

## कल्याण-मेशियों तथा भाहकोंसे नम्र निवेदन

(१) लाधनाङ्ककी भाँति 'भागवताङ्क' भी ठीक समयपर निकल रहा है। 'कल्याण' के अवतकके विहोपाङ्कों में गीता-तत्त्वाङ्क सबसे बड़ा था । 'भागवताङ्क' भी उतना ही बड़ा निकल रहा है । बल्कि पृष्ठ-संख्या समान होनेपर भी इसमें पड़नेकी सामग्री गीता-तत्त्वाङ्कसे भी अधिक है; क्योंकि इसका अधिकांश छोटे टाइपोंमें छपा है। सुनहरी और बहुरंगे चित्रोंकी संख्या भी लगभग गीता-तत्त्वाङ्क-जितनी ही है और लाउन-चित्र तो इसमें गीता-तत्त्वांङ्ककी अपेक्षा चौगुनेसे भी अधिक—लगभग ४०० हैं। पठनीय सामग्रीकी दृष्टिसे भी यह अङ्क बहुत ही रोचक और सर्वोपयोगा सिन्द होगा दूसरे अङ्कमें छोटे टाइपमें पूरा मूल-भागवत रहेगा, जो सबके लिये संग्रहणीय एवं प्जाकी सामग्री होगा । तीसरे अङ्करें भी भागवत-सम्बन्धी लेख ही रहेंगे । कागज, छपाई, टाइप, स्याही, न्लाक बनवाई, बँधाई आदि सभीकी कीमत बढ़ जानेके कारण इस वार यह भागवताङ्क बहुत भारी घाटा देकर प्रकाशित हो रहा है। मृल्यमं १) वहा दिये जानेपर भी साठ हजार रुपयेसे अधिक ही घाटा रहनेका अनुसान है, जैसा कि पिछले वर्षके ग्यारहवें अङ्कमें निवेदन किया जा चुका है। साथ ही चेष्टा करनेपर भी मीलवालोंसे आवश्यकतानुसार कागज मिलनेमें कठिनाई होनेके कारण तथा अङ्क समयपर प्रकाशित हो सके, इसिलये पूर्वविचारके अनुसार साठ हजार न छापकर एक बार भागवताङ्क केवल चालीस हजार ही छापा जा रहा है। शेष २०००,० भी यथासम्भव शीघ छापनेका विचार है,परन्तु ऐसी दशामें उसके दुबारा छपंनेकी सम्भावना तो प्रायः कमं ही समझनी चाहिये । अतएव जिनको ग्राहक बनना हो, उन्हें बहुत शीघ्र रुपये भेजकर श्राहक बन जाना चाहिये; यंह संस्करण विक जानेके वाद इस अङ्कका मिलना प्रायः कठिन ही हो जायगा।

(२) 'भागवताङ्कः' प्रथम खण्डका मूल्य ४॥) है। शेष ग्यारह आनेमें वर्षभर-के ग्यारह अङ्क और मिल जायँगे—जिनमें पूरा मूलभागवत भी शामिल रहेगा। इसिलये 'भागवताङ्कः' अलग न लेकर पूरे वर्षके ग्राहक बननेमें ही सुभीता है। 'कल्याण' के प्रेमी पाठक-पाठिकागण जैसे प्रतिवर्ष चेष्टा करके ग्राहक बनाते हैं, वैसे ही इस दर्प भी विशेष उत्साहसे ग्राहक बनायें। प्रत्येक ग्राहक महोद्यं चेष्टा करके एक-दो नये ग्राहक अवश्य बना दें।

(३) अङ्कका कलेवर बड़ा होने तथा चित्रोंकी मंख्या बढ़ जानेके कारण छपाईका काम बहुत बढ़ गया है। ज्यों-ज्यों अङ्क छपते जाते हैं, त्यों-ही-ग्राहकोंको भेजे जा रहे हैं। ग्राहकोंकी प्रायः शिकायत रहती है कि हमें अङ्

मिलते हैं। शिकायत ठीक है। परन्तु हम इसके लिये लाचार हैं। अपनी ओरसे बहुत जब्दी करनेपर भी मब अङ्कांकी पूरी खानगीमें लगभग डेढ़ महीना तो लग ही जायगा। ग्राहकगण हमारी इस विवशतापर क्षमा करेंगे।

- (१) जिन महानुभावांने अगले सालका मृत्य ५%) नहीं भेजा है, उनकी सेवामें जल्दी ही 'भागवताद्ध' वी. पी. से भेजनेकी व्यवस्था की जायगी। परन्तु इस बार 'भागवताद्ध' अभी केवल चालीस हजार ही छप रहा है और इसकी माँग भी ब्राहकोंकी रुचि देखते हुए कदाचित् अधिक ही होगी। ऐसी दशामें जिनका मूल्य पहले ब्राप्त हो जायगा, उनको अङ्क भिजवा देनेके बाद यदि अङ्क बच रहेंगे, तभी शेप ब्राहकोंके नाम वी. पी. भेजी जा सकेगी। ऐसी हालतमें इस सूचनाको पढ़ते ही जो ५%) मनीआर्डर- से तुरंत भेज देंगे, उन्हें 'भागवताद्ध' जल्दी मिल सकेगा।
- (५) जिन सज्जनोंके नाम बी॰पी॰ जायगी, हो सकता है उनमेंने कुछ सज्जन इधरसे बी॰पी॰ जानेके समय ही उधरसे रुपये मनीआईरसे भेज दें। ऐसी हालतमें उन सज्जनोंसे प्रार्थना है कि वे बी॰पी॰ लोटायं नहीं, वहीं सेक रक्खें और हमें तुरंत कार्ड खिखकर सूचना दें। रुपये आ गये होंगे, तो हम उन्हें फ्री-डिलीबरी देनेके लिये वहाँके पोस्टमास्टरको लिख देंगे। यदि 'भागवताङ्क' रिजस्ट्रीसे मिल गया हो और बी॰पी॰से भी अद्भ पहुँचे, तो भी कृपया बी॰पी॰ लोटायें नहीं। चेष्टा करके दूसरा नया ग्राहक बनाकर बी॰पी॰ छुड़ानेकी कृपा करें और नये ग्राहकका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें। कई महानुभाव ऐसा ही करते हैं। हम हदयसे उनके कृत्ज्ञ हैं।
  - (६) सजिल्द अङ्क भेजनेमें देर होगी, ग्राहक महोदय क्षमा करें।
  - (७) जिनको ग्राहक न रहना हो वे सज्जन कृपा करके तुरंत तीन पैसेका कार्ड लिखकर डाल दें, जिसमें कल्याण-कार्यालयको वी०पी० भेजकर व्यर्थ करीव आठआने डाकखर्चका नुकसान न उठाना पड़े। व्यवसापक—'कल्याण', गोरखपुर

### गीता और रामायणकी परीक्षा

'कत्याण'के पाठवोंको श्रीमद्भगदीता और श्रीरामचरितमानस (रामायण) का महत्व समझाना नहीं होगा। हर्पकी बात है, उनके प्रचारके ठिये कई वर्षोसे दो परीक्षाममितियाँ अपना कार्य कर रही हैं। प्रतिवर्ष हजारों परीक्षाधी परीक्षामें बेठते हैं। अतएव मन मजनोंसे प्रार्थना है कि वे अपने-अपने स्थानोंकी हिन्दी संस्कृत पाठशालाओं तथा स्कूड-कालेजोंमें गीता और रामायणकी पढ़ाईकी व्यवस्था करायें और यथासाध्य अविक से-अविक विद्यार्थियोंको परीक्षामें बैठनेके दिये उत्साहित वरों। आगा है कि सभी बुद्धिमान् सजन इस कार्यमें हमारी सहायता करेंगे। नियमावलीके छिये नीचे किये पतेपर पत्र लिएनेकी कृपा करें।

A ...

संयोजक— श्रीगीतापरीक्षासमिति। श्रीरामायणप्रसारसमिति पो० वरहज (गोरखपुर)

### श्रीहरिः

# लेख और माहात्म्यसहित श्रीमद्भागवतके भावानुवादकी विषयसूची

| वृष्ठ-                                              | संख्या | ₫.ĥ                                                              | -सर्या         |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| १-श्रीमद्भागवतके साध्य और साधन ( पृज्यपाद           |        | २१-श्रुतिसार श्रीमद्भागवतकी टीकाऍ (पं० श्री-                     |                |
| श्रीउड़िया स्वामीजी महाराजके विचार )                | 80     | ग्रान्तनुविहारीजी द्विवेदी )                                     | १३३            |
| २-श्रीमद्भागवतकी महिमा ( पूज्य श्रीमालवीयजी         |        | २२-श्रीमद्भागवतकी पूजन-विधि तथा विनियोगः                         |                |
| महाराज )                                            | ११     | न्यास एवं ध्यान                                                  | 236            |
| ३-श्रीमद्भागवतके दो आदर्श क्लोक (पं० श्रीशिव-       |        | २३-श्रीमद्भागवत-सप्ताह                                           | १४५            |
| दत्तजी शर्मा )                                      | २३     | २४-श्रीमद्भागवतकी अनुष्ठान-विधि (संग्रहकर्ता—                    |                |
| ४-श्रीमद्भागवतमें विशुद्ध भक्ति ( श्रीजयदयालजी      |        | (१)वेदरत पं० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र, वेद-                       |                |
| गोयन्दका)                                           | 74     | 'वर्मशास्त्र-शास्त्री और (२) श्रीरामजीवनशरण-                     |                |
| ५-श्रीमद्भागवत महापुराणमे भक्ति-रसायन ( डा॰         |        | जी ब्रह्मचारी)                                                   | १८६            |
| श्रीदुर्गाशङ्करजी नागर )                            | ३४     | २५ श्रीमद्भागवत-माहात्म्य (पद्मपुराणसे )                         |                |
| ६-भागवतका वास्तविक दिग्दर्शन (पं० श्रीराम-          |        |                                                                  |                |
| निवासजी शर्मा 'सौरभ')                               | 80     | अध्याय ' विषय                                                    | áß             |
| ७-श्रीमद्भागवतकी धर्मविषयक प्रामाणिकता · · ·        | ४१     | १-देवपि नारदकी भक्तिसे भेंट                                      | १६१            |
| ८-श्रीमद्भागवतमें भगवान्की आदर्श प्रातश्चर्या · · · | ४२     | २-भक्तिका दुःख दूर करनेके लिये श्रीनारदर्जी-                     |                |
| ९-श्रीमद्भागवतसे शिक्षा (श्रीताराचन्द्रजी पाण्ड्या) | 84     | का उद्योग                                                        | १६५            |
| १०-श्रीमन्द्रागवतका वर्तमान रूप ही प्राचीन है       | ¥      | ३-भक्तिके कप्टकी निवृत्ति                                        | १६७            |
| ( पं॰ श्रीशान्तनुबिहारीजी दिवेदी )                  | ४६     | ४-कथामें भगवान्का प्रादुर्भाव तथा गोकणीं-                        |                |
| ११-श्रीमद्भागवत प्रामाणिक महापुराण है और            |        | पाख्यानका प्रारम्भ                                               | १७१            |
| भगवान् व्यासकृत है ( पं० श्रीशान्तनुविहारी-         |        | ५-धुन्धुकारीको प्रेतयोनिकी प्राप्ति और उससे                      |                |
| जी द्विवेदी )                                       | ४९     | उसका उद्धार                                                      | १७५            |
| १२-श्रीमद्भागवतका रचनाकाल (,,)                      | ५६     | ्६ -सप्ताहपारायणकी विधि                                          | 8.50           |
| १३-श्रीमद्भागवतकी अनिर्वचनीय महिमा ( ,, ) · ·       | ६१     | २६ श्रीमद्भागवत                                                  |                |
| १४-श्रीशुकदेवजीका अनुपम दान (,,)                    | ७२     | प्रथम स्कन्ध                                                     |                |
| १५-श्रीमद्रागवतका प्रतिपाद्य-आश्रयतत्त्व(,,)        | ७६     |                                                                  |                |
| १६-माखनचोरी और चीरहरणं (हनुमानप्रसाद                |        | १-श्रीयतजीसे शानकादि ऋषियोंका प्रश्न                             | \$ 26          |
| पोद्दार)                                            | ९६     | २-भगवत्कथा और भगवद्गक्तिका माहात्म्य                             | 260            |
| १७-रासलीलाकी महिमा ( ))                             | १०७    | ३-भगवान्के अवतारोंका वर्णन · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ₹ <b>८</b> ३   |
| १८-स्वयं भगवान् श्रीकृष्णके अवतारका प्रयोजन         |        | 8—सहाय ज्याच्या जाताताय                                          | १०१            |
| (पं० श्रीद्यान्तनुविहारीजी दिवेदी)                  | ११७    | ५-भगवान्के यशकीर्तनकी महिमा और देवर्षि                           |                |
| १९-मेरा परम प्रिय क्लोक (पं०श्रीभुवनेश्वरनायजी      |        | नारदर्जीका पूर्वच् <b>रित्र</b>                                  | \$ <b>5.</b> 5 |
| सिश्र 'साधव' एम्० ए०)                               | १२७    | de alled all a Sarah Caral and alled                             | 201            |
| २०-श्रीमद्भागवतमें शरणागति (पाण्डेय पं० श्री-       |        | ७-अन्वस्थामाके हारा ही जीके पुत्रीका मान                         |                |
| रामनारायणदत्तजी व्याकरण-साहित्य-गास्ती              | n= -   | जाना और अर्जुनके द्वारा अस्वस्थामाका मान-                        |                |
| 'राम' )                                             | १२८    | सर्न .                                                           | 5 51           |

32

| कारवाय            | विषय                   |             | g g            | क्षश्य                |                                     | বিশ্ব            |            | źg          |
|-------------------|------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------|-------------|
| ८-गर्भमे परी      | भेत्मी रक्षा, मुन्तीरे | हारा भगनान  |                | to-ma                 | तारं दगरधण भी                       |                  | Prove 4 1  |             |
| वी स्तुति व       | भौर युविष्टिसमा शोक    | •••         | र्००           |                       |                                     |                  | થમ         | . 568       |
| ९-बुधिडिसदि       | म भीषाजीन पा           | । जाना और   | •              |                       | _                                   | स्कन्ध           |            |             |
| भगपान् ध          | हिणारी स्तुति वस्ते    | हुए भी भूजी |                |                       | और मितुरती भेंद                     |                  |            | . २५५       |
| ना माग या         |                        | •           | 203            | २-उद्भव               | गैहान भगतान्ही                      | रीनाओं ना वर्ष   | नि '''     | 446         |
| १०-भगवान श्र      | रिष्णमा द्वारका जान    | it          | 325            |                       | र्सी अन्य रगेगजे                    |                  | ,,         | ' र्६०      |
| ११-हारमभे भ       |                        |             | 300            | ४-उद्भव               | नींगे विदा होतर                     | : निदुर्जाम      | मेरे       | i           |
| १२-परीक्षित्वा    |                        |             | ÷to.           |                       | पाय जाना                            |                  | • • •      | . २६१       |
| १३-विदुरजी हे :   | उपदशमें धृतराष्ट्र शी  | र गान्धरीत  | ,,,            |                       | र्शिश मध्य और                       | मेत्रेय गा स     | ष्ट्रेन स- | i           |
| चनमें जाना        |                        | ***         | 282            | वर्णन                 |                                     |                  | •          | २६३         |
| १४-अवराजुन दे     | प्रभर महाराज युचि      | हेरना गण    | •              |                       | रार्यस्मी उन्यसि                    |                  | **         | २६६         |
|                   | अर्जनस प्राप्याये जा   |             | = <b>2</b> & 4 | ७-विदुर्स             |                                     | 1                |            | २६८         |
| १५-अर्जुनचे मुर   | हि भगनान्। स्वधान      | तिवासनेका   | • •            | ८-महाजी               |                                     |                  | **         | 929         |
| समानार पा         | रर पाण्डपींस दिम       | ल्यमी जार   |                |                       | द्वारा भीमगपान्त्                   |                  |            | २७२         |
| वाना              | •                      | •           | 713            |                       | गरकी सहिता वर्ण                     |                  | ***        | 238         |
| १६-परीक्षित्वा वि | देग्निजन उस्ते समय     | प्रयो और    |                |                       | र्गाद वालियमागरा                    | वर्णन            | + = +      | २७६         |
| धर्मग गवाद        | सुनना                  |             | 530            | १२-स्टिग              |                                     |                  | ***        | २७८         |
|                   | धिर्द्वारा विष्युगमा   | दगन ''      | ঽঽঽ            |                       | त्रवारकी कथा                        |                  |            | २८०         |
|                   | सा यक्षी भागिमा भ      |             | २३४            | १४-दिविमा             |                                     |                  |            | २८३         |
|                   | शनशन वत और             |             |                | १५-जय विज             | परो समगदिना :                       | ाप               | ***        | २८५         |
| उनके पारा प       | <b>धारना</b>           |             | ويتأت          | १६-एय विज             | यमा वैकुष्टरो पतन                   | 7                | ••• •      | 258         |
|                   | द्विनीय स्कन्ध         |             | •              | <b>१७-</b> इिरप्यक्   | शिपु और दिरण्य                      | क्षिया जन्म र    | नथा -      |             |
| १-ध्यानिविधि त    | ाया भगरान्के निरा      | र सहयम      |                |                       | ना दिग्यितम                         | 3                | -++        | <b>२९</b> १ |
| वर्णन             |                        | £           | হ হ হ          | १८-दिरण्याञ्च         | ं भीर असरभगन                        | ान्या युद्ध      |            | 393         |
| २-भगतानुवे स्थ    | हुट और सूक्ष्म रूपें   | की धाउषा    |                | <b>१९</b> ≁हिरण्याः उ |                                     | •                | ***        | 798         |
|                   | और पद्योमुक्तिमा व     |             | २३३            | २०-प्रदाजीर           | ीरची हुई अनेक                       | प्रकारकी खड़ि    | स          |             |
|                   | अपुनार निर्माल ।       |             | 111            | वर्णन                 |                                     |                  | **         | 758         |
|                   |                        | माधान्यरा   |                | २१-पर्गजीर            | ी तपस्म और भगम                      | निका यरदान       | ;          | <b>२</b> ९९ |
| निरूपण            |                        |             | २३७            | २२-वरंग प्रज          | ापिके साथ देवहूर्ग                  | तेका विवाह 😁     | • •        | \$ 0 \$     |
| ४-राजाना सुरिनि   | रेपयन मरन और शु        |             |                | २३-वर्दम और           | देयहूतिमा विहार                     |                  |            | <b>}</b> ∘} |
| कथारम             | _                      |             |                | २४-विशल्देवड          |                                     |                  | • 3        | 00          |
| ५-भगपान्के वि     | त्राद्रुपचे जगत्री     |             |                | २५-देवहतिमा           | प्रश्न तथा भग                       | पान् विनिल्द्वार | ा          |             |
| वर्णन             |                        | 4.4         | 776            | · ·                   | ी महिमाना वर्णन                     | ••               |            | ०९          |
| ६-विराट् म्बरूपन  | ी निभृतियों मा वर्णन   | ** ;        | २४०            | २६-महदादि             | भिन्न भिन्न तत्त्वी                 | रिंग उत्सीचर     | Ť          |             |
| ७-भगवान्के ली     |                        | :           | २४२            | वर्णन                 |                                     | •                | ٠ ३        | ११          |
| ८-राना परीक्षित्र |                        |             | er85           | २७-प्रकृति पुरुष      | ारे विवे <del>व हे मोध</del> ्यप्रा | सिना वर्णन 🕶     |            | 28          |
|                   | रद्वामदर्शन और भगन     | न्के द्वारा | ;              | २८-अष्टाङ्मयोगः       | ती निधि "                           | ••               |            | १६          |
| उन्हें चतुः श्लीव | ति भागपनका, उपदेश      | ** 3        | १४८ ३          | १९-भक्तिका मर         | र्भ और फालकी मां                    | हिमा •••         |            | 36          |
| · •               |                        |             |                |                       |                                     |                  |            |             |

| अध्याय विषय                                         | वृष्ठ | अध्याय विषय                                        | र्वेह |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|
| २०-देह-गेहमें आसक्त पुरुषोकी अधोगतिका               |       | २४-पृथुकी वंशपरम्परा और प्रचेताओंको भगवान्         |       |
| वर्णन                                               | ३२०   | ' रहका उपदेश •••                                   | ३८२   |
| ३१-मनुप्ययोनिको प्राप्त हुए जीवकी गतिका             |       | २५-पुरञ्जनोपाख्यानका प्रारम्भ                      | ३८६   |
| वर्णन                                               | ३२२   | २६-राजा पुरञ्जनका शिकार खेलने वनमे जाना            |       |
| ३२-धूममार्ग और अचिरादि मार्गसे जानेवालोकी           |       | और रानीका कुपित होना                               | ३८९   |
| गतिका और भक्तिमार्गकी उत्कृष्टताका वर्णन '''        | ३२५   | २७-पुरञ्जनपुरीपर चण्डवेगकी चढ़ाई तथा काल-          |       |
| ३३-देवहृतिको तत्त्वज्ञान एवं मोक्षपदकी प्राप्ति ''' | ३२६   | कन्याका चरित्र                                     | 390   |
| •                                                   |       | २८-पुरञ्जनको स्त्रीयोनिकी प्राप्ति और अविज्ञातके   |       |
| चतुर्थ स्कन्ध                                       | ·     | उपदेशसे उसका मुक्त होना                            | ३९२   |
| १-स्वायम्भुव मनुकी कन्याओंके वंदाका वर्णन · · ·     | ३२९   | २९-पुरञ्जनोपाख्यानका तात्पर्य ""                   | ३९४   |
| २–भगवान् द्याव और दक्षप्रजापतिका मनो-               |       | १०-प्रचेताओंको श्रीविष्णुभगवान्का वरदान · · ·      | 399   |
| मालिन्य                                             | ३३२   | ११-प्रचेताओको श्रीनारदजीका उपदेश और                |       |
| ३-सतीका पिताके घर जानेके लिये आग्रह                 | ३३३   | उनका परमपदलाभ                                      | ४०१   |
| ४-सतीका शरीरत्याग                                   | इं३५  | पश्चम स्कन्ध                                       |       |
| ५-वीरभद्रकी उत्पत्ति और दक्ष-यज्ञ-विध्वंस •••       | ३३८   | १-प्रियवत-चरित्र                                   | ४०५   |
| ६-ब्रह्मादि देवताओंका कैलास जाकर श्रीमहादेवजी-      |       | र–आग्नीध-चरित्र                                    | 806   |
| को मनाना                                            | ३४०   | ३-राजा नाभिका उपाख्यान                             | 880   |
| ७-दक्षयज्ञकी पूर्ति                                 | ३४२   | ४-ऋपभदेवजीका राज्यशासन                             | ४१२   |
| ८-ध्रुवका चनगमन •••                                 | ३४६   | ू ५-ऋषमजीका पुत्रोंको उपदेश और स्वयं               |       |
| ९-ध्रुवका वर पाकर घर छौटना ' "                      | ३५०   | अवधूतवृत्ति ग्रहण कर्ना                            | ४१३   |
| १०-उत्तमका मारा जाना, ध्रुवका यक्षोंसे युद्ध · · ·  | ३५४   | ६-ऋपभदेवजीका देहत्याग                              | ४१६   |
| ११-स्वायम्भुव मनुका ध्रुवजीको युद्ध वंद करनेके      |       | ' ७ –भरत-चरित्र                                    | ४१७   |
| लिये समझाना                                         | ३५५   | ८-भरतनीका मृगके मोहमे फँसकर मृगयोनिमे              |       |
| १२–ध्रुवजीको कुबेरका बरदान और विष्णु-               |       | जन्म लेना ् •••                                    | ४१८   |
| लोककी प्राप्ति                                      | ३५७   | ९-भरतजीका ब्राह्मणकुलमे जन्म                       | ४२०   |
| १३-श्रुववंशका वर्णन—राजा अङ्गका चरित्र              | ३६०   | १०-जडभरत और राजा रहूगणकी भेट                       | . ४५५ |
| १४-राजा वेनकी कथा                                   | ३६२   | ११-राजा रहूगणको भरतजीका उपदेश 💛                    | ४२५   |
| १५-राजा पृथुका आविर्माव और राज्याभिषेक 🎌            | ३६४   | १२-रहूगणका प्रश्न और भरतजीका समाधान 👓              | ४२६   |
| १६-वन्दीजनद्वारा महाराज पृथुकी स्तुति               | ३६६   | १३-भवाटवीका वर्णन और रहूगणका संज्ञय-नाजः           | ४२७   |
| १७-महाराज पृथुका पृथ्वीपर कोप और पृथ्वीके           |       | १४-भवाटवीका स्पष्टीकरण                             | ४२९   |
| द्वारा उनकी स्तुति                                  | ३६७   | १५-भरतके वंशका वर्णन                               | ४३२   |
| १८-पृथ्वीदोहन                                       | ३६९   | १६-भुवनकोशका वर्णन                                 | ४३३   |
| १९-महाराज प्रथुके सौ अश्वमेष-यज्ञ                   | ३७०   | १७—गङ्गाजीका विवरण और रुद्रदेवकृत भगवान्           |       |
| २०-महाराज पृथुकी यज्ञशालामे श्रीविष्णुभगवान्का      |       | सङ्कर्षणकी स्तुति                                  | ४३५   |
| प्रादुर्भाव •••                                     | ३७२   | १८—अन्य वर्षोका वर्णन                              | 8313  |
| २१-राजा पृथुका अपनी प्रजाको उपदेश                   | ३७४   | १९-किम्पुरुष और भारतवर्षका वर्णन                   | 885   |
| २२-राजा पृथुको सनकादिका उपदेश                       | ३७७   | २०-अन्य छः द्वीपीं तथा लोकालोक पर्वतका वर्णन · · · | 8831  |
| २३-राजा पृथुकी तपस्या और परलोकगमन 💛                 | ३८०   | २१-सूर्यके रथ और उसकी गतिका वर्णन                  | /     |

ì

| अध्याय , विषय                                 | 58   | अध्याय विषय                                        | ઉંહ         |
|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-------------|
| १०-देवासुर-संग्राम                            | ५६६  | १६-परशुरामजीके द्वारा क्षत्रियसंहार और विश्वामित्र | -           |
| ११-देवासुर-संग्रामकी समाप्ति                  | ५६९  | जीके वंदाकी कथा                                    | . દક્ર      |
| १२-मोहिनीरूपको देखकर महादेवजीका मोहित होना    | ५७१  | १७-क्षत्रबृद्ध, रजि आदि राजाओंके वंद्यका वर्णन 😁   | ६३२         |
| १३-अगले सात मन्यन्तरोंका वर्णन                | 408  | १८-ययाति-चरित्र                                    | . ६३३       |
| १४-मनु आदिके कंमोंका निरूपण                   | ५७५  | १९-ययांतिका वैराग्य                                | • ६३६       |
| १५-राजा बलिकी स्वर्गपर विजय ***               | ५७६  | २०-पूरुके वंदा, राजा दुष्यन्त और भरतके चरित्र      | •           |
| १६-कश्यपजीके द्वारा अदितिको पयोत्रतका उपदेश   | ५७७  | का वर्णन                                           | . ६३७       |
| १७-भगवान्का प्रकट होकर अदितिको वर देना        |      | २१-भरतवंशका वर्णन, राजा रन्तिदेवकी कथा "           | . ६३९       |
| १८-वामन भगवान्का प्रकट होकर राजा बलिकी        |      | २२-पाञ्चाल, कौरव और मगधदेशीय राजाओंवे              | ñ           |
| यराशालामें जाना                               | 462  | वंशका वर्णन                                        | • ६४१       |
| १९-मगवान् वामनका विलसे तीन पग पृथ्वी          |      | २ई-अनु, दुह्यु, तुर्वेसु और यदुके वंशका वर्णन 😬    | • ६४३       |
| मॉंगना, विलका वचन देना और ग्रुकाचार्वजीका     |      | २४-विदर्भके वंशका वर्णन                            | • ६४५       |
| उन्हें रोकना                                  | ५८३  | द्शम स्कन्ध (पूर्वार्ध)                            |             |
| २०-भगवान् वामनजीका विराट्रूप होकर दो ही       |      | १-भगवान्के द्वारा पृथ्वीको आश्वासन, वसुदेव         | -           |
| पगसे पृथ्वी और स्वर्गको नाप लेना              |      | देवकीका विवाह और कंसके द्वारा देवकीके छ            |             |
| २१-विका वाँधा जाना                            | 420  | पुत्रोंकी हत्या                                    | . ६४९       |
| २२-विलके द्वारा भगवान्की स्तुति और भगवान्का   |      | २-भगवान्का गर्भ-प्रवेश और देवताओं द्वार            | J           |
| उसपर प्रसन्न होना                             | 469  | गर्भ-स्तुति ••                                     | • ६५३       |
| २३-विलका वन्धनसे छूटकर सुतललोकको जाना         | ५९१  | ३-भगवान् श्रीकृष्णका प्राकट्य                      | ६५६         |
| २४-भगवान्के मस्यावतारकी कथा                   |      | ४-कंसके हायसे छृटकर योगमायाका आकाश                 |             |
| नवम स्कन्ध                                    |      | जाकर भविष्यवाणी करना                               | • ६५९       |
| १-वैवस्वत मनुके पुत्र राजा सुद्युमकी कथा      | 490  | ५-गोकुलमें भगवान्का जन्ममहोत्सव ''                 | • ६६२       |
| २-पृपध्र आदि मनुके पाँच पुत्रोंका वंदा        |      | ६-पृतना-उदार · ·                                   | . 88%       |
| ३-महर्षि च्यवन और सुकन्याका चरित्र, राजा      | ľ    | ७-शकटभञ्जन और तृणावर्त्त-उदार                      | • दहंद      |
| श्यमितिका चंदा                                | Eno  | ८-नामकरण-संस्कार और वार्ल्झला 💛                    | . 650       |
| ४-नाभाग,और अम्बरीपकी कथा                      | ६०३  | ९-श्रीकृष्णका ऊखल्से याँधा जाना                    | • ६७४       |
| ५-दुर्वासाजीकी दुःख-निवृत्ति                  | ६०७  | १०-यमलार्जुनका उद्धार · · ·                        | 5 3 5       |
| ६-इक्ष्वाकुके वंशका वर्णन, मान्धाता और सौंभरि |      | ११-गोकुल्से वृन्दावन जाना तथा वत्सासुर और          | +           |
| ऋषिकी कथा                                     | ५०८  | वकामुरका उद्धार 🗼 🥶                                | ६ ७०        |
| ७-राजा त्रिशङ्क और हरिश्चन्द्रकी कथा 🛒 😬      | ६११  | १२-अधासुरका उडार                                   | . १८३       |
| ८-सगर-चरित्र                                  | ६१३  | १३-व्रह्माजीका मोह और उसका नाग 💎 😁                 | 673         |
| ९-भगीरय-चरित्र और गद्मावतरण                   | ६१५  | १४-ब्रह्मजीके द्वारा भगवान्की स्तुति 💛 😷           | <b>इ</b> ९३ |
| ०-भगवान् श्रीरामकी लीलाओंका वर्णन             | 4.0  | १५-धेनुकासुरकां उद्घार और स्वाल्यालीकी             |             |
| १-भगवान् श्रीरामकी शेप लीलाओंका वर्णन "       | , ,  | कालिय नागके त्रिपमे यचाना                          | 5.68        |
| २- इक्ष्याकुवंशके शेष राजाओंका वर्णन          | ६२४  | १६-काल्यिपर ऋषा                                    | 305         |
| ३-राजा निमिक्ते वंशका वर्णन                   | ६र्५ | १७-व्रजवासियोंको दापानलये यचाना 💎 😁                | 303         |
| ४-चन्द्रवंशका वर्णन                           | ६२६  | १८-प्रत्म्वासुर-उद्गार                             | 30%         |
| ५—ऋचीकः, जमद्मि और परशुरामजीका चरित्र 🐃       | 850  | १९-गौओं और गोपेंको दात्रानच्छे वचाना 💛             | ওগৃহ        |

| थस्याय दिवाय                         |               | 12          | के>दाय            | विषय                                                      |        | रुव |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----|
| २०-व्यां और शरद् भाउना वर्णन         | ***           | 550         | द्ध               | ाम स्कन्ध ( उत्तराई )                                     | )      |     |
| २१—३णुगीत                            | •••           | ७१६         |                   | द और दार गपुरी स निर्मा                                   |        | 603 |
| २२-चीरहरण तीन                        | • • •         | 410         |                   | भन्न होना, सुनुदुरदभी पर                                  |        | 600 |
| २३-गरमियोगर उपा                      | • • •         | 355         |                   | श्रीरत्यमजीस निगर                                         |        |     |
| ÷४−इन्द्रान निपारण                   | ***           | उर्द        | •                 | पास = सिमणीजीका                                           |        |     |
| २५-गोपर्धन पारण                      | •••           | 373         | रेपर बादाण        |                                                           |        | 622 |
| २६-सन्यवासमे मोरीकी श्रीप्रणा        | हे प्रभाग है  |             | ५३-रिमणी हरण      |                                                           |        | 628 |
| विषयमें यातचीत                       | • • •         | <b>३</b> २९ | •                 | गर्भा रागाओं मी और दन                                     | मोर्ग  | -   |
| २७-श्रीरूणारा अभिपेर                 | * 4 *         | ०१०         |                   | हण दिसणी निवाह                                            | •••    | 686 |
| २८-वदणलोपमे नन्दर्भको सुदापर र       | ाना ***       | ७३२         | ·                 | म और शम्यरामुरमा वय                                       | ***    | ८२२ |
| २९-रामधी परा शासम                    | •••           | のまる         | *                 | िही दया, जस्यवती                                          |        | . , |
| ३०-श्रीरूप्पके रिस्ट्रॉ गोस्पिनी दमा |               | . es.       |                   | त्र श्रीहरणका निगार्                                      |        | 194 |
| ३१-गोरिमा-गीत                        | ***           | 613         |                   |                                                           | और     | •   |
| ३२-मगपान्का प्रस्ट होतर गोरिय        | भि गन्यना     |             | •                 | रसे द्वारम बुगना                                          |        | 252 |
| देग                                  | ••            | 384         | -                 | ण्यके अन्यान्य रिपादीकी क्रय                              | 7      | 630 |
| ३३-महागव                             | * * *         | 313         |                   | खार और मोल्इ हजार ए                                       |        |     |
| ३४-मुर्रान और गान्त्रिम उदार         |               | 360.        |                   | हे साथ भगनान्ता रिनाइ                                     |        | 638 |
| ३५-गुगलगीत                           |               | 600         | ६०-श्रीकृष्ण रविम |                                                           |        | 636 |
| ३६-अरिष्टामुरमा उड़ार भार वंसमा      | श्रीप्रातूरजी |             | ·                 | न्तिका वर्णन तया अभि                                      | बद्धके |     |
| को तक भेजना                          |               | <b>७५</b> इ |                   | भिन्न मारा जाना                                           |        | 683 |
| २७-नेशी और ब्योमासुरम उदार तर        | या सारदर्जी-  |             | ६२-७पा भनिरद      |                                                           | ***    | 684 |
| रे द्वारा मगवान्सी स्तुति            | •••           | ७५८         |                   | ष्णके साय याणामुरका सुद                                   |        | 656 |
| ३८-अभूरजीसी मजयात्रा                 | ***           | उदर         | ६४-तृग राजानी     |                                                           |        | 643 |
| ३९-श्रीहण्य-यत्यामरा मथुरागमन        |               | ७६५         | ६५-श्रीर समजी     |                                                           | •••    | 646 |
| ४०-अमूरजीने द्वाग भगरान् श्रीरूणः    |               | ७६९         | ६६-पोण्ड्रक और    | वाक्षिराजमा उदार                                          | •••    | ८५६ |
| ४१-थीरणाना मधुराजीमें प्रवेश         | ***           | 100         | ६७-द्विविद्या उर  | ग्रर                                                      | •••    | 646 |
| ४२-कुब्जापर ष्ट्रपाः घतुपमङ्ग अ      | गेर वंसरी     |             | ६८-नीरमॅार क      | न्यामनीया योप और छ।                                       | भ्यम   |     |
| घरङ्ख्य                              | P44           | <b>33</b>   | नित्राह           |                                                           | • • •  | 240 |
| ४३-छुवामाशिद्या उदार और असा          |               | <b>७७</b> ३ | •                 | नीता भगपान्की <b>ग</b> हनको दे                            |        | ८६३ |
| ४४-चाणूर, मुष्टिम आदि पहला           | ानींका तथा    |             | •                 | ज्यामी नियचर्या और उनके                                   |        |     |
| वंगना उदार                           | ٠,            | 060         |                   | दी राजाओं हे दूतरा आना                                    |        | ८६६ |
| ४५-श्रीवृत्या, बलरामका यशेषकी ।      | और गुष्रगुरू- |             |                   | त्णामा इन्द्रप्रस्थ पवारना                                | -      | ८६९ |
| प्रवेश                               |               | ७८३         |                   | तनमूय यजना आयोजन                                          | आर     |     |
| ४६-उद्भवजीनी नजयाना                  | • •           | ७८७         | ं जगसन्धरा र      |                                                           |        | ८७२ |
| ४७-उद्भव और गोवियोत्री वात           |               |             |                   | त्रसे दूरे हुए  राजाओंनी f                                |        | 4   |
| भूमस्गीत                             | ***           | 083         |                   | And Advisor and the second                                | ,      | ८७५ |
| ४८-भगपान्का छुन्जा और अभूरजी         | हे घर जाना    |             | ७४-भगवान्द्राः    | भग्रपूजा आर । राज्यपालकाः<br>- १ - ११ - ११ - ११ - ११ - ११ | उदार   | 200 |
| ४९-शर्रजीमा हितनापुर जाना            | •••           | ७१९         | ७५-राजस्य यह      | री पृति और दुर्योधनका अ                                   | पमान   | 660 |

| <b>अध्याय</b>   | विपय                             |                  | ár   | अध्याय           | विषय                        |          | विष्ठ       |
|-----------------|----------------------------------|------------------|------|------------------|-----------------------------|----------|-------------|
| ७६-शाल्यके साथ  | यादवोंका युद्ध                   | •••              | ८८३  | . ८-अवधृतोपा     | ख्यान—अजगरसे हेकर पि        | ङ्गलातक  |             |
| ७७-शाल्व-उद्घार |                                  | •••              | 664  | ना गुरुओं        | की कथा                      | • • •    | 346         |
| ७८-दन्तवक्त्र औ | ोर विदूरयका उद्धार तथ            | ॥ तीर्थ-         |      | ९-अवधृतोपा       | ख्यान—कुररसं लेकर भूंगी     | तक सात   |             |
|                 | मजीके हाथसे स्तजीका व            |                  | 660  | गुरुओंकी         | कथा                         | ****     | ९६२         |
| ७९-वल्वलका उद   | द्वार और वलरामजीकी त             | ोर्थयात्रा       | 668  | १०−छोकिक त       | या पारलैकिक भौगोकी अ        | सारताका  |             |
|                 | रा नुदामाजीका स्वागत             |                  | 698  | निरूपण           |                             | •••      | ९६५         |
| ८१-सुदामाजीको   |                                  | •••              | 688  | ११-वद, मुक्त     | और भक्तजनोंके लक्षण         | •••      | ९६८         |
| -               | हण्ण-बलरामसे गोप-गोपियं          | कि भेंट          | ८९६  | १२-सत्संगकी म    | ाहिमा और कर्म तथा कर्मत्यार | की विधि  | ९७१         |
|                 | टरानियोंके साथ द्रौपदीकी         |                  | 900  | १३-हंसरूपसे स    | नकादिको दिये हुए उपदेश      | का वर्णन | ९३३         |
| ८४-वसुदेवजीका   |                                  | •••              | ९०३  | १४-भक्तियोगव     | ती महिमा तथा ध्यानविविक     | त वर्णन  | ९७६         |
| -               | द्वारा वसुदेवजीको ब्रह           | ाशनका            |      |                  | सिद्धियोंके नाम और छन्न     |          | 336         |
|                 | देवकीजीके छः पुत्रोंक            |                  |      | १६-भगवान्की      | चिभृतियोंका वर्णन           | ***      | 960         |
| लाना            | •                                | •••              | 900  | १७-वर्णाश्रमधा   | र्म-निरूपण                  | • • •    | 963         |
| ८६-सभद्राहरण    | और भगवान्का मिथि                 | <b>डापुरीमें</b> |      | १८-वानप्रस्य व   | भौर संन्यासीके धर्म         | ***      | 964         |
| •               | और श्रुतदेव ब्राह्मणके           | _                |      | १९-मक्ति, जा     | न और यम-नियमादि स           | अधनीका   |             |
| ही साथ जान      | -                                | ***              | 988  | वर्णन            |                             | • • •    | 366         |
| ८७-वेदस्तुति    |                                  | •••              | 988  | २०-ज्ञानयोग,     | कर्मयोग और भक्तियोग         |          | 998         |
| ८८-शिवजीका स    | द्घटमोचन                         | . •••            | ९२१  | २१-गुण-दोपव्य    | वस्थाका स्वरूप और रहस्य     | ***      | ९९३         |
|                 | रा त्रिदेवोंकी परीक्षा तथा       | भगवान्-          |      | २२-तत्त्वोंकी सं | ख्या और पुरुष-प्रकृति-विवे  | क ''     | <b>९</b> ९६ |
| _               | ब्राह्मण-बालकको वापस ल           |                  | ९२४  |                  | नु ब्राह्मणका इतिहास        | • • •    | १००१        |
|                 | <u>हु</u> णाके लीला-विहारका वर्ण |                  | 396  | २४-सांख्ययोग     |                             | ***      | 3000        |
| •               | •                                |                  |      | २५-तीनों गुण     | ांकी इत्तियोंका निम्पण      | ***      | १००६        |
|                 | एकादश स्कन्ध                     |                  |      | २६-पुरुखाकी      |                             | •••      | 3006        |
| १-यदुवंशको ऋ    | रूपियोंका शाप                    | •••              | ९३३* | २७-क्रियायोगक    |                             | * * *    | १०१०        |
| २-वमुदेवजीके    | पान श्रीनारदत्तीका आ             | ना और            |      | २८-परमार्थ-नि    | रूपण                        | ***      | १०१३        |
|                 | जनक तथा नौ योगीश्वरींव           |                  |      | २९-भागवतधर       | ोंका निरूपण और उ            | द्वयजीका |             |
| <b>सुनाना</b>   |                                  | • • •            | ९३५  | न्यदरिकाश्र      | मगमन                        | ***      | १०१७        |
| ३-माया, माय     | सि पार होनेके उपाय त             | ाया वस           |      | ३०-यदुवंश-विः    | नादा                        | •••      | १०२०        |
| और कर्मवोग      | का निरूपण                        | •••              | ९३९  | ३१-श्रीभगवान्    | का स्वधामगमन                | ***      | १०२३        |
| ४-भगवान्के अ    | <b>भवतारोंका वर्णन</b>           | ***              | 688  |                  | द्वाद्श स्कन्ध              |          |             |
| ५-भक्तिहीन      | पुरुषोंकी गति और भ               | गवान्की          |      | १-कलियुगके       | राजवंशोंका वर्णन            | • • •    | १०२५        |
| पृजाविधिका      | वर्णन                            | •••              | ९४६  | २-कवियुगके       | धर्म                        | ***      | १०२७        |
| ६-देवताओकी      | भगवान्से स्वधाम सिधार            | नेके लिये        |      | ३-राज्यः यु      | गधर्म और कटियुगके           | दोचींने  |             |
| प्रायंना तर     | म यादवींकी प्रभासक्षेत्र         | जानेकी           |      | वसनेका इ         | डपाय—नाम-नद्गीर्तन          | ***      | 3.530       |
| नियारी करते     | दिलकर उनयका भगवा                 | न्के पास         |      | ४-चार प्रकार     | के प्राप्त                  |          | १०३२        |
| सना             |                                  | • • •            | 686  |                  | र्जाका अस्टिम उपदेश         |          | 1034        |
| ७-अवभृतोपार     | त्यान-पृथ्वीमे छेकर व            | भृतरतक           |      |                  | ो परम गति, जनमञ्जाप         |          | •           |
| भाट गुरु        | विकी कथा                         | ***              | 942  |                  | वेंदेंकि गाला-भेव           |          | <b>१०३६</b> |
| Hio &           | ie स—                            |                  |      |                  |                             |          |             |

| क्षाच्या र  | य विषय                                             | £ B        | भण्याच           | विषय                                     | पृष्ठ            |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------|------------------|
| <b>y</b> -: | अयवीदकी बारनाएँ और पुराणीके एउण ''                 | 2000       | मुनिके र         | मुप्तमे भगवान्त्री टीटाने रहस्य और       |                  |
|             |                                                    | 1065       | <b>ब्रज</b> सुमि | के महत्त्रका वर्णन                       | १०५९             |
|             |                                                    | १०५५       |                  |                                          |                  |
|             |                                                    | 5089       |                  | और थीरूणगत्रियोंका मरादः,                |                  |
|             | भगवान्के अज्ञ, उपाज्ञ और जासुपीमा रहरर             |            | यीतनी र          | १वमें उदयजीया प्रयट होना 🧪 🥶             | १०६१             |
|             |                                                    | toke       | ३-श्रीमद्भा      | गरासी परम्परा और उससा माहात्म्यः         |                  |
|             |                                                    | १०५३       | भागपत            | श्रमणसे श्रीताओको भगनदामकी प्राप्ति      | <b>१०६४</b>      |
|             | विभिन्न पुराणींनी करोत संस्या और                   |            | _                | गनतमा स्वरूपः प्रमाणः श्रीताशकाके        |                  |
|             |                                                    | १०५६       |                  | श्रवणविधि और माहातम्य "                  |                  |
|             | श्रीमद्भागवत-माहात्म्य ( स्वन्द्पुराण              | त )        |                  |                                          |                  |
| <b>१</b> —  | परीक्षित् और वजनाभवा समागम, शाण्डन्य               |            | २८ निवेदन        | और क्षमा प्रार्थना (हतुमानप्रवाद पेहार)  | ) १०७२           |
|             |                                                    | 200        | Marie Marie      |                                          |                  |
|             | ग्रहर                                              | ਜ਼ਿਸ਼ :    | लेख-सूची         |                                          |                  |
|             |                                                    |            | लख (द्वेश        |                                          |                  |
|             | Ţ                                                  | प्र-मस्या  |                  | Ā                                        | ष्ट-संख्या       |
| <b></b>     | मङ्गलाचरण (श्रीमञ्जागवत) ***                       | 5          |                  | ावतभी हम्मिटिसित प्राचीन पुराक           |                  |
|             | यसत्यर भगरान् श्रीञ्चणने नमस्यार (शीमद्रागः        | in) ₹      | *                | तेपाच्याय प० श्रीगोपीनायजी विपराजः       |                  |
|             | श्रीद्युनदेवजीहो नमस्हार (शीमद्रागनः) 😬            | Są         |                  | ०) ('वत्याण'के 'रूपणाद्व'से )            | 46               |
|             | श्रीमद्भागवत गाहा म्य (स्वय श्रीभगपान्।            |            |                  | वे धर्मरमङी उत्पत्ति (महात्मा गाँधीजी)   | ७५               |
|             | मुग्नमे ब्रह्माजीके प्रति विधित ) (धीरमन्द्रपुराण) | U          |                  | रमा-निमुग्र पुरुपोरी निन्दा              |                  |
| 4-          | भगनकोत्त चतुः शोपी भागवत और उमरी                   |            | (पद्मपुर         |                                          | \$CY             |
|             | व्याख्या (गोरोक्यामी भाचार्य श्रीयालकृष्णां नी     |            |                  | ग्यतस्य दृढ नौता (श्रीदरिवृदि)           | २३०              |
|             | गोम्वामी ) ( 'श्रेय' में उद्भृत )                  | <b>१</b> ३ |                  | माही धेरन परना चाहिये (स्वन्द-           |                  |
| -           | -श्रीमद्भागवतमें भगवजाम-महिमा                      | ₹\$        | ं पुराण)         |                                          | አ <sub>ን</sub> አ |
| 9-          | -श्रीमद्भागपतमं सत्यन्न महिमा                      | ३७         | र र−गुक्याल<br>- | त्नी सर्वोर्घार पवित्रता (पद्मपुराण) *** | १०५८             |
|             |                                                    |            |                  |                                          |                  |
|             |                                                    | पद्य-      | सूची             |                                          |                  |
|             | -आश्चर्य ( सूरदासजी )                              | ą          | ५-श्रीतन्दन      | न्दन-नाममाला (श्रीरावर्गमारजी            |                  |
|             | -आर्तवी पुकार ( श्रीसुदर्शनदाखी )                  | <b>१</b> २ |                  | 'कुमार')                                 | ७१               |
|             | -श्रीमद्रागनत (पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी          |            |                  | भी जय हो ( श्रीहित दामोदरजी )            | १८३              |
|             | 'वियत')                                            | १९         |                  | गवत स्तुति (ब्यासजी)                     | २५४              |
| <b>%</b> -  | -श्रीकृष्णचन्द्रोदय ( मानेतवासी श्रीविन्दुजी       | 22         |                  | मी महिमा (धाम)                           | \$0 <b>9</b> \$  |
|             | ब्रह्मचारी)                                        | ३३         | C-4111403        | Handall Cala.                            | 1-01             |



# चित्र-सूची

| पृष्ठ-संख्या                                      | Į.                                           | <b>४</b> •संख्या |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| सुनहरी                                            | २३-बुद्ध                                     |                  |
| १-श्रीमत्स्य भगवान् (श्रीरामेश्वर) " ५९५          | २४-किल्क                                     |                  |
| २-श्रीस्यामा-स्यामकी झाँकी (ब्रह्मचारी            | १५-भगवान् बुद्ध (श्रीरामेश्वर)               | 388              |
| श्रीनन्दकुमार शरणजी वृन्दावनवालींकी               | १६-भगवान् लक्ष्मीनारायण (श्रीजगन्नाय) …      | २४९              |
| कृपासे प्राप्त ) " ६४९                            | १७-शेपशायीकी झाँकी ( प्राचीन ) 🔭             | २७१              |
| तिरंगे                                            | १८-श्रीवराह भगवान् (श्रीरामेश्वर)            | २८१              |
| ३—समग्र ब्रह्म श्रीकृष्ण (श्रीजगन्नाय) " मुखपृष्ठ | १९-सनकादिं और वैंकुण्ठके द्वारपाल जय-विजय    |                  |
| ४-भगवान् व्रजेन्द्रनन्दन (श्रीमध्वन्) " १         | ( श्रीजगन्नाथ )                              | २८७              |
| ५-आत्मारामकी आत्मक्रीडा (श्रीजगन्नाथ) *** १०७     | २०-कपिल-देवहूति ( श्रीविनयकुमार मित्र )      | ३१२              |
| ६-भगवान् वाँकेविहारी (श्रीजगन्नाथ) " १६१          | २१-दक्षको भगवान्के दर्शन (श्रीजगन्नाय) 😬     | ३४३              |
| ७ - भक्ति-नारद-संवाद (श्रीविनयकुमार मित्र) १६५    | २२-ध्रुवपर ऋपा ( ,, )                        | ३५०              |
| ८-धुन्धुकारीका उद्घार (श्रीजगन्नाय) "१७७          | २३-वेन-वध (श्रीविनयकुमार मित्र) …            | ३६४              |
| ९-स्तजीकी कथा (श्रीविनयकुमार मित्र) " १८५         | २४-राजा प्राचीनवर्हिको नारदजीका उपदेश        |                  |
| १०-व्यास-ग्रुकदेव (श्रीजगन्नाय) "१९८              | ( श्रीविनयकुमार मित्र )                      | ३८७              |
| ११-भीष्मिपतामहपर कृपा (श्रीविनयकुमार मित्र) २०४   | २५-भय और प्रज्वार आदिका पुरञ्जनपुरीपर        |                  |
| १२-परीक्षित्से कलियुगकी प्रार्थना ( ,, ,, ) २२३   | आक्रमण (श्रीवृजेन्द्र) …                     | 365              |
| १३ ग्रुकदेव-परीक्षित् ( " " ) २२९                 | , २६-प्रचेताओंको भगवान्के दर्शन (श्रीविनय-   |                  |
| १४-भगवान्के चौवीस अवतार (श्रीजगन्नाय) *** २४३     | कुमार मित्र ) ""                             | 800              |
| १–सनत्कुमार                                       | २७-प्रियत्रतके पास ब्रह्माजीका पधारना (श्री- |                  |
| २-वाराह                                           | विनयकुमार मित्र )                            | ४०५              |
| ३-नारद                                            | २८–भद्रकालीके द्वारा जडभरतकी रक्षा (श्री-    |                  |
| ४-नर-नारायण                                       | विनयकुमार मित्र )                            | ४२२              |
| ५-कपिलदेव                                         | २९-नाम-माहात्म्य (श्रीविनयकुमार मित्र )      | ४६०              |
| ६–दत्तात्रेय                                      | २०-चित्रकेतुपर शेषभगवान्की कृपा ( श्रीविनय-  |                  |
| ७-यज्ञपुरुष                                       | कुमार मित्र ) "                              | 860              |
| ८–ऋपमदेव                                          | ३१-प्रह्लादकी माताको नारदजीका उपदेश          |                  |
| ९-राजा पृथु                                       | ( श्रीविनयकुमार मित्र ) "                    | ५२०              |
| १०-मत्स्य                                         | ३२-भगवान् रृतिंहजी (श्रीविनयकुमार मित्र)     | ५२४              |
| ११-कूर्म                                          | ३३-गजेन्द्र-मोक्ष ( ,, ,, )                  | ५५३              |
| १२-धन्वन्तरि                                      | ३४-शङ्करका विषपान (श्रीजगन्नाथ)              | ५६१              |
| १३-मोहिनी                                         | ३५-मोहिनी अवतार ( ,, )                       | ५६५              |
| १४-नृत्तिह                                        | ३६-भगवान् वामन ( ,, )                        | 658              |
| १५-वामन                                           | ३७-दुर्वासाका क्रोध (श्रीविनयकुमार मित्र)    | ६०५              |
| १६-परञ्जराम                                       | ३८-दुर्वासका दुःख ( " " ) · · ·              | ६०५              |
| १७-च्यास -                                        | ३९-गङ्गावतरण ( ;, ,, )                       | ६१५              |
| <b>१८−हं</b> स                                    | ४०-धनुप-भङ्ग ( ), )                          | ६१८              |
| १९-श्रीराम                                        | ४१-मंगवान् परशुराम ( श्रीरामेश्वर )          | ६२९              |
| २०-श्रीकृष्ण                                      | ४२-देवकीजीपरकंसका कोप (श्रीविनयकुमार मित्र)  | ६५१-             |
| २१-ह्यमीव                                         | ४३-कंसके कारागारमें भगवान् श्रीकृष्णका       |                  |
| २२-हरि                                            | प्राकट्य ( स्व॰ श्रीवासीराम, नायद्वारा )     | 868              |

|                                                | पृष्ठ-संख्या | पृष्ठ-संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४४-योगमायाका प्रभान (श्रीनित्यकुमार मित्र)     | <b>६५</b> •  | ७४-भगपान् वस्कि (धीरामेश्वर ) *** १०२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४५-योगमाया ( ), ,, )                           | EĘo          | ७५-मार्यण्डेयनीयर शहरकी जया (औरिनवकुमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ४६-महा स्तुनि ( 11 11 )                        | ६९३          | मित्र) " १०४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ४७-कात्य नागपर मृपा ( 11 11 )                  | 308          | ७६-उद्वयनीमा प्राम्य ( ,, ,, ) · · १०६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ४८-मुरलीरी मोहिनी (श्रीजगताय) "                | ७१७          | इक्रमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ४९-गुज्य और पुजारी एक ही ( ,, )                | ७३६          | The state of the s |
| ५०-गोवर्दन धारण (श्रीनगतायप्रमाद गुप्त)        | ७३८          | ७७-प्राचीन भागानके एक प्रश्नी प्रतिलिपि " ५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ५१-गोवियोंकी तत्मयाा (भोवितयर्मार मित्र)       | 360          | <i>७८-महारोस्य नरः (श्राम्बेन्द्र)                                     </i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ५२-श्रीहष्ण चरण ( ,, ,, )                      | 319          | ७९-बुर्गागर नरक ( ;, ) " ४५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ५३-श्रीराधिमा चरण ( ,, ,, )                    | 98°          | ८०-याण्याय नगक ( )) . ४५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ५४-गोपियोरे यीनमे भगपान्या प्रकट               |              | ८१-अंतिरधयन नरम ( 1) ) " ४५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| होना (श्रीजगन्नाम ) *                          | OXX          | ८२-मूत्रसुरा नरव ( ,, )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ५५-महारासरसमय भगवान्त्री अन्तरह                |              | ८३—मन्दरा, नमसृर्मि, वैतरणी, अराङ्य, प्राणरोध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| नीला (श्रीजिनाकुमार मिन)                       | 380          | और यज्ञनण्डम-दाल्मली नरम 💮 😗 ४५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ५६-अरिष्टः केली और योगामुरका                   |              | ८४-अर्यानिमान् अयःपानः अन्यतामियः सारमेयादनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| उदार (श्रीजगरगय) :                             | ७५६          | स्वीमुरा, रधोगगभोजन् और दल्योतनरक ४५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ५७-अभूग्या प्रेम ( थीनिनयकुमार मित्र ) ***     | <b>5</b>     | ८५-धनुर्घर शीरूण (श्रीतगदाय) *** ५४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ५८-वस उद्धार ( ), ,, )                         | ७८२          | ८६-चत्रगुर्द्धनघारी ( ,, ) *** ६४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ५९-अनुरनी इस्तिनापुर भेजना (श्रीपृतेन्द्र) *** | 655          | ८७-योडा श्रीकृष्म ( ,, ) *** ८०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ६०-श्राशिरोमणि श्रीष्ट्रपण (श्रीनियकुमार       | - • •        | ८८-जगद्गुर शीहत्रम् ( शीरिनपर्मार मित ) १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मित्र )                                        | ८०३          | 🗫 इकरंगे (लाइन)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ६१-नाल्यपनमा उदार ( ,, ,, )"                   | 606          | ८९-मनगदि मुनियोंकी नाखजींचे भेंट 😁 १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ६२-भगवान् शिवना नाम्डवन्त्रत्य (श्रीजगनाय)     | ८४५          | ९०-महारानी मित्रि अपना दुन्य नाग्दजीयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ६३-दिविद-उदार (श्रीविनयमुमार मित्र) "          | ८६०          | मुनारही ई। *** १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ६४-भगतान्वा ऐक्तर्य (श्रीनगद्भारामत ) "        |              | ९१-भागवत-सप्ताह सुनकर प्रेमरूपा भक्ति तरुणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | 2 <b>ξ</b> ¥ | वन्यारी ब्राप्त हुए अरने दोनी पुत्रों रे साथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ६५-शाल्य-उद्धार (श्रीयनपरुमार मिन)             | 664          | प्रश्ट हो गयी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ६६-दन्तत्रकत्र और नितृरधना उद्घार (धीरिनय      | <b>4.6</b> 0 | ९२-ब्राह्मणको मन्यामीद्वारा प्रत्यान *** १७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| दुमार मित्र) "                                 | <i>८८७</i>   | ९३-मीरे गर्ममे मनुष्यातार यद्या 💮 😁 १७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ६७-मुदामा-मन्दार ( श्रीविनयदुमार मित्र ) ***   | 257          | ९४-परमजानी गोनर्णनीद्वारा पितानी नैरायका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ६८-देवरीके मृत पुत्रीको वापस लाना              | 0.0-         | उपदेश *** १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (श्रीनियसुमार मित्र) ""                        | 980          | ९५-भागप्त महाह अनगकी महिमा—धन्यकारीक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६९-यदुवरानो ऋपिना भाग (श्रीजगन्नाय)            | ८३४          | लिये वेरुण्डवामी पापदोरे महित निमानमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ७०-भगनान् नर-नारायण री मिन्सा (श्रीनिनय        |              | उत्तरना "१७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| बुगार मित्र)                                   | 686          | ९६-नैमियारण्यमें सूनजी अहासी हजार ऋषियों नो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ७१-ननवासीरूपमें भगतान् श्रीरामचन्द्र           |              | भागतन स्था सुना रहे है। १८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (श्रीजगन्नाथ) ''                               | 888          | ९७-जलमे स्तान करनेवाली स्त्रियोंने नग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ७२-श्रीमृष्ण-उद्भव (श्रीविनयकुमार मित्र) ***   | ९५३          | द्युरदेवरो देगकर तो वस्त्र धारण नहीं रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ७३-मगरान्या परमधामगमन (श्रीविनयवुमार           |              | परन्तु व्यासजीको देसकर राजासे वपड़े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>(</b> मत्र )                                | १०२३         | पहन लिये। ••• १९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 7                                                          | ष्ट-संख्या | •                                               | रुष-संस्या |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|
| ९८-पृर्वजन्ममें दासी-पुत्र वने हुए नार्दजीको               |            | ११९-भगवान् यराहके मानृती तमानंसे दिरण्याध       |            |
| महानमाञींका उपदेश 💛                                        | १९५        | कटं दक्षकं समान पृथ्वीयर गिर पट्टा । ""         | 500        |
| ९९—सरस्वतीके तटपर व्यामजी अपने पुत्र                       |            | १२०-कर्दमजीको भगवहर्यन                          | 700        |
| शुकदेवजीको भागवत-संहिता पदा रहे हैं।                       | 206        | १२१-मनुजी प्रेमपूर्ण हृदयने बीहानकी कथा सुन     |            |
| १००-अर्जुनने अश्वत्थामाके सिरकी गणि उनके                   |            | रहे हैं।                                        | 303        |
| बालोंक महित उतार ही।                                       | २००        | १२२-कर्दमजी अपनी सती-माध्यी पनी देवह्तियर       |            |
| १०१-अक्षस्थामाकं वाणसे पीड़िन उत्तराकी                     |            | प्रसन्न होकर उन्हें आर्वायोद के रहे हैं। 😬      | 300        |
| भगवान्से पुकार •••                                         | २०१        | १२३-कर्दमजी देवहृतिमे विन्तुनरंग्यरमें सान करके |            |
| १०२-भगवान् श्रीकृष्णके द्वारका जाते समय                    |            | विमानपर चढ़नेका आदेश कर रहे हैं। ***            | 244        |
| विविध वाजे वजने त्यो । • • • • • • • • • • • • • • • • • • | २०६        | १२४-कर्मजी संन्यासाश्रम ग्रहणकरके वनको जाना     |            |
| १०३-राजा धृतराष्ट्र तथा परम पनिवता गान्धारी                |            | चाहते हैं। परन्तु दुःग्वरं हृदय भर आंते हे      |            |
| विदुरजीके साथ हिमालयकी यात्रा कर रहे हैं।                  | र् १३      | कारण देवहृति सिर नीना किये हुए, प्रयसे          |            |
| १०४-धर्मगज युविष्टिर देवपि नारद तथा तुम्बुक्का             |            | चरणकमत्ते पृथ्वीको सुरेद रही है। 💎 😬            | ३०६        |
| न्यागत वर रहे हैं।                                         | २१४        | १२५-कर्रमजीके आक्षममें मरीचि आदि मुनियोंक       |            |
| १०५-युधिष्टिर दारकास लीट हुए अर्जुनभे कुशल-                |            | महित ब्रह्माजीका आगमन 💮 🥶                       | ê a o      |
| मञ्जल पृष्ठ रहे हैं।                                       | २१६        | १२६-भगवान् कपिलकी परिक्रमा कर कर्वमङ्गिका       |            |
| १०६-परीक्षित्ने ऋषिके गलेमें गाँप डाल दिया।                | २२६        | वनके लियं प्रस्तान ***                          | 200        |
| १०७-मृपिकुमारका पर्रोधित्को शाप "                          | २२६        | १२७-माना देवहृतिने अपने पुत्र भगवान् विषये      |            |
| १०८-मगवान्का धनःकुमारके रूपमें ऋषियोंको                    | bis        | निकट आध्यात्मिक विरामा प्रगट की । ***           | 300        |
| शानोपदेश · · ·                                             | २४३        | १२८—त्रवा, विष्णु वीर महाहेच—वीनी अधिम्सिके     |            |
| १०९-ह्यमीयके नपमें भगवान्का अवतार 💮 😁                      | 583        | आश्रमस पर्योग ।                                 | \$ 2.6     |
| ११०-हंसके राजमें भगवानके बारा भागवत-धर्मका                 |            | १२९-मन्दीस्यर फ्रोधमे तमनमा उट और उन्होंने      |            |
| उपदेश •••                                                  | 388        | दक्षको बद्धा भनद्भ भाग दिया । 💎 😬               | 253        |
| १११-विदुरती अपना धनुप-गण राजद्रास्पर स्व                   |            | १२०-दशकुमारी सती। शिवकीय अपने विवाह धरं         |            |
| इंग्निनापुरने चल दिये।                                     | ₹4€        | जानेका आवह कर गई। हैं।                          | 338        |
| ११६-विदुस्ती उजनतीको प्रेमपूर्वेक एउपमे लगा                |            | १६१-मिएजीके सम स्तीकी भैत्य समार उसका           |            |

| र्ष                                                                                    | -संस्या     | 5                                                   | ए-मंस्या    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| १३७-रितारी गोदसे बैठनेके लिये राजके हुए भुवती                                          |             | १५८-वित देनेते त्रियं टारुआंत्री दृष्टि आङ्गिरख     |             |
| रानी सुरुचि द्वतकार रही है।                                                            | 348         | गोत्रीय बाहाणञ्चमात्पर पड़ी । ***                   | 855         |
| १३८-देवर्षि नारदरा वालक मुतको उपदेश 🐡                                                  | 386         | १५९-भडमरत राजा रहुगण मीपाल्यी हो रहे है।""          | ४२३         |
| १३९-श्रीहरि अपने शहनो प्रुपते गाण्ये छुआ                                               |             | १६०-अगपान् राष्ट्रर और जगञ्जननी पार्वती             |             |
| रहे हैं।                                                                               | 200         | मगपान् मक्षेत्रमी स्तृति बर रहे है। ***             | ४३६         |
| १४०-मुबरा राज्याभिरेर                                                                  | 364         | १६१-भद्रथवा भगनान् हयणीनशी खाति वर रहे ई।           | ¥30         |
| १४१-पुनेरणे देराने ही भूतनी हाम जोइनर साहे                                             |             | १६२-महाभागवत प्रहादजी मगवान् चलिंदवी                |             |
| हो गये।                                                                                | 340         | म्नुति पर रहे हैं।                                  | YRC         |
| १४२-भुवजी मृत्युके निरपर पैर रनकर दिन्य                                                |             | १६३-धाल्स्मीजी भगनान् नामदेननी स्तृति पर            |             |
| विमानपर चढ गर्थ।                                                                       | 344         | रही है।                                             | ¥36         |
| १४३-अग्रिकुण्टसे एक दिव्य पुरुष सोनीने पात्रमे                                         |             | १६४-मनुजी मतसहप भगतान्वी ख्वि कर रहे हैं।           | YES         |
| सीर तिने अस्ट हुए। ""                                                                  | 388         | १६५-वितृरान अर्थमा रच्छपस्य भगवान्त्री              |             |
| १४४-महाराज अङ्ग नीख निर्शायमे राजमहल्में                                               |             | स्तृति पर रहे हैं।                                  | ¥35         |
| धोपी हुई अपनी पर्गप्रशिमें। छोड्चर पनमें।                                              |             | १६६-मातार् पृष्यादेवी वराहरूप भगनान्ती              |             |
| चल दिये।                                                                               | <b>१</b> ६२ | उपासना कर रही हैं।                                  | <b>440</b>  |
| १४५-सम्मतीन तीरपर पैठे हुए श्रुपियोंने यही                                             |             | १६७-परमभागवत श्रीहनुमान्जी अन्य सिनरी               |             |
| भारी धूल उद्दर्श हुई देखी । 💮 😬                                                        | 388         | सहित सीतापनि भगवान् श्रीरामरी खति                   |             |
| १४६-महाराजा पृथुका राज्याभिषेक ""                                                      | ३६५         | कर रहे हैं।                                         | XXX         |
| १४७-इन्द्र महाराज प्रयुक्ते यक्तना घोड़ा रिये वा                                       |             | १६८-देवपि नारद श्रीनर-नारायणभी उपासना कर            |             |
| रहे थे, भगनान् अतिने आदेशसे महारात                                                     |             | रहे हैं।                                            | **5         |
| प्रथुका पुत्र इन्द्रको मारनेके लिपे उनके                                               |             | १६१-भीनारदजी दक्षपुत्रींको उपदेश कर रहे हैं।***     | ४६८         |
| पीठे दोड़ा। ""                                                                         | ३७०         | १७०-दश्वप्रनापतिमा नारदजीको शाव                     | 800         |
| १४८-महाराज पृथुनी यम्पालामे श्रीनिप्शुमगवान्का                                         |             | १७१-ऐश्वर्यमदमे देवराज इन्द्रने देवगुरु बृहस्पतिजी- |             |
| प्रादुमीय तथा इन्द्रयी भोरसे धमा-याचना                                                 | ३७२         | या अनादर घर दिया।                                   | 808         |
| १४९-राजा प्रयुक्ता अपनी प्रजामी उपदेश                                                  | 304         | १७२-देवराज इन्द्र विश्वरूप ऋषिको हृदयसे लगा         |             |
| १५०-राजा पृथुको सनकादिका उपदेश                                                         | 300         | रहे हैं।                                            | YoY         |
| १५१-मगनान् शहर प्रचेनागणको आशिराद दे                                                   | <b>u</b>    | १७३-इन्द्रने कोपमें भरकर विश्वरूपके तीनो            |             |
| रहे हैं।                                                                               | \$2\$       | सिर काट लिये।                                       | <b>አ</b> ማረ |
| १५२-श्रीनारदर्जाद्वारा प्रचेताओं से उपदेश                                              | 805         | १७४-द्धीचि ऋषिरं पान देवगण वज्रनिर्माणके            |             |
| १५३-निड, गन्धर्य और मुनि ब्रह्मानीस स्वयन<br>वर रहे हैं।                               | nast.       | लिये अस्य मॉगने आये हैं।                            | 868         |
|                                                                                        | 804         | १७५-मृतासुरने अपनी ठोड़ीनो परतीसे और                |             |
| १५४-समाधिरा राजकुमार जामीप्रने जाँदी रोग्ली,<br>तोषामही एव मुन्दर अप्सरा दिखायी दी।*** | 806         | जपरके होठको म्यगंधे लगाया और इन्द्रको               |             |
| १५५-राजा नामि और अनुनी मार्या मेरुदेवीके                                               | 8 4 5       | उनके वाहन ऐरायत हाथीसहित लील गया।                   | ४८६         |
| सामने यजपुरुप शीमगनान् प्रस्टहो गये। ***                                               | V99         | १७६-अद्भिरा ऋषि निचरण करते हुए राजा                 |             |
| १५६-श्रीऋपभदेवजी अपने पुत्रीको उपदेश कर                                                | 0.1         | चित्रनेतुके महल्मे पहुँचे ।                         | 868         |
| रहे हैं।                                                                               | <b>46</b> 5 | १७७-राजा चिननेत् अपने मृतपुत्रके पास शोवमन          |             |
| १५७-राजपि भरत हिरनीके वचेको मगतावरा                                                    |             | वंडे ई-महर्पि अङ्गिरा और देवपि नारद                 |             |
| गोदमं रिये हुए है।                                                                     | <b>४</b> १८ | उन्हें समझा रहे हैं।                                | ४९२         |

| 1                                                                                                                   |            | •                                                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                     | ( ?        | ₹ )                                                                                                                     |                  |
| प्र                                                                                                                 | उ-संख्या   | पृ                                                                                                                      | <b>छ-सं</b> ख्या |
| १७८-देवर्षि नारदके आज्ञानुसार राजा चित्रकेतु<br>अनुष्ठान कर रहे हैं। •••<br>१७९-देवराज इन्द्र अपना वेष वदलकर दितिके | ४९५        | १९५-अमृत पिलाते-पिलाते ही भगवान्ने अपने<br>चक्रसे राहुका सिर काट डाला । "<br>१९६-हजार घोड़ोंवाले रथपर वैठे हुए इन्द्रपर | ५६६              |
| आश्रमपर आये और उनकी सेवा करने लगे।<br>१८०-हिरण्याक्षंकी मृत्युसे क्षुव्ध होकर हिरण्यकशिपु                           | ५०१        | जम्भासुरने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया।<br>१९७-अपने धाममें आये हुए शिव-पार्वतीका                                            | ५६९              |
| क्रोधस्फीत वचन बोला। · · · · १८१—रानियोंका करुण विलाप सुनकर स्वयं यमराज                                             | 400        | भगवान् विष्णुद्वारा आतिथ्य-सत्कार १९८-भगवान् विष्णुका शङ्करजीके सामने मोहिनी-                                           | ५७१              |
| ्वालकके वेषमें आये।  १८२-प्रह्लाद वचपनमें ही खेल-कृद छोड़कर                                                         | ५०९        | रूप त्याग कर अपने असली रूपमें प्रकट होना<br>१९९-अदितिके सामने शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी                                    | ५७३              |
| भगवान्के ध्यानमें तन्मय हो जाया करते।<br>१८३-हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र प्रह्लादको गोदमें                             | ५१४        | भगवान् विष्णु प्रकट हुए । ••••<br>२००-राजा विलने वासनभगवान्की विधिपूर्वक                                                | ५८२              |
| लेकर पूछा—'वेटा! वताओं तो सही, तुम्हें<br>कौन-सी बात अच्छी लगती है ?'                                               | - <b>५</b> | पूजा की । २०१-राजा विल वामनभगवान्की प्रार्थना कर ही                                                                     | ५८६              |
| १८४-प्रह्लादके मुखसे विष्णुभगवान्की भक्ति सुनकर                                                                     |            | रहे थे कि प्रह्वादजी वहाँ आ पहुँचे।<br>२०२-देवराज इन्द्रने वामनभगवान्को सबसे आगे                                        | ५९०              |
| हिरण्यकशिपु गुरुपुत्रको दुर्वचन कहने लगा ।<br>१८५-हिरण्यकशिपुकी आज्ञासे दैत्य प्रह्लादपर त्रिज्ञूल                  |            | विमानपर वैठाया और अपने साथ स्वर्ग<br>लिवा ले गये।                                                                       | ५९२              |
| चलाने लगे। १८६-प्रहादजी असुर वालकोंको भगवद्गक्तिका                                                                  | ५१७        | २०३—तर्पण करते समय राजा सत्यव्रतकी अङ्गलिमें<br>एक छोटी-सी मछली आ गयी।                                                  | ५९३              |
| उपदेश कर रहे हैं।  १८७-अपने सेवक प्रह्लादकी वाणी सत्य करनेके  लिये खंभेमेंसे ही नृसिंहभगवान् प्रकट हो               | ५१८        | २०४-राजा सत्यव्रतने मोहमुग्ध होकर कहा—<br>'मत्स्यका रूप धारण करके मुझे मोहित करने-<br>वाले आप कौन हैं ?'                | ५९४              |
| गये ।<br>१८८-भगवान् विष्णु और ब्रह्माजी गौ एवं वछड़ा                                                                | ५२४        | २०५-राजाने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़-                                                                            | 1,20             |
| बनकर सिद्धरसके कुएँका सारा अमृत पी गये।<br>१८९-राजा इन्द्रद्युमको गृहस्थधर्मका त्याग करके                           | ५३४        | कर बढ़ रहा है और प्रलयकालके मेघ वर्षा<br>. करने लगे हैं। देखते-ही-देखते सारी पृथ्वी                                     |                  |
| एकान्तमें उपासना करते देख अगस्त्यमुनिने                                                                             |            | झ्वने लगी और फिर राजाने देखा कि नाव<br>भी आ गंयी है।                                                                    | ५९५              |
| उसे शाप दे दिया।  १९०-दैत्योंसे पराजित होकर इन्द्र आदि देवता                                                        | ५५३        | २०६—भगवान् वसिष्ठने इला नामकी कन्याको ही<br>पुरुप वना देनेके लिये पुरुपोत्तम भगवान्                                     |                  |
| व्रह्माजीकी सभामें आये। ***<br>१९१–इन्द्रादि देवता सन्धिके लिये राजा विलके                                          | ५५४        | नारायणकी स्तुति की । · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                | ५९८              |
| पास आये ।<br>- १९२—भगवान् शङ्कर लोककल्याणार्थं हलाहल                                                                | ५५८        | शापसे स्त्रीरूप होकर वनोंमें घूम रहे हैं। •••<br>२०८-मनु-पुत्र पृषष्र गायोंकी रक्षा बड़ी सावधानीसे                      | ५९८              |
| पी गये।  १९३-श्रीलक्ष्मीजीने अपने चिर-अभीष्ट भगवान्को                                                               | ५६१        | कर रहा था-—उस समय गायोंके झंडमें<br>एक वाघ वुस आया।                                                                     | ५९९              |
| ही वरके रूपमें चुना।  १९४-अमृतसे भरा हुआ कलश लिये भगवान्                                                            | ५६३        | २०९-दीमकोंकी एकत्रित की हुई मिट्टीके छेदमेसे<br>जुगन्की तरह दो ज्योतियाँ दीख रही थीं।                                   | , , ,            |
| धन्वन्तरिका प्रादुर्भाव और दैत्योंका उस<br>कलशको छीनना                                                              | ५६४        | सुकन्याने वालसुलभ चपलतासे एक कॉटेसे<br>उन ज्योतियोंको वेध दिया।                                                         | ६०१              |

|                                                 | १५-संख्या     |                                                          | पृष्ठ-सं <b>ए</b> र |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| १३७-पिताकी गोदमे बैठनेके लिये ल्लके हुए ध्रुवको |               | १५८-यिं देनेके लिये डाकुओंकी दृष्टि आङ्गिरस              |                     |
| रानी मुरुचि दुतकार रही है।                      | ३४६           | गोतीय ब्राह्मणकुमारपर पड़ी।                              | ४२                  |
| १३८-देवर्षि नारदवा वालक ध्रुवको उपदेश           | ३४८           | १५९-जडभरत राजा रहूगणकी पालकी हो रहे हैं।…                |                     |
| १३९-श्रीहरि अपने राह्नको प्रुवके गालसे छुआ      |               | १६०-भगवान् शङ्कर और जगजननी पार्वती                       |                     |
| रहे हैं।                                        | ३६०           | भगवान् सकर्पणको स्तृति कर रहे हैं। •••                   |                     |
| १४०-ध्रुवका राज्यामिषेक •••                     | ३५४           | १६१-मद्रश्रवा मगवान् ह्यप्रीवनी स्तुति कर रहे हैं।       | ४३७                 |
| १४१-सुबेरको देखते ही ध्रुवजी हाथ जोड़कर राड़े   |               | १६२-महाभागवत प्रह्लादजी भगवान् सर्सिहरी                  |                     |
| हो गये।                                         | ३५७           | स्तुति कर रहे है।                                        |                     |
| १४२-धुनजी मृत्युके सिरपर पैर रखनर दिव्य         |               | १६३-श्रीलस्मीजी भगवान् भागदेवनी स्तुति वर                |                     |
| विमानपर चढ गये।                                 | ३५९           | रही हैं।                                                 |                     |
| १४३-अभिकुण्डसे एक दिव्य पुरुष सोनेके पात्रमे    |               | १६४-मनुजी मत्स्यरूप भगवान्की स्तुति कर रहे हैं।          |                     |
| सीर लिये प्रकट हुए। •••                         | 348           | १६५-पितृराज अर्यमा कच्छपरूप भगवान्वी                     |                     |
| १४४-महाराज अङ्ग नीरव निशीयमे राजमहल्मे          |               | स्तुति कर रहे हैं।                                       |                     |
| सोपी हुई अपनी धर्मपत्नीमो छोड़कर वनको           |               | १६६-साक्षात् प्रध्वीदेवी वराहरूप भगवान्त्री              | 047                 |
| चल दिये।                                        | ३६२           | उपातना कर रही हैं।                                       | VVa.                |
| १४५-सरस्वतीके तीरपर बैंदे हुए ऋपियोंने बड़ी     |               | १६७-परमभागवत श्रीहनुमान्जी अन्य निन्नरी                  |                     |
| भारी धूल उड़ती हुई देखी । •••                   | ३६४           | सहित सीतापति भगवान् श्रीरामकी स्तुति                     |                     |
| १४६-महाराजा पृथुका राज्याभिषेक •••              | ३६५           | कर रहे हैं।                                              | 888                 |
| १४७-इन्द्र महाराज पृथुके यज्ञका घोड़ा लिये जा   |               | १६८—देवर्षि नारद श्रीनर-नारायणकी उपासना कर               | 401                 |
| रहे थे, भगवान् अविके आदेशसे महाराज              |               | रहे हैं।                                                 | ~~5                 |
| पृथुका पुत्र इन्द्रको मारनेके लिये उनके         |               | १६९-श्रीनारदजी दक्षपुनींको उपदेशकर रहे हैं।              | ४४२<br>४६८          |
| पीछे दौड़ा। ***                                 | ३७०           | १७०-दक्षप्रजापतिका नारदजीको शाप                          | ४७०                 |
| १४८-महाराज पृथुकी यजशालामे श्रीविष्णुभगवान्का   |               |                                                          | \$00                |
| प्रादुर्माव तया इन्द्रवी ओरसे क्षमा-याचना       | ३७२           | १७१-ऐश्वर्यमदर्मे देवराज इन्द्रने देवगुरु बृहस्पतिजी     | ) era 📆             |
| १४९-राजा पृथुका अपनी मजाको उपदेश                | ३७५           | 41 4442 11 1444                                          | \$0\$               |
| १५०-राजा पृथुको सनमादिका उपदेश 💮 🚥              | <b>ए</b> एइ   | १७२-देवराज इन्द्र विश्वरूप भृषिको हृदयसे लगा<br>रहे हैं। | i mar a             |
| १५१-भगवान् शङ्कर भचेतागणको आशीर्वाद दे          |               | रह ह ।<br>१७३-इन्डने बोधम भरवर निधरूपने तीनों            | <b>አ</b> ዕአ         |
| रहे हैं।                                        | ३८३           | सिर्काट लिये।                                            | 100                 |
| १५२-श्रीनारदजीदारा प्रचेताओंको उपदेश            | 805           | १७४-द्धीचि ऋपिरे पास देवराण वज्रनिर्माणरे                | ४७८                 |
| १५२-सिङ, गन्धरं और मुनि ब्रह्माजीना न्तवन       |               | रिव अस्य मॉगने आये हैं। •••                              | ४८२                 |
| यर रहे हैं।                                     | ४०५           | १७५-बृतामुरने अपनी ठोड़ीमें। धरतीये और                   | 167                 |
| १५४-समाधिस्य राजकुमार जामीध्रने जाँखें खोली,    |               | उपरके होठको स्वर्गसे लगाया और इन्द्रको                   |                     |
| तोषाम ही एक मुन्दर अप्सरा दिखायी दी।            | 806           |                                                          |                     |
| १५५-राजा नामि और उनकी मार्या मेहदेवीके          |               |                                                          | ४८६                 |
|                                                 | 866           | १७६-अङ्गरा ऋषि विचरण करते हुए राजा                       |                     |
| १५६-श्रीऋ्चभदेवजी अपने पुत्रोंको उपदेश कर       |               | चित्रनेतुषे महल्में पहुँचे। "                            | ४८९                 |
| रहें हैं।                                       | 883           | १७७-राजा चित्रनेतु अपने मृतपुत्रने पास शोहमझ             |                     |
| १५७-राजपि भरत हिस्तीने वसेने। ममतावदा           |               | बंठे है—महर्पि अङ्गिरा और देवपि नारद                     |                     |
| गोदमें लिये हुए हैं।                            | <b>Y</b> \$ < | उन्हें समझा रहे हैं।                                     | ४९२                 |

| पृ                                                 | ष्ठ-संख्या | Ą                                                  | <b>छ</b> न्सख्या |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------------|
| १७८-देवर्षि नारदके आज्ञानुसार राजा चित्रकेतु       |            | १९५-अमृत पिलाते-पिलाते ही भगवान्ने अपने            |                  |
| अनुष्ठान कर रहे हैं।                               | ४९५        | चक्रसे राहुका सिर काट डाला।                        | ५६६              |
| १७९-देवराज इन्द्र अपना वेप वदलकर दितिके            |            | १९६ – हजार घोड़ोंवाले रयपर वैठे हुए इन्द्रपर       |                  |
| ् आश्रमपर आये और उनकी सेवा करने छगे।               | ५०१        | जम्भासुरने चमकता हुआ त्रिशुल चलाया।                | ५६९              |
| १८०-हिरण्याक्षकी मृत्युसे क्षुन्ध होकर हिरण्यकशिपु |            | १९७-अपने धाममें आये हुए शिव-पार्वतीका              |                  |
| क्रोधस्फीत वचन बोला।                               | ५०७        | ् भगवान् विष्णुद्वारा आतिथ्य-सत्कार ***            | ५७१              |
| १८१-रानियोंका करुण विलाप सुनकर स्वयं यमराज         | ì .        | १९८-भगवान् विष्णुका शङ्करजीके सामने मोहिनी-        | •                |
| ्वालकके वेषमें आये।                                | ५०९        | रूप त्याग कर अपने असली रूपमें प्रकट होना           | ५७३              |
| १८२-प्रह्वाद वचपनमें ही खेल-कृद छोड़कर             | , .        | १९९-अदितिके सामने शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी           |                  |
| भगवान्के ध्यानमें तन्मय हो जाया करते।              | 48%        | भगवान् विष्णु प्रकट हुए।                           | ५८२              |
| १८३-हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र प्रह्लादको गोदमें     | (,,,       | २००-राजा वलिने वामनभगवान्की विधिपूर्वक             |                  |
| लेकर पूछा—'वेटा! बताओं तो सही, तुम्हें             |            | पूजा की ।                                          | ५८६              |
| कौन-सी बात अच्छी लगती है ?'                        | ~ i, 9 i,  | २०१-राजा विल वामनभगवान्की प्रार्थना कर ही          |                  |
| १८४-प्रह्लादके मुखसे विष्णुभगवान्की भक्ति सुनकर    | 111        | रहे थे कि प्रह्लादजी वहाँ आ पहुँचे।                | 490              |
|                                                    | 1. 25      | २०२-देवराज इन्द्रने वामनभगवान्को सवसे आगे          |                  |
|                                                    | ५१६        | विमानपर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग                  |                  |
| १८५-हिरण्यकशिपुकी आज्ञासे दैत्य प्रह्लादपर त्रिशूल |            | लिवा ले गये।                                       | ५९२              |
| चलाने लगे।                                         | ५१७        | २०३-तर्पण करते समय राजा सत्यव्रतकी अञ्जलिमें       |                  |
| १८६-प्रह्लादजी असुर वालकोंको भगवद्भक्तिका          |            | एक छोटी-सी मछली आ गयी।                             | 465              |
| उपदेश कर रहे हैं।                                  | ५१८        | २०४-राजा सत्यव्रतने मोहमुग्ध होकर कहा              |                  |
| १८७-अपने सेवक प्रह्लादकी वाणी सत्य करनेके          |            | 'मत्स्यका रूप धारण करके मुझे मोहित करने-           |                  |
| लिये खंभेमेंसे ही नृसिंहभग्वान् प्रकट हो           |            | वाले आप कौन हैं ?'                                 | 488              |
| गये।                                               | ५२४        | २०५-राजाने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़-       | •                |
| १८८-भगवान् विष्णुं और व्रह्माजी गौ एवं वछड़ा       |            | कर बढ़ रहा है और प्रलयकालके मेघ वर्षा              |                  |
| वनकर सिद्धरसके कुएँका सारा अमृत पी गये।            | ५३४        | . करने लगे हैं। देखते-ही-देखते सारी पृथ्वी         |                  |
| १८९-राजा इन्द्रद्युम्नको ग्रहस्थधर्मका त्याग करके  |            | डूबने लगी और फिर राजाने देखा कि नाव                |                  |
| एकान्तमें उपासना करते देख अगस्त्यमुनिने            |            | भी आ गेयी है।                                      | ५९५              |
|                                                    | ५५३        | २०६-भगवान् वसिष्ठने इला नामकी कन्याको ही           |                  |
| १९०-दैत्योंसे पराजित होकर इन्द्र आदि देवता         |            | पुरुष वना देनेके लिये पुरुषोत्तम भगवान्            |                  |
|                                                    | ५५४        | नारायणकी स्तुति की ।                               | 486              |
| १९१-इन्द्रादि देवता सन्धिके लिये राजा विलेके       |            | २०७-राजा सुद्युम्न एवं उनके सायी शंकरजीके          |                  |
| पास आये।                                           | ५५८        | शापसे स्रीरूप होकर वनोंमें घूम रहे हैं।            | 496              |
| १९२-भगवान् शङ्कर लोककल्याणार्थं हलाहलं             |            | २०८-मनु-पुत्र प्रषप्र गायोंकी रक्षा वड़ी सावधानीसे |                  |
| पी गये।                                            | ५६१        | कर रहा थाउस समय गायोंके झंडमें                     |                  |
| १९३-श्रीलक्ष्मीजीने अपने चिर-अभीष्ट भगवान्को       | •          | एक वाघ बुस आया।                                    | ५९९              |
| ही वरके रूपमें चुना। •••                           | ५६३        | २०९-दीमकोंकी एकत्रित की हुई मिडीके छेदमेसे         |                  |
| १९४-अमृतसे भरा हुआ कलश लिये भगवान्                 |            | जुगन्की तरह दो ज्योतियाँ दीख रही यां,              |                  |
| धन्वन्तरिका प्रादुर्भाव और दैत्योंका उस            |            | सुकन्याने वालसुलभ चपलतासे एक कॉटेसे                |                  |
| कलशको छीनना ं                                      | ५६४        | उन ज्योतियोंको वेध दिया। •••                       | ६०१              |

| ११०-राजा शयातिन दस्ता कि उनमी वन्या                                                    |       | २२८-मुनियाने राजा निमिषे शतको सुगन्धित         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------|
| मुकन्याके पास एक तेजस्वी पुरुष वैठा हुआ है।                                            | ६०१   | वस्तुओमे रस दिया।                              | ६२५   |
| २११-इन्द्रने को वसे भरकर शर्यातिपर बज्ज चलाया ।                                        | ६०२   | २२९-उर्वशीमो देखकर राजा पुरुखाके नेन हर्पसे    |       |
| २१२-नाभागने भगनान् रुद्रमे प्रणाम कर कहा                                               |       | पिछ उठे।                                       | ६२७   |
| कि ध्वत्रभूमिनी सभी वस्तुएँ आपनी हैं। मेरे                                             |       | २३०-परगुरामजीने सहस्रगहुके यहाँसे यठड़ेसहित    |       |
| . निताने ऐसा ही यहा है।                                                                | ६०३   | वामधेनुको लाकर अपने पिताजीको सीप दिया।         | ६३०   |
| २१३-सुदर्शनचक्रके द्वारा भृत्याको भसा होते देख                                         |       | २३१-शर्मिष्ठाने देवयानीको कूऍमें ढक्ल दिया। "" |       |
| दुर्वामाजी भागने लगे।                                                                  | ६०५   | २३२-राजा ययाति अपने पुत्र पूरुसे यौवन मॉग      |       |
| २१४-दुर्वामा आगवान्के चरणोंमें क्षमा याचना कर                                          |       | रहे हैं।                                       | ६३५५  |
| रहे हैं।                                                                               | ६०६   | २३३-राजा रन्तिदेवने अतिथि और क्रुचेके रूपमे    | •     |
| २१५-इन्द्र एक वैल बन गये, जिमपर वीर पुरखय                                              |       | आये हुए भगगान्को अपना शेप भोजन                 |       |
| ने सवारी की।                                                                           | ६०९   | दें दिया और स्वय भूसे रह गये।                  | ६४o   |
| २१६-राजा युवनारमधी कोएसे एक चक्रमती पुत                                                |       | २३४-बृहद्रयत्री पत्निके गर्भरो एक ही शरीरके दो |       |
| उत्पन्न हुआ, जिसे इन्द्र अपनी उँगलीना                                                  | 66.   | दुकड़े उत्पन्न हुए, पीछे खुड़ जानेपर यही       |       |
| अमृत पिला रह ह । •••                                                                   | ६१०   | 'जरासन्ध' कहलाया ।                             | ६४१   |
| २१७-पचासो राजमन्याओं ने सीभरिमा ही अपना                                                | 590   | २३५-आकाशवाणी सुनते ही अपनी बहिनमी              |       |
| पति सुना ।                                                                             | ६१०   | मारनेके लिये कसने तलवार र्याच ली। ***          | हर्   |
| २१८-स्वर्गसे गिरते हुए राजा तिशङ्काको विश्वामितजी<br>ने अपने तपोपलसे वीचहीमे रोक दिया। | ६१र्र | २३६-वसुदेवजी अपने प्रथम पुत्र कीतिमान्ती       | .,,,  |
| २१९-रोहित झुन शेपको यज्ञपद्य बनानेके रिये                                              | 411   | गोदमे स्थि क्सके पास आये।                      | ६५२   |
| अपने पिताके पास हे आया ।                                                               | ६१२   | २३७-कमके वेंदलानेमे भगवान् महर, बहात्री        | , , , |
| २२०-विपल मुनिके की धर्म सगरके लड्के जलकर                                               | 4,11  | तथा नारदादि मुनि गर्भस भगनान् श्रीष्ट्रण       |       |
| साक हो गये।                                                                            | ६१४   |                                                | ६५४   |
| २२१-राजा भगीरय भगवती गङ्गासे मर्त्यरोक्तमे                                             |       | २३८-सम्बे हृदयमे विराजमान भगवान् विष्णु        | 114   |
|                                                                                        | ६१५   | देवनीके गर्भंसे प्रकट हुए ।                    | ឧ៤៩   |
| २२२-राजा सौदासने अञ्जलिया तीश्ण जल अपने                                                |       | २३९-वसुदेवजी शिद्य कृष्णमें लेमर गोकुल जा      | , ,,  |
| पैरोपर डाल लिया।                                                                       | ६१६   | रहे हैं, दोपजीने छाया नर दी और                 |       |
| २२३-भगगान् श्रीरामने जनकपुरमे शिवजीके                                                  |       | यमुनाजीने मार्ग दे दिया।                       | ६५९   |
| धनुषको यात की वातमें दो दुकड़े कर डाला।                                                | ६१८   | २४०-वमुद्रेवजीने यशोदाजीकी शय्यापर श्रीकृष्णकी |       |
| २२४-प्राणीयया शीताजीमे नियुद्दर भगवान् राम                                             |       | मुला दिया और उनती नवजात बन्या लेकर             |       |
| अपने भाई लश्मणके माथ वन वनमें धूमने                                                    |       | वे बदीएहमो छौट पहे।                            | ६५९   |
| लगे!                                                                                   | ६१९   | २४१-देवनीजीनो झिड्ननर वसने उनने हाथसे वह       |       |
| २२५-पुष्यक निमानपर आरूढ राजणको भगजान्                                                  |       | क्रम्या छीन ली।                                | ६६०   |
| राम अपने नाणींना निद्याना बना रहे हैं। ''                                              | ६५०   | २४२-भगवान् श्रीकृष्णनो पृतना अपनी गोदमै        | •     |
| २२६-वाल्मीकि मुनिके आश्रममें भगवती मीताके<br>गभम एव और कुशर्वा उत्पत्ति **             | ิดฮฮ  |                                                | ६६४   |
| २२७-महर्षि चसिष्ठ यहरे लिये उत्सुक राजा                                                | 411   | २४३-दोनी हाथींसे पृतनाके स्तनोंको द्यावर       | ,     |
| निभिने अपने इन्द्रशोक्तरे शौडनेतक प्रतीया                                              |       | भगवान् उसने प्राणीने साथ उसना दूध              |       |
| वरनेनो वह रह है।                                                                       | ६२५   |                                                | ६६५   |
| 4 2 4 4 4 7 7 7 7 7                                                                    |       | • •                                            |       |

| <ul><li>४-वालक श्रीकृष्णके कोमल और नन्हे-नन्हे पाँव</li></ul> |      | २६१-राम और श्वाम वनावटी साँड़ वनकर गरजते            |       |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------|
| लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। '''                              | ६६७  | हुए आपसमें लड़ रहे हैं।                             | ६८२   |
| ४५—तृणावर्त भगवान्को उड़ाकर आकाशमें                           | 440  | २६२-श्रीकृष्णने वत्सासुरके पिछले दोनों पैर पकड़-    |       |
| हे गया ।                                                      | cc./ | कर उसे कैथके पेड़पर दे मारा।                        | ६८२   |
|                                                               | ६६८  | २६३-श्रीकृष्णने वकासुरके दोनों ठोर पकड़कर           | , , , |
| ४६-श्रीकृष्णने जॅमाई ली; यशोदाजीने देखा कि                    |      | खेल-ही-खेलमें उसे चीर डाला।                         | 8/3   |
| इनके मुखमें समस्त ब्रह्माण्ड स्थित है।                        | ६६९  | २६४-पहले में छूऊँगा, पहले में छूऊँगा—इस प्रकार      | ,,,   |
| ४७-गर्गाचार्यने एकान्तमें गुप्तरूपसे दोनों                    | _    | होड़ वदकर गोपवालक श्रीकृष्णके पीछे                  |       |
| बालकोंका नामकरण-संस्कार कर दिया। "                            | ६७०  | दौड़ते ।                                            | ६८४   |
| ४८-राम और श्याम वकैयाँ चल-चलकर गोकुलमें                       |      | २६५-वगुले, मोर और वंदरोंके साथ गोपाल                | ५८३   |
| खेलने लगे।                                                    | ६७१  |                                                     |       |
| ४९—कन्हैया और वलदाऊ वछड़ेकी पृँछ पकड़ लेते                    |      | और गोपवालक उन्हींकी तरह कीड़ा कर                    | C 4/4 |
| और वछड़े उन्हें लिये हुए दौड़ने लगते। '''                     | ६७१  | रहे हैं।                                            | ६८४   |
| ५०-एक दिन गोपियाँ नन्दवावाके घर आयीं                          |      | २६६—अघासुरके विकराल रूपको देखकर गोपवालक             | m     |
| और यशोदाजीसे कन्हैयाकी करतूत                                  |      | उत्पेक्षा करने लगे।                                 | ६८५   |
| कहने लगीं।                                                    | ६७२  | २६७-अघासुरके शरीरसे एक अद्भुत ज्योति निकल-          |       |
| ५१-कन्हैया नीचेसे ही वर्तनोंमें छेद कर उसमें                  |      | कर भगवान्में समा गयी।                               | ६८६   |
| रक्ला हुआ दही और मक्खन खा जाता और                             |      | २६८-ग्वालवाल अपने-अपने छीके खोलकर                   |       |
| छुटा देता।                                                    | ६७२, | भगवान्के साथ भोजन करने लगे।                         | ६८८   |
| ५२-भगवान् श्रीकृष्णके मुँहमें चर-अचर सम्पूर्ण                 |      | २६९-हाथमें दही-भातका कौर लिये ही श्रीकृष्ण          |       |
| जगत्को देखकर यशोदाजी भयभीत                                    |      | वछड़ोंको हूँढ़ने चल दिये ।                          | ६८८   |
| ृहो गर्यो । " "                                               | ६७३  | २७०-माताऍ ग्वालवाल वने हुए श्रीकृष्णका वड़े         |       |
| ५३-स्तन पीनेके लिये मचलते हुए श्रीकृष्णने                     | •    | लाड़-प्यारसे श्रङ्कार करती थीं।                     | ६८९   |
| दहीकी मयानी पकड़ ली।                                          | ६७४  | २७१-वछड़ोंको देखते ही गौओंका वात्यस्य-स्नेह         |       |
| १५४-श्रीकृष्णने लोढ़ेसे दहीका सटका फोड़-फाड़                  |      | उमड़ आया और वे उनसे मिलनेके लिये                    |       |
| डाला ।                                                        | ६७५  | बड़े वेगसे दौड़ पड़ीं।                              | ६९०   |
| १५५-यशोदाजीने देखा कि श्रीकृष्ण ऊखलपर खड़े                    |      | २७२-वलरामजीने देखा कि वछड़ों और ग्वालवालोंके        |       |
| हैं और छीकेपरका माखन वंदरोंको छटा                             |      | रूपमें केवल श्रीकृष्ण-ही-श्रीकृष्ण हैं। 🎌           | ६९१   |
| . रहे हैं।                                                    | ६७५  | २७३-ब्रह्माजीके देखते-देखते सभी ग्वालवाल और         |       |
| १५६-ज्यों-त्यों करके यशोदाजी श्रीकृष्णको पकड़                 |      | वछड़े श्रीकृष्णके रूपमें दिखायी देने लगे।           | ६९१   |
| पार्यो ।                                                      | ६७५  | २७४ प्रह्माजी भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे हैं। | ६९३   |
| १५७-देवर्षि नारदको देखकर अप्सराओंने तो कपड़े                  |      | २७५—भगवान् श्रीकृष्णको देखते ही ग्वालवालींने        |       |
| पहन लिये, परन्तु यक्षोंने कपड़े नहीं पहने।                    | ६७७  | ्र कहा, 'आओ भाई, आओ; भोजन करें ।' '''               | ६९७   |
| १५८-वृक्षोंमेसे दो तेजस्वी सिद्ध पुरुष निकले। "               | ६७८  | २७६-भगवान् श्रीकृष्णने वलरामजीके साथ वाँसुरी        |       |
| २५९-श्रीकृष्ण फल वेचनेवालीकी टोकरी रत्नोंसे                   |      | वजाते हुए परम मनोहर वनमें प्रवेश किया।              | ६९८   |
| भर देते।                                                      | ६८०  | २७७-श्रीकृष्ण भोरोंकी गुनगुनाहटमें स्वर मिलाकर      |       |
| २६०-यशोदा रानी और रोहिणीजी सज-धजकर                            |      | मधुर संगीत अलाप रहे हैं।                            | ६९९   |
| श्रीकृष्ण और वलरामके साथ एक छकड़ेपर                           |      | २७८-श्रीकृष्ण कोमल पछवोंकी सेजपर एक ग्वाल-          |       |
| शोभायमान हो रही थीं।                                          | ६८१  | बालकी गोदमें सिर रखकर लेटे हुए हैं।                 | ६९९   |
| भा० अं० ग—                                                    |      | *                                                   |       |
| -                                                             |      |                                                     |       |

पृष्ठ-सख्या

**૪૦-લ**લ્લા

| ą                                                                                       | ष्ठ-संख्या | *, q                                                                                  | <b>ष्ट-स</b> ंख्य |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| २७९-वलरामजीने गधेके रूपमे आये हुए धेनुकासुर                                             |            | २९६-वजकी कुमारियाँ यमुनाजीके तटपर काल्यायनी                                           |                   |
| को आकाशमे धुमाकर एक ताइके पेइपर                                                         |            | देवीनी पूजा कर रही हैं।                                                               | ७१                |
| दे मारा।                                                                                | 1900       | २९७-ब्राह्मणपित्रयोका दर्भनकी लालसासे अनेक                                            |                   |
| २८०-श्रीरृष्ण वलरामजी तया गोप सपाओंके सहित                                              |            | प्रसारकी भाजन सामग्री लेकर श्रीकृष्णके                                                |                   |
| व्रजर्मे आ रहे हैं।                                                                     | ७०१        | पास आना ***                                                                           | 633               |
| २८१-भगवान् श्रीष्टणाने अपनी अमृत परसाने<br>वाली दृष्टिते प्राणहीन गौओं और ग्वालपालों हो |            | २९८-याश्चिम ब्राह्मण अपनी श्रीकृष्ण विमुखतापर<br>पठता रहे हें और अपनी पितयोंकी सराहना | te 7.3            |
| जिला दिया।                                                                              | 300        | कर रहे हैं।<br>२९९-श्रीकृष्ण नन्दबागाले इन्द्र यज्ञका हेतु पूछ                        | 37.               |
| २८२-बलरामजीने कालियदहमें कृदते हुए नन्दरावा<br>और यशोदा मैयाको रोक लिया।                | ७०३        | रहे है और नन्दबाबा बड़े प्रेमछे उनके प्रथका                                           | h. "1             |
| २८३-कालिय दमन लीला और नागपितयोंकी                                                       |            | 211 1 16 61                                                                           | ७२८               |
| स्तुति<br>२८४-नाग और उसभी पंत्रियोंने पड़े आदर और                                       | 800        | ३००-श्रीमुख्ण एक दूसरा निशाल शरीर धारण कर<br>गिरिराजपर प्रकट हो गये और अपनेको ही      |                   |
| भिक्ति श्रीकृष्णकी पूजा की।                                                             | ७०७        | गिरिरान बताकर सारी सामग्री आरोगने लगे ।                                               | 970               |
| २८५-काल्यिदहसे वाहर निकलते हुए श्रीष्ट्रणको                                             | 40.0       | २०१-इन्द्रका कुपित होकर मजपर मूसलाधार पानी<br>वरसाना और मजगासियोंका भयमीत होकर        |                   |
| देखकर सर के सर वजवासी छलक पड़े।                                                         | 500        | श्रीकृष्णकी शरणमे आना                                                                 | ७२७               |
| २८६-भगत्रान् श्रीमृष्णमा दावानल पान                                                     | ७०८        | ,३०२-श्रीकृष्णने वरसाती छत्तेके पुष्पकी तरह<br>गिरिराजको अपनी कानी अँगुलीपर धारण      |                   |
| और पुष्पहारोंसे अपनेको सजा लिया और                                                      | 40 - 0     | कर लिया।                                                                              | 590               |
| आपसमें सुरती लंडने लगे । ''<br>२८८-ग्वालगल जग नाचने लगते, तो श्रीहणा और                 | ७०९        | ३०२-गोपियोंने श्रीकृष्णका मङ्गलतिलक्ष किया। "                                         | ७२८               |
| यलरामजी बॉमुरी और सींग बजाते ।                                                          | ७१०        | ३०४-इन्द्र अपनी करन्तपर बहुत पछताये और<br>उन्होने हाथ जोड़कर भगवान्की स्तुति की ।     | 163 0             |
| २८९-दो बालकोंकी पॉहांपर श्रीष्ट्रणा झूल रहे हैं।                                        | ७१०        | ३०५-इन्द्रने ऐरावतकी सूँडके द्वारा लाये हुए                                           | 946               |
| २९०-शिक्षणाने श्रीदामाको अपनी पीठपर चढा                                                 | 0,1        | अाकाशगङ्गाके जलसे श्रीकृष्णका अभिषेक<br>किया।                                         | ७३२               |
| लिया और ग्वाल बने हुए प्रलम्बासुरने<br>बलरामजीनो ।                                      | ७११        | २०६-नन्दबागको लानेके लिये शीकृष्णका वक्ण                                              |                   |
| २९१-प्रलम्बासुर अपने असती रूपमें प्रकट होकर                                             | ***        | लोकमं जाना और वरुणद्वारा उनकी पूजा                                                    | ७३३               |
| बलरामजीको लिये आकारामार्गसे भागा जा                                                     |            | ३०७-श्रीकृष्णने रासलीला रचनेकी इच्छासे<br>मजसुन्दरियोंके मनको इरण करनेपाली            |                   |
| रहा है।                                                                                 | 180        | मधुर तान छेड़ी।                                                                       | みまめ               |
| २९२-मूँज़के वनमें भूली हुई गौओं के नाम ले लेकर                                          |            | ३०८-वशीन्त्रनि सुनकर गोपियाँ जैसी की तीसी कृष्ण                                       |                   |
| भगवान् श्रीकृष्ण पुत्रार रहे हैं।                                                       | ७१२        | प्यारेके पास चल पड़ा ।                                                                | ७३५               |
| २९३-गौओं, और खालोंना चारी जोर दावानल्से                                                 |            | ३०९-कुछ गोपियाँ इतनी वेसुय हो गर्या कि उन्हें                                         |                   |
| धिर जाना                                                                                | ७१२        | घरसे निकलनेका मार्ग ही न मिला। "                                                      | ७३५               |
| २९४-वाल्गलोंने अपनी अपनी ऑसें पोलीं तो                                                  | * =        | ३१०-एक गोपी ध्यानमें यहे प्रमसे, बहे आनेगसे                                           |                   |
| , अन्तेको भाण्डीरवटके पास पाया ।                                                        | ७१३        | मन ही मन श्रीकृणाता आलिङ्गन पर रही है।                                                | ७३६               |
| २९५-भगवान् थीर्रणाने अपनी बाँसुरीपर बड़ी                                                |            | ३११-श्रीकृष्ण वनमे महाभाष्यवती गोपियोंका                                              |                   |
| मधुर तान छेड़ी। ***                                                                     | ७१६        | म्बागत कर रहे हैं। ***                                                                | ७३५               |

| पृष्ठ-                                                        | संख्या | T.                                                                | उ-संख्या |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| ३१२—विरह-विधुरा गोपियाँ वृक्षोसे, हरिणोसे, लता-               |        | ३३०-अक्रूरजी रथसे कृदकर भगवान्के चरण-                             |          |
| पत्रोसे श्रीकृष्णका पता पूछ रही है।                           | ७४०    | चिह्नोंसे अङ्कित रजमें लोटने लगे।                                 | ७६४      |
| ३१३-एक गोपी अपनेको श्रीकृष्ण समझकर दूसरी                      |        | ३३१-अकूरजी भगवान् श्रीकृष्ण तथा वलरामके                           |          |
| सखीके गलेमे वॉह डालकर चलने लगी। "                             | ७४१    | चरणोमें साप्टाङ्ग लोंट गये।                                       | ७६४      |
| ३१४-भगवान्के चरण-चिह्न देखकर गोिप्यॉ                          |        | ३३२-भगवान्के विरहकी कल्पनामें गोपियाँ ऑसू                         |          |
| परस्पर कहने लगीअवस्य ये चरण-चिह्न                             |        | वहा रही है।                                                       | ७६६      |
| नन्दनन्दन इयामसुन्दरके हैं। "                                 | ७४१    | ३३३-प्राणाधार श्रीकृष्णको मधुरा जाते देख गोपियाँ                  |          |
| ३१५—गोपियाँ श्रीकृष्णको न पाकर रमणरेतीमें                     | •      | कातर हो रही है।                                                   | ७६७      |
| लौट आयीं और एक साथ मिलकर प्रियतम                              |        | २३४-अक्रुरजीको यमुनाजीके जलमे रोषशायी                             | •        |
| श्रीकृष्णके गुणोंका गायन करने लगी। '''                        | ७४३    | भगवान्के दर्शन और अक्रूरजीका भगवान्की                             |          |
| ३१६-विरहपीड़ित गोपियोंके वीचमे नन्दनन्दनका                    |        | स्तुति करना                                                       | ७६९      |
| सहसा प्रकट हो जाना                                            | ७४६    | ३३५-मथुरा जाते समय मार्गमें ग्रामीण लोग                           |          |
| ३१७-महारासका समारोह                                           | ७४८    | भगवान्का दर्शन पाकर आनन्दमम हो                                    |          |
| ३१८-नन्दनन्दन त्रजसुन्दरकी वंशीध्वनि सुनकर                    |        | •                                                                 | ७७१      |
| गौ-हरिन आदिका स्तम्भित हो जाना                                | ७५३    | ३३६-भगवान् श्रीकृष्णको देखनेके लिये मथुराकी                       |          |
| ३१९-वंशीध्यनिके कारण वृक्ष और लताओंसे मधु                     |        | नारियाँ अटारियोंपर चढ़ गयी।                                       | ७७२      |
| झरने लगता है।                                                 | ७५३    | ३३७-भगवान् श्रीकृष्णके एक तमाचेसे घोवीका.                         |          |
| ३२०-वंशीकी परम मोहिनी तानपर ब्रह्मा, शङ्कर                    |        | सिर धड़से अलग हो गया।                                             | १७७      |
| और इन्द्र अपनी सुध-बुध खो वैठते है। ***                       | ७५४    | ३३८-दर्जीने भगवान्के गरीरको सुन्दर वस्त्रींसे<br>सजा दिया ।-      | 1010 3   |
| ३२१-वॉसुरीके मधुर स्वरसे मोहित होकर कृष्णसार                  |        |                                                                   | ६७७      |
| मृगोकी पत्नी हरिनियाँ भी नागर नन्दनन्दन-                      |        | ३३९-सुदामा माली हार, पान, चन्दन आदिसे<br>भगवान्की पूजा कर रहा है। | ७७४      |
| - को घेरे रहती हैं।                                           | ७५५    | ३४०-भगवान्का कुब्जाके शरीरको सीधा करना                            | ७७५      |
| ३२२-सन्ध्या समय व्रजराज श्रीकृष्ण गजराजकी                     |        | ३४१-मथुराके व्यापारियोंने भगवान् श्रीकृष्ण तथा                    | ७७५      |
| तरह मदभरी चालसे वनसे लौट रहे हैं। "                           | ७५५    | वलरामका तरह-तरहके भेंट-उपहारोंसे पूजन                             |          |
| ३२३-भगवान्ने अरिष्टासुरके सीग पकड़कर उसे<br>जमीनपर गिरा दिया। | ७५६    | किया ।                                                            | ७७५      |
| ३२४-वसुदेवजीको मार डालनेके लिये कंसने तलवार                   | ७५५    | ३४२-भगवान्का धनुषयज्ञशालामें जाकर धनुष                            |          |
| उठा ली, परन्तु नारदजीने उसे रोक दिया।                         | ७५७    | तोड़ना                                                            | ७७६      |
| ३२५-कंसका अद्भूरजीको बुलाकर श्रीकृष्ण-वलराम-                  | • (•   | ३४३-खेल-ही-खेलमें भगवान्ने कुवलयापीड्के                           | •        |
| को लानेके लिये त्रजमे भेजना                                   | ७५७    | दॉत उखाड़ लिये।                                                   | 500      |
| ३२६-केशीके उद्धारपर देवताओद्वारा पुष्पवृष्टि                  | ७५९    | ३४४–श्रीकृष्ण तथा वलरामने रंगभूमिमे प्रवेदा किया।                 | ७७९      |
| ३२७-नारदजी भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे हैं।              | ७६०    | ३४५-मल्लयुद्धमें श्रीकृष्णने चाणूरका तथा वलराम-                   |          |
| ३२८-भगवान् गोपवालकोंके साथ छकाछकी खेल                         | •      | - जीने मुप्टिकका काम तमाम कर दिया। ""                             | ७८१      |
| रहे थे कि ग्वालका वेष धारण करके न्योमासुर                     |        | ३४६-भगवान्ने कंसके केश पकड़कर उसे ऊँचे                            |          |
| वहाँ आ पहुँचा।                                                | ७६१    | मञ्जरे गिरा दिया। ***                                             | ७८२      |
| ३२९-व्योमासुरने पहाड़के समान अपना असली                        |        | ३४७-श्रीकृष्ण और वलरामने जेलमे जाकर माता-                         |          |
| रूप प्रकट कर दिया।                                            | ७६१    | पिताको बन्धनसे छुड़ाया।                                           | ६७७      |

| - पृष्                                                             | <b>इ-सं</b> ख्या | <b>,</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,    | ष्ट-संख्या |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------|
| ३८६-अर्जुन कालिन्दीसे पूछ रहे हैं 'सुन्दरी!                        |                  | ४०२-भगवान् श्रीकृष्णने चकसे वाणासुरकी           |            |
| तुम अपनी सारी वात वतलाओ ।'                                         | ८३२              | मुजाएँ काट डालीं ।.                             | 640        |
| ३८७-श्रीकृष्णने खेल-खेलमें सातों वैलींको                           |                  | ४०३-मगवान् शङ्कर भगवान् श्रीकृष्णसे वाणासुरके   |            |
| नाथ दिया। •••                                                      | ८३३              | लिये अभय-भिक्षा माँग रहे हैं।                   | 648        |
| ३८८-नाग्नजिती सत्याको छेकर जाते समय श्रीकृष्ण-                     |                  | ४०४-भगवान् श्रीकृष्णके करकमलेंका स्पर्श पाते    |            |
| को वचानेके लिये अर्जुनने गाण्डीव धनुपसे                            |                  | ही राजा नृग गिरगिटसे देवता वन गये। •••          | ८५२        |
| शतुओं के दाँत खट्टे कर दिये।                                       | ८३४              | ४०५-पौण्ड्रककी वेष-भूपा हूवहू अपने समान         |            |
| ३८९-अपनी प्रियपत्नी सत्यभामाके साय श्रीकृष्ण                       |                  | देखकर भगवान् श्रीकृष्ण हॅस पड़े । ***           | ८५६        |
| गरुड़पर सवार हुए।                                                  | ८३४              | ४०६-यज्ञकुण्डसे अभिचाराप्ति मूर्तिमान् होकर     |            |
| े ३९० - खेल-खेलमें ही श्रीकृष्णने चक्रसे मुरके पाँचों              |                  | प्रकट हुआ।                                      | ८५७        |
| सिर उतार लिये।                                                     | ८३५              | ४०७-अभिके प्रकोपसे भयभीत द्वारकावासियोंको       |            |
| ्३९१-भौमासुरने श्रीकृष्णको मार डालनेके लिये                        |                  | श्रीकृष्ण आश्वासन दे रहे हैं। ***               | 646        |
| त्रिशूल उठाया ।                                                    | ८३६              | ४०८-भगवान् श्रीकृष्णके सुदर्शनचक्रने सारी       |            |
| ३९२-पृथ्वी भौगासुरके पुत्रको साथ लेकर भक्ति-                       |                  | काशीको जलाकर भस्म कर दिया। ***                  | ८५९        |
| - भावभरे हृदयसे श्रीकृष्णकी स्तुति करने                            |                  | ४०९-वलरामजीने कपिराज द्विविदकी हँसलीपर          |            |
| लगी। - •••                                                         | ८३६              | घूँसेका प्रहार किया।                            | ८६०        |
| ३९२—सोलह हजार राजकुमारियोंने मन-ही-मन                              |                  | ४१०-वलरामजीने हलकी नोकसे हस्तिनापुरको           |            |
| श्रीकृष्णको अपना परम प्रियतम पति वना                               | *                | उखाड़ लिया और उसे गंगाजीमें                     |            |
| लिया ।                                                             | ८३७              | हुवाने लगे।                                     | ८६२        |
| ३९४—सत्यभामाकी प्रेरणाचे श्रीकृष्णने कल्पवृक्ष                     |                  | ४११-वलरामजीने लक्ष्मणाके साथ मिला हुआ सव        |            |
| उखाड़कर गरुड़पर रख लिया ।                                          | ८३८              | दहेज स्वीकार करके द्वारकाके लिये प्रस्थान       |            |
| ३९५-क्विमणीजी भगवान्की सेवामें संलग्न हैं और                       |                  | किया ।                                          | ८६३        |
| श्रीकृष्ण रिक्मणीसे प्रमपूर्वक उपहास                               |                  | ४१२-देवर्षि नारदने विभिन्न महलोंमें भगवान्को    |            |
| कर रहे हैं।                                                        | ८३९              | मिन्न-भिन्न कार्य करते देखा।                    | ८६५        |
| · ३९६—उपहासका मर्म न समझ सकनेके कारण चिन्मणी-                      |                  | ४१३-भगवान् श्रीकृष्ण ब्राह्मणींको प्रतिदिन तेरह |            |
| को कातर देखकर भगवान् श्रीकृष्ण पलंगसे                              |                  | हजार चौरासी गौएँ दान करते।                      | ८६७        |
| उत्तर आये और उन्हें छातीसे लगा लिया।                               | 580              | ४१४-द्वारकापुरीके सभाभवनमें जरासन्धकी नगरीसे    |            |
| ३९७-वलरामजीने मुगदरसे माङ्गलिक समामें ही                           | 4                | एक दूत आया।                                     | ८६७        |
| रुक्मीको मार डाला । •••<br>३९८-अनिरुद्धका चित्र देखते ही ऊषाका सिर | 684              | ४१५-देवर्षि नारदको देखकर भगवान् श्रीकृष्ण       |            |
| र ५८ - जान रहका चित्र देखत हा कवाका । सर                           | 4\4C             | सभासदींसहित उठ खड़े हुए।                        | ८६८        |
| ३९९—चित्रलेखा योगसिद्धिके प्रभावसे सोये हुए                        | ८४६              | ४१६-भगवान् श्रीकृष्णने दारुकके लाये हुए गरुड्-  |            |
| - अनिसद्दर्जीको अपनी सखी ऊषाके महलमें                              |                  | ध्वज रथपर सवार होकर वड़ी भारी सेनाके            |            |
| हे आयी ।                                                           | ८४७              | सहित इन्द्रप्रस्थके लिये प्रस्थान किया। •••     | 600        |
| ४००-अनिरुद्धजी वाणासुरको धराशायी कर देनेके                         | U O U            | ४१७-भीमसेनने जरासन्यको पृथ्वीपर दे मारा और      |            |
| . लिये मुगदर लेकर डट गये।                                          | ሪሄሪ              | टॉंग पकड़कर वीचमेंसे चीर डाला । •••             | ८७५        |
| ४०१-नाणासुर श्रीकृष्णपर् आक्रमण करनेके लिये                        | <b>44</b>        | ४१८-कारागारसे मुक्त राजाओंने भगवान् श्रीकृष्ण-  |            |
| दौड़ पड़ा।                                                         | <b>८</b> ४९      | की स्तुति की।                                   | ८७६        |

|                                                      | <b>१</b> छ-संख्या | प्र                                             | ष्ठ-संख्या |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------|
| ४५५-वचोंकी ममता और आसक्तिके कारण                     |                   | ४६७-यादवोंका एरकाओंसे परस्पर युद्ध              | १०२१       |
| कवृतर और कवृतरीने भी जालमें फँसकर                    |                   | ४६८-जरा व्याधका भगवान्के दाहिने चरणमें वाण-     |            |
| प्राण दे दिये।                                       | ९५८               | प्रहार और क्षमा-प्रार्थना                       | १०२२       |
| ४५६-अजगरको प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल              |                   | ४६९-दारुक सारयी उम्रसेन और वसुदेवजीको           |            |
| जाता है, उसीपर निर्वाह करता है।                      | -                 | याद्वोंके विनाश तथा भगवान्के परमधाम-            |            |
| ४५७-रूपपर मोहित पतंगे दीपककी लौमें झलसकर             |                   | गमनका वृत्तान्त मुना रहे हैं।                   | १०२३       |
| प्राण दे रहे हैं।                                    | ९५९               | ४७०-तक्षकके विपकी ज्वालासे परीक्षित्के शरीरका   |            |
| ४५८—स्त्रीविषयक आसक्तिसे हानि—हाथी काठकी             |                   | भस्म हो जाना                                    | १०३६       |
| हिथनीके सोहमें पड़कर वैंघ गया।                       |                   | ४७१-मार्कण्डेय ऋपि सूर्योपस्थान आदि कर रहे हैं। |            |
| ४५९-व्याधेके गानपर मोहित हुआ हरिन जालमें             |                   | ४७२-भगवान् नर-नारायणकी मार्कण्डेयपर कृपा        |            |
| फॅस रहा है।                                          | ९६०               | ४७३-मार्कण्डेयको वटपत्रशायी भगवान्का दर्शन      |            |
| ४६०-पिंगला वेश्या कहती हैमैं कैसी मूर्ख हूँ, जो      |                   | _                                               |            |
| भगवान्को छोड़कर संसारी मनुष्योंसे सुख                |                   | ४७४ शिव-पार्वतीकी मार्कण्डेयजीपर कृपा           | १०४८       |
| • चाहती हूँ । · · ·                                  | ९६१               | ४७५-राजा परीक्षित्का भगविद्दरहातुरा श्रीकृष्ण-  |            |
| ४६१-संग्रहसे कष्ट ! मांसके दुकड़ेके लिये कुरर पक्षी- |                   | पितयोंको प्रणाम करना तथा वज्रनाभसे मिलना        | १०५९       |
| को दूसरे पक्षी मार रहे हैं।                          | ९६२               | ४७६ –महर्षि शाण्डिल्यका परीक्षित् एवं वज्रनाभसे |            |
| ४६२-कुमारीने दोना हाथोंमें एक-एक चूड़ी छोड़-         |                   | वजमूमिका रहस्यकथन                               | १०६०       |
| कर वाकी सब तोड़ डालीं, फिर आवाज                      |                   | ४७७—वजनाभका भगवान्के लीलास्थानोंमें कुण्ड       |            |
| नहीं हुई ।                                           | ९६३               | आदि खुदवाना, बगीचे लगवाना और                    |            |
| ४६३-बाण बनानेवाला अपने काममें इतना तन्मय             |                   | भगवद्विग्रह स्थापित करना                        | १०६२       |
| था कि पाससे ही निकली हुई राजाकी सवारी-               |                   | ४७८-यमुनाजीका श्रीकृष्णपितयोंसे समागम           |            |
| का भी उसे पतां न चला।                                |                   | ४७९-परीक्षित्के द्वारा चृन्दावनमें श्रीकृष्ण-   | , , , ,    |
| ४६४-त्रहुत-सी सौतें अपने एक पतिको अपनी-              |                   | कीर्त्तनोत्सवका समारम्भ                         | 0 - 5 1 4  |
| अपनी ओर खींचती हैं। "                                |                   |                                                 | र०६४       |
| ४६५-्तितिसु ब्राह्मणकी वस्तुओंको दुष्टलोग छीन        |                   | ४८०-कीर्त्तनोत्सवमें उद्धवजीका लतासमूहमेंसे     |            |
|                                                      | १००३              |                                                 | १०६४       |
| ४६६ – उद्भवजीका भगवान्की पादुका लेकर वदरिका-         |                   | -                                               |            |
| श्रमके लिये प्रस्थान                                 | १०१९              | श्रीमद्भागवतका उपदेश -                          | १०६५       |
|                                                      | ~                 |                                                 |            |



गीतांप्रस, गोरखपुरको सुन्दर, सस्ती, घार्मिक पुस्तकें

| १-गीता-शकरमाध्य, सरल हिन्दी-अनुवाद, पृष्ठ ५२०, चित्र ३, मूल्य साधारण जिल्द २॥) बढ़िया कपहेर्य      | ो जिल् | द शा)        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| २-गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, माधारण भाषा टीकामहित, पृष्ठ ५८०, ४ चित्र, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य         | ***    |              |
| <b>%३-गोता-गुजराती टीका, गीता १।) वार्टीकी तरह, मोटा टाइप, सचित्र, पृष्ठ ५६०, सजिल्द, मूल्य</b>    | ***    |              |
| *४-गीता-मराठी टीका, गीता १।) वालीनी तरह, मोटा टाइप, सचित्र, पृष्ठ ५७०, सजिल्द, मूल्य               | ***    |              |
| ५-गीता-प्रायः सभी विषय १।) वालीनी तरह, साइज और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४७२, मूल्य ॥≥) सजि             | ल्द '' | 111=)        |
| ६-गीता-बंगला टीका, प्रायः सभी विषय हिन्दी गीता ॥६) वालीकी तरह, पृष्ठ ५४०, मूल्य                    | ***    | uı)          |
| ७-गीता-गुटका (पाकेट साइज) इमारी १।) याली गीताकी ठीक नकल, साइज २२×२९-३२ वेजी, एउ५८८                 | . स०   | Ho (1)       |
| ८-गीता-मोटे टाइप, साधारण भाषाठीकासहित, साइज मझोला, पृत्र ३२०, मूल्य ॥), सजिल्द                     | 41.    | `l ≡)        |
| ९-गीता-मूल, गोटे अक्षरवाली, सचित्र, पृष्ठ १०६, मूल्य ।-), सजिल्द                                   | ***    | (≡)          |
| २०-गीता-भाषा, इसमे क्लोक नहीं हैं। केवल भाषा है, अक्षर मोटे ई, १ चित्र भी लगा है, मूट्य ।) सजिल    | ਰ '''  | 1=)          |
| ११-गीता-पञ्चरल, मूल, सचित्र, मोटे टाइप, पृष्ठ १३६, सजिल्द, मूल्य ""                                | `•••   | ĺ)           |
| १२-गीता-साधारण भाषाटीका, त्यागरे भगवत्मातिसहित, पाकेट साइज, सचित्र, पृष्ठ ३५२, मूल्य =)।। सजि      | ल्द    | =)11         |
| १३-गीता-मूल ताबीजी, साइज २×२॥ इख, ५४ २९६, सजिल्द मूल्य                                             | ***    | =)           |
| १४-गीता-मूल, विष्णुसहस्रनायसहित, सचित्र और सजिल्द, पृष्ठ १३२, मूल्य                                | 485    | -)íi         |
| १५-गीता-७॥×१० इञ्च राइजके दो पन्नीमें सम्पूर्ण, मूल्य                                              | ••••   | -)           |
| ११६-गीताडायरी-अजिंब्द ।) सजिंब्द । * ''' '''                                                       | ***    | 1-)          |
| १७-श्रीरामचरितमानस ( मूल मोटा टाइप )-१४ ८००, सुनहरे चित्र ७, सजिल्द मूल्य                          |        | •            |
| १८-श्रीरामचरितमानस ( मूल-गुरका )-ए४ ६८८, चित्र २ रंगीन और ७ लाइन ब्लॉक, सजिल्द, मू                 | ल्य''' | •            |
| १९-ईशावास्योपनिपद्-सानुवाद, शाकरमाष्यसहित, सचिर्न, षृष्ठ ५२, मूल्य                                 | ***    | =)           |
| २०-केनोपनिषद्-सानुवाद, ज्ञाकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १४६, मूल्य                                   | •••    | 11)          |
| २१-कटोपनिपद्-सानुवादः शाकरभाष्यसहितः सचित्रः पृष्ठ १७८, मूल्य                                      | ***    | (i-i)        |
| २२-मुण्डकोपनिपद्-धानुवादः शाकरमाप्यधितः एचित्रः पृत्र १३२, मूल्य ""                                | ***    | <br> ≝)      |
| २३-प्रश्लोषितयद्-सानुवाद, शानरभाध्यसहित, सिवन, एष्ठ १३०, मूल्य                                     | ***    | i≡)          |
| उपर्युक्त पाँचों उपनिषद् एक जिल्दमें ( उपनिषद्-भाष्य खण्ड १ ) मूल्य ""                             |        | र।-)         |
| २५-माण्ड्रक्योपनिपद्-सानुवादः शाकरमाध्य एव गौडपादीय कारिकासहितः सचित्रः पृष्ठ २०४० मूल्य           | ***    | <b>``</b> ₹) |
| २५-तेत्तिरीयोपनिपद्- ,, पृष्ठ २५२, मूल्य                                                           | ***    | 111-)        |
| २६-पेतरेयोपनिपद् ,, १९ १०४, मूल्य                                                                  | ***    | (=)          |
| उपर्युक्त तीनों उपनिपद् एक जिल्दमे ( उपनिपद्-भाष्य खण्ड २ ) मूल्य                                  | •••    | ₹!=}         |
| २७-छान्द्रीग्योपनियद्-(उपनियद्-भाष्य खण्ड ३) सातुबाद, शाकरमाष्ट्रसहित, पृष्ठ-सख्या ९६८, चित्र ९, स |        | -            |
| २८-इचेताभ्यतरोपनिपद्-रानुवाद, शाररभाष्यसहित, साइज हिमाई आठपेजी, पृष्ठ २७२, सचित्र, मोटा टाइप,      | मू०    | 111=)        |
| २९-श्रीमद्भागयन-महापुराण-( दो खण्डोमें ) सानुवाद, पृष्ठ १७७६ तथा २२ रंगीन चित्र, सजिल्द            | 111    | 4)           |
| ३०-श्रीमद्भागवत-महापुराण-( मूल गुटका ) पृष्ठ ७६८, सचित्र, छजिल्द                                   | • •    | शा)          |
| ३१-श्रीनिण्युपुराण-हिन्दी-अनुवादमहित, ८ चित्र, पृत्र ६२८, मूल्य साधारण जिल्द २॥) कपहेनी जिल्द      | ***    | २॥)          |
| ३२-श्रीराष्णलीलादर्शन-करीय ७५ सुन्दर सुन्दर चित्र और उनका परिचय, पृष्ठ १६०, सजिल्द, मूल्य          | ***    | र॥)          |
| ३३-मागवतस्तृतिसंग्रह-( णतुवाद, नयाप्रधग और शन्दकोषधहित ) छजिल्द, मूल्य                             | •••    | २।)          |
| ३४-अध्यानमरामायण-साती वाण्ड, सम्पूर्ण मूल और हिन्दी-अनुवादमहित, ८ चित्र, पृष्ठ ४०८, मूल्य १॥)      | सजिब   | द २)         |
| •३५-प्रेमयोग-एचित्र, लेखक-श्रीनियोगी हरिजी, मोटा एण्टिक पागज, पृष्ठ ४२८, मूल्य १।) एजिन्द          | •••    | शा)          |
| •३६-थोतुकाराम-चरित्र-ए३ ६९६, चित्र ९, मूल्य १८) स्रजिल्द ···                                       | 449    | १॥)          |
| ३७-भागयतरत प्रहाद-३ रगीन, ५ सदे चित्रीसहित, मोटे अक्षर, सुन्दर छपाई, एष्ठ ३४४, मूल्य १) स          | जिल्द  | (1)          |
| * अस्त्र समाप्त हो गयी है, पुनर्गुद्रण होनेपर मिल सकेगी।                                           |        | _            |

```
३८-चिनय-पत्रिका-गो० तुल्सीदासकृत सरल हिन्दी-भावार्थसहित, अनु०-श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार, ६ चित्र,मू०१)स० १।)
                       सरल हिन्दी-अनुवादसहित, अनु०-श्रीमुनिलालजी, ८ चित्र, पृष्ट ४६४, मूल्य १) सजिल्द
४०-श्रीकृष्ण-विज्ञान-गीताका मूलसहित हिन्दी-पद्यानुवाद, सचित्र, पृष्ठ २७२, मूल्य ॥।) सजिल्द
४१-श्रीश्रीचैतन्यचरितावली-( खं॰ १ )-लेखक-श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी, ६ चित्र,पृष्ठ २९६,मृत्य ।।।=) सजिल्द १=)
                            ( खं० २ )-९ चित्र, ४६४ पृष्ठ, पहले खण्डके आगेकी लीलाएँ, मूल्य १=) सजिस्द १।=)
85-
                            ( खं० ३ )-११ चित्र, ३८४ पृष्ठ, मूल्य १) सजिल्द ु
83-
                              खं ० ४ )-१४ चित्र, २२४ पृष्ठ, मूल्य ॥=) सजिल्द
                                                                                                       111=)
유유-
           "
                            ( खं॰ ५ )–१० चित्रं, पृष्ठ २८०, मूल्य ॥) सजिल्द
                                                                                                         १)
84-
     श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली-पाँचों भाग--पूरी पुस्तक सजिल्द ( दो जिल्दोमें ) हेनेसे ॥=) कम लगता है। अलग-
     अलग अजिल्द ४।=) सजिल्द ५॥=) पाँचों भाग दो जिल्दोंमें
४६-मुमुक्षुसर्वस्वसार-भाषाटीकासहित, अनुवादक-श्रीमुनिलालजी, पृष्ठ ४१६, मूल्य ॥।-)सजिल्द
                                                                                                        १-)
४७-तस्व-चिन्तामिक भाग १-सचित्र, लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ३६०, एण्टिक कागज, मृत्य ॥=) स० ॥।-)
                                                                  🥠 ४४८, सचित्र, प्रचारार्थ मूल्य ।-) स० ।=)
82-
                              ,, (गुटका)
                                                                  ,, ६३२,   मूल्य |||≈)  सजिल्दः
८९-
                       भाग २-
              "
                                                                     ७५०, सचित्र, प्रचारार्थ मूल्य ।=) स० ॥)
40-
                             ,, (गुटका)
              33
                                                                  ,, ४६०, मृत्य ।। ह्र) सजिल्द
48-
                                                            33
              93
                                                                     ५६०, सचित्र, मृत्य ।-) सजिल्द
५२-
                              ,, (गुटका)
              23
                                                                  », ५७°, सचित्र, मृत्य III-) सजिल्द
५३-
                       भाग ४-
                                              ,,
                                                       ७४-भक्त-भारती-(सचित्र)कवितामें सात भक्तोंके चरित्र।

ह)
५४-पूजाके फूल-सचित्र, पृष्ठ ४२०, मूल्य
                                               111-)
५५-एकादश स्कन्ध-सटीक, पृष्ठ ३९२, मू० ॥।) स० १)
                                                       ७५-तत्त्व-विचार-सचित्र, पृष्ठ २०८, मूल्य
                                                       %-उपनिषदोंके चौदहरत-पृष्ठ १०४, चित्र १४,मू०।≥)
५६-देविपे नारद-५ चित्र, पृष्ठ २४०, मूल्य ॥) स० १)
                                                       ७७-लघुसिद्धान्तकौमुदी-सटिप्पण, पृष्ठ ३६८, मूल्य 🔊
५७-शरणागतिरहस्य-सचित्र, पृष्ठ ३६०, मूल्य
५८-श्रीभगवन्नामकौमुदी-सानुवाद,पृष्ठ३३६ सचित्रः॥=)
                                                       ७८-भक्त नरसिंह मेहता-सचित्र, पृष्ठ १८०, मुल्य ।≈)
५९-श्रीविष्णुसहस्रनाम-शांकरभाष्य, हिन्दी-अनुवाद-
                                                       ७९-श्रीउडियास्वामीजीके उपदेश-सचित्र,पृष्ठ २१८,।=)
        सहित, सचित्र, पृष्ठ २८६, मूल्य
                                                       ८०-विवेक-चूडामणि-सचित्र,सटीक,पृष्ठ १९२।-) स०॥)
६०- शतपञ्च चौपाई-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ ३४०, मू०॥=)
                                                      ६८१-गीतामें भक्तियोग-सचित्र,ले०-श्रीवियोगी हरिजी ।-)
 ६१-स्कि-सुधाकर-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ २७६, मू०॥=)
                                                       ८२-प्रेमदर्शन-(नारदरचित भक्तिस्त्रकी विस्तृत टीका)।-)
 ६२-ढाई हजार अनमोल चोल(संतवाणी) १५ ३५२,॥=)
                                                       ८३-गृह्याश्चिकमेप्रयोगमाला-कर्मकाण्ड,पृष्ठ १९२, मू०।-)
 ६३-आनन्दमार्ग-सचित्र, पृष्ठ ३२४, मूल्य
                                                       ८४-भक्त बालक-५ चित्रोंसे सुशोभित्, पृष्ठ ८०, मूल्य ।-)
 ६४-कवितावली-गो० तुलसीदासजीकृत,सटीक,४चित्र,॥८)
                                                       ८५-भक्त नारी-६ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ ८०, मूल्य ।-)
*६५-दोहावली-(सानुवाद) अनु०-श्रीहनुमानप्रसादजी
                                                       ८६-भक्त-पञ्चरत्न-६ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ १००, मू०।-)
        पोद्दार, दो रंगीन चित्र, पृष्ठ २२४, मूल्य
                                                        ८७-आदर्श भक्त-७ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ १००, मृ० ।-)
 ६६-श्रुतिरत्नावळी-सचित्र, सम्पा०-श्रीभोलेवावाजी,मू०॥)
                                                        ८८-भक्त-सप्तरत्न-७ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ १००, मू० ।-)
 ६७-स्तोत्ररत्नावली-अनुवादसहित, ४ चित्र ( नये
                                                        ८९-भक्त-चिन्द्रका-७ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ ९६, मू० ।-)
        संस्करणमें ७४ पृष्ठ वह हैं ) मूल्य
                                                  II)
                                                        ९०-भक्त-कुसुम-६ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ ९४, मूल्य ।-)
 ६८-दिनचर्या-सिवन, पृष्ठ २४०, मूल्य
                                                  \parallel)
                                                        ९१-प्रेमी भक्त-९ चित्रोंसे सुगोभित, पृष्ठ १०८, मूल्य ।-)
 ६९-तुलसीदल-सचित्र, पृष्ठ २९८, मूल्य ॥) सजिल्द ॥
                                                        ९२-प्राचीन भक्त-चित्रबहुरंगे १२,सादा १,पृष्ठ १५२,मू०॥)
 ७०-श्रीएकनाथ-चरित्र-सचित्र, पृष्ठ २४४, मृत्य
                                                  \parallel)
                                                        ९३-भक्त-सौरभ-चित्र बहुरंगे ५, पृष्ठ ११६, मृत्य
 ७१-नैचेद्य-लेखक- श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार,
                                                        ९४-भक्त-सरोज-चित्र बहुरंगे ९, पृष्ठ ११६, मूल्य
         पृष्ठ २७६, मूल्य ॥) सजिल्द
                                                11=)
                                                        ९५-भक्त-सुमन-चित्र यहुरंगे ७, सादे २,५४ १२०,मू० ।=)
 ७२-सुखी जीवन-ए० २२८, मूल्य
                                                  II)
                                                        ९६-भक्तराज हनुमान्-सचित्र, पृष्ठ ८०, मूल्य
*७३-श्रीरामरुष्ण परमहंस-५ चित्र, पृष्ठ २५६, मूल्य |≥)
                                                        ९७-सत्यप्रमी हरिश्चन्द्र-सचित्र, पृष्ठ ५६, मृत्य
```

<sup>\*</sup> पुत्तन समाप्त हा गयी है, पुनर्नुद्रण होनेपर मिल सकेगी। भार अंव ध—

| ९८-प्रेमी भक्त उद्भव-३ रगीन चित्र, पृष्ठ ६८, मूल्य 🗈)                                | १३८-गोविग्द-दामोद्र-स्तोत्र-(सार्थ)-पृष्ठ ३२,मूल्य -)                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ९९-महातमा विदुर-१ रगीन चित्र, पृष्ठ ६४, मूल्य =)॥                                    | १३९-श्रीप्रमभक्तिप्रकाश-सचित्र, मृत्य -)                                              |
| १००-भक्तराज भुव-चित्र४ रंगीन,१ सादा, पृष्ठ ५२,मू० ଛ)                                 | १४०-ब्रह्मचर्य-ले॰ श्रीहनुमानप्रभादजी पोद्दार, मूल्य -)                               |
| १०१-ब्रजकी झाँकी-वर्णनसहित लगमग ५६ चित्रामृत्य I)                                    | १४१-समाज-सुधार-मृत्य -)                                                               |
| १०२-श्रीवद्री-केदारकी झाँकी-सचित्र, पृष्ठ १२०, मू०।)                                 | १४२-एक संतका अनुभग-मूल्य -)                                                           |
| १०३-परमार्थ-पत्रावली भाग १]-एछ १५२, मूल्य ।)                                         | १४३-आचार्यके सदुपदेश-मूल्य -)                                                         |
| १०४-परमार्थ-पतावली भाग २ - ५ १०८, मूल्य ।)                                           | १४४-सत-महावत-ले॰ श्रीगाधीजी, मूल्य -)                                                 |
| <b>*१०५-ज्ञानयोग-</b> 98 १२८, मृत्य                                                  | १४५-वर्तमान शिक्षा-५४ ४८) मूल्य                                                       |
| १०६-कल्याणकुञ्ज-सचित्र, पृष्ठ १७७, मूल्य ।)                                          | १४६-सचा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-मू॰ -)                                            |
| १०७-प्रवोध-सुधाकर-सचित्र, सरीक, पृष्ठ ८०, मूल्य ⋑)॥                                  | १४७-श्रीरामगीता-मूल,अर्थसहित(पानेट-साइज), मू० )॥                                      |
| १०८-आदर्श भातु-प्रेम-ले॰ श्रीजयदयालजी गीयन्दका ⊜)                                    | १४८-विष्णुमहस्रनाम-मूल, मोटा टाइप )।॥ स॰ -)॥                                          |
| १०९-मान्यधर्म-ले॰ शीहनुमानप्रसादजी पादार,पृ०११६€)                                    |                                                                                       |
| ११०-प्रयागमाहात्म्य-१६ चित्र, पृष्ठ ६४, मूल =)॥                                      | १५०- ,, -१४ माला, मूल्य ।-)                                                           |
| १११-माघमकरप्रयागस्त्रानमाहातम्य-सचित्र,पृष्ठ९६,=)॥                                   | १५१- ,, -६४ माला, मूल्य १)                                                            |
| ११२-गीता-नित्रन्धावली-ले०श्रीजयदयालनीगोयन्दका=)॥                                     | १५२-दाारीरकमीमांसादर्शन-मूल, पृत्र ५२, मूल्य )॥                                       |
| <b>११३-साधन-पथ-</b> ले॰ श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार मूल्य=)॥                          | १५३-सन्ध्या-(हिन्दी विधिग्रहित), मूल्य )॥                                             |
| ११४-अपरोक्षानुभूति-मूलकोकभौरअर्यमहित,एउ४८,=)॥                                        | १५४-भगवन्प्राप्तिके विविध उपाय-एष्ट ३६, मूल्य )॥                                      |
| ११५-मनन-माला-एचिन, भक्तोंने काम्की पुस्तक है =)॥                                     | १५५-वित्वेश्वदेविधि-मूल्य )॥                                                          |
| ११६-नवधा अति:-ले॰ श्रीजयदयालजी गोयन्दका, मू॰ =)                                      | १५६-सत्यकी शरणसे मुक्ति-१४ ३२, गुटका मूल्य )॥                                         |
| ११७-वाल-दिाझा-हैं० श्रीजयदयाल्जी गोयन्दया, मू० =)                                    | १५७-गीतोक्त सांख्ययोग और निष्कामकर्मयोग )॥                                            |
| ११८-शतऋोकी-हिन्दी-अनुपादसहित, मूल्य =)                                               | १५८-च्यापारसुधारकी आवश्यकता और व्यापारसे                                              |
| ११९-भजन-संग्रह-प्रथम भाग स०-श्रीवियोगी हरिजी =)                                      | मुक्ति-पृष्ठ २८, गुटका, मूल्य )॥                                                      |
| १२०- ,, दूसरा भाग ,, =)                                                              | १५९-भगवान् पया है !-मूल्य )॥                                                          |
| १२१- ,, तीसरा थाग ,, =)                                                              | १६०-सीतारामभजन-(पारेद-साइज) मूल्य )॥                                                  |
| १२२- ,, चौया भाग ,, =)                                                               | १६१-सेवाके मन्त्र-(पारेट-साइज) मूल्य )॥                                               |
| १२३- ,, पाँचयाँ भाग (पत्र पुष्प) लेखक-                                               | १६२-प्रश्लोत्तरी-श्रीयकराचार्यम्त (टीकासहित), मू०)॥                                   |
| श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, मूल्य =)                                                 | १६३-गीताके ऋोकींकी वर्णानुकमसूची-मूल्य )॥                                             |
| १२४-चित्रकृटकी झाँकी-२२ चित्र, मृत्य -)॥                                             | १६४-त्यागसे भगवत्पाति-१४ २८, मूल्य )।                                                 |
| १२५-स्त्रीधर्मप्रश्लोचरी-(सचित्र)ः पृष्ठ ५६, मूल -)॥                                 | १६५-पात् अलयोगदर्शन-(मूल), गुटमा, मूल्य )।                                            |
| १२६-नारी-धर्म-ले॰ श्रीजयदयालजी गोयन्दवा, मूल्य -)॥                                   | १६६-धर्म क्या है ?-मूल्य                                                              |
| १२७-गोपी-भ्रम-(सचित्र) पृष्ठ ६०, मूल्य -)॥                                           | १६७-दिवय सन्देश-मूल्य )।                                                              |
| १२८-मनुस्मृति द्वितीय अध्याय-अर्थनिहत मूल्य -)॥                                      | १६८-धीहरिसंकीर्तनधुन-म्ब्य )।                                                         |
| १२९-हनुमानवाहुक-सचित्र, सटीक, मूल्य -)॥                                              | १६९-नारद-भक्ति-सूत्र-( सार्थ गुटका ), मूल्य )।                                        |
| १३०-च्यानावस्थामे प्रभुति चार्ताळाप-ल्यक-                                            | १७०-६भ्यर दयालु और न्यायमारी है-एव २०भगुटका)।                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                | १७१-मेमका सचा सक्त-पृष्ठ २४, गुटका, मूल्य )।                                          |
| មានក្រុម នេះ នៅមានការប្រទេសម៉ាន់ការប្រការប្រជាជា ។ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ។ | १७२-महातमा किसे कहते है ?-एउ २०, गुटका मू० )। १७३-हमारा क्रचेन्य-एउ २२, गुटका, मूल )। |
| श्रीजयदयालजी गोयन्दना, मूल्य -)।                                                     | १७४-ईभ्यरसाक्षात्कारके लिये नामजप सर्वीपरि                                            |
| १३३-गोताका खुक्म विषय-पारेट-साइज,पृष्ठ ७२, -)।                                       | र्जड-इम्बर्साङ्गलगरम ।७व नामजप संवापार<br>साधन हे-पृष्ठ २४, गुटका, मृत्य )।           |
| १३४-ई ध्वर-रेखक-पं०शीमदनमोहनजी मालपीय, मू० -)।                                       | १७४-चेनावनी-मृह्य                                                                     |
| १३५-मूल गोसाई-चरित-मूल्य -)।                                                         | १७६-लोमम पाप-(गुटना), मूल्य आधा पेशा                                                  |
| १३६-मृतरामायण-१ चित्र, मूल्य -)।                                                     | १७५-गजलगीना-(गुटवा), मूल्य आधा पैसा                                                   |
| १२७-आनम्दकी सहर्रे-(सिवर्ष), मृत्य -)                                                | १७८-सप्तरहोकी गीता-(गुटका), मूल्य आधा पैसा                                            |
| <ul> <li>पालक समाप्त हो गठी है. एक्ट्रीटच होतेल किल क्लेक्ट्रा</li> </ul>            |                                                                                       |

पुण्यक समाप्त हो गयी है, पुनर्मेंद्रण होनेपर निछ सुकेता।

### Our English Publications.

- 1. The Philosophy of Love.
  (By Hanumanprasad Poddar) 1-0-0
- 2. The Story of Mira Bai.
  (By Bankey Behari) 0-13-0
- Mysticism in the Upanishads.
   (By Bankey Behari) 0-10-0
- 4. At the Touch of the Philosopher's Stone. (A Drama in five acts) 0-9-0
- 5. Songs from Bhartrihari.
  (By Lal Gopal Mukerji and
  Bankey Behari) 0-8-0
- 6. Mind: Its Mysteries & Control.

  (By Swami Sivananda) Part I 0-8-0
- 7. Part II 1-0-0

- 8. Way to God-Realization
  (By Hanumanprasad Poddar) 0-4-0
- Gopis' Love for Sri Krishna.
   (By Hanumanprasad Poddar) 0-4-0
- 0. The Divine Name and Its Practice.
  (By Hanumanprasad Poddar) 0-3-0
- Our Present-day Education.
   (By Hanumanprasad Poddar) 0-3-0
- 12. The Immanence of God.

  (By Malaviyajı) 0-2-0
- 13. Wavelets of Bliss.

  (By Hanumanprasad Poddar) 0-2-0
- 14. The Divine Message.
  (By Hanumanprasad Poddar) 0-0-9

MANAGER—THE GITA PRESS, GORAKHPUR.

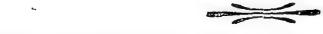

# पुस्तकें मँगानेवालोंके लिये कुछ ध्यान देने योग्य बातें—

- (१) हर एक पत्रमें नाम, पता, डाकघर, जिला बहुत साफ देवनागरी अक्षरोमे लिखें। नहीं तो जवाब देने या माल भेजनेमे बहुत दिककत होगी। साथ ही उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट आना चाहिये।
- (२) अगर ज्यादा कितावें मालगाड़ी या पार्सलसे मँगानी हों तो रेलवे स्टेशनका नाम जरूर लिखना चाहिये। आर्डरके साथ कुछ दाम पेशगी मेजने चाहिये।
- (३) थोड़ी पुस्तकोंपर डाकलर्च अधिक पड़ जानेके कारण एक रुपयेसे कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती, इससे कमकी कितायोंकी कीमत, डाकमहसूल और रजिस्ट्रीखर्च जोड़कर टिकट भेजें।
- (४) एक रुपयेसे कमकी पुस्तकें बुकपोस्टसे मँगवानेवाले सजन।) तथा रजिस्ट्रीसे मँगवानेवाले ।=) (पुस्तकोंके मूल्यसे) अधिक भेजें। बुकपोस्टका पैकेट प्रायः गुम हो जाया करता है; अतः इस प्रकार खोयी हुई पुस्तकोंके लिये हम जिम्मेवार नहीं हैं।
- (५) 'कल्याण' रिजस्टर्ड होनेसे उसका महसूल कम लगता है और वह कल्याणके ग्राहकोंको नहीं देना पड़ता, कल्याण-कार्यालय स्वयं वरदास्त करता है। पर प्रेसकी पुस्तकों और चित्रोंपर ॥) सेर डाकमहसूल और ≥) फी पार्सल रिजस्ट्रीखर्च लगता है, जो कि ग्राहकोंके जिम्मे होता है। इसलिये 'कल्याण' के साथ कितावें और चित्र नहीं मेजे जा सकते, अतः गीताप्रेसकी पुस्तक आदिके लिये अलग आर्डर देना चाहिये।

### कमीशन-नियम

ग्राहकोंको कमीशन एक चौथाई दिया जायगा। ३०) की पुस्तकें छेनेसे ग्राहकोंके रेळवे स्टेशनपर मालगाड़ीसे फ्री डिळीवरी दी जायगी। ३०) की पुस्तकें छेनेवाले सज्जोंमेंसे यदि कोई जल्दीके कारण रेळपार्सळसे पुस्तकें मँगवावेंगे तो उनको केवळ आधा महस्ळ वाद दिया जायगा। फ्री डिळीवरीमे विल्टीपर लगनेवाळा डाकलर्च, रिजस्ट्रीलर्च, मनीआर्डरकी फीस या बैंकचार्ज शामिल नहीं होंगे, ग्राहकोंको अलग देने होंगे। ३०) से कमकी पुस्तकोंके साथ चित्रोंकी फ्री डिळीवरी नहीं दी जायगी। पुस्तकोंके साथ चित्र मँगानेवाळोंको चित्रोंके कारण जो विशेष माड़ा लगेगा वह देना होगा। पुस्तक-विक्रेताओंको विशेष कमीशनके लिये पत्र देकर पूछना चाहिये। व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर

नोट—जहाँ हमारी पुस्तकें बुक्सेलरोंके पास मिलती हों वहाँ उन्हींसे खरीदनेमें थोड़ी पुस्तकें यहांसे मँगवानेपर जो खर्च पड़ता है उससे कममें या उतनेमें हो मिल जाती हैं। अतः थोड़ी पुस्तकें बुक्सेलरोंसे ही हैनेमें सुविधा होनेकी सन्मानना है।

# गीताप्रेस, गोरखपुरके सुन्दर, सस्ते, धार्मिक दर्शनीय चित्र कागज साइज १५×२० इश्चके वडे चिन

सभी चित्र बढ़िया आर्ट पेपरपर सुन्दर छपे हुए है।

|                                                                                                                                                                                                                                    | सुनहरी-नेट दा                                                                                                                                                                                                     | म प्रत्येकका -/)lll                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| १ युगल्छनि<br>२ राम-समा<br>३ अवधनी गलियोंने<br>आनन्दक्द                                                                                                                                                                            | ४ आनन्दकदका ऑगनमें<br>खेल<br>५ आनन्दकद पालनेमे                                                                                                                                                                    | ६ कोसल्याका आनन्द<br>७ सिवर्योमे स्याम<br>८ दशरथके भाग्य                                                                                                                                                         | ९ भगवान् श्रीराम<br>१० रामदरवारकी झॉको                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    | • रंगीन-नेट दा                                                                                                                                                                                                    | म प्रत्येकका -)।                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ११ श्रीराधेश्याम १२ श्रीनन्दनन्दन १३ गोपियोकी योगधारणा १४ स्याममयी ससार १५ वृन्दाबनिवहारी श्रीकृष्ण १६ विश्वविमोहन श्रीकृष्ण १७ श्रीमदनमोहन १८ भगवान् श्रीकृष्णस्पमे १९ श्रीवजराज २० श्रीकृष्णार्जुन २१ चारों भैया २२ भुवनमोहन राम | २३ राग राजण-युद्ध २४ रागदरवार २५ श्रीरामचृतुष्ट्य २६ श्रील्दमीनारायण २७ भगवान् विष्णु २८ श्रीश्रीमहालक्ष्मीकी २९ कमला ३० सावित्री ब्रह्मा ३१ भगजान् विश्वनाय ३२ श्रीहाजपियार ३३ शिजजीकी विचित्र बरात ३४ शिव-गरिछन | ३५ शिव विवाह  ३६ प्रदोपनृत्य  ३७ श्रीजगजननी उमा  ३८ श्रीष्ठव-नारामण  ३९ श्रीमहावीरजी  ४० श्रीचैतन्यका  हरिनाममन्रीर्तन  ४१ महासन्नीर्तन  ४१ नवधा मिक  ४३ जडयोग  ४४ भगवान् शिंतरूपमें  ४५ कौसल्याकी गोदमें ब्रह्म | ४६ सिन्दानन्दके प्योतियी ४७ भगवान् नारायण ४८ व्रह्माञ्चत भगवत्स्तुति ४९ सुरलीना क्ष्मर ५० लक्ष्मी माता ५१ श्रीकृष्ण-पद्योदा ५२ भगवान् शकर ५३ वालस्य श्रीरामजी ५४ दूल्हा राम ५५ काल्य-उद्धार ५६ जटायुकी स्तुति ५७ पुष्पत्रविमानपर ५८ सुरलीमनोहर |  |
| कागज-साइज ७॥×१० इश्च                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| सुनहरी चित्र, नेट दाम )॥ प्रतिचित्र                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| २०१ श्रीरामपञ्चायतन<br>२०२ श्रीडायिपिनमें<br>श्रीरामसीता<br>२०२ सुगलक्षय<br>२०४ वंसका कोप                                                                                                                                          | २०५ वैधे नटवर<br>२०६ वेणुधर<br>२०७ याना भोखेनाय<br>२०८ मातझी                                                                                                                                                      | २०९ दुर्गा<br>२१० आनन्दकंदमा<br>ऑगनमें खेल<br>२११ भगगान् श्रीराम<br>२१२ जुगत सरकार                                                                                                                               | २१३ दशरयके माग्य २१४ शिशु-रीला-१ २१५ श्रीरामकी झाँकी २१६ श्रीमातजी क                                                                                                                                                                           |  |
| 4 4 4 4 4 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 14 14                                                                                                                                                                                           | I ATO THERE                                                                                                                                                                                                       | 111 200 0134                                                                                                                                                                                                     | ALA MILLARIA                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                          | बहुरंगे चित्र, नेट       | दाम )। रे प्रतिचित्र  |                              |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| २५१ सदाप्रसन राम         | , २५५ श्रीरामावतार       | २५८ मगवान् श्रीराम और | २६१ पुष्पपाटिकामें           |
| २५२ कमल्लोचन राम         | २५६ कौतल्याकी गोदसंब्रहा | <u>काकमुज्ञ</u> िङ    | ।<br>धीसीनाराम               |
| २५३ त्रिभुवनमोहन राम     | २५७ मगवान् श्रीरामकी     | २५९ अहल्योद्धार       | •                            |
| २५४ मगवान् श्रीराधचन्द्र | बाल्लीला                 | २६० गुस्सेग           | । २६२ स्वयवरमें लक्ष्मणवाकोः |

२६३ परशुराम-राम २६४ श्रीसीताराम [ वन-गमनाभिलाषिणी सीता | २६५ श्रीराम और कौसल्या २६६ रामवनगमन २६७ कौसल्या-भरत २६८ भरतगुहमिलाप २६९ श्रीरामके चरणोंमें भरत २७० पादुका-पूजन २७१ ध्यानमय भरत २७२ अनस्या-सीता २७३ श्रीराम-प्रतिज्ञा २७४ राम-शवरी २७५ देवताओं के द्वारा भगवान् श्रीरामकी स्तुति रे७६ वालिवध और ताराविलाप २७७ श्रीराम-जटायु ,२७८ विभीपणहनुमान्मिलन २७९ ध्यानममा सीता २८० लङ्का-दहन २८१ भगवान् श्रीरामका रामेश्वरपूजन २८२ सुवेल-पर्वतपर श्रीरामकी झॉकी २८३ राम-रावण-युद्ध २८४ नन्दिग्राममें भरत-हनुमान्-भेंट २८५ पुष्पंकारूढ़ श्रीराम-२८६ मारुति-प्रभाव २८७ श्रीरामदरवार २८८ श्रीरामचतुष्ट्य २८९ श्रीसीताराम (शक्तिम्भंक) २९० श्रीसीताराम (मर्यादायोग) २९१ श्रीशिवकृत राम-स्तुति २९२ श्रीसीताजीकी गोदमें लव-कुश २९३ सिचदानन्दके ज्योतिषी २९४ वात्सल्य (माँका प्यार) २९५ परब्रह्म प्रेमके बन्धनमें २९६ भगवान् श्रीकृष्णरूपमें २९७ श्रीकृष्णार्जुन २९८ भगवान् और उनकी

ह्रादिनी शक्ति राधाजी

२९९ राधाकृष्ण ३०० श्रीराधेश्याम २०१ मदनमोहन ३०२ वजराज २०२ वृन्दावनविहारी ३०४ विश्वविमोहन मोहन ३०५ वाँकेविहारी ३०६ श्रीश्यामसुन्दर ३०७ मुरलीमनोहर ३०९ श्रीनन्दनन्दन ३१० आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र ३११ गोपीकुमार ३१२ व्रज-नव-युवराज ३१३ भक्त-भावन भगवान् श्रीकृष्ण ३१४ देवताओंद्वारा गर्भस्तुति ३१५ साधु-रक्षक श्रीकृष्ण (वसुदेव-देवकीको कारागारमें दर्शन ) ३१६ गोकुल-गमन ३१७ मधुरासे गोकुल ३१८ दुलारा लाल ३१९ तृणावर्त-उद्धार ३२० वात्सल्य ३२१ गोपियोंकी योगधारणा ३२२ श्याममयी संसार ३२३ माखनप्रेमी श्रीकृष्ण ३२४ गो-प्रेमी श्रीकृष्ण ३२५ मनमोहनकी तिरछी चितवन ३२६ भवसागरसे उद्धार करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण ३२७ वकासुर-उद्धार ३२८ अधासुर-उद्धार ३२९ कृष्ण-सखा-सह ्वन-भोजन ३३० वर्षामें राम-श्याम ३३१ राम-स्यामकी मथुरा-यात्रा ३३२ योद्धा श्रीकृष्ण ३३३ वन्ध्रनमुक्तकारी भगवान् श्रीकृष्ण ३३४ सेवक श्रीकृष्ण ३३५ जगत्-पूज्य श्रीकृष्णकी अग्रपूजा

३३६ शिशुपाल-उद्धार ३३७ समदर्शी श्रीकृष्ण ३३८ शान्तिदूत श्रीकृष्ण ३३९ मोह-नाशक श्रीकृष्ण ३४० भक्त-प्रतिज्ञा-रक्षक श्रीकृष्ण ३४१ अश्व-परिचर्या ३४२ श्रीकृष्णका अर्जुनको पुनः ज्ञानोपदेश ३४३ जगद्गुरु श्रीकृष्ण ३४४ राजा वहुलाश्वकृत श्रीकृष्णपूजन नं० २ ३४५ नृग-उद्धार ३४६ मुरलीका असर ३४७ व्याधकी क्षमा-प्रार्थना ३४८ योगेस्वरका योगधारणासे परम प्रयाण ३४९ शिव ३५० ध्यानमझ शिव ३५१ सदाशिव ३५२ योगीरवर श्रीशिव ३५३ पञ्चमुख परमेश्वर ३५४ योगामि ३५५ मदन-दहन ३५६ शिवविवाह ३५७ उमा-महेश्वर ३५८ गौरीशंकर ३५९ जगजननी उमा ३६० शिव-परिवार ३६१ प्रदोष-नृत्य ३६२ शिव-ताण्डव ३६३ लोककल्याणार्थ हलाहलपान ३६४ पाशुपतास्रदान ३६५ श्रीहरि-हरकी जल-क्रीडा ३६६ श्रीविष्णुरूप और े श्रीव्रह्मारूपके द्वारा श्रीशिवरूपकी स्तुति ३६७ भगवान् विष्णुको चकदान ३६८ श्रीकृष्णरूपसे श्रीशिवरूपकी स्तुति और वरदानलाभ ३६९ शिव-राम-संवाद

३७० काशी-मुक्ति

३७१ भक्त व्याघ्रपाद ३७२ श्रीविष्ण ३७३ विष्णुभगवान् ३७४ कमलापति-स्वागत ३७५ भगवान् रोपशायी ३७६ लक्ष्मीनारायण ३७७ भगवान् नारायण ३७८ द्वैतसम्प्रदायके आद्याचार्य श्रीव्रह्माजी ३७९ ब्रह्माकृत भगवत्स्तुति ३८० ब्रह्म-स्तुति ३८१ भगवान् मत्स्यरूपमें ३८२ मत्स्यावतार ३८३ भगवान् कूर्मरूपमे ३८४ भगवान् वराहरूपमें ३८५ भगवान् श्रीनृसिहदेवकी गोदमे भक्त प्रहाद ३८६ भगवान् वामनरूपमें ३८७ भगवान् परशुरामरूपमें ३८८ भगवान् बुद्धरूपमें ३८९ भगवान् कल्किरूपमे ३९० भगवान् ब्रह्मारूपमें ३९१ श्रीसावित्री-ब्रह्मा ३९२ भगवान् दत्तात्रेयरूपमे ३९३ भगवान् स्र्यरूपमें ३९४ भगवान् गणपतिरूपमें ३९५ भगवान् अमिरूपमें ३९६ भगवान् शक्तिरूपमें ३९७ महागौरी ३९८ महाकाली ३९९ महासरस्वती ४०० श्रीलक्ष्मीजी (चतुर्भुजी) ४०१ श्रीमहालक्ष्मी (अष्टादशभुजी) ४०२ सावित्रीकी यमराजपर विजय ४०३ देवी कात्यायनी ४०४ देवी कालिका ४०५ देवी कूष्माण्डा ४०६ देवी चन्द्रघण्टा

४०७ देवी सिद्धिदात्री

४०८ राजा सुरय और समाधि

४०९ श्रीवहुचराम्विकामन्दिर

वैश्यको देवीका दर्शन

मोरवीसे प्राप्त (पोडशमाता)

# श्रीमद्भागवत महापुराण (मूल गुटका)

## (सचित्र)

श्रीमद्भागवत साक्षात् भगवान्का खरूप है, इस ग्रन्थके श्रद्धापूर्वक श्रवणमात्रसे भगवान्की प्राप्ति हो जाती है। इसके श्रोकोंका केवल पाठमात्र भी संसार-बन्धनसे छुड़ानेवाला है। इसीलिये भगवत्त्रेभी जन इस ग्रन्थका वड़े आदरसे पाठ किया करते हैं। पाठ करनेके लिये छोटा गुटका अधिक उपयोगी होता है, इसलिये छोटे आकारमें यह मूलमात्र संस्करण प्रकाशित किया गया है।

यद्यपि अन्यत्र भी मूल भागवतके गुटके मिलते हैं, तथापि इस संस्करणमें कुछ खास विशेषताएँ हैं। यह सभी जानते हैं कि आजकल पाठ-मेदोंके कारण किसी पुस्तकके शुद्ध और प्रामाणिक पाठका पता लगाना कितना कठिन हो गया है। प्रस्तुत पुस्तकमें इस कठिनाईको हल करनेका यह किया गया है। अनेकों विद्वानोंने पचासों हस्तलिखित तथा मुद्रित भागवतकी प्रतियोंन्से मिलाकर शुद्ध एवं प्राचीन पाठका अनुसन्धान किया है। इसलिये इसका पाठ औरोंकी अपेक्षा विशेष शुद्ध और प्रामाणिक होनेकी आशा की जाती है। इसके अलावे इसमें भागवतके विनियोग, न्यास एवं ध्यानकी विधि भी दी गयी है। पुस्तकके आदिमें तो पद्मपुराणसे लिया हुआ भागवत-माहात्म्य है ही, अन्तमें भी स्कन्दपुराणसे उद्धत श्रीमद्भागवतका माहात्म्य दिया गया है। यह माहात्म्य वहुत ही सुन्दर है और अववककी किसी भी प्रतिमें प्रकाशित नहीं है।

साइज २२×२९—१६ पेजी, पृष्ठ-संख्या ७६८, श्रीयुगलछिषका सुन्दर तिरंगा चित्र, सजिल्द मृल्य १॥) मात्र ।

व्यवस्थापक-गीतापेस, गोरखपुर



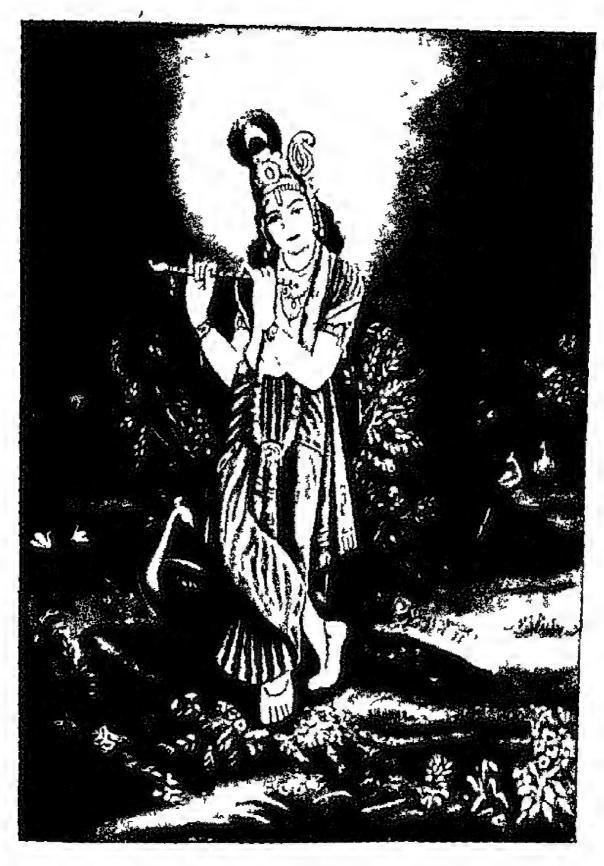

भगपान् प्रजेन्द्रनन्दन

क पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद्रच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाविशायते ॥



कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ति होको महान् गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य ग्रुक्तसङ्गः परं व्रजेत् ॥ कृते यद् ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः । द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात् ॥ (श्रीमद्वागवत १२ । ३ । ५१-५२)

वर्ष १६

गोरखपुर, अगस्त १९४१ सौर श्रावण १९९८

संख्या १ पूर्ण संख्या १८१

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्मन्ति यत् सूरयः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि॥ (श्रीमद्भागवत १।१।१)

## मङ्गलाचरण

कस्मै येन विभासितोऽयमतुळो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये छण्णाय तद्रूपिणा ! योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यत-स्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि॥ (१२।१३।१९)

यह श्रीमद्भागवत भगवत्तत्त्वको प्रकाशित करनेवाटा अतुरुनीय दीपक है। इसको सबसे पहले जिन भगवान्ने ब्रह्माजीके लिये प्रकट किया, फिर जिन्होंने ब्रह्माजीके रूपसे देविं नारदजीको उपदेश किया, तदनन्तर नारदजीके रूपसे मुनिवर कृष्णद्वैपायन श्रीव्यासजीको प्रदान किया, इसके बाद व्यासजीके रूपसे योगिराज श्रीशुकदेवजीको और शुकदेवजीके रूपसे बड़ी दया करके राजा परीक्षित्को उपदेश किया—उन्हीं परम शुद्ध—प्राकृत गुणोंसे रहित, सर्वथा निर्मल, शोक और मृत्युसे रहित, परम सत्यस्र एपरमेश्वरका हम व्यान करते हैं।

नमस्तस्मे भगवते वासुदेवाय साक्षिणे। य इदं रूपया कस्मे व्याचचसे मुमुसवे॥ (१२।१३।२०)

जिन्होंने बड़ी छूपा करके मोक्षामिलापी ब्रह्माजीको इस श्रीमद्वागवतका उपदेश किया था, उन सबके साक्षी भगवान् वासुदेवको नमस्कार है।

यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रसद्रमस्तः स्तुन्वन्ति दिश्यैः स्तवै-वेदैः साङ्गपद्रममोपनिपदैर्गायन्ति यं सामगाः! ध्यानावश्यिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः॥ (१२।१३।१)

ब्रह्मा, रुद्ध, इन्द्र, बरुण और मरुद्गण दिव्य खोत्रोंके द्वारा जिनकी खुति करते रहते हैं; सामसङ्गीतके मर्मज्ञ ऋपि-मुनि अङ्ग, पद, क्रम और उपनिपदोंके सहित वेदों-के द्वारा जिनका गायन करते रहते हैं; योगीलोग ध्यानके द्वारा ध्यिर किये हुए तल्लीन चित्तसे जिनका दर्शन प्राप्त करते रहते हैं और इतना सब करनेपर भी देवता, असुर तथा और कोई भी जिनका बास्तिक खरूप पूर्णतया नहीं जान सकते—उन खर्यप्रकाश परमात्मदेवको नमस्कार है।

नामसङ्गीर्तनं यस्य सर्वधापप्रणादानम्। प्रणामो दुःखदामनस्तं नमामि हरिं परम्॥ (१२।१३।२३)

जिन भगवान्के नामोंका संकीर्तन सारे पापोंको सर्वथा नष्ट कर डालता है और जिन भगवान्के चरणोंमें किया हुआ प्रणाम सदाके लिये समस्त दुःखोंको शान्त कर देता है, उन परमेश्वर श्रीहरिको में नमस्ट्रा करता हूँ।

नमस्तस्मै भगवते व्यासायामिततेजसे। पपुर्शानमयं सौम्या यन्मुखाम्युरहासवम्॥ (२।४।२४)

संत पुरुप जिनके मुखकमङ्के मकरन्दसे झरती हुई ज्ञानमयी सुधाका पान करते रहते हैं, उन अमिततेजसी भगवान् श्रीव्यासदेवको बार-वार नमस्कार है।

## परात्पर भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार

नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे
सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया ।
गृहीतशक्तित्रितयाय देहिनामन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्तमेने ॥

उन परात्पर पुरुषोत्तम भगवान्को मेरे कोटि-कोटि नमस्कार हैं जो संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकी लीना करनेके लिये सत्त्व, रज तथा तमोगुणरूप तीन शक्तियोंको स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शङ्करका रूप धारण करते हैं; जो समस्त प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हैं; जिनका खरूप और उसकी उपलब्धिका मार्ग बुद्धिका विषय नहीं हैं और जो स्वयं अनन्त हैं।

भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदेऽसता-मसम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये । पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुपे ॥

हम पुनः वार-वार उन्हें नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषोंके दुःख मिटाकर उन्हें अपने प्रेमका दान करते हैं, दुष्टोंकी सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं और परमहंस आश्रममें स्थित पुरुषोंको भी उनकी अभीष्ट वस्तु दान करते हैं। क्योंकि चराचर समस्त प्राणी उनकी मूर्ति हैं, इसिल्ये उनका किसीसे भी पक्षपात नहीं है।

नमो नमस्तेऽस्त्वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्टाय मुद्धः कुयोगिनाम् । निरस्तसाम्यातिशयेन राघसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः॥

जो बड़े ही भक्तवत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करनेवाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते; जिनके समान भी किसीका ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो होता ही कैसे—ऐसे ऐश्वर्यशाली भगवान् श्रीकृष्णको, जो निरन्तर अपने ब्रह्मखरूप धाममें विहार करते रहते हैं, मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ।

यत्कीर्तनं यत्सरणं यदीक्षणं यहन्दनं यच्छ्वणं यदर्हणम्। लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रथवसे नमो नमः॥

जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण और पूजन जीवोंके पापोंको तत्काल नष्ट कर देता है उन पुण्यकीर्ति भगवान् श्रीकृष्णको वार-वार नमस्कार है।

विचक्षणा यच्चरणोपसादनात् सङ्गं न्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः। विदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्कमा-स्तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥

विवेकी पुरुष जिनके चरणकमलोंकी शरण लेकर अपने हृदयसे इस लोक और परलोक दोनोंकी आसिक्त निकाल डालते हैं और बिना ही परिश्रमके ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेते हैं, उन कल्याणकीर्ति भगवान् श्रीकृष्णको बार-बार नमस्कार है।

तपिखनो दानपरा यशिखनो मनिखनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः। क्षेमं न विन्दन्ति विना यद्र्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥

बड़े-बड़े तपस्ती, दानी, यशस्त्री, मनस्त्री, सदाचारी और मन्त्रवेत्ता अपनी साधनाओंको तथा अपने-आपको जबतक उनके समर्पण नहीं कर देते तबतक उन्हें कन्याणकी प्राप्ति नहीं होती। उन कन्याणमयी कीर्तिवाले श्रीकृष्णको वार-वार नमस्कार है।

किरातहणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकद्वा यद्यनाः खसादयः। येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः

शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः॥

किरात, हूण, आन्ध्र, पुल्निस, पुल्कस, आभीर, कङ्क, यवन और खस आदि नीची जातियाँ तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तोंकी शरण प्रहण करनेसे ही पवित्र हो जाते हैं उन सर्वशक्तिमान् भगवान्को बार-बार नमस्कार है।

स एप आत्माऽऽत्मवतामघीश्वर-स्त्रयीमयो घर्ममयस्तपोमयः। गतव्यलीकैरजशङ्करादिभि-र्वितक्येलिहोभगवान् प्रसीदनाम्॥

वे ही भगवान् ज्ञानियोंके आत्मा है, भक्तोंके खामी हैं, कर्मकाण्डियोंके लिये वेदमूर्ति हैं, धार्मिकोंके लिये धर्ममूर्ति हैं और तपिखयोंके लिये तपोमूर्ति हैं। ब्रह्मा, शङ्कर आदि बड़े-बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदयसे उनके खरूपका चिन्तन करते और आश्चर्यचिकत होकर देखते रहते हैं। वे भगवान् मुझपर प्रसन्न हों।

थ्रियः पतिर्यक्षपतिः प्रजापतिः र्घियां पतिरुक्तिपतिर्धरापतिः।

### पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः॥

जो समस्त सम्पत्तियोंकी खामिनी ठक्ष्मीजीके पृति हैं, समस्त यज्ञोंके भोत्ता और फलदाता खामी हैं, सारी प्रजाके रक्षक परमेश्वर हैं, समस्त बुद्धियोंके नियामक हैं, समस्त लोकोंके पालनकर्ता प्रभु हैं, तथा पृथ्वीदेवीके पित हैं; जिन्होंने यदुकुल्में प्रकट होकर अन्धक, बृष्णि और यदुवंशियोंकी रक्षा की है, तथा जो उन लोगोंके एकमात्र आध्य हैं—वे संतोंके सर्वख, उनके परमप्ति भक्तवरसल भगवान् मुझपर प्रसन्न हों।

यदङ्क्यनुष्यानसमाधिघौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः। बद्दन्ति घैतत् कवयो यथारुचं समे मुक्तन्दोभगवान् प्रसीदताम्॥

जिनके चरणकमलेंके घ्यानरूप समाधिसे बुद्धि परम शुद्ध होकर आत्मतत्त्वका साक्षात्कार करा देती है, तथा जिनके दर्शनके अनन्तर विद्वान् पुरुप अपनी-अपनी मित और रुचिके अनुसार उनके खरूपका वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और भिक्तको छुटानेवाले भगवान् श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्त हों।

(श्रीमद्भागवत २ | ४ | १२—२१)



## श्रीशुकदेवजीको नमस्कार

यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं होपायनो विरहकातर आजुहाव।
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृद्यं मुनिमानतोऽसि॥
(१।२।२)

यज्ञोपनीत-संस्कार होनेसे पहले ही लौकिक-वैदिक सब प्रकारके कर्मोंको त्यागकर जो अकेले ही अपने पिताके आश्रमको छोड़कर चल पड़े थे और इस प्रकार बाल्यावस्थामें ही पुत्रको संन्यासी होते देखकर जिनके पिता व्यासजीने विरहसे कातर होकर 'वेटा! वेटा! कहाँ जा रहे हो ?' पुकारा था, और उस समय जिनकी ओरसे वृक्षोंने ही उत्तर दिया था, उन वृक्ष आदि समस्त भूतोंके आत्मारूप श्रीशुक्तदेवजीको में नमस्कार करता हूँ।

यः स्वानुभावमिष्ठिश्चितिसारमेक-मध्यात्मदीपमितितितीर्षतां तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणयाऽऽह पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्॥ (१।२।३)

जिन्होंने अज्ञानरूप घोर अन्धकारके पार जानेकी इच्छा करनेवाले संसारमें फँसे हुए लोगोंके लिये उनपर कृपा करके आध्यात्मिक तत्त्वोंके प्रकाशक भगवत्खरूप-का अनुभव करानेवाले, समस्त वेदोंके साररूप इस अद्वितीय महापुराण श्रीमद्भागवतको प्रकाशित किया । मैं समस्त मुनियोंके आचार्य उन व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीकी शरण प्रहण करता हूँ ।

स्वसुखनिभृतचेतास्तद्व्युदस्तान्यभावो-ऽप्यजितरुचिरलीलाक्चष्टसारस्तदीयम् । व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं

तमिष्ठवृजिनद्गं व्याससूनुं नतोऽस्मि॥ (१२।१२।६८)

आत्मानन्दमें नित्य निमग्नचित्त रहनेके कारण जिनकी मेददृष्टि सर्वथा निवृत्त हो गयी थी परन्तु मुरलीमनोहरकी मधुमयी लीलाओंने जिनकी वृत्तियोंको अपनी ओर खींच लिया, अतएव जगत्के लोगोंपर कृपा करके जिन्होंने भगवत्तत्त्वको प्रकाशित करनेवाले इस श्रीमद्भागवत महापुराणका विस्तार किया, उन सर्व-पापहारी व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीको मैं नमस्कार करता हूँ।

योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे। संसारसर्पद्धं यो विष्णुरातममूमुचत्॥ (१२।१३।२१)

जिन्होंने संसार-सर्पसे डसे हुए राजर्षि परीक्षित्को मुक्त कर दिया, उन ब्रह्मखरूप योगिराज श्रीशुकदेवजी-को नमस्कार है।



# आश्चर्य

जो रस ब्रह्मादिक नहिं पायी। सो रस गोकुछ गछिन बहायी।

इचरज एक सुनहु मेरे भाई, निर्मुन ब्रह्म सगुन होइ आई॥टेर॥ आदि सनातन हरि अविनासी, अलख निरंजन घट-घटवासी। पुरान चलाने, सिच चतुरानन अंत न जाने, महिमा अगम निगम जेहि गावैं, सोइ नंद के आँगन धार्वे॥१॥ एक निरंतर ध्यावे ग्यानी, पुरुष है निर्वानी। पुरातन सेप न पावै पारा सुक सारद को नाम अधारा, नारद जप तप संजम ध्यान न आयें, ताहि यसोदा गोद सिलावैं॥२॥ लोचन श्रवन न रसना नासा, विनु पद पानि करे परकासा। अरुन असित सित वरन नधारे, मुनि मनसा में कहा विचारे, विस्वंभर निज नाम कहावै, घर घर गोरस जाय चुरावै॥३॥ जरा भरन तें रहित अमायाः मातु विता सुत वंधु न जाया। आदी अंत रहे जल छाई, परमानंद सदा सुखदाई , ग्यान रूप हिरदे में बोले, सो वहरन के पाईं डोले॥ ४॥ जल थल अनल अनिल नम छाया। पंच तत्व से जग उपजाया। लोक रचे पाले अर मारे चौदह भुवन पलक में धारे, काल हरे जाके हर भारी, सी जखल बाँध्यो महतारी ॥५॥ माया प्रगट सकल जग मोहै, करन अकरन करें सोइ सोहै। जाकी माया लखे न कोई। निर्शुन सराुन धरै वयु दोई। सिय सनकादिक अंत न पायै, सो गोपन की गाय चराये ॥६॥ गुन अनंत अविगतिहि जनावै। जस अपार श्रुति पार न पावै। चरन कमल नित रमा पलोहै। चाहत नेक नयन भर जोहै। थगोचर खोटाघारी, स्तो राघा यस कुंजविद्वारी ॥ ७ ॥ जो रस ब्रह्मादिक नहीं पायी, सो रस गोकुल गिलन बहायी। यङ्भागी ये सब घजवासी, जिन के सँग रोले अविनासी, सूर सुजस कहि कहा बसानें, गोविंद की गति गोविंद जानें ॥ ८॥ —सृरदासञी

## श्रीमद्भागवत-माहात्म्य

( स्वयं श्रीमगवान्के श्रीमुखरे ब्रह्माजीके प्रति कथित )

श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतम्। श्रुणुयाच्छूद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणम्॥१॥

लोकविख्यात श्रीमङ्गागवत नामक पुराणका प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होकर श्रवण करना चाहिये। यही मेरे सन्तोषका कारण है।

नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः। प्रत्यक्षरं भवेत्तस्य किपलादानजं फलम्॥२॥

जो मनुष्य प्रतिदिन भागवतपुराणका पाठ करता है, उसे एक-एक अक्षरके उच्चारणके साथ कपिला गौ दान देनेका पुण्य होता है।

शोकार्धे शोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम्। पठते शणुयाद् यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्॥३॥

जो प्रतिदिन भागवतके आघे श्लोक या चौथाई श्लोकका पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे एक हजार गोदानका फल मिलता है।

यः पठेत् प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत । अष्टादशपुराणानां फलमाप्नोति मानवः ॥४॥

पुत्र ! जो प्रतिदिन पवित्रचित्त होकर भागवतके एक श्लोकका पाठ करता है, वह मनुष्य अठारह पुराणोंके पाठका फल पा लेता है।

नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः। कलिवाह्या नरास्ते वै थेऽर्चयन्ति सदा मम ॥५॥

जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु-पार्षद प्रह्लाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्रकी पूजा करते हैं, वे कलिके अधिकारसे अलग हैं, उनपर कलिका वश नहीं चलता।

वैष्णवानां तु शास्त्राणि येऽर्चयन्ति गृहे नराः । सर्वपापविनिर्मुका भवन्ति सुरवन्दिताः ॥ ६॥ जो मानव अपने घरमें वैष्णव-शास्त्रोंकी पूजा करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त होकर देवताओंद्वारा वन्दित होते हैं।

येऽर्चयिनत गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलो । आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवास्यहम्॥ ७॥ जो लोग कलियुगमें अपने घरके भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्रकी पूजा करते हैं वे [कलिसे निडर होकर] ताल ठोंकते और उछलते-क्दते हैं, मैं उनपर बहुत प्रसन्न रहता हूँ।

याविह्नानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे। तावत् पिवन्ति पितरः क्षीरं सिपैर्मधूदकम्॥८॥

पुत्र ! मनुष्य जितने दिनोंतक अपने घरमें भागवत शास्त्र रखता है उतने समयतक उसके पितर दूध, धी, मधु और मीठा जल पीते हैं।

यच्छिन्ति वैष्णवे भक्तया शास्त्रं भागवतं हि ये। कल्पकोटिसहस्राणि मम लोके वसन्ति ते॥९॥

जो लोग विष्णुभक्त पुरुपको भक्तिपूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ कल्पोंतक (अनन्तकालतक) मेरे वैकुण्ठ-धाममें वास करते हैं।

येऽर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नराः। प्रीणितास्तैश्च विद्युघा यावदाभूतसंष्ठवम् ॥१०॥

जो लोग सदा अपने घरमें भागवत शास्त्रका पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्पतकके लिये सम्पूर्ण देवताओं-को तृप्त कर देते हैं।

स्रोकार्ध स्रोकपादं वा वरं भागवतं गृहे। शतशोऽथ सहस्रेश्च किमन्येः शास्त्रसंग्रहेः॥११॥ यदि अपने घरपर भागवतका आधा क्षोक या चौथाई श्लोक भी रहे, तो यह बहुत उत्तम वात है,

नहीं है।

उसे छोडकर सैकडों और हजारों तरहके अन्य प्रन्योंके सप्रहसे भी क्या लाभ है 2

न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कस्तौ। न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्यपाशात् कदाचन ॥१२॥

कियुगमें जिस मनुष्यके घरमें भागनत शास्त्र मौजद नहीं है, उसको यमराजके पाशसे कभी ख़ुटकारा नहीं मिलता !

कथं स वैष्णवो श्रेयः शास्त्रं भागवतं कसौ। गृहे न तिष्ठते यस्य श्वपचादिधको हि सः॥१२॥

इस किंगुगमें जिसके घर भागनत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाय वह तो चाण्डालसे भी बढ़कर नीच है।

सर्वस्वेनापि छोकेश कर्तव्यः शास्त्रसंब्रहः। वेष्णवस्तु सदा भत्तया तुष्टवर्थ मम पुत्रक ॥१४॥

छोकेश ब्रह्मा । पुत्र । मनुष्यको सदा मुझे भक्ति-पूर्वक सन्तुष्ट करनेके छिये अपना सर्वख देकर भी वैष्णवशास्त्रोंका सम्रह् करना चाहिये।

यत यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलौ। तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिद्दो सह॥१५॥

कलियुगमें जहाँ-जहाँ पत्रित्र मागनत शास्त्र रहता है, वहाँ-वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ।

तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीनद्सरांसि च । यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सर्वे शिलोचयाः ॥१६॥

यही नहीं—वहाँ नदी, नद और सरोवररूपमें प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं, सम्पूर्ण यज्ञ, सात पुरियाँ और सभी पापन पर्वत यहाँ नित्य निवास करते हैं।

श्रोतव्यं मम शास्त्रं हि यशोधर्मजयार्थिना । पापक्षयार्थे लोकेश मोक्षार्थे धर्मबुद्धिना ॥१७॥

छोकेश ! यश, धर्म और विजयके छिये तथा पापक्षय एव मोक्षकी प्राप्तिके छिये धर्मात्मा मनुष्यको सदा ही मेरे भागवत शास्त्रका श्राण करना चाहिये। श्रीमद्भागवतं पुण्यमायुरारोग्यपुष्टिदम्। पठनाच्छ्रवणाद् चापि सर्वपापैः प्रमुच्यते॥१८॥ यह पावन पुराण श्रीमद्भागवत आयु, आरोग्य और

यह पावन पुराण श्रामद्भागनत आयु, आराग्य आर पुष्टिको देनेवाला है, इसका पाठ अथना श्रनण करनेसे मनुष्य सन पापोंसे मुक्त हो जाता है।

न श्रण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम्। सत्यं सत्यं हि छोकेश तेषां स्वामी सदायमः ॥१९॥ छोकेश ! जो इस परम उत्तम भागवतको न तो

सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके खामी सदा यमराज ही हैं—ने सदा यमराजके ही वशमें रहते हैं—यह मैं सत्य-सन्य कह रहा हूँ।

न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतं भागवतं सृत ।

एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः ॥२०॥

पुत्र ! जो मनुष्य सदा ही——पिशेषत एकादशीको

भागवत सुनने नहीं जाता, उससे वढ़कर पापी कोई

श्होकं भागवतं चापि श्होकार्घ पादमेन वा । छिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम् ॥२१॥

जिसके घरमें एक श्लोक, आधा श्लोक अपना श्लोकका एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घरमें मैं निवास करता हूँ।

सर्वाश्रमामिगमनं सर्वतीर्षावगाहनम्। न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा॥२२॥

मनुष्यके छिये सम्पूर्ण पुण्य-आश्रमोंकी यात्रा या सम्पूर्ण तीथोंमें स्नान करना भी वैसा पित्रकारक नहीं हे, जैसा श्रीमद्भागवत है।

यत्र यत चतुर्षेक्त्र श्रीमद्भागवतं मवेत्। गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यंचा सुतवत्सला॥२३॥ चतुर्मुख ! जहाँ-जहाँ भागवतकी कथा होती है, वहाँ-वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्रवत्सला गौ अपने बछड़ेके पीछे-पीछे जाती है।

मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथाश्रवणे रतम्। मत्कथात्रीतमनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम्॥२४॥

जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुननेमें लगा रहता है तथा जो मेरी कथासे मन-ही-मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्यका मैं कभी त्याग नहीं करता।

श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्या नोत्तिष्ठते हि यः। सांवत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रकः॥२५॥

पुत्र ! जो परमपुण्यमय श्रीमद्भागवत शास्त्रको देखकर अपने आसनसे उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका एक वर्षका पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतं हृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादनैः। सम्मानयेत तं हृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्ममातुला ॥२६॥

जो श्रीमद्भागवतपुराणको देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदिके द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्यको देखकर मुझे अनुपम आनन्द मिलता है।

द्या भागवतं दूरात् प्रक्रमेत् सम्मुखं हि यः । पदे पदेऽश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयम् ॥२७॥ जो श्रीमद्भागवतको दूरसे ही देखकर उसके सम्मुख

जाता है, वह एक-एक पगपर अश्वमेध यज्ञके पुण्यको

प्राप्त करता है—इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है। उत्थाय प्रणमेद् यो वै श्रीमद्भागवतं नरः। धनं पुत्रांस्तथा दारान् भक्तिं च प्रदद्मस्यहम्॥२८॥

जो मानव खड़ा होकर श्रीमद्भागवतको प्रणाम करता है उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ।

महाराजोपचारैस्तु श्रीमङ्गागवतं सुत । श्रणवन्ति ये नरा भक्तया तेषां वर्षो भवाम्यहम्॥२९॥

हे पुत्र ! जो लोग महाराजोचित सामग्रियोंसे युक्त होकर भक्तिपूर्वक श्रीमद्भागवतकी कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ।

ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परम्। श्रुण्विन्ति ये नराभक्त्या मम प्रीत्यै च सुत्रत ॥३०॥ चस्रालङ्करणेः पुष्पैर्धूपदीपोपहारकैः। वशीकृतो ह्यहं तैश्च सित्स्त्रिया सत्पितिर्यथा ॥३१॥\*

सुन्नत! जो लोग मेरे पर्नोंसे सम्बन्ध रखनेबाले सभी उत्सनोंमें मेरी प्रसन्नताके लिये वस्न, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद्भागवतपुराणका भिक्तपूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वशमें कर लेते हैं जैसे पतित्रता स्त्री अपने साधुस्वभाववाले पतिको वशमें कर लेती है।



<sup>\*</sup> स्कन्दपुराण, विष्णुखण्ड, मार्गशीर्धमाहात्म्य अ० १६ कोक ३०—६० भा० अं० २

## श्रीमद्भागवतके साध्य और साधन

[ पृच्यपाद श्रीउड़ियाखामीजी महाराजके विचार ]

प्र०-भागनतका प्रतिपाद्य निपय क्या है 2

उ०-इसका प्रशान प्रतिपाद्य तो तत्त्रज्ञान ही है। राजा परीक्षित्को सर्प उसनेवाटा था ओर वह जीनके आत्यन्तिक नि श्रेयसका सान्न जानना चाहता था। वह मुमुक्षु था। अत श्रीशुकदेनजीने उसे तत्त्वज्ञानका ही उपदेश किया और अन्तमें द्वादश स्कन्धम तत्त्वज्ञान का निरूपण करते हुए ही अपने वक्तव्यका उपसहार किया है। इससे यही सिद्ध होता है कि उनका प्रधान उदेश्य परीक्षित्को तत्त्वज्ञान कराना ही था।

प्रo-उन्होंने तत्त्वज्ञानका प्रधान साधन क्या वताया हे ?

उ०-भागतमें इसका प्रधान साधन श्रीकृष्णभिक्त ही है। श्रीकृष्णके रूप, गुण और लीलओंका चिन्तन, उनके नामोंका कीर्तन, लीलवामोंका दर्शन और अर्चा-विप्रहोंका प्जन ही भागतोक्त भगतद्गक्तिके प्रधान अह हैं। इसीको भागवतधर्म भी कहा है और श्रीमद्भागवत-के अनुसार यही तत्वज्ञानका प्रधान साधन है। भगतद्गिकरान्य केरल शुष्क ज्ञानकी तो उसमें कई जगह निन्दा भी की गयी है।

प्र०-भागवतके अनुसार श्रीकृष्णका क्या खरूप है र उ०-श्रीकृष्ण वाच्यार्थमें तो दिन्यदेहधारी श्रीनन्द-नन्दन हैं, तथापि टक्यार्थमें वे शुद्ध चेतन ही हैं— जिसका कि उपनिपदोंके 'तत्त्वमित' आदि महात्राक्योंसे प्रतिपादन किया गया है। वस्तुत इन वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थमें कोई भेद नहीं है। भगनान् भानग्राही हैं। वे अपने भक्तोंकी भानपृष्टिके लिये उनकी भावनामात्रसे पूर्तिमान् हो जाते है तथा इम लोकमें अनेकों अलोकिक लीलाएँ करते हैं।

प्रo-इन भगग्रहीलाओंका रहस्य क्या है <sup>2</sup>

उ०-इनका प्रधान उदेश्य यही है कि इनके चिन्तनसे भगवाप्रीतिकी गाइता हो। भगवाप्रीतिकी गाइता हो। भगवाप्रीतिकी गाइतासे प्रपञ्चकी आसिक घटने टगती है, यहाँतक कि अन्तमें उसका सर्वथा अभाव हो जाता है। इस प्रकार भगवान्में सुदृद्द अनुराग होनेसे उनके ऐश्वर्यका पूर्ण बोव होता हे और इससे स्वभावत ही उनके तत्त्वका साक्षातकार हो जाता है। भगवान् अपने भक्त को स्वय ही बोव करा देने हैं, इसके छिये उसे कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता।

प्रo-नर्तमान कालकी दृष्टिसे भागनतकी क्या निशेषता है ?

उ०-इस समय अधिकाश छोग भक्तिके ही अधिकारी हैं ओर भक्तिके द्वारा ही वे तत्वज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं । इस रहस्यका जैसा सुन्दर निरूपण भागवनमें हुआ हे, वैसा अन्य किसी प्रन्थमें नहीं हुआ। इसिछिये कछियुगमें श्रीमड़ागवतकी ही प्रवानना है।



## श्रीमद्भागवतकी महिमा

श्रीमद्भागवतकी महिमा में क्या छिखूँ ? उसके आदिके तीन श्लोकोंमें जो महिमा कह दी गयी है, उसके बराबर कौन कह सकता है ? उन तीन श्लोकों-को कितनी ही बार पढ़ चुकनेपर भी जब उनका स्मरण होता है, मनमें अद्भुत भाव उदित होते हैं। कोई अनुवाद उन श्लोकोंको गम्भीरता और मधुरताको पा नहीं सकता। उन श्लोकोंका स्मरण करा देता हूँ—

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत-श्रार्थेष्वभिज्ञः खराट् तेने ब्रह्म हदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजोबारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽसृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि॥ धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोनमू छनम्। महामुनिकृते श्रीमद्भागवते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रुषुभिस्तत्क्षणात्॥ निगमकल्पतरोर्गलितं फल शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्। पिवत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः॥

ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा। औत्कण्ठ्याशुकलासस्य हद्यासीनमे शनैहिरिः॥

इन श्लोकोंसे मनको निर्मल कर भगवान्का ध्यान

प्रेमातिभरनिर्भिन्नपुलकाङ्गोऽतिनिर्नृतः । आनन्दसम्प्रवे लीनो नापश्यमुभयं मुने॥ रूपं भगवतो यत्तन्मनःकान्तं शुचापहम्। अपश्यन् सहस्रोत्तस्थे वैक्कव्याद् दुर्भना इव॥

मुझको श्रीमङ्गागवतमें अत्यन्त प्रेम है। मेरा विश्वास और अनुभव है कि इसके पढ़ने और सुननेसे मनुप्यको ईश्वरका सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और उनके चरण-कमलोंमें अचल भक्ति होती है। इसके पढ़नेसे मनुष्य-को दढ़ निश्चय हो जाता है कि इस संसारको रचने और पालन करनेवाली कोई सर्वव्यापक शक्ति है—

एक अनंत त्रिकाल सच, चेतन शक्ति दिखात। सिरजत, पालत, हरत जग, महिमा बरनि न जात॥

इसी एक राक्तिको लोग ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि अनेक नामोंसे पुकारते हैं। भागवतके पहले ही श्लोकमें वेदव्यासजीने ईश्वरके स्वरूपका वर्णन किया है कि 'जिससे इस संसारकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, जो त्रिकालमें सत्य है-अर्थात् जो सदा रहा भी, है भी और रहेगा भी-अौर जो अपने प्रकाशसे अन्यकारको सदा दूर रखता है, उस परम सत्यका हम ध्यान करते हैं ।' उसी स्थानमें श्रीमद्भागवतका स्वरूप भी इस प्रकारसे संक्षेपमें वर्णित है कि इस भागवतमें---जो दूसरोंकी बढ़ती देखकर डाह नहीं करते, ऐसे साधुजनोंका सब प्रकारके स्वार्थसे रहित परम धर्म और वह जाननेके योग्य ज्ञान वर्णित है जो वास्तवमें सब कल्याणका देनेवाला और आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक-इन तीनों प्रकारके तापको मिटानेवाला है। और प्रन्थोंसे क्या, जिन सुकृतियोंने पुण्यके कर्म कर रक्खे हैं और जो श्रद्धासे भागवतको पढ़ते या

कीजिये---

सुनते हैं, वे इसका सेवन करनेके समयसे ही अपनी भक्तिसे ईश्वरको अपने इदयमें अविचळरूपसे स्थापित कर लेते हैं। ईश्वरका ज्ञान और उनमें भक्तिका परम साधन-ये दो पदार्थ जब किसी प्राणीको प्राप्त हो गये तो कौन-सा पदार्थ रह गया, जिसके छिये मनुष्य कामना करे और ये दोनों पदार्थ श्रीमद्भागवतसे पूरी मात्रामें प्राप्त होते हैं । इसीछिये यह पवित्र प्रन्थ मनुष्यमात्रका उपकारी है। जबतक मनुष्य भागत्रतको पढ़े नहीं और उसकी इसमें श्रद्धा न हो, तबतक वह समझ नहीं सकता कि ज्ञान-भक्ति-वैराग्यका यह कितना विशाल समुद्र है। भागवनके पढ़नेसे उसको यह विमल ज्ञान हो जाता है कि एक ही परमात्मा प्राणी-प्राणीमें बैठा दुआ है और जब उसको यह ज्ञान हो जाता है, तब वह अधर्म करनेका मन नहीं करता; क्योंकि दूसरोंको चोट पहुँचाना अपनेको चोट पहुँचानेके समान हो जाता है । इसका ज्ञान होनेसे मनुष्य सत्य धर्ममें स्थिर

ゆんくんぐんくんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐん

हो जाता है, स्वभावहीसे दया-धर्मका पालन करने लगता है और किसी अहिंसक प्राणिक ऊपर वार करने-की इच्छा नहीं करता। मनुष्पोमें परस्पर प्रेम और प्राणिमात्रके प्रति दयाका भाव स्थापित करनेके लिये इससे बड़कर कोई साधन नहीं। वर्तमान समयमें, जब संसारके बहुत अधिक मागोंमें भयङ्कर युद्ध लिड़ा हुआ है, मनुष्यमात्रको इस पवित्र धर्मका उपदेश अत्यन्त कल्याणकारी होगा। जो भगवद्गक्त हैं और श्रीमद्रागयत-के महत्त्वको जानते हैं, उनका यह कर्तन्य है कि मनुष्यके लोक और परलोक दोनोंके बनानेगले इस पवित्र ग्रन्थका सब देशोंकी माथाओंमें अनुवाद कर इसका ग्रचार करें।

काशी, महन मोहन मालनीर्थ. आषाद शु॰ ५१ १९९८

आर्तकी पुकार

अशरणके शरण खामि । शरण में तिहारी। ह्य रही भय नदमें, हाथ मार हारी॥ कृष्ण घटा छायी नम आयी अधियारी। विजली अति कड़कड़ात गरजत घन भारी॥ नदी श्रुमित घरघरात, उछलत यह वारी। भीषण तरंग, ग्राह विकट देहधारी॥ स्वात निहं साधन, जनरसक । गिरधारो ॥ स्वा तो वस, आध्य तव शरणद । भयहारी ॥ धन्य धन्य जगन्नाय श्रीपति असुरारी । सकल दिशा निरमल भहें शान्त नदी सारी। सकल दिशा निरमल भहें शान्त नदी सारी। केवट यन, ली चढ़ाय तुरत मोहि तारी॥

—सुदर्शनदासी

のかからからなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなる

## भगवत्रोक्त चतुःश्लोकी भागवत और उसकी व्याख्या

( लेखक—गोलोकवासी आंचार्य श्रीवालकृष्णजी गोस्वामी )

अहमेवासमेवाग्ने नान्यद् यत् सदसत्परम्।
पश्चादहं यदेतच्च योऽविशाण्येत सोऽस्म्यहम्॥१॥
श्वाद्वेद्वयं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मिनि।
तद् विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः॥२॥
यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्वनु।
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्॥३॥
पतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः।
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा ॥४॥
(श्रीमद्रागवत २।९।३२-३५)

सृष्टिके प्रारम्भके समय ब्रह्माजीकी तपश्चर्यासे सन्तुष्ट होकर श्रीभगवान्ने उन्हें साक्षात् दर्शन देकर जब वर माँगनेकी आज्ञा दी, तब ब्रह्माजीने श्रीभगवान्से चार वर देनेकी प्रार्थना की—

१—आपके पर अर्थात् सूक्ष्म या अप्राकृत रूपका एवं अपर अर्थात् स्थूल या प्राकृत रूपका मुझे ज्ञान हो जाय।

२—मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिये, जिससे मैं आपकी छीछाओंके रहस्यको जान सकूँ।

३—आप ऐसा अनुग्रह कीजिये, जिससे मैं आलस्य-रहित होकर आपकी आज्ञाका पालन करता रहूँ, एवं सृष्टि-कार्यके अहङ्कारमें आवद्भ न हो जाऊँ।

४—मुझे सवका सृजन, भरण-पोषण करनेके कारण स्वतन्त्र ईश्वर होनेका अभिमान न हो जाय।

श्रीभगवान्ने ब्रह्माजीको वाञ्छित वर देते हुए आज्ञा की----

'विज्ञानसे युक्त परम गुह्य जो मेरा ज्ञान है, उसे मैं रहस्य और अंगके सिहत तुम्हें उपदेश करता हूँ; तुम उसे ग्रहण करो।'

किसी वस्तुको साधारण रीतिसे जाननेका नाम 'ज्ञान' है। उसको विशेषरूपसे जाननेका नाम 'विज्ञान' है।

विज्ञानके बिना वस्तुज्ञानकी पूर्णता नहीं होती। जिस प्रकार जलका साधारण ज्ञान तो सभीको होता है, किन्तु उसका विशेष ज्ञान वैज्ञानिक विद्वान्को ही होता है। वैज्ञानिक जानता है कि जलका यही रूप नहीं है, जो हमको साधारण दृष्टिसे दिखायी देता है; इसका एक विशेष रूप है, जो इसके विश्लेषण करनेपर ज्ञाननेमें आता है। अर्थात् यह आक्सिजन एवं हाइड्रोजन नामक दो वायवीय पदार्थोंका सम्मिश्रण है। यही जलका यथार्थ या पूर्ण ज्ञान है। इसी प्रकार भगवद्विषयक ज्ञान भी विज्ञानके बिना अपूर्ण रहता है। उसकी पूर्णता भी तभी होती है, जब कि वह विज्ञानसे युक्त हो।

वैसे तो भगविष्ठिषयक ज्ञान ही बद्ध जीवोंके लिये गुह्य है, तिसपर विज्ञानयुक्त ज्ञान तो चरम गुह्य—और भी अधिक गुप्त है; यही कारण है कि केवल व्यतिरेकचिन्ताशील निर्विशेष ब्रह्मज्ञानियोंको तो यह बिलकुल ही प्राप्त नहीं होता। इसकी प्राप्तिका एक रहस्य है। वह यह है कि भगवत्-तत्त्वका ज्ञान पूर्णरूपसे भक्तिके द्वारा ही होता है, जैसा कि श्रीभगवान्ने स्त्रयं श्रीमुखसे आज्ञा की है—

#### भक्त्या मामभिजानाति याचान् यश्चासि तत्त्वतः।

अर्थात् भक्त भक्तिद्वारा ही मुझे तत्त्वतः जानता है कि मैं कितना हूँ और क्या हूँ।

भक्तिके द्वारा श्रीभगत्रान्का जो यह तत्त्वबोध होता है, वह अनुभवस्वरूप है। भगवत्-अनुभव ही परिपूर्ण अनुभव है; ब्रह्मानुभव एवं परमात्मानुभव तो भगवत्-तत्त्वका खण्डानुभवमात्र है। इस बातको भगवत्तत्त्ववेता शुद्ध भक्त ही भंछी प्रकारसे जानते हैं। श्रीमद्भागवतमें छिखा है—

वद्ग्ति तत्तत्त्वविद्स्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् । ब्रह्मेति परमारमेति भगवानिति शब्द्यते ॥ (१।२।११)

अर्थात् तस्त्रवेत्तागण जिसे अद्भय ज्ञानतत्त्व कहते हैं वह ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान् नामसे निर्देश किया जाता है।

तीन नाम पृथक्-पृथक् तत्त्वके हैं; यह एक ही परम तत्त्वकी दृष्टि-मेदके अनुसार त्रिविध अनुभूतिमात्र है । ज्ञानरिसके उदयकालमें भगवतनुका जो आछोक साधकके शुद्ध सालिक इदय-पटलपर प्रतिफलित होता है, उसे ही 'ब्रह्म' कहते हैं। यह सत्तामात्र आलोक ही ब्रह्मज्ञानियोंके द्वारा निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निष्क्रिय आदि निशेषणोंसे विशिष्ट होता है । यही आलोकपुञ्ज जब बिम्बरूपसे साधकके हृदयाकाशमे प्रतीत होता है, तब इसे 'प्रमातमा' नामसे कहते हैं । योगीजन इसका प्रादेशमात्र अर्थात् अँगूठेके बरावर दीपकलिकाके समान दर्शन करते है और इसे जगत्का अन्तर्यामी मानते हैं । ये 'ब्रह्मानुभय' और 'प्रमात्मदर्शन'—दोनो ही भगवत्तत्वके खण्ड या अशकोधमात्र हैं। इस ब्रह्मके प्रतिष्टान एवं परमात्माके अधिष्टानभूत परमतत्त्व-का भक्तोंको जो प्रेमाञ्चनच्छ्ररित नेत्रोसे अचिनयगुण-स्वभावयुक्त, पडैस्वर्यपरिपूर्ण श्रीस्यामसुन्दर-खरूपमें दर्शन होता है, वह 'भगपान्' नामसे निर्देशित किया जाता है। इस दर्शनसे जो अनुमत्र होता हे, वही श्रीभगतान्-का निज्ञानसमन्वित परम गुह्य ज्ञान है और यह भक्ति-भानित नेत्रोंसे ही परिज्ञात होता है। यही इसका रहस्य है।\*

इस परमगुहा ज्ञानके अङ्गमूत चार 'ज्ञान' और हैं। इसको सर्याङ्गपूर्ण चनानेके लिये उनका निषय जानना भी अत्यन्त आवस्यक है। वे इस प्रकार हैं— 'ख-खरूपज्ञान', 'स्ववर्मज्ञान', 'स्ववर्मफलज्ञान' एवं 'विरोधी ज्ञान'।

ख-खरूपज्ञानसे तात्पर्य यह है कि हम क्या हैं— जीक्का क्या खरूप है, इस विषयका ज्ञान होना। जीव भगवान्से भिन्नाभिन तत्त्व है—यह उनसे एक ही समयमें सयुक्त और वियुक्त दोनो दशाओंमें अवस्थान करता है। इस अवस्थाका सामञ्जस्य मानवयुक्तिके द्वारा

तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये।
चेत पतैरनाधिद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदित ॥
एवं प्रसन्नमनसो भगवद्गक्तियोगतः।
भगवत्तत्विक्षानं मुक्तसङ्गस्य जायते॥
भिद्यते हृदयग्रन्थिदिछ्यन्ते सर्वसंदायाः।
श्लीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट प्यात्मनीश्चरे॥
अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा।
चासुदेवे भगवति कुर्वन्त्यात्मप्रसादिनीम्॥
(१।२।१७-२२)

'जिनका अवण और कीर्तन अत्यन्त पवित्र है, वे सतों के सुहृद् भगवान् श्रीकृष्ण अपनी लील कया सुनने-वालोंके हृदयमें निराजगान होकर उनकी तमाम अशुम वासनाओं हो समूल नष्ट कर डालते हैं। इस प्रवार भक्त या श्रीभागवतका निरन्तर सेनन करनेसे अग्रम वासनाओं है नष्टवाय हो जानेपर उत्तमकोक श्रीमगपान्में नैष्ठिकी मिक होती है। तन काम और लोभ आदि राजस-तामस भागींका नादा हो जाता है और सत्त्रगुणमें स्थिति हो जाती है, इसवे हृदय भगवद्रावसे युक्त होकर प्रसन्न हो जाता है। इस प्रभार भगनान्दे भितयोगसे प्रमन्निचत हुए छाधमनी निष्यासिक सर्वया नष्ट हो जाती है और उसे भगनतरमन विशान प्राप्त होता है। इस प्रकार भगनान्के तत्त्वना साक्षात्नार होते ही जीवनी हृदयप्रनिय दूट जाती है, उसके समस्त सराय कट जाते हैं और सम्पूर्ण ग्रमाशुम बमॉका नाश हो जाता है। इसीलिये बुद्धिमान् लोग परम आनन्दके साप नित्य निरन्तर भगवान् वासुदेवनी आत्मप्रसादिनी भिता ही क्या करते हैं।'

क धीमद्रागवतमें कहा गया है—
श्रुव्यता स्वक्षयां कृष्णः पुष्यश्रयणकीर्तनः ।
हयन्तःस्थो हाभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम् ॥
नष्टमायेष्यभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया ।
भगवत्युत्तमश्रोके भक्तिभैवति नैष्टिको ॥

असम्भव है, अतएव इसे अचिन्त्य कहा जाता है। जीव श्रीभगवान्के समान सिचदानन्दस्वरूप, उनका सनातन अंश है। सनातन अंशसे यह अभिप्राय है कि श्रीभगत्रान् 'सच्चिदानन्दघन' हैं और जीव 'सिचदानन्द-कण' है । इसकी यह अणुता सदासे है । इस अणुताके कारण ही इसे अंश कहा गया है, भाग या खण्डके कारण नहीं । अंश सदा अंशीके या अणु सदा महत्के अधीन रहता है; इसीसे जीवका और भगवान्का 'अंश-अंशी', 'शेष-शेपी' या 'सेवक-स्वामी' का सम्बन्ध वतलाया गया है। इस सम्बन्धके कारण जीवको श्रीकृष्ण-दास होनेका जो शुद्ध अहङ्कार है, वही उसका स्वरूप है। अणु होनेके कारण यह अपने शुद्ध खरूपको भूलकर जडीय अहङ्कारमें आवद्ध हो जाता है। पुनः जव कभी सौभाग्यसे इसे अपने स्ररूपका स्मरण हो जाता है, तव फिर यह श्रीकृष्ण-दासरूप अपने शुद्ध अहङ्कारमें स्थित हो जाता है और देहात्मवुद्धिका परित्याग कर श्रीभगवान्के साथ परमसाम्यता लाभ करता है; जैसा कि भगवती श्रुति कहती है---

#### पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन परमं साम्यमुपैति।

अर्थात् जीव जव अपने-आपको एवं अपने प्रेरक श्रीभगवान्को पृथक् मानकर उनकी सेवामें नियुक्त होता है, तब यह परम साम्यताको प्राप्त होता है।

स्वर्यम-ज्ञानका अर्थ है, अपने धर्मका अर्थात् जीवके धर्मका ज्ञान होना। धर्म नाम 'स्वभाव' का है। यह स्वभाव ही एक वस्तुको दूसरी वस्तुसे पृथक् करता है—जैसे कि जल अग्नि नहीं है, क्योंकि दोनोंके स्वभाव या धर्म अलग-अलग हैं। जलका स्वभाव शीतल है, और अग्निका उप्ण है। यह स्वभाव ही जीवको जडसे पृथक् करता है। अपना स्वरूपगत स्वभाव ही स्वधर्म कहलाता है। उपर यह कहा गया है कि श्रीकृष्णदास्यरूप

अहङ्कार ही जीवका खरूप है। जहाँ अहंता होती है, वहाँ ममता अवस्य होती है। अर्थात् जहाँ यह ज्ञान होता है कि 'मैं हूँ', वहाँ यह विचार भी अवस्य होता है कि 'यह मेरा है'। वद्भ जीव जवतक देहात्म- बुद्धिके कारण जडीय अहङ्कारमें आवद्भ रहता है, तवतक उसकी ममता जडीय वस्तुओंमें ही होती है और जब जडीय अहङ्कारसे निकलकर इस शुद्ध अहङ्कारमें स्थित होता है कि 'में श्रीकृण्ण-दास हूँ', तब इसकी यह ममता होती है कि 'श्रीकृण्ण मेरे हैं'। यह श्रीकृष्णविषयिणी 'अनन्य ममता' ही इसका खभाव है और इस खभावरूप खधमंसे ही शुद्धा भित्तका उदय होता है, जिससे जीव नित्य श्रीकृष्ण- सेवा-परायण होकर प्रसन्न होता है। श्रीमद्वागवतमें लिखा हैं—ं

#### स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहेतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा संव्रसीद्ति॥

अर्थात् जीवका वही परम धर्म है, जिससे अचोक्षज भगवान्में अहैतुकी शुद्धा भक्ति हो। इसीसे जीवात्मा प्रसन्न होता है।

श्रीकृष्ण-प्रेम इस खर्धमंका फल है, जो मक्तिलतामें फिलत होता है। खर्धमंकी साधनावस्थाका नाम 'भित्त' है, एवं सिद्धावस्थाका नाम 'प्रेम' है। ये दोनों एक ही हैं अर्थात् ये दोनों ही नित्य सिद्ध हैं; इनमें साधन-साध्यप्रमेद नहीं है। जो लोग मुक्ति-मुक्तिको भिक्तिलताका फल मानते हैं, ये महान् भ्रममें हैं। मुक्ति-मुक्ति तो कर्म और ज्ञानका फल है। हाँ, मुक्ति-मुक्ति को भिक्तिका गोण फल कहा जा सकता है; क्योंकि कर्म और ज्ञान विना भिक्तिकी सहायताके इन फलोंको प्रदान नहीं कर सकते। जो कर्म और ज्ञान भगवद्विपयक हैं अर्थात् सेवारूप कर्म एवं सेव्य-सेवक-सम्बन्धका ज्ञान हैं, वे तो भिक्त ही हैं। ये साधकमें साधनका काम देते हैं और सिद्धावस्थामें भगवद्रसका आखादन कराते हैं।

निरोपी ज्ञान भी चार प्रकारका है — 'भगवरखरूप-विरोधी ज्ञान,' 'खखरूपिरोधी ज्ञान,' 'खधर्मिरोधी ज्ञान' एव 'खधर्मफलविरोधी ज्ञान'।

#### भगवत्स्वरूपविरोधी ज्ञान

भगनत्स्वरूपविरोधी ज्ञान अनेक प्रकारके है, उनमेंसे मुख्य मुख्यका ही यहाँ उल्लेख किया जाता है—

१—तत्त्वज्ञान न होनेके कारण सूर्य, चन्द्र, प्रह, नक्षत्र, नदी, पर्वत, वृक्ष आदि चस्तुओंको ईस्वर मानना।

२—जडीय पदार्थोंको हेय जानकर जड-विपरीत भावोंको अर्थात् निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निरीह आदि भावोंको ईस्वर मानना ।

३—निर्गुण निराकारका ध्यान नहीं हो सकता, इसिंछिये एक जडीय आकारवाले ईस्वरकी कल्पना करना !

४-अपनी मानसिक वृत्तियोको श्रद्ध और उनत करनेके छिये मनमें ईस्वरकी कोई कल्पित मूर्ति बनाना। ५-जीवको ही ईस्वर मानना—इत्यादि।

#### स्वस्वरूपविरोधी ज्ञान

१—ईसाई, मुसलमानोंकी भाँति जीवको उत्पन हुआ एक तत्त्वविशेष मानना ।

२—मायानादियोंकी भाँति अनियाप्रस्त ब्रह्मको ही जीव मानना ।

३-प्रकृतिवादियोंकी भाँति जीवको जडीय उपा-दानोंका रासायनिक परिणाम मानना ।

४—बौद्ध-जैन आदिकी भाँति जीवको ने प्रल भासनाओंका समूहमात्र मानना ।

### स्वधर्भविरोधी ज्ञान

१-भगषद्गत्तिसम्बन्धस्त्य कर्म, अकर्म, निकर्मको धी अपना कर्तव्य समझना ।

२-शुष्क ज्ञान, अयुक्त वैराग्य, निस्सार योग और मण्डसाय्य तप आदिको ही श्रेयस्कर समझना। ३-अनेक ईस्वरोंकी उपासना वरना।

### खधर्मफलविरोधी ज्ञान

जीवोंकी रुचिकी निचित्रताके अनुसार ये कई प्रकारके होते हैं, जैसे—

१-मर्त्यलोक और स्वर्गलोकके मुख्य भोग।

२—सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि, सायुज्य आदि मुक्तियाँ ।

३--सत्-असत् वासनाओंका निनाश ।

४-सिवकल्प, निर्विकल्प आदि समावियोंमें स्थिति ।

५-शून्यावस्था या निर्वाणावस्थालाम ।

इन सब विरोधी ज्ञानोंसे साधकको विशेष सावधान रहना चाहिये।

श्रीभगनान्का यह परम गुद्ध ज्ञान विना उनकी कृपाके प्राप्त नहीं होता। क्योंकि यह साधन-साध्य नहीं है, स्वय सिद्ध है, अतएव यह केवल छुपासाध्य है।

इसीसे श्रीभगवान् ब्रह्माजीसे कहते हैं—

भें जितना हूँ, मेरा जो भाव है और मैं जिन रूप-गुण-कर्मताला हूँ—यह सभी तत्त्व निज्ञान मेरे अनुप्रहसे तुम्हें प्राप्त हो।

इसका तात्पर्य यह है कि किसी तत्त्वका निज्ञान तभी होता है जन कि उसका परिमाण, उसका प्रकार, उसका रूप, उसका गुण एव उसका कर्म भछी प्रकारसे ज्ञात हो, परन्तु जब भगवान् निभु या अनन्त हैं तब उनके परिमाण आदिका ज्ञान क्षुद्र जीनको भछा, कैसे हो सकता है दिसीसे यहाँ दृयाकी बात कही गयी है। भगवत्-दृपासे सभी सम्भन हे। उनके परिमाण, प्रकार, रूप, गुण, कर्म आदिकी अनन्तताका अनुभन होना ही उनका ज्ञान होना है। वे अपनी अविचिन्त्य शिक्त द्वारा अणु-से-अणु एवं महत्-से-महत् परिमाणके हैं, जैसा कि शुतिमें छिखा है—

'अणोरणीयान् महतो महीयान्' अर्थात् तत्वोंमें जीवतत्व सबसे सूदम तत्त्व है। श्रीभगवान् इसके भी अन्तर्यामी हैं, अंतएव वे छोटे-से-छोटे हैं। एवं यह विश्वब्रह्माण्ड ही सबकी अपेक्षा बृहत् वस्तु है और इस प्रकारके अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड श्रीभगवान्के अन्तर्गत अवस्थित रहते हैं, अतएव वे वड़े-से-बड़े हैं। सिचदानन्दमयता ही उनका भाव है---यही उनका स्वरूप-लक्षण है। वे भूत, भविष्यत्, वर्तमान-इन तीनों कालोंमें अवस्थित रहनेके कारण 'सत्' हैं; ज्ञानस्वरूप ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता—ये तीनों स्वयं होनेके कारण 'चित्' हैं; एवं आत्माराम या सुखस्वरूप होनेके कारण 'आनन्द' हैं। इस आनन्दमें एक अनिर्वचनीय, अपूर्व आस्वादन है; इसीसे श्रुतिने इन्हें 'रसो वै सः। रसं होवायं लब्बाऽऽनन्दी भवति ।' कहकर 'रसस्वरूप' बतलाया है । इस आनन्दरसकी घनता इनका रूप है । 'आनन्दमात्रकरपादशिरोरुह'—इनका अङ्ग आनन्दसे ही सङ्गठित है, जिसका दर्शन कर आनन्दसिन्धुमें निमग्न हो जाते हैं। भक्तगण भक्तोंको आनन्द प्रदान करना ही इनका सर्व-प्रधान गुण एवं आनन्दप्रदायिनी विविध लीलाएँ करना ही इनका मुख्य कर्म है । अपनी इस अनन्तताका आदेश श्रीभगवान् स्वयं उपर्युक्त चतुःश्लोकीके प्रथम खोकमें इस प्रकार करते हैं---

'सबसे प्रथम मैं ही था; और कुछ न था। सत् (स्थूल)-असत् (सूक्ष्म) से परे जो प्रकृति है, वह भी नहीं थी। इसके अनन्तर जो यह सृष्ट जगत् है, वह भी मैं ही हूँ और इसके प्रलय होनेपर जो कुछ बाकी रहेगा, वह भी मैं ही हूँ।'

जिस वस्तुका आदि होता है, उसीका अन्त होता है। अर्थात् जो वस्तु उत्पन्न होती है, उसीका विनाश होता है। श्रीभगवान् आदि-अन्त या उत्पत्ति-विनाशसे रहित हैं, इसीसे वे अनन्त या अविनाशी हैं। ये ही सबके पूर्ववर्ती हैं, इनसे पूर्व कोई नहीं था। सत्-असत् अर्थात् स्थूल-सूक्ष्मसे परे जो मूल प्रकृति है, वह भी अन्तर्मुखी होनेके कारण इनसे पूर्व नहीं थी; इसके अनन्तर यह जो कुछ वर्तमानमें दिखायी देनेवाला कार्यरूप जगत् है, सो भी ये ही हैं। अर्थात् यह इन्हीं-की सत्तासे सत्तावान् है और इसके लय होनेपर जो शेष रहेगा, वह भी यही हैं। अभिप्राय यह है कि श्रीभगवान् कालसे अतीत होकर भी त्रिकालमें रहनेवाले, प्रकृतिसे परे परम सत्य वस्तु हैं। इसके अनन्तर दूसरे इलोकमें श्रीभगवान् अपनी मायाका खरूप निरूपण करते हैं—

'अर्थसे पृथक् जिसकी प्रतीति हो और आत्मामें जो प्रतीत हो नहीं, उसीको आत्माकी माया जानना चाहिये—जैसे कि आभास और तम होते हैं।'

यहाँ आभास और तमका दृष्टान्त देकर मायाके खरूपका निरूपण किया गया है। 'विद्याविद्ये मम तन्' इस भागवती श्रुतिके अनुसार मायाके दो रूप कहे गये हैं--एक विद्यारूपा माया, दूसरी अविद्यारूपा माया। विद्याका खरूप प्रकाश है एवं अविद्याका अन्यकार। इसीसे इनके विषयमें आभास और तमके दो दष्टान्त दिये गये हैं । जिस प्रकार सूर्यका आभास सूर्यरूप अर्थ (अधिष्ठान) से पृथक् रहकर जलमें प्रतिविम्बरूपसे प्रतीत होता है और वह प्रतिविम्व सूर्यमें प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार श्रीभगवान्की विद्यारूपा माया अपने अर्थ ( अधिष्ठान ) भगवान्से पृथक् प्रतीत होती है, उसके खरूपमें प्रतीत नहीं होती । और जिस प्रकार तम या अन्वकार सूर्यरूप अपने अर्थ (कारण) से पृथक् ही प्रतीत होता है, सूर्यमें प्रतीत नहीं होता---उसी प्रकार अविद्यारूपा माया भी अपने अर्थ श्रीभगवान्से पृथक् ही प्रतीत होती है, उनमें प्रतीत नहीं होती।

श्रीभगवान्के इस व्याख्यानका सारांश यह है कि जिस प्रकार आभास और तमका अस्तित्व सूर्यकी सत्तापर निर्भर होनेपर भी वे उनसे पृथक् प्रतीत होते हैं, उसके विम्बमें प्रतीत नहीं होते—उसी प्रकार विद्या-अविद्यारूपा मायाका भी अस्तित्व श्रीभगवान्की सत्तापर ही अवलिवत हे, किन्तु इसकी प्रतीति उनके स्वरूपमें नहीं होती, उनसे पृथक् ही होती है।

यहाँ श्रीभगवान्ने मायाके खरूप-सम्बन्धमें आभास और तमके दो उदाहरण दिये हैं, ये दोनों ही विज्ञान-सम्मत हैं। प्रकाश और अन्यकार—इन दोनोंका ही आधार सूर्य हे, ये दोनों ही सूर्यके शक्तिरूप हैं। प्रकाशका निषय तो स्पष्ट है, किन्तु अन्धकारका निषय वैज्ञानिक प्रक्रियासे जानना होगा कि यह सूर्यकी शक्ति किस प्रकारसे है । निज्ञानका यह एक नियम है कि जिस इन्द्रियका जो विषय होता है, उसका अभाव भी उसी इन्द्रियका निपय होता है। जैसे कि किसी प्रकारकी गन्धको घाणेन्द्रियसे ही जाना जाता है और उसके अभानका अर्थात् गन्ध नहीं हे-इस वातका ज्ञान भी घ्राणेन्द्रियसे ही होता है, अन्य इन्द्रियसे नहीं । चक्षु इन्द्रिय तेजकी इन्द्रिय है । इसका निपय रूप है एव इसका देवता सूर्य है। इसीके द्वारा सूर्यका प्रकाश प्रत्यक्ष होता है और इसीके द्वारा उसके अभाव अर्थात् अन्धकारका प्रत्यक्ष होता है । अतएव आभास और तम दोनोंका आधार सूर्य ही हे । इसी भाँति जिस निज्ञानके द्वारा जीवको भगवन्मायाकी निचावृत्तिका परिज्ञान होता है, उसीके द्वारा उसकी अनिवावृत्तिका भी ज्ञान होता है। और जिस प्रकार सूर्यका प्रतिनिम्ब एव तम सूर्यसे पृथक रहकर प्रत्यक्ष होता हे, उसी प्रकार भगने मायाकी निया-अनिवा उभय वृत्तियाँ श्रीमगरान्से पृथक् ही प्रतीत होती हैं।

इस मायाने साथ श्रीभगवान्का किस प्रकारका सम्पर्क हे, इसका भी वे खय तीसरे स्ठोकमें आदेश करते हैं—

'जिस प्रकार पश्चमहाभूत मोतिक जगत्में अनुप्रिय होकर भी अप्रिवेष्ट रहते हैं, उसी प्रकार में भी सबमें व्याप्त होकर भी पृथक् रहता हूँ।'

श्रीभगतान्के इस क्यनका अभिप्राय यह है कि कारणकी सत्ता कार्यसे सर्तया स्वतन्त्र होती है, किन्तु कार्य अपने कारणके परतन्त्र होता है। जिस प्रकार पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश—ये पञ्चमहाभूत स्थूल जगत्के कारण होनेसे उसमें नियमान भी हैं और उससे पूर्व अमियत होनेसे पृथक् भी हैं—उसी प्रकार श्रीमगरान् समस्त कारणोंके कारण होनेसे सममें व्याप्त भी हैं, एव समसे नियतपूर्ववृत्ति होनेसे पृथक् भी हैं। चौथे इलोकका अर्थ हे—

'आत्मतत्व जाननेकी इच्छा करनेनालेको केन उ इतना ही जानना चाहिये कि वह (आत्मा ) अन्वय ओर व्यतिरेकसे सर्वत्र सदा निद्यमान हे ।'

इसका तारपर्य यह है कि जीव ज्ञानस्परूप होनेपर भी अल्पज्ञ है, निना तत्त्वज्ञानके इस ज्ञानकी पूर्णता नहीं होती। श्रीभगवान्ने मनुष्यको एक जिज्ञासावृत्ति दी है। इस वृत्तिका निकास मनुष्यमें बाल्यकालसे ही पाया जाता है। बालक जब जिस बस्तुको देखना है, तभी उसके सम्बन्धमें अपने गुरुजनोंसे प्रश्न करने लगता है कि 'यह क्या है' वह क्या है '' इस जिज्ञासाका यदि यथार्थ उत्तर मिल्ला जाय, तो यह मनुष्यको ज्ञानकी उस सोमापर पहुँचा देती है जहाँ किर युठ जानना वाकी नहीं रह जाता। जैसी कि श्रीभगवान्ने गीतामें आज्ञा की है—

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमचिशाय्यते ॥ यह ज्ञान जिज्ञासुको ही प्राप्त होना हे, यह भी श्रीभगनान्ने आदेश किया हे—

तद् चिद्धि प्रणिपातेन परिप्रदेनेन सेवया। उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदर्शिनः॥

यह जानना चाहिये कि जो जिज्ञास सेना एवं प्रणिपातपूर्वक प्रश्न वरता है, तत्वदर्शी ज्ञानीगण उसीको उपदेश करते हैं। तत्वज्ञानके दो प्रकार हैं—एक अन्वय, दूसरा व्यतिरेक। निस प्रकार घटका कारण मृत्तिका हे तो घट हे, इस ज्ञानको 'अन्वय' कहते हैं और मृत्तिका नहीं है तो उसका कार्य घट भी नहीं है, इस ज्ञानको 'न्यतिरेक' कहते हैं—उसी प्रकार सबने कारण श्रीभगवान्की सत्तामें सबकी सत्ता है, एवं उनके अभावमें सबका अभाव है । श्रीभगवान् इसी रूपसे सदा सर्वत्र विराजमान हैं—तत्त्वजिज्ञासुके लिये यही सबसे बड़ा ज्ञान है । इस ज्ञानके सम्बन्धमें श्रीभगवान् गीतामें आदेश करते हैं—

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यस्ति पाण्डव ॥ 'हे पाण्डव! जिस ज्ञानके प्राप्त होनेपर तुझे इस प्रकारका मोह फिर न होगा ।'

यही उपदेशात्मक आशीर्वाद शेषमें श्रीभगवान् ब्रह्माजीको भी देकर अपना कथन समाप्त करते हैं—

'परमसमाविमें स्थित होकर इस मतका अनुष्ठान करनेसे तुम्हें कल्पोंके विकल्पमें कभी भी मोह न होगा।'

मोह अज्ञानके कारण होता है। वस्तुमें अन्यथा-बुद्धिका नाम अज्ञान है; जब वस्तुका यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब मोह अपने-आप ही नष्ट हो जाता है। जब जीवको यह ज्ञान हो जाता है कि सबके कारण श्रीभगवान् ही कारण-कार्यरूपसे विराजमान हैं, तब 'को मोह: ? क: शोक: ?'

इसी भगवत्रोक्त श्रीमद्भागवतका उपदेश ब्रह्माजीने अपने पुत्र नारदजीको किया था, एवं नारदजीने अपने शिष्य श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजीको किया था। व्यासदेवने इसीके आधारपर दशलक्षणलक्षित, अष्टादशसहस्रश्लोक- संख्यापरिमित श्रीमद्भागवत नामक परमहंससंहिताका इस प्रकार सङ्गलन किया है। 'अहमेवासमेवाप्रे' इस वाक्यके द्वारा 'आश्रयतत्त्व' कहा गया है, जो कि द्वादश स्कन्धमें वर्णित है। 'पश्चादहम्' इस वाक्यसे पुरुष-प्रधान आदि सबका वर्णन हुआ है, जो कि द्वितीय-तृतीय स्कन्धोंमें वर्णित है । 'यदेतच' इस वाक्यसे विसर्ग, स्थान, ऊति, मन्वन्तर और ईशानुकथा आदिका वर्णन किया गया है--जिसमें यह कहा गया है कि जो यह कार्यरूप जगत् है, वह भी भगवान् ही हैं। इसका चतुर्थ, पञ्चम, सप्तम, अष्टम एवं नवम स्कन्वोंमें सङ्कोत हुआ है । 'योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्' इस वाक्यसे 'निरोध' कहा गया है, जो दशम स्कन्धमें वर्णित है। 'ऋतेऽर्थम्' इस वाक्यके द्वारा मायाका निरूपण अर्थात् मायासे जगत्की सृष्टि, जीवका संसारबन्धन और जीव-ईश्वरका विभाग कहा गया है—जिसे समस्त प्रन्थके विविध उपाख्यानोंमें देखना चाहिये । विशेषत: इसका वर्णन प्रथम स्कन्धमें हुआ है। 'यथा महान्ति' इस वाक्यके द्वारा 'पोषण' कहा गया है, जो षष्ठ स्कन्धमें वर्णित है। 'एतावदेव' इस वाक्यके द्वारा साधनका वर्णन कर मुक्तिका खरूप दिखाया गया है, जिसका वर्णन एकादश स्कन्धमें है । इस प्रकार श्रीमद्भागवत व्यासदेव-के द्वारा विस्तारित होनेके कारण इसकी एक संज्ञा 'वैयासिकी-संहिता' भी है। ( 'श्रेय' )

श्रीमद्भागवत

( लेखक-पु॰ श्रीप्रतापनारायणजी 'कविरतः')

सत्य प्रेमकी देवनदीको झरनेवाळी— मानव-मनमें भक्ति-ज्ञानको भरनेवाळी— आधि-ज्याधिको, क्लेश-भीतिको हरनेवाळी— मुक्ति-मार्गको सुगम और लघु करनेवाळी— ऐसी श्रीमद्भागवत पूरा पंचम वेद है। मिटता जिसके मननसे जन्म-मरणका खेद है॥





# श्रीमद्भागवतमें भगवन्नाम-महिमा

कियुगमें जीवोंने उद्धार तथा कल्याणका एकमात्र परम साधन श्रीभगवनाम ही है। श्रीमद्भागवतमें भगवनामके सम्बन्धमें बहुत कुछ कहा गया है। 'कल्याण'के पाठक-पाठिकाओंकी भगवनाममें रुचि हो और वे परमकल्याणकारी भगवनामका सहारा पकड़ें, इसी हेतुसे भगवनामकी महिमाके कुछ श्लोक यहाँ उद्धृत किये जाते हैं।

शौनकादि ऋषि कहते हैं---

वापन्नः संस्ति घोरां यन्नाम विवशो गृणन्। ततः सद्यो विमुच्येत यद् विभेति स्वयं भयम्॥ (१।१।१४)

घोर संसार-बन्धनमें पड़ा हुआ मनुष्य विवश होकर भी भगवान्के नामका उच्चारण कर छे, तो वह तुरंत ही उससे मुक्त हो जाता है; क्योंकि खयं भय भी भगवान्से भयभीत रहता है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---

पतिविद्यमानानामिच्छतामकुतोभयम् । योगिनां नृप निर्णातं हरेनीमानुकीर्तनम्॥ (२।१।११)

परीक्षित् ! पापनाश और संसारसुर्खोंकी प्राप्तिके छिये ही नहीं; जिन छोगोंको संसारसे वैराग्य हो गया है और जो निर्मय मोक्षपदकी प्राप्ति करना चाहते हैं उन साधकोंको तथा भगवत्प्राप्त सिद्ध योगियोंको भी भगवान् श्रीहरिके नामोंका कीर्तन ही करना चाहिये। यही शास्त्रोंका निचोड़ है।

माता देवहूतिजी यहती हैं---

वही यत श्वपचोऽतो गरीयान् यज्जिह्नामे वर्तते नाम तुम्यम्। तेपुस्तपस्ते जुहुनुः सस्तुरायो ब्रह्मानूखुनीम गृणन्ति ये ते॥

(313310)

अहो । जिसकी जीभपर आपका (भगवान्का)

नाम निराजता है, वह चाण्डाल भी श्रेष्ठ है। जी भाग्यवान् पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप, यज्ञ, तीर्थस्नान, सदाचारका पालन, और वेदोंका अध्ययन—सब कुछ कर लिया। क्योंकि इन सबका परमफल 'नाम' जो उन्हें प्राप्त हो गया।

व्रह्माजी कहते हैं---

यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि नामानि येऽसुचिगमे विवशा गुणन्ति। ते नैकजन्मशमलं सहसैच हित्वा संयान्त्यपात्रृतमृतं तमजं प्रपद्ये॥ (३।९।१५)

जिन भगवान्के अवतार, गुण और कमोंको स्चित करनेवाले (वासुदेव, जनार्दन और गोवर्वनवारी आदि) नामोंको जो मनुष्य मरते समय विनश होकर भी उच्चारण कर लेते हैं, वे अनेकों जन्मोंके पापोंसे उसी क्षण छूटकर माया आदि आवरणोंसे रहित ब्रह्मपदको प्राप्त करते हैं—में उन अजन्मा भगवान्की शरण लेता हूँ।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---

यस्य इ वाव क्षुतपतनप्रस्कलनादिषु विवदाः सङ्ग्रामाभिग्रणम् पुरुपः कर्भवन्धनमञ्जसा विधुनोति यस्य द्वेय प्रतिबाधनं मुमुक्षवोऽन्यधैयोपः लभन्ते॥ (५।२४।२०)

जिस कर्मबन्बनको मुमुञ्जुलोग योगसाधन आदि उपायोंके द्वारा बड़े कप्टसे कहीं काट पाते हैं—मनुष्यका बही कर्मबन्धन छींकने, गिरने और फिसलनेके समय विवश होकर एक बार भी मगबान्का नाम लेनेसे उसी क्षण कट जाता है।

श्रीशुकदेवनी कहते हैं--

यद्याम शुतमनुकार्तयेदकसाः दार्तो वा यदि पतितः भलम्मनाद् वा ।

#### हन्त्यंहः सपदि नृणामरोषमन्यं कं रोषाद् भगवत आश्रयेन्मुसुः॥ (५।२५।११)

कोई भी दीन या पापी मनुष्य जिन भगवान् शेषके किसी सुने-सुनाये नामका अकस्मात् अथवा हँसीमें भी उच्चारण कर लेता है वह खयं तो पापमुक्त हो ही जाता है, दूसरे मनुष्योंके भी सारे पापोंको वह उसी क्षण नष्ट कर देता है। ऐसे भगवान्को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है?

भगवान्के पार्षद यमदूतोंसे कहते हैं-थयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोट्यंहसामपि। यद् व्याजहार विवशो नाम खरूययनं हरेः॥ एतेनैव हाघोनोऽस्य कृतं स्यादघनिष्कृतम्। यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्॥ मापनयत कृताशेषाधनिष्कृतम्। यद्सौ भगवन्नाम म्रियमाणः समग्रहीत्॥ साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा। वैकुण्ठनामग्रहणमरोषाघहरं पतितः स्बलितो भग्नः सन्दप्रस्तप्त आहतः। हरिरित्यवशेनाह पुमान्नाईति यातनाम्॥ अज्ञानाद्थवा ज्ञानादुत्तमरलोकनाम यत्। सङ्गीर्तितमघं पुंसो दहेदेघो यथानलः॥ यथागदं वीर्यतममुपयुक्तं यहच्छया। अज्ञानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यान्मन्त्रोऽप्युदाहृतः॥

इस अजामिलने जो विवश होकर भगवान्का परम कल्याणकारी नाम ले लिया है, इससे इसने करोड़ों जन्मोंके पापोंका प्रायश्चित्त कर डाला है। जिस समय इसने 'नारायण' इन चार अक्षरोंका उच्चारण किया, उसी समय इस पापीके सारे पापोंका प्रायश्चित्त हो गया। इसलिये यमदूतो! तुमलोग इस अजामिलको मत ले जाओ, इसने मरते समय भगवान्के नामका उच्चारण करके सारे पापोंका प्रायश्चित्त कर लिया है। बड़े-बड़े महात्मा पुरुष इस बातको जानते हैं कि सङ्केतमें (किसी दूसरे अभिप्रायसे), हँसी-दिल्लगीमें, तान अलापनेमें अथवा

(६।२।७,८,१३-१५,१८,१९)

अवहेलनासे भी यदि कोई भगवान्के नामोंका उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अङ्ग-भङ्ग होते समय और साँप आदिके उसते, आगमें जलते और चोट लगते समय भी विवश हो 'हरि-हरि' कहकर भगवान्के नामका उच्चारण कर लेता है, वह यमयातनाका पात्र नहीं रहता। जैसे जान या अनजानमें ईघनसे अग्निका स्पर्श हो जाय तो वह भस्म हो जाता है, वैसे ही जान-बूझकर या अनजानमें भी भगवान्के नामका संकीर्तन करनेसे मनुष्यके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परमशक्तिशाली अमृतको संयोग-वश अनजानमें भी पी ले, तो वह पीनेवालेपर अपना प्रभाव दिखाता है—उसे अमर कर देता है, वैसे ही अनजानमें भी उच्चारण कर लेनेपर भगवान्का नामरूपी मन्त्र अपना फल देकर ही रहता है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---

पवं स विष्ठावितसर्वधर्मा
दास्याः पतिः पतितो गर्ह्यकर्मणा।
निपात्यमानो निरये हतव्रतः
सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्यन्॥
नातः परं कर्मनिबन्धकृन्तनं
मुमुक्षतां तीर्थपदानुकीर्तनात्।
न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो
रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा॥
(६।२।४५-४६)

परीक्षित् ! अजामिलने दासीका पित होकर अपना सारा धर्म-कर्म चौपट कर दिया था। वह अपने निन्दित कर्मोंके कारण पितत हो गया था और नियमोंसे च्युत हो जानेके कारण नरकोंमें गिराया ही जा रहा था; परन्तु भगवान्के एक नामका उच्चारण करनेमात्रसे वह तत्काल मुक्त हो गया। भगवान् ही तीथोंको तीर्थ बनानेवाले हैं; जो लोग इस संसार-बन्धनसे मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिये कर्मबन्धनको काटनेबाले उन श्रीहरिके नाम-सकीर्तनसे बढकर और कोई भी साधन नहीं है । क्योंकि नामका आश्रय छेनेपर मनुष्यका मन फिर कमेंमें आसक्त नहीं होता । भगननामके अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित्तका आश्रम छेनेपर मन रजोगुण और तमोगुणसे प्रस्त रहता है तथा पापोंका पूरा नाश भी नहीं होता ।

सुदर्शन विद्याधर कहता है--

यद्माम गृह्णचिलान् श्रोतनात्मानमेव च। सदाः पुनाति किं भूयस्तस्य स्पृष्टः पदा हि ते॥ (१०।३४।१७)

भगवान् अच्युत ! में आपका दर्शन पाते ही ब्राह्मणोंके शापसे छूट गया, यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं हे। क्योंकि जो पुरप आपके नामका उचारण करता है, वह न के उल अपनेको बल्कि सब सुनने-वालोंको भी तुरंत पित्र कर देता है। फिर मुझको तो आपने अपने चरणोंसे स्पर्श किया है; तब मेरे मुक्त होनेमें कीन बड़ी बात है र

योगीस्वर करभाजन कहते हैं--

किं सभाजयन्त्यायां गुणज्ञाः सारभागिनः। यत्र सद्धीर्तनेनैव सर्वः स्वायोऽभिलभ्यते॥ न हातः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह। यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संस्रतिः॥ (११।५।३६३०)

गुणज्ञ और सारमाही श्रेष्ठ पुरुष कि खुगकी वड़ी प्रशासा किया करते हैं, क्योंकि इसमें केवल भगगान्के नामसङ्गीर्तनसे ही सारे स्वार्थ और परमार्थ सध जाते हैं। ससारचक्रमें अनादि कालसे महकनेवाले देहाभिमानी जीगोंके लिये भगगान्के इस सङ्गीर्चनसे बड़कर और कोई भी परम लाम नहीं है। क्योंकि इसीसे उनका ससारमें भटकना मिट जाता है और परम शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है।

कलेदोंपिनधे राजन्नस्ति होको महान् गुणः। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं वजेत्॥ कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायांयज्ञतो मधैः। द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात्॥ (१२।३।५१५२)

कियुग यों तो दोपोंका ग्वजाना है, परन्तु इसमें एक बहुत बड़ा गुण यह है कि इसमें श्रीकृष्णके नाम-सङ्गीर्तनगात्रसे सारी आसक्तियाँ छूट जाती हैं और परमारमाकी प्राप्ति हो जाती है। सत्ययुगमें घ्यानसे, त्रेतामें यज्ञोंसे और द्वापरमें पृजा-अर्चनासे जो फल मिलता है वही किल्युगमें केवल भगननामके कीर्तनसे ही मिल जाता है।

पतितः स्खलितश्चार्तः श्चरवा वा विवशो स्वन्। हरवे नम इत्युश्चेर्मुच्यते सर्वपातकात्॥ (१२।१२।४६)

जो मनुष्य गिरते-पड़ते, फिसलते, दु ख भोगते, अथना छींकते समय भी निनशतासे 'हरये नम ' पुकार उठता है वह सारे पापोंसे छूट जाता है।

नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्। प्रणामो दु-खशमनस्तं नमामि हरि परम्॥ (१२।१३।२३)

जिन भगवान्का नामसङ्गीर्तन सारे पापोंका नाश करता हे और जिनको किया हुआ प्रणाम समस्त दु खोंको शान्त कर देता है, उन परमेश्वर श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हैं।



# श्रीमद्भागवतके दो आदर्श श्लोक

(लेखक--पं० श्रीशिवदत्तजी शर्मा)

सिर्फ पचास वर्ष पहलेकी बात है कि कोई-सी भी पुस्तक लिखते समय, चाहे वह छोटी ही हो, सबसे प्रथम ईश्वर-प्रार्थना करना लेखक अपना कर्तव्य समझते थे। पर आज प्रार्थनाका कहीं नाम भी न रह गया। प्रार्थना पाठकोंको रोचक नहीं होती। प्रार्थनाका स्थान आंज-कल भूमिकाने ले लिया है। ईश्वर-प्रार्थनाके प्रति ऐसी उपेक्षाके जमानेमें आपादमस्तक ईश्वरभावसे परिपूर्ण श्रीमद्भागवताङ्कका निकालना मुदोंपर अमृतचृष्टि करना है।

श्रीमद्भागवतको कल्पवृक्षकी उपमा देते हैं। इसके पाठसे जो कुछ इच्छा करे, पूर्ण होती है। विन्न, विपत्ति और सङ्कटोंका निवारण होता है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्राप्त होती है। मृत्युके पश्चात् क्या होता है, सो माछ्म नहीं।

मुझे श्रीमद्भागवतके दो श्लोक बड़े प्रिय लगते हैं। मैं उनका अम्यास करता रहता हूँ। वही दो पुष्प श्रीमद्भागवताङ्ककी भेंट कर रहा हूँ।

आर्य महर्षियोंने जीवन दो भागोंमें बाँटा है—एक पैदा होनेके क्षणसे मृत्युपर्यन्त; दूसरा मृत्युके पश्चात्का । इन दोनोंके सुधारका सत्पथ इन दो श्लोकोंमें बतलाया गया है ।

भगवान् श्रीकृष्णने नन्द-यशोदा और अपने सखा-सिखयोंको अपने कुशल-समाचार कहने और उनके समाचार लानेको अपने परम सुहृद् उद्भवजीको व्रज भेजा। कई मासतक व्रज्ञासियोंके साथ श्रीकृष्ण-चर्चामें जीवनके दिन सफल करके उद्भवजी जब मथुरा लौटनेको रथमें बैठ गये, तब उन्होंने सबसे पूला—'भगवान् कृष्णसे आपका क्या सन्देश कहूँ ?' 'नन्दादयोऽनुरागेण प्रावोचन्नश्रुलोचनाः ।' नेत्रोंसे जलकी धारा वह रही है, ऐसी स्थितिमें नन्दादि आकर कहने लगे——आप भगवान्को हमारी ओरसे यह कहना——

'मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः।'

हमारे मनकी वृत्तियाँ आपके चरणकमलोंमें सदा वनी रहें।

और---

'वाचोऽभिधायिनीर्नाम्' हमारी वाणी आपके नाम-स्मरणमें सदा लगी रहे। और—

'कायस्तत्प्रह्मणादिषु'
हमारी देह आपको प्रणाम करनेमें सदा लगी रहे।
मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः।
वाचोऽभिधायिनीर्नाक्षां कायस्तत्प्रह्मणादिषु॥
(१०।४७।६६)

इस प्रकार जीवनभरकी भलाईका पथ मन, वचन और कर्मोंका सुधार माँग चुकनेपर उद्धवजीने पूछा— बस ? या और भी कुछ कहना है ? उन्होंने कहा, अभी और कहना बाकी है । वह यह है—

कर्मभिर्भाम्यमाणानां यत्र कापीश्वरेच्छयां। मङ्गळाचरितैद्गिर्मतिर्नः कृष्ण ईश्वरे॥ (१०।४७।६७)

कर्मचक्रोंसे घुमाये हुए ईश्वरेच्छावरा जहाँ-जहाँ हम हों, वहाँ-वहाँ इस जन्ममें हमने जो मङ्गळ आचरण किये हों अथवा दान किये हों उनके फळसे हमारी मित सदा ईश्वर श्रीकृष्णमें वनी रहे।

ये दो श्लोक अठारह हजार श्लोकोंका निचोड़ हैं।

इनका भाव समझमें आ जानेपर समस्त क्लेशोंका तत्काल विनाश हो जाता है, और वह मनुष्य मनुष्यताके पूर्ण सुखका अधिकारी हो जाता है। उसे यह संसारी जीवन—यह चराचर जगत्, जो पहले महा दु:ख-दायी प्रतीत होता था, स्वर्गके समान सुखदायक भासने लगता है।

हमारे दु:खोंका कारण हम राजाको, प्रजाको, जातिको, समाजको, खी, पुत्र, भाई, बन्धुओंको समझते हैं। उन्हें दोव देने हैं। पर असली कारणका पता हम नहीं जानते। हमारे समस्त क्लेशोंके कारण हमारे अपने ही विचार हैं। यदि विचार शुद्ध कर लिये जायँ तो सारे क्लेश हवामें वैसे हो उड़ जायँगे, जैसे खुला रखनेसे कपूर उड़ जाता है।

दु:खोंका दूसरा कारण वाणी है। जितने झगड़े होते हैं, सब वाणीसे ही आरम्भ होते हैं। तुम एक शब्द भी निरर्थक मत वोळो। सदा मौन रहो। मौन अवस्थामें नाम-स्मरण करते रहो। इससे तुम्हारी शित्रयोंका वैसे ही विकास होगा, जैसे प्रात:काळ पुष्पवादिकामें पुष्पोंका विकास होता है।

दुःखोंका तीसरा कारण शरीर है। यह कम्बख़्त कभी चैन नहीं लेने देता। इसका उपाय है—तुम दूसरोंके काम आते रहो। दूसरोंकी सेवा करनेका मार्ग सदा हुँदते रहो। सुखमें नहीं, दुःखमें शरीरसे कुछ भी थोड़ी-से-थोड़ी, छोटी-से-छोटी सेवा करनेकी कोशिश करते रहो। यह ऐसा अमोध और असन्दिग्ध उपाय है, जो त्रिकाटमें भी निफल नहीं जा सकता। इस तरह मन, वचन और शरीरके सुधर जानेपर जो सुख तुम्हें प्रतीत होगा उसके सम्मुख धन आदिके सब सुख तुच्छ माङ्म होने छोंगे।

अब रही केवल एक बात । तुम चाहे कैसी भी गरीव स्थितिमें हो, बिना पैसे तो किसीका काम ज़ल ही नहीं सकता । खानेको तो चाहिये ही । जैसे तंगा-तंगीसे यह खर्च चलते हो, बैसे ही कुछ दान भी नित्य करते रहा करो ।

दूसरे स्रोकमें (मङ्गळाचिरतैर्राने:) मङ्गळ आचरणोंसे दानका अलग लिखना—इसका यही अभिप्राय है कि जप, तप, पूजा, पाठ एक तरफ और दान एक तरफ।

दान देना कोई सहज बात नहीं है। मनुष्य अपने अमूल्य जीवनके वदत्थें धन प्राप्त करता है। यह धन उसके जीवनका सार है। उस धनको जो दान करता है, वह मानो भगवान्को प्रसन्न करनेके छिये अपना जीवन अर्पण करता है। इसिछिये तुमसे और बुछ सेवा न बन सके, तो अपनी शक्तिभर नित्यप्रति बुछ दान अवस्यमेव करते रहो।



# श्रीमद्भागवतमें विशुद्ध भक्ति

( लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका )

श्रीमद्भागवत अलौकिक ग्रन्थ है। इसमें वर्णाश्रम-धर्म, मानवधर्म, कर्मयोग, अष्टाङ्गयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग आदि भगवत्प्राप्तिके सभी साधनोंका बड़ा विशद वर्णन है। परन्तु ध्यानसे देखा जाय तो इसमें भगवान्की भक्तिका ही विशेषरूपसे निरूपण किया गया है। साधन और साध्य दोनों प्रकारकी भक्तिका वर्णन है। ग्रन्थका आदि, मध्य और अन्त भक्तिसे ही ओतप्रोत है। पहले ही स्कन्धमें कहा गया है—

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरघोक्षजे। अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा संप्रसीदति॥ (१।२।६)

'मनुष्योंका सबसे उत्तम धर्म—'प्रमधर्म' वही है, जिससे श्रीहरिमें निष्काम और अन्यभिचारिणी भक्ति हो। भक्तिसे ही हृदय आनन्दस्वरूप भगवान्को प्राप्त करके कृतकृत्य होता है।'

इसी प्रकार १२ वें स्कन्धके अन्तमें कहा गया है— भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते। तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो ॥२२॥ नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्। प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्॥२३॥

'हे देवदेव ! हे प्रभो ! आप ही हमारे स्वामी हैं । ऐसी कृपा कीजिये, जिससे जन्म-जन्ममें आपके चरण-कमलोंमें हमारी भक्ति बनी रहे । जिनका नाम-सङ्कीर्तन सारे पापोंका नाश करनेवाला है और जिन्हें किया हुआ प्रणाम समस्त दु:खोंको शान्त कर देता है, उन परमेश्वर श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ ।'

भक्तिकी महिमा कहते हुए स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने उद्भवजीसे यहाँतक कह दिया है—

न साध्यति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव। न साध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोर्जिता॥ भा• अं• ४ भक्त्याहमेकया श्राह्यः श्रद्धंयाऽऽन्मा प्रियः सताम् भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानिप सम्भवात् ॥ धर्मः सत्यद्योगेतो विद्या वा नपसान्विता। मङ्गक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति हि ॥ कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना। विनाऽऽनन्दाश्रुकलया शुध्येद् भक्त्या विनाऽऽहायः वाग् गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं

रुद्त्यभीक्ष्णं हस्ति किच्छ।
विल्रज्ज उद्गायित नृत्यते च
मङ्गक्तियुक्तो भुवनं पुनाति॥
यथाग्निना हेम मलं जहाति
ध्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम्।
आत्मा च कर्मानुश्यं विध्य
मङ्गक्तियोगेन भजत्यथो मास्॥

(११ । १४ । २०-२५)

'मेरी वढ़ी हुई भिक्त जिस प्रकार मुझको सहज ही प्राप्त करा सकती है उस प्रकार न तो योग, न ज्ञान, न धर्म, न वेदोंका स्वाध्याय, न तप और न दान ही करा सकता है। मैं संतोंका प्रिय आत्मा हूँ। एकमात्र श्रद्धासम्पन्न भक्तिसे ही मेरी प्राप्ति सुलभ है। दूसरोंकी तो बात ही क्या, कुत्तेका मांस खानेवाले चाण्डालादिको भी मेरी भक्ति पवित्र कर देती है। मनुष्योंमें सत्य और दयासे युक्त धर्म हो तथा तपस्यासे युक्त विद्या भी हो परन्तु मेरी भक्ति न हो, तो वे धर्म और विद्या उनके अन्तः करणको पूर्णरूपसे पवित्र नहीं कर सकते। मेरे प्रेमसे जबतक शरीर पुलकित नहीं हो जाता, हृदय द्रवित नहीं हो उठता, आनन्दके आँसुओंकी झड़ी नहीं लग जाती, तवतक मेरी ऐसी भक्तिके बिना अन्तःकरण कैसे ग्रुद्ध हो सकता है। भक्तिके आवेरामें जिसकी वाणी गद्गद हो गयी है, चित्त द्रवित हो गया है, जो कभी रोता है,

कभी हँसता है, कभी सङ्गोच छोडकर कँची आवाजसे गाने लगता है और कभी नाच उठता है—ऐसा मेरा भक्त खय पतित्र हो, इसमें तो कहना ही क्या, वह तीनों लोकोंको पतित्र कर देता है। जिस प्रकार अग्निसे तपाये जानेपर सोना मैलको त्याग कर अपने खच्छ खरूपको प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार मेरे भक्तियोगके द्वारा आत्मा भी कर्मवासनासे मुक्त होकर मुझ भगनान्को प्राप्त हो जाता है।

भिक्तिसे भगवान् वशमें हो जाते हैं। वे कहते हैं--

अहं भक्तपराधीनी हाखतन्त्र इव हिज ! साधुभित्रस्तहदयो भक्तेर्भक्तजनित्रयः॥ नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तेः साधुभिर्विना ! श्रियं चात्यित्तर्कां ब्रह्मन् येपां गतिरहं परा॥ ये दारागारपुनासान् प्राणान् विक्तिममं परम् ! हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यकुमुत्सहे॥ मिय निर्वद्वहदयाः साधवः समदर्शनाः ! चशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सित्व्रयः सत्पतिं यथा॥ साधवो हृद्यं महां साधूनां हृद्यं त्रहम् ! मदन्यसे न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागिष॥ (९।४।६३-६६,६८)

भें सर्वया भक्तोंके अधीन हूँ ओर अखतन्त्रकी तरह हूँ। मेरे साधुहृदय भक्तोंने मेरे हृदयको अपने हायमें कर रक्खा है। में उन मक्तोंका सदा ही प्यारा हूँ। ब्रह्मन् ! अपने भक्तोंका एकमात्र आश्रय में ही हूँ। उनको और किसीका आश्रय है ही नहीं। इसिटिये अपने उन साधुखभाव भक्तोंको छोड़कर न तो में अपने-आपको चाहता हूँ और न अपनी अर्ह्शाक्तिनी विनाशरहित टक्सीको ही। जो मेरे भक्त अपने छी, पुत्र, घर, कुटुम्बी, प्राण, धन, इहटोक ओर परलेक—सबको छोड़कर केनट मेरी शरणमें आ गये हैं भटा, उन भक्तोंको में कैसे छोड़ सक्ता हूँ। जिस प्रकार सनी छी अपने पातित्रत्यसे सदाचारी पनिको वशमें कर लेती है, वैसे ही अपने हृदयको मुझमें प्रेम-बन्चनसे कर लेती है, वैसे ही अपने हृदयको मुझमें प्रेम-बन्चनसे

वाँध रखनेत्राले वे समदर्शी साधु पुरुष भक्तिके द्वारा मुझे अपने वशमें कर लेते हैं। अधिक क्या कहूँ, वे मेरे प्रेमी साधु पुरुष मेरे हृद्य हैं ओर मैं उन प्रेमी साधुओंका हृदय हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा में उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता।

एक जगह तो भगवान्ने यहाँतक कह दिया है—
अनुवज्ञाम्यहं नित्यं पूर्ययेत्यङ्चिरेणुभिः॥
(११ । १४ । १६ )

भी उन मकोंके पीछे-पीछे सदा इसिएये फिरा करता हूँ कि उनकी चरणरजसे पनित्र हो जाऊँ।'

सचमुच भक्तिको ऐसी ही महिमा है। भक्ति ऐसी अनुपम वस्तु है कि यह जिसके पास होती है, वह जो कुछ चाहता है वही उसे मिल जाता है। भगवान्-ने श्रीमद्भगवदीतामें कहा है—

भक्त्या त्वनन्यया शक्य बहमेवंविघोऽर्जुन । इत्तुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेप्टुं च परन्तव ॥ (११ । ५४)

'परन्तु है परतप अर्जुन ! अनन्य मितिके द्वारा इस प्रकार में प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्वसे जाननेके लिये तथा प्रमेश करनेके लिये अर्थात् एकीभागसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ ।'

भगवान्की प्रेमलक्षणा मिक ऐसी ही है। श्रीमद्-भागवतमें इसी प्रेमलक्षणा भक्तिका तथा इसे प्राप्त करानेत्राली वैती मिक्तका वडा ही सुन्दर वर्णन है।

श्रीमद्भागतनका दशम रक्तन्य तो मिक्तिसे भरपूर है। भगवान्की विनिन छीटाओंका अत्यन्त सुमधुर वर्णन होनेसे उसके पढ़ने-सुननेमें बड़ा ही रस आता है। इस दशम स्कन्यमें भगनान्की कुछ ऐमी छीटाओं-का वर्णन है, जिन्हें पड़कर अह लोग भगनान्पर छाञ्छन छगानेसे नहीं चूकते। वे कहते हैं, भगनान्का तो प्रत्येक कार्य आदर्शक्य है, किर उनके छिये चोरी, कपट, काम, रमण आदिके प्रसन्न कैसे आते हैं। वास्तवमें वात ऐसी नहीं है। झूठ-कपट और चोरी-जारी आदि दोष तो उन साधारण मनुष्योंमें ही नहीं रह सकते, जो अनन्य मनसे भगवान्का स्मरण करने लगते हैं। फिर साक्षात् भगवान्में तो ऐसे दोषोंकी कल्पना ही क्योंकर की जा सकती है। भगवान्का तो अवतार ही हुआ था—साधुओंका उद्धार, दुष्टोंके लिये दण्ड-विधान और धर्मकी संस्थापना करनेके लिये। वे ऐसा कोई काम करते ही कैसे, जिससे साधुओंके बदले दुष्टोंके दुराचारको प्रोत्साहन मिलता तथा धर्मकी जड़ उखड़ती? भगवान्ने खयं अपने श्रीमुखसे घोषणा की है—

यद् यदाचरित श्रेष्ठस्तत्त्वेतरी जनः।
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवर्तते॥
न मे पार्थास्ति कर्त्तव्यं त्रिपु लोकेषु किञ्चन।
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि॥
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिद्द्रतः।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः॥
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यों कर्म चेदहम्।
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः॥
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत।
कुर्याद् विद्वांस्तथासक्तिकार्पुर्लोकसंग्रहम्॥
(गीता३।२१-२५)

'श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं; वह पुरुष जो प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य-समुदाय उसीके अनुसार वर्तने लग जाता है। इसलिये हे अर्जुन! यद्यपि मुझे तीनों लोकोंमें कुछ भी कर्तन्य नहीं है तथा प्राप्त होने योग्य कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्ममें ही वर्तता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित् कर्ममें न वर्त्, तो बड़ी हानि हो जाय। क्योंकि हे अर्जुन! मनुष्यमात्र सब प्रकारसे मेरे वर्ताव-के अनुसार ही वर्तते हैं तथा यदि मैं कर्म न करूँ, तो ये सब मनुष्य नप्ट-भ्रष्ट हो जायँ और मैं सङ्करताका करनेवाला होऊँ तथा इस सारी प्रजाको नष्ट करनेवाला वन्हूँ। हे भारत! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानीजन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान् भी छोक-शिक्षाको चाहता हुआ कर्म करे।'

इस प्रकार कहनेवाले खयं भगवान् कोई भी ऐसा काम करें, जिससे लोकशिक्षामें वाधा आती हो—यह सम्भव नहीं है। अतएव श्रीमद्भागवतमें जहाँ काम, रमण, रित आदि शब्द आते हैं वहाँ उनका कुत्सित अर्थ न करके दूसरा ही अर्थ करना चाहिये और वही है भी। श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्ने कहा है—

मिचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च र्मन्ति च॥ तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। द्वामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ (१०।९-१०)

'वे निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले, मुझमें ही अपने प्राणोंको अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए ही सदा सन्तुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेवमें ही निरन्तर 'रमण' करते हैं। उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें छगे हुए और प्रेमपूर्वक मुझे भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ कि जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। यह साधनावस्थाका वर्णन है, यहाँ अभी साधकको भगवान्-की प्राप्ति नहीं हुई है। इन श्लोकोंमें भक्तकी उस मानसिक स्थितिका वर्णन है, जिसके फलखरूप उसे भगवान्की प्राप्ति होगी । यहाँ मानसिक इन्द्रियोंसे ही वह भगवान्को देखता, सुनता और रमण करता है । भक्तका यह भगवान्में रमण करना कदापि कुत्सित इन्द्रियोंका कार्य नहीं है। यह परम पवित्र मानसिक भाव है । इसी मानसिक भावसे वह भगवान्का चिन्तन करता है, उनका संस्पर्श पाता है और उनके साथ भाषण करता है । भागवतमें वर्णित रमण, काम आदि शब्दोंका भी कुछ ऐसा ही तात्पर्य समझना चाहिये।

भगवान्पर किसी भी कुत्सित कियाका आरोप करना तो अपनी कुत्सित वृत्तिका ही परिणाम है।

यह जो कहा जाता है कि मक्तिके शान्त, दास्य, साल्य, वात्सल्य और माधुर्य-इन पाँच भावोंमें माधुर्य ही सबसे श्रेष्ठ है, सो भावविकासकी दृष्टिसे ऐसा कहना ठीक ही है; परन्तु यह आवस्यक नहीं है कि सभी भक्तोंमें इन सारे भावोंका उत्तरोत्तर प्रादुर्भाव हो या भक्तका कोई-सा भाव किसी दूसरेसे ऊँचा-नीचा हो । अपने-अपने क्षेत्रमें सभी भाव उत्तम हैं और जिस भक्तको जो भाव प्रिय है, उसके छिये वही भाव सर्वोत्तम है । श्रीहनूमान्जीके छिये दास्य-भाव ही सर्वोत्तम है। वे किसी भी दूसरे भावके छिये क्या इस दास्यभावका कभी परित्याग कर सकते हैं ? वसुदेव-देवकी या नन्द-यशोदाके छिये वात्सल्यभाव ही सर्व-प्रधान है । इसी प्रकार अन्य भावोंके लिये भी समझना चाहिये। फिर यह बात तो किसी भी हाल्तमें न समझनी चाहिये कि 'मधुर' भावका अर्थ छौकिक स्री-पुरुपोंकी तरह कामजनित अङ्ग-सङ्ग या कोई कुत्सित किया हो । वह तो परम पवित्र भाव है जिसमें भक्त अपने भगवान्को सर्वथा आत्मनिवेदन करके उन्हींके मधुर चिन्तन, मधुर भाषण और मधुर मिलनमें डूबा रहता है।

श्रीकृष्ण साक्षात् परमहा परमात्मा हैं । वे सारे दोपोंसे सर्वथा रहित और समस्त कल्याणमय गुण-गणोंसे सर्वदा सम्पन्न हैं । उनके नाम-गुण-छीछा आदिके श्रवण, मनन और चिन्तन-कथनसे ही मनुष्य परम पवित्र होकर दुर्छम परमपदको प्राप्त हो जाते हैं; फिर साक्षात् उनमें किसी दोपकी कन्पना ही कैसे हो समती है । अतएव मगत्रान्की छीछाओंमें जहाँ कहीं ऐसे प्रसंग या वाक्य आये हैं वहाँ परमशुद्ध भावमें ही उनका अर्थ लेना चाहिये, बुत्सित भावमें कदापि नहीं । पूर्वापरका प्रसंग न समझमें आये, तो उसे अपनी अस्य बुद्धिके वाहरकी बात समझकर उसकी आलोचनासे हट जाना चाहिये। न तो यही मानना चाहिये कि ये प्रसङ्ग क्षेपक हैं, न उन्हें कोरे आध्यात्मिक रूपका ही समझना चाहिये और न भूलकर भी ऐसी छूट ही देनी चाहिये कि मगवान्में ऐसी बातें हों, तो भी क्या हर्ज है। उन्हें श्रद्धाकी दृष्टिसे सर्वथा परम पवित्र समझना चाहिये। परन्तु अपनी बुद्धि काम नहीं देती—उनके खरूपको नहीं खोल पाती, इसलिये उनकी आलोचना न करनी चाहिये।

गोपियोंके प्रेमकी भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं अपने श्रीमुखसे प्रशंसा की है। उद्भव आदि मनीपियोंने उसको मुक्तकण्ठसे सराहा है। यदि गोपियौँ वास्तवमें व्यभिचारदृष्टा होतीं, तो भगवान् उनकी प्रशंसा कैसे करते और क्यों उद्धवादि ही उनकी चरणरज चाहते। गोपियोंकी भक्ति सर्वथा अन्यभिचारिणी और अहैतुकी थी । उनका भाव पवित्र या और उसीके अनुसार उनकी रासलीला भी पवित्र यी। उनका चलना, दोलना, मिलना, नाचना और गाना—सभी कुछ पवित्र था, आनन्द और प्रेमसे परिपूर्ण था। उसमें किसी क़ित्तत भावकी कल्पनाको भी गुंजाइरा नहीं है। भक्तिके साधनसे काम-कोधादि दोपोंकी जड़ उखड़ जाती है। फिर गोपियों-जैसी भक्तिमती ख्रियोंमें कामादि दोप कैसे रह सकते हैं। उनका 'रास' भगवान्के प्रेमका मूर्तिमान् खरूप या । वह ऐसा नहीं या, जैसा आनकल छोग धनके छोभसे खाँग बना-बनाकर करते हैं।

श्रीमद्भागवतमें कई जगह प्रसंगवश मदिरा, मांस, हिंसा, व्यभिचार, चोरी, असत्यभापण, काम, फोच, छोम, मोह, राग, द्वेष, अहङ्कार, असत्य, कपट आदिके प्रकरण आये हैं। उन्हें न तो सिद्धान्त समझना चाहिये और न अनुकरणीय ही। उन्हें सर्वपा हेय समझकर उनका त्याग ही करना चाहिये। असल्में श्रीमद्भागवतमें स्थान-स्थानपर जो इन दोपों-दुर्गुणों और दुराचारोंके त्यागका आदेश दिया गया है, उसीका पालन करना चाहिये। अच्छे पुरुषोंमें कहीं किसी दोषकी बात आयी है—जैसे ब्रह्माजीके काम, मोह आदि—तो वहाँ यही समझना चाहिये कि काम, मोहकी प्रवलता दिखलाकर बड़ी सावधानीसे उनका सर्वथा त्याग कर देनेके अभिप्रायसे ही वे बातें लिखी गयी हैं। उन्हें न तो विधि मानना चाहिये और न यही मानना चाहिये कि ब्रह्मादि देवताओं, महात्माओं और साधकोंमें ये दोष रहते हैं। कहीं अपवाद या छूटके रूपमें भी उन्हें खीकार न करना चाहिये।

श्रीमद्भागवतमें जहाँ-तहाँ काम-व्यभिचारकी निन्दा है, क्रोध और असत्यका विरोध है, चोरी-बरजोरी, हत्या, शिकार और मांससेवन आदिका निषेध है—यहाँतक कि यज्ञकी हिंसा और श्राद्धमें मांसके प्रयोगको भी निषिद्ध बतलाया है। कुछ थोड़े-से उदाहरण देखिये—

यस्तिवह वा अगम्यां स्त्रियमगम्यं वा पुरुषं योषिदभिगच्छति तावमुत्र कराया ताडयन्तस्तिगमया स्मर्या लोहमय्या पुरुषमालिङ्गयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया स्मर्या । (५।२६।२०)

'इस लोकमें यदि कोई पुरुष परिलीसे अथवा कोई स्त्री परपुरुषसे व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे 'तप्तसूर्मि' नामक नरकमें ले जाकर कोड़ोंसे पीटते हैं तथा पुरुषको तपाये हुए लोहेकी स्त्रीमूर्तिसे और स्त्रीको तपायी हुई पुरुषमूर्तिसे आलिङ्गन कराते हैं।'

खायम्भुव मनु ध्रुवजीसे कहते हैं—
अलं वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना।
येन पुण्यज्ञमानेतानवधीस्त्वमनागसः॥
(४।११।७)

'बेटा! जिसके वशमें होकर तुमने इतने निर्दोष' यक्षोंका वध किया है, उस वढ़े हुए कोधको अव छोड़ो। क्रोध बड़ा पापी है और साक्षात् नरकका द्वार है।'

बिल राजाने कहा है——
'न ह्यसत्यात्परोऽधर्मः'
'असत्यसे बढ़कर कोई अधर्म नहीं है।'

यस्त्वह वै स्तेयेन वळाद् वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहरत्यन्यस्य वानापदि पुरुषस्तममुत्र राजन् यमपुरुषा अयस्मयैरग्निपिण्डैः संदंशैस्त्वचि निष्कुषन्ति ।

(4128185)

'यहाँ जो व्यक्ति चोरी या बरजोरीसे ब्राह्मणके या आपत्तिकालके बिना ही किसी दूसरे पुरुषके सुवर्ण-रत्नादि पदार्थींका हरण करता है, उसे मरनेपर यमदूत 'सन्दंश' नामक नरकमें ले जाकर तपाये हुए लोहेके गोलोंसे दागते हैं और संडासीसे उसकी खाल नोचते हैं।'

खयं भगवान्ने राजा मुचुकुन्दसे कहा है— स्नात्रधर्मस्थितो जनतून् न्यवधीर्मुगयादिभिः।

समाहितस्तत्तपसा जहार्घ मदुपाश्रितः॥ (१०।५१।६३)

'तुमने क्षत्रियवर्णमें शिकार आदिके द्वारा बहुत-से पशुओंकी हत्या की थी; अब एकाम्र चित्तसे मेरी उपासना करते हुए तपस्याके द्वारा उस पापको घो डालो।'

कपिलदेवजी कहते हैं---

अर्थेरापादितेर्गुर्व्या हिंसयेतस्ततश्च तान्।
पुष्णाति येवां पोषेणशेपभुग् यात्यधः स्वयम्॥
(३।३०।१०)

'मनुष्य जहाँ-तहाँसे भयद्भर हिंसा आदिके द्वारा धन वटोरकर स्त्री-पुत्रादिके पालन-पोषणमें लगा रहता है और उनके पेटसे वचे हुए भागको खाकर पापका फल भोगनेके लिये स्वयं नरकमें जाता है।'

ये त्विह वैदास्भिकादस्भयन्तेषु पशून् विश्वसन्ति तानमुष्मिँ होके वैश्वसे नरके पतितान् निरयपतयो यातियत्वा विश्वसन्ति । (५।२६।२५) भो पाखण्डी होग पाखण्डपूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध

करते हैं, उन्हें परलोकमें 'वैशस' नरकमें डोलकर यहाँके अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं।'

देवर्षि नारदजीने गरे पशुओंको आकाशमें दिखळाकर राजा प्राचीनवहिंसे कहा है—

भो भोः प्रजापते राजम् पश्न् पश्य त्वयाध्वरे । संज्ञापिताजीवसंघान् निर्घृणेन सहस्रशः ॥ एते त्वां संप्रतीक्षन्ते सारन्तो वैशसं तव । संपरेतमयःक्टैशिखन्दन्त्युत्थितमन्यवः ॥ (४। २५। ७-८)

'प्रजापालक नरेश! देखो-देखो, तुमने यश्चमें निर्दयता-के साथ जिन हजारों पशुओंकी बलि दी है, उन्हें आकाशमें देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा दी हुई पीड़ाओंको याद करते हुए तुमसे यदला लेनेके लिये तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोकमें जाओगे, तब ये अत्यन्त कोधमें भरकर तुम्हें अपने लोहेके-से सींगोंसे छेद डालेंगे।'

देवर्षि नारदजी कहते हैं— न दद्यादामिपं थाद्धे न चाद्याद् धर्मतरवित्। मुन्यसैः स्यात् परा भीतियंथा न पशुहिंसया॥ (७११५।७)

धर्मका मर्म जाननेवाला पुरुष श्राद्वमें मांस अर्पण न करें और न स्वयं ही मांस खाये; क्योंकि पितरोंको मुनियोंके योग्य अनोंसे (हविष्यानसे) जैसी छिप्त होती है, वैसी पशु-हिंसासे नहीं होती।

सभी दोपोंको भागवतमें त्याज्य और महान् अशुभ फलदायक वतलाया गया है। विस्तारभयसे यहाँ थोड़े ही उदाहरण दिये गये हैं।

मांसादिकी दाखों में जहाँ वहीं विधि मिछती है, यह भी मांसाहारियोंके मांससेवनकी प्रवृत्तिको सीमित करके अन्तमें उसके सर्वया मिटा देनेके छिये ही है। दाखोंका च्येय असटमें निवृत्तिकी ओर है। भोगोंसे निवृत्त करानेके उद्देश्यसे ही प्रवृत्तिको मर्यादित करके वे आदेदा करते हैं। मनु महाराजने कहा है— न मांसमक्षणेऽदोषों न मद्ये न च मैथुने। प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला॥ (५।५६)

'मांसमक्षण, मद्यपान और मैथुन दोपरहित हों—ऐसी वात नहीं है । प्राणियोंकी यह स्वामाविक प्रवृत्ति है, परन्तु निवृत्तिमें महान् फल है ।'

श्रीमद्भागवतमें ही स्वयं भगवान्के वचन हैं— ते मे मतमविशाय परोक्षं विषयात्मकाः। हिंसायां यवि रागः स्याद् यश एय न चोदना॥ हिंसाविहारा शालक्षेः पशुभिः स्वसुलेच्छया। यजन्ते देवता यश्रेः पित्रभूतपर्वान् खळाः॥ (११। २१। २९-३०)

खे दुस्ट एवं हिंसाप्रेमी विषयीलीग मेरे गुप्त मतको न जानकर अपने सुखकी इच्छासे पशुओंको मारते हैं और यज्ञोंमें देवताओं, पितरों तथा मृतपितपोंको उनकी बिल चढ़ाते हैं। वेदोंमें हिंसाकी विधि नहीं है; जिन लोगोंका हिंसामें राग है, जिन लोगोंसे हिंसा किये विना रहा नहीं जाता, वे मनमानी हिंसा न करके केवल यज्ञमें ही पशुओंको मारें। इस प्रकार उनकी उच्छूह्वल प्रकृतिको मर्यादित करनेके लिये ही यज्ञमें हिंसाकी आज्ञा दी गयी है।

दूसरी बात यह है कि इतिहासोंमें—कपाओंमें वर्णित सभी बातें आचरणीय नहीं होतीं । शाखेंकि विधिवाक्य ही आचरणीय होते हैं। निपेधवाक्य उनसे भी अधिक बळवान् होते हैं। शाखोंमें काम, कोय, छोभ, मोह, व्यभिचारादिके छिये कहीं भी यिधि नहीं है—निपेब ही है। कहीं प्रासिद्धिक कोई बात हो, तो भी उसे किसी भी अंशमें—किश्चिन्मात्र भी, कभी, किसी प्रकार भी उपादेय या अवल्प्चन करने योग्य न मानना चाहिये।

असलमें जहाँ भगवान्की भक्ति होती है, वहाँ तो काम-क्रोधादि दोप रह ही नहीं पाते । श्रीगुकदेवजी कहते हैं— यस्य भक्तिभगवति हरौ निःश्रेयसेश्वरे। विक्रीडतोऽसृताम्भोधौकिं क्षुद्रैः खातकोदकैः॥ (६।१२।२२)

'जो मोक्षके खामी भगवान् श्रीहरिको भिक्त करता है, वह तो अमृतके समुद्रमें खेळता है। क्षुद्र गढ़ैयामें भरे हुए माम्ळी गंदे जलके सहश किसी भी भोगमें या स्वर्गादिमें उसका मन कभी चलायमान नहीं होता।' जब किसी भी भोगकी आसिक्त और कामना ही नहीं होती तब निषिद्र कर्म, दुर्गुण, दुराचार तो हो ही कैसे सकते हैं। गोसाईंजीने कहा है—

> बसइ भगति मनि जेहि उर माहीं। खल कामादि निकट नहिं जाहीं॥

अतएव यह निश्चय कर लेना चाहिये कि जो यथार्थमें भक्त, साधु या महापुरुष हैं उनका हृदय, उनकी प्रत्येक क्रिया और चेष्टा, उनके उपदेश या भाव, उनके दर्शन और भाषण—सभी पवित्र होते हैं, पवित्र करनेवाले होते हैं । उनके सारे आचरण आदर्श और सब लोगोंके लिये कल्याणकारी होते हैं । यह सोचना चाहिये कि भक्त, संत और महापुरुषोंसे ही यदि जगत्को सदाचार और सद्गुणोंकी समुचित शिक्षा न मिलेगी तो फिर संसारमें सदाचारका आदर्श कौन होगा। अतएव श्रीमद्भागवतमें आये हुए प्रासिङ्गक काम, रमण, रति आदि शब्दोंका और वैसे प्रकरणोंका कोई पुरुष लौकिक गंदे काम, रमण आदि अर्थ करे तो उसे किसी भी अंशमें न मानना चाहिये। समय वड़ा विकट है। आजकल भक्त या साधुका वेष बनाकर न जाने कितने कपटी छोग अपनी दुराकाङ्काओंकी पूर्तिका लिये लोगोंको ठग रहे हैं। ऐसे ही लोग प्रायः सद्ग्रन्थोंके इस प्रकारकें प्रकरणोंका और शब्दोंका आश्रय लेकर-उन्हें महापुरुषोंमें अपवाद वतलाकर लोगोंको अपने चंगुलमें फँसाते हैं। संसारके भोलेभाले नर-नारी जो महापुरुषोंके लक्षण और आचरणोंसे पूरे परिचित नहीं हैं, जिन्हें शास्त्रोंमें आये हुए ऐसे प्रकरणों या शब्दोंके

अर्थका ठीक-ठीक पता नहीं है, वे लोग उन कामिनी-काञ्चन, इन्द्रियोंके नाना प्रकारके भोग और मान-वड़ाई तथा पूजा-प्रतिष्ठा चाहनेवाले वाचाल दिम्भयोंकी बातोंमें फँस जाते हैं। अतएव सभी भाई-वहिनोंसे निवेदन है कि वे सावधान हो जायँ और जिनके आचरणमें ये बुरी बातें दिखलायी दें अथवा जो शास्त्रोंके प्रमाण दे-देकर दुर्गुण, दुराचार, व्यभिचार, चोरी, कपट और असत्य आदिका समर्थन करें उनको महात्मा कभी न मानें। यथार्थ श्रेष्ठ पुरुषमें दुर्गुण-दुराचार होते ही नहीं। वे पर-स्त्री-परद्रव्यकी तो बात ही क्या, शास्त्रानुक्ल मान-वड़ाईको स्त्रीकार करनेमें भी सक्चाते ही हैं।

इसपर यदि कोई कहे कि इतिहासोंमें ज्ञानी पुरुषोंमें भी काम-क्रोध आदिके उदाहरण मिलते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि ज्ञानी पुरुषोंमें काम-क्रोध आदि नहीं होते। वे लोकसंग्रहार्थ नाट्य करते हों, तो दूसरी बात है। और यदि वास्तवमें काम-क्रोध हों तो शास्त्रके अनुसार उन्हें भगवत्प्राप्त सिद्ध, महात्मा या यथार्थ ज्ञानवान् न मानना चाहिये।

हाँ, पापी और दुराचारी भी भगवान्की भक्ति अवस्य कर सकते हैं और भक्तिमें लग जानेपर वे भी परम पवित्र वन सकते हैं। श्रीभगवान्ने खयं कहा है—

अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ क्षिप्रभवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ (गीता ९ । ३०-३१)

'यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त होकर मुझको निरन्तर भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है। क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाटा है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है। हे अर्जुन! तू निश्चय-पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता।' भगतान्की भक्तिके सभी अधिकारी हैं। कोई किसी भी जातिका हो, उसके अबतक कितने ही नीच भाचरण हों, भगतान्के शरण होकर उनकी भिक्त करनेसे वह शीघ्र ही पिक्ति हो जाता है और अन्तमें पापोंसे सर्वथा मुक्त होकर भगवान्को प्राप्त कर देता है।

इन सब वातोंपर ध्यान देकर प्रत्येक गनुष्यको चाहिये कि वह अपने जीवनको भजनमय बनानेकी चेष्टा करे। भगवान्में अनन्य प्रेम हो—इसके छिये भगवान्के नामका जप, उनके गुण-प्रभाव-रहस्य-तत्त्वके ज्ञानसहित उनके खरूपका ध्यान और उनकी छीछाओंका श्रवण-कथन-भनन करे। यही मनुष्यका परम कर्तव्य है। जो ऐसा करता है, वह भगवान्की भिक्तके प्रभागसे पूर्णमनोर्य हो जाता है। और यदि वह कुछ भी नहीं चाहता, तो भगनान् अपने-आपको ही उसके अर्पण कर देते हैं।

जीवन थोड़ा है, नाना प्रकारके विद्योंसे भरा है। जो समय बीत गया, वह तो गया ही। अत्र शेप बचे हुए जीवनके प्रत्येक क्षणको भगवान्की सेगमें—उनके भजनमें लगा देना चाहिये। इसीमें मनुष्य-जीवनकी सार्थकता है। भगवरप्राप्तिरूप परम कल्याणकी प्राप्ति मनुष्य-जीवनमें ही सम्भन है। उसीको प्राप्त करना चाहिये। दूसरे भोग तो और योनियोंमें भी मिल सकते हैं, परन्तु भगवान्की प्राप्ति तो इसी मनुष्यजनमें हो सकती है।

श्रीभगवान् कहते हैं—
नृदेहमाद्यं सुलमं सुदुर्लमं
सुवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्।
मयानुकूलेन नभसतेरितं
पुमान् भवान्धिं न तरेत्स आत्महा॥
(११। २०। १७)

'यह मनुष्पशरीर समस्त शुम फर्डोकी प्राप्तिका गूल है, यह सत्कर्म करनेवार्टोके लिये सुलम है और दुष्कर्म करनेवार्टोके लिये अत्यन्त दुर्लभ है। संसार- सागरसे पार जानेके लिये यह सुद्द नौका है। रारण-मात्रसे ही गुरुदेव इसके कर्णधार बन जाते हैं और समरणमात्रसे ही मैं अनुकूल बायुके रूपमें इसे लक्ष्यकी ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुनिधा होनेपर भी जो इस शरीरके द्वारा ससार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वह तो अपने ही हाथों आत्महत्या कर रहा है।'

यही बात भगवान् श्रीरघुनायजीने अपनी प्रजासे कही है—-

बहें भाग मानुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सब प्रंथन्हि गावा ॥ साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहिं परलोक सँवारा ॥

सो परभ दुख पावह सिर धुनि धुनि पछिताह । कालहि कर्महि ईस्तरहि मिध्या दोस छगाइ॥ नरतनु भव बारिधि कहुँ बेरो । सनमुख मस्त अनुपह मेरो॥ करनधार सदगुरु दद नावा। दुर्लभ साज सुलम करिपावा॥

जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाइ। सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ॥

कियुगमें भगवत्प्राप्तिके साधन बहुत सुल्म हैं— भगवान्के नाम-सङ्कीर्तनसे ही सारा काम बन सकता है। सत्सङ्ग मिल जाय, फिर तो कहना ही क्या है। श्रीमञ्जागवतमें कहा है—

तुलयाम लवेनापि न खर्ग नापुनर्भयम्। भगवत्सिङ्गसङ्गस्य मत्योनां पिमुताशिपः॥ (१११८।१३)

'भगनत्-प्रेमी महारमाओंके निमेपमात्रके सङ्गकी तुल्ना खर्गादिकी तो बात ही क्या, पुनर्जन्मका नाश कर देनेवाली मुक्तिके साथ भी नहीं की जा सकती; फिर मर्त्यलोककी राज्यादि सम्पत्ति तो हे ही किस गिनतीमें !'

कलेदींवनिधे राजन्नस्ति होने महान् गुणः। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुकसङ्गः परं मजेत्॥ कृते यद्घ्यायतो विष्णुं भेतायां यज्ञतो मर्दा। हापरे परिचर्यायां कही तद्धरिकतिनात्॥ (१२।३।५१५२) 'हे राजन्! किलयुग दोषोंका खजाना है; परन्तु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह यह कि किलयुगमें भगवान् श्रीकृष्णके कीर्तनसे ही सारी आसिक्तयाँ छूट-जाती हैं और परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। सत्ययुगमें समाधिरूप ध्यानयोगसे, त्रेतामें बड़े-बड़े यज्ञोंसे और द्यापरमें विधिपूर्वक पूजा-अचिक द्वारा भगवान्की आराधना

'हे राजन् ! किलयुग दोषोंका खजाना है; परन्तु करनेवालेको जो फल मिलता है वही किलयुगमें केवल एक बहुत बड़ा गुण है। वह यह कि किलयुगमें, श्रीहरिके नामसङ्गीर्तनसे ही मिल जाता है।'

> अतएव भक्ति-श्रद्धापूर्वक श्रीभगवान्के नाम-गुणोंका जप-कीर्तन, महापुरुषोंका संग और श्रीमद्भागवत एवं गीता-जैसे प्रन्थोंका खाध्याय करके मनुष्य-जीवनको सफळ वनानेकी चेष्टा प्राणपणसे करनी चाहिये।

## श्रीकृष्णचन्द्रोदय

( रचयिता—साकेतवासी श्रीविन्दुजी ब्रह्मचारी )

दिन चार तू, दुर्दैव ! और भी दाह छे। दिलकी हमारे आह और उगाह ले॥ काल तू कर ले, जो हो मनमें तेरे। कुछ कसर मत त् सतानेमें करे॥ १॥ चूसते जितना बने, तू चूस ले---हम अनाथोंका हृदय-शोणित भले॥ हे दु:ख-जलघर घोर तुम भी गर्ज लो। खूब छा-छाकर उमड़कर तर्ज हो ॥ २ ॥ नैराश्यरूपी हे निविडतम अन्धकार! कर ले, हाँ, भरपूर त् भी स्वाधिकार ॥ हे झंझ, विघ्नोंके झकोरो ! झोड़ लो । प्रति अङ्ग औ रग-रग हमारी तोड़ छो ॥ ३ ॥ हे नृशंस कुकंस! तू भी ले सता। अपना वल-पौरुष सब हमपर ले जता ॥ तप छे कुछ दिन और भी अधिकार पा। कर ले, जो कुछ और मनमें हो छिपा ॥ ४ ॥ हथकड़ी औ बेड़ियाँ भी डाल दे। कृर ! कारागारमें त् घाल सामने ही हा ! हमारे छालको-कुटिल ! तड़पा करके दे दे कालको ॥ ५ ॥

अन्याय-अत्याचारको विस्तार ले। खार्थकी दुईतिको त धार ले॥ आ गया वह दिन है अतिशय ही निकट। आ गया तव काल है अति ही विकट ॥ ६ ॥ भाद्रपदका घोर तम मिट जायगा। पापमय कलि-राज्य यह हट जायगा।। विपद-दल वादल तथा फंट जायगा। यह कराल दुकाल भी कट जायगा॥ ७॥ उज्ञ्वल अमल सुन्दर समय आ जायगा। शुभ शरद-साहित्य सत्र दिखलायगा ॥ खच्छ नभपथ मरकती छहरायगा। दादुरोंका दादरा दह जायगा || ८ || सन्मानसों-सा खच्छ जल लहरायगा। हंसकुल-यश नेतु कल फहरायगा ॥ वह श्यामसुन्दर चन्द्रमा उग जायगा। विश्वमें प्रेम-अमृत वरसायगा ॥ ९ ॥ यह कुमुदिनी मेदिनी खिल जायगी। गन्व औ मकरन्दसे मिल जायगी।।-हरिजन चकोर सुखी सकल हो जायँगे। प्रिय-विरहके दु:ख सव खो जायँगे ॥ १०॥

वंशरीकी ध्वनिसे दिन भर जायँगे। नन्य जीवन पा सभी तर जायँगे॥ सार गीता विशद रस-आलापमें। मनसेन्द्रियोंको लय करेगा आपमें॥११॥

# श्रीमद्भागवत महापुराणमें भक्ति-रसायन

( टेप्तक-डा० श्रीदुर्गाशङ्करजी नागर )

श्रीमद्भागत महापुराणद्वारा भारतीय जनताका जो महान् उपनार हुआ है, वह समपर मिदित ही है। इस परमपित्र ग्रन्थमें अध्यातम, मनोमिज्ञान, समाजशास्त्र, मिश्वीत्पत्ति, कालतत्त्र एव आर्यजातिका इतिहास ऐसी सुन्दर, सरख संस्कृत भापामें वर्णन किया गया है कि उससे पाठयोंके हृदयमें अनायास ही पित्र भायोंका अप्रतिहत सञ्चार और प्रमाव होता है। कितनी ही कथाओंनी आङ्कारिक भाषामें रचना हुई है, जिनको समझनेके लिये अध्यातमज्ञानकी आवश्यकता होती है।

एक महान् विद्वान् हिन्नू डाक्टर रागीन मीनेडिस चहते हैं कि 'पुराणका पाठ करते समय तुम्हें कोई कथा अशक्य—असम्भागित जान पड़े और साधारण बुद्रि जिसे खीकार न करे, ऐसी माङ्म हो तो निश्चयपूर्वक जानो कि उसमें अत्यन्त गुप्त मर्म भरा हुआ है । इस नियमको लक्ष्यमें रखकर पुराणका अध्ययन और मनन करना चाहिये।'

एक सुप्रसिद्ध आर्य भद्रपुरूप चारीस वर्षतक समाजके यहार सदस्य रह्वर श्रीमद्भाग्वत महापुराणके रासचीला पञ्चाच्यायीका नित्य श्रद्धासे पाठ करते हैं और अपना अनुमन इस प्रकार कहते हैं कि उनका हद्रोग, हदयनी तीव घड़कन (Palpitation of heart) की व्यथा दूर हो गयी ह, और हद्वल्यी वृद्धि होकर मानस एव शारीरिक स्वास्थ्यमें अनीन दाभ हुआ है, तथा उन्होंने अपनी आयु बीस वर्ष अनिक बढ़ा दी हैं।

केनल शुष्पद्मानसे आत्ममन्तृप्ति नहीं होती। झाननो नाहरसे ट्रॅंस-ट्रॅंसकर दिमागमें भर लेनेसे जीनन सुखी नहीं होता। केवल मिलप्क उन्मन कर लेनेसे जीननवीं इतिश्री नहीं होनी। आन पाधारप जगत्में मानसिक और वैद्यानिक उनितने द्वारा माननजातिका कैमा घोर अहित हो रहा है, ज्ञानकी कैसी विडम्बना हो रही हे, रजोगुणका कैसा साण्डवनृत्य हो रहा हे— यह किमीसे छिपा नहीं है।

श्रीमद्भागत महापुराणद्वारा प्रतिपादित भाग्वत-धर्मके प्रचारकी मानवजातिके कल्याणके लिये इस समय नितान्त आपश्यकता है। निश्वच्यापी प्रेम (Universal Love) की भागना सकल निश्वमें ब्याप्त होनेके निये भक्तिमार्गके अनुसरण करनेकी आपश्यकता है। इसी भक्ति-तत्त्वको इदयह्नम करनेसे सवमें एकता, सवमें समानता और अभिन्नताका भाग फैल सकता है। प्रेम और भक्तिके पित्र जलमें स्नान किये बिना हमारा जीवन सुख शान्तिमय नहीं बन सकता।

प्रेम क्या है ' इसका स्रोत कहाँ है ' प्रेमका अट्ट झरना परमात्मामें हे । परमात्मा कहाँ हे ' परमात्मा तुम्हारे भीतर है, वाहर है, चारों ओर है । परमात्मप्रेमके लिये सब कुछ त्याग कर दो, आत्मममर्पण कर दो, किर तुम्हे प्रेम अथ्या भक्तित्यका रहस्य समझमें आयगा।

श्रवणं कीर्तनं विष्णो सारणं पादसेवनम्। अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्॥ (श्रीमद्राग्यत ७ । ५ । २३ )

श्रीमद्भागपतमें नो प्रवास्की भक्ति प्रतरायी गयी है— श्रपण, कीर्तन, स्मरण, पादसेपन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सर्य, आत्मनिवेदन । दस्त्री प्रेमण्याणा और ग्यारहवी परा भक्ति।

भक्ति ओर उपासनाका विषय इतना व्यापक है कि इस छोटे-से व्यवन उसका विवेचन नहीं हो सकता। भक्तिकी प्रथम सीडी बाह्योपासना हे और दूसरा सोपान आ तरोपासना है।

पादसेरन, अर्चन, बन्दन, दास्य और सएय भक्तिमार्ग-

के बहिरंग साधन हैं । स्मरण, आत्मिनवेदन आदि अन्तरंग साधन हैं । श्रवण और कीर्तन वाह्यान्तरिमश्र साधन हैं । इन साधनोंसे विहर्मुख वृत्तिको अन्तर्मुख किया जाय । भिक्तिका मुख्य छक्षण यही है कि भक्तकी बहिर्मुख वृत्तियाँ छौकिक पदार्थोंकी ओरसे हटकर— अन्तर्मुख होकर इष्टखरूपमें छीन हों । इस प्रकार वृत्तियाँ अन्तर्मुख होकर संयमके द्वारा अपने कारणमें छय हो जाती हैं । प्रधान अहं-वृत्तिको मूछ स्वरूपमें शमन कर देना ही भिक्तिकी पराकाष्ठा है । इस प्रकार अहं-वृत्तिको अपने मूछ कारणरूप परमात्मामें छीन करना ही आन्तरोपासना है ।

सा परानुरक्तिरीश्वरे। ( शाण्डिल्य )

सची भक्ति उसे कहते हैं जिसमें परमात्मा अथवा इप्टदेवके प्रति निरतिशय प्रेम हो । जगत्के पदार्थोंके प्रति जो प्रेम होता है, उसे राग कहते हैं । धनादि विषयोंके प्रति जो प्रेम है, उसे आसक्ति कहते हैं । परमात्मप्रेमको ही 'भक्ति' कहते हैं ।

आजकल तो 'भक्त' शब्दका ही दुरुपयोग हो रहा है। यह वेचारा वड़ा भक्त है, अर्थात् पुरुषत्वहीन है या पाखण्डी है। इस प्रकार लोग भक्तिका मजाक उड़ाते हैं। यथार्थ भक्तिको समझनेवाले वहुत थोड़े हैं। यान्त्रिक भक्तिके करनेवाले असंख्य हैं।

साधना-भक्तिसे मनुष्य क्या नहीं कर सकता ? शुद्ध भक्ति और परमात्मप्रेमसे मनुष्यमें देवी ऐश्वर्य प्रकट होता है।

जो केवल परमात्माको ही अपना सर्वेसर्वा मान लेता है, वह तो असम्भव-से-असम्भव कार्यको सम्भव कर देता है। ध्रुव-जैसा छोटा-सा वालक वीहड़ जंगलमें अकेला बैठकर परमात्माकी भक्तिमें तन्मय हो जाता है।

आधारं महदादीनां प्रधानपुरुपेश्वरम्। वहा धारयमाणस्य त्रयो लोकाश्चकमिपरे॥ (श्रीमद्रागवत ४।८।७८) उसकी साधना-भक्तिसे तीनों छोक कम्पायमान हो गये। यह है भगत्रद्भक्तिका पराक्रम!

संसारमें लोग क्या चाहते हैं ? दु:ख-क्लेशकी निवृत्ति । आज असंख्य मनुप्य शारीरिक कष्टसे विकल हो रहे हैं; अनेक चिन्ता, भय आदि मानस क्लेशोंसे सन्तप्त हो रहे हैं और व्यर्थमें परेशान होकर महादु:खी हो रहे हैं ।

कोई-कोई दु:ख और क्लेशको थोड़ी देर भूलनेके लिये मादक पदार्थोंका सेत्रन करते हैं, किन्तु नशेकी खुमारी उतरते ही वेचारे अधिक दुखी हो जाते हैं। उनका शरीर जर्जर हो जाता है, मन और बुद्धि शिथिल हो जाती है। कुछ लोग हारमोनियम या अन्य बाद्य-यन्त्र, संगीत आदि बाह्य साधनोंसे दु:खको विस्मरण करना चाहते हैं, किन्तु अल्पकालके लिये ही दु:खका अभान होता है। जिनका अन्त:करण निरन्तर सन्तप्त और व्याकुल होता है, उनको तो ये बाह्योपचार एक क्षण भी शान्ति नहीं दे सकते।

मादक पदार्थके सेत्रनसे कुछ देरके छिये दुखी मनुष्य दु:ख भूछ जाता है, किन्तु दु:ख फिर भूतके समान सवार हो जाता है।

दुखी स्त्री-पुरुषो ! यदि तुम जीवनकी समस्त चिन्ताओंसे, समस्त क्लेशोंसे और विपत्तियोंसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो भिक्त-रसायनका सेवन करो; इसके समान सस्ती, सुलभ दूसरी महौषच मृत्युलोकमें नहीं है ।

'हरिस्मृतिः सर्वविपद्विमोक्षणम्' (श्रीमद्भागवत)

यह स्मरण-भक्ति हीं तुम्हारे सव क्लेशोंको, विपदाओंको नाश कर देगी।

'ध्यानावस्थिततद्दतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः' ( श्रीमद्रागवत १२ । १३ । १)

जव .तुम्हारा मन जगत्में रमण नहीं करेगा और

भगप्रान्में तद्गत हो जायगा, तो तुम योगी हो जाओगे। तुम्हें जगत्का ओर जगत्के क्लेशोंका अभान हो जायगा। इस प्रकार अपने इप्टदेपमें ख्य कर देनेसे तुम्हें देह-गेहकी सुध न रहेगी। तुम उस अवस्थामें पहुँच जाओगे जहाँ शान्ति, सुख ओर आनन्दकी निरन्तर पर्या होती है।

मनारके पदार्थोंके लिये, प्रमिद्धिके लिये तुम रात-दिन रोते रहते हो, हाय-हाय करते हो, आकाश-पानाल एक करते हो। क्या तुमने परमात्मप्रेमके लिये कभी दो आँसू टपकाये हैं महात्मा रामकृष्ण परमहसको जिस दिन परमात्माका प्रेमसे स्मरण नहीं होता था, दीनालसे सिर फोड़ लेते थे कि आज मेरा दिन व्यर्थ गया, प्रमुका स्मरण नहीं हुआ ओर नेनोंसे प्रेमाशु नहीं निकले।

श्रीमद्भागननमें गोपियोंके प्रमक्ता कैसा सरस वर्णन हे-

इति गोष्य-प्रगायन्त्य-प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। ररदुः सुस्तरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः॥

गोपियाँ रातभर जङ्गलमें भगतान् श्रीष्ट्रणाजीको हूँदती फिरी, ओर सब प्रयत्न करके यक गयी। भगतान्-का वहीं पता न लगा तो घबडाकर भगतान्के प्रेममें फ्रिट फ्रिटकर रोने लगी।

तासामाधिरभूच्छोरिः सायमानमुखाम्बुजः। (श्रीमद्रागवत)

भगतान् ही परम प्रेमी हैं। उनको प्रेमसे रोते देखकर भगतान्से न रहा गया और अन्त्रकारमें डिपे हुए भगतान् तुरत मुमकराते हुए प्रसन्तरदनसे उनके सम्मुख आ खंडे हुए।

स्मरण रक्यो | पुन स्मरण रक्खो | जन तुम मरने लगोगे उस समय तुम्हारे कोई बाम न आयेगा । धन, धरा, धाम, पुत्र, कलत—सभी यहीं रह जानेनाले हैं । तुमको उस समय घोर पश्चात्ताप होगा कि तुमने ध्यपेंमें अमृन्य जीवन गैंना दिया ।

श्रीमञ्जागपतमें क्या ही उत्तम उपदेश है-

जब अन्त समय आ जाय, उस समय शरीर और शरीरसे सम्बन्ध रखनेत्राले सम्बन्धियोंसे ममना छोड़ दो और असङ्गराखसे सब बन्धन काट दो और भगवद्भजनमें निमग्न होकर निष्पाप हो जाओ।

ि मृत्यु किया मरते समय यह उपाय हो सकता है मृत्यु किय समय हमें उठा ले जायगी, यह किमको पता है इसिल्ये वर्तमानमें ही परमात्मासे नाता जोडो, मृत्यु मनुष्यजीयनका अमृन्य समय है। ईस्वर है या नहीं, इस तर्क नितर्कमें पडकर दु ख-सागरमें गीते मत खाते रहो।

यदि तुम दु खोंको, क्लेशोंको भगाना चाहते हो तो परमात्मासे प्रेम करो। जगत्के सन पदार्थ उसीके हैं, उसकी छपासे सन कुछ खत प्राप्त हो जायगा।

श्रीमद्भागनत-माहात्म्यमें भक्तिकी कितनी सुन्दर महिमा कथन की हे—

निधिलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या नियसति हदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेवा। हरिरपि निजलोकं सर्वयातो विहाय प्रविश्वति हदि तेषां मक्तिस्त्रोपनदः॥

सारे ससारमें वास्तवमें वह व्यक्ति—चाहे वह महा-भिलारी ही हो—महाभाग्यशाछी है कि जिसके हदयमें परमात्मप्रेम, भगवान्की भक्ति निवास करती है। भगवान् उस भक्तके हदयमें अपना छोक छोड़कर भक्तिक्यी प्रेमके तारसे वैंचे हुए भक्तके हदयमें आ विराजते हैं। कैमा निर्मछ प्रेम है, जो हदयको नवनीतके समान कोमछ बना देना है।

ऐ दुखी आतमा ! यदि त् समारसे सन प्रकारसे निराश हो चुना है, सन तरफसे क्लेशोंसे निरा हुआ है और तुझे कहीं भी समारमें निश्राम नहीं मित्र रहा है तो प्रान काल, सायङ्काल नियमितन्यपे नियत समयपर एकान्तमें साष्टाद्व दण्डनत् वर घटे-आन-घटेने नियं अपने-आपनो भगवान्के समर्यण कर दे। परमा माने

प्रेममें अपनेको भूल जा । ध्यानावस्थित होकर परमात्मामें लीन हो जा ।

मन्दिर, मसजिद, गिरजाघरमें प्रार्थना करनेको, मिक्त करनेको न जा सके तो परवा नहीं; किन्तु अपने हृदय-मन्दिरमें श्रद्धा-मिक्तिद्वारा नित्य प्रवेश करके अपने परमप्रेमी परमात्मा प्रियतमका साक्षात्कार कर और परमपावन मिक्तिके प्रवाहको, तेरे अन्तरात्माके प्रत्येक प्रदेशमें, रोम-रोममें प्रेमको, पवित्रताको, शान्तिको प्रवाहित होने दे।

इस साधनरूपा प्रेममिक्तसे त् उस दिव्य अवस्थामें पहुँच जायगा, जहाँ तेरे अहंका पता न छगेगा। त् अपना मान भूल जायगा। राग और द्वेषके सव कारण नष्ट हो जायँगे। त् शोकरिहत हो जायगा और निरितशय आनन्दमें मम्न हो जायगा।

श्रीमद्भागवतमें सत्संग-महिमा

सत्संगसे किसीकी तुलना नहीं

भगवत्प्रेमी पुरुपोंके एक क्षण भरके संगके साथ हम न तो स्वर्गकी तुळना करते हैं; न मोक्षकी ही; फिर मर्त्यळोकके धन-वैभवादिकी तो वात ही क्या है। (शौनकादि ऋषि-१।१८।१३)

सत्संगसे निश्रल प्रेमाभक्ति प्राप्त होती है

भागवत या भक्तोंका निरन्तर संग करनेसे अशुभ वासनाएँ नए हो जाती हैं और उत्तमश्लोक भगवान्में अचला प्रेमाभक्ति प्राप्त होती है ।

( सूतजी-१ । २ । १८ )

महापुरुषोंके सारणसे ही पवित्रता आती है

जिनके स्मरणमात्रसे ही मनुष्योंके घर पवित्र हो जाते है उनके दर्शन, स्पर्श, चरणप्रक्षालन और आसनादिका सौभाग्य मिलनेपर तो कहना ही क्या है। (परीक्षित्--१।१९।३३)

सत्संग मोक्षका खुला दरवाजा है विद्वानोंने संगको ही आत्माका कठिन बन्धन इस प्रकार शुद्ध भितिद्वारा जब त भगवान्के चरणोंमें लिपट जायगा, प्रेमाश्रुद्वारा भगवान्के चरणोंको पखार देगा, परमात्मप्रेममें अपनेको—अपने देह-गेहको सर्वथा भुला देगा, अपने खार्थका नाश कर देगा, जब एक क्षण भी तुझे परमात्माके बिना चैन नहीं पड़ेगा, तब परमात्मासे तेरे प्रेमका रोना देखा नहीं जायगा। वे दौड़कर आयँगे, तुझे गोदमें उठा लेंगे, छातीसे लगा लेंगे और प्रेम करेंगे; और उनका वरदहस्त तेरे सिरपर होगा।

ऐसी भक्तिसे क्या नहीं होता ? पवित्र भक्ति, निर्मल भक्ति और विद्युद्ध प्रेमका दिव्य रपर्श तेरी आत्माको होगा और तेरे समस्त मनस्ताप और क्लेश भस्मीभूत होकर जीवन परम शान्त और सुखी होगा। क्लेशों और दु:खोंसे मुक्त होनेका भक्ति-रसायन ही सबसे सुलभ और सुगम उपाय है।

वतलाया है; परन्तु वही संग यदि साधुओंका हो, तो वह मोक्षका खुला द्वार हो जाता है।

(भगवान् कपिलदेव-३। २५। २०)

सत्संगसे विषयोंका सारण छूट जाता है

भगवन् ! आपके चरणक्षमल्यकरन्दकी सुगन्धमें | जिनका मन लुभाया हुआ है, उन महापुरुषोंका जो लोग संग करते हैं वे उस संगमें इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें अपने इस अत्यन्त प्रिय शरीर और इसके सम्बन्धी पुत्र, मित्र, स्त्री, धन और घरकी कुछ भी सुधि नहीं रह जाती ।

(ध्रुव-४।९।१२)

महापुरुपोंका चरणस्पर्श तीर्थोंको भी पवित्र करता है

संतपुरुष तीथोंको पवित्र करनेके लिये ही पृथ्वीपर पैदल विचरा करते हैं; उन आपके मक्तोंका संग संसार-भयसे डरे हुए लोगोंको कैसे रुचिकर न होगा ?

( प्रचेतागण-४ । ३० । ३७ )

### महापुरुपकी चरणरजके सेवनके विना बुद्धि भगवचरणोंमें नहीं छगती

वेदोंका अध्ययन करनेवाले लोग भी जवतक प्रम-स्यागी महापुरुपोंकी पित्र चरणरजसे अपने मस्तक्रको नहीं नहराते, तवतक उनकी बुद्धि भगरान्के चरणोंका स्पर्श नहीं कर मकती; भगरचरणोंमें बुद्धि लगनेसे श्विन्म-मृत्युमय अनर्थक्य संसारसे छुटकारा मिलता है। (प्रहाद-७। ५। ३२)

### महापुरुपकी चरणरजका सेवन किये विना तत्त्वज्ञान और ग्रेम नहीं मिलता

राजा रहुगण ! भगनत्तत्तना ज्ञान और भगनत्रेम तप, यज्ञ, दान, गृह्योचित धर्भपालन, वेदाय्यमन, तीर्ध-मान, अग्नि और सूर्यकी उपासना आदि किमी भी साधन-से नहीं भिज्ञा, वह तो महापुरुपोंकी चरणरजमें सान करनेसे ही भिट्या है।

(जडभरत-५।१२।१२)

### सत्संगसे ही भगवान्में प्रेम उत्पन्न होता है

भगतन् ! जब इस मसार-चक्रमें भटकते हुए प्राणिक जन्म-मरणरूप चक्रस्का अन्त निकट आता है, तब उसे सत्सगकी प्राप्ति होती है । और सत्सग मिन्ने ही सत्पुरुपोंके आश्रय ओर कार्य-कारणके नियन्ता आप भगतान्के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है । (मञ्जून्द-१०।५१।५४)

## मक्त महापुरुपोंके दर्शन बहुत कठिन हैं

जीयको पहले तो इस क्षणमहुर मनुष्य-शरीरका ही मिटना कठिन है और उममें भी भगपान्के प्यारे मक्तीका दर्शन में और भी दुर्लभ समक्षता हूँ।

(बिदेह-११।२। २९)

#### मत्मंग सारे अनथोंको हर लेता है

निम प्रकार अग्निदेवका आश्रय छेनेवाछ पुरुपके नीत, अप और अन्यकार—तीनोंकी निरुत्ति हो जाती है उसी अकार साधुओंका सेवन करनेसे पापरूपी शीत, जन्म-मरणह्म भय और अज्ञानरूप घोर अन्यकार-तीमों मिट जाते हैं।

(श्रीभगतान्-११। २६। ३१)

### संवपुरुष ही संसारसे वारनेवाली नीका हैं

इस ससार-सागरमें ह्वने-उतराने गर्छ ( नीची-ऊँची योनियोंमें भटकने गर्छ ) पुरुषोंके छिपे ब्रह्मको जानने गर्छ शान्तिचित्त साधु पुरुष वैसे ही परम अवल्यन हैं, जैसे जलमें दूवते हुओंके लिये नीका ।

(श्रीभगगान्-११। २६। ३२)

### संतपुरुप ही परम आथय हैं

जैसे अन ही प्राणियोंका प्राण है, दुखियों और पीड़ितोंका में ही सहात हैं; और परलोकमें काम आने-वाटा धर्म ही जैसे मनुष्यका परम धन है, वैसे ही जो भवभयसे व्यानुक हैं उनके जिये सनपुरुष ही परम आश्रय हैं।

(श्रीभगवान्-११। २६। ३३)

### भगवान् सत्संगसे ही सहजमें वशमें होते हैं

सारी भोगासितायों जा वारा वरिने गाले सासंगमें में जैसा पश्में होता हूँ वैभा योग, ज्ञान, धर्म, खाध्याय, तप, त्याग, इट, पूर्त, दिसणा, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम और नियम—किसीसे भी नहीं होता।

(श्रीमगरान्-११। १२। १-२)

## भगवान् साधु मक्तोंके पराधीन हैं

हे दुर्गासाजी ! में भक्तके परागीन हूँ, स्वतन्त्र नहीं हूँ । उन साधु भक्तोंने मेरे हृदयको अपने हाथमें धर दिया है और में भो उन मक्तोंका सदा प्रिय हूँ । जिम प्रकार पनिवना यी अपने माधु पनिको वशमें घर रेजी है, उमी प्रकार समदशी साधु पुरुष मुझे अपने अभिन कर रेजे हैं । सामु मेरे हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ; वे मुझको छोड़कर और किसीको नहीं जानते और मैं उनको छोड़कर और किसीको नहीं जानता।

(श्रीभगवान्-९।४।६३-६६,६८)

#### साधु कौन हैं?

जो सुख-दु:ख, हानि-लाभको आनन्दसे सहते हैं, दयालु स्वभाव हैं, विना ही कारण प्राणीमात्रका हित चाहते हैं, जिनके मन कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, जिनकी वृत्तियाँ भगवान्में शान्त हो गयी हैं, जिनमें साधता भरी है, जो अनन्यभावसे मेरी (भगवान्की) सदृ भक्ति करते हैं, जो मेरे (भगवान्के) लिये समस्त स्वजन-वान्धवोंको तथा कर्म एवं कर्मफलोंका त्याग कर देते हैं, जो मेरी ही चर्चा करते हैं तथा मेरी छीछा-कथाओंको परस्पर कहते-सुनते रहते हैं, जो मेरे ही आश्रित हैं, उन भक्तोंको संसारके विविध ताप कुछ भी पीड़ा नहीं पहुँचा सकते । जिनकी मुझको छोड़कर भीतर-वाहर, लोक-परलोक--कहीं भी किसी भी चस्तुमें तनिक भी आसक्ति नहीं है-एसे महापुरुप ही साधु होते हैं, इन्हींका संग करना चाहिये। क्योंकि इनका संग विपयासक्तिके समस्त दोषोंका नाश कर देता है।

#### (श्रीकिपिलभगवान्-३। २५। २१-२४) श्रेष्ठ साधुमें ये लक्षण होते हैं

जो किसी भी प्राणीके दु:खको देख नहीं सकता, द्रिवन हो जाता है और उसको दु:खसे छुड़ाना चाहता है, किसीसे भी द्रोह नहीं करता, सब कुछ सहता है और अपराध करनेवालेका भी कल्याण चाहता है, सत्य-परायण है, निर्मलचित्त है, समदर्शी है, सबका भला करता है, जिसकी बुद्धि विपय-कामनाओंसे मारी नहीं गयी है, जिसकी इन्द्रियाँ पूर्णतया वशमें हैं, जिसका खभाव कोमल है, जो सदाचारी है, सर्वस्व-त्यागी है, किसी भी वस्तुकी जिसे इच्छा नहीं है, जो जीवन-धारणके लिये ही सात्विक आहार परिमित मात्रामें करता

है—खादके वश कुछ नहीं खाता, जिसका अन्तःकरण शान्त है, जिसकी चुद्धि मुझ (भगवान् ) में स्थिर है, जो मुझ (भगवान् ) को ही अपना एकमात्र आश्रय समझता है, जो सदा-सर्वदा भगवत्खरूपका मनन करता है, जो किसी प्रकारका भी प्रमाद (न करने योग्य कार्य) नहीं करता, जिसका आश्रय वड़ा गम्भीर है—जो किसी बातसे भी उखड़ता नहीं, जो त्रिपत्तिमें भी धीरज रखता है, जो भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मृत्यु—देहके इन छः धमोंको जीत चुका है, जो खयं जरा भी मान नहीं चाहता और दूसरोंका सम्मान करता है, जो अपनी साधनाके संरक्षणमें समर्थ है, जो सबके साथ मित्रताका बर्ताव करता है, करणाभावसे युक्त है और जिसको परमात्माके तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो चुकी है, वही साधु है।

( श्रीभगवान् - ११ । ११ । २९ - ३१ )

#### महात्मा भगवान्को सबसे बढ़कर प्रिय हैं

हे उद्भवजी ! आप-सरीखे भक्त मुझको जैसे प्यारे हैं, वैसे प्यारे न तो मेरी नाभिसे उत्पन्न होनेवाले ब्रह्मा हैं और न मेरे खरूपभूत शङ्करजी, बलदेवजी, लक्ष्मीजी और मेरी आत्मा ही । ऐसे निरपेक्ष, मननशील, शान्त-चित्त, वैररहित, समदर्शी महात्माओंके पीछे-पीछे तो मैं इस दृष्टिसे फिरा करता हूँ कि कहीं इनकी चरणरज मिल जाय तो मैं पवित्र हो जाऊँ।

( श्रीभगवान् -११ । १४ । १५-१६ )

### महापुरुषकी सेवा ही मुक्तिका द्वार है

महापुरुपोंकी सेवा मुक्तिका द्वार है और स्नीसङ्गियों-का सङ्ग नरकका । महापुरुष वे ही हैं जो समचित्त, अत्यन्त शान्तस्त्रभाव, क्रोधहीन, सबके सुदृद् और साधुताके गुणोंसे सम्पन्न हैं ।

(ऋपभदेव-५।५।२)

असाधु मनुष्योंका संग कभी न करना चाहिये

जो मनुष्य शिश्नोदरपरायण ( जो जननेन्द्रियके तथा

पेटके लिये अर्थात् कामवासनाकी पूर्तिके लिये परस्पर मनोऽनुकूल स्नी-पुरुपकी प्राप्ति और भाँति-भाँतिके आराम तया भोगोंके छिये धन आदिकी प्राप्तिके उद्योग तथा प्राप्त होनेपर उनके भोगमें छगे रहते हैं ) नीच पुरुपोंका सङ्ग करके उनका अनुकरण करके वैसे ही वरतने लगता है, वह उन्हींकी भाँति अन्यकारमय नरकोंमें ही जाता है। क्योंकि उन दुष्टोंके सङ्गसे सत्य, पवित्रता,

दया, मननशीलता, बुद्धि, लजा, श्री, कीर्ति, क्षमा, मनका वशमें रहना, इन्दियोंका वशमें रहना और ऐश्वर्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं । इसलिये उन अशान्तचित्त, मूर्ख, नष्टबुद्धि और ह्रियोंके हाथके खिलौने बने हुए अर्थात् अत्यन्त कामासक्त, शोचनीय असाधु मनुष्योंका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये।

(मगवान् कपिल-३।३१।३२-३४)

## भागवतका वास्तविक दिग्दर्शन

(लेखक-पं० श्रीरामनिवासजी द्यमां भौर्भा)

हमारी संस्कृत भापाके एक-एक श्लोक, सूत्र, वाक्य, शब्द, अक्षर, धातु, व्यञ्जन, स्वर, उपसर्ग और प्रत्ययमें अनन्त अर्थ, ज्ञान-विज्ञान और दर्शन-तत्त्व भरा पड़ा है। साथ ही सस्कृतके बृहद् ग्रन्थ तो एक-एक और विविध विभयोंके विश्व-कोप हैं। अनेक प्रन्य ऐसे भी है जो अनन्त, विविध और विभिन्न विपयोंके समन्वय-सामञ्जस्यपूर्ण सुन्दर व्याख्यान और भाष्य हैं। हमारे पुराण-ग्रन्य भी ऐसी ही वस्तु हैं । उनमें भी श्रीमद्भागवत तो एक विश्ववन्य महाग्रन्थ और महाकाव्य है कि जिसका काव्य-सौन्दर्य, तात्विक रहस्य और विषय-बाहुल्यता विद्वन्मान्य ही नहीं अपितु विद्वत्ताकी जॉचकी कसौटी है । प्राचीन कार्ल्म विद्वानोंकी परीक्षाकी सर्वोत्तम वस्तु वस्तुतः भागवत ही धी । यही कारण है कि सस्कृत-साहित्य और विशेषतः पुराण-साहित्यमें श्रीमद्भागवतका निराटा स्थान है। वह ज्ञान, कर्म और उपासनाका एक ही अद्भुत ग्रन्थ है। वह वैदिक साहित्य और संस्कृत-साहित्यके गहन विषयोंका खुला रहस्य है । यही नहीं, अपितु उसकी झेयता अनन्त है । उसमें भूगोल, खगोल, इतिहाम, नीति, दर्शन, विज्ञान, कला और अन्यान्य गणनातीत विपयोंका मनोरंजक

वर्णन है। साथ ही वह ईश्वरीय ज्ञान-वेदोंकी कुजी, प्रकृतिके रहस्योंका उद्घाटन और अभ्युदय—निःश्रेयसका सर्वोत्तम सोपान है। उसमें आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिमौतिक विज्ञानत्रयका बड़ा ही मनोरंजक वर्णन है। सर्वाधिक विलक्षण बात यह है कि उसमें भारतके इतिहासके बहाने वेदोंका रहस्य खोला गया है। भागवनका निम्नलिखिन श्लोकार्द्ध इसका प्रमाण है—

भारतब्यपदेशेन द्याद्मायार्थश्च दर्शितः।\* इसीको महाभारतमें व्यासदेवने इस तरह स्पष्ट किया है---

इतिहासपुराणाभ्यां चेदं समुपवृंहयेत्॥ इस विषयमें ब्रह्माण्डपुराणकी तो उच घोषणा है कि पुराण वेदोंसे भी पहले प्रकट हुए हैं । उसमें इसका उल्लेख इस प्रकार हुआ है--

पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् । अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो चेशस्तस्य विनिर्गताः ॥

ऐसी दशामें भागवतके विषयमें अधिक कहना सूर्यको दीपकसे देखना है। फिर भी जी तो यही चाहता है कि बार-बार इस पित्रत्र नामकी आवृतिसे जिह्ना और कर्ण-कुहरको पवित्र होनेका अवसर मिले।

## श्रीमद्भागवतको धर्मविषयक प्रामाणिकता

श्रीमद्भागनतको महापुराण मान लेनेपर उसकी धर्मविषयक प्रामाणिकतामें कोई मतभेद नहीं रह जाता । मनुस्मृतिमें श्राद्धके समय पुराणश्रवणका विधान किया गया है । आपस्तम्ब-सूत्रोंमें पुराणके उद्धरण पाये जाते हैं । उपनिपदोंमें पुराणोंको पञ्चम वेद अर्थात् नित्य इतिहासके रूपमें खीकार किया गया है । भारतीय सनातन धर्मके प्रधान संरक्षक और मीमांसकिशरोमणि कुमारिल भट्टने धर्मनिर्णयमें पुराणोंको प्रामाणिक माना है । ब्रह्मसूत्रके शारीरक भाष्यमें भगवान् शंकराचार्यने इतिहास और पुराणोंके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा है, वह विचार करने योग्य है ।

'इतिहासपुराणमिंव व्याख्यातेन मार्गेण सम्भव-नमन्त्रार्थवार्मूलकत्वात् प्रभवति देवतावित्रहादि साधियतुम्, प्रत्यक्षादिमूलमपि सम्भवति। भवति ह्यसाकमप्रत्यक्षमपि चिरन्तनानां प्रत्यक्षम्; तथा च व्यासाद्यो देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवहरन्तीति सार्यते। यंस्तु ब्र्यात् इदानीन्तनानामिव पूर्वेषामपि नास्ति देवादिभिन्यंवहर्ते सामर्थ्यमिति, स जगद्वैचिड्यं प्रतिवेधेतः इदानीमिव च नान्यदापि सार्वभौमः क्षत्रियोऽस्तीति ब्र्यात्, ततश्च राजसूयादिचोदना उपरुम्ध्यात्ः इदानीमिव च कालान्तरेऽप्यव्यवस्थित-प्रायान् वर्णाश्रमधर्मान् प्रतिजानीत, ततश्च व्यवस्था-विधायि शास्त्रमनर्थकं कुर्यात्ः तसाद् धर्मात्कप्वशा-चिरन्तना देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवज्ञहरिति श्लिष्यते। अपि च सारन्ति—'स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः' इत्यादिः योगोऽप्यणिमाद्यैश्वर्यप्राप्तिफलकः सार्य-माणो न शक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम्; श्रुतिश्च योगमाहात्म्यं प्रख्यापयति -- 'पृथिव्यप्तेजोऽनिलखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगासिमयं शरीरम्' इति । ऋषीणामपि मन्त्रब्राह्मणद्शिनां सामर्थ्यं नासद्यिन सामर्थ्येनोपमातुं युक्तम् । तसात् समूलमितिहास-पुराणम्।' ( शारीरकभाष्य ) 'मन्त्रार्थवादमूलक होनेके कारण उक्त मार्गसे इतिहास और पुराण भी देवताओं के विम्रहादि सिद्ध करनेमें समर्थ हैं। वे प्रत्यक्षमूलक भी हो सकते हैं; क्योंकि जो हमलोगोंको प्रत्यक्ष नहीं है, वह भी प्राचीन छोगोंको प्रत्यक्ष था-जैसा कि प्रमाण मिलता है कि न्यास आदि ऋषिगण देवताओंके साथ प्रत्यक्ष न्यवहार करते थे। जो कहता है कि आजकलके लोगोंकी भाँति ही पहलेके लोगोंमें भी देवताओंसे प्रत्यक्ष व्यवहार करनेकी शक्ति नहीं थी, वह जगत्की विचित्रताका अपलाप करता है। आजकलकी ही भाँति पहले भी कोई सार्वभौम क्षत्रिय नहीं था, ऐसी वात कहनेसे राजसूयादि यज्ञोंके विधान ही व्यर्थ हो जाते हैं; आजकल-की ही भाँति दूसरे समय भी यदि वर्णाश्रमधर्मको अन्यवस्थित माना जाय तो न्यवस्थाविधायक शास्त्र ही अनर्थक हो जाते हैं। इसिलिये धर्मका अत्यन्त उत्कर्ष होनेके कारण पहलेके लोग देवताओंसे प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे, यह निश्चित है । योगदर्शनमें खाष्यायसे इप्टदेवताका सम्प्रयोग होता है, इत्यादि वर्णन मिलता है। अणिमा आदि ऐश्वयोंको प्राप्त करानेवाले योगका स्मृतियोंमें वर्णन है। केवल साहसके वलपर उनका प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता । श्रुति भी योगकी महिमा गाती है । योगसिद्ध हो जानेपर रोग, जरा, मृत्यु आदि नहीं होते । मन्त्रसंहिता और ब्राह्मणोंके द्रष्टा ऋपियोंकी राक्तिकी तुलना हमलोगोंकी राक्ति नहीं कर सकती, इसलिये इतिहास और पुराण प्रामाणिक हैं।'

शङ्कराचार्यके अतिरिक्त और भी बहुत-से आचार्योंने पुराणोंको धर्मनिर्णयके छिये उद्धृत किया है । इस समय जितने भी निबन्ध-प्रन्थ उपलब्ध होते हैं, सबमें पुराण-प्रन्थोंके उद्धरणोंकी ही प्रधानता है । याज्ञवल्क्य- ने विद्या और धर्मके चौदह स्थानोंकी गणना करते समय सबसे पहले पुराणोंका ही नाम छिया है । इसिल्ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—इन चार प्रकारके पुरुषाथोंमें उपयोगी होनेके कारण पुराणोंको अवश्य-अवश्य प्रमाण मानना चाहिये।

**V** 

# श्रीमद्भागवतमें भगवान्की आदर्श पातश्रर्था

भगतान् श्रीकृष्ण स्वयं भगतान् है, उनकी छीछाएँ अछौकिक हैं। उनकी सब छीलाओंका कोई अनुकरण भी नहीं कर सकता। परन्तु गृहस्थाश्रममें रहकर उन्होंने जो आदर्श छीछाएँ की हैं, वे अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार मजके छिये अनुकरण करने योग्य हैं। उन्हींमेंसे भगतान् श्रीकृष्णकी प्रातश्चर्या है। वे सवेरे विछोनेसे उठकर राजदरवारमें जानेतक क्या-क्या किया करते थे, इसका श्रीमद्भागत (१०। ७०) में बडा ही सुन्दर वर्णन हैं। इसमें वैदिक-छौकिक मर्यादाका पूरा पालम करके भगतान्ने सबके छिये बडा ही सुन्दर आदर्श उपस्थित किया है। श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—

व्राह्मे मुहुर्त उत्थाय वार्युपस्पृदय माधवः। दृष्यौ प्रसन्नकरण आत्मानं तमसः परम्॥ एकं स्वयंज्योतिरनन्यमव्ययं स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकलमपम्। च्रह्माख्यमस्योद्भवनादाहेतुमि' स्वदाक्तिभिक्तिक्षितभावनिर्वृतिम्॥ (१०।७०।४५)

'मगान् माध्य ब्राह्ममुहूर्तमं (स्योंदयसे दाई घड़ी पूर्व) उठे, उन्होंने पित्र जलसे हाथ-मुँह धोये, फिर अत्यन्त प्रसन्नहृदय होकर मायातीत, सजातीय, तिजातीय ओर स्वगन भेदसे रिहत एक, अखण्ड, स्वयप्रकाश, अदितीय, अतिनाशी, नित्यस्वरूपिधान, अतिवासे सर्भया रिहत, जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और नाशमं कारणभूता ब्रह्मशक्ति, निण्युशक्ति और रुद्धशक्तिके हारा रिवत होनेपाले, आनन्दमय, ब्रह्मनामसे प्रसिद्ध अपने आत्मस्वरूपमा घ्यान करने छगे।' इससे यह उपदेश मिलता हे कि गृहस्थको, चाहे यह कितने ही बड़े परिवारकी जिम्मेरारी क्यों न रखता हो तथा उसे कितना ही वाम क्यों न करना पडता हो, प्रात काल सूर्योदयसे पहले ही उठ जाना चाहिये। उस समय आलस्यका

चारपाईपर पडे-पडे ऊँघनेसे वडी हानि होती है, स्वास्थ्य और धर्म दोनोंका नाश होता है। उठते ही सबसे पहले हाथ, पैर तथा मुँह घोकर प्रसन चित्तसे श्रीभगवान्का ध्यान करना चाहिये। प्रतिदिन सबसे पहले करनेयोग्य आपस्यक कर्चव्य है—भगपान्का ध्यान, और ध्यानके लिये सर्वोत्तम समय है—भगपान्का ध्यान, और ध्यानके लिये सर्वोत्तम समय है—आहामुहूर्त्त। अमिन शक्तिशाली भगपान् और आरमाके नित्य ध्यानसे तेज, ओज, शक्ति, निर्मलता, नीरोगता, पुण्यसञ्चय आदि वहते हैं। अन्त करण निर्मल होता है। अनिवाकी गाँठें डीली पडती हैं और जीप परमात्माकी प्राप्तिकी ओर अग्रमर होता है।

इसके बाद---

अधाप्छुतोऽम्भस्यमेले यथाविधि क्रियाकलापं परिधाय वाससी। चकार सन्ध्योपगमादि सत्तमो हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः॥ (१०।७०।६)

'भगग्राम्ने गिनिपूर्वक निर्मल और पित्र जलमें हुवकी लगाकर स्नान किया, फिर स्वच्छ घोती पहनकर दुपग ओढकर वडी श्रद्धा और कुशलताके साथ सन्थ्योपासनादि नियकर्म किया, तदनन्तर ने हवन करके मौन होकर गायत्रीका जप करने लगे।' इतने काम तो वे सूर्योदयसे पहले ही कर लेते। फिर—

उपस्थायार्कमुद्यन्तं तर्पयित्वाऽऽरमन कलाः। देवानुपीन् थितृन् बुद्धान् विषानभ्यच्यं चारमवान्॥ (१०।७०।७)

'उदय होते हुए सूर्यका उपस्थान किया एवं अपने कलास्त्रक्षप देउना, ऋषि और पितरोंका तर्पण आर पूजन किया और तदनन्तर घरके बड़े-बूर्होंकी तथा ब्राह्मणोंकी तिविपूर्वक पूजा की ।'

इससे यह सीखना चाहिये कि शरीरपर जल

ढालकर नहीं, किन्तु जलमें प्रवेश करके, सूर्योदयसे पूर्व ही स्नान कर लेना चाहिये। स्नानसे रारीरमलका नारा होकर पवित्रता आती है। स्नानके समय ऐसी भावना करनी चाहिये कि शरीरमलके साथ ही मेरा मनोमल भी धुल रहा है। डुबकी लगाकर स्नान करनेसे शरीरकी गरमी शान्त होती है, कान्ति वढ़ती है और शक्ति तथा स्फूर्ति प्राप्त होती है। नित्य सूर्योदयसे पूर्व नदी या तालाब आदिमें स्नान करनेवालोंको सर्दी-जुकाम चहुत ही कम होता है। सानके बाद धोयी हुई स्वच्छ धोती पहननी चाहिये। मैले-कुचैले तथा वासी वस्नोंसे शरीरमें तमोगुण बढ़ता है। स्वच्छ धौत वस्नोंसे सान्त्रिकताकी चृद्धि होती है। सन्ध्यांके द्वारा भगवान्की उपासना की जाती है और उससे आत्मशुद्धि होती है। सन्व्या भी सूर्योदयसे पूर्व ही कर लेनी चाहिये। नित्य हवनसे देवताओंकी पूजा होती है, उनकी प्रसन्नतासे धन-धान्य-सुख-समृद्धिकी अभिवृद्धि होती है। निष्काम-भावसे करनेपर भगवान्की प्रसन्तता प्राप्त होती है और घरकी वायु विशुद्ध होती है, रोगोंके परमाणुओंका नाश होता है। देव, ऋषि एवं पितरोंके तर्पणसे तीनोंकी तृप्ति होती है और उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता-पिता, दादी-दादा, ताई-ताऊ, चाची-चाचा, बड़े भाई, गुरु, स्त्रामी आदि गुरुजन, ज्ञान और अवस्थामें वृद्ध अन्य स्त्री-पुरुष तथा ब्राह्मणादिके पूजनसे उनका स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे सर्वार्थकी सिद्धि होती है। इन प्रातःकालके नित्यकर्मोंको प्रमाद छोड़कर करनेसे मनुष्यको लोक-परलोक दोनोंमें सुख-शान्तिकी प्राप्ति होती है और भगत्रान्की प्रसन्ताका लाभ होता है। तदनन्तर-

धेन्नां रुक्मश्रङ्गीणां साध्वीनां मौक्तिकस्रजाम्। पयस्विनीनां गृष्टीनां सवत्सानां सुवाससाम्॥ ददौ रूप्यखुरात्राणां श्रौमाजिनतिलैः सह। अलङ्कतेभ्यो विष्रेभ्यो वहं वहं दिने दिने॥ (१०।७०।८-९)

'भगवान् सुन्दर वस्न और मोतियोंकी मालासे सजायी हुई, खूव दूध देनेवाली, पहली वारकी व्यायी हुई, बळड़ोंवाली और सीधे खभावकी तेरह हजार चौरासी ऐसी गौएँ, जिनके दोनों सींग सोनेसे तथा चारों खुर चाँदीसे मँढ़े होते थे, वस्नाभूषणोंसे सुसज्जित किये हुए ब्राह्मणोंको प्रतिदिन रेशमी वस्न, मृगचर्म और तिल्के साथ दान करते थे।'

इससे यह सीखना है कि गोदानका वड़ा माहात्म्य है और गौ भी ऐसी दान करनी चाहिये, जो सब तरहसे सुन्दर, स्वस्थ और दूध देनेवाळी हो। गौके साथ ही अन्यान्य वस्तुओंका भी दान करना चाहिये। असळमें प्रतिदिन अपनी स्थितिके अनुसार श्रद्धा-भिक्त-पूर्वक शुभ और आवश्यक वस्तुओंका दान अवश्य करना चाहिये। ऐसी वस्तु नहीं देनी चाहिये जो व्यर्थ हो, जिससे अपना झंझट छूटे और जो लेनेवालेके लिये भार तथा दु:खप्रद हो जाय। दान तो मनुष्यका धर्म है। जो अपनी शक्तिभर योग्य पात्रको दान करता है, उस गृहस्थके पाप कट जाते हैं और वह भगवान्की प्रसन्तताको प्राप्त करता है। मनु महाराजने पापनाशके साधन बतलाते हुए कहा है—

ख्यापनेनानुतापेन तपसाध्ययनेन च।
पापकृनमुच्यते पापात् तथा दानेन चापदि।।
(मनुसंहिता ११। २२७)

'प्रकट कर देनेसे, पश्चात्तापसे, तपसे, खाव्यायसे और आपत्तिकालमें दान करनेसे पापी मनुष्य पापोंसे छूट जाता है।'

दान-पुण्यके बाद भगवान्---

गोविप्रदेवताबृद्धगुरून् भूतानि सर्वशः। नमस्कृत्यातमसम्भूतीर्मङ्गलानि समस्पृशत्॥ (१०।७०।१०)

'अपने विमृतिरूप गी, ब्राह्मण, देवता, बृद्ध, गुरुजन तथा समन्त प्राणियोंको प्रणाम करके माङ्गलिक वस्तुओं-का स्पर्श करते थे।'

इसके बाद भगवान् दिन्य वस्नाभूषण पहनकर, धृत तथा दर्पणमें मुख देखकर, गौ-बैट, ब्राह्मण और देवनाओं के दर्भन करते तथा महलों के सब लोगों को इन्छित पदार्थ देकर राजदरवारमें जाते थे।

गौ-महाण तथा देवता एव माता-पिता, आचार्य आदि गुरुजन सदा ही पूजनीय है। इनको प्रणाम करनेसे इनका पित्र आशीर्वाद मिलता है, जिससे सारे संकट टलते हैं और महान् छाम होता है, मनु महाराज यहते हैं—

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्॥ (मतु॰२।१२१)

'जो मनुप्य प्रतिदिन बड़े-बूड़ोंको प्रणाम तथा उनकी सेत्रा करता है उसके आयु, विद्या, वल और यश—— ये चार बढ़ते हैं।'

इस प्रकार भगवान् खयं पूर्णकाम तथा समस्त जगत्के पूज्यनम एव एकमात्र वन्दनीय होनेपर भी खयं आचरण करके हमछोगोको नम्न और विनयी बनकर सबके साथ सम्मानपूर्ण वर्ताव करनेका उपदेश करते हैं। केवळ वड़े-बूढोंको ही नहीं, भगवान् तो अपने आचरणद्वारा प्राणीमात्रको प्रणाम करनेका उपदेश करते हैं—'भूतानि सर्वशः'। जब सबमें भगवान् स्थित हैं, तव प्राणीमात्रको प्रणाम करना ही चाहिये। श्रीमद्-भागनतमें ही योगीश्वर किनके वचन हैं—

खं वायुमिनं सिंहलं मही च ज्योतींपि सत्त्वानि दिशो हुमादीन्। सरित्समुद्राश्च हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं व्यणमेदनन्यः॥ (११।२।४१)

'आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, समस्त प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्र—सभी भगनान्के शरीर हैं। सबमें खय भगवान् प्रकट है। ऐसा समझकर सबको अनन्य भावसे—भगवद्गावसे प्रणाम करना चाहिये।'

भगवान्ने इन सब आचरणोको खयं करके छोगोंके सामने आदर्श उपस्थित किया और गीताको अपनी इस बाणोको चरितार्थ कर दिया—

यद् यदाचरित श्रेष्टसत्तदेवेतरो जनः।
स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥
न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिपु लोकेषु किंचन।
नानवासमबासव्य वर्तं एव च कर्मणि॥
(३।२१-२२)

'श्रेष्ठ पुरुप जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुप भी उस-उसके अनुसार ही करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुप स्वयं आचरण करके जो कुछ प्रमाण कर देता है, सब छोग उसीका अनुकरण करते हैं। इसीछिये हे अर्जुन! मुझे तीनों छोकोंमें कुछ भी कर्त्तब्य नहीं है तथा न कोई प्राप्त होनेयोग्य वस्तु ही मुझे अप्राप्त है; फिर भी मैं कर्ममें ही बर्तता हूँ।'

हमछोगोको भी जगदुरु भगगन्ते इस आदर्शके अनुसार ही व्यवहार करना चाहिये।



## श्रीमद्भागवतसे शिक्षा

( लेखक-शीताराचन्द्रजी पांड्या )

वेद और वेदान्ततक तो पहुँच बहुत थोड़े-से मनुष्योंकी है, साधारण लोगोंके लिये तो वे बड़े गूढ़ चने हुए हैं या बना दिये गये हैं। वे उस नरपतिकी त्तरह हैं जिसके नाममें सब शासन चलते हुए भी और जो सब शासनका सूत्रधार और सब अधिकारियोंकी शक्ति माने जाते रहनेपर भी जिसका दर्शन दुर्छभ है, जो सर्वसाधारणके छिये एक रहस्यकी ही वस्तु बना रहता है। महाभारत, रामायण और भागवत-ये तीन ही हैं जो साधारण जनताके छिये हिन्दू-धर्मका ज्ञान सुलभ वनाते हैं, जो हिन्दू-संस्कृतिकी रक्षा करते आ रहे हैं और जिन्होंने करोड़ों हिन्दुओंके हृदयोंमें हिन्दू-धर्मसम्बन्धी ज्ञान और अनुरागका प्रदीप प्रज्वित कर रक्खा है। इन तीनोंमेंसे प्रत्येकका विषय इतना सर्त्राङ्गीण है कि किसका क्या प्रधान विषय है, यह कहना खतरेसे खाली नहीं है। फिर भी स्थूल दृष्टिसे हम यह कहनेका साहस कर सकते हैं कि महा-भारत ज्ञानप्रधान है, रामायण कर्म ( सामाजिक आचार )-प्रधान है और भागवत भक्तिप्रधान है। इसीलिये सर्व-साधारणके लिये जहाँ महाभारत श्रद्धाकी वस्तु है और रामायण आदरकी, वहाँ भागवत प्रेमकी वस्तु है। अगर महा-भारत मस्तिष्क है तो रामायण आँख है,और भागवत हृदय है।

यों तो भागवतमें सभी नारायणों ( अवतारों ) और नाना नरों एवं नारियों और कमीं-विकमींकी कथाएँ हैं; परन्तु जिस तरह रत्नजिटत अँगूठीमें खर्ण होनेपर भी उसका सारभूत पदार्थ रत्न है और जिस तरह सभी निदयोंका छक्ष्य सागर है, उसी तरह उन सब कथाओं-का सार और छक्ष्य श्रीकृष्णचरित ही है।

महाभारतके श्रीकृष्ण तो महान् राजनीतिज्ञ और ज्ञान-गम्भीर गुरु हैं। परन्तु भागवतके श्रीकृष्ण ही जन-साधारणके श्रीकृष्ण हैं—जिन्हें जनता आत्मीय (घरकी चीज) समझती है, जिन्हें जनता प्रेम करती है और समझ सकती है। यहाँ वे वाल हैं, गोपाल हैं, मल्ल हैं, माखनचोर हैं। श्रीकृष्णका यह रूप किसी भी कालमें और किसी भी स्थानमें छप्त या गूढ़ नहीं होता। अतः जनताके लिये तो यही निरन्तर सत्य तत्त्व है।

मले ही प्रत्येक बालक श्रीकृष्ण-जैसा शक्तिशाली होकर न आता हो, किन्तु श्रीकृष्णकी-जैसी बाल-लीलाएँ किस बालकोंवाले घरमें सदा नहीं होती रहतीं ? क्या प्रत्येक बालकमें श्रीकृष्णकी यह झाँकी— जगत्का यह तत्त्व नहीं दिखायी देता ? परमात्मा करे हम किसी भी वालकमें श्रीकृष्णकी इस झाँकीकी ओर अपनी आँखें बंद न होने दें, प्रत्येक बालकसे उसी तरह प्रेम करें जैसे कि श्रीकृष्णको सारा गोकुल, और उसे लीलामयी और क्रीडामयी बनने दें । यह है भागवतका वाल-तत्त्व।

दूसरा तत्त्व है—गोपाल या ग्रामीण-तत्त्व । गोधनके दुग्ध आदिका और ग्राम्य जीवनका, ग्रुद्ध आव-हवा और सुन्दर प्राकृतिक दृश्योंका वालकों, अतः सभी मनुष्योंके खास्थ्य और पुष्टिसे कितना सम्बन्ध है—यह शिक्षा तो भागवतमें प्रतिपादित श्रीकृष्णके जीवनसे मिलती ही है; परन्तु दूसरी शिक्षा यह भी मिलती है कि जनताका, और खासकर भारतीय जनताका नेतृत्व कौन कर सकता है । श्रीकृष्ण खुद ग्रामीण थे, गाँववालोंसे हिले-मिले रहते थे, ग्रामीणोंको बन्धु और आत्मवत् मानते थे, ग्वालियेका (ग्रामीणका) धंधा करते थे, और ग्रामीण ही उनके प्रथम सहायक और प्रथम तथा प्रधान सेना थी । आज भी गाँवोंसे भरे इस भारतका सच्चा नेता वही हो सकता है जो श्रीकृष्णकी तरह ग्रामीण हो । वही लक्ष-लक्ष ग्रामों और कोटि-कोटि ग्रामीणोंका श्रद्धा-भाजन तथा प्रेम-भाजन हो सकता है ।

अगर हम केवल इन दो तत्त्वोंको ही समझ लें और आचरणमें ले आयें, तो भी भारतको वर्तमान-कालीन सामाजिक और राजनैतिक उलझनोंकी भी सुलझन आसानीसे हो जाय। यह है भागवतके राजनीति और समाजनीतिसम्बन्धी रूपकी एक झाँकी।

# श्रीमद्भागवतका वर्तमान रूप ही शाचीन है

श्रीमद्भागान इस समय जिस रूपमें उपलब्ध होता है, वहीं इसका प्राचीन खरूप है—यह बात इन मभी टीकाओसे तथा अन्य अनेक प्रमाणोंसे मिद्र होती है। श्रीमारदीय पुराणमें श्रीमद्भागानकी जो सूची मिछती है ओर प्रत्येक स्कन्धमें जिन कथाओंका निर्देश मिछता है, वे मब ज्यों-की-त्यों श्रीमद्भागाननमें मिछती हैं। वह वर्णन इस प्रकार है—

तत्र तु प्रथमे स्कन्धे स्त्वींणां समागमः। व्यासस्य चरितं पुण्यं पाण्डवानां तथैव च ॥ **पारीक्षितमुपाख्यानमितोदे** समुराहतम्। परीक्षिच्छुकसंवादे स्तिद्वयितस्पणम् ॥ ब्रह्मनारदसंवादेऽयतारचरितामृतम् पुराणलक्षणं चैव सृष्टिमारणसम्भवः॥ हितीयोऽयं समुदितः स्करधो व्यासेन धोमता । चरितं विदुरस्याथ मैत्रेयेणास्य सङ्गमः॥ सुग्रिप्रकरणं पश्चाद् ब्रह्मणः परमात्मनः। काषिलं साह्वयमप्यत्र ततीयोऽयमुदाहतः॥ सत्याश्चरितमादौ तु ध्रुवस्य चरितं ततः। पृथीः पुण्यतमाख्यानं ततः प्राचीनवर्हिषः॥ इत्येष तुर्यो गहितो विसर्गे स्कन्ध उत्तमः। विववतस्य चरितं तद्वंद्यानां च पुण्यदम् ॥ ब्रह्माण्डास्तर्गतानां च छोकानां वर्णनं ततः। नरकस्थितिरित्येप संस्थाने पश्चमो मतः॥ अज्ञामिलस्य चरितं दक्षसरिष्टिनिहर्णम् । वृत्राख्यानं ततः पश्चानमहतां जन्म पुण्यद्म् ॥ पष्टोऽयमुदितः स्कन्धो व्यासेन परिपोपणे ! प्रहादचरितं पुण्यं वर्णाश्रमनिरूपणम् ॥ सप्तमो गदितो चन्स वासनाकर्मेकीर्त्तने। ग जेन्द्रमोक्षणाख्यानं भन्यन्तरनिरूपणम् ॥ समुद्रमन्थनं चैव विटिचैभययन्धनम् । मत्स्यावतारचरितमप्रमोऽयं प्रक्रीचितः॥
सूर्यवंशसमारयानं सोमयंशनिक्रणणम्।
यंशानुचरिते प्रोक्तो नगमोऽयं महामते॥
कृष्णस्य वालचरितं कौमारं च प्रजस्थितिः।
क्षेशोरं मथुरास्थानं यौवनं द्वारकास्थितिः॥
भूभारहरणं चात्र निरोधे दशमः स्मृतः॥
नारदेन तु संवादो वसुदेवस्य कीर्तितः॥
यदोश्च दत्तान्नेयेण श्रीकृष्णेनोद्धवस्य च ।
याद्यानां मिथोऽन्तश्च मुक्तावेकादशः स्मृतः॥
भविष्यकलिनिर्देशो मोस्रो राज्ञः परीक्षितः॥
भविष्यकलिनिर्देशो मोस्रो राज्ञः परीक्षितः॥
सेरियकलिनिर्देशो मोस्रो राज्ञः परीक्षितः।
सेरियकलिनिर्देशो मोस्रो राज्ञः परीक्षितः।
सेरियकलिनिर्देशो मोस्रो राज्ञः परीक्षितः।
सेरियकलिनिर्देशो सोस्रो राज्ञः परीक्षितः।
सेरियकलिनिर्देशो सोस्रो राज्ञः परीक्षितः।
सेरियक्षित्रचिता सात्वनी च नतः। परम्।
पुराणसंख्याकथनमाश्रये द्वादशो हायम्॥
इत्येवं कथितं वत्स श्रीमद्रागवतं तव।।

श्रीमद्वागातमें बारह स्कन्ध हैं, इसमें तो किमीका निताद ही नहीं है। पर्यपुराणमें श्रीमद्वागातके बारह स्कन्धोंका भगवान्के बारह अहींके रूपमें वर्णन किया गया है, जिससे छोग श्रीमद्वागातके रूपमें भगतान्का ध्यान कर सकें। उसमें पहले और दूसरे स्वत्यको दोनों चरण-कमल, तीमरे और चौथेको जाँव, पाँचोंको नामि, छठेको वक्ष स्थल, सातों और आठोंको बाहु युगल, नोंको काण्ठ, दसवेंको मुखारिन्द, स्यारहोंको ललाट और बारहवेंको मुर्वा कहा गया है। सकेंशिकमहितान्तर्गत श्रीमद्वागातमाहात्म्यमें यही वात कुछ दूसरे हगसे कही गयी है। उसमें पैरसे लेकर जानुपर्यन्त

भ पादी यदीयी प्रथमदितीयी तृतीयतुर्यों विश्वती यदूरू । नामिलया पञ्चम एव पष्टों भुजान्तर दोर्युगल तथान्यों ॥ कण्ठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारिपन्द दशम प्रफुल्म् । एवादशो यथ्य ललाटपङ शिरोऽपि यद् द्वादश एव भाति ॥ नमामि देव वस्णानिधान तमालवर्ण मुहितावतारम् । अपारससारसमुद्रसेतु भजामहे भागवतस्वरूपम् ॥

पहला स्वन्ध, जानुसे कटिपर्यन्त दूसरा स्वन्ध, तीसरा स्वन्ध नाभि, चौथा स्वन्ध उदर, पाँचवाँ स्वन्ध हृदय, छठा स्वन्ध बाहुसहित कण्ठ, सातवाँ स्वन्ध मुख, आठवाँ स्वन्ध नेत्र, नवाँ स्वन्ध कपोल एवं भुकुटि, दसवाँ स्वन्ध ब्रह्मरन्ध्र, ग्यारहवाँ स्वन्ध मन और बारहवाँ स्वन्ध आत्मा कहा गया है।

पादादिजानुपर्यन्तं प्रथमस्कन्ध ईरितः।
तद्ध्वं कटिपर्यन्तं द्वितीयस्कन्ध उच्यते॥
त्वतीयो नाभिरित्युक्तश्चतुर्थ उदरं मतम्।
पश्चमो हदयं प्रोक्तं पष्टः कण्ठं सवाहुकम्॥
सर्वस्रक्षणसंयुक्तं सप्तमो मुखमुच्यते।
अप्रमश्चश्चषी विण्णोः कपोस्रो भुकुटिः परः॥
दशमो ब्रह्मरन्ध्रं च मन पकादशः स्मृतः।
आत्मा तुद्वादशस्कन्धः श्रीकृष्णस्य प्रकीर्तितः॥

इस प्रकार स्कन्धोंके सम्बन्धमें कोई मतभेद न होनेपर भी अध्यायोंके सम्बन्धमें थोड़ा मतभेद प्राप्त होता
है । पद्मपुराणमें ऐसा कहा गया है कि 'द्वात्रिंशत्त्रिशतं च यस्य विल्सच्छाखाः' और चित्सुखाचार्यने एक
पद्मांश उद्धृत किया है—'द्वात्रिंशत्त्रिशतं पूर्णमध्यायाः ।'
इन वचनोंके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि
श्रीमद्भागवतमें तीन सौ वत्तीस ही अध्याय होने
चाहिये । इसी आधारपर एक आचार्यने श्रीमद्भागवतके
तीन अध्यायोंको प्रक्षित्त माना है । उनकी दृष्टिमें
श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धमें वारहवाँ, तेरहवाँ और
चौदहवाँ तीन अध्याय प्रक्षित्त हों । ऐसा मानते हुए भी
उन्होंने इन तीन अध्यायोंकी व्याख्या की है और सङ्गति
वैठायी है । उनके अतिरिक्त श्रीमद्भागवतके प्रायः सभी
टीकाकार श्रीमद्भागवतमें तीन सौ पैतीस अध्याय मानते
हैं और सबकी व्याख्या भी करते हैं । श्रीजीव

गोस्नामीने वारहवें अध्यायकी टीकाके प्रारम्भमें लिखा है--- ''जो इन तीन अध्यायोंको प्रक्षिप्त मानते हैं, उनके वैसा माननेका कोई कारण नहीं है । क्योंकि सव देशोंमें वे प्रचलित हैं और वासनाभाष्य, सम्बन्धोक्ति, विद्वत्कामधेनु, शुक्तमनोहरा, परमहंसप्रिया आदि प्राचीन एवं आधुनिक टीकाओंमें इनकी व्याख्या की गयी है। यदि अपने सम्प्रदायमें अखीकृत होनेके कारण ही वे इन्हें अप्रामाणिक मानते हैं, तो दूसरे सम्प्रदायोंमें स्वीकृत होनेके कारण प्रामाणिक ही क्यों नहीं मानते ? ...... इसलिये 'द्वात्रिंशत् त्रिशतञ्च' इस पदका अर्थ यदि तीन सौ बत्तीस ही हो तब भी चाहे जहाँसे तीन अध्याय नहीं निकाल देने चाहिये। वास्तवमें तो 'द्वार्त्रिशत् च त्रयश्च रातानि च' इस प्रकारका द्वन्द्वैक्य खीकार करके उन पदोंका भी तीन सौ पैंतीस ही अर्थ समझना चाहिये।' श्रीमद्भागवतके प्रथम श्लोककी श्रीधरी व्याख्याकी टिप्पणी 'दीपनी' एवं श्रीराधामोहन तर्कवाचस्पतिकी टीकामें इस विषयपर वड़ा विचार किया गया है और अनेक प्रमाणोंके आधारपर इस पदका अर्थ तीन सौ पैंतीस ही माना गया है । गौरीतन्त्रमें इस वातका स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि श्रीमद्भागवतमें तीन सौ पैंतीस अध्याय हैं-

#### प्रन्थोऽप्रादशसाहस्रः श्रीमद्भागवताभिधः। पञ्जित्रंशोत्तराध्यायस्त्रिशतीयुक्त ईश्वरि॥

इतना ही नहीं, कौशिकसंहितान्तर्गत भागवतमाहात्म्य-में तो पूरे प्रन्थकी अध्याय-संख्या तीन सौ पैंतीस लिखकर प्रत्येक स्कन्धकी अध्याय-संख्या पृथक्-पृथक् भी गिनायी है—प्रथम स्कन्धमें उन्नीस, द्वितीय स्कन्धमें दस, तृतीयमें तैंतीस, चतुर्थ स्कन्धमें इकतीस, पञ्चम स्कन्धमें छब्बीस, षष्ठमें उन्नीस, सप्तममें पंद्रह, अष्टममें चौबीस, नत्रममें चौबीस, दश्ममें नब्बे, एकादशमें इकतीस

पाठमें 'इति' 'अय' आदिको भी छोडा नहीं जाता, क्योंकि श्रीमद्भागनत रसरूप फल है, इसमें त्याग करनेयोग्य क्रिलका आदि कुछ नहीं है। श्रीमद्भागनतकी अन्वितार्थ-प्रकाशिका टीका के रचयिता खनामनन्य श्रीगगासहायजी जरक महोदयने लिखा है कि मैंने तीन बार श्रीमद्भागनतका अक्षर-अक्षर गिना है। उनके कथनानुसार सत्रह हजार, नौ सो, साढ़े अट्ठानवे श्लोक होते हैं।

इससे यह सिद्ध हुआ कि श्रीमद्भागनतमें डेढ रहोक कम अठारह हजार रहोक हैं। यह कमी भी उवाच आदिने पाठमेदके कारण ही हे। अवतम जितनी प्राचीन प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं, उनमें सबसे प्राचीनतम सरस्वतीमन काशीकी पुस्तक है। परन्तु वही पाठ ठीक है, यह बल्पूर्वक नहीं कहा जा सकता। यद्यपि नर्तमान प्रचलित प्रतियोंसे कहीं-कहीं पाठमेदके अतिरिक्त उसका और कोई मेद नहीं है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि श्रीश्रीधरस्वामी एव श्रीनल्लभाचार्य आदिको उससे भी कोई प्राचीन प्रति न मिली होगी। सम्भन है उनकी टीकाओंमें आहत पाठ उस प्रतिसे भी प्राचीन हों और यही ठीक जैंचता है। इस रलोक गणनासे यह बात मलोमोंति सिद्ध हो जाती है कि श्रीमद्भागनका प्रचलित रूप बहुत ही प्राचीन है।

ओर द्वादशमें तेरह—सब मिलाकर तीन सौ पैंतीस\*। इसी प्रकार इक्कीस दिनके पाठमें कितने कितने अध्याय प्रतिदिन पढने चाहिये, यह वर्णन करते समय भी अध्याय सख्या दी गयी है। स्लोकोंके सम्बंधमें कोई मतभेद नहीं है। पुराणोंसे लेकर आधुनिक टीकाकार-पर्यन्त श्रीमद्भागपनमें स्लोकोंकी सख्या अठारह हजार मानते हैं। श्रीमद्भागतत मन्त्रात्मक ग्रन्थ है। इसके एक एक रछोक, एक एक पद ओर सन्दका मन्त्रकी भाँति प्रयोग करके छोग अपनी अभीष्ट सिद्धि करते हैं, इसिटिये परम्परासे ही पाठ प्रन्य होनेके कारण श्रीमद्भागनतमें कुछ घरती-बढ़ती नहीं हुई है । यह ज्यो-का-यों चला आता है । स्थूल दृष्टिसे देखनेपर वर्तमान श्रीमद्भागनतमें अठारह हजार स्लोक नहीं मिलते । इसका कारण यह हे कि इस समय प्रस आदिके कारण प्रन्थोंके सुलभ हो जानेसे, प्राचीन कालमें जिस प्रकारसे रलोक गिननेकी प्रथा थी वह अब नहीं रही । प्राचीन काळमें बत्तीस अक्षरोंका एक रहोक माना जाता था और उसी गणनाके अनुसार खिखनेत्रालोंको पुरस्कार आदि दिये जाते थे। इस प्रकार गणना करनेसे सोल्ह हजारके लगभग खोक श्रीमद्भागननमें होते हैं । प्रत्येक उनाचको एक खोक एव अव्यायकी पुष्पिकाको डेढ श्लोक मान लेनेपर श्लोक सख्या अठारह हजार हो जाती है। इसीसे श्रीमद्रागपत के



क्कन्धेयु सर्वेपु गता ब्रुपेऽहमध्यायसख्या शृणुत द्विजे इ। एकोनविशा दश रामरामास्तयैकत्रिशदसनेत्रसख्या ॥
 न देन्दुसख्या शरचन्द्रसमिताश्चतुर्द्वय चाग्रिमके तथै। । खनन्दसख्या विध्वहिसख्या अध्यायसख्या कमतिव्रस्पा ॥

# श्रीमद्भागवत प्रामाणिक महापुराण है और भगवान् व्यासकृत है

श्रीमद्भागवत संस्कृत वाङ्मयकी सर्वोत्कृष्ट परिणति है। उसके रुक्य, साधन और रौरी महान् तथा विरुक्षण हैं; एवं उसका स्वरूप भी अत्यन्त गम्भीर, मधुर तथा प्रसादपूर्ण है । उसका अध्यातम, उसका कान्य और उसकी समाज-संगठन-प्रणाली सम्पूर्ण संसारके लिये गौरवकी वस्तु है। जीवोंके परम कल्याणके लिये ही इस प्रन्थरतका आविभीव हुआ है । यह भगवान्का साक्षात् स्वरूप है, प्रसाद है । उद्भवकी प्रार्थनासे भगत्रान्ने भागत्रतमें प्रवेश किया है । इसमें उन्होंने अपना विशेष तेज स्थापित किया है । वाङ्मयी मूर्ति धारण करके वे ही भागवतके रूपमें प्रकट हुए हैं। आज भी श्रद्धा-भक्ति और भावकी दृष्टिसे देखनेपर श्रीमद्भागवतके रूपमें साक्षात् भगवान्के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। भगत्रान् और श्रीमद्भागत्रतका आश्रयाश्रयिमात्र-सम्बन्ध है।

'भागवत' शब्दका अर्थ है—जो भगवान्का हो। श्रीमद्भागवतके अनेक प्रसङ्गोंमें भक्तके अर्थमें 'भागवत' शब्दका प्रयोग हुआ है। भक्तके हृदयमें, दृष्टिमें, रोम-रोममें भगवान्का निवास है; भक्त केवल भगवान्के लिये है। उसके साध्य, साधन, जीवन एवं सब कुछ भगवान्के हैं। ठीक वैसे ही श्रीमद्भागवतमें जो कुछ है, वह स्वयं जो कुछ है, सब भगवान्का ही है; सब भगवान् ही है। यह सब सत्य, परम सत्य होनेपर भी आधुनिक मनोवृत्ति इसको भावुकता कहती है। इसलिये भागवतकी रक्षाके लिये नहीं—क्योंकि वह तो स्वयं सुरक्षित है; तार्किकोंके समाधानके लिये नहीं—क्योंकि व्रक्तिना अन्त नहीं है; भक्तजनोंके सन्तोषार्थ, भागवतके सम्बन्धमें यहाँ कुछ वातें लिखी जाती हैं।

आर्यजातिमें सत्र प्रकारकी उन्नतिके छिये प्राय: दो प्रकारके शास्त्र स्वीकार किये गये हैं—श्रुति और समृति । इनके अतिरिक्त ब्रह्माण्डपुस्तक, पिण्डपुस्तक आदि भी शास्त्रोंके मेद हैं, जिनका वर्णन वेदके पश्चनद्यः सरस्वती' मन्त्रमें आया है। श्रुतिके शब्द नित्य होते हैं। सब युग, सब मन्वन्तर और सब कल्पोंमें उनकी आनुपूर्वी एक-सी ही रहती है। सृष्टिके प्रारम्भमें प्रणव, गायत्री और मन्त्रसंहिताके रूपमें उनका अनाहत नाद होता है। विशुद्ध अन्तःकरणवाले ऋषिगण उसका श्रवण करते हैं और पीछे अपनी शिष्य-परम्परामें उन्हीं शब्दोंमें उनका विस्तार करते हैं। वेद शब्दशः एक ही होते हैं, देश और कालके व्यवधानसे उनमें अन्तर नहीं पड़ता। वे परमात्माके शब्द हैं।

दूसरे प्रकारके शास्त्र 'स्मृति' कहलाते हैं । मन्वादि स्मृति, महाभारतादि इतिहास, श्रीमद्भागवतादि महापुराण स्मृति-शास्त्रके अन्तर्गत हैं। महान् तपस्त्री त्रिकालज्ञ ऋषियोंके परम पत्रित्र अन्त:करणमें भगवान्की प्रेरणासे इन भावोंका आविर्भाव हुआ करता है । ये शास्त्र भाव-रूपसे तो सर्वदा एक ही रहते हैं, परन्तु इनके शब्दोंकी आनुपूर्वी परिवर्तित होती रहती है । सृष्टिके प्रारम्भमें प्राचीन भागोंकी स्मृति होती है और स्मृतिके आधारपर रचे जानेके कारण वे स्मृति-शास्र कहलाते हैं। यद्यपि पुराणोंमें ऐसे वचन भी मिलते हैं जिनमें श्रुतियोंके समान ही पुराणोंको शब्दरूपमें भी नित्य कहा गया है, तथापि पुराणोंके निर्माणका समय निर्दिष्ट होनेके कारण उन वचनोंको पुराणोंका महत्त्व वर्णन करके उनकी वेदसमकक्ष प्रामाणिकताके समर्थक समझना चाहिये । जगत्के इतिहासमें उथल-पुथल और उलट-पलट होनेपर भी ये एक-सरीखे ही रहतें हैं। इसीसे वेद, उपनिषद् और मनुसंहिता आदिमें स्पष्ट वतलाया गया है कि जैसे भगवान्के निःश्वाससे ऋग्वेद-यजुर्वेद आदि प्रकट हुए हैं, वैसे ही इतिहास-पुराण भी प्रकट हुए हैं।

अस्य महतो भूतस्य नि इवसितमेतद् यद् भूरग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽधर्वाद्गिरस इतिहास पुराणम्। (वाजसनेयिबासणोपनिषद् ४)११।५)

इतिहासपुराणं पश्चमं वेदाना वेदम्। (छान्दोग्योपनिषद् ७। १।२)

इनके अतिरिक्त सिहताभागमें भी अनेक स्थानोंपर पुराणोंका उल्लेख मिलता है । गोपथनाक्षणमें और अथर्वेवदमें नाहाणप्रन्थोंके साथ ही पुराणोंका उर्णन आता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदोंमें आये हुए 'पुराण' राज्यका अर्थ नाहाणप्रन्थ नहीं है। वेदोंकी ही माँति पुराण भी भगानके निश्वास हैं और वे इन्हीं भागोंको लेकर प्रत्येक कल्पके प्रारम्भमें प्रकट हुआ करते हैं।

उच्चत्तानसम्पन्न ऋषि-मुनियोंके छिये वेदोंका अर्थ अत्यन्त स्पष्ट है। परन्तु साधारण छोगोंके छिये वह अत्यन्त दुरुह है और उसकी भाषा भी साधारण भाषासे तिलक्षण ही है। इसिल्ये सर्वसाधारणको वेदोंका व्यानहारिक ज्ञान प्राप्त करनेके छिये वेदोंके एक ऐसे भाष्यकी आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा सर्नसाधारण अपने लक्ष्य-लक्षण आदिको पहचान सके। वेदोंके उपबृंहणके लिये इतिहास और पुराण साधन माने गये हैं—

#### 'इतिहासपुराणाभ्या वेदं समुपर्हेहयेत्।'

तीन गुण, तीन भाव और त्रिपिध अधिकारियों के भेदसे वेदोंके अर्थ भी तीन प्रकारके होते हैं। अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत भागोंको प्रकट करनेके लिये एक ही मन्त्रमें तीन प्रकारके अर्थ मरे रहते हैं। न केनल वेद ही, ससारकी समस्त वस्तुएँ त्रिपिन भागसे व्यास हैं। 'नेत्र' शब्दके उच्चारणसे अधिभृत भानमें नेत्रगोलक, अधिदेव भानमें सूर्य और अध्यात्म भानमें रूपत मात्राका ग्रहण होता है। साधकके भूमि मेदके अनुसार उसे 'नेत्र' शब्दके उच्चारणसे भिन्न भिन्न भागोंकी अनुभूति होती है। ठीक इसी सिद्धान्तके

अनुसार पुराणोंमें भी वेदमन्त्रोंसे तीनों प्रकारके भाग प्रहण किये गये हैं ओर तीनों प्रकारकी शैलीमें वर्णन भी किया गया है । पुराणसहितामें कहा गया है कि शास्त्रोंमें तीन प्रकारकी भाषा होती है-समाधिभाषा, परकीया भाषा और छौकिकी भाषा। समाधिभाषा उसको कहते हैं, जिसमें समाधिगम्य निपयोंको बिना रूपक आदिकी सहायताके स्पष्टरूपमें वर्णन किया गया हो---जैसे जीन, ईश्वर, अकृति आदिके खरूपका वर्णन। समाधिगम्य त्रिपयोंका ही जब रूपक अथना छौकिक त्रिपयोंके समान वर्णन किया जाता है, तब उसको छोकिकी भाषा कहते हैं--जैसे ब्रह्माका अपनी कन्यापर मुग्ध होना, ब्रह्मा और निष्णुका शिनिङ्कका ओर-छोर नहीं पाना आदि । परकीया भाषा उसको कहते हैं, जिसके द्वारा धर्मसस्थापनके लिये किसी भी लोक, कल्प अथरा व्यक्तिकी यथार्थ कथा कही गयी हो। इन्हीं तीनों भाषाओंके द्वारा पुराण वेदगत अयोंका वर्णन करते हैं।

उपर्युक्त निरएणसे यह सिद्ध होता है कि वेद और उनके भाष्यस्राह्म पुराण अनादि और नित्य हैं। ये सृष्टि एवं प्रलयके पूर्व और पश्चात् भी निवमान रहते हैं। इसलिये इनके निर्माणकालके सम्बन्धमें जो अनुसन्धान होता है, वह यदि ब्रह्माण्डके निस्तार और देवी राज्यपर दृष्टि रखकर नहीं किया गया तो सर्नया अपूर्ण रहेगा और उसके द्वारा श्रमकी ही विशेष वृद्धि होगी। शास्त्रोंकी अनादिता और नित्यता स्वीकार करते हुए भी वेदोंके अतिरिक्त जिनकी आनुपूर्ग नित्य नहीं है, उन स्मृतिरूप शास्त्रोंके प्रकट होनेका समय अनुसन्धान करनेमें कोई आपित नहीं है। फिर भी दो बातोंका स्मरण तो निरन्तर रखना ही चाहिये—एक तो दिव्य शरीर गले सिद्ध ऋषियोंकी असाधारण आयुका और दूसरे उन शास्त्रोंकी प्रामाणिकताका। यदि ऋषियोंकी आयु भी सामान्य पुरुषोंकी भाँति सौ-पचास वर्षकी मान छी जायगी, तो भी ठीक-ठीक प्रन्थनिर्माणका समय नहीं माछम हो सकेगा और यदि उन प्रन्थोंमें छिखे हुए समयको अप्रामाणिक मानेंगे, तो भी उनके समय-निर्णयसे विशेष छाभ न हो सकेगा। जिसपर झूठा होनेका सन्देह है, उसकी प्राचीनता जानकर भी उसके अनुसार आचरण करनेमें हिचकिचाहट होगी।

प्रत्येक द्वापरयुगके अन्तमें भगवान् विष्णु व्यास-रूपसे अवतीर्ण होते हैं और मनुष्योंको अल्पबुद्धि, अल्पशक्ति और अल्पायु जानकर वेदोंके चार भाग कर देते हैं । व्यासका 'व्यास' नाम ही इसलिये पड़ा है कि वे वेदोंका विभाजन करते हैं। प्रत्येक मन्वन्तर और प्रत्येक द्वापरमें भिन्न-भिन्न व्यास हुआ करते हैं । वैवस्वत मन्वन्तर-के अहाईसर्वे द्वापरमें महर्षि पराशरके द्वारा सत्यवतीके गर्भमें उत्पन्न होनेवाले भगवान् कृष्णद्वैपायन ही व्यास हुए हैं (वि० पु० ३ | ३ )। वर्तमान समयमें वेदोंका जो स्वरूप उपलब्ध है, वह इन्हीं वेदन्यासके द्वारा संगृहीत है । महाभारत और अठारह पुराणोंके कर्त्ता भी यही वेदन्यास हैं। अठारह पुराणोंके नाम प्राय: प्रत्येक पुराणमें आते हैं। वे निम्नलिखित हैं—नहापुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, शिवपुराण, भागवतपुराण, नारदीयपुराण, मार्कण्डेयपुराण, आग्नेयपुराण, भविष्य-पुराण, ब्रह्मवैत्रतीपुराण, लिङ्गपुराण, वराहपुराण, स्कन्द-पुराण, वामनपुराण, कूर्मपुराण, मत्स्यपुराण, गरुड्पुराण और ब्रह्माण्डपुराण । इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से पुराण और उपपुराण प्राप्त होते हैं। कई पुराण तो दो-दो प्राप्त होते हैं । स्कन्दपुराण एक संहितात्मक है और दूसरा खण्डात्मक है। दोनों ही व्यासकत हैं। एक पुराण है और एक उपपुराण। वैसे ही श्रीमद्भागवत भी दो प्रकारके प्राप्त होते हैं---एक भागत्रत और दूसरा देवीभागवत। इनमेंसे महापुराणान्तर्गत कौन-सा भागवत है, विचारणीय प्रश्न है । देवीभागवतके पक्षमें पाँच वातें कही जाती हैं---

१—महाभारत-निर्माणके पूर्व ही अष्टादश पुराणोंकी रचना हो चुकी थी, ऐसा वर्णन मिलता है\*। भागवतकी रचना महाभारतके पश्चात् हुई, जैसा कि भागवतमें लिखा है। तब भागवत ब्यासरचित होनेपर भी महापुराण कैसे हो सकता है ?

२—श्रीमद्भागवतके टीकाकारोंने भागवतके स्वरूपका निर्णय करनेके लिये प्रथम श्लोककी व्याख्यामें जो वचन उद्धृत किये हैं, वे देवीभागवतपर पूर्णतः घट जाते हैं और श्रीमद्भागवतपर नहीं घटते । इसलिये देवीभागवत ही 'भागवत' शब्दका वाच्यार्थ है ।

३—मत्स्यपुराणमें जहाँ पुराणोंके दानका प्रसङ्ग आया है, वहाँ भागवतके साथ हेमसिंहके दानकी भी आज्ञा है। सिंहके साथ देवीभागवतका ही साक्षात् सम्बन्ध है, श्रीमद्भागवतका नहीं। इसलिये भी देवीभागवत ही भागवत है।

४—वेदन्यासरचित महाभारत, विष्णुपुराण, स्कन्द-पुराण आदि प्रन्थोंमें जैसे द्राक्षापाक, कैशिकी वृत्ति और सरल भाषाका प्रयोग हुआ है वैसा देवीभागवतमें तो है; परन्तु श्रीमद्भागवतमें ठीक उसके विपरीत नारिकेल्पाक, आरमटी आदि वृत्ति और कठोर भाषाका प्रयोग हुआ है। इसलिये श्रीमद्भागवत किसी अन्यकी रचना है और देवीभागवत वेदन्यासकी।

५—ईसाकी तेरहवीं सदीमें वैद्यवर केशवके पुत्र, श्रीधनेश मिश्रजीके शिष्य, देविगिरिनरेश महाराज महादेवके सभापण्डित पण्डितराज श्रीवोपदेवने राजमन्त्री श्रीहेमादिको सन्तुष्ट करनेके लिये श्रीमद्भागवतकी रचना की । यह

<sup>\*</sup> अष्टादशपुराणानि कृत्वा सत्यवतीमुतः । भारताख्यानमिक्छं चक्रे तद्रूपवृंहितम् ॥ (स्कं० पु०)

अष्टादशपुराणानि अष्टौ व्याकरणानि च । शात्वा सत्यवतीस्नुश्रके भारतसंहिताम् ॥ (म॰ पु॰)

सर्त्रया खतन्त्र उनकी रचना है, इसे महापुराणोंमें स्थान नहीं मिलना चाहिये। इसका खण्डन हो जानेपर देवी-भागतत खतः ही महापुराण सिद्ध हो जाता है।

अब इन आपितियोंपर क्रमशः विचार किया जाता है।
१ —वर्तमान कालमें जो अष्टादश पर्वका महाभारत
उपलब्ध होता है, यह मगरान् व्यासके बनाये हुए
महाभारतका संक्षिप्त रूप है। भगरान् व्यासने पहले
सी पर्रोक्ता महाभारत बनाया था। पूर्ण हो जानेपर
उन्होंने ऐसा सोचा कि वेद और ब्रह्मसूत्रोंमें द्विजेतरोंका
अविकार नहीं है—ऐसा विचार करके मैंने इस सी पर्वयाली संहिताका निर्माण स्त्री, शृद्ध और ब्राह्मणबन्धुओंके
लिये किया था। परन्तु यह इतनी बृहत् और गम्भीर
हो गयी कि सम्भर है उनके लिये उपयोगी न हो।
इसलिये व्यासदेवने अपने दो शिष्य जैमिनि और
वैशम्पायनको बुलाकर कहा कि तुम इस सी पर्वके
महाभारतका अठारह पर्वके महाभारतके रूपमें सक्षेप
कर दो।

'यतन् पर्वशतं पूर्णं व्यासेनोक्तं महात्मना । ततस्तु सूतपुत्रेण रौमहर्पणिना पुरा॥ क्षितं नैमिपारण्ये पर्वाण्यप्रादशैव तु।'

जैमिनिकृत महाभारतका केउल जैमिनीयाश्वमेव ही प्रचलित है। येन भाग छलम नहीं है। वैशम्पायनकृत महाभारत ही आजकल उपलब्ध होता है। 'समासी भारतस्थायम्' इस उितासे तो यह बात बहुत ही स्पष्ट ही जाती है। अष्टादश पर्वशले महाभारतके पूर्व अष्टादश प्राणींका निर्माण हो चुका था, परन्तु सौ पर्वशले महाभारतके पूर्व नहीं। इसिलिये जहाँ पुराणोंके महाभारतसे से पूर्व निर्माणका वर्णन आता है वहाँ अष्टादश पर्ववाले महाभारतसे, और जहाँ पश्चात्का वर्णन आता है वहाँ विश्व आता है वहाँ सी पर्वशलिसे—ऐसा समझना चाहिये। सची बात तो यह है कि महाभारत और पुराण एक ही व्यक्तिके बनाये हुए हैं, इसिलिये उनमें पूर्वपरमावकी कल्पना

ही ठीक नहीं है। गीतामें ब्रह्मसूत्रोंका उल्लेख और बहासूत्रोंमें गीताका, पुराणोंमें महाभारतका और महाभारत-में पुराणोंका उल्डेख इस वातका अत्यन्त स्पष्ट प्रमाण है कि ये सब एक काल और एक व्यक्तिके लिखे हुए हैं। पहलेके बने होनेपर भी मार्कण्डेय, अग्नि आदि पुराणींमें महाभारतकी चर्चा है। जनमेजयके यज्ञमें महाभारतका सुनाया जाना और महाभारतमें जनमेजयकी कथा आना, ये दोनों ही इस बातके सूचक हैं कि यज्ञके पहले ही परीक्षित्को श्रीमद्रागरत सुनाया जा चुका था। जुनमेजयके यज्ञका वर्णन करनेवाला महाभारत श्रीमद्भागवत-के पहले बना था, यह कत्यना किसी प्रकार सुसहत नहीं है। इसिलेय ऐसा मानना चाहिये कि भगगन व्यासने पहले सौ पर्ववाले महाभारतकी रचना की, उसके बाद सत्रह पुराणोंकी। परन्तु उनके निर्माणसे जब सन्तोप न हुआ, तब नारदके उपदेशसे श्रीमद्भागवतकी रचना की । प्रत्येक पुराणमें अठारहों पुराणोंके नाम आये हैं। यह बात ध्यानमें रख लेनेपर फिर यह प्रश्न ही नहीं रह जाता कि पहले किस प्रन्थका निर्माण हुआ है। संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्रन, एक दूसरेका मिळान बहुत दिनोंतक खयं व्यास ही करते रहे हैं। इसलिये श्रीमद्भागनतमें जो यह वर्णन आया है कि यह महाभारतके पीछे बना है--वह सत्य है; परन्तु इस महाभारतके पूर्व बननेके कारण वह अष्टादश महापुराणी-के अन्तर्गत ही है । यह बात भी घ्यानमें रखने योग्य है कि 'भागात' शब्दकी न्युत्पति दोनों ही प्रकारसे हो सकती है-'मगरवा इदम्' और 'मगरत इदम्'। इससे ठीक-ठीक अर्थ निकल जानेपर भी भागतत शब्दके पूर्व 'देवी' शब्द छगानेका कोई प्रयोजन नहीं माळूम पड़ता । निशेषण लगानेसे उलटे यह बात सिद होती है कि पुराण-प्रसिद्ध भागनन-शब्दार्थ श्रीमद्भागनत है और देगीभागवन उससे पृथक् और पीछेका है।

२—श्रीमद्भागपतके निम्नलिखित लक्षण पुराणोंमें मिलते हैं— यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्मविस्तरः। वृत्रासुरवधोपेतं तद् भागवतिमण्यते॥ • (मत्स्यपुराण)

ग्रन्थोऽप्रादशसाहस्रो द्वादशस्कन्धसम्मितः। हयग्रीवब्रह्मविद्यां यत्र वृत्रवधस्तथा॥ गायव्या च समारम्भस्तद् वै भागवतं विदुः। (स्कन्दपुराण)

अम्बरीष शुकप्रोक्तं नित्यं भागवतं शृणु । पठस्व स्वमुखेनापि यदीच्छस्ति भवक्षयम् ॥ (पद्मपुराण)

अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः।
गायत्रीभाष्यरूपोऽसौ वेदार्थपरिवृहितः॥
पुराणानां साररूपः साक्षाद् भागवतोदितः।
द्वादशस्कन्धसंयुक्तः शतविच्छेदसंयुतः॥
प्रन्थोऽष्टादशसाहस्रः श्रीमद्भागवताभिधः॥
(गरुष्ट्रपुराण)

'जिस पुराणमें गायत्रीके इतरा धर्मके विस्तार और वृत्रासुरके वधका वर्णन हो, उसका नाम भागवत है।'

'वारह स्कन्ध, अठारह हजार श्लोकवाला ग्रन्थ— जिसमें हयग्रीवचरित्र, ब्रह्मविद्या, वृत्रासुरवधका वर्णन है और गायत्रीसे जिसका प्रारम्भ हुआ है—उसका नाम भागवत है।'

'हे अम्बरीष! यदि तुम्हारी इच्छा है कि मैं संसारसे मुक्त हो जाऊँ, तो तुम प्रतिदिन शुकोक्त भागवतका श्रत्रण करो अथत्रा अपने-आप ही पठन करो।'

'यह ब्रह्मसूत्रोंका अर्थ है, महाभारतका तात्पर्य-निर्णय है, गायत्रीका भाष्य है और समस्त वेदोंके अर्थको धारण करनेवाला है। समस्त पुराणोंका सार रूप है, साक्षात् श्रीशुकदेवजीके द्वारा कहा हुआ है, इसमें सौ विश्राम हैं, अठारह हजार श्लोकोंका यह श्रीमद्भागवत नामक ग्रन्थ है।

ये सब-के-सब छक्षण श्रीमद्भागवतमें घट जाते हैं। श्रीमद्भागवतके पहले और अन्तिम श्लोकमें गायत्रीका सार आ गया है। केवल इतने ही प्रमाण नहीं; नारदीय महापुराणमें जहाँ सभी पुराणोंकी अनुक्रमणिका लिखी गयी है, वहाँ श्रीमद्भागवतकी अनुक्रमणिका पूर्ण रूपसे प्राप्त होती है। यथा—

विरिश्चे शृणु वक्ष्यामि वेद्व्यासेन यत् कृतम् ।
श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं वेद्सम्मितम् ॥
तद्धाद्शसाद्दसं कीर्तितं पापनाशनम् ।
सुरपादपरूपोऽयं स्कन्धेद्वीद्शमिर्युतः ॥
भगवानेव विप्रेन्द्र विश्वरूपी समाहितः ।
तत्र तु प्रथमे स्कन्धे सूत्वींणां समागमे ।
व्यासस्य चरितं पुण्यं पाण्डवानां तथैव च ॥

——इत्यादि

न केवल नारदीय पुराणमें बल्कि अन्यान्य पुराणों में भी बहुत स्पष्ट वर्णन आया है—

दशसप्त पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः।
नाप्तवानमनसस्तोषं भारतेनापि भामिनि॥
चकार संहितामेतां श्रीमद्भागवतीं पराम्।
(पद्मपुराण)

'सत्यवतीनन्दन व्यासने महाभारत और सत्रह पुराणोंकी रचना की, फिर भी उन्हें शान्ति न मिली; तब उन्होंने श्रीमद्भागवतकी रचना की।'

पद्मपुराणमें श्रीमद्भागवतमाहात्म्यके प्रसङ्गमें ऐसा वर्णन आता है कि जब भागवतकी कथा होने लगी तब वेद, वेदान्त, मन्त्र, तन्त्र, संहिता, सत्रहों पुराण और हजारों ग्रन्थ उपस्थित हुए। जैसा कि निम्न-स्नोकसे प्रकट होता है—

वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राणि संहिताः। दशसप्तपुराणानि सहस्राणि तदाऽऽययुः॥

यदि श्रीमद्भागवत अठारहवाँ पुराण न होता, तो यहाँ सत्रह ही पुराणोंके आनेकी वात नहीं लिखी

<sup>\*</sup> श्रीमद्भागवतके प्रथम पद्यमें ही गायत्रीका पूरा वर्णन है । सिवतुः=जन्माद्यस्य यतः । देवस्य=स्वराट् । वरेण्यं भर्गः=धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् । धियो यो नः इत्यादि=तेने ब्रह्म हृदा आदि । धीमहि=धीमहि । अन्तमें भी है ।

जाती । अठारहर्वेकी अनुपस्थितिसे यह निश्चित होता है कि वह श्रीमद्भागवत ही है, जिसकी कथा हो रही है । इसलिये पद्मपुराणके—

पुराणेषु च सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परम्। यत्र प्रतिपदं विष्णुर्गीयते वहुधपिभिः॥ इति संकल्य मनसा श्रीमद्भागवतं परम्। जनमाद्यस्य यतद्येति धीमहान्तमुपावदत्॥

इन वचनोंके अनुसार तो और किसी पुराणकी शङ्का ही नहीं उठती; और वास्तवमें यही महापुराण है, यह बात सिद्ध हो जाती है।

३-श्रीमद्भागवतके प्रसङ्गमें कहा गया है—-लिखिरवा तच यो दद्याद्धेमसिंहसमन्वितम्। प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्यां स याति परमं पदम्॥ (मत्स्यपुराण)

इसका भाव है कि सोनेके सिहासनपर स्थापित करके श्रीमद्भागवतका दान करनेसे परमपदकी प्राप्ति होती है । मूळमें 'हेमसिंह' शब्द है, 'सिंहासन' शब्द नहीं है । इससे कई छोग सोचते हैं कि देवीका वाहन सिंह है, इसलिये यहाँ सिंहके सम्बन्धसे देवीभागवतका ही प्रहण होना चाहिये। परन्तु 'सिंह' शब्दसे यहाँ सिंहासन लेना ही उपयुक्त है, क्योंकि किसी भी पुराणके पीठको सिंहासन कहा जाता है। यदि यह बात न मानी जाय, तो शास्त्रोंमें भगवान्के सिंहवाहनका भी वर्णन आया है। अत्रिप्रोक्त कारिकाप्रन्थ एवं वैशम्पायनप्रोक्त कारिकामन्यमें भगवान्के दस अर्चावतारों-के लिये दस प्रकारके वाहनोंका वर्णन आया है, जिनमें दूसरा वाहन सिंह है । पश्चरात्रागम एवं मृगुप्रोक्त वैखानस दैविक यज्ञाधिकारके उत्सवपटलमें विष्णुभगवान्-के हंस, सिंह, हनुमान्, शेष, गरुड़, दन्तावल, रथ, अश्व, शिविका और पुणक—इन दस वाहनोंका वर्णन शाप्त होता है। \* इसलिये 'हेमसिंह' शब्द देखकर ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिये कि यह उक्षण श्रीमद्भागतका नहीं, देवीभागतका है । इसके अतिरिक्त श्रीमद्भागतके बारहवें स्कन्धके अन्तिम अध्यायमें भी हेमसिंहपर स्थापित करके श्रीमद्भागतके दानका वर्णन आता है।

४-भाषातत्वकोविद आचार्योने पाक, वृत्ति, राप्या, रीति आदिके अनेकों लक्षण वतलाये हैं---जिनका विस्तार-भयसे यहाँ वर्णन नहीं किया जाता। सङ्घेपसे इतना ही समझ लेना चाहिये कि जहाँ शृङ्गार एवं करुण-रसका अत्यन्त कोमल सन्दर्भके द्वारा वर्णन किया जाय वहाँ कैशिकी वृत्ति होती है; जहाँ रौद्र और वीमत्स-रस अत्यन्त प्रौढ़ सन्दर्भके द्वारा प्रतिपादित हों, वहाँ आरमटी वृति होती है; जहाँ अत्यन्त कोमलता अथवा अत्यन्त प्रौढ़ताका आश्रय न लेकर किञ्चित् सुकुमार सन्दर्भके द्वारा द्वास्य, शान्त और अद्भुत रसोंका वर्णन होता है वहाँ भारती चृत्ति होती है और जहाँ किञ्चित् प्रौढ़ताको लेकर साधारणतः धीर और भयानक रसका वर्णन होता है, वहाँ भी भारती वृत्ति होती है। इसके अतिरिक्त सर्वसाधारण वर्णनमें मध्यम कैशिकी और मध्यम आरमटी-का प्रयोग होता है । ये वृत्तियाँ अर्थ और शब्द दोनोंकी अपेक्षासे होती हैं; परन्तु वैदर्मी, गौड़ी, पाञ्चाली आदि रीतियाँ केवल राब्दगुणाश्रित होती हैं। उन्हें अर्थ-विशेषकी अपेक्षा नहीं होती, केवळ सन्दर्भकी सुकुमारता और प्रौड़तासे उनके मेद होते हैं। पदोंकी अन्योन्य-मैत्रीका नाम 'शय्या' है । पाक दो प्रकारके होते हैं--एक द्राक्षापाक और दूसरा नारिकेलपाक। जिसमें बाहर और भीतर सर्वत्र रसकी परिस्कृतिं होती हो, उसका नाम द्राक्षापाक है और जिसके भीतर रस अत्यन्त गृह रूपसे रहता हो, उसको नारिकेलपाक कहते हैं ।

वेदव्यास साक्षात् भगतान् हैं। जो छोग शास्त्र और भावुकताकी दृष्टिसे न देखकर केवल तर्कबुद्धिसे विचार करते हैं, वे छोग भी व्यासदेवको छोकोत्तर कवि तो

अय विष्णोर्वाइनानि व्याख्यास्यामः—प्रयमे ईसो द्वितीये सिह्स्तृतीये ह्याञ्चनेयश्चतुर्ये फणीन्द्रः पञ्चमे वैनतेयष्पष्ठे दन्तावलस्ताममे (योऽष्टमे तुरङ्गमो नवमे शिविका दशमे पुष्पकमिति ।

मानते ही हैं। जिन्होंने निखिल वेदोंका विभाजन किया, इतिहास और पुराणोंका निर्माण किया, नेदार्थशिक्षा और वेदार्थनिर्णयके लिये शिक्षा-शास्त्र और ब्रह्मसूत्रोंका प्रणयन किया, जिन्होंने सारे जगत्के सामने शब्दब्रहा और परब्रह्मका खरूप रख दिया--ने ही भगत्रान् व्यास यदि अनेकविध भाषाओंमें, अनेक प्रन्थोंमें, अनेक प्रकार-की वृत्ति, रीति और कलाका प्रयोग करें तो इसमें आश्चर्यकी कौन-सी बात है ? एक ओर उपाख्यानोंके द्वारा गूढ़-से-गूढ़ तत्त्रको प्रकाशित कर देना और दूसरी ओर बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी दुरूह ब्रह्मसूत्रों-का निर्माण कर देना, यह उन्हींकी प्रतिभाका काम है। व्यासिशक्षामें सरल शब्दोंद्वारा अपना भाव प्रकट कर देना और महाभारतके कूट श्लोकोंमें गणेशके लिये भी दुर्गम बना देना, ऐसा परस्परविरुद्ध कार्य भगवान् व्यासके अतिरिक्त और कौन कर सकता है ? अन्य पुराणों और भागवतकी भाषामें जो मेद है, वह उनकी और भी महिमा प्रकट करता है। वास्तवमें तो बंहासूत्र और भागवतकी भाषामें इतना साम्य है कि कई स्थान-पर तो अनेकों सूत्र ज्यों-के-त्यों भागवतमें मिलते हैं। श्रीचैतन्यमहाप्रभुने श्रीमङ्गागवतंको ब्रह्मसूत्रोंका भाष्य मानकर, जैसा कि गरुड़पुराणमें लिखा है, और किसी भाष्यकी रचना नहीं की । इसलिये केवल भाषाकी भिन्नतासे भागवतको अन्यकर्तृक मानना उचित नहीं है।

केवल वेद्व्यासके ही प्रन्थोंमें भाषाकी भिन्नता हो, ऐसी वात नहीं; अवतक जितने भी संस्कृतसाहित्यमें विलक्षण प्रतिभासम्पन्न पुरुष हुए हैं, सबने समय-समयपर भिन्न-भिन्न प्रकारकी भाषाओंमें अपने भाव प्रकट किये हैं। तत्त्वबोध, आत्मबोध, विवेकचूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति, प्रबोधसुधाकर आदि सरल प्रन्थोंके लिखनेवाले आचार्य शङ्कर ब्रह्मसूत्रोंके भाष्यमें ऐसी कठिन भाषा लिख सकते हैं—साधारण लोग इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। परन्तु यही उनकी विशेषता है

कि सरल-से-सरल और कठिन-से-कठिन भाषापर उनका एक-सा आधिपत्य है। उदाहरणके लिये—

'जन्मजरामरणशोकाद्यनेकानर्थात्मकः प्रतिक्षण-मन्यथास्वभावो मायामरोच्युदकगन्धर्वनगरादिवद्-दृष्टनष्टस्वरूपत्वाद्वसाने च वृक्षवदभावात्मकः कदलीस्तम्भविष्ठःसारोऽनेकशतपाखण्डवुद्धिविकल्पा-स्पद्स्तत्विविज्ञासुभिः अनिर्धारितेदंतत्त्वो वेदान्तिनिर्धारितपरब्रह्ममूलसारोऽविद्याकामकर्मा-व्यक्तवीजप्रभवोऽपरब्रह्मविज्ञानिकयाशिक्तद्यात्मक-हिरण्यगर्भाङ्कुरः सर्वप्राणिलिङ्गभेदस्कन्धस्तुण्णा-जलावसेकोद्भृतद्पौ वुद्धोन्द्रियविषयप्रवालाङ्कुरः श्रुतिस्मृतिन्यायिवद्योपदेशपलाशो यज्ञदानतप-भाद्यनेकिष्ठयासुपुष्पः' इत्यादि

(क० उ० २। ३। १ शाङ्करभाष्य)

इसके विपरीत---

दुर्छभं त्रयमेवैतद् देवानुग्रहहेतुकम्। मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः॥ (विवेकचूडामणि)

इन दोनों उद्धरणोंकी भाषा देखकर कोई भी विद्वान् नहीं कह सकता कि ये एक ही व्यक्तिकी कृति हैं। परन्तु वास्तवमें बात ऐसी ही है, ये दोनों भगवान् शंकराचार्य-की कृति हैं। ऐसे ही मधुसूदन सरखती, विद्यारण्य खामी, हर्षमिश्र, वाचस्पतिमिश्र आदिके प्रन्थोंमें भी भाषामेद देखा जाता है। आचार्योंकी तो बात ही क्या, महाकि कालिदासकी कृति रघुवंश और मेबदूतमें भाषाका ऐसा विलक्षण भेद है कि देखकर चिकत रह जाना पड़ता है—'क सूर्यप्रभवो वंशः' और 'किश्चत् कान्ताविरहगुरुणा खाधिकारात् प्रमत्तः' में जो भाषावैचित्रय है, उसको केवल काव्य-कला-कुशल ही समझ सकते हैं। कालिदासकी ही कृति नलोदयमें 'रसारसारसारसा' 'पिकोपिकोपिको- पिको' आदि उक्तियाँ अपनी तिचित्र चैदग्धीसे पाठकके चित्तको चमत्कृत कर देती हैं। यह कितका भूषण है। भगग्रान् व्यासकी कृतियोमें केन्नल वृत्ति मेद, पाक मेद आदि देखकर कर्त्तृ मेदकी कल्पना किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं है।

५—श्रीमद्भागवतका रचनाकाल बोपदेउसे बहुत पहले है और इसके रचपिता खय भगवान् वेदव्यासजी हैं। इस बातको हमने दूसरे खतन्त्र छेखमें भळीभाँति सिद्ध किया है। पाटक इसी अकमें उस लेखको पढ़ हों।

श्रीमद्रागात व्यासङ्कत महापुराण है—इसी बातकी सिद्ध करनेके लिये उपर्युक्त बातें लिखी गयी हैं, न कि देवीभागवतके खण्डनके लिये । क्योंकि देवीभागवत भी एक बहुत सम्मान्य पुराण है और वह भी प्रामाणिक ही है।
—शान्तनुविहारी दिवेदी

श्रीमद्भागवतका रचनाकाल

श्रीमङ्गाग्यतके निर्माता और निर्माणकालके सम्बन्धमें बहुत सी शङ्काएँ उठायी जाती हैं । ये सब पाश्चारय विद्वानों तथा उनके अनुयायी आधुनिक भारतीयोंके मस्तिप्ककी उपज हैं, जो प्रत्येक उस्तुको शास्त्रीय दृष्टिसे न देखकर केन्रल बाहरी प्रमाणोंके आधारपर ही देखना चाहते है। ऐसे ही छोगोंमें कुछ सजनोंने श्रीमद्भागवतको तेरहवी शतान्दीकी रचना बतलाया है और इसका रचियता बोपदेनको माना है । कुछने इसे और भी आधुनिक बतलाया है । एक सज्जनने तो यहाँतक कहा है कि श्रीमद्भागनके रासलीलादि प्रसङ्घ तो सोलहर्नी शताब्दीकी रचना हैं। परन्तु निचार करनेपर पता रुगता है कि ये सब मत भ्रमपूर्ण हैं । श्रीमद्भागरत महापुराण भगनान् व्यासकी रचना है और इसका रचनाकाल पाँच हजार वर्षसे पहलेका है। श्रीमद्भागकत व्यासकृत है, यह तो हम अन्यत्र दूसरे लेखमें प्रमाणित कर चुके हैं। इस छेखमें उसके रचना-कालके सम्बन्धमें कुछ प्रमाण उद्भत किये जाते हैं। आशा है, इससे पाठकोंको सत्तोप होगा।

यह निश्चित हो चुका है कि वोपदेगका समय ईसाकी तेरहनीं शताब्दी हैं। क्योंकि देनिरिके यादन राजा महादेनका राजनकाल सन् १२६० ई० से सन् १२७१ ई० तक माना गया है और सन् १२७१ ई०

से सन् १३०९ ई० तक रामचन्द्र नामक राजा वहाँ रहे हैं। उनके समस्त करणाविपति और मन्त्री थे हेमाद्वि। और हेमादिकी प्रसन्नताके लिये ही किन्रराज शीबोपदेनने अनेक प्रन्थोंकी रचना की थी । बोपदेवने कुल छब्बीस प्रन्थोंकी रचना की थी । व्याकरणके दस, वैद्यक्तें नौ, तिथिनिर्णयका एक, साहित्यके तीन और भागवत तत्त्रके तीन । भागप्रततत्त्रका वर्णन करनेके लिये उन्होंने जिन तीन प्रन्योंका निर्माण किया था, उनके हैं--- 'प्रमहसप्रिया', 'हरिलीलामृत' और 'मुक्ताफल' । इनमेंसे 'हरिलीलामृत' और 'मुक्ताफल' छपे हुए हैं। 'मुक्ताफल' की टीकामें, जो कि हेगादिकें द्वारा ही रचित है, लिखा है कि वोपदेनने इन इन प्रन्योंका निर्माण दिया है \*। 'हरिलीलमृत' का ही दूसरा नाम 'भागनतानुक्रमणिका' है । यदि बोपदेउने भागनतकी रचना की होती, तो हेमादि बोपदेनकृत प्राथोंके प्रसङ्गमे उसकी चर्चा अवस्य करते । वास्तविक वात तो यह है कि जैसे श्रीधरसामीने प्रत्येक अव्यायका संग्रह एक-एक श्लोकमें किया हे ओर जैसे भए। उत

मस्य व्याकरणे वरेण्यधनना स्पीता प्रवन्धा दश प्रख्याता नम वैद्यकेऽपि तिथिनिर्धारायमेकोऽद्भुत । साहित्ये त्रय एव भागवततत्त्योको त्रयस्तस्य च भूगीवांणशिरोमणेरिह गुणा के के न लोकोत्तरा ॥

मझरीं नामक प्रन्थमें सङ्क्षेपमें सारे भागवतका सारांश दे दिया गया है, वैसे ही बोपदेवने 'हरिलीलामृत' में सम्पूर्ण भागवतका सारांश दे दिया है। उसीके दो-चार स्फुट श्लोकोंको पढ़कर कुछ लोगोंने धारणा बना ली कि श्लीमद्भागवत बोपदेवकी रचना है, जो कि उस प्रन्थ और उसपर लिखी गयी हेमाद्रिकृत कैवल्य-दीपिका टीकाको न देखनेसे ही हुई है। दूसरी बात यह है कि हेमाद्रिने 'चतुर्वर्गचिन्तामणि' में तथा 'दानखण्ड' में भी भागवतके वचन उद्धृत किये हैं। यदि भागवत बोपदेवकृत होता, तो धर्मनिर्णयके प्रसङ्गमें हेमाद्रि उसका उद्धरण नहीं देते। यह तो हुई बोपदेवके सम्बन्धकी बात। इसके अतिरिक्त और भी बहुत-से ऐसे प्रमाण हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि श्रीमद्भागवत बहुत ही प्राचीन प्रन्य है। उनमेंसे कुछ थोड़े-से यहाँ लिखे जाते हैं—

१—द्वेतवाद अथवा खतन्त्राखतन्त्रवादके प्रसिद्ध आचार्य पूर्णप्रज्ञ अथवा आनन्दतीर्थ जो मध्वाचार्यके नामसे प्रसिद्ध हैं, उनका जन्म ईसाकी बारहवीं राताब्दी-के अन्तमें अर्थात् सन् ११९९में हुआ था। बोपदेवका समय तेरहवीं शताब्दीका अन्तिम भाग है और मध्याचार्यका प्रथम । मध्याचार्यने श्रीमद्भागवतपर एक टीका लिखी है, जिसका नाम है—'भागवततात्पर्यनिर्णय'। यदि मध्याचार्यसे पूर्व श्रीमद्भागवत विद्यमान न होता और प्रामाणिक ग्रन्थ न माना जाता, तो वे उसपर टीका क्यों लिखते ? उन्होंने भागवतपर पहले-पहल टीका लिखी हो, ऐसी बात नहीं है। उनकी टीकामें अनेक प्राचीन टीकाकारोंके नाम हैं — जिनमें विद्वदूर श्रीहनुमान्, आचार्य शङ्कर और चित्सुखाचार्यका भी निर्देश है। उन्होंने गीताकी टीकामें भी नारायणाष्ट्रकाक्षर-कल्पसे एक उद्धरण दिया है, जिसमें श्रीमद्भागवतको पञ्चम वेद कहा गया है।

२—विशिष्टाद्वैत एवं श्रीसम्प्रदायके प्रधान आचार्य भा० अं० ८ श्रीरामानुजाचार्यने अपने वेदान्ततत्त्वसारमें श्रीमद्भागत्रतका नाम लेकर कई वचन उद्धृत किये हैं। इनका समय श्रीमध्याचार्यजीसे भी बहुत पूर्व है। इनका जन्म सन् १०१७ ई० में हुआ था। ग्यारहवीं शताब्दी ही इनका मुख्य कार्य-काल है। 'वेदस्तुति' (दशम स्कन्धका ८७ वाँ अध्याय) और 'एकादश स्कन्ध'के नामसे भी इन्होंने भागवतके वचन उद्धृत किये हैं। अपने 'वेदार्थसंग्रह' नामक निवन्धमें रामानुजाचार्यने सात्त्रिक पुराणोंमें श्रीमद्भागवतकी गणना की है और अठारह हजार श्रोक-संख्याका भी उल्लेख किया है।

३-बोपदेवके समकालीन हेमादिने भागवतके टीकाकारके रूपमें श्रीश्रीधरखामीका नामोझेख किया है। श्रीधरस्वामीने विष्णुपुराणकी टीकामें चित्सुखाचार्यकी चर्चा की है। इस प्रकार बोपदेवसे प्राचीन श्रीधर और श्रीधरसे भी प्राचीन चित्सुखाचार्य सिद्ध होते हैं। शङ्कराचार्यके सम्प्रदायमें श्रीचित्सुखाचार्यजी तीसरे आचार्य माने जाते हैं । इनकी वनायी हुई 'चित्सुखी' अथवा 'तत्त्वप्रदीपिका' बहुत ही विख्यात है । इनके समयका निर्णय शङ्कराचार्यके संमयपर निर्भर करता है। शाङ्करसम्प्रदाय और मठोंकी आचार्यपरम्पराकी दृष्टिसे ईसासे चार-पाँच सौ वर्ष पूर्व शङ्कराचार्यका आविभीव हुआ है । इस दृष्टिसे चित्सुखाचार्यका समय ईसासे पूर्व ही सिद्ध होता है । यदि आधुनिक अन्वेषकोंकी भाँति राङ्कराचार्यका समय पाँचवीं-छठी अथवा सातवीं-आठवीं राताब्दी माना जाय, तो भी चित्सुखाचार्यका समय नवीं शताब्दी सिद्ध होता है। उन्होंने भागवतपर टीका लिखी थी, जिसकी चर्चा मव्याचार्य, श्रीधरखामी एवं विजयतीर्थ—सभी करते हैं । इससे भागत्रतका उस समय होना खयं ही सिद्ध है ।

४—वनारसके किन्सकालेजसे सम्बद्ध सरखतीभवन-पुस्तकाल्यमें श्रीमद्भागवतकी एक प्राचीन प्रति सुरक्षित

अनुक्रमणिकाविशेष ही है । यह ग्रन्थ हेमाद्रिको सन्तुष्ट करनक लिय हा रचा गया जा (श्रीमद्भागवतस्कन्धाध्यायार्थादि निरूप्यते । विदुषा वोषदेवेन मन्त्रिहेमाद्रितुष्टये ॥ ) हेमाद्रि देविगिरिके यादववंशीय राजा महादेवके 'सर्व-श्रीकरणाध्यक्ष' थे । महादेवका राज्यकाल ईस्वी सन् १२६० से १२७१ तक है । हेमाद्रि महादेवके पीछे भी जीवित रहे थे । अतः इसमे कोई सन्देह नहीं कि बोपदेव तेरहवी शताब्दीमे प्रादुर्भ्त हुए थे ।

वर्तमान ग्रन्थकी लिपि बोपदेवके जन्मसे भी पहलेकी है। जो लोग श्रीमद्भागवर्तकी आपेक्षिक प्राचीनता और प्रामाण्य म्वीकार करनेमें हिचकते है, उनसे हम इस पुस्तककी पर्यालोचना करनेका अनुरोध करते है। श्रीमद्भागवतके अंशविशेषकी प्रक्षिण्तता और प्राचीन-कालके प्रचलित पाठका निर्णय करनेमें यह आलोचना बहुत सहायक होगी।

<sup>\* &#</sup>x27;इरिलीला' और 'मुक्ताफल' के अन्तमे लिखा है कि वोपदेवने मागवततस्त्र सम्बन्धमे तोन मन्थ रचे थे—'भागवततस्त्रोक्ती त्रयः।'

पानषद्पर उन्होंने जो कारिकाएँ लिखी है उनमें भी पूर्णरूपसे श्रीमद्भागवतका आश्रय लिया है। माण्ड्रक्य-कारिकाके वहुत-से भाव भागवतके ही प्रसाद हैं। जो

इससे सिद्ध होता है कि सन् ५०० ई० के लगभग श्रीमद्भागवत विद्यमान था।

८—श्रीराङ्कराचार्यके समयके सम्बन्धमें वड़ा मतमेद है। ईसाके पूर्व चार-पाँच सौ वर्षसे छेकर ईसाकी सातर्वां- आठवीं राताब्दीतक उनका समय माना जाता है। मठों और आचार्योंकी परम्परा आदिके विचारसे अधिकांरा विद्यानोंने उन्हें ईसाके पूर्वका ही माना है। उन्होंने पद्मपुराणान्तर्गत 'वासुदेवसहस्रनामावली' की टीकामें दो स्थानपर श्रीमद्भागवतका उल्लेख किया है। पहले रातकके पाँचवें नामपर वे लिखते हैं—'स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मा परात्परः' इति भागवते। पहले रातकके पचपनवें नामपर भी उन्होंने 'पस्यन्त्यदो रूपमदम्बस्थुषा' इत्यादि स्लोक उद्धृत करके भागवतका नामनिदेंश किया है। 'सर्वसिद्धान्तसंग्रह' एवं 'चतुर्दशमतिवेक' ग्रन्थमें उन्होंने लिखा है—'परमहंसधमों भागवते पराणे कृष्णेनोद्धवायोपदिष्टः।' अर्थात् परमहंसोंके धर्मका भागवतपुराणमें श्रीकृष्णने उद्धवको उपदेश किया है।

इसके अतिरिक्त श्रीशङ्कराचार्यकृत गोविन्दाष्टक नामका एक स्तोत्र है। उसके एक श्लोकमें कहा गया है कि माँ यशोदाने श्रीकृष्णको डाँटकर पूछा—'क्यों रे कन्हैया! तूने मिट्टी खायी है?' यशोदाकी डाँट सुनकर श्रीकृष्ण डर गये और उन्होंने मुँह वा दिया। श्रीकृष्णके मुखमें यशोदाने चौदहों छोकके दर्शन किये।\* यह कथा श्रीमद्भागवतके मृत्तिका-भक्षणके ही आधारपर छिखी गयी है। इसके अतिरिक्त 'प्रवोध-सुधाकर' नामक ग्रन्थमें श्रीशङ्कराचार्यने भगवान् श्रीकृष्ण-की वाछ्छीछाओंका वर्णन किया है। ब्रह्माका मोहित होना, वछड़ोंका चुराना, सबके रूपमें श्रीकृष्णका हो जाना, गोओंका प्रेम देखकर वछरामका चिकत होना आदि वर्णन भागवतके अनुसार ही मिछता है। गोपियोंका

वर्णन करते हुए उन्होंने जो उनकी तन्मयावस्थाका वर्णन किया है, वह केवल भागवतमें ही हैं और उन्होंने लिखा भी है कि ये व्यासके वचन हैं। शङ्कराचार्य और भागवतके श्लोकोंकी तुलना कीजिये—

कस्याश्चित् पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपिवत् स्तनम् । ( भागवत )

कापि च कृष्णायन्ती कस्याश्चित् पृतनायन्त्याः। अपिवत् स्तनमिति साक्षाद् व्यासो नारायणः प्राह ॥ (शङ्कराचार्य)

श्रीमद्भागतको वचनको अक्षरशः छेकर आचार्यने स्पष्ट कह दिया कि यह व्यासकी उक्ति है। इससे भागवत व्यासकृत है, यह भी सिद्ध होता है और साथ ही भागवतकी शङ्कराचार्यसे प्राचीनता भी सिद्ध हो जाती है।

९—श्रीशङ्कराचार्यके गुरु गोविन्दपाद और उनके गुरु श्रीगौड़पादाचार्य थे, यह सम्प्रदाय-परम्परा और इतिहाससे सिद्ध है। उन्होंने पञ्चीकरणकी व्याख्यामें छिखा है—'जगृहे पौरुपं रूपम्' इति भागवतमुपन्यस्तम्।' यह श्रीमद्भागवतके प्रथम स्कन्धके तीसरे अध्यायका पहला श्लोक है। गौड़पादाचार्यका दूसरा प्रनथ है— उत्तरगीताकी टीका। उसमें उन्होंने 'तदुक्तं भागवते' लिखकर दशम स्कन्धके चौदहवें अध्यायका चौथा श्लोक उद्धृत किया है। वह श्लोक निम्नलिखित है—

श्रेयः खुतिं भिक्तमुद्द्य ते विभो क्रिश्यन्ति ये केवलवोधलव्यये। तेपामसौ क्रेशल एव शिप्यते नान्यद्यधास्थ्लतुपावधातिनाम्॥

केवल उद्धृत किया हो सो वात नहीं, माण्ड्क्यो-पनिपद्पर उन्होंने जो कारिकाएँ लिखी हैं उनमें भी पूर्णरूपसे श्रीमङ्गागवतका आश्रय लिया है। माण्ड्क्य-कारिकाके बहुत-से भाव भागवतके ही प्रसाद हैं। जो

मृत्स्नामत्सीहित यद्योदाताडनदौद्यवसंत्रासं
 व्यादितवक्त्रालोकितलोकालोकचतुर्ददालोकालिम्

लोग ऐसा मानते हैं कि गौडपादकी कारिकाओंसे पीछे मागत बना है और कारिकाओंसे भागतमें मान छिये गये हैं, वे अद्वैतसम्प्रदायसे अनिभन्न हैं, क्योंकि सम्प्रदायमें व्यासके शिष्य शुक्तदेन और शुक्रदेनके शिष्य गौडपाद माने जाते हैं। इसिछिये यही मानना सर्नथा युक्तियुक्त है कि गौडपादने कारिकामें भागतका भाग छिया है।

१०—सन् ९५७ ई० से सन् १०३० ई०तक महमूद यजनी भारतपर बार-बार आक्रमण करता रहा। उन दिनों एक मुसल्मान अल्वेखनीने भारतमें रहकर हिन्दू-धर्म और शाखोंका अध्ययन किया और उसके आधारपर एक पुस्तक लिखी। उसके लिखनेका समय सन् १०३० ई० है। सन् १९१४ ई० में सचाऊ साहबने उसका अप्रेजी अनुपाद किया और वह ट्रबनर प्रन्थमाला लंबनमें प्रकाशित हुआ। अव उसका हिन्दी-अनुपाद भी हो चुका है। उससे सिद्ध होता है कि सन् १००० ई० के लगभग भारतमें निष्णुपरक श्रीमद्भागत प्रसिद्ध या और उसकी गणना प्रामाणिक प्रन्थोंमें थी।

११—राजशाही जिलेमें जमालगज स्टेशनके पास तीन मीलपर पहाडपुर नामका एक ग्राम है, जैसा कि खोजसे माद्रम हुआ है, उसका नाम सोमपुर धर्मपाल विहार है। सन् १९२७ ई० की खुदाईमें वहाँ बहुत सी मृतियाँ, स्तूप और शासन पत्र प्राप्त हुए हैं। उनके अनुसार वहाँ जितनी चीर्ज मिली हैं, सब पाँचगीं सदीकी हैं। उनमें श्रीराधाकृष्णकी गुगलमृति भी है। आधुनिक अन्वेषकोंका मत है कि श्रीमद्वागनतके पूर्व श्रीराधाकृष्ण-की गुगल उपासना प्रचलित न थी, अन्यथा श्रीमद्-भागवतमें राधाकी चर्चा भी अनस्य होती। \* यदि

\* आधुनिक ऐतिहासिकोंकी यह मान्यता सर्वया भ्रमपूर्ण है कि श्रीराधाकृष्णकी उपासना आधुनिक है, तथापि 'तुष्यतु दुर्जन ' न्यायसे उनके लिये ही उनका मत उद्भृत कर दिया गया है। उनकी यह बात थोड़ी देरके लिये मान ली जाय, तो भी पाँचवीं सदीमें राधाकृष्णकी मूर्तियोंका मिलना इस बातको सूचित करना है कि श्रीमद्भागनतकी रचना उससे पूर्व हो चुकी थी।

१२ -दिल्लीश्वर प्रसिद्ध हिंदू नरपति महाराज पृत्रीराज के दरवारी किन और उनके मन्त्री चदबरदाईने, जिनकी प्रतिमा सन् ११९१ ई० में प्रसिद्ध हो चुकी थी, अपने 'पृथ्नीराजरासो' प्रन्थमें परीक्षित्के सर्पद्वारा डसे जानेकी, भगनान्के दसों अनतारोंकी तथा श्रीष्टणके भागनतोक्त चरित्रकी कथा कहते हुए स्पष्ट शन्दोंमें श्रीमद्वागनतका उल्लेख किया है—

'भाग्वत सुनिह जो इक चित, तो सराप छुट्टय अकम ।'
' कीर ( शुकदेव ) परिपत्त ( परीक्षित ) सम ।'
'छीखा छिलत सुरारको सुख सुनि कृहिय अपार ।'

चदवरदाई बोपदेगसे बहुत पहले हो चुने हैं।
भागवतको बोपदेगस्त वतलानेगलोंमेंसे कुळ लोगोंने
बोपदेगको गीतगोनिन्दकार भक्त काँग जयदेगका भाई
बतलाया हे, जो सर्गया असङ्गत बात है। क्योंकि
जयदेग गौडेश्वर लक्ष्मणसेनके दरबारी काँग थे, जिन्हें
सन् १११८ ई० में अधिकार मिला था और बोपदेग
हुए हैं तेरहाँग शताब्दीमें। चंदबरदाईने भी अपने
'रासोग्में जयदेगकितका उल्लेख किया है। इससे भी
सिद्ध है, श्रीमद्भागतत बोपदेवसे बहुत पहले रचा गया है।

यहाँ जिन प्रमाणोंका उल्लेख किया गया है, वे बहुत ही थोडे हैं। भारतके प्राय सभी बड़े-बड़े विद्वान, आचार्य और सतोंने श्रीमद्भागवतके प्रमाण उद्घृत करके अपनी-अपनी कृतियोंको गौरवान्वित किया है। इन प्रमाणोंसे इतनी बात तो बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि ईसाके पूर्व भी श्रीमद्भाग्यत विद्यान था। जो लोग इसको आधुनिक प्रन्य कहते हैं, उनका मत कदापि प्राह्म नहीं है। इतना सिद्ध हो जानेपर कि श्रीमद्भागवत महा-पुराण है और वह ईसासे बहुत पहले विद्यमान था, यह प्रश्न होता है कि अन्ततः इसकी रचना कब हुई। पद्मपुराणान्तर्गत भागवतमाहात्म्यमें श्रीमद्भागवतके तीन सप्ताहोंका वर्णन आता है—

१-भगत्रान् श्रीकृष्णके परमधामगमनके पश्चात् तीस वर्ष कल्रियुग बीत जानेपर भाद्रपद मासमें नवमी तिथिसे श्रीशुकदेवने परीक्षित्को कथा सुनाना प्रारम्भ किया था।

२-उसके पश्चात् दो सौ वर्ष और व्यतीत हो

जानेपर अर्थात् कल्यिग संवत् २३० आषाढ़ शुक्र नवमीसे गोकर्णने धुन्धुकारीको कथा सुनायी थी।

३—उसके पश्चात् तीस वर्प और बीत जानेपर अर्थात् कलियुग संवत् २६० में सनत्कुमारादिने यह कथा सुनायीथी। (देखिये भागवत-माहात्म्यका अध्याय ६)

इन प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि भगवान् श्रीकृष्णके परमधामगमनकी छीछाके पश्चात् तीस वर्षके भीतर ही भगवान् व्यासने महाभारत और श्रीमद्भागवतका निर्माण करके अपने शिष्योंको पढ़ा दिया था। †

—शान्तनुविहारी द्विवेदी

# श्रीमद्भागवतको अनिवेचनीय महिमा

वर्णनकी दृष्टिसे श्रीमद्भागत्रतका चार प्रकारसे त्रिभाजन किया जा सकता है—घटनात्मक, उपदेशात्मक, स्तुत्यात्मक और गीतात्मक । घटनात्मक भागमें एक तो भगवान्की लीला है और दूसरा साधारण चरित्र।साधारण चरित्र तीन भागोंमें विभक्त हैं-इतिहास, भविष्य और उपाख्यान । इतिहासके दो प्रयोजन हैं---एक तो किसी उपदेश, स्तुति अथवा गीतका उपक्रम या उपसंहार करना और दूसरा कोई विशेष शिक्षा देना । श्रीमद्भागत्रतके प्रथम स्कन्धमें सूत-शौनक, व्यास-नारद, परीक्षित्-शुकदेव; दूसरे स्कन्धमें ब्रह्मा-नारद और इसी प्रकार प्राय: सभी स्कन्धोंमें कथा-त्रिशेषका उपक्रम करनेके लिये अनेक व्यक्तियोंका वर्णन है। प्रथम स्कन्धमें भीष्म-की कथा केवल उनकी स्तुतिका उल्लेख करनेके लिये आयी है। ऐसे ही गीतोंके प्रसंगमें भी देख सकते हैं। मनु, उनके वंश और वंशानुचरितका वर्णन सद्धर्मकी शिक्षा देनेके छिये ही आता है-एसा श्रीमद्भागवतका सिद्धान्त है---'मन्वन्तराणि सद्धर्भः' । इसके अन्तर्गत देव-दानव, मनुष्य, पशु-पक्षी, सबके चरित्र आ जाते हैं। भागवतके बारहवें स्कन्धमें वेद-विभाजनके प्रसंगमें

उनके अध्ययन करनेवाले अनेक ऋषियोंका वर्णन प्रन्थके उपसंहारके लिये हुआ है। भगवान्की लीला और साधारण चरित्र दोनों ही सत्य हैं—इतिहास हैं।

श्रीमद्भागवतमें भविष्यका भी वर्णन आता है। साधारण योगी और ज्योतिषी भी भविष्यकी वातें जान लिया करते हैं। पुराणोंके निर्माता महिष व्यास तो विशिष्ट पुरुष हैं। उन्हें प्रकृतिकी तहमें छिपे हुए संस्कारोंका प्रत्यक्षवत् ज्ञान है। कुछ छोग पुराणोंमें भविष्य परिस्थिति और वंशोंका वर्णन पढ़कर ऐसा समझने छगते हैं कि इसमें जिन-जिन घटनाओं और व्यक्तियोंका वर्णन हुआ है, उनके पश्चात् इस ग्रन्थका निर्माण हुआ है। परन्तु उनकी यह समझ ऋषि-प्रतिभाकी महत्ता न जाननेके कारण ही है। पुराणोंमें वर्तमानकालके गुरुण्ड आदि राजाओं और भविष्यमें होनेवाली वंशपरम्परा तथा किल्क-अवतार आदिका उल्लेख है। यदि आगेके छोग ऐसा मानने छगें कि इन व्यक्तियोंके होनेके पश्चात् पुराणोंका निर्माण हुआ है, तो उनका निर्णय कितना भ्रमपूर्ण तथा उपहासास्पद होगा ? इसिल्ये उन भविष्य-

<sup>†</sup> यह लेख लिखनेमें सा॰ आ॰ पं॰ श्रीरघुवर मिछूलालजी शास्त्रीके लेखसे सहायता ली गयी है।

मी वशानित्योंको भूत नशानित्योंके समान ही सत्य मानना चाहिये।

परम तत्त्रका ज्ञान प्राप्त करानेके छिये और जन्म मृत्युम्प ससारसे मुक्तिका मार्ग वतानेके छिये रूपकके द्वारा भी आध्यात्मिक तत्त्वका वर्णन होता है। पहले एक कहानी सी कह दी जाती है। सरल बुद्धिके पुरुपोको वह याद हो जाती है। पीछे उसके पात्रों और इत्योंका स्पष्टीकरण कर दिया जाता है कि ये पात्र स्थूल जगत्के नहीं, मानसिक है और इनके द्वारा यह ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे रूपकोंको उपाख्यान कहते हैं। श्रीमद्भागतको चतुर्थ स्कन्धमें पुरञ्जनोपाल्यान और पश्चम स्फन्धमें भगटगी-उपार्यानका वर्णन हुआ है। उनके द्वारा जो निशेष तस्य छक्षित कराया गया हे, उसका यहाँ स्पष्ट निर्देश कर दिया है। वर्तमानकाळके कुठ बुद्दिमान् पुरुष पुराणोंकी सब कथाओंको ही रूपक अथरा उपन्यास सिद्ध वरनेकी चेष्टा करते हैं। वे यथा कथिन्चत् आध्यात्मिक पात्रोंके रूपमें उनकी सगति भी लगा लेने है और कहते हैं कि इसका यही अर्थ ठीक हे, दूसरा नहीं । तटस्थ दृष्टिसे निचार करनेपर ऐसा निध्य होता है कि इन कथाओंको सर्वधा रूपक अथरा उपयास कह देना बड़े साहसकी वात है। त्रेताके राम राज्ञण, अयोध्या-लका और द्वापरके कृष्ण-कस और कौरा-पाण्डानेंको यदि कपक मान छिया जाय, तो भारतीय इतिहास और प्राचीन मर्यादाका छोप ही हो जायगा । इसमें सन्देह नहीं कि इतिहास एव पुराणींकी रचना शैछी इतनी महान् है कि बुद्धिमान् पुरुष चाहे तो उनका दूसरा अर्थ भी कर सकता है, परन्तु इस वातको भगगान् व्यासके काव्यकौशलकी महिमा समझनी चाहिये । उनकी दिन्यदृष्टिसे पुराणोके आध्यात्मिक पहलू भी डिपे नहीं रहे होंगे। परन्तु ये घटनाएँ भौतिक नहीं है, यह प्रनाद तो सर्वथा असत्य है। श्रीमद्भागनतर्मे जहाँ वपास्यानोंका वर्णन हुआ है, वहाँ उसका स्पष्टी-

करण भी कर दिया गया है कि यह रूपक है। जहाँ रूपक नहीं है, नहाँ रूपकको चर्चा भी नहीं है। इसिंख्ये वे इतिहास हैं।

श्रीमद्भागातका दूसरा महत्त्रपूर्ण भाग उपदेशातक है । उपदेशोंको दो मार्गोमें निमक्त कर सकते है-एक तो साधारण, और दूसरा निशेष । सा नारण उपदेशोंमें उन अशोंको लेगा चाहिये जिनमें साधु-महात्माओंने, मित्रोंने, गुरजनोने और सगे-सम्बन्धियोंने उपदेश किये हैं। श्रीमद्भागातके प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक सग्रदमें ऐसे उपदेश मिलते हैं, जिनके अनुसार आचरण करनेसे जीन अपना परम कल्याण प्राप्त कर सकता है। सभी उपदेशोंका सार है--िनपोंकी आसक्ति छोडकर अपने कर्तव्यकर्मका अनुष्ठान करते हुए भगगन्का स्मरण करते रहना । आजतक ससारमें जितने दयालु महापुरुष हुए हैं, उन्होंने एक खरसे यह बात कही है। श्रीमद्भागवतमें जगह-जगह तरह-तरहसे यही बात दोहरायी गयी है। ज्योतिपचन्नका वर्णन करके, भूगोलका वर्णन करके और अनेक राजा प्रजाओंका वर्णन करके यही बात चित्तमें वैठानेकी चेष्टा की गयी है कि जीय-जीयनकी पूर्णता केयल मगरान्को प्राप्त करनेमें ही हैं। चाहे इस वातको धोड़ेमें समझ लिया जाय और चाहे समस्त शाखोंको कण्ठस्थ करके समझा जाय, समझना यही पडेगा, बिना समझे निस्तार नहीं है।

निशेष उपदेशके रूपमें श्रीमद्भागतके अनेक अशोंका नाम लिया जा सकता है। उनके भी अउ निमाग किये जा सकते हैं—जैसे गीतारूपसे इसगीता, किपल्यीता और उद्धवके प्रति भगनान्के उपदेश आदि, प्रकरणरूपसे चतु श्लोकी, सप्तश्लोकी भागनत आदि, दीक्षारूपसे धनके प्रति नारदके उपदेश आदि, क्रियारूपसे धुनिष्ठरके यहमें श्रीउण्णके द्वारा अतिथियों-का पाद-प्रश्लालन आदि। और भी निशेष उपदेशके मानसिक आदि भेद हो सकते हैं। उन सबका

श्रीमद्भागंत्रतमें वर्णन है । श्रीमद्भागत्रत वैष्णत्रोंकी परम सम्पत्ति है और परमहंसोंके सर्वोच ज्ञानका इसमें प्रकाश हुआ है। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि इसके सुननेकी इच्छामात्रसे तत्क्षण हृद्यमें आकर भगवान् बैठ जाते हैं । श्रीमद्भागवतकी सबसे बड़ी विशेषता है-'यस्मिन् ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतम्' अर्थात् जिसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्तिसे युक्त नैष्कर्म्य-का आविष्कार किया गया है । और प्रन्थोंमें जिस नैष्कर्म्यका वर्णन है वह ज्ञान, वैराग्य और भक्तिसे रहित है; परन्तु इसका नैष्कर्म उनके सहित है। यही इसकी सबकी अपेक्षा अपूर्वता है। श्रीमद्भागवतने स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया है—'नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाव-वर्जितं न शोभते।' 'भगवद्गक्तिरहित ज्ञानकी सर्वोच स्थिति नैष्कर्म्य भी शोभायमान नहीं होती।' अर्थात् ज्ञानकी शोभा इसीमें है कि वह भक्तियुक्त हो। जो लोग भक्तिरहित ज्ञान सम्पादन करते हैं, उनकी निन्दा भी स्थान-स्थानपर मिलती है।

श्रीमद्भागवतमें जहाँ कहीं ज्ञानका प्रसंग आया है— तीसरे, चौथे, सातवें, ग्यारहवें और वारहवें स्कन्धोंमें— वहाँ बड़ी युक्ति और अनुभवकी भाषामें जाप्रत्, स्वप्त, सुष्ठित अवस्थाओंके अभिमानियोंसे विलक्षण, समस्त वृत्तियोंसे परे निर्गुण ब्रह्मतत्त्रका, आत्मतत्त्रका विवेचन हुआ है। रज्जु-सर्प, स्वप्त, गन्धर्वनगर आदिकी उपमाओंसे जंगत्की असत्यताका मी निरूपण हुआ है और अहंप्रह-उपासनाको भी बड़ा ऊँचा स्थान दिया गया है। ज्ञानके अन्तरङ्ग साधनोंमें श्रवण, मनन, निदिध्यासनको विशेष स्थान देनेपर भी 'तत्रोपायसह-स्नाणाम्' कहकर भक्तिको ही मुख्य माना गया है। इसका कारण यह है कि ज्ञानका आविर्भाव होनेके लिये शुद्ध अन्तःकरणकी आवश्यकता होती है। विना शुद्ध अन्तःकरण हुए, श्रवण किये हुए तत्त्व हृद्यमें प्रवेश नहीं करते और उनका मनन भी नहीं होता। अन्तः- करणकी ग्रुद्धिका अर्थ है—समस्त कामनाओंका अभाव अर्थात् पूर्ण निष्कामता। यह तभी सम्भव है जब सारे कर्म भगवदर्थ होने छगें, आत्मोपछिध्ध अथवा भगवत्-प्राप्तिकी कामनामें सारी कामनाएँ समा जायँ। इसिछये भगवत्-कामरूप भक्ति अन्य समस्त कामनाओंको नष्ट करनेवाछी होनेके कारण अन्तःकरणग्रुद्धिका प्रधान साधन है, ऐसा समझना चाहिये। निरवछम्ब निष्कामता दिकाऊ नहीं हो सकती। निष्काम होनेके छिये एक महान् उद्देश्य और विष्ठिष्ठ आधारकी आवश्यकता है, जो कि भगवान्के अतिरिक्त और कोई हो नहीं सकता। इसिछये ज्ञानके प्रकरणोंमें ऐसा उपदेश प्राप्त होता है कि भगवान्का आश्रय छेकर, आत्मग्रुद्धि करते हुए आत्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करो।

श्रीमद्भागत्रतमें भक्तिका केवल साधनके रूपमें ही वर्णन किया गया हो, ऐसी वात नहीं है। कई स्थानोंपर तो ज्ञान और मुक्तिसे भी बढ़कर भक्तिको बतलाया गया है । पञ्चम स्कन्धमें आया है---'मुक्तिं ददाति कर्हिचित्स्म न तु भक्तियोगम्। अर्थात् भगवान् मुक्ति तो देते हैं परन्तु भक्ति नहीं देते । तात्पर्य यह कि भक्ति मुक्तिसे भी बड़ी है । भगवान्के सेवाप्रिय भक्तोंका वर्णन करते हुए कहा गया है कि सार्ष्टि, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्यमुक्ति भगवान्के देनेपर भी भक्त-लोग नहीं लेते; वे केवल भगवान्की सेवा ही करना चाहते हैं। तीसरे स्कन्धमें भगत्रान् कपिलने अपनी माता देवहूतिसे कहा है कि 'ऊँची श्रेणीके संत मुझसे एक होना नहीं चाहते; वे मेरी सेवा करते हैं, मेरी आज्ञाओंका पालन करते हैं और आपसमें मेरी छीला कहा-सुना करते हैं । ऐसे प्रेमी भक्तोंको मैं दर्शन देता हूँ, उनसे वातें करता हूँ और उनका सेवक वन जाता हूँ।' इन वचनोंसे यह सिद्ध होता है कि भिक्त स्वयं साध्य और फलरूप भी है।

अद्वैतसिद्धिकार श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीने 'भक्ति-

रसायन' में साध्य साधनरूप भक्तिकी सङ्गति अधिकारी-मेदसे लगयी है। वे कहते हैं कि साधन-मिक्क अनुष्ठान तो सभीको करना पड़ता है। साधन-भक्तिका अनुष्टान करनेपर अधिकारी मेद प्रकट हो जाता है। दो प्रकारके अधिकारी होते हैं-एक तो कोमल हृदयके और दूसरे कठोर हृदयके । कोमल हृदयके अधिकारी वे हैं, जो भगवान्की छीला, दयाखुता, सुहृदता आदिका वर्णन सुनकर दिनत हो जाते हैं, उनकी आँखोंसे ऑसू गिरने लगते हैं, गला रुँघ जाता हे और शरीर रोमाश्चित हो जाता है। ऐसे अधिकारियोंके जीउनमें साधन-भक्तिके फलस्यरूप साध्य भक्तिका उदय होता है और भागतके शब्दोंमें 'भक्तया सञ्जातया भक्तया' अर्थात् भक्तिकी साधनासे प्रेमा भक्तिका उदय होनेपर वे प्रमात्माको प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं और सर्वदा, सर्वत्र और सर्वरूपमे उन्हें भगतान्के ही दर्शन होने लगते हैं। जो कठोर हृदयके अधिकारी हैं, वे साधन भक्तिका अनुष्टान करके धीरे-धीरे आत्मशुद्धि सम्पादन करते हैं और पश्चात् श्राण मनन निदिच्या-सनके द्वारा आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं । उनकी दृष्टिमें शरीर और ससारका अस्तित्र नहीं रहता, वे निशुद्ध चेतनके रूपमें सर्वदाके छिये स्थित हो जाते हैं।

वास्तिनिक दृष्टिसे ज्ञान और भिक्तिमें कोई अन्तर नहीं है। शास्त्रमें कहा है कि भिक्तिकी पराकाष्ठा ज्ञान है और ज्ञानकी पराकाष्टा भिक्ति। जहाँ भिक्तिसे ज्ञानको श्रेष्ठ बताने हैं, वहाँ भिक्तिका अर्थ साधन भिक्ति है और जहाँ ज्ञानसे भिक्तिको श्रेष्ठ बताते हैं, वहाँ ज्ञानका अर्थ परोक्ष ज्ञान है। परा भिक्ति और परमज्ञान दोनों एक ही वस्तु हैं। इचिभेदके कारण नामभेद हो गया है। कोई किसी नामको पसद करता है, कोई किसी नामको। श्रीमद्रागनतमें स्थान स्थानपर भिक्त और ज्ञानके साधनोंका वर्णन हुआ है। भगनान्के स्वरूप, गुण, लीखा, नाम

आदिका श्रयण, कीर्तन एव स्मरण, उनके श्रीमिप्रहको अपने सामने साक्षात् अनुभन करते हुए पाइसेनन, अर्चन और वन्दन, उनके सान्निय्यका अनुभव करते हुए उनके सख्य, दास्य आदिका सम्बन्ध स्थापन और सम्पूर्ण भारसे उनके प्रति आत्मसमर्पण--यह नरधा भक्ति है । श्रीमद्भागतमें इस नवधा भक्तिके लक्षण और उदाहरण बहुत-से स्थानोंमें पाये जाते हैं । निर्गुण भक्तियोगका रक्षण करते हुए कहा गया है कि भगवान्का वर्णन सुनकर चित्तकी सम्पूर्ण वृत्तियाँ इस प्रकार भगवान्को निषय करने छमें, जैसे गङ्गाजीकी धारा अखण्डरूपसे समुद्रमें गिरती है। यह स्मरणकी अनिच्छिन्नता ही निर्मुण भक्ति है। ज्ञानका रुक्षण करते हुए कहा गया है कि जब अपनी अनुभूतिसे ऐसा निश्चय हो जाय कि यह भान और अभानक्ष समस्त कार्य-कारणात्मक जगत् अविद्याके कारण ही आत्मामें प्रतीत हो रहा हे, वास्तरमें इसकी कोई सत्ता नहीं हे, केवल आत्मा-ही-आत्मा है, तब उसको ब्रह्मदर्शन समझना चाहिये। और भी कहा है कि जो वस्तु अन्वय और व्यतिरेककी दृष्टिसे सर्वदा अगध है, उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । आत्माके अज्ञानका इतना ही रूप है कि केउल आत्मतत्त्वमें विकल्पकी सत्ता द्ष्टिगीचर् हो रही है। इस ज्ञानकी उपलब्धि अमानित्व आदि साधन और तत्त्विनचारके द्वारा होती है। जब ज्ञान और भक्ति दोनोंपर ही निचार करते हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि दोनों ही दृष्टियाँ जगत्की आसित और चिन्तन छोडकर केनल परमात्मामें लीन हो जानेके पक्षमें हैं। परमात्माका खरूप सगुण है कि निर्गुण, निराकार हे कि साकार—यह भेद परमात्माके पास पहुँचनेपर खुळ जाता है । जो छोग निपर्योंकी आसित और चिन्तन न छोड़कर परमात्माके चिन्तन और स्मरण की चेष्टा नहीं करते और परमात्माके खरूपको सगुण अथग निर्मुण सिद्ध करनेका प्रयत्न किया करते हैं, वे

केनल कल्पना-लोकमें बुद्धिकी सीमाके भीतर ही चक्कर काट रहे हैं । परमात्माका स्मरण करते रहनेसे खयं उसके खरूपकी उपलब्धि हो जाती है, चाहे नह खरूप सगुण हो अथना निर्गुण।

ज्ञान और भक्ति दोनों ही अन्तरंग भाव हैं। इसिंछेये वे अन्तरंगमें रहनेवाले परमात्माका साक्षात् स्पर्श करते हैं । इन्द्रियोंसे परे मन, मनसे परे बुद्धि और बुद्धिसे परे परमात्मा है-एसा शास्त्रोंका निर्णय है । जो साधन जितना अन्तरंग होगा, वह उतना ही भगवान्के निकट होगा-इस दृष्टिसे इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले कर्म ज्ञान अथवा भक्तिके सहायक होकर ही परमात्माकी प्राप्तिके साधन होते हैं । वे खयं साक्षात् परमात्माकी प्राप्तिके साधन नहीं हैं । चाहे स्वाध्याय, आचार्यसेवन आदि कर्मोंके द्वारा ज्ञानकी साधना की जाय अथवा कर्तव्यपालन, पूजा, पाठ आदिके द्वारा भक्तियोगकी साधना की जाय-कर्म इन्हींका साधन होगा। जहाँ निष्काम कर्मयोगका निष्ठाके रूपमें वर्णन आया है, वहाँ निष्कामताकी ही प्रधानता है। इसिलये वह निष्कामता भक्तियोगके ही अन्तर्गत है, क्योंकि भगवदर्थ कर्म ही निष्काम कर्म है । कर्म प्रायः तीन प्रकारके होते हैं---निष्काम, सकाम और निरर्थक । निरर्थक कर्म निरर्थक ही हैं, उनका कहीं भी उपयोग नहीं है। सकाम कर्म दो प्रकारके होते हैं--शास्त्रानुकूछ और शास्त्रप्रतिकूछ। शास्त्रप्रतिकूल कर्म कुछ दिनोंके लिये इस लोकमें सफल हो सकते हैं, परन्तु आगे चलकर उनके फल-खरूप आसरी योनि और नरकका प्राप्त होना निश्चित है। शास्त्रके अनुकूल जो सकाम कर्म होते हैं उनसे इस लोक और परलोकमें सुखकी प्राप्ति होती है, परन्तु भंगवरप्राप्ति नहीं होती । भगवरप्राप्ति होती है निष्काम कर्मसे, जो कि सर्वदा सात्विक और शास्त्रानुकूल ही होते हैं। श्रीमद्भागवतमें भगवदर्थ कर्मको ही निष्काम कर्म माना गया है। भगत्रान्से रहित कर्म किसी कामके नहीं । श्रीमद्भागवतमें तो भगवान्के लिये होनेवाले कर्मी-को कर्म ही नहीं माना गया है, उन्हें निर्गुण कहा गया है । वे भक्तिके ही अन्तर्गत हैं, खयं भक्ति ही हैं । इसके अतिरिक्त ज्ञानयोग और भक्तियोगमें सहायक नाना प्रकारके योग और उनके फलोंका वर्णन हुआ है, जो श्रीमद्भागवतके मूलमें ही देखने योग्य है । इन सब साधनोंमें सर्वसाधारणके लिये अधिकारभेदसे रहित, सर्वकालोपयोगीभगवान्के नामका जितना सुन्दर वर्णन हुआ है, वह श्रीमद्भागवतके छठे और ग्यारहवें स्कन्धमें देखना चाहिये और उसका विशेषरूपसे आश्रय लेना चाहिये । क्योंकि कलियुगमें यही एक ऐसी क्रिया है, जिसके द्वारा सब लोग भगवान्का प्रेम-प्रसाद और साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं ।

श्रीमद्भागवतका तीसरा महत्त्वपूर्ण अंश स्तुत्यात्मक है । स्तुतिका साधारण अर्थ है---प्रशंसा । ऐसा कहा जाता है कि स्तुतियोंमें अर्थवादका होना अनिवार्य है; परन्तु यह बात उन्हीं स्तुतियोंके बारेमें लागू है, जो परमात्माके अतिरिक्त और किसी देवता और मनुष्य आदिकी हैं। देवता एवं मनुष्य आदिकोंके गुण, प्रभाव, शक्ति, कर्म आदि सीमित होते हैं; इसिछये उन्हें प्रसन्न करनेके छिये जब उनका वर्णन आता है, तब वढ़ा-चढ़ाकर उनकी स्तुति की जाती है। और तो क्या, उन्हें ईश्वर कह दिया जाता है। वे अपनी अतिरायोक्तिपूर्ण प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं और स्तुति करनेवालोंको वरदान, पुरस्कार आदि देते हैं। परन्तु भगवान्के गुणोंकी सीमा नहीं है। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, चरित्र आदि सभी अनन्त हैं। उनका पूरा-पूरा वर्णन तो कोई करेगा ही क्या, अंशमात्र भी वर्णन नहीं कर सकता। जब भगवान्की शक्ति, क्रिया और खरूपका अंशमात्र भी वर्णन नहीं हो सकता तव उनका अतिरायोक्तिपूर्ण वर्णन तो भटा, कोई कर ही कैसे सकता है। इसलिये भगवान्के गुणोंकी दृष्टिसे भगवान्-

की स्तुति नहीं हो सकती और वास्तवमें देखा जाय, तो सभी स्तुति करनेवाले यही कहकर चुप हो जाते हैं कि 'आपकी स्तुति नहीं की जा सकती।' फिर भी स्तुति है और मक्तोंकी दृष्टिसे होती है—'नभः पतन्त्यारमसमं पतित्रणः'।

कल्पना कीजिये कि कोई नन्हा-सा वचा है। उससे मनोरञ्जनके लिये कोई प्रश्न करता है-'तुम्हारे पिता कितने बड़े हैं ?' इसके उत्तरमें वह अपने दोनों हाथ उठाकर थोड़ा उछल पड़ता है और कहता है-'इत्ते बले'। उससे पूछा जाता है--'समुद्रमें कितना पानी है ?' वह अपने दोनों हायोंको फैलाकर कहता है---'इत्ता पानी ।' वह अपनी शक्ति और सामध्येक अनुसार जितना बड़ा बता सकता है, बतलाता है। उससे अधिक बङ्धन प्रकट करनेका कोई साधन उसके पास है ही नहीं। तब क्या वास्तरमें उसके पिता उतने ही बड़े हैं और समुदमें उतना ही पानी है ? वास्त्रपमें वाळकने जितना वतळाया, उससे वे बहुत बड़े हैं। परन्तु वालककी इस चेष्टासे गुरुजन प्रसन ही होते हैं और बालकको भी प्रसन्नता होती है। ठीक ऐसी ही बात भगगन्के सम्बन्धमें भी है। जिसकी बुद्धि ऐश्वर्य, माधुर्य आदि सद्गुणोंकी जितनी ऊँची कन्पना कर सकती है, जितना महान् आकलन कर सकती है, जिसकी वाणी जितने अधिक गम्भीर भागेंको अभित्र्यक्त कर सकती है, यह उतना ही भगवान्के खरूप एवं गुणोंको सोचता एवं वर्णन करता है। भगवान् सस्नेह अपने नन्हे-से शिशको उड़ान और तोतली बोली देख-सुनकर प्रसन्न होते रहते हैं और बारुक भी अपनी शक्ति और सामध्येके अनुसार उनका चिन्तन और वर्णन करके सन्तोषकी साँस लेता है और शान्तिका अनुभन करता है । इसलिये भगनान्के गुर्णो-की अपेक्षा न्यून होनेपर भी भक्तकी दृष्टिमें वह भगगन्की स्तुति है, इसमें सन्देह नहीं । साय ही यह

बात भी स्मरण रखने योग्य है कि भगनान्के सम्बन्धमें जो कुछ सोचा जाता है और जो कुछ कहा जाता है, वह भगनान्का ही आंशिक वर्णन होनेके कारण सर्वया सत्य है; क्योंकि भगवान् सर्वरूप हैं। स्तृति करनेसे भगवान्के नाम, गुण, रूप, छीछा आदिका स्मरण होता है, धीरे-धीरे स्तृति करनेवालोंके चित्तमें वह गढ़ हो जाता है और अन्ततः उसीसे भगवाम्की स्तृति वहुत ही उपयोगी है और एक ऊँची साधना है।

श्रीमद्भागवतमें स्तुतियोंका बड़ा विस्तार है। प्रायः सभी स्तुतियाँ भगवान्की हैं। कुछ एक-दो दूसरे देवताओंकी भी हैं। श्रीमद्रागवतमें दूसरे देवताओंका तिरस्कार नहीं किया गया है। उसमें एकेश्वरवादके साथ ही बहुदेववादके लिये भी स्थान है। परन्तु अन्य देवताओंकी स्तुति उनकी प्रधानताके छिये नहीं की गयी है, बल्कि उनके द्वारा भगवान्की महिमा वर्णन करनेके छिये ही की गयी है। जैसे द्वितीय स्कन्धके पाँचर्ने अध्यायमें देवपिं नारद ब्रह्माकी स्तुति करते हैं, परनत उसका प्रयोजन यह है कि ब्रह्मासे भी उत्कृष्ट तत्त्वका ज्ञान हो जाय। सातवें स्कन्धके तीसरे अध्यायमें हिरण्यकशिपुने ब्रह्मको ही ईश्वर कहकर उनकी स्तुति की है, परन्तु सम्पूर्ण सातवें स्कन्धका ताल्पर्य ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ भगपान्को वतानेमें है। श्रीमद्भागवतमें अमुक कामना हो तो अमुक देवताकी पूजा करनी चाहिये--ऐसा कहकर अन्तमें वतलाया है कि निष्काम, सकाम और मोक्षकाम सब प्रकारके छोगोंको भगवान्की ही पूजा करनी चाहिये। इसलिये और देवताओंकी स्तुतियाँ भी देवतापरक नहीं, भगवत्परक ही हैं।

भगशन्की स्तुतियाँ भी प्रायः दो प्रकारकी हैं— एक सकाम और दूसरी निष्काम । सकाम स्तुतियोंके भी अनेक भेद हैं—कारागारसे मुक्त होनेके छिये, कोध शान्त करनेके छिये, दुःखसे छूटनेके छिये—अनेकों प्रकारकी स्तुतियाँ हैं। निष्काम स्तुतियोंके भी दो भेद हैं--एक तो वह जिनमें तत्त्वज्ञानकी प्रधानता है और दूसरी वह जिनमें साधनाकी प्रधानता । वेदस्तुति आदिके प्रसङ्ग तत्त्ववर्णनप्रधान हैं और पृथु, प्रह्लाद, ध्रुव, अम्बरीष, ब्रह्मा आदिकी स्तुतियाँ साधनप्रधान हैं । तत्त्ववर्णनप्रधान स्तुतियाँ सारे जगत्का, वाणीका, विचारोंका, स्तुति करनेवालोंका भगवान्में पर्यवसान करके खयं भी उसीमें पर्यवसित हो जाती हैं (देखिये वेदस्तुतिका अन्तिम श्लोक)। साधनप्रधान स्तुतियोंमें आत्मसाक्षात्कार और मुक्तिका भी निषेध करके कहते हैं-हमें सत्सङ्ग, छीलाके अवण-कीर्तन और भक्त-चरित्रमें इतना आनन्द आता है कि उतना स्त्ररूपिश्यतिमें भी नहीं आता (ध्रवस्तुति) । हमें दस हजार कान दे दो कि हम तुम्हारी कथा सुना करें ( पृथुस्तुति ) । इन सभी स्तुतियोंसे आत्मशुद्धि होती है, भगवत्तत्वका ज्ञान होता है, साधनमें और भगवान्के खरूपमें निष्ठा होती है। श्रीमद्भागवतोक्त स्तुतियोंकी महिमा उनके भाव और विचारपूर्वक खाध्यायसे ही अनुभवमें आ सकती है \*।

श्रीमद्भागवतका चौथा भाग गीतात्मक है। यहाँ गीतात्मक शब्दसे मेरा तात्पर्य गीतासे नहीं, गीतसे है। गीता मुख्यतः भगवान् श्रीकृष्ण और गौणतः उनके भिन्न-भिन्न अवतारोंद्वारा जगत्के कल्याणके लिये अर्जुन, उद्भव आदि अन्तरङ्ग भक्तोंको दिये गये उपदेश हैं और वे श्रीमद्भागवतके उपदेशात्मक भागके अन्तर्गत हैं— जैसे किपल्गीता, हंसगीता आदि। 'गीत' शब्दका अर्थ है—गायन। जब अन्तरात्मा अपनी व्यथा, अन्तर्वेदना और अनुभूतिको अपने अंदर संवरण नहीं कर पाती, धैर्यका बाँध टूट जाता है, तब अपने-आप ही—किसीको सुनानेके लिये नहीं—जो उद्गार निकलते हैं, उनका नाम गीत है। वह संसारकी कटुताके अनुभवसे, ज्ञानसे, विरहसे, प्रेमसे, प्रेम करनेकी इच्छासे, विरहकी सम्भावनासे अथवा अन्य कारणोंसे भी हृदयसे निकल पड़ता है—एकान्तमें भी और लेगोंके सामने भी, किसीकी अपेक्षा न करके भी और किसीको सम्बोधित करके भी; परन्तु ऐसे प्रसङ्ग वहुत थोड़े होते हैं। श्रीमद्गागवतमें ऐसे प्रसङ्ग वहुत थोड़े हैं; और जितने हैं, उनमें अधिकांश गोपियोंके ही हैं और वे प्रेमके, विरहके मूर्तिमान् खरूप हैं। उन्हें पढ़कर एक बार पत्थरका हृदय भी पिघल सकता है। गोपियोंके गीत पाँच हैं, द्वारकाकी श्रीकृष्णपित्वयोंका एक है, पिङ्गलाका एक है और भिक्षु ब्राह्मणका एक है। पहले छः दशम स्कन्धमें हैं और शेष दो ग्यारहवें स्कन्धमें हैं। और भी दो-एक हैं—जैसे ऐलगीत आदि।

पिङ्गलाका गीत निर्वेद-गीत है। संसारकी कटुताके अनुभवसे उसके हृदयमें जो व्यथा हुई थी, वह उसमें फूटी पड़ती है—

भेरे मनने मुझे जीत लिया। मैं ऐसे पुरुषोंसे प्रेम करना चाहती थी जो प्रेम कर नहीं सकते, खयं अस्तित्वहीन हैं। घन्य है मेरे मोहका विस्तार! मेरी मूर्खताकी हद है। मेरे प्रियतम परमात्मा निरन्तर मेरे पास रहते हैं और मेरी अभिलाषाओंको पूर्ण करना चाहते हैं, परन्तु मैं मूर्खतावश तुच्छ पुरुषोंकी सेवा करती रही। मैं निन्दित वृत्तिसे जीवन विताकर अपने-आपको दुष्ट पुरुषोंके हाथ बेचती रही। इस दुष्ट शरीरके प्रति इतना मोह? इस मल्ट-मूत्रपूर्ण अपवित्र शरीरके प्राय इतनी आसक्ति? मैं ही इस गाँवमें सबसे गयी-बीती हूँ। अपने-आपको अपने प्रेमीपर निछावर कर देनेवाले भगवान्के अतिरिक्त दूसरेसे प्रेम! इससे बढ़कर और मूढ़ता क्या होगी? भगवान् ही मेरे प्रियतम हैं—मेरी आत्मा हैं। उन्हें छोड़कर औरोंके

<sup>\*</sup> भागवतस्तुतिसंग्रह नामकी पुस्तक भाषानुवाद, कथाप्रसङ्ग और शब्दकोषसहित छप चुकी है। दाम २।) मिलनेका पता—गीताप्रेस, गोरखपुर।

हाय अपनेको बेचना, यह मेरा ही काम था। उन छोगोंने मुझे क्या दिया ? वे स्वयं मृत्युके प्रास हैं। अच्छा हुआ, भगवान्ने कृपा करके मुझे निर्वेद तो दिया। अब मैं समझ गयी। अब उनके चरणोंकी शरण छेकर मैं उन्हीं अनन्त प्रेमसागर भगवान्में विहार करूँगी।' (देखिये भाग० ११। ८)

दूसरा गीत है—एक ब्राह्मण भिक्षुका। वह सार्त्विक और सदाचारी होनेपर मी लोगोंसे अपमानित और सताया हुआ था। वह लोगोंसे अपमानित होनेके समय भी गाया करता था—

'सुल-दुःखके हेतु कोई मनुप्य, देवता अथवा प्रह आदि नहीं हैं; केवल मन ही कारण है। वही संसार-चक्रकी धुरी है। उसीके आधारपर अच्छी-बुरी सृष्टि होती है। आत्मा तो असंग है, उसका कोई स्पर्श नहीं कर सकता । मन सचेष्ट होता है-उसे अपना खरूप मान छेनेपर आरमा बद्ध-सा हो जाता है। सत्र कर्म-धर्म, यम-नियम, अध्ययन-दान मनोनिप्रहके लिये हैं। इसके शान्त हो जानेपर सर्वत्र शान्ति है। जिसका मन शान्त नहीं, उसकी क्रियाका कोई उपयोग नहीं; जिसका मन शान्त है, उसपर कियाका कोई प्रभाव नहीं । सब इन्द्रियाँ मनके वशमें हैं। मनको जीत लिया, तो सबको जीत छिया । उसको न जीतकर जगत्के रात्रुओंको जीतना मूर्खता है । शत्रुओंका स्नष्टा मन है । मनने ही शरीरको अपना माना; शरीरके रूपमें मन ही है, वही भटक रहा है। भौतिक पदार्थ भौतिक शरीरको ही द्वःख पहुँचा सकते हैं---पहुँचार्वे; अपने ही दाँतसे जीम कट जाय तो क्रोध किसपर करें ! यदि देवता ही दु:ख देते हों तो दे छें, वे केवल अपने विकारको ही प्रभावित कर सकते हैं। आत्माके अतिरिक्त और कोई

वस्तु है ही नहीं, फिर कौन किसको कैसे दु:ख दे ? सम्पूर्ण आत्मा ही है ।' (देखिये भाग० ११। २३)

प्रेमोन्माद केवल वियोगमें ही नहीं होता, संयोगमें भी होता है। श्रीकृष्णके साथ रहनेवाली, श्रीकृष्णसे विहार करनेवाली द्वारकाकी श्रीकृष्ण-पतियोंका चित्त उनकी लीलामें इतना तन्मय हो जाता है कि उन्हें समरण ही नहीं रहता कि हम श्रीकृष्णके पास हैं। एक ही समय उन्हें कभी दिनकी प्रतीति होती है, कभी रातकी। वे न जाने क्या-क्या बोल रही हैं—

'हे पक्षी ! तु इस समय इस नीरव निशीयमें क्यों जग रहा है ! इस विलापका क्या अर्थ है ! क्या श्रीकृष्णकी मुसकान और चितवनने तुझपर भी जादू डाल दिया है ? ऐ चकरी ! द आँखें बंद करके किसको प्रणय-आमन्त्रण दे रही है ? क्या तू भी हमारे समान ही श्रीकृष्णके चरणोंपर समर्पित पुष्पोंको माला पहनना चाहती है ? समुद्र ! द क्यों गर्ज रहा है ? तुम्हारी इस दिग्दिगन्तको प्रतिष्वनित कर देनेवाली ध्वनिका क्या तात्पर्य है ? क्या श्रीरूष्णने हमारी ही भाँति तुम्हारा भी कुछ छीन छिया है ! चन्द्रमा । तेरी क्या दशा हो रही है ? आज रजनीको त् अपने करोंसे रंग वँड़ेल-कर क्यों नहीं रँग देता ? क्या द भी श्रीकृष्णकी मीठी-मीठी वार्तोंमें आकर अपना सर्वख खो चुका है ! हे मलयानिल ! हमने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, फिर तुम हमारे अङ्ग-प्रत्यङ्गका स्पर्श करके हृदयको क्यों गुदगुदा रहे हो ? उसे तो यों ही श्रीकृष्णकी तिरछी चितवनने ट्रक-ट्रक कर दिया है। धनस्यामके समान स्थामळ मेघ । तू तो उनका सखा है न ! उनका ध्यान करते-करते ही तो तू ऐसा हो गया है। ये बूँदें नहीं, तेरे प्रेमके ऑसू हैं। अब क्यों रोता है ! उनसे प्रेम करनेका फल भोग रहा है क्या ? पर्वत ! तुम्हारे

इस गम्भीर, मौन और अचब्रळ स्थिरताका यही अर्थ है न कि तुम हमारी ही भाँति अपने शिखरोंपर उनके चरणोंका स्पर्श चाहते हो ? निदयो ! क्या तुम वियोगिनी हो ? अवश्य, अवश्य, तभी तो तुम हमारी ही भाँति कृश हो रही हो । हंस ! आओ, आओ, तुम्हारा खागत है । इस आसनपर बैठो । दूध पियो, कहो उनका कुशळ-मंगळ—अच्छे तो हैं ? वे क्या कभी हमारा समरण करते हैं ? हम वहाँ नहीं जायँगी । क्या वे हमारे पास नहीं आयेंगे ?' (भाग० १० । ९०)

देवियो ! धन्य है तुम्हारी तन्मयता ! तभी तो तुम्हें श्रीकृष्ण-पत्नी होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था ।

गोपियोंका हृदय अनिर्वचनीय है। वह प्रेममय है, श्रीकृष्णमय है, अमृतमय है। उनका हृदय, उनका प्रेम, उनके भावका अमृतमय स्रोत कभी-कभी खयं वाणीके ह्रांरा वाहर निकल आता है। वे जब बोलना चाहती हैं तब बोल नहीं जाता, जब मौन रहना चाहती हैं तब बोल जाती हैं। उनके दिव्य भावोंका तनिक दर्शन तो करें—

'हे सखी! जब सायङ्काल होता है, गौएँ व्रजमें आने लगती हैं, उनके पीछे-पीछे ग्वालवालोंके साथ बाँसुरी बजाते हुए श्रीकृष्ण और बलराम वृन्दावनमें प्रवेश करते हैं, तब उनकी प्रेमभरी चितवनका रस जो लेता है उसीका जीवन सफल है, उसीकी आँखें धन्य हैं। कितना विचित्र वेष रहता है उनका—आमके बौर, कोमल-कोमल पत्ते, पुष्पोंके गुच्छे और उसपर कमलकी माला! ग्वालवालोंके बीचमें गायन करते हुए वे श्रेष्ठ नटके समान माल्सम पड़ते हैं। गोपियो! जिस वंशीकी ध्वनि सुनकर बाविलयोंको रोमाश्व हो आता है—उनमें कमल खिल जाते हैं, वृक्षोंसे आँसू बहने

लगते हैं--उनसे मदकी धारा वहने लगती है, उस वाँसुरीने कौन-सी तपस्या की है ? उलटे वह तो गोपियोंका हक--श्रीकृष्णके अधरोंकी सुधा पी जाती है, परन्तु हो-न-हो उसका कोई महान् पुण्य अवस्य है। जब श्रीकृष्ण बाँसुरी बजाते हैं तब उसीके खरमें ताल मिलाकर मोर नाचने लगते हैं, जंगली जीव अपना खभाव छोड़कर प्रेम-मुग्ध हो जाते हैं, उनके चरण-चिह्नोंसे चर्चित वृन्दावन समस्त यशोविस्तार कर रहा है। जब श्रीकृष्ण बाँसुरी बजाते हैं तज हरिनियाँ अपने पतियोंके साथ प्रेमभरी चितजनसे उनका विचित्र वेष देखकर सम्मान करती हैं, वे पशु होनेपर भी धन्य हैं। उनका मधुमय सङ्गीत और अनूप रूपराशि देख-सुनकर स्वर्गीय देवियाँ सुध-बुध खो बैठती हैं, मूर्च्छित हो जाती हैं। गौएँ कान खड़ा करके उस अमृतका पान करती हैं। बछड़े मुँहमें छिये हुए दूधको न उगल पाते हैं और न निगल ही सकते हैं; उनके हृदयमें होते हैं श्रीऋण और आँखोंमें ऑसू । वनके पक्षी लतावेष्टित तरुओंकी रुचिर शाखाओंपर वैठे-बैठे आँखें वंद करके मूक होकर श्रीकृष्णकी वाँसुरी सुना करते हैं, नदियाँ कमछोंके उपहारके साथ उनके चरणोंका स्पर्श करती हैं, मेघ बिन्दुओंसे पुष्प-वर्षा करता हुआ उनका छत्र बन जाता है, गोवर्द्धन आनन्दोद्रेकसे फ़्लकर उनकी सेत्रा करता है, चर अचर हो जाते हैं और अचर चर हो जाते हैं। धन्य है श्रीकृष्णकी लीला! चलो हम भी देखें।' (भाग०१०।२१)

'नन्दनन्दन! तुम्हारे जन्मसे व्रजकी बड़ी उन्नति हुई। लक्ष्मी इसकी सेना करती है; परन्तु हम—जिनका जीवन, प्राण, सब कुछ तुम्हारे लिये है—तुम्हें इधर-उधर ढूँढ़ती हुई भटक रही हैं। प्रियतम! तनिक देखो तो सही, तुम्हारी प्रेमभरी चितवनने हमें बिना दामकी दासी बना छिया। अब उसीके कारण हम दुखी हो रही हैं, क्या यह अपराध नहीं है ? तुमने तो वार-वार हमारी रक्षा की है। जगत्की रक्षा करनेके लिये ही तुमने अवतार भी लिया है। अपने प्रेमियोंको अभय देनेवाले प्रभो ! अपने कर-कमर्खेको एक बार, केवल एक बार हमारे सिरपर रख दो । तुम्हारी मधुर मुसकानसे ही प्रेमियोंका मान-मर्दन हो जाता है, हम तो तुम्हारी सेनिका हैं। आओ, हमारे पास आओ; एक बार अपना सुन्दर मुखड़ा दिखा दो । हमारा हृदय तुम्हारी प्राप्तिकी अभिलापासे विकल हो रहा है, उसपर अपने चरण-कमल रखकर शान्त कर दो। तुम्हारी मीठी-मीठी वार्ते सुनकर हम मोहित हो गयी हैं, अपने अधरामृतसे हमें सरावोर कर दो । अवतक तुम्हारी चर्चाके बलपर ही हमने जीवन धारण किया है, परन्तु अत्र रहा नहीं जाता। तुम्हारी मधुर मुसकान, प्रेमभरी चितवन और विचित्र विहार बार-बार मनमें आते हैं। वे एकान्तकी हृदयस्पर्शी बातें बार-वार मनको क्षुच्य कर रही हैं। तुम्हारी एक-एक चेष्टाने हमारे मनको विवश कर दिया है। अब हमारे वक्षः स्थलपर अपने चरण रक्खो, अपने अधरामृतका दान करो । दिनमें तुम्हें एक पळक भी न देख सकनेपर अनेकों युगका समय जान पड़ता है, देखते समय

पलकता गिरना भी अखरता है। हम तुम्हारे सङ्गीतसे मोहित होकर जङ्गलमें आयों और अब तुम हमें छोड़कर चले गये। यह कहाँका न्याय है ? हमारा मन मोहिन है और तुम्हारा अवतार संसारके कल्याणके लिये हुआ है। क्या हमारी ब्यया मिटानेके लिये तुम थोड़ा-सा त्याग भी न करोगे ? हमारा चित्त पूम रहा है। हम तो अपने कठोर वक्ष: खल्पर तुम्हारे चरणोंको रखते हुए भी डरती हैं, और तुम रातके समय जङ्गलमें घूम रहे हो; कहीं कंकड़-पत्थर गड़ जाय तो ? सखे। तुम नेक सोचते भी नहीं कि हमारा जीवन तुम्हारे हायमें है।' (भाग० १०।३१)

गोपियोंके गीतमें जो रस है, वह अनुवादमें कभी आ नहीं सकता और जब सङ्कोचसे अनुवाद किया जाय, तबका तो कहना ही क्या है। इसिलिये उनके गीतोंका आनन्द, उनके प्रेमकी अनुभूति मूलमें ही प्राप्त करनेयोग्य है। यहाँ ती केवल नाममात्रका उद्धरण दे दिया गया है।

श्रीमद्भागवत घटना, उपदेश, स्तुति और गीत— चारों ही रूपोंमें चारों वेदोंके समान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह वेद-शास्त्रोंका साररूप है और रसमय फल है, इसका आस्वादन ही इसकी महिमाको यिकिञ्चित् व्यक्त कर सकता है। वास्त्रामें इसकी महिमा अनिर्वचनीय है। —शान्तन्विकारी दिवेदी



## श्रीनन्दनन्दन-नाममाला\*

### [ निर्मात्रिक ]

( ? )

सरस-सरद-ससधरन-सहस-सम,
सजर्व सफल सत सतपर्थ सरबद।
सरव सरवगत सकल सकलनत,
सवल सहसकर सतजन-सरमर्दे॥
सहचर-सरव-सहने स्वर्यं सरबग,
सयन-सहसफन सभयन-सरनद।
सकट-समन समदरसन सवल्यं,
सदय समर्द सम समद-समरप्रदे॥

(२)

अजर अमर अज अछर अपटतरें, अजगतें अगदें अदरसन अगहनें। अकथ अनथें अथें अकलें अनवगत, अनलें अनवरत अनन अनरचन॥ अचयनें अछय अजय अचरजमय, अप्रकट अपरसें अबचन अनसनें। अतरक अबरन अकरनें अचरन, अकरनें अनयनें अनयनें अनयनें अनयनें अनयनें अनयनें

( 3 )

अधन-धन अघहन, असरन-सरन अमर-अमरकर अजकरे<sup>ह</sup> अमदन । अभयद अमद अवध अपवरगद, अटल अवल-वल अचल अमलमन || जगतकरन जगभरन जगतहर, जन-मनहर जन-धन। जगमगप्रभ जनम-जमहरन जनम-फल, जनक जलसयन जलदतन ।। जलजनयन

(8)

नरतक-रतन नगधर, नरकहर नवबरन न्यन्रमन नव्लतन । नर-तनधर नटखट नटवरतन, नवरसमय नव-नव-रसबरसन ॥ वन-तर्ने वन-स्रजधर, वनजबदन बनचर-बतसल वन-धन। वनचर वचनसरस वकवयन वरदवर, व्रजवर्यन ॥ व्रज-संसंधर व्रजवस — शिवकुमार केडिया 'कुमार'

अप्रकाशित 'श्रीभगवन्नामकोष' के आधारपर निर्मित ।

१. आवदार । २. सन्मार्गरूप; जिसकी प्राप्तिके सैकड़ों मार्ग हैं । ३. सहस्रमुजाधारी; सहस्रांशु=जिनके चारों ओर हजारों किरणें छिटक रही हैं। ४. सजनोंको सुख एवं कल्याण प्रदान करनेवाले । ५. अपने सखाओंकी सब कुछ सहन करनेवाले । ६. आश्रयरूप। ७. समस्त संसार जिनमें लयको प्राप्त होता है; कङ्कणधारी । ८. शान्तिदाता । ९. मदान्धोंके युद्धदाता (नाश करनेवाले)।

१०. अनुपमेय । ११. जगदतीत । १२. निरामय । १३. जो पकड़नेमें न आये; मार्गशीर्षरूप—'मासानां मार्गशीर्पंडहम्' । १४. अनादि । १५. आदिस्वरूप । १६. कलारिहत, मायारिहत, कल्पनातीत, जिनसे मधुर और कोई नहीं ( मधुरातिमधुर ) । १७. अमिरूप; जिनकी शक्ति और सम्पत्तिका अलं (समाप्ति) नहीं । १८. असंग्रही । १९. जो स्पर्श करनेमें न आ सके । २०. अशन ( मोजन )-रिहत । २१. अपाणि । २२. अवणशूत्य । २३. चक्षुरिहत । २४. अकिय । २५. अनिकेतन ।

२६. ब्रह्माजीको भी उत्पन्न करनेवाले ।

२७. चृन्दावनादि जिनके विमहरूप हैं।

# श्रीशुकदेवजीका अनुपम दान

भगवान् भगवान् ही हैं। जब उनकी दयालुता, भक्तवत्सलता और फोमल स्वभावकी स्मृति होती है तव चित्त गद्गद हो जाता है, हृदय छोकोत्तर मानन्यसे भर जाता है। इच्छा होती है कि मैं अपने अमुकी दयामें समा जाऊँ, उनकी गोदमें वैठे-वैठे ही अस्तित्वहीन हो जाऊँ । अखिळ जगत्के रचयिता, सञ्चालक और आधार प्रभु जीवोंकी इतनी सुरत करते हैं। उनकी एक-एक चेष्टा ध्यानमें रखते हैं और प्रतिक्षण उनके कल्याणके लिये, आनन्दके छिये नये नये निमित्त उपस्थित किया करते हैं। दिन-रात प्राणींमें प्रेरणा भरते रहते हैं और चाहते रहते हैं कि जीव विपर्योकी ओर न जाकर मेरी ओर आवे और मेरे पास ही रहे। भगवान्के इतना चाह्नेपर भी जीव उनसे विमुख होकर दौड़ता है। यह उसका दुर्भाग्य है-अपराध है। फिर भी अकारण ऋषालु उसे केवलक्षमा ही नहीं कर देते, विषक नवतक सचेत करते रहते हैं जयतक वह उनका होकर उनसे एक नहीं हो जाता। क्षमा करनेकी वात भी केवळ जीव-दृष्टिसे ही है। वास्तवमें तो परमात्मा अपने नन्हे-नन्हे शिश्मोंकी कीड़ासे प्रसन्न ही होते हैं और अनेकों प्रकारके इहितसे उन्हें अपनी और घुलाते रहते हैं।

जय समष्टि तमोगुणके मुभायसे सारे जीय प्रलयकी घोर निदामें सो जाते हैं, उनकी चेतना लुप्त हो जाती है, वे पुरुपार्थ-साधनमें समर्थ नहीं रहते, तब भगवान उन्हें अज्ञानितद्वासे जगाकर इस योग्य वनाते हैं कि ये धीरे-धीरे उन्नति करते हुए अपने खार्थ और परमार्थके सम्पादनमें प्रयत्न-शील हो सकें। चिरकालतक तमोगुणमें शयन करनेके कारण जगनेपर भी जीवांका नैसर्गिक प्रवाह अज्ञान और अज्ञानजनित पदार्थोंकी और ही रहता है। इसलिये भगवान समय-समयपर चंद, शास्त्र, सबतार, कारक, संत, सदगुह और साधुजनोंके द्वारा पेसी प्ररणा देते रहते हैं कि जीव अज्ञानसे जार, अनात्मासे आत्माकी ओर, मोहसे प्रेमकी ओर, विहर्मुखतासे अन्तर्मुखताकी ओर अग्रसर हो। फिर भी काल-क्रमसे जीव असावधान हो जाता है, उसका ज्ञान जर्जरित और जीवन विन्ताप्रस्त हो जाता है—जिसके कारण वह निरुद्देश्य होकर पथ विपयका विचार किये विना ही इतस्ततः भटकने लगता है। जीवोंको अल्प शिक्त, अल्प धुद्धि और अल्पायु देखकर भगवानके चिक्तमें वड़ी द्या आती है, और वे स्वयं ही अवतीणे होकर भटकते हुए जीवोंको मार्ग दिखाते हैं, अपने पास पहुँचनेका साधन उन्हें दे देते हैं।

चैवसत मन्वन्तरके इसी अट्टाईसवें द्वापर और कलियुगकी सन्धिमें बड़ी विषम अवस्था उत्पन्न हो गयी थी। वेद और शास्त्रोंका हास हो चला या और उनका प्रचार-प्रसार सर्वया शिथिल होने लगा था। शास्त्रींकी रक्षाके विना धर्म-कर्मः उपासना-भक्ति और ज्ञान-विज्ञानकी रक्षा नहीं हो सकती। इसलिये खयं भगवान्ने श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासके रूपमें अवतीर्ण होकर घेदोंका चार भागोंमें विभाजन किया और इतिहास, पुराण, ब्रह्मस्त्रादि-का निर्माण करके वेदार्थका निर्णय एवं विस्तार किया। इतना सब करनेपर भी जीवींकी स्थितिमें कुछ विशेष परिवर्तन न हुआ। जिस अभावके कारण जगत्के जीव छटपटा रहे थे, जिस कमीके कारण उन्हें सन्तोप नहीं प्राप्त हो रहा था, वह अमाय-यह कमी अभीतक दूर नहीं हुई थी। व्यासदेव उसके लिये चिनितत हो गये।

भगवान्की छोछाका रहस्य स्वयं भगवान् ही जानते हैं अथवा उनके छपापात्र भक्त । अपने सहस्पमात्रसे सारे जगत्का कस्याण कर देनेकी शक्ति रखनेवाले स्वयं व्यासदेव भी चिन्तित हो गये, यह उनकी परम दयालुता ही है। जबतक

जगत्के जीव दुखी हैं, उन्हें उस दुःखसे त्राण पानेका सरल-से-सरल मार्ग नहीं प्राप्त, हुआ है, तवतक जगत्का हित चाहनेवाले कैसे सुखी हो सकते हैं। सबके अतृप्त रहनेपर वे कैसे तृप्त हो सकते हैं। इसीसे परमद्यालु व्यासदेव सरखती-तरपर वैठकर इस वातपर विचार करने लगे कि मैंने अपने शरीर, मन और वाणीसे जगतका जितना हित हो सकता था, उसमें कोई कोर-कसर नहीं रक्खीः फिर भी मेरा हृद्य सन्तुष्ट नहीं, इसका कुछ-न-कुछ कारण अवश्य होना चाहिये। मैंने आश्रमोचित नियमोंका उल्लङ्घन नहीं किया, निष्कपट-भावसे वेदोंका स्वाध्याय, गुरुजनोंकी सेवा और अग्निहोत्र किये और उनकी आज्ञाका पालन भी किया। वेद-उपनिषद् आदिके स्वाध्यायमें स्त्री, शूद्र और ब्राह्मणवन्धुओंका अधिकार नहीं है—ऐसा देखकर मैंने महाभारतके वहाने उन लोगोंके लिये वेद-उपनिषदोंका वास्तविक अर्थ प्रकट कर दिया। इतना सव होनेपर भी मेरा अन्तः करण सन्तुष्ट नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि मैं अपना कर्तव्य पालन करनेमें - अपना काम पूरा करनेमें समर्थ नहीं हुआ हूँ। क्या इसका यही कारण तो नहीं है कि अवतक मैंने भगवान्को प्राप्त करानेवाले उपायोंका, भागवतधर्मका प्रायः वर्णन नहीं किया है ? क्योंकि भागवतधर्म परमात्मा और उनके प्रेमी परमहंस दोनोंके ही प्यारे हैं।

भगवान् व्यासदेव एकान्तमें वैठकर इसी प्रकार चिन्ता कर रहे थे कि देविष नारद वैहाँ आ गये। महर्षि वेदव्यासने उनका स्वागत किया और अपने चित्तकी अशान्तिका कारण पूछा। देविष नारदने कहा, 'महर्षे! आपने अवतक भगवान्के निर्मल यशका प्रायः निरूपण नहीं किया है। जिस किया, सङ्करण और जीवनके द्वारा आत्मतुष्टि न प्राप्त हो वह अपूर्ण है। अभी उसकी पूर्णतामें कुछ त्रुटि है। आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका जैसा वर्णन किया वैसा श्रीकृष्णका नहीं किया। संतोंकी वाणी निरन्तर भगवत्-गुणानुवादोंका गायन करती रहती है। इसीमें उसकी सफलना भी है। ज्ञानकी ऊँची-से-ऊँची अनुभूति भी भगवद्भावके विना चमकती नहीं। आप श्रीकृष्णकी लीलाका स्मरण करें, विना उसके आपकी आत्मग्लानि मिट नहीं सकती। केवल धर्म-कर्मके निर्णय और विधि-निपेधमें ही जीवनकी पूर्णता नहीं है। यह जीवन भगवान्की लीलाओं से ही कृतकृत्य होता है। आप खर्य भगवान्के अवतार हैं, आपसे ये वातें लिपी नहीं हैं। फिर भी आपके प्रश्नका सम्मान करने के लिपे मैंने ये बातें कही हैं। मुझे तो भगवान्के लीला-गायनसे ही आत्मतुष्टि प्राप्त हुई है।

देविष नारदने वेद्व्यासको संक्षेपसे वताया कि 'मेंने अपने पिता ब्रह्मासे वह ज्ञान प्राप्त किया है, जो कि उन्होंने स्वयं भगवान् विष्णुसे प्राप्त किया था। इस प्रकार में तुम्हें जिस ज्ञानका उपदेश कर रहा हूँ वह विष्णुसे ब्रह्माको, ब्रह्मासे मुझको और मुझसे तुमको प्राप्त हो रहा है। तुम संसारमें इसका विस्तार करो। इसे सेवन करनेवाले जीवोंको शान्ति मिलेगी और तुम्हें भी आत्मतुष्टि प्राप्त होगी। 'यों कहकर देविष नारद भगवन्नामका दिव्य संगीत गाते हुए विदा हुए और भगवान् व्यासने श्रीमद्भागवतसंहिताकी रचना की।

श्रीमद्भागवत-शास्त्रका प्रणयन तो हो गयाः परन्तु अव इसका अध्यापन किसको किया जायः यह प्रश्न उठा। महर्षि वेदव्यासने योगदृष्टिसे देखा तो उन्हें अपने पुत्र श्रीशुकदेवका ध्यान आया। शुकदेव निवृत्तिपरायण एवं ब्रह्मनिष्ट थे। वे अध्ययन और अध्यापनसे अलग रहकर समाधिमें ही स्थित रहते थे। व्यासदेवके मनमें कई वार ऐसा संकल्प उठा करता था कि शुकदेव अध्ययनाध्यापनमें लगें, परन्तु उनकी रुचि इस ओर न थी। वेदव्यासने जब ध्यान-चलसे देखा तो उन्हें मात्रम हुआ कि श्रीशुकदेवके अन्तस्तलमें पहलेसे ही

श्रीमद्भागवतके संस्कार विद्यमान हैं। क्योंकि पूर्व-जनममें जब ये तोवेके गले हुए अण्डेके रूपमें कैलास-पर्वतपर पड़े हुए थे, तव मगवान् शंकरके मुखसे श्रीमद्भागवतकी कथा सुनकर ये जीवित हो गये वे और पार्वतीके सो जानेपर भी 'ओम्-ओम्' वोलंत हुए खीरुति चचन देते रहे थे। इससे यदि में इन्हें श्रीमद्भागवतके श्लोक सुनाऊँ, तो उन्हें सुनकर ये अवस्य आरुष्ट हो जायँगे। ऐसा विचारकर जहाँ शुकदेवजी समाधि छगाते थे। वहीं जाकर व्यासदेव भगवान्की छीलाके और दयालुताके ऋोक सुनाने लगे। उन क्षोकोंको सुनकर श्रीशुक्देवजीका चित्त गद्गद्र हो गया, वे सहज समाधि और आत्मानन्दको छोड्कर भगवरप्रेमकी अनन्त धारामें यह गये । भगवान्की छीछा। भगवान्के गुण इतने अझुत, इतने लोकोत्तर हैं कि उन्हें सुनकर कोई भी सहदय पुरुव आनन्दिस हुए धिना नहीं रह सकता। श्रीशुकदेवजी महाराजने महर्पि व्यासके आश्रममें आकर सम्पूर्ण श्रीमद्भागवतका अध्ययन किया।

भगवान् श्रीकृष्ण अपने परमधाममें पधारे। उन्होंने अपनी प्रकट लीलाका संवरण कर लिया। उनके अन्तर्धान होनेके पश्चात् पाण्डव भी इस लोकमें न रह सके, अपने-अपने कर्मके अनुसार गतिको प्राप्त हुए। परीक्षित्का राजत्वकाल भी पाण्डवोंके समान ही प्रजाके लिये वड़ा सुखद था। परन्तु कलियुग आ गया था, इसलिये वे वहुत दिनोंतक पाण्डवोंके समान राजशासनका निर्वाह न कर सके। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी गों और वैसको एक राजाओं-सरीखे चिह्न धारण करनेवाला शुद्ध मार रहा है। दोनों भूखके मारे सुख-से रहे थे। महाराजा परीक्षित्ने उन्हें पहचानकर शुद्ध वेथारी कलियुगको डाँटा—'तुम धर्मक्यी खुयम और पृथ्वीक्यी गोंको क्यों मार रहे हो?' कलियुगने देखा कि ये गुझे मार डाउँगे, इसलिये वह

राजाओं के चिह्न छोड़कर परीक्षित्के चरणोंपर गिर पड़ा। धर्मेष्ठ परीक्षित्ने उसे दारणमं आया हुआ देख तथा उसकी अनुनय-चिनय सुनकर उसको जानसे तो नहीं मारा, परन्तु अपने राज्यसे चाहर निकल जानेका आदेश दे दिया। जब उसने यह प्रार्थना की कि 'आपके राज्यसे तो बाहर रहनेका कहीं स्थान ही नहीं है।' तब उन्होंने जुआ, दाराब, स्थी और हिंसाके स्थान उसे रहनेके लिये दे दिये। पुनः प्रार्थना करनेपर सोना और तिवारा प्रार्थना करनेपर झुठ, मद, काम, रज और वैर—ये पाँच स्थान और दे दिये। कलियुग इन्हीं स्थानोंमें रहने लगा।

महात्मा और दुएमें यहां भेद है कि महात्मा तो अपराधीकों भी क्षमा कर देता है, परन्तु दुए क्षमा करनेवालेसे भी विश्वासघात करता है। कलियुगने महाराज परीक्षित्के मुकुट, मृगया और राजापनेके मानका आश्रय लेकर चुपकेसे उनपर आक्रमण कर दिया और उन्होंने उसके प्रभावमें आकर एक ब्राह्मणका तिरस्कार कर दिया। यहां तिरस्कार उनकी मृत्युका कारण हुआ।

साधारण लोग मृत्युका नाम सुनकर घवड़ा जाते हैं, परन्तु महापुरुपोंकी यही विशेषता होती है कि वे जीवनके समान ही मृत्युका भी आलिङ्गन और सदुपयोग करते हैं। परीक्षित्ने अपनी मृत्यु-की उपस्थितिसे वड़ा छाम उठाया और जगत्से ममता लोड्करः राज-काज छोड्कर वे गङ्गाकिनारे जा चैठे और सात दिनके अनशनका तिश्चय करके महात्माओंका सत्सङ्ग करने लगे। घाहादृष्टिसे देखा जाय तो परीक्षित्के लिये यह वड़ा विपम समयं आ गया था। परन्तु अन्तर्देष्टिसे विचार करनेपर पता चलता है कि यह घटना उनपर और सारे संसारपर भगवान्की महान् कृपा थी, पर्यकि कारण श्रीमद्भागवत-जैसा इसी घटनाके महापुराण संसारको प्राप्त हो गया । क्या करनेके लिये भगवान् क्या करते हैं-इस प्रश्नका उत्तर

तीसरे स्कन्धके दूसरे अध्यायका तेईसवाँ श्लोक और
 दसर्वे स्कन्धके इकीसर्वे अध्यायका पाँचवाँ श्लोक ।

तो केवल भगवान् ही जानते हैं; हमें तो केवल फल देखकर आनन्दित होते रहना चाहिये।

'संसार'का अर्थ है सरकनेवाला। संसारमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, जो परिवर्तित न होती हो। 'मृत्यु' शञ्दका अर्थ भी ठीक वैसा ही — दृश्यसे अदृश्य हो जाना है। संसारकी यही स्थिति-गति है कि वह दश्यसे अदश्य और अदश्यसे दश्य हो रहा है। संसारके सारे पदार्थ मृत्युकी ओर जा रहे हैं—इतना ही नहीं, वे मृत्युरूप ही हैं। जो वुद्धिमान् हैं, जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, वे परीक्षित्की ही भाँति आनेवाली मृत्युको देखकर संसारकी ओरसे मुँह मोड़ लेते हैं और परमात्माकी ओर अग्रसर होते हैं। श्रीमद्भागवतके श्रवणका अधिकारी कौन है ? इसका उत्तर है-परीक्षित् ! वे संसारको छोड़कर परमात्माकी ओर जाना चाहते हैं। इसी प्रकार शुकदेवजी भी ब्रह्मानन्दका परित्याग करके भगवान्की लीलामें, कथामें रमे हुए आत्माराम पुरुप हैं। श्रीमद्भागवतके प्रवचनका अधिकारी कौन है ? इसका यही उत्तर है कि जो ब्रह्मानन्दकी अनुभूति प्राप्त करके श्रीकृष्ण-लीलारसके समास्वादन-में संलग्न है। ऐसे श्रोता-वक्ताकी उपस्थितिमें जो उज्ज्वल रसका महान् समुद्र उद्देलित होगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

परीक्षित् भगवान्के अत्यन्त प्यारे भक्त हैं। भगवान्ने परीक्षित्की माताके गर्भमें प्रवेश करके उन्हें जीवन-दान किया था। परीक्षित् भगवान्के थे, कृतकृत्य थे; उन्हें कुछ प्राप्त करना अवशेप न था। फिर भी उन्होंने भगवान्की पेरणासे जगत्के हितके लिये समस्त मृत्युत्रस्त प्राणियोंके उद्घारकी दृष्टिसे अनेकों प्रश्न किये और भगवान् श्रीशुकदेवके मुखसे भागवतधर्म, पराभक्ति और परमज्ञान एवं भगवान् श्रीकृष्णकी छीलाका वर्णन सुनकर परमानन्दका अनुभव किया । परीक्षित्के प्रश्नोंके उत्तरमें श्रीशुकदेवजीने वेदींके सारको अनुभवके रससे युक्त करके सारे जगत्को वितरण किया । श्रीशुकदेवजीका वही अनुपम दान श्रीमद्भागवतके नामसे विख्यात है, जो कि भगवान्-की द्यालुताका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसके दर्शन, स्पर्श, सारण, अध्ययन, अवण आदिसे अन्तः करण शुद्ध होता है और भगवान् एवं उनकी द्याका साक्षात् अनुभव प्राप्त होता है।

—्यान्तनुविहारी द्विवेदी

## NEHETEVEYEYEYEYEYE

# भागवतसे धर्मरसकी उत्पत्ति

( महात्मा गाँधीजी )

आज में देख सकता हूँ कि भागवत ऐसा प्रन्थ है, जिसे पढ़कर धर्मरस उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने गुजरातीमें उसको बड़े रससे पढ़ा है। परन्तु मेरे इक्कीस दिनके उपवासमें जब मैंने भारतभूपण पण्डित मदनमोहन मालवीयजीके शुभ मुखसे भागवतके कुछ अंश सुने, तब मुझे ऐसा लगा कि, बचपनमें इनके-जैसे भागवत-भक्तके मुखसे में सुनता तो भागवतपर मेरी प्रीति बचपनमें ही अच्छी हो जाती। उस उम्रमें पड़े हुए शुभ-अशुभ संस्कार बहुत गहरी अड़ जमाते हैं, इसका में खूब अनुभव करता हूँ और इससे उस उम्रमें मुझे जो कितने ही उत्तम प्रन्थ सुननेका अवसर न मिला, इसका मुझे खेद है।

MENERAL PROPERTY

THE THE THE THE THE

# श्रीमद्भागवतका प्रतिपाद्य-आश्रयतत्व

श्रीमद्राग्यतके प्रतिपाद्य खय परमात्मा हैं। परमात्माके सम्बन्धमें कोई निशेष आग्रह नहीं है, चाहे कोई ग्रहा कह छें और चाहे भगतान् कह छें। भगपान् का खरूप क्या है। भगपातके अनुसार इसका उत्तर देना थोड़ा किटन हे। श्रीमद्राग्यन पूर्ण प्र य है, उसमें भगपान्के निभिन्न खर्णांका वर्णन हुआ है। निर्विशेष सिर्विशेष, निराकार साकार—जो जैसा अभिकारी हो, वह भगतान्का वैसा ही रूप भागपतमें प्राप्त कर सकता है। पास्तप्रमे भगपान् सर्वखरूप हैं, उन्हें सप रूपोंमें प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा होनेपर भी श्रीमद्राग्यत में एक विशेष वर्णनदौली है। उसके अनुसार पिचार करनेपर और प्रन्थोंकी अपेक्षा श्रीमद्राग्यतकी असाधारण निशेषता प्रकट होती है।

#### आश्रयतच्य

श्रीमद्रागवतमे दस निपयंका वर्णन आता है। अन्य सत्र वातें उ हींके अ तर्गत आ जाती हैं। सर्ग, निर्मा, स्थान, पोपण, ऊति, मन्त्रन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय—यही दस निपय श्रीमद्रागनत में वर्णित हुए हैं। इनमें प्रनान है—आश्रय। 'आश्रय, शब्दका अर्थ जीनोंके शरण लेने योग्य भगनान अथना व्यक्त-अव्यक्त, आभास और निरोधका अधिष्ठान निरपेक्ष साक्षी ब्रह्म है। इसी आश्रय-तत्त्वकी उपल्विके लिये अन्य नौ निपयोंका वर्णन हुआ है। सर्ग निर्मा आदिकें वर्णनहारा भगनान्की अनन्त महिमा और ब्रह्मकी साक्षिताका बोध कराकर उसके खरूपमें स्थित कर देना ही श्रीमद्रागनतका उद्देश्य है।

यों तो श्रीमद्वागवतके प्रत्येक स्क धमें ही आश्रयका निरूपण किया गया हे, तथापि सगुण साकाररूप आश्रयका दशम स्कन्धमें और निर्गुण निराकाररूप आश्रयका बारहों स्क धमें विशेष वर्णन हुआ है।

श्रीमद्भागनतमे अनुसार आश्रयका खरूप क्या है, यह निवेचन करनेके पूर्व भारतीय सनातन धर्मानुगत सम्प्रदायाचार्योंके द्वारा निर्णात आश्रय-खरूपका निचार कर लेना आन्नस्यक है।

अद्वैतसम्प्रदायके प्रधान आचार्य भगनान् शङ्कर ब्रह्मको निर्निशेष सिद्ध करते हैं। वे कहते हैं---वेनछ ब्रह्म ही सत्य है, उसके अतिरिक्त दस्य एवं जडके रूपमें जो वुछ प्रतीत होता है वह भायाका कार्य, मिथ्या अथना भ्रममात्र हे । दृश्यका निपेध हो जानेपर नियेधकी सीमामें जो अनुन्छिष्ट, अगरीष्ट तत्त्व रह जाता हे वही अखण्ड, चिन्भात्र, एकरस, अद्वितीय ब्रह्म है। उसका निरूपण विधानात्मक शब्दोंसे नहीं हो सकता। केवल नह स्थूल नहीं है, अणु नहीं है, दीर्घ नहीं है, शब्द स्पर्श आदिवाला नहीं है, अदृश्य है, अप्राह्म है, अल्क्षण है, अचित्य है—इ हीं शब्दोंके द्वारा उसका सङ्केत किया जा सकता है। परमार्थ दृष्टिसे वे ब्रह्मकी सगुणता नहीं खीकार करते, वे कहते हैं कि श्रुतियोंमें जहाँ-जहाँ सगुण ब्रह्मका वर्णन आया है, वह केनल न्यावहारिक दृष्टिसे उपासनाकी सिद्धिके लिये है। अत ब्रह्मका वास्तिनिक खरूप निर्गुण ही है।

अतश्चान्यतरिक परिश्रहेऽपि समस्तिवशेपरिहतं तिर्धिक रूपक्रमेय ब्रह्म प्रतिपत्तव्यं न तिहपरितम्। सर्वत्र हि ब्रह्मस्वरूपवितपादनपरेषु वाक्येषु 'अशब्द मस्पर्शमरूपमञ्चयम्' इत्येवमादिषु व्यवस्तसमस्त विशेषमेव ब्रह्म उपदिश्यते।

(शारीरकमाप्य ३।२।११)

'सगुण और निर्गुण दोनों प्रकारके वर्णन मिलनेपर भी समस्त विशेषण और निक्रन्योंसे रहित निर्गुण खरूप ही स्त्रीकार करना चाहिये, सगुण नहीं। क्योंकि उपनिपदोंमें जहाँ कहीं ब्रह्मका खरूप वतलाया गया है वहाँ अराब्द, अस्पर्श, अरूप, अन्यय आदि निर्विशेष ही बतलाया गया है।'

विशिष्टाह्रैतके प्रधान आचार्य श्रीरामानुजाचार्य शङ्कराचार्यके ठीक विपरीत ब्रह्मको निर्गुण न मानकर सगुण ही मानते हैं। उनके शब्दोंमें ब्रह्म 'अशेष-कल्याणगुणगणाकर' और 'निखिलहेयप्रत्यनीक' है। वह सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्, निखिलकारणकारण, अन्तर्यामी, चिदचिद्विशिष्ट, निराकार, साकार, विभव-व्यूह-अर्चा आदिके रूपमें अवतार प्रहण करनेवाले हैं। जहाँ भगवान्को 'निर्गुण' कहा गया है, वहाँ उसका यह तात्पर्य समझना चाहिये कि ब्रह्ममें प्राकृत गुण नहीं हैं और जहाँ उसको 'सगुण' कहा गया है, वहाँ उसको दिव्य अप्राकृत गुणोंसे युक्त समझना चाहिये। जीव और जगत् उसके शरीर हैं, और उन दोनोंसे नित्य युक्त ब्रह्म है।

अत्रेदं तत्त्वं चिद्विद्वस्तुशरीरतया तत्प्रकारं ब्रह्मैव सर्वदा सर्वशब्दाभिधेयम् । तत् कदाचित् स्वसात् स्वशरीरतयापि पृथग् व्यपदेशानर्हस्क्षम-दशापन्नचिद्विद्वस्तुशरीरं तत्कारणावस्थं ब्रह्म। कदाचिच विभक्तनामरूपव्यवहारार्हस्थूलदशापन्न-चिद्विद्वस्तुशरीरं तच्च कार्यावस्थमिति कारणात् परसात् ब्रह्मणः कार्यक्षपं जगदनन्यत्।

(श्रीमाष्य २।१।१५)

"इस विषयमें तत्व इस प्रकार है। ब्रह्म ही सदा 'सर्व' शब्दका वाच्य है, क्योंकि चित् और जड उसीके शरीर या प्रकारमात्र हैं। उसकी कभी कारणावस्था होती है और कभी कार्यावस्था। कारण अवस्थामें वह सूक्ष्मदशापन्न होता है, नामरूपरहित जीव और जड उसका शरीर होता है। और कार्यावस्थामें वह (ब्रह्म) स्थूलदशापन्न होता है, नाम-रूपके मेदके साथ विभिन्न जीव और जड उसके शरीर होते हैं। क्योंकि परब्रह्मसे उसका कार्य जगत् भिन्न नहीं है।" हैतसम्प्रदायाचार्य मध्याचार्यने दो प्रकारके तत्त्व माने हैं—एक खतन्त्र और दूसरा अखतन्त्र। अशेषगुण-सम्पन्न भगवान् विष्णु खतन्त्र तत्त्व हैं और जीव एवं जगत् अखतन्त्र तत्त्व हैं। खतन्त्र तत्त्व भाव और अभाव दोनोंसे ही विछक्षण है। जीव और जगत् भगवान्के अधीन हैं। रामानुजके मतमें ईश्वर ही जगत्-के रूपमें परिणत हुआ है परन्तु मध्याचार्यके मतमें जगत् और भगवान्का पार्थक्य नित्य है। भगवान् नियामक हैं और जगत् नियम्य। रामानुजके मतमें जीव और जगत्में विजातीय और सजातीय भेद तो नहीं हैं पर खगतमेद है। दोनों ही चेतन हैं। मध्यमतमें जीव और बहा सर्वथा पृथक् हैं। दोनोंका सेव्य-सेवक-सम्बन्ध है।

हैताहैतसम्प्रदायके आचार्य निम्बार्काचार्य व्रह्म, जीव और जडको अर्थात् चेतन और अचेतनको अत्यन्त भिन्न और अत्यन्त अभिन्न मानते हैं। जीव और जगत् दोनों ही ब्रह्मके परिणाम हैं। ब्रह्म ही जगत्का उपादान और निमित्त कारण है। बही जगत्का स्रष्टा और संहारक है, वहीं जगत्से परे है। इस दृष्टिसे जगत् और ब्रह्मका भेद है। जगत् ब्रह्ममें ही प्रतिष्ठित है, ब्रह्मसे भिन्न जगत् कोई वस्तु नहीं है; इसिल्ये ब्रह्म और जगत् अभिन्न हैं। जगत् गुण है और ब्रह्म गुणी। गुणी और गुणमें कोई भेद नहीं होता, और गुणी गुणसे परे होता है। ब्रह्म सगुण और निर्गुण दोनों ही है। इन दोनों-का विरोध केवल शान्दिक है, वास्तविक नहीं। गुणी कहनेपर भी गुणातीतका बोध हो जाता है। ब्रह्मका खरूप अचिन्त्य, अनन्त, निरितशय, आश्रय, सर्वज्ञ, सर्वशिक्त, सर्वेश्वर है। श्रीकृष्णका ही नामान्तर ब्रह्म है।

विशुद्धाद्दैतसम्प्रदायके आचार्य श्रीवल्लभाचार्यने भगवान्को समस्त विरुद्ध धर्मीका आश्रय माना है । वे निर्गुण होनेपर भी सगुण हैं, कारण होनेपर भी कारण नहीं हैं, अगम्य होनेपर भी सुगम हैं, सधर्मक होनेपर भी निर्धर्मक हैं, निराकार होनेपर भी साकार हैं, आत्मा-राम होनेपर भी रमण हैं, उनमें माया भी नहीं है और सब दुछ है भी । उनमें कभी परिणाम नहीं होता और होता भी है । वे अजिकृत हैं, उनका परिणाम भी अजिकृत है । वे शुद्ध सिचदानन्दखहूप हैं । वे नित्य साकार हैं ।

इस प्रकार मिन मिन आचायोंने आश्रयतत्वके सम्बन्धमें निभिन्न प्रकारके मन प्रकट किये हैं। इन सम्प्रदायोंके समान ही निभिन्न दर्शनोंमें भी आश्रय-तत्वके विभिन्न स्वरूप स्वीकृत हुए हैं। न्याय और वैशेपिक जगतके कर्ताके रूपमें ईश्वरको स्वीमार करते हैं। योग अथना सेइनर साख्य पुरुपनिशेषके रूपमें आश्रयतस्यको स्वीकार करता है। ओर वेदान्तदर्शनमें आश्रयतस्य किम रूपमें स्वीकार किया गया है, इसपर विभिन्न मत हैं--जो पॉचों आचार्योंक नामसे उद्धृत किये गये हैं । ब्रह्मसूत्र और श्रीमद्भागवत दोनों ही व्यासकर्तृक हैं । इसिछिये ब्रह्मसूत्रमें आश्रयतत्त्वका जैसा स्वरूप स्त्रीकृत किया गया है, वैसा ही श्रीमद्भागवतमें भी है । भगान् सर्पखरूप हैं, उनके सम्बन्धमें जो कहा जाय, जो सोचा जाय, सब ठीक ही है। किमीका भी विरोध करना उचित नहीं है। श्रीमङ्गागवतमें आश्रय-तन्तका जो स्वरूप वर्णित हुआ है, उसका उल्लेख किया जाता है।

श्रीमद्रागवतमें यों तो सभी वार्ते आश्रयतत्त्वके निरूपणके लिये ही हैं, फिर भी दो स्थानोंपर अर्थात् द्वितीय स्काधके दस्त्रें अध्यायमें और वारहवें स्काधके सातवें अध्यायमें आश्रयतत्त्रका साक्षात् लक्षण लिखा गया है—

आभासक्ष निरोधक्ष यतक्षाध्यवसीयते । स आश्रय परं ब्रह्म परमात्मेति शन्यते ॥ योऽध्यात्मिकोऽयं पुष्टपः सोऽसावेवाधिदेविकः । यस्तक्षोभयविच्छेदः पुष्टपो ह्याधिमौतिक ॥ पक्रमेकतराभावे यदा नोपलभामहे। नितर्यं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाध्रयाध्रयः॥ (२।१०।७-९)

व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रतस्वमसुपुप्तिषु। मायामयेषु तद्रहा जीत्रवृत्तिष्वपाश्रय॥ (१२।७।१९)

'सृष्टि और प्रख्य अयना प्रतीति एव प्रतीविका अभाव—दोनों ही जिसके द्वारा प्रकाशित होते हैं, वह परमत्रव ही आश्रय अर्थात् अनिष्ठान हे, उमीको परमात्मा कहते हैं। जो आध्यात्मिक पुरुप हे, वही आनिदैनिक है, जो उन दोनोंको पृथक् पृथक् करनेपाला है, वह आधिभीतिक पुरुप है। एकके न होनेपर दूसरेकी उपलब्धि नहीं होती। ये तीनों सापेक्ष हैं। इन तीनोंक भान ओर अभावको जो जानता है, वह अपेक्षाहीन साक्षी आश्रय है। जीनकी जामत, स्वन्न और सुप्रित अनस्थाओंके अभिमानी निश्च, तेजस और प्राइके मायामय रूपोंमें जिसका व्यतिरेक और अवय होता है वह समारकी प्रतीति और वानका अविष्ठान ब्रह्म ही आश्रय है।'

श्रीमद्भागनिको चतु रहोक्तीमें जिस परम तत्वका वर्णन किया गया है, वह आश्रयनत्व ही है (देखिये २ । ९ )। और भी अनेकों स्थानों में कारणा मक और कार्यात्मक, पर और अपर, द्रष्टा एव हरयका निर्मय करके जिस तत्त्वका वर्णन किया गया है, वह ब्रह्मतत्व ही है। वारहवें स्कन्धमें चार प्रकारके प्रद्योंका वर्णन करनेके पश्चात् आत्मतत्त्वका वड़ा ही सुन्दर वर्णन आया है। ग्यारहवें स्कन्धमें स्थान-स्थानपर मुक्ति और व धनसे परे जिस तत्त्वका उपदेश किया गया हे, वह आश्रय ही है। गीतामें परा-अपरा प्रकृति, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, क्षर-अक्षर और प्रकृति पुरुषसे परे जिस तत्त्वका वर्णन हुआ है वही पुरुषोत्तम श्रीमद्भागवतका आश्रयतत्व है। वह ब्रद्य भी है, भगवान् भी है और जीवकी युद्धिमें आने गले ब्रद्य भी है, भगवान् भी है और जीवकी युद्धिमें आने गले ब्रद्य भी है, भगवान् भी है और जीवकी युद्धिमें आने गले ब्रद्य

तथा भगवान्से अत्यन्त परे, सर्वथा अचिन्त्य और अनिर्वचनीय भी।

आश्रयतत्त्रका लक्षण बतलानेके लिये ऊपर जिन क्लोकोंका उल्लेख किया गया है, उनमें तीन बातोंकी प्रधानता है-अधिष्ठानता, साक्षिता, निरपेक्षता । सृष्टि और प्रलय, भाव और अभाव दोनोंसे वह परे है और दोनोंमें है। उसीसे इन दोनोंकी सत्ता है। उसके विना ये नहीं रह सकते और इनके विना भी वह रहता है। आध्यात्मिक पुरुषका अर्थ है—नेत्रादि इन्द्रियोंका अभिमानी जीव; आधिदैविक पुरुषका अर्थ है--नेत्रादि - इन्द्रियोंके अधिष्ठातृदेवता; आधिभौतिक पुरुषका अर्थ है—नेत्रगोलक आदिवाला स्थूलशरीर। ये तीनों सापेक्ष हैं। यदि इनमेंसे एक भी न रहे, तो शेष दो व्यर्थ हो जायँगे । दश्यके विना दर्शन और द्रष्टा अपना काम नहीं कर सकते, दर्शनके त्रिना दश्यकी दश्यता और द्रष्टाका द्रष्टुत्व दोनों ही छप्त हो जाते हैं। यदि द्रष्टा ही न हो, तब तो दर्शन और दश्यकी कल्पना ही नहीं हो सकती । इसिंखेये ये सब सापेक्ष और वाधित हैं। इन तीनोंके भाव और अभावको देखनेवाला आत्मा इनका निरपेक्ष साक्षी है। जाम्रत्, स्वम, सुवृप्ति आदि अवस्थाओंमें विश्व, तैजस, प्राज्ञके रूपमें उनका अनुभव करनेवाला और समाधि अवस्थामें उनसे परे रहनेवाला एवं मूर्च्छादि अवस्थाओंमें उनके अभावका अनुभव करने-वाला आत्मा ही आश्रय है।

इससे यह नहीं समझना चाहिये कि आश्रयतत्त्वकी इस व्याख्यासे नहा ही आश्रयतत्त्व सिद्ध होता है, भगत्रान् श्रीकृष्ण नहीं। श्रीमद्भागवतमें श्रीकृष्ण और ब्रह्म दो नहीं, एक ही हैं। ब्रह्मसूत्रके ब्रह्म, गीताके पुरुषोत्तम और श्रीमद्भागवतके श्रीकृष्ण एक ही परम वस्तु हैं। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

वदन्ति तत्तत्वविदः तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दाते॥

### कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमिखलात्मनाम्। जगद्धिताय सोऽण्यत्र देहीवाभाति मायया॥

भावं यह कि तत्त्ववेता लोग एक ही अद्वितीय ज्ञान-खरूप तत्त्वको ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् कहते हैं। श्रीकृष्ण ही जगत्के असंख्य जीवोंके एकमात्र आत्मा हैं। जगत्के कल्याणके लिये वे भी आत्ममायासे शरीरधारीकी भाँति प्रतीत होते हैं।

वास्तवमें भगवान्में शरीर और शरीरीका भेद नहीं होता । जीव अपने शरीरसे पृथक् होता है; शरीर उसका ग्रहण किया हुआ है और वह उसे छोड़ सकता है। परन्तु भगवान्का शरीर जड नहीं, चिन्मय होता है। उसमें हेय-उपादेयका मेद नहीं होता, वह सम्पूर्णतः आत्मा ही है । शरीरकी ही भाँति भगत्रान्के जो गुण होते हैं, वे भी आत्मखरूप ही होते हैं। इसका कारण यह है कि जीवोंमें जो गुण होते हैं, वे प्राकृत होते हैं; वे उनका त्याग कर सकते.हैं। भगवान्के गुण निजखरूपभूत और अप्राकृत हैं, इसिलये वे उनका त्याग नहीं कर सकते। एक वात बड़ी विलक्षण है कि भगवान्के शरीर और गुण जीवोंकी ही दृष्टिमें होते हैं, भगवान्की दृष्टिमें नहीं। भगवान् तो निजखरूपमें, समत्वमें ही स्थित रहते हैं। क्योंकि वहाँ तो गुण-गुणीका भेद है ही नहीं । भगवान्के इसी खरूपकी ओर सभी आचार्यांका छक्ष्य है। उनकी वर्णनशैली विभिन्न होनेके कारण कहीं-कहीं परस्पर विरोध प्रतीत होता है, परन्तु विचार-दृष्टिसे देखनेपर आश्रयखरूप परत्रहा श्रीकृष्णमें सबका समन्वय हो जाता है। भगवान्के ये खरूपभूत अचिन्त्य गुण उनकी नित्य शक्ति ह्रादिनीने ही प्रकाश हैं। ह्रादिनी शक्ति ही श्रीराधिकाजी हैं, जो भगवान्से सर्वथा अभिन्न हैं। इस दृष्टिसे श्रीराधाकुण्णको भी आश्रयतत्त्व कहना ठीक ही है। इसी दशम तत्त्व आश्रयतत्त्वको विशुद्ध रूपमें जानने और प्राप्त करनेके छिये शेष नौ तत्त्वों--सर्ग,

निसर्ग आदिका वर्णन किया जाता है। अब इस बातपर निचार किया जायगा कि सर्ग, निसर्ग आदिका खरूप क्या है और इनके द्वारा आश्रयतत्त्रका ज्ञान और उपलब्धि कैसे होती है।

## सर्ग

'सर्ग' का अर्थ हे सृष्टि । सृष्टिके सम्बंधमे नाना प्रकारके मत उपलब्ध होते हैं । यह जगत् क्या है, और पहले पहल इसकी उत्पत्ति कैसे हुई—इसके सम्बन्धमे वेदोंमें, उपनिपदोंमें, दर्शनोंमे और पुराणोंमें अनेकों प्रकारकी प्रक्रिया मिलती है । श्रीमद्भागातमे भी कई प्रकारसे सृष्टिका वर्णन आया हे । आस्तिक सिद्धान्तके प्रन्थोमे आश्रय एन आगारक्ष्पसे परमात्माको तो सभीने खीकार किया है, परन्तु सृष्टि क्रममें कुड-निकुछ मतमेद सभी रखते हैं। यहाँ उन मतमेदोंकी गणना भी कठिन है, सबका वर्णन तो दूर रहा।

इस नियमें तीन मनगद बहुत प्रसिद्ध हैं— आरम्भगद, परिणामगद और विग्रतवाद । न्याय और वैशेषिक दर्शनोंमें परमाणुके रूपमे चार भूत—आकाश, काल, दिशा, आत्मा ओर मन—ये नित्य द्रन्य माने गये है । इनके अतिरिक्त गुण, कर्म, सामान्य, विशेष आदि पदार्थ भी हैं । सृष्टिके प्रारम्भमें अनेक जीगत्माओंसे विलक्षण परमात्मा निमित्त बनकर बिखरे हुए परमाणुओं-को सयुक्त करने लगता है । परमाणुओंके सयोगसे ही नाना प्रकारके पदार्थोकी सृष्टि होने लगती है । परमाणुओंके सयोगका आरम्भ होनेपर ही सृष्टि होती है, इसलिये इस मतका नाम 'आरम्भगद' है । जो लोग परमाणुओंके सयोगके ईश्वरको निमित्त मानते हैं, वे सेश्वर हैं और जो नहीं मानते, वे निरीश्वर । सनातन-धर्मके शास्त्रोंमें सेश्वर न्याय और वैशेषिक ही स्वीकृत हुए हैं और वही युक्तियुक्त भी हैं ।

सेश्वर साख्य अधना योगदर्शन निमित्र परमाणुओंको सृष्टिका कारण न मानकर त्रिगुणात्मिका प्रकृतिको मानता है और भगतान्के द्वारा प्रष्टतिके क्षुव्य किये जाने पर त्रिगुणका निकास मानता है । त्रिगुणके परिणामसे ही सृष्टि होती है, ऐसी इसकी मान्यता है। कोई कोई परिणाममें ईश्वरको निमित्त मानते हैं और कोई परिणत होना प्रकृतिका स्वभार ही मानते हैं। जो परिणामको प्रकृतिका स्वभाग मानते हैं, वे पुरुषिरशेपके रूपमें ईश्वरको उदासीन और असङ्ग मानते हैं अथना नहीं मानते । श्रीमञ्जाचार्य परमात्मासे प्रकृतिको सर्वथा भिन मानते हैं, इसिंखें वे भी प्रश्तिको ही जगत्का कारण मानते हैं। श्रीरामानुजाचार्य प्रकृति, जीर और ईश्वर-इन तीन तत्त्रोंको मानते हुए भी सचको ब्रह्म ही कहते है, इसिंखें उनके मनमें ब्रह्म ही अश्वविशेषमें प्रकृति-रूपसे परिणन होता है और वही जगत् बनता है। इसिंग्ये परिणामनादके दो रूप हुए-एक तो गुण परिणामनाद और दूसरा ब्रह्म परिणामनाद। ब्रह्ममें परिणाम होनेसे वह निकारी हो जायगा, इस आपत्तिका निसंकरण करनेके लिये श्री अञ्चमाचार्यने अतिकृत परिणामनाद माना है।

बहुत से आचार्य—जिनमे श्रीशकराचार्य प्रधान हैं— ब्रह्मसे पृथम् परमाणु, प्रकृति और उनके कार्यकी सत्ता नहीं खीकार करते। वे न आरम्भगद गानते हैं और न तो परिणामगद ही। उनमे मतमें सृष्टिकी व्ययसा केनल निर्मात्रादसे लगती है। सत्य वस्तुमें वास्तिक परिन्यत्रिको 'परिणाम' कहते हैं और अनास्तिम होनेपर भीभ्रमसे दीख पड़नेवाले परिणामको 'निर्मात' कहते हैं। उनके मतमें इस सृष्टिका दीखना विश्वर्त है। उस विम्तिको 'माया' कहते हैं। यह माया वास्त्रामें कोई तत्त्व नहीं है। जिनकी दिख्में सृष्टि सत्य हे, उनको क्रमश जगत्की उत्पत्तिका तत्म बतलते हुए वे प्रकृति-तक ले जाते हैं और एक अद्वितीय चित्स्वरूपमें प्रकृति-

दशमस्य विद्यद्वययं नवानामिह लक्षणम् ।
 वर्णयन्ति भहामानः श्रुतेनार्थेन चाञ्चसा ॥

को असंत् बतलाकर एकमात्र सद्वस्तुकी प्रतिष्ठा करते हैं । उनके सिद्धान्तमें सृष्टि आदिका वर्णन केवल अध्यारोपदृष्टिसे अपवादके द्वारा परमतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करके उसी स्वरूपमें स्थित होनेके लिये है । एक बार जगत्का अध्यारोप हो जानेके पश्चात् चाहे उसका परिणाम जिस प्रकारसे माना जाय, विवर्तवादियोंको कोई 'आपित नहीं है; केवल इन सबका अपवाद होकर स्वरूपकी उपलब्धि होनी चाहिये। उनका तात्पर्य सृष्टि-वर्णनमें नहीं है। श्रीनिम्बार्काचार्यने दृष्टिभेदसे सभी प्रकार-के सिद्धान्तोंको सम्भव माना है।

इन मतोंके अतिरिक्त और भी बहुत-से मत हैं, जिनके अनुसार भिन-भिन्न रूपमें सृष्टितत्त्वका निरूपण होता है । पूर्वमीमांसक और व्यावहारिक दृष्टिसे वेदान्ती भी जीवोंके अदृष्टको ही सृष्टिका हेतु स्वीकार करते हैं। कालकी क्रीड़ा, दैवकी इच्छा, ईश्वरका रमण और बहुत-से कारण बतलाये जाते हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिक-जगत्में सृष्टिके सम्बन्धमें और विशेषकर अतीन्द्रिय पदार्थीके सम्बन्धमें अबतक कोई सिद्धान्त निश्चित नहीं हुआ है। पहले वे भी अनेक पदार्थोंके संयोगसे सृष्टि मानते थे, पीछे एक पदार्थके त्रिकाससे खीकार करने छगे हैं। अभी यनत्र-प्रत्यक्ष न होनेके कारण वे यह निर्णय देनेमें असमर्थ हैं कि जगत्के मूलमें रहनेवाला एक तत्त्व चेतन है या जड । परन्तु भारतीय ऋषि-मुनियोंने अपनी योगदृष्टिसे, अनुभवसे इस बातको निश्चित-रूपसे जान लिया है कि सृष्टिके मूलमें केवल चित् है और चित् वस्तुके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है।

श्रीमद्भागवतमें सृष्टितत्त्वका वर्णन विभिन्न प्रकारसे आया है। सर्गका छक्षण करते हुए कहा गया है—

भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदाहतः। व्रह्मणो गुणवैषम्याद् (२।१०।३) अन्याकृतगुणक्षोभान्महतस्त्रिचृतोऽहमः । भूतमात्रेन्द्रियार्थानां सम्भवः सर्गे उच्यते ॥ (१२।७।११)

'अर्थात् परमात्माके द्वारा साम्यावस्था प्रकृतिमें क्षोभ होनेपर गुणोंकी विषमतासे महत्तत्त्व, त्रिविध अहङ्कार, तन्मात्रा, इन्द्रिय और पञ्चभूतोंकी सृष्टि होना सर्ग है।'

अव्यक्तसे व्यक्त होना, एकसे अनेक होना, निराकार-से साकार होना, सूक्ष्मका स्थूल होना सृष्टि है। यह परिणाम प्रकृतिका है । श्रीमद्भागवतके अनेक स्थानोंमें माया और प्रकृतिको एकार्थक वतलाया है, अनेक स्थानोंमें भगवान्की इच्छाको ही प्रकृति कहा है। प्रकृति, जीव और विविध कार्योंके रूपमें खयं भगवान् ही प्रकट होते हैं । इनमें वे प्रविष्ट न होनेपर भी प्रविष्ट-की भाँति प्रतीत होते हैं, वे खयं ही अपने-आपकी अपने-आपमें अपने-आपसे ही सृष्टि करते हैं। वे ही स्रष्टा, सुज्य और सृष्टि हैं। उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। दीख पड़नेवाली विभिन्नता मायिक एवं असत् है। जैसे खशमें कुछ न होनेपर भी बहुत कुछ दीखता है, वैसे ही दश्य न होनेपर भी दर्शन हो रहा है। इस प्रकारके अनेकों वचन श्रीमद्भागवतमें मिलते हैं, जिनसे सभी प्रकारके सृष्टि-क्रम श्रीमद्भागवत-को अभिमत मालूम पड़ते हैं। तीसरे स्कन्धके ग्यारहवें अय्यायमें परमाणुओंके संयोगसे भी सृष्टिका वर्णन मिलता है।

इन विभिन्नताओंका तात्पर्य क्या है—सृष्टि-वर्णन अथवा सृष्टिके मूलमें स्थित तत्त्वका दर्शन ? इस विषय-पर जब हम विचार करते हैं तो बहुत ही स्पष्ट माल्सम होता है कि बुद्धि जिन पहलुओंको लेकर सृष्टिपर विचार कर सकती है, सृष्टिके सम्बन्धमें जितनी दृष्टियाँ सम्भव हैं, उन सबके आधारपर विचार करके ऋषि-मुनियोंने सबकी अन्तिम गति भगवान्को ही वतलाया है। सृष्टि-क्रमको अनादि माना जाता है। सृष्टिके वाद

कत्यपसे देव-दैत्य, पशु-पक्षी, स्थावर-जङ्गम—सव प्रकारकी सृष्टि होती है। निरुक्तके अनुसार 'कत्यप' का अर्थ है 'पत्र्यक'—देखनेवाला, देखनेमात्रसे सृष्टि करनेवाला। श्रुतियोंमें मानसिक सृष्टिका वर्णन प्राप्त होता है—

'मनसा साधु पश्यति।' 'मानसाः प्रजा अस्जन्त।'

'मनसे परोक्ष कमोंको भी देख लेता है।' 'मनसे ही प्रजाकी सृष्टि होती है।'

महाभारतमें भी कहा गया है-

प्रजापतिरिदं सर्वे मनसैवास्जत् प्रभुः। तथैव देवानृपयस्तपसा प्रतिपेदिरे॥ आदिदेवसमुद्भृता ब्रह्ममूलाक्षयान्यया। सा सृष्टिर्मानसी नाम धर्मतन्त्रपरायणा॥

'सर्वसमर्थभगवान् ब्रह्माने मनसे ही यह सारी सृष्टि की । ऋषियोंने भी तपस्याके वलसे पहले मानसी ही सृष्टि की थी । आदिदेव ब्रह्माके द्वारा जो वेदमूलक अक्ष्य, अव्यय और धर्मानुकूल सृष्टि हुई उसका नाम मानसी सृष्टि हुआ ।'

विष्णुपुराणमें सृष्टिके कई स्तर वतलये गये हैं।
एक तो अज्ञानयुक्त प्रकाशहीन स्थावर सृष्टि है, जिसमें
केवल अन्नमय कोषका विशेष विकास है और दूसरे
कोष अविकसित हैं। दूसरी सृष्टि स्वेदज, अण्डज तथा
जरायुज पशुओंकी है—जिनमें क्रमशः प्राणमय, मनोमय
और विज्ञानमय कोशका यत्किञ्चित् विकास हुआ है।
उनके अन्तः करणमें ज्ञानका लक्ष्य नहीं है। उनके
लिये धर्माधर्मका वन्धन नहीं है, इसलिये वे प्राकृतिक
रूपसे ही अभिमानी हैं। तीसरी सृष्टि देवताओंकी है,
जो भोग-विलासमें ही विशेष प्रीति रखते हैं। यह
सव-की-सव असाधक सृष्टि है। इसके वाद मनुष्योंकी
सृष्टि हुई, जो कि साधक और कर्मप्रवण है। यह
सव महाकी मानसी सृष्टि है।

श्रीमद्गागवतमें श्रीव्रह्माकी मानसी सृष्टिका वर्णन है, यथा— भगवद्ध्यानपृतेन मनसान्यांस्तदासुजत्। और भी---

अथाभिध्यायतः सर्गे दश पुत्राः प्रजिहिरे। —इत्यादि।

मनुस्मृतिमें वर्णन आता है कि ब्रह्माके पुत्रोंने और भी मानसी सृष्टि की जिससे देवता, दैत्य, महर्षि आदिकी उत्पत्ति हुई । काल-क्रमसे, युगपरिवर्तनसे तप:शक्ति क्षीण हो जानेके कारण आगे चलकर मानसी सृष्टिका होना वंद हो गया, केवल मैथुनी सृष्टि रह गयी। फिर भी समय-समयपर ऐसे तप:सिद्ध योगी पुरुष होते रहे जिनके द्वारा मानसी, चाक्षुषी आदि सृष्टि होती रही। समष्टि तमोगुणके उद्देकसे अब ऐसा समय आ गया है कि लोग इस बातपर विश्वास करनेमें हिचकिचाने लगे हैं कि विना स्त्री-पुरुषके संयोगके भी सृष्टि हो सकती है। यह सृष्टितत्त्वपर संयम न करनेका फल है।

आर्य-शास्त्रोंने अनुसार सृष्टिने सात स्तर निश्चित होते हैं—

१—मानसी सृष्टि, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है।

२-ऐसी सृष्टि, जिसमें स्नी-पुरुष आदिके छिङ्ग-मेद न हों।

३--एक ही शरीरमें स्नी-पुरुप दोनोंकी सृष्टि।

४—स्नी-पुरुष पृथक्-पृथक् रहकर भी अपनी मानसिक शक्तिके द्वारा सन्तान उत्पन्न करें। आजके विज्ञानशास्त्रके अनुसार भी चिन्तनशक्तिकी महिमा छिपी नहीं है। केवल मानसिक शक्तिसे मेज हिलायी जा सकती है, दूसरोंकी आँखें वंद की जा सकती हैं, पक्षी उड़ते हुए दिखाये जा सकते हैं। मानसिक शक्तिके वलसे गर्भाधान भी कराया जा सकता है, यह वात पाश्चारय वैज्ञानिक भी विज्ञानकी दृष्टिसे असम्भव नहीं मानते। भगवान् व्यासकी मानसिक प्ररणा और दृष्टिपातसे धृतराष्ट्र, पाण्डु एवं विदुरकी उत्पत्ति हुई थी

तथा देवताओंकी मानसिक प्रेरणासे कुन्तीके द्वारा पाण्डवोंकी उत्पत्ति हुई थी।

५-यज्ञावशिष्ट हिनिष्य अथवा अभिमन्त्रित चरुके द्वारा सृष्टि।

६-काल-क्रमसे उपर्युक्त शक्तियोंका हास हो जानेसे केवल स्त्री-पुरुप-संयोगसे होनेवाली सृष्टि ।

७-ब्रह्मचर्य, सदाचार, संयम आदिके अभावसे पुरुप एवं स्त्रियोंका शक्तिहीन होना तथा उनके संयोगके फलस्बरूप अवाञ्छित सृष्टिकी वृद्धि ।

इस प्रकारसे हास होते-होते मानसी सृष्टिसे वैजी सृष्टिकी श्रेणी आती है और आगे चलकर नपुंसकता और वन्ध्यात्व ही शेष रह जाता है। पुराणोंमें और श्रीमद्भागत्रतमे भी जो नाना प्रकारकी सृष्टियोंका वर्णन आता है, उनके प्रति अविश्वास न करके विचारदृष्टिसे देखना चाहिये और एक-एक व्यक्तिके जो बहुत-बहुत पुत्रोंका वर्णन आता है, उसकी भी संगति लगानी चाहिये।

श्रीमद्रागवतमें विसर्गका वड़ा ही सुन्दर, बड़ा ही विस्तृत और विज्ञानानुमोदित वर्णन हुआ है। विसर्गका छक्षण वर्णन करते हुए कहा गया है—

विसर्गः पौरुषः स्मृतः । (२।१०।३)
पुरुपानुमृहीतानामेतेषां वासनामयः ।
विसर्गीऽर्यं समाहारो वीजाद् बीर्ज चरावरम्॥
(१२।७।१२)

'ब्रह्माकी सृष्टिका नाम 'विसर्ग' है। ब्रह्माके द्वारा जीवोंकी वासनाके अनुसार जो एक वीजसे दूसरे बीजका होना—चराचरको सृष्टि है, वही विसर्ग है। वासनाविशिष्ट सृष्टिका नाम विसर्ग है।'

यह विसर्ग भगवान्के सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, सर्वोत्कृष्ट दाकि और सर्वोत्कृष्ट क्रियाका बोधक है। जगव्की प्रत्येक विचित्रता भगवान्के कौदालका स्मरण कराती है और उनकी कीडा देख-देखकर भक्त मुख होता रहता है । श्रीमद्भागवतमें विसर्गतत्त्वका वर्णन इसीलिये हुआ है कि लोग विसर्गके द्वारा आश्रयभ्त मगवान्को हुँह निकार्ले और प्राप्त करें ।

#### स्थान

आश्रयखरूप परमारमामें विवर्त अथवा परिणामके द्वारा महत्तत्वादिकी विराट् सृष्टि और विराट्के अन्तर्गत एक ब्रह्माण्डकी सृष्टि किस प्रकार होती है—इन दोनों बातोंका वर्णन सर्ग और विसर्गके द्वारा किया जाता है। सर्ग सामान्य सृष्टि है और विसर्ग विशेष । जैसे एक ब्रह्माण्डकी सृष्टि होती है, वैसे ही असंख्यकोटि ब्रह्माण्डोंकी भी सृष्टि होती है। सृष्टिवर्णनके पश्चात् उसकी स्थितिका वर्णन होना चाहिये। 'स्थिति' शब्दका तारपर्य है कि किन मर्यादाओंके पालनसे ब्रह्माण्ड स्थिर है, एक ब्रह्माण्डमें कितने लोक हैं और उनमें कौन-कौन-सी मर्यादाएँ हैं, लोकोंका विस्तार कितना है और उनका धारण किस प्रकार होता है--इन सब बातोंका विचार । इस विचारसे भगवान्की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है। वे ही समस्त छोकोंके धारक, मर्यादा-प्रवर्त्तक और संरक्षक हैं—केवल एकब्रह्माण्डान्तर्गत लोकोंके ही नहीं, असंख्यब्रह्माण्डान्तर्गत लोकोंके। इसीसे श्रीमद्भागवनमें स्थितिका लक्षण करते हुए कहा गया है--'स्थितिवैंकुण्ठविजयः।' अर्थात् भगवान्की सर्वश्रेष्ठताका ख्यापन ही स्थिति है।

मनुष्यकी दृष्टि अत्यन्त स्थूल है । वह अपने आस-पासके कुल स्थूल स्थानोंको ही देख पाता है । मूल्म जगत्के सम्बन्धमें साधारण मनुष्योंको कुल पता नहीं । परन्तु मनुष्यकी जिज्ञासा बहुत बड़ी है । वह बहुत दूर-से-दूर स्थानों और सूक्म-से-सूक्ष्म वस्तुओंको जाननेकी इच्छा करता है । इसी इच्छाके वश होकर आधुनिक मनुष्योंने पृथ्वीकी कुल अंशोंकी खोज की है । अभीतक स्थूल पृथ्वीकी भी खोज पूरी नहीं हुई है । अनेकों जङ्गल, रेगिस्तान, पर्वतोंकी चोटी और समुद्रके नल ऐसे पड़े हैं जिनकी खोज न अबतक हो सकी है और न आगे निकट भविष्यमें होनेकी कुछ सम्भावना ही दीखती है। ऐसी अधूरी दृष्टिवाले छोग जब हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंके द्वारा वर्णित छोंक-छोकान्तर और अनेकविध समुद्र एवं पृथ्वीके स्तरोंका वर्णन सुनते हैं, तब उनकी बुद्धि चिकत हो जाती है और वे सहसा उनके अस्तित्वपर विश्वास करनेको तैयार नहीं होते। अनेकों वर्षतक योगसाधना करके विशिष्टशक्तिसम्पन्न होकर ऋषि-मुनियोंने जिन सूक्ष्मतत्त्वों और स्थानोंका अनुभव प्राप्त किया था, वह केवछ कुछ वर्षीतक प्रन्थ पढ़नेवालों और जड यन्त्रोंपर सर्वथा विश्वास करनेवालोंको कैसे प्राप्त हो सकता है।

योगदर्शनमें चतुर्दश लोकोंके ज्ञानकी प्रक्रिया वतलाते हुए कहा गया है कि सूर्यमें संयम करनेसे चतुर्दश भुवनोंका ज्ञान होता है । चतुर्दश छोकोंकी संख्या करते हुए भाष्यकार भगवान् व्यासने भूलोंक, मुवलींक, पाँच प्रकारके खर्लीक, माहेन्द्र खर्ग, प्राजापत्य खर्ग और तीन प्रकारके ब्राह्म खर्गका वर्णन किया है। पृथ्वीसे नीचे तल, अतंल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल-इन सात लोकोंका वर्णन आया है। ये ही ब्रह्माण्डके चौदह भुवन हैं। इन नीचेके लोकोंको 'विलखर्ग' कहते हैं। इनमें ऊपरके लोकोंसे भी अधिक विषय-भोग करनेका अवसर है। इनमें दैत्य, दानव और सर्प—जो कि आसुरी प्रकृतिके हैं—अपनी इच्छाके अनुसार भोग भोगते हैं । श्रीमद्भागवतमें पाँचवें स्कन्धके चौबीसवें अध्यायमें इनका वर्णन है । ऊपरके लोकोंमें पृथ्वी, जिसमें हमलोग रहते हैं, और अन्तरिक्षलोक, जिसको भुवर्लीक भी कहते हैं-ये दोनों 'भौमखर्ग' कहलाते हैं। इसके ऊपर पाँच लोक दिव्य खर्ग हैं, जिनका वर्णन अभी किया गया है। खर्लोक माहेन्द्र स्तर्ग है, महर्लोक प्राजापत्य स्तर्ग है और जनलोक, तपोलोक एवं सत्यलोक ब्राह्म स्वर्ग हैं। इन लोकोंमें

क्रमशः सात्त्विक भोग और सात्त्विकताका उत्कर्ष होता जाता है। भूळींक और भुंवर्ळीकके अन्तर्गत सूर्य, चन्द्र, ध्रुव, नक्षत्र, पृथ्वी आदि सव स्थूल लोक हैं। (देखिये पाँचवें स्कन्धका वीसवाँ अध्याय)

भूलींकके सात विभाग हैं। उन्हें अलग-अलग द्वीपके नामसे कहा गया है। भूर्लीकका अर्थ केवल पृथ्वी ही नहीं है, उसके अन्तर्गत बहुत-से सूक्ष्म और अदृश्य लोक भी हैं । इसलिये उन द्वीपोंको और उनके चारों ओर रहनेवाले समुद्रोंको स्थूल जलमय समुद्र नहीं मानना चाहिये। वे सव वातावरण हैं। एक द्वीपके ऊपर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र इस क्रमसे सात द्वीप, और सात समुद्र स्थित हैं। उन सात द्वीपोंके नाम ये हैं--जम्बृद्धीप, प्रक्षद्वीप, शाकद्वीप, कुराद्वीप, ऋौञ्च-द्वीप, शाल्मलिद्वीप और पुष्करद्वीप। इन द्वीपोंको क्रमशं: क्वणसमुद्र, इक्षुसमुद्र, सुरासमुद्र, घृतसमुद्र, दिघसमुद्र, दुग्धसमुद्र और उदकसमुद्र घेरे हुए हैं। एककी अपेक्षा दूसरेका परिमाण वड़ा होता गया है। यह सब द्वीप और समुद्र सुमेरुके आधारपर स्थित हैं। सुमेरु पर्वेत स्थूल नहीं, दिव्य है--इस बातका वर्णन मत्स्यपुराणके एक सौ तेरहवें अध्यायमें आता है। \* उसीकी शक्ति-रज्जुमें वँघ-कर यह सव-के-सब सूक्ष्म छोक स्थित रहते हैं।

सुमेरकी दिव्यतासे ही उसके आश्रयसे रहनेवाले लोक और समुद्रोंकी भी दिव्यता सिद्ध हो जाती है। आकाशमें अनेकों प्रकारके वायुमण्डल हुआ करते हैं। इस पृथ्वीके ऊपर उड़नेपर थोड़ी ही दूर वाद ऐसा वायुमण्डल प्राप्त होता है, जिसमें हवाई जहाज नहीं चल सकता। यह तो पृथ्वी-तत्त्व-प्रधान लोकका वायुमण्डल है। जो लोक केवल जल-तत्त्व-प्रधान अधवा अग्नि-तत्त्व-प्रधान है, उसके वायुमण्डलमें वहुत अन्तर होना निश्चित ही है। ऋपियोंने समाहित बुद्धिसे उन सब स्तरोंका अनुभव करके उनका नामकरण किया है। उन सबके

<sup>\*</sup> मेरुस्तु शुशुभे दिव्यो राजवत् स तु वेथितः।

वीचमें जम्बूद्दीप स्थित है। आजमल जितनी पृथ्वी स्थूल दृष्टिसे उपलब्ध होती है वह जम्बूद्दीपके ही अन्तर्गत है। इसमा प्रमाण यह है कि समस्त पृथ्वी क्षार समुद्रसे ही परिवेष्टित है। बल्कि यह सम्पूर्ण पृथ्वी जम्बूद्दीपका एक अंश है। जम्बूद्दीपमें नौ खण्ड अर्थात् नौ वर्ष हैं, उनमेसे एक भारतवर्ष है और वाकी देवलोकके ही भेद हैं।

तज्ञापि भारतमेव वर्षे कर्मक्षेत्रमन्यान्यष्ट्र वर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यरोषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्ग-पदानि व्यपिश्चिति । (श्रीमङ्गा०५।१७।११)

'अर्थात् जम्बृद्धीयमें भी भारतपर्व ही कर्मक्षेत्र है, दूसरे आठ वर्ष स्वर्गसे छोटे हुए छोगोंके छिये शेष पुण्यका उपभोग करनेके स्थान है। उनका नाम भोम-र्ह्या है।' पाँचनें स्वत्थके उनीसवें अध्यायमें वर्णन हुआ हे कि केन्नल इस भारतप्रिमे ही पाप-पुण्यादिके भेद हैं, और यहीं उनका फल भी मिलता है।

इन विचारोंसे यह सिद्ध हुआ कि एक ब्रह्माण्डमें चौदह छोक है, उनमें भूळोंक एक छोक है। भूळोंक-में सात द्वीप है, और उनमें जम्बूद्वीप एक हे। जम्बू-द्वीपके एक वर्षका नाम भारत वर्ष है। मनुष्योंके रहने-पोग्य केनछ भारत वर्ष ही है। दूसरे वर्षोंका वर्णन देव छोकोंके समान श्राप्त होता है।

यानि किम्पुरपादीनि वर्षाण्यशे महासुने।
नतेषु शोको नायासी नोहेगः श्रुद्धयादिकम्॥
स्वस्थाः प्रजा निरातङ्काः सर्वेदु खिववर्जिताः।
दश हादश वर्षाणां सहस्राणि स्थिरायुपः॥
न तेषु वर्षते देवो भौभान्यम्भासि तेषु वै।
इतन्नेतादिकं नैव तेषु स्थानेषु कल्पना॥
(विष्णुषुराण २।२।५३-५५)

'जम्बूदीपके किम्पुरपादि आठ वर्षीमें शोक, श्रम, उद्गेग और क्षुधाका भय आदि नहीं है । वहाँकी प्रजा खस्य, निरातङ्क और सुखी है। उनकी आयु दस-वारह हजार वर्षकी होती है। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, पार्थिन जलसे काम चलता है। उनमें युगभेद भी नहीं है।

इससे सिद्ध होता है कि भारतार्यके अतिरिक्त पृथ्वीके दूसरे भाग स्थूल नहीं हैं। जितने देश अथवा द्वीप उपलब्ध होते हैं, वे सब भारतार्यके ही अन्तर्गत हैं। वर्तमान कालमें एशिया, अमेरिका, यूरोप, अफीका आदि उनका नाम हो गया है सही, परन्तु हैं वे सब भारतवर्यके ही प्रदेशविशेष। उनके नाम निष्णुपुराणमें गिनाये हैं—

भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदान् निशामय।
इन्द्रद्वीयः कसेरश्च ताष्ट्रपणीं गभस्तिमान्॥
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्धर्वस्त्वथवारुणः।
अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः॥
(विण्युपुराण २।३।६७)

'भारतवर्षके नौ भाग हैं—इन्द्रहीप, कसेर, ताम-पर्ण, गर्भास्तमान्, नागद्वीप, सोम्य, गान्धर्व और वारुण— इन आठोंके अतिरिक्त नवाँ यह भारतद्वीप है। यह चारों ओरसे समुद्रसे धिरा हुआ है।'

मत्स्यपुराणमें भी ठीक इसी आशयका क्ष्रोक मिलता है—

भारतस्थास्य वर्षस्य नवभेदान् निवोधतः। अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः॥ आयतस्तु कुमारोतो गङ्गायाः प्रवहावधिः। (अध्याय ११४)

'इस भारतवर्षके नी मेद हैं। उनमें हिमाल्यसे लेकर कत्याञ्चमारीतक पैला हुआ, समुद्रसे घिरा हुआ यह भारतदीप है।'

इन वचनोंका तात्पर्य यह है कि आजकल जितनी पृथ्वी उपलब्ध होती हैं, उसका नाम भारतम्प हे ओर आजकल जिसको हिन्दुम्थान कहा जाता है, वह भारत- वर्षका एक द्वीपमात्र है । काल-क्रमसे दूसरे द्वीपोंक वे नाम जो शासोंमें लिखे हुए हैं वदल गये, वहाँकी भाषा परिवर्तित हो गयी, ब्राह्मण-वेद आदिका प्रचार न होनेसे वे हमसे दूर पड़ गये और शासोंमें जो उनके इन्द्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण आदि नाम लिखे हैं वे नाम भी आज आश्चर्यजनक हो गये हैं । भारतवर्षके नो खण्डोंमें यही खण्ड सर्वप्रधान है । इसलिये इसका दूसरा नाम न रखकर भारतवर्षके हदयभूत इस द्वीपको भी भारत ही कहा गया है । जैसे भूलोंकका विस्तार वहुत बड़ा होनेपर भी कहीं-कहीं इस पृथ्वीको ही भूलोंक कह देते हैं, वैसे ही समस्त मृत्युलोकका नाम भारतवर्ष का देते हैं । यह इस भूमिकी महान् महिमाका द्योतक है ।

इन द्वीपोंके अतिरिक्त आठ उपद्वीप भी हैं---खर्णप्रस्थ, चन्द्रशुङ्ग, आवर्तन, रमणक, मन्दहरिण, पाञ्चजन्य, सिंहल और लङ्का । इनमेंसे सिंहल और लङ्का दोके नाम वही हैं, परन्तु शेष नाम वदल गये हैं। श्रीमद्भागवत महापुराणमें इन सवका वर्णन है; भारतवर्ष और भारतद्वीपकी नदियों, पर्वतों और भौगोलिक स्थितिका सम्पूर्ण चित्रण है। भूगोल 'और इतिहासके प्रेमियोंको उनका अन्वेषण करके प्राचीन शास्त्रोंकी सत्यताका अनुभव करना चाहिये। साथ ही यह भी स्मरण रखंना चाहिये कि भौगोलिक स्थितिमें निरन्तर परिवर्तन हुआ करता है। हजारों वर्ष पूर्व जहाँ बड़े-बड़े पर्वत थे, वहाँ आज समुद्र हो गया है; जहाँ समुद्र था, वहाँ बड़े-बड़े पर्वत हो गये हैं। पुरातत्त्वके अनुसन्धानकर्ताओंने पर्वतके ऊँचे टीलोंपर जल-जन्तुओं-की हिंडुयाँ प्राप्त करके ऐसा अनुमान किया है कि पहले यहाँ समुद्र था। लोगोंके देखते-देखते बहुत-से द्वीप समुद्रमें विलीन हो गये और बहुत-से जलमय प्रदेश लोगोंके रहने योग्य स्थान हो गये । इन परिवर्तनोंको देखते हुए यदि पौराणिक भूगोल और वर्तमान भूगोलमें कुल अन्तर भी मिले तो पुराणोंको कपोलकल्पना नहीं समझना चाहिये, बल्कि उनकी प्रामाणिकता स्वीकार करनी चाहिये।

श्रीमद्भागवतमें तीन प्रकारकी स्थितियोंका वर्णन आया है-पृथ्वीलोककी स्थिति, उर्ध्वलोककी स्थिति और अधोलोककी स्थिति। पृथ्वीलोकमें चार प्रकारके स्थान हैं--मनुष्यलोक, नरकलोक, प्रेतलोक और पितृलोक। मनुष्यलोकमें चार प्रकारके शरीर होते हैं--- उद्भिज शरीर ( वनस्पति ), स्वेदज शरीर ( खटमल आदि ), अण्डज शरीर (चींटी, पक्षी आदि ) और जरायुज शरीर ( पशु-मनुष्य ) । ये सब मनुष्यलोकमें रहते हैं । इस लोककी मर्यादा शास्त्रोंमें निश्चित की गयी है। सब अपनी-अपनी मर्यादाका पालन करते हुए स्थित रहते हैं। छवणसमुद्रके तटपर भारतवर्षके आग्नेय कोणपर निम्न स्तरमें नरकका स्थान है, जो कि इन आँखोंसे नहीं देखा जा सकता। वे एक प्रकारके जेल हैं। पापोंका फल भोगनेके लिये वहाँ जीव जाते हैं। उनका शरीर 'यातना-शरीर' कहा जाता है । पृथ्वीसे ऊपर अन्तरिक्ष-में थोड़ी दूरतक प्रेतलोक है, जिसमें मृत्युके अनन्तर अनेक प्रकारकी वासनाओंसे जकड़े हुए जीव वासना-शरीर ग्रहण करके निवास करते हैं । पितृलोक पुण्यात्माओंका स्थान है; उसमें कुछ नित्य पितर भी रहते हैं । इन सवकी मर्यादा भी शास्रद्वारा सुनिश्चित है। ऊर्व्वलोकोंमें ज्योतिश्वक्रसे लेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त-की मर्यादा सुनिश्चित है और अधोलोकोंमें तलसे लेकर पातालतककी। ये सब मर्यादाएँ भगवदिच्छासे ही निर्मित हुई हैं। श्रीमद्भागवतमें वर्णन आया है कि पृथ्वीके जितने विभाग हैं, वे सब सूर्यके द्वारा ही विभक्त होते हैं (५।२०। ४५)। सूर्यकी किरणोंका जहाँतक विस्तार है और चन्द्रमाकी किरणें जहाँतक पहुँच सकती हैं, उस प्रदेशका नाम पृथ्वी है-वह चाहे

समुद्र, नदी, पर्नत आदि किसी रूपमें क्यों न हो।\* वास्तवमें बात यह है कि पञ्चीकरण-प्रक्रियाके अनुसार पृथ्वी-तरव-प्रधान वायुमण्डलको पृथ्वी कहते है और जल-तत्त्व-प्रधान वायुमण्डलको समुद्र कहते हैं। इसी दृष्टिसे पृथ्वीकी छबाई-चौड़ाई पचास करोड़ योजनकी कही गयी है। और सात प्रकारके विभिन्न समुदोंका वर्णन भी इसी दृष्टिसे आया है । वर्तमान पृथ्वीकी मध्यरेखा अर्थात् व्यास आठ हजार मील अर्थात् एक हजार योजन है। गोल पदार्यके घनफल निकालनेकी रीतिसे यदि पृथ्वीका परिमाण निकाला जाय, तो वह पचास कोटि योजन होगा । यह एक दूसरी ही पद्धति है। पृथ्वी, सूर्य आदि प्रहोंका सम्बन्ध प्राचीन और अर्वाचीन शास्रोंका प्राय. एक-सा ही है और वैज्ञानिकों-ने अवतक इस दिशामें कोई निश्चित मार्ग निकाला भी नहीं है। इसलिये इस विषयमें उनके अनिश्चित मतके साथ शास्त्रीय मतकी तुलना न करके शास्त्रीय वर्णनको ही प्रामाणिक मानना चाहिये ।

प्राकृत सृष्टि (सर्ग) और ब्रह्माण्डान्तर्गत विविध सृष्टि (विसर्ग) जिस प्रकार भगवान्की महिमाको प्रकट करनेवाली है वैसे ही एक ब्रह्माण्ड और असख्य ब्रह्माण्डोंकी स्थिति भी भगवान्की अद्भुत धारण-शक्ति अथवा आधार-शक्तिकी महिमाको प्रकट करती है। प्रत्येक लोकमें कर्तव्य-अकर्तव्य, उनके सुफल-कुफल और महान् नियन्त्रणको देखकर सहदय पुरुप नियन्त्रण करनेवाले भगवान्के चरणींपर निल्लावर हो जाता है। इस नियन्त्रण और न्यायके साथ ही भगवान्की दया भी पूर्णत: रहती है। इसीलिये स्थिति अथवा मर्यादाका वर्णन करके पोपण अर्थात् भगवान्के अनुप्रहका वर्णन करना प्रासिक्षक हो जाता है। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—'पोपणं

ः रिचन्द्रमसोर्यावन्मयूखैरवभास्यते । सम्पद्रमरिच्छेला तावती पृथिवी स्मृता ॥ (विष्णुपुराण २ । ७ । ३ ) तदनुप्रहः।' पोषण अर्थात् भगवान्की अहेतुकी और सर्वतोमुखी दया।

### पोपण

श्रीमद्वागवतके छठे स्कन्धमें मनुष्य, देवता और दैत्य—तीनोंपर ही भगवान्के अहेतुक अनुप्रहका दिग्दर्शन कराया गया है। मनुष्योंमें अजामिल महान् दुरान्वारी और पापिष्ठ था । उसने जान-बूशकर भगवान्-का नाम भी नहीं छिया, मस्ते समय अपने पुत्रको प्रकारा; फिर भी भगवान्ने उसपर महान् अनुप्रह किया और उसको सद्गति प्रदान की । देवताओं में इन्द्रके द्वारा गुरुका अपमान और विश्वरूप ब्राह्मण-का वध भी हो गया था, परन्तु भगवान्ने उनको अपना लिया । दैत्योंमें वृत्रासुर बड़ा ही भयङ्कर या, वह हाथीसमेत इन्द्रको निगछ गया; फिर भी भगवान्ने उसे अपना लिया। इन आख्यानोंसे यह सिद्ध होता है कि भगनान् जाति-पॉति, धर्म-कर्म और आचार-विचारपर दृष्टि न डालकर सारे जगत्को एक-समान अपनानेके लिये उद्यत हैं। उद्यत ही क्यों, सबको अपनाये - हुए है । यह सारा जगत् भगवान्की गोदमें है और उनकी दयांके अनन्त समुद्रमें इव-उता। रहा है। सर्वत्र दया-ही-दयाका साम्राज्य है। चाहे कोई भी हो, कैसा भी क्यों न हो, वह भगवान्की अनन्त दयाका स्मरण करके सर्वदाके छिये आनन्दमें निमन्न हो सकता है। परमात्माकी इस दयाके सगरण करानेवाले अनेकों चरित्र श्रीमद्भागवतमें है। उन्हें पह-सुनकर आश्रयखरूप भगतान्की दयामें निमप्त होकर सभी अपने जीवनको छतार्थ कर सकते हैं।

## জবি

प्रश्न यह होता है कि भगवान्की इतनी दया है और जगत्के जीव क्षुद्र सुखोंके लिये विपयोंमें भटक रहे हैं—इसका कारण क्या है। भगवान् अपनी दयांसे इन जीवोंकी रक्षा क्यों नहीं करते ! इस प्रश्नका उन्नर देनेके लिये श्रीमद्भागवतमें ऊतिका वर्णन आया है। 'जिति' शब्दका अर्थ है—कर्मवासना । 'जतयः कर्म-वासनाः।' (२।१०।४) अर्थात् कर्म-त्रन्धनके कारण ही जीव भगवान्को भूल गया है और एक शरीरसे दूसरे शरीरमें, एक छोकसे दूसरे छोकमें, एक कर्मसे दूसरे कर्ममें और एक सङ्गल्पसे दूसरे सङ्गल्पमें भटकता रहता है। उसका विश्वास हो गया है कि मैं अमुक कर्म करके सुखी हो सक्रूँगा। इसी विश्वासके कारण वह अपने अंदर, वाहर और चारों ओर रहनेवाली परमितिधि भगत्रान्की दयाको भूल रहा है । वासनाओं-के कारण प्रिय-अप्रिय, राग-द्वेष और शुभ-अशुभमें नाना प्रकारकी वाञ्छित-अवाञ्छित यह गतियोंमें आ-जा रहा है। यह सत्य है कि इन वासनाओं-के कारण ही जीव दुखी हो रहा है। फिर भी इन वासनाओंका वर्णन इसिटिये किया जाता है कि जीव इनकी दु:खरूपताको पहचाने और इन्हें छोड़कर परमात्माकी अनन्त दयाका स्मरण करके उन्हें प्राप्त करे।

वासना दो प्रकारकी होती है—एक शुभ और दूसरी अशुभ । महापुरुषोंकी छपासे शुभ वासना होती है और उनके द्वेषसे अशुभ । वैकुण्ठके द्वारपाल जय-विजयको सनकादिकोंके द्वेषसे अशुभ वासना हुई और वहुत जन्मोंतक उन्हें भगवान्की दयासे विश्वत रहना पड़ा । यद्यपि उनपर भी भगवान्का अनुप्रह था और भगवान् वार-वार अवतार लेकर उन्हें वासनाओंसे मुक्त करते रहे, परन्तु उनका जीवन वहुत दिनोंतक नीरस ही रहा और उन्हें बहुत विलम्बसे भगवत्कृपाकी अनुभूति प्राप्त हुई । इसके विपरीत प्रह्लादको गर्भमें ही सत्सङ्ग और भगवान्के परम भक्त नारदकी कृपा प्राप्त हुई । तत्क्षण ही भगवत्कृपाका अनुभव प्राप्त करके वे कृतकृत्य हो गये । इसिलिये कर्म-वासनाओंका त्याग करके सद्गुण और सदाचारके अनुसार अपने जीवनका निर्माण करते हुए भगवत्कृपाका अनुभव करते रहना

चाहिये। जिन सद्गुण और सदाचारोंके द्वारा कर्म-वासनाओंका त्याग और सद्वासनाओंका ग्रहण होता है, उनका वर्णन सातवें स्कन्धके अन्तिम पाँच अध्यायोंमें हुआ है।

#### मन्बन्तर

यदि शीघ्र-से-शीघ्र महापुरुषोंकी कृपा प्राप्त करके भगवान्की अनन्त दयाका अनुभव न कर लिया जायगा तो एक-दो जन्म नहीं, एक-दो युग नहीं, इतने समयतक संसारमें भटकना पड़ेगा कि वर्षेकि हिसाव नहीं वताया जा सकता, द्वारा उसका मन्वन्तर भी उसके सामने वहुत थोड़े हैं। भटकनेके समयका हिसाव लगानेके लिये मन्वन्तर एक साधन है और साथ ही प्रत्येक समय अपने सहायकोंके साथ सद्धर्मका पालन और विस्तार करनेके लिये कुछ आधिकारिक पुरुष नियुक्त रहते हैं। अतः किसी भी समय धर्मपालनकी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है, यह सूचित करनेके छिये मन्वन्तरोंका वर्णन आता है। कितने वर्षोंका एक मन्वन्तर होता है ? मनुष्य-वर्षोंके हिसावसे ४३२०००० वर्षोंकी एक होती है। ७१ चतुर्युगीका एक होता है । १४ मन्त्रन्तरका एक कल्प है। यह कल्प ब्रह्माका एक दिन है। इतनी ही बड़ी उनकी एक रात्रि होती है। इस हिसाबसे जब ब्रह्मा सौ वर्षके हो जाते हैं, तब उनकी आयु पूरी हो जाती है। ब्रह्माके एक दिनमें १४ मनु बदल जाते हैं। इस इवेत-वाराहकल्पमें स्वायम्भुव, खारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष नामके छः मनु व्यतीत हो चुके हैं; सातवें वैवखत मनु वर्तमान हैं । आगे सात मनु और होनेवाले हैं; उनके नाम हैं--सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्म-सावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि और इन्द्रसावर्णि । प्रत्येक मनुके समयमें विशेष-विशेष देवता, उनके पुत्र, इन्द्र, सप्तर्षि और भगवान्के अवतार हुआ

करते हैं। इन सबका वर्णन श्रीमद्भागवतमें स्थान-स्थान-पर आता है। वैवस्वत मन्वन्तरमें भगवान्का वामनावतार मन्वन्तरावतार है। कश्यप, अत्रि, विसष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदिन और मरद्वाज सप्तिर्धि है। आदित्य, वसु, रुद्र, तिश्वेदेन, मरुद्रण, अश्विनीकुमार और ऋमुगण देवता हैं। पुरन्दर नामके इन्द्र हैं। वैवस्त्रत मनुके दस पुत्र हैं—इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूष, निष्यन्त, पृष्म्च, नभग और किन्न । इसी प्रकार पृथक्-पृथक् प्रत्येक मनु अपने शासनकालमें सद्धर्मकी रक्षा और प्रचार करते हैं और इनके पुत्र, ऋषि, देवता आदि स्थान-स्थानपर गुप्तरूपसे रहकर धार्मिकोंकी सहायता करते हैं, अधिकारी पुरुषोंके सामने प्रकट होते हैं और उनके उद्धारका साधन भी बतलाते है। इसीसे श्रीमद्भागनतमें मन्वन्तरकी न्याख्या 'सद्धर्म' शब्दसे की गयी है।

समयकी गणना करनेकी इस महान् पद्धतिको देखकर बहुत-से छोग चकरा जाते हैं। और वे ऐसा मान वैठते हैं कि इतना समय हुआ नहीं है, परन्तु समयके सम्बन्धमें इतनी विशाल कल्पना कर ली गयी है। उन्हें समझना चाहिये कि मन्त्रन्तरोंकी गणनाके अनुसार इस कल्पकी पृथ्वीकी जितनी आयु है, उतनी ही आयु वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे भी है। इस कल्पके चौदह मन्यन्तरोमेंसे सात्याँ मन्यन्तर चल रहा है, जो कि पृथ्वीकी तहों और परतोंकी जाँचसे भी ठीक सिद्ध होता है । भारतीय शाखोंकी परम्परा जबसे प्राप्त होती है, तबसे मन्यन्तरकी गणनाका यही क्रम है। ब्रह्माके एक दिनका जो हिसाब गीतामें लिखा हुआ है वही और वही स्लोक शाकल्यसंहिता, निरुक्त, महाभारत, समस्त पुराण और ज्योतिपके प्रन्योंमें भी पाया जाता है। मनुका जैसा चरित्र भारतीय प्रन्योंमें वर्णित हुआ है, दूसरे देशोंमें वैसे ही चरित्रवाले दूसरे ब्यक्तियोंका वर्णन मिलता है। जैसे वैवलत मनु प्रलयके

समय वनस्पतियोंके समस्त बीज और सप्तर्षियोंको लेकर एक नावपर बैठ जाते हैं (देखिये अप्टम स्कन्धके अन्तिम दो अध्याय ) और वह नाव हिमालयकी चोटीसे बाँध दी जाती है । शतपथबाद्याणमें इसका वर्णन मिलता है। बाइबिलमें भी ठीक वैसी ही कथाका उल्लेख है । नोआ नामके एक व्यक्ति प्रलयके समय पृथ्वीके समस्त बीजोंको लेकर नावपर सवार हो जाते हैं और उनकी नाव पहाड़की चोटीसे बाँध दी जाती है । प्रलयका जल घट जानेपर फिर उन्होंके द्वारा सृष्टि होती है और वे बहुत दिनोंतक जीवित रहते हैं । न केवल बाइबिलमें, विभिन्न जातियोंके अन्यान्यधर्मप्रन्थोंमें भी इस प्रकारकी कथाएँ प्राप्त होती हैं।

# ईशानुकथा

एक मन्वन्तरके बाद दूसरा मन्वन्तर और एक कल्पके बाद दूसरा कन्प, इस प्रकार सृष्टिकी परम्परा चलती रहती है। सृष्टिके बाद प्रलय और प्रलयके बाद सृष्टि, यह क्रम अनादिकालसे चल रहा है और प्रगह-रूपसे नित्य है। यदि जीव भगवान्का आश्रय तेकार इस प्रवाह-परम्परासे ऊपर न उठ जाय, तो उसे भटकते ही रहना पड़ेगा । इसीसे श्रीमद्भागवनमें ईशानुकथाका वर्णन भाता है। भगवान् और भगवान्के भक्तोंके अनेक आख्यानोंसे युक्त चरित्रको 'ईशानुक्या' कहते हैं। हिंदू-धर्मप्रन्थोंमें यह बात एक खरसे खीकार की गयी है कि जगत्की रक्षा करनेके छिये खयं भगवान् समय-समयपर अवतार महण किया करते हैं। श्रीमङ्गापतके प्रथम स्कन्धमें कुन्तीकी स्तुतिमें और दशम स्कन्यकी गर्भस्तुतिमें भगवान्के अवतारके अनेकों कारण और उनके समर्थनमें अनेकों युक्तियाँ दी गयी है। श्रीमद्-भागवतमें स्थान-स्थानपर अवतारोंकी सूची, उनके चरित्र और महिमाका वर्णन किया गया है। यह बात सर्वधा बुद्धिप्राह्य जान पड़ती है कि अपने भक्तोंके आप्रहते परमदयाञ्ज, सर्नशक्तिमान् परमात्मा अवतार प्रहण करे और ऐसी छीटा करे जिसको गाकर, सरण करके

संसारके नाना प्रपञ्चोंमें उलझे हुए जीव मुक्तिका मार्ग प्राप्त कर सकें। अवतारके अनेकों मेद बतलाये गये हैं—जैसे अंशावतार, गुणावतार, ब्यूहावतार, अर्चावतार, आवेशावतार, स्फूर्ति-अवतार आदि। इनमें श्रीकृष्ण खयं भगवान्, अवतारी पुरुष हैं। इनके चरित्रश्रवणसे किस प्रकार अन्तः करण शुद्ध होता है; ज्ञान, वैराग्य और भिक्तिकी किस प्रकार प्राप्ति होती है—इसका वर्णन श्रीमद्गागवतके प्रायः सभी स्कन्वोंमें है।

जो प्रेमी भक्त अपने सम्पूर्ण हृदयसे भगवान्का चिन्तन करते हैं उनका हृदय, जीवन और प्रत्येक किया भगवन्मय हो जाती है; उनसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रत्येक वस्तु भगवान्का स्मरण करानेवाली होती है। इसीसे नारद-भक्तिसूत्रमें कहा गया है, 'भगवान् और भगवान्को भक्तमें भेद नहीं होता। क्योंकि वे तन्मय होते हैं।' योगदर्शनमें चित्तिनरोध करनेके लिये राग-द्वेषरहित पुरुषोंके घ्यानका विधान है। महापुरुषोंके चरित्रसे यह शिक्षा प्राप्त होती है कि संसारमें रहकर किस प्रकार संसारसे ऊपर उठना चाहिये और भगवान्को प्राप्त करना चाहिये। इसलिये श्रीमद्भागवतमें ध्रुव, प्रह्लाद, अम्बरीप आदि भक्तोंके चरित्रका वर्णन हुआ है।

अवतार भगवान् और उनके नित्य पार्षद दोनोंके ही होते हैं। सर्वव्यापक, निराकार एकरस परमात्माके लिये कोई ऐसा स्थान नहीं, जहाँ वह पहलेसे ही विद्यमान न हो। इसलिये 'अवतार' शब्दका यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा कहीं-से-कहीं आता-जाता है अथवा ऊपरसे नीचे उतरता है। यह तो एक विनोदकी भाषा है। 'अवतार' शब्दका अर्थ है— अव्यक्त रूपसे विराजमान परमात्माका व्यक्त हो जाना, यहीं छिपे हुए परमात्माका प्रकट हो जाना। जगत्में जो कुछ है और जो कुछ जगत् है, वह परमात्माका ही रूप है; इसलिये परमात्मा व्यक्त होनेपर भी अव्यक्त है और प्रकट होनेपर भी गुप्त है। जब जगत्के जीव इस रूपमें परमात्माको न

पहचानकर अत्याचार-अनाचार आदि करने लगते हैं, तव जगत्की सुन्यवस्था करनेके लिये एक महान् शक्तिकी आवश्यकता होती है और उस शक्तिके रूपमें खयं परमात्मा ही अवतीर्ण होते हैं।

यह जगत् परमात्माकी शक्ति-विशेषका ही प्रकाश-मात्र है । शास्त्रोंके अनुसार परमात्मामें सोल्ह कलाएँ हैं। उनमेंसे एक कलाका प्रकाश • उद्भिज योनिमें है, वे अन्नमयकोषप्रधान हैं। दो कलाओंका प्रकाश स्वेदज योनिमें है, वे प्राणमयकोषप्रधान हैं। तीन कलाओंका प्रकाश अण्डज योनिमें है, वे मनोमयकोषप्रधान हैं। चार कलाओंका प्रकाश जरायुज पशुओंमें है, वे विज्ञानमय-कोषप्रधान हैं। पाँच कलाओंका प्रकाश जरायुज मनुष्योंमें है, वे आनन्दमयकोषप्रधान हैं। छ:से आठ कलाओंतक-का प्रकाश उन महात्माओंमें होता है, जो कोषसम्बन्धी संवेदनोंसे ऊपर उठे हुए हैं । मानव-शरीरमें आठ कलाओंसे अधिक शक्ति धारण करनेकी क्षमता नहीं है। इससे अधिक शक्तिकी स्कृतिं जहाँ होती है, वहाँ शरीर भी दिव्य उपादानोंसे ही वनता है और उसका नाम अवतार होता है। नौसे पंद्रहं कलातकका प्रकाश अंशावतारके नामसे अभिहित होता है और सीछंह कलाका अवतार पूर्णावतार कहा जाता है । भगवान् श्रीकृष्ण पूर्णावंतार हैं । भगवान्की दयालुता और सर्व-शक्तिमत्ताको दृष्टिमें रखते हुए यही वात युक्तियुक्त जँचती है कि भगवान् अपने भक्तोंकी रक्षा और आवश्यकतापूर्तिके लिये अवश्य ही अवतार धारण करते हैं।

ऋक्संहिता (१।२२।१७) में वामनावतारका स्पष्ट वर्णन मिलता है—'इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम्' इत्यादि । इसके वादवाले मन्त्रमें भी 'त्रीणि पदा विचक्रमें विष्णुः' का उल्लेख है । शतपथन्नाह्मणमें इसकी पूरी आख्यायिका ही दी गयी है । वहाँ लिखा है—'देवता और दैत्योंने आपसमें विवाद किया और दैत्योंने सारी

पृथ्वीपर अधिकार जमा लिया। जब वे आपसमें बाँढने लगे, तब देवता भी वामन विष्णुको आगे करके गये और बोले—'हमें भी पृथ्वीका हिस्सा दो।' दैत्योंने विष्णुको वामन देखकर उनकी हँसी उड़ाते हुए कहा—'ये विष्णु जितनी दूरमें सो जायँ, उतनी पृथ्वी हम तुम्हें देंगे।' इसके बाद देवताओंने विष्णुको बेदमन्त्रोंसे सुरक्षित किया और विष्णुके द्वारा समस्त पृथ्वीपर अधिकार कर लिया।' (शतपथन्नाह्मण १।२।५।७)

तैत्तिरीय आरण्यक (१।२३।१) और शतपथ-ब्राह्मण (७ । ३ । ३ । ५ ) में कूर्मावतारका वर्णन शतपथनाह्मण (१।८१।२।१०) में मत्स्यावतारका वर्णन है । तैत्तिरीय संहिता ( ७ । १ । ५ । १), तैतिरीय ब्राह्मण (१ । १ । ३ । ५) और रातपथन्नाहाणमें भी वराह-अवतारका सुन्दर वर्णन-है। ऐतरेय ब्राह्मणमें परशुरामावतारकी, छान्दोग्योपनिपद् (३।१७) तथा तैत्तिरीय आरण्यक (१०।१।६) में देवकीनन्दन वासुदेव श्रीकृष्णकी कथा है। इन अवतारोंके अतिरिक्त विष्णु, रुद्र, सूर्य, शक्ति आदि देवताओंका भी वेदोंमें बहुत ही विस्तृत वर्णन है। जो छोग वेदोंमें अवतार और देवताओंका वर्णन खीकार नहीं करते, वे अनभिज्ञता और पक्षपातके कारण ही वैसा करते हैं । महाभारत और वाल्मीकीय रामायणमें भी अवतारोंके पुष्कल प्रसङ्ग हैं । हिंदू-शास्त्रोंको मान्यता देकर किसी भी प्रकार अवतारोंका अपलाप नहीं किया जा सकता। जैन और बौद्धधर्मके प्रन्थोंमें भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अवतारोंके उपासकोंका वर्णन आता है। ईसाके तीन सौ वर्ष पूर्व रचित 'लिखत-विस्तर' में तथा उससे भी पूर्व रचित पाली भाषाके प्रन्थोंमें इन साम्प्रदायिक उपासकोंकी चर्चा है । महातमा बुद्ध और पारसनायसे भी इनकी भेंट हुई है। आनाम और कंबोडियासे जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनसे भी सिद्ध होता है कि ईसासे वहुत पूर्व उन उपद्वीपोंभें

ब्रह्मा, शिव आदिकी उपासना पूर्णरूपसे प्रचलित थी।

इन अवतारोंके द्वारा क्या-क्या शिक्षा प्राप्त होती है, यह विवेचन करनेका अवसर नहीं है। एक-एक अवतारके नामसे जिन पुराणोंकी रचना हुई है, उनमें उस शिक्षाका विशेष विनरण है। मत्स्यपुराणमें मत्स्य-भगवान्ने वैश्रखत मनुको, कूर्मपुराणमें कूर्मभगवान्ने देवताओंको, वराहपुराणमें वराहभगवान्ने पृथ्वीको, चृसिंहपुराणमें नृसिंहभगवान्ने प्रह्लादको, पुराणमें वामनभगवान्ने बलिको और इसी प्रकार अन्यान्य अवतारोंमें भी भगवान्ने अपने विभिन्न भक्तोंको उपदेश किया है। इन योनियोंमें, जिन्हें निम्न कहा जाता है, अवतार प्रहण करके भगवान्ने इस बातकी शिक्षा दी है कि 'किसी भी योनिको हीन नहीं समझना चाहिये, मेरे लिये सब समान हैं। जल, स्थल और आकारामें रहनेवाले सभी प्राणी भगवान्के सजातीय और उनकी अभित्र्यक्तिके स्थान हैं, ऐसा समझकर प्रत्येक प्राणीका आदर-सम्मान करना चाहिये और सबके रूपमें परमात्माका दर्शन करके आश्रयस्वरूप भगवान्की दयाका स्मरण करके मुग्ध होते रहना चाहिये।

### निरोध

परमात्माके अतिरिक्त जो कुछ स्थावर-जङ्गमात्मक जगत् दीख रहा है, उसकी अन्तिम गित प्रख्य है। अवतार ले-लेकर भगवान् उसकी विपरीत गितका निरोध तो करते ही रहते हैं; परन्तु जब तमोगुण अधिक वढ़ जाता है, तब भगवान् नवीन रूपसे सालिक सृष्टि करनेके लिये इस जगत्का प्रख्य कर दिया करते हैं। भगवान् अवतार प्रहण करके दुष्ट दैत्योंका नाश करते हैं; कंस आदिको साक्षात् और कर्ण, जरासन्य आदिको अपनी शिक अर्जुन, भीम आदिके हारा नष्ट करते हैं। इसका नामभी निरोध है। श्रीमद्भागवतमें निरोध और संस्थाके नामसे प्रख्यका भी वर्णन हुआ है। उसका

लक्षण किया गया है कि परमात्मा जब अपनी शक्तियोंके साथ सो जाता है, तब सारे जगत्का निरोध अर्थात् प्रलय हो जाता है।

प्रलय चार प्रकारके होते हैं- नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और आत्यन्तिक प्रलय । नित्य प्रलयके दो अर्थ हैं-एक तो जगत्में जो निरन्तर क्षय हो रहा है, उसका नाम नित्य प्रलय है; और दूसरा नित्य निदाके समय जब सारी सृष्टि अज्ञानमें विलीन हो जाती है, किसी भी विशेष भावका अनुभव नहीं होता, उसको नित्य प्रलय कहते हैं । नैमित्तिक प्रलय भी दो प्रकारका होता है---एक आंशिक प्रलय और दूसरा पूर्ण नैमित्तिक प्रलय । एक मन्त्रन्तर समाप्त होनेपर अथवा कभी-कभी भगवान्की इच्छासे मन्वन्तरके बीचमें ही जब समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाती है और भुवर्लीक, खर्लीक आदि भी विच्छिन हो जाते हैं परन्तु महलेंक आदि ज्यों-के-त्यों रहते हैं, तब आंशिक प्रलय होता है और जब एक कल्पके अन्तमें ब्रह्माका दिन पूरा होनेपर वे अपनी की हुई सृष्टिको लेकर घोर निद्रामें सो जाते हैं, तब पूर्ण नैमित्तिक प्रलय होता है। प्राकृत प्रलय उसको कहते हैं, जिसमें ब्रह्माकी आयु (उनके मानसे सौ वर्ष) पूरी हो जाती है और यह ब्रह्माण्ड सर्वथा प्रकृतिमें विलीन हो जाता है । आत्यन्तिक प्रलयका कोई समय नहीं है। साधनचतुष्टयसम्पन्न होकर श्रवण-मनन-निदिध्यासनरूप अन्तरङ्ग करके जीव जब अपने वास्तविक खरूपका ज्ञान प्राप्त करता है, तब इस संसारका आत्यन्तिक प्रलय हो जाता है। इन सब प्रलयोंका वर्णन श्रीमद्भागवतके बारहवें स्कन्धमें विशदरूपसे हुआ है । इन सब विविध प्रकारके प्रलयोंके चिन्तनसे जगत्के नाना नाम और रूपोंका अभाव ध्यानमें आ जाता है, फिर भाव और अभाव दोनोंके आश्रयखरूप भगत्रान्की उपलब्धि हो जाती है।

प्रायः सभी पुराणोंमें प्रलयका वर्णन हुआ है और उनमें स्थूल दृष्टिसे कुछ थोड़ा-थोड़ा भेद भी प्रतीत होता है; परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर सबकी एकता सिद्ध हो जाती है। दर्शनोंमें भी प्रलयका अस्तित्व स्वीकार किया गया है। प्राचीन नैयायिकोंने खण्डप्रस्य और महाप्रलय दो प्रकारके प्रलय माने हैं। वे जन्य-द्रन्यके अधिकरणमात्रके अभावको खण्डप्रलय कहते हैं और जन्यभावके अधिकरणमात्रके अभावको महाप्रलय कहते हैं। नन्य नैयायिकोंने केवल खण्डप्रलयका ही अस्तित्व खीकार किया है। उनके मतमें जन्यभावके अधिकरणका अभाव सम्भव नहीं है। सांख्यदर्शनकी दृष्टिसे भी प्रलय होता है। सांख्यवादी प्रकृतिमें दो प्रकारके परिणाम मानते हैं-एक खरूपपरिणाम और दूसरा त्रिरूपपरिणाम । सत्त्व, रज, तम-ये तीनों गुण जब खरूपमें स्थित हो जाते हैं--सत्त्व सत्त्वमें, रज रजमें, तम तममें—तत्र प्रलय हो जाता है; और जब वे विकृत होते हैं, उनमें वैषम्य होता है, तब विरूपपरिणामके कारण सृष्टि होती है। इन मतवादोंके अनुसार यद्यपि सृष्टि और प्रलयका ठीक-ठीक समय निर्णय नहीं किया जा सकता, तथापि ये प्रलयका अस्तित्व स्वीकार करते हैं—इसमें कोई मतभेद नहीं है। इन्होंने केवल भौतिक दृष्टिसे ही जगत्के सृष्टि-प्रलयपर विचार किया है। जब इस स्थूल जगत्से तटस्थ होकर आध्यात्मिक और आयिदैविक दृष्टिसे विचार करते हैं, तब भौतिक जगत्की पोल खुल जाती है और इसकी एक-एक क्रिया और प्रतिक्रियाका पता चल जाता है। इसीसे प्रकृति और परमाणुके आधारपर विचार करनेवाले वैज्ञानिकों और दार्शनिकोंको प्रलय होगा—इतना तो माछम हो जाता है, परन्तु कत्र होगा--यह ठीक-ठीक माळूम नहीं होता । पौराणिकोंकी योगदृष्टिसे प्रतिक्षण होनेवाला नित्य प्रलय और आगे होनेवाले प्रलय एवं महाप्रलय ओझल नहीं रहते। इसलिये वे उनके निश्चित समयका निर्देश करते हैं।

## मुक्ति

आत्यन्तिक प्रलयका अर्थ है—मुक्ति । जैसे प्रलय और महाप्रलय प्रकृतिमें खभावसे ही होते रहते हैं, वैसे भात्यन्तिक प्रलय नहीं होता। यह भगवत्-तत्त्वज्ञानसे अभिन भगवत्प्रेम प्राप्त होनेपर अथवा भगवत्प्रेमसे अभिन भगवत्-तत्त्वज्ञान प्राप्त होनेपर ही मिल सकता है। भगवान् विज्ञानानन्दघन हैं। उनके प्राप्त होनेपर ही जीवके पुरुपार्थकी समाप्ति होती है। सभी जीव एक साथ मुक्त नहीं हो सकते, परन्तु मुक्त होनेमें समयका व्यवधान भी नहीं है। जो जिस देशमें है, जिस अवस्थामें है, जिस समयमें है, जिस रूपमें है वह वहीं, वैसे ही सदाके लिये संसारसे मुक्त हो सकता है। उसके लिये संसारका आत्यन्तिक प्रलय हो जाता है और उसे फिर पुनर्जन्मके चक्रमें नहीं भटकना पड़ता। बेदान्तकी दृष्टिसे मुक्ति केवल एक प्रकारकी है-कैनल्य-मुक्ति । इसके प्राप्त होनेका उपाय है-अनेक प्रकारके नाम और रूपोंको उत्पन्न करके उनकी कामना-से मस्कानेवाली अविद्याका नाश । कैवल्य-मुक्ति केवल अविद्याके नारासे ही प्राप्त होती है । अथवा अविद्याका नाश ही मुक्ति है। अविद्याका नाश होता है पराविद्या अथवा परम ज्ञानसे; ज्ञानका उदय होता है अन्त:करण-की शुद्धिसे; अन्त:करणकी शुद्धि निष्कामकर्म, उपासना आदिसे प्राप्त होती है। ज्ञानका उदय चाहे भगवत्क्रपासे हो, चाहे श्रवण-मननादि अन्तरङ्ग साधनींके अनुष्ठानसे, कैवल्य-मुक्तिके लिये ज्ञान सम्पादन करना ही पड़ेगा। श्रीमद्भागवतमें मुक्तिका लक्षण है—'मुक्तिर्हित्वान्यथारूपं सरूपेण व्यवस्थितिः।' 'अपने अज्ञानकल्पित असत्य रूप-को छोड़कर अपने वास्तविक खरूपमें स्थिति ही मुक्ति है। इस उक्षणका निर्वाह कैवल्य-मुक्तिमें ठीक-ठीक हो जाता है।

जगत्में 'यह मैं हूँ' और 'यह मिन्न है'—इस प्रकार-या व्यवहार अनादि कालसे चल रहा है; परन्तु 'मैं' क्या

है और 'यह' क्या है, इसका यथार्थ बोध बहुत ही थोड़े छोगोंको होता है। अविकांश छोग 'यह' ( बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि ) को ही 'मैं' समझते हैं और उसी समझ अथवा अज्ञानके अनुसार अपनेको मूर्ख, बुद्धिमान्, सुखी-दु:खी और छोटा-बड़ा मानते हैं । इसी आन्तिके कारण वे सूदमरारीर और स्थूलरारीरके साथ वैधे रहते हैं और उनकी समस्त वासनाएँ इन्होंको लेकर होती हैं। उनका प्रलय होता है, तब वे अपना प्रलय मानने छगते हैं और जब उनकी सृष्टि होने छगती है, तत्र अपनी सृष्टि । इसी भ्रान्तिके कारण वे अनादि कालसे भटक रहे हैं और जबतक इस 'यह' अर्थात् इदं-पदवाच्य अन्यथारूपको छोड़ेंगे,नहीं—इससे अत्यन्त पृयक् स्थित अपने वास्तविक खरूप आत्मामें स्थित नहीं होंगे, तबतक भटकते रहेंगे । यह बड़ी विलक्षण बात है कि जब 'यह' से 'मैं' को पृथक् कर लिया जाता है और उसके वास्तविक खरूपकी अनुभूति हो जाती है, तब 'यह' के लिये स्थान नहीं रहता अर्थात् संसारका आत्यन्तिक प्रख्य हो जाता है । इसीका नाम कैवल्य-मुक्ति है। यह कैंवल्य-मुक्ति किसी भी शारीरिक या मानसिक क्रियाका फल नहीं है; यह उनसे उत्पन विकृत, संस्कृत, प्राप्त और नष्ट नहीं की जा सकती। यह वास्तवमें नित्य प्राप्त है, इसिक्ये नित्य प्राप्तिके ज्ञान-मात्रसे मुक्ति सिद्ध हो जाती है।

श्रीमद्भागवतमें पाँच प्रकारकी मुक्ति खीकार की गयी है। उनके नाम ये हैं—सालोक्य, सार्ष्टि, सामीय, सारूच्य और सायुज्य। भगवान्के नित्य चिन्मय धाममें रहना सालोक्य मुक्ति है, भगवान्के समान ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना सार्ष्टि मुक्ति है, भगवान्के समीप रहना सामीय्य मुक्ति है, भगवान्के समीप रहना सामीय्य मुक्ति है, भगवान्के समान रूप प्राप्त कर लेना सारूच्य मुक्ति है और भगवान्में मिल जाना, उनके चरणोंमें समा जाना सायुज्य मुक्ति है। श्रीमद्भागवनमें इन पाँचों प्रकारकी मुक्तियोंके अनेकों उदाहरण हैं।

भगवान्से जिसका सम्बन्ध हो गया, चाहे किसी भी भावसे क्यों न हुआ हो, उसको कोई-न-कोई मुक्ति प्राप्त हो ही जाती है। परन्तु जो भगवान्के सच्चे और ऊँचे प्रेमी होते हैं, वे इन पाँच प्रकारकी मुक्तियोंमेंसे कोई नहीं चाहते; वे केवल भगवान्की सेवा करना चाहते हैं। यहाँतक कि भगवान् उन्हें मुक्ति देते हैं, तब भी वे उसे खीकार नहीं करते। मुक्तिसे भी ऊँचा भगवान्का प्रेम है, यह बात श्रीमद्भागवतमें अनेक स्थानोंमें कही गयी है।

न्याय और वैशेषिक दर्शनोंमें प्रमाण, प्रमेयादि षोडश द्रव्य अथवा सप्त पदार्थींके तत्त्वज्ञानसे एकविंशति प्रकारके दु:खोंका घ्वंस होकर मुक्ति सिद्ध होती है-ऐसा खीकार किया गया है। सांख्यदर्शनमें प्रकृति और पुरुषके विवेकसे पुरुषका अपने असङ्ग रूपमें स्थित हो जाना ही मुक्ति है, ऐसा कहा गया है। योगदर्शनमें विवेकके साथ ही मुक्तिके लिये समाधिकी आवश्यकता स्वीकृत हुई है । भक्तिदर्शनोंमें भगवत्कृपाको ही मुक्तिका हेतु माना गया है । पूर्वमीमांसादर्शन खर्गके अतिरिक्त और किसी प्रकारकी मुक्ति खीकार नहीं करता। वेदान्त-दर्शनकी व्याख्या भक्ति और ज्ञान दोनोंके ही पक्षमें हुई है; परन्तु कैवल्य-मुक्तिके सम्बन्धमें दोनोंका ही यह निश्चित मत है कि वह तत्त्वज्ञानसे ही प्राप्त होती है, चाहे तत्त्वज्ञान भगवत्कृपासे प्राप्त हो अथवा श्रवण आदि साधनोंसे।

मुक्तिके सम्बन्धमें श्रीमद्भागवत एक विशेषता रखता है। इसमें पूर्वमीमांसाके मतके अतिरिक्त और सब दर्शनोंके सिद्धान्त एवं साधनोंका निर्देश हुआ है। उन सबका सामञ्जस्य भी है, समन्वय भी है और उसके परे भी एक स्थिति बतलायी गयी है। साधकको इस विचारमें नहीं पड़ना चाहिये कि कौन-सी मुक्ति वाञ्छनीय है। इस झगड़ेमें भी नहीं पड़ना चाहिये कि मुक्तिका क्या खरूप है। उसे तो केवल अपना साधन करते ही जाना

चाहिये। सर्वश्रेष्ठ मुिकता यही खरूप है कि कुछ चाहा न जाय, कोई कामना न रहे—'नैरपेक्ष्यं परं प्राइनिं:-श्रेयसमनल्पकम् ।'—परम निरपेक्षता ही सर्वश्रेष्ठ निःश्रेयस है। जो मुिक्त चाहता है, उसकी मुिक्ति उसका चाहना ही आवरण है; उस चाहनाको छोड़ देनेपर मुिक्त खतःसिद्ध है। यही मुिक्त वास्तविक मुिक्ति है।

सर्गसे लेकर प्रलयपर्यन्त संसारका विस्तार है। उसके बीचमें अनेकों प्रकारके बाधक और साधक कर्म हैं, समय है, देश है और वस्तु है; इनके भाव और अभाव भी उसीमें सम्मिलत हैं। इनकी विरोधिनी मुक्ति है। परन्तु चाहे कहने ही भरकी क्यों न हो, मुक्ति उनकी विरोधिनी है सही। बन्धन और मुक्ति, ये द्वन्द्व न होनेपर भी एक द्वन्द्व हैं; इनके आश्रय हैं साक्षात् भगवान् पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण; उन्हें चाहे ब्रह्म कहिये चाहे परमात्मा। इसी दशम तत्त्वका निरूपण करनेके लिये उपर्युक्त सर्ग, विसर्ग आदिका लक्षण किया गया है।

### प्रतिपाद्य तत्त्व

दूसरे पुराणोंकी अपेक्षा श्रीमङ्गागवतकी यह महान् विशेषता है कि इसके प्रतिपाद्य आश्रयखरूप परमात्मा या भगवान् ही हैं। कोषोक्त लक्षणके अनुसार पुराणके जो सर्ग, विसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित —पाँच लक्षण हैं वे केवल उन्हीं पुराणोंपर लागू होते हैं जिनके प्रतिपाद्य वे ही पाँच विषय हैं। श्रीमङ्गागवतमें पाँच या दस विषयोंका प्रतिपादन नहीं, वे तो लक्षण-मात्र हैं; केवल एकमात्र आश्रयखरूप भगवान्का ही प्रतिपादन है। भगवान्के साथ श्रीमङ्गागवत ग्रन्थका प्रतिपादक-प्रतिपाद्यभाव-सम्बन्ध है। श्रीमङ्गागवतके प्रत्येक पदके प्रतिपाद परम्रह्म परमात्मा भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। —शान्तनुविहारी द्विवेदी



# माखनचोरी और चीरहरण

बहीपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं

विश्रद् वासः कनककियशं वैजयन्तीं च मालाम् । रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै-

र्चुन्दारण्यं खपद्रमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः ॥

सिंदानन्दयन भगवान्की दिव्य मधुर रसमयी छीछाओं का रहस्य जाननेका सोभाग्य बहुत थोड़े छोगोंको होता है। जिस प्रकार भगवान् चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनकी छीटा भी चिन्मयी ही होती है। सिंचदानन्द-रसमय साम्राज्यके जिस परमोन्नन स्तरमें यह लीछा हुआ करती है, उसकी ऐसी निळक्षणना है कि कई बार तो ज्ञान विज्ञानखरूप विशुद्ध चेतन परम ब्रह्मों भी उसका प्राकत्र्य नहीं होता और इसीछिये ब्रह्म-साक्षात्कारको प्राप्त महात्माछोग भी इस छीछारसका समास्तादन नहीं कर पाते। भगवान्की इस परमोज्ज्वल दिव्य रस-छीछाका ययार्थ प्रकाश तो भगवान्की खरूपभूता ह्लादिनी शक्ति श्रीराधाजी और तदङ्गभूता प्रेममयी गोपियोंके ही हृदयमें होता है और वे ही निरावरण होकर भगवान्की इस परम अन्तरङ्ग रसमयी छीलाका समास्तादन करती हैं।

भगतान्की छीटापर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि भगतान्का लीटाचाम, भगवान्के छीटापात्र और भगतान्का छीटाशरीर प्राकृत नहीं होता। भगतान्में देह देहीका मेद नहीं है। महाभारतमें आया है—

न भूतसंघसंस्थानो देवस्य परमातमनः। यो चेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमातमनः॥ स सर्वसाद् चहिष्कार्यः श्रौतसार्वविधानतः। मुपं तस्यावलोक्यापि सचैलः स्नानमाचरेत्॥

'परमात्माका शरीर भूतसमुदायसे बना हुआ नहीं होता। जो मनुष्य श्रीकृष्ण परमात्माके शरीरको भौतिक जानता-मानता है, उसका समस्त श्रीत-स्मार्त कमोंसे बहिष्कार कर देना चाहिये अर्थात् उसका किसी भी शास्त्रीय कर्ममें अधिकार नहीं है। यहाँतक कि उसका मुँह देखनेपर भी सचैल (वस्नसहित) स्नान करना चाहिये।

श्रीमद्भागवतमें ब्रह्माजीने भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहा है—

## अस्यापि देव वपुषो मदनुत्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि ॥

'आपने मुझपर कृपा करनेके छिये ही यह स्वेन्हामय सिचदानन्द्खरूप प्रकट किया है, यह पाञ्चभौतिक कदापि नहीं है।'

इससे यह रपष्ट है कि भगवान्का सभी कुछ अप्राकृत होता है, उनकी जन्म-कर्मकी सभी लीलाएँ दिव्य होती हैं, परन्तु यह बजकी लीला, बजमें निकुञ्जलीला और निकुञ्जमें भी केवल रसमयी गोपियोंके साथ होनेवाली मधुर लीला तो दिव्यातिदिव्य और सर्वगुद्धतम है। यह लीला सर्वसाधारणके सम्मुख प्रकट नहीं है, अन्तरङ्ग लीला है और इसमें प्रवेशका अधिकार केवल श्रीगोपी-जनोंको ही है।

यदि भगनान्के नित्य परमनाममें अभिन्नरूपसे नित्य निवास करनेवाली नित्यसिद्धा गोपियोंकी दृष्टिसे देखा देखकर केवल साधनसिद्धा गोपियोंकी दृष्टिसे देखा जाय तो भी उनकी तपन्या इतनी कठोर थी, उनकी लालसा इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापन था और उनकी लगन इतनी सची थी कि भक्तवाल्ला-कल्पतर प्रेमरसमय भगनान् उनके इन्छानुसार उन्हें सुख पहुँचानेके लिये माखनचोरीकी लील करके उनकी इन्छित पूजा प्रहण करें, चीरहरण करके उनका रहा-सहा व्यनमानका परदा उठा दें और रासलीला करके उनको दिव्य सुख पहुँचायें तो कोई बड़ी वात नहीं है। भगवान्की नित्यसिद्धा चिदानन्दमयी गोपियोंके अतिरिक्त बहुत-सी ऐसी गोपियों और थीं, जो अपनी महान् साधनाके फलखरूप भगवान्की मुक्तजन-वाञ्चित सेवा करनेके लिये गोपियोंके रूपमें अवतीर्ण हुई थीं। उनमेंसे कुछ पूर्वजन्मकी देवकन्याएँ थीं, कुछ श्रुतियाँ थीं, कुछ तपस्ती ऋषि थे और कुछ अन्य मक्तजन। इनकी कथाएँ विभिन्न पुराणोंमें मिलती हैं। श्रुतिरूप गोपियाँ, जो 'नेति-नेति'के द्वारा निरन्तर परमात्माका वर्णन करते रहनेपर भी उन्हें साक्षात्रूपसे प्राप्त नहीं कर सकतीं, गोपियोंके साथ भगवान्के दिन्य रसमय विहारकी बात जानकर गोपियोंकी उपासना करती हैं और अन्तमें खयं गोपीरूपमें परिणत होकर् भगवान् श्रीकृष्णको साक्षात् अपने प्रियतमरूपसे प्राप्त करती हैं। इनमें मुख्य श्रुतियोंके नाम ये हैं—उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकिण्ठका और विपञ्ची आदि।

भगवान्के श्रीरामावतारमें उन्हें देखकर मुग्ध होने-वाले—अपने-आपको उनके खरूप-सौन्दर्यपर न्यौछावर कर देनेवाले ऋषिगण, जिनकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर भगवान्ने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करनेका वर दिया था, व्रजमें गोपीरूपसे अवतीर्ण हुए थे। इसके अतिरिक्त मिथिलाकी गोपी, कोसलकी गोपी, अयोध्याकी गोपी— पुलिन्दगोपी, रमावैकुण्ठ क्वेतद्वीप आदिकी गोपियाँ और जालन्धरी गोपी आदि गोपियोंके अनेकों यूथ थे, जिनको वड़ी तपस्या करके भगवान्से वरदान पाकर गोपीरूपमें अवतीर्ण होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पद्मपुराणके पातालखण्डमें वहुत-से ऐसे ऋषियोंका वर्णन है, जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या आदि करके अनेकों कल्पोंके वाद गोपीखरूपको प्राप्त किया था। उनमेंसे कुछके नाम निम्नलिखित हैं—

१-एक उग्रतपा नामके ऋषि थे। वे अग्निहोत्री और बड़े दृढ़त्रती थे। उनकी तपस्या अद्भुत थी। उन्होंने पञ्चदशाक्षरमन्त्रका जाप और रासोन्मत्त नव- किशोर श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका घ्यान किया था। सौ कल्पोंके वाद वे सुनन्दनामक गोपकी कन्या 'सुनन्दा' हुए।

२-एक सत्यतपा नामके मुनि थे। वे सूखे पत्तोंपर रहकर दशाक्षरमन्त्रका जाप और श्रीराधाजीके दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्रीकृष्णका ध्यान करते थे। दस कल्पके वाद वे सुभद्रनामक गोपकी कन्या 'सुभद्रा' हुए।

३-हरिधामा नामके एक ऋषि थे। वे निराहार रहकर 'क्रीं' कामबीजसे युक्त विंशाक्षरी मन्त्रका जाप करते थे और माधवीमण्डपमें कोमल-कोमल पत्तोंकी शय्यापर लेटे हुए युगल-सरकारका ध्यान करते थे। तीन कल्पके पश्चात् वे सारङ्गनामक गोपके घर 'रङ्गवेणी' नामसे अवतीर्ण हुए।

४—जावालि नामके एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, उन्होंने एक बार विशाल वनमें विचरते-विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी। उस वावलीके पश्चिम तटपर बड़के नीचे एक युवती खी कठोर तपस्या कर रही थी। वह बड़ी सुन्दर थी। चन्द्रमाकी शुभ्र किरणोंके समान उसकी चाँदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसका बायाँ हाथ अपनी कमरपर था और दाहिने हाथसे वह ज्ञानमुद्रा धारण किये हुए थी। जावालिके बड़ी नम्रताके साथ पूछनेपर उस तापसीने बतलाया—

व्रह्मविद्याहमतुला योगीन्द्रैर्या च सृग्यते। साहं हरिपदाम्भोजकाम्यया सुचिरं तपः॥ चराम्यस्मिन् वने वोरे ध्यायन्ती पुरुषोत्तमम्। व्रह्मानन्देन पूर्णाहं तेनानन्देन तृप्तधीः॥ तथापि शून्यमात्मानं मन्ये कृष्णरतिं विना॥

भैं वह ब्रह्मविद्या हूँ, जिसे वड़े-वड़ें योगी सदा हूँढ़ा करते हैं। मैं श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी प्राप्तिके लिये इस घोर वनमें उन पुरुषोत्तमका ध्यान करती हुई दीर्घ कालसे तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानन्दसे परिपूर्ण हूँ ओर मेरी बुद्धि भी उसी आनन्दसे परितृप्त है। परन्तु श्रीकृष्णका प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसिलये में अपनेको शून्य देखती हूँ। ब्रह्मज्ञानी जाबालिने उसके चरणोंपर गिरकर दीक्षा ली और फिर ब्रज्जीथियोंमें विहरनेवाले भगवान्का ध्यान करते हुए वे एक पैरसे खडे होकर बडी कठोर तपस्या करने रहे। नो कन्पोंके बाद प्रचण्डनामक गोपके घर वे 'चित्रगन्वा'के रूपमें प्रकट हुए।

५ वृशाध्वजनामक ब्रह्मिक पुत्र शुचिश्रमा और सुमर्ण वेदतत्वक्ष थे । उन्होंने शीर्थासन करके 'हीं' हस-मन्त्रका जाप करते ओर सुन्दर कन्दर्प-तुन्य गोक्रिक्यासी दस वर्षकी उम्रके भगमान् श्रीकृष्णका घ्यान करते हुए घोर तपस्या की । कन्पके बाद वे व्रजमें सुधीरनामक गोपके घर उत्पन्न हुए ।

इसी प्रकार और भी बहुत-सी गोपियोंके पूर्वजन्म की कथाएँ प्राप्त होती हैं, त्रिस्तारमयसे उन मबका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया। भगगन्के लिये इतनी तपस्या करके इतनी लगनके साथ कल्पोंतक साधना करके जिन त्यागी भगग्रप्रेमियोंने गोपियोंका तन मन प्राप्त किया था उनकी अभिलाया पूर्ण करनेके लिये, उन्हें आनन्द-दान देनेके लिये यदि भगगन् उनकी मनचाही लीला करने हैं तो इसमें आश्चर्य और अनाचार की कौन-सी बात है १ रासलीलाके प्रसङ्गमे स्वय भगगन्ने श्रीगोपियोसे कहा है—

न पारयेऽहं निरवद्यसंयुक्ता स्वसाधुकृत्यं विद्यधायुपापि व । या माभजन् दुर्करगेहश्द्रह्मला संबृदच्यतद् व प्रतियातु साधुना॥ (१०।३२।२२)

भोपियो । तुमने छोक ओर परछोकके सारे वन्धनों को काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है, यदि में तुममेंसे प्रत्येकके छिये अछग-अल्ग अनन्त काछतक जीयन धारण करके तुम्हारे प्रेमका बदल चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। में तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋणी ही रहूँगा। तुम मुझे अपने साधुस्तभायसे ऋणरिहत मानकर और भी ऋणी बना दो। यही उत्तम है। सर्वछोकमहेश्वर भगयान् श्रीकृष्ण स्वय जिन महाभागा गोपियों के ऋणी रहना चाहते हैं उनकी इच्छा, इच्छा होनेसे पूर्व ही भगयान् पूर्ण कर दें—यह तो स्वामाविक ही है।

मला निचारिये तो सही श्रीकृष्णगतप्राणा, श्रीकृष्ण रसभावितमति गोपियोंके मनकी क्या स्थिति थी। गोपियोंका तन, मन, धन—सभी बुऊ प्राणप्रियतम श्रीकृष्णका था। वे ससारमें जीती थीं श्रीकृष्णके छिये, घरमें रहती थीं श्रीकृष्णके लिये और घरके सारे काम करती थीं श्रीकृष्णके छिये। उनकी निर्मछ और योगीन्द्र दुर्लभ पनित्र बुद्धिमें श्रीष्टप्पाने सिना अपना कुछ था ही नहीं । श्रीकृष्णके लिये ही, श्रीकृष्णको सुख पहुँचानेके लिये ही, श्रीकृष्णकी निज सामग्रीसे ही श्रीकृष्णको पूजकर-श्रीकृष्णको सुखी देखकर वे सुखी होती थीं। प्रात काल निदा ट्टनेके समयसे लेकर रातको सोने तक वे जो कुछ भी करती थीं, सब श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये ही करती थीं । यहाँतक कि उनकी निदा भी श्रीकृष्णमें ही होती थी । स्वप्न और सुपृप्ति दोनोंमे ही वे श्रीकृष्णकी मधुर और शान्त लीला देखती और अनुभन करती थीं । रातको दटी जमाते समय स्याम सुन्दरकी माधुरी छविका ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी यह अभिलापा करती थी कि मेरा दही सुन्दर जमे, श्रीकृष्णके छिये उसे बिछोकर में बहिया सा और बहुत-सा माखन निकाईँ और उसे उतने ही ऊँचे टीनेपर रक्वूँ, जितनेपर श्रीष्टणके हाय आसानीसे पहुँच सकी, फिर मेरे प्राणान श्रीकृष्ण अपने सम्वाओं को साथ लेकर हॅसते और क्रीडा करते हुए घरमें पदार्पण करें, माग्वन छटें और अपने सखाओं और

वंदरोंको छुटायें, आनन्दमें मत्त होकर मेरे आँगनमें नाचें और मैं किसी कोनेमें छिपकर इस छीछाको अपनी आँखोंसे देखकर जीवनको सफल करूँ। और फिर अचानक ही पकड़कर हृदयसे लगा छूँ। सूरदासजीने गाया है—

मैया री, मोहि माखन भावे।
जो मेवा पकवान कहित त्, मोहि नहीं रुचि आवे॥
प्रज-ज्ञवती इक पाछें ठाड़ी, सुनत स्थाम की वात।
मन-मन कहित कबहुँ अपनें घर, देखों माखन खात॥
वेठें जाइ मथनियाँ के ढिग, मैं तब रहीं छपानी।
स्रदास प्रभु अंतरजामी, खालिन-मन की जानी॥

एक दिन श्यामसुन्दर कह रहे थे, 'मैया ! मुझे माखन भाता है; त मेशा-पकशानके लिये कहती है, परन्तु मुझे तो वे रुचते ही नहीं ।' वहीं पीछे एक गोपी खड़ी श्यामसुन्दरकी वात सुन रही थी । उसने मन-ही-मन कामना की—'मैं कब इन्हें अपने घर माखन खाते देखूँगी; ये मथानीके पास जाकर बैठेंगे, तब मैं छिप रहूँगी ?' प्रभु तो अन्तर्यामी हैं, गोपीके मनकी जान गये और उसके घर पहुँचे तथा उसके घरका माखन खाकर उसे सुख दिया—'गये स्थाम तिहिं ग्वालिन कैं घर।'

उसे इतना आनन्द हुआ कि वह फ़्ली न समायी। सूरदासजी गाते हैं—

फूली फिरित ग्वालि मन में री।
पूछित सखी परस्पर बातें पायो परयो कछू कहुँ तें री?
पुछित सखी परस्पर बातें पायो परयो कछू कहुँ तें री?
पुछितत रोम रोम, गदगद मुख बानी कहत न आवे।
ऐसो कहा आहि सो सखि री, हम कों नयों न सुनावे॥
तन न्यारो, जिय एक हमारो, हम तुम एके रूप।
सूरदास कहै ग्वालि सखिनि सों, देख्यों रूप अनुप॥

वह खुशीसे छककर फ्ली-फ्ली फिरने लगी। आनन्द उसके हृदयमें समा नहीं रहा था। सहेलियोंने पूछा— अरी, तुझे कहीं कुछ पड़ा धन मिल गया क्या? वह तो यह खुनकर और भी प्रेमविह्नल हो गयी। उसका रोम-रोम खिल उठा, वह गद्गद हो गयी, मुँहसे वोली नहीं निकली। सिखियोंने कहा—'सिख! ऐसी क्या वात है, हमें सुनाती क्यों नहीं ? हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा जी तो एक ही है—हम-तुम दोनों एक ही रूप हैं। मला, हमसे लिपानेकी कौन-सी बात है ? तब उसके मुँहसे इतना ही निकला—'मैंने आज अनूप रूप देखा है।' बस, फिर वाणी रुक गयी और प्रेमके आँसू बहने लगे! सभी गोपियोंकी यही दशा थी।

व्रज वर-वर प्रगटी यह बात ।
दिध माखन चौरी किर लै हिरे, ग्वाल सखा सँग खात ॥
व्रज-बिनता यह सुनि मन हरिषत, सदन हमारें आवें ।
माखन खात अचानक पावें, भुज भिर उरिहें छुपावें ॥
मनहों मन अभिलाष करित सब हृद्य धरित यह ध्यान ।
स्रदास प्रभु कों घर में लै, देहों माखन खान ॥
चली व्रज घर-घरिन यह बात ।

नंद-सुत, सँग सखा छीन्हें, चोरि माखन खात॥ कोउ कहित, मेरे भवन भीतर, अविहं पैठं धाइ। कोउ कहित मोहिं देखि द्वारें, उतिहं गए पराइ॥ कोउ कहित, किहिं भाँति हिर कों, देखों अपने धाम। हेरि माखन देउँ आछो, खाइ जितनो स्थाम॥ कोउ कहित, में देखि पाऊँ, भिर धरों अँकवार। कोउ कहित, में बाँधि राखों, को सके निरवार॥ सूर प्रभु के मिलन कारन, करित विविध विचार। जोरि कर विधिकों मनावित पुरुष नंदकुमार॥

रातों गोपियाँ जाग-जागकर प्रातःकाल होनेकी वाट देखतीं। उनका मन श्रीकृष्णमें लगा रहता। प्रातःकाल जल्दी-जल्दी दही मथकर, माखन निकालकर छीकेपर रखतीं। कहीं प्राणधन आकर लीट न जायँ, इसिलये सब काम छोड़कर वे सबसे पहले यही काम करतीं और स्यामसुन्दरकी प्रतीक्षामें व्याकुल होती हुई मन-ही-मन सोचतीं—हा! आज प्राणप्रियतम क्यों नहीं आये ? इतनी देर क्यों हो गयी ? क्या आज इस दासीका घर पवित्र न करेंगे ? क्या आज मेरे समर्पण किये हुए इस तुच्छ माखनका भोग लगाकर खयं सुखी होकर मुझे सुख नदेंगे? कहीं यशोदा मैयाने तो उन्हें नहीं रोक लिया ? उनके घर तो नो लाख गोएँ हैं। माखनकी क्या कमी

हे । मेरे घर तो वे इपा करके ही आते हैं । इन्हीं पिचारोमें ऑसू वहाती हुई गोपी क्षण क्षणमें दौडकर दरवाजेपर जाती, टाज छोडकर रास्तेकी ओर देखती । सिखयोसे पूछती । एक-एक निमेप उसके छिये युगके समान हो जाता । ऐसी भाग्यवती गोपियोंकी मनोकामना भगवान् उनके घर पधारकर पूर्ण करते ।

सूरदासजीने गाया है---

प्रथम करी हिर माखन-चोरी ।

ग्वालिन मन इच्छा करि पूरन, आधु भने बन खोरी ॥

मन में वहै जिलार करत हिरी बज वर घर पर सज जाउँ।

गोञ्ज जनम लियौ सुख कारन, सब के माखन खाउँ॥

वालक्ष्य जसुमति मोहि जानै, गोपिनि मिलि सुख मोग।

सूरदास प्रभु कहत प्रेम सी ये मेरे बन छोग॥

अपने निजजन बजगिसियोंको सुखी करनेके छिये तो भगवान् गोवुछमें पधारे थे। माखन तो नन्दबाबाके घरपर कम न था, छाख-छाख गौएँ थी। वे चाहे जितना खाते-छुटाते। परन्तु वे तो केनळ नन्दबाबाके ही नहीं, सभी बजगिसियोंको अपने थे, सभीको सुख देना चाहते थे। गोपियोंकी छाछसा पूरी करनेके छिये ही वे उनके घर जाते ओर चुरा चुराकर माखन खाते। यह बास्तानमें चोरी नहीं, यह तो गोपियोंको पूजा-पद्धतिका भगतान्के द्वारा खीकार था। भक्तवरस्छ भगतान् भक्तकी पूजाका खीकार कैसे न करें 2

भगान्की इस दिव्यलील—माखनचोरीका रहस्य न जाननेके कारण ही कुछ लोग इसे आदर्शके निपरीत बतलाते हैं। उन्हें पहले समझना चाहिये चोरी क्या वस्तु हैं, वह किसकी होती है और कौन करता है। चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरेकी कोई चीज, उसकी इच्छाके बिना, उसके अनजानमें और आगे भी वह जान न पाये—ऐसी इच्छा रखकर ले ली जाती है। भगान् श्रीकृष्ण गोपियोंके घरसे माखन लेते थे उनकी इच्छासे, गोपियोंके अनजानमें नहीं—उनकी जानमें, उनके देखते देखते और आगे जनानेकी कोई बात ही नहीं—उनके सामने ही दौडते हुए निगल जाते थे। दूसरी वात महत्त्वकी यह है कि ससारमें या ससारके वाहर ऐसी कोन-सी वस्तु हे, जो श्रीभगवान्की नहीं हे और वे उसकी चोरी करते हैं। गोपियोंका तो सर्मस श्रीभगवान्का था ही, सारा जगत् ही उनका है। वे भला, किसकी चोरी कर सकते हें हाँ, चोर तो वास्त्रमें वे छोग हैं जो भगवान्की वस्तुको अपनी मानकर ममता-आसिक में फँसे रहते हैं और दण्डके पात्र वनते हैं। उपर्युक्त सभी दृष्टियोंसे यही सिद्ध होता है कि माखनचोरी चोरी न थी, भगवान्की दिव्य छीटा थी। असलमें गोपियोंने प्रेमकी अविकतासे ही भगवान्का प्रेमका नाम 'चोर' रख दिया था, क्योंकि वे उनके चित्तचोर तो थे ही।

जो लोग भगवान् श्रीकृष्णको भगगान् नहीं मानते, यद्यपि उन्हें श्रीमङ्गागवतमें वर्णित भगगान्की लीलपर निचार करनेका कोई अधिकार नहीं है, परन्तु उनकी दृष्टिसे भी इस प्रसङ्गमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। क्योंकि श्रीकृष्ण उस समय लगभग दो-तीन वर्षके बन्ने थे और गोपियाँ अत्यधिक स्नेहके कारण उनके ऐसे ऐसे मधुर खेल देखना चाहती थीं।

इसी प्रकार भगनान् श्रीकृष्णकी चीरहरणठीलापर शङ्काएँ की जाती हैं। दशम स्कन्वके इक्कीसर्ने अव्यायमें ऐसा वर्णन आया है कि भगनान्की रूपमाधुरी, वशींच्यिन ओर प्रममयी छीलाएँ देख-सुनकर गोपियाँ मुग्ध हो गयाँ। बाईसर्वे अव्यायमें उसी प्रेमकी पूर्णता प्राप्त करनेके छिये वे साधनमें छग गयी हैं। इसी अध्यायमें भगनान्ने आकर उनकी साधना पूर्ण की है, यही चीरहरणका प्रसङ्ग है।

गोपियाँ क्या चाहती थां, यह वात उनकी सावनासे स्पष्ट है। वे चाहती थीं—श्रीकृष्णके प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, श्रीकृष्णके साथ इस प्रकार घुट मिट जाना कि उनका रोम-रोम, मन प्राण, सम्पूर्ण आत्मा केवल श्रीकृष्णमय हो जाय। शरत्-कालमें उन्होंने श्रीकृष्णकी वंशीध्वनिकी चर्चा आपसमें की थी, हेमन्तके पहले ही महीनेमें अर्थात् भगवान्के विभूति-खरूप मार्गशीर्षमें उनकी साधना प्रारम्भ हो गयी। विलम्ब उनके लिये असहा था। जाड़ेके दिनमें वे प्रातःकाल ही यमुना-स्नानके लिये जातीं, उन्हें शरीरकी परवा नहीं थी। वहुत-सी कुमारी ग्वालिनें एक साथ ही जातीं, उनमें ईर्ष्या-द्वेष नहीं था। वे ऊँचे खरसे श्रीकृष्णका नामकीर्तन करती हुई जातीं, उन्हें गाँव और जातिवालोंका भय नहीं था। वे घरमें भी ह्विष्यानका ही भोजन करतीं, वे श्रीकृष्णके छिये इतनी व्याकुछ हो गयी थीं कि उन्हें माता-पितातकका सङ्कोच नहीं था । वे विधिपूर्वक देवीकी वालुकामयी मूर्ति बनाकर पूजा और मन्त्र-जप करती थीं । अपने इस कार्यको सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती थीं। एक वाक्यमें - उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, सङ्कोच और व्यक्तित्व भगवान्के चरणोंमें सर्वथा समर्पण कर दिया था। वे यही जपती रहती थीं कि एकमात्र नन्दनन्दन ही हमारे प्राणोंके खामी हों। श्रीकृष्ण तो वस्तुतः उनके स्वामी थे ही । परन्तु लीलाकी दृष्टिसे उनके समर्पणमें थोड़ी कमी थी। वे निरावरणरूपसे श्रीकृष्णके सामने नहीं जा रही थीं, उनमें थोड़ी झिझक थी; उनकी यही झिझक दूर करनेके लिये—उनकी साधना, उनका समर्पण पूर्ण करनेके लिये उनका आवरण भङ्ग कर देनेकी आवश्यकता थी, उनका यह आवरणरूप चीर हर लेना जरूरी था और यही काम भगवान् श्रीकृष्णने किया । इसीके छिये वे योगेश्वरोंके ईश्वर भगवान् अपने मित्र ग्वालवालोंके साथ यमुनातटपर पघारे थे।

साधक अपनी शक्तिसे, अपने वल और सङ्कल्पसे केवल अपने निश्चयसे पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। समर्पण भी एक क्रिया है और उसका करनेवाला असमर्पित ही रह जाता है। ऐसी स्थितिमें अन्तरात्माका पूर्ण समर्पण तब होता है, जब भगवान् स्वयं आकर वह सङ्गल्प स्वीकार करते हैं और सङ्गल्प करनेवालेको स्वीकार करते हैं। यहीं जाकर समर्पण पूर्ण होता है। साधकका कर्तव्य है, पूर्ण समर्पणकी तैयारी। उसे पूर्ण तो भगवान् ही करते हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण यों तो लीलापुरुषोत्तम हैं; फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तो मर्यादाका उल्लङ्घन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं । विधिका अतिक्रमण करके कोई साधनाके मार्गमें अग्रसर नहीं हो सकता। परन्तु हृदयकी निष्कपटता, सचाई और सचा प्रेम विधिके अतिक्रमणको भी शिथिल कर देता है। गोपियाँ श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके लिये जो साधना कर रही थीं, उसमें एक त्रुटि थी। वे शास्त्र-मर्यादा और परम्परागत सनातन मर्यादाका उल्लङ्घन करके नगन स्नान करती थीं । यद्यपि उनकी यह क्रिया अज्ञानपूर्वक ही थी, तथापि भगवान्के द्वारा इसँका मार्जन होना आवश्यक था । भगवान्ने गोपियों से इसका प्रायश्चित्त भी करवाया । जो छोग भगवान्के प्रेमके नामपर विधिका उल्लङ्घन करते हैं, उन्हें यह प्रसङ्ग ध्यानसे पढ़ना चाहिये और भगवान् शास्त्रविधिका कितना आदर करते हैं, यह देखना चाहिये।

वैधी भक्तिका पर्यवसान रागात्मिका भक्तिमें है और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पणके रूपमें परिणत हो जाती है। गोपियोंने वैधी भक्तिका अनुष्ठान किया, उनका हृदय तो रागात्मिका भक्तिसे भरा हुआ था ही। अव पूर्ण समर्पण होना चाहिये। चीरहरणके द्वारा बही कार्य सम्पन्न होता है।

गोपियोंने जिनके लिये लोक-परलोक, स्त्रार्थ-परमार्थ, जाति-कुल, पुरजन-परिजन और गुरुजनोंकी परवा नहीं की, जिनकी प्राप्तिके लिये ही उनका यह महान् अनुष्ठान है, जिनके चरणोंमें उन्होंने अपना सर्वरव

निछावर कर रक्खा है, जिनसे निरावरण मिलनकी ही एकमात्र अभिलापा है, उन्हीं निरावरण रसमय भगवान् श्रीकृष्णके सामने वे निरावरण भावते न जा सकें—क्या यह उनकी साधनाकी अपूर्णता नहीं है ? है, अवस्य है। और यह समझकर ही गोपियाँ निरावरणरूपसे उनके सामने गयीं।

श्रीकृष्ण चराचर प्रकृतिके एकमात्र अधीरवर हैं; समस्त क्रियाओंके कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी वही हैं। ऐसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है, जो बिना किसी परदेके उनके सामने न हो। वही सर्व-ब्यापक, अन्तर्यामी हैं। गोपियोंके, गोपोंके और निखिल विस्वके वही आत्मा हैं। उन्हें स्वामी, गुरु, पिता, माता, सखा, पति आदिके रूपमें मानकर छोग उन्हींकी उपासना करते हैं । गोपियाँ उन्हीं भगवान्को जान-बूझ-कर कि यही भगवान् है-यही योगेश्वरेश्वर, क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम हैं-पितके रूपमें प्राप्त करना चाहती थीं । श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धका श्रद्धामावसे पाठ कर जानेपर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियाँ श्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपको जानती थीं, पहचानती थीं । वेशुगीत, गोपीगीत, युगछगीत और श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर गोपियोके अन्वेपणमें यह बान कोई भी देख-सुन-समझ सकता है । जो छोग भगगन्को भगगन् मानते हैं, उनसे सम्बन्ध रखते हैं, रतामी-सुदृद् आदिने रूपमें उन्हें मानते हैं, उनके इदयमें गोपियोंके इस छोकोत्तर माधुर्यसम्बन्ध और उसकी साधनाके प्रति राङ्का ही कैसे हो सकती है।

गोपियोंकी इस दिन्य छीलाका जीवन उच्च श्रेणीके साधकके छिये आदर्श जीवन है । श्रीकृष्ण जीवके एकमात्र प्राप्तन्य साक्षात् परमात्मा हैं । हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देहतक ही सीमित है । इसिल्ये हम श्रीकृष्ण और गोपियोंके प्रेमको भी केवल दैहिक तथा फामनाकल्पिन समझ बैठते हैं । उस अपार्थिव और

अप्राकृत छीलाको इस प्रकृतिके राज्यमें घसीट लाना हमारी रथूल वासनाओंका हानिकर परिणाम है। जीवका मन भोगामिमुख वासनाओंसे और तमोगुणी प्रवृत्तियोंसे अभिभूत रहता है। वह विपयोंमें ही इधर-से-उधर मटकता रहता है और अनेकों प्रकारके रोग-शोकसे आकान्त रहता है। जब कभी पुण्यकर्मिक फल उदय होनेपर भगवान्की अचिन्त्य अहैतुकी छूपासे विचारका उदय होता है, तब जीव दु:खञ्चालासे त्राण पानेके लिये और अपने प्राणींको शान्तिमय धाममें पहुँचानेके लिये उत्सुक हो उठता है। वह भगवान्के ठीलाधामींकी यात्रा करता है, सत्सङ्ग प्राप्त करता है और उसके हृदयकी ग्रटपटी उस आकाङ्काको लेकर, जो अबतक सुप्त थी, जगकर बड़े वेगसे परमात्माकी ओर चल पड़ती है। चिरकालसे विवयोंका ही अभ्यास होनेके कारण वीच-बीचमें विपयोंके संस्कार उसे सताते हैं और वार-वार विश्वेपोंका सामना करना पड़ता है। परन्तु भगवान्की प्रार्थना, कीर्तन, समरण, चिन्तन करते-करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे-धीरे उसे भगवान्की सनिधिका अनुभव भी होने व्याता है। योड़ा-सा रसका अनुभव होते ही चित्त बड़े वेगसे अन्तर्देशमें प्रवेश कर जाता है और भगवान् मार्गदर्शकके रूपमे संसार-सागरसे पार ले जानेवाली नावपर केयटके रूपमें अथवा यों कहें कि साक्षात् चित्स्वरूप गुरुदेवके रूपमें प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमाका बन्धन नष्ट हो जाता है। विशुद्ध आनन्द—विशुद्ध शानकी लगती है।

गोपियाँ, जो अभी-अभी सावनसिद्ध होकर भगवान्की अन्तरङ्ग लीलामें प्रविष्ट होनेवाली हैं, चिरकालसे श्रीकृष्णके प्राणोंमें अपने प्राण मिला देनेके लिये उत्कण्ठित हैं, सिद्धिलामके समीप पहुँच चुकी हैं। अथवा जो नित्यसिद्धा होनेपर भी भगवान्की इन्हाके अनुसार उनकी दिन्य लीलामें सहयोग प्रदान कर रही हैं, उनके हृदयके समस्त भावोंके एकान्त ज्ञाता श्रीकृष्ण वाँसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं और जो कुछ उनके हृदयमें वचे-खुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हें धो डालनेके लिये साधनामें लगाते हैं। उनकी कितनी दया है, वे अपने प्रेमियोंसे कितना प्रेम करते हैं—यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गद्गद हो जाता है।

श्रीकृष्ण गोपियोंके वस्रोंके रूपमें उनके समस्त संस्कारोंके आवरण अपने हाथमें लेकर पास ही कदम्बके वृक्षपर चढ़कर बैठ गये। गोपियाँ जलमें थीं, वे जलमें सर्वन्यापक सर्वदर्शी भगवान् श्रीकृष्णसे मानो अपनेको गुप्त समझ रही थीं—वे मानो इस तत्त्वको भूल गयी थीं कि श्रीकृष्ण जलमें ही नहीं हैं स्वयं जलस्वरूप भी वही हैं । उनके पुराने संस्कार श्रीकृष्णके सम्मुख जानेमें वाधक हो रहे थे; वे श्रीकृष्णके लिये सब कुछ भूल गयी थीं परन्तु अवतक अपनेको नहीं भूली थीं। वे चाहती थीं केवल श्रीकृष्णको, परन्तु उनके संस्कार वीचमें एक परदा रखना चाहते थे। प्रेम प्रेमी और प्रियतमके बीचमें एक पुष्पका भी परदा नहीं रखना चाहता। प्रेमकी प्रकृति है सर्वथा व्यवधानरहित, अवाध और अनन्त मिलन । जहाँतक अपना सर्वस्व-इसका विस्तार चाहे जितना हो--प्रेमकी ज्वालामें भस्म नहीं कर दिया जाता, वहाँतक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इसी अपूर्णताको दूर करते हुए, 'शुद्ध भावसे प्रसन्त हुए' (शुद्धभावप्रसादित:) श्रीकृष्णने कहा कि 'मुझसे अनन्य प्रेम करनेवाली गोपियो ! एक बार, केवल एक बार अपने सर्वस्वको और अपनेको भी भूलकर मेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदयमें जो अन्यक्त त्याग है, उसे एक क्षणके लिये व्यक्त तो करो । क्या तुम मेरे लिये इतना भी नहीं कर सकती हो ?' गोपियोंने मानो कहा-

'श्रीकृष्ण ! हम अपनेको कैसे भूलें ? हमारी जन्म-जन्मकी धारणाएँ भूलने दें, तब न । हम संसारके अगाध जलमें आकण्ठ मप्त हैं। जाड़ेका कष्ट भी है। हम आना चाहनेपर भी नहीं आ पाती हैं। स्यामसुन्दर! प्राणोंके प्राण ! हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। हम तुम्हारी दासी हैं। तुम्हारी आज्ञाओंका पालन करेंगी । परन्तु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ ।' साधककी यह दशा—भगवान्को चाहना और साथ ही संसारको भी न छोड़ना, संस्कारोंमें ही उलझे रहना-मायाके परदेको वनाये रखना वड़ी द्विवाकी दशा है । भगवान् यही सिखाते हैं कि 'संस्कारशून्य होकर, निरावरण होकर, मायाका परदा हटाकर आओ; मेरे पास आओ । अरे, तुम्हारा यह मोहका परदा तो मैंने ही छीन लिया है; तुम अब इस परदेके मोहमें क्यों पड़ी हो ? यह परदा ही तो परमात्मा और जीवके वीचमें बड़ा न्यवधान है; यह हट गया, बड़ा कल्याण हुआ। अब तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चिरसञ्चित आकाङ्क्षाएँ पूरी हो सकेंगी ।' परमात्मा श्रीकृष्णका यह आह्वान, आत्माके आत्मा परम प्रियतमके मिलनका यह मधुर आमन्त्रण भगवत्कृपासे जिसके अन्तर्देशमें प्रकट हो जाता है, वह प्रेममें निमप्त होकर सब कुछ छोड़कर, छोड़ना भी भूलकर प्रियतम श्रीकृष्णके चरणोंमें दौड़ आता है। फिर न उसे अपने वस्नोंकी सुधि रहती है और न लोगोंका ध्यान ! न वह जगत्को देखता है न अपनेको । यह भगवरप्रेमका रहस्य है । विशुद्ध और अनन्य भगवत्र्येममें ऐसा होता ही है।

गोपियाँ आयीं, श्रीकृष्णके चरणोंके पास म्कभावसे खड़ी हो गयीं । उनका मुख लजावनत था । यत्किञ्चित् संस्कारशेष श्रीकृष्णके पूर्ण आभिमुख्यमें प्रतिवन्य हो रहा था । श्रीकृष्ण मुसकराये । उन्होंने इशारेसे कहा—'इतने बड़े त्यागमें यह सङ्कोच कलङ्क है । तुम तो

सदा निष्कलङ्का हो, तुम्हें इसका भी त्याग, त्यागके भावका भी त्याग—त्यागकी स्मृतिका भी त्याग करना होगा। गोपियोंकी दृष्टि श्रीकृष्णके मुख्कमल्पर पड़ी। दोनों हाथ अपने-आप जुड गये और सूर्यमण्डलमें विराजमान अपने प्रियतम श्रीकृष्णसे ही उन्होंने प्रेमकी मिक्षा माँगी। गोपियोंके इसी सर्वस्तत्यागने, इसी पूर्ण समर्पणने, इसी उच्चतम आत्मिक्सितने उन्हें भगतान् श्रीकृष्णके प्रेमसे भर दिया। वे दिव्य रसके अलीकिक अप्राक्षत मधुके अनन्त समुद्रमें ह्वने-उतराने लगी। वे सब कुळ मूल गयीं, भूलनेवालेको भी भूल गयीं। उनकी दृष्टमें अब स्थाममुन्दर थे। बस, केवल स्थाममुन्दर थे।

जब प्रेमी भक्त आत्मिनस्मृत हो जाता है, तब उसका दायित्व प्रियतम भगवान्पर होता है। अब मर्यादारक्षाके छिये गोपियोंको तो वस्रकी आत्रस्यकता नहीं थी । क्योंकि उन्हें जिस बस्तुकी आपस्यकता थी, वह मिल चुकी थी। परन्तु श्रीकृष्ण अपने प्रेमीको मर्यादाच्युत नहीं होने देते। वे खय वस देते हैं और अपनी अमृतमयी वाणीके द्वारा उन्हें निस्मृतिसे जगाकर फिर जगत्में लाते हैं। श्रीकृष्णने कहा--भोषियो ! तुम सती साध्वी हो । तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं हे | तुम्हारा सङ्कलप सत्य होगा | तुम्हारा यह सङ्कल्प-तुम्हारी यह कामना तुम्हें उस पदपर स्थित करती है, जो निस्सङ्कल्पता और निष्कामता का है। तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारा समर्पण पूर्ण और अब आगे आनेवाछी शारदीय रात्रियोंमें हमारा रमण पूर्ण होगा । भगवान्ने साधना सफल होनेकी अयधि निर्गारित कर दी । इससे भी स्पष्ट है कि भगनान् श्रीकृष्णमें किसी भी कामनिकारकी कल्पना नहीं थी। कामी पुरुषका चित्त वस्नहीन स्नियोंको देखकर एक क्षणके छिये भी कब बरामें रह सकता है।

एक बात बड़ी विलक्षण हे । भगपान्के सम्मुख

जानेके पहले जो वस्र समर्पणकी पूर्णतामें बाधक हो रहे थे---निक्षेपका काम कर रहे थे---वही भगवान्की कृपा, प्रेम, सानिध्य और वरदान प्राप्त होनेके पश्चात् 'प्रसाद'-खरूप हो गये। इसका कारण क्या है ? इसका कारण है, भगपान्का सम्बन्ध । भगपान्ने अपने हाथसे उन वस्नोंको उठाया था और फिर उन्हें अपने उत्तम अग कघेपर रख लिया था। नीचेके शरीरमें पहननेकी साडियाँ भगतान्के कघेपर चढ़कर--उनका सत्पर्श पाकर कितनी अप्राकृत रसात्मक हो गयीं, कितनी पित्र--कृष्णमय हो गयी, इसका अनुमान कौन लगा सकता है। असलमें यह ससार तभीतक वाधक ओर विक्षेपजनक हे, जवनक यह भगनान्से सम्बद्ध और भगनान्का प्रसाद नहीं हो जाता । उनके द्वारा प्राप्त होनेपर तो यह बन्धन ही मुक्तिसरूप हो जाता है। उनके सम्पर्कमें जाकर माया शुद्ध विद्या बन जाती है। ससार और उसके समस्त कर्म अमृतमय आनन्दरससे परिपूर्ण हो जाते हैं। तब बन्यनका भय नहीं रहता। कोई भी आयरण भगपान्के दर्शनसे विश्वत नहीं रख सकता । नरक नरक नहीं रहता, भगपान्का दर्शन होते रहनेके कारण वह वैकुण्ठ बन जाता है। इसी स्थितिमें पहुँचकर बड़े बड़े साधक प्राकृत पुरुपके समान आचरण करते हुए-से दीखते हैं। भगवान् श्रीकृष्णकी अपनी होकर गोपियाँ पुन वे ही वस घाए। करती हैं अयन श्रीकृष्ण वे ही वह धारण कराते हैं, परन्तु गोपियोंकी दृष्टिमें अब ये वस्त्र वे वस्त्र नहीं हैं, वस्तुत वे हैं भी नहीं—अन तो ये दूसरी ही वस्तु हो गये हैं। अब तो ये भगनान्के पावन प्रसाद हैं, पल-पलपर भगनान्का स्मरण करानेवाले भगवान्के परम सुन्दर प्रतीक हैं। इसीसे उन्होंने खीकार भी किया । उनकी प्रेममयी स्थिति मर्यादाने ऊपर थी, फिर भी उन्होंने भगगन्की इच्छासे मर्यादा खीकार की । इस दृष्टिसे निचार करनेपर ऐसा जान पड़ता है

कि भगवान्की यह चीरहरण-लीला भी अन्य लीलाओं-की भाँति उच्चतम मर्यादासे परिपूर्ण है।

भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंके सम्बन्धमें केवल वे ही प्राचीन आर्षग्रन्थ प्रमाण हैं, जिनमें उनकी छीछा-का वर्णन हुआ है । उनमेंसे एक भी ऐसा प्रन्थ नहीं है, जिसमें श्रीकृष्णकी भगवत्ताका वर्णन न हो। श्रीकृष्ण 'स्वयं भगवान्' हैं, यही बात सर्वत्र मिलती है। जो श्रीकृष्णको भगवान् नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि वे उन ग्रन्थोंको भी नहीं मानते । और जो उन प्रन्थोंको ही प्रमाण नहीं मानते, वे उनमें वर्णित लीलाओं-के आधारपर श्रीकृष्ण-चरित्रकी समीक्षा करनेका अधिकार भी नहीं रखते । भगवान्की छीछाओंको मानवीय चरित्र-के समकक्ष रखना शासा-दृष्टिसे एक महान् अपराध है और उसके अनुकरणका तो सर्वथा ही निषेध है। मानवबुद्धि—जो स्थूलताओंसे ही परिवेष्टित है—केवल जडके सम्बन्धमें ही सोच सकती है, भगवान्की दिव्य चिन्मयी छीलाके सम्बन्धमें कोई कल्पना ही नहीं कर सकती । वह बुद्धि खयं ही अपना उपहास करती है, जो समस्त बुद्धियोंके प्रेरक और बुद्धियोंसे अत्यन्त परे रहनेवाले परमात्माकी दिन्य लीलाको अपनी कसौटीपर कसती है।

हृदय और बुद्धिके सर्वथा विपरीत होनेपर भी यदि थोड़ी देरके लिये मान लें कि श्रीकृष्ण भगवान् नहीं थे, या उनकी यह लीला मानवी थी, तो भी तर्क और युक्तिके सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो श्रीकृष्णके चरित्रमें लाञ्छन हो । श्रीमद्भागवतका पारायण करनेवाले जानते हैं कि व्रजमें श्रीकृष्णने केवल ग्यारह वर्षकी अवस्थातक ही निवास किया था । यदि रासलीला-का समय दसवाँ वर्ष मानें, तो नवें वर्षमें ही चीरहरण-

लीला हुई थी। इस बातकी कल्पना भी नहीं हो सकती कि आठ-नौ वर्षके बालकमें कामोत्तेजना हो सकती है। गाँवकी गँवारिन ग्वालिनें, जहाँ वर्तमानकालकी नागरिक मनोष्टित्त नहीं पहुँच पायी है, एक आठ-नौ वर्पके बालकसे अवैध सम्बन्ध करना चाहें और उसके लिये साधना करें—यह कदापि सम्भव नहीं दीखता। उन कुमारी गोपियोंके मनमें कलुषित वृत्ति थी, यह वर्तमान कलुषित मनोष्टित्तिकी उद्दक्षना है। आजकल जैसे गाँव-की छोटी-छोटी लड़िकयाँ 'राम'-सा वर और 'लक्ष्मण'-सा देवर पानेके लिये देवी-देवताओंकी पूजा करती हैं, वैसे ही उन कुमारियोंने भी परमसुन्दर परममधुर श्रीकृष्णको पानेके लिये देवी-पूजन और व्रत किये थे। इसमें दोषकी कौन-सी वात है ?

आजकी बात निराली है। भोगप्रधान देशोंमें तो नग्नसम्प्रदाय और नग्नस्नानके क्रव भी बने हुए हैं। उनकी दृष्टि इन्द्रिय-तृप्तितक ही सीमित है। भारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक एवं मलिन व्यापारके विरुद्ध है। नम्रस्नान एक दोप है, जो कि पशुत्वको बढ़ानेवाला है । शास्त्रोंमें इसका निपेध है, 'न नग्नः स्नायात्'—यह शास्त्रकी आज्ञा है। श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियाँ शास्त्रके विरुद्ध आचरण करें। केवल लौकिक अनर्थ ही नहीं---भारतीय ऋषियोंका वह सिद्धान्त, जो प्रत्येक वस्तुमें पृथक्-पृथक् देवताओंका अस्तित्व मानता है इस नम्रसानको देवताओंके विपरीत वतलाता है। श्रीकृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवताका अपमान होता है। गोपियाँ अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये जो तपस्या कर रही थीं, उसमें उनका नग्नस्नान अनिष्ट फल देनेवाला था और इस प्रधाके प्रभातमें ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाय तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है; इसिंखें श्रीकृष्णने अछौकिक ढंगसे इसका निषेध कर दिया।

गाँवोंकी ग्वालिनोको इस प्रथाको बुराई किस प्रकार समझायी जाय, इसके लिये भी श्रीकृष्णने एक मौलिक खपाय सोचा। यदि वे गोपियोंके पास जाकर उन्हें देवताबादकी फिलासफी समझाते, तो वे सरलतासे नहीं समझ सकती थीं। उन्हें तो इस प्रथाके कारण होनेवाली विपत्तिका प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था। और विपत्तिका अनुभव करानेके पश्चात् उन्होंने देवताओंके अपमानकी बात भी बता दी तथा अञ्चलि बाँधकर क्षमा-प्रार्थनारूप प्रायक्षित्त भी करवाया। महापुरुषोंमे उनकी वाल्यावस्थामें भी ऐसी प्रतिमा देखी जाती है।

श्रीकृष्ण आठ-मी वर्षके थे, उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती और नग्नन्नानकी कुप्रधाको नष्ट करनेके छिये उन्होंने चीरहरण किया—यह उत्तर सम्भव होने-पर भी मूळमें आये हुए 'काम' और 'रमण' शब्दोसे कई छोग भड़क उठते हैं। यह केवळ शब्दकी पकड़ है, जिसपर महात्मालोग ध्यान नहीं देते। श्रुतियोंमें और गीतामें भी अनेकों बार 'काम', 'रमण' और 'राति' आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ है; परन्तु वहाँ उनका अरुलील अर्थ नहीं होता। गीतामें तो धर्माविरुद्ध काम' को परमात्माका स्रवह्म बतलाया गया है। महापुरुपोका आत्मरमण, आत्मिथुन और आत्मरित प्रसिद्ध ही है। ऐसी स्थितिमें केवळ कुछ शब्दोंको देखकर भड़कना

विचारशील पुरुपोंका काम नहीं है। जो श्रीकृष्णकों केवल मनुष्य समझते हैं उन्हें रमण और रित शब्दका अर्थ केवल कीला अथवा खिलवाड़ समझना चाहिये, जैसा कि व्याकरणके अनुसार ठीक है—'रमु क्रीडायान्'।

दृष्टिभेदसे श्रीकृष्णकी लीला भिन्न-भिन्न रूपमें दीख पड़ती है। अध्यात्मवादी श्रीकृष्णको आत्माके रूपमें देखते हैं और गोपियोंको वृत्तियोंके क्पमें। वृत्तियोंका आवरण नष्ट हो जाना ही 'चीरहरण-छीछा' है और उनका आत्मामें रम जाना ही 'रास' है। इस दृष्टिसे भी समस्त छीलाओंकी संगति बैठ जाती है। मक्तोंकी दृष्टिसे गोलोकाधिपति पूर्णतम पुरुपोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण-का यह सब नित्यलीला-विलास है और अनादि कालसे अनन्त कालतक यह नित्य चलता रहता है। कभी-कभी भक्तोंपर कृपा करके वे अपने नित्य धाम और नित्य सखा-सहचरियोके साथ छीटा-धाममें प्रकट होकर लीला करते हैं और मक्तोंके समरण-चिन्तन तथा आनन्द-मङ्गलकी सामग्री प्रकट करके पुनः अन्तर्धान हो जाते हैं। साधकोंके लिये किस प्रकार कृपा करके भगवान अन्तर्गलको और अनादि कालसे सञ्चित संस्कारपटको विशुद्ध कर देते हैं, यह बात भी इस चीरहरण-लीलासे प्रकट होती है। भगवान्की जीठा रहस्यमयीं है, उसका तत्त्व केवल भगतान् ही जानते हैं और उनकी छपासे उनकी लीलामे प्रविष्ट भाग्यवान् भक्त कुछ-कुछ जानते हैं। यहाँ तो शाखों और संतोंकी वाणीके आधारपर कुछ लिखनेकी घृष्टता की गयी है ।





# रासलीलाकी महिमा

# भगवानिष ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमलिकाः। वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्चितः॥

श्रीमद्भागवतमें रासलीलाके पाँच अध्याय उसके पाँच प्राण माने जाते हैं । भगवान् श्रीकृष्णकी परम अन्तरङ्ग-लीला, निजखरूपभूता गोपिकाओं और ह्वादिनी शक्ति श्रीराधाजीके साथ होनेवाली भगवान्की दिन्यातिदिन्य क्रीडा, इन अध्यायोंमें कही गयी है। 'रास' शब्दका मूल रस है और रस खयं भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं--'रसो वै सः'। जिस दिन्य क्रीडामें एक ही रस अनेक रसोंके रूपमें होकर अनन्त-अनन्त रसका समाखादन करे; एक रस ही रस-सम्हके रूपमें प्रकट होकर खयं ही आखाद-आखादक, लीला, धाम और विभिन्न आलम्बन एवं उद्दीपनके रूपमें कीडा करे-उसका नाम रास है। भगवान्की यह दिव्य लीला भगवान्के दिव्य धाममें दिव्यरूपसे निरन्तर हुआ करती है। यह भगवान्की विशेष कृपासे प्रेमी साधकोंके हितार्थ कभी-कभी अपने दिन्य धामके साथ ही भूमण्डलपर भी अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख-सुन एवं गाकर तथा स्मरण-चिन्तन करके अधिकारी पुरुष रसस्वरूप भगवान्की इस परम रसमयी छीलाका आनन्द ले सकों और खयं भी भगवान्की छीछामें सम्मिछित होकर अपनेको कृतकृत्य कर सकें । इस पञ्चाध्यायीमें वंशीध्वनि, गोपियोंके अभिसार, श्रीकृष्णके साथ उनकी बातचीत, रमण, श्रीराधाजीके साथ अन्तर्धान, पुनः प्राकट्य, गोपियोंके द्वारा दिये हुए वसनासनपर विराजना, गोपियोंके कूट प्रश्नका उत्तर, रासनृत्य, क्रीडा, जलकेलि और वनविहार-का वर्णन है-जो मानवी भाषामें होनेपर भी वस्तुत: परम दिन्य है।

समयके साथ ही मानव-मस्तिष्क भी पलटता रहता है। कभी अन्तर्दष्टिकी प्रधानता हो जाती है और कभी बहिर्दृष्टिकी। आजका युग ही ऐसा है जिसमें भगवान्-की दिन्य-लीलाओंकी तो बात ही क्या, ख्वयं भगवान्के अस्तित्वपर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है। ऐसी स्थितिमें इस दिन्य लीलाका रहस्य न समझकर लोग तरह-तरहकी आशङ्का प्रकट करें, इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। यह लीला अन्तर्दृष्टिसे और मुख्यतः भगवत्कृपासे ही समझमें आती है। जिन भाग्यवान् और भगवत्कृपाप्राप्त महात्माओंने इसका अनुमव किया है वे धन्य हैं और उनकी चरण-धूलिके प्रतापसे ही त्रिलोकी धन्य है। उन्हींकी उक्तियोंका आश्रय लेकर यहाँ रासलीलाके सम्बन्धमें यिकाञ्चित् लिखनेकी धृष्टता की जाती है।

यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिये कि भगवान-का शरीर जीव-शरीरकी भाँति जड नहीं होता । जडकी सत्ता केवल जीवकी दृष्टिमें होती है, भगवान्की दृष्टिमें नहीं । यह देह है और यह देही है, इस प्रकारका मेदभाव केवल प्रकृतिके राज्यमें होता है। अप्राकृत लोकमें-जहाँकी प्रकृति भी चिन्मय है-सब कुछ चिन्मय ही होता है; वहाँ अचित्की प्रतीति तो केवल चिद्विलास अथवा भगवान्की छीलाकी सिद्धिके लिये होती है। इसलिये स्थूलतामें-या यों किहिये कि जडराज्यमें रहनेवाला मस्तिष्क जब भगवान्की अप्राकृत लीलाओं के सम्बन्धमें विचार करने लगता है तव वह अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार जडराज्यकी धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओंका ही आरोप उस दिव्य राज्यके विषयमें भी करता है, इसिलये दिन्यलीलाके रहस्यको समझनेमें असमर्थ हो जाता है। यह रास वस्तुतः परम उज्ज्वल रसका एक दिव्य प्रकाश है। जड जगत्की बात तो दूर रही, ज्ञानरूप या विज्ञानरूप जगत्में भी यह प्रकट नहीं होता । अधिक क्या, साक्षात् चिन्मय तत्त्वमें भी



आत्मारामकी आत्मकी इ। -- मगवान्ते हैंसकर गोषियोंके साथ क्षीकृ बारम्म की।

इस परम दिव्य उज्ञ्बल रसका लेशामास नहीं देखा जाता। इस परम रसकी स्कूर्ति तो परम भावमयी श्रीकृष्णप्रेमस्वश्यपा गोपीजनोंके मधुर हृदयमें ही होती है। इस रासलीलाके यथार्थ खरूप और परम माधुर्यका आखाद उन्हींको मिलता है, दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।

भगवान्के समान ही गोपियाँ भी परमरसमयी और सिबदानन्दमयी ही है। साधनाकी दृष्टिसे भी उन्होंने न केवल जड शरीरका ही त्याग कर दिया है, बल्कि सूक्ष्म शरीरसे प्राप्त होनेवाले खर्ग, कैवन्यसे अनुभव होनेवाले मोक्ष-और तो क्या, जडताकी दृष्टिका ही त्याग कर दिया है । उनकी दृष्टिमें केवल चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण हैं, उनके हदयमें श्रीकृष्णको तृप्त करनेवाला प्रेमामृत है। उनकी इस अलैकिक स्थितिमें स्थूलशरीर, उसकी स्मृति और उसके सम्बन्धसे होनेवाले अङ्ग-सङ्गकी कल्पना किमी भी प्रकार नहीं की जा सकती । ऐसी कन्पना तो केवल देहात्मबुद्धिसे जकड़े हुए जीवोंकी ही होती है। जिन्होंने गोपियोंको पहचाना है, उन्होंने गोपियोंकी चरणधूलिका स्पर्श प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाही है। ब्रह्मा, शङ्कर, उद्भव और अर्जुनने गोपियोकी उपासना करके भगवान्के चरणोंमें वैसे प्रेमका वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करनेकी अभिराध की है। उन गोपियोंके दिन्य भागको साधारण स्नी-पुरुषके भाय-जैसा मानना गोपियोंके प्रति, भगवान्के प्रति और वास्तवमें सत्यके प्रति महान् अन्याय एवं अपराघ है। इस अपराधसे बचनेके लिये भगगान्की दिव्य लीलाओं-पर विचार करते समय उनकी अप्राकृत दिव्यताका स्मरण रखना परमावस्यक है।

भगवान्का चिदानन्दयन शरीर दिव्य है। बह अजन्मा और अविनाशी है, हानोपादानरहित है। बह नित्य सनातन शुद्ध भगतत्वक्ष ही है। इसी प्रकार गोपियाँ दिव्य जगत्की भगतान्की खरूपभूता अन्तरङ्ग- राक्तियाँ हैं। इन दोनोंका सम्बन्ध भी दिव्य ही है। यह उच्चतम मानराज्यकी छीछा स्थूछ रारीर और स्थूछ मनसे परे है। आनरण-भङ्गके अनन्तर अर्थात् चीर-हरण करके जब भगनान् खीकृति देने हैं, तब इसमें प्रवेश होता है।

प्राकृत देहका निर्माण होता है स्थूल, सूरम और कारण-इन तीन देहोंके संयोगसे। जबतक 'कारण शरीर' रहता है, तबतक इस प्राकृत देहसे जीवको छुटकारा नहीं मिलता। 'कारण शरीर<sup>ें</sup> कहते हैं पूर्वकृत कर्मोंके उन संस्कारोंको, जो देह-निर्माणमें कारण होते हैं। इस 'कारण शरीर' के आधारपर जीनको बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़ना होता है और यह चक्र जीक्की मुक्ति न होनेतक अथवा 'कारण' का सर्वया अभाव न होनेतक चलता ही रहता है। इसी कर्मबन्धनके कारण पाञ्चभौतिक स्थूलशरीर मिलता है-जो रक्त, मांस, अस्थि आदिसे भरा और चमड़ेसे ढका होता है । प्रकृतिके राज्यमें जितने शरीर होते हैं, सभी वस्तुतः योनि और विन्दुके संयोगसे ही बनते हैं; फिर चाहे कोई कामजनित निकृष्ट मैथुनसे उत्पन हो या जर्बरेता महापुरुषके सङ्कल्यसे विन्दुके अयोगामी होनेपर कर्तब्यरूप श्रेष्ठ मैथुनसे हो, अयग विना ही मैथुनके नामि, हृदय, कण्ठ, कर्ण, नेत्र, सिर, मस्तक आदिके स्पर्शसे, विना ही स्पर्शके केवल दृष्टिमात्रसे अपवा विना देखे केवल सङ्गल्पसे ही उत्पन्न हो । ये मैथुनी-अमैथुनी (अथवा कभी-कभी स्त्री या पुरुप-शरीरके विना भी उत्पन्न होनेवाले ) सभी शरीर हैं योनि और बिन्दुके सयोगजनित ही। ये सभी प्राकृत शरीर है। इसी प्रकार योगियोंके द्वारा निर्मित 'निर्माणकाय' यद्यपि अपेक्षाकृत शुद्ध हैं, परन्तु वे भी हैं प्राकृत ही । पितर या देवोंके दिव्य कहलानेवाले शरीर भी प्राकृत ही हैं। अप्राकृत शरीर इन सबसे निलक्षण हैं, जो महाप्रल्यमें भी नष्ट नहीं होते । और मगरदेह तो साक्षाव्

भगत्रत्खरूप ही है। देव-शरीर प्राय: रक्त-मांस-मेद-अस्थियाले नहीं होते । अप्राकृत शरीर भी नहीं होते । फिर भगवान् श्रीकृष्णका भगवत्स्वरूप शरीर तो रक्त-मांस-अस्थिमय होता ही कैसे। वह तो सर्वथा चिदानन्दमय है। उसमें देह-देही, गुण-गुणी, रूप-रूपी, नाम-नामी और छीछा तथा छीछापुरुपोत्तमका मेद नहीं है। श्रीकृष्णका एक-एक अङ्ग पूर्ण श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्णका मुखमण्डल जैसे पूर्ण श्रीकृष्ण है, वैसे ही श्रीकृष्णका पदनख भी पूर्ण श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्णकी सभी इन्द्रियोंसे सभी काम हो सकते हैं। उनके कान देख सकते हैं, उनकी आँखें सुन सकती हैं, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूँघ सकती है, उनकी विचा खाद ले सकती है। वे हाथोंसे देख सकते हैं, आँखोंसे चल सकते हैं। श्रीकृष्णका सब कुछ श्रीकृष्ण होनेके कारण वह सर्वथा पूर्णतम है । इसीसे उनकी रूपमाधुरी नित्यवर्द्धनशील, नित्य नवीन सौन्दर्यमयी है। उसमें ऐसा चमत्कार है कि वह स्वयं अपनेको ही आकर्षित कर लेती है। फिर उनके सौन्दर्य-माधुर्यसे गौ-हरिन और वृक्ष-वेल पुलकित हो जायँ, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान्के ऐसे खरूपभूत शरीरसे गंदा मैथुनकर्म सम्भव नहीं । मनुष्य जो कुछ खाता है उससे क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद, मजा और अस्थि वनकर अन्तमें शुक्र वनता है; इसी शुक्रके आधारपर शरीर रहता है और मैथुनक्रियामें इसी शुक्रका क्षरण हुआ करता है। भगवान्का शरीर न तो कर्मजन्य है, न मैथुनी सृष्टिका है और न देवी ही है। वह तो इन सबसे परे सर्वया विशुद्ध भगवत्खरूप है। उसमें रक्त, मांस, अस्थि आदि नहीं हैं; अतएव उसमें शुक्र भी नहीं है। इसिटिये उससे प्राकृत पाञ्चभीतिक शरीरोंवाले स्नी-पुरुपोंके रमण या मैथुनकी कल्पना भी नहीं हो सकती । इसीलिये भगवान्को उपनिपट्में 'अखण्ड ब्रह्मचारी' वतलाया गया है और इसीसे भागवतमें उनके लिये 'अवरुद्धसौरत' आदि शब्द आये हैं। फिर कोई शङ्का करे कि उनके सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके इतने पुत्र कैसे हुए तो इसका सीधा उत्तर यही है कि यह सारी भागवती सृष्टि थी, भगवान्के सङ्कल्पसे हुई थी। भगवान्के शरीरमें जो रक्त-मांस आदि दिखलायी पड़ते हैं, वह तो भगवान्की योगमाया-का चमत्कार है। इस विवेचनसे भी यही सिद्ध होता है कि गोपियोंके साथ भगवान् श्रीकृष्णका जो रमण हुआ वह सर्वथा दिव्य भगवत्-राज्यकी लीला है, लीकिक काम-क्रीडा नहीं।

#### × × ×

इन गोपियोंकी साधना पूर्ण हो चुकी है । भगवान्ने अगली रात्रियोंमें उनके साथ विहार करनेका प्रेमसङ्खल्प कर लिया है । इसीके साथ उन गोपियोंको भी जो नितय-सिद्धा हैं, जो छोकदृष्टिमें विवाहिता भी हैं, इन्हीं रात्रियोंमें दिन्य-छीलामें सम्मिलित करना है। वे अगली रात्रियाँ कौन-सी हैं, यह वात भगवान्की दृष्टिके सामने हैं। उन्होंने शारदीय रात्रियोंको देखा। 'भगवान्ने देखा'—इसका अर्थ सामान्य नहीं, विशेष है । जैसे सृष्टिके प्रारम्भमें 'स ऐक्षत एकोऽहं वहु स्याम् ।'—भगवान्के इस ईक्षणसे जगत्की उत्पत्ति होती है, बैसे ही रासके प्रारम्भमें भगवान्के प्रेम-वीक्षणसे शरत्कालकी दिव्य रात्रियोंकी सृष्टि होती है। मिलका-पुष्प, चिन्द्रका आदि समस्त उद्दीपनसामग्री भगवान्के द्वारा वीक्षित है अर्थात् छैकिक नहीं, अछैकिक— अप्राक्तत है । गोपियोंने अपना मन श्रीकृष्णके मनमें मिला दिया था। उनके पास खयं मन न था। अव प्रेम-दान करनेवाले श्रीकृष्णने विहारके छिये नवीन मनकी, दिन्य मनकी सृष्टि की । योगेश्वरेश्वर भगवान् श्रीकृष्णकी यही योगमाया है जो रासछीछाके छिये दिच्य स्थल, दित्र्य सामग्री एवं दिव्य मनका निर्माण किया करनी है। इतना होनेपर भगवान्की वांसुरी वजती है।

भगवान्की बाँसुरी जडको चेतन, चेतनको जड,

भगवान्की बाँसुरी जड़को चेतन, चेतनको जह, चलको अचल और अचलको चल, विश्वितको सम्विध्य और समाधिस्थको विधित बनाती रहनी है। बगवान्का प्रेमदान प्राप्त करके नीपियाँ निस्सङ्कल्प, निश्चित्त होकर घरके काममें लगी हुई थीं। कोई गुरुजनीको सेचा-शुश्चृषा—धर्मिक काममें लगी हुई थीं, कोई गो-दोहन आदि अर्थके काममें लगी हुई थीं। कोई साज-शृङ्खार आदि कामके साधनमें व्यस्त थीं, कोई पूजा-पाठ आदि मोक्स्सधनमें लगी हुई थीं। सब लगी हुई थीं अपने-अपने काममें, परन्तु वास्तवमें वे उनमेंसे एक भी प्रदार्थ चाहती न थीं। वहीं उनकी विशेषता थीं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वेशीध्विन सुनते ही कर्मको पूर्णतापर उनका ध्यान नहीं गया; काम पूरा करके चलें, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। वे चल पड़ी उस साधक संन्यासीके समान, जिलका प्रदय वैराग्यको प्रदीप ज्वालाने परिपूर्ण है। किसीने किसीसे पूरु नहीं, सलाह नहीं की; अस्त-व्यल गतिने जो जैसे थी, वैने ही श्रीकृष्णके पास पहुँच गयी। वैराण्यकी पूर्णता और प्रेमकी पूर्णता एक ही बात है, दो नहीं। गोपियों बज और श्रीकृष्णके बीचमें मूर्तिमान् वैराग्य है या मूर्तिमान् प्रेम, क्या इसका निर्णय कोई कर सकता है ?

मध्यांक हो भेद है— १ — मयीदापूर्ण वैध याधना और २ — मयीदारित अवैध प्रेमसाधना । होनेकि हो अपने-अपने स्वतन्त्र नियम है । वैध साधनामें जैसे नियमोंक बन्धनका, सनातन पद्धितका, कर्तव्योंका और विविध पालनीय कर्मोंका त्याग साधनामें भ्रष्ट करनेवाला और महान् तानिकर है, वैसे हो अवैध प्रेमसाधनामें इनका पालन कलक्क्कप होता है । यह बात नहीं कि इन सब आव्योविक साधनोंकों कर अवैध प्रेमसाधनाका नाष्ट्रक ज्ञान-बूझकर होई देता है । बात यह है कि वह लगे हो ऐसा है, अत्यों इनकी आवश्यकता नहीं है । ये वहां अपने-आप वैसे ही छूट जाते हैं, जैसे नदीके पार पहुँच जानेपर नगाभाविक ही नौकाको नवारी छूट जातो है । क्योनपर न तो नौकापर बैठकर चलनेका प्रश्न उठता है और न ऐसा चाहने या करनेवाला बृद्धिमान् हो भाग जाता है । ये यब साधन बहीतक रहते हैं, जहातक सारी वृत्तियाँ महज स्वेच्छासे सदा-सर्वद एकमाव भगवान्की और दीइने नहीं लग जातीं । इसीलिये भगवान्ने गीतामें एक जनह तो अर्जुनसे कहा है—

न प्रे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तं एव च कर्मीण ॥ यदि हार्षः न वर्तेयं जातु कर्यण्यनिद्धतः । मय बन्धांनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वदाः ॥ उत्सीदेपुरिये लोका न कृयौ कर्म बेदहम् । सङ्गरस्य च कर्तां स्वामुपहन्यामियाः प्रजाः ॥ सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्याहिद्दांन्तथासक्तिश्चकीषुंलोंकसंत्रहम् ॥

(३। ऱ्यं—२५)

'अर्जन! यद्यांप तीनी लोकोंने मुझे कुता भी करना नहीं है और न पुझे किसी चस्तुको प्राप ही करना है, जो मुझे न प्राप हो है। यदि में मान्नधान होकर कर्म न कहें तो अर्जुन! मेरी देखा-देखी लोग कमींको छोड़ मेठें और यो मेरे कर्म न करनेने ये सार लोक ध्रष्ट हो जाय तथा में इन्हें वर्णसङ्कर बनानेवाला और मारी प्रजाका नाझ करनेवाला बन्। इसिंकचे भेर इस आदर्शके अनुसार अनस्मक्त ज्ञानी पृष्टपको भी लोकसंग्रहके लिये वैसे ही कर्म करना चाहिये, जैसे क्षमीं आसक्त अञ्चानी लोग करते हैं।'

यहाँ भगवान् आदर्श क्षेकसमाते महापुरूषंक रूपमे बोलते हैं, लोकानायक ब्रनकर सर्वसाधारणको शिक्षा देते हैं। इसलिये स्वयं अपना उदाहरण देकर कोगोको कमेंमे प्रकृत करना चाहते हैं। ये ही भगवान् उसी गीतामे जहाँ अन्तरङ्गताकी बात कहते हैं, वहाँ स्पष्ट कहते हैं—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं इारणं ब्रज । (१८ । ६६)

'सारे धर्मीका त्याग करके तू केवल एक वेरी शरणवे आ जा।'

यतः बात सबके छिये नहीं है। इसीसे भगवान् १८। ६४ में इसे सबसे बढ़कर छिपी हुई गुष्ठ बात (सर्वगुद्धतम) कहकर इसके:बादके ही इलोकमें कहते हैं:—

हुदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । न चाशुश्रुपवे वाच्यं न च मां योऽध्यमृयति ॥ (१८।६७)

'भैत्या अर्जुन ! इस मर्जगुतातम बातको जो इन्द्रिय-विजयी तपत्थी न हो, मेरा भक्त न हो, सुनना न चाहता हो और मुझमें दोष लगाता हो, उसे न कहना ।'

श्रीगोपीजन साधनाके इसी उच्च स्तरमे परम आदर्श थी। इमीसे उन्तीन देह-गेह, यति-पुत्र, लोक-परलोक, कर्तव्य-धर्म—सबको छोड्कर, सबका उल्लख्नुम कर, एकमान परमधर्मम्बरूप भगवान् श्रीकृष्णको ही पानेके लिये अभिन्यार किया था। उनका यह परि।-पुत्रेका त्याग, यह सर्वधर्मका त्याग ही उनके स्तरके अनुरूप न्वधर्म है।

इस 'मर्थपर्यत्याम' भाष स्वधर्मका आचरण गोषियो जैसे इस समके साधकों में ही सम्भव है। क्योंकि सब धमींका यह त्याम वहीं कर सकते हैं, जो इसका यथाविधि पूर पाइन कर बुक्ति बाट इसके प्रमापक अनन्य और अधिका देखदुलंभ भगवादेगाको प्राप्त कर बुक्ते हैं, वे भी जान-बूक्कर त्याम नहीं करते। सूर्यका प्रख्य प्रकाश हो जानेपर नैन्द्रीपककी पाति स्वतः भी ये धर्म उसे त्याम देते हैं। यह त्याम तिरसहरपूलक नहीं, वरे तृतिमृतक है। भगवादेगको केंची स्थितका यह स्वरूप है। देविप नारदजीका एक सूत्र है—

#### 'वेदानिष मन्यस्पति, केवलमिनिङ्जानुरागं लमते।'

'ओ वेदोका (बेदमूलक सनस्त धर्मनर्याटाओका) भी धलीगाँति त्याग का देता है, वह अन्तर्यह, असीम भगवलेमको प्राप्त करता है।'

जिसको भगवान् अपनी वशोध्वनि सुनाकर—नाम लै-लेकर बुलायें, वह भला किसी दुनरे धर्मकी और ताककर कथाऔर फैसे रुक सकता है।

रोकनेकातीन रोका भी, परन्तु हिमालयसे निकलकर समुद्रमें गिरनेवाली बहापूत नदीकी प्रकर भागको क्या कोई ग्रेक सकता है ? वे न रुकी, नहीं रोकी आ सकी। जिनके चित्तमें कुछ प्राक्तन संस्कार अविद्याष्ट्र थे, वे अपने अनिधकारक कारण संद्रारे आनेमें समर्थ न हुई। उनका अरीर भरमें पड़ा रह गया, भगवान्के वियोग-दु:ससे उनके मारे कलुम भूल गये, ध्यानमें प्राप्त भगवान्के प्रेमालिक्षनमें उनके समस्त मीभाग्यका परमफल प्राप्त में गया और वे भगवान्के प्रम्न संद्रात्त है कि पाष्ट्रपत्रों कारण हो व्यान से पाप्त संद्रात्त है कि पाष्ट्रपत्रों पहले ही भगवान्के पास पहुंच गर्यों। भगवान्में मिल गर्यो। यह शास्त्रका प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि पाष्ट्रपत्रों कारण हो क्यान सेवा है और भूषाभूषका भीग होता है। श्रुपत्रभ कमीक भोगमें जब पाप-पूज्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब बीवकी मृक्ति हो आती है। यहायि गोपिया पाप-पूज्यमें रहिड श्रीभगवान्को प्रेम-प्रतिमास्कल्या थी, तथापि श्रीकां हिस्से यह दिखाया गया है कि अपने प्रियतम श्रीकृष्णके पास न जा सकतेने, उनके विराह्मकरमें उनको इतना महान सन्ताप हुआ कि अससे उनके सम्पूर्ण अश्रुपका भोग हो गया, उनके समस्त पाप नष्ट हो गये। और प्रियतम भगवान्के भानमें उनके प्रतान अगन्त हुआ कि उससे उनके साथे प्रथान फाया। इस प्रकार पाप-पुण्योंका पूर्णक्रमं अभाव हीनेमें उनकी मृक्ति हो गयो। चाहे किसी भी भावसे हो—कामसे, स्रोधक्षे, लोगसे—जो भगवान्के मृक्त्यम्ब श्रीविग्रहका विराह करता है, उसके भावकी अपेका न करके बस्तुशक्ति हो उसका कल्याण हो जाता है। यह भगवान्के श्रीविग्रहका विशेषता है। भावके हो स्राप्त हो प्रतान है। विराह भगवान्के श्रीविग्रहका विशेषता है। भावके हो स्वरा हो एक प्रसारपूर्ति भी परम कल्याणका दान कर सकती है, बिना भावके हो कल्याणदान भगवादिव्हका सहजा दान है।

कल्याण हो जाता है। यह भगनान्के श्रीनिष्ठहकी विशेषता है। भावके द्वारा तो एक प्रस्तरमूर्ति भी परम कल्याणका दान कर सकती है, बिना भावके ही कल्याणदान भगनदिष्ठहका सहज दान है।

भगनान् है बडे लीलामय । जहाँ वे अखिल निश्वके निघाता ब्रह्मा शिन आदिके भी बन्दनीय, निखिल जीवोंके प्रत्यगातमा है, वहीं वे छीछानटनर गोपियोंके इशारेपर नाचनेवाले भी हैं । उन्होंकी इन्डासे, उन्होंके प्रेमाह्वान-से, उन्होंने वंशी निमन्त्रणसे प्रेरित होकर गोपियाँ उनके पास आयीं, परन्तु उन्होंने ऐसी भारमङ्गी प्रकट की, ऐसा स्नॉग बनाया, मानो उन्हें गोपियोके आनेवा कुछ पता ही न हो । शायद गोपियोंके मुँहसे वे उनके हृदयकी बात, प्रेमकी बात सुनना चाहते हों। सम्भव है, वे विप्रत्म्भके द्वारा उनके मिछन भावको परिपुष्ट करना चाहते हो । बहुत करके तो ऐसा माछम होता है कि कहीं सोग इसे साधारण बात न समझ हैं, इसिंग्ये साधारण लोगोंके लिये उपदेश और गोपियोंका अधिकार भी उन्होंने सबके सामने रख दिया । उन्होंने बनलाया-भोपियो ! व्रजमें कोई निपत्ति तो नहीं आयी, घोर रात्रि-में यहाँ आनेका कारण क्या है । घरवाले ढूँढते होंगे, अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिये । वनकी शोभा देख छी, अब बच्चों और बढ़दोका भी ध्यान करो । धर्मके अनुकूल मोक्षके खुले हुए द्वार अपने सगे-सम्बन्धियोंकी सेवा छोड़कर वनमें दर-दर भटकना क्षिपोंके लिये अनुचित है। स्त्रीको अपने पतिकी ही सेवा करनी चाहिये, वह कैसा भी क्यों न हो । यही सनातन धर्म है । इसीके अनुसार तुम्हें चलना चाहिये । मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझसे प्रेम करती हो। परन्तु प्रेममें शारीरिक सिनिधि आवस्यक नहीं है। श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यानसे सान्निध्यकी अपेक्षा अधिक प्रेम बढता है। जाओ, तुम सनातन सदाचारका पाछन करो। इघर-उघर मनको मत भटकने दो।'

श्रीकृष्णको यह शिक्षा गोपियोंक िय नहीं, सामान्य नारी-जातिके लिये हैं। गोपियोंका अधिकार विशेष था और उसको अकट करनेके लिये ही भगनान् श्रीकृष्णने ऐसे वचन कहे थे। इन्हें सुनकर गोपियोंकी क्या दशा हुई और इसके उत्तरमें उन्होंने श्रीकृष्णसे क्या प्रार्थना की, वे श्रीकृष्णको मनुष्य नहीं मानतीं, उनके पूर्णवह सनातन खरूपको भलीभाँति जानती हैं और यह जान कर ही उनसे प्रेम करती हैं—इस वातका किनना सुन्दर परिचय दिया, यह सब निपय मूलमें ही पाठ करनेयोग्य है। सचमुच जिनके इदयमें भगनान्के परमतक्का वैसा अनुपम ज्ञान और भगवान्के प्रति वैसा महान् अनन्य अनुराग है और सचाईके साथ जिनकी वाणीमें वैसे उद्गार हैं, वे ही निशेष अधिकारवान् हैं।

गोपियोंकी प्रार्थनासे यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्णको अन्तर्यामी, योगेश्वरेश्वर परमात्माके रूपमें पहचानती थीं और जैसे दूसरे छोग गुरु, सखा या माता पिताके रूपमें श्रीकृष्णकी उपासना करते हैं वैसे ही वे पतिके रूपमें श्रीकृष्णसे प्रेम करती थीं, जो कि शास्त्रोंमें मधुर भागके—उज्ज्वल परम रसके नामसे कहा गया है। जब प्रेमके सभी भान पूर्ण होते हैं और साधकोंको खामि सखादिके रूपमें भगगन् मिलते हैं, तब गोपियोंने क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव--जिसमें शान्त, दास्य, संख्य और वातसत्य सब-के-सब अन्तर्भूत हैं और जो सबसे उन्नत एव सबका अन्तिम रूप है—क्यों न पूर्ण हो । भगगन्ने उनका भाव पूर्ण किया और अपनेको असस्य रूपोंमै प्रकट करके गोपियोंके साथ कीडा की । उनकी क्रीडा का खरूप वतलाते हुए कहा गया है—'रेमे रमेशो वन सुन्दरीभिर्यथार्भक सप्रतिविम्बिनभग । जैसे न हा-स शिशु दर्पण अयना जलमें पडे हुए अपने प्रतिवि<sup>म्दर्</sup> साय खेलता हे, वैसे ही रमेश भगनान् और वजसुन्दर्शि ने रमण किया । अर्थात् सचिदानन्द्धन सर्गात<sup>र्यानी</sup>

प्रेमरस-खरूप, छीछारसमय परमात्मा भगतान् श्रीकृप्णने अपनी ह्वादिनी-राक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्तिसे उत्पन्न अपनी प्रतिविम्ब-खरूपा गोपियोंसे आत्मक्रीड़ा की । पूर्णब्रह्म सनातन रसखरूप रसराज रसिक-रोखर रसपरब्रह्म अखिछरसामृतविग्रह भगवान् श्रीकृष्णकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीड़ा-का नाम ही रास है । इसमें न कोई जड रारीर था न प्राकृत अङ्ग-सङ्ग था, और न इसके सम्बन्धकी प्राकृत और स्थूछ कल्पनाएँ ही थीं । यह था चिदानन्दमय भगवान्का दिव्य विहार, जो दिव्य छीछाधाममें सर्वदा होते रहनेपर भी कभी-कभी प्रकट होता है ।

वियोग ही संयोगका पोषक है, मान और मद ही भगवान्की छीलामें बाधक हैं। भगवान्की दिव्य छीलामें मान और मद भी, जो कि दिव्य हैं, इसीलिये होते हैं कि उनसे लीलामें रसकी और भी पुष्टि हो। भगवान्-की इच्छासे ही गोपियोंमें लीलानुरूप मान और मदका सञ्चार हुआ और भगवान् अन्तर्धान हो गये। जिनके हृदयमें लेशमात्र भी मद अवशेष है, नाममात्र भी मानका संस्कार शेष है, वे भगवान्के सम्मुख रहनेके अधिकारी नहीं । अथवा वे भगवान्का, पास रहनेपर भी, दर्शन नहीं कर सकते। परन्तु गोपियाँ गोपियाँ थीं, उनसे जगत्के किसी प्राणीकी तिलमात्र भी तुलना नहीं है । भगवान्के वियोगमें गोपियोंकी क्या दशा हुई, इस बातको रासलीलाका प्रत्येक पाठक जानता है। गोपियोंके शरीर-मन-प्राण, वे जो कुछ थीं—सव श्रीकृप्णमें एकतान हो गये । उनके प्रेमोन्मादका वह गीत, जो उनके प्राणोंका प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तोंको भावमग्न करके भगवान्के छीछाछोकमें पहुँचा देता है। एक वार सरस दृदयसे, दृदयहीन . होकर नहीं, पाठ करनेमात्रसे ही वह गोपियोंकी महत्ता सम्पूर्ण हृदयमें भर देता है । गोपियोंके उस 'महाभाव'— उस 'अलौकिक प्रेमोन्माद'को देखकर श्रीकृप्ण भी अन्तर्हित न रह सके, उनके सामने 'साक्षात् मन्मथमन्मथ'रूपसे प्रकट हुए और उन्होंने मुक्तकण्ठसे स्त्रीकार किया कि 'गोपियो, मैं तुम्हारे प्रेमभावका चिर-ऋणी हूँ। यदि मैं अनन्त कालतक तुम्हारी सेवा करता रहूँ, तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकता। मेरे अन्तर्धान होनेका प्रयोजन तुम्हारे चित्तको दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे प्रेमको और भी उज्ज्वल एवं समृद्ध करना था।' इसके बाद रासक्रीड़ा प्रारम्भ हुई।

जिन्होंने अध्यात्मशास्त्रका स्वाध्याय किया है, वे जानते हैं कि योगसिद्धिप्राप्त साधारण योगी भी कायव्यूहके द्वारा एक साथ अनेक शरीरोंका निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थानोंपर उपस्थित रहकर पृथक्-पृथक् कार्य कर सकते हैं। इन्द्रादि देवगण एक ही समय अनेक स्थानोंपर उपस्थित होकर अनेक यशोंमें युगपत् आहुति स्वीकार कर सकते हैं। निखिल योगियों और योगेश्वरोंके ईश्वर सर्वसमर्थ भगवान् श्रीकृष्ण यदि एक ही साथ अनेक गोपियोंके साथ कीड़ा करें, तो इसमें आश्वर्यकी कौन-सी वात है श जो लोग भगवान्को भगवान् नहीं स्वीकार करते, वही अनेकों प्रकारकी शङ्का-कुशङ्काएँ करते हैं। भगवान्की निज लीलामें इन तर्कोंका सर्वथा प्रवेश नहीं है।

गोपियाँ श्रीकृष्णकी खकीया थीं या परकीया, यह प्रश्न भी श्रीकृष्णके खरूपको भुलाकर ही उठाया जाता है। श्रीकृष्ण जीच नहीं हैं कि जगत्की वस्तुओं में उनका हिस्सेदार दूसरा जीव भी हो। जो कुछ भी या, है और आगे होगा—उसके एकमात्र पित श्रीकृष्ण ही हैं। अपनी प्रार्थनामें गोपियों ने और परीक्षित्के प्रश्नके उत्तरमें श्रीक्षुकदेवजीने यही वात कही है कि गोपी, गोपियों के पित, उनके पुत्र, सगे-सम्बन्धी और जगत्के समस्त प्राणियों के हदयमें आत्मारूपसे, परमात्मारूपसे जो प्रभु स्थित हैं—वही श्रीकृष्ण हैं। कोई भ्रमसे, अज्ञानसे, भले ही श्रीकृष्णको पराया समझे; वे किसीके

पराये नहीं हैं, सबके अपने हैं, सब उनके हैं। श्रीकृष्णकी दृष्टिसे, जो कि वास्तिक दृष्टि है, कोई परकीया हे ही नहां, सब खकीया हैं, सब केन्छ अपना ही छीछाविछास हैं, सभी खरूपभूता अन्तरङ्गा शक्ति हैं। गोपियाँ इस बातको जानती थीं ओर स्थान स्थानपर उन्होंने ऐसा कहा है।

ऐसी स्थितिमें 'जारभाव' और 'औपपत्य' का कोई लोकिक अर्थ नहीं रह जाता । जहाँ काम नहीं है, अङ्ग-सङ्ग नहीं है, वहाँ 'ओपपत्य' ओर 'जारभाव' की कल्पना ही कैसे हो सकती है ? गोपियाँ परकीया नहीं थीं, खकीया थीं, परन्तु उनमें परकीयामाव था । परकीया होनेमें और परकीयाभाव होनेधें आकारा-पातालका अतर है । परकीयाभाउमें तीन बातें बडे महत्त्वकी होती हैं-अपने प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, मिलनकी उत्कट उत्कण्ठा और दोपदृष्टिका सर्वथा अभात । खकीयाभावमें निरन्तर एक साथ रहने के कारण ये तीनों बातें गौण हो जाती हैं, परन्तु परकीयाभाजमें ये तीनों भाव बने रहते हैं। कुछ गोपियाँ जारभावसे श्रीकृष्णको चाहती थीं। इसका इतना ही अर्थ है कि वे श्रीकृष्णका निरन्तर चिन्तन करती थीं, मिलनके लिये उत्कण्ठित रहती थीं और श्रीकृष्णके प्रत्येक व्यनहारको प्रेमकी आँखोंसे ही देखती थीं। चौया भार विशेष महत्त्वका और है-वह यह कि खकीया अपने घरका, अपना और अपने पुत्र-कन्याओं का पालन पोपण, रक्षणावेक्षण पतिसे चाहती है। वह समझती है कि इनकी देखरेख करना पतिका कर्तव्य हे क्योंकि ये सब उसीके आश्रित हैं, ओर वह पतिसे ऐसी आशा भी रखती है। कितनी ही पितपरायणा क्यों न हो, खकीयामें यह सकामभाज छिपा रहता ही हे। परन्तु परकीया अपने प्रियतमसे कुछ नहीं चाहती, कुछ भी आशा नहीं रखती, वह तो केवल अपनेको देकर ही उसे सुखी करना चाहती है।

श्रीगोपियोंमें यह भाग भी भलीभाँति प्रस्फुटित था। इसी विशेपताके कारण सस्कृत साहित्यके कई प्रयोंमें निरन्तर चिन्तनके उदाहरणखरूप परकीयाभावका वर्णन आता है।

गोपियोंके इस भानके एक नहीं, अनेकों दृष्टात श्रीमद्भागनतमें मिलते हैं, इसलिये गोपियोंपर परकीया पनका आरोप उनके भावको न समझनेके कारण है। जिसके जीवनमें साधारण धर्मकी एक हल्की-सी प्रकाश रेखा आ जाती है, उसीका जीवन परम पत्रित्र ओर दूसरोंके लिये आदर्श-खरूप बन जाता है। फिर वे गोपियाँ, जिनका जीवन साधनाकी चरम सीमापर पहुँच चुका है, अथवा जो नित्यसिद्धा एव भगपान्की खरूप भूता हैं, या जिन्होंने कन्पोंतक साधना करके श्रीकृष्णकी कृपासे उनका सेगाधिकार ब्राप्त कर लिया है, सदाचार का उल्लंबन कैसे कर सकती हैं। ओर समस्त धर्म मर्यादाओं के संस्थापक श्रीकृष्णपर धर्मीछद्दनका लाञ्चन कैसे लगाया जा सकता है <sup>२</sup> श्रीकृष्ण और गोपियोंके सम्ब धमें इस प्रकारकी कुकल्पनाएँ उनके दिव्य खरूप और दिव्य लीलके निपयमें अनभिज्ञता ही प्रकट करती हैं ।

श्रीमद्भागनतपर, दशम स्कन्धपर और रासपञ्चा ध्यायीपर अवतक अनेकों भाष्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं—जिनके लेखकोंमें जग्दुरु श्रीन्सभाचार्य, श्रीश्रीधरखामी, श्रीजीवगोखामी आदि हैं। उन लोगोंने बड़े निस्तारसे रासलीलकी महिमा समझायी है। किमीने इसे कामपर निजय वतलाया है, किसीने भगवान्का दिल्य निहार बतलाया है आर किसीने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है। भगनान् श्रीकृष्ण आत्मा हैं, आत्माकार वृत्ति श्रीराधा हैं और शेप आत्मा भिमुख वृत्तियाँ गोपियाँ हैं। उनका धारप्रनाहरूपसे निर तर आत्मरमण ही रास है। किसी भी दृष्टिसे देखें, रासलीलकी महिमा अनिकानिक प्रकट होती है।

परन्तु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिये कि श्रीमद्भागवतमें वर्णित रास या रमण-प्रसङ्ग केवल रूपक या कल्पनामात्र है। वह सर्वथा सत्य है और जैसा वर्णन है, वैसा ही मिलन-विलासादिरूप शृंगारका रसा-खादन भी हुआ था। मेद इतना ही है कि वह लौकिक स्री-पुरुषोंका मिलन न था। उसके नायक थे सिचदानन्दविग्रह, परात्परतत्त्व, पूर्णतम खाधीन और निरङ्कश स्वेच्छाविहारी गोपीनाथ भगवान् नन्दनन्दन; और नायिका थीं खयं ह्वादिनीशक्ति श्रीराघाजी और उनकी कायन्यूहरूपा, उनकी घनीभूत मूर्तियाँ श्रीगोपी-जन । अतएव इनकी यह छीला अप्राकृत थी । सर्वथा मीठी मिश्रीकी अत्यन्त कडुए इन्द्रायण ( त्ँवे )-जैसी कोई आकृति वना छी जाय जो देखनेमें ठीक तूँवे-जैसी ही मालूम हो; परन्तु इससे असलमें क्या वह मिश्रीका त्ँवा कड़ुआ थोड़े ही हो जाता है? क्या तूँबेके आकारकी होनेसे ही मिश्रीके खाभाविक गुण मधुरताका अभाव हो जाता है ? नहीं-नहीं, वह किसी भी आकार-में हो-सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा केवल मिश्री-ही-मिश्री है। बल्कि इसमें छीछा-चमत्कारकी बात जरूर है। लोग समझते हैं कड़ुआ तूँबा, और होती है वह मधुर मिश्री । इसी प्रकार अखिलरसामृतसिन्धु सिचदानन्द-विग्रह भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी अन्तरङ्गा अभिन्न-खरूपा गोपियोंकी लीला भी देखनेमें कैसी ही क्यों न हो, वस्तुतः वह सिचदानन्दमयी ही है। उसमें सांसारिक गंदे कामका कड़ुआ खाद है ही नहीं । हाँ, यह अवश्य है कि इस छीछाकी नकछ किसीको नहीं करनी चाहिये, करना सम्भव भी नहीं है। मायिक पदार्थों के द्वारा मायातीत भगवान्का अनुकरण कोई कैसे कर सकता है ? कडुए त्वेंको चाहे जैसी सुन्दर मिठाईकी आकृति दे दी जाय, उसका कडुआपन कभी मिट नहीं सकता । इसीलिये जिन मोहग्रस्त मनुष्योंने श्रीकृष्णकी रास आदि अन्तरङ्ग-छीलाओंका अनुकरण करके नायक-नायिकाका रसाखादन करना चाहा या चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ है और होगा। श्रीकृष्णकी इन छीछाओंका अनुकरण तो केवछ श्रीकृष्ण ही कर सकते हैं। इसीछिये शुक्तदेवजीने रासपञ्चाच्यायी-के अन्तमें सबको सावधान करते हुए कह दिया है कि भगवान्के उपदेश तो सब मानने चाहिये, परन्तु उनके सभी आचरणोंका अनुकरण न करना चाहिये।

जो लोग भगवान् श्रीकृष्णको केवल मनुष्य मानते हैं और केवल मानवीय भाव एवं आदर्शकी कसौटीपर उनके चित्रको कसना चाहते हैं वे पहले ही शाससे विमुख हो जाते हैं, उनके चित्तमें धर्मकी कोई धारणा ही नहीं रहती और वे भगवान्को भी अपनी बुद्धिके पीछे चलाना चाहते हैं। इसलिये साधकोंके सामने उनकी उक्ति-युक्तियोंका कोई महत्त्व ही नहीं रहता। जो शास्त्रके 'श्रीकृष्ण खयं भगवान् हैं' इस वचनको नहीं मानता, वह उनकी छीछाओंको किस आधारपर सत्य मानकर उनकी आलोचना करता है—यह समझमें नहीं आता । जैसे मानवधर्म, देवधर्म और पशुधर्म पृथक्-पृथक् होते हैं, वैसे ही भगवद्धर्म भी पृथक् होता है और भगवान्के चरित्रका परीक्षण उसकी ही कसौटीपर होना चाहिये। भगवान्का एकमात्र धर्म है—प्रेमपरवशता, दयापरवशता और भक्तोंकी अभिलापा-की पूर्ति । यशोदाके हाथोंसे ऊखलमें वँध जानेवाले श्रीकृप्ण अपने निज-जन गोपियोंके प्रेमके कारण उनके साथ नाचें, यह उनका सहज धर्म है।

यदिं यह हठ ही हो कि श्रीकृष्णका चिरत्र मानवीय धारणाओं और आदशोंके अनुकूछ ही होना चाहिये, तो इसमें भी कोई आपित्तकी वात नहीं है। श्रीकृष्णकी अवस्था उस समय दस वर्षके लगभग थी, जैसा कि भागवतमें स्पष्ट वर्णन मिलता है। गाँवोंमें रहनेवाले वहुत-से दस वर्षके वच्चे तो नंगे ही रहते हैं। उन्हें कामवृत्ति और स्त्री-पुरुष-सम्त्रन्थका कुछ ज्ञान

ही नहीं रहता । लड़के-लड़की एक साथ खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, त्योहार मनाते हैं, गुड़ई-गुड़्एकी शादी करते हैं, वारात ले जाते हैं और आपसमें भोज-भात भी करते हैं । गाँवके बड़े-बूढ़े छोग बच्चोंका यह मनोरञ्जन देखकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके मनमें किसी प्रकारका दुर्भाव नहीं आता । ऐसे बच्चोंको युवती स्त्रियाँ भी बड़े प्रेमसे देखती हैं, आदर करती हैं, नहलाती हैं, खिलाती हैं। यह तो साधारण वचींकी बात है । श्रीकृष्ण-जैसे असाधारण धी-शक्तिसम्पन बालका जिनको अनेकों सद्गुण बाल्यकालमें ही प्रकट हो चुके थे; जिनकी सम्मति, चातुर्य्य और शक्तिसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंसे वजवासियोंने त्राण पाया था; उनके प्रति वहाँकी स्रियों, बालिकाओं और बालकोंका कितना आदर रहा होगा-इसकी कल्पना नहीं की जा सकती । उनके सौन्दर्य, माधुर्य और ऐस्वर्यसे आकृष्ट होकर गाँवकी बालक-बालिकाएँ उनके साथ ही रहती थीं और श्रीकृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभासे राग, ताल आदि नये-नये दंगसे उनका मनोरञ्जन करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। ऐसे ही मनोरझनोंमेंसे रासछीछा भी एक थी, ऐसा समझना चाहिये। जो श्रीकृष्णको केवल मनुष्य समझते हैं, उनकी दृष्टिमें भी यह दोपकी बात नहीं होनी चाहिये । वे उदारता और बुद्धिमानीके साथ भागवतमें आये हुए काम-रति आदि शब्दोंका ठीक वैसा ही अर्थ समझें, जैसा कि उपनिषद् और गीतामें इन शब्दोंका अर्थ होता है । वास्तवमें गोपियोंके निष्कपट प्रेमका ही नामान्तर काम है और भगवान् श्रीकृष्णका आत्मरमण अथग उनकी दिव्य कीड़ा ही रित है। इसीलिये स्थान-स्थानपर उनके लिये विभु, परमेश्वर, लक्ष्मीपति, भगवान्, योगेश्वरेश्वर, आत्माराम, मन्मथमन्मथ आदि शब्द आये हैं-जिससे किसीको कोई भ्रम न हो जाय।

जन गोपियाँ श्रीकृष्णकी वंशीध्यनि सुनकर वनमें जाने छगी थीं, तत्र उनके सगे-सम्त्रन्थियोंने उन्हें जानेसे

रोका था । रातमें अपनी बालिकाओंको मला, कौन वाहर जाने देता । फिर भी वे चली गयीं और इससे घरवालोंको किसी प्रकारकी अप्रसन्नता नहीं हुई। और न तो उन्होंने श्रीकृष्णपर या गोपियोंपर किसी प्रकारका छाञ्छन ही लगाया । उनका श्रीकृष्णपर, गोपियोंपर विस्वास था और वे उनके बचपन और खेळोंसे परिचित थे। उन्हें तो ऐसा माञ्चम हुआ मानो गोपियाँ हमारे पास ही हैं। इसको दो प्रकारसे समझ सकते हैं। एक तो यह कि श्रीकृष्णके प्रति उनका इतना विश्वास था कि श्रीकृष्णके पास गोपियोंका रहना भी अपने ही पास रहना है। यह तो मानवीय दृष्टि है । दूसरी दृष्टि यह कि श्री-कृष्णकी योगमायाने ऐसी व्यवस्था कर रक्खी थी, गोपोंको वे घरमें ही दीखती थीं। किसी भी दृष्टिसे रासलील दूषित प्रसङ्ग नहीं है, बल्कि अधिकारी पुरुपोंके लिये तो यह सम्पूर्ण मनोमलको नष्ट करनेवाला है। रास-**टीटाके अन्तमें कहा गया है कि जो पुरुष श्रदा-भक्ति-**पूर्वक रासछीलाका श्रवण और वर्णन करता है, उसके हृद्यका रोग काम बहुत ही शीव्र नष्ट हो जाता है और उसे भगवानुका प्रेम प्राप्त होता है । भागवतमें अनेकों स्थानपर ऐसा वर्णन आता है कि जो भगवान्की मायाका वर्णन करता है, वह मायासे पार हो जाता है। जो भगवान्के कामजयका वर्णन करता है, वह कामपर विजय प्राप्त करता है। राजा परीक्षित्ने अपने प्रश्नोंमें जो शङ्काएँ की हैं, उनका उत्तर प्रश्नोंके अनुरूप ही अच्याय २९ के इलोक १३ से १६ तक और अव्याय ३३ के खोक ३० से ३७ तक श्रीशुकदेवजीने दिया है।

उस उत्तरसे वे शङ्काएँ तो हट गयी हैं, परन्तु भगवान्की दिव्यलीलका रहस्य नहीं खुलने पाया; सम्भवतः उस रहस्यको गुप्त रखनेके लिये ही ३३वें अच्यायमें रासलीलाप्रसङ्ग समाप्त कर दिया गया। वस्तुनः इस लीलाके मूढ़ रहस्यकी प्राकृत-जगत्में व्याख्या की भी नहीं जा सकती । क्योंकि यह इस जगत्की क्रीड़ा ही नहीं है । यह तो उस दिव्य आनन्दमय—रसमय राज्यकी चमत्कारमयी छीछा है, जिसके श्रवण और दर्शनके छिये परमहंस मुनिगण भी सदा उत्कण्ठित रहते हैं । कुछ छोग इस छीछाप्रसंगको भागवतमें क्षेपक मानते हैं; वे वास्तवमें दुराग्रह करते हैं । क्योंकि प्राचीन-से-प्राचीन प्रतियोंमें भी यह प्रसंग मिछता है और जरा विचार करके देखनेसे यह सर्वथा सुसंगत और निर्दोष प्रतीत होता है । भगवान् श्रीकृष्ण कृपा करके ऐसी विमछ बुद्धि दें,

जिससे हमलोग इसका कुछ रहस्य समझनेमें समर्थ हों।

भगवान्की इस दिन्यलीलाके वर्णनका यही प्रयोजन
है कि जीव गोपियोंके उस अहैतुक प्रेमका, जो कि
श्रीकृष्णको ही सुख पहुँचानेके लिये था, स्मरण करे
और उसके द्वारा भगवान्के रसमय दिन्यलीलालोकमें
भगवान्के अनन्त प्रेमका अनुभव करे। हमें रासलीलाका
अध्ययन करते समय किसी प्रकारकी भी शङ्का न करके
इस भावको जगाये रखना चाहिये।

—हनुमानप्रसाद पोदार

## स्वयं भगवान् श्रीकृष्णके अवतारका प्रयोजन

श्रीमद्भागवतमें इस बातकी स्पष्ट घोषणा की गयी है कि 'अन्ये चांशकला: पुंस: कृष्णस्तु भगवान् खयम्।' अर्थात् दूसरे अवतार अंशावतार एवं कलावतार हैं, परन्तु श्रीकृष्ण खयं साक्षात् भगवान् हैं । तात्पर्य यह है कि और जितने अवतार होते हैं, वे भगवान्के अंश-मात्र या कलामात्र होते हैं; परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण खयं परिपूर्णतम हैं। चाहे जिस दृष्टिसे विचार किया जाय, भगवान् श्रीकृष्ण पूर्ण ही सिद्ध होंगे; क्योंकि वे वास्तवमें पूर्ण हैं। पूर्णताका अर्थ क्या है, किन उपपत्तियोंसे पूर्णताका निश्चय करना चाहिये-यह विचारणीय प्रश्न है। जगत्में जितनी वस्तुएँ हैं, उनकी एक सीमा निर्धारित है। जिसका अंश हो सकता है, उसकी सीमाका भी अनुमान लगाया जा सकता है। एक कण हमें प्राप्त है, यह कण किसी विशेष वस्तुका करोड़वाँ हिस्सा है। अब वह वस्तु कितनी वड़ी है, यह जानना हो तो इस कणको करोड़गुना कर सकते हैं; यही उस वस्तुका परिमाण है। परन्तु जो वस्तु अनन्त है, उसका न तो कोई अंश होता है और न कोई परिमाण ही होता है। भगवान् श्रीकृष्ण अनन्त हैं, उनकी सत्ता अनन्त है, उनका ज्ञान अनन्त है, उनका आनन्द अनन्त है, वे परिपूर्ण एकरस सचिदानन्दस्वरूप हैं।

जगत्के समस्त ज्ञान, सत्ता और आनन्दका परिच्छेद है; परन्तु उनकी सत्ता, ज्ञान और आनन्दका परिच्छेद नहीं है । वे पूर्ण हैं ।

जगत्के सभी पदार्थ शक्ति, क्रिया आदिके सम्बन्धसे एक-एक विशेषता रखते हैं। उन सब विशेषताओं को यदि एकत्र कर लिया जाय, तो वह विशेषताका एक समुद्र बन जायगा। वह विशेषताओं का समुद्र अपने आश्रय भगवान् श्रीकृष्णके सामने एक बिन्दुके समान भी नहीं है। जगत्की समग्र शक्ति, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र लक्ष्मी (सौन्दर्य, माधुर्य एवं सम्पत्ति), समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य भगवान् श्रीकृष्णमें ही निवास करते हैं। इनकी पूर्णता केवल भगवान् श्रीकृष्णमें ही है।

भगवान् श्रीकृष्णमें तीनों प्रकारकी पूर्णता प्रत्यक्ष रूपमें पायी जाती है। वे आध्यात्मिकतामें परिपूर्ण हैं। उनका ज्ञान अनन्त है। स्थान-स्थानपर उन्होंने अर्जुन-उद्धव आदि भक्तोंको जो उपदेश किया है और जगत्में वे जिस प्रकार निर्द्धन्द्र वीरभावसे रहे हैं, वह सर्वत्रादि-सम्मत है। भगवान्में आधिदैविक शक्ति भी पूर्णरूपसे प्रकट है। वाळ्ळीळासे लेकर परमधामगमनपर्यन्त जितने कार्य किये हैं सबमें आधिदैव जगत्का सम्बन्य

रहा है, और उपासनाकी दृष्टिसे वे सर्वथा पूर्ण हुए हैं तथा दूसरोंको पूर्ण बनानेके छिये हुए हैं। आधिभौतिक दृष्टिसे श्रीकृष्णका शरीर सर्वया परिपूर्ण है। यद्यपि भगवान्का शरीर पञ्चभूतनिर्मित नहीं होता, तथापि यदि भौतिक दृष्टिसे विचार करना ही हो तो कहा जा सकता है कि उतना सुन्दर, उतना बळिष्ठ, उतना सुगठित शरीर सृष्टिके प्रारम्भसे आजतक न किसीका हुआ और न आगे होनेकी सम्भावना है। श्रीमद्भागवतमें कंसकी रंगशालामें जानेपर श्रीकृष्णका जो वर्णन हुआ है, वह श्रीकृषाके शरीरकी पूर्णनाका द्योतक है। वहाँ ऐसा वर्णन आता है कि श्रीकृष्ण पहलवानोंको वज्रके समान दीख रहे थे और क्षियोंको कामदेवके समान; बड़े-बड़े छोग उन्हें श्रेष्ठ पुरुपकी भाँति देख रहे थे और पिता-माताकी दृष्टिमें वे नन्हे-से शिशु माछ्म पड़ रहे थे। ग्वालोंकी दृष्टिमें वे अपने आत्मीय धे और दुष्टोंकी दृष्टिमें शासक, कंस उन्हें मृत्युके रूपमें देख रहा था और योगी छोग परम तत्वके रूपमें; अञ्चानी छोग उनके विराट् शरीरको देखकर भयभीत हो रहे थे और प्रेमी भक्त अपने प्रमुक्ते रूपमें देखकर कृतार्थ हो रहे थे। इस प्रकार उनके शरीरकी पूर्णताके कारण सब लोग उनका दर्शन विभिन्न रूपमें करते थे । केवल शारीरिक पूर्णता ही नहीं, उनके जीवनमें कर्मकी पूर्णता भी प्रत्यक्षरूपसे दृष्टिगोचर होती है। साधु-परित्राण, दैत्योंका संहार, धर्मकी स्थापना, अधर्मका नाश--इतना ही क्यों, समधिके हितके छिये जिन कर्मोंकी आवश्यकता थी, श्रीकृष्णके जीवनमें उन सबकी पूर्णता पायी जाती है।

अंशावतार और पूर्णायतारके कर्ममें थोड़ा अन्तर होता है । अंशावतारका कर्म एक देश, एक काल, एक परिस्थिति और कभी-कभी तो एक व्यक्तिके छिये हितकर होता है; परन्तु पूर्णावतारका कर्म सब देश, सब काल, सब परिस्थिति और सब व्यक्तियोंके छिये हितकर होता

है । उदाहरणके लिये परशुराम और बुद्धके चित्र ले सकते हैं । क्षत्रियोंका संहार उस समय आवश्यक था, परन्तु वह सर्वदा आवश्यक नहीं हो सकता । बुद्धके समय ईश्वरकी भी उपेक्षा करके अहिंसाका प्रचार करना अनिवार्य हो गया था, परन्तु वह सर्वदाके लिये उपयुक्त नहीं हो सकता । परन्तु मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम एवं श्रीकृष्णके कार्यकलाप सब देश और सब समयके लिये एक-सरीखे उपयोगी हैं । उनका कार्य समस्थिके सार्वकालिक हितको ध्यानमें रखकर होता है ।

भगवान्में सांसारिक जीवोंके समान कोई इच्छा नहीं होती । वे सर्वदा अपने स्वरूपमें रमण किया करते हैं; उनकी दिष्टमें कोई दूसरा है ही नहीं, सब कुछ अपना ही पसारा है--अपनी ही छीटा है। उनमें इन्छा उत्पन करती है भक्तोंकी इन्छा। जब भक्तलोग जगत्-की रक्षाके छिये उन्हें पुकारते हैं, जब बहुत-से भक्त भगवान्को, उनकी छीछाको प्रकटरूपसे देखना चाहते हैं और स्वयं उनकी छीलामें सम्मिलित होकर उसका आनन्द लेना चाहते हैं, और भगवान्की प्रत्यक्ष सेवा करके अपने जीवनको सफल करना चाहते हैं, तब भक्त-बाञ्छा-कल्पतर भगवान् श्रीकृष्ण अपने भक्तोंकी अभिलापाके अनुसार उनके वीचर्मे आते हैं और उनकी एक-एक छालसा पूर्ण करते हैं । जगत्का कल्याण ही भगवान्का अवनार है। मक्तोंकी छालसा ही भगवान्की छीला है। भक्त भगवान्से चाहे जो काम करा ले—हँसा ले, नचा ले, माखन-चौरी करवा ले, चीर-हरण करवा ले, रास-लील करवा ले, रय हँकवा ले, पैर धुल्या ले—सब कुछ करनेको वे निरन्तर प्रस्तुत रहते हैं | वे स्वयं इच्छाहीन हैं, भक्तकी इच्छा ही उनकी इच्छा है।

भगवान् श्रीकृष्ण एक भी हैं, अनेक भी हैं। वे ही गोलोकमें रहकर गोपियोंके साथ विहार करते हैं, वे ही वैकुण्टमें रहकर सारे जगत्की रक्षा करते हैं, वे ही नर-नारायणके रूपमें रहकर अपनी तपस्याके वलसे संसारको धारण करते हैं, वे ही महाविष्णुके रूपमें भी हैं और उनके श्वेत-कृष्ण केशोंके रूपमें अवतीर्ण भी होते हैं; वे एक हैं, फिर भी मक्तोंकी भावनासे अनेक हो जाते हैं । वे अपनी दिण्टमें एक हैं, भक्तोंकी दृष्टिमें अनेक । श्रीमद्भागवतमें जिन श्रीकृष्णका वर्णन हुआ है, वे परिपूर्णतम श्रीकृष्ण हैं; इसलिये उनमें सवका समावेश है । इसलिये अमुक श्रीकृष्ण मेरे हैं और अमुक श्रीकृष्ण मेरे नहीं हैं—इस प्रकारकी मेद-बुद्धि करनेवाले भगवान्के वास्तविक खरूपसे अनिमन्न हैं; क्योंकि जो भगवान्के सच्चे प्रेमी हैं, उन्हें तो सभी रूपोंमें अपने प्रियतम श्रीकृष्णका ही दर्शन होता है, उनकी दृष्टिमें तो दूसरेकी सत्ता ही नहीं हैं ।

श्रीकृष्णके सम्बन्धमें एक प्रकारकी भ्रान्त धारणा और भी सुनी जाती है। कुछ लोग श्रीकृष्णकी केवल कर्मछीछाको ही प्रधानता देते हैं और उनकी उपासना-छीला अथवा प्रेमलीलाको गौण कर देते हैं अथवा अखीकार कर देते हैं । उनकी बुद्धिमें कर्मकी वासना इतनी वलवती हो गयी है कि उसके सामने वे प्रेमकी लीलांओंको भूल ही जाते हैं अथवा उड़ा देनेकी चेष्टा करते हैं । ऐसे लोगोंने श्रीकृष्णकी दिव्य प्रेममयी वृन्दावनकी चिन्मयी लीलाओंका रहस्य न समझकर उसको अद्भतकर्मी श्रीकृष्णके जीवनमें उचित नहीं समझा और ऐसी कल्पना कर ली कि जिन प्रन्थोंमें ऐसी लीलाओं-का वर्णन है, उन प्रन्थोंके श्रीकृष्ण दूसरे हैं ओर महाभारतके वीर श्रीकृष्ण दूसरे । उन्होंने यहाँतक धृष्टता की कि वृन्दावनवाले श्रीकृष्णके महाभारतके श्रीकृष्णसे सर्वथा पृथक् होनेकी घोषणा कर दी । यह महाभारतके अध्ययन और अनुशीलनके अभावका ही परिणाम है। महाभारतके अनेक स्थानोंमें भगवान् श्रीकृष्णकी वृन्दावन-की लीलाओंका उल्लेख है।

. महाभारतके सभापर्वमें जहाँ द्रौपदीके वस्नाकर्षणका

उल्लेख किया गया है, वहाँ वड़े स्पष्ट शब्दोंमें द्रौपदीकी प्रार्थना मिलती है---'गोविन्द वासिन् कृष्णगोपीजनप्रिय। अर्थात् 'हे गोविन्द! हे द्वारकामें रहनेवाले श्रीकृष्ण ! हे गोपीजनोंके प्रियतम ! आओ, हमारी रक्षा करो। यहाँ यह बात स्मरण रखने योग्य है कि द्रौपदी भगवान् श्रीकृष्णकी अन्तरङ्ग भक्त थी और उनकी अन्तरङ्ग छीछाओंसे परिचित थी । गोपियोंके साथ भगवान्का जो सम्बन्ध है, उसके द्वारा भगवान्को पुकारना इस सूचक है कि भगवान् इस नामसे शीघ्र प्रसन्त होते हैं। 'गोपीजनप्रिय' सम्बोधन मथुरावासी अथवा द्वारकावासी भगवान्के लिये तभी प्रयुक्त हो सकता है, जब वे पहले गोकुल और वृन्दावनमें रहे हों एवं गोपियोंके साथ उनका विशेष प्रेम-सम्बन्ध रहा हो । इस एक सम्बोधनसे ही भगवान्की व्रजमें की हुई समस्त लीलाओंकी प्रामाणिकता खतः सिद्ध हो जाती है।

महाभारतके अन्यान्य स्थलोंमें भी श्रीकृष्णकी वाल्लीलाका वर्णन है। शिशुपालने श्रीकृष्णकी निन्दा करते समय और भीष्मपितामहने दुर्योधनके प्रति श्रीकृष्णकी महिमा वर्णन करते समय उनकी वाल्लीलाओं की चर्चा की है। यहाँ उन सबका उद्धरण न देकर केवल दोणपर्वके कुछ श्लोक उद्धृत किये जाते हैं, जो कि सञ्जयसे धृतराष्ट्रने कहे हैं—

श्रृण दिव्यानि कर्माणि वासुदेवस्य सञ्जय। कृतवान् यानि गोविन्दो यथा नान्यः पुमान् कचित्॥ गोकुले वर्द्धमानेन वालेनैव महात्मना। विख्यापितं वलं वाह्योस्त्रिपु लोकेपु सञ्जय॥ उच्चैःश्रवस्तुल्यवलं वायुवेगसमं जवे। जधान हयराजं तं यमुनावनवासिनम्॥ दानवं घोरकर्माणं गवां मृत्युमिवोत्थितम्। वृषक्षपधरं वाल्ये सुजाभ्यां निजधान ह॥ प्रलम्वं नरकं जम्मं पीठं चापि महासुरम्। मुरं वामरसङ्काशमवधीत् पुष्करेक्षणः॥

तथा कंसो महातेजा जरासन्धेन पालितः। विक्रमेणैव कृष्णेन सगणः पातितो रणे॥ सुनामा नरविकान्तः समझाक्षौहिणीपतिः। भोजराजस्य मध्यस्थो भ्राता कंसस्य वीर्यवान्॥ वलदेवद्वितीयेन कृष्णेनामित्रधातिना। तरस्वी समरे दग्धः ससैन्यः शुरसेनराट्॥ वेदिराजं च विकान्तं राजसेनापतिं वली। अध्ये विवदमानं च जधान पशुवत्तदा॥ यच तन्महदाश्चर्यं सभायां मम सञ्जय। कृतवान् पुण्डरीकाक्षः कस्तदन्य इहाईति॥

इन श्लोकोंका अर्थ बहुत स्पष्ट है। इनमें गोकुल, मथुरा और हिस्तिनापुरकी छीलाओंका स्पष्ट उल्लेख है। महाभारतके अतिरिक्त अग्निपुराण, विष्णुपुराण, पद्म-पुराण आदि समस्त पुराणप्रन्थोमें जहाँ-जहाँ भगवान्की छीलाका वर्णन हुआ है, सर्वत्र एक ही कृष्णका वर्णन है।

श्रीमङ्गागवतके कृष्ण दूसरे हैं और महाभारतके दूसरे--यह कहनेवालोंके चित्तमें ऐसी बात वैठी हुई है, अथवा वे यह कहना चाहते हैं कि श्रीकृष्ण ऐतिहासिक पुरुष नहीं है। श्रीमद्भागवतके किने अपनी भावनाके अनुरूप श्रीकृष्णका चित्रण किया है और महाभारतके कविने अपनी भावनाके । वे काव्य, नाटक और उपन्यासके पार्नोके समान इन पौराणिक व्यक्तियोंको भी कल्पित मानते हैं और कल्पनाके आदर्शके भेदसे श्रीकृष्णको दो व्यक्ति मान लेते हैं। बहुत जोर देनेपर और प्रमाणित करनेपर वे इतना तो मान लेते हैं कि इतिहासमें श्रीकृष्ण-अर्जुन आदि नामके व्यक्ति हुए हैं, पएनत उनके चरित्रको सर्वथा अपनी-अपनी भावनाके अनुरूप कल्पित मानते हैं । उनकी यह धारणा भारतीय ऐतिहासिक पद्धतिके सर्वथा निपरीत होनेके कारण कदापि आदरणीय नहीं है। अभी भारतवर्षमें आज भी ऐसे छोग हैं जो अपनेको श्रीकृष्ण और सुभिष्ठिरका वराज कहकर गौरवान्वित अनुभव करते हैं। गोकुछ, चृन्दावन, गोनर्द्धन, नन्दगाँव, मथुरा, द्वारका, बुरुक्षेत्र

आदि ऐसे अनेकों स्थान हैं जहाँ परम्परासे श्रीकृण आदिके अनेकों कर्मोंके स्थल-विशेष सुनिश्चित हैं। पाँच हजार वर्षके भीतरके जितने भी प्रामाणिक प्रन्य हैं, उनमें उन स्थानोंकी और उनमें होनेवाले व्यक्तियोंकी ऐतिहासिकता एक खरसे खीकार की गयी है। क्या ससारके इतिहासमें केवल काव्य अथना उपन्यासके बल-पर किसी भी स्थान अथना व्यक्तिकी इतनी पूजा हुई है <sup>2</sup> भारतीय पुराणोंमें जिन-जिन स्थानोंकी कथा है, वे आज भी प्राय: ज्यों-के-त्यों मिलते हैं; और अनेक शिलालेखों, स्तुपों और ताम्रशासनोंद्वारा उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है । यदि महाभारत-युद्ध ही ऐतिहासिक नहीं है, तो श्रीकृष्णका सारध्य और उनका गीतोपदेश क्या महत्त्व रखता है १ एक बात बड़ी स्पष्टताके साथ कही जा सकती है। वह यह कि महाभारत और श्रीमद्भागवतमें जब बहुत ही स्पष्ट रूपसे लिखा है कि यह ऐतिहासिक घटना है, तब उनकी इस उक्तिको न मानकर उनके एक अशके बल्पर किसीको मनमानी कल्पना करनेका क्या अधिकार है ? यदि उन्हें मानते हैं तो पूर्णरूपसे मानें और जैसे उनमें श्रीकृष्णको ऐतिहासिक, उनके चरित्रको सत्य एव गोकुल तथा दुरुक्षेत्रके श्रीकृष्णको एक बतलाया गया है, वैसा ही खोकार करें; अपनी बुद्धिके भ्रमको शास-प्रन्थींपर न डालकर अपने ही पास रक्खें, शास्त्र-मर्यादाको अक्षुण्ण चलने दें, उसपर अनुचित आघात न करें। शास्त्रप्रन्थोंके आधारपर इस कल्पनाके लिये तनिक भी अवसर नहीं है कि ये सब ऐनिहासिक घटनाएँ नहीं हैं।

श्रीकृष्णके भक्तोंकी अनेक श्रेणियाँ होती हैं। वे अपनी भूमिका, स्थिति और भावनाके अनुसार श्रीकृष्ण की निभिन्न लीलाओंसे प्रेम करते हैं और निशेष करने अपनी रुचिके अनुकूल लीलाओंका ही श्रमण-कीर्तन करते हैं। इनके अनेक मेद होनेपर भी मुख्यत इनकी पाँच प्रकारकी आसक्तियाँ देखी जाती हैं---शान्तासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, वात्सल्यासक्ति और कान्तासिक । व्रजमें विशेष करके तीन आसिक्योंका प्रकाश हुआ है-ग्वालबालोंमें सख्यासक्ति, नन्द-यशोदा आदिमें वात्सल्यासक्ति और गोपियोंमें कान्तासकि। वात्सल्यासिक्तको छीछा गृह-छीछा है। माता-पिता घर-पर रहकर अपने वच्चेसे प्यार करते हैं, उसकी देख-भाल करते हैं और बाहर जानेपर उसके लिये चिन्तित रहते हैं । उसे ही सुख पहुँचानेके लिये अनेकों प्रकार-की तैयारी करते रहते हैं । सखाओं के साथ होनेवाली लीला वनकी लीला है और प्रात:कालसे लेकर सायंकाल-तक ग्वालबाल श्रीकृष्णके साथ रहते हैं, उनके साथ हॅसते हैं, खाते हैं, खेलते-कूदते हैं, समानताका व्यवहार करते हैं और सब कुछ भूलकर उन्हींके प्रेममें मग्न रहते हैं। कान्तासक्तिमती गोपियोंके साथ होनेवाली लीला कुञ्जलीला है और यह बड़ी ही गोपनीय है। औरोंकी तो बात ही क्या, वात्सल्यासिक रखनेवाले माता-पिताको भी इस रहस्य-छीळाका पता नहीं चळता और कुछ अन्तरङ्ग सखाओंको छोड़कर दूसरे ग्वालबाल भी इस अन्तरङ्ग छीछाको नहीं जानते । श्रीमद्भागवतमें इन त्रिविध लीलाओंका वर्णन है और इन तीनों प्रकारके भाव रखनेवाले उनका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करके उन भावोंमें लीन हो जाते हैं और अपने जीवनको सफल एवं कृतकृत्य अनुभव करते हैं।

जिनके जीवनका उद्देश्य केवल भौतिक उन्नति है, जो शारीरिक जीवन और सुखभोगको ही सब कुल समझते हैं, जिन्होंने सहृदयताके साथ मानव-हृदयका अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने आध्यात्मिक शान्तिके मूलमन्त्र इस प्रेम-रहस्यका ज्ञान नहीं प्राप्त किया है—दूसरे शब्दोंमें जो साधक नहीं हैं, जिन्हें जगत्के भोगों- से वैराग्य नहीं है, जो अभी भगवत्कृपाके अनुभवसे विन्वत हैं, वे भगवान् श्रीकृष्णके प्रति होनेवाले सख्य,

वात्सल्य एवं मधुर भावके रसकी न कल्पना ही कर सकते हैं और न तो अनुभव ही । श्रीमद्भागवत भागवतोंका, परमहंसोंका, सिद्ध साधकोंका ग्रन्थ है। इसकी मधुर और प्रेमपूर्ण लीलाओंको केवल वे ही समझ सकते हैं और केवल वे ही समझ सकते हैं।

श्रीमद्भागवतमें मुख्यतः सख्य, वात्सल्य और माधुर्य-रसकी लीलाओंका वर्णन हुआ है। समस्त ब्रह्माण्डोंके एकमात्र अधिपति, समस्त यज्ञोंके एकमात्र भोक्ता भगवान् श्रीकृष्ण प्रेम-परवश होकर किस प्रकार ग्वालोंके साथ खेळते हैं, उनके साथ गौएँ चराते हैं, खेळमें उनसे हार जाते हैं और उन्हें पीठपर ढोते हैं-इन सबं बातोंका बड़ा ही मधुर और हृदयको मुग्ध कर देनेवाला वर्णन हुआ है। वे ही परात्पर ब्रह्म, अखिल-लोक-महेक्वर, पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण किस प्रकार अपनी माताकी गोदमें बालोचित कीडा करते हैं, भूखे होकर दूध पीना चाहते हैं, डॉटनेपर डरते हैं, रोते हैं और ऊखलमें बँध जाते हैं---इन सब बातोंका इतना सुन्दर, इतनां मोहक वर्णन हुआ है कि पढ़-सुनकर भगवान्की परमं दयालुता और परम प्रेमिल खभावके अनन्त समुद्रमें हृदय डूबने-उतराने लगता है। इन लीलाओंके बीच-बीचमें पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर आदि असुरोंके वधसे रसकी अभिवृद्धि ही होती है, न्यूनता नहीं। भगवान्की ये लीलाएँ भी ऐसवर्यसूचक भगवान्की दयालुताकी ही सूचंक हैं। क्योंकि सङ्कल्प-मात्रसे निखिल जगत्की सृष्टि और संहार कर सकनेवाले प्रभुके लिये किसी दैत्यको मार देना ऐश्वर्यका कार्य नहीं हो सकता; इसके विपरीत उनका कल्याण करनेके लिये उन्हें अपने हाथोंसे मारना प्रमुक्ते दयामय खभावका ही परिचायक है। जो लोग भगवान्को भगवान् नहीं मानते, वे भी उनकी सख्य-वात्सल्यमयी छीलाओंको पढ़कर स्तम्भित हो जाते हैं और उनका हृदय द्रवित हुए विना नहीं रहता।

प्रेम, आनन्द एवं रसखरूप भगवान् श्रीकृष्ण इतने कोमल एवं मधुर हैं कि वे अपने प्रेमीके हृदयमें किसी ठालसाकी स्कृर्ति होनेके पहले ही उसको पूर्ण कर दिया करते हैं। वे इस बातके छिये निरन्तर सजग रहते हैं और अपने प्रेमीके हृदय-मन्दिरमें ही ज्योतिके रूपमें जगमगाते हैं कि कहीं उसे किसी वस्तुका अभाव न खटक जाय, उसे अपनेमें और मुझमें अपूर्णताका भान न हो जाय । यही कारण है कि वे चौबीसों घंटे अपने प्रेमीके हृदयमें, प्राणोंमें और नेत्रोंमें निवास करते हैं; एक क्षणके छिये भी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते । यही उनका नियम है और यही सत्य है। फिर भी जब हम देखते हैं कि श्रीकृष्ण उन गोपियोंको--जिनका जीवन श्रीकृष्णके छिये था और वे इस बातको जानते थे, स्वीकार भी करते थे---छोड़कर मथुरा चले गये और फिर कभी नहीं छैटे, तो यकायक चित्तमें एक प्रश्न उठता है कि क्या वास्तवमें भगवान् श्रीकृष्णने गोपियोंका परित्याग ही कर दिया । और यदि यह बात सत्य है, तो क्या श्रीकृष्ण-जैसे परम प्रेमी पुरुषोत्तमके चरित्रमें यह बात उपालम्भके योग्य नहीं है ! है, और अवस्य है। यही बात असहा होनेके कारण अनेक वैष्णवाचार्योंने ऐसी मान्यता कर छी कि श्रीकृष्ण वृन्दावतको छोड़कर एक एग भी कहीं बाहर नहीं गये, अऋ्रके साथ उन्होंने केवल अपना एक प्रकाश-विशेष मेज दिया। कुछ छोगोंकी ऐसी मान्यता है-और वे श्रीमद्भागवतके श्लोकोंसे ऐसा अर्थ भी निकालते हैं—कि श्रीकृष्ण गये तो सही, परन्त नन्दबाबाके साथ ही छौट आये और मथुरामें अपना एक प्रकाश-विशेष छोड़ आये । किसी-किसी पुराणमें श्रीकृष्णके पुन: वृन्दावन आनेका वर्णन भी मिलता है । भगवान्के परम उदार स्वभावको देखते हुए ये सभी बातें ठीक जँचती हैं और ठीक हैं भी।

विचारणीय प्रश्न यह है कि भगवान्की नित्य

छीलामें बिहार करनेवाली गोपियाँ क्या जगत्में इसीलिये अवतीर्ण हुई थीं कि भगवान् नित्य उनके साथ संयोगकी लीला किया करें और केवल इतनेमें ही उनके अवतारका प्रयोजन पूर्ण हो जाय । भगवानुकी छीला, धाम और उनको सहचरी राक्तियाँ इसीलिये अवतीर्ण हुई थीं कि संसारमें भूले हुए जीव यह बात सीखें कि भगवान्के साथ कैसे प्रेम किया जाता है, उनसे मिलनेके लिये कैसी उत्कण्ठा होती है और उनसे मिळन होनेपर कैसे लोकोत्तर रसका अनुभव होता है। व्रजकी लीलारे जगत्के जीवोंके सामने यह आदर्श रक्खा गया कि भगवान्के संयोगमें प्रेमका कैसा अनिर्वचनीय प्रकाश होता है; परन्तु जगत्में ऐसे कितने जीव हैं, जो भगवान्के मिलनका अनुभव करते हों ? ऐसे भगवत्कृपा-प्राप्त महान् आत्माओंका अभाव नहीं है; परन्तु उनकी संख्या अँगुलियोंपर गिनी आ सकती है-वे बहुत थोड़े हैं। जगत्में ऐसे छोग बहुत अधिक हैं, जो भगवान्से वियुक्त हैं और उनके वियोगमें ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें अपना जीवन किस प्रकार विताना चाहिये, इस बातकी शिक्षा भी गोपियोंके जीवनसे ही मिल्नी चाहिये। और यही कारण है कि भगवान्के वियोगमें भी जीवन धारण करके वे जगत्का हित करती रहती हैं। श्रीमद्भागवतमें ऐसा वर्णन आता है कि श्रीकृष्णके विना गोपियोंके लिये एक क्षण भी सैकड़ों युगके समान हो जाता या-पटक गिरनेका व्यवधान भी उन्हें असहा या और गिरनेपर वे पठक बनानेवाले ब्रह्माको उपालम्भ भी देती थीं । फिर भी वे विरहमें जीवित रहीं, इसका कारण प्रेमकी पूर्णता ही है । प्रेमका यह खभाव है कि वह प्रेमीमें इस भावको भर देता है कि मुझे चाहे जितना दुःख हो, परन्तु मेरे प्रियतमको दुःखका लेश भी स्पर्श न कर सके। गोपियाँ सोचती यी-श्रीकृष्ण हमसे अलग रहनेमें ही जगत्का कल्याण सोच रहे हैं। वे हमारे वियोगी जीवनसे जीवोंका हित करना चाहते

हैं । वे एक-न-एक दिन हमारे पास आयेंगे ही । यदि हम उनकी इच्छाके अनुकूछ अपना वियोगी जीवन न बितायें, शरीर त्याग दें, तो यह समाचार उन्हें किसी-न-किसी तरह मिछ ही जायगा । वे हमारी मृत्युका समाचार सुनकर कितने दुखी होंगे, उनके कोमछ हृदय-पर कैसी निष्ठुर ठेस छगेगी—कल्पना करके ही हृदय हहर उठता है । इसिछिये जीवनमें चाहे जितनी व्यथा सहनी पड़े, उसे सहकर उनकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिये और उन्हें एक क्षणके छिये भी कभी कष्ट न हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिये । गोपियोंका सङ्कल्प दृढ़ था, गोपियोंने इस ब्रतका जीवनभर निर्वाह किया । उनमें जितनी कोमछता थी, उससे भी अधिक तितिक्षा और त्याग था—यह स्पष्ट है ।

श्रीकृष्णमें जैसे समग्र माधुर्य और समग्र सौन्दर्य है, वैसे ही समग्र वैराग्य भी है । श्रीकृष्ण चाहे जिस रूपमें हों, जिस क्रियामें संलग्न हों, असङ्ग हैं--इतना निश्चित है। संसारमें और मानव-बुद्धिमें जितने विरुद्ध भावोंकी कल्पना की जा सकती है, सब श्रीकृष्णमें हैं; क्योंकि सबके आश्रय वे ही हैं । वे शिशु होते हुए भी पुरातन हैं, निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं, एक देशमें होते हुए भी सर्व देशमें हैं। वे गोपियोंके पास न होते हुए भी हैं, और होते हुए भी नहीं हैं। केवल शारीरिक सानिष्य ही सानिष्य नहीं है; मुख्य सानिष्य तो मनका है, आत्माका है। जहाँ प्रेम है, वहाँ सिनिधि भी है-चाहे वह आँखोंसे नहीं दीखे। प्रेम न होनेपर शारीरिक सन्निधि भी किसी कामकी नहीं। गोपियोंके हृदयमें सचा प्रेम था, और सचा सानिष्य भी था। उसे दूसरे लोग नहीं देख सकते थे, गोपियाँ देखती थीं । श्रीकृष्ण जानते थे कि ऐसा सानिध्य संयोगकी अपेक्षा वियोगमें अधिक होता है । संयोगमें प्रियतमका दर्शन, मिलन सीमित होता है और वियोगमें अनन्त। जहाँ देखिये, प्रियतम-ही-प्रियतम हैं । उन्हींका दर्शन, उन्हींका स्मरण । किसीकी >

पदच्चिन उन्होंके आनेकी आहट है। कोई भी रूप उसी नटवरकी लीला है। श्रीकृष्णने अपनेको गोपियोंसे अलग करके उन्हें कोटि-कोटि रूपमें अपने-आपका दान किया था, यह गोपियोंकी दिनचर्यासे प्रकट है और उद्धव यही अनुभव करके उनके चरणोंकी धूलपर लोटते थे।

भगवान् दयामय हैं, वे दयाके ही कारण अवतीर्ण होते हैं और दयाने ही कारण अनेकों प्रकारकी छीछा करते हैं। उनका प्रत्येक कार्य दयासे पूर्ण ही होता है। जो उन्हें चाहता है, उसे वे मिलते हैं अवस्य—चाहे वह किसी भी रूपमें क्यों न चाहता हो । जो शत्रुके रूपमें चाहते हैं, उन्हें रात्रुके रूपमें भी मिलते हैं और उनका कल्याण भी करते हैं । अनेक अवतारोंमें अनेकों व्यक्ति भगवान्की ओर आकर्षित हुए थे और उनमेंसे जिन्होंने पतिके रूपमें भगवान्को चाहा था, उनके छिये श्रीकृष्णावतार ही उद्धारका समय निश्चित किया गया था । भगवान् श्रीकृष्णके त्रज और मथुराके जीवनमें चार प्रकारकी स्त्रियाँ सम्पर्कमें आती हैं। एक तो यशोदा-राधा आदि गुणातीत श्रेणीकी स्त्रियाँ, जो भगवान्के नित्य धाममें उनके साय रहती हैं, और कुछ गोपियाँ, जो साधन-सिद्ध होकर गुणातीत हो गयी हैं। दूसरी श्रेणी-की सात्त्विक स्त्रियाँ मथुराकी रहनेवाली यज्ञपितयाँ हैं---जो बड़े ऊँचे भावसे श्रीकृष्णके पास आती हैं, प्रेम करती हैं, रहना चाहती हैं परन्तु गोपियों-जैसा अधिकार न होनेके कारण रह नहीं पातीं । उनके चित्तमें कुल-परिवारके प्रति कुछ आसक्ति भी है, जो कि उनके वचनोंसे ही प्रकट हो जाती है। तीसरी श्रेणीकी राजसिक स्नियाँ वे हैं जो व्रजके वनोंमें रहती हैं, जातिकी पुलिन्द-कन्या—भीलिनें हैं, परन्तु श्रीकृष्णके प्रति वे विशेष . आकृष्ट हैं और चाहती हैं कि श्रीकृष्ण हमें मिलें। परन्तु सङ्कोच, भय और अपनी हीनताके बोधके कारण वे श्रीकृष्णसे अपनी कामना प्रकट नहीं कर सकतीं; केवल भगवान्के चरणोंकी धूछ लेकर अपनी न्यया मिटा लेती

'हैं, सन्तोप कर लेती हैं। श्रीमद्भागवतके वेणु-गीत (१०। २१) में इनकी बड़ी प्रशंसा है। इन तीनों श्रेणीकी देवियोंकी प्रशंसा सहस्र-सहस्र मुखसे गायी जाय, तो भी समाप्त नहीं हो सकती। इन तीनोंके अतिरिक्त चौथी श्रेणीकी एक स्त्री है, जो तामिसक है और जिसकी निन्दा भी श्रीमद्भागवतमें मिलती है; वह चौथी स्त्री है कुन्जा, जिसकी चर्चा श्रीमद्भागवतमें दो स्थानोंपर है।

कुञ्जा अथवा कंसकी सैरन्ध्री मथुराके बीच सड़कपर भगवान्को मिलती है, भगवान्को चन्दन लगाती है-जिसके फलखरूप भगवान् उसका कृवड़ ठीक कर देते हैं, और वह एक सुन्दर स्रीके रूपमें हो जाती है। उसमें तामसिकता अधिक है और वह छजा-सङ्कोच छोड़कर वहीं भगवान्का पल्ला पकड़ लेती है, और भक्त-बाञ्डा-कल्पतरु भगवान् श्रीकृष्ण उसकी कामना पूर्ण करनेका वचन दे देते हैं और मथुरामें शान्ति स्थापन हो जानेके पश्चात् उसे पूर्ण भी करते हैं। भगवान्का धर्म है भक्तकी इच्छा पूर्ण करना, और भक्त सत्र प्रकारके होते ही हैं। इस्छिये भगवान्के सामने कदाचित् कोई ऐसा भक्त आ जाय, तो भगवान् उसकी भी इच्छा पूर्ण करते हैं---इस वातका यह ज्वलन्त दृष्टान्त है। अनादि कालसे कामनाओंके की चड़में फँसा हुआ जीव मगवान्के सामने जाकर भी अपनी कामनाओंको ही पूर्ण करना चाहता है, और मगवान् उसके छिये छोटे-से-छोटा काम कर रें---यह भी उनके अनुरूप ही है।

कुन्जाके पूर्वजन्मके प्रसंगमें तीन प्रकारकी कथाओं-का उल्लेख मिळता है। एक तो माथुर हरिवंशको कथा, जिसका उद्धरण श्रीजीयगोखामीजीने अपनी टीकामें दिया है; वह इस प्रकार है। पूर्वजन्ममें यह एक राजकुमारी थी। देवर्षि नारद इसके पिताके पास आकर भगवान्के गुण सुनाया करते थे। जब यह विवाहके योग्य हुई और इसके पिताने देवर्षि नारदसे वरके सम्बन्धमें पूछा, तब उन्होंने इस विषयमें राजकुमारीका ही अमिप्राय- जानना ठीक समझा । राजकुमारीने कहा--'आप जिसके गुणोंका गायन करते हैं, उसीको मैं वरण करूँगी। नारदके बहुत मना करनेपर भी उसने अपना हठ नहीं छोड़ा, तब उन्होंने तपस्या करनेका उपदेश किया। तपस्या पूर्ण होनेपर आकाशवाणी हुई कि दूसरे जन्ममें जिसके स्पर्शसे तुम्हारा कूबड़ अच्छा हो जाय, उसीको वह पुरुष समझ लेना और उसीको वरण करना। वही कुञ्जा हुई । दूसरी कथा गर्गसंहितान्तर्गत मथुराखण्डके ग्यारहर्वे अध्यायमें मिलती है। वहाँ कहा गया है कि अपने नाक-कान काटनेकी वात रावणको सुनाकर शूर्पणखा पुष्करतीयमें चछी गयी और वहाँ वहुत दिनों-तक तपस्या करती रही। उसकी तपस्यासे प्रसन्न होकर शिवजीने वर दिया कि 'द्वापरमें भगवान श्रीकृष्ण, तुम्हें अपनार्थेगे। वही मथुरामें कुन्जारूपसे रहती थी। तीसरी क्या श्रीमञ्जागवतको टीकामें श्रीविस्वनाय चक्रवर्तिन छिखी है-- 'कुळ्जा मू-शक्ति सत्यभामाकी अंशावतार थी । कंसके अत्याचारके कारण ही वह कुब्जा हो गयी थी। उदमीकी ही भाँति पृथ्वी भी भगवान्की अर्ब्राहिनी है, इसलिये उसे अपनाकर भगवान्ने उसका दुःख दूर किया। कल्प-मेदसे ये सभी कथाएँ ठीक हैं।

भगवान् जिस समय कुञ्जाके घर प्यारे, उसके एक-ही-दो दिन पहले उद्धव वृन्दावनसे छोटे थे। उनके मनमें यह शङ्का थी कि भगवान् अपने मक्तोंको भी छोड़ देते हैं और उनकी इच्छा भी अपूर्ण रख देते हैं। उनकी इसी शङ्काको दूर करनेके लिये भगवान् उद्धवको लेकार कुञ्जाके घर गये और यह दिखाया कि भें जब कुञ्जाका भी परित्याग नहीं कर सकता, तब गोपियोंका कैसे कर सकता हूँ !\* गोपियाँ तो मुझसे नित्य-युक्त हैं, मैं उनके रोम-रोममें हूँ और वे मेरे रोम-रोममें हैं। एक क्षणके लिये भी हमारा-उनका वियोग नहीं है। इस छीटासे

सैरन्धीमपि सन्त्यकुमहं शक्तोऽसि नोद्धव ।
 किमुत बजलोकांस्तानिति व्यञ्जिपमामगात् ॥

भगत्रान्की परम कृपालुता प्रकट होती है, जैसा कि श्रीजीवगोखामीने कहा है—'सैरन्ध्र्याः खीकृतिः सेयं व्यनित स्म परां कृपाम् ।' इतना होनेपर भी इसका चरित्र भक्तोंके लिये आदर्श नहीं माना गया है। खयं श्रीशुकदेव-जीने कहा है—

#### दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम् । यो वृणीते मनोग्राह्यमसत्त्वात् कुमनीष्यसौ॥

'बड़ी कठिनतासे प्रसन्न होनेवाले सर्वेश्वरेश्वर भगवान् विष्णुको प्रसन्न करके जो जीव विषय-भोगका ही क्एण करता है, वह बड़ा दुर्बुद्धि है; क्योंकि विषय असत् हैं।' इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि गोपियाँ श्रीकृप्णको सुख पहुँचाना चाहती थीं, उनमें विषय-लिप्साकी गन्ध भी न थी; और कुञ्जामें विषय-लिप्सा थी। इसीसे श्रीशुकदेवजीने उसकी निन्दा की है। यह प्रसंग भी गोपियोंके प्रेमकी महिमा ही सूचित करता है।

यह वात पहले ही कही जा चुकी है कि श्रीकृष्णावतारके समय अनेक युगोंके लोग अपनी-अपनी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये, पूर्वजन्ममें प्राप्त वरदानोंके अनुसार पृथ्वीमें जन्म ग्रहण करते हैं और उन सबका सम्बन्ध भगवान् श्रीकृष्णसे होता है; क्योंकि भगवान् श्रीकृष्ण परिपूर्णतम हैं । जिनका कल्याण अंशावतार-कलावतारसे नहीं हो सकता था, उनका कल्याण भी इस अवतारमें हो जाता है । इसी न्यायसे श्रीमद्भागवतमें भगवान् श्रीकृष्णकी बहुत-सी पितयों और पुत्रोंका होना मिलता है। यह ध्यान देनेकी बात है कि जबतक रुक्मिणी आदि स्त्रियोंने स्वयं अथवा उनके अभिभावकोंने श्रीकृष्णको बुलाया नहीं और उन्हींसे विवाह करनेकी इच्छा नहीं की, तबतक भगवान् श्रीकृष्णने किसीको ग्रहण नहीं किया । भगवान् श्रीकृष्णका ग्रहण भक्तोंके भावके अनुसार ही होता है और वे अपने चाहने-वालेको अस्वीकार नहीं कर सकते । श्रीमद्भागवत

(१०।६९) में वर्णन आया है---भगवान्के अनेक विवाहकी बात सुनकर देवर्पि नारदके मनमें बड़ा सन्देह हुआ कि वे अकेले ही इतनी क्षियोंको कैसे प्रसन्न रखते होंगे। उन्होंने द्वारकामें जाकर प्रत्येक पत्नीके महलमें भगवान्का दर्शन किया और उनकी विचित्र छीळा देखकर आश्चर्यका अनुभव किया । भगवान् अपनी प्रत्येक पतीके साथ पृथक्-पृथक् रहते थे, यह उनके लिये कोई कठिन बात न थी; क्योंकि वे सङ्कल्प-मात्रसे ही जितने रूप चाहें, धारण कर सकते हैं। प्रत्येक प्रहीकी प्रसन्तताके लिये उन्होंने बहुत-से पुत्र और पुत्रियाँ भी उत्पन्न की थीं, जिनकी संख्या सुनकर बहुत-से लोग चिकत रह जाते हैं । उन्हें सृष्टि-तत्त्वपर विचार करना चाहिये (देखिये विसर्गका वर्णन)। सृष्टि केवल अंग-संगसे ही नहीं होती । स्नी-पुरुषके संयोगसे होनेवाली सृष्टि तो बहुत निम्न स्तरकी है; मानसी, चाक्षुषी आदि कई प्रकारकी सृष्टि होती है और ब्रह्मा, प्रजापति एवं ऊँचे अधिकारके ऋषिगण इसी श्रेणीकी सृष्टि किया करते हैं । भगवान् श्रीकृष्णका शरीर पाञ्चभौतिक था और वे भी साधारण पुरुषोंकी भाँति अंग-संगसे ही सन्तानीत्पादन करते थे, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिये। भगवान् श्रीकृष्णके दिव्य शरीरमें हेय वस्तु रहती ही नहीं । विष्ठा, मूत्र, नख, नेत्रमल, कर्णमल आदि वस्तुएँ केवल पाञ्चभौतिक शरीरमें ही होती हैं; दिव्य शरीरमें नहीं । वे मनुष्यरूप धारण करनेके कारण शौच-सानादिकी छीछा करते हैं, यह दूसरी बात है । भगवान् श्रीकृष्णको भागवतमें 'अवरुद्धसौरत' कहा गया है और श्रुतियोंमें उनका नैष्ठिक ब्रह्मचर्य प्रसिद्ध है । इसिंछये उनके वीर्यत्याग-द्वारा सन्तानोत्पत्तिकी धारणा उनका स्वरूप न समझनेके कारण होती है । अतः उनके सब पुत्र और पुत्रियाँ मानसिक ही थीं, उनके सङ्कल्पमात्रसे ही उनकी उत्पत्ति हो गयी थी--ऐसा समझना चाहिये।

भगवान् जिन स्थानोंमें छीछा करते हैं, वे नित्य और चिन्मय हुआ करते हैं । श्रीवृन्दावन, मथुरा और द्वारका भगवान्के नित्य लीला-धाम हैं। ये देश और कालसे परिच्छिन होनेपर भी परिच्छिन नहीं होते, भगवानुकी इच्छासे इनमें सङ्कोच और विकास हुआ करता है। छोटे-से बृन्दावनमें जितनी गोपियों, ग्वार्लो और गौओंके होनेका वर्णन आता है, वह स्थूल दिस्से देखनेसे सम्भव नहीं प्रतीत होता; फिर भी भगवद्यामकी महिमासे वह सब सत्य ही है । वृन्दावनकी एक शाड़ीमें ही ब्रह्माको सहस्र-सहस्र ब्रह्माण्ड और उनके अधिवासी दीख गये थे । श्रीयोगवासिण्ठके मण्डपोपाख्यानमें एक-एक अणुके अंदर सृष्टिके महान् विस्तारका प्रत्यक्ष अनुभव कराया गया है । देशका बन्धन केवल स्थूल वस्तुओं में ही रहता है, सूक्ष्मतम दिन्य वस्तुओं में नहीं । इसीसे द्वारका धामका भी भगवान्की इच्छासे उनके स्थितिकालमें विकास हो जाता है और उसमें कोटि-कोटि यदुवंशी रह सकते हैं। स्थान-सङ्कोचका अनुमान करके जो छोग यदुवंशियोंकी संख्या घटानेकी चेष्टा करते हैं, उन्हें समझना चाहिये कि द्वारका भगवान्का चिन्मय धाम है। यह देश-कालके परिन्छेदसे रहित, वास्तवमें भगवास्वरूप एवं अनन्त है; उसमें सारी सुष्टिके जीव निवास कर सकते हैं, यदुवंशियोंकी तो क्या ही क्या है।

श्रीमद्भागवतका पूर्ण पाठ कर लेनेपर यह निश्चय हो जाता है कि भगवान् श्रीकृष्णका जीवन पूर्ण

जीवन है। उनका ऐस्वर्य और साथ ही मर्यादा-पालन दोनों ही पूर्ण हैं । ऐइवर्य और धर्मका अपूर्व सामञ्जस्य उनके जीवनमें देखा जाता है । सौन्दर्य, माधुर्य, कोमलता, सम्पत्ति आदिके साथ ही उनकी कीर्ति भी परिपूर्ण है एवं उनके रहते हुए भी वे ज्ञान-वैराग्यसे परिपूर्ण हैं । श्रीकृष्णके ज्ञानकी पूर्णता सभी मानते हैं। श्रीमङ्गागवतके अध्ययन करनेवालोंसे उनके वैराग्यकी पूर्णता भी अविदित नहीं है । मथुरा और द्वारकामें स्वयं राजा न बनकर उन्होंने उप्रसेनको राजा बनाया और वे गोपियोंसे इतना प्रेम होनेपर भी उनसे अलग ही रहे । महाभारतकी सम्पूर्ण विजय इनके ही कारण हुई, परन्तु इन्होंने उससे तनिक भी छाम नहीं उठाया, उलटे युधिष्ठिरको ही समय-समयपर बहुत-सा धन देते रहे । उनके वैराग्यकी पूर्णताका सबसे ज्वलंत प्रमाण यह है कि उनकी आँखोंके सामने सारे यदुवंशकी समाप्ति हो गयी, और बचे हुए छोगोंकी कोई व्यवस्था न करके मुसकराते हुए वे अपने धामको चले गये। वे चले गये, परन्तु हमलोगोंके लिये बहुत कुल छोड़ गये । वे अपना ज्ञान, अपना वैराग्य और अपने 'छोकाभिराम', 'धारणा-ध्यान-मङ्गल' दिव्य शरीरकी व्ह स्पृति, जिसके द्वारा आज भी जीव उन्हें उसी प्रकार प्राप्त कर सकता है, कहीं ले घोड़े ही गमें हैं! उनका समरण करको, अनुभव करके जीव अपना कल्याण सम्पादन करे--यही उनके अवतारका मुख्य प्रयोजन है। —शान्तनुविहारी दिवेदी



## मेरा परम प्रिय श्लोक

( लेखक-पं॰ श्रीमुवनेश्वरनाथजी मिश्र 'माधव' एम्॰ ए॰ )

जिस ग्रन्थरत्नमेंसे खयं श्रीकृष्णकी आभा विकीर्ण हो रही है, जिसके भीतर उस परम सुहद्का रुचिर निश्रस है, वह किसे न मोह लेगा ? श्रीकृष्णके जिस अङ्गपर जिसकी दृष्टि गयी, वह वहीं छुट गया; जिसने उनके कोमल चरणोंके लाल-लाल प्यारे-प्यारे तलवे देखे, वह उन्हें ही देखता रह गया; जिसने फहराता हुआ रेशमी पीताम्बर देखा, उसके मन-प्राण सदाके लिये उसीमें फहराते रह गये; जिसने घुटनोंतक लटकती हुई वनमाला देखी, वह उसीमें गुँथ गया; जिसने उनके मनोरम नाभिदेश तथा ललित त्रियलीको देखा, वह वहीं किलोल करने लगा; जिसने उनके वक्षः स्थलपरका श्रीयत्सचिह देखा, वह उसीमें रम गया; जिसने कपोलोंको चूमते हुए, हिलते हुए, झ्म खाते हुए कुण्डलोंको देखा वह वहीं झूलने लगा; जिसने उनकी मदभरी रतनारी-अमृत और हलाहलसे भरी हुई आँखोंमें अपनी आँखें डुवाकर, उन्हें भुजाओंमें भरकर उनका आलिङ्गन किया वह उस आलिङ्गनपारासे कभी मुक्त हुआ ही नहीं--उसका लोक-परलोक सब कुछ बिसर गया और इसपर न्पुर, करघनी, वंशी आदिकी सम्मोहक घ्वनि! ठीक इसी प्रकार किसीको भागवतकी कोई बात लगती है, किसीको कोई। कोई उसके परम मधुर काव्यपर मुग्ध है, तो कोई उसके चूड़ान्त अध्यात्मपर; किसीको प्राकृतिक छिंब मोहे हुए है, किसीको उसकी रसमयी स्तुतियाँ । रूप और रस—दोनोंहीका महासागर हिलोरें ले रहा है।

भागवतके (ग्रन्थ और भक्त दोनों ही अर्थोमें) हृदयमें श्रीकृष्ण, श्रीकृष्णके हृदयमें भागवत । यह है परस्परका सम्बन्ध । इस सम्बन्धका रहस्य जान लेनेपर भागवतमें भगवान्का और भगवान्में भागवतका प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है । विश्वसाहित्यमें काल्यके भीतर अध्यात्मका इतना दिन्य उनमेष कहीं हुआ है—मुझे सन्देह हैं।
कई स्थल हृद्यको बहुत प्रिय हैं; वेणुगीत, गोपी-गीत, भमरगीत—ये तो हृद्यमें बसे हुए हैं—हृद्यवीणाके तार-तार उनसे झङ्कृत हैं—जैसे खयं श्रीकृष्णकी ही कोमल-कोमल अँगुलियाँ इन तारोंको छू रही हों। इस आनन्द-सौन्दर्य-माधुर्यका शब्दोंमें कोई क्या आकलन करे!

परन्तु जीवनमें जब कभी चारों ओरसे अन्धकार और आँधीसे घिर जाता हूँ, जब सिरपर चिन्ता और दु:खके काले-काले बादल गरजने लगते हैं, उस गर्जन और उस अन्धकारमें जब कहीं कोई प्रकाशकी किरण नहीं दीखती, किसी 'अपने'का खर सुनायी नहीं पड़ता और इस प्रकार निराशा और अवसादमें डूबने लगता हूँ तो खत:—अपने-आप हृदयकी कातर वाणीमें एक श्लोक फूट पड़ता है—अनायास, बिना प्रयास । इधर गुन-गुनाना शुरू होता है, उधर देखता हूँ आकाश साफ है; चारों ओर भीतर-बाहर प्रकाश जगमगा रहा है और मैं सब प्रकार अपने सर्वखकी गोदमें, अपनी खेहमयी, द्यामयी माँ श्रीकृष्णकी गोदमें सर्वथा सुरक्षित हूँ । वह श्लोक यह है—

अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः । प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिदक्षते त्वाम्॥

जैसे पिक्षयोंके पंखहीन बच्चे अपनी माँकी बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे-भूखे बछड़े अपनी माँका दूघ पीनेके लिये आतुर रहते हैं और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके लिये उत्कण्ठित रहती है—— त्रैसे ही हे कमलनयन ! आपके दर्शनके लिये मेरा हृद्य छटपटा रहा है ।

# श्रीमद्भागवतमें शरणागति

( लेखक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी व्याकरण साहित्य शास्त्री 'राम' )

आजकले सम्य यहलानेवाले ससारमें असत्यकी
पूजा और सत्यकी अपहेलना प्रचलित हो गयी है। जो
जितना ही सुशिक्षित, जितनी ही अधिक मस्तिष्क शिक्तसे सम्पन्न है, वह उतना ही असत्यके आश्रित है,
उसके जीप्तममें उतना ही अधिक असत्यका आदर है।
उदाहरणके लिये यह बात स्पष्ट देखनेमें आती है कि
आजकी नपीन शिक्षासे प्रभापित जगत् पिज्ञानका अधिक
उपासक हे, परमात्माका कम अथवा नहीं। विज्ञान क्या
है र स्थूल प्राकृत तत्त्रोंका ज्ञान और पिशेष प्रणालीसे
उन स्थूल तत्त्वोंद्वारा ऐसी ऐसी वस्तुओंका आविष्कार,
जिनसे कुछ हदतक देहिक आवश्यकताओंकी पूर्ति हो
सके। शास्त्रीय पिज्ञानका खख्य दूसरा है, उसमें और
इस विज्ञानमें दिन-रातका अन्तर है।

हम भौतिक पदार्थीका नाश प्रतिदिन देखते हैं, फिर भी इनके ही सञ्चय और आिंग्कारमें दिन-रात छंगे रहते हैं। जिसका आधार अथना कारण ही असत्य—नाशनान है, वह स्वय सत्य या स्थायी कैसे हो सकता है। ये बड़ी-बड़ी मशीनें, ये शस्त्रास्त्र और हवाईजहाज आदि—जिनसे आज भीषण नरसाहार हो रहा है—खुद भी तो नष्ट होते हैं। स्थूछ भूतोकी उत्पत्तिका कम सभी खीकार करते हैं, अत वे सादि हुए। जिसका आदि हे, उसका अन्त भी निश्चित ही है। इसिछये इन स्थूछ भूतोंकी अतित्यता सर्नसम्मत है। आज इसी अनित्य या असत्यकी उपासना हो रही है।

यह अनुभनसिद्ध वात है कि उपासकके अदर उपास्यदेवके गुणोंका निकास होता है । आज हम जिसकी उपासनामें तल्लीन हैं वह असत्य है, जड है ओर अज्ञानमय है। इसलिये हममें भी खभानत उन गुणोंका प्रावल्य होगा, जो हमारे उपास्यमें है। इस असत्योपासनासे हमें सत्यके अस्तित्वपर सन्देह होने लगा है, जडकी आराधनासे हम अपनी सहज चेतनता खो बैठे हैं और जब हम अज्ञानको ही पिज्ञान मान बैठे हैं, तो सन्चे ज्ञानसे विश्वत रहें—इसमें आश्चर्य ही क्याहै।

आज हम इतने खार्थान्य, इतने निर्दय और इतने सङ्गीर्ण निचारमाले क्यों है ' इस प्रश्नका यही उत्तर है कि हममें ये गुण अपने जड देवतासे प्राप्त हुए हैं। सत्पुरुषें-का लक्षण है—सबको समदृष्टिसे देखना, सबने सुख दु खको समान समझना और जो बात अपने प्रतिकृल हो, वह दूसरोंके लिये न करना। पर हम तो असत्के पुजारी हैं। सत्पुरुष कैसे बनें ' इसलिये यदि हम निर्दयता-पूर्वक करोडों नर-नारियोंके रक्तसे अपनी प्यास सुझाते हैं, यदि हम केमल अपना ही खार्थ चाहते हैं, तो दूसरे लोग हमें कोसते क्यों हैं ' यही तो हमारी साधना-का फल है।

ऐसे लोग भी ससारमें सुख चाहते हैं, शान्ति चाहते हैं और चाहते हैं कलहका अत्यन्ताभाव । प्रत्येक आक्रमणकारी यही कहता है—हम देशमें, ससारमें शान्तिकी स्थापना करेंगे । किन्तु इनका भाग इतना अशुद्ध है, मनोवृत्ति इतनी दूपित हैं और मार्ग या साधन इतना निपरीत है कि इनका उक्त उद्देश्य जो के ख वाणी द्वारा अभिन्यक्त होता है, कथनमात्र ही सिद्ध होगा।

हम सुख या शान्ति उसके छिये चाहते हैं जो अपना हो, जिसके प्रति हमारा आत्मीयमान हो। अन सर्वत्र सुख-शान्तिकी इच्छा रखनेवालेको सबके प्रति आत्मीयनाका भान जाप्रत् करनेकी आनस्यकता हे, सर्वत्र ऐक्य-दर्शनकी जरूरत है। हमारी हाटल उन पाग्लेंकी सी है जो अपनी दृष्टिसे समझदारीकी ही बात और समझदारीका ही काम करते हैं, परन्तु होता है विपित । कारण कि उनका दिमाय किसी विपरीत प्रेरणांके वशी-भूत होता है। आज हम भी जगत्की भलाईके लिये ही युद्धकी ज्वाला जगाये हुए हैं; अपनी बुद्धिसे ठीक ही करते हैं, पर हो रहा है जगत्का विष्यंस। इसका एकमात्र कारण यही है कि हम जिस शक्तिका आश्रय लिये बैठे हैं, उसका खरूप ही विष्यंसमय है।

इसीलिये भारतीय ऋषि-महर्षियोंने सर्वत्र आत्मदर्शन या परमात्मदर्शनपर जोर दिया है। सब जगह एक ही आत्मा या परात्माको देखनेका उपदेश किया है, असत् और जडका आश्रय त्याग कर सत् और चेतनका अवलम्बन लेना सिखाया है। यह केवल मौकेपर काम लेनेके लिये कल्पित उपायमात्र नहीं है; यही चिरन्तन सत्य है। इस तत्त्वको समझनेके लिये श्रीमद्भागवतकी शरण लेनेकी आवश्यकता है। चित्त शुद्ध हुए विना यह तत्त्व समझमें नहीं आता; परन्तु चित्तशुद्धिका भी सर्वोत्तम उपाय श्रीमद्भागवतका खाध्याय ही है— 'एतस्मादपरं किञ्चिन्मनःशुद्धये न विद्यते।' अनुभवी लोगोंका विश्वास है कि भागवतधर्मका आश्रय लिये विना संसारमें सची शान्तिकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती।

आज सर्वत्र सङ्घर्षकी ज्वाला धधक उठी है। कालक्ष्मी व्याल हमें निगल जानेके लिये मुँह फैलाये वैठा है। यह आतङ्क आज सबको सता रहा है, पर इससे छुटकारा पानेके लिये भी श्रीमद्भागवत ही अमोध साधन है। श्रीमद्भागवतका प्रादुर्भाव ही इसलिये हुआ है कि वह संसारके भयको नष्ट कर सच्चा सुख, सच्ची शान्ति प्रदान करे—

#### कालञ्यालमुखग्रासत्रासनिर्णाशहेतवे । श्रीमङ्गागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्॥

हमने वचपनसे ही किसीके आश्रित रहना, किसीपर भरोसा रखना सीखा है। बचपनमें माँ-बापके सहारे रहे हैं और उनके सहारे रहकर पूर्ण निश्चिन्तताका अनुभव किया है। बड़े होनेपर हमने वह आश्रय

भा॰ अं॰ १७—१८—

छोड़कर दूसरे-दूसरे साधनों और सहायकोंका भरोसा किया है; पर अभीतक ऐसा आश्रय—ऐसा सहारा नहीं हूँ हा, जो निर्भय हो, निश्चिन्त हो और निश्चल हो। जो खयं भय और चिन्ताका शिकार है, वह दूसरेको क्या निर्भय बना सकता है। जो खुद चन्नल है, उससे हमें कवतक धैर्य मिलेगा। इसलिये यदि हम भय और चिन्तासे बचना चाहते हैं, तो किसकी शरण जायँ ? इसका उत्तर भागवतमें मिलता है। अभय चाहनेवालेको सर्वदा भगवान्का श्रवण, भगवान्का कीर्तन और भगवान्का स्मरण करना चाहिये—

#### तसाद् भारत सर्वात्मा भगवान् हरिरीश्वरः। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च सर्तव्यश्चेच्छताभयम्॥

सर्वत्र भगत्रदृदृष्टि हुए विना सव जगह भगवान्का स्मरण होना कठिन है और यह दृष्टि तब प्राप्त हो, जब हम भगवान्का आश्रय छें—अन्य सभी सहारोंको त्याग कर केवल परमात्माकी शरण हो जायँ। जो भगवान्को मानते ही नहीं, वे यदि उनपर भरोसा न रक्खें तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । जो पारस पत्थरके अस्तित्वपर विश्वास ही नहीं करते, वे उससे लाभ न उठा सकें—यह खाभाविक ही है। पर हमें आश्चर्य तो तब होता है जब पारस सामने देखकर, समझकर भी एक दरिद्र उसकी उपेक्षा करता है और दीनताके दु:खसे सदा हाय-हाय करता रहता है। हममेंसे अधिकांश मनुष्य ऐसे हैं, जो भगवान्का अस्तित्व तो खीकार करते हैं पर उनपर भरोसा नहीं रखते, उनको एक निकम्मी चीज समझते हैं। ऐसे लोग अपने तो हानि उठाते ही हैं, दूसरोंके लिये सन्चे नास्तिकोंसे भी वढ़कर भयङ्कर सिद्ध होते हैं। भगवान्को माननेवालोंका भी जीवन यदि उतना ही निर्दय, निर्मम, खार्थान्व और सङ्कीर्ण रहाजितना कि नास्तिकों-का है, तो उनके आस्तिक होनेसे क्या लाभ हुआ ? जगत्को भी उन्होंने घोखेमें डाला, अपने तो रसातलमें गये ही।

कहा जाता है कि बहुतरे नास्तिक भी तो बडे उदार, बडे उयाछ और अत्यन्त परोपकारी होते हैं। यह सत्य है। पर वे स्तीकार करें या न करें, उनका वह दिव्य भाग उनके अन्त करणमें सदा गिराजमान रहने गले परमेश्वरकी ही देन है, उन्हीं की ओरसे वह प्रमाहित होता है। ये सच्चे अर्थमें नास्तिक तो वहाँ होते हैं जहाँ अपने देहिक स्वार्थके छिये दूसरों का गट्टा काटते हैं। सर्गत्र भगगान् को देखने गट्टा स्वय भूखा रहना पसद करेगा, पर दूमरेका ग्रास छीनना कभी न चाहेगा। क्यों कि उसके छिये सारा जगत् भगगान् का रूप है। वह भगगान् से छीनकर खाये भगगान् का अपमान करे भगगान् से छीनकर खाये भगगान् का अपमान करे नहीं, उससे यह नहीं हो सकता। भिज प्रभुमय देखिं जगत के हि सन करिं बिरोप। वे तो स्वय ही दूसरेका दु ख भोगना चाहते हैं और सबको दु खसे मुक्त कर देने के छिये उटपटाते रहते हैं। वे पुकारकर कहते हैं—

### आर्ति प्रवद्येऽखिलदेहभाजा मन्त स्थितो येन भवन्त्यदु खा ।

इम प्रकार भागवतमे भगनान्का आश्रय ग्रहण करनेपर बहुत अश्रिक जोर दिया गया है। रामायण और गीतामें भी शरणागितका ही महत्त्र अश्रिक बताया गया है। वास्त्रमें भगनान्की शरण हुए बिना जीवका वास्तिनिक कल्याण असम्भन है। श्रीमद्भागनतका प्रभान प्रतिपाद्य तो आश्रयतत्त्व ही है। आश्रयकी शुद्धिसे ही सब कुछ सुधरता है। श्रीमद्भागनतके दस छक्षणोंमें आश्रय ही अन्तिम छक्षण हे। इनमें आश्रयको अङ्गी तथा शेष नौको इसका अङ्ग बताया गया है। उनका प्रतिपादन आश्रयतत्त्वकी शुद्धिके छिये ही हुआ है—

### द्शमस्य विशुद्धवर्थं नवानामिह रुक्षणम् । पर्णयन्ति महात्मान श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा ॥

आश्रय कहते हैं सहारे या अउल्चनको। परमात्मा ही सारे जगत्का वास्तियक आयार है। इसीलिये श्रीमद्भाग्यतमें 'आश्रय' की व्याख्या करते हुए कहा गया

हे--- 'स आश्रय पर ब्रह्म परमात्मेति शब्दाते ।' वह परब्रहा परमात्मा ही चास्तिनिक आश्रय है। परमा माको आश्रय मानना-यह केवल भावनाकी वस्तु नहीं है, हमें भगपान्को अपना आश्रय आरोपके द्वारा नहीं मानना है, वास्तवमें हैं ही ऐसी बात । आरोपित भारना कर्भा दढ नहीं हो सकती । अत आश्रयतत्त्व बोधका निय है, वोधस्वरूप है। सन्ना शरणागत वहीं है, जो कभी भूलसे भी अपनेको अशरणागत नहीं समझता। भगनान् ही हमारे आश्रय हैं—इम तत्वयो समझे बिना जो भारना होती है, वह टिक नहीं सकती। इसिंछिये इस वातको भछीभाँति समझ लेना चाहिये। हम ऊपर बता चुके हैं कि आश्रय कहते है सहारेको । वास्तिनिक सहारा वही है, जो खय दूसरोंके सहारेन रहता हो और दूसरे सब उसीके सहारे रहते हो । ऐसा सहारा परमात्माके सिवा और कौन हो सकता है? परमा मा ही अपने सहारे प्रतिष्ठित है। श्रुति भी कहती हं---'स भगव कस्सिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिसि ।'

जो जिससे उत्पन्न होता है, वह उसीपर रहता हे और उसीमें ठीन होता हे। पार्थिव जगत्में हम यही वात देखते हैं। पृथ्वीसे उत्पन्न वृक्ष आदि पृथ्वीपर हा रहते हैं और यहां छीन हो जाते हैं, अत पार्थिय जगत्का आधार पृथ्वी ही है। इसी प्रकार समस्त वृक्षाण्ड परमातमासे ही प्रकट है, उसीमें स्थित हे और उसीमें छीन होता है, अत इस व्रह्माण्डका चरम आधार परमात्मा ही है। इमीलिये श्रुति कहती है—

'तरजलानिति शान्त उपासीत ।'

भागतर्में भी कहा हे---

'विश्वस्य य स्थितिलयोद्भवहेतुराच ।'

यह वात यों भी समझा जा सकती है कि वार्यका आगर उसका कारण है। घटका आधार पृथ्वी है। इस न्यायसे पार्थिन जगत्का आगर पृथ्वी है, पृथ्वीका आगर जल, जटका तेज, तेजका वायु और नायुका आगर आकाश है; पर इस आकाशका भी परम आधार महाकाश है—जो जड नहीं चेतन है, नीरस नहीं आनन्दमय है, अनित्य नहीं सत् है। 'आनन्दमयो-ऽभ्यासात्' इस सूत्रके द्वारा भगवान् व्यासने इसी अभिप्रायकी पृष्टि की है। वही आकाश सबको जीवन और आनन्दं देनेवाला है, उसके विना यह जगत् क्षण-भर भी नहीं रह सकता। श्रुति भी यही कहती है—

'को ह्येवान्यात् कः प्राण्याद् यद्येष आकाश आनन्दो न स्यात्।'

इस प्रकार जब दढ़ विश्वास हो जाय कि वास्तवमें सबका परम आश्रय परमात्मा ही है, तभी शरणागित सुदढ़ होती है; इसके विपरीत शरणागतिकी भावना वन ही नहीं सकती । हम कहें या न कहें, मानें या न मानें—इस वातको समझनेमें कभी भूल नहीं करते कि हमारा आधार यह पृथ्वी है । हम इसीपर चलते-फिरते और बैठते-सोते हैं। अपना पैर कुर्सीपर रक्खें या चौकीपर; वह पृथ्वीपर ही रक्खा कहलायगा । क्योंकि चौकी और कुर्सी पृथ्वीके ही आधारपर टिके हैं । इसी प्रकार हम सवका चरम आधार परमात्मा ही है, क्योंकि वह सभी आधारोंका आधार है। जैसे मृत्तिकासे प्रकट हुआ उसका विकार उससे पृथक् नहीं रह सकता, उसी तरह यह जगत् परमात्मासे पृथक् कभी हो ही नहीं सकता । जब प्रयत करनेपर-चाहनेपर भी हम भगवान्-के आश्रयसे अलग नहीं हो सकते, नित्य-निरन्तर उनकी शरणमें ही रहते हैं, तो बुद्धिमानी इसीमें है कि इसपर विश्वास करें, इस सत्यपर परदा न डालें। खभावतः प्राप्त हुए सुख-सौभाग्यको हाथसे न जाने दें। ऋषि-मुनियों-की माँति हम भी अपना मन, वाणी, रारीर सबको सभी सत्कर्मीसहित परमात्माके अर्पण कर दें-

वृहदुपलन्धमेतद्वयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयौ विकृतेर्मृदिवाविकृतात्। अत ऋषयो दधुस्त्विय मनोवचनाचरितं कथमयथाभवन्ति भुविदत्तपदानि नृणाम्॥ यह सत्य है कि हम खभावतः समर्पित हैं, समर्पण करना नहीं है; तथापि भ्रम या अविद्यावश हम सत्यको भूले हुए हैं और समर्पणके सुखसे, परमात्माके संस्पर्शके आनन्दसे विद्यित हैं। पानीमें रहकर प्याससे मरना आश्चर्य नहीं तो क्या है? आनन्दमय परमात्माकी गोदमें रहकर दुःख और चिन्ताओंके बोझसे छदे रहना कितने दुर्भाग्यकी बात है!

हमें अपने क्षेमकी बड़ी चिन्ता है, मानो हम अपने पुरुषार्थ और उद्योगसे ही सकुशल रह सकते हैं, हमपर किसीका—नियन्ताका हाथ नहीं है । पुरुषार्थका अभिमान लेकर जिंदगी खपा डालते हैं, पर वही हाय-हाय—रोना-घोनां लगा रहता है। कभी चैन नहीं मिलता। पुरुषार्थ बुरा नहीं है, बुरा है अभिमान। बुरा है अकड़ना। हम तो भगत्रान्के हाथके यन्त्र हैं, उनकी आज्ञाक्ते अनुसार काम करते चलना है। यही है सच्चा पुरुषार्थ। योग-क्षेमकी चिन्ता हम खयं क्यों लें, लेकर निभा भी तो नहीं सकते। यह सब भगत्रान्का काम है, विश्वका पालन विश्वम्भर करता है। हमें योग-क्षेमके लिये सिर खपानेसे कोई लाभ नहीं—

'क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्व्यधीश-स्तत्रासादीयविमृशेन कियानिहार्थः।'

कितने ही समझदार त्रिद्वान् धनियोंके पीछे पड़े रहते हैं—शायद ये हमारा लोक सुधार दें, हमारे आड़े समयपर काम आ जायँ। ऐसे लोगोंके प्रति श्रीमद्भागवत-की कितनी कड़ी फटकार है—

'रुद्धा गुहाः किमजितोऽचित नोपसन्नान् कसाद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्।'

क्या रहनेके लिये घर नहीं हैं, पर्वतोंकी कन्दराओं-का द्वार बंद हो गया ? क्या भगवान्ने शरणागतोंकी रक्षा करनी छोड़ दी ? अब वे भक्तवत्सल अपने शरणागत भक्तोंकी सुधि नहीं लेते ? फिर क्या कारण है जो ये समझदार लोग भी उनलोगोंके पीछे-पीछे फिरते हैं, जो धनके धमंडमें अंधे हो रहे हैं। भगनान्पर हर तरहसे भरोसा करना, उनपर पूर्ण निर्भर हो जाना—यही श्रीमद्रागनतका सन्देश है। 'क्षेम निर्मास्यति स नो भगनारूय मंश ।' शरणागत भक्तों को भगनान् निर्भय कर देते हैं, उन्हें अपने छिये स्वय कुछ भी नहीं करना पड़ता। सारी चिन्ता भगनान्के सिर रहती हे। भक्तोंकी सँभाल करनेमें, उनकी चिन्ता अपने ऊपर लेनेमें भगनान्को सुख मिलता है—ठीक उसी तरह, जैसे माताको बच्चेकी सेनामें सहज सन्तोप मिलता है। इसीलिये भगनान् अपनी शरणमें आनेके छिये सदा प्रेरणा करते रहते हैं—

### मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम्। याहि सर्वातमभावेन मया स्था हाकुतोभय ॥

फिर भी हम उनका आगहन नहीं सुनते। नटखट बच्चे मानाकी सँभाळसे रज रहते हैं, ऑख बचाकर उमसे दूर भागनेकी कोशिश करते हैं। पर माना उन्हें कभी नहीं बिसारती, बराबर उनकी सँभाळ करती ही रहती हे। इसी प्रकार भगनान् भी शरणागत भक्तोंको कभी नहीं भूळते, कभी नहीं त्यागते। वे भगनतमें खय कहते हैं—

## ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तिममं परम् । हित्वा मां शरणंयाता कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥

भगान्के शरण होकर उनका भजन करना— यही सुगम मार्ग है। यह यह राजमार्ग है, जहाँ आँख मूँदकर दौडने नाला भी नहीं गिरता—'धानन् निमील्य वा नेत्रे न स्वलेन पतेदिह।' भिक्ति इस कल्याणकारी मार्गको त्याग कर जो केवल ज्ञानके लिये यह करते हैं, उ हैं सिर्फ परिश्रम ही हाथ लगता है, वे क्रेश ही भोग कर रह जाते हैं, कोई लाभ नहीं उठा पाते। भला, योथी भूसी क्टने नालोंको क्या मिलता है ?—

श्रेय स्नृति भक्तिमुद्दस्य ते विभी क्षित्रयन्ति ये केवलयोघलब्धये। तेपामसौ क्षेत्राल एव शिण्यते नान्यद्यथा स्थूलतुपावघातिनाम्॥

हमलोगोंके मनमें तरह-तरहकी चिन्ताएँ डेरा डाले रहती हैं । छोककी चिन्ता छोडकर परमार्थ-साधनमें आये, पर यहाँ भी चिन्ता लिये सिर खपा रहे हैं। किस मार्गपर जायँ, क्या करें व कोई भक्तिके लिये चिन्तित हैं, तो कोई ज्ञानके लिये । कोई वेरापके ही उपाय पूछते फिरते है । पर भागनत शास इन व्यर्थकी चिन्तामें पडे हुए लोगोंसे कहता है-- 'तुम कुल न करो, केनल भगनान्के शरण हो जाओ । इस एकके ही साधे सत्र सत्र जायगा । भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्य-सब एक साथ चाहते हो, तो भगपान्की शरणमें आओ । जैसे भोजन करते समय प्रत्येक प्रासमें सन्तोप या तृप्ति बढती हे, शरीरका पोपण-उसमें शक्तिका प्रसार होना हे और भूख भी मिटती जाती हे, एक एक कोरमें ये सारी बातें होती रहती हैं, उसी प्रकार जो भगरान्की शरणमें आते हैं, उनकी भगरान्में भक्ति होती है, भगवान्के तत्त्वका उन्हें अनुभन होने लगता है और भगनान्से अतिरिक्त जो सासारिक निपय हैं उनकी ओरसे निरिक्त होने छगती है। एक ओरका प्रेम दूसरी ओरसे वैराग्यका कारण होता ही है-

भक्ति परेशानुभवो विरक्ति
रन्यत्र वेय त्रिक एककार ।
प्रयद्यमानस्य ययाञ्चत स्यु
न्तुष्टि पुष्टि श्रुद्रपायोऽनुधासम्॥
इत्यच्युताङ्त्रि भजतोऽनुबृत्या
भक्तिविरक्तिभगवन्त्रयोध ।
भवन्ति वे भागवतस्य राजन्
ततः परां शान्तिमुपेति साक्षात्॥

इस प्रकार शरणागत होकर भगतान्वा भवन करनेसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य—सत्रकी सिद्धि होती है और अन्तमें मनुष्य परम शान्तिको प्राप्त होता है। इसी परम शान्तिको पानेसे समारवा दु ख दूर होगा। यही शान्ति पानेके लिये श्रीमद्भागत्रका खाध्याय करना और उसके अनुकुल जीवन बनाना नितान्त आवस्यक है।

# श्रुतिसार श्रीमद्भागवतकी टीकाएँ

श्रीमद्भागत्रत महापुराण समस्त श्रुतियोंका सार है, महाभारतका तात्पर्यनिर्णायक है और ब्रह्मसूत्रोंका भाष्य है; इसलिये प्रस्थानत्रयीमें जो कुछ है, वह सब श्रीमद्भागत्रतमें है और श्रीमद्बल्लभाचार्यचरण तो इसको चौथे प्रस्थानके रूपमें ही स्वीकार करते हैं। वास्तवमें श्रीमद्भागवतका श्रुतियोंके साथ जितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, कुछ शब्दोंके हेर-फेरसे इसमें जितनी श्रुतियों और उनके अथोंका उल्लेख हुआं है, उतना और किसी भी पुराणमें नहीं है। गीताके अठारह अय्यायोंकी तो अठारह हजार श्लोकोंमें यह व्याख्या ही है। बहुत-से गीताके श्लोक इसमें ज्यों-के-त्यों आते हैं। ब्रह्मसूत्र ( 'जन्माद्यस्य यतः' ) से प्रारम्भ करके स्थान-स्थानपर ब्रह्मसूत्र और उसके भाव छिये गये हैं। इसीसे उन तीनों प्रन्थोंमें जिस सिद्धान्तका, जिन अथोंका प्रतिपादन हुआ है उसी सिद्धान्तका, उन्हीं अर्थोंका श्रीमद्भागत्रतमें भी प्रतिपादन हुआ है । श्रीमद्भागत्रतके वारहवें स्कन्धके अन्तिम अन्यायमें खयं ही इसके खरूपका स्पष्टीकरण हुआ है---

आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतम् । हरिलीलाकथावातामृतानन्दितसतसुरम् ॥११॥ सर्ववेदान्तसारं यद् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणम् । वस्त्वद्वितीयं तिष्ठप्ठं केवल्यैकप्रयोजनम् ॥१२॥ 'इस महापुराणके आदि, मध्य एवं अन्तमें वैराग्यो-त्पादक कथाओंका उल्लेख है । यह भगवान्की लीला-कथारूपी अमृत-समुद्रसे संत और देवताओंके लिये महान् आनन्दजनक है । समस्त वेदान्तोंका सार ब्रह्म और आत्माकी एकतारूप अद्वितीय वस्तु इसका प्रतिपाद्य है और यह उसीमें परिनिष्ठित है । कैवल्य-मुक्ति ही एकमात्र इसके निर्माणका प्रयोजन है ।'

आगे कहा गया है कि जों इस वेदान्तसाररूप

श्रीमद्भागत्रतके रससे सन्तृप्त हो जाता है, वह फिर और कहीं रम. नहीं सकता । इसके पश्चात् ही, जिस प्रकार 'सत्यं परं धीमहि' कहकर श्रीमद्भागत्रतका प्रारम्भ किया गया है वैसे ही 'सत्यं परं धीमहि' (१२ | १३ | १९ ) कहकर समाप्ति भी की गयी है। यह परम सत्य ही श्रीमद्भागवतका प्रतिपाद्य है। वर्णनकी सुविधासे कहीं उसका नाम भगत्रान्, कहीं ब्रह्म, कहीं प्रमात्मा और कहीं श्रीकृष्ण रक्खा गया है । इसिंखेये उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति-की दृष्टिसे भी यही निर्णय होता है कि ज्ञान-वैराग्य-भक्तिसहित परव्रहाखरूप नैष्कर्म्यका आविष्कार करनेके लिये ही श्रीमद्भागवतका प्रकाश हुआ है। यह बात विशेष ध्यान देनेयोग्य है कि श्रीमद्भागवतका उपदेश समाप्त करते हुए श्रीशुकदेवजीने परीक्षित्को ब्रह्मखरूपसे ही स्थित होनेकी आजा दी-

अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्। एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले॥ दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विपाननैः। न द्रक्ष्यसि श्रारं च विश्वं च पृथगात्मनः॥ (श्रीमद्भा० १२। ५। ११-१२)

'अपने-आपको अखण्ड आत्मामें स्थापित करके ऐसा अनुभव करो कि मैं परम ज्योति:खरूप ब्रह्म हूँ, सर्वाविष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार अनुभव करते रहनेपर जीभ लपलपाते हुए विपपूर्ण मुखोंसे तक्षकके पैरमें इसते रहनेपर भी तुम अपनेसे पृथक् संसार और शरीरको नहीं देखोंगे।'

उनकी यह आज्ञा सुनकर परीक्षित्ने कहा— अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ट्या। भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदम्॥ 'ज्ञान-विज्ञानकी निष्टासे मेरा अज्ञान दूर हो गया। आपने भगतान्के परम कत्याणमय श्रेष्ठ खरूपका अनुमत्र करा दिया।

इसके बाद ही वे 'ब्रह्मभूतो महायोगी निस्सङ्ग शिल्न-सशय ' हो जाते हैं और आगे चल्फर 'ब्रह्मभूतस्य राजर्पे ' कहकर उनका वर्णन आता है । यदि श्रीकृष्ण और ब्रह्ममें कोई मेद होता तो इस प्रकारका वर्णन कदापि सम्भन नहीं था । नास्तनमें ब्रह्म, श्रीकृष्ण आदि एक ही पर्मतत्त्रके निभिन्न नाम हैं। अद्वितीय परतत्त्र-स्वरूप एक ही परम उस्तुको निमिन्न नाम और खपाँके द्वारा साधकोंके हितार्थ विभिन्न रूपमें वर्णन किया जाता है। जो जिस भूमिके अविकारी होते हैं, वे नैसा भान ग्रहण कर छेते हैं। इस निनेचनसे सिद्ध हुआ कि श्रीमद्रागनन श्रोत अर्थका प्रतिपादन करने-नाला एक पूर्ण भन्य है। जैसे श्रुतियोंके अर्थ त्रिगुण और त्रिभानके अनुसार तीन प्रकारके ( यात्र, दैवत और अध्यातम ) होते हैं, नैसे ही श्रीमद्भागनत में तीन प्रकारके अर्थ होते हैं। श्रुतियोंके तीन प्रकारके अर्थके सम्बन्धमे निरुक्तके वृत्तिकार श्रीदुर्गाचार्य कहते हैं---

'यज्ञपरिज्ञानं याज्ञम्, देवतापरिज्ञानं दैवतम्, आत्मन्यधि यद् वर्तते तद्यात्मम्। स एप सर्वोऽपि मन्त्रव्राह्मणरात्रिरेवं त्रिधा विभक्त । तज्ञैवं सित यदाभ्युदयस्थलो धर्मोऽभिन्नेयते, तदा याज्ञं पुष्पम्, देवतं फलम्। यदा पुनर्नि श्रेयसस्थलो धर्मोऽभिने मेयते तदेमे अपि याज्ञदैवते पुष्पत्वमेव विभृत । देवतं हि याज्ञमन्तर्भृतमेव तद्र्यत्वादतो न पृथगु-च्यते। ... तज्ञैवं सित, अध्यात्मार्थत्वादधि-वैवतस्य, अध्यात्मस्य च पुरुपार्थस्य निष्पन्नत्वाद् देवतं पुष्पम्, अध्यात्मस्य च पुरुपार्थस्य निष्पन्नत्वाद् देवतं पुष्पम्, अध्यात्म फर्लिमत्येवमुक्तम्।'

'अर्थात् सम्पूर्ण वेद कर्मकाण्ड, उपामनाकाण्ड और ज्ञानकाण्डके रूपमें तीन प्रकारसे निभक्त हैं। जब लोक-परलोकहितकारी अन्युदयार्थक धर्मका ग्रहण होता है, तब कर्मकाण्डका ज्ञान पुष्प हे और देवतासम्बन्धी ज्ञान फल । जब मुक्तिप्रापक नि श्रेयसार्थक धर्मका प्रहण होता है, तब कर्मकाण्ड और उपासनाकाण्ड दोनों ही पुष्प हो जाते हैं । कर्मकाण्ड उपासनाके अन्तर्गत है, क्योंकि उसका नहीं प्रयोजन हे । इसलिये पुष्पक्ष्मिसे उसका वर्णन नहीं होता । ऐसी स्थितिमें जब कि उपासनाकाण्ड ज्ञानकाण्डके लिये है, पुरुपार्थरूपसे अध्यात्मके ही मिद्र होनेके कारण दैवत पुष्प है और अध्यात्म फल ।

इस प्रकार श्रुतिके प्रत्येक मन्त्रका त्रितिध अर्घ होता है। श्रुतिसार होनेके कारण श्रीमद्भागनतके भी त्रितिन अर्थ हैं। परमहसींके लिये तो निशेपक्षि अव्यातमपरक अर्थका ही निधान है—ऐसा श्रीश्रीधरस्मामी, श्रीनल्स्माचार्य और श्रीधनपतिसूरिने स्पष्टक्षिसे लिखा है। ऐसा होने-पर भी उसमें निर्णत आधिमोतिक और आनिदैनत पक्ष भी सत्य ही हैं, इममें सन्देह नहीं। यही कारण है कि भारतीय सनातन-सम्प्रदायके अनुयायियोंने श्रीमद्भागनत में अपने-अपने सिद्धान्तका होना वतलाया है। वास्त्रमें ऐसा है भी, क्योंकि श्रीमद्भागनत वेदक्ष्य कल्पत्रक्षका सुखादु रसक्ष्य पर है। इसल्ये अपनी-अपनी दिष्टसे सभी उसमें अपना सिद्धान्त प्राप्त करते हैं।

अद्देतसम्प्रदायके प्रधान आचार्य श्रीशङ्कराचार्य की तीसरी पीढीमें होनेताले श्रीचित्सुखाचार्यने श्रीमद्भागततपर टीका की थी, ऐसा वर्णन श्रीमवाचार्य ओर निजयवजनी टीकामें मिलता है । यद्यपि अव उनकी टीका प्राप्त नहीं होती, तथापि उसके अस्तित्यमें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है । वर्तमान समयकी टीकाओंमें श्रीवरखामीकी टीका सर्व श्रेष्ठ और सनसे प्राचीन माद्यम पडती है । ये श्रीशङ्कराचार्यजीके अनुयायी थे ओर इन्होंने निष्णुपुराण की अपनी टीकामें श्रीचित्सुखाचार्यकी चर्चा की है । इमिल्ये उनके बाद ये हुर थे, ऐसा निध्य होता है । श्रीवरखामीका समय ईखी ग्यारहत्री शता दी माना जाता है । इन्होंने श्रीमद्भागवतकी टीकाके प्रारम्भमें और अनेक स्थानोंपर श्रीनृसिंहजीकी वन्दना की है । इससे प्रकट होता है कि यह श्रीनृसिंहभगवान्के उपासक थे । इनके सम्बन्धमें एक लोकोक्ति है— च्यासो चेत्ति शुको चेत्ति राजा चेत्ति न चेत्ति वा । श्रीधरः सकलं चेत्ति श्रीनृसिंहप्रसादतः॥

अर्थात् श्रीमद्भागत्रतका वास्तविक अर्थ व्यासदेव और शुकदेव ही ठीक समझते हैं; परन्तु राजा परीक्षित् ठीक समझते हैं या नहीं—इसमें सन्देह है। ऐसा गम्भीर अर्थ होनेपर भी नृसिंहभगवान्के प्रसादसे श्रीधर-स्वामी सव समझते हैं । वास्तवमें श्रीधरस्वामीका ज्ञान ऐसा ही था। श्रीचैतन्यचरितामृतकी अन्तयछीछाके सातवें परिच्छेदमें लिखा है कि श्रीवल्लमाचार्य श्रीचैतन्य महाप्रभुको भागवतकी अपनी टीका सुनाना चाहते थे; परन्तु जब महाप्रभुको यह माछ्रम हुआ कि इन्होंने श्रीवरसामीका खण्डन किया है, तब उन्होंने उसे अखीकार कर दिया और कहा कि श्रीमद्भागवतपर सर्वोत्कृष्ट टीका श्रीश्रीवरस्वामीकी है, उसको न मानना अनुचित है । यह वात ध्यानमें रखने योग्य है कि श्रीचैतन्य महाप्रभुका सिद्धान्त श्रीशङ्कराचार्यद्वारा निर्णीत अद्देत नहीं था, तथापि उन्होंने उसी सम्प्रदायके श्रीश्रीधर-स्वामीकी टीकाकी प्रशंसा की । इससे सिद्ध है कि श्रीधर-खामीकी टीका निष्पक्ष और सर्वश्रेष्ठ है।

विशिष्टाह तसम्प्रदायके आचार्य श्रीरामानुजने श्रीमद्भागवतपर एक-दो निवन्ध लिखे हैं, ऐसा सुना है। मैंने अपनी आँखोंसे उन्हें नहीं देखा है। उनके अनुयायी श्रीसुदर्शनस्रिकी शुक्रपक्षीया नामकी टीका उपलब्ध होती है। वे श्रीरामानुजाचार्यके भानजे एवं शिष्य श्रीवरदाचार्यके शिष्य थे। श्रीरंगनाथजीने उन्हें खयं ग्रन्थ-निर्माणकी आज्ञा की थी। उन्हें भगत्रान् रंगनाथकी ओरसे व्यासकी उपाधि मिली थी। अनेक ग्रन्थोंके निर्माणके पश्चात् उन्होंने श्रीमद्भागवतपर

विशिष्टाहैतिसिद्धान्तके अनुकूल टीका लिखी है। सन् १३६७ ई० में दिल्लीके वादशाह अलाउद्दीनके सेनापितने मदुरापर चढ़ाई की थी, उसी यात्रामें श्रीरङ्गम्पर भी आक्रमण हुआ और श्रीसुदर्शनसूरि मारे गये। इनके अतिरिक्त श्रीवीरराघवाचार्यने भी श्रीमद्भागवत-पर 'भागवतचन्द्रचन्द्रिका' नामकी टीका लिखी है। यह टीका शुक्तपक्षीया टीकाकी अपेक्षा विस्तृत है। ये श्रीसुदर्शनसूरिके ही अनुयायी हैं। वीरराघवाचार्यका समय भी ईसाकी चौदहवीं शताब्दी ही माना जाता है। इनके अतिरिक्त श्रीवैष्णवशरण, श्रीनिवाससूरि आदि और भी कई टीकाकार इस मतके हो गये हैं, और सबने अपने सिद्धान्तके अनुसार श्रीमद्भागवतकी व्याख्या की है।

श्रीमन्मध्वाचार्यने 'भागवततात्पर्य-निर्णय' नामका एक ग्रन्थ लिखा है । इनके अनुयायी श्रीविजयध्वजतीर्थकी टीका श्रीमद्भागवतपर बहुत ही प्रसिद्ध है । वे अपनी टीकाके प्रारम्भमें कहते हैं कि 'श्रेष्ठ संन्यासियोंके भी बन्दनीय श्रीआनन्दतीर्थ ( मध्वाचार्य ) और विजयतीर्थको नमस्कार करके उन दोनोंकी कृतिके आधारपर में श्रीमद्भागवत महापुराणकी व्याख्या करता हूँ ।'\* श्रीविजयतीर्थ माध्वसम्प्रदायके एक महान् विद्वान् हो गये हैं । उन्होंने श्रीमद्भागवतपर क्या लिखा है, सो माछम नहीं । सम्भव है उनके सम्प्रदायमें कोई टीका प्रचलित हो । परन्तु विजयध्वजतीर्थको उक्तिसे यही जान पड़ता है कि उनकी कोई-न-कोई टीका अवस्य है । श्रीविजयध्वजतीर्थकी 'पदरत्नावली' टीका छपी हुई मिलती है ।

श्रीमव्याचार्यके सम्प्रदायकी एक शाखा अथवा स्वतन्त्र सम्प्रदाय श्रीचैतन्य महाप्रभुका सम्प्रदाय है। श्रीचैतन्यमहाप्रभुने श्रीमद्भागवतको ही प्रस्थानत्रयीका भाष्य

अानन्दतीर्थविजयतीर्थौ प्रणम्य मस्करिवरवन्द्रौ । तयोः कृतिं स्फुटमुपजीव्य प्रविच्म भागवतं पुराणम् ॥

माना था। इसलिये उन्होंने किसी नये भाष्यकी रचना नहीं की । ब्रह्मसूत्रके भाष्योंमें वेश्रीमध्याचार्यके भाष्यको श्रीमद्भागनतसे मिलता जुलता मानते थे । इसीसे वे मध्याचार्यके सम्प्रदायकी एक शाखाके अन्तर्भुक्त समझे जाते हैं । उन्होंने श्रीमङ्गागवतपर कोई टीका नहीं की, श्रीधरस्त्रामीकी टीकाको ही प्रमाणरूपसे स्त्रीकार किया। पर्नु उनके अनुयायियोंने अनेक प्रन्योंकी रचना की। श्रीक्प गोखामीके श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु आदि सभी प्रन्य प्राय श्रीमद्भागनतके आधारपर लिखे हुए हैं। श्रीरूप गोखामीके भाई श्रीसनातन गोखामीने श्रीमद्भाग्यत-के दशम स्कन्धपर एक 'बृहद्वैष्णक्तोपिणी' नामकी टीका लिखी है। उसे कुछ छोग 'दशम टिप्पणी' भी कहते है । श्रीरूप-सनातनके भतीजे श्रीजीव गोस्वामीने तो श्रीमद्भागनतपर कई निवन्ध, टीकाएँ एव टिप्पणियाँ लिखी है। उनके पर्मन्दर्भ, क्रमसन्दर्भ और वैष्णव तोपिणी आदि प्रन्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं । इनकी न्याख्या बहुत ही तात्मिक एम मिद्रतापूर्ण है। इनके निरोनी भी मुक्तमण्डसे इनकी विद्वत्ता स्वीकार करते हैं। इस मतके सबसे मधुर टीकाकार हैं श्रीविश्वनाथ चनानती । वे प्रेमपूर्ण भावोंने प्रकट करनेमें इतने पटु हैं कि उनकी व्याख्या पहकर एक बार कठोर से-कठोर हृद्य भी द्रित हो जाता है। उनकी टीका पदने ही योग्य है । उनकी टीकाका नाम 'सारार्थदर्शिनी' है ।

पुष्टिमार्गके आचार्य जगदुरु श्रीवल्लभाचार्य पूरे श्रीमद्भागनतपर व्याख्या नहीं लिख सके, फिर भी उन्होंने प्रारम्भके कुछ स्काधांपर और दशम स्काधपर बहुत ही गम्भीर, निचारपूर्ण व्याख्या लिखी है। वे आध्यात्मिक, आभिमौतिक एव राजस, तामस आदि भेदसे श्रीमद्भागनतका कई रूपमें निमाजन करते हैं ओर उनके प्रकरण बाँधकर नये-नये अर्थ करते हैं। उनका स्थितिकाल सोलहवीं शताब्दी है। उनकी टीकाका नाम 'सुबोनिनी' है। उन्होंने अपनी टीकाके प्रारम्भमें श्रीमद्भागनतका वर्णन

करते हुए कहा है कि 'वाक्पति भगरान् वैश्वानरके अतिरिक्त श्रीमद्भागवतके अर्थनिर्णयकी शक्ति और किमीमें नहीं है। भगनान् निष्णुने शरीर धारण करके व्यासके समान ही छपा करके मुझे भी आज्ञा दी है। इसिंछेये व्यास और भगनान्के प्रिय अनेकों प्रकारके गृहार्थ मैं प्रकट कर रहा हूँ। । \* श्रीवल्लभा चार्यके अनिरिक्त उनके वराजोंने भी श्रीमद्भागवतपर टीकाएँ की हैं। उनमें श्रीगिरिधरका नाम निशेष उल्लेखनीय है । उन्होंने अपनी टीकामें श्रीमद्रागतके सब स्कन्धोंका निभाजन कर दिया हे-जैसे पहले स्कन्धमें एकसे तीन अध्यायतक हीनाविकार, चारसे छ तक मध्यमाधिकार, सातसे उनीसतक उत्तमानिकार, दूसरे स्कन्धमें एकसे दोतक तत्त्वयानका निरूपण, तीनसे चारतक हार्दिक प्रसादका निरूपण, पाँचसे दसतक मननका निरूपण । इसी प्रकार सव स्कन्धोंको विभक्त करके उन्होंने आय्यात्मिक अर्थ समझनेवालोंको वडी सुनिधा कर दी है। और भी कुछ टीकाएँ जगदूर श्रीवल्लभाचार्यके वराजोंने की है।

श्रीनिम्बार्कसम्प्रदायके छोग खमानसे ही सक्षेपमें छिखते हैं। खय श्रीनिम्बार्काचार्यने बहुत कम लिखा है। उनके अनुयायी श्रीशुकदेवाचार्यने श्रीमद्भागतपर 'सिद्धान्तप्रदीप' नामकी व्याख्या छिखी है। वह अत्यन्त सक्षेपमें होनेपर भी अपने सम्प्रदायके मिद्धान्तको अन्धि तरह प्रकट करती है। उन्होंने अपनी टीकाफे प्रारम्भमें भगवान् नन्दनन्दन श्रीकृष्णफा आश्रय छेकर अपने आचार्योंको नमस्कार किया है। उन्होंने अपने आचार्योंमें श्रीहसभगवान्, सन दुमार, देगियं नारद और श्रीनिम्बार्क-चार्यका नाम लिया है। इनके अतिरिक्त श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदाय और उसके अन्तरर सम्प्रदायोंके वर्ष

अर्थे तस्य निवचितु न हि विभुवेश्वानराद् वार्षतं
 रन्यस्तत्र विधाय मानुपतनु मा व्यासन्द्रिगति ।
 दन्ताऽऽज्ञा च कृपानलोकनपदुर्यसादतोऽङ् मुदा
 गृदार्ये प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णो प्रियम् ॥

महात्माओंने श्रीमद्भागवतके रासलीला आदि प्रसङ्ग-विशेषोंपर टीका-टिप्पणी और निबन्ध लिखे हैं, जो बड़े ही रसपूर्ण हैं। इस सम्प्रदायका प्रधान ग्रन्थ श्रीमद्भागवत ही है।

बहुत प्राचीन कालमें श्रीहनुमान् नामके एक विद्वान् हो गये हैं । उन्होंने श्रीमद्भागवतपर एक टीका लिखी थी, ऐसा प्रमाण 'श्रीभागवततात्पर्यनिर्णय'में मिलता है; परन्तु उनकी टीका अबतककी खोजसे प्राप्त नहीं हुई है। श्रीभगवद्गीतापर भी एक 'हनूमद्भाष्य' मिलता है। पता नहीं यह उन्होंकी रचना है या और किसीकी। हतुमन्नाटक आदि ग्रन्थ भी किसी हनूमान्नामक विद्वान्के ही बनाये हुए हैं। अद्वैतसिद्धान्तके महान् विद्वान् श्रीमधुसूदन सरखतीने भी श्रीमद्भागवतपर एक टीका लिखी थी, ऐसा सुना जाता है। उनकी लिखी हुई दो-एक श्लोककी टीका मिलती भी है। प्रथम श्लोककी टीकासे यह प्रकट होता है कि इनकी इच्छा पूरे भागवतपर टीका लिखनेकी है । वे अपनी टीकाका मङ्गलाचरण करते हुए लिखते हैं---'परम तत्त्व श्रीकृष्णको नमस्कार करके उनकी कृपासे श्रीमद्भागवतके पद्योंका कुछ भाव प्रकट किया जाता है। सर्वदा असत् वस्तुओं के सङ्गसे, जो कि अनेकों प्रकारके दु:ख देनेवाली हैं, प्रतिदिन यह आयु व्यर्थ ही क्षीण हो रही है। श्रीभगवान्की लीलारूपी सुघासे सिंचकर यह एक क्षणके लिये भी सफल हो जाय, इसलिये मैं यह परिश्रम कर रहा हूँ। \* उनके इन उद्गारोंको देखते हुए ऐसा अनुमान होता है कि उन्होंने श्रीमद्भागवतपर अवस्य ही टीका लिखी होगी।

इसके अतिरिक्त श्रीमद्भागवतके अनेक प्रसङ्गोंपर श्रीकिशोरीलालजीकी 'विशुद्धरसदीपिका', श्रीरामनारायण-जीकी 'भावभावविभाविका', श्रीधनपति सूरिकी 'भागवत-गूढार्थदीपिका', 'गणदीपिका' और श्रीरामकृष्ण, श्रीराधा-मोहनजी आदिकी टीकाएँ भी मिलती हैं। इनके सिवा श्रीगंगासहायजी विद्यावाचस्पतिकी 'अन्वितार्थप्रकाशिका', 'वंशीधरी', 'चूर्णिका', 'सुवोधिनी' आदि बहुत-सी टीकाएँ श्रीमद्भागवतपर हैं । सभी विद्वान् श्रीमद्भागवतके भावोंको स्पष्ट करनेकी चेष्टा करते हैं और उन्हें अपनी दृष्टिसे जो दीखता है, वही लिखते हैं। स्नान्त:सुखाय, भगवरप्रीत्यर्थ अथवा छोककल्याणके छिये जिनकी प्रवृत्ति टीका लिखनेमें हुई है, उनका अन्त:करण गुद्ध है और उन्होंने ठीक ही लिखा है-इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु श्रीमद्भागवतका भाष्य तो श्रीमद्भागवत ही है। वह विद्वानोंके लिये परीक्षाभूमि अवस्य है; परन्तु भक्तोंके लिये इतना सरल, इतना सुगम और इतना सुबोध है कि वे एक-एक पद पढ़कर मुख होते रहते हैं। कहा भी है—-'भत्तया भागवतं ग्राह्मम्' अर्थात् भक्ति ही श्रीमद्भागवतका अर्थ समझनेमें समर्थ है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद्भागत्रतका अध्ययन करके अपने अधिकारके अनुसार अर्थ ग्रहण कर सकता है, यही श्रीमद्भागवतका अनन्यसाधारण महत्त्व है।

यहाँतक तो हुई गद्यात्मक टीकाओंकी चर्चा। श्रीमद्रागवतके दशम स्कन्धके पूर्वार्द्धपर एक बड़ी ही विशद पद्यात्मक टीका है। उसके रचियता हैं श्रीहरि नामके एक महाविद्वान् भक्त-किन । वे गोदावरीतटके वासी एवं कश्यप गोत्रके सदाचारी ब्राह्मण थे। उन्होंने शालिवाहन संवत् १७५९ के लगभग उसकी रचना की थी, उसका नाम है 'श्रीहरिभिक्तरसायन'। कुल उनचास अध्याय हैं और विविध छन्दोंमें पाँच हजारके लगभग श्लोक हैं। आजकल वह पुस्तक दुष्प्राप्य हो गयी है, यद्यपि पहले कहीं एक बार वह छपी थी। श्रीहरिजीने

श्रीकृष्णं परमं तत्त्वं नत्या तस्य प्रसादतः। श्रीभागवतपद्यानां कश्चिद् भावः प्रकाश्यते॥ अनुदिनमिदमायुः सर्वदासत्प्रसङ्गे-- वंहुविधपरितापैः क्षीयते व्यर्थमेव। हरिचरितसुधाभिः सिच्यमानं तदेतत् क्षणमपि सफ्लं स्यादित्ययं मे श्रमोऽत्र॥

अपने रमायनके उपक्रममें कहा है कि ''मैंने मगरान्से प्रार्थना की—'हे देर ! जब सहस्रमुखराले शेपनाग भी तुम्हारे गुणोंके र्रणनमें समर्थ नहीं हैं, सहस्र ऑखोंगले इन्द्र एक क्षण भी तुम्हारे सौन्दर्यका निरेचन नहीं कर सकते, कार्तरीर्य अर्जुन अपनी हजार मुजाओंसे सेनामें लगे रहनेपर भी असमर्थ ही हैं, तब हे जगदीश्वर ! मैं नो एक मुख, दो ऑख ओर दो हार्योगला मनुष्य हूँ, मैं आपके वर्णन, सौन्दर्यनिरेचन और सेवामें कैसे समर्थ हो सकता हूँ।' इस प्रकार बारंबार प्रार्थना करनेपर भी भगतान्ने मुझे प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा—'वेटा! जब जिस रहस्यको हदयमें रखकर मैंने उस

समय जो छील की थी, वह सब बिना प्रयासके ही तुम्हारी बुद्धिमें प्रकट कर दूँगा, इसिटिये तुम निश्लाफ होकर टिखो।' तब इस कार्यमें मेरी प्रवृत्ति हुई।"\* इसमें शका नहीं कि श्रीहरिस्र्रिकी यह कृति सचमुच भगन्तप्रसाद है।

इन टीकाओं के द्वारा शीम द्वागनतका भान समझने में बड़ी सहायता मिलती है। इनसे ही सरकृतके बड़े-बड़े निद्वान् भी भागनतका भान समझने में समर्थ होते हैं। इसलिये जबतक श्रीमद्वागनत रहेगा, तनतक इनटीका भोंकी उपयोगिता भी रहेगी।

----दान्तनुविहारी दिवेदी

# श्रीमद्भागवतकी पूजन-विधि तथा विनियोग, न्यास एवं ध्यान

प्रात काल स्नानके पश्चात् अपना नित्य नियम समाप्त करके पहले भगात्सम्बन्धी स्तोत्रों एव पदों के द्वारा मझला-चरण और बन्दना करे। इसके बाद आचमन और प्राणायाम करके—

ॐ भद्र कर्णेभि शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये-माक्षभियंजत्रा । स्थिररङ्गस्तुषुवा सस्तन्भि-र्चरोम देवहित यदायु-॥†

—इत्यादि मन्त्रोंसे शान्तिपाठ करे । इसके पश्चात् भगतान् श्रीकृष्ण, श्रीव्यासजी, शुकदेनजी तथा श्रीमद्भागनत प्रन्थकी घोडशोपचारसे पूजा करनी चाहिये। यहाँ श्रीमद्भागनत पुस्तकते पोडशोपचार पूजनकी मन्त्र-सहित निनि दी जा रही है, इसीके अनुमार श्रीकृष्ण आदिकी भी पूजा करनी चाहिये। निम्नाङ्कित वाक्य पढ़कर पूजनके लिये सकल्प करना चाहिये। सकल्पके समय दाहिने हायकी अनामिका अङ्गुलिमें वृशकी पित्रिजी पहने और हाथमें जल लिये रहे। सकल्पत्राक्य इस प्रकार है—

ॐ तत्सत्। ॐ विण्विण्यु विण्यु । ओमधेतस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्षे श्रीश्वेतवाराह्कले जम्बद्दीप
भरतराण्डे आर्यावर्तेकदेशान्तर्गते पुण्यस्थाने कलिशुगे
कलिप्रथमचरणे अमुकसगरसरे अमुकमासे अमुकपने
अमुक्योगनाराशकलग्नमुहूर्नवरणान्वितायाशुभपुण्यतिथी
अमुक्वासरे अमुक्गोनोत्पन्नस्य अमुक्शर्मण ( वर्मण
गुप्तस्य वा ) मम समुदुम्बस्य सपरिवारस्य श्रीगोवर्षन
धरणचरणारविन्दप्रसादात् सर्वसमुद्धिश्राप्यर्थं मगनदनु

से देव त्वदुणवर्णने किल सहस्रास्त्रोऽपि नेशो भृश त्वत्सौ द्विविवेचनेऽपि च सहस्राक्ष ,क्षण न क्षम । स्वाया न सहस्रवाहुभिरल युक्तोऽपि शक्तोऽर्जुनस्त्रवाह जगदीश्वरैकवदनो द्वयक्षो द्विवाहु ित्यान् ॥ इत्य भृरिसमर्थित स भगवान् प्रोत्साहन मे ह्यदाद् यद् यद् वीजमह निधाय दृदये क्षीडामकार्पे तदा । तन् सर्वे तव बुद्धिगोचरमनायास करिस्ये लिख त्व निरशक्षिश्चभिक्तेति समभूदन प्रवृत्यद्वम ॥

<sup>†</sup> देवताओं । हमें अपने कानोंसे ऐसे ही वचन सुननेनो मिलें, जो परिणाममें कल्याणवारी हीं । हम यह कमें समर्प होनर अपनी इन आँखोंसे सदा शुभ ही शुभ देखें — अशुभका कभी दर्शन न हो । हमारा शरीर और उसके अवया स्थिर हों — पुष्ट हों और उनसे परमातमाकी स्तृति—भगनान्त्री सेना करते हुए हम ऐसी आयुना उपमोग करें, ऐसी निंइगी निताय जो देवताओं के लिये हितनर हो, निस्का देवकार्यमें उपयोग हो सके ।

यहपूर्वकभगवदीयप्रेमोपलब्धये च श्रीभगवन्नामात्मक-भगवत्त्वरूपश्रीभागवतस्य पाठेऽधिकारसिद्धयर्थं श्रीमङ्गागवतस्य प्रतिष्ठां पूजनं चाहं करिष्ये।

इस प्रकार संकल्प करके-

तदस्तु मित्रावरुणा तद्ग्ने शंयोऽस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम् । अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे बृहते सादनाय ॥\*

—यह मन्त्र पढ़कर श्रीमद्भागत्रतकी सिंहासन या अन्य किसी आसनपर स्थापना करे। तत्पश्चात् पुरुषसूक्तके एक-एक मन्त्रद्वारा क्रमशः षोडश उपचार अर्पण करते हुए पूजन करे।

ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गलम्॥१॥

# परमात्मन् ! आप सबके मित्र—हितकारी होनेके कारण 'मित्र' नामसे पुकारे जाते हैं, सबसे वर —श्रेष्ठ होनेसे आप वरुण हैं, सबको ग्रहण करनेवाले होनेके कारण अग्नि हैं। हम आपको इन 'मित्र', 'वरुण' एवं 'अग्नि' नामेंसे सम्बोधित करके प्रार्थना करते हैं कि यह सूक्त (आपके सुयशसे पूर्ण यह श्रीमद्भागवतरूप सुन्दर उक्ति) अत्यन्त प्रशस्त हो—सर्वोत्तम होनेके साथ ही इसकी ख्याति एवं प्रसार हो। तथा यह सूक्त हमलोगोंके लिये ऐसा सुख, ऐसी शान्ति प्रदान करे, जिसमें दुःख या अशान्तिका मेल न हो; अर्थात् इससे नित्य सुख, नित्य शान्ति प्राप्त हो। हम चाहते हैं अविचल स्थिति, हम चाहते हैं शाश्वत प्रतिष्ठा; इसे इस सूक्तके द्वारा हम प्राप्त कर सकें। देवदेव! यह जो आपका अत्यन्त प्रकाशमान परम महान् समस्त लोकोंका आश्रयभृत 'सूर्य' नामक स्वरूप है, इसे हम सदा ही नमस्कार करते हैं।

१—सर्वान्तर्यामी परमात्मा इस समस्त ब्रह्माण्डकी भूमिको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित हैं और इससे दस अंगुल ऊपर भी हैं। अर्थात् ब्रह्माण्डमें व्यापक होते हुए वे श्रीभगवन्नामात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः। आवाह्यामि।

— इस मन्त्रसे भगवान्के नामखरूप श्रीमद्भागवतको नमस्कार करके आवाहन करे।

ॐ पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भव्यम् । उतामृतत्वस्येशानो यद्नेनातिरोहति ॥२॥ श्रीमगवनामात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः । आसनं समर्पयामि ।

---इस मन्त्रसे आसन समर्पण करे।

ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुपः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतंदिवि ॥३॥

श्रीभगवनामात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः। पाद्यं समर्पयामि।

---इस मन्त्रसे पैर पखारनेके लिये जल समर्पण करे।

इससे परे भी हैं। उन परमात्माके मस्तक, नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियाँ और चरण आदि कर्मेन्द्रियाँ हजारों हैं— असंख्य हैं।

२—यह जो कुछ इस समय वर्तमान है, सव परमात्मा-का ही खरूप है; भूत और भविष्य जगत् भी परमात्मा ही है। इतना ही नहीं, वह परमात्मा मुक्तिका स्वामी है; तथा ये जो अन्नसे उत्पन्न होनेवाले जीव हैं, उन सवका भी शासक —सबको नियमके अंदर रखनेवाला वह परमात्मा ही है।

३—भूत, भविष्य और वर्तमान कालसे सम्बन्ध रखने-वाला जितना भी जगत् है—यह सब इस पुरुपकी महिमा है, इस परमात्माका विभूति-विस्तार है। उसका पारमार्थिक स्वरूप इतना ही नहीं है, वह पुरुप इस ब्रह्माण्डमय विराद् स्वरूपसे भी बहुत बड़ा है। यह सारा विश्व—ये तीनों लोक तो उसके एक पादमें हैं, उसकी एक चौथाईमें समाप्त हो जाते हैं। अभी उसके तीन पाद और शेप हैं; यह त्रिपाद-स्वरूप अमृत है—अविनाशी है और परम प्रकाशमय द्युलोक अर्थात् अपने स्वरूपमें ही स्थित है। हैं त्रिपादृष्टी उदैत् पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः । ततो विष्वङ् व्यकामत् साशनानशने अभि ॥४॥ श्रीमगवनामात्मकस्वस्त्रिणे श्रीमागवताय नमः । अर्ध्यं समर्पयामि ।

---इस मन्त्रसे अर्घ्य निवेदन करे।

अर्थ तसाद् विराडजायत विराजो अधि पृष्यः।

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमयो पुरः॥५॥

श्रीमगवन्नामात्मकस्वरूषिणे श्रीभागवताय नमः। आचमनीय समर्पयामि।

क यत्पुरुपेण हविपा देवा यज्ञमतन्वत । वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीप्म इधाः शरद्धविः ॥६॥

४—वह जिपाद पुरुष ऊपर उठा हुआ है अर्थात् यह परमात्मा अज्ञानके कार्यभूत इस ससारसे पृथक् तथा यहाँके गुण दोपोसे अद्भूता रहकर ऊँची स्थितिमें विराजमान है। उसका एक अश्मान मायाके सम्पर्कमें आकर यहाँ जगत्के रूपमें उत्पन्न हुआ, पिर वह मायावश जड-वंतन-मयी नाना प्रकारकी सृष्टिके रूपमे स्वय ही फैलकर सब ओर व्यास हो गया।

५—उस आदिपुर्व परमात्मासे विराट्दी उत्पत्ति हुई—यह ब्रह्मण्ड उत्पन्न हुआ। इस ब्रह्मण्डके उत्पर इसका अभिमानी एक पुरुष प्रकट हुआ। तात्पर्य यह कि परमात्माने अपनी भायासे विराट् ब्रह्मण्डकी रचना कर स्वय ही उसमें जीवरूपसे प्रवेश किया। यही जीव ब्रह्मण्डका अभिमानी देवता (हिरण्यगर्म) हुआ। इस प्रकार उत्पन्न होकर वह विराट् पुरुष पुनः देवता। तिर्यक् और मनुष्य आदि अनेकों रूपोंमें प्रमट हुआ। इसके वाद उसने भूमिको उत्पन्न किया। पर जीवोंके शरीरोंकी रचना की।

६-उस समय देवताओंने यज्ञ करना चाहा, परन्तु यज्ञकी कोई सामग्री उपलब्ध न हुई, तब उन्होंने पुरुषके स्वरूपमें ही हविष्यकी भावना की । जब पुरुषक्षप हविष्यसे ही श्रीभगवन्नामात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः। स्नानीयं समर्पयामि । \*

—इस मन्त्रसे स्नानके लिये जल अर्पण करे ।

ऑ तं यज्ञं बर्हिपि प्रोक्षन् पुरपं जातमग्रतः ।

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋपयश्च ये ॥॥

श्रीभगवन्नामात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः। वर्स्न समर्पयामि।

---इस मन्त्रसे यल समर्पण करे।

ॐ तसाद्यज्ञात्सर्वहुतः संभृतं पृपदाज्यम्। पर्दास्तांश्चके वायव्यानारण्यानः प्राम्याश्च ये ॥८॥

श्रीमगवनामात्मकस्वरूषिणे श्रीमागवताय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि ।

-इस मन्त्रसे यज्ञोपश्रीत अर्पण करे।

देवताओंने यशका विस्तार किया, उस समय उनके सङ्कला-नुसार वसन्तम्मृतु धी हुई, श्रीष्मश्रृतुने समिधाका काम दिया और शरद्श्रृतुसे विशेष प्रकारके चर पुराडाशारि इविष्यकी आवश्यकता पूर्ण हुई।

७-समसे पहले उत्पन्न हुआ वह पुरुप ही उस समय यहां पायन या, देवताओं ने उसे सङ्कलद्वारा यूपमें बँचा हुआ पद्म माना और उस मानसिक यहां उस सङ्कलित पश्चका भावनाद्वारा ही प्रोक्षण आदि सस्कार भी किया। इस प्रकार सस्वार किये हुए उस पुरुपरूपी पश्चने द्वारा देवताओं, साध्यों और ऋषियों ने उस मानसिक यहां यूप

८-जिसमें सब सुछ हवन किया गया, उस पुरुवहरा यत्तसे दही घी आदि सामग्री सम्पन्न हुई। पुरुवने वनमें उत्पन्न होनेवाले हिरन आदि और गॉर्वोमें होनेवाले गाय, घोड़े आदि वायुदेवतासम्बन्धी प्रसिद्ध पशुओंकी भी उत्पन्न किया। ॐ तसाद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जिज्ञरे। छन्दांसि जिज्ञरे तसाद् यजुस्तसादजायत॥९॥

श्रीभगवन्नामात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः। चन्दनं समर्पयामिः।

--इस मन्त्रसे चन्दन चढ़ाये।

ॐ तसाद्ध्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। गावो ह जिन्नरे तसात्तसाजाता अजावयः॥१०॥

श्रीभगवत्रामात्मकस्यरूपिणे श्रीभागवताय नमः। युप्पं समर्पयामि।

-इस मन्त्रसे फ्ल चढ़ाये।

रूँ यत्पुरुषं व्यद्धुः कतिधा व्यकल्पयन्। मुखं किमस्य कौ वाह् का ऊरू पादा उच्येते॥११॥

श्रीभगवन्नामात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः। चूपमान्नापयामि ।

—इस मन्त्रसे धूप सुँघाये । ॐ व्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाह राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यहैत्रयः पद्भ्यां शृहो अजायत ॥१२॥

९-जिसमें सब कुछ हवन किया गया है, उस यज्ञपुरुषसे त्रम्येद और सामवेद प्रकट हुए, उसीसे गायत्री आदि छन्दोंकी भी उत्पत्ति हुई तथा उसीसे यजुर्वेदका भी प्रादुर्भाव हुआ।

१०-उस यज्ञपुरुषसे ही घोड़े उत्पन्न हुए; इनके अतिरिक्त भी जो नीचे-ऊपर दोनों ओर दाँत रखनेवाले खबर-गदहे आदि प्राणी हैं, वे भी उत्पन्न हुए। उसीसे गौएँ उत्पन्न हुईं और उसीसे भेड़ों तथा वकरों की उत्पत्त हुई।

११-जब प्राणमय देवताओंने इस यज्ञपुरुष (प्रजापित) को प्रकट किया, उस समय इसके अवयवों के रूपमें कितने विभाग किये ? इस पुरुपका मुँह क्या था, दोनों वाँहें क्या थीं ? दोनों जाँघें और दोनों पैर कौन थे ?

१२-ब्राह्मण इसका मुख या, अर्थात् मुखसे ब्राह्मणकी उत्पत्ति हुई । दोनों भुजाएँ क्षत्रिय-जाति यीं, अर्थात् उनसे श्रीमगवनामात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः। दीपं दर्शयामि।

—इस मन्त्रसे घीका दीप जलाकर दिखाये और उसके वाद हाथ घोले।

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत ॥१३॥

श्रीभगवन्नामात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः। नैवेद्यं निवेद्यामि।

—इस मन्त्रसे नैवेद्य अर्पण करे । ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णीं द्यौः समवर्तत । पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तया लोकाँ अकल्पयन् १४

श्रीभगवनामात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः। एलालवङ्गपूर्गीफलकर्प्रसिहतं ताम्बूलं समर्पयामि।

---इस मन्त्रसे पानका वीड़ा अर्पण करे।

ॐ सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिःसप्त समिधः कृताः। देवा यद्यक्षं तन्वाना अवधन् पुरुषं पशुम्॥१५॥

क्षत्रियोंका प्राकट्य हुआ । इस पुरुषकी दोनों जंघाएँ वैश्य हुईं -जँघाओंसे वैश्य जातिकी उत्पत्ति हुई और दोनों पैरोंसे शूद्र-जाति प्रकट हुई ।

१३-इसके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए, नेत्रोंसे सूर्यकी उत्पत्ति हुई। मुखसे इन्द्र और अग्नि प्रकट हुए तथा प्राणसे वायुका प्राहुर्भाव हुआ।

१४-नाभिषे अन्तरिक्ष लोककी उत्पत्ति हुई, मस्तकसे स्वर्गलोक प्रकट हुआ, पैरोंसे पृथ्वी हुई और कानसे दिशाएँ प्रकंट हुईं। इस प्रकार उन्होंने समस्त लोकोंकी कल्पना की।

१५-प्रजापतिके प्राणरूपी देवताओंने जब मानसिक यज्ञका अनुष्ठान करते समय सङ्कल्पद्वारा पुरुपरूपी पशुका बन्धन किया था, उस समय सात समुद्र इस यज्ञकी परिधि थे और इक्कीस प्रकारके छन्दोंकी समिधा हुई। (गायत्री आदि ७, अतिजगती आदि ७ और कृति आदि ७—ये ही इक्कीस छन्द हैं)। श्रीमगवनामारमकस्वरूपणे श्रीमागवताय नमः। दक्षिणा समर्पयामि।

—इम मन्त्रसे दक्षिणा समर्थण करे।

वेदाहमेतं पुरुषं महान्त
मादित्यवर्णं तमसस्तु पारे।

सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरो

नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते॥१६॥

शीभगवश्रामात्मकस्वरूपिणे शीभागवताय नमः।

नमस्करोमि।

—इस मन्त्रसे नमस्तार करे।

घाता पुरस्ताद्यमुदाजहार

शकः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्तः।

तमेवं विद्वानमृत इह भवनि

नान्यः पन्था अयनाय विद्यते॥१७॥

श्रीभगवनामारमकस्त्रस्त्रिणे श्रीभागवताय नमः।

प्रदक्षिणा समर्पयामि ।

—इस मन्त्रसे प्रदक्षिणा करे ।

ॐ यहाँन यद्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

१६-धीर पुरुष समग्र रूपोंनो परमात्माके ही स्वरूप विचार कर, उनके भिन्न भिन्न नाम रस्त्रनर जिस्र एक तत्त्वना ही उचारण और अभिवन्दन करता रहता है, उसको ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जानते हैं — अविद्यारूपी अन्धकारसे परे आदित्यके समान स्वपनाद्य इस महान् पुरुषको मैं अपने 'आत्मा' रूपसे जानता हूँ।

१७-ब्रह्माजीने पूर्वकालमें जिसका स्तवन किया या, इन्द्रने सन दिशा विदिशाओं में जिसे व्यास जाना था, उस परमात्माको जो इस प्रकार जानता है, वह इस जीवनमें ही अमृत (मुक्त) हो जाता है। मोक्ष अथवा भगवत्प्राप्तिके लिये इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं है।

१८-देवताओंने पूर्वोक्त मानसिन यत्तरे द्वारा यत्तस्वरूप पुरुष-प्रजापतिकी आराधना की ! इस आराधनासे समस्त ते ह नाकं महिमानः सचन्त
यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥१८॥
श्रीभगवनामात्मकस्यरूपिणे श्रीभागतनाय नमः।
मन्त्रपुष्प समर्पयामि ।

—इस मन्त्रसे मन्त्रपाठपूर्वक पुष्पाञ्जलि अर्पण करे। प्रार्थना

वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकिमदं वेदवेदान्तवेदं लोके भक्तिशसिद्धं यदुकुलजल्यां प्रादुरासीदपारे। यस्यासीद् रूपमेवं त्रिभुवनतरणे भक्तिवच स्वतन्त्रं शास्त्रं रूपंच लोके प्रकटयित मुदा यः सनो भृतिहेत्॥

जो इस जगत्में भक्तिसे ही प्राप्त होते हैं, जिनका तर्त वेद और वेदान्तके द्वारा ही जानने योग्य है, जो अपार यादनरूपी समुद्रमें प्रकट हुए थे, मुर और नरकामुरको मारनेताले उन भगतान् श्रीकृष्णको में सादर सप्रेम प्रणाम करता हूँ। जो इस सत्तारमें अपने खरूप तथा शाखको प्रसन्ततापूर्वक प्रकट किया करते हैं तथा सचमुच ही जिनका खरूप इस त्रिमुतनको तारनेके लिये भक्तिके समान खतन्त्र नौकाम्बप है, वे भगतान् श्रीकृष्ण हमलोगोंका कन्याण करें।

नमः कृष्णपदान्जाय भकाभीष्टप्रदायिने । आरक्तं रोचयेच्छश्वन्मामके हृद्याम्बुजे॥

वुल-कुछ टाटिमा छिये हुए श्रीकृष्णका जो चरण-कमछ मेरे इदयक्रमटमें सदा दिव्य प्रकाश फैटाता रहता है और भक्तजनोंकी मनोप्राञ्चित कामनाएँ पूर्ण किया करता है, उसे मैं बारबार नमस्कार करता हूँ।

जगत्को धारण करनेवाले वे पृथ्वी आदि मुख्य भूत प्रकट हुए । इस यज्ञकी उपासना करनेवाले महात्मालीग उम स्वर्गलोकको प्राप्त होते हैं, जहाँ प्राचीन साध्यदेवता निवास करते हैं । श्रीभागवतरूपं तत् पूजयेद् भक्तिपूर्वकम्। अर्चकायाखिळान् कामान् प्रयच्छति न संशयः॥

श्रीमद्भागवत भगवान्का खरूप है, इसका भक्ति-पूर्वक पूजन करना चाहिये। यह पूजन करनेवालेकी सारी कामनाएँ पूर्ण करता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

#### विनियोग

दाहिने हाथकी अनामिकामें कुशकी पित्रत्री पहन छे। फिर हाथमें जल लेकर नीचे लिखे वाक्यको पढ़कर भूमिपर गिरा दे—

ॐ अस्य श्रीमङ्गागवताख्यस्तोत्रमन्त्रस्य नारद श्रुपिः । चृहती छन्दः । श्रीकृष्णः परमात्मा देवता । वहा वीजम् । भक्तिः शक्तिः । ज्ञानवैराग्ये कीलकम् । मम श्रीमङ्गगवत्प्रसादसिङ्ग्यर्थं पाठे विनियोगः ।

'इस श्रीमद्भागवतस्तोत्र-मन्त्रके देवर्षि नारदजी ऋषि हैं, बृहती छन्द है, परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र देवता हैं, ब्रह्म बीज है, भिक्त शिक्त है, ज्ञान और वैराग्य कीलक हैं । अपने ऊपर भगवान्की प्रसन्तता हो, उनकी कृपा वरावर वनी रहे—इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये पाठ करनेमें इस भागवतका विनियोग (उपयोग) किया जाता है।'

#### न्यास

विनियोगमें आये हुए ऋषि आदिका तथा प्रधान देवताके मन्त्राक्षरोंका अपने शरीरके विभिन्न अङ्गोंमें जो स्थापन किया जाता है, उसे 'न्यास' कहते हैं। मन्त्रका एक-एक अक्षर चिन्मय होता है, उसे मूर्तिमान् देवताके रूपमें देखना चाहिये। इन अक्षरोंके स्थापनसे साधक खयं मन्त्रमय हो जाता है, उसके हृदयमें दिव्य चेतना-का प्रकाश फैलता है, मन्त्रके देवता उसके खरूप होकर उसकी सर्वथा रक्षा करते हैं। इस प्रकार वह

'देवो भूत्वा देवं यजेत्' इस श्रुतिके अनुसार खयं देवखरूप होकर देवताओंका पूजन करता है। ऋषि आदिका न्यास सिर आदि कतिपय अङ्गोमें होता है। मन्त्रपदों अथवा अक्षरोंका न्यास प्रायः हाथकी अँगुलियों और हृदयादि अङ्गोमें होता है। इन्हें क्रमशः 'करन्यास' और 'अङ्गन्यास' कहते हैं। किन्हीं-किन्हीं मन्त्रोंका न्यास सर्वाङ्गमें होता है। न्याससे वाहर-भीतरकी शुद्धि, दिव्य वलकी प्राप्ति और साधनाकी निर्विध्न पूर्ति होती है। यहाँ क्रमशः ऋष्यादिन्यास, करन्यास और अङ्गन्यास दिये जा रहे हैं—

#### ऋष्यादिन्यास

नारदर्षये नमः शिरसि ॥ १ ॥ वृहतीच्छन्दसे नमो मुखे ॥ २ ॥ श्रीकृष्णपरमात्मदेवताये नमो हृदये ॥२॥ ब्रह्मवीजाय नमो गुह्ये ॥ ४ ॥ मक्तिशक्तये नमः पादयोः ॥५॥ ज्ञानवैराग्यकीलकाय नमो नाभौ ॥ ६ ॥ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ॥ ७ ॥

ऊपर न्यासके सात त्राक्य उद्घृत किये गये हैं। इनमें पहला वाक्य पढ़कर दाहिने हाथकी अङ्गुलियोंसे सिरका स्पर्श करे, दूसरा वाक्य पढ़कर मुखका, तीसरे वाक्यसे हृदयका, चौथेसे गुदाका, पाँचवेंसे दोनों पैरोंका, छठेसे नाभिका और सातवें वाक्यसे सम्पूर्ण अङ्गोंका स्पर्श करना चाहिये।

#### करन्यास

इसमें 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इस द्वादशाक्षर-मन्त्रके एक-एक अक्षरको प्रणवसे सम्पुटित करके दोनों हाथोंकी अङ्गुलियोंमें स्थापित करना है। मन्त्र नीचे दिये जा रहे हैं—

'ॐ ॐ नमो दक्षिणतर्जन्याम्' ऐसा उच्चारण कर दाहिने हाथके अँग्ठेसे दाहिने हाथकी तर्जनीका स्पर्श करे। ॐ नं ॐ नमो दक्षिणमध्यमायाम्—यह उचारण कर दाहिने हाथके अँगूठेसे दाहिने हाथकी मध्यमा अङ्गुलिका स्पर्श करे। ॐ मों ॐ नमो दक्षिणानामिकायाम्—यह पढकर दाहिने हायके अँगुठेसे दाहिने हाथकी अनामिका अङ्गुलिका स्पर्श करे। ॐ म ॐ नमो दक्षिणक्रीनष्ठिकायाम् — इससे दाहिने हायके अँगूठेसे दाहिने हाथकी किनिष्ठिका अङ्गुलिका स्पर्श करे। ॐ ग ॐ नमो वामक्रीनिष्ठकायाम्—इससे वार्ये हायके अँगूठेसे वार्ये हायको कनिष्ठिका अङ्गुलिका स्पर्श करे । ॐ व ॐ नमी वामानाभिकायाम् —इससे वार्ये हाथ-के अँगूठेसे वार्ये हाथकी अनामिका अङ्गुलिका स्पर्श करे । ॐ ते ॐ नमी वाममध्यमायाम्—इससे वार्ये हाथके अँगूठेसे वार्ये हायको मय्यमा अङ्गुलिका स्पर्श करे । ॐ वा ॐ नमो वामतर्जन्याम्—इससे वार्ये हाय-के अँगूठेसे वार्ये हायकी तर्जनी अङ्गुल्कित स्पर्श करे। ॐ सु ॐ नमः ॐ दें ॐ नमो दक्षिणाङ्गुष्ठपर्वणो — इसको पढकर दाहिने हायकी तर्जनी अहु लिसे दाहिने हायने अँगूठेकी दोनों गाँठोंका स्पर्श करे। ॐ वा 🕉 नमः ॐ य ॐ नमो वामाङ्गुष्ठ१र्वणोः—इसना उचारण कर वार्ये हाथको तर्जनी अङ्गुलिसे वार्ये हायके अँग्ठेकी दोनों गाँठोंका स्पर्श करे।

#### अङ्गन्यास

यहाँ द्वादशाक्षर मन्त्रके पदोंका इदयादि अङ्गोंमें न्यामु करना ह—

ॐ नमो नमो हृदयाय नमः—इसको पढकर दाहिने हाथकी पाँचो अगुलियोंसे हृदयका स्पर्श करें। ॐ मगते नम शिरस स्वाहा—इसका उच्चारण कर दाहिने हाथकी सभी अगुलियोंसे सिरका स्पर्श करें। ॐ वासुदेवाय नम शिलाये वपट्—इसके द्वारा दाहिने हाथसे शिखाका स्पर्श करें। ॐ नमो नम करचाय

हुम्—इसको पद्कर दार्पे हायकी अगुलियोंसे वार्पे कथे-का और वार्पे हायकी अगुलियोंसे दार्पे कथेका स्पर्श करें। ॐ भगवते नम॰ नेत्र नयाय वीपट्—इसको पदकर दाहिने हाथकी अगुलियोंके अप्रभागसे दोनों नेत्रोंका तथा ललाटके मध्यभागमें गुप्तक्यसे स्थित तृतीय नेत्र (ज्ञानचक्षु) का स्पर्श करें। ॐ वासुदेवाय नम॰ अस्राय फट्—इसका उच्चारण कर दाहिने हाथको सिरके ऊपरसे उल्टा अर्थात् वार्या ओरमे पीछेकी ओर ले जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ले आये और तर्जनी तथा मध्यमा अगुलियोंसे वार्ये हाथकी हथेलीयर ताली वजाये।

अङ्गन्यासमें आये हुए 'खाहा', 'प्रषट्', 'हुम्', 'बौपट्' और 'फट्'—ये पाँच शब्द देपताओंके उदेश्यसे किये जानेपाले हपनसे सम्बन्ध रखनेपाले हैं। यहाँ इनका आत्मशुद्धिके लिये ही उच्चारण किया जाता है।

#### ध्यान

इस प्रकार न्यास करके बाहर भीतरसे शुद्ध हो, मनको सब ओरसे हटाकर एकाम भागसे भगवान्का घ्यान करे—

किरोटकेयूरमहार्हनिष्कैर्मण्युत्तमालङ्कृतसर्वगात्रम् ।
पीताम्बरं काञ्चनचित्रनद्धमालाधर केदाबमभ्युपेमि॥

जिनके मस्तक्तपर किरीट, बाहुओंमें भुजबध और गलेमें सुन्दर हार शोभा पा रहे हैं, मणियोंके सुन्दर गहनोंसे सारे अग सुशोभित हो रहे हैं और शरीरपर पीताम्बर फहरा रहा है—सोनेके तारद्वारा विचित्र रीतिसे बंबी हुई जनमाला धारण किये, उन भगवान् श्रीकृष्ण चन्द्रका में मन-ही-मन चिन्तन करता हूँ।



## श्रोमद्भागवत-सप्ताह

श्रीमद्भागवतके सप्ताहकी विधि श्रीमद्भागवनमाहात्म्यमें वर्णित है। यहाँ केवल इतना ही बतलाया जाता है कि प्रतिदिन कितना पाठ करना चाहिये । कौशिक-संहितान्तर्गत भागवतमाहात्म्यमें सूतने शौनकसे कहा 'है-पहले दिन मनु और कर्दमके संवादपर्यन्त, दूसरे दिन ऋषभाख्यानपर्यन्त, तीसरे दिन सप्तम स्कन्यकी समाप्ति, चौथे दिन कृष्ण-जन्मपर्यन्त, पाँचवें दिन रुक्तिमणी-विवाहपर्यन्त, छठे दिन हंसगीतातक और सातवें दिन श्रीमद्भागवतकी समाप्ति \*। यदि अनुष्ठान अठारह दिनका हो तो प्रतिदिन एक सहस क्लोकका पाठ करना चाहिये, एक महीनेका अनुष्रान हो तो प्रतिदिन ग्यारह अध्याय और अन्तिम दिन पाँच अधिक, इक्कीस दिनका अनुष्टान हो तो बीस दिनतक सोळह-सोळह अध्याय और इक्कीसवें दिन पंद्रह और पंद्रह दिनका अनुष्ठान हो तो प्रतिदिन वाईस अध्याय और पंद्रहवें दिन सत्ताईस।

अब श्रीमद्भागवतके ऋषि, छन्द आदि छिखे जाते हैं। पाठमें इनका उपयोग करना चाहिये। पाठ प्रारम्भ करनेके पूर्व एक सौ आठ वार 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इस द्वादशाक्षरमन्त्रका अथवा 'ॐ क्वीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्छभाय स्वाहा' इस गोपालमन्त्रका जप करना चाहिये। तत्पश्चात् इस प्रकार विनियोग करना चाहिये। तत्पश्चात् इस प्रकार विनियोग करना चाहिये—'ॐ अस्य श्रीमद्भागवताख्य-स्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषिः बृहती छन्दः श्रीकृष्णः

परमात्मा देवता ब्रह्म बीजम् भक्तिः शक्तिः ज्ञानवैराग्ये कीलकम् मम श्रीमद्भगवत्प्रसादसिद्धवर्थ पाठे विनियोगः।' इनका न्यास भी कर लेना चाहिये—सिरमें ऋषिका, मुखमें छन्दका, हृदयमें देवताका, गुह्यमें वीजका, पैरोंमें शिक्तका, नाभिमें कीलकका और सर्वाङ्गमें विनियोगका। ह्यादशाक्षरमन्त्रसे करन्यास और अङ्गन्यास करना चाहिये। अथवा 'ॐ क्लां हृदयाय नमः', 'ॐ क्लीं शिरसे स्वाहा', 'ॐ क्लां हिदयाय नमः', 'ॐ क्लां शिरसे स्वाहा', 'ॐ क्लां नेत्रत्रयाय बीषट्', 'ॐ क्लः अस्नाय हुम्', 'ॐ क्लां नेत्रत्रयाय बीषट्', 'ॐ क्लः अस्नाय फट्'। करन्यासका भी यही क्रम है। निम्नलिखित इलोकोंके अनुसार ध्यान करना चाहिये—

कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःखले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् । सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्टे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेण्टितो विजयते गोपालचूडामणिः॥ अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रस्नाप्छुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरीनिर्वाणनिर्व्याङ्गलम् । स्रस्तस्त्रस्तिनवद्धनीविविलसद्गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति॥

श्रीमद्भागवतके प्रत्येक श्लोकके साथ प्रणव अथवा द्वादशाक्षरमन्त्रका सम्पुट भी किया जाता है। सम्पुट अथवा विना सम्पुटके—िकसी भी प्रकार श्रीमद्भागवतका पाठ करना चाहिये। इस युगमें यही सर्वोच्च साधन है और भगवत्क्रपासे सम्पूर्ण रूपसे उपलब्ध है।



असाहे पाठिनयमं श्रणु शौनक संयतः। मनुकर्दमसंवादपर्यन्तं प्रथमेऽहिन॥ त्रिषमाख्यानपर्यन्तं दितीये दिवसे वदेत्। तृतीये दिवसे कुर्यात् सप्तमस्कन्धपूरणम्॥ कृष्णाविभीवपर्यन्तं चतुर्थेऽहिन वाचयेत्। रुक्मिण्युद्दाहपर्यन्तं पञ्चमेऽहि वदेत् सुधीः॥ श्रीहंसाख्यानपर्यन्तं पष्ठेऽहि वाचयेद् ध्रुवम्। सप्तमे दिवसे कुर्याच्छ्रीभागवतपूरणम्॥ भा० अं० १९

# श्रीमद्भागवतकी अनुष्ठान-विधि

(१)

(सप्रहत्तां—वेदरत प० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र, वेद धर्मशास्त्र शास्त्री)

#### भागवत्त-महिमा

ऋोकाई क्रोकपादं वा नित्यं भागवतं पठेत्। यः पुमान् सोऽपि संसारान्मुच्यते किमुतापिलात्॥ आधा श्लोक या चोथाई श्लोकका भी नित्य जो

मनुष्य पाठ करता है, उसकी भी ससारसे मुक्ति हो जाती है, फिर सम्पूर्ण पाठ करने नालेकी तो वात ही क्या है।

एपा बुद्धिमतां बुद्धिर्यद् भागवतमादरात्। नित्यं पटेद् यथाशक्ति यतः स्यात् संस्तिक्षयः॥

बुद्धिमानोंकी बुद्धिमत्ता यही है कि समार-भयनाशक श्रीमद्भागनिका आदरपूर्वक यथाशकि पाठ करे।

थराको नित्यपठने मासे वर्षेऽपि वैकदा। पाछयन् नियमान् भक्त्या श्रीमद्भागवतं पठेत्॥

यदि नित्य पाठ न कर सकता हो, तो महीने या वर्षमे एक बार नियमपूर्वक भक्तिमहित भागनतका पाठ अपस्य करना चाहिये।

एकाहे नैव शक्तस्तु द्वन्तेश्व श्यहेण वा।
पञ्चभिर्दिवसेः पड्भिः सप्तभिर्वा पठेत् पुमान्॥
दशाहेनाथ पशेण मासेन ऋतुनापि वा।
पठेद् भागवतं यस्तु भुक्तिं मुक्तिं स विन्दते॥

जो एक दिनमें पाठ न कर सकता हो वह दो, तीन, पाँच, छ, सात, दस, पदह, तीस या साठ दिनमें श्रीमद्भागनतका पाठ करे। इससे भोग एव मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति होती है।

एप अप्युत्तमः पक्षः सप्ताहो बहुसम्मतः। श्रीवासुदेवप्रीत्यर्थे पठनः पुंस आदरात्॥ सर्वे पक्षाः सन्ति तुल्या विशेषो नास्ति कश्चन । विशेषोऽस्ति सकामानां कामनाफळभेदतः॥

वहुत-से ऋषियोंने सप्ताहपरायणमा भी उत्तम पक्ष माना है। केनल भगनान्की प्रीतिके लिये सम्पूर्ण पक्ष वरानर हैं। कोई न्य्नानिक नहीं हैं। फल चाहनेनालें-के लिये फलभेदसे पारायणभेद कहा गया है।

#### भागवतपुरश्चरण

पारायणानां शतकं प्रोक्तमप्रोत्तरं नृप । सामान्यतो मुनिचरः पुरश्चरणकर्मणि ॥ 'सामान्य पुरश्चरणके लिये ऋपियोंने १०८ पारायणका तिधान किया हे ।' आगे पुरश्चरणमुहूर्त लेखिनसार-भयसे हिंदीमें ही लिखा जाता हे ।

मास-पोपको छोडकर सब महीने शुभ हैं।
तिथि-१, ४, ८, १४ को छोडकर सब तिथियाँ।
वार-मङ्गल, शनिको छोडकर सन वार।
ग्राह्म नक्षत्र-अश्विनी, रोहिणी, मृगशिर, पुनर्नसु,
पुप्य, पूर्ना ३, हस्त, स्वाती, अनुराधा, श्रत्रण,
अभिजित्, धनिष्टा, शतिभेषा और रेनती।

नीचे श्रीमद्भागतके कामनाके अनुमार पृथक् पृथक् प्रयोग लिखे गये हैं। ये प्रयोग हमें प्राचीन एन प्रख्यात पौराणिक नशज, श्रीस्यामनाम खाटू (जयपुर)-निनामी, वेद एन पुराणके प्रकाण्ड पण्डित श्रीमगवत-प्रसादमिश्रजी वेदाचार्य, प्रोफेसर गवर्नमेन्ट सस्ट्रत कालेज, बनारससे परिज्ञात हुए हैं।

(१) सप्ताहपारायणके प्रयोग ( शत दिनके ) बान्धवपीडानिवृति और सङ्कटनाशके तिय

पाउकर्ता ब्राह्मण ४, पारायण-संख्या १९६ निशंप नियम-प्रतिदिन पाठके आरम्भ एन समाप्तिमें

| षष्ठ स्कन्यकी देवस्तुति (अ०९ श्लो० ३१- | -84)-  |
|----------------------------------------|--------|
| का पाठ करना चाहिये । पाठविवि—          |        |
| दिन विश्रामस्थल-स्कन्ध अध्याय योग व    | मध्याय |

| दिन | विश्रामस्थल-स्कन्ध | अध्याय | योग अध्याय |
|-----|--------------------|--------|------------|
| 8   | २                  | १०*    | २९         |
| २   | 8                  | - 38*  | ६४         |
| ર્  | arepsilon'         | १९*    | ४५         |
| 8   | 2                  | ₹8*    | ३९         |
| ५   | १०                 | 88÷    | ७३         |
| ६   | ११                 | ३१*    | ७२         |
| O   | १२                 | १३*    | १३         |
|     |                    |        |            |

(२) प्रारच्य कार्यमें विज्ञनाशके लिये

#### पाठकर्ता ब्राह्मण ९, पारायण-संख्या १४०

विशेप नियम-प्रतिदिन चतुर्थ स्कन्धके उन्नीसवें अध्याय ( पृथुविजय ) का पाठ, पाठके आरम्भ एवं समांप्तिमें करना चाहिये।

| दिन | विश्रामस्थल-स्कन्ध | अध्याय | योग अध्याय |
|-----|--------------------|--------|------------|
| १   | a-                 | १९     | 85         |
| २   | ष                  | ६      | ५१         |
| રૂ  | ७                  | १०     | 88         |
| 8   | ९                  | ₹8*    | ५३         |
| 4   | १०                 | 86÷    | ४९         |
| ६   | १०                 | 90米    | 88         |
| 9   | १२                 | १३*    | 88         |
|     |                    |        |            |

(३) कैदसे छुड़ानेके लिये

### पाठकर्ता ब्राह्मण ७, पारायण-संख्या १४३

विशेष नियम-प्रतिदिन पाठके आरम्भ एवं अन्तमें दशम स्कन्धके १०। २९; १९।९; २५। १३; २७।१९; ४९।११ और ७०।२५--इन ६ श्लोकोंका पाठ करना चाहिये। अः यह चिह्न स्कन्धकी समाप्ति और ÷ यह चिह्न दशम स्कन्धके पूर्वार्धकी समाप्तिका है।

| दिन                                    | विश्रामस्थल-स्कन्ध | अध्याय      | योग अध्याय |  |
|----------------------------------------|--------------------|-------------|------------|--|
| 8                                      | ३                  | <b>३</b> ३* | ६२         |  |
| २                                      | ष                  | २६*         | ५७         |  |
| ३                                      | 9                  | १५*         | 38         |  |
| 8                                      | ९                  | ₹8*         | 85         |  |
| 4                                      | १०                 | ९०*         | ९०         |  |
| ६                                      | ११                 | <b>३१</b> * | ३१         |  |
| 0                                      | १२                 | १३*         | १३         |  |
| (४) श्त्रुपराजयके लिये                 |                    |             |            |  |
| पाठकर्ता ब्राह्मण ६, पारायण-संख्या १९४ |                    |             |            |  |

विशेप नियम-प्रतिदिन पाठके प्रारम्भ एवं समाप्ति-में अष्टम स्कन्धके 'यज्ञेश यज्ञपुरुप' (अ० १७ श्लो० ८) आदि ३ श्लोकोंका पाठ करे।

| दिन | विश्रामस्थल-स्कन्ध | अध्याय      | योग अध्याय |
|-----|--------------------|-------------|------------|
| 8   | ર્                 | १९          | 85         |
| २   | ५                  | १५          | ६०         |
| ३   | 9                  | १५*         | 84         |
| 8   | १०                 | १२          | ६०         |
| 4   | १०                 | <8          | ७२         |
| ६   | ११                 | <b>३</b> १* | . ३७       |
| 0   | १२                 | १३*         | १३         |
|     | (५) रोगमु          | क्तिके लिये |            |
|     |                    | •           |            |

#### पाठकर्ता ब्राह्मण ३, पारायण-संख्या १५७

विशेष नियम-प्रतिदिन प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें पञ्चम स्कन्धके नारसिंह मन्त्र (अ० १८ श्लो० ८)-का पाठ करे।

| दिन विश्रा | मस्थल <i>-स</i> कन्ध | अध्याय      | योग अध्याय |
|------------|----------------------|-------------|------------|
| १          | ३                    | २०          | 86         |
| २          | ५                    | ६           | ५०         |
| ३          | ६                    | 86*         | ३९         |
| 8          | 9                    | २०          | ५९         |
| y          | १०                   | ३५          | ३९         |
| ६          | १०                   | 24          | 40         |
| 9          | १२                   | <b>१३</b> * | 88         |

#### (६) पुत्र और स्नीप्राप्तिके लिये पाठकर्ता ब्राह्मण ५, पारायण-संख्या १४५

निशेष नियम -प्रतिदिन प्रत्येक अध्यायके आरम्भ एव अन्तमें पञ्चम स्कन्यके काममन्त्र (अ०१८ श्लो०१८)-का पाठ करे।

| दिन वि | श्रामस्यल—स्कन्ध | अध्याय      | योग अध्याय |
|--------|------------------|-------------|------------|
| 8      | 3                | २४          | ५३         |
| २      | 4                | ३           | ४३         |
| 3      | ৩                | 6           | 40         |
| 8      | १०               | 8           | 40         |
| ч      | १०               | ५५          | ५१         |
| ६      | ११               | ६           | 88         |
| v      | १२               | <b>१३</b> * | 36         |
|        | ( ) 0            |             |            |

#### (७) निप्रण्टक राज्यके लिये

पाठकर्ता ब्राह्मण १०, पारायण-संख्या १९८

निशेप नियम-प्रतिदिन पाठके आरम्भ एउ समाप्तिमें चतुर्थ स्कन्धकी धुरस्तुति (अ०९) का पाठ करे।

| चतुथ स्कन्धका | धुनस्तुात | (अ०९)व      | त पाठ कर   |
|---------------|-----------|-------------|------------|
| दिन विश्राम   | थल–स्कन्ध | अध्याय      | योग अध्याय |
| 8             | 8         | 6           | ७१         |
| २             | ६         | १३          | ६१         |
| ३             | 8         | O           | ५२         |
| 8             | १०        | 38          | ५१         |
| ų             | १०        | ৩३          | ३९         |
| ξ             | १०        | 9.0∗        | १७         |
| O             | १२        | <b>१३</b> * | 88         |
|               | ( / ) As  | काम पागसर्ग |            |

#### पाठकर्ता ब्राह्मण १या ५, पारायण-संख्या १००या१०८

निशेष नियम-करानेत्राला फलाहार या हिनिष्य-भोजन करे।

| दिन | विश्रामस्थल-स्कन्ध | अध्याय      | योग अध्याय |
|-----|--------------------|-------------|------------|
| १   | ₹                  | २०          | 86         |
| २   | لع                 | २३          | ६७         |
| 3   | હ                  | 24*         | ३७         |
| 8   | ९                  | ₹8*         | 85         |
| 4   | १०                 | १२          | १२         |
| ξ   | १०                 | ८२          | 90         |
| ৩   | १२                 | <b>१३</b> * | ५२         |

# (९) पडहपारायण (छः दिनना)

धनलाम, इत्यानाश, उत्पात शान्तिके लिय

#### पाठकर्ता ब्राह्मण ४, पारायण संख्या १४४

| दिन | विश्रामस्यल-स्वन्ध | अध्याय      | योग अध्याय |
|-----|--------------------|-------------|------------|
| ?   | ર                  | ३२          | ६१         |
| २   | Lq.                | \$8         | ४६         |
| ą   | <                  | ₹8*         | 90         |
| 8   | १०                 | 88-         | ७३         |
| 4   | \$ \$              | २९          | ००         |
| ξ   | १२                 | <b>१३</b> * | १५         |
|     | _                  | . 114       |            |

#### (१०) पञ्चाहपारायण (पाँच दिनका)

सकलकामनात्र। तिके लिये

#### पाठकर्ता ब्राह्मण ९, पारायण-संख्या २४२

| दिन | विश्रामखल-स्कन्ध | अध्याय      | योग अध्याय |
|-----|------------------|-------------|------------|
| १   | 8                | ৩           | ६९         |
| २   | Ę                | <b>११</b> * | ६९         |
| ₹   | 6                | ₹8*         | ६३         |
| 8   | १०               | ६९          | ६९         |
| ч   | १२               | <b>?</b> 3* | ६५         |

#### (११) ज्यहपारायण (तीन दिनका)

पेश्वर्य-प्राप्ति, संसार-बन्धन-मुक्तिके लिये

| दिन | निश्रामखल-स्वन्ध | अध्याय | योग अध्याय |
|-----|------------------|--------|------------|
| १   | ঙ                | 84*    | १५३        |
| र   | १०               | 80*    | १३८        |
| 3   | १२               | 83*    | 88         |

#### ( १२ ) द्वयहपारायण ( दो दिनका )

पराभित-प्राप्तिके किये

| दिन | विश्रामस्यल-स्कन्ध | अध्याय | योग अध्याय |
|-----|--------------------|--------|------------|
| 8   | 9                  | १३     | १९०        |
| २   | १२                 | १३*    | १४५        |

### (१३) एकाहपारायण (एक दिनका)

हरिष्रेमप्राप्ति

| दिन | विश्रामखल-स्वन्ध | अध्याय      | योग अध्याय |  |
|-----|------------------|-------------|------------|--|
| 8   | १२               | <b>?</b> ₹* | ३३५        |  |

|           | (१४) दश            | <br>ाहपारायण  |               | दिन        | विश्रामस्थल-स्कन्ध | अध्याय          | योग अध्याय                                   |
|-----------|--------------------|---------------|---------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| दिन       | विश्रामखल-स्कन्ध   | अध्याय        | योग अध्याय    | સ          | २                  | <b>%</b> 0%     |                                              |
| 8         | Ę                  | ર્            | ३५            | 8          | ३                  | <b>१</b> २      | ξο<br>9 π                                    |
| ર         | 8                  | 9             | ₹8            | لع         | ३                  | 3,8             | १२                                           |
| ર્        |                    | ۶,            | २°<br>३३      | ξ.         | 3                  | ₹3*             | १२                                           |
| 8         | ε,                 | १९*           | <b>३६</b>     | o'         | 8                  | १२              | 8 5<br>6'                                    |
| لع        |                    | ₹8*           | 3 <i>९</i>    | 4          | 8                  | र्३             | १२                                           |
| ξ         | १०                 | ११            | <b>3</b> 4    | 9          | 8                  | ₹<br>₹१*        |                                              |
| ও         | १०                 | 84            | 38            | १०         | ų                  | <b>88</b>       | <b>१</b> 8                                   |
| 6         | १०                 | ७९            | ₹8 ′          | 6,8        | لعر                | ₹<br>₹ <b></b>  | 2 2                                          |
| ` ९       | ર શ                | २३            | ₹ <i>\</i>    | १२         | Ę                  | १२              | १२                                           |
| १०        | १२                 | <b>१३</b> *   | र १           | १३         | 9                  | لع              | १२                                           |
|           | ·                  |               | _             | १४         | v                  | ۶ <i>دم</i> *   | १०                                           |
|           | (१५) पक्षपाराया    |               | •             | وُلع       |                    | રે <b>ર</b> ે   | १२                                           |
| पक्ष      |                    | पारायण उ      | मतिपद् तिथिसे | १६         | 2                  | ₹8*             | 95                                           |
| ही प्रारम | म किया जाययह       | नियम नहीं     | है। केवल दिन- | १७         | Š                  | १३              | <b>१</b> ३                                   |
|           | नियम है।           |               | •             | १८         | ę'                 | ₹8*             | 88                                           |
| दिन       | विश्रामखल-स्कन्ध   | ****          | <u> </u>      | १९         | १०                 | ११              | <b>3                                    </b> |
|           |                    | अध्याय        | योग अध्याय    | રં         | 8,0                | રેશે            | 80                                           |
| १         | 2                  | 8             | २३            | 3 8        | १०                 | રૂ રે           | 83                                           |
| <b>ર</b>  | ર                  | १९            | २५            | २२         | 80                 | 84              | १२                                           |
| ३         | 8                  | २२            | ३६            | २३         | १०                 | 40              | १२                                           |
| 8         | 4                  | १६            | २५            | र ४        | १०                 | ६९              | १२                                           |
| لع        | Ę                  | १३            | २३            | २५         | १०                 | હલ              | १०                                           |
| ξ         | 2                  | २             | २३            | २६         | 90                 | <b>₹</b> 0*     | ११                                           |
| 9         | ۷                  | ₹8*           | २२            | રહ         | र १                | १३              | <b>१</b> ३                                   |
| 2         | 9                  | २३            | २३            | २८         | રે રે              | २६              | 83                                           |
| ९         | १०                 | २४            | २५            | २९         | <b>શે</b> રે       | لع              | १०                                           |
| १०        | १०                 | 85            | २४            | ३०         | १२                 | १३ <del>*</del> | , <                                          |
| <i>११</i> | १०                 | ६८            | २०            |            | ·                  |                 |                                              |
| १२        | ₹ 0                | ८९            | २१            | ं दिन<br>' | (१७) ऋतुपारायण     |                 |                                              |
| १३        | 88                 | ६             | e             |            | विश्रामखल-स्कन्ध   |                 | योग अध्याय                                   |
| \$8       | १२                 | ч             | ३०            | १२         | ?                  | Ę               | <b>લ</b>                                     |
| १५        | १२                 | <b>\$ 3</b> * | ረ             |            | 8                  | ११              | ų                                            |
|           | (१६) मासपारायप     | ग ( महीनेभर   | का)           | <b>ર</b>   | \$                 | १५              | 8                                            |
| दिन       | विश्रामस्यल-स्कन्ध | अध्याय        | योग अध्याय    | છ<br>બ     | \$                 | १ <i>९</i> ∗    | 8                                            |
| 8         | 8                  | ११            | ? <b>?</b>    | Ę          | <b>ર</b>           | Ę               | Ę                                            |
| રે        | \$                 | १ <b>९</b> *  | ۷ (           | ج<br>ن     | <del>ر</del><br>ء  | १०%             | 8                                            |
| •         | •                  | 1 240         | C             | Ü          | ₹                  | ६               | ६                                            |

|     | -                 |            |                            |                    |                  |                    |                      |
|-----|-------------------|------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| दिन | निश्रामस्थल-स्वाध | अध्याय     | योग अध्याय                 | दिन विध            | गमस्यल-स्कन्ध    | अध्याय             | योग अध्याय           |
| 6   | ३                 | ११         | Ly.                        | ३६                 | ९                | १२                 | v                    |
| ९   | ষ্                | १६         | ч                          | ३७                 | ९                | १७                 | 4                    |
| १०  | ર્                | २०         | 8                          | 36                 | e,               | ₹8*                | ৩                    |
| ११  | ঽ                 | 28         | 8                          | ३०,                | १०               | Ę                  | Ę                    |
| १२  | <b>a</b>          | २८         | 8                          | 80                 | १०               | ११                 | ч                    |
| १३  | त्र               | 33*        | ч,                         | 88                 | Şο               | १७                 | ξ                    |
| 88  | 8                 | e          | v                          | ४२                 | १०               | २३                 | ६                    |
| १५  | 8                 | १२         | ч                          | ४३                 | १०               | २८                 | ધ્યુ                 |
| १६  | 8                 | 28         | Ę                          | 88                 | १०               | ३३                 | <b>u</b> ,           |
| १७  | 3                 | २४         | Ę                          | १५                 | 80               | ३८                 | ય                    |
| १८  | 8                 | 32*        | O                          | ४६                 | १०               | 88                 | ξ                    |
| १०  | ધ્ય               | ६          | ६                          | <b>გ</b> ৩         | १०               | ४९~                | <b>کم</b>            |
| २०  | ч                 | <b>१</b> १ | ખ                          | ያያ                 | १०               | ५५                 | ६                    |
| २१  | ч                 | १५         | 8                          | δ¢                 | १०               | ६१                 | ६्                   |
| २२  | ц                 | २०         | 4                          | ს ჟ                | १०               | ६८                 | ৩                    |
| २३  | ц                 | २६*        | ६                          | ५१                 | १०               | Ord                | હ                    |
| २४  | દ્                | ৩          | ৩                          | ५२                 | १०               | ۷۶                 | દ્                   |
| न्ष | . દ્              | १३         | ६                          | ५३                 | १०               | 66                 | O                    |
| २६  | . Ę               | १९*        | <b>- - - - - - - - - -</b> | ષ્                 | ११               | 4                  | ૭                    |
| २७  |                   | ų          | ų                          | ५५                 | ११               | ११                 | ६                    |
| 32  | ; ৩               | १०         | ધ                          | ५६                 | 99               | १८                 | ७                    |
| २०  |                   | ? 4*       | · ų                        | وريا               | <b>१</b> १       | २३                 | 4                    |
| 30  |                   | 8          | 8                          | 46                 | ११               | २९                 | ξ                    |
| 3 8 |                   | ९          | 4                          | ५९                 | १२               | ч                  | v                    |
| इ : |                   | १४         | ú                          | ६०                 | १२               | <b>१३</b> *        | 2                    |
| 3;  |                   | १८         | 8                          | <b>स्तर्</b> यस    | प्रयोगींके अनुष् | ग्रन करते सम       | य किमी योग्य         |
| 3 9 |                   | ₹8\$       | ६                          | जन्म<br>जिल्लाकामा | पुरश्चरणके नियम  | को जान छेन         | ा आनस्यक है ।        |
| ३०  |                   | ц          | ч                          | । यहा चुहास (      | पुरस्वरणना । भग  | [-] H -4( 1 -2*, 1 | tult after 14 mm. g. |

(२)

( लेखक-सम्रह्मता श्रीरामजीवनशरणजी ब्रह्मचारी)

श्रीमद्भागतके सम्बन्धमें बुछ लिखना सूर्यको दीपक दिखाना है । जो लोग इधर-उधरके अनुष्टानोंमें अपना समय नष्ट करते हैं और भाँति भाँतिको भूतादि-की मिलन मिद्धियोंके पीछे भटकते हुए अपना जीवन बरवाद करते हैं, उन लोगोंको शास्त्रीय मार्गपर लानेके लिये तथा विश्वासी सजनोंके कल्याणके लिये हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंके अनुभगितद्ध कुछ श्रीमद्भागवतके प्रयोग लिखना हूँ । आशा है, इनसे सज्जन महानुभाव टाम उठायेंगे ।

[ श्रीभागपतकी पूजा-यास आदिकी पिध इसी अङ्कमें अरग छपी है, उसके अनुमार विधिप्र्वक सब करके पाठ आरम्भ करना चाहिये । स॰ ] सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिये कि निम्न-लिखित स्कन्धोंके निम्नलिखित अध्यायोंपर विश्राम नहीं करना चाहिये। ऐसा करनेवालोंके प्रयोग सिद्ध नहीं होंगे।

| स्कन्ध | अध्याय                   |
|--------|--------------------------|
| ?      | १, ८, १०, ११, १६         |
| २      | ३, ८                     |
| ३      | १, ७, १०, १८, २०, २३     |
| 8      | १, ३, १०, १७, १८         |
| 4      | ५, १३                    |
| ६      | ६, १०                    |
| ७      | १, ४, ६                  |
| 6      | १, २, ८, १०, २१          |
| ९      | १, ४, १०, १५             |
| १०     | १,९,१०,२२,२९,३०,६२,७६,७७ |
| ११     | १०, २२, ३०               |
| १२     | ٩                        |

#### प्रयोग

# (१) सप्ताहपारायण (सात दिनका)

|     | निष्कामण           | <i>।।रायण</i> |            |
|-----|--------------------|---------------|------------|
| दिन | विश्रामस्थल-स्कन्ध | अध्याय        | योग अध्याय |
| 8   | ર                  | २०            | 88         |
| २   | لع                 | २३            | ६७         |
| ३   | 9                  | १५*           | ३७ .       |
| 8   | 9                  | ₹8*           | 85         |
| 4   | १०                 | ४२            | ४२         |
| દ્  | १०                 | 90*           | 85         |
| 9   | १२                 | १३*           | <b>88</b>  |
|     | / 5 \              | - / TITE FO   | \          |

#### (२) सप्ताहपारायण (सात दिनका)

|                | $\sim$ | 0.5     |
|----------------|--------|---------|
| A TRACTOR OF T | -      | F-James |
| ਬਜ਼ਗ           | प्रिक  | 1000    |
|                |        |         |

|     | यगश्रात-           | भ ।दाय |            |
|-----|--------------------|--------|------------|
| दिन | विश्रामस्थल-स्कन्ध | अध्याय | योग अध्याय |
| 8   | 8                  | 9      | ७१         |
| ર્  | ६                  | १३     | ६१         |
| ર્  | 8                  | ७      | ५२         |
| 8   | १०                 | ३४     | 48         |
| ч   | 8.0                | ७३     | ३९         |
| દ્  | १०                 | 90*    | १७         |
| ७   | १२                 | १३*    | 88         |

- (३) सप्ताहपारायण (सात दिनका) सङ्गट कटनेके किये (लेख नं० १ में देखिये)
- (४) सप्ताहपारायण (सात दिनका)

#### विन्ननाशक लिय

| दिन | विश्रामस्थल-स्कन्ध् | अध्याय | योग अध्याय |
|-----|---------------------|--------|------------|
| 8   | n×                  | १९     | 88         |
| २   | <b>G</b> .          | १६     | ६१         |
| ર   | 9                   | १०     | ३९         |
| 8   | 9                   | ₹8¥    | ५३         |
| ц   | १०                  | 86     | ४९         |
| દ્  | 80                  | 80*    | 88         |
| ७   | १२                  | १३*    | 88         |
|     |                     |        |            |

(५) सप्ताहपारायण (सात दिनका)

बन्धनसे छूटनेके लिये (लेख नं० १ में देखिये)

- (६) सप्ताहपारायण (सात दिनका) शत्रुकी पराजयके लिये (लेख नं०१ में देखिये)
- (७) सप्ताहपारायण (सात दिनका) पुत्रप्राप्तिके लिये (छेख नं०१ में देखिये)
- (८) सप्ताहपारायण (सात दिनका) राज्यप्राप्तिके किये (हेस नं०१ में देसिये)
- (९) सप्ताहपारायण (सात दिनका)

#### मोक्षप्राप्तिके किय

| दिन  | विश्रामस्थल-स्कन्ध | अध्याय | योग अध्याय |
|------|--------------------|--------|------------|
| 8    | ર્                 | १८     | ४७         |
| २    | ų                  | 4      | 48         |
| ર    | ۷                  | 9      | ५९         |
| 8    | १०                 | રૂ     | 88         |
| ષ    | १०                 | ५३     | ५०         |
| દ્દ્ | ११                 | 9      | ४६         |
| e.   | 1 85               | १३*    | ३५         |

#### (१०) एकाहपारायण (एक दिनका)

हरिप्रेम या मोक्षप्राधिक ितय ( हेख नं० १ में देखिये )

|           | ११) द्वग्रहपारा                               | ·              | •           |          | (१८) चतुरहृपार          | ायण (चा             | र दिनका)         |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|----------|-------------------------|---------------------|------------------|
|           | ा शुद्धिके लिये ( है।<br>रे                   |                | •           |          | पापनाः                  | कि निये             |                  |
| (         | १२ ) द्वश्वहपारा<br>योगसिदि                   |                | रनका)       | दिन      | विश्रामस्यल-स्वन्ध      | अध्याय              | योग अध्याय       |
| दिन विश   | भामस्थल-स्मन्ध                                |                | रोवा टाफाल  | १        | 8                       | २६                  | 44               |
| 8         | 9                                             | 2 <b>4</b> *   | १५३         | २        | ۷                       | १९                  | <b>S</b> 8       |
| રે        | १२                                            | <b>?</b> 3*    | १५२<br>१८२  | ३        | १०                      | ५३                  | ८२               |
|           |                                               |                | •           | ઠ        | १२                      | ξ3′*                | ८१               |
| (         | १३ ) द्वश्वह <b>पारा</b><br>चित्तनिवृ         | _              | रनका)       | (        | ( १९ ) चतुरहपारा        | यण (चार             | (देनका)          |
| दिन विश   | भागस्वल-स्वन्ध                                |                | योग अध्याय  |          | सदर्मकी १               | तिके लिये           |                  |
| १         | ۷                                             | १६             | १६९         | दिन      | निश्रामस्यल-स्कन्ध      | अध्याय              | योग अध्याय       |
| ٠<br>٦    | १२                                            | १३*            | १६६         | 8        | 8                       | १९                  | ८१               |
| (:        | १४ ) इयहपाराय                                 | ावा (तीन वि    | देनका )     | २        | <                       | १४                  | ૮ર્ધ             |
| _         | केप्राप्तिके लिये ( हे                        |                | -           | ą        | १०                      | 48                  | 24               |
|           | क्ष्रावर क्ष्य ( रू.<br>५ ) इयह <b>पारा</b> य |                | Ť           | s        | १२                      | <b>१३</b> *         | ८३               |
|           | • / - नहसाराप<br>मीक्षप्राप्ति                | _              | err y       |          | ( २० ) पञ्चाहपारा       | पण ( पॉच            | दिनमा )          |
| दिन निध   | भामस्थल-स्वन्ध                                | अध्याय         | योग अध्याय  | सब प्रका | रंगी कामनाओंकी सिद्धिवे | s तिये ( <i>हेख</i> | नं १ में देखिये) |
| <b>१</b>  | <b>د</b><br>0 م                               | ر<br>د و       | १०१         | (        | ( २१ ) पञ्चाहपाराय      | रण ( पॉच            | दिनका)           |
| ર્        | <b>१</b> ०<br><b>१</b> २                      | १२<br>१३*      | ११२<br>१२२  | दिन      | विश्रामस्थल-स्कन्ध      | अध्याय              | योग अध्याय       |
| ( १६      | 🕻 ) चतुरहपारा                                 | यण ( चार       | दिनका )     | १        | 8                       | 8                   | ६६               |
|           | र प्रदूरक्षारा<br>सङ्गर-निवा                  |                | ,           | र        | Ę                       | १५                  | ६८               |
| Ď- O      | •                                             |                | 3           | ३        | 8                       | २१                  | ६४               |
|           | गमखल-स्कन्ध                                   | अध्याय         | योग अध्याय  | 8        | १०                      | ६४                  | ६७               |
| ?         | 8                                             | १८             | Co          | 4        | १२                      | १३*                 | ००               |
| २         | E <sub>L</sub>                                | १ <b>९</b> *   | 44          |          | ( २२ ) पडहपाराय         | पा ( छ: दि          | नका)             |
| a<br>S    | १०<br>००                                      | ५१<br>०३       | <b>१</b> १8 |          |                         |                     | 11.17            |
|           | १२                                            | <b>१३</b> *    | ૮ર          |          | घनप्राप्तिके            | ां रूप              |                  |
|           | ) चतुरहपाराय                                  |                |             | दिन      | विभ्रामस्थल-स्वन्ध      | अध्याय              | योग अध्याय       |
|           | न प्रकारकी कामनाः                             | मोंकी सिद्धिके | िंय         | 8        | 8                       | ę,                  | 90               |
| दिन विश्र | ामस्थल-स्कन्ध                                 | अध्याय         | योग अध्याय  | ર        | ξ                       | १३                  | ६१               |
| १         | 8                                             | १८             | <b>60</b>   | ३        | 9                       | હ                   | ५२               |
| २         | 4                                             | <b>v</b>       | 1 60        | 8        | १०                      | ३४                  | 48               |
| ર         | १०                                            | ५२             | ९३          | ч        | १०                      | G0*                 | ५६               |
| S         | १२                                            | -{₹*           | ८२          | Ę        | १२                      | <b>१३</b> *         | 88               |

#### (२३) अष्टाहपारायण ( आठ दिनका )

#### दरिद्रता नष्ट करनेके लिये

| दिन | विश्रामस्थल-स्कन्ध | अध्याय | योग अध्याय |
|-----|--------------------|--------|------------|
| ₹.  | ३                  | १५     | 88         |
| २   | 8                  | २१     | ३९         |
| ३   | ξ                  | O      | ४३         |
| 8   | 4                  | २१     | 85         |
| ष   | १०                 | २३     | ५०         |
| દ્  | १०                 | ५१     | २८         |
| Ø   | . 88               | ३      | ४२         |
| <   | १२                 | १३*    | ४१         |

#### (२४) अग्राहपारायण (आठ दिनका)

#### रोगसे छुटकारा पानेके लिय

|     | •                  |        |            |
|-----|--------------------|--------|------------|
| दिन | विश्रामस्थल-स्कन्ध | अध्याय | योग अध्याय |
| 8   | æ                  | २०     | 86         |
| २   | ц                  | ६      | ५०         |
| ३   | ६                  | . १९*  | ३९         |
| 8   | ۶,                 | २०     | ५९         |
| ч   | १ं०                | ३५     | ३९         |
| ξ   | १०                 | 64     | ५०         |
| હ   | ११                 | Ę      | ११         |
| 2   | १२                 | १३*    | ३८         |
| ,   |                    |        |            |

# (२५) अष्टाहपारायण (आठ दिनका)

#### मयनिवृत्तिके लिये

| दिन | विश्रामखल-स्कन्ध    | अध्याय      | येग अध्याय |
|-----|---------------------|-------------|------------|
| १   | · <b>ર</b>          | 9           | ३८         |
| २   | 8                   | १६          | 80         |
| 3   | ६                   | 8           | 83         |
| 8   | <i>'</i> 2          | १०          | ४३         |
| ષ   | . १०                | १           | ३९         |
| ξ   | . 80                | ४२          | 88         |
| ف   | १०                  | 80*         | 84         |
| <   | १२                  | <b>१३</b> * | 88         |
|     | मा॰ अं॰ <b>२०</b> - |             |            |

### (२६) अष्टाहपारायण (आठ दिनका)

#### अकालमृत्युसे बचनेके लिये

| दिन | विश्रामस्थल-स्कन्ध | अध्याय | योग अध्याय |
|-----|--------------------|--------|------------|
| १   | ३                  | 4      | ३७         |
| २   | 8                  | ٠ .    | ३३         |
| ३   | ५                  | २४     | 80         |
| 8   | 2                  | 9      | 84         |
| ч   | १०                 | १०     | 88         |
| ξ   | १०                 | ५६     | ४६         |
| 9   | 88                 | 9      | ४३         |
| <   | १२                 | १३*    | ३५         |
|     |                    |        |            |

#### (२७) नवाहपारायण (नौ दिनका)

#### सुयशप्राप्तिके लिये

|     | 9                  |        |            |
|-----|--------------------|--------|------------|
| दिन | विश्रामस्थल-स्कन्ध | अध्याय | योग अध्याय |
| 8   | ३                  | १०     | ३९         |
| २   | 8                  | २      | २५         |
| ३   | ધ્યુ               | २०     | 88         |
| 8   | 9                  | १२     | ३७         |
| ٠   | ९                  | 4      | ३५         |
| ξ   | १०                 | २०     | ३६         |
| 9   | १०                 | ६०     | . 80       |
| 4   | 88                 | 6      | ३८         |
| 9   | १२                 | १३*    | ् ३६       |
|     |                    |        |            |

#### (२८) नवाहपारायण (नौ दिनका)

#### कन्याप्राप्तिके लिये

| दिन                | विश्रामस्थल-स्कन्ध | अध्याय | योग अध्याय |
|--------------------|--------------------|--------|------------|
| 8                  | ३                  | ६      | ३५         |
| २                  | 8                  | 88     | ३८         |
| ३                  | ષ્                 | -१६    | ३६         |
| ~8                 | ७                  | ११     | 80         |
| _8<br>. <b>u</b> , | 9                  | €.     | ३४         |
| ξ                  | १०                 | २१     | ३९         |
| ७                  | १०                 | 46     | ३७         |
| 6                  | ११                 | ९      | 8 \$       |
| 9                  | १२                 | १३*    | ३५         |
|                    |                    |        | +          |

|          | (२९) इशाहपाराय           |              |            | दिन | निश्रामस्थल-स्वन्ध     |                    | योग अध्याय |
|----------|--------------------------|--------------|------------|-----|------------------------|--------------------|------------|
|          | ज्ञानप्राप्तिक किय ( लेख | न०१ म        | (स्त्रयः)  | ξ   | 4                      | १७                 | ३३         |
| दिन      | निश्रामखल-स्यन्ध         | अध्याय       | योग अध्याय | Q   | 8                      | २१                 | २८         |
| १        | સ્                       | ξ            | ३५         | ۷   | १०                     | २३                 | २६         |
| રે       | 8                        | ر<br>ق       | રેઇ        | 8   | १०                     | ४८                 | २५         |
| ર્       | ŭ                        | ९            | 33         | १०  | १०                     | <0                 | ३२         |
| δ        | Ę                        | १ <b>९</b> * | ३६         | ११  | ११                     | २५                 | ३५         |
| પ્       | 2                        | ₹8*          | 36         | १२  | १२                     | १३*                | १९         |
| ξ        | १०                       | ११           | ३५         | (३  | २) त्रयोद्शाहपार       | ायण ( तेरह         | दिनमा )    |
| હ        | १०                       | 84           | ₹8         | •   | ऋणसे छुटकारा           |                    | , , , , ,  |
| 6        | 80                       | ७९           | ₹8         | D   |                        |                    | alle serve |
| ę        | 8 8                      | २३           | ३४         | दिन | निश्रामस्यल-स्कन्ध     | अध्याय             | योग अध्याय |
| १०       | <b>શેરે</b>              | <b>१</b> ३*  | ર્ે        | Ŗ   | २                      | २                  | २१         |
|          | •                        |              |            | २   | ₹                      | २०                 | २८         |
| ( ३०     | 🤈 ) एकादशाहपारा          | यण ( ग्यार   | इ दिनका )  | ३   | 8                      | १३                 | २६         |
|          | मन कामनाकी               | मिद्धिके लिय |            | 8   | Ł                      | ц                  | २३         |
| दिन      | विश्रामस्थल-स्कन्ध       | अध्याय       | योग अध्याय | فع  | ६                      | १३                 | ३४         |
|          |                          |              |            | દ્  | 6                      | ११                 | ३२         |
| ξ        | <u>۶</u>                 | १८           | १८         | છ   | ९                      | \$8                | २७         |
| २        | ₹                        | 24           | <b>३३</b>  | 6   | १०                     | १५                 | र ५        |
| ર્       | 8                        | <b>२१</b>    | ३२         | ९   | १०                     | 36                 | 58         |
| 8        | 4                        | २१           | <b>३</b> १ | १०  | १०                     | ७०                 | ३१         |
| ч        | ७                        | ۷            | ३२         | ११  | ११                     | \$8                | ३४         |
| દ્       | ৎ                        | ₹            | ₹8         | १२  | १२                     | 8                  | १८         |
| ৩        | १०                       | ११           | ३२         | १३  | १२                     | <b>१</b> ३*        | १२         |
| 4        | १०                       | 84           | <b>ই</b> ও |     | ३ ) चतुर्देशाहपारा     | <b>ज्या</b> (चौंदह | इ दिनका )  |
| ९        | १०                       | ८१           | ३३         | ( 1 | र ) चपुन्साहनारा<br>   |                    | के किंग    |
| १०       | ११                       | २३           | ३२         |     | व प्रकारकी आपत्तिथोंसे |                    |            |
| 88       | १२                       | १३*          | २१         | दिन | विश्रामस्थल-स्कन्ध     | अध्याय             | योग अध्याय |
| (        | ३१ ) ह्राद्दशाहृपारा     | यण ( बार     | इ दिनमा )  | १   | २                      | દ્                 | २५         |
| `        |                          |              | •          | २   | Ę                      | २०                 | 38         |
|          | शान्तिके                 | क्य          |            | ३   | ષ્ટ                    | १२                 | 24         |
| दिन      | विश्रामस्यल-स्कन्ध       | अध्याय       | योग अध्याय | 8   | ч                      | 4                  | २४         |
| ę        | २                        | ર            | २२         | ч   | ६                      | २                  | २३         |
| <b>ર</b> | ą                        | २२           | २९         | ६   | ৩                      | 8                  | २६         |
| ą        |                          | १६           | २७         | હ   | ۷                      | १८                 | २४         |
| 8        | 4                        | , o          | र्४        | 4   | 9                      | १६                 | २२         |
| دې       | -                        | १८           | ३५         | 9   | \$ 0                   | १८                 | २६         |

|            |                     |                |            | ~~~~~  | ~~~~~~             | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |            |
|------------|---------------------|----------------|------------|--------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| दिन        | विश्रामस्थल-स्कन्ध् | अध्याय         | योग अध्याय | दिन    | विश्रामखल-स्कन्ध   | अध्याय                                  | योग अभ्याय |
| १०         | १०                  | ४१             | २३         | ९      | ९                  | 88                                      | . २०       |
| . 28       | . 80                | ७,३            | २६         | १०     | १०                 | १७                                      | २७         |
| १२         | 88                  | ्र             | २५         | 28     | १०                 | ३८                                      | २१         |
| १३         | 88                  | र्३            | २१         | १२     | १०                 | ५२                                      | १४         |
| १४         | १ २.                | १३*            | २१ .       | १३     | १०                 | <b>د</b> ؟                              | र्९        |
| (          | 3~ / *********      | ( ni z:        | = विचका \  | 88     | ११                 | १०                                      | १९         |
| (          | ३४) पञ्चदशाहपार     | विण ( ४४०      | १ ।५५७। /  | १५     | १२                 | 8                                       | २२         |
|            | सब प्रकारकी कामन    | ।। की सिद्धिके | <b>लिय</b> | १६     | १२                 | <b>१३</b> *                             | १२         |
| दिन        | विश्रामस्थल-स्कन्ध  | अध्याय         | योग अध्याय | ( ३१   | ६ ) सप्तद्शाहपार   | ायण ( सत्र                              | ह दिनका )  |
| 8          | २                   | ٦,             | २१         |        | अंतिन्दव           | द्धिके लिये                             |            |
| ર          | રૂ                  | <b>ૄ</b> ૧૫ ં  | २३         | ^      |                    |                                         |            |
| રૂ         | 8                   | 8              | २२         | दिन    | विश्रामस्थल-स्कन्ध | अध्याय                                  | योग अध्याय |
| 8          | 8                   | २७             | २३         | ?      | ٫ ٦                | 8                                       | २३         |
| ų          | ч                   | 35             | २२         | २      | ३                  | 88                                      | १७         |
| દ્દ        | ६                   | १५             | ? ३        | ર      | ર                  | २६                                      | १५         |
| O          | 4                   | y              | २४         | 8      | 8                  | १५                                      | ર્રે       |
| 6          | ९                   | દ્             | २५         | ५      | 8                  | <b>३१</b> *                             | १६         |
| ९          | १०                  | 8              | २२         | '· ξ   | ب                  | २५                                      | રંહ        |
| १०         | १०                  | २६             | २२         | ७      | હ                  | 8                                       | ર્શ        |
| ११         | १०                  | 8 <b>९</b> ÷   | २३         | 6      | 6                  | १०                                      | <b>२</b> ४ |
| १ <b>२</b> | १०                  | 90             | २१         | 9      | 9                  | نع                                      | १९         |
| १३         | ११                  | २              | <b>२</b> २ | १०     | .80                | . 0                                     | २६         |
| १४         | ११                  | २५             | २३         | 88     | १०                 | २७                                      | २०         |
| १५         | १२                  | <b>१३</b> *    | १९         | १२     | १०                 | 80                                      | १३         |
| ٠,         | ३५ ) पोडशाहपारा     | यण (सोल        | ह दिनका )  | १३     | - 80               | -६८                                     | २८         |
| `          |                     |                |            | \$8    | १०                 | <b>८</b> ६                              | १८         |
|            | वाचाओंकी श          | गन्तिक लिय     |            | १५     | ११                 | १७                                      | २१         |
| दिन        | विश्रामस्थल-स्कन्ध  | अध्याय         | योग अध्याय | १६     | १२                 | ર્                                      | १६         |
| १          | 8                   | १८             | १८         | १७     | १२                 | १३*                                     | ११         |
| ર          | 3                   | १३             | ₹8         | ( 319  | ) अष्टाद्शाहपारा   | 31m ( 313m                              |            |
| <b>ą</b>   |                     | २९             | १६.        | ( 10   |                    |                                         | रह।दनका)   |
| 8          |                     | १९             | २३         |        | भगवान्की प्र       | प्तिक लिय                               |            |
| بغ         |                     | بغ             | १७         | दिन वि | वेश्रामखल-स्कन्ध   | अध्याय                                  | योग अध्याय |
| ६          |                     | ५              | २६         | ?      | 8                  | १६                                      | १६         |
| v          |                     | 6              | २२         | ર્     | ક્                 |                                         | २१         |
| 6          | 4                   | १८             | २५         | ર      | ર્                 | २१                                      | १३         |
|            |                     |                |            |        |                    | - ₩                                     | • •        |

| दिन    | विश्रामस्थल-स्मन्ध                     | अध्याय                                 | येग अध्याय                                                 | दिन                                          | विश्रामस्यल-स्कन्ध | अध्याय                                        | योग अध्याय   |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| १-८    | 8,                                     | १६                                     | ११                                                         | २३                                           | १०                 | ५६                                            | १२           |
| १९     | १०                                     | 8                                      | १२                                                         | २४                                           | १०                 | 90                                            | 88           |
| २०     | १०                                     | १५                                     | ११                                                         | २५                                           | १०                 | ८१                                            | શ્રે શ       |
| २१     | १०                                     | २८                                     | १३                                                         | २६                                           | ર ર                | . 5                                           | 80           |
| २२     | १०                                     | 88                                     | १६                                                         | २७                                           | 2 2                | १४                                            | e s          |
| २ ३    | १०                                     | ५६                                     | १२                                                         | २८                                           | 9 9                | २८                                            | 88           |
| २४     | १०                                     | ६६                                     | १०                                                         | र९                                           | ફે <b>રે</b>       | <i>'</i> '                                    | 80           |
| २५     | 80                                     | ७७                                     | ર ૧                                                        |                                              | 9 2                |                                               | 8            |
| २६     | ર ર                                    | ۶                                      | १४                                                         | ३०                                           | 17                 | १३*                                           | 4            |
| २७     | ર ર                                    | ક જે                                   | 83                                                         |                                              | (५०) मासपाराय      | ण (महीने                                      | भरका)        |
| २८     | 8 8                                    | 30                                     | १६                                                         |                                              | सनस्त कामनाओंर्क   |                                               |              |
| २९     | શેર                                    | <b>१</b> ३*                            | 88                                                         |                                              | सन्ता भानगानान     | i idiata i.                                   | 14           |
| =      | ( ४९ ) मासपाराय                        |                                        | _                                                          | दिन                                          | निश्रामखल-स्वन्ध   | अध्याय                                        | योग अध्याय   |
|        | १ ॰ ४ ) मालपा <b>राय</b><br>भक्तिः     | _                                      | ייניוני אַ                                                 | १                                            | <b>Q</b>           | ११                                            | ११           |
| दिन    | विश्रामखल-स्वन्ध                       | . २<br>अध्याय                          | योग अध्याय                                                 | ર                                            | 2                  | २                                             | १०           |
| ٠<br>١ | 9                                      | પ્<br>પ્                               | e,                                                         | ३                                            | प्रदेश             | ર્                                            | १०           |
| ,<br>, | ,                                      | . •                                    | 9 9                                                        | 8                                            | ¥,                 | 53<br>53                                      | ξο<br>99     |
| 7      | 2                                      | १६                                     | , 55                                                       | <b>ب</b><br>ج                                | સ<br>સ             | <b>ર</b> રૂ<br><b>૧</b>                       | १०           |
| ३      | ۲                                      | , 9                                    | ς <del>Υ</del>                                             | <i>'</i> 9                                   | ะ                  | ૨૦                                            | १            |
| ξ,     | R.                                     | 40                                     | ζζ                                                         | 2                                            | 8                  | २२                                            | १२           |
| pd     | રૂ                                     | २३                                     | १३                                                         | Q,                                           | ey.                | §.                                            | १०           |
| દ્     | 1 8                                    | \$                                     | \$ \$                                                      | १०                                           | 4                  | १०                                            | ٩            |
|        | 8                                      | ۷                                      | v                                                          | 88                                           | eq.                | २०                                            | \$0.         |
| 6      | ,38                                    | २२                                     | १४                                                         | १२                                           | řę<br><b>e</b>     | 95                                            | 10           |
| 9      | ંષ                                     | ٤,                                     | १०                                                         | <b>₹</b> ₹                                   | <i>Q</i>           | 7.4                                           | १०           |
| ٥,     | مغ                                     | ა <del>,</del>                         | કે શ                                                       | १४                                           | č                  | 2                                             | ٩            |
| 9 0    | ,<br>G                                 | 20                                     | é                                                          | \$8                                          | 2                  | १५                                            | १४           |
| 11     | ,                                      | 2/                                     | 99                                                         | १७                                           | 8                  | 8                                             | १३           |
| (7     | قع<br><u>چر</u><br>تو                  | ۹ م                                    | 7 /                                                        | १८                                           | ٩                  | १०                                            | Ę            |
| १३     | G,                                     | 3.5                                    | 5.5                                                        | १९                                           | १०                 | ξ.<br>5.0                                     | 40<br>55     |
| \$8    | ৩                                      | १०                                     | ξ ξ                                                        | २०                                           | ξ0                 | \$0<br>30                                     | £\$          |
| १५     | 2                                      | 4                                      | १३                                                         | २१                                           | 20                 | 85                                            | <b>રે</b> રે |
| १६     | 6                                      | १७                                     | 8                                                          | <b>५</b> ५<br>53                             | 80                 | <b>લ્</b> છ્ર                                 | १२           |
| १७     | 8                                      | ц                                      | १२                                                         | 213                                          | १०                 | ६५                                            | 88           |
| १८     | ९                                      | १६                                     | <b>१</b> १                                                 | રવ                                           | १०                 | <b>ড</b> ে                                    | 83           |
| १९     | १०                                     | ३                                      | ११                                                         | २६                                           | ६०                 | <i>২</i> ও                                    | <b>8</b> 2   |
| 20     | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | १२                                                         | 50                                           | 28                 | ۲,<br>23                                      | ٥            |
| হ ১    | 80                                     | <b>२८</b>                              | १३ -                                                       | २८<br>२०                                     | 6.4<br>            |                                               | १े२          |
|        | १०                                     | 88                                     | \$ 0 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | ००२२३७५६७८००२२३३५६७८००<br>११११४१११२२२२२२२१११ |                    | 000 E 9 C C S S C C S S C S S S S S S S S S S | 88           |
| , ,    | •                                      |                                        |                                                            |                                              |                    |                                               |              |

# श्रीमद्भागवतमाहात्म्य

# पहला अध्याय

#### देवर्षि नारदकी भक्तिसे भेंट

सिंचदानन्दस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णको हम नमस्कार करते हैं, जो जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और विनाशके हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक— तीनी प्रकारके तापोंका नाश करनेवाले हैं॥ १॥

जिस समय श्रीशुकदेवजीका यज्ञोपवीत-संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक-वैदिक कर्मोंके अनुष्ठानका अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेनेके लिये घरसे जाते देखकर उनके पिता व्यासजी विरहसे कातर होकर पुकारने लगे—'बेटा! बेटा! तुम कहाँ जा रहे हो?' उस समय वृक्षोंने तन्मय होनेके कारण श्रीशुकदेवजीकी ओरसे उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत-इदयस्यरूप श्रीशुकदेवमुनिको मैं नमस्कार करता हूँ॥ २॥

एक बार भगवत्कथामृतका रसाखादन करनेमें कुशल मुनिवर शौनकजीने नैमिषारण्य क्षेत्रमें विराजमान महामति सूतजीको नमस्कार करके उनसे पूछा॥ ३॥

शौनकजी बोले—सूतजी! आपका ज्ञान अज्ञानान्यकरको नष्ट करनेके लिये करोड़ों सूर्योंक समान है। आप हमारे कानोंके लिये रसायन—अमृतस्वरूप सारगर्भित कथा कहिये॥ ४॥ भिक्ति, ज्ञान और वैराग्यसे प्राप्त होनेवाले महान् विवेकको यृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णवलोग किस तरह इस माया-मोहसे अपना पीछा छुड़ाते हैं?॥ ५॥ इस बोर कलिकालमें जीव प्रायः आसुरी स्वभावके हो गये हैं, विविध क्लेशोंसे आक्रान्त इन जीवोंको शुद्ध (दैवीशिक्तिसम्पन्न) बनानेका सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है ?॥ ६॥ सूतजी! आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइये, जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करनेवालोंमें भी पवित्र हो तथा जो भगवान् श्रीकृष्णकी प्राप्ति करा दे॥७॥ चिन्तामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक-से-अधिक स्वर्गीय सम्पत्ति दे सकता है; परन्तु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान्का योगिदुर्लभ निल्य वैकुण्ठ धाम दे देते हैं॥८॥

स्तजीने कहा-शौनकजी! तुम्हारे इदयपें भगवान्का प्रेम है; इसलिये मैं विचारकर तुम्हें सम्पूर्ण सिद्धान्तींका निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म-मृत्युके भयका नाश कर देता है।। ९।। जो भक्तिके प्रवाहको बढ़ाता है और भगवान् श्रीकृष्णकी प्रसन्नताका प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हैं; उसे सावधान होकर सुनो ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजीने कलियुगमें जीवोंके काल-रूपी सर्पके मुखका ग्रास होनेके त्रासका आत्यन्तिक नाश करनेके लिये श्रीमन्द्रागवतशास्त्रका प्रवचन किया है ॥ ११ ॥ मनकी शुद्धिके लिये इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्यके जन्म-जन्मान्तरका पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवतशासको प्राप्ति होती है ॥ १२ ॥ जब श्कदेवजी राजा परीक्षित्को यह कथा सुनानेके लिये सभामें विराजमान हुए, तब देवतालोग उनके पास अमृतका कलश लेकर आये ॥ १३ ॥ देवता अपना काम बनानेमें बड़े कुशल होते हैं; अतः यहाँ भी सबने शकदेवप्निको नमस्कार करके कहा,

मुनिको नमस्कार करके कहा, 'आप यह अमृत लेकर पदलेमें हमें कथामृतका दान दीजिये। यदि आपको यह सौदा स्वीमार हो, तो राजा परीक्षित् अमृत पीकर अमर हो जाय और हम लोग श्रीमद्रागवतामृतका पान करें।' तत्र शुनदेवजी यह सोचकर कि 'लोकमें कहाँ अमृत और कहाँ हरिकया! कहाँ कांच और कहाँ महामृत्य मणि!' देवताओंनी पातपर हैंसने छंगे तथा उन्हें भक्तिशून्य जानकर कथामृतका पान नहीं कराया। इसीसे कहते हैं कि यह श्रीमद्रागवतनी कथा देवताओंनो भी दुर्लभ है।।९-१७।।

शौनकजी । केवल श्रीमद्रागवतके श्रवणसे ही राजा परीक्षित्वो मुत्त हुआ देखकर पूर्वमालमें ब्रह्माजीको भी बड़ा आश्चर्य हुआ या । तब उन्होंने सत्यलोकमे तराजू बाँधकर सम साधनोंको तौला । उस समय और सब साधन तौलमें हल्के पड़ गये, अपने महत्त्वके कारण भागवत ही समसे भारी रहा । यह देखकर सभी श्रृपियोंको मड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने कलियुगमे इस भगवद्वप भागवत शास्त्रको ही पढ़ने सुननेसे तत्काल मोक्ष देनेवाला निश्चय किया । यदि सप्ताह्मारायणकी विधिसे इसमा श्रवण किया जाय, तो यह निश्चय मुक्ति श्रदान करता है । पूर्वकालमें इसे सनकादिने स्था करके देविष नारदको मुनाया था । यदिष नारदजी इसे पहले ही ब्रह्माजीके मुरासे सुन चुके थे, तथापि इसकी सप्ताहश्रवणविधि उन्हे सनकादिने ही नतायी थी ॥१८-२२॥

शासकानि पूछा—सूतजी। देविप नारद तो सासारिक शहाटोंसे दूर रहते हें तथा अधिक समयतक एक स्थानपर टिकते भी नहीं, पिर इस प्रकार सप्ताहिविधिसे भागवतश्रवणमें उनका प्रेम कैसे हुआ और सनकादिके साथ उनका समागम वहाँ हुआ १॥२३॥

स्तजी वोले—अच्छा, अव मैं तुम्हें यह भित्तपूर्ण कथानक सुनाता हूँ, जो श्रीशुक्रदेवजीने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकान्तमें मुनाया था। एक बार सनकादि चारों विशुद्धचित्त मुनिगण सत्सङ्गके लिये बदरीवनके अन्तर्गत विशालापुरीमे आये। वहाँ उन्होंने नारदजीको देखा ॥२४ २५॥



सनकादिने पूछा—ब्रह्मन् । आपका मुख उदास क्यों हो रहा है । आप चिन्तायस्त कैसे हे । इतनी जल्दी जल्दी आप जा कहाँ रहे हैं । और आये कहाँ से हैं । इस समय तो आप, जिसका सारा धन छुट गया हो उस पुरुपके समान, बेचैन जान पड़ते हैं, आप जैसे विरक्त पुरुपोंकी ऐसी दशा तो नहीं होनी चाहिये । इपा करके इसका कारण बताइये ॥२६ २७॥

नारदर्जीन कहा—मनुष्यलोक कर्मभूमि है, इसलिये उसे सर्वश्रेष्ठ समझकर में यहाँ आया था। यहाँ पुष्टर, प्रयाग, काशी, गोदावरी (नासिक), हरिद्वार, कुक्क्षेत्र, श्रीरङ्ग और सेतुबन्ध आदि कई तीथोंमें में इधर-उधर विचरता रहा, किन्तु मुझे कहीं भी मनको स्तोप देनेवाली शान्ति नहीं मिली। इस समय अधर्मके सहायक विचरता सारी पृथ्वीको पीड़ित कर रक्ला है। अन यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालनेमें (विपयमोगमें) लगे हुए हैं, वे असत्यभापी, आलसी, मन्दबुद्धि और भाग्यहीन हो गये हैं। उन्हें तरह तरहकी विपत्तियाँ घेरे रहती है। जो साधु सत कहे जाते हैं, वे पूरे पाखण्डी हो गये हैं, देखनेमें तो विरक्त जान पड़ते हैं, किन्तु स्त्रीधन आदि सभीका परिग्रह करते हैं। घरोंमें स्त्रियोंका राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं, पैसेके लोमसे वेचारी निर्दोष कन्याएँ बेची जाती हैं और स्त्री पुरुपोंमें

नित्य कलह मचा रहता है। महात्माओं अ आश्रम, तीर्थ और निदयोंपर विधिमयोंका अधिकार हो गया है; उन दुष्टोंने यहुत से देवालय भी नष्ट कर दिये हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करनेवाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानलसे जल कर भसा हो गये हैं। इस कलियुगमें सभी देशवासी वाजारों अन्न वेचने लगे हैं, ब्राह्मणलोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियाँ वेस्याद्यत्तिसे निर्वाह करने लगी हैं। १८८-३६॥

इस तरह किल्युगके दोप देखता हुआ में पृथ्वीपर विचरता-विचरता यमुनाजीके तटपर पहुँचा, जहाँ भगवान् श्रीकृणाकी अनेकों लीलाएँ हो चुकी हैं। मुनिवरो! सुनिये, वहाँ मैंने एक वड़ा आश्चर्य देखा। उस जगह एक युवती वड़ी खिन्नचित्त हुई वैठी थी। उसके पास दो बृद्ध पुरुष अचेत अवस्थामें पड़े जोर-जोरसे साँस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती जाती थी, कभी उन्हें होशमें लानेका प्रयत्न करती थी और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वीच-वीचमें वह दसों दिशाओंमें अपने शरीरकी रक्षा करनेवाले किसी पुरुपको देखती जाती थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियाँ उसे पंखा झल रही थीं और वार-वार समझाती जाती थीं। दूरसे यह सब चिरत देखकर में कुत्हलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गयी और वड़ी व्याकुल होकर कहने लगी।।३७-४१॥



युवतीने कहा—महात्माजी! क्षणभर ठहरकर मेरी चिन्ताको भी नए कीजिये। आपका दर्शन तो संसारके सभी पापोंको सर्वथा नए कर देनेवाला है। आपके वचनोंसे मेरे दुःखकी भी बहुत कुछ शान्ति हो जायगी। मनुष्यका जब वड़ा भाग्य होता है, तभी आपका दर्शन हुआ करता है।।४२-४३।।

नारदजी कहते हैं—तब मैंने उस स्त्रीसे पूछा— देवि ! तुम कौन हो ? ये दोनों पुरुप तुम्हारे क्या होते हैं ? और तुम्हारे पास ये कमलनयनी देवियाँ कौन हैं ? तुम हमें विस्तारसे अपने दुःखका कारण बताओ ॥ ४४॥

युवतीने कहा—मेरा नाम भक्ति है; ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समयके फेरसे ही ये ऐसे जर्जर हो गये हैं। ये देवियाँ गङ्गाजी आदि नदियाँ हैं। ये सब मेरी सेवा करनेके लिये ही आयी हैं। इस प्रकार साक्षात् देवियों के सेवा करनेपर भी मुझे चैन नहीं है। तपोधन! अब तनिक मन लगाकर मेरा चृत्तान्त सुनिये। मेरी कथा कुछ लंबी-चौड़ी है, उसे सुनकर आप मुझे शान्ति प्रदान करें। ४५-४७॥

में द्रविड़ देशमें उत्पन्न होकर कर्णाटकमें वड़ी हुई । कहीं-कहीं महाराष्ट्रमें भी मेरा अच्छा मान हुआ, किन्तु गुजरातमें मुझको बुढापेने घेर लिया। वहाँ घोर कलियुगके प्रभावसे पाखिण्डयोंने मुझे अङ्ग-भङ्ग कर डाला । तवसे अपने पुत्रोंके सहित बहुत दिनोंतक दुर्बल अवस्थामें रहनेके कारण मैं निस्तेज हो गयी। अय, जय में वृन्दावनमें आयी तो फिर अत्यन्त प्रिय रूपवाली सुन्दरी नवयुवती-सी हो गयी हूँ। किन्तु मेरे पास पड़े हुए मेरे ये पुत्र अब भी यके-माँदे क्लेश भोग रहे हैं। मैं यह स्थान छोड़कर विदेश जाना चाहती हूँ । ये दोनों वृद्धे हो गये हैं-इसीका मुझे दुःख है। मुने ! हम तीनों साथ-साथ ही रहते थे; फिर पुत्र तो बूढ़े ही रहे और मैं तरुणी हो गयी--यह उल्टी वात कैसे हुई ? उचित तो यही है कि माता वूढ़ी हो और पुत्र तरुण हों। इसीसे में चिकतिचत्त होकर चिन्ता करती रहती हूँ। आप बुद्धिमान् एवं योगनिधि हैं; वतलाइये इसमें क्या कारण हो सकता है ? ॥ ४८-५४ ॥

नारदजी बोले—साध्य ! में अपने हृदयमें ज्ञानदृष्टिसे अभी तेरे दुःखका कारण देखता हूँ; तू किसी प्रकारकी चिन्ता न कर, भगवान् तेरा मङ्गल करेंगे ॥ ५५॥

सृतजी कहते हैं—तव मुनिवर नारदजीने एक क्षणमें ही उसका कारण जानकर कहा ॥ ५६ ॥

नारदृजी बोले--बाले । तू सावधान होकर सुन । यह भयद्वर कल्काल है। इसीसे इस समय सदाचार, योगमार्ग और तप आदि सभी छप्त हो गये हैं। रोगोंका खमार शठता और कुकमोंके कारण पापी दैत्योंका सा हो गया है। ससारमें जहाँ देखो वहीं सत्पुरुप दु प्रसे दमे हुए हैं और दुष्टलोग मजे उड़ा रहे हैं। इस समय निस बुद्धिमान् पुरुपका धैर्य पना रहे, उसे ही यड़ा ज्ञानी या पण्डित समझना चाहिये । पृथ्वी कमरा प्रतिवर्ष रोपजीके निये भाररूपा होती जा रही है। अत्र यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गयी है और न इसम कहीं मझल ही दिखायी देता है। तेरी और तरे पुत्रोंकी ओर तो अन कोई ताकना भी नहीं चाहता । इस प्रकार विषयान्य पुरुषोंके उपेक्षा करनेसे ही तू जर्जर हो गयी यी । किन्तु वृन्दावनका सयोग पाकर तू फिर नवीन तक्णी-सी हो गयी है। अत यह वृन्दावनधाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्चत्र नृत्य कर रही है। परन्तु इन ज्ञान वैराग्यको पूछनेवाला यहाँ भी कोई नहीं है, इसीलिये इनका बुढापा दूर नहीं हुआ । हाँ, इनके चित्तको कुछ चैन अवस्य मिला है, इसीसे ये सुपुप्तिका-सा सुरा अनुभव कर रहे हैं ॥ ५७-६२ ॥

भक्तिने कहा — भगवन् । महारा न परीतित्ने इन पापी किल्युगको क्यों रहने दिया १ देखिये, इसके आते ही सन वस्तुओं ना सार न जाने कहाँ चला गया । करणामय भगवान् भी इस अधर्मको कैसे देख रहे हैं १ मुने । मेरा यह स देह दूर कीजिये, आपके वचनोंसे मुक्षे नदी शान्ति मिली है ॥ ६३ ६४ ॥

नारद्जी योछे—याले। यदि त्ने पृछा है, तो प्रेमपूर्वक सुन, में तुझे सन वातें नताये देता हूँ। इससे तेरा सन दु रा दूर हो जायगा। जिस दिन भगवान् श्रीष्ट्रण्ण इस भूलोकको छोड़कर अपने परमधामको पधारे, उसी दिनसे यहाँ सम्पूर्ण साधनोंमे वाधा डालनेवाला वलियुग आ गया था। राजा परीक्षित्ने जब दिग्विजयके समय इमे देखा, ता यह अत्यन्त दीन सा होतर उनकी शरणमें गया। राजा मोरिके समान सारग्राही थ, इसल्ये उन्होंने सोचा कि मुझे इसका वध नहीं करना चाहिये, नयोकि इसमे एक गुण बड़ा अपूर्व है। वह यह कि अन्य युगोंमें जो पल तप, योग और समाधिसे भी नहीं मिलता था, यह कलियुगमें केवल श्रीहरिकीर्तनसे ही पूरा पूरा

मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होनेपर भी इस एक ही दृष्टिसे सारयुक्त देखकर उन्होंने क्लियुगमें उत्पन्न होनेवाले नीवोंके मुखके लिये ही इसे रहने दिया था॥ ६५~६९॥

इस समय कुकर्मकी प्रवृत्ति होनेके कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और भूमिमें नितने पदार्थ हैं, वे सर भूसीके समान नियांज हो गये हैं। ब्राह्मणलोग अनके रोभसे घर घर जाकर चाहे जिसको भगवान्ती कया सुनाने ल्यो हैं, अधिकारी-अनिधकारीका कोई विचार नहीं करते, इसीसे कथाका भी कुछ महत्त्व नहीं रह गया है। तीयोंमें उड़े भयद्भर कर्म करनेवाले, नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने ल्मे हैं, इसलिये तीयोंना भी कोइ प्रभाव नहीं रहा । जिनका चित्त निरन्तर काम, क्रोध, लोम और तृष्णांचे तपता रहता है, वे भी तपस्याका ढोंग करने लगे हैं, इसलिये तपका भी सार निकल गया है। मनपर सयम न होनेके कारण तथा लोम, दम्भ और पाराण्डका आश्रय लेनेके कारण एव शास्त्रका अभ्यास न करनेसे ध्यानयोगका कोई पल ही नहीं होता । पण्डितोंकी यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियोंके साथ भेंसोंकी तरह रमण करते हैं, उनमें सन्तान पैदा करनेकी ही कुशलता पायी जाती है, मुक्तिसाधनमें ये सर्वया असमर्थ हैं। सम्प्रदायपरम्परासे प्राप्त हुई वैष्णवता भी यहीं देखनेमें नहीं आती । इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओंका सार छप्त हो गया है। यह तो इस युगना रनभाव ही है, इसमें निसीका दोप नहीं है । इसीलिये महुत समीप होकर भी भगवान् यह सन सह रहे हैं || ७०-७७ ||

स्तजी फहते हैं—शीनकडी! इस प्रकार देविषें नारदके वचन सुनकर भित्को बड़ा आश्चर्य हुआ, पिर उसने जो कुछ वहा, सो सुनिये || ७८ ||

भिनि कहा—देवरें। आप घन्य हैं। मेरा वड़ा सौभाग्य था, जो आप यहाँ पघारे। स्तारमें साधुओना दर्शन ही सन प्रकार के वायोंको सिद्ध करनेवाना सर्वश्रेष्ठ साधन है। नारदजी! एकमान आपके उपदेशको सुनकर ही कवाधू हुमार प्रह्लादने ससारमें मायाको जीत लिया या तथा आपनी कृपामें ही धुवको अचल पद प्राप्त हुआ था। आप सवमङ्गलमय और साक्षात् श्रीवहाजि पुन है, में आपने नमस्कार करती हूँ॥ ७९ ८०॥

#### दूसरा अध्याय

# भक्तिका दुःख दूर करनेके लिये श्रीनारदजीका उद्योग ।

नारदजीने कहा-बाले! तू वृथा खेद करती है। अरी! इतनी चिन्तातुर क्यों है ? भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमलोंका चिन्तन कर, उनकी कृपासे तेरा सारा दुःख दूर हो जायगा । जिन्होंने कौरवोंके अत्याचारसे द्रौपदीकी रक्षा की यी और गोपसुन्दरियोंको सनाय किया था, वे श्रीकृष्ण कहीं चले थोड़े ही गये हैं ? फिर तू भक्ति तो उन्हें सदा ही प्राणोंसे भी अधिक प्रिय है; तेरे बुलानेपर तो भगवान् नीच पुरुषोंके घ़रोंमें भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर— इन तीन युगोंमें तो ज्ञान और वैराग्य मुक्तिके साधन थे; किन्तु इस किंगुगमें तो केवल तू भक्ति ही ब्रह्मसायुज्य ( मोक्ष ) की प्राप्ति करानेवाली है। ऐसा सोचकर ही परमानन्द-चिन्मूर्ति ज्ञानस्वरूप श्रीहरिने अपने सत्स्वरूपसे तुझे रचा है; तू साक्षात् श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रिया और परम सुन्दरी है। एक वार जब तूने हाथ जोड़कर पूछा था कि 'मैं क्या करूँ ?' तो भगवान्ने तुझे यही आज्ञा दी यी कि 'मेरे भक्तोंका पोपण कर।' तूने भगवान्की वह आज्ञा स्वीकार कर ली; इससे तुझपर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तेरी सेवा करनेके लिये मुक्तिको तुझे दासीरूपमें दिया और इन ज्ञान-वैराग्यको पुत्ररूपमें । तू अपने साक्षात् स्वरूपसे तो वैकुण्ठधाममें ही भक्तोंका पीपण करती है; भूलोकमें तो तूने उनकी पुष्टिके लिये केवल छायारूप धारण कर रक्खा है ॥ १-८ ॥

तब तू मुक्ति, ज्ञान और वैराग्यको साथ लिये पृथ्वीतल-पर आयी और सत्ययुगसे द्वापरपर्यन्त वड़े आनन्दमें रही। किलयुगमें तेरी दासी मुक्ति पाखण्डरूप रोगसे पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी; इसलिये वह तो तुरंत ही तेरी आज्ञासे वैकुण्ठलोकको चली गयी। इस लोकमें भी तेरे स्मरण करनेसे ही वह आती है और फिर चली जाती है। किन्तु इन ज्ञान-वैराग्यको तूने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा था; फिर भी कलियुगमें इनकी उपेक्षा होनेके कारण तेरे ये पुत्र उत्साहहीन और चृद्ध हो गये हैं। तो भी तू चिन्तान कर, में इनके उद्धारका उपाय सोचता हूँ। सुमुखि! कलिके समान तो कोई भी युग नहीं है; इस युगमें में तुझे घर-घरमें प्रत्येक पुरुपके हृदयमें स्थापित कर दूँगा। देख, अन्य सारे धमोंको दवाकर यदि धड़लेके साथ मेंने तेरा प्रचार न किया तो में श्रीहरिका दास ही नहीं। कलियुगमें जिन जीवोंपर तेरी

कृपा होगी, वे यदि पापी भी होंगे तो भी वेधड़क भगवान् श्रीकृष्णके अभयं धाममें चले जायँगे। जिनके हृदयमें निरन्तर प्रेमरूपिणी भक्ति निवास करती है, वे पवित्रमूर्ति स्वप्नमें भी यमराजका मुँह नहीं देखते। जिनके हृदयमें भक्ति-महारानीका निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदिकी तो स्पर्श करनेकी भी हिम्मत नहीं हो सकती। भगवान् तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधनसे वशमें नहीं किये जा सकते; वे केवल मिक्तसे ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्रीगोपीजन प्रमाण हैं। मनुष्यींका सहस्रों जन्मोंके पुष्परे भक्तिमें अनुराग होता है । कल्युगमें तो मक्ति ही सार है, भक्ति ही सार है! भक्तिसे तो साक्षात् श्रीकृष्णचन्द्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्तिसे द्रोह करते हैं, उन्हें तो तीनों लोकोंमें कहीं शान्ति नहीं मिल सकती । देखो, पूर्वकालमें भक्तका तिरस्कार करनेवाले दुर्वासा ऋषिको कितना कप्ट उठाना पड़ा था। वतः तीर्थः योग, यज्ञ और ज्ञानचर्चा आदि बहुत-से साधनोंकी क्या आवश्यकता है ! मुक्ति तो केवल भक्तिसे ही मिल जाती है ॥ ९---२१ ॥

सूतजी कहते हैं—इस प्रकार नारदजीके निर्णय किये हुए अपने माहात्म्यको सुनकर भक्तिके सारे अङ्ग पृष्ट हो गये, उनमें वल आ गया और वह उनसे कहने लगी ॥२२॥

भक्तिने कहा—नारदजी! आप धन्य हैं। आपकी मुझमें निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके दृदयमें रहूँगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। साधो! आप बड़े कृपाछ हैं। आपने एक क्षणमें ही मेरा सारा दुःख दूर कर दिया। किन्तु अभी मेरे पुत्रोंमें चेतना नहीं आयी है; आप कृपा करके इन्हें भी शीध्र ही सचेत कर दीजिये॥ २३-२४॥

स्तजी कहते हैं -- भक्ति ये वचन सुनकर नारदणीं को वड़ी करुणा आयी और वे उन्हें हाथसे हिला-डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कानके पास मुँह लगाकर जोरसे कहा, 'ओ ज्ञान! जल्दी जग पड़ो; ओ वैराग्य! जल्दी जग पड़ो।' फिर उन्होंने वेदध्यिन, वेदान्तयोप और वार-वार गीतापाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे-तेंसे बहुत जोर लगाकर उठे। किन्तु आलस्यके कारण वे दोनों जँभाई लेते रहे, नेत्र



नारदुर्जीने कहा—तु किसी प्रकारकी चिन्ता न करः भगवाम् तेरा मङ्गळ करेंगे ।

उघाइकर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलींकी तरह सफेद हो गये थे। उनके अङ्ग प्रायः सूपे काष्टके समान निस्तेज और कठोर हो गये थे। इस प्रकार भूख प्यासके मारे अत्यन्त दुर्बेल होनेके कारण उन्हें पिर सोते देख नारदजीनो बड़ी चिन्ता हुई और वे सोचने लगे, 'अब मुझे क्या करना चाहिये <sup>१</sup> इनकी यह नींद, और इससे भी बढकर इनकी बृद्धावस्था कैसे दूर हो ११ शौनकजी । इस प्रकार चिन्ता करते-करते वे भगवान्का स्मरण करने लगे । इसी समय यह आकाशवाणी हुई कि 'मुने ! सेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग नि सन्देह सफल होगा । देवपे । इसके लिये तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें सतिहारीमणि महानुभाय बतायेंगे। उस सन्दर्भना अनुष्ठान करते ही क्षणभरमे इननी नींद और वृद्धावस्था चली जायँगी, तथा स्वीत भक्तिका प्रसार होगा ।' यह आकारावाणी वहाँ सभीको साफ साफ मुनायी दी । इससे नारदर्जीमो बड़ा विसाय हुआ और वे वहने लगे, <sup>6</sup>मुझे तो इसरा कुछ आराय समझमें नहीं आया? ||२५—३४||

नारदजी वोले—इस आकारावाणीने भी परदेमेंसे ही बात कही। यह नहीं बताया कि वह कौन-सा साधन किया जाय, जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे सत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधनको बतार्येंगे १ अब जो कुछ आकारावाणीने कहा है, उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिये १॥ ३५ ३६॥

स्त्जी कहते हैं—शौनकजी। तब ज्ञान वैराग्य दोनों ने वहीं छोड़कर नारदमुनि वहाँ से चल दिये और प्रत्येक तीर्यमें विचरण करते हुए मार्गमें मिलनेवाले मुनियोंसे वह साधन पूछने लगे । उनकी उस बातको मुनते तो सब थे, किन्तु उसके विपयमें कोई बुछ भी निश्चय करके नह न सके। किन्हींने उसे असाध्य बताया, कोई बोले—'इसका ठीन ठीक पता लगना ही कठिन है', बोर्ट मुननर चुप रह गये और कोई-कोई तो अपनी अवज्ञा होनेके भयसे बातनो टाल हूलनर रिप्तक गये। तीनों लोनोंमें बड़ा विस्मयननक हाहानार मच गया। सन लोग आपसमें कानापूसी करने लगे—'भाई! जब वेदध्विन, वेदान्तघोप और बार-बार गीतापाठ मुनानेपर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य —ये तीनों नहीं जगाये जा सके, तथ और कोई उपाय नहीं है। भला, जिसना पता योगिराज नारदकों भी नहीं है, उसे दूसरे ससारी लोग कैसे बता सकते हैं १ इस प्रनार जिन जिन अप्रियोंसे इसने विपयमें पूछा

गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह वात दु साध्य ही है ॥ ३७—४२ ॥

तब नारदजी बहुत चिन्तातुर हुए और यह निश्चय करके कि इसके लिये में तप करूँगा, बदरीवनमें आये। वहाँ पहुँचते ही उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्योंके समान तेजस्वी सनमादि मुनीश्वर दिखायी दिये। उन्हे देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। अह ४४॥

नारदर्जी घोले-महात्माओ ! इस समय बड़े सीमाग्यसे मुझे आपलोगींना समागम हुआ है, आप मुझपर कृपा क्रके दीघ ही वह साधन प्रताइये । आप सभी लोग वड़े योगी, बुद्धिमान् और विद्वान् हैं। आप देसनेमें पॉच-गॅच वर्षके बालम-से जान पड़ते हैं, किन्तु हें पूर्वजोंके भी पूर्वज । मरीचि आदि प्रजापति भी आपसे अवस्थामें छोटे हैं । आप लोग सदा वैकुण्डधाममें निवास करते हैं, निरन्तर हरि कीर्तनमे तत्पर रहते हैं। भगवलीलामृतका रक्षास्यादन कर सदा उन्मत्त-से रहते हैं और भगवचर्चा ही आपना एकमान जीवनाधार है। आपके मुखमें सर्वदा 'हरि. शरणम्' (भगवान् ही हमारे रक्षक हैं ) यह वाक्य ( मन्त्र ) रहता है, इसीसे काल्प्रेरित बृद्धावस्थाकी आपके आगे कोई दाल नहीं गलती। पूर्वकालमें आपके भूमङ्गमात्रमें ही मगवान् विष्णुके द्वारपाल जय और विजय तुरत पृथ्वीपर गिर गये थे और पिर आपहीकी कृपासे वे पुन वैसुण्ठलोक पहुँच गये। इस समय आपका दर्शन वड़े ही सौभाग्यसे हुआ है । मै बहुत दीन हूँ और आपलोग स्वभावसे ही दयाछ हैं, इसिलये मुझपर अवस्य कृपा करनी चाहिये । बताइये, आकाशवाणीने जिसके विषयमें कहा है वह कौन-सा साधन है, और मुझे किस प्रभार उसका अनुष्ठान करना चाहिये । आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिये । भक्ति , शान और वैराग्यमो निस प्रकार सुख मिल सकता है १ और फिस तरह इनका प्रेमपूर्वक सर वर्णोंमें प्रचार रिया जा सरता है १॥ ४५--५२॥

सनकादिने कहा—देवरें । आप चिन्ता न वरें,
मनमें प्रसन्न हों । देखिये, उनके उडारमा एक सरल उपाय
पहलेहीसे मौजूद है । नारदजी । आप धन्य हैं। आप
विरक्तोंके सिरमीर हैं, भगवान् श्रीष्ट्रण्णके दामोंमे सर्वदा ही
अग्रगण्य हैं और योगके साक्षात् सर्य ही है। आप जो भित्रके
लिये उद्योग कर रहे है, यह आपके लिये वोई आश्चर्यकी बात
नहीं है। भगवान्के भक्तको तो भिक्तमी स्थापना करना सदा
उचित ही है। सृिपयोंने संगरमें अनेकों मार्ग प्रकट

किये हैं; किन्तु वे सभी कष्टसाध्य हैं और परिणाममें प्रायः स्वर्गकी ही प्राप्ति करानेवाले हैं। अभीतक भगवान्की प्राप्ति करानेवाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करनेवाला पुरुष तो प्रायः भाग्यसे ही मिलता है। आपको आकाशवाणीने जिस सत्कर्मका संकेत किया है, उसे हम वतलाते हैं; आप प्रसन्न और समाहितचित्त होकर सुनिये।।५३—५८।।

ं नारदे शे ! द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ और स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ—ये सव तो स्वर्गादिकी प्राप्ति करानेवाले कर्मकी ही ओर संकेत करते हैं। पण्डितोंने ज्ञानयज्ञको ही सत्कर्म ( मुक्तिदायक कर्म ) का स्चक माना है। वह श्रीमद्भागवतका पारायण है, जिसका निरूपण ज्ञुकादि महानुभावोंने किया है। उसके शब्द मुननेसे ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्यको वड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान-वैराग्यका कष्ट मिट जायगा और भक्तिको आनन्द मिलेगा। देखिये, सिंहकी गर्जना मुनकर जैसे भेड़िये भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद्भागवतकी ध्वनिसे ही कलियुगके सारे दोष दूर हो जायँगे। तब प्रेमरसको बहानेवाली भक्ति ज्ञान और वैराग्यसमेत प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें क्रीड़ा करेगी—सभी जगह इसका खूब प्रचार हो जायगा॥ ५९—६३॥

नारदजी बोलें — मैंने वेद-वेदान्तकी ध्विन और गीता-पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किन्तु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य—ये तीनों नहीं जग सके । ऐसी स्थितिमें श्रीमद्भागवत सुनानेसे वे कैसे सचेत हो सकेंगे ? क्योंकि उस कथाके प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पदमें भी वेदोंका ही तो सारांश है । आपलोग शरणागतवत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता; इसिलये मेरा यह सन्देह दूर कर दीजिये, इस कार्यमें विलम्ब न कीजिये ॥ ६४—६६ ॥

सनकादिने कहा—श्रीमद्भागवतकी कथा वेद और उपनिषदोंके सारसे बनी है। इसल्यि उनसे अलग उनकी

फलरूपा होनेके कारण यह वड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्षकी जड़से लेकर शाखाग्र पर्यन्त रहता है, किन्तु इस स्थितिमें उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता; वहीं जब अलग होकर फलके रूपमें आ जाता है, तो संसारमें सभीको प्रिय लगने लगता है। दूधमें घी रहता ही है, किन्तु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता; वही जव उससे अलग हो जाता है, तो देवताओं के लिये भी स्वादवर्धक हो जाता है। खाँड ईखके ओर-छोर और वीचमें भी व्याप्त है ही, तथापि अलग होनेपर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवतकी कथा है। यह भागवत-पुराण वेदोंके समान माना गया है। श्रीव्यासदेवने इसे भक्ति और ज्ञान-वैराग्यकी स्थापनाके लिये ही प्रकाशित किया है। पूर्वकालमें जिस समय वेद-वेदान्तके पारगामी और गीताकी भी रचना करनेवाले भगवान् व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान-समुद्रमें गोते खा रहे थे, उस समय आपहीने उन्हें चार श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिन्ता दूर हो गयी थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है, जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं ? आपको उन्हें शोक और दुःखकी निवृत्ति करनेवाला श्रीमद्भागवतपुराण ही सुनाना चाहिये ॥ ६७-७४ ॥

श्रीनारदजी योळे महानुभावो ! आपका दर्शन जीवके सम्पूर्ण पापोंको तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार- दुःखरूप दावानलसे तपे हुए हैं, उनपर शीघ्र ही शान्तिकी वर्षा करता है । आप निरन्तर श्रेपनीके सहस्रमुखोंसे भगवत्कथामृतका पान करते रहते हैं । मैं प्रेमलक्षणा भिक्तका प्रकाश करनेके उद्देश्यसे आपकी शरण लेता हूँ । जब अनेकों जन्मोंके सिख्चत पुण्य-पुज्जका उदय होनेसे मनुष्यको सत्सङ्ग मिलता है, तभी उसके अज्ञानजनित मोह और मदरूप अन्धकारका नाश करके विवेक उदय होता है ॥ ७५-७६ ॥

# तीसरा अध्याय

भक्तिके कप्रकी निवृत्ति

नारद्जी कहते हैं—अच्छा, तो अब मैं भिक्त, ज्ञान और वैराग्यको स्थापित करनेके लिये प्रयत्नपूर्वक श्रीशुकदेव-जीके कहे हुए भागवतशास्त्रकी कथाद्वारा उज्ज्वल ज्ञानयज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिये, आप इसके लिये कोई स्थान बता दीजिये। आप लोग वेदके पारगामी हैं, इसलिये मुझे इस शुकशास्त्रकी कुछ महिमा भी सुनाइये।

इसके सिवा यह भी वताइये कि इसकी कथा कितने दिनोंमें सुनानी चाहिये और उसके सुननेकी विधि क्या है ॥ १–३॥

सनकादि बोले— नारदजी ! आप बड़े विनीत और विवेकी हैं । सुनिये, हम आपको ये सब बातें बताते हैं । हरिद्वारके पास आनन्द नामका एक घाट है । वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्धलोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। तरह तरह के दूध और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ उड़ी कोमल नवीन पाद किछी हुई है। वह घाट उड़े ही सुरम्य और एकान्त प्रदेशमें है, वहाँ हर समय सुनहले कमलोकी सुगन्ध आया करती है। उसके आसपास रहनेवाले सिंह, हरिण आदि विरोधी जीवों के चिश्तोंमें भी वैरसाव नहां है। वहाँ विना विशेष तैयारी किये ही आपको शानयत्त आरम्भ कर देना चाहिये। वहाँ जो कया होगी, उसमें पड़ा अपूर्व रस आवेगा। मिक भी अपनी ऑसों के ही सामने निर्मल और जराजीर्ण अवस्थामें पड़े हुए ज्ञान और वैराग्यको साथ लेकर वहाँ आ जायगी, क्यों कि जहाँ भी श्रीमद्भागवतकी कथा होती है, वहाँ ये मिक्क आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के सब्द पड़नेसे ये तीनों तहण हो जायेंगे॥ ४-९॥

सूतजी कहते है-इस प्रमार कहकर नारदजीके साथ सनकादि भी श्रीभागवतकयामृतका पान करनेके लिये वहाँसे तुरत गङ्गातटपर चले आये। जिस समय वे तटपर पहुँचे, भूलोक, देवलाक और ब्रह्मलोक-सभी जगह इस कथाका शोर मच गया और जो-जा भगवत्कयाके रखिक विष्णुभत्त थं, वे सभी श्रीमद्भागवतामृतका पान करनेके लिये सासे आगे दौड़ दौड़कर आने लगे। भृगु, विषष्ठ, च्यान, गीतम, मधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामिन, शांकल, मार्कण्डेय, दत्तानेय, विष्पलाद, योगेश्वर व्यास और पराहार, छायाञ्चक, जाजिल और जहु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिप्य और स्त्रियोंसमेत नहें भेमसे धहाँ आये । इनके सिवा वेद, वेदान्त ( उपनिषद् ), मन्च, तन्त्र, सतरह पुराण और छहीं शास्त्र भी मूर्तिमान् होकर यहाँ उपस्थित हुए तथा गङ्गा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएँ, दण्डक आदि यन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गन्धर्व और दानव आदि सभी कथा मुनने चले आये । जो लोग अपनेको यङ्ग माननेके कारण वहाँ आनेचे हिचकते थे, उन्हें भगुजी समक्षा बुझाकर ले आये || १०-१७ ||

तव कथा सुनानेके लिये दीक्षित होकर श्रीकृष्णपरायण सनकादि नारदजीके दिये हुए सुन्दर आसनपर विराजमान हुए । उस समय सभी श्रोताओंने उनकी वन्दना की । श्रोताओंमें वैष्णव, विरक्ष, सन्यासी और ब्रह्मचारी छोग आगे बेहे और उन सबके आगे नारदजी विराजमान हुए । एक ओर ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद और उपनिपदादि तथा एक ओर तीर्य नैहें, और दूसरी ओर स्त्रियों बैहीं। उस समय सब ओर जय-जयकार, नमस्कार और द्राङ्कींका शब्द होने लगा, और अवीर-गुलाल, खील एव फ्लोंकी खूब वर्षा होने लगी। कोई-कोई देवगण तो विमानोंपर चढकर, वहाँ बैठे हुए सन लोगोंपर कल्पकृक्षके पुष्पोंकी वर्षा करने लगे॥ १८-२२॥

स्तजी कहते हैं—इस प्रकार जब पूजा समाप्त होने पर सब लोग एकामचित्त हो गये, तब सनकादि मुनिवर नारदको श्रीमद्भागवतका माहातम्य स्तर्थ करके मुनाने छगे (( २३ ((

सनकादिने कहा-अन हम आपनो इस भागवत शास्त्रकी महिमा सुनाते हैं । इसके अवणमानसे ही मुक्ति हाय टग जाती है। श्रीमद्भागवतकी क्याना तो सदा ही सेवन करना चाहिये। इसके अवणमात्रसे ही श्रीहरि हृदयमे आ विराजते हैं। इस ग्रन्थमे जठारह हजार स्नाफ और बारह स्कन्ध है तथा श्रीशुकदेव और राजा परीक्षित्का सवाद है। इम यह भागवतशास्त्र आपको सुनाते है, ध्यान देकर मुनिये। यह जीव तभीतक अज्ञानवश इस ससार चकमें भटरता है, जरतक क्षणभरके लिये भी कानोंमें इस शुकशास्त्रकी कथा नही पड़ती। यहुत-से शास्त्र और पुराणीको सुननेसे क्या लाम है, इसरे तो व्यर्थका भ्रम बढता है। मुक्ति देनेके लिये तो एकमात्र भागवतशान्त्र ही गरज रहा है। जिस घरमे नित्यपति श्रीमद्भागवतकी कया होती है। वह तीर्यरूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं। उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यरा इस शुक्तशास्त्रनी कथाका मोठहवॉ अश भी नहीं हो सकते। तपोधनो ! जनतक स्रोग अच्छी तरह श्रीमद्भागवतका श्रवण नहीं करते, तमीतक उनके शरीरमें पाप टिक सकते हैं। पलकी दृष्टिसे इस शुक्रशास्त्रकथाकी बरावरी गङ्गा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग आदि कोई तीर्य भी नहीं कर सकता ॥ २४-३२ ।

यदि आपको परम गतिकी इच्छा है, तो अपने मुखरे ही श्रीमद्भागनतके आधे अयदा चौयाई क्लेकका भी नित्य नियमपूर्वक पाठ कीजिये। ॐकार, गायत्री, पुरुपस्क, तीनों नेद, श्रीमद्भागनत, ॐ नमो भगनते वासुदेवाय'—यह द्वादशाक्षर मन्त्र, वारह मूर्तियोंवाले सूर्य भगनान, प्रयाग, स्वतस्ररूप काल, बाहाण, अभिहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुल्सी, वसन्त ऋतु और भगवान् पुरुषोत्तम—इन सबमें बुद्धिमान् लोग वस्तुतः कोई अन्तर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थसहित श्रीमद्भागवतका पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मींका पाप नष्ट हो जाता है—इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है। जो पुरुष नित्यप्रति भागवतका आधा या चौथाई स्ठोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय और अश्वमेध-यशोंका फल मिलता हैं। नित्य भागवतका पाठ करना, भगवान्का चिन्तन करना, तुल्सीको सींचना और गौकी सेवा करना—ये चारों समान हैं। जो पुरुष अन्तसमयमें श्रीमद्भागवतका वाक्य सुन लेता है, उसपर प्रसन्न होकर भगवान् उसे वैकुण्ठधामतक दे डालते हैं। जो पुरुष इसे सोनेके सिंहासनपर रखकर विष्णुभक्तको दान करता है, वह अवस्य ही भगवान्का सायुच्य प्राप्त करता है। वह अवस्य ही भगवान्का सायुच्य प्राप्त करता है। वह

जिस दुष्टने अपनी सारी आयुमें चित्तको एकाग्र करके श्रीमद्भागवतामृतका थोड़ा-सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चाण्डाल और गधेके समान व्यर्थ ही गँवा दिया, वह तो अपनी माताको प्रसव-पीड़ा पहुँचानेके लिये ही उत्पन्न हुआ। 'जिसने इस शुकशास्त्रके थोड़े-से भी वचन नहीं सुने, वह पापातमा तो जीता हुआ ही मुदेंके समान है। पृथ्वीके भारस्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्यको धिकार है' —ऐसा स्वर्गलोकमें देवताओंमें प्रधान इन्द्रादि कहा करते हैं। ४२-४३॥

संसारमें श्रीमद्भागवतकी कयाका मिलना अवश्य ही कठिन है; जब करोड़ों जन्मोंका पुण्य होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। इसलिये योगनिधि बुद्धिमान् नारदजी! इस भागवत-कथाका प्रयत्नपूर्वक श्रवण करना चाहिये। इसे सुननेके लिये दिनोंका कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्यभाषण और ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किन्तु कलियुगमें ऐसा होना कठिन है; इसलिये इसकी शुकदेवजीने जो विशेष विधि बतायी है, वह जान लेनी चाहिये। कलियुगमें यहुत दिनोंतक चित्तकी वृत्तियोंको कात्रूमें रखना, नियमोंमें वंधे रहना और किसी पुण्यकार्यके लिये दीक्षित रहना कठिन है; इसलिये इस समय सप्ताहश्रवणकी विधि है। मा० अं० २२—२३

श्रद्धापूर्विक कभी भी श्रवण करनेसे अथवा माघमासमें श्रवण करनेसे जो फल होता है, वहीं फल श्रीशुकदेवजीने सप्ताह-श्रवणमें बताया है। मनके असंयम, रोगोंकी बहुलता और आयुक्ती अल्पताके कारण तथा किल्युगमें अनेकों दोपोंकी सम्भावनासे ही सप्ताहश्रवणका विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधिसे भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वाङ्गरूपमें सप्ताहश्रवणसे सहजहीमें मिल जाता है। सप्ताहश्रवण यशसे बढ़कर है, व्रतसे बढ़कर है, तपसे कहीं बढ़कर है, तीर्थसेवनसे तो सदा ही बड़ा है, योगसे बढ़कर है—यहाँतक कि ध्यान और श्रानसे भी बढ़कर है, अजी! इसकी विशेषताका कहाँतक वर्णन करें, यह तो सभीसे बढ़-चढ़कर है॥ ४४-५२॥

शौनकजीने पूछा—स्तजी! यह तो आपने वड़े आश्चर्यकी बात कही। अवश्य ही यह भागवतपुराण योगवेत्ता ब्रह्माजीके भी आदिकारण श्रीनारायणका निरूपण करता है; परन्तु यह मोक्षकी प्राप्तिमें ज्ञानादि सभी साधनोंका तिरस्कार करके इस युगमें उनसे भी कैसे वढ़ गया !।। ५३।।

स्तजीने कहा—शौनकजी ! जब भगवान् श्रीकृष्ण इस धराधामको छोड़कर अपने नित्यधामको जाने लगे, तब उनके मुखारिवन्दसे एकादश स्कन्धका शानोपदेश सुनकर भी उद्धवजीने पूछा ॥ ५४॥

उद्धवजी बोले—गोविन्द ! अव आप तो अपने भक्तोंका कार्य करके परमधामको पधारना चाहते हैं; किन्तु मेरे मनमें एक वड़ी चिन्ता है । उसे सुनकर आप मुझे शान्त कीजिये । देखिये, अव घोर किलकाल आया ही चाहंता है, इसिलये संसारमें फिर अनेकों दुए प्रकट हो जायँगे, उनके संस्पृत्ति जब अनेकों सत्पृत्त्व भी उप्र प्रकृतिके हो जायँगे, तब उनके भारसे दबकर यह गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरणमें जावगी ! कमलनयन ! मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करनेवाला कोई दिखायी नहीं देता । इसिलये भक्तवत्सल ! आप साधुओंपर कृपा करके यहाँसे मत जाइये । भगवन् ! आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तोंके लिये ही तो यह सगुण रूप धारण किया है । फिर भला, आपका वियोग होनेपर वे

भत्तजन ससारमें बैसे रह समगे १ निगुंणोपासनामें तो बहुत कठिनता है, यह तो उनसे होगी नहीं । इसलिये मेरे कथनपर युक्त तो विचार कीजिये ॥ ५५-५९॥

प्रभासक्षेत्रमे उद्ध्यजीके ये वचन सुनकर भगवान् सोचने लगे कि भक्तोंके सहारेके लिये मुझे क्या व्ययस्था करनी चारिये। शौनकती! तब मगवान्ने अपनी सारी शिक्त भागवतमे रस्त दी, वे अन्तर्धान होकर इस भागवत समुद्रमें ही प्रवेश कर गये। इसलिये यह भगवान्की साक्षात् शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, अवण, पाठ अथवा दर्शनसे ही मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते है। इसीसे इसका सप्ताहअयण सबसे बदकर माना गया है और कियुगमें अन्य सब साधनोको छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। किल्नालमे यही ऐसा धर्म है जो दुस्त, दिस्ता, दुर्भाग्य और पापीकी सपाई कर देता है तथा काम कोधादि शबुओंपर विजय दिलाता है। नहीं तो, भगवान्की इस मायासे पीठा छुड़ाना तो देवताओंके लिये भी कठिन है, मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अत इससे छूटनेके लिये भी सप्ताहअयणका विधान किया गया है॥ ६०—६५॥

स्तजी कहते है—गीनरजी! जिस समय सनकादि

मुनीश्वर इस प्ररार स्ताहश्रवणनी महिमाना बसान कर

रे थे, उस समाम एक उड़ा आश्चर्य हुआ, उसे में तुम्हें
बतलाता हूँ, सुनो! वहाँ अक्स्मात् अपने तरुणावस्थाको

प्राप्त हुए दोनों पुत्रोंनो साथ लिये विगुद्ध प्रेमरूपा मिल्ले
बार गर 'श्रीष्ट्रणा! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! हे नाय!
नारायण! वासुदेव! आदि मगवनामीना उच्चारण करती
हुइ प्ररट हो गयी। उस समाजके सभी लोग मागवतके
परम ताव श्रीमगवानके गलेनी हार और सुन्दर वेपवाली
भित्त महारानीको आयी देस बड़े आश्चर्यमें पड़ गये और
सोचने लगे कि यहाँ मुनियोंनी समामें यह कैसे चली आयी!
यहाँ इसका कैसे प्रवेश हुआ १ तब सनकादिने कहा—'ये
भित्तदेवी क्याके प्रभावसे ही यहाँ प्रकट हुई है।' उनके
ये वचन सुनकर भित्तने अपने पुत्रोंसमेत अत्यन्त विनम्र
होनर सन दुमारजीने कहा।। ६६–६९।।



भक्ति बोली—में क्लियुगमें नष्ट्रप्राय हो गयी थी, अब आपने क्यामृतसे सींचकर मुझे किर पुष्ट कर दिया है। अब आप यह बताइये कि मैं कहाँ रहूँ। यह मुनकर सनकादिने उससे कहा—'तुम भक्तोंको मगवान्का स्वरूप प्रदान करनेवाली, अनन्य प्रेमका सम्पादन करनेवाली और ससार-रोगको निर्मूल करनेवाली हो। अत तुम धैर्य धारण करके नित्य निरन्तर विष्णुभक्तोंके हृदयोमे ही निवास करो। ये कलियुगके दोष भले ही सारे ससारपर अपना प्रभाव डालें, किन्तु वहाँ तुमपर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकगी।' इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरत भगवन्दकोंके हृदयोंमे जा निराजी। ७०-७२।

शौनरती! जिनके हृदयमें एकमात्र श्रीहरिकी भक्तिमां निवास है, वे तिलोगोंमें अत्यन्त निर्धन होनेपर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्तिकी डोरीसे बंधरर तो साक्षात् भगवान् भी अपना परमधाम छोड़कर उनके हृदयमें आकर वस जाते हैं। भूलोकमें यह भागवत सालात् परब्रह्मका विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँतक बखान करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनानेसे तो सुनने और सुनानेवाले दोनोंनो ही भगवान् श्रीरूष्णकी समता धास हो जाती है। अत इसे छोड़कर अय धमोंसे वया प्रयोजन है। ११७३ ७४॥

# चौया अध्याय

# कथामें भगवान्का प्रादुर्भाव तथा गोकर्णोपाख्यानका प्रारम्भ

सूतजी बोले-मुनिवर ! इस समय अपने भक्तों हे चित्तोंमें अलौकिकी भक्तिका प्रादुर्भाव हुआ देख भक्तवत्सल श्रीभगवान् अपना धाम छोड़कर वहाँ पधारे । उनके गलेमें वनमाला लटक रही थी, श्रीअङ्ग सजल जलधरके समान स्यामवर्ण था, उसपर मनोहर पीताम्बर सुशोमित था, कटिप्रदेश कर्धनीकी लड़ियोंसे सुसज्जित था, सिरपर मुकुटकी लटक और कानोंमें कुण्डलोंकी झलक देखते ही वनती थी। वे वाँकी अदासे खड़े हुए चित्तको चुराये लेते थे। वक्षः स्थलपर कौस्तु भर्माण दमक रही थी, सारा श्रीअङ्ग हरि-चन्दनसे चर्चित था। उस रूपकी शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवोंकी रूपमाधुरी छीन ली थी। वे परमानन्दचिन्मूर्ति मधुरातिमधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छविसे अपने भक्तोंके निर्मल चित्तोंमें आविर्भूत हुए । भगवान्के नित्यलोकनिवासी लीलापरिकर उद्धवादि वहाँ गुप्तरूपसे कथा सुननेके लिये आये हुए थे। प्रभुके प्रकट होते ही चारों ओर जय-जयकारकी ध्विन होने लगी । उस समय भक्तिरसका अद्भुत प्रवाह चला, वार-वार अवीर-गुलाल और पुष्पोंकी वर्षा तथा शंखध्वनि होने लगी। उस सभामें जो लोग बैठे थे, उन्हें अपने देह, गेह और आत्माकी भी कोई सुधि न रही । उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारदजी कहने लगे ॥ १-७॥

मुनीश्वरगण ! आज सताहश्रवणकी मैंने यह वड़ी ही अलैकिक महिमा देखी । यहाँ तो जो वड़े मूर्ख, दुए और पशु-पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यन्त निष्पाप हो गये हैं । अतः इसमें सन्देह नहीं कि इस कलिकालमें चित्तकी शुद्धिके लिये पापपुञ्जका नाश करनेवाला इस भागवतकथाके समान मर्त्यलोकमें कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है । मुनिवर ! आपलोग वड़े कृपालु हैं, आपने संसारके कल्याणका विचार करके यह विल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है । आप कृपया यह तो बताइये कि इस कथारूप सप्ताहयक्षके द्वारा संसारमें कौन-कौन लोग पवित्र हो जाते हैं ॥ ८-१० ॥

सनकादिने कहा- जो लोग सदा तरह-तरहके पाप

किया करते हैं, निरन्तर दुराचारमें ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मागोंसे चलते हैं तथा जो कोधामिसे जलते रहनेवाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस किलयुगमें सप्ताह-यज्ञसे पिवत्र हो जाते हैं। जो सत्यसे च्युत, माता-पिताकी निन्दा करनेवाले, तृष्णाके मारे व्याकुल, आश्रमधर्मसे रहित, दम्भी, दूसरोंकी उन्नति देखकर कुढ़नेवाले और दूसरोंको दुःख देनेवाले हैं, वे भी किलयुगमें संप्ताहयज्ञसे पिवत्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्महत्या, सुवर्णकी चोरी, गुरु-स्त्रोगमन और विश्वासघात-ये पाँच महापाप करनेवाले, छल-छन्नपरायण, कृर, पिशाचोंके समान निर्दयी, ब्राह्मणोंके धनसे पुष्ट होनेवाले और व्यभिचारी हैं, वे भी किलयुगमें सप्ताहयज्ञसे पिवत्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रहपूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीरसे पाप करते रहते हैं, दूसरेके धनसे ही पुष्ट होते हैं तथा मिलन मन और दुष्ट हृदयवाले हैं, वे भी किलयुगमें सप्ताहयज्ञसे पिवत्र हो जाते हैं। इर हृदयवाले हैं, वे भी किलयुगमें सप्ताहयज्ञसे पिवत्र हो जाते हैं। इर हृदयवाले हैं, वे भी किलयुगमें सप्ताहयज्ञसे पिवत्र हो जाते हैं। इर हृदयवाले हैं, वे भी किलयुगमें सप्ताहयज्ञसे पिवत्र हो जाते हैं। ११-१४।।

नारदजी ! अव हम तुम्हें इस विपयमें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसे सुननेसे ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्वकालमें तुङ्गभद्रा नदीके तटपर एक सुन्दर नगर वसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णोंके लोग अपने-अपने धर्मोंका आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मोंमें तत्पर रहते थे । उस नगरमें समस्त वेदोंका विशेषश और श्रौत-स्मार्त कमोंमें निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था; वह साक्षात् दूसरे सूर्यके समान ही तेजस्वी था। वह था तो भिक्षाजीवी, तो भी लोकमें कुछ पैसेवाला समझा जाता था। उसकी पत्नीका नाम या धुन्धुली। वह वड़ी हठीली यी-सदा अपनी ही टेक रखती थी; यों उसका जन्म अच्छे कुलमें हुआ था और थी भी सुन्दरी । उसका स्वभाव कुछ कृर था, सदा इधर-उधरकी बातें बनाती रहती थी और बकवास भी बहुत करती थी । घरके कामोंमें वह वड़ी पक्की थी, पैसेको सदा दाँतोंसे दवाये रखती थी और कल्हका तो उसके चित्तमें कुछ चाव-सा था। यह सब होनेपर भी उन पति-पनियोंमें आपसमें अच्छी पट जाती थी और दोनों आनन्दसे

हिलिमलकर रहते थे। उनके यहाँ पैसे और आरामकी चीजोंकी कभी नहीं थी, किन्तु कोई सन्तान न होनेके कारण इन घर आदिमें उन्हें बुछ सुप्त नहीं जान पड़ता था। जब अवस्था बहुत ढल गयी, तब उन्होंने सन्तानके लिये तरह तरहके पुण्यक्रमें आरम्भ किये और वे दीन दुर्तियोंको गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और बल्लादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्ममार्गमें उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसीना भी सुप्त देग्जनेको न मिला। इसलिये अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिन्तादुर रहने लगा। १९५-२२॥

एक दिन वह ब्राह्मणदेवता बहुत दुखी होकर परसे निकलकर वनको चल दिया। दोपहरके समय उसे प्यास लगी, इसलिये वह एक तालावपर आया। सन्तानके दु खने उसके शरीरको बहुत सुसा दिया या, इसलिये यक जानेके कारण जल पीनर वहीं बैठ गया। दो घड़ी बीतनेपर वहाँ एक सन्यासी महातमा आये। जब ब्राह्मणदेवताने देसा कि वे जल पी चुके है, तो वह उनके पास गया और चरणोंमें नमस्कार कर सामने खड़े होकर लबी लबी साँसें लेने लगा। २३-२५॥

सन्यासीने पूछा—कहो। ब्राह्मणदेवना । रोते क्यों हो १ ऐमी तुम्हें क्या भारी चिन्ता है १ तुम जस्दी ही मुझे अपने दु खका कारण बताओं १॥ २६ ॥

माह्मणने कहा—मुने। में अपना दु ख क्या वताऊँ, यह सब मेरे पूर्वपापोंका पल है। मेरे कोई सन्तान नहीं है, इसिएये में अपने पितरोंको जो जलाइति देता हूँ, वह उननी चिन्ताजनित साँसोंसे गर्म हो जाती है। देवता और ब्राह्मणोंको भी जो उड़ देता हूँ, उसे वे प्रसन्न मनसे नहीं लेते। सन्तानके दु राने मेरे लिये सारा ससार स्ना कर दिया है, अतएव अब यहाँ प्राण देनेके लिये आया हूँ। विना सन्तानका जीवन धिकारयोग्य है, जिस घरमें बाल बच्चे नहीं हें उसे धिकार है। जिसे कोई संभालनेवाला उत्तराधि वारी नहीं है, उस धनको धिकार है। और जो कुल सन्तानसे खूत्य है, उसे भी धिकार है। मैं जिस गायको पालता हूँ, वह भी सर्वया वाँस हो जाती है, जो पेड़ लगाता हूँ, उसपर

भी पल फूल नहीं लगते, यहाँतक कि मेरे घरमें जो पल आता है, वह भी बहुत जल्दी निगड़ जाता है। किहेंथे, जन में ऐसा अमागा और पुत्रहीन हूँ तो पिर, इस जीवनको ही रसकर मुझे क्या करना है ।। २७-३१।

ऐसा महकर वह ब्राह्मण दु खसे व्याकुल हो उन सन्याची महात्माके पास पूट फूटकर रोने लगा, तब उन यतिवरके हृदयमें बड़ी करणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे, उन्होंने उसके ल्लाटकी रेखाएँ देखकर सारा कृतान्त जान लिया और पिर उसे विस्तारपूर्वक कहने लगे ॥ ३२ ३३ ॥

संन्यासीने कहा—ब्राह्मणदेवता । यह सन्तानका भ्रम छोड़ दो । देखो, कर्मकी गति बड़ी बलवान् होती है । तुम्हें विवेकका आश्रय लेकर ससारकी वासना छोड़ देनी चाहिये । विभवर ! सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारम्भ देराकर निश्चय किया है कि सात जन्मतक तुम्हारे कोई सन्तान किसी प्रकार नहीं हो सकती । इसलिये तुम यह सुदुम्बनी ममता छोड़ दो, त्यागमें तो सर प्रकार सुद ही सुख है । इस सन्तानकी मायामें पँसकर क्या सुद पाओंगे १ देखो, पूर्वकालमें राजा सगर और अङ्कको सन्तानके ही पीछे कितना कष्ट शेलना पड़ा या १ ॥ २४-३६ ॥

ब्राह्मणने कहा—महात्माजी । विवेकसे मुझे क्या होना है, आप जैसे हो वैसे, मुझे तो पुत्र ही दीजिये, नहीं तो इस होकमें पुगल होकर मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूँगा । जिसमें पुत-वलकादिका सुख नहीं है, ऐसा यह सन्यास तो सर्वया नीरस ही है। लोकमें सरस तो पुत्र पीतादिसे भरा पूरा यहस्याश्रम ही है।। ३७३८।।

व्राह्मणका ऐसा आग्रह देराकर उन तपोधनने कहा, देरतो, विधाताके छेराको मिटानेका हठ करनेसे राजा चित्रकेतुको बड़ा वष्ट उठाना पड़ा था। इसिल्ये दैव निसके उद्योगको कुचल देता है, उस पुरुषके समान तुम्हें भी पुत्रसे सुख नहीं मिल सकेगा। किन्तु क्या कहूँ १ तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रक्खा है और वेतरह पुत्रकी माँगूपर अडे हुए हो। ॥ ३९४०॥



जब महात्माजीने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तो उन्होंने उसे एक फल देकर कहा— 'इसे तुम अपनी पत्नीको खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्रीको एक सालतक सत्य, शौच, दया, दान और एक ही समय एक अन्न खानेका नियम रखना चाहिये। यदि वह ऐसा करेगी, तो वालक बहुत शुद्ध स्वभाववाला होगा'।। ४१-४२।।

ऐसा कहकर वे योगिराज चले गये और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहाँ आकर उसने वह फल अपनी स्त्रीके हाथमें दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो टेढ़े स्वभावकी थी ही, वह रो-रोकर अपनी एक सखीसे कहने लगी—'सखी! मुझे तो वड़ी चिन्ता हो गयी, मैं तो यह फल नहीं खाऊँगी। देख, फल खानेसे गर्भ रहेगा और गर्भसे पेट वढ़ जायगा। फिर कुछ खाया-पीया जायगा नहीं, इससे मेरी शिक्त क्षीण हो जायगी; तब बता, घरका घंघा कैसे होगा? और—भगवान् न करे—यदि कहीं गाँचमें लूट मच गयी, तो गर्भिणी स्त्री भागेगी भी कैसे? इसके सिवा यदि शुकदेवजीकी तरह यह गर्भ भी (बारह वर्षतक) पेटमें ही रह गया, तो हसे बाहर कैसे निकाला जायगा? और कहीं प्रसवकालके समय टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणोंसे ही हाय धोना पड़ेगा। यों भी प्रसवके समय वड़ी भयद्वर पीड़ा होती है; मैं

सुकुमारों मला, यह सब कैसे सह सकूँगी ? उस समय मेरे तो सब अंजर-पंजर ढीले हो जायँगे—न कुछ देखा जायगा, न किया जायगा; इसलिये घरमें जो कुछ माल-मता है उसे ननदरानी ले जायँगी । और मुझसे तो सत्य-शौचादि नियमोंका पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है । जिस स्त्रीके सन्तान होती है, उसके सिरपर उसके लालन-पालनका दुःख भी हर घड़ी सवार रहता है । मेरे विचारसे तो वन्ध्या या विधवा स्त्रियाँ ही सुखी हैं' ॥ ४३–४९॥

नारदजी !मनमें ऐसे ही तरह-तरहके कुतर्क उठनेसे उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पतिने पूछा-'फल खा लिया ?' तो उससे कह दिया—'हाँ, खा लिया ।' एक दिन अपने-आप ही उसके घर उसकी वहिन आयी। तव उसने उसे सारा वृत्तान्त सुनाकर कहा, 'विहन! मुझे इसकी यड़ी चिन्ता है कि सन्तान न होनेपर में ब्राह्मणदेवतासे क्या कहूँगी ? मैं तो इस दुःखके कारण दिनोंदिन दुवली हुई चली जाती हूँ, घुली जाती हूँ; वता, वहिन क्या करूँ ?' तव उसने कहा, 'मेरे पेटमें वचा है; प्रसव होनेपर वह वालक में तुझे दे दूँगी । तवतक तू गर्भवतीके समान घरमें गुप्तरूपसे मौजमें रह । तू मेरे पतिको कुछ धन दे देगी, तो वे तुझे अपना वालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सवलोग यही कहें कि 'इसका बालक छः महीनेका होकर मर गया' और मैं नित्यप्रति तेरे घर आकर उस वालकका पालन-पोपण करती रहूँगी । तू इस समय इसकी जाँच करनेके लिये यह फल गौको खिला दे।' तव ब्राह्मणीने स्त्रीस्वभाववश जो-जो उसकी वहिनने कहा था, वैसे ही किया ॥ ५०-५५ ॥

इसके परचात् जव समयानुसार उस स्त्रीके पुत्र हुआ, तो उसके पिताने चुपचाप लाकर उसे धुन्धुलीको दे दिया। उसने आत्मदेवको सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक वालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेवके पुत्र हुआ सुनकर सव लोगोंको वड़ा आनन्द हुआ। तब बाह्मणने उसका जातकर्म-संस्कार करके बाह्मणोंको दान दिया और उसके द्वारपर गाना-वजाना तथा अनेक प्रकारके माद्गलिक कृत्य होने लगे। तब धुन्धुलीने अपने पतिसे कहा, 'मेरे स्तनोंमें तो दूध ही नहीं है; फिर गौ आदि किसी अन्य जीवके दूधसे में इस बालकका किस प्रकार पालन कलेंगी? मेरी बहिनके अभी बालक हुआ था, वह मर गया है; उसे बुलानर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बचेका पालन पोपणकर सकती है।' तब पुत्रकी रक्षाकें लिये आत्मदेवने वैसा ही किया तथा माता धुन्धुलीने उस बालकका नाम धुन्धुकारी रक्षा ॥५६-६१॥



तीन महीने बीन जानेपर उस गौके भी एक मनुष्याकार बचा हुआ। वह सर्वोद्वसुन्दर, दिन्य, निर्मल तथा सुवर्णकी-सी कान्तिवाला था। उसे देखकर ब्राक्षणदेवताको बड़ा आनन्द हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्थार किये। इस समाचारने और सब लोगोंको भी बड़ा आदचर्य हुआ और वे वालको देखनेके लिये आये तथा आपसमें कहने लगे, 'देरों माई! अब आत्मदेवका कैसा माग्य उदय हुआ है। कैसे आदचर्यकी बात है कि गौके भी ऐसा दिव्यल्प वालक उत्पन्न हुआ है।' देवयोगसे इस गुप्त रहस्यका किसीको भी पता न लगा। आत्मदेवने उस वालको गौकेसे कान देखकर उसका नाम 'गोक्ण' रक्ला। इस-६५।।

कुछ वाल वीतनेपर ये दोनों वालक जनान हो गये! उनमें गोरणं तो यहा पण्डित और हानी हुआ, किन्तु धुन्धुकारी बड़ा ही दुष्ट निक्ला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारोका उसमें नाम भी न था, और न पान-पानका ही कोई परहेज था। कोध उसमें बहुत बढा-चढा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं ना संग्रह निया करता या। मुर्देके हाथसे छुआया हुआ भी अग्न ता लेता या। दूसरों नी चोरी करना और सब लोगोसे द्वेप यहाना उसना स्वभाव यन गया या। छिपे छिपे वह दूसरों ने घरों मे आग लगा देता या। दूसरों ने वालनों नो तेलाने ने लिये गोद में लेता और उन्हें चट कुएँ में डाल देता। हिंसाना उसे व्यसन-सा हो गया या। हर समय वह अस्त्र रास्त्र धारण किये रहता और वेचारे अन्धे और दीन दुरित्यों नो व्यर्ध तग करता। चाण्डालों से उसना विदेश प्रेम था; वस, हायमें पन्दा लिये कुत्तों नी टोली ने साथ शिनार वी टोह में धूमता रहता। वेस्याओं ने जाल में पँसकर उसने अपने पितानी सारी सम्यत्ति वर्गद कर दी। एक दिन माता पितानो मार-पीटनर घरने सन वर्तन भाँडे उठा ले गया॥ ६६—७०॥

इस प्रकार जर सारी सम्पत्ति स्वाहा हो गयी, तो बेचारा बाप पूट पूटकर रोने लगा और बोला—'इससे तो इसरी माँका बाँझ रहना ही अच्छा या, कुपुत्र तो बड़ा ही दुःरादायी होता है। अब में क्हाँ रहूँ १ कहाँ जाऊँ १ मेरे इस सङ्कटको कौन काटेगा १ हाय ! मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति है, इसके कारण अवस्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे।' इसी



समय परम ज्ञानी गोक्णंजी वहाँ आये और उन्होंने पिनारों वैराग्यका उपदेश करते हुए बहुत समझाया । वे बोले, 'पिताजी ! सच मानिये, इस संसारमे कुछ भी सार नहीं है । यह अत्यन्त दु:खरूप और मोहमें डालनेवाला है। मला, पुत्र या धन कत्र किसके हुए हैं ? जो इनकी ममता-मायामें फँसता है, उसे रात-दिन जलना ही पड़ता है। इन्द्र अथवा चक्रवर्ती राजाको भी कोई सुख नहीं है; सुख तो वस, एकान्तवासी विरक्त मुनिको ही है। आप यह पुत्रस्नेहका अज्ञान छोड़ दीजिये, इस मोहमें फँसनेसे तो नरकमें ही जाना पड़ता है। अन्तमें यह शरीर तो नष्ट होनेवाला ही है, इसलिये अभीसे सब कुछ छोड़कर बनको चले जाइये॥ ७१-७६॥

गोकर्णके वचन सुनकर आत्मदेव वनको जानेके लिये तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, 'वेटा ! वनमें रहकर मुझे क्या करना चाहिये, यह मुझे विस्तारपूर्वक वताओ । मैं वड़ा मूर्ख हूँ, अवतक कर्मवश स्नेह-पाशमें बँघा हुआ अपंगकी भाँति इस घररूप अँधेरे कुएँमें ही पड़ा रहा हूँ । ग्रुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो' ॥ ७७-७८ ॥

गोकर्णने कहा-पिताजी ! यह शरीर हड्डी, मांस

और रुधिरका पिण्ड है; इसे आप 'मैं' मानना छोड़ दें और स्त्री-पुत्रादिको 'अपना' न मानें । इस संसारको रात-दिन क्षणभङ्कर देखें, इसकी किसी भी वस्तुको स्थायी समझकर उसमें राग न करें । वस, एकमात्र वैराग्य-रक्षके रिक्त होकर मगवान्की भिक्तमें छगे रहें । भगवन्द्रजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरन्तर उसीका आश्रय छिये रहें । अन्य सब प्रकारके छौकिक धर्मोंसे मुख मोड़ छें । सदा साधुजनोंकी सेवा करें । भोगोंकी छाछसाको पास न फटकने दें तथा जल्दी-से-जल्दी दूसरोंके गुण-दोषोंका विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत्सेवा और भगवान्की कथाओंके रसका ही पान करें ॥ ७९-८० ॥

इस प्रकार पुत्रके कहनेसे आत्मदेव अपनी आयुके साठ वर्ष बीत जानेपर भी स्थिर चित्तसे घर छोड़कर वनको चला गया । वहाँ रात-दिन भगवान्की सेवा-पूजा करनेसे और नियमपूर्वक भागवतके दशमस्कन्धका पाठ करनेसे उसने भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको प्राप्त कर लिया ॥ ८१ ॥

# पाँचवाँ अध्याय

# धुन्धुकारीको प्रेतयोनिकी प्राप्ति और उससे उसका उद्धार

स्तजी कहते हैं—शौनकजी ! पिताके वन चले जानेपर एक दिन धुन्धुकारीने अपनी माताको बहुत पीटा और कहा—'बता, धन कहाँ रक्खा है ? नहीं तो अभी तेरी लातोंसे खबर खूँगा ।' उसकी इस धमकीसे डरकर और पुत्रके उपद्रवींसे दुखी होकर वह रात्रिके समय कुएँमें जा गिरी और इसीसे उसकी मृत्यु हो गयी । इस प्रकार माता-पिताके न रहनेसे गोकर्णजी तीर्थयात्राके लिये निकल गये । वे योगनिष्ठ थे, उन्हें इन घटनाओंसे कोई सुख या दुःख नहीं होता था; क्योंकि उनका न कोई मित्र था, न शत्रु॥ १—३॥

अव, धुन्धुकारी पाँच वेश्याओं के साथ घरमें रहने लगा। उनके लिये भोग-सामग्री जुटानेकी चिन्ताने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह तरह-तरहके कूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत-से गहने माँगे। वह तो कामसे अन्धा हो रहा था, मौतकी उसे कभी याद नहीं आती थी। वस, उन्हें जुटानेके लिये वह घरसे निकल पड़ा और जहाँ-तहाँसे बहुत-सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुन्दर बस्न और आभूषण लाकर दिये। घरमें

चोरीका वहुत माल देखकर रात्रिके समय स्त्रियोंने विचार किया कि 'यह नित्य ही चोरी करता है इसलिये किसी दिन अवस्य पकड़ा जायगा, तव राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदण्ड देगा । इस प्रकार जव एक दिन इसे मरना ही है, तो हम ही गुप्तरूपसे इसका काम तमाम क्यों न कर दें; इससे धन तो वच जायगा। इसे मारकर हम इसका माल-मता लेकर कहीं चली जायँगी। 'ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोये हुए धुन्धुकारीको रस्सियोंसे कस दिया और उसके गलेमें फाँसी लगाकर उसे मारनेका प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा, तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। तब उन्होंने उसके मुखपर बहुत-से दहकते अँगारे डाले; इससे वह अन्निकी लपटोंसे बहुत छटपटाकर मर गया। फिर उन्होंने उसके शरीरको एक गड्देमें डालकर गाड़ दिया। सच है, ऐसी स्त्रियाँ प्रायः वड़ी दुःसाहसवाली होती हैं। उनकी इस करतूतका किसीको भी पता न चला जिय लोगोंने पूछा तो कह दिया कि 'हमारे प्रियतम पैसेके लाभसे अवकी वार कहीं लंबे चले गये हैं, शायद इसी वर्षके अंदर लीट आवें ।' बुद्धिमान् पुरुपको दुश स्त्रियोंका कभी विश्वास न

करना चाहिये। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है, उसे अवस्य आपत्तियोंके पजेमें पेंसना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृतके समान कामियोंके दृदयमें रसका सञ्चार करती है, किन्तु दृदय छुरेकी धारके समान तीखा होता है। भला, इन स्त्रियोंका कीन प्रिय है। ४-१५॥

इसके बाद वे वेश्याएँ धुन्धुनारीका सारा माल मता लेकर वहाँसे चपत हो गयीं, उनके ऐसे न जाने कितने पति थे। और धुन्धुनारी अपने सुक्मोंके वारण भयद्भर प्रेत हुआ। बह बवडरके रूपमें सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता या तया शीत घामसे सन्तप्त और भूरा प्याससे व्यासुल होने के वारण 'हा दैव! हा दैव!' चिलाता रहता या। परन्तु उसे वहीं भी कोई आश्रय न मिला। बुछ काल पीतनेपर गोकर्णने भी लोगों के मुखसे धुन्धुकारीके मारे जाने ना समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गयाजीमें श्राद्ध किया, और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसना श्राद्ध अवश्य करते थे॥ १६-१९॥

इस प्रकार घूमते घूमते गोक्णंनी अपने नगरमें आये और रात्रिके समय दूसरोंकी दृष्टिसे यचकर सीधे अपने घरके ऑगनमें सोनेके लिये पहुँचे। वहाँ अपने भाईको सोया देख आधी रातके समय धुन्धुकारीने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। यह कभी मेंदा, कभी हाथी, कभी मैंसा, कभी इन्द्र और कभी अग्रिका रूप घारण करता। अन्तमें वह मनुष्यके आकारमें प्रकट हुआ। ये विपरीत अग्रसाएँ देखकर गोक्ण समझ गये कि यह कोई दुर्गतिको प्राप्त हुआ जीव है। ऐसा निश्चय कर उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पुछा॥ २०-२३॥

गोकर्ण बोले—क्यों भाई, तू कीन है १ रात्रिके समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है १ तेरी यह दशा कैसे हुई १ हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है १ ॥ २४ ॥

स्तजी कहते हैं—गोकर्णके इस प्रकार यूछनेपर वह बार-बार जोर जोरसे रोने लगा। उसमें बोलनेकी शिक्त नहीं भी, इसलिये उसने केवल सकेतमान किया। तम गोकर्णने अजिलमें जल लेकर उसे अभिमन्त्रित करके उसपर छिड़का। इससे उसके पापींका कुछ शमन हुआ और यह इस प्रकार कहने लगा॥ २५ २६॥

न्नेत बोला-में बम्हारा माई धुन्धुकारी हूँ। मैने

अपने ही दोपसे अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकमों की गिनती नहीं की जा सकती। में तो महान् अज्ञानमें चकर काट रहा या। इसीसे मेंने लोगोंकी बड़ी हिंसा की। अन्तमें कुलटा स्त्रियोंने मुझे तड़पा-तड़पाकर मार डाला। इसीसे अब प्रेत-योनिमें पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देवाधीन कर्मफलवा उदय होनेसे में केवल वायुभक्षण करके जी रहा हूँ। माई! तुम दयाके समुद्र हो, अब किसी पकार जलदी ही मुझे इस योनिसे खुड़ाओ। तब गोक्णिने धुन्धुकारीकी सारी बातें सुनकर उससे कहा।। २७-३०॥

गोकर्ण योले—भाई। यहे आश्चर्यकी वात है, मैंने तुम्हारे लिये विधिपूर्वक गयाजीमें पिण्डदान किया या, पिर भी तुम प्रेतयोनिसे मुक्त कैसे नहीं हुए ' यदि गया आदसे भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तुम सन बात खोलकर कहो, मुझे अव क्या करना चाहिये !॥ ३१ ३२॥

मेतने कहा—भाई। मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद करनेसे भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो ॥ ३३॥

येतनी यह बात सुननर गोनणंनो यहा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे—'यदि सैकड़ों गया श्राझींसे भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असम्भव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्मय होनर अपने खानपर रहो, में विचार करके तुम्हारी मुक्तिके लिये कोई दूसरा उपाय करूँगा। ॥ ३४३५॥

गोषणं नी आशा पाकर धुन्धुनारी वहाँ से अपने खानगर चला आया। इधर गोकणंने रातमर विचार किया, तर भी उन्हें कोई उपाय न सूझा। प्रात काल होनेपर जब लोगों ने उनके आने की खबर मिली, तो वे प्रेमवश उनके मिलने आये। तर गोकणंने रातमें जो कुछ हुआ या, वह उर उद्दं सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदत्त थे, उन्होंने भी अनेकीं शास्त्रोंनो उल्ट-पल्टकर देखा, तो भी उसकी मुक्तिका कोई उपाय न मिला। तब अने यही निश्चय किया कि इस विषयमें सूर्यनारायण जो आजा करें वही करना चाहिये। अत गोकणने अपने तपोबलसे सूर्यनी गतिको रोककर प्रार्यना की—'भगवन्। आप सारे सहारके साक्षी हैं, मैं आपनो नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुन्धुकारीकी मुक्तिका साधन बताहये। यह सुनकर सूर्यदेवने दूरहीसे स्पष्ट शब्दों में कहा,—'श्रीमद्भागवतसे मुक्ति हो सकती है, इसलिये तुम उसका सप्ताह-पारायण करो।' सूर्यका यह धर्ममय वचन वहाँ सभीने सुना। तब सबने यही कहा कि 'प्रयत्नपूर्वक यही करो, है भी यह साधन बहुत सरल।' अतः गोकर्णजी भी निश्चय करके कथा सुनानेके लिये तैयार हो गये। ३६-४२।

कथाका समाचार पाकर आस-पासके देश और गाँवोंसे अनेकों लोग सुननेके लिये आने लगे। वहुत-से लँगड़े-लूले, अंधे, वूढ़े और मन्दबुद्धि पुरुष भी अपने पापोंकी निवृत्तिके उद्देश्यसे वहाँ आ पहुँचे। इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गयी कि उसे देखकर देवताओंको भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्णजी व्यासगद्दीपर वैठकर कथा कहने लगे, तो वह प्रेत भी वहाँ आ पहुँचा और इधर-उधर वैठनेके लिये स्थान हूँढ़ने लगा। इतनेहीमें उसकी दृष्टि एक सीधे रक्खे हुए सात गाँठके वाँसपर पड़ी। उसीके नीचेके छिद्रमें घुसकर वह कथा सुननेके लिये बैठ गया। वायुरूप होनेके कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिये वाँसमें घुस गया। ४३-४६॥

गोकर्णजीने एक वैष्णव-ब्राह्मणको मुख्य श्रोता वनाया और प्रथमस्कन्धसे ही स्पष्ट स्वरमें कथा सुनानी आरम्भ कर दी। सायङ्कालमें जब कथाको विश्राम दिया गया, तो एक वड़ी विचित्र वात हुई । वहाँ सभासदोंके देखते-देखते उस बाँसकी एक गाँठ तड़-तड़ शब्द करती फट गयी। इसी प्रकार दूसरे दिन सायङ्कालमें दूसरी गाँठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी । इस प्रकार सात दिनमें सातों गाँठों-को फोड़कर धुन्धुकारी नारहों स्कन्धोंको सुननेसे पवित्र होकर पेतयोनिसे मुक्त हो गया और दिन्यरूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ । उसका मेघके समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुल्सीकी मालाओंसे सुशोभित था, तथा सिरपर मनोहर मुकुट और कानोंमें कमनीय कुण्डल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्णको प्रणाम करके कहा,-- 'भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेतयोनिकी यातनाओं से मुक्त कर दिया । यह प्रेतपोडाका नारा करनेवाली श्रीमद्भागवत-की कथा धन्य है! तथा श्रीकृष्णचन्द्रके धामकी प्राप्ति करानेवाला इसका सप्ताहपारायण भी धन्य है! जब सप्ताह-अवणका योग लगता है, तो सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवतकया जल्दी ही हमारा अन्त कर देगी। जिस प्रकार आग गीली-सूखी, छोटी-त्रड़ी सत्र तरहकी लकड़ियोंको जला

डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताहश्रवण मन, वचन और कर्मद्वारा किये हुए नये-पुराने, छोटे-वड़े सभी प्रकारके पापोंको भस्म कर देता है ॥ ४७-५५॥

विद्वानोंने देवताओंकी सभामें कहा है कि जो पुरुष इस भारतवर्षमें श्रीमद्भागवतकी कथा नहीं सनते, उनका जन्म वृथा ही है। भला, मोहपूर्वक लालन-पालन करके यदि इस अनित्य शरीरको हृष्ट-पुष्ट और वलवान् भी बना लिया, तो भी श्रीमद्भागवतकी कथा सुने विना इससे क्या लाभ हुआ ? इस शरीरकी अस्थियाँ ही आधारस्तम्म हैं, नस-नाडीरूप रस्सियोंसे यह वँधा हुआ है, ऊपरसे इसपर मांस और रक्त योपकर इसे चर्मसे मँढ दिया गया है। इसके प्रत्येक अङ्गर्मे दुर्गन्ध आती है, क्योंकि है तो यह मल-मूत्रका भाँड ही। चृद्धावस्था और शोकके कारण यह परिणाममें दुःखमय ही है, रोंगोंका तो घर ही ठहरा। यह निरन्तर किसी-न-किसी कामनासे पीडित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किये रहना भी एक भार ही है; इसके रोम-रोममें दोप भरे हुए हैं और नष्ट होनेमें इसे एक क्षण भी नहीं लगता । अन्तमें यदि इसे गाड़ दिया जाता है, तो इसके कीड़े वन जाते हैं; कोई पशु खा जाता है, तो यह विष्ठा हो जाता है और अग्रिमें जला दिया जाता है, तो भस्मकी देरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गति वतायी गयी हैं। ऐसे अस्थिर शरीरसे मनुष्य अविनाशी फल देनेवाला काम क्यों नहीं वना लेता ? जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है, वह सायङ्काल-तक विगड़ जाता है; फिर उसीके रससे पुष्ट हुए शरीरकी नित्यता कैसी ? ॥ ५६-६१ ॥

इस लोकमें सप्ताहश्रवण करनेसे भगवान्की जीव ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकारके दोपोंकी निवृत्तिके लिये एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवतकी कथासे विश्वत हैं, वे तो जलमें बुद्बुदे और जीवोंमें मच्छरोंके समान केवल मरनेके लिये ही पैदा हुए हैं। भला, जिसके प्रभावसे जड और स्ले हुए वाँसकी गाँठें कट सकती हैं, उस भागवतकथाका श्रवण करनेसे चित्तकी गाँठोंका खुल जाना कौन वड़ी बात है! सप्ताह श्रवण करनेसे मनुष्यके हृदयकी गाँठ खुल जाती है, अर्थात् उसकी देहात्मबुद्धि सदाके लिये दूर हो जाती है, उसके सब संशय छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म धीण हो जाते हैं। यह भागवतकथारूप तीर्य संसारके कीचड़को घोनेमें बड़ा ही पढ़ है। विद्वानोंका कथन है कि जब यह हृदयमें स्थित हो जाता है, तो मनुष्यकी मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिये।। ६२-६६।।



निस समय धुन्धुकारी ये सर पातें कह रहा था। उसके लिय वैकुण्डवानी पार्पदों में सहित एक विमान उतरा, उससे सन और मण्डलानार प्रकाश मैल रहा था। वहां सर लोगों के सामने ही धुन्धुकारी उस विमानपर चढ गया। तन उस विमानपर आये हुए पार्पदों को देखकर उनसे गोक्णने पृछा।। ६७ ६८॥

गोकर्ण चोले—भगवान्के प्रिय पार्षदो । यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्धहृदय श्रोतागण हैं, उन स्वके लिये आप लोग एक साथ प्रहुत से विमान क्यों नहीं लाये १ हम देखते हैं कि यहाँ स्मीने समानरूपसे क्या सुनी है, पिर पलमें इस प्रकारका भेद क्यों हुआ १॥ ६९ ७०॥

भगवान्ते सेवकाने कहा—हे मानद! इस पल भेदका कारण इनके अपणका भेद ही है। यह ठीक है कि अवण तो सबने समानरूपसे ही किया है, किन्तु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसीसे एक साथ मजन करनेपर भी उसके पलमें भेद रहा। इस प्रेतने सात दिनोंतक निराहार रहनर अवण किया था, तथा उसका स्थिरिचत्तसे यह सूच मनन निदिध्यासन भी करता रहता था। देसो, जो ज्ञान हढ नहीं होता, यह न्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार स्थान न देनेसे अपणका, सन्देहसे मालका और चित्तके दधर उधर भटनते रहनेसे जपका भी काइ पल नहीं होता। जहाँ कोइ विष्णुभक्त नहा होता, वह देश नष्ट हो जाता है, सुपान बाह्यणसे कराया हुआ आह न्यर्थ हो जाता है, अओरियको दिये हुए दानका कोई पछ नहीं होता और अनाचारमे दुल्का नारा हो जाता है। यदि गुक्के यचनोंमें विश्वास रक्या जाय, अपनेमें दीनताकी भावना हो, मनके दोषोंपर कान् रक्या जाय और कथामें दृढ निष्ठा हो, तभी इस कथाके अवण करनेते प्रा फल मिल सकता है। पिर तो अन्या समाप्त होनेपर निश्चय ही सनको वैतुण्डका वास मिलेगा। और गोवर्णजी! आपको तो भगवान स्वय आकर गोलोकधाममें ले जायँगे। ऐसा कहकर वे सन पार्यद हरिकोर्तन करते यैतुण्डलोकको चले गये॥ ७१-७०॥

आवण मासमें गोवर्णजीने पिर उसी प्रकार समाहत्रमसे कथा मही और उन श्रोताओंने उसे फिर मुना । नारदजी ! इस क्यारी समाप्तिपर जो कुछ हुआ सो मुनिय । यहाँ अनेकों विसान और भक्तोंके सहित भगवान् प्रकट हो गये। त्तर सर आरसे खूर जय-जयकार और नमस्कारकी ध्यनियाँ होने लगीं। भगवान् स्वयं हर्पित होकर अपने पाञ्चजन्य शह्नकी ध्यनि करने लगे और उन्होंने गोकर्णको हृदयसे लगानर अपने ही समान पना लिया । इसके पश्चात् उन्होंने क्षणभरमें ही अन्य सब आताओंको भी मेघके समान स्यामवर्ण, रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुण्डलदिसे विभूपित कर दिया । उस गाँवमें कुत्ते और चाण्डालपर्यन्त जितने भी जीव य, ये सभी गोकर्णजीकी कृपारे विमानींपर चढा लिये गये और जहाँ योगियन कारो हैं, उस मगवदाममें भेज दिये गये। इस प्रकार भक्तवसाउ भगवान् श्रीकृष्ण उनके कथाश्रवणसे प्रसन्न होरर गोक्र्णजीको साथ छे अपने ग्वालयलोंके प्रिय गो गेंकधामको खले गये । पूर्वकालमें जैसे अयोध्यावामी भगवान् श्रीरामके साथ सानेतधाम सिघारे थे, उसी प्रसार भगवान् श्रीकृष्ण उन सबसे गोलेकधाममें ले गये, जो बड़े यहे योगियोंको भी दुर्लभ है। जिस लोकमें सूर्य, च द्रमा और चिद्धीं भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद्रागवन अवण करनेसे चले गये ॥ ७८-८६ ॥

नारदत्ती। सप्ताइयहारे द्वारा कथा अवण करनेये जैसा उच चल पल सिद्धत होता है, उसके विषयमे हम आमसे क्या कहें। अजी। जिन्होंने अपने कर्णपुरसे गोकर्णजीकी कयाके एक अश्वरका भी पान किया था, वे पिर मालाक गर्भमें नहीं आये। लोग जो गति वायु, जल या पत्ते साकर बारीर सुसानेसे, बहुत कालतक घोर तपस्या करनेसे और योगाम्यासरे भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताइश्रवणमे सहज हीमें प्राप्त कर लेते हैं। इस परम प्यान इतिहासको चित्रकृष



# धुन्धुकारीका उद्घार



धुन्धुकारी प्रेतयोनिसे मुक्त हो गया और दिव्यरूप धारण करके प्रकट हुआ।

पर विराजमान शाण्डित्य मुनि भी ब्रह्मानन्दमें मझ होकर पढ़ा करते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार सुननेसे ही सारे पापोंकी ढेरीको भस्म कर देती है। यदि

-इसका श्राद्धके समय पाट किया जाय, तो इसमे पितृगणको वड़ी तृति होती है और नित्य पाठ करनेसे तो जन्म-मरणका चक्कर ही कट जाता है ॥ ८७–९०॥

#### छठा अध्याय

#### सप्ताहपारायणकी विधि

श्रीसनकादि कहते हैं-नारदजी !अब हम आपको सप्ताहश्रवणकी विधि वताते हैं। यह विधि प्रायः लोगोंकी सहायता और धनसे साध्य मानी गयी है। पहले ज्योतिपीको चुलाकर मुहूर्त पृछना चाहिये तथा विवाहके लिये जितने धनका प्रयन्थ किया जाता है, उतने ही धनका इसके लिये भी जुगाड़ कर छेना चाहिये। कथा आरम्भ करनेमें भादों, कुआर, कातिक, मगसिर, आपाढ़ और सावन—ये छः महीने श्रोताओं के लिये मोक्षकी प्राप्तिके कारण माने गये हैं। देवर्षे! इन महीनोंमं भी भद्रा-व्यतीपात आदि जो काल त्याज्य माने गये हैं, उनको सब प्रकार बचानेका प्रयत करना चाहिये । तथा दूसरेलोग जो उत्साही हों, उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिये। फिर प्रयत्न करके देश-देशान्तरोंमें यह सूचना कर देनी चाहिये कि यहाँ कथा होगी, सब लोगोंको सपरिवार पधारना चाहिये । कोई-कोई लोग भगवत्कथा और कीर्तनादिसे दूर रहा करते हैं; अतः इस समाचारको इस प्रकार फैलावे कि स्त्री-श्रूद्रादिको भी इसका पता लग जाय। देश-देशमें जो विरक्त वेश्णव और हरिकीर्तनके प्रेमी हों, उनके पास निमन्त्रणपत्र भेजे । उसे लिखनेकी विधि इस प्रकार वतायी गयी है—'महानुभावो ! यहाँ सात दिनतक सत्पुरुपों-का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद्भागवतकी कथा होगी। आपलोग श्रीभागवतामृतका पान करनेके बड़े रसिक हैं, इसलिये प्रेमपूर्वक शीव ही पधारनेकी ऋपा करें । यदि किसी कारणवरा आपको विशेष अवकारा न हो। तो भी एक दिनके लिये तो कृपा करनी ही चाहिये; क्योंकि यहाँका तो एक क्षण भी दुर्लभ है। इस प्रकार विनयपूर्वक उन्हें निमन्त्रित करे और जो लोग आयें, उनके टिये ययोचित निवासस्यानका प्रयन्य करे ॥ १-११ ॥

कथाका अवण किसी तीर्थमं, वनमं अथवा अपने घरपर भी अच्छा माना गया है। जहाँ अच्छा लंबा-चीड़ा मैदान हो, नहीं कथास्थल रखना चाहिये। जमीनको हाइ-बुहारकर, जलसे पोकर और लीब-बोतकर साफ कर और उरुपर गेल

आदिसे चौक पुरावे । यदि वहाँ कोई घरका सामान पड़ा हो, तो उसे उठाकर एक कोनेमं रखवा दे। पाँच दिन पहलेसे ही बहुत-से आसन एकत्रित कर ले तथा केलेके खंभींसे सुरोभित एक ऊँचा मण्डप तैयार करावे । उसे पत्र, पुप्प, फल और चँदोबेसे अलङ्कत करे तथा चारीं ओर झंडियाँ लगाकर तरह-तरहके सामानोंसे सजा दे । उस मण्डपके ऊपरी भागमें सात लोकोंकी कलाना करे और उनमें विरक्त ब्राह्मणोंको बुला-बुलाकर बैठावे; किन्तु इससे पहले उनके लिये वहाँ यथोचित आसन तैयार रक्खे । इनसे अलग वक्ता-के लिये एक बढ़िया व्यासगदी तैयार करानी चाहिये। यदि वक्ताका मुख उत्तरकी ओर रहे, तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर वैठे और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोताको उत्तरकी ओर मुख करके वैठना चाहिये । अथवा वक्ता और श्रोताके वीचमें पूर्व दिशा आ जानी चाहिये । देश-कालकी गतिको जाननेवाले महानुभावोंने श्रोताके लिये ऐसा ही नियम वतावा है । जो वेद-शास्त्रकी स्पष्ट व्याख्या करनेमें समर्य हो, तरह-तरहके दृशन्त दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यन्त निःस्पृह हो, ऐसे विरक्त और विण्णुभक्त ब्राहाणको वका वनाना चाहिये । जो अनेक प्रकारके मत-मतान्तरींके चढारमें पड़े हों, स्त्री-सम्पट हों और नास्तिकवादके समर्थक हों, वे यदि पण्डित भी हों तो भी उन्हें श्रीमद्रागवतका यका न बनावे । वक्ताके पास ही उसकी सहायताके छिये एक वैसा ही विद्वान् और रक्खे । वह भी सब प्रकारके संदायींकी निष्टति करनेमें समर्थ और होगोंको समझानेमें कुटाह होना चाहिये ॥ १२--२२ ॥

वकाको चाहिये कि जिस दिन कया आरम्भ करनी हो। उनसे एक दिन पहले और करा ले, जिसमें कि मत पूरी गरहने निभ सके। तथा श्रोता अक्णोदयके समय अर्थान् मृशेंद्रवने दो पड़ी पूर्व शीचसे नियुत्त होकर अन्छी तरह ब्यान करे और सर्वकार्द अपने निल्पकर्मोको संकेषने समाप्त करके कथाके विशोधी नियुत्तिके लिये गणेशजीका पूजन करे। तदननार नियुगणका तर्पण कर पूर्व पार्पोकी शुद्धिके लिये प्रायक्षित्त करे और एक मण्डल बनाकर उसमें श्रीहरिको स्थापित करे। फिर भगवान् श्रीकृष्णको स्ट्य करके मात्रोचारणपूर्वक क्रमश घोडशोपचार विधिसे पूजन करे और उसके पश्चात् प्रदक्षिणा तथा नमस्कारादि कर इस प्रकार स्तुति करे- 'करुणानिधान ! मैं ससार-सागरमें डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कमोंके मोहरूपी प्राहने मुझे पकड़ रक्ता है। आप इस ससार-सागरसे मेरा उदार कीजिये ।' इसके पश्चात् धूप-दीप आदि सामधियोंसे श्रीमद्भागवतनी भी उड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधानसे पूजा करनी चाहिये। फिर पुस्तक अगो नारियल रखकर नमस्कार करे और अध्यक्तिचत्ते इस प्रमार स्तुति करे-श्रीमद्भागनतके रूपमें आप साधात् श्रीकृष्ण चद्र ही विराजमान हैं । नाय ! मैंने भवसागरसे छुटनारा पानेके लिये आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरय आप विना निषी विष्ठ-बाधाके छाङ्गोपाङ्ग पूरा करें। केशन में आपमा दास हूँ ।। २३-३१ ॥

इस प्रकार दीन पचन कहकर पिर वक्ताका पृजन करे।
उसे मुन्दर वस्त्र और आभूपणोंसे विभूपित करे और पिर
प्रवाहे पश्चात् उसकी इस प्रकार स्तृति करे—'शुक्रस्वरूप
भगवन्। आप शानदानमें प्रवीण और सन शास्त्रोंमें पारङ्गत
है, कृपया इस क्याको प्रकाशित करने आप मेरा अशान
निवारण करें।' पिर अपने कल्याणके लिये प्रसन्नतापूर्वक
उसके सामने नियम प्रहण करे और सात दिनतक यथाशिक
उसका पालन करे। कथामे विभ न हो, इसके लिये पाँच
बाह्यणोंको और वरण करे तथा उनसे द्वादशाक्षर म बहारा
भगवानके नामोंका जप करावे। पिर बाह्यण, निष्णुमक्त और
कीर्तन करनेवालोंको नमस्कार कर उनकी पृजा करे और
उनकी आशा पाकर स्वय भी आसनपर बैठ जाय। जो पुरुष
लोक, सम्पत्ति, धन, घर और पुत्रादिकी चिन्ता छोड़कर
शुद्धचित्तसे केवल कथामें ही ध्यान रखता है, उसे इसके
शवणका ऊँचे-से-ऊँचा पल मिलता है।।३२-३७॥

बुद्धिमान् वक्तानो चाहिये कि स्वॉदयसे क्या आरम्भ करके साढे तीन पहरतक मध्यम स्वरते अच्छी तरह कया बॉचे । दोपहरके समय दो घड़ीतक कथा बद रक्ते । उस समय कथाके प्रसङ्गते अनुसार वैष्णवींको भगवान्के गुणींका कीर्तन करना चाहिये—व्यर्थ बार्ते नहीं करनी चाहिये। कथा के समय मल-मूत्रके वेगको काबूमें रखनेके लिये अल्पाहार अच्छा रहता है इसलिये श्रोतार्थीको चाहिये कि वे वेवल एक ही समय हविष्यात्र भोजन करें। यदि शक्ति हो तो सात दिनतक निराहार रहकर कथा सुने अयवा केवल थी या दूध पीकर सुलपूर्वक अवण करे। अयवा फलाहार या एक समय भोजन करे। तात्पर्य यह है कि जिससे जैसा नियम सुभीतेसे सध सके, उसीको कथाअवणके लिये ग्रहण करे। में तो उपवासकी अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथाअवणमें सहायक हो। यदि उपवाससे अवणमे बाधा पहुँचती हो, तो वह किसी कामका नहीं। १३८—४३।।

नारदजी । नियमसे सप्ताह सुननेवालीको जिन नियमीका पालन करना चाहिये अन उन्हें सुनिये । जिन्होंने विष्णुम त्र की दीक्षा नहीं ली है अथवा जिनके हुदयमें भगवान्त्री मित नहीं है, उन्हें इस कपानी सुननेका अधिकार नहीं है। जो पुरुष नियमसे कथा सुने, उसे ब्रह्मचर्यसे रहना, भूमिपर सोना और नित्यप्रति कया समाप्त होनेपर पत्तल्में मोतन करना चीह्ये । दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, मावदूपित पदार्य और बाधी अन्न-इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिये तया काम, क्रोध, मद, मान, मत्तर, लोम, दम्भ, मोह, द्वेपको तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिये। उसे वेद, वैय्यव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषोंनी निन्दासे भी बचते रहना चाहिये ! नियमसे क्या सुननेवाले पुरुषको रजस्वला स्त्री,अन्त्यज(चाण्डाल आदि), म्लेच्छ (गोमश्रक), पतित,गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणींसे द्वेप क्रनेवाले तया वेदको न माननेवाले पुरुषोंसे बात नहीं करनी चाहिये तथा सर्वदा सत्य, शीच, दया, मौन, सर्टता, विनय और उदारताका वर्ताव करना चाहिये । धनहीन, धयरोगी, क्सि अन्य रोगसे पीड़ित, माग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुसु इस कयाको सुननेके विशेष अधिकारी हैं। जिस स्त्रीका रजीदर्शन इक गया हो, जिसके एक ही सन्तान होकर रह गयी हो, जो बाँस हो, जिसकी सन्तान होकर भर जाती हो अथवा निसना गर्म गिर जाता हो, वह अवस्य इस क्याको सुने । ये सब यदि विधिवत् क्या सुने, तो इ ई अश्वय पल्की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम क्या करोडी यज्ञींका पल देनेवाली है ॥४४-५३॥

इस प्रकार इस बतनी विधियों का पालन करके पिर उद्यापन करें। निन्हें इसके विशेष पलकी इच्छा हो, वे जन्माष्ट्रमी बतके समान ही इस क्याबतका उद्यापन करें। किन्छ जो भगवान्कें अकिञ्चन भक्त हैं, उनके लिये उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे तो अवणसे ही पवित्र हो जाते हैं; क्योंकि वे तो विष्णुके परायण हैं, उन्हें किसी फलकी इच्छा तो होती नहीं ॥५४-५५॥

इस प्रकार जब सप्ताहयज्ञ समाप्त हो जाय, तो श्रोताओं-को अत्यन्त भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ताकी पूजा करनी चाहिये । फिर वक्ता श्रोताओंको प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएँ दे तथा सब लोग मृदङ्ग और झाँझकी मनोहर ध्वनिसे सुन्दर कीर्तन करें । फिर जय-जयकार, नमस्कार और शङ्ख-ध्वनिका घोष करावे तथा ब्राह्मण और याचकोंको धन और अन्न दे। इसके दूसरे दिन यदि श्रोता विरक्त हो, तो कर्मकी शान्तिके लिये गीतापाठ करे और यदि गृहस्य हो तो हवन करे । उस हवनमें दशमस्कन्धका एक-एक स्रोक पढ़कर विधिपूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियोंसे आहुति दे । अथवा एकाग्र चित्तसे गायत्री मन्त्रद्वारा हवन करावे, क्योंकि तत्त्वतः यह महापुराण गायत्रीस्वरूप ही है। यदि होम करानेकी शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करनेके लिये ब्राह्मणोंको कुछ हवनसामग्री दान कर देनी चाहिये। फिर अनेक प्रकारके विघ्नोंकी निवृत्ति और विधिमें जो न्यूनाधिकता रह गयी हो, उसके दोषोंकी शान्तिके लिये विष्णुसहस्रनामका पाठ करे । उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है ॥५६-६३॥

इसके पश्चात् वारह ब्राह्मणोंको खीर और मधु आदि उत्तम-उत्तम पदार्थोंका भोजन करावे तथा व्रतकी पूर्तिके लिये गौ और मुवर्णका दानं करे। यदि सामर्थ्य हो तो तीन तोले सोनेका एक सिंहासन वनवावे, उसपर मुन्दर अक्षरोंमें लिखी हुई श्रीमद्भागवतकी पोथी रखकर उसकी आवाहनादि विविध उपचारोंसे पूजा करे और फिर जितेन्द्रिय आचार्यको— उसका वस्त्र, आभूषण एवं गन्धादिसे पूजन कर—दक्षिणाके सिंहत समर्पण कर दे। ऐसा करनेसे वह बुद्धिमान् दाता जन्म-मरणके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। यह सप्ताहपारायण-की विधि सब पापोंकी निवृत्ति करनेवाली है। इसका इस प्रकार ठीक-ठीक पालन करनेसे यह मङ्गलमय भागवतपुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारोंहीकी प्राप्तिका साधन हो जाता है—इसमें सन्देह नहीं ॥६४–६८॥

सनकादि कहते हैं—नारदजी ! इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताहश्रवणकी विधि तो पूरी-पूरी सुना दी, अब और क्या सुनना चाहते हो ? इस श्रीमद्भागवतसे तो भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं ॥६९॥

सूतजी कहते हैं—शौनकजी! ऐसा कहकर महामुनि सनकादिने एक सप्ताहतक विधिपूर्वक यह सर्वपापनाशिनी, परमपिवत्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली भागवत-कथा सुनायी और सत्र प्राणियोंने नियमपूर्वक इसे अवण किया। इसके पश्चात् उन्होंने विधिपूर्वक भगवान् पुरुपोत्तम-की स्तुति की। इससे ज्ञान, वैराग्य और भक्तिको बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सत्र जीवोंका चित्त . अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरय पूरा होनेसे नारदजीको भी वड़ी प्रसन्नता हुई, उनके सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया और वे परमानन्दसे पूर्ण हो गये। इस प्रकार कथा अवण कर भगवान्के प्यारे नारदजी हाथ जोड़कर प्रेमगद्गद-वाणीसे सनकादिसे कहने लगे। ।७०-७४॥

नारद्जी वोले—में परम धन्य हूँ, आपलोगोंने करणा करके मुझे वड़ा ही अनुग्रहीत किया है, आज तो मुझे समस्त पापोंका निवारण करनेवाले श्रीहरिकी ही प्राप्ति हो गयी। तपोधन मुनीश्वरगण! मेरे विचारसे तो सब धर्मोंमें श्रीमन्द्रागवतश्रवण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे तो साक्षात् वैकुण्ठविहारी श्रीकृष्ण ही मिल जाते हैं ॥७५-७६॥

सूतजी कहते हैं—शौनकजी!वैष्णवश्रेष्ठ नारदजी ऐसा कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते-घूमते योगेश्वर शुकदेवजी चले आये। व्यासनन्दन भगवान् शुकदेवजीकी आयु प्रायः सोल्ह वर्षकी-सी ही जान पड़ती है; वे आत्मलाभसे ही तृप्त रहते हैं—उन्हें किसी भी लौकिक या अलौकिक पदार्थकी इच्छा नहीं है; शानरूप महासागरके लिये तो वे साक्षात् पूर्णचन्द्र ही हैं। वे ठीक कथासमाप्तिके समय वहाँ पधारे; उस समय भी वे धीरे-धीरे प्रेमपूर्वक श्रीमन्द्रागवतका ही पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी शुकदेवजीको देखकर सारे सभासद् झटपट खड़े हो गये और उन्हें एक ऊँचे आसनपर वैठाया। फिर देविप नारदजीने उनका प्रेमपूर्वक पूजन किया। इस प्रकार जब वे शान्तिसे विराज गये तो 'मेरी स्पष्ट बात सुनो' ऐसा कहते हुए वोले।।७७-७९॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—रसके मर्मज्ञ एवं भक्तिभावसे छलकते हुए द्वदयवाले भक्तजन ! यह श्रीमद्रागवत वेदरूप कल्पवृक्षका पका हुआ फल है । शुक्रदेवरूप तोतके मुखके सम्बन्धसे यह परमानन्दमयी सुधासे परिपूर्ण हो गया है । यह मूर्तिमान् रस है । इस फल्में छिल्का, गुठली आदि त्याज्य अंश तिनक भी नहीं है । जवतक शरीरमें चेतना रहे तथा

जनतक ससारना प्रलय न हो जाय, तनतक इस दिव्य भगवद् रसका निरन्तर बार बार पान करते रिदये । इसके लिये स्वर्गमें जानेरी आवस्यकता नहीं, यह तो यही पृथ्वीरर ही सुलभ है। यह श्रीमद्भागवत महापुराण मेरे पिता महामुनि मगपान् श्रीमृष्णदेपायन व्यासजीके द्वारा रिवत है। इसमे उस निष्यपट एव परम धर्मका निरूपण हुजा है, जिसमें मोक्ष पर्यन्त किसी भी वस्तुकी कामनाकी गन्ध भी नहीं है। यह परम धर्म अनन्य और विगुद्ध भगवत् प्रेम है। जिनका हृदय शुद्ध है, मत्सरहीन है, उन सत्पुरुपोक्ते लिये उनके जाननेयोग्य उस वस्तु (परत्रहा भगतान् श्रीरूपण) का निरूपण हुआ है, जो जाध्यातिमर, जाधिदैविक तथा आविमौतिक—तीनों तापो का जड़से भारा करनेवाली और परम कल्याणको देनेवाली है। जो लोग इसका आश्रय लेते है, उन्हें विलम्बसे पल देने वाले जन्य रिसी साधनकी जथवा शास्त्रकी आवस्यक्ता नहा है । जो सत्पुच्य अपने अनेक जन्मीके मुक्ट्रतीके पल स्वरूप इस महापुराणके अवणनी इच्छा करते हैं, उनके हृदयमें स्वय भगवान् उसी क्षण आकर विराजमान हो जाते हें और वहाँसे फिर हटते ही नहीं। यह भागवत पुराणींका तिलक और वैष्णवीका धन है। इसमें परमहसींके प्राप्य विराद ज्ञानमा ही वर्णन मिया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्तिके सहित निवृत्तिमार्गको प्रकाशित निया गया है । जो पुरुष भक्तिपूर्वक इसके अनण, पाठ और मननमे तत्पर रहता है, यह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यहोक, कैलास और वैकुण्डमें भी नहा है। इसिटिये भाग्यवान् श्रोताओ । तुम इसका खूब पान करो, इसे किसी भी प्रशार छोड़ो मत, छोड़ो मत ॥८०-८३॥

स्तजी कहते हैं —श्रीशुरदेवजी इस प्रशार कह ही रहे थे कि उस सभाके बीचोंबीच प्रहाद, बिल, उद्धव और अर्जुत आदि पार्यदोंके सहित साक्षात् श्रीहरि प्रस्ट हो गये। तब देविंचे नारदने भगवान् और उनके भक्तोंकी वर्षोचित पूजा की। भगवान् ने प्रसन्न देसकर देविंचे उन्हें एक विशाल सिहासनपर बैठा दिया और उनके सामने सक्तिन करने लगे। उस कीर्तनको देसनेके लिये श्रीपार्वतीजीके सहित महादेवजी और ब्रह्माजी भी आ गने। जब कीर्तन आरम्भ हुआ। प्रह्माद्वी तो चञ्चलगति (फुर्तीले) होनेके कारण कर ताल बनाने लगे, उद्धवजीने मनीरे उठा लिये, देविंचे नारद बीणारी ध्विन करने लगे, स्वर विशान (गानविया) में सुशल होनेके कारण अर्जुन राग अलापने लगे, इन्द्रने मृदङ्ग वजाना

जीर इन समके आगे शुक्रदेवनी तरह-तरहकी सरस अङ्गभड़ी करके मान मताने लगे। इन सबके मीनमें परमतेजस्वी भित्त, श्राम और वैराग्य नटोंके समान नानने लगे। ऐसा अर्छोदिन क्षित्त देसकर भगवान् प्रस्म हो गये और इम प्रकार कहने लगे, 'में तुम्हारी इस कथा और कीर्तनसे महुत प्रस्म हूँ, तुम्हारे भित्तभावने मुझे अपने वश्में कर लिया है। अत तुम खोग मुझसे वर मांगो।' भगवान्के ये बनन सुनकर सब लोग महे प्रसन्न हुए और प्रेमार्ट्र चित्तसे भगवान्से कहने लगे—'भगवन्। हमारी यह अभिरापा है कि भविष्यम भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो, वहाँ आम इन पार्पदोंके सिहत अवस्य पथारें। हमारी यह इन्छा पूरी होनी चाहिये।' तम भगवान् 'तथास्तु' कहकर अन्तर्थान हो गये।।८४-८९।।

इसके पश्चात् नारदजीने भगवान् तथा उनके पार्यहों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और पिर शुक्देवजी आदि तपिल्यों को भी नमस्कार किया। कथामृतका पान करने से सन लेगों को नझ ही आनन्द हुआ, उनका सारा मोह नण् हो गया। पिर ये सबलेग अपने अपने स्थानों को चले गये। उस समय शुक्देवजीने भित्तको उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्रों स्थापित कर दिया। इसीसे भागवतका सेनन करने ते शिहरि वैष्णवों के हृदयमें आ विराजने हैं। जो लोग दरिहता (नाना प्रकारके अभान) और दु रास्त्य ज्वरसे पीडित हैं, मायापिशाचीने जिनपर काबू कर रक्या है और जो सिश्र समुद्रमें पड़े हुए हैं, उनके कल्याणके लिये श्रीमद्भागवत गरज रहा है। १९०-९२॥

तव शौनकर्जाने पूछा-सूतजी । हमें एक स देह है, कृपया उसे दूर कीजिये । यह तो पताइये कि शुकदेवजीने राजा परीक्षित्को, गोकर्णने धुन्धुकारीको और सनकादिने नारदजीको किस किस समय यह प्रनय सुनाया था १॥९३॥

सृतजी बोले—मगवान् श्रीकृष्णके स्वधाम पधार जानेके बाद कलियुगके तीस वर्षते कुछ अधिक बीत जानेपर माद्रपद मासको गुक्ता नवमीको गुक्तदेवजीने कथा आरम्भकी थी। राजा परीक्षित्के कथा सुननेके बाद कलियुगके दो भी वर्ष बीत जानेपर आपाद मासनी गुक्ता नवमीको गोकर्णजीने यह कथा सुनायी थी। इसके पीछे कलियुगके तीस वर्ष और निक्ल जानेपर कार्तिक गुक्ता नवमीके सनकादिने कथा आरम्भ की थी। निष्पाप शौनक्जी। आपने जो कुछ पूछा

या, उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया । इस कलियुगमें भागवतकी कथा संसार-रोगको नष्ट कर देती है ॥९४-९७॥

संतजन! आपलोग आदरपूर्वक इस कथामृतका पान कीजिये। यह श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रिय, सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाली, मुक्तिकी एकमात्र कारण और मिक्तको बढ़ानेवाली है। लोकमें अन्य कल्याणकारी साधनोंका विचार करने और तीथोंका सेवन करनेसे क्या होगा! अपने दूतको हाथमें पाश लिये देखकर यमराज उसके कानमें कहते हैं—'देखो, जो मगवान्की कथा-वार्तामें मस्त हो रहे हों, उनसे दूर रहना; में औरोंको ही दण्ड देनेकी शक्ति रखता हूँ, वैष्णवोंको नहीं।' इस असार संसारमें विपयरूप विपक्ते कारण व्याकुल हुए लोगो! आधे क्षणके लिये ही इस भागवतकथारूप अनुपम सुधाका पान करो, इससे तुम्हें पूरी झान्ति मिलेगी। तुम अन्य कुत्सित कथाओं से युक्त कुमागों में च्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो ? इस कथाके कानमें पड़ते ही मुक्ति हो जाती है—इस विपयमें परीक्षित् प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। श्रीशुक्रदेवजीने प्रेमरसके प्रवाहमें स्थित होकर इस कथाकों कहा था। इसका जिसके कण्ठसे सम्बन्ध हो जाता है, वह वैकुण्ठका स्थामी बन जाता है। शौनकजी! मैंने सब शास्त्रोंको देखकर आपको यह परम गुद्ध रहस्य मुनाया है। सब शास्त्रोंको सिद्धान्तोंका यही निचोड़ है। संसारमें इस शुक्तशास्त्रसे अधिकं पवित्र और कोई वस्तु नहीं है; अतः आपलोग परमानन्दकी प्राप्तिके लिये इस द्वादश स्कन्थरूप रसका पान करें। जो पुरुप नियमपूर्वक इसे भक्तिभावसे मुनता है और जो विशुद्ध वैष्णयोंके आगे इसे मुनाता है, वे दोनों ही विधिका पूरा-पूरा पालन करनेके कारण इसका यथार्थ पल पाते हैं—उनके लिये त्रिलोकीमें कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता ॥९८-१०३॥

॥ माहात्म्य समाप्त ॥

## भागवतकी जय हो

नमो नमो श्रीभागवतपुरान।

महातिमिर अज्ञान चढ्यो जव प्रकट भये जग अद्भुत भान॥ उदित सुभग श्रीशुक उद्याचल छिपे ग्रन्थ उडुगणिन समान। जागे जीव अविद्या निशि सों कियो प्रकाश विमल विद्यान॥ फूले अम्बुज वक्ता श्रोता हिमकर मंद मदन अभिमान। छूटि गये कर्मनिके वन्धन मिट्यो मोह स्ट्रें सुस्थान॥ दरस्यो भक्तिपंथ अनुरागी स्ट्रें शब्द सहप निदान। देखत नहीं उल्क सकामी यद्यपि दिनकर हैं विद्यमान॥ राजत एक महा सरवोपरि बढ्यो प्रताप न थोर समान। द्यमिदर हितं सुरमुनि वंदित जय जय जय श्रीरूपानिधान॥

यैर्न श्रुतं भागवतं पुराण-

माराधितो नो पुरुषः पुराणः।

मुखे हुतं नैव धरामराणां

तेषां वृथा जन्म गतं नराणाम् ॥

चित्तं न यस्य तु नरस्य हरेः कथायां

सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसत्प्रसङ्गात्।

धिक् तं नरं पशुसमं भुवि भारभूत-

मेवं वदन्ति मुनयः किल पूर्वसिद्धाः ॥

( पद्मपुराण उत्तरखण्ड )

'जिन्होंने भागवतपुराण नहीं धुना, भगवान् पुराणपुरुषोत्तमकी आराधना नहीं की, तथा ब्राह्मणोंके मुखोंमें भोजनरूपी आहुति नहीं डाली, उन मनुष्योंका जन्म व्यर्थ ही गया ।'

'जिसका चित्त पापोंसे मिलन होनेके कारण तथा दु.सङ्गके प्रभानसे भगवान्की छोळा-कथामें निशेषरूपसे नहीं रमता, उस नर-पशुको धिकार है! वह तो पृथ्वीके लिये भाररूप ही है—ऐसा प्र्वकालके सिद्ध महात्मा एवं मुनिगण कह गये हैं।'



ॐ तत्सव्

श्रीगणेशाय नमः

श्रीराधाकुष्णाभ्यां नमः

## श्रीमद्भागवत

व्राथामा स्कान्य

पहला अध्याय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

### श्रीस्तजीसे शौनकादि ऋषियोंका प्रश्न

#### मङ्गलाचरण

जिससे इस जगत्की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं; जिसकी सत्तासे ही जगत्की सत्ता है, और जगत्के न रहनेपर भी जिसका अस्तित्व अक्षुण्ण रहता है; इन्द्रियों और वृत्तियोंके द्वारा जिन-जिन विषयोंका ज्ञान होता है, उनमें रहकर जो उन्हें जानता रहता है-सर्वज्ञ है; ज्ञानवान् होनेके कारण जो प्रकृतिसे तो मिन्न है ही, साथ ही अखण्ड अवाध ज्ञान-सम्पन्न होनेके कारण स्वयंप्रकारा भी है;-यहाँतक कि सर्गके आरम्भमें ब्रह्माजीको भी अपने सङ्कल्पसे उन वेदोंका ज्ञान-दान उसीने किया है, जिनके सम्यन्धमें बढ़े-बड़े ऋषि-मुनि भी मोहित हो जाते हैं; जिसके सत्यस्वरूपमें यह त्रिगुणमयी स्रष्टि उसकी सत्ताकी दृष्टिसे तो सत्य है, परन्तु भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंकी दृष्टिसे उसी प्रकार असत्य भी है, जैसे तेजोमय सूर्यकी किरणों (मृगतृष्णा) तथा काँच आदि मृत्तिकाके विकारोंमें जलकी, तथा जलमें खल आदिकी भ्रान्ति हो जाया करती है; जिसके अपने ज्ञानसय प्रकाशसे माया, छल, कपट आदि नित्य-निरन्तर दूरसे ही निरस्त रहते हैं-उस परम सत्यस्वरूप परमेश्वरका हम प्रेम और एकायतासे चिन्तन करते हैं ॥ १॥

#### ग्रन्थ-प्रशस्ति

यह श्रीमद्भागवत महापुराण महामुनि भगवान् श्रीकृष्ण-्रैपायन व्यासके द्वारा रचित है । इसमें उस निष्कपट एवं परमधर्मका निरूपण हुआ है, जिसमें मोक्षपर्यन्त किसी भी वस्तुकी कामनाकी गन्ध भी नहीं है । वह परम धर्म अनन्य और विशुद्ध भगवत्प्रेम है । जिनका हृदय शुद्ध है, मत्सरहीन है, उन सत्पुक्षिके लिये उनके जाननेयोग्य उस वस्तु ंपरब्रह्म भगवान् श्रीकृष्ण ) का निरूपण हुआ है, जो

आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिमौतिक तीनों तापोंका जड़से नाश करनेवाली और परमकल्याणको देनेवाली है। जो लोग इसका आश्रय हेते हैं, उन्हें विलम्यसे फल देनेवाले अन्य किसी भी साधनकी अथवा शास्त्रकी आवश्यकता नहीं है। जो सत्पुरुप अपने अनेक जन्मोंके सुक्रतोंके फलस्वरूप इस महापुराणके श्रवणकी इच्छा करते हैं, उनके हुदयमें स्वयं भगवान् उसी क्षण आकर विराजमान हो जाते हैं और वहाँसे फिर हटते ही नहीं । रसके मर्मज्ञ एवं भक्तिभावसे छलकते हुए हृदयवाले भक्तजन ! यह श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पवृक्षका पका हुआ फल है । श्रीशुकदेवरूप तोतेके# मुखका सम्बन्ध होनेसे यह परमानन्दमयी सुधासे परिपूर्ण हो गया है। इस फलमें छिलका, गुठली आदि त्याच्य अंश तिनक भी नहीं है। यह मूर्तिमान् रस है। जवतक शरीरमें चेतना रहे तथा जवतक संसारका प्रलय न हो जाय तवतक इस दिव्य भगवद्-रसका निरन्तर वार-वार पान करते रहो। इसके लिये स्वर्गमें जानेकी आवश्यकता नहीं, यह तो यहीं पृथ्वीपर ही सुलभ है ॥ २-३ ॥

#### कथा-प्रारम्भ

नैमिपारण्य बड़ी पवित्र भूमि है, वह देवताओंका और स्वयं भगवान् विष्णुका परम पुण्यमय क्षेत्र है। एक वार शौनकादि ऋपियोंने भगवत्-प्राप्तिकी इच्छासे सहस्र वपोंमें पूरे होनेवाले एक महान् यज्ञका प्रारम्भ किया। एक दिन उन लोगोंने प्रातःकाल अग्रिहोत्र आदि नित्यकृत्योंसे निवृत्त होकर स्तजीका पूजन किया और उन्हें ऊँचे आसनपर वैठाकर बड़े आदरसे यह प्रस्न किया॥ ४-५॥

**\* यह प्रसिद्ध है कि तोतेका काटा हुआ फल अधिक मीटा होता है।** 

भा० अं० २४

**ऋषियोने कहा—**'स्तर्जी ! आप निष्पाप हैं । आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रीका विधिपूर्वक जन्ययन क्या है तया उनकी मलीमॉति व्याख्या भी की है। भगवान वेदव्यास वेदवेत्ताओं में शेष्ठ हैं। उन्होंने तथा भगवान्के सगुण और निर्गुण स्वरूपके तस्वको जाननेवाछे दूसरे मुनियोंने भी जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विपयोंका ज्ञान है। यह सब आप वास्तविक रूपमे जानते हैं। आपका हृदय पड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसीसे आप उनमी कृपा और अनुग्रहके पात्र हुए हैं। यह तो सभी जानते हैं कि गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यको गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। सूतजी। आपकी आयु लबी हो। आप कृपा करके यह बतलाइये कि उन सन बास्त्रों, पुराणों और गुरुजनीं के उपदेशोंमें कलियुगी जीवोंके परम कल्याणका सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है । आप सत समाजके भूपण हैं । आपसे यह बात छिपी नहीं है कि इस कलियुगर्मे प्राय रोगोंकी आयु कम हो गयी है। साधन करनेमें रोगोंकी विच और प्रवृत्ति भी नहीं है । तोग आल्सी हो गये हैं । उनका भाग्य तो मद है ही, समझ भी योड़ी है, इसके साय ही वे नाना प्रकारके विष्न प्राधाओंस चिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं। परन्तु उनमें एक निश्चित साधनका नहीं, अनेक प्रकारके कर्मीका वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े है कि उनका एक अश मुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं । अपनी बुद्धिसे उनका सार निकालकर प्राणियोंके परम कल्याणके लिये हमें सुनाइये । इमारी इसके सुननेकी वड़ी श्रद्धा है । जिससे हमें अन्त करणकी शुद्धि, मगवानकी कृपा और आ मामी उपलब्धि हो, उसीका आप वर्णन कीजिये ॥ ६-११ ॥

स्तजी । आप तो जानते ही हैं कि यदुविशयों के रक्षक मक्तवत्त्रल भगवान् श्रीकृष्ण वसुदेवकी धर्मपती देवकी के गर्भसे क्या करनेकी इच्छासे श्रवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। स्तजी । आपका कल्याण हो। आप कृपा करके हमारे छिये उसका वर्णन कीजिये। क्योंकि भगवान्का अवतार जीवोंके परम कल्याण (ससारमधनके नाश) और उनकी भगवत्प्रेममयी समृद्धिके लिये ही होता है। जन्म-मृत्युके घोर चक्रमें यह जीव पड़ा हुआ है—विवश हो रहा है। इस विवशताकी स्थितिमें भी यदि वह कभी भगवान्के मङ्गलमय नामका उच्चारण कर ले तो उसी क्षण

उससे मुक्त हो जाय, क्योंकि स्वय भय भी भगवान्से भयभीत रहता है । परम विरक्त और परम शान्त मुनिजन भगवान्के श्रीचरणोंकी रारणमें ही रहते हैं, और यही कारण है कि उनके स्पर्शमानसे ससारके जीव तुरत पवित्र हो जाते हैं। गङ्गाजीके जलका तो बहुत दिनींतक सेवन किया जाय तव कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओंना गायन करते रहते हैं, उन भगवान्का क्लिमल हारी पवित यश भला, आत्मशुद्धिकी इच्छावाला ऐसा कीन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे १ वे प्रभु साधारण जीवोंकी मॉति, क्मेंपरवश होकर नहीं, लीलाते ही नाना प्रकारके अवतार धारण करते हैं। उनकी एक एक लीला, उनका एक एक चरित्र अत्यन्त दिव्यः मङ्गलभय और उनकी कृपासे परिपूर्ण होता है। इसीसे नारद आदि महात्मागण निय निरन्तर उनका गायन करते रहते हैं। हम बड़ी श्रद्धा, रुचि और प्रेमके साथ उनको सुनना चाहते हैं। आप हमारे लिये उनका अवस्य वर्णन कीजिये ॥ १२-१७ ॥

सृतजी ! आपनी बुद्धि बड़ी प्रखर है । आपनो भगवान्की वास्तविक धारणा प्राप्त हुई है । अत्र आप भगवान्की उन मद्गलमयी लीलाओंका वर्णन कीजिये, जिन्हे अपनी आत्म स्वरूपिणी योगमायासे अवतार ग्रहण करके वे सर्वशक्तिमान् प्रभु स्वच्छन्दरूपसे करते हैं । भगवान् श्रीकृष्णकी छीला सुननेसे हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जो रस रहस्यके समीत हैं, उन्हे पद-पदपर भगवान्की लीलाओंमें नये नये रसका अनुभव होता है । भगवान् श्रीकृष्ण अपनेको छिपाये हुए थे, लोगोंके सामने ऐसी चेष्टा करते ये मानो कोई मनुष्य हो । परन्तु उन्होने वलरामजीके साथ ऐसी लीलाएँ भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है, जो मनुष्य नहीं कर सकते । इस भगवान् विष्णुके क्षेत्र नैमिपारण्यमे हम लोग बहुत बड़े एव दीर्घकालीन यज्ञमें दीक्षित होकर बैठे हैं। यह इसिटिये कि अब घोर कि युग आ गया है। इस युगमें भगवान्की लीला कथाका कीर्तन ही परम साधन है। सो भगवान्की कथाके लिये हमें यह शुभ अवसर प्राप्त हो गया है । इस क्लियुगके प्रभावसे बचना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि यह लोगोंकी सात्त्विकता, धैर्य और उत्साहशक्तिको नष्ट करनेवाला है। हमलोग चाहते हैं कि इसके प्रभावसे बन जायँ, हमारी प्रार्थनापर इस कार्थके लिये ब्रह्माजीने आपको ही भेजा है। आप हमें ठीक उसी प्रकार प्राप्त हो गये हैं, जैसे



कल्याण रक्ष

समुद्रके पार जानेकी इच्छावालोंको कोई कर्णधार मिल जाय। सूतजी! योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने तो अब अपनी प्रकट-लीला संवरण कर ली है, वे अपने धामको पधार गये हैं। वेद और वैदिक ब्राह्मणोंके वे ही रक्षक हैं, वे ही धर्मके कवच हैं; अब बताइये उनके चले जानेपर धर्म किसकी शरणमें है, धर्मकी रक्षा करनेवाला कौन है ? || १८-२३ ||

### दूसरा अध्याय

--oc}<del>o</del><0---

#### भगवत्कथा और भगवद्गक्तिका माहातस्य



श्रीव्यासजी कहते हैं—शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियोंके ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षणके पुत्र उग्रश्रवाको वड़ा ही आनन्द हुआ । उन्होंने ऋपियोंके इस मङ्गलमय प्रश्नका अभिनन्दन करके कहना आरम्भ किया ॥ १॥

सूतजी वोले—जिस समय श्रीशुकदेवजीका यशोपवीत-संस्कार भी नहीं हुआ या, लौकिक-वैदिक कमोंके अनुष्ठानका अवसर भी नहीं आया था कि वे अकेले ही संन्यास लेनेके उद्देश्यसे अपने पिताके आश्रमसे चल पड़े थे। ऐसे परम भागवत पुत्रको वाल्यावस्थामें ही संन्यासी होते देखकर उनके पिता व्यासजीको वड़ी व्यथा हुई, वे विरहसे कातर होकर पुकारने लगे— 'वेटा! वेटा! तुम कहाँ जा रहे हो १' उस समय श्री-शुकदेवजीकी ओरसे वृक्षोंने प्रत्युत्तर दिया या। इससे सिद्ध होता है कि वे समस्त प्राणियोंके हृदयमें आत्माके रूपसे विराजमान हैं, उन्होंने सबके साथ अपनेको एक कर दिया है। ऐसे सर्वात्मा श्रीशुकदेव मुनिको में नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद्वागवत, जिसे में कहने जा रहा हूँ, अत्यन्त गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत्स्वरूपका अनुभव कराने-वाला और समस्त वेदोंका सार है। संसारमें फॅसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञानान्धकारसे पार जाना चाहते हैं, उनके लिये आध्यात्मिक तत्त्वोंको प्रकाशित करनेवाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तवमें उन्हींपर करूणा करके उन्हींके उद्धारके लिये व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीने इसका वर्णन किया है। वे बड़े-बड़े मुनियोंके आचार्य हैं। में उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्योंमें सर्वश्रेष्ठ भगवान्के अवतार नर-नारायण ऋषिको, सरस्वती देवीको और श्रीव्यासदेवजीको नमस्कार करके तब संसार और अन्तःकरणके समस्त विकारोंपर विजय प्राप्त करानेवाले इस श्रीमद्भागवत महापुराणका पाठ करना चाहिये॥ २-४॥

ऋपियो ! आपने सम्पूर्ण विश्वके कल्याणके लिये यह बहुत सुन्दर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्रीकृष्णके सम्बन्धमें है और इस प्रश्नसे ही हृदय आनन्दसे भर जाता है। मनुष्योंके लिये सबसे बढ़कर परम धर्म वही है, जिससे भगवान् श्रीकृष्णमें भक्ति हो; भक्ति भी ऐसी, जिसमें किसी प्रकारकी कामना न हो और जो नित्य-निरन्तर वनी रहे, जिसकी धारा कहीं भी टूटे नहीं। ऐसी भक्तिसे हृदय आनन्दस्वरूप परमात्माकी उपलिध्ध करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान् श्रीकृष्णमें भक्ति होते ही, अनन्य प्रेमसे उनमें चित्त जोड़ते ही विशुद्ध ज्ञान और वैराग्यका आविर्भाव हो जाता है । धर्मका ठीक-ठीक अनुष्ठान करनेपर भी यदि मनुष्यके हृदयमें भगवान्की लीला-कथाओंके प्रति अनुरागका उदय न हो तो ऐसा समझना चाहिये कि वह केवल श्रम-ही-श्रम है । धर्मका फल है संसारके वन्धनोंसे मुक्तिः भगवान्की प्राप्ति । उससे यदि कुछ सांसारिक सम्पत्ति उपार्जन कर ली, तो यह उसकी कोई सफलता नहीं है। इसी प्रकार धनका फल है-एकमात्र धर्मका अनुष्ठान; वह न करके यदि कुछ भोगकी सामग्रियाँ एकत्र कर लीं तो यह कोई लामकी वात (नहीं है। भोगकी सामग्रियोंका भी ु

यह लाभ नहीं है कि भरपेट इन्द्रियों ने तृप्त किया जाय, जितनेसे अपने जीवनका निर्वाह हो जाय, उतने ही भोग पर्याप्त हैं। तथा जीवन निर्याहका, जीवित रहनेका यह फ्ल नहीं है कि अनेक प्रकारके कमींके पचड़ेमें पड़कर इस लोक या परलोकका सासारिक सुख प्राप्त किया जाय। उसका परम लाभ तो यह है कि बास्तविक तत्त्वको, भगवत्तत्त्वको जाननेकी शुद्ध इच्छा हो, जबतक जीवन रहे तबतक सत्यकी शोध चलती रहे। यह सत्य तत्त्व क्या है ! तत्त्ववेत्तालोग ज्ञाता और शेयके भेदसे रहित अखण्ड अद्वितीय सचिदानन्द स्वरूप ज्ञानको ही तत्त्व बहते हैं। उनमें तत्त्वकी दृष्टिसे कोई मतभेद नहीं है, शानी उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा और भक्त भगवान् । श्रद्धाके साथ श्रीमद्भागवतके श्रवणसे शान और वैराग्यसे युक्त भक्तिकी प्राप्ति होती है और इस भक्तिसे ही महात्मागण अपने हृदयमें उस परमतन्वरूप परमात्माका साक्षास्कार करते हैं। शौनकादि ऋपियो । यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रमीके अनुसार मनुष्य जो धर्मका अनुष्ठान करते हैं, उसरी पूर्ण सिद्धि इसीमें है कि भगवान् प्रसन्न हों । इसिंटिये एकाम्र मनसे भक्तवत्सल भगवान्का ही नित्य निरन्तर श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधन करना चाहिये । कर्मों नी गाँठ वड़ी कड़ी है । विचारवान् पुरुष भगवान्के चिन्तनकी तलवारसे उस गाँठको बाट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान्के चिन्तनको जगानेवाली लीलाकथामें प्रेम न करे ॥५--१५॥

शौनकादि ऋषियो। यदि मनुष्य श्रद्धापूर्वक सुननेकी इच्छासे पवित्र तीर्थ और आश्रमींका सेवन करे और महापुरुषोंनी सेवा करे तो भगवान् श्रीकृष्णकी कथामें सचि और प्रीति हो जाती है। भगवान्के खरूप, गुण, छोछा, नाम और धामका श्रवण-कीर्तन अत्यन्त पित्र है। जो उनकी कथाका श्रवण करता है, उसके हृदयमें वे आकर बैठ जाते हैं। वे सतींके नित्य सुहृद हैं, उनके हृदयमें आते ही सारे पाप, सारे अग्रुम झड़ जाते हैं। जब श्रीमद्भागवत अथवा मगवद्भक्तोंके सेवनसे अग्रुम वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं, तब उत्तमकृषेक भगवान् श्रीकृष्णके प्रति अकृत्रिम—सहज प्रेमकी प्राप्ति होती है। उस समय रजोगुण और तमोगुणके माव—काम और लोभादि शान्त हो जाते हैं। हृदय इनसे अछूता हो जाता है। और हृदयके सत्वगुणमें स्थित होनेपर अत्यन्त पवित्रता तथा आनन्द प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान्की प्रेममयी मक्तिसे जब ससारकी समस्त

आसित्याँ मिट जाती हैं, दृदय आनन्दसे भर जाता है, तब भगवान्के तत्त्वका अनुभव अपने-आप हो जाता है। दृदयमे आत्मस्वरूप भगवान्का साक्षात्कार होते ही दृदयकी गाँठ दूट जाती है, सारे सन्देह मिट जाते हैं और कर्मबन्धन क्षीण हो जाता है। इसीसे बुद्धिमान् लोग नित्य निरन्तर बड़े आनन्दसे भगवान् श्रीकृष्णके प्रति प्रेम भित्त करते हैं, जिससे आत्मप्रसादकी प्राप्ति होती है। १६—२२॥

प्रकृतिके तीन गुण हैं सच्च, रज और तम। इनको स्वीकार करके ससारकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलयके लिये एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र—ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी, मनुष्योंका परम कल्याण तो सत्त्वगुण स्वीकार करनेयाले श्रीहरिसे ही होता है। जैसे पृथ्वीके विकार त्कड़ोकी अपेक्षा धूऑं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि-क्योंकि वेदोक्त यज्ञ-यागादिके द्वारा अमि सद्गति देनेवाला है—वैसे ही तमोगुणसे रजोगुण श्रेष्ट है और रजोगुणसे भी सत्त्वगुण श्रेष्ट है, क्योंकि वह भगवान् का दर्शन करानेवाला है। प्राचीन युगमे महात्मालोग विशुद्ध सत्त्वमय भगवान् विष्णुकी ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, वे उन्हीं के समान कल्याणभाजन होते हैं । जो लोग इस ससा्रसागरसे पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसीकी निन्दा तो नहीं करते, न किसीमें दोप ही देखते हैं, भिर भी घोररूपवाले तमोगुणी। रजोगुणी भैरवादि भूतपतियोंकी उपासना न करके विष्णु भगवान् और उनके अदा-कलाखरूपोंका ही भजन करते हैं। परन्तु जिनका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और सन्तानकी कामनासे भूत, पितर और प्रजापितयीं की उपासना करते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव उनसे मिठता जुलता है। सारे वेद भगवान् श्रीकृष्णका ही प्रतिपादन करते हैं। यज्ञ भी भगवान् श्रीकृष्णकी आराधनाके लिये ही हैं। योगोंके द्वारा भी वे ही प्राप्त होते हैं, कर्मोंके द्वारा भी उन्होंनी सिद्धि होती है, शानसे वे ही जाने जाते हैं, तपस्याएँ उन्हींकी प्राप्तिमें कारण हैं, धर्म भी उन्हींके लिये है और सम्पूर्ण गतियोंके लक्ष्य भी वे ही भगवान् श्रीकृष्ण हैं। यद्यपि भगवान् श्रीकृष्ण प्रकृति और उसके गुणोंसे अतीत हैं, सर्वव्यापक हैं-फिर भी अपनी गुणमयी मायासे, जो प्रपञ्चकी दृष्टिसे है और तत्त्वकी दृष्टिसे नहीं है—उन्होंने ही सर्गके आदिमे इस ससारकी रचना की थी। ये सत्त्व, रज और तम-तीनों गुण उसी मायाके विलास हैं, इनके

भीतर रहकर ये इनसे युक्त-से माल्म पड़ते हैं। वास्तवमें तो वे परिपूर्ण विज्ञानानन्दधन हैं। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है परन्तु जब वह अनेक प्रकारकी लकड़ियोंमें प्रकट होती है तो अनेक-सी माल्म पड़ती है। वैसे ही भगवान् तो एक ही हैं, परन्तु प्राणियोंकी अनेकतासे अनेक-से जान पड़ते हैं। भगवान् ही भूत-तन्मात्रा, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण आदि गुणमय भावोंके द्वारा नाना प्रकारकी योनियोंका निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न-भिन्न जीवोंके रूपमें प्रवेश करके उन-उन योनियोंके अनुरूप विषयोंका उपभोग करते-कराते हैं । वही सम्पूर्ण छोकोंकी रचना करते हैं और देवता, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि योनियोंमें छीछावतार ग्रहण करके सत्त्वगुणके द्वारा जीवोंका पाछन-पोषण करते हैं ॥२३-३४॥

### तीसरा अध्याय

### भगवान्के अवतारोंका वर्णन

श्रीसृतजीने कहा—सृष्टिके आदिमें भगवान्ने लोकोंके निर्माणकी इच्छा की । इच्छा होते ही उन्होंने महत्तत्व आदिसे युक्त पुरुषरूप ग्रहण किया। उसमें दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच भूत-ये सोलह कलाएँ थीं । उन्होंने जब कारण-जलमें शयन करते हुए योगनिद्राका विस्तार किया, तो उनके नाभि-सरोवरमेंसे एक कमल प्रकट हुआ और उस कमलसे प्रजापतियोंके अधिपति ब्रह्माजी उत्पन्न हुए । भगवान्के उस विराट्रूपके अङ्ग-प्रत्यङ्गमें ही समस्त लोकोंकी कल्पना की गयी है, वह भगवान्का विशुद्ध सत्त्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगीलोग दिव्यदृष्टिसे भगवान्के उस रूपका दर्शन करते हैं। भगवान्का वह' रूप हजारों पैर, जाँघें, भुजाएँ और मुखोंके कारण अत्यन्त विलक्षण है; उसमें हजारों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएँ हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुण्डल आदि आभूषणोंसे वह उल्लिसत होता रहता है । भगवान्का यही पुरुषरूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारोंका अक्षय खजाना है; इसीसे सब अवतार प्रकट होते हैं। इस रूपके छोटे-से-छोटे अंशसे देवता, पशु-पक्षी और मनुष्यादि योनियोंकी सृष्टि होती है ॥१-५॥

उन्हीं प्रभुने पहले कौमारसर्गमें सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमारके रूपमें अवतार ग्रहण करके अत्यन्त दुष्कर अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन किया। दूसरी वार इस संसारके कल्याणके लिये समस्त यशोंके स्वामी उन भगवान्ने ही रसातलमें गयी हुई पृथ्वीको निकाल लानेके विचारसे सूकररूप ग्रहण किया। ऋषियोंकी सृष्टिमें उन्होंने देविष नारदके रूपमें तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तन्त्रका, जिसे 'नारद-पाञ्चरात्र' कहते हैं, उपदेश किया; उसमें कर्म किस प्रकार कर्म-बन्धनसे मुक्त करनेवाले होते हैं, इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्तिके गर्मसे उन्होंने

नर-नारायणके रूपमें चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतारमें उन्होंने ऋषि वनकर मन और इन्द्रियोंका अत्यन्त संयम करके अत्यन्त कठिन तपस्या की । पाँचवें अवतारमें वे सिद्धोंके स्वामी कपिलके रूपमें प्रकट हुए और तत्त्वोंका करनेवाले सांख्य-शास्त्रका, जो फेरसे छप्त हो गया था, आसुरि नामक ब्राह्मणको उपदेश किया । अनस्याके वर माँगनेपर छठे अवतारमें वे अत्रिकी सन्तान दत्तात्रेय हुए। इस अवतारमें उन्होंने अलर्क एवं प्रह्लाद आदिको ब्रह्मज्ञानका उपदेश किया । सातवीं वार रुचि प्रजापतिकी आकृति नामकी पत्नीसे यज्ञके रूपमें उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वायम्भुव मन्वन्तरकी रक्षा की । राजा नाभिकी पत्नी मेरुदेवीके गर्भसे ऋषमदेवके रूपमें भगवान्ने आठवाँ अवतार ग्रहण किया । इस रूपमें उन्होंने परमहंसीं-का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियोंके लिये वन्दनीय है, दिखाया। ऋषियोंकी प्रार्थनासे नवीं बार वे राजा पृथुके रूपमें अवतीर्ण हुए । शौनकादि ऋषियो ! इस अवतारमें उन्होंने पृथ्वीसे समस्त ओषियोंका दोहन किया था, इससे यह अवतार सबके लिये वड़ा ही कल्याणकारी माना गया। चाक्षुष मन्यन्तरके अन्तमें जब सारी पृथ्वी समुद्रमें डूब रही यी, तब उन्होंने मत्स्यके रूपमें दसवाँ अवतार ग्रहण किया और पृथ्वीरूपी नौकापर वैठाकर अगले मन्वन्तरमें होनेवाले वैवस्वत मनुकी रक्षा की । जिस समय देवता और दैत्य समुद्र-मन्यन कर रहे थे, तव ग्यारहवाँ अवतार धारण करके कच्छपरूपसे भगवान्ने मन्दराचलको अपनी पीठपर धारण किया । वारहवीं बार धन्वन्तरिके रूपमें अमृत लेकर समुद्रसे प्रकट हुए और तेरहवीं वार मोहिनीरूप धारण करके दैत्योंको मोहित करते हुए देवताओंको अमृत पिलाया। चौदहवें अवतारमें उन्होंने नरसिंहरूप धारण किया और

अत्यन्त प्रलान् हिरण्यकश्चिपुकी छाती अपने नखींसे इस प्रकार पाड़ डाली, जैसे चटाई उनानेवाला सींकको चीर डालता है। पद्रहवीं वार वामन ( तीने ) का रूप धारण करके भगवान् दैत्यराज बलिके यश्चमें गये। वे चाहते तो थे स्वर्गंका राज्य, परन्तु माँगी उन्होंने केवल तीन पग पृथ्वी । सोल्हवें परग्रसम अवतारमें जब उन्होंने देखा कि राजालोग वेदभगवान् या ब्राह्मणोंसे द्रोह करनेवाले हो गये हैं, तब कोधित होकर उन्होंने पृथ्वीको इक्वीस बार क्षत्रियोंसे सून्य कर दिया । इसके बाद स्तरहवें अवतारमें सत्यवतीके गर्भसे पराशरजीके द्वारा वे व्यासके रूपमें अवतीर्ण हुए। उस समय लोगोंकी समझ और धारणाशक्ति कम देखकर आपने वेदरूप वृक्षकी कई शाखाएँ बना दीं। अठारहवीं बार देवताओंका कार्य सम्पन्न करनेकी इच्छारे उन्होंने राजाके रूपमें रामावतार प्रहण किया और खेतु बन्धन, रावण बध आदि वीरतापूर्ण बहुत-सी शीलाऍ मीं । उन्नीसर्वे और बीसर्वे अवतारीमें उन्होंने यदुयशमें वलराम और श्रीकृष्णके नामसे प्रकट होकर पृथ्वीका भार उतारा। उसके पाद क्लियुग आ जानेपर मगधदेश ( बिहार ) में देवताओं के देपी दैत्यों मोहित करनेके लिये अजनके पुत्ररूपमें आपका बुद्धायतार होगा । इसके भी बहुत बाद जन कलियुगका अन्त समीप होगा और राजालोग प्रायः छटेरे हो जायंगे। त्र जगत्के रक्षक भगवान् विष्णुयश नामक ब्राह्मणके घर कल्किरूपमें अवतीर्ण होंगे ॥ ६-२५॥

शौनकादि ऋषियो ! जैसे अगाध सरोवरसे इजारों छोटेछोटे सोते निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान् श्रीहरिके
असख्य अवतार हुआ करते हैं । ऋषि, मनु, देवता, प्रजा
पति, मनुपुन और जितने भी शक्तिशाली हैं, वे सब-के सब
भगवान्के ही अश हैं । ये सब-के सब अवतार तो भगवान्के
अशावतार अथवा कलावतार हैं, परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण
तो स्वय भगवान् ही हैं । जब ससारमें दैत्योंकी वृद्धि होती
है, उनके अत्याचारोंसे जब ससारमें दैत्योंकी वृद्धि होती
है, उनके अत्याचारोंसे जब ससारके लोग अत्यन्त पीड़ित
हो जाते हैं, तब चाहे कोई भी युग हो, ये भगवान्के अव
तार शरीर उनको सुखी किया करते हैं । भगवान्के दिव्य
जन्मोंकी यह कथा अत्यन्त गोपनीय रहस्यमयी है, जो मनुष्य
एकाप्रचित्तसे नियमपूर्वक सायङ्काल और प्रात काल प्रेमसे
इसका पाठ करता है, वह सब दु खोंसे छूट जाता
है ॥ २६—२९॥

प्राकृत-रूपरहित चिन्मय भगवान्या जो यह स्थूल

जगदाकार रूप है, यह उनकी मायाके महत्तत्वादि गुणोंचे भगवान्में ही किस्पत है। जैसे बादल वायुके आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूलिमें होता है, परन्तु अल्पबुद्धि मनुष्य बादलोंका आकाशमें और धूसरपनेका वायुमें आरोप करते हैं—वैसे ही अविवेकी पुरुष सनके साक्षी आत्मामें स्थूल दृश्यरूप जगत्का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूपसे परे भगवान्का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है-जो न तो स्थूलवी तरह आकारादि गुणींवाला है और न देखने, सुननेमें ही आ सकता है; वहीं सूक्ष्म शरीर है । आत्माका आरोप या प्रवेश होनेसे यही जीव कहलाता है और इसीका बार-वार जन्म होता है । उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल दारीर अविदासे ही आत्मामें आरोपित हैं। जिस अवस्थामें आत्मखरूपके शानसे यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मका साक्षात्कार होता है । तत्त्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धिरूपा परमेश्वरकी माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानन्दमय हो जाता है और अपनी खरूप महिमामे स्थित होता है । यास्तवमे जिनके जन्म नहीं हैं और कर्म भी नहीं हैं, उन दृदयेश्वर भगवान्के अप्राकृत जम और कमींका तत्त्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं। क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदोंके अत्यन्त गोपनीय रहस्य **불Ⅱ ₹०-₹५Ⅱ** 

भगवान्की लीला अमोध है । वे छीछास ही इस ससार की रचना, पालन और सहार करते हैं, विन्तु इसमें आसक्त नहीं होते । प्राणियोंके अन्त करणमें छिपे रूपसे रहकर शने न्द्रिय और मनके नियन्ताके रूपमे उनके विषयोंको प्रहण भी करते हें, परन्तु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतन्त्र हैं। ये विषय कभी उनसे लिप्त नहीं हो समते! जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नटके सङ्कल्प और वचनींसे की हुई करामातको नहीं समझ पाते, वैसे ही अपने सङ्कल्प और वेदवाणीके द्वारा भगवान्के प्रकट किये हुए इन नाना नाम और रूपोंको तथा उनकी लीलको कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियोंके द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणि भगवान्की शक्ति और पराकम अनन्त हैं, उनकी कोई याह नहीं पा सकता ! वे सारे जगत्के निर्माता होनेपर भी उससे सर्वथा परे हैं । उनके स्वरूपको अयवा उनकी लीला के रहस्यको वही जान धकता है, जो नित्य निरन्तर निष्कपट भावसे उनके चरणकमलोंकी दिव्य गन्धका सेवन सरता है। सेवा भावसे उनके चरणींका चिन्तन करता रहता है।

शौनकादि ऋषियो ! आप लोग वड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं। जो इस जीवनमें और विष्ठ-वाधाओंसे भरे इस संसारमें समस्त लोकोंके स्वामी भगवान् श्रीकृष्णसे वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस संसारके भयङ्कर चक्रमें नहीं पड़ना होता ॥ ३६–३९॥

इस श्रीमद्भागवत-नामक पुराणकी संसारके परम कल्याण-के लिये भगवान् वेदव्यासजीने रचना की । यह वेदोंके समान ही है, क्योंकि इसमें भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंका वर्णन हुआ है । उन्होंने इस महान् मङ्गलमय और परम पवित्र पुराणका आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ अपने पुत्र श्रीज्ञकदेव-जीको अध्ययन कराया । सारे वेद और इतिहासोंका सार-सार इसमें संग्रह कर लिया गया है। जब राजा परीक्षित् गङ्गाके तटपर मृत्युपर्यन्त निराहार रहनेका नियम लेकर बड़े-बड़े ऋषियों से घिरे बैठे थे, तब श्रीशुकदेवजीने उनको यह सुनाया था। जब भगवान् श्रीकृष्ण धर्म, ज्ञान आदिके साथ अपने परमधामको पधार गये, तब इस कलियुगमें जो लोग अज्ञानरूपी अन्धकारसे अंधे हो रहे हैं, उनके लिये यह पुराणरूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों! जब महातेजस्वी श्रीशुकदेवजी महाराज वहाँ इस पुराणकी कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमतिसे इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धिने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसीके अनुसार इसे मैं आपलोगोंको सुनाता हूँ॥ ४०-४५॥

### चौथा अध्याय

#### महर्षि व्यासका असन्तोष

व्यासजी कहते हैं—नैमिपारण्यके उस लंबे कालके यज्ञमें जितने ऋषि-मुनि सम्मिलित हुए थे, उनमें सबसे वयोवृद्ध और ऋग्वेदी विद्वान् शौनक ऋषि थे, वे ही उनके कुलपित थे। स्तजीकी यह बात सुनकर उन्होंने सबकी ओरसे उनकी प्रशंसा की और कहा।। १।।

शीनकजी बोले-सतजी! आप वक्ताओंमें श्रेष्ठ हैं तया बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान् श्रीशुकदेवजीने कही थी, वही भगवान्की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइये। वह कथा किस युगमें, किस स्थानपर और किस कारणसे हुई थी ? वेदन्यास श्रीकृष्णद्वैपायनने किसकी प्रेरणासे इस परमहंसोंकी संहिताका निर्माण किया या ? उनके पत्र शकदेवजी तो वड़े भारी योगी और समदर्शी हैं, उनके हृदयमें किसी प्रकारका भेद-भाव नहीं है। वे संसार-निदासे जगकर निरन्तर एकमात्र परमात्मामें ही स्थित रहते हैं। वे इतने छिपे रहते हैं कि साधारण लोगोंको तो वे मूढ़-से ही जान पड़ते हैं । उनकी महिमा तो उनके पिता व्यासजीसे भी अधिक है । क्योंकि व्यासजी जब संन्यासके लिये जाते हुए अपने पुत्रका पीछा कर रहे थे, उस समय जलमें सान करनेवाली स्त्रियोंने नंगे शुकदेवको देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परन्तु वस्त्र पहने हुए व्यासजीको देखकर लजासे कपड़े पहन लिये थे । इस विलक्षण घटनाको देख-कर जब व्यासजीने उन स्त्रियोंसे इसका कारण पृछा,



तव उन्होंने उत्तर दिया कि 'तुम्हारी दृष्टिमें तो अभी स्त्री-पुरुषका भेद बना हुआ है। परन्तु तुम्हारे पुत्रकी शुद्ध दृष्टिमें यह भेद नहीं है। ऐसे महात्मा श्रीशुकदेवजी कुरुजाङ्गल देशमें पागल, गूँगे और मूर्खकी तरह विचरते रहे होंगे। ऐसी दशामें हिस्तिनापुरमें पहुँचनेपर नागरिकोंने उन्हें किस प्रकार पहचाना होगा १ पाण्डवनन्दन राजिष परीक्षित्की इन मौनी शुकदेवजीके साथ वातचीत ही कैसे

हुई होगी, जिसमें यह मागवतसहिता कही गयी १ महाभाग श्रीशुकदेवजी तो ग्रहस्थोंके घरोंको तीर्थस्वरूप बना देनेके लिये उतनी ही देर उनके दरवाजेपर रहते हैं, जितनी देरमें एक गाय दुही जाती है । सूतजी ! इसने सुना है कि अभिमन्युनन्दन परीक्षित् भगवान्के बड़े प्रेमी मक्त थे। उनके अत्यन्त आश्चर्यमय जन्म और कर्मीका भी वर्णन कीजिये । वे तो पाण्डववशके गौरव यदानेवाले सम्राट् थे। उन्होंने भला, किस कारणसे साम्राज्यल्यमीका परित्याग करके गङ्गा तटपर मृत्युपर्यन्त अनदान किया या ? उनके राज्यमें तो किसी प्रकारकी आपत्ति भी नहीं थी । उनके राषु भी अपने भलेके लिये बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखनेकी चौकीको हाय जोड़कर नमस्कार करते थे। जो स्वय बड़े वीर थे और अभी युवावस्थामें ही थे, उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मीको, अपने प्राणीके साथ मला, क्यों छोड़ना चाहा १ जिन छोगोंका जीवन भगवान्के आश्रित है, वे तो समारके परम कल्याण, अम्युदय और समृद्धिके लिये ही जीवन धारण करते हैं, उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता । उनका शरीर तो दूसरीके हितके लिये था, उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया ! हम ऐसा मानते हैं कि वेदवाणीको छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रोंके आप पारदर्शी विद्वान् हैं । सूतजी । इसिलये इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है, वह सब कुपा करके हमें किह्ये ॥ २-१३ ॥

स्तजीने कहा-इस वर्तमान चतुर्युगीके तीसरे युग द्वापरमे महर्पि पराशरके द्वारा सत्यवतीके गर्मसे भगवान्के कलायतार योगिराज व्यासजीका जन्म हुआ । एक दिन वे स्योंदयके समय सरस्वतीके पवित्र जलमें स्नानादि करके एकान्त पवित्र स्थानपर यैठे हुए थे । वे भूत और मविष्यको जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक यी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समयके पेरसे प्रत्येक युगमें धर्मसङ्करता और उसके प्रभावने भौतिक वस्तुओं तथा भावोंका भी शक्ति-हास होता रहता है। ससारके छोग श्रद्धा हीन और शिंक्ररहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्यका ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है । लोगोंकी इस भाग्यहीनताको देखकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टिसे समस्त वर्णों और आश्रमोंका हित कैसे हो, इसपर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चात्रहोंत्र कर्म लोगोका हृदय ग्रुड करनेवाला है । इस दृष्टिसे यहाँका विस्तार करनेके लिये उन्होंने एक ही वेदके चार विभाग कर

दिये । वे विभाग ऋक्, यजु, साम और अथर्के नामसे प्रसिद्ध हैं । इतिहास और पुराणों को पाँचवाँ वेद कहा जाता है । उनमें से ऋग्वेद पैलको, सामवेद जैमिनिको और यजुर्वेद एकमान वैद्याम्पायनको उन्होंने पढाया । ये तीन इन वेदों के स्नातक हुए और अथर्ववेदका अध्ययन दारुण स्वभाववाले सुमन्तु सुनिने किया । इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे । इन ऋषियोंने अपनी-अपनी शासाओं को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया । शिष्य, प्रशिष्य और उनके शिष्यों के द्वारा वेदों की बहुत सी शासाएँ बन गयीं । कम समझवाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान् वेदव्यासने इसल्ये ऐसा विभाग कर दिया कि जिन्हें समरणशक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकें ॥ १४-२४॥

स्त्री, शुद्र और पतित द्विजाति भी तीनों वेदोंके श्रवणके अधिकारी नहीं हैं। इससे वे वेदोक्त कर्मका आचरण करके अपना कल्याण करना नहीं जानते । इस प्रकारसे उन लोगीं का भी क्ल्याण हो सकेगा, ऐसा सोचकर व्यासजीने बड़ी कुपा करके महाभारत इतिहासकी रचना की । शौनकादि ऋषियो । यद्यपि व्यासजी इस मकार अपनी पूरी दास्तिसे सदा-सर्वदा प्राणियोंके कल्याणमें ही लगे रहे, तथापि उनके हृदयको सन्तोप नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन सा हो गया । सरस्वती नदीके पवित्र तटपर एकान्तमे बैठकर धर्मवेत्ता व्यासजी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे-- भैने निष्कपट भावसे ब्रह्मचर्यादि बर्तीका पालन करते हुए येद, गुरुजन और अग्नियोंका सम्मान किया है और उनकी आज्ञाका पालन किया है। महाभारतके वहाने मेंने वेदोंका अर्थ भी सबके लिये सुगम कर दिया है। उसके द्वारा स्त्री, शूद्र आदि भी अपने-अपने धर्म कर्मना शान प्राप्त कर सकते हैं। इतना सब कर चुकनेपर भी मेरा हृदय स्वस्य नहीं है । माळूम होता है कि अभी कुछ करना शेप रह गया है । यद्यपि मेरा ब्रह्मतेज पूर्ण है, फिर भी यह अभाव क्यों खटक रहा है १ अवस्य ही अवतक मैंने भगवान्को प्राप्त करानेवाले धर्मोंका निरूपण नहीं किया है। ये ही धर्म परमहर्सोंको प्रिय हैं और वे ही भगवान्को भी प्रिय हैं। हो न हो, मेरी अपूर्णता का यही बारण है। व्यासदेय इस प्रकार अपनेको अपूर्ण मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रमपर देवर्षि नारदजी आ पहुँचे । नारदजीको आया देख व्यासजी तुरत खड़े हो गये । उन्होंने देवताओंके द्वारा सम्मानित देविषे नारदकी विधिपूर्वक पूजा की ॥ २५-३३ ॥

### पाँचवाँ अध्याय

### भगवान्के यशकीर्तनकी महिमा और देविष नारदजीका पूर्वचरित्र

स्तजी कहते हैं—इसके वाद हाथमें वीणा धारण किये हुए महान् यशस्वी देविर्ष नारदने आरामसे बैठकर अपने पास ही बैठे हुए व्यासजीसे मुसकराते हुए कहा—॥१॥

नारदजीने कहा—न्यासजी! आप तो बड़े भाग्यवान् हैं। आपका शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिन्तनसे सन्तुष्ट हैं न ! अवश्य ही आपकी जिशासा तो मलीमाँति पूर्ण हो गयी है; क्योंकि आपने जो यह महाभारतकी रचना की है, वह बड़ी ही अद्भुत है। अरे, इसमें तो सभी कुछ है। सनातन ब्रह्मतत्त्वको भी (वेदान्तस्त्रोंकी रचनाके द्वारा) आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। इस प्रकार आप कृतकृत्य होनेपर भी कुछ ऐसे दिखलायी पड़ते हैं कि अभी आपको कुछ करना वाकी है और आप मायामुग्ध जीवके समान चिन्तित हो रहे हैं!॥ २-४॥

व्यासजीने कहा--आपने मेरे विषयमें जो कुछ कहा है, वह सव ठीक है। वैसा होनेपर भी मेरा हृदय सन्तुप्ट नहीं है । कुछ कमी खटक रही है । पता नहीं, इसका क्या कारण है । आपका ज्ञान अगाध है । आप साक्षात् व्रह्माजीके मानस-पुत्र हैं। इसलिये मैं आपसे ही यह वात पूछता हूँ। आपने तो पुराणपुरुष भगवान्की उपासना की है । आपसे -भला, क्या छिपा है । आप तो सव गुप्त भेदोंको जानते हैं । आपने उन परमात्माकी उपासना की है, जो प्रकृति और पुरुष दोनोंके स्वामी हैं और असङ्ग रहते हुए ही अपने सङ्कल्पमात्रसे गुणोंके द्वारा संसारकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं । आप सूर्यके समान तीनों लोकोंमें भ्रमण करते रहते हैं और योगवलसे प्राणवायुके समान सबके भीतर रहकर अन्तः करणोंके साक्षी भी हैं। मैं ब्रह्मज्ञानी और वेदज्ञ होनेपर भी, योगानुष्ठान और नियमोंके द्वारा परब्रहा और शब्दब्रहा दोनोंकी पूर्ण प्राप्ति कर लेनेपर भी अशान्त क्यों हूँ ? मुझमें क्या कमी है ? आप कपा करके वतलाइये ॥ ५-७ ॥

नारद्जीने कहा—व्यासजी ! आपने सब कुछ किया, परन्तु भगवान्के निर्मल बशका गायन बहुत ही कम किया । में ऐसा समझता हूँ कि जिस शानसे भगवान् प्रसन्न न हों, वह शान अधूरा है । आपने धर्म आदि पुरुपायोंका जैसा निरूपण किया है, भगवान् श्रीकृष्णकी महिमाका वैसा निरूपण

नहीं किया । जिस वाणीसे--चाहे वह रस-भाव-अलङ्कारादिसे युक्त ही क्यों न हो-जगत्को पवित्र करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णके यशका कभी गायन नहीं होता, वह तो कौओंके लिये उच्छिप्ट फेंकनेके स्थानके समान अपवित्र है। मानसरीवर-में रहनेवाले हंस अथवा ब्रह्मधाममें विहार करनेवाले भगवच्च-रणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते । इसके विपरीत, जिसमें सुन्दर रचना भी नहीं है और जो दूपित शन्दोंसे युक्त भी है, परन्तु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान्के सुयश-सूचक नामोंसे युक्त है, वह वाणी लोगोंके सारे पापोंका नाश कर देनेवाली है; क्योंकि सत्पुरुप ऐसी ही वाणीका श्रवण, गायन और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात् साधन है, यदि भगवान्की भक्तिसे रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती । फिर जो साधन और सिद्धि-दोनों ही दशाओंमें सदा ही अमङ्गलरूप है, वह काम्य कर्म, और जो भगवान्को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहैतुक ( निष्काम ) कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है ? महाभाग्यवान् व्यासजी ! आपकी दृष्टि अमोघ है । आपकी कीर्ति पवित्र है । आप सत्यपरायण एवं हढ़वती हैं। इसलिये अव आप सम्पूर्ण जीवोंको वन्धनसे मुक्त करनेके लिये समाधिके द्वारा अचिन्त्यशक्ति भगवानकी लीलाओंका स्मरण करके प्रेमसे उनका कीर्तन कीजिये । जो मनुष्य भगवान्की लीलाके अतिरिक्त और कुछ कहनेकी इच्छा करता है, वह उस इच्छासे ही निर्मित अनेक नाम और रूपोंके चक्करमें पड़ जाता है। उसकी वृद्धि भेदभावसे भर जाती है। जैसे हवाके झकोरोंसे डगमगाती हुई डोंगीको कहीं भी ठहरनेकी ठौर नहीं मिलती, वैसे ही उसकी चञ्चल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती । संसारी लोग तो स्वभाव-से ही विपयोंमें फँसे हुए हैं । धर्मके नामपर आपने उन्हें निन्दित (पशुहिंसायुक्त) सकाम कर्म करनेकी भी आजा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई; क्योंकि मूर्खलोग आपके बचनों से ही पूर्वोक्त निन्दित कर्मको ही धर्म मानकर-प्वही मुख्य धर्म है'-ऐसा निश्चय करके उसका निपेध करनेवाले वचनोंको ठीक नहीं मानते । भगवान् अनन्त हैं । कोई विचारवान् ज्ञानी पुरुप ही संसारकी ओरसे निवृत्त होकर उनके स्वरूप-भूत परमानन्दका अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग

भा० अं० २५—

पारमार्थिक बुद्धिसे रहित हैं और गुणोंके द्वारा नचाये जा रहे हैं, उनके कल्याणके लिये ही आप भगवान्की लीलाओंका सर्वसाधारणके हिसकी दृष्टिसे वर्णन कीजिये ! इन लीलाओं के श्रवण और कीर्तनसे वे भी अन्तर्मुख होकर भगवद्रसका अनुभव करने लगेंगे। जो लोग अपने धर्मका परित्याग करके भगवान्के श्रीचरणकमलींका भजन सेवन करते हैं-भजन परिपक्त हो जानेपर तो बात ही क्या है-यदि भजन परिपक्त होनेके पहले ही, वे भजन छोड़ दें या मर जायँ तो क्या कहीं भी उनका कोई अमझल हो सकता है ? उस थोड़े-से भजनसे भी उनका कल्याण हो जाना निश्चित है। परन्त जो भगवान्का भजन नहीं करते और केवल खधर्मका पालन करते हैं, उन्हें क्या लाभ है ? बुद्धिमान् मनुष्यको चाहिये कि वह उसी वस्तुकी प्राप्तिके लिये प्रयत करे, जो तिनकेसे लेरर ब्रह्मापर्यन्त समस्त ऊँची नीची थोनियोंमे कर्मों के फल्खरूप आने-जानेपर भी स्वय प्राप्त नहीं होती । एसारके विषय सुख तो, जैसे विना चेष्टाके दु.स मिलते हैं वैसे ही, कर्मके पलरूपमे अथवा समयके पेरसे सबको सर्वत्र स्वभावसे ही मिल जाते है। व्यासजी! जो मगवान् श्रीकृष्णके चरणारविन्दका सेवक है, वह भजन न करनेवाले कर्मी मनुष्योंके समान दैवात् कभी बुरा भाव हो जानेपर भी जन्म-मृत्युमय ससारमें नहीं आता । वह भगवान्के चरण कमलोंके आलिङ्गनका सारण करके उसके रसाखादनमें डूबा रहता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिये उसे पुन ससारकी प्राप्ति नहीं होती । जिनसे जगत्की उत्पत्ति, रिथति और प्रलय होते हैं, वे भगवान् ही इस विस्वके रूपमें भी हैं। ऐसा होनेपर भी वे इससे विलक्षण हैं। इस बातको आप स्वय जानते है, पिर भी याद दिलानेके लिये मेने आपको सकेतमान कर दिया है। व्यासजी । आपकी दृष्टि अमोघ है, आप इस वातको जानिये कि आप पुरुषोत्तम मगवान्के कलवतार है। आपने अजन्मा होकर भी जगत्के कल्याणके लिये जन्म ग्रहण किया है, इसलिये आप विदेशहरूपसे भगवान्की लीलाओंका कीर्तन कीजिये।विद्वानींने इस बातका निरूपण किया है कि मनुप्यकी तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, खाध्याय, ज्ञान औरदानका एकमात्र प्रयोजन यही है— उनकी सफलता इसीमें है कि भगवान्

श्रीकृष्णके गुणों और लीलाओंका वर्णन किया जाय ॥८-२२॥

व्यासजी । पिछले करूपमें अपने पूर्वजीवनमें मैं वेदवादी ब्राह्मणों भी एक दासीका लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतुमें एक स्थानपर चातुर्मास्य वर रहे थे। बचपनमें ही मैं उनकी सेवामे नियुक्त कर दिया गया था। में यद्यपि पालक या, भिर भी किसी प्रकारकी चञ्चलता नहीं करता था, जितेन्द्रिय या, रोल क्दसे दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता या। मैं नोलता भी बहुत कम या। मेरे इस शील स्वभावको देखकर और मेरी सेवासे प्रसन्न होकर समदर्शी होनेपर भी उन मुनियोंने मेरे ऊपर अत्यन्त अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बरतनोंमें लगा हुआ जूठन में एक नार खा लिया करता या । इससे मेरे सारे पाप धुल गये । इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे, उसीमें मेरी भी रुचि हो गयी | उन्हींके पास रहकर मैं प्रतिदिन उनकी कृपासे भगवान्की मधुर मनोहर लीला-क्याएँ सुना करता । वे बड़े प्रेमसे प्रतिदिन भगवान्की लीला गाया करते थे । में बड़ी श्रद्धासे ध्यानपूर्वक उस गायनका एक एक पद श्रवण करता । इससे, जिनकी कीर्ति और जिनकी लीत्म बड़ी ही प्रेममयी है, उन भगवान्में मेरी रुचि हो गयी। व्यासजी! जब भगवान्में मेरी रुचि हो गयी, तब उन प्रेममयी कीर्तिवाले प्रभुमें मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गयी। उस बुद्धिसे मै इस सम्पूर्ण सत् और असत्रूप जगत्को अपने परब्रहा स्वरूप आत्मामें मायाचे कल्पित देखने छगा। इस प्रकार भगवान्के जिस निर्मल यशका सकीर्तन वे महात्मा लोग करते थे, उसका नित्य निरन्तर अवण करते करते वर्षा और शरद-ये दो ऋतुएँ बीत गयीं । इतने ही दिनोंमें रजोगुण और तमोगुणको नाश करनेवाली भक्तिका मेरे हृदयमें प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी या, विनयी या, उन लोगोंकी सेवासे मेरे पाप नष्ट हो चुके थे, मेरे हृदयमे श्रद्धा थी, इद्रियोंमें स्वम या एव शरीर, वाणी और मनसे में उनका आज्ञाकारी था । उन दीनदयालु ऋषियोंको मुझ बालकपर बड़ी दया आयी। वहाँचे जाते समय उन्होंने मुझे भगवत् शरणागतिरूप उस गुह्यतम ज्ञानका उपदेश किया, जिसे साक्षात् भगवान्ने ही गीतादिमे अपनी



प्राप्तिका मुख्य उपाय वतलाया है । उस उपदेशसे ही जगत्के निर्माता भगवान श्रीकृष्णकी मायाके प्रभावको मैं जान सका, जिसके जान लेनेपर उनके परमपदकी प्राप्ति हो जाती है ॥ २३–३१ ॥

व्यासजी ! पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णके प्रति समस्त कर्मोंको समर्पित कर देना ही संसारके तीनों तापोंकी एकमात्र . ओषि है, यह वात मैंने आपको वतला दी । व्रतधारियोंमें श्रेष्ठ व्यासजी ! प्राणियोंको जिन पदार्थोंके सेवनसे जो रोग हो जाते हैं, साधारणतया उन पदार्थोंके सेवनसे उन रोगोंकी निवृत्ति नहीं होती । परन्तु यदि उन्हींका चिकित्साविधिके अनुसार किया जाय तो क्या वे ही उन रोगोंको दूर नहीं कर सकते ? इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्योंको जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रमें डालनेवाले हैं, तथापि जब वे भगवानको समर्पित कर दिये जाते हैं तो उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है । वे वन्धनके कारण नहीं होते । इस लोकमें जो शास्त्रविहित कर्म भगवान्की प्रसन्नताके लिये किये जाते हैं, उन्हींसे पराभक्तियुक्त ज्ञानकी प्राप्ति होती है, जिस अवस्थामें कि भगवान्की आज्ञाके अनुसार कर्म करते हुए लोग वार-वार भगवान् श्रीकृष्णके गुण और नामोंका कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। 'भगवान् श्रीवासुदेवको नमस्कार है। हम उनका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सङ्कर्षणको भी नमस्कार हैं -- इस प्रकार जो पुरुप चतुर्व्यूहरूपी भगवन्मूर्तियोंके नामद्वारा प्राकृत-मूर्तिरहित अप्राक्तत मन्त्रमूर्ति भगवान् यज्ञपुरुषका पूजन करता है, उसीका ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। व्यासजी! जव मैंने भगवान्की आज्ञाका इस प्रकार पालन किया, तय इस वातको जानकर भगवान् श्रीकृष्णने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भावरूपा प्रेमाभक्तिका दान किया। व्यासजी! आपका ज्ञान पूर्ण है; आप भगवान्की ही कीर्तिका, उनकी प्रेममयी लीलाका वर्णन कीजिये। उसीसे वड़े-वड़े ज्ञानियोंकी भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुःखोंके द्वारा रींदे जा रहे हैं, उनके दुःखकी शान्ति इसीसे हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है ॥ ३२-४० ॥

#### छठा अध्याय

### नारदजीके पूर्वचरित्रका शेप भाग

श्रीसूतजीने कहा —शौनकजी ! देवर्षि नारदने जब इस प्रकार अपने जन्म और साधनाकी वात सुनायी, तब सत्यवतीनन्दन भगवान् श्रीव्यासजीने उनसे फिर यह प्रश्न किया ॥ १॥

श्रीव्यासजीने पूछा—नारदजी! जब आपको शानोपदेश करनेवाले महात्मागण चले गये, तब आपने क्या किया ? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी । नारदजी! आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्युके समय आपने किस विधिसे अपने शरीरका परित्याग किया? देवर्षे! काल तो सभी वस्तुओंको नष्ट कर देता है; उसने आपकी इस पूर्वकल्पकी स्मृतिका कैसे नाश नहीं किया १॥ २-४॥

श्रीनारद्जीने कहा—मुझे ज्ञानोपदेश करनेवाले महात्मागण जब चले गये, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया—यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँका इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे गवाँर और तीसरे दासी थी। वह और तो कुछ कर नहीं सकती थी, परन्तु मेरे प्रति उसकी बड़ी ममता थी, वह मेरे प्रति स्नेहके वन्धनसे वाँधी हुई थी। मेरे भी उसके सिवा कोई सहारा नहीं था। वह मेरे योग क्षेमकी चिन्ता तो

नहुत करती थी, परन्तु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। इस विषयमें किसीका कुछ भी यह नहीं है। जैसे कठपुतली नन्यों इन्छाके अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा ससार इश्वरके अधीन है। में अपनी मॉके स्नेह बन्धनमें बंधकर उस ब्राह्मणोकी बस्तीमें ही रहा। मेरी अवस्था केवल पॉच वर्षकी थी, मुझे दिशा, देश और कालके सम्बन्धमें कुछ भी शात नहीं था। एक दिनकी जात है, मेरी मॉ गौ दुइनेके लिये रातके समय घरसे बाहर निकली। रास्तेमें उसके पैरसे सॉप छू गया, उसने उस बेचारीको डस लिया। उस सॉपका क्या दोप, कालकी ऐसी ही प्रेरणा थी। उस समय मुझे कोई दु रा नहीं हुआ। मेने समझा मक्तोका मङ्गल चाहनेवाले भगवान्या यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद में उत्तर दिनाकी ओर चल पड़ा। ५-१०॥

वहाँसे चलनेपर मार्गमें मुझे अने में धन धान्यसे सम्पन्न देश, शहर, गाँव और अहीरोंकी चलती भिरती बस्तियाँ, साने, सेड़े, नदी और पर्वतों के तटके पड़ाब, वाटिकाएँ, वन उपवन और रग बिरगी धातुओंसे युक्त विचित्र पर्वत दिखायी पड़े । कहीं-वहीं उड़े सुन्दर सुन्दर जगली इक्ष थे। जिनकी गड़ी गड़ी शाखाएँ हाथियोंने तोड़ डाली यीं । शीतल नलसे भरे हुए जलाशय, जिनम देवताओं के काममे आनेवाले कमल थे, उनपर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुजार कर रहे थे, यह सत्र देखता हुआ में आगे बढा। में अकेला ही था। इतना बड़ा मार्ग तै करनेपर मैंने एक घोर गहन जगल देखा। उसमे नल, गॅस, सेंठा, कुरा, कीचक आदि लगे हुए थे । उसकी लगाई चौड़ाई भी वहत थी और वह साँप, उहन, स्यार आदि भयद्वर जीवोंका घर हो रहा था। देखनेमें वड़ा भयावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इन्द्रियाँ शिथिल हो गर्यों। मुझे बड़े जोरनी प्यास लगी, भूखा तो था ही । वहाँ एक नदी मिली। उसके कुण्डमे मैने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गयी। वह घोर जगल विल्कुल सूना था। उसमें एक पीपलके नीचे आसन लगाकर में बैठ गया । उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना या, हृदयमें रहनेवाले परमात्माके उसी खरूपका में मन ही मन ध्यान करने लगा । मेरा दृदय पहलेसे ही प्रेमभावसे विवश था । भगवान्के चरणकमलोंना ध्यान करते ही भगवत् प्राप्तिकी उत्कट लाल्सासे मेरे नेत्रोंमें ऑसू भर आये और मेरे हृदयमे धीरे धीरे भगवान् प्रकट हो गये। व्यास्त्री! उस समय प्रेमभावके अत्यन्त उद्रेक्से मेरा रोम-रोम पुलिक्त हो उठा। हृदय अत्यन्त शान्त और शीतल हो गया। उस आनन्दकी नाटमे में ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और उनका तिनक भी भान न रहा। इसके बाद ही भगवान् अन्तर्धान हो गये। भगवान्का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शाकोंका नाश करनेवाला और मनको अत्यन्त प्रिय लगनेवाला था। सहसा उसे न देल में बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसनसे उठ खड़ा हुआ। ११-१९॥

मैने उस खरूपका दर्शन फिर करना चाहा, किन्तु मनको हृदयमें समाहित करके बार-वार दर्शनकी चेण करनेपर भी में उसे नहीं देख सभा । मे अनुसके समान आतुर हो उठा, परन्तु प्रयत्न करता ही रहा । इस प्रकार एकान्त जगलमें मुझे प्रयत्न करते देख स्वय भगवान्ने, जो वाणीके विषय नहीं हैं, बड़ी गम्भीर और मधुर वाणीसे मेरे शोकको शान्त करते हुए-से कहा-'रोद है कि इस जन्ममे तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते । जिनकी वासनाएँ पूर्णतया शान्त नहीं हो गयी हैं, जिनका हृदय विशुद्ध नहीं हुआ है, उन अधकचरे योगियोंको मेरा दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है । तुम निष्पाप हो, इसलिये तुम्हें एक धार दर्शन दे दिया गया है-जिससे मुझे प्राप्त करनेकी अभिलापा तुम्हारे हृदयमें विशेषरूपसे जायत् हो । जिस साधकके हृदयमें मुझे प्राप्त करनेकी लालमा जग जाती है, वह क्रमश दूसरे विषयोंकी समस्त कामनाओं को त्याग देता है । तुमने थोड़े ही दिनींतक महात्माओं की सेवा की है। इसी के प्रभावसे तुम्हारे हृदयमें मुझे प्राप्त करनेका दृढ निश्चय हुआ है । अब इस निन्दनीय प्राकृत दारीरको छोड़कर तुम मेरे निज जनोंमे—दिव्य शरीरवाले पार्पदोंमे आ जाओंगे । यह जो मुझे प्राप्त करनेका तुम्हारा दृढ निश्चय है, यह कभी किसी भी प्रकारसे टूटेगा नहीं। यहाँतक कि समस्त सृष्टिका प्रलय हो जानेपर भी मेरी कृपासे तुम्हें इस शरीरको सारी समृति वनी रहेगी-इतना कहकर वे महान् परमात्मा चुप हो गये । उस समय उन सर्वनियामक परमात्माको में अपनी आँखोंसे देख न सका । केवल उनकी आकाशवाणी ही सुनी । उनकी इस कृपाका अनुभव कर मैंने उन महान्से भी महत्तम भगवान्को सिर झकाकर प्रणाम विया । तभीसे में रुजा सकोच छोड़कर मगवानुके अत्यन्त रहस्यमय और मङ्गलमय मधुर नामी और लीलाओंका कीर्तन और स्मरण करने लगा । स्पृहा और मद-मत्तर मेरे हृदयसे पहले ही निवृत्त हो चुके थे, अब में आनन्दसे कालकी प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वीपर विचरने लगा ॥ २०—२७॥

व्यासजी ! इस प्रकार भगवान्की कृपासे मेरा हृदय गुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गयी और मैं श्रीकृष्णपरायण हो गया । कुछ समय वाद, जैसे एकाएक विजली कींध जाती है, वेसे ही अपने समयपर मेरी मृत्यु आयी । प्रारन्ध-कर्मके समाप्त हो जानेसे मेरा पाञ्चभौतिक शरीर मुझसे अलग हो गया और भगवान्की इच्छासे मुझे अत्यन्त दिव्य भागवत (भगवान्के पार्पदका ) शरीर प्राप्त करनेका अबसर मिल गया । कल्पके अन्तमें जिस समय भगवान् नारायण एकार्णव ( प्रलयके जल ) में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदयमें शयन करनेकी इच्छासे इस सारी सृष्टिको समेटकर ब्रह्माजी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वासके साय में भी उनके हृदयमें प्रवेश कर गया। एक हजार चतुर्युगी वीत जानेपर जव ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करनेकी इच्छा की, तव उनकी इन्द्रियोंसे मरीचि आदि ऋषियोंके साथ में भी प्रकट हो गया । तभीसे में भगवान्की कृपासे वैकुण्ठादिमें और तीनों लोकोंमें वाहर और भीतर विचरण किया करता हूँ, कहीं भी मुझे रुकावट नहीं है। भगवान्का भजन, जो मेरे जीवनका वत है, अखण्डरूपसे चलता रहता है। मेरी यह वीणा भगवान्की दी हुई है। यह स्वररूप ब्रह्मसे विभूपित है। इसपर भगवान्की लीलाओं-

की तान छेड़कर में उनका गायन करता रहता हूँ और संसारमें सर्वत्र विचरता हूँ । जव मैं उनकी छीछाओंका गायन करने लगता हूँ तव वे प्रभु, जिनके चरणकमल समस्त तीर्थोंके उद्गमस्यान हैं और जिनका यशोगायन मुझे वहृत ही प्रिय लगता है, बुलाये हुएकी तरह तुरंत मेरे हृदयमें आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगोंका चित्त वार-वार विपय-भोगोंकी कामनासे आतुर हो रहा है, उनके लिये भगवान्की लीलाओंका यह कीर्तन संसार-सागरसे पार जानेका जहाज है, यह मेरा अपना अनुभव है। जो हृदय कामना और लोभसे वार-वार विंधता रहता है, वह यम-नियमादि अप्टाङ्क योगमार्गसे वैसी शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता, जैसी भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंके श्रवण-कीर्तनरूप भजनसे प्राप्त होती है । व्यासजी ! आप निष्पाप हैं । आपने मुझसे जो कुछ पूछा या, वह सब अपने जन्म और साधनाका रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टिका उपाय मैंने यतला दिया ॥ २८-३७ ॥

श्रीसृतजीने कहा—शौनकादि ऋषियो ! देविर्षे नारदने व्यासजीसे इस प्रकार कहकर जानेकी अनुमति ली और वीणा वजाते हुए स्वच्छन्द विचरण करनेके लिये वे चल पड़े। ये देविर्षे नारद धन्य हैं। इनका जीवन एक आश्चर्य है। क्योंकि वीणाकी तानके साथ भगवान्की कीर्तिका गायन करते हुए ये मस्त रहते हैं और इस त्रिताप-तप्त संसारको सदा शान्ति-दान करते रहते हैं। १३८-३९॥

# सातवाँ अध्याय

## अश्वत्थामाके द्वारा द्रौपदीके पुत्रोंका मारा जाना और अर्जुनके द्वारा अश्वत्थामाका मान-मर्दन

शौनकजीने पूछा—सूतजी! नारदजीके चले जानेपर भगवान् वेदव्यासने क्या किया ? वे एक तो स्वयं पूर्णज्ञानी थे और दूसरे उन्होंने देवर्षि नारदका अभिप्राय भी सुन लिया था ॥ १ ॥

सूतजीने कहा—ब्रह्मनदी सरस्वतीके पश्चिम तटपर शम्याप्रास नामका एक आश्रम है। वहाँ ऋषियोंके यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यासजीका अपना आश्रम है। उसके चारों ओर वेरका सुन्दर वन है। उस आश्रममें वैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मनको समाहित किया। उनका मन निर्मल तो था ही। भक्तियोगके द्वारा वह पूर्णतया अन्तर्मुख और एकाग्र हो गया । इस अवस्थामें उन्होंने आदिपुरुप परमात्मा और उनके आश्रयसे रहनेवाली मायाको देखा । इसी मायासे मोहित होकर यह जीव तीनों गुणोंसे अतीत होनेपर भी अपनेको त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यताके कारण होनेवाले अनयोंको भोगता है । इस अनर्थकी ज्ञान्तिका साझात् स्थान है—केवल भगवान्का भक्तियोग । परन्तु संसारके लोग इस वातको नहीं जानते । यही समझकर उन्होंने इस परमहंसोंकी संहिता श्रीमद्भागवतकी रचना की । इसके श्रवणमात्रसे पुरुपोत्तम भगवान् श्रीकृष्णके प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है,

जिससे जीवके शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत-सहिताका निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्तिपरायण पुत्र श्रीशुक्देवजीको पढाया ॥२-८॥



शौनकजीने पूछा—श्रीशुकदेवनी तो अत्यन्त निवृत्तिपरायण हैं। उहे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है। वे सदा आ मामें ही रमण करते हैं। किर उहींने क्लिलेये इस विशाल अन्यका अध्ययन किया ॥ ९॥

सृतजीने कहा—जो शेग शानी हैं, जिनकी अविदाक्षी गाँठ खुल गयी है और जो सदा आत्मामें ही रमण करनेवाले हैं, वे भी भगवान्त्री हेतुरिहत मिक किया करते हैं। भगवान् के गुण ही ऐसे मधुर हैं, जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। पिर श्रीणुकदेवजी तो भगवान्के मक्तोंके अत्यन्त प्रिय और स्वय भगवान् वेदव्यासके पुत्र हैं। उनमें जामसे ही भगवद्गिका निवास है। भगवान्के गुणोंने उनके हृदयको अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशास अन्यका अध्ययन किया।। १०११।।

शौनकजी। अब में राजिंध परिक्षित्के जन्म, कर्म और मोक्षकी तथा पाण्डवेंकि स्वर्गारोहणकी कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हींसे भगवान् श्रीकृष्णकी अनेको कथाओंका उदय होता है। जिस समय महाभारत-युद्धमें कौरव और पाण्डव दोनों पक्षोंके बहुत-से चीर चीरगितको प्राप्त हो चुके थे और मीमसेनकी गदाके प्रहारसे दुर्योधनकी जॉब दूट चुकी थी, तब अस्वत्यामाने अपने स्वामी दुर्योधनका प्रियं कार्य समझ

कर द्रौपदीके सोते हुए पुत्रोंके सिर काट डाले, यदापि दुर्योधनके लिये भी यह घटना अपिय ही सिद्ध हुई, ऐसे नीच वर्मकी सभी निन्दा करते हैं। जब उन वर्मोंकी माता द्रीपदीको यह बात मान्द्रम हुइ तो उसको असह्य पीड़ा हुई, और वह ऑसींचे ऑसू वहाती हुई विलाप करने लगी। उसको सान्त्वना देते हुए अर्जुनने ४हा—कल्याणि । तुम धेर्ष धारण करो । में तुम्हारा शोक उस समय दूर कहँगा। जव उस आवतायीक ब्राह्मणाधमका सिर् गाण्डीव घतुपके बार्णीसे काटकर दुम्हें ला दूँगा और पुत्रींनी अन्त्येष्टि-क्रिया होनेके बाद तुम उसपर पैर रखकर स्नान करोगी । अर्नुनने इन मीठी और निचित्र वार्तीं हीपदीको सान्त्वना दी और अपने मित्र भगवान् श्रीकृष्णकी सलाइसे उन्हें सार्राय बनाकर क्लच धारण कर और गाण्डीव धनुपको लेकर वे स्वपर सवार हुए तया गुरुपुत अश्वयामारे पीछे दौड पड़े। बन्चोंकी हत्यांचे अश्वत्यामाना मन भी उद्भिन्न हो गया या। जब उसने दूरते ही देखा कि अर्नुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तर वह अपने प्राणोंनी रक्षाके छिये पृथ्वीपर जहाँतक भाग सकता था, घद्र से भयभीत स्वकी माँति भागता रहा । जब उसने देखा कि मेरे रयके धोड़े यक गये हैं और में विल्कुल अरेला हूँ, तब उसने अपनरो वचानेके लिये एकमात्र ब्रह्मास्त्रके प्रयागको ही ठीव समक्षा । यत्रावे उसे ब्रह्मास्त्रको लीटानेकी विधि मारूम न यी, फिर भी प्राण सङ्घट देखकर उसने जाचमन किया और ध्यानस्य होकर ब्रह्मास्त्रका प्रयोग वर ही तो दिया। उस अखसे सम दिखाओं में एक बड़ा प्रचण्ड तेज फैल गया । अर्जुनने देखा कि अब ता भेरे प्राणीपर ही आ बनी है। तब उ हीने श्रीकृष्णसे प्रार्पना की॥ १२--२१॥

अर्जुनने कहा—श्रीकृष्ण । तुम सिन्चदानन्दस्वरूप परमात्मा हो । तुम्हारी शक्ति अनन्त है । तुम्हीं भक्तिको अभय देनवाले हो । जो सम्राद्धी धधकती हुइ आगर्मे जल रहे हैं, उन जीवोंको उससे उबारनेवाले एकमात्र तुम्ही

<sup>\*</sup> आग लगानेवाला, जहर देनेवाला, बुरी नीयतसे हायमें शुख प्रदेश करनेवाला, धन लुटनेवाला, खेत और सीरों छीनने वाला—ये छ 'आहतायी' कहलाते हैं।

<sup>†</sup> शिवमक विशुन्माली दैरवको जब सर्थने हरा दिया, तब स्वंपर कोषित होकर मगवान् रुद्ध निश्क द्वाथमें छैकर उनकी और दीड़े। उस समय स्यं भागते मागने पृथ्वीपर काशीमें आकर गिरे, इसीसे वहाँ उनका 'लोलाकं' नाम पडा।



## व्यास-शुकदेव

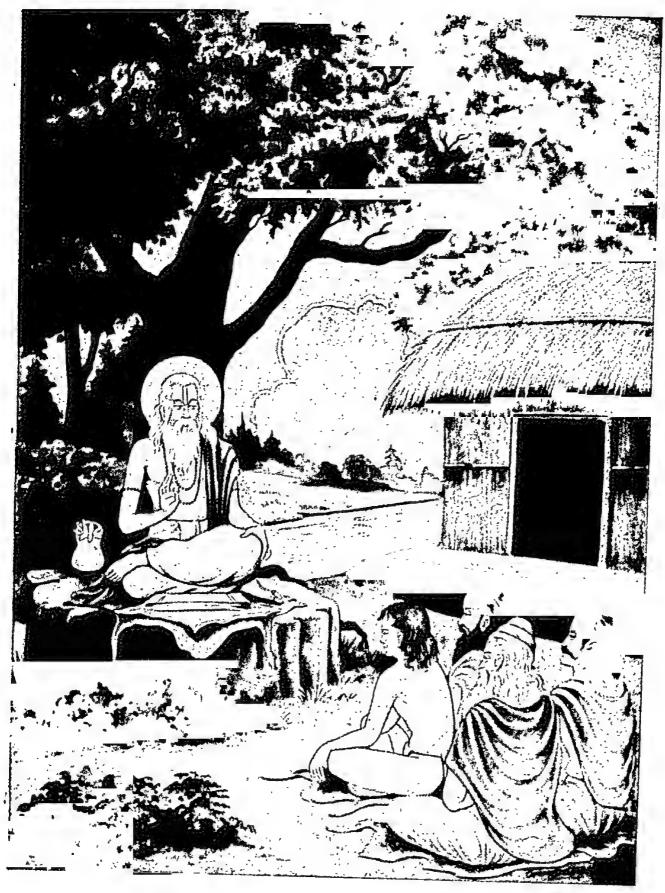

श्रीशुकदेव मुनि भगवान् न्यासदेवसं भागवत पढ़ रहे हैं।

हो। तुम प्रकृतिसे परे रहनेवाले आदिपुरुष साक्षात् परमेश्वर हो। अपनी चित्-शक्ति (स्वरूप-शक्ति) से बहिरङ्ग एवं त्रिगुणमयी मायाको दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूपमें स्थित हो। वही तुम अपनी कृपाशक्तिसे माया-मोहित् जीवोंके लिये धर्मादिरूप परम कल्याणका विधान करते रहते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वीका भार हरण करनेके लिये और तुम्हारे अनन्य-प्रेमी भक्तजनोंके निरन्तर स्मरण-ध्यान करनेके लिये है। स्वयम्प्रकाशस्वरूप श्रीकृष्ण! यह भयङ्कर तेज सब ओरसे मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँसे क्यों आ रहा है—इसका मुझे विल्कुल पता नहीं है!।। २२—२६।।

भगवान्ने कहा—अर्जुन! यह अश्वत्थामाका चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण-सङ्कट उपस्थित होनेसें उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परन्तु वह इस अस्त्रको लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्रमें इसको दया देनेकी शक्ति नहीं है। तुम तो शस्त्रास्त्र-विद्याको भली-भाँति जानते ही हो, ब्रह्मास्त्रके तेजसे ही इस ब्रह्मास्त्रकी प्रचण्ड आगको बुझा दो॥ २७-२८॥

सृतजीने कहा -- अर्जुन विपक्षी वीरोंको मारनेमें बड़े प्रवीण थे । भगवानकी वात सुनकर उन्होंने आन्वमन किया और भगवान्की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्रके निवारणके लिये ब्रह्मास्त्रका ही प्रयोग किया । उन दोनों ब्रह्मास्त्रोंके तेज सूर्य और अभिके समान आपसमें टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गये और बढ़ने लगे । तीनों लोकोंको जलानेवाली उन दोनों अस्त्रोंकी वढ़ी हुई लपटोंसे प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय-कालकी सांवर्तक आग है । उस आगसे प्रजाका और लोकों-का नाश होते देखकर भगवानकी अनुमितसे अर्जुनने उन दोनोंको ही लौटा लिया । अर्जुनकी आँखें क्रोधसे लाल-लाल हो रही थीं । उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामाको पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सीसे पशुको वाँघ ले, वैसे ही वाँघ लिया । अश्वत्यामाको बलपूर्वक बाँधकर अर्जुनने जब शिविर-की ओर ले जाना चाहा, तव उनसे कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णने कुपित होकर कहा- अर्जुन ! इस ब्राह्मणाधमको छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो । इसने रातमें सोये हुए निरपराध वालकोंकी हत्या की है । यद्यपि नियम तो यह है कि धर्मवेत्ता पुरुप असावधान, मतवाले, पागल, सोये हुए, वालक, स्त्री, मूर्ख, शरणागत, रयहीन और भयभीत शत्रुको कभी नहीं मारते । परन्तु जो दुष्ट और कूर पुरुष दूसरोंको मारकर अपने प्राणोंका पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिये कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदतको लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापोंके कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तमने द्रौपदीसे प्रतिज्ञा की थी कि 'मानवती! जिसने तुम्हारे पुत्रोंका वध किया है, उसका सिर में उतार लाऊँगा।' इस पापी कुलाङ्कार आततायीने अपने स्वजनोंका वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधनको भी दुःख पहुँचाया है। इसलिये अर्जुन! इसे मार ही डालो।' भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनके धर्मकी परीक्षा लेनेके लिये इस प्रकार प्रेरणा की, परन्तु अर्जुनका हृदय महान् था। यद्यपि अश्वत्थामाने उनके पुत्रोंकी हत्या की थी, फिर भी अर्जुनके मनमें गुरुपुत्रको मारनेकी इच्छा नहीं हुई॥ २९—४०॥

इसके बाद अपने मित्र और सारिय श्रीकृष्णके साथ वे अपने युद्ध-शिविरमें पहुँचे । वहाँ अपने मृत पुत्रोंके लिये शोक करती हुई द्रौपदीको उसे सौंप दिया । द्रौपदीने देखा कि अश्वत्थामा पशुकी तरह वाँघकर लाया गया है। निन्दित कर्म करनेके कारण उसका मुख नीचेकी ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करनेवाले गुरुपुत्र अश्वत्यामाको इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदीका कोमल हृदय कृपासे भर आया और उसने अश्वत्यामाको नमस्कार किया। गुरुपुत्रका इस प्रकार वाँधकर लाया जाना सती द्रौपदीको सहन नहीं हुआ । उसने कहा-'छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो । ये ब्राह्मण हैं । हम लोगोंके अत्यन्त पूजनीय हैं । जिनकी कृपासे आपने रहस्यके साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहारके साथ सम्पूर्ण शस्त्रास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्रके रूपमें आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्घाङ्गिनी ऋपी अपने वीर पुत्रकी ममतासे ही अपने पतिका अनुगमन नहीं कर सकीं, वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान् आर्यपुत्र ! आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं । जिस गुरुवंशकी नित्य पूजा और वन्दना करनी चाहिये, उसीको व्यथा पहुँचाना आपके योग्य कार्य नहीं है । जैसे अपने वच्चोंके मर जानेसे में दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आँखोंसे वार-वार आँस् निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोवें ! जो उच्छृद्वल राजा अपने कुकुत्योंसे ब्राह्मणकुलको कुपित कर देते हैं, वे अपने परिवारके साथ उस शोकग्रस्त ब्राह्मण-कुलकी कोधामिमें भस हो जाते हैंग ॥ ४१-४८ ॥

स्तजीने कहा—शौनकादि ऋषियो ! द्रौपदीकी वात धर्म और न्यायके अनुकूल थी । उसमे कपट नहीं था, करुणा और समता थी । अतएव राजा युधिष्ठिरने रानीके इन हितमरे श्रेष्ठ वचनोंका अभिनन्दन किया । साय ही नकुल, सहदेव, सात्यिक, अर्जुन, स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण और वहाँपर उपिथत सभी नर-नारियोंने भी द्रौपदीकी वातका समर्थन किया । उस समय कोधित होकर भीमसेनने कहा—जिसने सोते हुए बच्चोंको न अपने लिये और न अपने स्वामीके लिये, बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है । भगवान् श्रीकृष्णने द्रौपदी और भीमसेन-की वात सुनकर और अर्जुनयी ओर देखकर कुछ हँसते हुए से कहा ॥ ४९-५२ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'पितत ब्राह्मणका भी वध नहीं करना चाहिये' और 'आततायीको मारना ही चाहिये'—शास्त्रोंमे मैने ही ये दोनों वाते कही हैं। इसिल्ये मेरी दोनों आज्ञाओंका पालन करो । तुमने द्रीपदीको सान्तवना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो; साथ दी भीमसेनकी, द्रीपदीकी और मेरी इच्छा भी पूर्ण करो॥ ५३-५४॥

सूतजीने कहा—अर्जुन भगवान्के हृदयकी बात तुरंत ताड़ गये और उन्होंने अपनी तल्यारसे अश्वस्थामाके सिरकी मणि उसके वालोंके साथ उतार ली। वालकोंकी हत्या करनेसे वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और



ब्रह्मतेजसे भी रहित हो गया । इसके बाद उन्होंने रस्तीका बन्धन खोलकर उसे शिविरसे निकाल दिया । पतित ब्राह्मणों- को भी मारा नहीं जाता । उनके लिये तो यही फाँसीकी सजा है कि उनका सिर मूँड दिया जाय, धन छीन लिया जाय और उन्हें उनके घरसे निकाल दिया जाय । पुत्रोंकी मृत्युसे द्रौपदी और पाण्डव सभी शोकातुर हो रहे थे अब उन्होंने अपने मरे हुए माई-बन्धुऑकी दाहादि अन्त्येष्टि किया की ॥ ५५-५८॥

### आठवाँ अध्याय

## गर्भमें परीक्षित्की रक्षा, कुन्तीके द्वारा भगवान्की स्तुति और युधिष्टिरका शोक

स्तजीने कहा—इसके बाद पाण्डव जलाङालिके इच्छुक मरे हुए स्वजनोंका तर्पण करनेके लिये लियोंको आगे करके मगवान् श्रीकृष्णके साथ गङ्गातटपर गये। वहाँ उन लोगोंने सबको जलदान दिया और उनके गुणोंका स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदनन्तर भगवान्के चरण-कमलोंकी धृलिसे पवित्र गङ्गाजलमें पुनः स्नान किया। वहाँ अपने भाइयोंके साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्रशोकसे व्याकुल गान्धारी, कुन्ती और द्रौपदी—सब बैठकर मरे हुए स्वजनोंके लिये शोक करने लगे। भगवान् श्रीकृष्णने धौम्यादि मुनियोंके साथ उनको सान्त्वना दी और नाना प्रकारकी युक्तियों तथा इप्रान्तोंके द्रारा

समझाया कि संसारके सभी प्राणी कालके अधीन हैं। मौतसे किसीको कोई यचा नहीं सकता—आदि ॥ १-४॥

इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने अजातशत्रु महाराज युधिष्टिरको उनका वह राज्य, जो धूर्तोने छलसे छीन लिया या, वापिस दिलाया, द्रौपदीके केशोंका स्पर्श किये जानेसे जिनकी आयु क्षीण हो गयी थी, उन दुष्ट राजाओंका वध कराया और साय ही युधिष्टिरके द्वारा उत्तम सामग्रियोंसे तथा पुरोहितोंसे तीन अश्वमेध यज्ञ कराये। इस प्रनार युधिष्टिरके पवित्र यशको सौ यश करनेवाले इन्द्रके यशकी तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने. वहाँसे जानेका विचार किया। उन्होंने इसके लिये पाण्डवेंसि विदा ली और व्यास आदि बाह्मणोंका सत्कार किया। उन लोगोंने भी भगवान्का बड़ा ही सम्मान किया। तदनन्तर सात्यिक और उद्धवके साथ द्वारका जानेके लिये वे रथपर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भयसे विह्वल होकर सामनेसे दौड़ी चली आ रही है॥ ५-८॥

उत्तराने कहा—आप महायोगी हैं । नहीं नहीं, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं । आप ही जगत्की रक्षा करनेवाले हैं । मुझे वचाइये । मेरी रक्षा की जिये । आपके अतिरिक्त इस लोकमें मुझे अभय देनेवाला और कोई



नहीं है । क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरेकी मृत्युके निमित्त बन रहे हैं । प्रभो ! आप सर्वशक्तिमान् हैं । यह दहकते हुए लोहेका वाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है । स्वामिन् ! यह मुझे भले ही जला डाले, परन्तु मेरे गर्भको नष्ट न करे—ऐसी कृपा कीजिये ॥ ९-१०॥

स्तजीने कहा—भक्तवत्तल भगवान् श्रीकृष्ण उसकी वात सुनते ही जान गये कि अश्वत्यामाने पाण्डवोंके वंशको निर्वीज करनेके लिये ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया है। शौनकजी! उसी समय पाण्डवोंने भी देखा कि जलते हुए पाँच वाण हमारी तरफ आ रहे हैं। इसलिये उन्होंने भी अपने-अपने अस्त्र उठा लिये। सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णने अपने अनन्य प्रेमियोंपर—शरणागत भक्तोंपर बहुत बड़ी विपत्ति आयी जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन-चक्रसे उन निज जनोंकी रक्षा की। मगवान् श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंके हृदयमें

विराजमान आत्मा हैं। उन योगेश्वरने उत्तराके गर्मको पाण्डवोंकी वंशपरम्परा चलानेके लिये अपनी मायाके कवचले ढक दिया। शौनकजी! यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और इसके निवारणका कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्रीकृष्णके तेजके सामने आकर वह शान्त हो गया। यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं समझनी चाहिये; क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं। वे ही अपनी विचित्र शक्तिवाली मायासे स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसारकी सृष्टि, स्थिति और संहार करते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा? इस प्रकार इन लोगोंकी रक्षा करके जब भंगवान श्रीकृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्रकी ज्वालासे मुक्त अपने पुत्रोंके और द्रौपदीके साथ सती कुन्तीने भगवान श्रीकृष्णकी इस प्रकार स्तृति की।। ११-१७॥

कुन्ती बोली-आप समस्त पदार्थोंके बाहर और भीतर एकरस स्थित हैं, फिर भी इन्द्रियों और वृत्तियोंसे देखे नहीं जाते । क्योंकि आप प्रकृतिसे परे रहनेवाले परमेश्वर हैं । इन्द्रियोंसे जो कुछ जाना जाता है, उसकी तहमें आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही मायाके परदेसे अपनेको ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तमको भला, कैसे जान सकती हूँ ? मैं तो आपको नमस्कार ही करती हूँ। जैसे साधारण लोग दूसरा वेप धारण किये हुए नटको प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही मूढ़ों-की दृष्टिसे आप दीखते हुए भी नहीं दीखते । आप शुद्ध हृदयवाले विचारशील जीवनमुक्त परमहंसोंके हृदयमें अपनी प्रेममयी भक्तिका सूजन करनेके लिये अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अस्पबुद्धि स्त्रियाँ आपको कैसे पहचान सकती हैं ? आप श्रीकृष्ण, वासुदेव, देवकीनन्दन, नन्द गोपके लाङ्ले लाल, गोविन्दको हमारा बारंबार प्रणाम है। जिनकी नामि-से ब्रह्माका जन्मस्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुन्दर कमलोंकी माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमलके समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण-कमलोंमें कमलका चिह्न है-श्रीकृष्ण ! ऐसे आपको मेरा वार-वार नमस्कार है। हृपीकेश! जैसे आपने कंसके द्वारा कैद की हुई और चिरकालसे शोकग्रस्त देवकीकी रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रोंके साथ मेरी भी आपने वार-वार विपत्तियोंसे रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं । आप सर्वशक्तिमान् हैं । श्रीकृष्ण ! कहाँतक गिनाऊँ ? विषसे, लाक्षाग्रहकी भयानक आगसे, हिडिम्न आदि राक्षसोंकी दृष्टिसे, दृष्टोंकी सभासे, वनवासकी

विपत्तियोंसे और अनेक बारके युद्धोंमें अनेक महारिययोंके शक्षाक्रोंसे, और 1भी अभी इस अश्वत्यामाने ब्रह्मास्त्रसे भी आपने ही हमारी रक्षा की है। आप ही जगत्के सचे शिक्षक हैं। ये विपत्तियाँ तो हमें शिक्षा देनेके लिये ही प्राप्त हुई हैं। अत में तो आपसे यही वर माँगती हूँ कि इमारे जीवनमें सर्वदा पद-पदपर विपत्तियाँ आती रहें, क्योंकि विपत्तियोंमे ही निश्चितरूपसे आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जानेपर पिर जन्म मृत्युके चकरमें नहीं आना पड़ता। ऊँचे कुलमे जन्म, ऐश्वर्य, विया और सम्पत्तिके कारण जिसका घमड बढ रहा है, बह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता। क्योंकि आप तो उन होगों ने दर्शन देते हैं, जो किसी भी वस्तुको अपनी नहीं मानते । आप निर्धनीके परम धन हैं । मायाना प्रपञ्च आप का स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आपमें ही विहार करनेवाले परम शान्तस्वरूप है। आप ही वैवन्य मोक्षके अधिपति हैं। आपको मैं बार-बार नमस्कार करती हूं॥ १८-२७॥

में आपनो अनादि, अनन्त, सर्वव्यापक, सबके नियन्ता, का उरूप परमेश्वर समझती हूँ । ससारके समसा पदार्थ और प्राणी आपममे टकराकर विषमताके कारण परस्पर विरुद्ध हा रहे हैं, परन्तु आप सममें समानरूपसे विचर रहे है । आपका न कोई प्यारा है और न कभी कहीं कोई शब्रु ही है। पिर भी आपके विषयमें लोगोंकी बुद्धि समान नहीं होती, विषम ही रहा करती है। आप मनुष्योंकी सी लीला करते हुए क्या करना चाहते है, इस यातको बोई नहीं जानता। आप विश्वके आत्मा हैं।विश्वस्य हैं। न आप जम्म केते हैं और न कर्म ही करते हैं। पिर भी पद्म पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदिमें आप जन्म छेते हैं और उन योनियां के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। मुझे वह यात याद आती है—जब वचपनमें आपने दूधकी मटकी पोड़कर यशादा मैयाको सिझा दिया या, और उन्होंने आपको बॉधनेके लिये हाथमें रस्ती ली यी, तन आपकी ऑखोंमें ऑस छलक रहे थे, नाजल कपोलोंपर बह रहा या, नेत्र चञ्चत्र हो रहे थे और भयकी भावनासे आपने अपने मुखको नीचेकी ओर झुका लिया या । आपकी उस दशाका—लील छिनिका स्मरण करके मैं माहित हो जाती हूँ । भला, जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण वतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यों कहते हैं कि जैसे मलयाचलकी कीर्तिका विस्तार करनेके लिये उसमें चन्दन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त राजा यदुकी कीर्तिका विस्तार करनेके लिये ही आपने उनके वशमें अवतार प्रहण किया है। कोई ऐसा कहते हैं कि वसुदेव और देवकीने पूर्वजनममे ( मुतपा और पृक्षिके रूपमे ) आपसे यही वरदान प्राप्त क्या था, इसीटिये आप जगत्के क्ल्याण और दैत्योंके नाराके लिये उनके गलक धनकर अवतीर्ण हुए हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्योंके अत्यन्त भारसे रामुद्रमें हूबते हुए जहाजभी तरह डगमगा रही भी-पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्माकी प्रार्थनासे उसना मार उतारनेके लिये ही आप प्रकट हुए । कोई महापुरुप ऐसा कहते हैं कि जो छोग इस ससारमें अज्ञान, नामना और कमों के बन्धनमें जकड़े हुए पीड़ित हो रहे है, उन लोगोंके लिये अवण और सरण बरनेयोग्य लीला करनेके विचारते ही आपने अवतार ग्रहण किया है। जो छोग आपकी लीलाओंका बार गर श्रवण, गायन और सारण करते हैं तथा आनन्दमें मम होते रहते हैं, ये ही अति शीघ आपके उन चरणकमलीका दर्शन शाप्त करते हैं, जिनकी प्राप्तिसे इस जन्म मृत्युमय ससारके चकसे द्युटनारा मिल जाता है ॥ २८-३६ ॥

मत्तवाञ्छाकल्पतक प्रभो ! क्या अव आप अपने आश्रित और सुहृद् हमलोगींको छोड़कर जामा चाहते हैं १ आप जानते हैं कि आपने चरणकमलोंके अतिरिक्त हमें और किसीका सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यों ही दिरोधी हो गये हैं। जैसे जीनके बिता इत्हियाँ अक्हिडीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन विना यदुविशयोंके और हमारे नाम तथा रूपना अस्तित्व ही क्या रह जाता है ? आपके विलक्षण चरणचिह्नोंस चिह्नित यह भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जानेके बाद न रहेगी । आपकी दृष्टिके प्रभावसे ही यह देश सुपक अपिव और लता वृक्षोंसे सम्पन्न हो रहा है। इसकी सारी समृद्धि आपके ही कारण है । यहाँतक कि ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी अनुग्रहपूर्ण दृष्टिसे ही दृद्धिको प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं। विश्व के आत्मा हैं और विश्वरूप हैं। यदुविरायों और पाण्डवों मे मेरी वड़ी ममता हो गयी है। आप ज्या करके इस स्नेहकी पॉफीका काट डालिये। श्रीकृष्ण । जैसे गङ्गाकी अखण्ड धारा निरन्तर

समुद्रमें गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि, मेरी मित किसी ओर न जाकर आपके प्रेमके समुद्रमें ही विलीन हो जाय। श्रीकृष्ण! अर्जुनके प्यारे सखा! यदुवंशिशरोमणे! आप पृथ्वीके भाररूप राजवेशधारी दैत्योंको जलानेके लिये अग्रिस्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनन्त है। गोविन्द! आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओंका दुःख मिटानेके लिये ही है। योगेश्वर! चराचरके गुरुदेव भगवन! में आपको नमस्कार करती हूँ॥ ३७-४३॥

सृतजीने कहा—इस प्रकार कुन्तीने बड़े मधुर शब्दोंमें भगवान्की अधिकांश लीलाओंका वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण अपनी मायासे उसे मोहित करते हुए-से मन्द-मन्द मुसकराने लगे। उन्होंने कुन्तीसे कह दिया—'अच्छा ठीक है' और रथके स्थानसे वे फिर हितापुर लौट आये। वहाँ सुभद्रा आदिसे पूछकर जब फिर उन्होंने द्वारका जानेकी इच्छा की, तब राजा सुधिष्ठरने बड़े प्रेमसे उन्हें रोक लिया। राजा सुधिष्ठरको अपने भाई-बन्धुओंके मारे जानेका बड़ा शोक हो रहा या। भगवान्की लीलाका मर्म जाननेवाले व्यास आदि महर्षियोंने और स्वयं अद्भुत चरित्र करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझानेकी बहुत चेष्टा की; परन्तु उन्हें सान्त्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। शौनकादि ऋषियो ! धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरको अपने मुहृद् स्वजनोंके वधसे बड़ी चिन्ता हुई । वे साधारण चित्तसे स्नेह और मोहके वदामें होकर कहने लगे-भला, मुझ दुरात्माके हृदयपर छाये हुए इस दृढ अज्ञानको तो देखो; मैंने सियार-कुंत्तोंके आहार इस अनात्मा शरीरके लिये अनेक अक्षौहिणीक सेनाका नाश कर डाला ! मैंने वालक, ब्राह्मण, सुहृद्, भित्र, चाचा, भाई और गुरुजनोंसे द्रोह किया है। लाखों वरसोंमें भी नरकसे मेरा छुटकारा नहीं हो सकता । यद्यपि शास्त्रका वचन है कि राजा यदि प्रजाका पालन करनेके लिये धर्मयुद्धमें शत्रुओंको मारे, तो उसे पाप नहीं लगता; परन्तु इससे मुझे सन्तोष नहीं होता । जिन स्त्रियोंके पति और भाई-बन्धुओंको हमने मारा है, उनके द्रोहका प्रायश्चित्त ये गृहस्थोचित यज्ञादि कर्म नहीं हो सकते । इन यज्ञोंके द्वारा मैं उनके अपराधका परिमार्जन करनेमें असमर्थ हूँ । जैसे कीचड़से कीचड़ नहीं घोया जा सकता, मदिरासे मदिराकी अपवित्रता नहीं मिटायी जा सकती, वैसे ही बहुत-से हिंसाबहुल यशोंके द्वारा एक भी प्राणी-की हत्याका प्रायश्चित्त नहीं किया जा सकता ॥ ४४-५२ ॥

### नवाँ अध्याय

### युधिष्ठिरादिका भीष्मजीके पास जाना और भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए भीष्मजीका प्राणत्याग करना ।

स्तर्जीने कहा—इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोहसे भयभीत हो गये। फिर सब धर्मोंका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्होंने कुक्क्षेत्रकी यात्रा की, जहाँ भीष्मिपतामह शरशय्यापर पड़े हुए थे। शौनकादि ऋषियो। उस समय उन सब भाइयोंने स्वर्णजिटत रथोंपर, जिनमें अच्छे-अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिरका अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनकजी! अर्जुनके साथ भगवान् श्रीकृष्ण भी रथपर चढ़कर उनके साथ-साथ चछे। उन सब भाइयोंके साथ युधिष्ठिरकी ऐसी शोभा हुई, मानो यक्षोंसे घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान् श्रीकृष्णके साथ वहाँ जाकर पाण्डवोंने देखा कि भीष्मिपतामह स्वर्गसे गिरे

हुए देवताके समान पृथ्वीपर पड़े हुए हैं। उन लोगोंने उन्हें प्रणाम किया। शौनकजी! उसी समय भरतवंशियोंके गौरवल्य भीष्मिपतामहको देखनेके लिये सभी ब्रह्मिष, देविष और राजिष वहाँ आये। पर्वत सिन, नारदजी, महर्षि धौम्य, भगवान् व्यास, बृहदश्व, भरद्वाज, शिष्योंके साथ परशुरामजी, विसिष्ठ, इन्द्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कश्लीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी शुकदेव आदि शुद्धहृदय महात्मागण एवं शिष्योंके सिहत कश्यप, अङ्गिरा आदि सिनगण भी उसी समय वहाँ पधारे। भीष्मिपतामह धर्मको और देश-कालके विभागको जाननेवाले ये। उन्होंने उन वड़भागी ऋषियोंको आया हुआ देखकर उनका यथायोग्य सत्कार किया। वे भगवान् श्रीकृष्णका

<sup>\*</sup> २१८७० तथ, २१८७० हाथी, १०९३५० पैदल और ६५६०० घुड़सवार—इतनी सेनाको अक्षौहिणी कहते हैं। ( महामारत )

प्रभाव भी जानते थे । अतः उन्होंने अपनी लीलासे मनुष्यका वेप धारण करके वहाँ वैठे हुए तथा जगदीश्वरके रूपमें दृदयमें विराजमान भगवान् श्रीकृष्णकी वाहर तथा भीतर दोनों ही जगह पूजा की ॥ १–१० ॥

पाण्डव बड़े विनय और प्रेमके साय भीष्मिपतामहके पास बैठ गये । उन्हे देखकर भीष्मपितामहकी ऑखें प्रेमके ऑंमुओंसे भर गयीं ! उन्होंने उनसे क्हा—'धर्मपुत्रो ! यह बड़े क्ष्टकी बात है। सचमुच यह बड़ा अन्याय है कि तुम लोगोंको ब्राह्मण, धर्म और भगवान् अच्युतके आश्रित रहनेपर भी इतने कष्ट उठाने पड़े । तुम लोग इसके योग्य तो नहीं थे। अतिरयी पाण्डुकी मृत्युके समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी यी । उन दिनों तुमलोगों के लिये कुन्ती रानीको बार-बार पहुत से क्ष्म झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल यायुके घरामें रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा ससार कालभगवान्के अधीन है। में ऐसा समझता हूं कि तुम लोगोंके जीवनमें ये जो अप्रिय घटनाएँ घटित हुई हैं, वे सव उन्हीकी लीला हैं। नहीं तो जहाँ साञ्चात् धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और अर्जुन अस्न धारण करके रक्षाका काम कर रहे हों, गाण्डीय धनुष हो और स्वय श्रीकृष्ण मित्र हों-, भला वहाँ भी विपत्तिकी सम्भावना है ? ये कालरूप श्रीकृष्ण कव नया करना चाहते हैं। इस बातको कभी कोई नहीं जानता। बहे-बड़े ज्ञानी भी इसके जाननेकी इच्छा करके मोहित हो जाते हैं । युधिष्ठिर ! उसारकी ये सन धटनाएँ ईश्वरेच्छाके अधीन हैं । उसीका अनुसरण करके तुम इस अनाय प्रजाका पालन करो । क्योंकि अन तुम्हीं इसके स्वामी और इसे पालन करनेमें समर्थ हो ॥ ११-१७ ॥

ये श्रीकृष्ण साक्षात् भगवान् हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी मायासे लोगोंको मोहित करते हुए ये यदुविशयोंमें छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यन्त गृढ एव रहस्यमय है। युधिष्ठिर! उसे भगवान् शक्कर, देविष नारद और स्वय भगवान् कपिल ही जानते हैं। जिन्हें तुम अपने मामाका पुत्र, प्रिय मित्र और सर्वश्रेष्ठ सुद्धद् मानते हो तथा जिन्हें तुमने प्रेमवध अपना मन्त्री, दूत और सार्यितक बनानेमें सकोच नहीं किया है, वे स्वय परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा, समदशीं, अदितीय, अहक्काररिहत और निष्पापपरमात्मामें उन ऊँचे नीचे कार्योंके कारण कभी किसी प्रकारकी विषमता नहीं होती। युधिष्ठर! इस प्रकार सर्वत्र सम होनेपर भी, देखो तो सही, वे अपने प्रेमी भर्तीपर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समयमें, जब कि मैं अपने प्राणोंका त्याग करने जा रहा हूँ, इन मगवान् श्रीकृष्णाने मुझे साक्षात् दर्धन दिया है। मगवत्यरायण योगी पुरुष भिक्तभाव है इनमे अपना मन लगाकर और वाणीसे इनके नामका कीर्तन करते हुए शरीरका त्याग करते हैं और कामनाओंसे तथा कर्मके वन्धनसे छूट जाते हैं। वे ही देवदेव भगवान् अपने प्रसन्न हात्य और रक्तकमलके समान अहण नेत्रोंसे उल्लिख मुखवाले चतुर्भुज रूपसे, जिसका के यल ध्यानमें दर्शन होता है, तमतक यहीं स्थित रहें, जबतक कि मैं इस शरीरका त्याग न कर दूँ। १८-२४॥

सूतजीने कहा-युधिष्ठिरने उनकी यह बात सुनकर दार शय्यापर सोये हुए भीध्मपितामहसे बहुत-से ऋपियोंके सामने ही नाना प्रकारके धर्मीके सम्बन्धमें अनेकों रहस्य पूछे । तव तत्त्ववेत्ता भीष्मिपतामहने वर्ण और आश्रमके अनुसार पुरुषके स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा रागके कारण विभिन्नरूपसे बतलाये हुए निवृत्ति और प्रवृत्तिरूप दिविध धर्म, दानधर्म, राजधर्म, मोक्षधर्म, स्रीधर्म और भगवद्भम-इन सबका अलग-अलग सक्षेप और विस्तारसे वर्णन क्या । शौनकजी । इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोध-इन चारों पुरुषायोंना तथा इनकी प्राप्तिके साधनींका अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागद्यः वर्णन किया । भीष्मपितामह इस प्रकार धर्मका प्रवचन कर रहे थे, तारतक वह उत्तरायणका समय आ पहुँचा, जिसे अपनी मृत्युको वशमें रखनेवाले भगवत्परायण योगीलोग चाहा करते हैं। उस समय हजारी रिथयों के नेता भीष्यापितापाइने झापीका अयम करके मनको सब ओरसे इटाकर अपने सामने स्थित आदिपुरुप भगवान् श्रीकृष्णमें लगा दिया । भगवान् श्रीकृष्णके सुन्दर चतुर्भुज विमहपर उस समय पीताम्बर पहरा रहा था। भीष्मजीकी आँखें उसीपर एकटक लग गयीं । उनको शस्त्रोंकी चोटसे जो पीड़ा हो रही थी, वह तो भगवान्के दर्शनमात्रसे ही दूर हो गयी तथा भगवान्की विशुद्ध घारणासे उनके जो कुछ अशुभ शेष थे, वे सभी नष्ट हो गये। अब शरीर छोड़नेके समय उन्होंने अपनी समस्त इन्द्रियोंके वृत्ति विलासको रोक दिया और बड़े प्रेमसे भगवान्की स्तुति की ॥ २५--३१ ॥

भीष्मजीने कहा—अब मृत्युके समय मैं अपनी यह बुद्धि, जो अनेक प्रकारके साधनींका अनुष्ठान करनेसे अत्यन्त

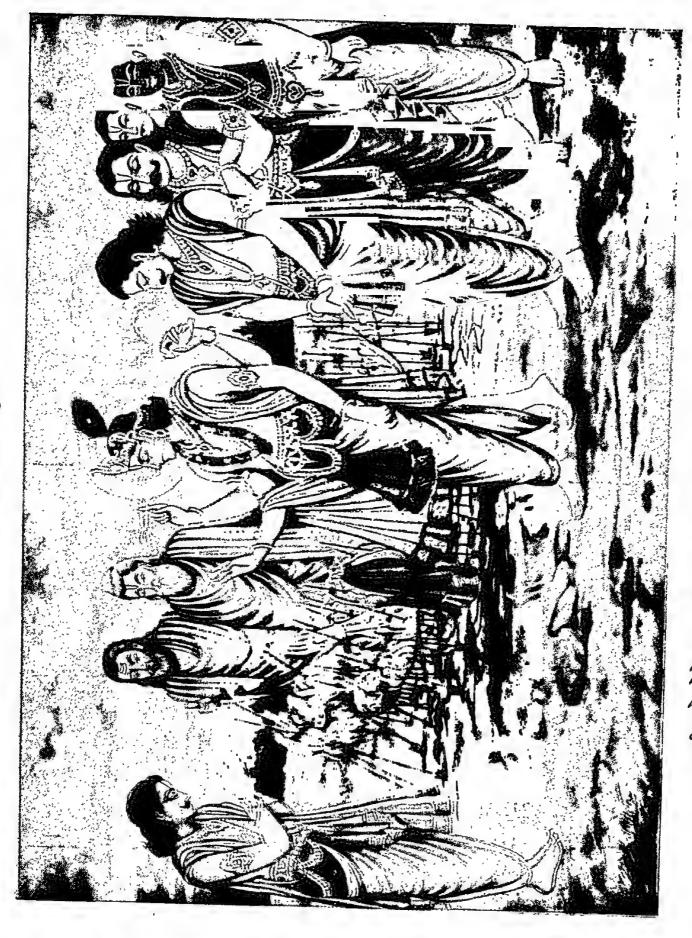

शरीर छोड़नेके समय भीष्मजी बड़े प्रेमसे भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे हैं।

शुद्ध एवं कामनारहित हो गयी है, यदुवंशशिरोमणि अनन्त भगवान् श्रीकृष्णके चरणींमें समर्पित करता हूँ । जो सदा-सर्वदा अपने आनन्दमय खरूपमें स्थित रहते हुए ही कभी विद्यार करनेकी, लीला करनेकी इच्छासे प्रकृतिको स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि-परम्परा चलती है; जिनका शरीर तमालके समान श्यामवर्ध है; सूर्यकी किरणोंके समान जो सुनहला पीताम्बर धारण किये हुए हैं; जिनके मुख-कमलपर घुँघराली अलकें लहर्राती रहती हैं—उन त्रिभुवनसुन्दर, अर्जुनके सखा भगवान् श्रीकृष्णमें मेरी हेतुरहित प्रीति हो । मुझे युद्धके समयकी उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुखपर लहराते हुए घुँघराले वाल घोड़ोंकी टापकी धूलसे मटमैले हो गये थे और पसीनेकी छोटी-छोटी बूँदें शोभायमान हो रही थीं । मैं अपने तीखे बाणोंसे उनकी त्वचाको बींध रहा था । उन सुन्दर कवचवाले भगवान् श्रीकृष्णके प्रति मेरा शरीर, अन्तःकरण और मेरी आत्मा समर्पित हो जायँ । अपने मित्र अर्जुनकी बात सुनकर, जो तुरंत ही पाण्डव और कौरव-सेनाओंके बीचमें अपना रथ ले आये और वहाँ स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टिसे ही कौरवोंके सैनिकोंकी आयु छीन छी, उन पार्थसखा भगवान् श्रीकृष्णमें मेरी परम प्रीति हो । अर्जुनने जब दूरसे कौरवोंकी सेनाके मुखिया इम लोगोंको देखा, तव दोष या पाप समझकर वह अपने स्वजनोंके वधसे विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीताके रूपमें आत्मविद्याका उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञानका नाश कर दिया, उन परमपुरुष भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिशा कर ली थी कि मैं श्रीकृष्णको शस्त्र प्रहण कराकर छोड़ गा, इसे सत्य करनेके लिये उन्होंने अपनी शस्त्र प्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा तोड़ दी; उस समय वे रथसे नीचे कृद पड़े और सिंह जैसे हाथीको मारनेके लिये उसपर टूट पड़ता है, वैसे ही रथका पहिया लेकर मुझपर झपट पदे । उस समय वे इतने वेगसे दौड़े कि उनके कन्धेका दुपद्य गिर गया और पृथ्वी काँपने लगी; मुझ आततायीने तीखे वाण मार-मारकर उनके शरीरका कवच तोड़ डाला था, सारा शरीर लोहू छहान हो रहा था, अर्जुनके रोकनेपर भी वे बलपूर्वक मुझे मारनेके लिये मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान् श्रीकृष्ण, जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्तवत्सलतासे परिपूर्ण थे, मेरे एकमात्र गति हों-आश्रय हों। अर्जुनके रथपर विराजमान जिन श्रीकृष्णके बार्ये हाथमें घोड़ोंकी रास यी और दाहिने हाथमें चाबुक, इन दोनोंकी शोभासे उस

समय उनकी अपूर्व छिब बन गयी यी, महाभारत-युद्धमें मरनेवाले वीर जिनकी इस छबिका दर्शन करते रहनेके कारण सारूप्य मोक्षको प्राप्त हो गये, उन्हीं पार्थसारिय भगवान् श्रीकृष्णमें मुझ मरणासन्नकी परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुन्दर चाल, अनोखी चेष्टाएँ, मधुर मुसकान और प्रेमभरी चितवनसे अत्यन्त सम्मानित गोपियाँ रासलीलामें उनके अन्तर्धान हो जानेपर प्रेमोन्मादसे मतवाली होकर जिनकी लीलाओंका अनुकरण करके तन्मय हो गयी थीं, उन्हीं भगवान् श्रीकृष्णमें मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिरका राजसूय-यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े-बड़े राजाओंसे भरी हुई सभामें सबसे पहले सबकी ओरसे इन्हीं दर्शनीय भगवान् श्रीकृष्णकी मेरी आँखोंके सामने पूजा हुई थी; वे ही सबके आत्मा प्रमु आज इस मृत्युके समय मेरे सामने खड़े हैं! जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखोंसे अनेक रूपोंमें दीखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान् श्रीकृष्ण अपने ही रचित अनेक शरीरधारियोंके हृदयमें अनेक रूप-से जान पड़ते हैं; वास्तवमें तो एक और सबके हृदयमें विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान् श्रीकृष्णको मैं भेद-भ्रमसे रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ ॥ ३२-४२ ॥

सृतजीने कहा-इस प्रकार भीष्मपितामहने मन, वाणी, दृष्टि और वृत्तियोंसे आत्मस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णमें अपने आपको लीन कर दिया । उनके प्राण वहीं विलीन हो गये और वे शान्त हो गये। उन्हें अनन्त ब्रह्ममें लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गये, जैसे दिनके बीत जानेपर पिक्षयोंकी चहचहाट बंद हो जाती है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे । साधुस्वभावके राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा होने लगी । शौनकजी ! युधिष्ठिरने उनके मृत शरीरकी अन्त्येष्टि-क्रिया करायी और कुछ समयके लिये वे शोकमग्न हो गये। उस समय मुनियोंने वड़े आनन्दसे भगवान् श्रीकृष्णकी उनके रहस्यमय नाम ले-लेकर स्तुति की। इसके पश्चात् अपने हृदयोंको श्रीकृष्णमय वनाकर वे अपने-अपने आश्रमींको लौट गये । तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णके साथ युधिष्ठिर इस्तिनापुर चले आये और उन्होंने वहाँ अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गान्धारीको ढाढस बँधाया । फिर धृतराष्ट्रंकी आज्ञासे और भगवान् श्रीकृष्णकी अनुमतिसे समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंशपरम्परागत साम्राज्यका धर्मपूर्वक शासन करने लगे ॥ ४३-४९ ॥

### दसवॉ अध्याय

#### भगवान् श्रीकृष्णका द्वारका जाना

शौनकजीने पूछा—धार्मिनशिरोमणि महाराज युधिष्ठिरने अपनी पैतृक सम्पत्तिको इड्डम जानेवाले आततायियोंका नाश करके अपने भाइयोंके साथ किस प्रकारसे राज्य शासन किया और कौन कौनसे काम किये १ वर्षोकि भोगोंमे तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं ॥ १ ॥

सुनजीने कहा-जैसे बाँसीमें आपसकी साइसे आग वैदा हो जाती है जो उन्हें जलाकर साम कर देती है, वैसे ही बौरवोंके यह कलहरी उनका वन नष्टपाय हो चुका या। परन्तु सारी सृष्टिके रचनेत्राले भगवान्ने उत्तराके गर्भकी रक्षा करके उसे पचा लिया । भगवान्की प्रेरणासे युधिप्रिर अपनी राजगद्दीपर बैठ गये। इस प्रकार अधर्मका उच्छेद और धर्मराज्यनी स्थापना करके तथा पृथ्वीका भार उतार कर भगवान् बहुत प्रसन्न हुए । भीष्मिपतामह और भगवान् श्रीकृष्णके उपदेशोंके अयण करनेसे महाराज युधिष्ठिरमी भ्रान्ति मिट गयी, उन्हें ज्ञान हो गया। भगवान्के आश्रयमें रहकर वे समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वीका इन्द्रके समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्णरूपसे उनकी आराओंका पालन करते थे । युधिष्ठिरके राज्यमें आवश्यकताने अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी, पृथ्वीमें समस्त इच्छित वस्तुएँ पैदा होती थीं, रहे बड़े धनोंवाली बहुत-सी गौएँ प्रसन्न रहकर अपने रहनेके स्थानोंको दूधसे सींचती रहती थीं । नदी, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएँ और ओपधियाँ प्रत्येक ऋतुमें यथेएरूपसे अपनी-अपनी वस्तुएँ प्रजामो देती यीं। अजातरानु महाराज युधिष्ठिरके राज्यमे किसी प्राणीको कभी भी दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश एव आधि-व्याधियाँ नहीं होती यीं ॥ २-६ ॥

अपने मित्रोंका शोक मिटानेके लिये और अपनी बहिन
सुभद्राकी प्रसन्नताके लिये भगवान् श्रीकृष्ण कई महीनींतक
हिस्तापुरमें ही रहे। पिर जा उन्होंने राजा युधिष्ठिरसे
द्वारका जानेकी अनुमति माँगी, तान उन्होंने उन्हे अपने
द्वयसे लगाकर स्वीकृति दे दी। मगवान् उनको प्रणाम करके
रयपर सवार हुए। कुछ लोगोंने (समान उम्रवालोंने)
उनका आलिङ्गन किया और कुछने (छोटी उम्रवालोंने)
प्रणाम। उस समय कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, गान्धारी, कुन्ती,
द्रीपदी, सुभद्रा, उत्तरा, युयुत्सु, भीमसेन, नकुल, सहदेव,

धौम्य आदि पुरोहित और व्यासजीकी माता सत्यवती आदि नर-नारियोंको भगवान् श्रीङ्गणके विरह्से बड़ी वेदना हुई। वे मोहित हो गये, भगवान्के वियोगको न सह सके। भगवद्भक्त सत्पुर्वोक्ते सगसे जिसका दु सङ्ग छूट गया है। वह विचारशील पुरुप जिन भगवान्के मधुर मनोहर सुवशको एक बार भी सुन छेता है तो फिर उसके त्यागकी क्लाना भी नहीं करता—उन्हीं भगवान्के दर्शन तथा स्पर्शंसे, उनके साथ आलाप करनेसे तथा साथ ही साथ सोने, उठने बैठने और भोजन करनेसे जिनमा सम्पूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पाण्डव भला उनमा विरह कैसे सह सकते थे १ उनका चित्त द्रवित हो रहा था, वे सब निर्निमेप नेत्रोंसे भगवान् में देखते हुए स्नेह बन्धनसे वॅधकर जहाँ तहाँ उनके जानेकी तैयारी करनेमें लगे हुए थे। भगवान् श्रीकृष्णकी यात्राके समय खजनोंकी स्त्रियोंके नेत्र उत्कण्ठावश उमङ्के हुए ऑसुओंसे भर आये, परन्तु इस भयने कि कहीं मङ्गलके समय अशकुन न हो जाया उन्होंने बड़ी कठिनाईसे उन्हें रोक लिया ॥ ७-१४ ॥

भगवान्के प्रस्थानके समय मृदङ्ग, शङ्क, भेरी, यीणा, पणव, नरसिंगे, धुन्धुरी, नगाड़े, घण्टे और दुन्दुभियाँ आदि



बाजे बजने लगे । भगवान्के दर्शनकी लालसांचे कुरुवशकी स्नियाँ अटारियोंपर चढ गर्यी और प्रेम, लजा एव मुस्कान्छे

युक्त चितवनसे भगवान्को देखती हुई उनपर पुष्पोंकी वर्षा करने लगीं । उस समय भगवान्के प्यारे सखा अर्जुनने अपने प्रियतम श्रीकृष्णका वह खेत छत्र, जिसमें मोतियोंकी झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रतोंका बना हुआ था, अपने हायमें ले लिया। उद्भव और सात्यिक वड़े विचित्र चॅंवर डुलाने लगे। मार्गमें भगवान् श्रीकृष्णपर चारों ओरसे पुष्पोंकी वर्षा हो रही थी। वड़ी ही मधुर झाँकी थी। जहाँ-तहाँ ब्राह्मणलोग ऊँचे स्वरसे उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे । उनके वे आशीर्वाद सत्य ही थे, क्योंकि भगवान्में सव कुछ है। यद्यपि ऐश्वर्यकी दृष्टिसे वे आशीर्वाद भगवान्के अनुरूप नहीं थे, फिर भी माधुर्यकी दृष्टिसे मनुष्यकी लीलामें वे आशीर्वाद भी उनके अनुरूप ही थे। हस्तिनापुरकी कुलीन रमणियाँ, जिनका चित्त भगवान् श्रीकृष्णमें रम गया या, आपसमें ऐसी वातें कर रही थीं जो सबके लिये बड़ी ही मधुर हैं-यहाँतक कि शुतियों के मनको भी चुरानेवाली हैं॥ १५-२०॥

वे आपसमें कह रही थीं-- 'सिखयो ! ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं, जो प्रलयके समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूपमें स्थित रहते हैं । उस समय सृष्टिके मूल वे तीनों गुण भी नहीं थे। जगदात्मा ईश्वरमें जीव भी लीन हो गये थे अर्थात् महत्तत्वादिमूलक उनकी समस्त शक्तियाँ अपने कारणमें सो गयी थीं । उन्होंने ही फिर अपने नाम-रूप-रहित स्वरूपमें नाम-रूपके निर्माणकी इच्छा की, तब अपनी काल-शक्तिसे प्रेरित प्रकृतिका, जो कि उनके अंशभूत जीवोंको मोहित कर लेती है और सृष्टिकी रचनामें प्रवृत्त रहती है, अन्सरण किया और व्यवहारके लिये वेदादि शास्त्रोंकी रचना की । इस जगत्में जिनके चरणोंका दर्शन जितेन्द्रिय योगी अपने प्राणोंको वशमें करके भक्तिसे प्रफुछित एवं निर्मल दृदयमें किया करते हैं, ये श्रीकृष्ण वही साक्षात् परब्रह्म हैं । वास्तवमें इन्हींकी भक्तिसे अन्तः करणकी पूर्ण गुद्धि हो सकती है, योगादिके द्वारा नहीं । सखी ! वास्तवमें ये वही हैं, जिनकी सुन्दर लीलाओंका गायन वेदोंमें और दूसरे गोपनीय शास्त्रोंमें व्यासादि रहस्यवादी ऋष्योंने किया है—जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीलासे जगत्की सृष्टि, स्थिति तथा संहार करते हैं परन्तु उसमें आसक्त नहीं होते । जब तामसी बुद्धिवाले राजा अधर्मसे अपना पेट पालने लगते हैं तब यही सत्त्वगुणको स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, ऋत, दया और यश धारण करते और संसारके कल्याणके लिये युग-

युगमें अनेकों अवतार ग्रहण करते हैं। अहो ! यह यद्वंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने जन्म ग्रहण करके इस वंशको सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुपुरी भी अत्यन्त धन्य है, जिसे इन्होंने अपनी लीलासे सुशोभित किया है । बड़े हर्षकी वात है कि द्वारकाने स्वर्गके थराका तिरस्कार करके पृथ्वीके पवित्र यराको वढाया है। क्यों न हो, वहाँकी प्रजा अपने स्वामी भगवान् श्रीकृष्णको, जो वड़े प्रेमसे मन्द-मन्द मुसकराते हुए उन्हें कुपादृष्टिसे देखते हैं, निरन्तर निहारती रहती हैं। सखी ! जिनका इन्होंने पाणिग्रहण किया है, उन स्त्रियोंने अवस्य ही व्रत, स्त्रान, हवन आदिके द्वारा इन परमात्माकी आराधना की होगी। क्योंकि बे बार-बार इनकी उस अधर-सुधाका पान करती हैं, जिसके स्मरणमात्रसे ही वजवालाएँ आनन्दसे मुर्छित हो जाया करती थीं । ये स्वयंवरमें शिशुपाल आदि मतवाले राजाओंका मान मर्दन करके जिन पितयोंको अपने बाहुबलसे हर लाये थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, साम्ब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि आठों पटरानियाँ और भौमासुरको मारकर लायी हुई जो अनेकों स्त्रियाँ हैं, वे वास्तवमें धन्य हैं। क्योंकि इन सभीने स्वतन्त्रता और पवित्रतासे रहित स्त्रीजीवनको पवित्र और उज्ज्वल वना दिया है। इनकी महिमाका वर्णन कोई क्या करे ? इनके खामी साक्षात् कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण हैं जो नाना प्रकारकी प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजातादि प्रिय वस्तुओंकी भेंटसे इनके हृदयमें प्रेमकी अभिवृद्धि करते हए कभी एक क्षणके लिये भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जातें ॥ २१—३० ॥

हस्तिनापुरकी स्त्रियाँ इस प्रकार वातचीत कर रही थीं कि भगवान् श्रीकृष्ण मन्द मुसकान और प्रेमपूर्ण चितवनसे उनका अभिनन्दन करते हुए वहाँसे विदा हो गये। अजातशत्रु युधिष्ठरने भगवान् श्रीकृष्णकी रक्षाके लिये हाथी, घोड़े, रथ और पैदलेंकी सेना उनके साथ कर दी; उन्हें स्नेहवश यह शङ्का हो आयी थी कि कहीं रास्तेमें हमारे शत्रु इनपर आक्रमण न कर दें। सुदृढ़ प्रेमके कारण कुरुवंशी पाण्डव भगवान्के साथ बहुत दूरतक चले गये। वे लोग उस समय भावी विरहसे व्याकुल हो रहे थे; भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सास्यिक, उद्धव आदि प्रेमी मित्रोंके साथ द्वारकाकी यात्रा की। श्रीनकजी! वे कुरुजाङ्गल, पाञ्चाल, श्रूरसेन, यसनाके तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और

मरुधन्त्र देशको पार करके सौबीर और आभीर देशके पश्चिम आनर्त्त देशमें आये । उस समय भगवान्के रयके घोड़े कुछ यकको गये थे। मार्गमें स्थान स्थानपर लोग उपहारादिके द्वारा भगवान्का सम्मान करते, सायहाल होनेपर वे रयपरसे भूमिपर उत्तर आते और जलाशयपर जाकर सन्ध्या-बन्दन करते। यह उनकी नित्यचर्या यी ॥ ३१—३६॥

### ग्यारहवाँ अध्याय

### हारकामें भगवान्का खागत

स्तजीने कहा-आनर्चदेश बहुत ही सम्पन या और वहीं उनकी द्वारकापुरी थी। वहाँ पहुँचकर भगवान्ने वहाँके होगोंकी विरद्-विद्ना शान्त करते हुए अपना श्रेष्ठ पाञ्चजन्य नामक शङ्ख बजाया । भगवान्के टाल-लाल होठोंकी लालीसे वह स्वेत वर्णका शङ्ख बजते समय उनके कर-कमलोंमें ऐसा शोभायमान हुआ, जैसे लाल रंगके कमलींपर बैठकर कोई राजद्व उच्चस्वरसे मधुर गायन कर रहा हो। भगवान्के शङ्ककी वह ध्विन संसरके भयको भयभीत करनेवाली है। उसे मुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्रीकृष्णके दर्शनकी लालसासे शहरके बाहर निकल आयी । भगवान् श्रीकृष्ण आत्माराम हैं। ने अपने आत्मलाभर्षे ही सदा-सर्वदा पूर्णकाम हैं, उन्हें किसी भी प्रकारकी कामना नहीं है। पिर भी जैसे लोग बड़े आदरसे भगवान् सूर्यको भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकारकी मेंटोंसे प्रजाने श्रीकृष्णरा स्वागत किया। सबके मुख-कमल प्रेमसे खिल उठे । वे इर्पगद्गद वाणीसे सबके सुहृद् और सरक्षक भगवान् श्रीकृष्णकी ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे, जैसे बालक अपने पितासे अपनी वोतली बोलीमें बातें करते हैं-- 'स्वामिन् ! आपके जिन चरण-कमलींकी वन्दना ब्रह्मा, राद्धर और इन्द्र करते हैं, जो इस संसारमें कल्याण चाइने-गुलोंके लिये परम आश्रम हैं, जिनकी शरण ले लेनेपर परम समर्थ काल भी एक बालतक बाँका नहीं कर सकता, आपके उन्हीं चरण-कमलोंको हम सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं। आए विश्वका कल्याण करनेवाले हैं। आप ही इमारे माता, सुद्धद्, खामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुर और परम आराध्यदेव हैं। आपके चरणोंकी सेवासे हम कृतार्थ हो रहे हैं । आप ही हमारा कस्याण करें । आपके दर्शन देवताओंको भी दुर्लभ हैं; परन्तु हम इतने भाग्यवान् और आपके अपने हैं कि आपका वही समस्त सीन्दर्योंका आश्रयस्वरूप मुखकमल, जो प्रेमपूर्ण मुसकान एय स्नेइमयी चितवनसे युक्त है, सर्वदा देखते रहते हैं। कमलनयन श्रीकृष्ण ! जब आप अपने वन्धु-बान्धवोंसे मिलनेके लिये हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके विना हमारा एक एक क्षण कोटि-कोटि

वर्षोंके समान छंवा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी ही हो जाती है, जैसी सूर्यंके बिना आँखोंकी। भक्तत्रत्मल भगवान् श्रीकृष्णने प्रजाके मुलसे ऐसे बचन सुनते हुए और अपनी छूपामयी दृष्टिसे उनपर अनुग्रहकी दृष्टि करते हुए द्वारकार्मे प्रवेश किया॥ १—१०॥

जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती (पातालपुरी) नी रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान्की वह द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दशाई, अई, कुकुर, अन्यक और वृष्णिवशी यादवींसे, जिनके पराक्रमकी तुलना और किसीसे भी नहीं की जा सकती—सुरक्षित यी। वह पुरी समसा ऋतुओंकी फल-पुष्पादि समस्त सम्पत्तियोंसे सम्पन्न थी । उसमें स्थान स्थानपर पवित्र मुक्ष और लताएँ एव उनके कुझ थे। पलवाले षृक्षोंके बगीचे, पुष्पवादिकाएँ और टहलनेके लिये सुन्दर-मुन्दर क्रीड़ावन वहाँ बने हुए थे। उनके वीच-बीचमें सुन्दर-मुन्दर सरोवर मुशोभित थे, जिनमें खिले हुए कमलींकी छटा निराली ही यी । नगरके पाटकों, महलके दरवाजों और सङ्कोंपर भगवान्के खागतार्थं बन्दनवारें लगायी गयी यी और मुन्दर-मुन्दर चित्र बनाये गये थे। चारी ओर चित्र विचित्र भ्वजा-पताकाएँ पहरा रही थीं, जिनसे उन स्थानींपर घामका कोई प्रभाव नहीं पड़ता या। उसके चौराहे, बड़ी-बड़ी सड़कें) वाजार और चबूतरे झाड़-बुहारकर सुगन्धित जरसे सींच दिये गये थे। और भगवान्के स्वागतके लिये बरसाये हुए पल पूल, अक्षत अङ्कर चारों ओर विखरे हुए थे। घरोंके प्रत्येक द्वारपर दही, अञ्चत, पल, ईख, जलसे भरे हुए कल्स, उपहारकी बस्तुएँ और धूप दीप आदि सजा दिये गर्चे थे ॥ ११---१५ ॥

उदारशिरोमणि वसुदेव, अक्र, उप्रसेन, अद्भुत कर्म करनेवाले बलराम, प्रयुप्त, चारुदेल्ण और जाम्बवतीनन्दन साम्बको जब यह मालूम हुआ कि हमारे प्रियतम भगवान् श्रीकृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मनमें इतना आनन्द उपड़ा कि उन लोगोंने अपने सभी आवश्यक कार्य—श्रयन, आसन और मोजनादि छोड़ दिये। प्रेमके आवेगसे उनका हृदय उछलने लगा, वे मङ्गल शकुनके लिये एक श्रेष्ठ गंजराजको आगे करके स्वस्त्ययन पाठ करते हुए और माङ्गलिक सामग्रियोंसे मुसज्जित ब्राह्मणोंको साथ लेकर चले। शङ्ख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेदध्विन होने लगी। वे सब अत्यन्त हिर्षत होकर बड़े-बड़े रथोंपर स्वार हुए और वड़ी आदरबुद्धिसे भगवान्की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनके लिये उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वाराङ्गनाएँ, जिनके मुख कपोलोंपर कुण्डलोंकी कान्ति पड़नेसे बड़े सुन्दर दीखते थे, पालकियोंपर चढ़कर भगवान्की अगवानीके लिये चलीं। बहुत-से नट, नाचनेवाले, गानेवाले, विरद चखाननेवाले स्त, मागध और वन्दीजन भगवान् श्रीकृष्णके अद्भुत चरित्रोंका गायन करते हुए चले।। १६—२०॥

भगवान् श्रीकृष्णने बन्धु-बान्धवों, नागरिकों और सेवकोंसे उनकी योग्यताके अनुसार अलग-अलग मिलकर सवका सम्मान किया। किसीको सिर झकाकर प्रणाम किया, किसीको वाणीसे अभिवादन किया, किसीको हृदयसे लगाया, किसीसे हाथ मिलाया, किसीकी ओर देखकर मुसकरा भर दिया और किसीको केवल प्रेमभरी दृष्टिसे देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी, उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चाण्डालपर्यन्त सबका सत्कार करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और बृद्धोंका आशीर्वाद ग्रहण करते एवं बन्दीजनोंसे विरुदावली सुनते सबके साथ भगवान् श्रीकृष्णने नगरमें प्रवेश किया॥ २१-२३॥

शौनकजी! जिस समय भगवान् राजमार्गसे जा रहे थे, उस समय द्वारकाकी कुलकामिनियाँ भगवान्के दर्शनका प्रमानन्द छूटनेके लिये अपनी-अपनी अटारियोंपर चढ़ गयीं। भगवान्का वक्षः खल मूर्त्तिमान् सौन्दर्यलक्ष्मीका निवासखान है। उनका मुखारविन्द नेत्रोंके द्वारा पान करनेके लिये सौन्दर्य-सुधासे भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएँ लोकपालोंको भी शक्ति देनेवाली हैं। उनके चरणकमल भक्त परमहंसोंके आश्रय हैं। भगवान्की इस छिवको द्वारकावासी नित्य-निरन्तर ही निहारते रहते हैं, फिर भी शोभाधाम भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनसे उनकी आँखें एक क्षणके लिये भी तृप्त नहीं होतीं। उनकी दर्शन-लालसा पल-पलपर वढ़ती ही जाती है। द्वारकाके राजपथपर भगवान् श्रीकृष्णकी वड़ी अद्भुत झाँकी थी। ऊपर स्वेतवर्णका छत्र तना हुआ था,

श्वेतवर्णके चँवर डुलाये जा रहे. थे, चारों ओरसे पुष्पोंकी वर्षा हो रही थी, वे शरीरपर पीताम्बर और गलेमें वन्माला धारण किये हुए थे। इन सव वस्तुओं से धनश्याम श्रीकृष्ण ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्रधनुष और विजलीसे शोभायमान हो रहा हो।। २४-२७॥

भगवान् सबसे पहले अपने माता-पिताके महलमें गये। वहाँ उन्होंने वड़े आनन्दसे देवकी आदि सातों माताओंको चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम किया । माताओंने उन्हें अपने हृदयसे लगाकर गोदमें बैठा लिया, उस समय स्नेहके कारण उनके स्तनोंसे दूधकी धारा बहने लगी, उनका हृदय हर्षसे विह्नल हो उठा और वे आनन्दके आँसुओंसे उनका अभिषेक करने लगीं । माताओंसे आज्ञा लेकर वे अपने भवनमें गये, जो भोगकी समस्त सामग्रियोंसे युक्त और अतुलनीय था । उसमें सोलह हजार एक सौ आठ पितयों के अलग-अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान् श्रीकृष्णको बहुत दिनोंके बाद घर आया देखकर रानियोंके हृदयमें बड़ा आनन्द हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई; केवल आसनको ही नहीं, विक उस व्रतको भी उन्होंने त्याग दिया, जिसे उन्होंने भगवान्के प्रवासी होनेपर ग्रहण किया था । उस समय उनके मुख और नेत्रोंमें लजा छा गयी । भगवान्के प्रति उनका भाव बड़ा ही गम्भीर था। उन्होंने पहले मन-ही-मन, फिर नेत्रोंके द्वारा और तत्पश्चात् पुत्रोंके वहाने शरीरसे उनका आलिङ्गन किया । शौनकजी ! उस समय उनके नेत्रोंमें जो प्रेमके आँसू छलक आये थे, उन्हें सङ्कोचके कारण उन्होंने बहुत रोका । फिर भी विवशताके कारण ढलक ही गये। यद्यपि भगवान् श्रीकृष्ण एकान्तमें सर्वदा ही उनके पास रहते हैं, तथापि उनके चरण-कमल पद-पदपर नये-नये जान पड़ते हैं। भला, स्वभावसे ही चञ्चल लक्ष्मी जिन्हें एक क्षणके लिये भी नहीं छोड़तीं, उनसे किस स्त्रीको तृप्ति हो सकती है ? ॥ २८-३३॥

जैसे वायु वाँसोंके सङ्घर्षसे दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वीके भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर विना शस्त्र ग्रहण किये ही भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें कई अक्षोहिणी सेनासहित एक दूसरेसे मरवा डाला । और उसके वाद आप उपराम हो गये । साक्षात् परमेश्वर ही अपनी लीलासे इस मनुष्य-लोकमें अवतीर्ण हुए थे और सहसों रमणी-रहोंमे रहरर उन्होंने साधारण मनुष्युकी तरह कीड़ा की । जिनकी निर्मल और मधुर हॅसी उनके हृदयके उन्मुक्त भागोंको सूचित करनेवाली थी, जिनकी लजीली चितवनकी चोटसे येसुध होकर विश्वविजयी कामदेवने भी जपने धनुषका परित्याग कर दिया था—वे कमनीय कामिनियाँ अपने काम विलासोसे जिनकी इन्द्रियोंमें तिनक भी क्षोम नहीं पैदा कर सकी, उन असद्ग भगवान् श्रीकृष्णको ससारके लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त समझते ह—यह उनकी मूर्यता है। वे भगवान्के

स्वरूपको नहीं जानते । यही तो भगवान्की भगवता है कि वे प्रकृतिमें स्थित होकर भी उसके गुणोंस लिस नहीं हाते, जैसे भगवान्की शरणागत बुद्धि अपनेमें रहनेवाले प्राकृत गुणोंसे लिस नहीं होती । भगवान्की योगमायासे मोहित उन खियाने भी भगवान्के मधुर व्यवहारसे मुग्ध होकर ऐसा समझा कि ये हमारे वहामें हैं और हमारे एकान्तसेवी हैं। जैसे अहद्वारकी वृत्तियाँ अन्तर्यामी ईश्वरको अपने धर्मोंसे युक्त समझती हैं, वैसे ही अपने स्वामी श्रीकृष्णका ऐश्वर्यमय रूप न जाननेके कारण वे ऐसा समझती था॥ ३४-३९॥

### चारहवॉ अध्याय

-موروزونهم-

### परीक्षित्का जन्म

द्रानिकर्जाने कहा — अश्वत्यामाने जो अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तराका गर्भ नष्ट हो गया था, परन्तु भगवान्ने उसे पुन जीवित कर दिया । उस गर्भसे पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित्के, जिहे शुकदेवजीने ज्ञानोपदेश किया था, जन्म, मृत्यु और उसके बाद उहें जो गति प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें, हमलोग बड़ी श्रद्धाके साथ सुनना चाहते हैं ॥ १-३ ॥

स्तर्जीने कहा—धर्मराज युधिष्ठर अपनी प्रजाको प्रसन्न रखते हुए पिताके समान उनका पालन करने लगे। भगवान् श्रीष्ट्रण्णके चरण-कमलीं के सेवनसे वे समस्त मोगोंसे नि स्पृह हो गये थे। शौनमादि श्रृपियो ! उनके पास अतुल सम्पत्ति थी, उन्होंने बड़े-बड़े यज्ञ किये थे, तथा उनके पलस्वरूप श्रेष्ठ लोगोंका अधिकार प्राप्त किया था। उनकी पिनयों और माई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी थी, वे जम्बूद्रीपके स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्गतक पैली हुई थी। उनके पास मोगकी ऐसी सामग्री थी, जिसके लिये देवतालोग भी लालायित रहते हैं। परन्तु क्या इन मोगोंसे महाराज युधिष्ठिरको सुख मिलता था १ नहीं, नहीं, उनका मन तो मगवान्में लगा हुआ था। जैसे भूखा मनुष्य सुगन्ध, नृत्य आदिसे सन्तुष्ट नहीं हो सकता, उसकी दृति तो मोजनसे ही होती है, वही स्थिति युधिष्ठिरकी थी।। ४—६॥

शौनकजी । उत्तराके गर्भमे स्थित वह वीर शिशु परीक्षित् जब अश्वत्यामाके ब्रह्मास्त्रके तेजने जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी ऑखोंके सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखनेमें तो अँगूठे भरका ही है, परन्तु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अल्यन्त सुन्दर श्याम शरीर है, विजलीके समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किये हुए है, विरपर सोनेका मुकुट सिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुपके गड़ी ही सुन्दर चार भुजाएँ हैं। कानोंमे तपाये हुए स्वर्णके सुन्दर खुण्डल है, ऑखोंमें लालिमा है, हायमें गदा लेकर उसके चारों ओर घूम रहा है और ल्ह्रके समान जलती हुई गदाको धुमाता जा रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे सुहरेको हटा देते है, बैसे ही वह गदा ब्रह्मास्त्रके तेजको शान्त करती जा रही थी। उन्हें देराकर वह गर्मस्य शिद्य सोचने लगा, यह कौन है। इस प्रकार उस दस मासके गर्भगत शिद्यके सामने ही धर्मरक्षक अपनेय भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्मास्त्रके तेजको शान्त करके वहीं अन्तर्धान हो गये॥७-११॥

तदनन्तर अनुक्ल प्रहों के उदयसे युक्त समस्त सहुणीं को विकसित करनेवाले ग्रुम समयमें कौरव, पाण्डव दोनों के वश्यर परीक्षित्का जन्म हुआ | जन्मके समय ही वह वालक इतना तेजस्वी दीए पड़ता था, मानो स्वय पाण्डुने ही पिरते जन्म ित्या हो । जब युधिष्ठिरको बालक के जन्मकी बात मालूम हुई, तब वे बहुत ही आनन्दित हुए । उहों ने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणोंसे मङ्गलवाचन और जातक में सस्कार करवाये । महाराज युधिष्ठिर दानके योग्य समयको जानते थे । उन्होंने प्रजातीर्थ नामक कालमें अर्थात् नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणोंको सुवर्ण, गौ, पृथ्वी, गाँव, उत्तम जातिके हायी घोड़े और उत्तम अन्न दान किये । ब्राह्मणोंने सन्तुष्ट होकर अत्यन्त विनयी युधिष्ठरसे कहा—'पुष्टवश किरोमणे । कालकी दुनिवार गतिसे यह उज्जवल वश मिटना ही चाहता था, परन्तु तुम लोगोंपर कृपा करके

भगवान् विष्णुने यह वालक देकर इसकी रक्षा कर दी है, इसलिये इसका नाम 'विष्णुरात' होगा । यह बालक संसारमें वड़ा यशस्वी, भगवान्का परम भक्त और महापुरुप होगा—इसमें सन्देह नहीं' ॥ १२-१७॥

युधिष्ठिरने पूछा—महात्माओ ! यह वालक क्या अपने उज्ज्वल यहासे हमारे वंहाके पवित्र कीर्त्तिवाले महात्मा राजिपयोंका अनुसरणं करेगा !॥ १८॥

ब्राह्मणोंने कहा-धर्मराज! यह मनुपुत्र इक्ष्वाकुके समान अपनी प्रजाका पालन करेगा, दशरयनन्दन भगवान् श्रीरामके समान ब्राह्मणभक्त और सत्यप्रतिज्ञ होगा। यह उशीनर-नरेश शित्रिके समान दाता और शरणागतवत्सल होगा, याज्ञिकोंमें दुप्यन्तके पुत्र भरतके समान अपने वंशका यश फैलावेगा । धनुर्धरोंमें यह कार्त्तवीर्य सहस्रवाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थके समान अग्रगण्य होगा। यह अग्निके समान दुर्धर्प होगा और समुद्रके समान दुस्तर । यह वालक सिंहके समान पराक्रमी, हिमाचलकी तरह सेवन करनेयोग्य, पृथ्वीके सदृश तितिक्षु और माता-पिताके समान सहनशील होगा । इसमें पितामह ब्रह्माके समान समता रहेगी, भगवान् शङ्करकी तरह यह कुपाछ होगा और सम्पूर्ण प्राणियोंको आश्रय देनेमें यह लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुके समान होगा । यह समस्त सद्गुणोंकी महिमा धारण करनेमें श्रीकृष्णका अनुयायी होगा, रन्तिदेवके समान उदार होगा और ययातिके समान धार्मिक होगा । धैर्यमें विलक्ते समान और भगवान् श्रीकृष्णके प्रति दृढ़ निष्ठामें यह प्रह्लादके समान होगा । यह वहत-से अश्वमेध-यज्ञोंका कर्त्ता होगा और वृद्धोंका सेवक भी होगा । इसके पुत्र राजपिं होंगे । मर्यादाका उल्लंघन करनेवालोंको यह दण्ड देगा। यह पृथ्वीमाता और धर्मकी रक्षाके लिये कलियुगका भी दमन करनेवाला होगा। ब्राह्मणकुमारके शापसे तक्षकके द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान्के चरणोंकी शरण

लेगा । व्यासनन्दन गुकदेवजीसे यह आत्माके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करेगा और अन्तमें गङ्गातटपर अपने शरीरको त्याग कर निश्चय ही अभयपद (भगवान्के परमधाम ) को प्राप्त करेगा ॥ १९–२८ ॥

ज्योतिपके जाननेवाले विद्वान् ब्राह्मण रार्जा युधिष्ठिर-को इस प्रकार वालकके जनमलझका फल वतला कर और अपनी-अपनी दक्षिणा लेकर अपने-अपने घर चले गये। वह वालक संसारमें परीक्षित्के नामसे प्रसिद्ध हुआ; क्योंकि वह समर्थ वालक गर्भमें जिस पुरुपका दर्शन प्राप्त कर चुका था, लोगोंमें उसीकी परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमेंसे वह कौन-सा है। जैसे शुक्लपक्षमें दिन-प्रतिदिन चन्द्रमा अपनी कलाओंसे पूर्ण होता जाता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनोंके लालन-पालनसे दिन-दूना, रात-चौगुना बढ़ने लगा।। २९-३१॥

इसी समय स्वजनोंके वधका प्रायश्चित्त करनेके लिये राजा युधिष्ठिरने अश्वमेध-यज्ञके द्वारा भगवान्की आराधना करनेका विचार किया, परन्तु प्रजासे वस्त् किये हुए कर और जुर्मानेकी रकमके अतिरिक्त और धन न होनेके कारण वे वड़ी चिन्तामें पड़ गये । क्योंकि यह सम्पत्ति तो प्रजाके काममें लगनी चाहिये, व्यक्तिगत कार्यमें नहीं । उनका भाव समझकर भगवान् श्रीकृष्णने उनके भाइयोंको वतलाया कि उत्तर दिशामें राजा मरुत्त और ब्राह्मणोंने पृथ्वीमें धन गाड रक्खा है, उसे ले आओ । उनकी प्रेरणासे जाकर वे लोग वहुत-सा धन ले आये । उससे यज्ञकी सामग्री एकत्रित करके धर्मभीर महाराज युधिष्टिरने तीन अश्वमेध-यज्ञोंके द्वारा भगवान्की पूजा की । युधिष्ठिरके निमन्त्रणसे भगवान् भी वहाँ पधारे और ब्राह्मणोंद्वारा उनका यज्ञ सम्पन्न कराकर अपने सुद्धद् पाण्डवींकी प्रसन्नताके लिये कई महीनींतक वहीं रहे । शौनकजी ! इसके बाद भाइयों सहित राजा सुधिष्टिर और द्रौपदीसे अनुमति लेकर अर्जुनके साथ यदुवंशियोंसे घिरे हुए भगवान् श्रीकृष्णने द्वारकाके लिये प्रस्थान किया ॥ ३२-३६॥

## तेरहवाँ अध्याय

### विदुरजीके उपदेशसे धृतराष्ट्र और गान्यारीका वनमें जाना

स्तजीने कहा—विदुरजी तीर्थयात्रामें महर्पि मैत्रेयसे आत्माका ज्ञान प्राप्त करके हिलानापुर लौट आये । उन्हें जो कुछ जाननेकी इच्छा थी, वह पूर्ण हो गयी थी। विदुरजीने मैत्रेय ऋषिसे प्रक्ष तो वहुत-से किये थे, परन्तु उनका पूरा उत्तर सुननेके पहले ही भगवान् श्रीकृष्णमें उनकी अनन्य भक्ति हो गयी, इसिल्ये उन प्रश्नीके उत्तर सुननेका उन्हें अब आग्रह न रहा। शौनकजी! हिस्तनापुरमें लोगोंको जब यह पता लगा कि सबके सुद्धद् श्रीविदुरजी पधारे हैं, तब धर्मराज युधिष्टिर, उनके चारों भाई, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, सज्जय, कृपाचार्य, कुन्ती, गान्धारी, द्रीपदी, सुभद्रा, उत्तरा, अश्वत्यामानी माता और कृपाचार्यनी महिन कृपी तथा पाण्डव-परिवारके अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रोंसिहत दूसरी स्त्रियाँ—सन ने-एव वड़ी प्रसन्नतासे, मानो मृत शरीरमें प्राण आ गया हो—ऐसा अग्रुमव करते हुए उनसे मिलने गये । सन्ने ययायोग्य आलिङ्गन और प्रणामादि कियाऔर उनसे मिलकर उनके विरहके समयनी उत्कण्ठाका समरण करते हुए प्रेमके आँस् नहाये । युधिष्ठिरने आसनपर चेठाकर उनना ययोचित सत्कार किया । जन वे भोजनादिसे निकृत्त होनर आरामसे आसनपर चेठकर विश्राम करने लगे, तन युधिष्ठिरने विनयसे झककर सनके सामने ही उनसे कहा ॥ १-७ ॥

युधिष्ठिरने कहा—चाचाजी । जैसे पश्ची अपने अडोंनो पलोंनी छायाके नीचे रलकर उन्हें सेते और पढाते हैं, वैसे ही आपने अत्यन्त वात्सस्यसे अपने कर-कमलॉकी छत्रछायामें हमलोगोंको पाला पोसा है। पार बार आपने हमें और हमारी मातानो विपदान और लाक्षायहके दाह आदि विपत्तियोंसे बचाया है । क्या आप कमी हमलेगोंकी मी याद करते रहे हैं १ आपने पृथ्वीपर विचरण करते समय क्सि प्रकारसे अपनी जीविकाका निर्वाह किया <sup>१</sup> पृथ्वीतलपर बहुत-से तीर्य और प्रधान प्रधान क्षेत्र हैं, उनमेंसे आपने किन किनमा सेयन किया १ चाचाजी । आप-जैसे भगवानके प्यारे मक्त स्वय ही तीर्थस्वरूप हैं। आपलोग अपने हृदयमें विराजमान भगवान्के द्वारा तीर्योंको भी महातीर्य बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचाजी । आप तीर्थयात्रा करते हुए द्वारका भी अवस्य ही गये होंगे। वहाँ हमारे मुद्धद माई-बन्धु जिनके एकमात्र आराध्यदेव श्रीकृष्ण ही हैं, अपनी नगरीसे मुखसे तो हैं न १ आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवस्य ही होगा ॥ ८-११ ॥

युधिष्ठिरके पूछनेपर विदुरजीने तीथों और यदुविशयों के सम्बन्धमें जो कुछ देखा, मुना और अनुभव किया या, सब क्रमसे बतला दिया, परन्तु यदुव्हाके विनाहाना हाल नहीं कहा। मनुष्योंको अप्रिय बार्ते सहन नहीं होती, परन्तु अब तो यदुविशयोंके नाहाकी घटना घट चुकी यी और एक न एक दिन वह समाचार भी सबको मिलने ही बाला था। वह छिपानेसे छिपनेकी वस्तु नहीं थी। पिर भी विदुरजीने पाण्डवोंसे वह हाल इसलिये नहीं कहा कि उनका छदय बड़ा करणापूर्ण था, वे पाण्डवोंको दुखी नहीं देख सकते थे।। १२ १३।।

पाण्डव विदुरजीका देवताके समान सत्कार करते थे।

वे कुछ दिनोंतक अपने नहें माई धृतराष्ट्रकी कल्याण कामना से सब तोगोंको प्रसन्न करते हुए सुरापूर्वक हिस्तापुरमें ही रहे । विदुर्त्जी तो साक्षात् धर्मराज थे, माण्डवन ऋषिके शापसे ये सी वर्षके लिये सूद वन गये थे। क इतने दिनोंतक यमराज के पदपर अर्थमा थे और वही पापियों ने दण्ड देते थे। इधर सुधिष्ठिरको राज्य मिल ही गया था, उनके अपार सम्मत्ति यी और वश्चनरम्पराक्षी रक्षा करनेवाल पौच (परीक्षित्) था। लोकपालों के समान श्रेष्ठ भाई थे, इन सनके बीचमें नड़े आनन्दके साथ वे अपना समय निता रहे थे। इस प्रभार पाण्डव गृहस्थ के काम धन्धों में रम गये और उन्हों के पीछे एक प्रकारसे यह बात भूल गये कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्युकी ओर जा रहा है, अन वह समय आ रहा है, जिसे कोई टाल नई सकता ॥ १४—१७॥

परन्तु विदुर्जी इस विषयमें सावधान थे । कालकी गित देखकर उन्होंने अपने बड़े माई धृतराष्ट्रसे कहा— 'महाराज । देखिये, अब मड़ा मयद्वर समय आ गया है, झटपट यहाँसे निम्ल चिल्ये । अम हम लोगोंके सिरपर वह सर्वसमर्थ काल मँडराने लगा है, जिसके टालनेका कहीं भी कोई उपाय नहीं है । ये काल मगवान् जीवको उसके अत्यन्त प्रिय प्राणोंसे भी बात-की-बातमें अलग कर देते हैं, पिर धन, जन आदि दूसरी वस्तुओंकी तो बात ही क्या है । आपके पिता, भाई, मित्र और पुत्र सभी मर गये, आपकी उम्र भी दल चुकी, दारीर खुढापेका दिकार हो गया, पिर भी आप पराये घर पड़े हुए हैं । ओह । इस प्राणीको जीते रहनेकी कितनी प्रमल इच्छा है, तभी तो आप भीमका

\* एक समय किसी राजाके अनुचरिने कुछ चौरीकी
माण्डब्य ऋषिके आश्रमपर पकड़ा। उद्दोंने समझा कि ऋषि भी चौरीमें शामिल होंगे। अन ने भी पकड़ लिये गये और राजाहासे
सबके साथ उनकी भी सलीपर चड़ा दिया गया। राजानो यह
पता लगते हो कि ये महात्मा है—ऋषिको स्लीसे उत्तवा दिया
और हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया।
माण्डब्यनीने यमराजके पास जाकर पूछा—'मुझे किस पापसे यह
दण्ड मिला ' यमराजने बताया कि 'आपने छउन पनमें एक टिड्डीको
कुराकी नोकमे छेर दिया या इसलिये ऐमा हुआ।' इसपर मुनिने
कहा—'मैंने अज्ञानवरा ऐसा क्या होगा, तुमने वड़ा कठोर दण्ड
दिया। इसलिये तुम सी वर्षनक शुद्रयोनिमें रहीगे।' माण्डब्यजीके
इस शापसे ही यमराजने निदुरके रूपमें अवतार लिया था।

दिया हुआ दुकड़ा खाकर कुत्तेका-सा जीवन विता रहे हैं। जिनको आपने आगमें जलानेकी चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा; भरी सभामें जिनकी विवाहिता पत्नीको अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिये, उन्हींके अन्नसे पले हुए प्राणोंको रखनेमें क्या गौरव है ? आपके अज्ञानकी सीमा नहीं है, अब भी आप जीना चाहते हैं! परन्तु आपके चाहनेसे क्या होगा, पुराने वस्त्रकी तरह बुढ़ापेसे गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहनेपर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अव इस शरीरसे आपका कोई स्वार्थं सधनेवाला नहीं है । इसमें फॅसिये मत, इसकी ममताका बन्धन काट डालिये । जो संसारके सम्बन्धियोंसे अलग रहकर उनके अनजानमें अपने शरीरका त्याग करता है, वही धीर है । चाहे अपनी समझसे हो या दूसरेके समझानेसे, जो इस संसारको दुःखरूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अन्तः करणको वशमें करके हृदयमें भगवान्को धारण कर संन्यासके लिये घरसे निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। अब जोसमय आनेवाला है, वह प्रायः मनुष्योंके गुणोंको घटानेवाला होगा; इसलिये आप अपने कुट्रिन्वयोंसे छिपकर उत्तराखण्डमें चले जाइये?॥१८—२७॥

जव महात्मा विदुरने अपने वड़े भाई राजा धृत्राष्ट्रको इस प्रकार समझाया, तव उनकी प्रज्ञाके नेत्र खुल गये; वे

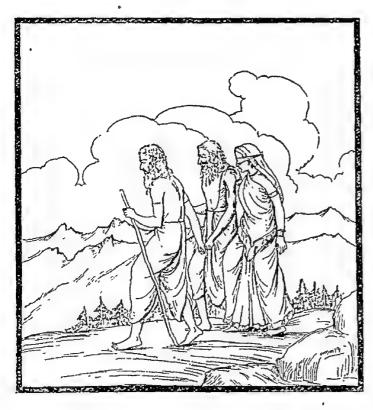

भाई-बन्धुओं के सुदृढ़ स्नेह-पाशको काटकर अपने छोटे भाई

विदुरके दिखलाये हुए मार्गसे निकल पड़े। जब परम पतित्रता गान्धारीने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालयकी यात्रा कर रहे हैं, जो संन्यासियोंको वैसा ही सुख देता है, जैसा कि वीर पुरुषोंको लड़ाईके मैदानमें अपने शत्रुके द्वारा किये हुए न्यायोचित प्रहारसे होता है, तब वे भी उनके पीछे-पीछे चल पड़ीं ॥ २८—३१॥

अजातशत्रु युधिष्ठिरने प्रातःकाल सन्ध्यावन्दन तथा अमिहोत्र करके ब्राह्मणोंको नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और सुवर्णका दान दिया । इसके बाद जव वे गुरुजनोंकी चरणवन्दनाके लिये राजमहलमें गये तो उन्हें अपने दोनों चाचा धृतराष्ट्र और विदुर तथा चाची गान्धारीके दर्शन नहीं हुए। उन्हें न देखकर युधिष्ठिरको वड़ी चिन्ता हुई, उन्होंने वहीं बैठे हुए सज्जयसे पूछा-- 'सज्जय, मेरे वे बृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र, पुत्रशोकसे पीड़ित दुखिया माता गान्धारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुरजी कहाँ चले गये ? वे अपने पुत्रों और वन्धु-वान्धवोंके मारे जानेसे दुःखित तो थे ही; मैं भी वड़ा मन्दमति हूँ - कहीं मुझसे किसी अपराधकी आशङ्का करके उन्होंने माता गान्धारी-सहित अपनेको गङ्गाजीमें तो नहीं डुवा दिया ? जब हमारे पिताजीकी मृत्यु हो गयी थी और हमलोग नन्हे-नन्हे वचे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओंने बड़े-बड़े दु:खोंसे हमें बचाया था! वे हमपर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय! वे यहाँसे कहाँ चले गये ? ।।३२---३४।।

स्तजी कहते हैं— एख्रयपर धृतराष्ट्रकी वड़ी कृपा एवं स्तेह था। इसलिये अपने स्वामीके चले जानेके कारण वे इतने शोकग्रस्त, दुखी और विरह-कातर हो रहे थे कि कष्टके मारे उनसे कुछ वोला नहीं गया। फिर घीरे-धीरे धैर्यसे उन्होंने अपने हृदयको स्थिर किया, हाथोंसे आँखोंके आँस् पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्रके चरणोंका स्मरण करते हुए युधिष्ठरसे कहा—॥३५-३६॥

सक्षय वोले—धर्मराज! मुझे आपके दोनों चाचा और गान्धारीके सङ्कल्पका कुछ भी पता नहीं है। महावाहो! मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मुझे उन महात्माओंने ठग लिया। सञ्जय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुस्के साथ देवर्षि नारदजी वहाँ आ पहुँचे। महाराज युधिष्ठिरने



भाइयोंके साथ उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए कहा—॥३७ ३८॥

युधिष्ठिरने कहा-भगवन् ! मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा और पुत्रोंकी मृत्युके शोकसे व्याकुल तपस्विनी माता गान्धारी यहाँसे कहाँ चले गये ? जैसे समुद्रमें भटकते हुए जहाजके लिये कर्णधार मार्गदर्शक होता है। उसी प्रकार आप ही हमारी इस उलझी हुई समस्याको सुलझा सकते हैं। तब भगवान्के परमभक्त भगवन्मय देवर्षि नारदने कहा—'धर्मराज! तुम किसीके लिये शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत् ईश्वरके वशमे है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वरकी ही आज्ञाका पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणीको दूसरेसे मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्टीमें बॅधे और छोटी रस्सीसे नये रहकर अपने खामीका भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकारके नामोंसे वेदरूप रस्तीमे बँधकर ईश्वरकी ही आज्ञाका अनुसरण करते हैं। जैसे संसारमें खिलाड़ीकी इच्छासे ही खिलीनोंका संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान्की इच्छासे ही मनुष्योंका मिलना विखुइना होता है। तुम संसारको चाहे नित्य मानो या अनित्य अयवा दोनोंसे परे मानो, किसी भी अवस्थामें उन होगोंके हिये शोक करना उचित नहीं है । तुम्हारे शोकका कारण अज्ञानसे उत्पन्न यह स्नेह ही है। इसिंख्ये धर्मराज ! वे दीन-दुखी

चाचा-चाची असहाय अवस्थामें मेरे विना कैसे रहेंगे, इस अशानजन्य विकलताको छोड़ दो। यह पाञ्चभौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वशमे है। यह पराधीन शरीर दूसरींकी रक्षा ही क्या कर सकता है ! जो स्वयं ही अजगरके मुँहमें पड़ा हुआ है, वह दूसरों नी रक्षा क्या करेगा ? ससारमें एक जीव दूसरे जीवके जीवनका कारण हो रहा है। हाथवालें-के बिना हायवाले, चार पैरवाले पशुओंके विना पैरवाले ( तृणादि ) और बड़े जीवींके छोटे जीव आहार हैं। परन्त तुम तो इन जीवींको जीव-बृद्धिसे देखो ही मत । इन समस्न रूपीमें जीवींके बाहर और भीतर वही एक स्वयम्प्रकाश भगवान्, जो सम्पूर्ण आत्माओंके आत्मा हैं, मायाके द्वारा अनेकों प्रकारसे प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हींको देखो। महाराज ! वही समस्त प्राणियोंको जीवनदान करनेवाले भगवान् इस समय इस पृथ्वीतलपर देवद्रोहियोंका नारा करनेके लिये कालरूपसे अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का काम पूरा कर चुके हैं। योड़ा सा काम और बाकी है, उसीके लिये वे चके हुए हैं। जबतक वे यहाँ हैं, तबतक तुमलेग भी उनकी प्रतीक्षा करते रही ॥ ३९-५०॥

धर्मराज ! हिमालयके दक्षिण भागमें, जहाँ सप्तर्षियोंकी प्रसन्नताके लिये गङ्गाजीने सात धाराओंके रूपमे अपनेको सात भागोंमे विभक्त कर दिया है, जिसे 'सप्तस्रोत' कहते हैं, वहीं ऋषियोंके आश्रमपर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गान्धारी और विदुरके साथ गये हैं। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्तमें किछी प्रकारकी कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शान्तिचर्तने निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणींको वशमें करके उन्होंने अपनी छहों इन्द्रियोंको बाहरसे अपने-अपने गोलकमें लौटा लिया है। भगवान्की धारणांचे उनके तमोगुण। रजोगुण और सत्त्वगुणके मल नष्ट हो चुके हैं, उन्होंने अहङ्कारको बुद्धिके साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ साक्षी चेतनमें लीन करके उसे भी सर्वाधिष्ठान ब्रह्मके साय वैसे ही एक कर दिया है, जैसे घटरूप उपाधिको नष्ट करके घटाकारा महाकारांसे एक कर दिया जाता है। उन्होंने अपनी समस्त इन्द्रियों और मनको रोककर समस्त विपयोंको बाहरसे ही छौटा दिया है और मायाके गुणोंसे होनेवाले परिणामोंको सर्वया मिटा दिया है। समस्त कर्मीका सन्यात करके वे इस समय ट्रूँठकी तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः लौटानेके विचारसे वहाँ जाकर तुम उनके मार्गर्म

रोड़े न अटकाओ । अधर्मराज ! आजसे पाँचवें दिन वे अपने शरीरका परित्याग कर देंगे और वह जलकर मस्म हो जायगा । गाईपत्यादि अग्नियोंके द्वारा पर्णकुटीके साथ अपने पतिके शरीरको जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गान्धारी भी उसी आगमें प्रवेश कर जायँगी। धर्मराज ! बिदुरजी

अपने भाईका आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुःखित होते हुए वहाँसे तीर्थ-सेवनके लिये चले जायँगे । देवर्षि नारद ऐसा कहकर तुम्बुक्के साथ स्वर्गको चले गये । धर्मराज युधिष्ठिरने उनके उपदेशोंको हृदयमें धारण करके शोकका त्याग कर दिया ॥ ५१—६०॥

# चौदहवाँ अध्याय

# अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिरका शङ्का करना तथा अर्जुनका द्वारकासे आना

सूतजीने कहा स्वजनोंसे मिलने और पुण्यश्लोक भगवान् श्रीकृष्ण अव क्या करना चाहते हैं---यह जाननेके लिये अर्जुन द्वारका गये हुए ये। कई महीने बीत जानेपर भी वे लौटे नहीं, तब युधिष्ठिरको बड़े भयङ्कर अपश्कुन दीखने लगे। उन्होंने देखा कालकी गति बड़ी विकट हो गयी है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिये, उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएँ भी उल्टी ही होती हैं। लोग बड़े कोधी, लोभी और असत्यपरायण हो गये हैं। अपने जीवन-निर्वाहके लिये लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपटसे भरा हुआ होता है, यहाँतक कि मित्रतामें भी छल मिला रहता है; पिता, माता, सुहृद्, भाई और पति-पत्नीमें भी वैर-विरोध रहने लगा है। कलिकालके आ जानेसे लोगोंका स्वभाव ही लोभ, दम्भ आदि अधर्मसे अभिभूत हो गया है और प्रकृतिमें भी अत्यन्त अरिष्टस्चक अपराकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिरने अपने छोटे भाई भीमसेनसे कहा ॥ १--५॥

युधिष्ठिरने कहा—भीमसेन! अर्जुनको हमने द्वारका इसिलये भेजा या कि वह वहाँ जाकर पुण्यश्लोक भगवान् श्रीकृष्ण क्या करना चाहते हैं, इसका पता लगा आवे और सम्बन्धियोंसे मिल-जुल आवे। परन्तु सात महीने बीत गये, अवतक तुम्हारे भाई लौटे नहीं। मैं बहुत सोचनेपर भी यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आनेका क्या कारण है। ऐसा मालूम होता है कि देवर्षि नारदके द्वारा वतलाया हुआ वह समय आ पहुँचा है, जिसमें भगवान् श्रीकृष्ण अपने लीला-विग्रहका संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान्की कृपासे हमें यह सम्पत्ति, राज्य, स्त्रियाँ, प्राण, कुल, सन्तान, शत्रुओंपर विजय और लोक-परलोकका कल्याण प्राप्त हुआ है। भीमसेन! तुम तो बड़े बीर हो;

देखो तो सही-आकाशमें उल्कापातादि, पृथ्वीमें भूकम्पादि और दारीरोंमें रोगादि कितने बड़े-बड़े अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस वातकी सूचना मिलती है कि शीघ ही हमारी बुद्धिको मोहमें डालनेवाला कोई उत्पात होनेवाला है। प्यारे भीमसेन ! मेरी वाँयीं जाँघ, आँख और भुजा वार-बार फड़क रही हैं। हृदय जोरसे धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होनेवाला है । देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्यकी ओर मुँह करके रो रही है। अरे! उसके मुँहसे तो आग भी निकल रही है! यह कुत्ता बिल्कुल निर्मय-सा होकर मेरी ओर देखकर भूँक रहा है, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने वाँयें करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखायी देते हैं। यह मृत्युका दूत कबूतर, उल् और उसका प्रतिपक्षी कौआ रातको अपने कर्णकठोर शब्दोंसे मेरे मनको कँपाते हुए विश्वको स्ना कर देना चाहते हैं । दिशाएँ धुँघली हो गयी हैं, सूर्य और चन्द्रमाके चारों ओर वार-बार मण्डल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ोंके साथ वार-वार कॉंप उठती है, वादल वड़े जोर-जोरसे गरजते हैं और जहाँ-तहाँ विजली भी गिरती ही रहती है। इतनी बड़ी-बड़ी आँधियाँ आती हैं, जो अपनी'धूलसे सर्वत्र अँधेरा फैला देती हैं और शरीरको छेदे डालती हैं। वादल वड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून वरसाते हैं। सूरजकी चमक कम हो गयी है। आकाशमें ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतोंकी भीड़से पृथ्वी और अन्तरिक्षमें आग-सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाव और लोगोंके मन क्षुव्ध हो रहे हैं। घीसे आग नहीं जलती। यह भयङ्कर काल न जाने क्या करेगा। वछड़े दूध नहीं पीते, गौएँ दुहने नहीं देतीं । गौशालामें गौएँ आँसू वहा-वहाकर

\* देविष नारदजी त्रिकालदशों हैं। वे धृतराष्ट्रके भविष्य जीवनको वर्तमानकी माँति प्रत्यक्ष देखते हुए उसी रूपमें वर्णन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र पिछलो रातको ही हस्तिनापुरसे गये हैं अतः यह वर्णन भविष्यका ही समझना चाहिये। रो रही हैं। बैल भी उदार हो रहे हैं। देवनाओं ने मूर्तियाँ रो-सी रही हैं, उनमें से पसीना चूने रगता है और वे हिल्ती- डोल्ती भी है। भाई! ये देश, गाँव, शहर, बगीचे, खानें और आश्रम श्रीहीन और आनन्दरहित हो गये हैं। पता नहीं ये हमारे क्सि दुःखकी सूचना दे रहे हैं। इन यहे-बड़े उत्पातोंको देखकर में तो ऐसा समझता हूँ कि यह भाग्यहीना भूमि भगवान्के उन चरणकमलेंछे, जिनका सौन्दर्य तथा जिनके ध्वा, वब्र, अंकुशादि विलक्षण चिह्न और क्सीमें भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गयी है। जिस समय महाराज युधिष्ठर इन भयक्कर उत्पातोंको देखकर इस प्रवार मन ही मन चिन्तित हो रहे थे, उसी समय द्वारकासे लौटकर अर्जुन आये। युधिष्ठरने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं कि जितनी आतुरता उनमें कभी नहीं देखी गयी यी। मुँह नीचे छका हुआ है, आँखोंसे



आँस् यह रहे हैं और शरीरमे विल्कुल कान्ति नहीं है। उनमे अपने चरणोंमें पड़ा देखकर युधिष्ठिर घमड़ा गये। देविष नारदकी वार्ते याद करके उन्होंने सुहृदोंके सामने ही अर्जुनसे पूछा।। ६—२४॥

युधिष्ठिरने कहा—'माई! द्वारकापुरीमें हमारे स्वजन सम्बन्धी मधु, मोज, दशाई, आई, सालत, अन्धक और बृष्णिवंशी यादव कुशल्से तो हैं! हमारे माननीय नाना शूरसेनजी प्रसन्न हैं! अपने छोटे भाईसहित मामा वसुदेव-जी तो कुशलपूर्वक हैं! उनकी पतियाँ हमारी मामी देवकी आदि सातों बहिनें अपने पुत्रों और बहुओं के साय आनन्द से तो हैं! जिनना पुत्र वंस बड़ा ही दुए था, वे राजा उपसेन अपने छोटे भाद देवक के साथ जीवित तो हैं न ! ह्दीन, उनके पुत्र इतवर्मा, अनूर, जयन्त, गद, सारण तथा धनुजिन् आदि यादव वीर सकु अल हैं न ! यादवों के प्रभु बस्रामजी तो आनन्द से हैं! वृष्णिवंदा के स्वंश्रेष्ठ महारणी प्रद्युम्न सुखसे तो हैं! युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलानेवाटे भगवान अनिरुद्ध वृद्धिको प्राप्त हो रहे हैं न ! इनके सिवा सुपेण, चारदेष्ण, जाम्बवन्तीनन्दन साम्ब और अपने पुनोंके सिहत अनुषम आदि भगवान श्रीकृष्ण के अन्य सब पुन भी प्रसन्त हैं न ! भगवान श्रीकृष्ण के सेनक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनन्द नन्द आदि प्रधान यदुवधी, जो भगवान श्रीकृष्ण और बस्रामके याहुवस्ते सुरक्षित हैं, सन-के-सन सनुधल और बस्रामके याहुवस्ते सुरक्षित हैं, सन-के-सन सनुधल हैं न ! हमसे अत्यन्त प्रेम करनेवासे वे लोग कभी हमारा कुद्दास् मङ्गस्त भी पूस्ते हैं ! ॥ २५-३३ ॥

भक्तवत्सल ब्राह्मणमक्त भगवान् श्रीकृष्ण अपने मुद्धवें के साथ द्वारवानी सुधर्मा-सभामें सुखपूर्वक विराजमान हैं न ! वे आदिपुरुप, वलरामजीके साथ ससारके परम मङ्गल, परम क्ल्याण और उन्नितिके छिये यदुवश्ररूप क्षीरसागरमें विराजमान हैं । उन्होंके वाहुबल्से मुरक्षित द्वारकापुरीमें यदुवशीलोग सारे ससारके द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनन्दिसं विष्णु भगवान्के पार्पदोंके समान विहार कर रहे हैं । सत्यभामा आदि सोलह हजार रानियाँ प्रधानरूपते उनके चरणकमलोंकी सेगामें ही रत रहकर उनके द्वारा मुद्धमें इन्द्रादि देवताओंको भी पराजित करवाकर इन्द्राणीके मोग-योग्य पारिजातादि वस्तुओंका उपभोग करती हैं । जिनके वाहुबल्से सुरक्षित होकर यदुवशी वीर देवताओंके बैठने योग्य सुधर्मा समामे, जिसे वे वलपूर्वक ले आये हैं, सदा ही निर्मय होकर अपने पैर रसते हैं ॥ ३४—३८ ॥

माई अर्जुन ! यह भी बताओं कि तुम तो हु शलसे हो न ! मुझे तुम श्रीहीन-से कैसे दीरा रहे हो ! वहाँ बहुत दिनोंतक रहे, कहाँ तुम्हारे सम्मानमें तो निसी प्रमारकी कभी नहीं हुई ! क्सिने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया ! कहीं क्सिने दुर्भावपूर्ण अनुचित शब्द कहकर तुम्हारा चिच तो नहीं दुलाया ! अयवा किसीको कुछ देनेकी प्रतिशा करके भी, जन वह आशासे तुम्हारे पास आया तन उसे वह वस्तु तुम नहीं दे सके हो ! तुम सदा शरणमें आये हुएकी रहा करते आये हो; कहीं किसी भी श्राह्मण, वालक, गी, बूदे,

रोगी, अवला अथवा अन्य किसी प्राणीका जो तुम्हारी शरणमें आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया ? कहीं तुमने अगम्य स्त्रीसे समागम तो नहीं किया ? कहीं गमन करनेयोग्य स्त्रीका परित्याग तो नहीं किया ? कहीं मार्गमें अपनेसे छोटे अथवा वरावरीवालेसे हार तो नहीं गये ? अथवा भोजन करानेयोग्य वालक और वूढ़ोंको छोड़कर तुमने अकेले ही तो

भोजन नहीं कर लिया ? अवस्य ही तुमने ऐसा कोई निन्दित काम नहीं किया होगा, जो तुम्हारे योग्य न हो । हो-न-हो अपने परम प्रियतम अभिन्नहृदय परम सुहृद् भगवान् श्रीकृष्णसे तुम रहित हो गये हो । इसीसे अपनेको सृन्य मान रहे हो । इसके सिवा ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता, जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो । ३९-४४ ।।

### पंद्रहवाँ अध्याय

# अर्जुनके मुखसे भगवान्के स्वधाम सिधारनेका समाचार पाकर पाण्डवोंका हिमालयकी ओर जाना

स्तजीने कहा—भगवान् श्रीकृष्णके प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्रीकृष्णके चिरहसे व्याकुल हो रहे थे, दूसरे राजा युधिष्ठिरने अनेक शङ्काओंसे भरे हुए प्रश्नोंकी झड़ी लगा दी। शोकसे अर्जुनका मुख और हृदय-कमल स्ख़ गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे अपने उन्हीं प्रियतम श्रीकृष्णकी यादमें ऐसे हृद रहे थे कि उनसे बोला न गया। श्रीकृष्णके आँखोंसे ओझल हो जानेके कारण वे उत्कण्ठायुक्त प्रेमके परवश हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने आदिके समय भगवान्ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न- स्दयता और प्रेमसे भरे हुए व्यवहार किये थे, उनकी याद-पर- याद आ रही थी; वड़े कप्टसे उन्होंने अपने शोकका वेग रोका, हाथसे नेत्रोंके आँस् पोंछे और फिर कॅंचे हुए गलेसे उन्होंने अपने वड़े भाई युधिष्ठिरसे कहा॥ १-४॥

अर्जुनने कहा—महाराज! मेरे ममेरे माई अथवा अत्यन्त घनिष्ठ मित्रका रूप धारण कर श्रीकृष्णने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रवल पराक्रमसे वड़े-वड़े देवता भी अचरजमें ड्रव जाते थे, उसे श्रीकृष्णने मुझसे छीन लिया। प्राण निकल जानेपर मुदेंकी जो गति होती है, वही गति भगवान् श्रीकृष्णके एक क्षणके वियोगसे इस संसारकी हो गयी है। इसे देखते नहीं बनता। जिनके आश्रयसे द्रौपदी-स्वयंवरमें राजा द्रुपदके घर आये हुए कामोन्मत्त राजाओंका तेज मेंने हरण कर लिया, धनुपपर वाण चढ़ाकर मत्स्यवेध किया और इस प्रकार द्रौपदीको प्राप्त किया था। जिनकी सिन्निधिमात्रसे मेंने समस्त देवताओंके साथ इन्द्रको अपने चलसे जीतकर अग्निदेवको उनकी तृप्तिके लिये खाण्डव बनका दान कर दिया और मय दानवकी निर्माण की हुई, अलैकिक कलाकौंशलसे युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञमें सव ओरसे आ-आकर राजाओंने अनेकों प्रकारकी भेंटें

समर्पित कीं। दस हजार हाथियोंकी शक्ति और वलसे सम्पन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेनने उन्होंकी शक्तिसे राजाओंके िषरपर पैर रखनेवाले अभिमानी जरासन्धका वध किया थाः तदनन्तर उन्हीं भगवान्ने उन वहुत-से राजाओंको मुक्त किया, जिनको जरासन्धने महाभैरव-यज्ञमें विल चढ़ानेके लिये कैदमें डाल रक्खा था। उन सव राजाओंने आपके यज्ञमें अनेकों प्रकारके उपहार दिये थे। महारानी द्रौपदी राजस्य-यज्ञके महान् अभिपेक्षे पवित्र हुए अपने उन केशोंको, जिन्हें दुर्धोने भरी सभामें छूनेका साहस किया था, विखेरकर तथा आँखोंमें आँस् भरकर जव श्रीकृष्णके चरणोंमें गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमानका वदला लेनेकी प्रतिज्ञा करके उन धृतींकी स्त्रियोंकी ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गयीं और उन्हें अपने केरा अपने हायों खोल देने पड़े । दुर्वोधनके छलपूर्ण अनुरोधसे, अपने क्रोधके लिये प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासाने हम लोगोंको ऐसी आफतमें डाल दिया था कि जिससे पार पाना कठिन या । आपको याद होगा, उसी समय श्रीकृष्ण वनमें हुमलोगोंके पास आये और सूर्यके दिये हुए पात्रमें जो सागका एक दुकड़ा वच रहा था, उसीको खाकर उन्होंने विश्वको तृत कर दिया और दुर्वासाके दारुण शापसे हमलोगोंकी रक्षा की। दुर्वासा दस हजार शिष्योंके साथ भोजन किया करते थे, परन्तु उस दिन अपने शिष्यसमूहके साथ जलमें स्नान करते समय ही उन्हें ऐसा माळ्म हुआ कि त्रिलोकीका पेट भर गया. है और फिर वे लौटकर भोजनके लिये हमारे पास आये ही नहीं | जिनके प्रतापसे मैंने युद्धमें पार्वतीसहित भगवान् शङ्करको अचंभेमें डाल दिया था, तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया; साथ ही दूसरे लोकपालोंने भी प्रसन्त होकर अपने-अपने अस्त्र मुझे दिये। और तो क्या,

उनकी कृपासे में इसी दारिसे स्वर्गमे गया और देवराज इन्द्रकी सभामे उनके बरावर आधे आसनपर बैठनेका सम्मान मैंने प्राप्त किया । उनके आग्रइसे जब में स्वर्गमें ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इन्द्रके साथ समस्त देवताओंने मेरी इन्हीं गाण्डीव धारण करनेवाली भुजाओंका निवातम्बच आदि दैत्योंको मारनेके लिये आश्रय लिया । महाराज । यह सब जिनकी महती कृपाका पर या, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णने मुझे आन ठग लिया । वे मुझे असहाय छोड़कर चले गये ॥ ५-१३ ॥

महाराज । कौरचों भी सेना भीष्म द्रोणादि अजेय महामत्स्वींसे पूर्ण अपार समुद्रके समान दुस्तर थी, परन्तु उनका आश्रय ग्रहण कर अनेले ही रयपर सवार होकर में उसे पार कर गया । उन्हींनी सहायतासे, आपको याद होगा, मेने शतुओंसे राजा विराटका सारा गोधन तो वापिस छे ही लिया, साथ ही उनके सिरोंपरसे चमकते हुए मणिमय मुकुट तया अङ्गोंके अलङ्कारतक छीन लिये थे। माईजी । भीरवोंकी सेना भीष्म, क्यी, द्रोण, दास्य, बड़े बड़े राजाओं और धनिय वीरोंके रथोंसे शोभायमान यी । उसके सामने मेरे आगे-आगे चलकर वे अपनी दृष्टिसे ही उन महारथी यूय पतियोक्ती आयु, मन, उत्साह और बलको छीन लिया करते थे । द्रोणाचार्यः, भीष्मः, कर्णः, अश्वत्यामाः, सुदार्माः, शब्यः, जयद्रय और वाह्नीक आदि वीरोंने मुझपर अपने कभी न चूकनेवाले अस्त्र चलाये थे, परन्तु जैसे हिरण्यकशिषु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवद्भक्त प्रह्लादका स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके रास्त्रास्त्र मुझे छूतक नहीं सके। यह श्रीकृष्णके मुजदण्डोंकी छप्रछायामें रहनेका ही प्रमाव या । महात्माजन ससारसे मुत्त होनेके लिये जिनके चरणकमलीका सेवन करते है, अपने आपतक्को दे डालनेवाले उन भगवान्को मुझ दुर्बुद्धिने सार्राय बनाया । जिस समय मेरे घोड़े यक गये थे और मैं रथसे उतरकर जमीनपर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शतु भी मुझपर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्रीकृष्णके प्रभावसे उनकी बुद्धि मारी गयी यी। महाराज उननी उन्मुक्त और मधुर मुखकानसे युक्त विनोदमरे वचन तथा वे हृदयस्पर्शी बार्ते जन वे मुझे 'पार्य, अर्जुन, सरा, कुरनन्दन' आदि कहकर पुकारते थे, याद आती हैं तो मेरा हृदय वेकायू हो जाता है । आप जानते हैं सोने, बैदने, टहलने और अपने सम्बाधमें पड़ी-बड़ी बार्ते करने तथा प्राय एक साथ ही रहा करते थे। भोजन आ

किसी किसी दिन में व्यायसे उन्हें कह बैठता 'मित्र ! नुम तो वड़े सत्यवादी हो? उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभायताके कारण, जैसे मित्र अपने मित्रका और पिता अपने पुत्रका अपराध सह लेता है उसी प्रकार, मुझ हुर्बुद्धिके अपराधीं में सह लिया करते थे । महाराज ! जो मेरे सला थे, प्रिय मित्र थे और परम सुदृद् थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान्हे में रहित हो गया हूँ । मेरा दृदय उनके विना स्ना हो गया है। और तो क्या कहूँ, कहते लजा आती है, में भगवान्ती पितर्थोंको द्वारकासे अपने साथ त्य रहा या, परन्तु मार्गमें दुष्ट गोपोंने मुझे एक अनलानी माँति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका । वहीं मेरा गाण्डीय धनुप है। वे ही बाण हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही में अर्जुन हूँ, जिसे बड़े-बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। परन्तु इन सबके रहनेसे क्या हुआ १ श्रीकृष्णके विना ये सब एक ही क्षणमें नहींके समान सारशून्य हो गये--ठीक उसी तरह जैसे भसमे डाली हुई आहुति, क्पटभरी सेवा और असरमें बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है ॥ १४-२१ ॥

राजन् । आपने द्वारकाके जिन सुदृद् सम्बन्धियोंके विषयमें पूछा है, उनकी बुद्धि तो ब्राह्मणेंकि शापके कारण पहले ही बिगड़ गयी थी। वे वाहणी मदिराके पानसे मदोन्मत्त हो गये, पिर अपरिचितोंकी मॉति वे आपसमे ही एक-दूसरेसे भिड़ गये और घूँसींसे मार-पीट करके सब के-सब नष्ट हो गये । उनमेंसे केवल चार-पॉच ही बचे हैं। वास्तवमें यह भगवान् की ही लीला है कि छशारके प्राणी परस्पर एक दूसरेका पालन-पोपण भी करते हैं और एक-दूसरेको मार भी डाल्ते हैं। राजन्। जिस प्रभार जलचरोंमें बड़े छोटींको, बलवान् दुर्बलींको एव बड़े और बलवान् भी परस्पर एक-दूसरेको सा जाते हैं, उसी प्रकार बलवान् और बड़े यदुविशयोंके द्वारा भगवान्ने दूसरे राजाओंका सहार कराया। तत्पश्चात् यदुविशयोंके द्वारा ही एकसे दूसरे यदुवशीका नाश कराके पूर्णरूपसे पृथ्वीका भार उतार दिया। भगवान् श्रीकृष्णने मुझे जो शिक्षा दी थी, वह देश, वाल और प्रयोजनके अनुरूप तथा हृदयके तापनो शान्त करनेवाली थी, उसकी याद आते ही मेरा चित्त उनके प्रेममें मुग्ध हो जाता है। २२-२७॥

सूतजीने कहा—इस प्रकार अत्यन्त गाढ प्रेमसे भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमलेंका चिन्तन करते-करते अर्जुनकी चित्तवृत्ति अत्यन्त उज्ज्वल और प्रशान्त हो गयी। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमलों के चिन्तनसे अत्यन्त वढ़ गयी। भक्तिके वेगने उनके हृदयको मथकर उसमेंसे सारे विकारोंको वाहर निकाल दिया। तव उन्हें युद्धके प्रारम्भमें भगवान्के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता-ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी समयके परिवर्तन और कमोंके विस्तारके कारण प्रमादवश कुछ दिनोंके लिये विस्मृति हो गयी थी। उस समय वे ब्रह्मज्ञानके कारण शोकरित हो गये। प्रकृतिके लीन हो जानेसे निर्मुण वस्तुका साक्षात्कार हो गया, जिससे उन्हें द्वैतकी शङ्का भी न रही। लिङ्गशरीरका अभिमान और भान न रहनेके कारण वे जनममृत्युके चक्रसे मुक्त हो गये॥ २८–३१॥

भगवान्के स्वधाम-गमन और यदुवंशके संहारका वृत्तान्त सुनकर निश्चलमति युधिष्ठिरने स्वर्गारोहणका निश्चय किया। कुन्तीने भी अर्जुनके मुखसे यदुवंशियोंके नाश और भगवान्के स्वधाम-गमनकी वात सुनकर अनन्य भक्तिसे अपने हृदयको भगवान् श्रीकृष्णमें लगा दिया और सर्वदाके लिये इस जन्म-मृत्युरूप संसारकी ओरसे अपना मुँह मोड़ लिया। भगवान् श्रीकृष्णने लोक-दृष्टिमें जिस यादवदारीरसे पृथ्वीका भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई काँटेसे काँटा निकालकर फिर दोनोंको फेंक दे। भगवान्की दृष्टिमें दोनों ही समान हैं। जैसे वे नटके समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादवशरीरसे पृथ्वीका भार दूर किया या उसीका त्याग कर दिया । जिनकी मधुर लीलाएँ अवण करनेयोग्य हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णने जब अपने मनुष्यके-से शरीरसे इस पृथ्वी-का परित्याग कर दिया, वे यहाँसे अन्तर्धान हो गये, उसी दिनसे विचारहीन लोगोंको अधर्ममें फँसानेवाला कलियुग आ धमका । महाराज युधिष्ठिरसे कलियुगका फैलना छिपा न रहा । उन्होंने देखा—देशमें, शहरमें, घरोंमें और प्राणियोंमें लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मोंकी बढ़ती हो गयी है । तव उन्होंने महाप्रस्थानका निश्चय किया । उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित्को, जो गुणोंमें उन्हींके समान थे, समुद्रसे घिरी हुई पृथ्वीके सम्राट्-पदंपर हस्तिनापुरमें अभिपिक्त किया और मथुरामें सूरसेन देशके राजाके रूपमें अनिरुद्धके पुत्र वज्रका अभिषेक किया । इसके वाद समर्थ युधिष्ठिरने प्राजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि अग्नियोंको अपनेमें लीन कर दिया अर्थात् गृहस्थाश्रमके धर्मसे मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया । युधिष्ठिरने अपने सब वस्त्रा-

भूपण आदि वहीं छोड़ दिये, एवं ममता और अहङ्कारसे रहित होकर समस्त वन्धन काट डाले । उन्होंने हढ़ भावनासे वाणीको मनमें, मनको प्राणमें, प्राणको अपानमें और अपान-को उसकी कियाके साथ मृत्युमें, तथा मृत्युको पञ्चभूतमय शरीरमें लीन कर लिया। इस प्रकार शरीरको मृत्युरूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुणमें मिला दिया, त्रिगुणको मूल प्रकृतिमें, प्रकृतिको आत्मामें और आत्माको आत्माओंके आत्मा अविनाशी ब्रह्ममें विलीन कर दिया । उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह सम्पूर्ण दृश्यप्रपञ्च ब्रह्मस्वरूप है। इसके पश्चात् उन्होंने शरीरपर चीर-वस्त्र धारण कर लिया, अन्न-जलका त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर विखेर लिये । वे लोगोंको ऐसे दिखलायी दिये मानो कोई मूर्ख, पागल या पिशाच हो । फिर वे विना किसीकी ओर देखे तथा वहरेकी तरह विना किसीकी वात सुने, घरसे निकल पड़े । जिस उत्तरदिशामें अवतक बहुत-से महात्मा जा चुके हैं और जहाँ जाकर फिर छौटना नहीं होता, उसी ओर वे हृदयमें परम ब्रह्म परमात्माका ध्यान करते हुए चल दिये ॥ ३२-४४॥

भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिरके छोटे भाइयोंने भी देखा कि अब पृथ्वीमें सभी लोगोंको अधर्मके सहायक कलियुगने प्रभावित कर डाला है; इसलिये वे भी श्रीकृष्ण-चरणोंकी प्राप्तिका दृढ़ निश्चयकरके अपने वड़े माईके पीछे-पीछे चल पड़े । उन्होंने जीवनके सभी लाभ भलीमाँति प्राप्त कर लिये थे; इसलिये यह निश्चय करके कि, भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने हृदयमें उन्हें धारण किया । निष्पाप पाण्डवोंके हृदयमें भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमलोंके ध्यानसे भक्ति-भाव उमङ् आया, उनकी बुद्धि पूर्णतः शुद्ध होकर भगवान् श्रीकृष्णके खरूपमें अनन्य भावसे स्थिर हो गयी। उन्होंने विशुद्ध आत्मस्वरूपसे वह गति प्राप्त की, जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्योंको कभी प्राप्त नहीं हो सकती । श्रीकृष्णके प्रेमावेशमें मुग्ध होकर भगवन्मय विदुरजीने भी अपने शरीरको प्रभास-क्षेत्रमें त्याग दिया। अपने अन्तःकरणको सदा वशमें रखनेवाले विदुर उस समय उन्हें लेनेके लिये आये हुए पितरोंके साथ अपने लोक (यमलोक) को चले गये। द्रौपदीने देखा कि अव पाण्डवलोग निरपेक्ष हो गये हैं, तव वे अनन्य प्रेमसे भगवान् श्रीकृष्णका ही चिन्तन करके उन्हें प्राप्त हो गयीं ॥ ४५-५० ॥

भगवान्के प्यारे भक्त पाण्डवोंके महाप्रयाणकी यह परम पवित्र और मङ्गलमयी कथा जो पुरुष श्रद्धांसे सुनता है, वह दीव्र ही भगवान्की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है।।५१।।

# सोलहवाँ अध्याय

### परीक्षित्का दिग्विजय करते समय पृथ्वी और धर्मका संवाद सुनना

सृतजीने कहा—शीनकजी। पाण्डवीं के महाप्रयाण के पश्चात् भगवान् के परम भक्त राजा परीक्षित् श्रेष्ठ ब्राह्मणीं नी शिक्षा के अनुसार पृथ्वीका शासन करने लगे। उनके जन्म के समय प्रोतिपियों ने उनके सम्बन्धमें जो कुछ कहा था, वास्तवमें वे सभी महान् गुण उनमें विद्यमान थे। उन्हों ने उत्तरकी पुत्री इरावतीसे विवाह किया। उससे उन्हों ने जनमें जय आदि चार पुत्र उत्पत्र किये, तथा इपाचार्यकों आचार्य बनाकर गड़ाके तटपर तीन अश्वमेंध यह किये, जिनमें उन्होंने ब्राह्मणोंको पुष्कल दक्षिणा दी। उन यहाँ में देवताओं ने प्राथक्ष स्पम्म प्रकट होकर अपना भाग ब्रह्मण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शद्भके रूपमें कियुग राजाका वेप धारण करके एक गाय और बैलके जोड़ेको ठोकरोंसे मार रहा है। उन्होंने उसे वलपूर्वक पकड़कर दण्ड दिया॥ १-४॥

शौनकजीने पूछा-भहाभाग्यवान् सूतजी । दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित्ने क्लियुगको दण्ड ही देकर क्यी छोड दिया, मार क्यों नहीं डाला १ तथा राजाका वेष धारण क्यि हुए वह स्टूड कौन या, जिसने गायको लातसे मारा था १ यदि यह प्रसङ्ग भगवान् श्रीकृष्णकी लीलासे अथवा उनके चरणकमलोंके मनरन्द रसना पान करनेवाले रसिक सत् पुरुपोंसे सम्बन्ध रखता हो, तो अवस्य कहिये । दूसरी व्यर्थनी बातोंसे क्या लाभ १ उनमें तो आयुको व्यर्थ सोना है। सूतजी ! जो लोग मोक्ष तो चाहते हैं परन्तु अल्पायु होने है कारण मृत्युसे ग्रस्त हो रहे हैं, उनके क्ट्याणके लिये भगवान् यमका आवाइन करके उन्हें यहाँ शान्तिकर्ममें नियुक्त कर दिया गया है । जनतक यमराज यहाँ इस कर्ममें नियुक्त हैं। तवतक किसीकी मृत्यु नहीं होगी । मृत्युसे ग्रस्त मनुष्यलोकके जीव भी भगवात्की लीला सुधाका पान कर सकें, इसलिये महर्पियोंने भगवान् यमको यहाँ बुलाया है। इसलिये यह समय तो उत्तम-से उत्तम काममें ही विताया जाना चाहिये। एक तो योड़ी आयु और दूसरे कम समझ । ऐसी अवस्थामे ससारके मन्द्रभाग्य विषयी पुरुषोंनी आयु व्यर्थ बीती जा रही है। नींदमे रात और व्यर्थके कामोंमें दिन खोये जा रहे हैं। स्तनी । आप कृपा करके ऐसा कीजिये, जिससे हमारे समयका सदुपयोग केवल भगवान्की लीला कथामे ही हो ॥ ५-९ ॥

स्तर्जीने कहा—जिस समय राजा परीक्षित् कुरुजाङ्गल

देशमें सम्राट्के रूपमें निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेनाद्वारा सुरक्षित साम्राज्यमे क्लियुगमा प्रवेश हो गया है। इस समाचारसे उन्हें हु रा तो अवस्य हुआ, परन्तु यह सोचकर कि युद्ध करनेका अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित्ने धनुष धारण कर लिया और स्यामवर्णके घोड़ोंसे जुते हुए, सिंहकी ध्वजावाले, अस्त्र शस्त्रादिसे सुसजित, सुवर्णमण्डित रथपर सवार होकर दिग्विजय करनेके लिये वे नगरसे वाहर निम्ल पड़े। उस समय रय, हाथी, घोड़े और पैदलेंकी चतुरगिणी सेना उनके साय साथ चल रही यी। उन्होंने मद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तरकुर और किम्पुरुप आदि वर्षीको जीतकर वहाँके राजाओंसे भेंट ती। उन्हें उन देशींमें सर्वन अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुननेको मिला। उस यशोगायनसे पद-पदपर भगवान् श्रीकृष्णनी महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही यह भी सुननेको मिलता या कि भगवान् श्रीकृष्णने अश्वत्यामाके ब्रह्मास्त्रप्ते किस प्रकार उननी रक्षा की थी, यदुवशी और पाण्डवेमि परस्पर क्तिना प्रेम या और उनकी भगवान् श्रीकृष्णमें क्तिनी भक्ति थी। जो लोग ये चरित्र सुनाते, उनपर महामना राजा परीक्षित् बहुत प्रसन होते, उनके नेत्र प्रेमसे खिल उठते । वे नडी उदारतामे उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियोंके हार दान करते। जब वे सुनते कि भगवान् श्रीकृष्णने प्रेमपरवश होकर पाण्डवोंके सार्थिका काम किया, उनके सभासद् बने<del>ं व</del>रहॉतक कि उनके मनके अनुसार काम करके उनकी सेवा भी वी। उनके सप्ता तो थे ही, दूत भी बने । वे रातमो शस्त्र प्रहण करके वीरासनसे बैठ जाते और शिविरका पहरा देते, उनके पीठे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते, इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पाण्डवींके चरणोमें उन्होंने सारे जगत्को झका दिया । तब परीक्षित्की भक्ति भगवान् श्रीकृष्णके चरण कमली में और भी पढ जाती थी। इस प्रकार वे दिन दिन पाण्डवीं का-सा भगवत्प्रेम प्राप्त करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविरसे थोड़ी ही दूरपर एक आश्चर्य जनक घटना घट गयी । वह मैं आपको सुनाता हूँ । धर्म बैलका रूप धारण करके एक पैरसे घूम रहा या। एक स्थानपर उसे गायके रूपमें पृथ्वी मिली। पुत्रकी मृत्युरे दु रितनी माताके समान उसके नेत्रींसे आँसुओंके झरने

झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वीसे पूछने लगा ॥ १०-१८॥

धर्मने कहा-कल्याणि ! कुशलसे तो हो न ? तुम्हारा मुख कुछ-कुछ मलिन हो रहा है । तुम श्रीहीन हो रही हो । माल्म होता है तुम्हारे हृदयमें कुछ-न-कुछ दुःख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई सम्बन्धी दूर देशमें चला गया है, जिसके लिये इतनी चिन्ता कर रही हो ? क्या तुम मेरी चिन्ता तो नहीं कर रही हो कि अब इसके तीन पैर टूट गये, एक ही पैर रह गया है ! सम्भव है, तुम इसलिये शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिये भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यशोंमें आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजाके लिये भी जो वर्षों न होनेके कारण अकाल एवं दुर्भिक्षसे पीड़ित हो रही है। देवि ! मनुष्य तो राक्षसोंके समान हो रहे हैं; वे स्त्रियों और बचोंतकको बड़ा कप्ट पहुँचाते हैं, उनकी रक्षा नहीं करते। क्या तुम उनसे सताये हुए वचीं या स्त्रियोंके लिये शोक कर रही हो ? सम्भव है, अब विद्या कुकमीं ब्राह्मणोंके चंगुलमें पड़ गयी है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओंकी सेवा करने छगे हैं, इसका तुम्हें दुःख हो ? आजके नाममात्रके राजा तो सोलहों आने कलियुगी हो गये हैं, उन्होंने बड़े-बड़े देशोंको भी उजाड़ डाला है। तुम उन राजाओं या देशोंके लिये शोक कर रही हो ? आजकी जनता खान-पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री-सहवास आदिमें शास्त्रीय नियमोंका पालन न करके खेंच्छाचार कर रही है; क्या इसके लिये तुम दुखी हो ? माँ पृथ्वी ! अव समझमें आया, हो न-हो तुम्हें भगवान् श्रीकृष्णकी याद आ रही होगी; क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारनेके लिये ही अवतार लिया या और ऐसी लीलाएँ की थीं, जो मोक्षकी भी अवलम्बन हैं। अव उनके अपनी लीला संवरण कर छेनेपर तुम दुखी हो रही हो । देवि ! तुम तो धन-रलोंकी खान हो । तुम अपने क्लेशका कारण, जिससे तुम इतनी दुर्वल हो गयी हो, मुझे वतलाओ । मालूम होता है, वड़े-बड़े बलवानोंको भी हरा देनेवाले कालने देवताओं के द्वारा वन्दनीय तुम्हारे सौभाग्यको छीन लिया है ॥१९-२४॥

पृथ्वीने कहा—धर्म ! तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो, वह सब स्वयं जानते हो । जिन भगवान्के सहारे तुम सारे संसारको सुख पहुँ चानेवाले अपने चारों चरणोंसे युक्त थे; जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, सन्तोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरित, शास्त्र-

विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, वल, स्मृति, स्वतन्त्रता, कौशल, कान्ति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्त्ति, गौरव और निरहङ्कारता-ये उन्तालीस अप्राकृत गुण तथा वड़े-वड़े महापुरुपोंके द्वारा वाञ्छनीय (शरणागतवत्सलता आदि) और भी वहुतसे महान् गुण उनकी सेवा करनेके लिये नित्य-निरन्तर निवास करते हैं, एक क्षणके लिये भी उनसे अलग नहीं होते—उन्हीं समस्त गुणोंके आश्रय, सौन्दर्यधाम भगवान् श्रीकृष्णने इस समय इस लोकसे अपनी लीला संवरण कर ली और यह संसार पापमय कलियुगकी कुदृष्टिका शिकार हो गया । यही देखकर मुझे बड़ा शोक होता है। अपने लिये, देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिये, देवता, पितर, ऋपि, साधु और समस्त वणोंंके तथा आश्रमोंके मनुष्योंके लिये मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। जिनका कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मा आदि देवता भगवान्के शरणागत होकर बहुत दिनोंतक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मीजी अपने निवासस्थान कमलवनका परित्याग करके वड़े प्रेमसे जिनके चरणकमलोंकी सुमग छत्रछायाका सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान्के कमल, वज्र, अङ्करा, ध्वजा आदि चिह्नोंसे युक्त श्रीचरणोंसे विभृपित होनेके कारण मुझे महान् वैभव प्राप्त हुआ या और में तीनों लोकोंसे वदकर शोभायमान हुई थी; परन्तु मेरे सौभाग्यका अव अन्त हो गया । भगवान्ने मुझ अभागिनीको छोड़ दिया! मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्यपर गर्व हो गया या, इसीलिये उन्होंने मुझे यह दण्ड दिया है ॥२५-३३॥

वे परम खतन्त्र थे। अत्यन्त रमणीय स्यामसुन्दर श्रीविग्रहसे वे यदुवंशमें प्रकट हुए और मेरे वड़े भारी भारको, जो असुरवंशी राजाओंकी सैकड़ों अक्षौहिणियोंके रूपमें था, नष्ट कर डाला। तुम अपने तीन चरणोंके कम हो जानेसे मन-ही-मन कुढ़ रहे थे, अतः उन्होंने अपने पुरुपार्यसे तुम्हें पुनः सव अङ्गोंसे पूर्ण एवं स्वस्थ कर दिया था। उन पुरुपोत्तम भगवान् श्रीकृष्णका विरह भला, कौन सह सकती है ? उनकी प्रेमभरी चितवन, मनोहर मुसकान और मीठी वातोंसे मुग्ध होकर सत्यभामा आदि मधुमयी मानिनियोंने अपने मानके साथ धीरज भी खो दिया था और उनके चरणकमलोंके स्पर्शसे में निरन्तर आनन्दसे पुलकित रहती थी॥ ३४-३५॥

धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपसमें वातचीत कर रहे थे, उसी समय राजर्षि परीक्षित् पूर्ववाहिनी सरस्वतीके तटपर आ पहुँचे ॥३६॥

#### सत्रहवाँ अध्याय

# महाराज परीक्षित्द्वारा कलियुगका दमन

स्तजीने कहा-शौनकजी। वहाँ पहुँचकर राजा परीक्षित्ने देसा कि एक राजनेपधारी सुद हाथमे डडा लिये हुए है और गाय बैलके एक जोडेको इस तरह पीटता जा रहा है जैमे उनका कोई मालिक ही न हो। वह कमल तन्तुके समान सफेद रगका बैछ एक पैरसे खड़ा काँप रहा या तथा शुद्रकी ताडनां पीड़ित और भयगीत होकर मूत्र-त्याग कर रहा था। कामधेनुके समान वह गाय भी बार-बार शुद्रके पैरींकी ठोकरें खारर जत्यन्त दीन हो रही थी। एक तो वह स्वय ही दुमली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं या। उसे भूख लगी हुई यी और ऑसोंसे ऑसू बहते जा रहे थे । स्वर्णजटित रयपर चढे हुए राजा परीक्षित्ने अपना धनुष चढारर मेघने समान गर्मार वाणीते कहा-'अरे। तू कौन है १ त्तो बल्यान् माल्म पड्ता है, पिर मेरे राज्यके इन दुर्वल प्राणियोंको क्यों मार रहा है १ तूने नटकी भाँति येष तो राजाना सा बना रक्ला है, परन्तु कमेरी तू शुद्र मालूम पड़ता है । हमारे दादा अर्जुनके साथ भगवान् श्रीकृष्णके परमधाम पधार जानेपर इस प्रकार निर्जन स्थानमे निरपराधोंको सतानेवाला तु है कौन १ कोई भी हो। वास्तवमे त है अपराधी, तेरा यथ ही तरे लिये उचित दण्ड हैंगा १---६ ॥

क्लियुगको इस प्रकार डॉटकर उन्होंने धर्मस पूछा-'कमलनालके समान आपका श्वेतवर्ण है । तीन पैर न होनेपर भी जाप एक पैरले चलते पिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कप्ट हो रहा है। यतलाइये, आप क्या बैलके रूपमें कोई देवता हैं १ अभी यह भूमण्डल पुरुवशी नरपिवर्षिके बाहुबल्सं सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणीशी ऑखों से सोमके ऑसू बहुते मैंने नहीं देखे। धेनपुत्र । अय आप शोक न करें । इस सूद्रसे निर्मय हो जाय । गोमाता । मैं दुर्शको दण्ड देनेवाला हूँ । अप आप रोवें नहीं । आपका कल्याण हो । देवि ! जिस राजाके राज्यमे दुष्टोके उपद्रवसे प्रजा चस्त रहती है, उस मतवाले रानामी बीसिं, जायु, ऐश्वर्य और परलेक नष्ट हो जाते हैं। राजाआका परम धर्म यही है कि वे दुखियोंका दु स दूर करें । यह महादुष्ट और प्राणियोंको पीड़ित करनेवाला है । में अभी इसे मारे डालता हूँ । सुरमिनन्दन । आप तो चार पैरवाले जीव हैं। आपके तीन पैर किसने काट डाले १

भगवान् श्रीकृष्णके अनुयायी राजाओं के राज्यमें कभी कोई भी आपकी तरह दुसी न हो । आप तो दूसरों मार्थ करनेवाले परम साधु हैं। आपने कोई अपराध भी नहीं किया है। यताइये, किस दुष्टने आपका अझ मझ करके पाण्डचोंकी कीर्तिमें कल्झ लगाया है । जो निरपगंध पाणियों को सताता है, उसको, चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवस्य होगा। दुष्टोंका दमन करनेसे साधुओंका उपकार होता है। जो उद्दण्ड व्यक्ति निरपराध प्राणियोंको दुल देता है, वह चाहे साक्षात् देवता ही क्यों न हो, मैं उसके बाज्यद धारण क्ये हुए हार्योंको काट डाउँगा। अपने धर्ममें स्थित लोगोंका पालन करना और बिना आपत्तिकालके मर्यादाका उल्लाइन करनेवालोंको शास्त्रानुसार दण्ड देना, यही राजाओंका परम धर्म है। ॥ ७-१६॥

धर्मने कहा—राजन् । आप पाण्डचों ने चरान हैं। आपके पूर्वजों ने श्रेष्ठ गुणोंसे मुग्ध होकर स्वय भगवान् श्रीकृष्णने उनका कार्यय और दूत आदि जनना स्वीकार किया या। आपका इस प्रकार दुरिज्योंको अमय देना आपके योग्य ही है। नरेन्द्र। हमे इस जातका पता नहीं है कि जीवों ने क्षेत्रका मूल कारण कीन-सा पुरुप है । शाक्रोंमें भी इस विपयमें अनेकों मत देखे जाते हैं। जो लोग निसी भी प्रकारके दैतको स्वीकार नहीं करते, वे अपने आपको ही दु दाना कारण बतलाते है। कोई प्रारम्धको कारण जतलाते हैं, तो कोई वर्मको। कुछ लोग स्वमावको, तो कुछ लोग इश्वरको दु एका कारण मानते है। कि ही किन्हींका ऐसा भी निश्चय है कि दु एका कारण तर्मके द्वारा नहीं जाना जा सकता और बाणोंके द्वारा जवलाया भी नहीं जा सकता। राजपें। अब इनमें कीन-सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धिसे ही विचार लीनिये।।१७-२०।।

स्तजीने कहा—शौनकजी । धर्मका यह प्रवचन सुनकर सम्राट् परीक्षित् बहुन प्रसन्न हुए, उनका रोद मिट गया। उन्होंने शां तिचित्त होकर उनसे कहा ॥२१॥

परीक्षित्ने कहा—धर्मका तत्त्व जाननेवाले वृपभदेव! आप धर्मका उपदेश कर रहे हैं। अवस्य ही आप वृपभके रूपमें स्वय धर्म हैं। आपने सपनेको दुःख देनेवालेका नाम इसलिये नहीं नताया है कि अधर्म करनेत्रालेको जो नरकादि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करनेवालेको भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धान्त निश्चित है कि प्राणियोंके मन और वाणीसे परमेश्वरकी मायाका स्वरूप निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव! सत्ययुगमें आपके चार चरण थे—तूप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्मके अंश गर्व, आसक्ति और मदसे तीन चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका चौथा चरण केवल 'सत्य' ही वच रहा है। उसीके बलपर आप जी रहे हैं। यह अधर्मरूप कलियुग असत्यके द्वारा उसे भी नष्ट करना चाहता है। यह गौ माता साक्षात् पृथ्वी हैं। भगवान्ने इनका भार उतार दिया था और ये उनके राशि-राशि सौन्दर्य विखेरनेवाले चरण-चिह्नोंसे सर्वत्र उत्सवमयी हो गयी थीं। अब ये उनसे विछुड़ गयी हैं। ये साध्वी अभागिनीके समान नेत्रोंमें जल भरकर यह चिन्ता कर रही हैं कि अब राजाका स्वाँग बनाकर ब्राह्मण-द्रोही शुद्ध मुझे भोगेंगे॥२२-२७॥

महारथी परीक्षित्ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वीको सान्त्वना दी। फिर उन्होंने अधर्मके कारणरूप किल्युगको मारनेके लिये तीखी तलवार उठायी। किल्युगने देखा कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं तो झटपट उसने अपने राजचिह्न उतार डाले और भयसे व्याकुल होकर उनके चरणोंपर सिर रख दिया। परीक्षित् बड़े यशस्वी और दीनवत्सल थे। उन्होंने जब किल्युगको अपने पैरोंपर पड़े देखा, तब शरणागतरक्षाके स्वभावसे उनका हृदय कृपासे भर आया। उन्होंने उसको मारा नहीं। हँसते हुए-से उससे कहा॥ २८-३०॥

परीक्षित्ने कहा-जव त् हाथ जोड़कर शरण आ
गया, तब अर्जुनके वंशमें उत्पन्न हुए किसी भी वीरसे तुझे
कोई भय नहीं है। परन्तु त् अधर्मका सहायक है, इसिल्ये
तुझे मेरे राज्यमें विल्कुल नहीं रहना चाहिये। तेरे ही कारण
राजाओंके शरीरमें लोभ, झूठ, चोरी, ॡट, स्वधर्मत्याग,
दरिद्रता, कपट; कलह, दम्भ और दूसरे पापोंकी बढ़ती
हो रही है। अधर्मके साथी! इस ब्रह्मावर्तमें त् एक क्षणके
लिये भी न ठहरना। क्योंकि यह धर्म और सत्यका निवासस्थान है। इस क्षेत्रमें यज्ञोंके विधि-विधान जाननेवाले
महात्मा यज्ञोंके द्वारा यज्ञपुरुष भगवान्की आराधना करते

रहते हैं। इस देशमें भगवान् श्रीहरि यशोंके रूपमें निवास करते हैं, यशोंके द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यश करनेवालोंका कल्याण करते हैं। जिस प्रकार वायु सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वात्मा भगवान् भी समस्त चराचर जीवोंके भीतर और वाहर एकरस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओंको पूर्ण करते रहते हैं। ३१-३४॥

स्तजीने कहा-परीक्षित्की यह आज्ञा सुनकर किल-युगके सारे शरीरमें कँपकँपी छूट गयी। हाथमें तलवार लिये हुए परीक्षित् उसके सिरपर सवार यमराजकी तरह जान पड़ते थे। उसने वड़ी विनयसे कहा॥ ३५॥

किन कहा—सारी पृथ्वीपर आपका राज्य है। आप-की आज्ञासे जहाँ कहीं भी मैं रहनेका विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुषपर वाण चढ़ाये खड़े हैं। धार्मिकशिरोमणे! आप मुझे वह स्थान वतलाइये, जहाँ मैं आपकी आज्ञाका पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूँ ॥ ३६-३७॥

सूतजी कहते हैं-किंग्युगकी प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित्ने उसे चार स्थान दिये—यूत, मद्यपान, स्त्री-सङ्क और हिंसा। इन स्थानोंमें क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्देयता-ये चार प्रकारके अधर्म निवास करते हैं । उसने और भी स्थान माँगे । तब समर्थ परी-क्षित्ने उसे रहनेके लिये एक और स्थान-'सुवर्ण'-दिया। इस प्रकार कलियुगके पाँच स्थान हो गये-- झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण । परीक्षित्के दिये हुए इन्हीं स्थानों-में अधर्मका मूल कारण किल उनकी आज्ञाओंका पालन करता हुआ निवास करने लगा । इसलिये आत्मकल्याणकामी पुरुपको इन पाँचों स्थानोंका सेवन कभी नहीं करना चाहिये। धार्मिक राजा, प्रजावर्गके लौकिक नेता और धर्मोपदेश गुरुओंको तो वड़ी सावधानीसे इन स्थानोंसे वचना चाहिये। राजा परीक्षित्ने इसके वाद वृपभरूप धर्मके तीनों चरण-तपस्या, शौच और दया जोड़ दिये और आश्वासन देकर पृथ्वीको भी बढ़ाया । वे ही महाराजा परीक्षित् इस समय अपने राजसिंहासनपर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिरने वनमें जाते समय दिया या, विराजमान हैं । वे



इल्याण 📉

परम यशस्वी सौमाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट् राजिष परीक्षित् इस समय कौरव कुलकी राज्यलक्ष्मीसे शोभायमान होकर हिल्तनापुरमें विराजमान हैं। अभिमन्युनन्दन राजा

परीक्षित् वास्तवमें ऐसे ही प्रभावशाली हैं, जिनके शासन कालमें आप लोग इस दीर्घनालीन यक्तके लिये दीक्षित हुए हैं # || ३८-४५ ||

### अठारहवाँ अध्याय

### राजा परीक्षित्को श्रङ्गी ऋषिका शाप

स्तजी कहते हैं-भगवान् श्रीकृष्णके कर्म बड़े ही आश्चर्यमय होते हैं । उन्हींकी कृपासे राजा परीक्षित् अपनी माताकी कोखमे अस्वत्यामाके ब्रह्मास्त्रसे जल जानेपर भी मरे नहीं | जिस समय ब्राह्मणके शापसे उन्हें इसनेके लिये तक्षक आया, उस समय भी वे प्राणनाराके भयसे भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान् श्रीकृष्ण के चरणोंमें समर्पित कर खखा या । उन्होंने सक्की आसिक छोड दी, गङ्गातटपर जाकर श्रीशुक्देवजीसे उपदेश प्रहण किया और इस प्रकार भगवान्के स्वरूपको जानकर अपने दारीरका त्थाग किया। जो लोग भगवान् श्रीकृष्णकी रीला क्या कहते रहते हैं, उस क्यामृतका पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनोंके द्वारा उनके चरणकमलेंका स्मरण करते रहते हे, उन्हें अन्तकालमें भी मोह नहीं होता । यद्यपि क्लियुग चारों ओर फैल गया था-क्योंकि जिस दिन जिस समय भगवान्ने पृथ्वीका परित्याग किया या। उसी समय ससारमें अधर्मका मूल कारण कलियुग आ गया या। पिर भी जबतक पृथ्वीपर परीक्षित्का एकछत्र साम्राप्य रहा तवतक ससारमे उसका प्रभाव नहीं फैला। भ्रमरके समान सारप्राही सम्राट् परीक्षित् क्लियुगसे कोई द्वेप नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्यकर्म तो सङ्कल्पमात्रसे ही फल देनेवाले हो जाते है, परन्तु पापकर्म सङ्कल्पमात्रसे पल देनेवाले नहीं होते,

उनका पल (नरकादि) शरीरसे करनेपर ही मिलता है। उन्होंने सोचा कि यह किल्युग तो मूर्पोंपर ही रोग गाँठता है और उन्होंपर अपना प्रमाव डालता है। घीर पुरुषों से तो यह सदा ही डरता रहता है। जैसे मेड़िया बर्चोंको ही पकड़ता है, वैसे यह प्रमादी लोगोंको तो झटपट अपने वशमें कर लेता है परन्तु सावधान व्यक्तिपर इसनी एक भी नहीं चलती। इसलिये यदि यह रहे भी तो क्या हानि है। यही सोचकर उन्होंने इसे रहने दिया। शौनमादि ऋषियो! आपलोगोंको मेंने भगवान्की कथासे युक्त राजा परीक्षित्ना पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगोंने यही पूछा या। भगवान् श्रीकृष्ण कीर्तन करनेयोग्य बहुतन्सी लीलाएँ करते हैं। इसलिये उनके गुण और लीलाओंसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी भी कथाएँ हैं, कल्याणनामी पुरुषको उन्होंका सेवन करना चाहिये॥ १–१०॥

ऋषियोंने कहा-सौम्य स्वभाववाले स्तजी । आपकी आयु बहुत बड़ी हो, क्योंकि मृत्युके प्रवाहमें पड़े हुए हमलोगोंको आप मगवान् श्रीष्ट्रण्णकी अमृतमयी उज्ज्वल कीर्तिका श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते-करते उसके धूएँसे हमलोगोंका दारीर धूमिल हो गया है। पिर भी इस कर्मका कोई विश्वास नहीं है। पता नहीं यह साङ्गोपाङ्ग समाप्त होकर अपना पल देगा या नहीं। परन्यु आप तो वर्तमानमें ही भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके

<sup>\*</sup> ४ देसे ४ ५ तकके दलोकों में महाराज परीक्षित्का वर्तमानके समान वर्णन किया गया है। सस्कृत व्याकरणके नियमान नुसार अत्यन्त सिन्निहित भूतके लिये भी वर्तमानका प्रयोग किया जा सकता है। जगहुरु श्रीवल्लमाचार्यजी महाराजने अपनी दीकार्म लिखा है कि यथि परोक्षित्की मृत्यु हो गयी थी, फिर भी उनकी कीर्ति और प्रभाव वर्तमानके समान ही विद्यमान थे। उनके प्रति अत्यन्त श्रदा उत्पन्न करनेके लिये जनभी दूरी यहाँ मिटा दी गयी है। उन्हें भगवान्का सायुज्य प्राप्त हो गया था, इसलिये भी सुनजीयों वे अपने सम्मुख ही दीख रहे हैं। न केवल उन्होंको, बहिक सबनो इन बातकी प्रनीति हो रही है। आतमा वे जायते पुत्र रेस श्रुतिके अनुसार जनमेजयके रूपमें भी वही राजिसहासनपर वैठे हुए हैं। इन सब वारणेंसे वर्तमानके रूपमें उनका वर्णन भी क्याके रसने परिपृष्ट ही करता है।

चरणकमलोंका मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवान्के प्रेमी भक्तोंके छवमात्रके सत्सङ्गसे स्वर्ग अथवा मोक्षकी भी तुलना नहीं की जा सकती; फिर संसारके तुच्छ भोगोंकी तो वात ही क्या है! ऐसा कौन रस-मर्मज्ञ होगा, जो महापुरुषोंके एकमात्र जीवन-सर्वस्व भगवान् श्रीकृष्णकी लीला-कथाओंसे तृप्त हो जाय ! समस्त प्राकृत गुणोंसे अतीत भगवान्के अचिन्त्य अनन्त कल्याणमय गुण-गणोंका पार तो ब्रह्मा, शङ्कर आदि वड़े-वड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके । सूतजी ! आप तो मगवान्को ही अपने जीवनका भुवतारा मानते हैं। आपने जो कुछ जानना था, उसे जान लिया है । इसलिये आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय मगवान्के उदार और विशुद्ध चरित्रोंका हम श्रदालु श्रोताओंके लिये विस्तारसे वर्णन कीजिये। भगवान्के परमप्रेमी विशुद्धबुद्धिवाले परीक्षित्ने श्रीशुकदेवजीके उपदेश किये हुए जिस ज्ञानसे मोक्षस्वरूप भगवान्के चरणकमलोंको प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित्के परम पवित्र उपाख्यानका वर्णन कीजिये । क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गयी है और भगवत्प्रेमकी अद्भुत योगनिष्ठाका निरूपण किया गया है । उसमें पद-पदपर भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंका वर्णन हुआ है और भगवान्के प्यारे भक्तोंको उसमें वड़ा रस मिलता है ॥११-१७॥

स्तजी कहते हैं—अहो ! विलोम जातिमें उत्पन्न होनेपर भी महात्माओंकी सेवा करनेके कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया । क्योंकि महापुरुषोंके साथ वातचीत करनेमान्नसे ही नीच कुलमें उत्पन्न होनेकी मनोव्यथा मिट जाती है । फिर उन लोगोंकी तो बात ही क्या है, जो सत्पुरुपोंके एकमान्न आश्रय भगवान्का नाम लेते हैं, उनकी तो सारी ही व्यथाएँ मिट चुकी हैं । भगवान्की शक्ति अनन्त है, वे स्वयं अनन्त हैं । वास्तवमें उनके गुणोंकी अनन्तताके कारण ही उन्हें अनन्त कहा गया है । भगवान्के गुणोंकी समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है ! उनके गुणोंकी यह विशेषता समझानेके लिये इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मीजी अपनेको प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रार्थना करनेवाले ब्रह्मादि देवताओंको छोड़कर भगवान्के न चाहनेपर भी उनके चरणकमलोंकी रजका ही

सेवन करती हैं। ब्रह्माजीने भगवान्के चरणोंका प्रक्षालन करनेके लिये जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण-नखोंसे निकलकर गङ्गाजीके रूपमें प्रवाहित हुआ । यह जल महादेवजीसहित सारे जगत्को पवित्र करनेवाला है। ऐसी अवस्थामें भगवान् श्रीकृष्णके अतिरिक्त 'भगवान्' शब्दका दूसरा और क्या अर्थहो सकता है ?--जिनके प्रेमको प्राप्त करके धीर पुरुष विना किसी हिचकिचाहटके देह-गेह आदिकी हद आएक्तिको छोड़ देते हैं और उस अन्तिम परमहंस-आश्रमको स्वीकार करते हैं, जिसमें किसीको कप्ट न पहुँचाना और सव ओरसे उपशान्त हो जाना ही स्वधर्म होता है । सूर्यके समान प्रकाशमान महात्माओ ! आप लोगोंने मुझसे जो कुछ पृछा है, वह मैं अपने ज्ञानके अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्तिके अनुसार आकाशमें उड़ते हैं, उसका अन्त नहीं पाते, वैसे ही विद्वान्लोग भी अपनी बुद्धिके अनुसार ही श्रीकृष्णकी लीलाका वर्णन करते हैं। पूर्णरूपसे उसका वर्णन करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है; क्योंकि वह आकाशकी भाँति अनन्त है और मनुष्यकी बुद्धि सीमित है ॥१८-२३॥

एक दिन राजा परीक्षित् धनुप लेकर वनमें शिकार खेलने गये हुए थे। हरिणोंके पीछे दौड़ते-दौड़ते वे थक गये और उन्हें बड़े जोरकी भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें जलाशय नहीं मिला, तब वेपासके ही एक ऋषिके आश्रममें चले गये। उन्होंने देखा कि वहाँ आँखें बंद करके शान्तभावसे एक मुनि आसनपर वैठे हुए हैं। इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धिके निरुद्ध हो जानेसे वे संसारसे ऊपर उठ गये थे । जायत्, स्वम, सुषुप्ति-तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्ममें वे स्थित थे। उनका शरीर विखरी हुई जटाओंसे और कृष्ण मृगचर्मसे ढका हुआ या। राजा परीक्षित्ने ऐसी ही अवस्थामें उनसे जल माँगा, क्योंकि प्याससे उनका गला सूखा जा रहा या । जब राजाको वहाँ वैठनेके लिये तिनकेका आसन भी न मिला, किसीने उन्हें भृमिपर भी वैठनेको न कहा-अर्घ्य और आदरभरी मीठी वार्ते तो कहाँ मिलतीं —तव अपनेको अपमानित-सा मानकर वे क्रोधके वश हो गये । शीनकजी ! वे भृख-प्याससे छटपटा रहे थे, इसलिये एकाएक उन्हें ब्राह्मणके प्रति ईर्प्या और क्रोध हो आया । उनके जीवनमें इस प्रकार-का यह पहला ही अवसर या । वहाँसे लौटते समय उन्होंने , क्रोधवश धनुपकी नोक्से एक मरा सॉप उठाकर ऋपिकेगलेमें डाल दिया और यहाँसे वे अपनी राजधानीमें चले आये। उनके ऑपोंचाले उस ऋषिकुमारने कौशिको नदीके जलसे आचमन करके अपने वाणीरूपी वज्रका प्रयोग किया—'कुलङ्गार





मनमें यह वात आयी कि इन्होंने जो अपने नेत्र बद कर रक्ते हैं, तो क्या वास्तवमें इन्होंने अपनी सारी इन्द्रियों समेट रक्ती हैं—इन्हें समाधि लग गयी है। अथवा इन राजा लोगों से इमारा क्या मतलब है, ऐसा सोचकर इन्होंने झूठ-मूठ समाधिका ढोंग रच रक्ता है और इस प्रकार जान बूझकर इमारी उपेक्षा की है। इसी सन्देहमे यहकर परीक्षित्ने उनके गलेमें सॉप डाल दिया ॥२४–३१॥

उन शमीक मुनिके पुत्र बड़े तेजस्वी थे। वे दूसरे ऋषि युमारोके साथ पास ही खेळ रहे थे। जय उन्होंने सुना कि राजाने मेरे पिताके साथ छेड़राानी की है, तब वे इस प्रकार कहने लगे—'देखो तो सही, ये नरपित कहलानेवाले लोग उन्छिष्ट मोजी कोओंके समान सड-मुसड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। बाह्मणोंके दास होकर भी ये दरवाजेपर पहरा देनेवाले कुत्तेके समान अपने खामीका ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणोंने धितयोंको अपना द्वारपाल बनाया है। उसे द्वारपर रहकर रक्षा करनी चाहिये, घरमे धुसकर उनके वर्तनोंमें खाने वा उसे अधिकार नहीं है। जबतक भगवान श्रीकृष्ण थे, वे मर्यादाना उल्लाहन करनेवालोंको दण्ड दिया करते थे, अब उनके परमधाम पधार जानेपर इन मर्यादा तोड़नेवालोंको में दण्ड दूँगा। तिनक देखो तो सही, मुझमें कितना यल है। अपने साथी बालकोंसे इस मनार कहकर कोषसे लाल गल लाल

परीक्षित्ने मेरे पिताका अपमान करके मर्यादाका उछड्डन किया है, इसल्यि मेरी प्रेरणासे आजके सातवें दिन उसे तक्षक सर्प इसेंग् ॥३२—३७॥

इसके राद वह बालक अपने आश्रमपर आया और अपने पिताके गलेमें साँप देखकर उसे बड़ा दु स हुआ तथा वह ढाढ मारकर रोने लगा। शमीक मुनिने अपने पुत्रका रोना चिछाना मुनकर धीरे धीर अपनी आँसें खोलीं और देसा कि उनके गलेमे एक मरा साँप पड़ा है। उसे पेंककर उन्होंने अपने पुत्रसे पूछा- भेटा । तुम क्यों से रहे हो । किसने तुम्हारा अपराध किया है ११ उनके इस प्रकार पूछनेपर वालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्मिय शमीकने सारा कृतान्त सुनकर अपने पुत्रका अभिनन्दन नहीं किया । उनकी दृष्टिमे परीक्षित्को शाप देना उचित नहीं था । उन्होंने कहा-'ओह, मूर्ख बालक । तूने बड़ा पाप किया । रोद है कि उननी थोड़ी-सी गलतीके लिये त्ने उनमो इतना बड़ा शाप दे डाला। तेरी बुद्धि अभी क्ची है । तुझे भगवत्स्वरूप राजाको साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिये, क्यों कि राजाके ही असहा तेजसे सुरक्षित और निर्भय रहकर प्रजा अपना कृत्याण सम्पादन करती है। जिस समय राजाना रूप धारण करके मगवान् पृथ्वीपर नहीं रहेंगे, उस समय चोर वढ जायँगे और

अरिक्षत मेड़ों के समान एक क्षणमें ही लोगोंका नाश हो जायगा। राजाके नए हो जानेपर धन आदि चुरानेवाले नोरोंसे प्रजाको वड़ा कर होगा और उनके साथ सम्बन्ध न होनेपर भी हमें उसका पाप लगेगा। क्योंकि राजाके न रहनेपर छंटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपसमें मार-पीट, गाली-गलौज करते हैं, साथ ही पशु, स्त्री और धन-सम्पत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्योंका वर्णाश्रमाचारयुक्त वैदिक आर्यधर्म छप्त हो जाता है, अर्थ-लोभ और काम-वासनाके विवश होकर लोग कुत्तों और वन्दरोंके समान वर्णसङ्कर हो जाते हैं। फिर सम्राट् परीक्षित् तो बड़े ही यशस्त्री और धर्मधुरन्धर हैं। उन्होंने वहुत-से अश्वमेध-यज्ञ किये हैं और वे भगवान्के परम प्यारे भक्त हैं; वे ही राजिं भूख-प्याससे व्याकुल होकर

हमारे आश्रमपर आये थे, वे शापके योग्य कदापि नहीं हैं। इस नासमझ वालकने हमारे निष्पाप सेवक राजाका अपराध किया है, सर्वात्मा भगवान् कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान्-के भक्तों में भी वदला लेनेकी शक्ति होती है; परन्तु वे दूसरों के द्वारा किये हुए अपमान, धोखेवाजी, गाली-गलौज, आक्षेप और मार-पीटका कोई वदला नहीं लेते। त्रहार्षि शमीकको पुत्रके अपराधपर वड़ा पश्चात्ताप हुआ। राजा परीक्षित्ने जो उनका अपमान किया था, उसपर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओंका स्वभाव ही ऐसा होता है कि जब दूसरे लोग उन्हें सुख-दुःखादि द्वन्दों में डाल देते हैं, तव भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते; क्योंकि आत्माका स्वरूप तो गुणींसे सर्वथा परे है ॥३८-५०॥

# उन्नीसवाँ अध्याय

#### परीक्षित्का अनशन-व्रत और शुकदेवजीका उनके पास पथारना

सूतजी कहते हैं-राजधानीमें पहुँचनेपर राजा परीक्षित्को अपने उस निन्दनीय कर्मके लिये वड़ा पश्चात्ताप हुआ। वे अत्यन्त उदास हो गये और सोचने लगे—'मैंने निरपराध ब्राह्मणके साथ अनार्य पुरुपोंके समान बड़ा नीच न्यवहार किया । उन्होंने अपना तेज छिपा रक्खा था, नहीं तो उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करनेकी मेरी हिम्मत ही न .होती । यह बड़े खेदकी वात है । अवस्य ही उन महात्माके अपमानके फलस्वरूप शीघ-से-शीघ मुझपर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पापका प्रायश्चित्त हो जायगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करनेकां साहस नहीं करूँगा । मैं ब्राह्मणोंका कोपभाजन वना हूँ; अतः उनके क्रोधकी आग आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे-पूरे खजानेको जलाकर खाक कर दे-जिससे फिर कभी मुझ दुएकी ब्राह्मण, देवता और गौओंके प्रति ऐसी पापवुद्धि न हो। १ वे इस प्रकार चिन्ता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ-ऋषिकुमारने मुझे शाप दे दिया है और मेरी मृत्युके रूपमें तक्षक मुझे डसेगा । उन्हें वृह धधकती हुई आगके समान तक्षकका उसना यहुत भला माल्म हुआ । उन्होंने सोचा कि बहुत दिनोंसे में संसारमें आसक्त हो रहा या, अव ·मुझे शीव वैराग्य होनेका कारण प्राप्त हो गया । वे इस लोक और परलोकके भोगोंको तो पहलेसे ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। अव उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी सेवाको ही सर्वोपिर मानकर आमरण अनशन-त्रत लेकर वे गङ्गातटपर वैठ गये। गङ्गाजीका जल भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंका वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसीकी गन्धसे मिश्रित है। यही कारण है कि वे स्वर्गलोक और मर्त्यलोक—इतना ही क्यों, लोकपालोंके सहित समस्त लोकोंको पवित्र करती हैं। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुप होगा, जो उनका सेवन न करेगा ?॥ १–६॥

इस प्रकार गङ्गाजीके तटपर आमरण अनशनका निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियोंका परित्याग कर दिया और वे मुनियोंका वत स्वीकार करके अनन्यभावसे भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकीको पवित्र करनेवाले यड़े-यड़े महानुभाव ऋषि-मुनि—जो अपने शिष्योंके साथ वहाँ पधारे। संतजन प्रायः तीर्ययात्राके वहाने स्वयं उन तीर्यस्थानोंको ही पवित्र करते हुए विचरते हैं। उस समय वहाँपर अत्रि, वसिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अद्गिरा, पराश्चर, विश्वामित्र, परश्चराम, उतय्य, इन्द्रप्रमद, इष्मवाह, मेधातियि, देवल, आर्थिण, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, और्य, कवप, अगस्त्य, भगवान् व्यास, नारदत्वया इनके अतिरिक्त और भी कई देविप, महिपत्या अरुणादि राजिपयोंका श्वभागमन हुआ। इस प्रकार ऋष्योंकी अनेक मण्डलियोंको सानने एक्जित

देखकर राजाने सबका यथायोग्य सत्कार किया और उनके चरणोंपर सिर रखकर वन्दना की। जब सब लोग आरामसे अपने अपने आसनोंपर बैठ गये, तब महाराज परीक्षित्ने उन्हें पिरसे प्रणाम किया और उनके सामने राड़े होकर शुद्ध दृदयसे अञ्जलि बॉधकर वे जो कुछ करना चाहते थे, उसे सुनाने लगे॥ ७-१२॥

राजा परीक्षित्ने कहा - अहा । संसारके समसा राजाओंमें हम ही सबसे पड़े सौभाग्यशाली हैं, धन्यतम है। क्योंकि आप महापुरुपोंने हमपर अनुग्रह करके हमें इतार्थ कर दिया । राजवशके लोग प्राय ही निन्दित कर्म कर बैठते हैं, निसके परिणामस्वरूप चे ब्राह्मणोंके चरण घोवनसे दूर पड़ जाते हैं। यह क्तिने सेदकी बात है। मै भी राजा ही हूँ। निरन्तर देह गेहमे आसक्त रहनेके कारण में भी पापरूप ही हो गया हूँ । जान पड़ता है इसीसे स्वय भगवान् ही ब्राह्मणके शापके रूपमें मुझपर कृपा करने के लिये पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करनेवाला है। क्योंकि इस प्रकारके शापसे ससारासक्त पुरुष भयभीत हो रर विरक्त हो जाया करते हैं। अब मैने अपने चित्तको भगवान्के चरणींमें समर्पित कर दिया है। आपलोग और माँ गङ्गाजी शरणागत जानकर मुझपर अनुग्रह करें। मुझे सहारा दें । ब्राह्मणकुमारके शापसे प्रेरित चाहे कोई भी तक्षकवा स्वॉग प्रनाकर आये या स्वय तक्षक ही आकर मुझे डस ले, उसनी मुझे तिनक भी परवा नहीं है। आपलोग हुपा करके भगवान्की रसमयी लीलाओंका गायन करें । मैं आप लोगोंके चरणोंमे पुन प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनिमें जन्म लेना पड़े, भगवान् श्रीकृष्णमें दिनोंदिन मेरा अनुराग बढता जाय, उनके चरणाश्रित महात्माओंका सत्सङ्ग मिलता रहे और जगत्के समस्त प्राणियोंके प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे । ऐसा आप आशीर्वाद दीजिये ॥ १३-१६ ॥

महाराज परीक्षित् परम धीर थे। वे ऐसा हट निश्चय करके गङ्गाजीके दक्षिण तटपर पूर्वाय सुशोके आसनपर उत्तर मुखसे बैठ गये। राज काजका मार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जनमेजयको सौंप दिया था। पृथ्वीके एकछत्र सम्राट् परीक्षित् जब इस प्रकार आमरण अनशनका निश्चय करके बैठ गये, तब स्वर्गमें देवता लोग बड़े आनन्दसे उननी प्रश्नसा करते हुए उनपर पुष्पोंकी वर्षा करने छो। उनके वाजे, नगाड़े आदि बार-वार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्पिथोंने परीक्षित्के निश्चयकी प्रश्नसा की और 'साधु, साधु' कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषिछोग तो स्वमावसे ही छोगोंपर अनुप्रहकी वर्षा करते रहते हैं। उन छोगोंने भगवान् श्रीष्ट्रण्यके गुणोंसे प्रभावित परीक्षित्के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। 'राजिपीशिरोमणे। भगवान् श्रीष्ट्रप्यके सेवक और अनुसायी पाण्डववशियोंके लिये यह कोई आश्चर्यकी वात नहीं है। क्योंकि आपके पूर्वजोंने भगवान्की सिविधि प्राप्त करनेकी आकाङ्कासे उस राजिसहासनका एक क्षणमें ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटोंसे करते थे।' इसके बाद ऋषियोंने आपसमें कहा कि राजा परीक्षित् भगवान्के परम भक्त हैं। इन्हें श्रोकरहित एव अत्यन्त निर्मल भगवाङ्गोककी प्राप्ति होगी। जबतक ये अपना शरीर छोड़कर मगवाङ्गोककी प्राप्ति होगी। जबतक ये अपना शरीर छोड़कर यहाँ नहीं चले जाते, तबतक हमलोग यहीं रहें।।१७-२१॥

मृपियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गम्मीर, युत्तियुक्त, सत्य और समतासे युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परिश्चित्ते उनका अभिन दन किया और भगवान् के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छाते उन्होंने मृपियों से प्रार्थना की—'महा माओ।' आपलोग बहुत दूर-दूरसे यहाँ पधारे हैं। आप सबसे ऊपर के सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान् वेदों के समान हैं। लोकिक या पारलौकिक कोई भी स्वार्थ आपमें नहीं है। आपलोग अपने स्वभावसे विवदा हो कर दूसरों पर अनुमह करते रहते हैं। आपलोगोंका मुझे पूर्ण विश्वास है, इसिलये में अपने कर्तव्यक सम्बन्धमें आपसे यह पूछने योग्य प्रक्षन करता हूँ। आप सब परस्पर विचार करके बतलाइये कि समके लिये सम अवस्थाओं मे, और विदोप करके योड़े ही समयमें मरने वाले युक्ति लिये अन्त करण और श्रीरसे करने योग्य विद्यह कर्म कीन-सा है'।! २२—२४॥

परीक्षित् यह पूछ ही रहे थे कि उसी समय पृथ्मीपर स्वेच्छासे विचरण करते हुए, किसीकी कोई अपेक्षा न रखनेवाले व्यासनन्दन भगनान् श्रीशुकदेवजी महाराज वहाँ आ पहुँचे । उनके शरीरपर वर्ण अथवा आश्रमका कोई चिह्न नहीं था। वे आत्मानुभूतिमें सन्तुष्ण थे । बहुत-से वच्चों और स्त्रियोंने उन्हें घेर रक्खा था। उनका वेप अवधूतका था।

उसी समय पृथ्वीपर खेच्छासे विचरण करते हुए, किसीकी कोई अपेक्षा न रखनेवाले व्यासनन्दन भगवान् श्रीशुकदेवजी महाराज वहाँ प्रकट हो गये। वे वर्ण अथवा आश्रमके बाह्य चिह्नोंसे रहित एवं आत्मानुभृतिमें सन्तुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियोंने उन्हें घेर रखा था। उनका वेष अवधूतका था॥ २५॥ सोलह वर्षकी अवस्था थी। चरण, हाथ, जङ्गा, भुजाएँ, कंधे, कपोल और अन्य सब अङ्ग अत्यन्त सुकुमार थे। नेत्र बड़े-बड़े और पनोहर थे। नासिका कुछ ऊँची थी। कान बराबर थे। सुन्दर भाँहें थीं, इनसे मुख बड़ा ही शोषायमान हो रहा था। गला तो भानो सुन्दर शङ्ख ही था॥ २६॥ हैसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भैवरके समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुन्दर, त्रिवलीसे युक्त था। लंबी-लंबी भुजाएँ थीं, मुखपर बुँघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगम्बर नेयमें वे श्रेष्ठ देवताके समान तेजस्वी जान पड़ते थे॥ २७॥ श्याम रंग था। चित्तको चुरानेवाली भरी जवानी थी। बे शरीरको छटा और मधुर मुसकानसे खियोंको सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेजको छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जाननेवाले मुनियोनि उन्हें पहचान लिया और वे सब-के-सब अपने-अपने आसन छोड़कर उनके सम्मानके लिये उठ खड़े हुए॥ २८॥

राजा परीक्षित्ने अतिथिरूपसे पधारे श्रीशुकदेवजीको सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की । उनके स्वरूपको न जाननेवाले बच्चे और स्वियाँ उनकी यह महिमा देखकर वहाँसे लीट गये; सबके द्वारा सम्मानित होकर श्रीशुकदेवजी श्रेष्ठ आसनपर विराजधान हुए ॥ २९ ॥ अह. नक्षत्र और तारोंसे घिरे हुए चन्द्रमाके समान ब्रह्मर्षि, देवषि और राजधियोंक समृहसे आजृत श्रीशुकदेवजी अत्यन्त शोधायमान हुए। वास्तवमें वे महात्माओंके भी आदरणीय थे॥ ३०॥ जब प्रखस्युद्धि श्रीशुक्रदेवजी शानभावसे बैठ गये, तब भगवान्के परम भक्त परीक्षित्ने उनके समीप आकर और चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर

नमस्कार किया। उसके पश्चात् बड़ी मधुर वाणीसे उनसे यह पूछा ॥ ३१ ॥

परीक्षित्ने कहा-व्याखरूप भगवन् ! आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होनेपर भी हमें संत-समागमका अधिकारी समझा गया । आज कृपापूर्वक अतिथिरूपसे प्रधारकर आपने हमें तीर्थके तुल्य पवित्र वना दिया ॥ ३२ ॥ आप-जैसे महात्माओंके स्परणमात्रसे ही मृहस्थोंके घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं; फिर दर्शन, स्पर्श, पादप्रक्षालन और आसन दानादिका सुअवसर मिलनेपर तो कहना ही क्या है ॥ ३३ ॥ महायोगिन् ! जैसे भगवान् विष्णुके सामने दैत्यलोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपको सित्रिधिसे बड़े-बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ अवश्य ही पाण्डवेकि सुहुद् भगवान् श्रीकृष्ण मुझपर अत्यन्त प्रसन्न हैं; उन्होंने आपने फुफेरे भाइयोंकी प्रसन्नताके लिये उन्हेंकि कुलमें उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपनका व्यवहार किया है॥३५॥ श्रीकृष्णकी कृपा न होती तो आप-सरीखे एकान्त बनवासी अञ्यक्तगति परम सिद्ध पुरुष स्वयं प्रधारकर इस मृत्युके समय हम-जैसे प्राकृत मनुष्योंको क्यों दर्शन देते ॥ ३६ ॥ आप योगियोंके परम गुरु हैं, इसलिये मैं आपसे परम सिद्धिके स्वरूप और साधनके सम्बन्धमें प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वधा मरणासत्र हैं, उसको क्या करना चाहिये ? ॥ ३७ ॥ भगवन् ! साथ ही यह भी बतलाइये कि मनुष्यमात्रको क्या करना चाहिये । वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका रमरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें ? ॥ ३८ ॥ भगवत्स्वरूप मुनिवर ! आपका दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है; क्योंकि जितनी देर एक गाय दुड़ी जाती है, गृहस्थेंकि घरपर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते ॥ ३९ ॥

सूतजी कहते हैं-जब राजाने बड़ी ही मधुर बाणीमें इस प्रकार सन्भाषण एवं प्रश्न किये, तब समस्त धर्मीके मर्मज्ञ व्यासनन्दन भगवान् श्रीशुकदेवजी उनका उत्तर देने लगे॥ ४०॥

इति प्रथम स्कन्ध समाप्त

॥ हरिः ॐ तत्स्रत् ॥

अन्याभिः किमु तत्पुराणतरिणश्रेणीभिरारोहणं यातो यामु न घीवरोऽपि लभते पारं भ्रमन्मानसः । शक्ता यच्छुतिरेव दुस्तरभवाकृपारपारङ्गतौ तांश्रीभागवताभिधां न तरिणं कः सन्तितीर्पुः श्रयेत्॥

यों तो दूसरे भी बहुत-से पुराण हैं परन्तु उनसे क्या काम, जिनका आश्रय लेकर बड़े-बड़े बुद्धिमानोंका भी चित्त श्रममें पड़ जाता है, वे भी जिनकी उलझनोंमें फँस जाते हैं, पार नहीं पाते। मला, उन नागेंपर चढ़नेसे क्या लाम, जो पुरानी हों और जिनपर चढ़कर केवट भी घवड़ा जाय, पार न जा सके। श्रीमद्भागात एक ऐसी दढ़ नौका है, जिसके सुननेमात्रसे ही इस अपार ससारसागरका पार मिल जाता है, उसका आश्रय लेनेपर उसके अनुसार आचरण करने-पर तो बात ही क्या है ? ऐसी स्थितिमें ऐसा कौन बुद्धिमान् मुमुश्च है जो श्रीमद्भागात-महापुराणरूप दढ़ नौकाका आश्रय न ले ?

#### श्रीगणेशाय नमः

श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः

# श्रीमद्भागवत

द्धितीय स्कन्स

### पहला अध्याय

#### ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

#### ध्यानविधि तथा भगवान्के विराट्खरूपका वर्णन

श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित् ! तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है । क्योंकि यह तुम्हारे साथ ही सब लोगोंका कल्याण करनेवाला है। मनुष्योंके लिये जितनी भी वातें सुनने, स्मरण करने या कीर्त्तन करनेकी हैं, उन सबमें यह श्रेष्ठ है। यही कारण है कि आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्नका बड़ा आदर करते हैं। राजेन्द्र! जो लोग घरके काम-धंधोंमें अत्यन्त आसक्त हो रहे हैं, वे अपने जीवनका वास्तविक लाभ नहीं जानते । इसलिये उन्हें हजारों वातें सुननेयोग्य और कहनेयोग्य रहती हैं। उनकी सारी उम्र यों ही बीत जाती है। उनकी रात तो नींद या स्त्री-प्रसङ्गसे कटती है, और दिन धनकी हाय-हाय या कुदुम्वियोंके लालन-पालनमें समाप्त हो जाता है। यद्यपि संसारमें जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं, असत् हैं, परन्तु जीव उनमें इतना रम जाता है; उनके मोहमें ऐसा पागल-सा हो जाता है कि रात-दिन उनको मृत्युका ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। इसिलये परीक्षित् ! जो अभय-पदको प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सर्वातमा, सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णकी ही लीलाओंका श्रवण, कीर्त्तन और स्मरण करना चाहिये । मनुष्य-जीवनका यही-इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो-ज्ञानसे, भक्तिसे अथवा अपने धर्मकी निष्ठासे अपने जीवनको ऐसा बना लिया जायकि मृत्युके समय भगवान्की स्मृति अवश्य बनी रहे । परीक्षित् ! साधारण पुरुषोंकी तो बात ही क्या है जो निर्गुण खरूपमें स्थित और गुणातीत हो चुके हैं, जो विधि-निषेधकी मर्यादाको लाँघ चुके हैं, वे बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी प्रायः भगवान्के अनन्त कल्याणमय गुणगणोंके अवण-कीर्त्तनमें रमे रहते हैं ॥१---७॥

परीक्षित् ! जिसे मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, यह भगवद्रूप अथवा वेदतुस्य श्रीमद्भागवत नामका महापुराण है । अपने पिता श्रीकृष्ण द्वैपायनसे द्वापरके अन्तमें मैंने इसका अध्ययन किया था। मैं निर्गुणस्वरूप परमात्मामें अत्यन्त निष्ठावान् हूँ । फिर् भी भगवान् श्रीकृष्णकी मधुर लीलाओंने बलात् मेरे हृदयको अपनी ओर आकर्षित कर लिया । यही कारण है कि मैंने इस पुराणका अध्ययन किया। तुम भगवान्के परम भक्त हो, इसलिये तुम्हें मैं इसे सुनाऊँगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी चित्तवृत्ति भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेमके साथ बहुत शीघ लग जाती है। जो लोग लोक या परलोककी किसी भी वस्तुकी इच्छा रखते हैं, या इसके विपरीत संसारमें दुःखका अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गये हैं और मोक्षपदको प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिये, और योगसम्पन्न सिद्ध ज्ञानियोंके लिये भी समस्त शास्त्रोंका यही निर्णय है कि वे भगवान्के नामोंका प्रेमसे सङ्घीर्तन करें। समस्त कमोंकी अपेक्षा नामसङ्कीर्तनकी यह विशेषता है कि उसमें किसी प्रकारके प्रत्यवायका भय नहीं है। जो विषयों में लगकर अपनी भलाईको भूल गया है, उसकी आयु चाहे बहुत लंबी ही क्यों न हो, अनजानमें व्यर्थ ही बीती जा रही है। उस आयुसे भला क्या लाभ ? अपने जीवनकी वह घड़ी-दो-घड़ी भी, जो भगवान्का श्रवण-कीर्त्तन आदि करते हुए वितायी जाती है, बड़े महत्त्वकी है; क्योंकि उसीसे भगवान्की प्राप्ति हो सकती है । राजिष खट्वाङ्गकी वात तो तुम्हें माळूम ही है उन्हें जब अपनी आयुके सम्बन्धमें माळूम हो गया कि वह तो दो ही घड़ी और वाकी है, तव उन्होंने उस दो.

# शुक्देव-परीक्षित्



श्रीशुक्तदेवजी श्रीमद्भागवतकी कथा सुना रहे हैं।

धड़ीमें ही स्त्र कुछ त्याग कर भगवान्के अभयपदको प्राप्त कर लिया । परीक्षित् । अभी तो तुम्हारे जीवनकी अवधि सात दिनकी है; इस बीचमें ही तुम अपने परम कल्याणके लिये जो कुछ करना चाहिये, सत्र कर लो ॥ ८—१४॥

मृत्युका समय आनेपर हरना अथवा घबड़ाना नहीं चाहिये । मनुष्यको चाहिये कि वैराग्यके शस्त्रसे शरीर और उससे सम्बन्ध रखनेवालोकी ममता काट डाले, धैर्यके साय घरसे निकलकर पवित्र तीर्थके जलमें खान करे और पवित्र त्तथा एकान्त स्थानमें विधिपूर्वक आसन लगाकर बैठ जाय । त्तत्पश्चात् परम पवित्र 'अ उ म्' इन तीन मात्राओं से युक्त प्रणवका मन ही मन जप करे। प्राणयायुक्ते वशमें करके मनका दमन करे, और एक क्षणके लिये भी प्रणवकी न भूले। बुद्धिनी सहायतासे मनके द्वारा इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे हटा हो, उन्हें विषयों ती ओर न जाने दे। मन यदि कर्मनी वासनाओंसे चञ्चल हो उठे तो उसे विचार-के द्वारा रोककर भगवानके रूपमें लगावे। रियर चित्तरे भगवान्के श्रीविग्रहमेंसे किसी एक अङ्गरा ध्यान करे। इस प्रनार एक एक अङ्गका ध्यान करते करते विषय वासनासे रहित मनको पूर्णरूपसे भगवान्में ऐसा तछीन कर दे कि भिर और क्सि विषयका चिन्तन ही न हो। भगवान् विष्णुका चही परमपद है, उसे प्राप्त करके मन भगवत्प्रेमरूप आनन्दसे भर जाता है । यदि भगवान्का ध्यान करते समय मन रजोगुणसे विधिप्त या तमोगुणसे मृढ हो जाय तो घरड़ाना नहीं चाहिये। धैर्यके साथ योगधारणाके द्वारा उसे वशमें करना चाहिये, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणोंके दोषोंको मिटा देती है । धारणा स्थिर हो जानेपर ध्यानमें जब योगी अपने परम मङ्गलमय आश्रय (भगवान्) को देखता है -तव उसे तुरत ही भक्तियोगकी प्राप्ति हो जाती है ॥१५–२१॥

परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! शीघ ही मनुष्यके मनका मैल भिटा देनेवाली धारणा कैसी होती है, किसमें की जाती है और उसकी साधना क्या है !!! २२ !!

श्रीगुकदेवजी वोले—परीक्षित् । साधकको पहले शरीरपर नियन्त्रण रखनेके लिये जासनकी, और क्रियाशिकको यशमें रखनेके लिये प्राणायामनी साधना करनी चाहिये । साथ ही मनसे आसिक्तिका त्याग करते हुए इन्द्रियोंको भी वशमें करना चाहिये । पिर बुद्धिके द्वारा समझा बुझाकर अपने मनको भगवान्के स्थूल रूपमें लगाना चाहिये । यह सम्पूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा—सब का-सब जिसमें

दील पड़ता है, वह विराट्-समष्टि ही भगवान्का स्यूल-से स्यूल और विशेष शरीर है । जल, अगि, वायु, आकाश, अहङ्गार, महत्तत्व और प्रकृति—इन सात आवरणोंसे घिरे हुए इस ब्रह्माण्ड शरीरमें जो विराट् पुरुष भगवान् हैं, वही धारणाके आश्रय हैं, उन्होंकी धारणा की जाती है। तत्त्वज्ञ पुरुप उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं-पाताल विराट् पुरुपके तल्बे ई, उनकी एड़ियाँ और पजे रसातल है, दोनों गुल्फ अर्थात् एड़ीके ऊपरकी गाँठें महातल हैं, उनके पैरके पिंडे त्तलातल हैं, विश्वमूर्ति भगवान्के दोनीं घुटने सुतल हैं, जाँधे वितल और अनल हैं, पेडू भूतल है, और परीक्षित्। उनके नाभिरूप सरोवरको ही आकाश कहते हैं। आदिपुरुप परमात्माकी छातीको स्वलांक, गलेको महलांक, मुस्तरी जनलोक और ल्लाटको तपोलोक कहते हैं। उन सहस्र **Bिरवाले भगवान्का सिर ही सत्यलोक है। इन्द्रादि देवता** उनकी भुजाएँ है। दिशाएँ कान, और शब्द अवणेन्द्रिय है। अश्विनीकुमार उनकी नासिकाके छिद्र हैं, गन्ध घाणेन्द्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है। व्यापक भगवान्के नेत्र अन्तरिक्ष हैं, उनमें देखनेको शक्ति सूर्य है, दोनों पलकें रात और दिन है, उनका भूविलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है, और जिह्वा रस । वेद भगवान्के मस्तक हैं और यम दार्डे । सन प्रकारके स्नेह दॉत हैं और उनकी जगन्मोहिनी मायाको ही उनकी मुसकान कहते हैं । यह अनन्त सृष्टि उसी मायाना कटाक्ष विक्षेप है। लबा अपरका होठ और लोम नीचेका होठ है । धर्म स्तन और अधर्म पीठ है । प्रजापति उनके मूनेन्द्रिय हैं, मित्रावरण अण्डकोश हें, समुद्र कोख है और बड़े-बड़े पर्वत उनकी हिंडुयाँ हैं । विश्वमूर्ति विराद् पुरुपकी नाडियाँ नदियाँ हैं। वृक्ष रोम हैं। परम प्रवल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणोंका चक्कर चलते रहना ही उननी क्रीडा है । परीक्षित् । बादल उनके केश हैं । सन्ध्या उन अनन्तना वस्त्र है। महात्माओंने अव्यक्त (मूलप्रकृति) को ही उनका हृदय वतलाया है और सत्र विकारींका खजाना उनका मन चन्द्रमा कहा गया है। महत्त्व सर्वात्मा भगवान्का चित्त है और रुद्र उनके अहङ्कार हैं । घोड़े, सचर, ॲट और हाथी उनके नस हैं। वनमें रहनेवाले सारे पशु उनकी कमर हैं। तरह-तरहके पक्षी उनके अद्भुत कलागीयल हैं। स्वायम्भव मनु उननी बुद्धि हैं और मनुकी सन्तान मनुष्य उनके निवासस्थान हैं। गन्धर्व, विद्याघर, चारण और अप्सराएँ उनके स्वर एव स्मृति शक्ति हैं। दैत्य उनके धीर्य हैं, ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएँ, वैश्य जह्वाएँ और सूद्र चरण हैं।

विविध देवताओं के नामसे जो बड़े-बड़े द्रव्यमय यह किये जाते हैं, वे उनके कर्म हैं। परीक्षित्! विराट् भगवान् के स्थूल शरीरकां यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। बुद्धिके द्वारा मनको समझा-बुझाकर इस स्थूल रूपमें स्थिर करना चाहिये। जैसे स्वप्त देखनेवाला स्वप्तावस्थामें अपने-आपको ही विविध

पदार्थोंके रूपमें देखता है, वैसे ही समस्त बुद्धि-वृत्तियोंके द्वारा अनुभवमें आनेवाला सब कुछ सबके द्रष्टा परमात्माका ही स्वरूप है। उन सत्यस्वरूप आनन्दिनिध भगवान्का ही भजन करना चाहिये और किसी भी वस्तुमें आसिक नहीं होनी चाहिये। क्योंकि यह आसिक जीवके अधःपतनका हेतु है।। २३—३९॥

#### दूसरा अध्याय

--0%<del>0</del><00--

### भगवान्के स्थूल और सूक्ष्म रूपोंकी धारणा तथा क्रममुक्ति और सद्योमुक्तिका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं— सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीने भी यही धारणा की थी। इसीसे प्रसन्न होकर भगवान्ने उन्हें प्रलयके पहलेकी स्मृति, जो विद्यत हो गयी थी, दे दी। भगवान्के स्मृति-दानसे ब्रह्माकी दृष्टि अमोध एवं उनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गयी। इसके बाद ब्रह्माजीने इस जगत्को वैसे ही रच डाला, जैसा कि यह प्रलयके पहले था।। १।।

वेदोंके वर्णनकी शैली बड़ी विचित्र है। उसके तात्पर्यको न समझकर साधारण लोगोंकी बुद्धि न्यर्थ ही स्वर्गादि लोकोंके नामोंके चक्करमें फँस जाती है-जीव उन लोकोंकी चासनाओंसे युक्त होकर भटकने लगता है; किन्तु उन मायामय लोकोंमें कहीं भी उसे सच्चे सुखकी प्राप्ति नहीं होती । इसलिये विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह विविध नामवाले पदार्थोंसे उतना ही व्यवहार करे, जितनेकी उसे अनिवार्य आवश्यकता हो । अपनी बुद्धिको उनकी निस्सारताके निश्चयसे परिपूर्ण रक्खे और एक क्षणके लिये भी असावधान न हो । यदि संसारके पदार्थ प्रारब्धवश विना परिश्रमके यों ही मिल जायँ, तव उनके उपार्जनका परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिये कोई प्रयक्ष न करे । जब जमीनपर सोनेका काम चल सकता है, तब पलँगके लिये प्रयत्न करनेसे क्या प्रयोजन ? जब भुजाएँ अपनेको भगवान्की कृपासे खयं ही मिली हुई हैं, तो तिकयोंकी क्या आवश्यकता ? जब अञ्जलिसे काम चल सकता है, तव बहुतसे वर्तन क्यों वटोरें ? वृक्षकी छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन घारण किया जा सकता है, तो वस्त्रोंकी क्या आवश्यकता ? पहननेको क्या रास्तोंमें चिथड़े नहीं हैं ? भूख लगनेपर दूसरोंके लिये ही श्चरीर धारण करनेवाले वृक्ष क्या फल-फूलकी मिक्षा नहीं देंगे ? जल चाहनेवालोंके लिये निदयाँ क्या बिल्कुल सूख गयी हैं ? रहनेके लिये क्या पहाड़ोंकी गुफाएँ खाली नहीं

मिलतीं ? क्या किसीने उनपर पहरा विठा रक्खा है ? अरे भाई, सब न सही, भगवान् तो अपने रारणागतोंकी रक्षा करते ही हैं न ? ऐसी स्थितिमें बुद्धिमान् लोग भी धनके नरोमें चूर धमंडी धनियोंकी चापलूसी क्यों करते हैं ? इस प्रकार विरक्त हो जानेपर अपने हृदयमें नित्य विराजमान, स्वतःसिद्ध, आत्मस्वरूप, परम प्रियतम, परम सत्य जो अनन्त भगवान् हैं, बड़े प्रेम और आनन्दसे हृद निश्चय करके उन्हींका मजन करे; क्योंकि उनके भजनसे जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाले अज्ञानका नाश हो जाता है। पशुओंकी बात तो अलग है; परन्तु मनुष्योंमें भला ऐसा कौन है, जो लोगोंको इस संसाररूप वैतरणी नदीमें गिरकर अपने कर्मजन्य दुःखोंको भोगते हुए देखकर भी भगवान्का मङ्गलमय चिन्तन नहीं करेगा, इन विपय-भोगोंमें ही अपने चित्तको भटकने देगा ? ॥ २–७॥

कोई-कोई साधक अपने दारीरके भीतर हृदयाकादामें विराजमान भगवान्के प्रादेशमात्र स्वरूपकी धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान्की चार भुजाओं में द्राङ्क, चक्र, गदा और पद्म हैं। वे मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैं। मुखपर प्रसन्नता झलक रही है। कमलके समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम्बके पुष्पोंकी केसरके समान पीला वस्त्र धारण किये हुए हैं। भुजाओं में हीरोंसे जड़े हुए सोनेके वाज्वंद शोभायमान हैं। सिरपर बड़ा ही सुन्दर रलमय मुकुट और कानों में कुण्डल हैं, जिनमें जड़े हुए लाल जगमगा रहे हैं। उनके चरण-कमल योगेश्वरोंके खिले हुए हृदयकमलकी किणिकापर विराजित हैं। उनके हृदयपर श्रीवत्सका चिह्न—एक सुनहरी रेखा है। गलेमें कौस्तु भमणि लटक रही है। वक्षः स्थलपर कभी न कुम्हलानेवाली वनमाला सुशोभित है। वे कमरमें बहुमूल्य करधनी, अँगुलियों में अँगुठी, चरणों में

नूपुर और हाथोंने कगन आदि आभूषण धारण किये हुए हैं। उनके बालोंकी ल्टें बहुत चिकनी, निर्मल, धुँघराली और नीली हैं। उनका मुखन्कमल मन्द मन्द मुसमानसे खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवनसे पड़कती हुई भौंहोंके द्वारा वे भक्तजनींपर अनन्त अनुग्रहकी वर्षा कर रहे हैं। जबतक मन इस धारणाके द्वारा स्थिर न हो जायः तबतक बार बार इन चिन्तनस्वरूप भगवान् को देखते रहने नी चेष्टा करनी चाहिये। भगवान्के चरण कमलें छेकर उनके मुसकानयुक्त मुख कमलपर्यन्त समस्त अङ्गोकी एक एक करके बुद्धिके द्वारा धारणा करनी चाहिये । जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जायगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जायगा ! जब एक अङ्गका भ्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अङ्गका ध्यान करना चाहिये। ये विश्वेश्वर मगवान् दृश्य नहीं, द्रष्टा हैं। सगुण, निर्गुण—सब कुछ इन्हींका स्वरूप है। जनतक इनमे अनन्य प्रेममय भक्तियोग न हो जाय, तबतक साधकको नित्य नैमित्तिक कर्मोंके बाद नियमपूर्वक भगवान्के उपर्युक्त स्थूल रूपका ही चिन्तन करना चाहिये ॥ ८-१४ ॥

परीक्षित् । जब योगी पुरुष इस मनुष्य छोकको छोइना चाहे, तय मनमे देश और कालका विचार न करे। सुप पूर्वक स्थिर आसन्से बैठकर इन्द्रियों ने अपने-अपने गोलकों में स्यापित करके मन्धे प्राणींका सयम करे । तदनन्तर अपनी निर्मल बुद्धिसे मनको नियमित करके मनके साथ बुद्धिको क्षेत्रज्ञमें और क्षेत्रज्ञों अन्तरात्मामें लीन कर दे। पिर अतरात्माको परमात्मामें लीन करके धीर पुरुष उस परम द्यान्तिमय अवस्थामें स्थित हो जाय ! इसीमें साधककी कृतकृत्यता है। भिर उसके लिये मोई कर्तव्य शेप नहीं रहता। इस अवस्थामें सत्त्वगुण भी नहीं है, पिर रजोगुण और तमोगुणकी तो वात ही क्या है। अहङ्कार, महत्तत्व और प्रकृतिका भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। उस स्थितिमें जब देवताओं के नियामक कालकी भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहनेवाले प्राणी तो रह ही कैंगे सकते हैं १ योगी लोग 'यह नहीं, यह नहीं'—इस प्रकारके विचारसे प्रमात्मासे भिन्न पदार्थोंका त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके सम्बन्धी पदार्थोंकी आसिक्का त्याग करके अनन्य प्रेमसे परिपूर्ण हृदयके द्वारा पद पदपर भगवान्के जिस परम पूज्य स्वरूपका आलिङ्गन करते रहते हैं, वही भगवान् विष्णुका परम पद है-इस विषयमें समस्त शास्त्रीकी सम्मति है ॥ १५-१८ ॥

ज्ञानदृष्टिके बलसे जिसका चित्त शुद्ध ब्रह्मरूपमें खित हो गया है, उस जितेन्द्रिय योगीको इस प्रकार अपने शरीका त्याग करना चाहिये। पहले एड़ीसे अपनी गुदाको दवाकर स्थिर हो जाय और विना घवड़ाहटके प्राणवायुको पट्चक भेदनकी रीतिसे ऊपर लें जाय । नाभिचक मणिपूरकमें सित वायुको हृदयचक अनाइतमेंसे ले जाय । वहाँसे उदानवायुके द्वारा वक्ष क्षालंके ऊपर विशुद्ध चक्रमें ले जाय। मनखी योगीको चाहिये कि वहाँसे उस वायुको धीरे धीरे ताछुमूलमें (निशुद्ध चक्रके अप्रमागर्मे ) चढा दे । तदनन्तर दो आँखा दो कान, दो नासाछिद्र और मुख-इन सातों छिद्रोंको रोककर उस तालुमूलमें स्थित वायुको मौहेंकि बीच आज्ञाचकमें हे जाय। यदि किसी होकमें जानेकी इच्छा न हो, तो आधी धड़ीतक उस वायुको वहीं रोककर स्थिर लक्षके साय उसे सहसारमें ले जाकर परमात्मामें स्थित हो जाय। इसके बाद ब्रह्मरन्त्रका भेदन करके चरीर इन्द्रियादिनी छोड़ दे ॥ १९-२१॥

परीक्षित्। यदि योगीकी इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोकमें जाऊँ, आठों सिद्धियाँ प्राप्त करके आनाशचारी सिद्धोंके साथ विहार करूँ अयवा त्रिगुणमय ब्रह्माण्डके किसी भी प्रदेशमें विचरण करूँ। तो उसे मन और इन्द्रियोंको साथ ही छेकर शरीरसे निकलना चाहिये। योगियोंका शरीर वायुकी भाँति सूहम होता है । विद्या, तपस्या, योग और समाधिका सेवन करनेवाले योगियोंको त्रिलोकीके बाहर और मीतर सर्वत्र स्वच्छन्द रूपसे विचरण करनेका अधिकार होता है। केवल कर्मोंके द्वारा ऐसा चेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित्। योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुयुम्णाके द्वारा जन ब्रह्मलोकके लिये प्रस्थान करता है। तब पहले वह आकाग मार्गसे अग्निलोकमें जाता है, वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहाँसे ऊपर भगवान्के कृपापात्र धुवके निवासस्थान शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चकपर पहुँचता है । शिशुमार चक्र विश्वव्रह्माण्डके भ्रमणका केन्द्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यात सूरम एव निर्मल शरीरसे यह अकेला ही महर्लोकमे जाता है। वह लोक ब्रह्मयेत्ताओं के द्वारा भी विन्दित है और उसमें कल्पपर्यन्त जीवित रहनेवाले देवता विहार करते रहते हैं। पिर जव प्रलयका समय आता है, तव नीचेके लोकींको दोपके मुखसे निक्ली हुई आगके द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलेक्में चला जाता है। जिस ब्रह्मलेकमें यद्दे-बद्दे सिद्धेश्वर

विमानोंपर निवास करते हैं। उस ब्रह्मलोककी आयु ब्रह्माकी आयुके समान ही दो परार्द्धकी है; वहाँ न शोक है न दुःख, न बुढ़ापा है न मृत्यु । फिर वहाँ किसी प्रकारका उद्देग या भय तो हो ही कैसे सकता है १ वहाँ यदि दुःख है तो केवल एक वातका, वह यही कि इस परमपदको न जाननेवाले लोगोंके जन्म-मृत्युमय अत्यन्त घोर सङ्कटोंको देखकर दयावरा वहाँके लोगोंके हृदयमें वड़ी व्यथा होती है। सत्यलोकमें पहुँचनेके पश्चात् वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीरको पृथ्वीसे मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए सात आवरणोंका भेदन करता है। पृथ्वीरूपसे जलको और जलरूपसे अग्रिमय आवरणोंको प्राप्त होकर वह ज्योतिरूपसे वायुरूप आवरणमें आ जाता है, और वहाँसे समयपर ब्रह्मकी अनन्तताका वोध करानेवाले आकाशरूप आवरणको प्राप्त करता है । इस प्रकार स्थूल आवरणोंको पार करते समय उसकी इन्द्रियाँ भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठानमें लीन होती जाती हैं। घाणेन्द्रिय गर्न्धतन्मात्रामें, रसना रसतन्मात्रामें, नेत्र रूपतन्मात्रामें, त्वचा स्पर्शतन्मात्रामें, श्रोत्र शब्दतन्मात्रामें और कर्मेन्द्रिय अपनी-अपनी क्रियाशिक्तमें मिलकर अपने-अपने सूक्ष्म स्वरूपको प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार योगी पञ्चभूतोंके स्थूल-सूक्ष्म आवरणोंको पार करके अहङ्कारमें प्रवेश करता है । वहाँ सूक्ष्म भूतोंको तामस अहङ्कारमें, इन्द्रियों-को राजस अहङ्कारमें तथा मन और इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवताओंको सात्त्विक अहङ्कारमें लीन कर देता है। इसके बाद अहङ्कारके सहित लयरूप गतिके द्वारा महत्तत्त्वमें प्रवेश करके अन्तमें समस्त गुणोंके लयस्थान प्रकृतिरूप आवरणमें जा मिलता है । परीक्षित् ! महाप्रलयके समय प्रकृतिरूप आवरणका भी लय हो जानेपर वह योगी स्वयं आनन्दस्वरूप

होकर आनन्दस्वरूप शान्त परमात्माकों प्राप्त हो जाता है। जिसे इस भगवन्मयी गतिकी प्राप्ति हो जाती है, उसे फिर इस संसारमें नहीं आना पड़ता। परीक्षित् ! तुमने जो पूछा था, उसके उत्तरमें मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग—सद्योमुक्ति और क्रममुक्तिका वर्णन किया। पहले ब्रह्माजीने भगवान् वासुदेवकी आराधना करके उनसे यही प्रश्न किया था और उन्होंने उत्तरमें यही वात ब्रह्माजीको समझायी थी।। २२–३२।।

जो लोग संसार-कारागारमें पड़े हुए हैं, उन्हें जिस साधनके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाय, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान् ब्रह्माने एकाय चित्तसे सारे वेदोंका तीन वार निरीक्षण करके अपनी बुद्धिसे यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्णके प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है । समस्त चर-अचर प्राणियोंमें उनके आत्माके रूपसे भगवान् श्रीकृष्ण ही विराजमान हैं। क्योंकि ये बुद्धि आदि हश्य पदार्थ उनका अनुमान करानेवाले लक्षण हैं, वे इन सबके साक्षी एकमात्र द्रष्टा हैं। परीक्षित् ! इसलिये मनुष्योंको चाहिये कि सब समय और सभी स्थितियोंमें अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे भगवान् श्रीहरिका ही श्रवण, कीर्त्तन और सारण करें । राजन् ! संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान्की कयाका मधुर अमृत वाँटते ही रहते हैं; जो अपने कानके दोनोंमें भर-भरकर उसका पान करते हैं, उनके हृदयसे विषयोंका विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है, और वे भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमलोंकी सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं ॥ ३३-३७॥

### तीसरा अध्याय

### कामनाओंके अनुसार विभिन्न देवताओंकी उपासना तथा भगवद्गक्तिके प्राधान्यका निरूपण

श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित् ! तुमने मुझसे जो पूछा या कि मरते समय बुद्धिमान् मनुष्यको क्या करना चाहिये, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया । अव मैं तुम्हें भिन्न-भिन्न कामनाओंकी पूर्त्तिके उपाय भी बताता हूँ । जो ब्रह्मतेजका इच्छुक हो वह बृहस्पतिकी, जिसे इन्द्रियोंकी विशेष शक्तिकी कामना हो वह इन्द्रकी और जिसे सन्तानकी लालसा हो, वह प्रजापतियोंकी उपासना करे । जिसे लक्ष्मी चाहिये वह

मायादेवीकी, जिसे तेज चाहिये वह अग्निकी, जिसे धन चाहिये वह वसुओंकी और जिस प्रभावशाली पुरुपको वीरताकी चाह हो, उसे रुद्रोंकी उपासना करनी चाहिये। जिसे वहुत अन्न प्राप्त करनेकी इच्छा हो वह अदितिका, जिसे स्वर्गकी कामना हो वह अदितिके पुत्र देवताओंका, जिसे राज्यकी अभिलापा हो वह विश्वेदेवोंका और जो प्रजाको अपने अनुकूल वनानेकी इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओंका

आराधन करना चाहिये। आयुक्ती इच्छासे अश्विनीकुमारींका, पुष्टिकी इच्छासे पृथ्वीमा और प्रतिष्ठामी चाह हो तो लोममाता पृथ्वी और द्यौ (आकाश) या सेवन करना चाहिये। सौन्दर्यकी चाहसे गन्धवींकी, पत्नीकी प्राप्तिके लिये उर्वशी जप्सराकी और सबका स्वामी बननेके लिये ब्रह्माकी आराधना करनी चाहिये। जिसे यशकी इच्छा हो यह यज्ञपुरुपकी, जिसे रानानेकी लालसा हो वह बदणकी, विद्या प्राप्त करनेकी आकाह्या हो तो भगवान् श्रद्धरकी और पति पत्नीमें परस्पर प्रेम प्रनाये रखनेके लिये पार्वतीजीकी उपासना करनी चाहिये । धर्म उपार्जन करनेके लिये विष्णुभगवान्की, वश परम्पराकी रक्षाके लिये पितरींकी, बाधाओंसे बचनेके लिये यञ्जोंकी और यलवान् होनेके लिये महद्रणोंकी आराधना करनी चाहिये। राज्यके लिये मन्यन्तरों के अधिपतियों को अभिचारके लिये निर्मातिको, मोगोंके लिये चन्द्रमाको और निध्कामता प्राप्त करनेके लिये परम पुरुष नारायणको भजना चाहिये । और जो बुद्धिमान् पुरुष है—वह चाहे निध्नाम हो। समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो-उसे तो तीव भक्तियोगसे केवल पुरुपोत्तम भगवान्की ही आराधना करनी चाहिये । जितने भी उपासक हैं, उनका सबसे पड़ा हित इसीमें है कि वे भगवान्के प्रेमी भक्तोका सङ्ग करके भगतान्में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुपोंके सत्सङ्गमें जो भगवान्वी लीला कथाएँ होती हैं, उनसे ससार सागरकी त्रिगुणमयी तरङ्गमालाओंके थपेड़े शान्त हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनन्दका अनुभव होने लगता है, इन्द्रियोंके विषयामे आसित नहीं रहती, कैवत्यमोक्षका सर्वसम्मत मार्ग भक्तियोग प्राप्त हो जाता है। भगवान्की ऐसी रसमयी कथाओंसे, जिसे उनमा चस्का लग गया है, भला कौन ऐसा है नो प्रेम न करे १॥१-१२॥

शौनकजी योले—स्तजी।राजा परीक्षित्ने शुकदेवजी की यह गात सुनरर उनसे और क्या पूछा १ वे तो सर्गंश होनेके साथ ही साथ मधुर वणन करनेमें भी बड़े निपुण थे। स्तनी। आप तो स्य कुछ जानते हैं। हमलोग उनरी वह गातचीत यह प्रेमसे सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके अवश्य सुनाइये। क्योंकि स्तोंकी सभामें ऐसी ही मातें होती है, जो भगवान्की रसमयी लीलाओंसे ओत प्रोत रहती हैं। राजा परीक्षित् स्वय बड़े भारी भक्त थे। सुनते हैं कि वे यनपनमें जय रिल्लोनोंसे रोलते थे, तम भी श्रीकृष्णकी लीलाओंसे सम्बन्ध रखनेवाले रोलोंसे ही प्रेम करते थे।

भगवनमय श्रीशुकदेवजी भी जन्मसे ही भगवत्यरायण हैं। इन दोनों सतों के सत्सङ्गमें भगवान् के मङ्गलमय दिन्य गुणाका गायन अवस्य ही हुआ होगा। जिसका समय भगवान् श्रीकृष्ण के गुणों के गायन अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त समीकी आयु व्ययं जा रही है। ये भगवान् सूर्य प्रतिदिन जपने उदय और अस्तसे उनकी जायु छीनते जा रहे हैं। जीने के लिये तो हुश्च भी जीते ही है। क्या लोहारकी घोकनी साँस नहां छेती १ गाँव के पालव् जानवर क्या मनुष्यों की ही तरह खाते पीते या मल पूत्र त्याग नहीं करते १ तब उनमें और मनुष्यों में अन्तर ही क्या है १ जिसने भगवान् श्रीकृष्णकी लील क्या कभी नहीं सुनी, यह नर पशु, कुत्ते, ग्रामस्कर, ऊँट और गधेसे भी गया नीता है।। १३-१९।।

सूतजी । मनुष्यके जो कान भगवान् श्रीकृष्णकी कथा कभी नहीं मुनते, वे बिलके समान हैं। जो जीम भगवान्सी लीलाओंका गायन नहीं करती, वह मेदककी जीमके समान टर्र टर्र करनेवाली है, उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो िर कभी भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें झकता नहीं, वह रेशमी वन्त्रसे सुसजित और मुकुटसे युक्त होनेपर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान्की सेवा पूजा नहा करते, वे सोनेके कगनसे भूपित होनेपर भी मुदेक हाय हैं। जो ऑसे मगवान्की याद दिलानेवारी मृर्तिः, तीर्थः, नदी आदिका दर्शन नहीं करतीं, वे मारोंकी पाँखमें पने हुए ऑसोंके चिहके समान निरर्थक हैं । मनुष्यों के वे पैर चलनेकी शक्ति रसनेपर भी न चलनेवाले पेड़ोंसे भी गये बीते हैं, जो भगवान्की लीला खलियोंकी यात्रा नहीं करते । जिस मनुष्यने भगव प्रेमी सतों के चरणोकी धूल कभी सिरपर नहीं चढायी। वह जीता हुआ भी मुदाँ है । जिस मनुष्यने भगवान्के चरणोंपर चढी हुई तुल्सीकी सुगन्ध नहीं ली, वह श्वास लेता हुआ भी श्वासरिहत शव है । सूतजी । वह हृदय नहीं है, वज़ है, जो भगवान्के मगलमय नामीका अवण कीर्तन करनेपर भी पिघलकर उन्होंकी और यह नहीं जाता । जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रोंमे ऑस् छल्यने लगते हैं और शरीरका रोम रोम पिछ उठता है-पुलकित हो जाता है। प्रिय सूतजी । आपकी वाणी हमार हृदयको मुस्तासे भर देती है। इसल्ये भगवान्के परम भक्ता आत्मविद्याविशास्त श्रीशुक्रदेवजीने परीक्षित्के मुन्दर प्रश्नकरनेपर जो कुछ कहा, वह सबसवाद आप कृपा करके हमलोगोंको सुनाइये॥ २०-२-॥

### चौथा अध्याय

#### राजाका सृष्टिविषयक प्रश्न और शुकदेवजीका कथारम्भ

स्तजीने कहा— ग्रुकदेवजीके वचन भगवत्त्वका निश्चय करानेवाले थे । उत्तरानन्दन राजा परीक्षित्ने उन्हें सुनकर अपनी ग्रुद्ध बुद्धि भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य भावचे समर्पित कर दी । उनका राज्य निष्कण्टक या। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पश्च, धन और भाई-वन्धुओं-की कमी नहीं थी। बहुत दिनोंके अभ्यासके कारण उनमें ममता भी हो गयी थी। परन्तु श्रीशुकदेवजीके वचन सुनकर एक क्षणमें ही इन्होंने उस ममताका त्याग कर दिया। शौनकादि ऋषियों! महामनस्वी परीक्षित्ने अपनी मृत्युका निश्चित समय जान लिया था। इसिलये उन्होंने धर्म, अर्थ और कामसे सम्बन्ध रखनेवाले जितने भी कर्म थे, उनका संन्यास कर दिया। इसके वाद भगवान् श्रीकृष्णमें सुदृद्ध आत्मभावको प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धासे भगवान् श्रीकृष्णकी महिमा सुननेके लिये उन्होंने श्रीशुकदेवजीसे यही प्रश्न किया, जिसे आप लोग पूछ रहे हैं ॥ १-४॥

परीक्षित्ने पूछा-भगवत्स्वरूप मुनिवर ! आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है, वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों-ज्यों भगवानकी कथा कहते जा रहे हैं, त्यों-त्यों मेरे अज्ञानका परदा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान् अपनी मायासे इस संसारकी सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसारकी रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके सम्बन्धमें भूल कर वैठते हैं। भगवान् कैसे इस विश्वकी रक्षा और फिर संहार करते हैं ? अनन्तराक्ति परमात्मा किन-किन शक्तियोंका आश्रय लेकर अपने-आपको ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बचोंके बनाये हुए घरौंदोंकी तरह ब्रह्माण्डोंको कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात-की-बातमें मिटा देते हैं ! भगवान् श्रीहरिकी लीलाएँ बड़ी ही अद्भुत-अचिन्त्य हैं। इसमें सन्देह नहीं कि यड़े-यड़े विद्वानोंके लिये भी उनकी लीलाका रहस्य समझना अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है। भगवान् तो अकेले ही हैं। वे बहुत-से कर्म करनेके लिये पुरुपरूपसे प्रकृतिके विभिन्न गुणोंको एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं ! मुनिवर ! आप वेद और

ब्रह्मतत्त्व दोनोंके पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसिलये मेरे इस सन्देहका निवारण कीजिये ॥५-१०॥

सूतजी कहते हैं—जब राजा परीक्षित्ने भगवान्के गुणोंका वर्णन करनेके लिये उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्रीशुकदेवजीने भगवान् श्रीकृष्णका बार-बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारम्भ किया ॥११॥

श्रीश्रकदेवजीने कहा-उन पुरुपोत्तम भगवान्के चरणकमलोंमें मेरे कोटि-कोटि प्रणाम हैं, जो संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकी लीला करनेके लिये सत्त्व, रज तथा तमोगुणरूप तीन शक्तियोंको स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शङ्करका रूप धारण करते हैं; जो समस्त चर, अचर प्राणियोंके दृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हैं; जिनका स्वरूप और उसकी उपलिधका मार्ग बुद्धिका विषय नहीं है; जो स्वयं अनन्त हैं, जिनकी महिमा अनन्त है। हम पुनः वार-वार उनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुपोंका दुःख मिटाकर उन्हें अपने प्रेमका दान करते हैं, दुष्टोंकी सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, और जो लोग परमहंस आश्रममें स्थित हैं, उन्हें भी उनकी अमीष्ट वस्तुका दान करते हैं। क्योंकि चर-अचर समस्त प्राणी ही उनकी मूर्त्ति हैं इसलिये किसीसे भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्तवत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करनेवाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते; जिनके समान किसीका भी ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है, - ऐसे ऐश्वर्यशाली भगवान् श्रीकृष्णको, जो निरन्तर ब्रह्मस्वरूप अपने घाममें विहार करते रहते हैं, मैं वार-वार नमस्कार करता हूँ । जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण और पूजन जीवोंके पापोंको तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्यकीर्त्ति भगवान् श्रीकृष्णको वार-वार नमस्कार है। विवेकी पुरुप जिनके चरणकमलोंकी शरण लेकर अपने दृदयसे इस लोक और परलोककी आसिक्त निकाल डालते हैं और विना किसी परिश्रमके ही ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेते हैं, उन मङ्गलमय कीर्त्तवाले भगवान् श्रीकृष्णको अनेक वार नमस्कार है । वड़े-वड़े तपस्वी, दानी, यशस्त्री, मनस्त्री, सदाचारी और मन्त्रवेत्ता अपनी साधनाओंको

तया अपने-आपको जयतक उनके चरणोंमें समर्पित नहीं कर देते, तनतक उन्हें क्ल्याणनी प्राप्ति नहीं होती ! जिनके प्रति आत्मसमर्गणकी ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्त्तिवाले भगवान्को बार-शर नमस्कार है । किरात, हूण, आन्म, पुल्निद, पुल्मस, आमीर, कड्क, यवन और सस आदि नीच जातियाँ तया दूसरे पापी, निनके शरणागत भक्तोंकी शरण ग्रहण करनेसे ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान् भगवान्को बार-बार नमस्कार है। वे ही भगवान् ज्ञानियों के आत्मा हैं, भत्तों के स्वामी हैं, कर्म काण्डियोंके लिये वेदमूर्ति हैं, धामिकीके लिये धर्ममूर्ति हैं और तपस्तियोंके लिये तपस्वरूप हैं। ब्रह्मा, शहर आदि बहेन्बहे देवता भी अपने शुद्ध हृदयसे उनके खरूपका चिन्तन करते और आश्चर्यचिनत होकर देखते रहते हैं। वे मझपर अपने अनुप्रहरी--प्रसादनी वर्षा करें। जो समस्र सम्पत्तिर्योकी स्वामिनी ल्इमीद्यीके पति हैं, समस्त यहाँके भोचा एव पलदाता हैं, प्रजाने रक्षक हैं, सबके अन्तर्यामी और समस्त लोकोंके पालनकर्ता हैं तथा पृथ्वीदेवीके खामी हैं, और जिन्होंने यदुवरामें प्रकट होकर अन्धक, वृष्णि और यदुवराके लोगोंकी रक्षा की है, तया जो उन लोगोंके एकमात्र रक्षक रहे हें-ये भक्तयत्सर, सतनमंत्रि सर्वस्व श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन हों। जिनके चरणकमलोंके चिन्तनरूप समाधिसे बुद्धि शुद्ध हो जाती है और उसके द्वारा आत्मतत्त्वना साक्षात्कार होने लगता है, तया उनके दर्शनके अनन्तर विद्वान् पुरुष अपनी

अपनी मित और रुचिके अनुसार जिनके स्वरूपका वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति छुटानेवाले भगवान् श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्न हों। जिन्होंने सृष्टिके समय ब्रह्माके हृदयमें पूर्व कराकी स्मृति जागरित करानेके लिये शानकी अधिष्ठात्री देवीको प्रेरित किया और वे अपने अङ्कोंके सहित वेदके रूपमें उनके मुखसे प्रकट हुई—वे शानके मूल कारण भगवान् मुझरर कृपा करें, मेरे हृदयमें प्रकट हों। भगवान् हो पञ्चमहामूतोंसे इन शरीरोंका निर्माण करके इनमें जीवरूपसे शयन करते हैं और पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मोन्द्रिय, पाँच प्राण और एक मन—इन सोल्ड कलाओंसे युक्त होकर इनके द्वारा सोल्ड कलाओंसे युक्त होकर इनके द्वारा सोल्ड क्लाओंसे अपने गुणोंसे अलङ्कृत कर दें। सत पुरुप जिनके मुस क्मल्से मनरन्दके समान झरती हुई शानमयी सुधाना पान करते रहते हैं, उन परम तेजस्वी भगवान् व्यासके चरणोंमें मेरा वार-वार नमस्कार है। १९२-२४॥

परीक्षित्। तुम्हारे प्रश्नके उत्तरमें जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ, उसे पहले-पहल मगवान् नारायणने ब्रह्माको उपदेश किया था। यद्यपि ब्रह्माका हृदय वेदोंके शानसे निरन्तर परिपूर्ण रहता है, पिर भी वह वेदोंका सार उनके लिये एक अपूर्व वस्तु था; इसीलिये वेदोंके बाद भी उसके उपदेशकी आवश्यकता हुई। और नारदके प्रश्न करनेपर इसीको ब्रह्माजीने उन्हे सुनाया था।।२५॥

# पाँचगाँ अध्याय

# भगवान्के विराट्रपसे जगत्की उत्पत्तिका वर्णन

नारद्जीने पूछा—पिताजी। आप केवल मेरे ही नहीं, सबके पिता हैं। बड़े-बड़े देवता आपको अपनेसे श्रेष्ठ मानते हैं। आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिये, जिससे आत्मा परमात्माका तत्व ठीक ठीक माद्म हो जाय। पिताजी। इस समारा क्या लक्षण है। इसका आधार क्या है। इसका निर्माण किसने किया है। इसका अधार क्या है। इसका निर्माण किसने किया है। इसका अधार क्या है। यह क्या किसने किया है। और वास्तवमें यह है क्या वस्तु। आप क्या इसके इसका तत्त्व बतलाइये। आप तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है या होगा, उसके स्वामी आप ही है। यह सारा ससार हथेलीपर रक्ते हुए निर्मल जलके समान आपकी जानहिके अन्तर्गत ही है। पिताजी। आपको यह

शान कहाँ मिला । आप विसके आधारपर ठहरे हुए हैं ! आप आपका खामी बीन है । और आपका खरूप क्या है । आप अकेले ही अपनी मायासे पद्मभूतों के द्वारा प्राणियों की स्पृष्ट कर लेते हैं, कितना अन्तुत है । जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुँहसे जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी दाकि के आश्रयसे जीवों को अपने में ही उत्पन करते हैं और पिर भी आपसे कोई विकार नहीं ह्या । जगत्में नाम, रूप और गुणोंसे जो कुछ जाना जाता है, उसमें ऐसी कोई सत्-असत्, उत्तम-मध्यम या अपन क्ख नहीं दिखलायी देती, जो आपके सिवा और किसीसे उत्पन्न हुई हो । इस प्रकार स्वके इंश्वर होकर भी आपने

एंकाग्र चित्तसे घोरं तपस्या की, इस बातसे मुझे खेद भी हो रहा है और बहुत बड़ी शङ्का भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या। पिताजी! आप सर्वेश और सर्वशक्तिमान् हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ, वह सब आप कृपा करके मुझे इस ढंगसे समझाइये कि मैं ठीक-ठीक वैसा ही समझ सकूँ॥१–८॥

व्रह्माजीने कहा-वेटा नारद ! तुम्हारी शङ्काएँ वहुत सुन्दर हैं; क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह प्रश्न तुमने अपने लिये नहीं, संसारके जीवोंके लिये उनपर कृपा करके किया है। तुम्हारे इस प्रश्नसे मेरा भी लाभ ही हुआ है, क्योंकि इसके द्वारा मुझे भगवान्की लीलाओंके वर्णनका सुअवसर मिला है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा ही सौम्य है । तुमने मेरे विषयमें जो कुछ कहा है, वह भी असत्य नहीं है । क्योंकि जवतक मुझसे परेका तत्त्व-जो स्वयं भगवान् ही हैं-जान नहीं लिया जाता, तबतक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अमि, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हींके प्रकाशते प्रकाशित होकर जगत्में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयंप्रकाश भगवान्के चिन्मय प्रकाशसे प्रकाशित होकर संसारको प्रकाशित कर रहा हूँ । भगवान्की मायापर विजय पाना कठिन है । उसीसे मोहित होकर छोग मुझे सृष्टिकर्ता कहा करते हैं। मैं उन्हीं मायापति भगवान्को नमस्कार करके उनका ध्यान करता हूँ । यह माया तो उनकी आँखोंके सामने ठहरती ही नहीं, झेंपकर दूरसे ही भाग जाती है। परन्तु संसारके अज्ञानी जन उसीसे मोहित ह्योकर 'यह मैं हूँ, यह मेरा है' इस प्रकार बलकते रहते हैं। भगवत्त्वरूप नारद ! तुम तो यह जानते ही हो कि संसारके मूल कारणके रूपमें जिन वस्तुओंकी कल्पना की गयी है, उनका नाम चाहे कुछ भी क्यों न हो-द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव अथवा जीव-वास्तवमें भगवान्से भिन्न कुछ भी नहीं है । वेदभगवान् नारायणके परायण हैं, उन्हींकी महिमाका गायन करते हैं; उनमें वर्णित देवता भी नारायणके ही अङ्गोंमें कल्पित हुए हैं। समस्त युज्ञ भी नारायणकी प्रसन्नताके लिये ही हैं, और उनसे जिन लोकोंकी प्राप्ति होती है, वे भी नारायणमें ही कल्पित हैं। सब प्रकारके योग भी नारायणकी प्राप्तिके ही हेतु हैं । सारी तपस्याएँ नारायणकी ओर ही ले जानेवाली हैं, ज्ञानके द्वारा भी नारायण ही जाने नाते हैं। समस्त साध्य और साधनोंका पर्यवसान भगवान् नारायणमें ही है । वे द्रष्टा होनेपर भी ईश्वर हैं, खामी हैं; निर्विकार होनेपर भी सर्वस्वरूप हैं । उन्होंने ही मुझे वनाया और उनकी दृष्टिसे ही प्रेरित होकर में उनके इच्छानुसार स्रष्टि-रचना करता हूँ । भगवान् मायाके गुणोंसे रहित एवं

अनन्त हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलयके लिये रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुण—ये तीन गुण मायाके द्वारा उनमें स्वीकार किये गये हैं। ये ही तीनों द्रव्य, ज्ञान और क्रियाका आश्रय लेकर मायातीत नित्यमुक्त पुरुषको ही मायामें स्थित होनेपर कार्य, कारण और कर्तापनके अभिमानसे वाँध लेते हैं। नारद! इन्द्रियातीत भगवान् गुणोंके इन तीन आवरणोंसे अपने स्वरूपको ढक लेते हैं, इसलिये लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसारके और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं।। ९-२०।।

मायापति भगवान्ने एकसे वहुत होनेकी इच्छा होनेपर अपनी मायासे अपने स्वरूपमें स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभावको स्वीकार कर लिया । भगवान्की शक्तिसे ही कालने तीनों गुणोंमें क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभावने उन्हें रूपान्तरित कर दिया और कर्मने महत्तत्त्वको जन्म दिया, फिर रजोगुण और तमोगुणकी वृद्धि होनेपर महत्तत्त्वका जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्यरूप तमःप्रधान अहङ्कार बना । यह अहङ्कार भी विकारको प्राप्त होकर तीन प्रकारका हो गया। उसके भेद हैं-वैकारिक, तैजस और तामस । वे क्रमशः ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्ति और द्रव्यशक्तिप्रधान हैं। जव तामस अहङ्कारमें विकार हुआ, तव उससे आकाशकी उत्पत्ति हुई । उसकी तन्मात्रा और गुण शब्द है । इस शब्दके द्वारा ही द्रष्टा और दश्यका वोध होता है। जब आकाशमें विकार हुआ, तव उससे वायुकी उत्पत्ति हुई; उसका गुण स्पर्ध है। अपने कारणका गुण आनेसे यह शब्दवाला भी है। इन्द्रियोंमें स्फूर्ति, शरीरमें जीवनीशक्ति, ओज और वल इसीके रूप हैं। काल, कर्म और स्वभावसे वायुमें भी विकार हुआ । उससे तेजकी उत्पत्ति हुई । इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायुके शन्द एवं स्पर्श गुण भी इसमें हैं । तेजके विकारसे जलकी उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस; कारण तत्त्वींके गुण शन्द, स्पर्श और रूप भी इसमें हैं। जलके विकारसे पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गन्व । कारणके गुण कार्यमें आते हैं-इस न्यायसे शब्द, स्पर्श, रूप और रस-ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वैकारिक अहङ्कारसे मनकी और इन्द्रियोंके दस अधिष्ठातृ देवताओंकी भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं—दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनीकुमार, अग्नि, इन्द्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति । तैजस अहङ्कारके विकारसे श्रोत्र, त्वचा, घाण, नेत्र और जिह्या—ये पाँच श्रानेन्द्रियाँ एवं वाक् , हस्त, पाद, मूत्रेन्द्रिय और गुदा-ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न हुई । साथ ही शानशक्तिरूप बुद्धि और क्रियाशक्तिरूप भाण भी तैजस अहङ्कारसे ही उत्पन्न हुए ॥ २१–३१ ॥

नारद । तुम तो ब्रह्मज्ञानियों के शिरोमणि हो। तुमसे यह बात छिपी नहीं है कि जिस समय ये पञ्चभूत, इन्द्रिय, मन और सत्त्व आदि तीनों गुण परस्पर सगठित नहीं थे, त्र अपने रहने के लिये भोगों के साधनरूप शरीरकी रचना नहीं कर सके। जब मगवान्ने इन्हें अपनी शिक्तिसे प्रेरित किया, तब ये तत्त्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गये और उन्होंने आपसमे कार्य-कारणभाव स्वीकार करके न्यष्टि समष्टिरूप पिण्ड और ब्रह्माण्डकी रचना की। यह ब्रह्माण्डरूप अडा एक सहस्व वर्षतक जलमे पड़ा रहा, पिर काल, कर्म और स्वभावको स्वीकार करनेवाले भगवान्ने उसे सजीव कर दिया। उस अडेनो पोड़कर यही विराद पुरुप निक्ला, जिसकी जङ्का, चरण, भुजाएँ, नेन, मुल और सिर सहसों में सख्यामें हें। विद्वान् पुरुप उपासनाके लिये उसी के अङ्कों में

समस्त लोक और उनमें रहनेवाली वस्तुओंकी क्लाना करते हैं । उसकी कमरसे नीचेके अङ्गोंमें सातीं पाताल हैं और उससे ऊपरके अङ्गीमे सातीं स्वर्ग हैं। ब्राह्मण इस विराट् पुरुषका मुख हैं, भुजाएँ क्षत्रिय हैं, ऊरुसे घैरव और पैरोंसे श्रुद्र उत्पन्न हुए हैं । पैरोंसे लेकर क्टिपर्यन्त सातों पाताल और भूलोकनी क्लाना की गयी है, नामिमें भुवलेंकिनी, हृदयमें स्वलंकभी और परमात्माके वश खल्मे महर्लेक्वी कलाना की गयी है। उसके गर्लेमें जनलोक, दोनों स्तर्नोमें तपोलोक और मत्तकमें ब्रह्मका नित्य निवासस्थान सत्यरोक है। उस विराट् पुरुपकी कमरमें अतल, ऊरुओंमें वितल, घुटनोंर्क सुतल और जङ्घाओंमें तलातलकी कल्पना की गयी है। एड़ी के ऊपरकी गाँठों में महातल, पजे और एड़ियों में रखातल और तलुओंमें पाताल समझना चाहिये। इस प्रकार विराद् पुरुष सर्वलोकमय है । विराट् भगवान्के अङ्गोंमें इस प्रमार भी लोकोंकी कलाना की जाती है कि उनके चरणोंमे पृथ्वी है। नामिमें भुवलींक है और सिरमे स्वलींक है॥३२-४२॥

#### छठा अध्याय

# विराट् खरूपकी विभृतियोंका वर्णन

ब्रह्माजीने कहा-उसी विराट् पुरुषके मुखसे वाणीऔर उसके अधिष्ठातृदेवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। गायत्री, त्रिष्टुप्, अनुष्टुप्, उध्णिक् , वृहती, पत्ति और जगती—ये सातौ छन्द उसकी सात धातुओंसे निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करनेयोग्य अमृतमय अन, सब प्रकारने रस, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठातृ देवता वरुण विराट् पुरुपकी जिह्नासे उत्पन्न हुए है । उनके नासाछिद्रोंसे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान—ये पॉर्ची प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रियसे अश्विनीकुमार, समस्त ओपियाँ एव साधारण तथा विशेष गन्ध उत्पन्न हुए हैं। उनका नेनेन्द्रिय रूप और तेजकी, तथा नेन गोलक स्वर्ग और सूर्वकी जन्मभूमि हैं। समस्त दिशाएँ और पवित्र करनेवाले तीर्थ कार्नोसे तथा आकाश और शब्द ओनेन्द्रियसे निकले है। उनना शरीर ससारकी सभी वस्तुओं के सारभाग तथा सौन्दर्यमा खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्ध और नायु उनकी स्वचासे निक्ले हैं, उनके रोम पृथ्वीको भेदकर निकलनेवाले कुदा और ओपि आदिके जन्मस्थान है। इन्हीं वस्तुओंके द्वारा यह सम्पन्न होते हैं। उनके केश, दाढी मूँछ और नर्सोंसे मेघ, विजली, शिला एव लोहा आदि धातुएँ तथा भुजाओं से ससारकी रक्षा करनेवाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना पिरना भू, भुव, स्व तीनों लोकोंका निर्माता है। उनके चरणकमल भाप्तकी रक्षा करते हैं और भयोंको भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं नी पृत्ति उन्हींसे होती है ! विराट् पुरुपका लिङ्ग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापतिका आधार है, तैया उनकी जननेन्द्रिय मैथुन नित आन्दर्का उद्गम है । नारदजी ! विराट् पुरुषकी पायु इन्द्रिय यम, मित्र और मलत्यागका, तथा गुदादार हिंसा, निर्ऋति, मृत्यु और नरकका उत्पत्तिस्यान है । उनमी पीठसे परानय, अधर्म और अञ्चान, नाड़ियोंसे नद नदी और हड्डियोंसे पर्वतोंका निर्माण हुआ है । उनके उदरमें विभिन्न रसोंके सातों अव्यक्त समुद्रः समसा प्राणी और उननी मृत्यु समायी हुई है। उननी हृदय ही मनकी जमभूमि है। नारद ! हम, तुम, धर्म, सनकादि, शङ्कर, विज्ञान और अन्त करण-सत्र-के-सब उनके चित्तके आश्रित हैं। वहाँतक गिनावें—में, तुम, तुम्हारे उई भार्द सनकादि, शङ्कर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पशी। मृग, रेंगनेवाले जन्तु, गन्धर्व, अप्सराएँ, यक्ष, राअस,

भूत-प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष, और भी नाना प्रकारके जीव--जो आकाश, जल या खलमें रहते हैं---ग्रह-नक्षत्र, केतु ( पुच्छल तारे ), तारे, विजली और वादल-ये सब-के-सब विराट् पुरुष ही हैं। यह सम्पूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है, या होगा-सवको वह घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल दस अंगुलके परिमाणमें ही स्थित है । जैसे सूर्य अपने मण्डलको प्रकाशित करते हुए ही वाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराणपुरुष परमात्मा भी सम्पूर्ण विराट् विग्रहको प्रकाशित करते हुए ही उसकें वाहर-भीतर-सर्वत्र एकरस प्रकाशित हो रहा है। जो कुछ मनुष्यकी किया और सङ्कल्पसे बनता है, उससे वह परे है और अमृत एवं अभयपद (मोक्ष) का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमाका पार नहीं पा सकता । विश्वका सम्पूर्ण संस्थान भगवान्का एक पादमात्र (अंशमात्र) है तथा उनके अंशमात्र लोकोंमें समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवर्लीक और स्वर्लीकके ऊपर महर्लोक है। उसके भी ऊपर जन, तप और सत्यलोकोंमें क्रमशः अमृत् क्षेम एवं अभयका नित्य निवास है ॥१-१८॥

जन, तप और सत्य—इन तीनों लोकोंमें ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं संन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्यसे रहित ग्रह्स्थ भूलोक, भुवलोंक और स्वलोंकके भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रोंमें दो मार्ग वतलाये गये हैं—एक अविद्यारूप कर्म-मार्ग, जो सकाम पुरुषोंके लिये है और दूसरा उपासनारूप विद्याका मार्ग, जो निष्काम उपासकोंके लिये है। मनुष्य दोनोंमेंसे किसी एकका आश्रय लेकर भोग प्राप्त करानेवाले दक्षिणमार्गसे अथवा मोक्ष प्राप्त करानेवाले उत्तरमार्गसे यात्रा करते हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्मासे इस अण्डकी, और पञ्चभूत, एकादश इन्द्रिय और गुणमय विराद्की उत्पत्ति हुई है—वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओंके अंदर और उनके रूपमें रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं॥ १९—२१॥

नारद! जिस समय इस विराट् पुरुपके नाभि-कमलसे मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुपके अङ्गोंके अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञकी सामग्री नहीं मिली। तय मैंने उनके अङ्गोंमें ही यज्ञके पशु, वनस्पति, कुश, यह यज्ञभूमि और यज्ञके योग्य उत्तम कालकी कल्पना की। यज्ञके लिये आवश्यक पात्र आदि वस्तुएँ, ओष्धियाँ, घृत, रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक्, यजुः, साम, चातुर्होत्र, यज्ञोंके नाम, मन्त्र, दक्षिणा, त्रत, देवताओं के नाम, पद्धतिग्रन्थ, सङ्कल्प, तन्त्र ( अनुष्ठानकी रीति ), गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित्त और समर्पण-यह समस्त यज्ञ-सामग्री मैंने विराट् पुरुषके अङ्गोंसे ही इकटी की । इस प्रकार विराट् पुरुषके अङ्गोंसे ही सारी सामग्रीका संग्रह करके मैंने उन्हींकी सामग्रियोंसे यज्ञस्वरूप परमात्माका यज्ञके द्वारा यजन किया । तदनन्तर तुम्हारे वड़े भाई इन नौ प्रजापतियोंने अपने चित्तको समाहित करके विराट् एवं अन्तर्यामीरूपसे स्थित उस विराट् पुरुषकी आराधना की । इसके पश्चात् समय-समयपर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्योंने यज्ञोंके द्वारा भगवान्की आराधना की । नारद ! यह सम्पूर्ण विश्व उन्हीं भगवान् नारायणमें स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणोंसे रहित हैं, परन्तु सृष्टिके प्रारम्भमें मायाके द्वारा बहुत-से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हींकी प्रेरणासे मैं इस संसारकी रचना करता हूँ। उन्हींके अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं, और वे स्वयं ही विष्णुके रूपसे इसका पालन करते हैं। क्योंकि उन्होंने सत्त्व, रज और तमकी तीन शक्तियाँ खीकार कर रक्खी हैं। बेटा ! जो कुछ तुमने पूछा था, उसका उत्तर मैंने दे दिया; भाव या अभाव, कार्य या कारणके रूपमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो भगवान्से भिन्न हो ॥२२-३२॥

प्यारे नारद! में प्रेमपूर्ण एवं उत्कण्ठित हृदयसे भगवान्के सारणमें मझ रहता हूँ, इसीसे मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, मेरा मन कभी असत्य सङ्कल्प नहीं करता और मेरी इन्द्रियाँ भी कभी मर्यादाका उल्लङ्घन करके कुमार्गमें नहीं जातीं । मैं वेदमूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है, वड़े-वड़े प्रजापति मेरी वन्दना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ । पहले मैंने वड़ी निष्ठासे योगका सर्वाङ्ग अनुष्ठान किया था, परन्तु मैं अपने मूलकारण परमात्माके स्वरूपको नहीं जान सका। क्योंकि वे तो एकमात्र भक्तिसे ही प्राप्त होते हैं। मैं तो केवल भगवान्के परम मङ्गलमय, एवं शरण आये हुए भक्तोंको जन्म-मृत्युसे छुड़ानेवाले परम कल्याणस्वरूप भगवान्के चरणोंको ही नमस्कार करता हूँ। उनकी मायाकी शक्ति अपार है; जैसे आकाश अपने अन्तको नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमाकी सीमा नहीं जानते । क्योंकि वह असीम है । ऐसी स्थितिमें दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं ? मैं, तुम और शङ्करजी भी उनके सत्य स्वरूपको नहीं जानते; तव दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं ? उन्हें जाननेकी वात तो अलग रही, हमलोग तो मायाके द्वारा इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उसके बनाये हुए जगत्कों भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते, अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार ही अटकल लगाते हैं।।३३-३६॥

इमलोग केवल भगवान्के अवतारकी लीलाओं का गायन ही करते रहते हें, उनके तत्त्वको नहीं जानते। उन भगवान्के श्रीचरणों में नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एव पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्पमें वे स्वय अपने-आपमें अपने-आपकी ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते है और महार कर लेते हें। वे मायाके लेशसे रहित, केवल शानस्वरूप हैं और अन्तरात्माके रूपमें एकरस स्थित हैं। वे तीनों कालमें एकरस, सत्य एव परिपूर्ण है, न उनका आदि है और न अन्त। वे तीनों गुणोंसे रहित, सनातन एव अद्वितीय हें। नारद! महात्मालोग जिस समय अपने अन्त करण, इन्द्रिय और श्रारेको शान्त कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परन्तु जब असरपुरुषोंके द्वारा कुतकोंका जाल विद्याकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते।। ३७–४०॥

मेंने तुम्हें बतलाया कि परमात्माका पहला अवतार विराट् पुरुष है; उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन,

पञ्चभूत, अहड्कार, तीनीं गुण, इन्द्रियाँ, ब्रह्माण्ड शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जङ्गम जीव-सब-के-सब उन अनन्त भगवान्के ही रूप हैं । मैं, शङ्कर, विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोकने रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्यलोकके राजा, नीचेके लोकोंके राजा; गन्धर्य, विद्याधर और चारणोंके अधिनायक, यक्ष, राक्षम, सॉप और नागोंके खामी; महर्षि, पितृपति, दैत्येन्द्र, सिद्धेस्वर, दानवराज, और भी प्रेत पिशाच, भूत कृष्माण्ड, जलजन्तु, मृग और पश्चियोंके स्वामी, एव ससारमें और भी जितनी वस्तुएँ ऐरवर्य, तेज, इन्द्रियवल, मनोवल, शरीरवल या क्षमासे युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौन्दर्य, लजा, वैभय तथा विभूतिसे युक्त हैं; एव जितनी भी वस्तुएँ अद्भुत वर्णवाली, रूपवान् या अरूप हैं-वे सब-के-सब परमतत्त्वमय भगवत्खरूप ही हैं। नारद । इनके सिवा परम पुरुष परमात्माके परम पवित्र एव प्रधान प्रधान लीलावतार भी हैं । उनका मैं कमश्च वर्णन करता हूँ । उनके चरित्र सुननेमें बड़े मधुर एव द्वदय तथा श्रवणेन्द्रियके दोपोंको दूर करनेवाले हैं। तुम सावधान होकर उनका श्रवण करो ।। ४१-४५ ।।

#### सातवॉ अध्याय

## भगवान्के छीछावतार

द्वाजी कहते हैं—भगवान्ने प्रलयके जलमें दूबी हुई
पृथ्वीमा उद्धार करनेके लिये समस्त यहाँका आश्रय वराह
द्यार ग्रहण किया था। जब वे पृथ्वीको लेकर जलमेंसे बाहर
निकल रहे थे, आदिदेत्य हिरण्याक्ष जलके अदर ही लड़नेके
लिये उनके सामने आया। जैसे इन्द्रने अपने बज़से पर्वतोंके
पख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान्ने अपनी दाढोंसे
उसके दुकड़े दुकड़े कर दिये।। १।।

भिर उन्हीं प्रभुने रुचि नामक प्रजापितकी पत्नी आकृतिके गर्मसे सुयज्ञके रूपमें अवतार प्रहण किया । उस अवतारमें उन्होंने दक्षिणा नामकी पत्नीसे सुयम नामके देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े सक्कट हर लिये । सक्कट हर लेने के कारण ही उनके नाना स्वायम्भ्रव मनुने इन्हें 'हरि' के नामसे पुकारा ॥ २ ॥ कर्दम प्रजापितके घर देवहूतिके गर्भि नौ बहिनोंके साय भगवान्ने कपिलके रूपमें अवतार प्रहण किया। उन्होंने अपनी माताको उस आत्मज्ञानका उपदेश किया। जिससे वे इसी जन्ममें अपने हृदयके सम्पूर्ण मल—तीनों गुणोंकी आसिकिका सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान्के वास्तिक स्वरूपको प्राप्त हो गर्यों। ३॥

महर्षि अति भगवान्को पुतरूपमें प्राप्त करना चाहते थे। उनपर प्रसन्न होकर भगवान्ने उनसे एक दिन कहा कि 'मैंने अपने आपको तुम्हें दे दिया।' इसीसे अपतार होनेपर भगवान्का नाम 'दत्त' (दत्तात्रेय) पड़ा। उनने चरणकमलोंकी धूलसे अपने शरीरको पवित्र करके राजा यदु और सहस्रार्जन आदिने योगकी भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियाँ प्राप्त कीं॥ ४॥ नारद! सृष्टिके प्रारम्भमें मैंने विविध लोकोंको रचनेकी इच्छासे तपस्या की । मेरे उस अखण्ड तर्पसे प्रसन्न होकर उन्होंने 'तप' अर्थवाले 'सन' नामसे युक्त होकर सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमारके रूपमें अवतार ग्रहण किया । इस अवतारमें उन्होंने प्रलयके कारण पहले कल्पके



भूले हुए ज्ञानका ऋषियोंके प्रति उपदेश किया। उस सुन्दर उपदेशसे वेलोग उसीसमय परम तत्त्वके अनुभवी हो गये॥ ५॥

धर्मकी पत्नी दक्षकन्या मूर्तिके गर्भसे वे नर-नारायणके रूपमें प्रकट हुए। इस अवतारमें उनकी तपस्याका प्रमाव उन्हींके-जैसा है। संसारमें वैसा तपस्वी और कोई नहीं हुआ। इन्द्रकी मेजी हुई कामकी सेना अप्सराएँ उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठीं। वे अपने हाव-भावसे आत्मस्वरूप भगवान्की तपस्यामें विघ्न नहीं डाल सकीं। नारद! शङ्कर आदि महानुभाव अपनी रोषभरी दृष्टिसे कामदेवको जला देते हैं, परन्तु अपने हृदयकी असह्य जलन कोधको वे नहीं जला पाते। वही कोध नर-नारायणके निर्मल हृदयमें प्रवेश करनेके पहले ही डरके मारे काँप जाता है। फिर भला, उनके हृदयमें कामका प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है ? ॥ ६-७॥

अपने पिता -राजा उत्तानपादके पास बैठे हुए पाँच वर्षके वालक ध्रुवको उनकी सौतेली माता सुरुचिने अपने चचन-बाणसे वेध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होनेपर भी चे उस ग्लानिसे तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये। उनकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर भगवान् प्रकट हुए और उन्होंने भ्रुवको भ्रुवपदका वरदान दिया। आज भी भ्रुवके ऊपर-नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं॥ ८॥

राजा वेन वड़ा कुमार्गगामी था । ब्राह्मणोंके हुङ्काररूपी वज़से उसकी सम्पत्ति और शक्ति जलकर खाक हो गयी। वह नरकगामी हुआ । ऋषियोंकी प्रार्थनासे भगवान्ने उसके शरीरसे पृथुके रूपमें अवतार धारण किया। उन्होंने पुत्र वनकर उसे नरकोंसे उबारा और इस प्रकार 'पुत्र' शब्दको चिरतार्थ किया। उसी अवतारमें पृथ्वीको गाय बनाकर उन्होंने उससे समस्त ओषियोंका दोहन किया॥ ९॥

राजा नाभिकी पत्नी मुदेवीके गर्भसे भगवान्ने ऋषभदेवके रूपमें जन्म लिया। इस अवतारमें समस्त आमक्तियोंसे रहित रहकर, अपनी इन्द्रियों और मनको अत्यन्त शान्त करके एवं अपने स्वरूपमें स्थित होकर समदर्शीके रूपमें उन्होंने मूढ़ पुरुषके वेषमें योग-साधना की। इस स्थितिको महर्षिलोग परमहंसपद अथवा अवधृतचर्या कहते हैं॥ १०॥



इसके वाद स्वयं उन्हीं यज्ञपुरुघने मेरे यज्ञमें स्वर्णके समान चमकते हुए हयग्रीवके रूपमें अवतार ग्रहण किया। भगवान्का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हींकी नासिकासे श्वासके रूपमें वेदवाणी प्रकट हुई है। ११॥

<sup>\* &#</sup>x27;पुत्र' शब्दका अर्थ हो है 'पुत्र' नामक नरकसे रक्षा करनेवाला।





मगवान्के चौवीस अवतार

चाक्षुप मन्वन्तरके जन्तमें भावी मनु सत्यव्रतने मत्स्यरूपमें भगवान्को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वीरूप नौकाके आश्रय होनेके कारण वे ही समस्त जीवीं के आश्रय बने। प्रस्थके उस भयद्वर जलमें मेरे मुससे गिरे हुए वेदोंको हेन्र वे उसीमे विहार करते रहे। ११२॥

जर मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृतकी प्राप्तिकें लिये श्रीरसागरको मय रहे थे, तब मगवान्ने कच्छपके रूपमें अपनी पीठपर मन्दराचल धारण किया। उस समय पर्वतकें धूमनेसे उसकी रगड़से उनकी पीठकी खुजलाहट योडी मिट गयी, जिससे वे कुछ श्रणोतक सुराकी नींद सो सके ॥१३॥

देवताओंका महान् भय मिटानेके लिये उन्होंने रिसिह्वा रूप धारण किया । उनका वह रूप बड़ा भयद्वर या । उड़ती हुइ भोंहों और तीपी दाढोंसे उनका मुप्त बड़ा भयावना लगता था । हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हायमे गदा लेकर उनपर टूट पड़ा । इसपर भगवान् रिसिहने दूरसे ही उसे पकड़कर अपनी जॉघोंपर डाल लिया और उसके छट्टपटाते रहनेपर भी अपने नर्पोसे उसकी ॲतड़ियाँ पाड़ डालीं ॥१४॥

नहें भारी सरोवरमें महावली ग्राहने गजेन्द्रका पैर पकड़ लिया। जन बहुत थनकर वह घनड़ा गया, तन उसने अपनी सूंडमें कमल लेकर भगवान्को पुकारा—'हे आदिपुरुष। हे समस्त लोकों के स्वामी। हे अवणमानसे कल्याणकारी नामोवाले।' उसकी पुकार सुनकर सर्वशक्तिमान् भगवान् चक्रपाणि गरुडपर चटकर वहाँ आये और अपने चक्रसे उन्होंने ग्राहका मुँह पाड़ डाला। इस प्रकार कृपापरवश भगवान्ने अपने शरणागत गजेन्द्रकी सूंड पकड़कर उस विपक्तिसे उसका उदार किया। ११५ १६॥

यों तो भगवान् अदितिके पुत्रोमें सब देवताओं से छोटे थे, परना गुणोंकी दृष्टिसे वे सबसे बड़े थे। क्योंकि यशपुरूप भगवान्ने इस वामनावतारमें सब छोकोंको अपने चरणों से ही नाप छिया था। वामन बनकर उन्होंने तीन पग पृथ्वी के बहाने बिछसे सारी पृथ्वी छे तो ली, परना इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्गपर चलनेवाले पुरुषों को याचनाके सिवा और किसी उपायसे समर्थ पुरुष भी अपने स्थानसे नहीं हटा सकते, ऐश्वर्यसे च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बिलने अपने सिरपर स्वय वामनभगवान्का चरण घोवन घरण किया था। ऐसी स्थितिमे उन्हें जो देवताओं के राजा इन्द्रकी पद्वी मिली, वह कोई उनके लिये बड़ी बात नहीं थी।

कितने महान् थे वे । अपने गुरु शुक्राचार्यके मना करनेपर भी वे अपनी प्रतिशासे तिनक भी विचलित न हुए । और तो क्या, भगवान्का तीसरा पग पूरा करनेके लिये भगवान्के चरणींपर सिर रसकर उन्होंने अपने आपको समर्पित कर दिया ॥१७ १८॥



नारद । तुम्हारे अत्यन्त प्रेममावसे प्रस्त होकर इसके रूपमें भगवान्ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्मतत्त्वको प्रकाशित करनेवाले भागवतधर्मका उपदेश किया । वह केवल भगवान्के शरणागत भन्तोंको ही मुगमतासे प्राप्त होता है । वे ही भगवान् स्वायम्भ्रव आदि मन्वन्तरोंमें मनुके रूपमें अवतार लेकर मनुवशकी रक्षा करते हुए दसो दिशाओंमे अपने सुदर्शनचक्रके समान तेजसे वेरोक टोक निष्यण्टक राज्य करते हैं । तीनों रोकोंके ऊपर सत्यलोकतक उनके पवित्र चरित्रनी कीर्ति कैल जाती है और उसी रूपमे वे समय समयपर पृथ्वीके भारभूत दुष्ट राजाओंका दमन भी करते रहते हैं ॥१९ २०॥

स्वनामधन्य भगवान् धन्वन्तरि अपने नामसे ही बड़े-बड़े रोगियोंके रोग नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओंको अमर कर दिया और दैत्योंके द्वारा हरण किये हुए उनके यह भाग उन्हें भिरसे दिला दिये। उन्होंने ही अवतार लेकर ससारमे आयुर्वेदका प्रवतन किया। 1281।

जब संसारमें ब्राह्मणद्रोही, आर्यमर्यादाका उछह्नन करनेवाले नारकीय छत्रिय अपने नाराके लिये ही दैवकश बढ़ जाते हैं और पृथ्वीके कॉटे बन जाते हैं, तब भगवान मंहापराक्रमी परग्रुरामके रूपमें अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धारवाळे फरसेसे इकीस वार उनका संहार करते हैं ॥२२॥

मायापति भगवान् हमपर अनुग्रह करनेके लिये अपनी कलाओं-भरत, शतुझ और लक्ष्मणके साथ रामके रूपसे इक्ष्वाकुके वंदामें अवतीर्ण होते हैं। इस अवतारमें अपने पिताकी आशाका पालन करनेके लिये अपनी पत्नी और भाईके साथ वे वनमें निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमानको जलानेके लिये उद्यत शङ्करके समान, जिस समय भगवान् राम शत्रुकी नगरी लङ्काको मस्म करनेके लिये समुद्रतटपर पहुँचते हैं, उस समय सीताके वियोगके कारण जो उनका हृदय-मन्थन हो रहा है और उससे उत्पन्न कोधानिके द्वारा उनकी आँखें लाल-लाल हो गयी हैं। उस क्रोधामिकी लपटसे समुद्रके मगरमच्छ, साँप और ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं। उस समय भयसे यर-थर काँपता हुआ तमुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावणकी कठोर छातीसे टकराकर इन्द्रके वाहन ऐरावतके दाँत चूर-चूर होकर चारों ओर फैल गये थे, जिससे दिशाएँ सफेद हो गयी थीं, तव दिग्विजयी रावण घमंडसे फूलकर हँसने लगा था। वही रावण जव श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी सीताजीको चुराकर ले जाता है और लड़ाईके मैदानमें उनसे लड़नेके लिये आता है, त्तव भगवान् रामके धनुषकी टङ्कारसे ही उसका वह धमंड प्राणोंके साथ तत्क्षण नष्ट हो जाता है ॥ २३-२५ ॥

जिस समय झुंड-के-झुंड दैत्य पृथ्वीको रौंद डालेंगे, उस समय पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भगवान् अपने सफेद और काले केशसे वलराम और श्रीकृष्णके रूपमें कलावतार यहण करेंगे। अ उस समय अपनी महिमाको प्रकट करनेवाले वे इतने अन्दुत चरित्र करेंगे कि संसारके मनुष्य उनकी लीलाओंका रहस्य विल्कुल नहीं समझ सकेंगे। उदाहरणतः वचपनमें ही पूतनाके प्राण हर लेना, तीन महीनेकी अवस्थामें पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनोंके वल चलते-चलते आकाशको छूनेवाले यमलाईन वृक्षोंके बीचमें जाकर उन्हें उखाड़ डालना—ये सब ऐसे कर्म हैं,

\* केशों के अवतार कहनेका अभिप्राय यह है कि पृथ्वीका भार उतारनेके लिये तो भगवान्का एक केश ही काफो है। इसके अतिरिक्त श्रीवलरामजी और श्रीकृष्णके वर्णोंकी सूचना देनेके लिये भी सफेद और काले केशोंका अवतार कहा गया है। वस्तुतः श्रीकृष्ण तो पूर्णपुरुष स्वयं भगवान् हैं।—कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्।

जिन्हें भगवान्के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जव कालियनागके विषसे दूषित हुआ यमुना-जल पीकर वछड़े और गोपबालक मर जायँगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टिकी वर्षासे ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना-जलको शुद्ध करनेके लिये वे उसमें विहार करेंगे तथा विषकी शक्तिसे जीभ लपलपाते हुए उस कालियनागको वहाँसे निकाल देंगे। उसी दिन रातको जब सब लोग वहीं यमुना-तटपर सो जायँगे और दावामिसे आस-पासका मूँजका वन चारों ओरसे जलने लगेगा, तत्र बलरामजीके साथ वे प्राणसङ्कटमें पड़े हुए व्रजवासियोंको उनकी आँखें बंद कराकर उस अमिसे वचावेंगे । उनकी यह लीला भी अलौलिक ही होगी । उनकी शक्ति वास्तवमें अचिन्त्य है। उनकी माता उन्हें वाँधनेके लिये जो-जो रस्सी लायेंगी, वही उनके उदरमें पूरी नहीं पड़ेगी, दो अंगुल छोटी ही रह जायगी। तथा जँभाई लेते समय श्रीकृष्णके मुखमें चौदहों भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जायँगी, परन्तु फिर उनके ऐश्वर्यको समझ लेंगी। वे नन्दवावाको अजगरके भयसे और वरुणके पाशसे छुड़ायेंगे । मय दानवका पुत्र व्योमासुर जव गोपवालींको पहाड़की गुफाओंमें बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहाँसे बचा लायेंगे। गोकुलके लोगोंको, जो दिनभर तो कामधंधोंके बखेड़ोंमें व्याकुल रहते हैं और रातको थककर सो जाते हैं, साधनाहीन होनेपर भी, वे अपने परमधाममें ले जायँगे । जब श्रीकृष्णकी सलाहरें गोपलोग इन्द्रका यज्ञ बंद कर देंगे, तव इन्द्र व्रजभूमिका नाश करनेके लिये मूसलधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी रक्षा करनेके लिये भगवान् कृपापरवश होकर सात वर्षकी अवस्थामें ही सात दिनोंतक उस महान् पर्वतको एक ही हाथसे कुकुरमुत्तेकी तरह खेल-खेलमें ही धारण किये रहेंगे । चृन्दावनमें विहार करते हुए रास करनेकी इच्छासे वे रातके समय, जब चन्द्रमाकी उज्ज्वल चाँदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बाँसुरीपर मधुर सङ्गीतकी तान छेड़ेंगे । उससे प्रेमविवश होकर आयी हुई गोपियोंको जव कुबेरका सेवक शङ्खचूड़ हरण करेगा, तव वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत-से दैत्य प्रलम्बासुर, धेनुकासुर, वकासुर, केशी, अरिप्रासुर आदि, चाणूर आदि पहलवान, कुवलयापीड हाथी, कंस, कालयवन, भौमासुर, मिथ्या-वासुदेव, शाल्व, द्विविद वानर, यल्वल, दन्तवक्त्र, राजा नम्नजित्के सात बैल, शम्बरासुर, विदूर्य और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और सञ्जय आदि देशोंके राजालोग, एवं जो भी धनुष धारण करके युद्धके मैदानमें

सामने आवेंगे, उन सतको वे बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामोंके बहाने मारकर अपने ही धाममें भेज देंगे ॥२६–३५॥

समयके पेरसे लोगोंकी समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है । उस समय जब भगवान् देखते है कि अव ये लोग मेरे तत्त्वको बतलानेवाली वेदवाणीको समझनेमें असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्पमें सत्यवतीके गर्भसे व्यासके रूपमें प्रकट होकर वे वेदरूपी बृक्षको विभिन शाखाओंके रूपमें वाँट देते हैं ॥ ३६॥

देवताओं के शत्रु दैत्यलोग भी वेदमार्गका सहारा लेकर मयदानवके बनाये हुए अहस्य वेगवाले नगरों रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगते हैं, तब भगवान् लोगों की बुद्धिमें मोह और अत्यन्त लोभ उत्पन्न करनेवाला वेप धारण करके बुद्धके रूपमें बहुत से उपधर्मों का उपदेश करते हैं। क्लियुगके अन्तमे जब सत्पुरुपों के घर भी भगवान्की कथा होने मे बाधा पड़ जायगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पालण्डी हो जायँगे और शुद्ध राजा, यहाँ तक कि कहीं भी 'स्वाहा', 'स्वधा' और वपट्कार' की ध्वनि—देवता पितरों के यह श्राद्धकी बातनक नहीं सुनायी पड़ेगी, तब क्लियुगका शासन करने के लिये भगवान् किल्क अवतार प्रहण करेंगे। ३७–३८॥

जब ससारकी रचनाका समय होता है, तब तपस्या, तौ प्रनापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूपमें, जब सप्टिवी रक्षाका समय होता है तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओंके रूपमें, तथा जन सृष्टिके प्रलयका समय होता है तब अधर्म, रुद्र और क्रोधके अधीन दैत्य आदिके रूपमें सर्वशक्तिमान् भगवान्की माया विमूतियाँ ही प्रकट होती हैं। जो पुरुष अपनी प्रतिमाने बलसे पृथ्वीके एक एक धृष्ठि-कणकी गिन चुका है, यह भी भगयान्की शक्तियोंकी गणना नहीं कर सकता । जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकीको नाप रहि थे, उस समय उनके चरणोंके अदम्य वेगसे पातालसे छेनर सत्यलोकतक कॉपने लगे थे। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति<sup>से</sup> उनकी रक्षा की । और कर ही कौन सकता या १ समस्त सृष्टिकी रचना और महार करनेवाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनन्त शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूपको न मै जानता हूँ और न तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही । पिर दूसरोंका तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान् शेप सहस्रमुखसे अनके गुणींका गायन करते आ रहे हैं, परन्तु वे अब भी उसके अन्तकी क्लाना नहीं कर सके। जो निष्क्पर भावसे अपना सर्वस्व और अपने आपको भी उनके

चरणकमलोंमें निडावर कर देते हैं, उनपर वे अनन्त भगवान स्वय ही अपनी ओरसे दया करते हें और उननी दयाके पान ही उनकी मायाका स्वरूप जानते है और उसके पार जा पाते हैं। यास्तवमें ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारोंके क्लेवारूप इस शरीरमें 'यह में हूँ और यह मेरा है'-ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद ! परम पुरुपकी उस योगमायाको मैं जानता हूँ । तथा तुमलोग, भगवान् शङ्कर, दैत्यकुलभूगण प्रहाद, शतरूपा, मनु, मनुपुत्र प्रियत्रत आदि, प्राचीनवर्हि, श्रृभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इस्वार्कः पुरूरवा, मुचुकुन्द, जनक, गाधि, रघु, अम्बरीय, सगर, गय, ययाति आदि तथा मान्धाता, अलकी शनधनु, अनु, रन्तिदेव, मीष्म, बलि, अमूर्चरय, दिलीग, सीमरि, उत्तक्क, शिवि, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिपेण, एव विभीपण, हनुमान्, परीक्षित्, अर्जुन, आर्ष्टिपेण, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। जो भगवान्के प्रेमी भक्तोंके समान स्वभाव यनानेकी शिक्षा प्रहण करते हैं, वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पापके कारण पशु-पशी आदि योनियोंमे रहनेवाले भी भगवान्की मायाका रहस्य जान जाते हैं और इस ससार सागरधे सर्वदाके लिये पार हो जाते हैं। पिर जो लोग वैदिक सदाचारका पालन करते हैं, उनके सम्बन्धमें तो वहना ही क्या है ॥ ३९-४६ ॥

परमात्माका वास्तविक स्वरूप एकरसः शान्तः अभय एव केवल ज्ञानस्यरूप है। न उसमें मायाका मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएँ ही । वह सत् और असन् दोनोंसे परे है। किसी भी वैदिक या छौकिक शब्दकी वहाँतक पहुँच नहीं है । अनेक प्रकारके साधनींसे सम्पन्न होनेवाले कर्मोंका पल भी वहाँतक नहीं पहुँच सकता। और तो क्या स्वय माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परमपुरुप भगवान्का यही परमपद है। महात्मालोग उसीका शोकरहित अनन्त आनन्दस्यहुप ब्रह्मके रूपमें साक्षात्कार करते हैं । सयमशील पुरुप उसीमें अपने मनको समाहित करके खित हो जाते हैं, उन्हें भेद दूर वरनेवाले शान-साधनोंकी भी उसी प्रकार आवश्यकता नहीं रहती। जिस प्रकार मेघरूपसे स्वय प्रकाशित इन्द्रको कुँआ खोदनेके साधन कुदाल आदिकी, वे उन्हें छोड़ देते हैं। समल कर्मों हे पल भी भगवान् ही देते हैं। क्योंकि मनुष्य अपने स्वभावके अनुसार जो ग्रुमकर्म करता है। वह स्व उन्हींकी प्रेरणासे होता है । इस शरीरमें रहनेवाले पञ्चभूत जर अलग अलग हो जाते हैं--यह दारीर जम नष्ट हो जाता है, तम

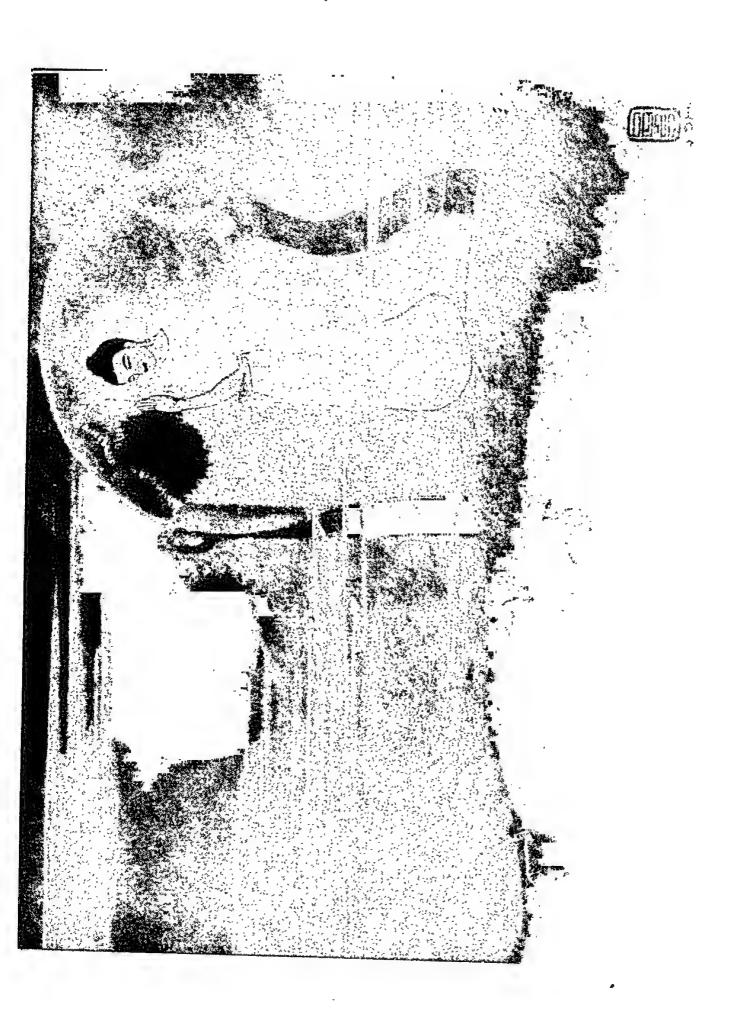

भी इसमें रहनेवाला अजन्मा पुरुष आकाशके समान नष्ट नहीं होता || ४७-४९ ||

वेटा नारद! मैंने तुमसे अपने सङ्कल्पसे विश्वकी रचना करनेवाले षडैश्वर्यसम्पन्न श्रीहरिका संक्षेपसे वर्णन किया। जो कुछ कार्य-कारण अथवा माव-अभाव है, यह सव भगवान्से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान् तो इनसे पृथक् भी हैं ही। भगवान्ने मुझे जो उपदेश किया था, वह यही 'भागवत' है। इसमें भगवान्की विभृतियोंका संक्षित वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान् श्रीहरिमें लोगोंकी प्रेममयी भक्ति हो। ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान्की अचिन्त्य शक्ति मायाका वर्णन या अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धाके साथ नित्य श्रवण करते हैं। उनका चित्त मायांसे कभी मोहित नहीं होता। ५०-५३।

#### आठवाँ अध्याय

#### राजा परीक्षित्के विविध प्रइन

राजा परीक्षित्ने पूछा-नहस्वरूप शुकदेवजी ! आप वेदवेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्माजीने निर्गुण भगवान्के गुणोंका वर्णन करनेके लिये नारदजीको आदेश दिया, तब उन्होंने किन लोगोंको किस रूपमें उपदेश किया । एक तो अचिन्त्य शक्तियोंके आश्रय भगवान्की कथाएँ ही लोगोंका परम मङ्गल करनेवाली हैं, दूसरे देवर्षि नारदका सबको भगवद्दीन करानेका स्वभाव। अवस्य ही आप उनकी वातें मुझे मुनाइये । निरन्तर भगवचिन्तनके रस-समुद्रमें निमन शुकदेवजी! आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिये कि मैं अपने आसक्तिरहित मनको सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्णमें तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूँ। जो लोग श्रद्धाके साथ नित्य उनके चरित्रका श्रवण और उनकी लीलाओंका गायन करते हैं, उनके दृदयमें थोड़े ही समयमें भगवान् प्रकट हो जाते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण कानके छिद्रोंके द्वारा अपने भक्तोंके भावसय हृदयकमलपर जाकर बैठ जाते हैं और जैसे शरद् ऋतु जलका गँदलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तोंके मनोमलका नाश कर देते हैं। और जिसका दृदय शुद्ध हो जाता है, वह भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलींको एक क्षणके लिये भी नहीं छोड़ता-जैसे मार्गके समस्त क्लेशोंसे छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घरको ॥ १-६ ॥

शुकदेवजी ! जीवका पञ्चभूतोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । फिर भी इसका शरीर पञ्चभूतोंसे ही बनता है । तो क्या स्वभावसे ही ऐसा होता है, अथवा किसी कारणवश—आप इस बातका मर्म पूर्णरीतिसे जानते हैं । आपने बतलाया कि भगवान्के नाभिकमलसे लोकोंकी रचना हुई । इससे तो परमातमा भी जीवके समान ही परिमित अवयवोंसे परिच्छिन ही

हुआ न १ फिर उसकी विशेषता क्या रही १ जिनकी कृपांचे सर्वभूतमय ब्रह्माजी प्राणियोंकी सृष्टि करते हैं, जिनके नाभिकमलसे पैदा होनेपर भी जिनकी कृपांचे ही वे उनके रूपका दर्शन कर सके थे, वे संसारकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलयके हेतु, सर्वान्तर्यामी और मायाके स्वामी परमपुरुष परमात्मा अपनी मायाका त्याग करके किसमें किस रूपंचे शयन करते हैं १ पहले आपने वतलाया या कि विराट् पुरुषके अङ्गोंचे लोक और लोकपालोंकी रचना हुई और फिर यह भी वतलाया कि लोक और लोकपालोंके रूपमें उसके अङ्गोंकी कल्पना हुई। इन दोनों वातोंका तात्पर्य क्या है १ ॥ ७-११ ॥

महाकल्प और उनके अन्तर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं ? भूत, भविष्यत् और वर्तमान कालका अनुमान किस प्रकार किया जाता है ? क्या जीवोंकी आयुकी भी कोई सीमा है ? ग्रुकदेवजी ! कालकी सूक्ष्म गति त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकारसे जानी जाती है ? विविध कमोंसे जीवोंकी कितनी और कैसी गतियाँ होती हैं ? देव, मनुष्य आदि योनियाँ सत्त्व, रज, तम-इन तीन गुणोंके फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको चाहनेवाले जीवोंमेंसे कौन-कौन किस-किस कर्मके फलस्वरूप कौन-कौन-सी योनि प्राप्त करते हैं ? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहनेवाले जीवोंकी उत्पत्ति कैसे होती है ? इनके सिवा ब्रह्माण्डका परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकारसे वतलाइये। साथ ही महापुरुषोंके चरित्र, वर्णाश्रमके भेद और उनके धर्मका वर्णन कीजिये। भगवान्के विभिन्न अवतारोंके परम आइचर्यमय चरित्र, युगोंके भेद, उनके परिमाण और उनके अलग-अलग धर्म भी बतलाइये । मनुष्योंके साधारण और विशेष धर्म कौन-कौन-से हैं ? विभिन्न श्रेणीके लोगोंके,

राजर्षियों के और विपत्तिमें पड़े हुए लोगों के धर्मका भी उपदेश वीजिये । तत्त्वींनी संख्या नितनी है, उनने खरूप और लक्षण क्या हैं? भगवान्की आराधनाकी और अध्यात्मयोगकी विधि क्या है ? योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, तथा अन्तमें उन्हें कौन-सी गति मिलती है १ योगियोंका लिङ्गशरीर किस प्रकार भङ्ग होता है <sup>१</sup> वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणोंका स्वरूप एव तात्पर्य क्या है ! समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, हियति और प्रलय कैसे होता है १ बावली, कुऑ खुदवाना आदि स्मार्त्तकर्मोंनी, यज यागादि वैदिक कर्मीकी, काम्य कमोंकी तथा अर्थ धर्म कामके साधनोंकी विधि क्या है ? प्रलयके समय जो जीन प्रकृतिमें लीन रहते हैं, उनकी उलित्त चैसे होती है १ पाराण्डकी उत्पत्ति कैसे होती है ! आत्माके बन्ध मोक्षका स्वरूप क्या है १ और वह अपने खरूपमें किस अकार स्थित होता है १ भगवान् तो परम स्वतन्त्र हैं । वे अपनी मायासे किस प्रकार कीडा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षीके समान उदासीन कैसे हो जाते हैं ? मगवन् । यह सब

मैं क्रमशः मुनना चाहता हूँ । मैं आपकी शरणमें हूँ । आप इनका यथावत वर्णन कीजिये । इस विषयमें आप स्वयम्भू ब्रह्माके समान परम प्रमाण हैं । दूसरेलोग तो अपनी पूर्व परम्परासे छुनी सुनायी बातोंका ही अनुष्ठान करते हैं । ब्रह्मन्! आप मेरे अनशनकी चिन्ता न करें । मेरे प्राण कुपित ब्राह्मणके शापके अतिरिक्त और किसी कारणसे निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारविन्द्रसे निकलनेवाली भगवान्की अमृत मयी लीलाका पान कर रहा हूँ न ॥ १२–२६ ॥

स्तजी कहते हैं— शौनकादि ऋषियो । जब राजा परीक्षित्ने सतोंकी समामें मगवान्की लील कथा सुनाने के लिये इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्रीशुक्तदेवजीको बढ़ी प्रसन्ता हुई । उन्होंने उन्हें वही वेदतुल्य श्रीमद्भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्राह्मकत्यके आरम्भमे स्वय मगवान्ने ब्रह्माजीको सुनाया था । पाण्डुवशिशरोमणि परीक्षित्ने उनसे जो-जो प्रश्न किये थे, वे उन समका उत्तर क्रमशा देने लगे ॥२७-२९॥

#### नवॉ अध्याय

# व्रह्माजीका भगवद्धामदर्शन और भगवान्के द्वारा उन्हें चतु स्रोकी भागवतका उपदेश

श्रीगु कदेवजी कहते हैं--- गरीशित्। जैसे खप्रमें देखे जानेवाले पदार्थीके साथ उसे देखनेवालेका कोई सम्बन्ध नहीं होता, वैसे ही अनुभवस्वरूप आत्माका भी दृश्य पदायाँके साथ कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। जो कुछ सम्बन्धकी प्रतीति होती है, वह तो रेवल मायाने कारण ही होती है। वह एक रस, सम एव अद्वितीय होनेपर भी बहुत रूपवाली मायाके कारण बहुत रूपवाला प्रतीत होता है। और जब मायाके गुणोंमें रम जाता है तब तो ध्यह में हूँ, यह मेरा है '-इस प्रकार मानने लगता है। किन्तु जन यह गुणोंको धुन्ध करनेवाले काल, और मोहित करनेवाली माया—इन दोनोंसे परे अपने अनन्त खल्पमें मोहरहित होकर रमण करने लगता है—आत्मा राम हो जाता है, तन यह 'में, मेरा' का भाव छोड़नर पूर्ण उदासीन—गुणातीत हो जाता है। ब्रह्माजीकी निष्कपट तपस्यासे प्रसन्न होतर भगवान्ने उन्हें अपने रूपका दर्शन कराया और आत्मतत्त्वके ज्ञानके लिये उन्हे परम सत्य परमार्थ वस्तुका उपदेश किया, वहीं बात मैं तुम्हें सुनाता हूं ॥ १-४ ॥

तीनों छोकोके परम गुरु आदिदेव ब्रह्माजी अपने जन्म स्थान कमल्पर बैठकर सृष्टि करनेकी इच्छासे विचार करने

लगे । परन्तु जिस शानदृष्टिसे सृष्टिका निर्माण हो सकता या, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई । ऐसी अवस्थामे वे सोच विचार करने लो । एक दिन अकस्मात् प्रलयकी उस अनन्त जल राशिमें उन्हें दो अक्षरींका एक बल्द दो बार मुनायी पड़ा ! उसका पहला अक्षर तो 'त' या और दूसरा 'प'। अर्थान् उन्होंने 'तप-तप' यानी 'तप करो) तप करो'यह आज्ञा सुनी । इसी तपसे सम्पत होनेके कारण ही तो सर्वत्यामी ऋषियां मे त्तपोधन कहा जाता है। यह सुनकर ब्रह्माजीने चाहा कि मैं आज्ञा करनेयालेको एक बार देख तो हूँ। उन्होंने चारों ओर देखा, परन्तु वहाँ दूसरा कोई दिखायी न पड़ा। वे हारकर अपने कमल्पर वैठ गये और 'मुझे तप करनेनी प्रत्यक्ष आज्ञा मिली हैं ऐसा मानरर और उसीमें अपना हित समझरर उन्होंने अपने मनको तपस्थामे लगा दिया । ब्रह्माजी तपित्वयोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय एक सहस्र दिव्य वर्पपर्यन्त एकाम्र चित्तसे अपने प्राण, मन, कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियोंको वश्में करने ऐसी तपस्या की, जिससे वे समस्त लोकोंको प्रकाशित करनेमें समर्प हो सके ॥ ५-८ ॥



# भगवान् लक्ष्मीनारायण



दर्शन करते ही ब्रह्माजीका हृदय आनन्दसे भर गया।

उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया, जो सबसे परे है और जिससे परे और कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोकमें किसी भी प्रकारके छेश, मोह और भय नहीं हैं। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार-बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। वहाँ रजीगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्त्वगुण नहीं है। वहाँ न तो कालकी दाल गलती है और न माया ही कदम रख शकती है। फिर मायाके बाल-बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं ? वहाँ भगवान्के वे सेवक निवास करते हैं, जिनका सम्मान देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। भगवान्के पार्षद भगवान्के समान ही होते हैं। उनका उज्ज्वल आभासे युक्त स्याम शरीर शतदल कमलके समान कोमल नेत्र और पीले रंगके वस्त्रसे शोभायमान है। अङ्ग-अङ्गसे राशि-राशि सौन्दर्य बिखरता रहता है । वे मूर्तिमान् कोमलता हैं । सभीके चार-चार भुजाएँ हैं। वे स्वयं तो अत्यन्त तेजस्वी हैं ही, मणिजटित सुवर्णके प्रभामय आभूषण भी धारण किये रहते हैं। उनकी छित्र मूँगे, वैदूर्यमणि और कमलके उज्ज्वल तन्तुके समान निर्मल है। उनके कानोंमें कुण्डल, मस्तकपर मुकुट और कण्ठमें मालाएँ शोभायमान हैं। जिस प्रकार आकाश विजली-सहित बादलोंसे शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामिनियोंकी कान्तिसे युक्त महात्माओंके दिव्य तेजोमय विमानींसे स्थान-स्थानपर शोभायमान होता रहता है। उस वैकुण्ठलोकमें लक्ष्मीजी सुन्दर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियोंके द्वारा भगवान्के चरणकमलोंकी अनेकों प्रकारसे सेवा करती रहती हैं। कभी-कभी वे जब झुलेपर बैठकर अपने प्रियतम भगवान्की लीलाओंका गायन करने लगती हैं, तब उनके सौन्दर्य और मुरिमसे उन्मत्त होकर भौरे भी उनके गुणोंका गान करने लगते हैं ॥ ९-१३॥

ब्रह्माजीने देखा कि उस दिन्य लोकमें समस्त भक्तोंके रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान् विराजमान हैं। सुनन्द, नन्द, प्रवल और अर्हण आदि मुख्य-मुख्य पार्षदगण उन प्रभुकी सेवा कर रहे हैं। उनका मुख-कमल प्रसाद-मधुर मुसकानसे युक्त है। आँखोंमें लाल-लाल डोरियाँ हैं। वड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी-अभी अपने प्रेमी भक्तको अपना सर्वस्व दे देंगे। सिरपर मुकुट, कानोंमें कुण्डल और कंघेपर पीताम्बर जगमगा रहे हैं। वक्षः स्थलपर एक सुनहरी रेखांके रूपमें श्रीलक्ष्मीजी निराजमान हैं और सुन्दर चार भुजाएँ हैं। वे एक सर्वोत्तम स्थौर बहुमूल्य आसनपर विराजमान हैं। पुरुष, प्रकृति,

महत्तत्त्व, अहङ्कार, मन, दस इन्द्रिय, शब्दादि पाँच तन्मात्राएँ और पञ्चभूत—ये पचीस शक्तियाँ मूर्त्तिमान् होकर उनकी सेवामें लगी हुई हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य-इन छः नित्यसिद्ध स्वरूपभूत शक्तियोंसे वे सर्वदा युक्त रहते हैं । उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्यरूपसे निवास नहीं करतीं । वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनन्दमय खरूपमें ही नित्य-निरन्तर निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्माजीका हृदय आनन्दके उद्रेक्से लबालव भर गया। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रोंमें प्रेमाश्रु छलक आये। सृष्टिकी रचना करनेवाले ब्रह्माजीने भगवान्के उन चरणकमलींमें, जो भागवतधर्मके पालनसे अथवा निवृत्तिमार्गसे प्राप्त हो सकते हैं, सिर इकाकर प्रणाम किया। भगवान्ने देखा कि ये विभिन्न प्रकारकी प्रजाकी सृष्टिके लिये आज्ञा देनेयोग्य हैं तथा प्रेम और .दर्शनके आनन्दमें मग्न हो रहे हैं। उस समय ब्रह्माके आराध्य-देव भगवान् वहुत प्रसन्न हुए, वड़े प्रेमसे उन्होंने ब्रह्माका हाथ पकड़ लिया और फिर मन्द-मन्द मुसकराते हुए मधुर वाणीसे कहा ॥ १४-१८॥

श्रीमगवान्ने कहा-व्रह्माजी ! तुम्हारे हृदयमें तो समस्त वेदोंका शान विद्यमान है । तुमने सृष्टिरचनाकी इच्छासे चिरकालतक तपस्या करके मुझे भलीभाँति सन्तुष्ट कर दिया है। मनमें कपट रखकर योगसाधन करनेवाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी जो अभिलाषा हो, वही वर मुझसे माँग लो। क्योंकि मैं सब कुछ देनेमें समर्थे हूँ । ब्रह्माजी ! जीवको जवतक मेरे दर्शन नहीं होते, तभीतक उसे अपने कल्याणके लिये परिश्रम करना पड़ता है। तुमने मुझे देखे विना ही उस सूने जलमें मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है, इसीसे मेरी इच्छासे तुम्हें मेरे लोकका दर्शन हुआ है। तुम उस समय सृष्टिरचनाका कर्म करनेमें किंकर्त्तव्यविमृद् हो रहे थे। इसीसे मैंने तुम्हें तपस्या करनेकी आज्ञा दी थी। क्योंकि हे अनघ ! तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्याका आत्मा हूँ। तपस्या मेरी एक अखण्ड शक्ति है। मैं तपस्यासे ही इस संसारकी सृष्टि करता हूँ, तपस्यासे ही इसका धारण-पोषण करता हूँ और तपस्यासे ही इसे अपनेमें लीन कर लेता हूँ ॥१९-२३॥

ब्रह्माजीने कहा—भगवन् ! आप समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, सबके हृदयमें आप अन्तर्यामीरूपसे विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञानसे यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर भी आपसे मैं यह याचना कर रहा हूँ। आप कुपा करके मेरी माँग पूरी की जिये। प्रभो! आप रूपरहित हैं:

तथापि में आपके सगुण और निर्मुण दोनों ही रूपोंको जान सक्ँ, ऐसी कृपा कीजिये । आप मायाके स्वामी हें, आपका सङ्कल्य कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुँहसे जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपनेमें लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी मायाका आश्रय लेकर इस विविध शक्तिसे युक्त जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेके लिये अपने आपको ही अनेक रूपोंमें बना देते हैं और कीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं—इस मर्मकी मैं जान सकूँ, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिये । आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि मैं सजग रहकर सावधानीसे आपकी आज्ञाका पालन कर सकूँ और सुष्टिकी रचना करते समय भी कर्तापन आदिके अभिमानसे वैध न जाऊँ। प्रभो ! आपने एक मित्रके समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। अत. जब में आपकी इस सेवा—सृष्टि रचनामें लगें और सावधानीसे पूर्वसृष्टिके गुण-कर्मों के अनुसार जीवोंका विभाजन करने लगूँ, तर कहीं अपनेको जन्म-कर्मसे स्वतन्य मानकर अभिमान न कर वैठूँ ॥२४-२९॥

श्रीभगवान्ने कहा-अनुभव, प्रेमामिक और साधनोंसे युक्त अत्यन्त गोपनीय अपने खरूपका ज्ञान मैं तुम्हे उपदेश करता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो । मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएँ हैं—मेरी कृपांचे तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टिके पूर्व केवल मैं-ही-मैं था। मेरे अतिरिक्त न भाव या न अभाव, और न तो दोनोंका कारण अज्ञान । न स्यूल जगत् या न सूक्ष्म जगत्, और न दोनींका कारण प्रष्टित । जहाँ यह स्राप्ट नहीं है, वहाँ मैं ही-मैं हूँ और इस सृष्टिके रूपमें जो कुछ प्रतीत हो रहा है। वह भी मैं ही हूँ और इस सुष्टिके न रहनेपर जो कुछ उच रहेगा, वह भी में ही हूँ । वास्तवमें न होनेपर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मामें दो चन्द्रमाओं नी तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है। अयवा विद्यमान होनेपर भी आकारा मण्डलके नक्षत्रोंमें राहुकी भौति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, यह मेरी अपनी माया है। जैसे प्राणियोंके पञ्चभूतरिचत छोटे-बड़े हारीरोंमे आकाशादि पश्चमहाभूत उन शरीरोंके कार्यरूपसे निर्मित होनेके कारण प्रवेश करते भी हैं और पहलेसे ही उन स्थानों और रूपोंमें कारणरूपसे विद्यमान रहनेके कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियोंके शरीरकी दृष्टिसे में उनमें आत्माके रूपसे प्रवेश किये हुए भी हूँ और आत्महिए अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के वारण उनमे प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं—इस प्रकार निपेधकी पद्धतिसे, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है—इस अन्वयकी पद्धतिसे यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एव सर्वस्वरूप मगवान् ही सर्वदा और सर्वन स्थित हैं, यही वास्तिक तक्त हैं। जो आत्मा अयवा परमात्माका तक्त जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। ब्रह्माजी तुम अविचल समाधिक द्वारा मेरे इस सिद्धान्तमे पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें महाकल्पमें और अवान्तर कल्पोमें अयवा किसी भी प्रकारके सहस्य विकल्पोमें स्रष्टिरचना करते रहने उप भी कभी मोह नहीं होगा। ३०-३६।।

श्रीद्युकदेवजी कहते हैं--लेक्पितामह ब्रह्मजीको इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान्ने उनके देखते-ही देखते अपने उस रूपको छिपा लिया । जब सर्वभृतस्वरूप ब्रह्माजीने देखा कि भगवान् तो इमारे नेत्रींके सामनेसे अन्तर्हित हो गये हैं, तब उन्होंने अञ्जलि बॉथकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्पमें जैसी सृष्टि यी, उसी रूपमें इस विश्वकी रचना की । एक बार धर्मपति, प्रजापति ब्रह्माजीने सारी जनताका कल्याण हो। इस अभिलापाकी पूर्चिके लिये विधिपूर्वक यम नियमोंको घारण किया। उस समय उनके पुत्रींमें सबसे अधिक प्रिया भगवान्के परम मच देवपि नारदजीने मायापति भगवान्को मायाका तत्त्व जाननेकी इच्छारे बड़े स्यमः विनय और सौम्यतासे उनकी सेवा नी। उनकी सेवासे प्रह्माजी बहुत हो सन्तुष्ट हुए । परीकित् ! जन देवर्पि नारदने देखा कि मेरे लोकपितामह निताजी मुझार प्रमन हैं, तन उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया, जो तुम मुहासे कर रहे हो । उनके प्रश्नमें ब्रह्माजी और भी प्रसन्न हुए । तिर उन्होंने यह दस लक्षणवाला मागवतपुराण अपने पुत्र नारदको सुनाया, जो खय भगवान्ते उन्हें उपदेश किया था। परीक्षित् । जिस समय मेरे परमतेत्रस्वी पिता सरस्वतीके तटपर वैठकर परमात्माके ध्यानमें मझ ये, उस समय देवर्षि नारद जीने वही भागवत उन्हें सुनाया । तुमने मुझरे जो यह प्रभ किया है कि विराट् पुरुषसे इस जगत्मी उत्पत्ति कैसे हुई। तया दूखरे भी जो बहुत-से प्रश्न किये हैं, उन सबका उत्तर में उसी भागवतपुराणके रूपमें देता हूँ ॥ ३७-४५ ॥

#### दसवाँ अध्याय

#### भागवतके दस लक्षण और प्राकृत सर्गका क्रम

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! इस भागवत-पुराणमें सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय—इन दस विषयोंका वर्णन है। इनमें जो दसवाँ आश्रयतत्त्व है, उसीका ठीक-ठीक निश्चय करनेके लिये अन्य नौ विषयोंका वर्णन किया गया है। कहीं श्रुतिसे, कहीं तात्पर्यसे और कहीं दोनोंके अनुकूल अनुभवसे महात्माओंने वड़ी सुगम रीतिसे उनका वर्णन किया है। ईश्वरकी प्रेरणासे गुणोंमें क्षोभ होकर रूपान्तर होनेसे जो आकाशादि पञ्चभूत, शब्दादि तन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ, अहङ्कार और महत्तत्वकी उत्पत्ति होती है, उसको 'सर्ग' कहते हैं । उस विराट् पुरुषसे उत्पन्न ब्रह्माजीके द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियोंका निर्माण होता है, उसका नाम है 'विसर्ग' । प्रतिपद नाशकी ओर वढ्नेवाली सृष्टिको एक मर्यादामें स्थित रखनेसे भगवान् विष्णुकी जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम 'स्थान' है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टिमें भक्तोंके ऊपर उनकी जो कृपा है, उसका नाम है 'पोषण' । मन्वन्तरोंके अधिपति जो भगवद्गक्ति और प्रजापालनरूप शुद्ध धर्मका अनुष्ठान करते हैं, उसे 'मन्वन्तर' कहते हैं । जीवोंकी वे वासनाएँ, जो कर्मके द्वारा उन्हें वन्धनमें डाल देती हैं, 'ऊति' नामसे नही जाती हैंं। भगवान्के विभिन्न अवतारोंके चरित्र और उनके प्रेमी मक्तोंकी गाथाएँ 'ईशक्या' हैं। विविध आख्यानोंसे वे और भी विस्तृत हो जाती हैं । जब भगवान् योगनिद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तव जीवोंका अपनी उपाधियोंके साथ उनमें लीन हो जाना 'निरोध' है । अज्ञानकल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनात्मभावका परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्माका साक्षात्कार कर लेना ही 'मुक्ति' कहलाता है। परीक्षित् ! इस चराचर जगत्की प्रतीति और उसका वाघ-उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्त्वमें प्रकाशित होते हैं, वह परम व्रह्म ही 'आश्रय' है । शास्त्रोंमें उसीको परमात्मा कहा गया है। जो नेत्र आदि इन्द्रियोंका अभिमानी द्रष्टा जीव है, वही इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ देवता सूर्य आदिके रूपमें भी है और जो नेत्र-गोलक आदिसे युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनोंको अलग-अलग करता है । इन तीनोंमें यदि एकका भी अभाव हो जाय, तो दूसरे दोकी उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः इन

तीनोंसे अलग रहकर जो इन तीनोंको जानता है, वही सबका अधिष्ठान 'आश्रय' तत्त्व है । उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं ॥ १–९॥

जब विराट् पुरुष ब्रह्माण्डको फोड़कर निकला, तब वह अपने रहनेका स्थान हूँढ़ने लगा । उसी इच्छासे उस शुद्ध-सङ्कल्प पुरुषने अत्यन्त पवित्र जलकी सृष्टि की । विराट् पुरुपरूप 'नर'से उत्पन्न होनेके कारण ही जलका नाम 'नार' पड़ा । और उस अपने बनाये हुए नारमें वह पुरुष एक हजार वर्षतक रहा, इसीसे उसका नाम 'नारायण' हुआ । उन नारायण भगवान्की कृपासे ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदिकी सत्ता है । उनके उपेक्षा कर देनेपर और किसीका अस्तित्व नहीं रहता । वे भगवान् पहले अकेले ही थे । योगनिद्रासे जगकर उन्होंने अनेक होनेकी इच्छा की । तब उन्होंने अपनी मायासे अखिल ब्रह्माण्डके बीजस्वरूप अपने सुवर्णमय वीर्यको तीन भागोंमें विभक्त कर दिया—अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत । परीक्षित् ! विराट् पुरुषका एक ही वीर्य तीन भागोंमें कैसे विभक्त हुआ, सो सुनो ॥ १०—१४॥

विराट् पुरुषके हिलने-डोलनेपर उनके शरीरमें रहनेवाले आकाशसे इन्द्रियबल, मनोबल और शरीरवलकी उत्पत्ति हुई । उनसे इन सबका राजा प्राण उत्पन्न हुआ । जैसे सेवक अपने स्वामी राजाके पीछे-पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरोंमें प्राणके प्रवल रहनेपर ही सारी इन्द्रियाँ प्रवल रहती हैं और जब वह मुस्त पड़ जाता है, तब सारी इन्द्रियाँ भी मुस्त हो जाती हैं। जब प्राण जोरसे आने-जाने लगा, तब विराट् पुरुषको भूख-प्यासका अनुभव हुआ । खाने-पीनेकी इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीरमें मुख खुल गया। मुखसे तालु, और तालुसे रसनेन्द्रिय प्रकट हुई । इसके वाद अनेकों प्रकारके रस उत्पन्न हुए, जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलनेकी हुई, तब वाक्-इन्द्रिय, उसके अधिष्ठातृ देवता अभि और उनका विषय बोलना—ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनोंतक उस जलमें ही वे रके रहे। श्वासके वेगसे नासिका-छिद्र खुल गये। जब उन्हें सूँघनेकी इच्छा हुई, तब उसमें आकर घाणेन्द्रिय बैठ गयी और उसके देवता गन्धको फैलानेवाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले

उनके शरीरमें प्रकाश नहीं याः फिर जब उन्हें अपनेको तथा दूसरी वस्तुओंको देखनेकी इच्छा हुई, तब नेत्रोंके छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेन्द्रिय प्रकट हो गये । इसीसे रूपका प्रहण होने लगा। उस समय वेद विराद् पुरुपकी स्तुति करने लगे । उन्हें सुननेभी इच्छा हुई । उसी सभय कान, उनकी अधिष्ठातृ देवता दिशाएँ और श्रोत्रेन्द्रिय प्रकट हुई । इसीसे शब्द सुनायी पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओंकी कोमलता, कठिनता, इल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाही तब उनके शरीरमें चर्म प्रकट हुआ । पृथ्वीमेंसे जैसे वृक्ष निकल आते हैं, उसी प्रकार उस चर्ममें रोएँ पैदा हुए और उसके भीतर-याहर रहनेवाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करनेवाली त्वचा-इन्द्रिय भी साय-ही-साथ श्रीरमें चारों ओर लिपट गयी और उससे उन्हें स्पर्शका अनुभव होने लगा । जब उन्हें अनेकों प्रकारके कर्म करनेकी इच्छा हुई, तब उनके हाय उग आये । उन हार्योमें महण करनेकी शक्ति इस्तेन्द्रिय तथा उनके अधिदेवता इन्द्र भकर हुए और दोनोंके आश्रयसे होनेवाला ग्रहणरूप कर्म भी प्रकट हो गया । जब उन्हें अभीष्ट स्थानपर जानेकी इच्छा हुई। तत्र उनके शरीरमें पैर उग आये। चरण-इन्द्रियके अधिष्ठातारूपमें वहाँ स्वयं यशपुरुष भगवान् विष्णु स्थित हो गये और उन्होंमें चलनारूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेन्द्रियसे चलकर यज्ञ-सामग्री एकत्र करते हैं। सन्तान, रति और स्वर्ग-भोगकी कामना होनेपर विराद् पुरुषके शरीरमें लिङ्गकी उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेन्द्रिय और प्रजापित देवता तथा इन दोनोंके आश्रय रहनेवाले काम-सलका आविर्भाय हुआ । जब उन्हें मलत्यागकी एच्छा हुई। तब गुदाद्वार प्रकट हुआ । तत्पश्चात् उसमें पायु-इन्द्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनींके द्वारा मलत्यागकी क्रिया सम्पन्न होती है। एक दारीरसे दूसरे दारीरमें जानेकी इंग्ला होनेपर नाभिदार प्रकट हुआ । उससे अपान और मृत्यु-देवता प्रकट हुए। इन दोनोंके आश्रयसे ही प्राण और अपानका विछोह यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुपको अभ-जल ग्रहण करनेकी इच्छा हुई, तब कोख, आँतें और नादियाँ उत्पन हुई । साय ही मुखिके देवता समुद्र, नाड़ियोंके देवता नदियाँ एवं तुधि और पुष्टि—ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए | जब उन्होंने अपनी मायापर विचार करना चाहा, तब हृदयकी उत्पत्ति हुई । उसमें इन्द्रिय मन

है और उसका देवता चन्द्रमा है तथा कामना और सक्कल्य उसके विषय हैं। विराद् पुरुषके शरीरमें पृथ्वी, जल और तेजसे सात धातुएँ प्रकट हुई—त्यचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मजा और अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल और वायुसे प्राणोंकी उत्पत्ति हुई। श्रोत्रादि सब इन्द्रियाँ राज्दादि विषयोंको प्रहण करनेवाली हैं। वे विषय अहङ्कारसे उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारोंका उत्पत्तिस्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थोंका वोध करानेवाली है। मैंने भगवान्के इस स्थूल रूपका वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह वाहरकी ओरसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहङ्कार, महत्तत्व और प्रकृति—इन आठ आवरणोंसे घरा हुआ है। इससे परे भगवान्का अत्यन्त सूक्ष्म रूप हैं। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अन्तसे रहित एवं नित्य है। वाणी और मनकी वहाँतक पहुँच नहीं है। ११५—३४॥

मेंने तुम्हें भगवान्के स्यूल और स्सम-व्यक्त और अव्यक जिन दो रूपोंका वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान्की मायादाक्तिके द्वारा प्रकाशित हैं। इसलिये भगयान्के चासाविक खरूपको जाननेवाले ज्ञानी भक्त पुरुष इन दोनोंमेंसे किसीको मी परम इष्टरूपमें स्वीकार नहीं करते। वास्तवमें भगवान् निष्क्रिय हैं। अपनी शक्तिसे ही वे सिक्रय वनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मका या विराट् रूप धारण करके वाच्य और वाचकः शब्द और उसके अर्थके रूपमें प्रकट होते हैं और अनेकों नाम। लग तया कियाएँ स्वीकार करते हैं। परीक्षित् ! प्रजापति। मनुः देवता, ऋषि, पितर, छिद्र, चारण, गन्धर्व, विद्याघर, असुर, गुह्मक, किन्नर, अप्सरा, नाग, सर्प, किम्पुरुथ, उरग, मातृका, राक्षसः, पिशाचः प्रेतः, भूतः, विनायकः, कृष्माण्डः, अन्मादः, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मूग, पशु, मृक्ष, पर्वत, सरीस्प इत्यादि जितने भी छंसारमें नाम-रूप हैं सब भगवान्के ही हैं। संसारमें चर और अचर-ये दो प्रकारके, तया जरायुज, अण्डन, खेदन और उदिन-ये चार प्रकारके जितने भी जलचर, यलचर तथा आकाशमें रहनेवाले प्राणी हैं, सव-के-सब ग्रुम-अग्रुम और दोनोंसे मिले हुए कर्मोंके फल हैं। सत्वकी प्रधानतासे देवता, रजोगुणकी प्रधानतासे मनुष्य और तमोगुणकी प्रधानताचे नारकीय योनियाँ मिलती हैं। इन गुणोंमें भी जब एक ग्रुण दूसरे दो गुणोंसे अमिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गतिके तीन-तीन भेद और हो जाते हैं। वे मगवान् जगत्के घारण-पोषणके छिये धर्ममय विष्णुरूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु, पक्षी आदि स्पोंमें

अवतार लेते हैं तथा विश्वका पालन-पोषण करते हैं। प्रलयका समय आनेपर वे ही भगवान् अपने वनाये हुए इस विश्वको कालागिस्वरूप रुद्रका रूप ग्रहण करके अपनेमें वैसे ही लीन कर लेते हैं, जैसे वायु मेघमालाको ॥३५-४३॥

परीक्षित् ! भगवत्परायण महात्माओंने अचिन्त्यैश्वर्य भगवान्का इसी प्रकार वर्णन किया है। परन्तु तत्त्वज्ञानी पुरुषोंको केवल इस स्रष्टि, पालन और प्रलय करनेवाले रूपमें ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं। परमात्मा तो समस्त प्रकृति और प्राकृत वस्तुओंसे परे हैं। जिस समय स्रष्टि-रचना आदिके कर्ताके रूपमें उनका वर्णन किया जाता है, उस समय उनके कर्तापनमें तात्पर्य नहीं होता; विस्क इसका वर्णन तो इसिलये किया जाता है कि जिन लोगोंने अपनेको या परमात्माको कर्ता मान रक्खा है, उनकी यह कर्तापनकी भावना मिटा दी जाय। क्योंकि यह कर्तापन मायाके द्वारा आरोपित है। यह मैंने ब्रह्माजीके महाकल्पका अवान्तर कर्ल्योंके साथ वर्णन किया है। सब कर्ल्योंमें स्रष्टि-क्रम एक-सा ही है। अन्तर है तो केवल इतना ही कि महाकल्पके प्रारम्भमें प्रकृतिसे क्रमशः

महत्तत्वादिकी उत्पत्ति होती है और कल्पोंके प्रारम्भमें प्राकृत सृष्टि तो ज्यों-की-त्यों रहती ही है, चराचर प्राणियोंकी वैकृत सृष्टि नवीनरूपसे होती है। परीक्षित् ! कालका परिमाण, कल्प और उसके अन्तर्गत मन्वन्तरोंका वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पाद्मकल्पका वर्णन सावधान होकर सुनो ॥४४-४७॥

शौनकजीने पूछा—सूतजी! आपने हम लोगोंसे कहा या कि भगवान्के परम भक्त विदुरजीने अपने दुस्त्यज कुटुम्बियोंको भी छोड़कर पृथ्वीके विभिन्न तीयोंमें विचरण किया था। उस यात्रामें मैत्रेय ऋषिके साथ अध्यात्मके सम्बन्धमें उनकी वातचीत कहाँ हुई १ मैत्रेयजीने उनके प्रश्न करनेपर किस तत्त्वका उपदेश किया १ सूतजी! आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है। आप विदुरजीका वह चरित्र हमें सुनाइये। उन्होंने अपने भाई-बन्धुओंको क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आये १॥४८—५०॥

सूतजी वोले—शौनकादि ऋषियो ! राजा परीक्षित्ने भी यही बात पूछी थी । उनके प्रश्नोंके उत्तरमें श्रीशुकदेवजी महाराजने जो कुछ कहा था, वही मैं आप लोगोंसे कहता हूँ । सावधान होकर सुनिये ॥५१॥

#### द्वितीय स्कन्ध समाप्त



# ቑፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙ

# श्रीमद्भागवत-स्तुति

नमो श्रीशुकदेव-बानी। नमो जा सुमिरत हरि मनमें आवत, गावत सुधरे सव अभिमानी।। तासों प्रीति करत भ्रम छ्टत, कर्म आस त्रासा डर मानी। माया सुत जाया, मत्सर म्द काया बिसरी सब सुखदानी॥ जिन सर्वोपरि वृन्दावनकी, माधुरी केलि बखानी। सहज निर्मल भजन अनन्य कियो जिन, निरसे योगादिक तुछि ध्यानी ॥ जिनकी विषे मागवत संतत, मक्ति माव भक्तिन पहिचानी। "व्यास" उत्तरानन्द्न, जय जय आनँदकन्द शरद घन पानी॥

श्रीगणेशाय नमः

श्रीराधाक्तव्णाभ्यां नमः

# श्रीमद्भागवत

नुत्रीया एकन्य

पहला अध्याय

## र्छं नमो भगवते वासुदेवाय उद्भव और विदुरकी भेंट

' श्रीशुक्देवजी चोले—परीक्षित्! जो वात तुमने पूछी है, वही पूर्वकालमें अपने मुख-समृद्धिसे पूर्ण घरको छोड़कर वनमें गये हुए विदुरजीने भगवान् मैत्रेयजीसे पूछी थी। देखो, जब सर्वेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डवोंके दूत बनकर गये थे तो वे दुर्योधनके महलोंको छोड़कर उन्हीं विदुरजीके घर, उसे अपना ही समझकर, विना बुलाये चले गये थे॥१-२॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—प्रभो ! यह तो वतलाइये कि भगवान् मैत्रेयके साथ विदुरजीका समागम कहाँ और किस समय हुआ था ? विदुरजी तो वड़े पवित्रातमा थे । उन्होंने महात्मा मैत्रेयजीसे कोई साधारण वात नहीं पूछी होगी, क्योंकि उसे तो मैत्रेयजी-जैसे साध्विरोगेमणिने उत्तर देकर महिमान्वित किया था ॥ ३-४॥

स्तजी कहते हैं—मुनिवर ग्रुकदेवजी अनेकों विषयों-के ज्ञाता थे। परीक्षित्के इस प्रकार पूछनेपर उन्होंने प्रसन्न होकर कहा—सुनो ॥५॥

श्रीशुकदेवजी कहने लगे—परीक्षित ! राजा धृतराष्ट्र जन्मसे अंघे तो ये ही, अधमके कारण उनकी विवेक-शक्ति भी नष्ट हो गयी थी । उन्होंने अपने पापी पुत्रोंकी हाँ-में-हाँ मिलाकर अपने छोटे भाई पाण्डुके अनाय वालकों-को लाक्षाभवनमें भेजकर आग लगवा दी । जब महाराज युधिष्ठिरकी पटरानी और उनकी पुत्रवधू द्रौपदीके केश दुःशासनने भरी सभामें खींचे, उस समय द्रौपदीकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा वह चली—यहाँतक कि उस प्रवाहसे उसके वक्षःखलपर लगा हुआ केसर भी वह चला; किन्तु धृतराष्ट्रने अपने पुत्रको उस कुकर्मसे नहीं रोका। दुर्योधनने सत्यपरायण और भोले-भाले युधिष्ठिरका राज्य कपटपूर्ण जूआ रचकर अन्यायसे ही जीत लिया, और उन्हें वनमें निकाल दिया। किन्तु वनसे लौटनेपर प्रतिज्ञानुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग माँगा, तब भी मोहबश उन्होंने उन अजातशत्रु युधिष्ठिरको उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिरके भेजनेपर जब जगतुरु भगवान् श्रीकृष्णने कौरवोंकी सभामें हितभरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्मादि सज्जनोंको अमृत-से लगे, पर कुरुराजने उनके कथनको कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे ? उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाहके लिये विदुरजीको बुलाया गया तो मन्त्रियोंमें श्रेष्ठ विदुरजीने राज्यभवनमें जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्रके पूछनेपर उन्हें वह सम्मति दी, जिसे नीतिश्च पुरुष 'विदुरनीति' कहते हैं॥ ६-१०॥

उन्होंने कहा--'महाराज ! आप अजातशत्रु महात्मा युधिष्ठिरको उनका हिस्सा दे दीजिये। वे आपके न सहनेयोग्य अपराधकों भी सह रहे हैं। भीमरूप काले नागसे तो आप भी वहुत डरते हैं; देखिये, वह अपने छोटे भाइयोंके सहित वदला लेनेके लिये बड़े कोधरे फ़फकारें मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान् श्रीकृष्णने भी पाण्डवोंको अपना लिया है। वे यदुवीरोंके आराध्यदेव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरीमें विराजमान हैं । उन्होंने पृथ्वीके सब राजाओंको अपने अधीन कर लिया है, तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हींके पक्षमें हैं । जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ-में-हाँ मिलाते जा रहे हैं। वह दुर्योधन तो मूर्तिमान् दोष ही आपके घरमें घुसा वैठा है । यह तो साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णसे द्वेष करनेवाला है। इसीके कारण आप भगवान् श्रीकृष्णसे विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं । अतएव यदि आप अपने कुलकी कुशल चाहते हैं, तो इस दुष्टको तुरंत ही त्याग दीजिये ।। ११-१३॥

विदुरजीका ऐसा सुन्दर स्वभाव या कि साधुजन भी उसे प्राप्त करनेकी इच्छा करते थे। किन्तु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुःशासन और शकुनिके सिहत दुर्योधन कोषसे आगवनूला हो गया; उसके होठ फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा—'ओर ! इस कुटिल दासी- पुत्रको यहाँ किसने बुलाया है ! यह जिनके दुकड़े खा साकर जीता है उन्हींके प्रतिकृत होकर शतुका काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परन्तु इसे हमारे नगरसे तुरंत बाहर निकाल दो।' भाईके सामने ही कानोंमें बाणोंके समान लगनेवाले इन अत्यन्त कठोर वचनोंसे मर्माहत होकर भी विदुरजीने कुछ बुरा न माना और भगवान्की मायाको प्रवल समझकर अपना धनुप राजद्वारपर रख वे हिस्तनापुरसे चल



दिये । कौरवींको विदुर-जैसे महातमा बहे पुण्यसे प्राप्त हुए थे । वे हिस्तनापुरसे चलकर पुण्य करनेकी इच्छासे भूमण्डलमें तीर्थपाद मगवान्के क्षेत्रोंमें विचरने लगे, जहाँ श्रीहरि ब्रह्मा, स्द्रा, अनन्त आदि अनेकों मूर्तियोंके रूपमें विराजमान हैं । जहाँ-जहाँ भगवान्की प्रतिमाओंसे सुशोभित तीर्थस्थान, नगर, पितत्र यन, पर्वत, निकुञ्ज और निर्मल जलसे भरे हुए नदी एवं सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानोंमें वे अकेलेही विचरते रहे । वे अवधूत-वेषसे स्वच्छन्दतापूर्वक पृष्वीपर विचरते थे, जिसमें आत्मीय जन उन्हें पहचान न सकें। वे शरीरको सजाते न थे, पितत्र और साधारण मोजन करते, शुद्धवृत्तिसे जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थमें स्नान करते, जमीनपर सोते और मगवान्को प्रसन्न करनेवाले वर्तोका पालन करते रहते थे ॥ १४–१९॥

इस प्रकार भारतवर्षमें ही विचरते-विचरते जनतक वे प्रभासक्षेत्रमें पहुँचे, तवतक कौरवोंकी हार हो चुकी थी और भगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे महाराज सुधिष्ठिर पृथ्वीका एकछत्र अखण्ड राज्य करने लगे थे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बन्धुओं के विनाशका समाचार सुना, जो आपस्की कळहके कारण परस्पर लड़-भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गये थे जैसे अपनी ही रगड़से उत्पन्न हुई आगसे बॉसींका सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वतीके तीरपर आये । वहाँ उन्होंने त्रित, उशना, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदार, गौ, गुह और श्राद्धदेवके नामोंसे प्रसिद्ध ग्यारह तीथोंमें ह्नानादि किया । इनके सिवा पृथ्वीमें ब्राह्मण और देवताओंके स्थापित निये हुए जो भगवान् विष्णुके और भी मन्दिर थे, जिनकेशिलरी पर भगवान्के प्रधान आयुध चक्रके चिह्न ये और जिनके दर्शनमात्रसे श्रीकृष्णका स्तरण हो आता या, उन समीमें वे गये । वहाँसे चलकर वे धन-धान्यपूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुजाङ्गलादि देशोंमे होते हुए जब कुछ दिनोंमें यमुना-तटपर पहुँचे तो वहाँ उन्हें परमभागवत उद्धवजी मिले। उद्धयजी-की बड़ी ख्याति यी। वे भगवान् श्रीकृष्णके प्रेमी भक्त और अत्यन्त शान्तस्यमाव थे । उन्होंने बृहस्पतिजीसे नीतिशास्त्रकी



शिक्षा पायी थी । विदुरजीने उन्हें देखकर प्रेमपूर्वक अपने हृदयसे लगा लिया और उनसे अपने आराध्य मगवान् श्रीकृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनीका कुशल-समाचार पूछा ॥ २०-२५ ॥

विदुरजी कहने लगे — उद्धवजी! पुराणपुरुष वलरामजी और श्रीकृष्णने अपने ही नाभिकमलसे उत्पन्न हुए व्रह्माजीकी प्रार्थनासे अवतार लिया है । वे दुष्टोंके दमनसे संसारमें शान्ति स्थापित कर अब श्रीवसुदेवजीके घर कुशलसे तो हैं न ! प्रियवर ! हम कुरुवंशियोंके परम सुद्धद् और पूज्य वसुदेवजी। जो पिताके समान उदारतापूर्वक अपनी कुन्ती आदि वहिनोंको उनके स्वामियोंका सन्तोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएँ देते आये हैं, आनन्दपूर्वक हैं न १ प्यारे उद्भवजी ! यादवोंके सेनापति वीरवर प्रद्युम्नजी तो प्रसन्न हैं न, जो पूर्व-जन्ममें कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मिणीजीने ब्राह्मणोंकी आराधना करके भगवान्से प्राप्त किया है ? सात्वत, वृष्णि, भोज और दाशाईवंशी यादवोंके अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुखसे हैं न, जिन्होंने राज्य पानेकी आशाका सर्वथा परित्याग कर दिया था किन्तु भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें फिरसे राज्य-सिंहासनपर वैठाया ? उद्धवजी ! आपका स्वभाव वड़ा ही मधुर है। बतलाइये, भगवान् श्रीकृष्णके पुत्र, समस्त रिथयोंमें अग्रगण्य साम्व सकुराल हैं न—जो गुण और शीलमें अपने पिताके समान हैं तथा जो स्वामिकार्त्तिकेयके अवतार हैं ? इनको पहले श्रीपार्वतीजीने अपने उदरमें धारण किया या, और अव इन्होंने नाना प्रकारके व्रतोंका पालन करनेवाली जाम्ववती-के गर्भसे जन्म लिया है । जिन्होंने अर्जुनसे रहस्ययुक्त धनुर्विद्या-की शिक्षा पायी है, वे सात्यिक तो कुरालपूर्वक हैं न ? वे भगवान् श्रीकृष्णकी सेवासे अनायास ही मगवजनोंकी उस महान् स्थितिंपर पहुँच गये हैं, जो वड़े-बड़े योगियोंको भी दुर्लभ है। भगवान्के शरणागत भक्त परम बुद्धिमान् अक्रूरजी भी प्रसन्न हैं न, जो श्रीकृष्णके चरण-चिह्नोंसे अङ्कित व्रजरजमें प्रेमसे अधीर होकर लोटने लगे थे ? भोजवंशी देवककी पुत्री देवकीजी अच्छी तरहं हैं न, जो देवमाता अदितिके समान ही साक्षात् विष्णु भगवान्की माता हैं ! जिंस प्रकार वेद यज्ञ-विस्ताररूप अर्थको अपने मन्त्रोंमें धारण किये रहते हैं, उसी प्रकार उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णको अपने गर्भमें धारण किया था। आप भक्तजनोंकी कामनाएँ पूर्ण करनेवाले भगवान् अनिरुद्वजी सुखपूर्वक हैं न, जिन्हें शास्त्र वेदोंके आदिकारण और अन्तः करणचतुष्टयके चौथे अंश मनके अधिष्ठाता बतलाते हैं। असे सौम्यस्वभाव उद्भवजी! अपने आंत्माके

अधिश्वर भगवान् श्रीकृष्णका अनन्यभावसे अनुसरण करने-वाले जो हृदीक, सत्यभामापुत्र चारुदेष्ण और गद आदि अन्य भगवान्के पुत्र हैं, वे सव भी कुशलपूर्वक हैं न ? ॥ २६–३५ ॥

महाराज युधिष्ठिरकी कुशल भी सुनाइये । उनकी तो अर्जुन और श्रीकृष्ण ही दो भुजाएँ हैं । इनकी सहायतासे वे धर्ममर्यादाका न्यायपूर्वक पालन करते हैं न ? देखिये, मय दानवकी बनायी हुई सभामें इनके राज्यवैभव और दबदबेको देखकर दुर्योधनको कैसा डाह हुआ या ? भीमसेन सर्पके समान वड़े कोधी हैं। जब वे गदायुद्धमें तरह-तरहके पैंतरे बदलते थे, तो उनके पैरोंकी धमकसे धरती धूज उठती थी। अब उन्होंने अपने अपराधी दुर्योधनादिके प्रति बढ़े हुए द्वेषको त्याग दिया है क्या ? जिनके वाणोंके जालसे छिपकर किरातवेषधारी भगवान् शङ्कर प्रसन्न हो गये थे, वे रथी और यूथपतियोंका सुयरा बढ़ानेवाले गाण्डीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न हैं न ? अव तो उनके सभी शत्रु शान्त हो चुके हैं न ? पलक जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुन्तीके पुत्र युधिष्ठिरादि जिनकी सर्वदा सँभाल रखते हैं और कुन्तीने ही जिनका ललन-पालन किया है, वे माद्रीके यमज पुत्र नकुल-सहदेव कुशलसे तो हैं न ? उन्होंने युद्धमें दुर्योधनादि शत्रुओंसे अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया, जैसे दो गरुड़ इन्द्रके मुखसे अमृत निकाल लावें । अहो ! वेचारी कुन्तीकी कुशल तो क्या पूछूँ १ वह तो राजिषेश्रेष्ठ पाण्डुके वियोगमें मृतप्राय-सी होकर भी इन बालकोंके लिये ही प्राण धारण किये हुए है। रिथयोंमें श्रेष्ठ महाराज पाण्डु ऐसे वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओंको जीत लिया था। और सौम्यस्वभाव उद्धवजी ! मुझे तो अधःपतनकी ओर जाने-वाले उस धृतराष्ट्रके लिये वार-बार शोक होता है, जिसने पाण्डवोंके रूपमें अपने परलोकवासी भाई पाण्डुसे द्रोह किया, तंथा अपने पुत्रोंकी हाँ-में-हाँ मिलाकर अपने हितचिन्तक मुझको भी नगरसे निकलवा दिया । किन्तु भाई ! मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है । जगदिधाता भगवान् श्रीकृष्ण ही मनुष्योंकी-सी लीलाएँ करके लोगोंकी मनोवृत्तियों-को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्होंकी कृपासे उनकी महिमा-को देखता हुआ दूसरोंकी दृष्टिसे दूर रहकर सानन्द विचर रहा हूँ । उनकी कृपासे मेरे सारे सन्देह नष्ट हो गये हैं। यद्यपि कौरवोंने उनके बहुतसे अपराध किये, फिर भी भगवान्ने उन्हें इसीलिये छोड़ दिया या कि वे उनके साथ उन दुष्ट

<sup>\*</sup> चित्त, अहङ्कार, बुद्धि और मन—ये अन्तः करणके चार अंश हैं। इनके अधिष्ठाता क्रमशः वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रयुद्ध और अनिरुद्ध हैं।

भा॰ अं॰ ३३—

राजाओंको भी मारकर अपने शरणागतींका दुःख दूर करना चाहते थे, जो धन, विद्या और जातिके मदसे अधे होकर कुमार्गगामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओंसे पृथ्वीको कॅपा रहे थे। उद्धवजी! भगवान् श्रीकृष्ण जन्म और कर्मसे रहित हैं; फिर भी दुर्धोंका नाश करनेके लिये, भक्तींपर अनुप्रह करनेके लिये—उन्हें अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो, भगवान्की तो बात ही क्या—दूसरे जो लोग गुणींसे पार हो गये हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देहके बन्धनमें पड़ना चाहेगा ! अतः मित्र ! जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरणमें आये हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी मक्तोंका प्रिय करनेके लिये यदुकुलमें जन्म लिया है, उन पवित्रकीर्त्त श्रीहरिकी बार्ते सुनाओ ॥ ३६-४५ ॥

## द्सरा अध्याय

# उद्धवजीद्वारा भगवान्की लीलाओंका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-जब विदुरजीने परम भक्त उद्भवसे इस प्रकार उनके प्रियतम श्रीकृष्णसे सम्बन्ध रखनेवाली बार्ते पूछीं, तो उन्हें अपने स्वामीका स्मरण हो आया और वे हृदय भर आनेके कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। जब ये पाँच वर्षके थे, तो बालकोंकी तरह रोलहीमें श्रीकृष्णकी मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजामें ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवेके लिये माताके बुलानेपर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घकालसे उन्हींकी सेवामे रहते रहते ये बूढे हो चले थे; अतः विदुरजीके पूछनेसे उन्हें अपने प्यारे प्रमुके चरणकमलींका सारण हो आया । उनका चित्त विरहसे व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे ? उनके हृदयमें प्रेमकी बाढ आ गयी, वे उसमे निमम हो गये और तन्मय होक्र श्रीकृष्णके चरणारविन्द मकरन्द सुधाका पान करने लगे। इस आनन्दमें एक मुहूर्चतक तो उनके मुखरे कोई शब्द ही न निकला । उनके सारे शरीरमें रोमाञ्च ही आथा तथा मुँदे हुए नेत्रींसे प्रेमके आँसुओंकी धारा बहने लगी । उद्धवजीको इस प्रकार प्रेम प्रवाहमें डूबे हुए देखकर विदुरजीने उन्हे कृतकृत्य माना । कुछ समय बाद जब उद्भवजी भगवान्के प्रेमधामसे उत्तरकर पुनः संसारमें आये, तव अपने नेत्रोंको पीछकर भगवल्लीलाओंका स्मरण हो आनेसे विस्मित हो विदुरजीसे इस प्रकार कहने लगे ॥ १-६ ॥

उद्भवजी योले—विदुरजी ! श्रीकृष्णरूप सूर्यके छिप जानेसे इमारे घरोको कालरूप अनगरने खा डाला है, वे श्रीहीन हो गये हैं; अर्ग में उनकी क्या कुशल सुनाऊँ ! स्रोह ! यह मनुष्यलोक बड़ा ही अमागा है; इसमें भी यादव तो नितान्त भाग्यहीन हैं, जिन्होंने निरन्तर अपने बीचमें रहनेपर भी श्रीकृष्णको नहीं पहचाना—जिस तरह समुद्रमें रहते समय अमृतमय चन्द्रमाको मछित्याँ नहीं पहचान सनी थीं । यादवलोग मनके भावको ताङ्गेवाले, बङ्गे ही समझदार



और भगवान्के साथ एक ही स्थानमें रहकर कीड़ा करनेवाले थे; तो भी उन सबने समस्त विश्वके आश्रय, सर्वान्तर्यामी श्रीकृष्णको एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किन्तु भगवान्की मायासे मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थका वैर ठाननेवाले शिशुपाल आदिके अवहेलना और निन्दासूचक वाक्योंसे भगवत्याण महानुमावोंकी बुद्धि भ्रममें नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तम नहीं किया, उन लोगोंको भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसाको तृप्त किये बिना ही वे भगवान् श्रीकृष्ण अपने त्रिभुवनमोहन श्रीविग्रहको छिपाकर अन्तर्थान हो गये हैं और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेशोंको ही छीन लिया है। भगवान्ने अपनी योग-

मायाका प्रभाव दिखानेके लिये जो मानवलीलाओं के योग्य दिव्य श्रीविग्रह प्रकट किया था। वह इतना सुन्दर था कि उसे देखकर सारा जगत् तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुन्दरताक़ी पराकाष्टा थी उस रूपमें। उससे आभूषण (अङ्गोंके गहने) भी विभूषित हो जाते थे—उनकी भी शोभा वढ़ जाती थी।।७-१२।।

जब धर्मराज युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें भगवान्के उस नयनामिराम रूपपर लोगोंकी दृष्टि पड़ी थी, तो त्रिलोकीने यही माना या कि मानवस्रष्टिकी रचनामें विधाताकी जितनी चतुराई है, सब इसी रूपमें पूरी हो गयी है। उनके प्रेमपूर्ण हास्य-विनोद और लीलामय चितवनसे सम्मानित होनेपर वज-वालाओंकी आँखें उन्हींकी ओर लग जाती यीं और उनका चित्त ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घरके काम-धंधोंको अधूरा ही छोड़कर जड पुतिलयोंकी तरह खड़ी रह जाती थीं। जव कार्यात्मक एवं कारणात्मक जगत्के स्वामी भगवान्ने देखा कि मेरे शान्त रूप ऋषि-मुनियोंको मेरे ही घोर रूप दानवादि सता रहे हैं, तो अजन्मा होनेपर भी वे करणावश अपने महान अंश श्रीवलदेवजीके सहित इस प्रकार प्रकट हो गये जैसे व्यापक अग्नि काष्टादिसे । अजन्मा होकर भी वसुदेवजीके यहाँ जन्म लेनेकी लीला करना, सबको अभय देनेवाले होनेपर भी कंसके भयसे डरपोककी तरह वजमें जाकर छिप रहना और अनन्त पराक्रमी होनेपर भी काल-यवनके सामने मथुरापुरीको छोड़कर भाग जाना-भगवान्की ये लीलाएँ याद आ-आकर मुझे वेचैन कर डालती हैं। कंसके मरनेके वाद उन्होंने जो माता-पिताकी चरण-वन्दना करके कहा था-पिताजी, माताजी ! कंसका वड़ा भय रहनेके कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न वन सकी, आप मेरे इस अपराधपर ध्यान न देकर मुझपर प्रसन्न हों । श्रीकृष्णकी ये वातें जब याद आती हैं, तब आज भी मेरा चित्त अत्यन्त व्यथित हो जाता है । जिन्होंने कालरूप अपने भ्रुकुटिविलाससे ही पृथ्वीका सारा भार उतार दिया या-भला, उनके चरणा-रविन्दके परागका सेवन करनेवाला ऐसा कौन पुरुष है, जो उन्हें भूल सके ? बड़े-बड़े योगी जिस परम सिद्धिकी लालसासे अनेकों वड़ी-वड़ी कठिन साधनाएँ किया करते हैं--आपने देखा ही या कि राजसूय यज्ञमें श्रीकृष्णका द्वेष करनेवाले शिशुपालको वही अनायास मिल गयी थी। शिशुपाल ही क्यों, महाभारत-युद्धमें जिन सब योद्धाओंने अपनी आँखोंसे भगवान् श्रीकृष्णके नयनाभिराम मुख-कमलका मकरन्द पीते हुए, अर्जुनके वाणोंसे विंधकर प्राणत्याग किया, वे पवित्र होकर

सब-के-सब भगवान्के परमधामको प्राप्त हो गये। श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं, वे तीनों लोकोंके अधीश्वर हैं; उनके समान भी कोई नहीं है, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है ? वे अपने परमानन्दस्वरूपमें ही नित्य पूर्णकाम हैं। उनके चरण रखनेकी चौकीपर इन्द्रादि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकारकी भेंटें ला-लाकर अपने-अपने मुकुटों-के अग्रभागको उनके चरणोंमें सदा झकाये रखते और उनकी वन्दना किया करते हैं । विदुरजी ! वे ही भगवान् श्रीकृष्ण, राजिंहासनपर बैठे हुए उग्रसेनके सामने खड़े होकर निवेदन करते थे 'देव ! हमारी प्रार्थना सुनिये ।' उनके इस सेवा-भावकी याद आते ही मुझ-जैसे सेवकोंका चित्त अत्यन्त व्यथित हो जाता है । कितनी विलक्षण बात है यह-पापिनी पूतनाने अपने स्तनोंमें हलाहल विष लगाकर श्रीकृष्णको मार डालनेकी बुरी नीयतसे उन्हें दूध पिलाया या; उसको भी भगवान्ने वह परम गति दी जो धायको मिलनी चाहिये! उन भगवान् श्रीकृष्णसे वढ़कर और कौन दयाछ है, जिसकी शरणमें जायँ ? मैं तो असुरोंको भी भगवान्का भक्त समझता हूँ; क्योंकि वैरमावजनित कोधके कारण उनका चित्त सदा श्रीकृष्णमें लगा रहता या और उन्हें रणभूमिमें मुदर्शन-चक्रधारी भगवान्को कंधेपर चढ़ाकर झपटते हुए गरुङ्जी-के दर्शन हुआ करते थे ॥ १३-२४ ॥

ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे पृथ्वीका भार उतारकर उसे सुखी करनेके लिये कंसके कारागारमें वसुदेव-देवकीके यहाँ भगवान्-ने अवतार लिया था। उस समय कंसके डरसे पिता वसुदेवजीने उन्हें नन्दवाबाके व्रजमें पहुँचा दिया था। वहाँ वे बलरामजीके साय ग्यारह वर्षतक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव वजके वाहर किसीपर प्रकट नहीं हुआ । व्रजमें रहते समय वे ग्वाल-वालोंके साथ वछड़े चराते यमुना-तटके निक्जोंमें, जहाँ वृक्षोंपर भाँति-भाँतिके पक्षी चहकते रहते थे, खेला करते थे। उनकी चितवन भोलेभाले सिंहके बच्चेके समान थी, वे कभी रोने और कभी हँसनेकी-सी मुद्रा करके वज-वासियोंको अनेकों दर्शनीय वाललीलाएँ दिखाते रहते थे। फिर कुछ बड़े होनेपर वे सफेद बैल और रंग-बिरंगी मूर्त्तिमान शोभामयी गौओंको चराते हुए अपने साथी गोपोंको बाँसुरी वजा-बजाकर रिझाने लगे । इसी समय जब कंसने उन्हें मारनेके लिये बहुत-से मायावी और मनमाना रूप धारण करनेवाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल-ही-खेलमें भगवान्ने मार डाला—जैसे वालक खिलौनोंको तोड्-फोड् डालता है। इसके बाद कालियनागका दमन कर उसे वहाँसे निकाल दिया

और विप मिला हुआ जल पीनेसे मरी हुई गौओंको जीवित कर उन्हें कालियदहका निर्दोप जल पीनेकी सुविधा कर दी। इसके पश्चात् जब नन्दबाबाने उत्तम ब्राह्मणोंके द्वारा धूमन्धामसे इन्द्रयज्ञ कराना चाहा, तब उन्हें रोककर उसमें व्यय होनेवाले विपुल धनका सदुपयोग करनेके लिये उसी सामग्रीके द्वारा उनसे गोसवयज्ञ (गोवर्धनका पूजन) कराया। महात्मन् ! इससे अपना मानमङ्ग होनेके कारण जब इन्द्रने कोधित होकर बजका विनाश करनेके लिये मूसलधार जल

वरसाना आरम्भ किया, तब भगवान्ने करणावश खेल ही खेलमे छत्ते समान गोवर्धन पर्वतको उठा लिया और अत्यन्त घवड़ाये हुए मजवासियोंकी रक्षा की। फिर किशोरावस्थामें सन्ध्याके समय जब सारा वृन्दावन शरद्के चन्द्रमाकी चाँदनीसे जगमगा उठता, तब श्रीकृष्ण वंशी बजाकर मधुर गायन करते और उस सुन्दर समयको विहारके उपयुक्त समझकर गोपियोंके मण्डलकी शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास-विहार करते ॥ २५-३४॥

#### तीसरा अध्याय

#### भगवान्की अन्य लीलाओंका वर्णन

उद्धवजीने कहा-इसके बाद श्रीकृष्ण अपने माता-पिता देवकी वसुदेवको सुख पहुँचानेकी इच्छासे बलदेवजीके साय मधुरा पधारे और अपने शत्रुसमुदायके स्वामी कंसको ऊँचे सिंहासनसे नीचे पटककर तथा उसके प्राण हेकर उसकी लाशको बड़े जोरसे पृथ्वीपर घसीटा । फिर विद्याभ्यासके लिये उज्जैन जाकर गुरुवर सान्दीपनिजीके एक ही बार सुनानेपर साङ्गोपाङ्ग चारी वेदींको कण्ठस्थ एवं बुद्धिस्य कर लिया और उन्हें गुरुदक्षिणामें पञ्चजन दैत्यका पेट फाड़कर यमपुरीसे उनका मरा हुआ पुत्र वापस ला दिया। फिर विदर्भराज भीष्मककी कन्या रुकिमणीजीके लक्ष्मीके समान रूपने जिन राजाओंको बुला लिया या अर्थात् श्रीकिमणीजीके रूपपर मुग्ध शिशुपालकी सहायता के लिये शिशुपाल और रुक्मीद्वारा जो राजा बुलाये गये थे, और जो श्रीकृष्णके आनेकी आशङ्कासे चौकन्ने रहकर इधर-उधर ताक रहे थे, उन सबके सिरपर पैर रखकर गान्धर्च-विधिसे विवाह करनेकी इच्छासे अपनी अंशभूता तया शरणमे आयी हुई चित्रमणीजीको वैसे ही हर लाये जैसे गरुद्जी देवताओंको हराकर अमृत छीन लाये थे। इसी प्रकार ख्यंवरमे सात विना नथे हुए बैळों को नाथकर नामजिती (सत्या) से वियाह किया । उस अद्भुत पराक्रमसे वहाँ आये हुए राजा-लोगोंका मान मर्दन हो गया था। फिर भी वे ईर्घ्यावश उस राजकुमारीको छीन छै जाना चाहते थे। उन अस्त्र शस्त्रसे मुसजित मूर्ख राजाओंको श्रीऋष्णने अपने आयुधींसे मार डाला और अपने ऊपर ऑच भी न आने दी। एक बार मगवान् विषयी पुरुषोंकी सी लीला करते हुए अपनी प्राणिपया सत्यभामाको प्रसन्न करनेके उद्देश्यसे उनके लिये कल्पनृक्ष हर लाये। उस समय इन्द्र कोघरे पागल होकर अपने सैनिकीं-

सहित उनके पीछे दौड़ा। यह सब उसने इन्द्राणीकी प्रेरणां ही किया था। वास्तवमें वह अपनी स्त्रियोंके हाथका खिलीना ही तो है। नहीं तो अपना ही हित करनेवाले प्रभुक्ते पीठे क्यों दौड़ता ! जब अपने विशाल डीलडील से आकाशको भी दक देनेवाले अपने पुत्र भौमासुरको भगवान्के हायसे मरा हुआ देखकर पृथ्वीने प्रार्थना की, तो उन्होंने भौमासुरके पुत्र भगदत्तको उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अन्ता-पुरमें प्रवेश किया। वहाँ भौमासुरद्वारा हर कर लायी हुई बहुत-सी राजकन्याएँ यीं। वे दीनबन्धु श्रीकृष्णचन्द्रको देखते ही खड़ी हो गर्यी और सबने महान हुर्य, लजा एवं प्रेमपूर्ण चितवनसे तत्काल ही भगवान्को पतिरूपमें वरण कर लिया। १-७॥

तब भगवान्ने अपनी निजशक्ति योगमायासे उनके अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबका अलग-अलग महलोंमें एक ही मुहूर्तमें विधियत् पाणिग्रहण किया। पिर अपनी लीलाना विस्तार करनेके लिये उन्होंने उनमेते प्रत्येक सब प्रकारसे अपने ही समान दस दस पुत्र उत्तन्न किये। जब कालयवन, जरासन्ध और शांख्यादिने अपनी सेनाओं से मधुरा या द्वारकापुरीको धेरा था तो मगवान्ने मुजुकुन्द, भीम आदि निज जनोंको अपनी ही अलौकिक शक्ति देवर उन्हें स्वयं मरवाया था। शम्बर, द्विविद, बाणासुर, मुर, वस्वल तथा दन्तवक्त्र आदि अन्य योद्वाओं मेसे भी किसीको उन्होंने स्वयं मारा था और किसीको दूसरोंसे मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पाण्डुके पुत्रोंका पक्ष लेकर आये हुए राजाओंका भी संहार किया, जिनके सेना-सहित कुक्केत्रमें पहुँचनेपर पृथ्वी डगमगाने लगी थी।

किन्तु कर्ण, दुःशासन और शकुनिकी खोटी सलाहसे जिसकी आयु और श्री नष्ट हो चुकी यी, तथा भीमसेनकी गदासे जिसकी जाँघ टूट चुकी थी, उस दुर्योधनको अपने साथियोंके सिहत पृथ्वीपर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे—यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेनके द्वारा इस अठारह अक्षौहिणी सेनाका संहार हो भी गया, तो इससे पृथ्वीका कितना भार हल्का हुआ ? अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदिके बलसे बढ़े हुए यादवोंका दुःसह दल वना ही हुआ है। जब मधु पीकर ये मतवाले हो जायँगे और लाल-लाल आँखें करके आपसमें लड़ने लगेंगे, तब उस परस्परके कलहरे ही इनका नाश होगा। इनके नाशका इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असलमें तो जब मैं इनको मरवाना चाहूँगा, तब ये स्वयं ही नष्ट हो जायँगे ॥८—१५॥

ऐसा सोचकर भगवान्ने महाराज युधिष्ठिरको उनकी राजगद्दीपर वैठाया और अपने सभी सगे-सम्बन्धियोंको सत्पुरुषोंका मार्ग दिखाकर आनन्दित किया । उत्तराके उदरमें जो अभिमन्युने पुरुवंशका बीज स्थापित किया या, वह भी अश्वत्यामाके ब्रह्मास्त्रसे नष्ट-सा हो चुका था; किन्तु भगवान्ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिरसे तीन अश्वमेध-यज्ञ करवाये और वे भी श्रीकृष्णके अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयोंकी सहायतासे पृथ्वीकी रक्षा करते हुए बड़े आनन्दसे रहने लगे। विश्वात्मा श्रीभगवान्ने भी द्वारकापुरीमें रहकर लोक और वेदकी मर्यादाका पालन करते हुए सब प्रकारके भोग भोगे, किन्तु सांख्ययोगमें स्थित रहनेके कारण उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुसकान और स्नेहमयी चितवनसे, सुधामयी वाणीसे, निर्मल

चरित्रसे तथा समस्त शोमा और सुन्दरताके निवास अपने श्रीविग्रहसे इस लोक और परलोकको, विशेषतया यादवोंको आनन्दित किया तथा रात्रिमें अपनी प्रीतिपात्री प्रियाओंके साथ क्षणिक अनुरागयुक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षोतक विहार करते-करते उन्हें गृहस्थसम्बन्धी मोगोंसे भी वैराग्य हो गया। इस प्रकार जब लीलामय भगवान्को अपने अधीन रहनेवाले भोगोंमें भी वैराग्य हुआ, तो मिक्त-योगके द्वारा उन योगेश्वरका अनुगमन करनेवाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो स्वयं दैवाधीन होकर भी दैववश ही प्राप्त होनेवाले भोगोंमें आसक्त होगा ? ॥ १६—२३ ॥

एक बार द्वारकापुरीमें खेलते हुए यदुवंशी और मोजवंशी बालकोंने हँसी-हँसीमें कुछ मुनीश्वरोंको चिढ़ा दिया। तब—यादवकुलका नाश ही मगवान्को अमीष्ट है—यह समझकर उन ऋषियोंने वालकोंको शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद दैवमोहित चृष्णि, भोज और अन्धकवंशी यादव बड़े हर्षसे रथोंपर चढ़कर प्रभासक्षेत्रको गये। वहाँ स्नान कर उन्होंने उस तीर्थके जलसे वितर, देवता और ऋषियोंका तर्पण किया तथा ब्राह्मणोंको अच्छी-अच्छी दूधवाली गौएँ दीं। इसके सिवा उन्होंने सोना, चाँदी, शय्या, वस्त्र, मृगचर्म, कम्बल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएँ और जिससे जीविका चल सके, ऐसी भूमि तथा नाना प्रकारके सरस अन्न भी भगवदर्पण करके ब्राह्मणोंको दिये। इसके पश्चात् गौ और ब्राह्मणोंके लिये ही प्राण धारण करनेवाले उन वीरोंने पृथ्वीपर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया॥ २४-२८॥

## चौथा अध्याय

# उद्धवजीसे विदा होकर विदुरजीका मैत्रेय ऋषिके पास जाना

उद्धवजीने कहा-फिर ब्राह्मणोंकी आज्ञा पाकर यादवोंने भोजन किया और वाक्णी मदिरा पीकर ऐसे मतवाले हो गये कि आपसमें गाली-गलौज करके एक-दूसरेका चित्त दुखाने लगे। मदिराके नशेसे उनकी बुद्धि विगड़ गयी और जैसे आपसकी रगड़से वाँसोंमें आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते-होते उनमें मार-काट होने लगी। भगवान् अपनी मायाकी उस विचित्र गतिको देखकर सरस्वतीके जलसे आचमन कर एक वृक्षके नीचे बैठ गये। इससे पहले ही शरणागतोंका दुःख दूर करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने अपने कुलका संहार करनेकी इच्छा होनेपर मुझसे कह दिया था कि तुम वदिकाश्रम चले जाओ । विदुरजी ! इससे यद्यपि में उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामीके चरणोंका वियोग न सह सकनेके कारण में उनके पीछे-पीछे प्रभासक्षेत्रमें पहुँच गया । वहाँ अपने प्रियतम प्रभुको खोजते-खोजते मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किन्तु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे शोभाधाम स्यामसुन्दर सरस्वतीके तटपर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध-सन्वमय अत्यन्त सुन्दर स्थाम शरीर है, शान्तिसे भरी हुई रतनारी ऑखें हैं। उनकी चार भुजाएँ और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूरहीसे पहचान लिया। वे एक पीपलके छोटे से बृक्षका सहारा लिये बायीं जाँषपर दायाँ चरणकमल रक्खे बैठे थे। उन्होंने सब प्रकारके विषय-सुखोंको त्याग दिया था, तथापि वे और भी अधिक आनन्दोत्फल जान पड़ते थे। इसी समय व्यासजीके प्रिय मित्र परम भागवत सिद्धप्रवर मैत्रेयजी लोकोंमें विचरते हुए देववश वहाँ आ पहुँचे। तब अपनेमें अगुरक्त और आनन्द एवं भक्तिभायके कारण सिर झकाये खड़े हुए उन मुनिवरके सामने ही श्रीहरिने अपनी प्रेमपूर्ण मुसकानभरी चितवनसे मेरा श्रम दूर करते हुए कहा।। १-१०॥

श्रीमगवान कहने छंगे—में तुम्हारी आन्तरिक अभिलापा जानता हूँ; इस्रिये में तुम्हें वह साधन देता हूँ, जो दूसरोंके लिये अत्यन्त दुर्लम है। उद्धव! तुम पूर्व-जनमें वसु थे। विश्वकी रचना करनेवाले प्रजापति और वसुओंके यश्चमें मुझे पानेकी इच्छासे ही तुमने मेरी आराधना की थी। अब में मत्येंलोकको छोड़कर अपने धाममें जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकान्तमें तुमने अपनी अनन्य मित्तके कारण ही मेरा दर्शन पाया है, यह बड़े सौमायकी बात है। सामुखमाव उद्धव! संसारमें तुमहारा यह अन्तिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुम्रह पास कर लिया है। पूर्वकालमें पाझकस्पके आरम्भमें मैंने अपने नामिकमलपर बैठे हुए ब्रह्मको अपनी महिमाके प्रकट करनेवाले जिस श्रेष्ठ शानका उपदेश किया या और जिसे विवेकी लोग 'मागवत' कहते हैं वही मैं तुम्हें देता हूँ ॥११–१३॥

विदुरजी | मुझपर तोंप्रतिश्वण उनपरम पुरुपकी कृपा बरला करती भी | इस समय उनके इस प्रकार आदरपूर्वक कहनेसे स्नेहवरा मुझे रोमाञ्च हो आया, मेरी वाणी गद्गद हो गयी और नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बहने लगी | उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा—'स्वामिन् ! आपके चरण-कमलोंकी सेवा करनेवाले पुरुपोंको इस ससारमें अर्थ, धर्म, करम, मोक्ष—इन चारोंमेंसे कीन सा पदार्थ दुर्लम है ! तथापि मुझे उनमेंसे किसीकी इच्छा नहीं है । मैं तो केवल आपके चरणकमलोंकी सेवाके लिये ही लालायित रहता हूँ । प्रमो ! आप निःस्पृह होकर भी कर्म करते हैं, अजनमा होकर भी जनम लेते हैं, कालरूप होकर भी शत्रुके इरसे भागते हैं और दारकाके किलेमें जाकर छिप रहते हैं

तया स्वात्माराम होकर भी सहसीं स्नियोंके साथ रमण करते हैं—इन विचित्र चिरित्रोंको देखकर विदानोंकी हुदि भी चक्करमें पड़ जाती है। मेरे आराध्यदेव! आपका स्वरूपणान सर्वया अवाध और अखण्ड है। पिर भी आप सलाह लेनेके लिये मुझे बुलाकर जो मोले मनुष्योंकी तरह बड़ी सावधानीसे मेरी सम्मति पूछा करते थे। प्रभी। आपकी वह लीला मेरे मनको मोहित सा कर देती है। स्वामिन्! अपने स्वरूपका गूढ रहस्य प्रकट करनेवाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र शान आपने ब्रह्माजीको बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइये, जिससे मे भी इससंसार-दु:खको सुगमतासे पार कर जाऊँ॥१४-१८॥

जब मैंने इस प्रकार अपने हृदयका माव निवेदित किया, तब कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णने मुझे अपने खल्य-की परम स्थितिका उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्रीकृष्णसे आत्मतत्त्वकी उपलिधका साधन सुनकर तया उनके चरणोंकी वन्दना और प्रमुकी परिक्रमा कर मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरहसे मेरा चित्त अत्यन्त व्याकुल हो रहा है। विदुरजी। पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनन्द हुआ या, किन्तु अब तो मेरे हृदयको उनकी विरहत्र्यया अत्यन्त पीड़ित कर रही है। और मैं उनके प्रिय क्षेत्र वदिकाश्मको जा रहा हूँ, जहाँ भगवान् श्रीनारायण और नर—ये दोनों ऋषि लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये बड़ी लंबी, सौम्य (दूसरोंको सुख पहुँचानेवाली) एवं किटन तपस्या कर रहे हैं॥ १९-२२॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—इस प्रकार उद्धवजीके मुलसे अपने प्रिय बन्धुओं के विनाशका असहा समाचार सुनकर परम-शानी विदुरजीको जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने वियेकद्वारा शान्त कर दिया । फिर जर भगवान् श्रीकृष्णके परिकरों में प्रधान, महामागवत उद्धवजी बदरिकाश्रमकी ओर जाने छगे, तब कुक्शेष्ठ विदुरजीने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा ॥२३-२४॥

चिदुरजी चोले-उद्भवनी! योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने खरूपके गृढ रहस्यको प्रकट करनेवाला जो परमहान आपसे कहा या, वह आप हमें भी सुनाइये; भगवान्के सेवक तो अपने सेवकोंका कार्य सिद्ध करनेके लिये ही विचरा करते हैं ॥२५॥

उद्भवजी वोले-उस तत्वज्ञानके लिये आपको सुनियर मैन्नेयजीकी सेवा करनी चाहिये। इस मर्त्यलोकको छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान्ने ही आपको उपदेश करनेके लिये उन्हें आज्ञा दी यी॥ २६॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—इस प्रकार विदुरजीके साथ विश्वमूर्ति भगवान् श्रीकृष्णके गुणोंकी चर्चा होनेसे उस कथामृतके द्वारा उद्धवजीका वियोगजनित महान् ताप शान्त हो गया । यमुनाजीके तीरपर उनकी वह रात्रि एक क्षणके समान वीत गयी । फिर प्रातःकाल होते ही वे वहाँसे चल दिये ॥ २७ ॥

राजा परीक्षित्ने पूछा-भगवन् ! व्राह्मणोंके शापसे वृष्णि और भोजवंशके सभी रथी और यूथपितयोंके भी यूथपित नष्ट हो गये थे । यहाँतक कि त्रिलोकीनाथ श्रीहरिको भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था । फिर उन सबके मुखिया उद्धवजी ही कैसे बच रहे ? ॥ २८ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा-जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्रीहरिने ब्राह्मणोंके शापरूप कालके बहाने अपने कुलका संहार कर अपने श्रीविग्रहको त्यागते समय विचार किया कि 'अब इस लोकसे मेरे चले जानेपर तत्त्वज्ञानियोंमें श्रेष्ठ उद्धव ही मेरे आश्रित रहनेवाले ज्ञानको ग्रहण करनेमें समर्थ है। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी

कम नहीं है, वह मेरे ही समान मायासे अतीत है; क्योंकि विषय इसके चित्तको विचलित नहीं कर सकते। अतः संसारको मेरे ज्ञानका उपदेश करते हुए अभी इसे यहीं रहना चाहिये।' वेदोंके उत्पत्तिस्थान त्रिलोकगुरु भगवान् श्रीकृष्णके इस प्रकार आज्ञा देनेपर उद्धवजी वदरिकाश्रममें आकर समाधियोगद्वारा प्रभुकी आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित् ! परमात्मा श्रीकृष्णने लीलाहीसे श्रीविग्रह प्रकट किया था, और लीलासे ही उसे अन्तर्धान भी कर दिया । उनका वह अन्तर्धान होना भी धीर पुरुषोंका उत्साह बढ़ानेवाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषोंको अत्यन्त दुष्कर प्रतीत होनेवाला था। परम भागवत उद्धवजीके मुखसे उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अन्तर्धान होनेका समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान्ने परमधाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुरजी उनके चले जानेपर प्रेमसे विह्वल होकर रोने लगे। इसके पश्चात् वे सिद्धप्रवर यमुनातटसे चलकर कुछ दिनोंमें गङ्गाजीके किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्रीमैत्रेयजी रहते थे ॥ २९-३६ ॥

## पाँचवाँ अध्याय

# विदुरजीका प्रश्न और मैत्रेयजीका सृष्टिक्रमवर्णन

श्रीशुकदेवजी कहने लगे-परमज्ञानी मैत्रेय मुनि

इरिद्वारक्षेत्रमें विराजमान थे । भगवद्भावभावित कुरुश्रेष्ठ

विदुरजी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधुस्वभावसे सन्तुष्ट होकर उन्होंने पूछा ॥ १॥

विदुरजी बोले-भगवन् ! संसारमें सब लोग सुलके लिये कर्म करते हैं; परन्तु उनसे न तो उन्हें सुल ही मिलता है और न उनका दुःख ही दूर होता है, बिल्क उससे भी उनके दुःखकी वृद्धि ही होती है। अतः इस विषयमें क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके वतलाइये। मैं तो यह समझता हूँ कि जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान् श्रीकृष्णसे विमुख, अधर्मपरायण और अत्यन्त दुखी हैं, उनपर कृपा करनेके लिये ही आप-जैसे भाग्यशाली भगवन्नक्त संसारमें विचरा करते हैं। आप तो साधुओंमें श्रेष्ठ हैं। आप मुझे उस शान्तिपद साधनका उपदेश दीजिये, जिसके अनुसार आराधना करनेसे सम्पूर्ण जीवोंके अन्तःकरणमें स्थित श्रीभगवान् भक्तिसे पवित्र हुए चित्तमें अपने स्वरूपका अपरोक्ष अनुभव करानेवाला सनातन शान प्रदान करते हैं। त्रिलोकीके नियन्ता और आत्मतन्त्र श्रीहरि अवतार लेकर जो-जो लीलाएँ करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने

कल्पके आरम्भमे इसस्धिनी रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत्के जीयों की जीयकाका विधान करते हैं पिर जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाशमें लीन कर वृत्तिशृत्य हो योगमाया का आश्रय लेकर शयन करते हैं और जिस प्रकार वे योगेश्वरेश्वर प्रमु एक होनेपर भी इन अनेक भृतों में अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं—वह सब रहस्य आप हमें समझाइये। इसके सिवा वे ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याणके लिये जो मत्स्य-कच्छपादि अनेकों अवतार धारण करके लीलाहीसे नाना प्रकारके दिव्य कर्म करते हैं, ये भी हमें सुनाइये, क्योंकि यशस्त्रियों के सिरमौर श्रीहरिके परम पिवृत्र अमृतमय चित्रोंको सुनते सुनते हमारा चित्त अर्थाता नहीं। २-७॥

द्विजवर । इसके सिवा हमे यह भी सुनाइये कि उन समस्त छोरपतियोंके स्वामी श्रीहरिने इन छोकों, छोक्पाछों और लोकारोकपर्वतसे बाहरके भागींको, जिनमें कि ये सब प्रकारके प्राणियोंके अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्त्वांसे रचा है तथा किस प्रकार उन विश्वकर्ता स्वयम्भू श्रीनारायणने अपनी प्रजाके स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेदकी रचना की है। भगवन् ! मेने श्रीव्यासजीके मुख़ केंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं। किन्तु अत्र श्रीकृष्णकथामृतके प्रवाहको छोड्कर मुखदायक धर्मासे तो मेरा चित्त ऊव गया है । उन तीर्यपाद श्रीहरिके गुणानुवादसे तृप्त हो भी कीन सकता है १ उनका तो नारदादि महात्मागण भी आप-जैसे साधुओंके समाजमें कीर्तन करते हैं तथा जिस समय ये मनुष्योंके कर्णरन्ध्रीमें प्रवेश करते हैं तो उनको मसारचकमें डालनेवाली घर-गृहस्री भी आस<del>ित</del>को काट डाल्ते हैं। भगवन् ! आपके सला मुनिवर कृष्णद्वैपायनने भी भगवान्के गुणींका वर्णन करनेकी इच्छासे ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुसोंका उल्लेस करते हुए मनुर्धोकी बुद्धिको भगवान्की कथाओं की ओर लगानेका ही प्रयत्न किया गया है । यह भगवलभ्याकी रुचि अञ्जाल पुरुपके हृदयमें जब बढने लगती है, तो अन्य विपयोंने उसे विरक्त कर देती है। और इस प्रकार भगवचरणोंके निरन्तर चिन्तनसे आनन्दमम हुए उस पुरुप हे सभी दु सोंका तत्काल अन्त कर डालती है। मुझे तो उन शोचनीयोंके भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषोंके लिये निरन्तर राद रहता है, जा अपने विछले पापोंके कारण श्रीहरिकी क्याओं विमुख रहते हें । हाय ! कालभगवान् उनके

अमूल्य जीतनको काट रहे हें और वे वाणी, देह और मनते व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिन्तनमें लगे रहते हैं। मैत्रेयजी! आप दीनोंपर कृपा करनेवाले हैं, अत भौरा जैसे पूलोंमेंसे रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लैकिक कथाओंमेंसे इनकी सारमूता परम कल्याणकारी पविनकीर्ति श्रीहरिकी कथाएँ छाँटकर हमारे कल्याणके लिये सुनाइये। उस सर्वेश्वरने ससारकी उत्पत्ति, स्थिति और सहार करनेके लिये अपनी मायाशितको स्वीकार कर राम-कृष्णादि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलैकिक लीलाएँ की हैं, वे सन मुझे सुनाइये।। ८-१६॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—जब विदुरजीने जीवोंके क्रियाणके लिये इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनिवर मैत्रेयजीने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए इस प्रकार कहा ॥ १७ ॥

श्रीमैत्रेयजी वोले—साधुस्वभाव विदुर्जी । आपने सब जीवांपर अत्यन्त अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्रीभगवान्में ही लगा रहता है, तयापि इससे ससारमें भी आपका बहुत सुयश पैलेगा । आपने श्रीन्यासजीके वीर्यसे ज म लिया है, इसलिये आपके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्यभावरे सर्वेश्वर श्रीहरिके ही आश्रित हो गये हैं। आप प्रजाको दण्ड देनेवाले भगवान् यम ही हैं । माण्डन्य ऋपिका शाप होनेके कारण ही आपने श्रीव्यासजीके वीर्यसे उनके भार विचित्रवीर्यकी भोगपत्नी दासीके गर्भसे जाम लिया है। आप सर्वदा ही श्रीमगवान् के और उनके मक्तोंको अत्यन्त प्रिय हैं। इसीलिये भगवान् निजधाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानो पदेश करनेकी आज्ञा दे गये हैं। इसलिये अप में जगत्की उत्पत्तिः स्थिति और लयके लिये योगमायासे विकसिन हुई वर्णन करता भगवान्की विभिन्न लीलाओंका क्रमश हैं ॥ १८-२२ ॥

समूर्ण जीवोंके अन्तरात्मा परमात्मस्वरूप श्रीमगवात् सृष्टिके पूर्व, जबतक उनकी इच्छाशकिरूपा माया उनमें लीन थी, अकेले ही थे । उनकी नानारूपमें प्रतीति नहीं होती यी । उस समय यह जगत् एकमात्र भगप्रदूप ही या । अहेले ही प्रकाशित होनेके कारण उस समय साक्षीस्वरूप परमा माने अपने सिवा और कुछ नहीं देखा, इसिलये मापाशिक सुन और शानशिकके जायत् रहनेसे तथा अइङ्कारनी भी स्मृति व होनेसे उन्होंने अपनेको असत् सा समझा। महामाग निदुर्जी यही उन साक्षीस्वरूप परमात्माकी सदसदूपा मायाशिक है। जिससे कि उन्होंने सबकी रचना की है। समयके फेरसे जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभको प्राप्त हुई, तव उन इन्द्रियातीत चिन्मय परमात्माने अपने अंश पुरुपरूपसे उसमें चिदाभासरूप बीज स्थापित किया । तब कालकी प्रेरणासे उस अन्यक्त मायासे महत्तत्त्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञानका नाराक होनेके कारण विज्ञानस्वरूप और अपनेमें सूक्ष्मरूपसे स्थित प्रपञ्चकी अभिव्यक्ति करनेवाला था । फिर चिदाभास, गुण और कालके अधीन उस महत्तत्त्वने भगवान्की दृष्टि पड़नेपर इस विश्वकी रचनाके लिये अपना रूपान्तर किया। महत्तत्त्वके विकृत होनेपर अहङ्कारकी उत्पत्ति हुई-जो कार्य ( अधिभूत ), कारण ( अध्यात्म ) और कर्ता ( अधिदैव ) रूप होनेके कारण भूत, इन्द्रिय और मनका कारण है। वह अहङ्कार वैकारिक (सास्विक), तैजस (राजस) और तामस भेदसे तीन प्रकारका है । अतः अहंतत्त्वमें विकार होनेपर वैकारिक अहङ्कारसे मन, और जिनसे विषयोंका ज्ञान होता है वे इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवता हुए; तैजस अहङ्कारसे ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ हुई तथा तामस अहङ्कारसे स्क्म भूतोंका कारण अर्थात् शब्दतन्मात्र हुआ, और उससे दृष्टान्तरूपसे आत्माका वोध करानेवाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान्की दृष्टि आकाशपर पड़ी तो उससे फिर काल, माया और चिदा-भासके द्वारा स्पर्शतन्मात्र हुआ और उसके विकृत होनेपर उससे वायुकी उत्पत्ति हुई । महान् बलवान् वायुने आकाशके सहित विकृत होकर रूपतन्मात्रकी रचना की और उससे संसारका नेत्ररूप तेज हुआ । फिर परमात्माकी दृष्टि पड़नेपर वायुयुक्त तेजने काल, माया और चिदंशके योगसे विकृत होकर रसतन्मात्रके कार्य जलको उत्पन्न किया । तदनन्तर तेजके सहित जलने ब्रह्मके दृष्टिगोचर होनेपर काल, माया और चिदंशके द्वारा गन्धगुणमयी पृथ्वीको उत्पन्न किया । विदुरजी ! इन आकाशादि भूतोंमेंसे जो-जो भूत पीछे-पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने पूर्व-पूर्व भूतोंके गुण भी अनुगत समझने चाहिये । ये महत्तत्त्वादिके अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांशविशिष्ट देवगण श्रीभगवान्के ही अंश हैं । किन्तु मिन्न-भिन्न रहनेके कारण जब वे विश्वरचनारूप अपने कार्यमें सफल नहीं हुए, तब हाय जोड़कर भगवान्से कहने लगे ॥ २३-३७ ॥

देवताओंने कहा-देव ! हम आपके चरणकमलोंकी वन्दना करते हैं । ये अपनी श्ररणमें आये हुए जीवोंका ताप दूर करनेके लिये छत्रके समान हैं तथा इनका आश्रय लेनेसे

यतिजन अनन्त संसारं-दुःखको सुगमतासे ही पार कर जाते हैं । जगत्कर्ता जगदीश्वर ! इस संसारमें तापत्रयसे व्याकुल रहनेके कारण जीवोंको जरा भी शान्ति नहीं मिलती। इसलिये भगवन् ! हम आपके चरणोंकी ज्ञानमयी छायाका आश्रय लेते हैं। वेद भी आपके मुखरूप घोंसलेमें रहनेवाले पक्षी ही हैं। उनके द्वारा मुनिजन अपने आसक्तिशून्य दृदयोंमें जिन्हें निरन्तर खोजते रहते हैं तथा जो सम्पूर्ण पापनाशिनी नदियोंमें श्रेष्ठ श्रीगङ्गाजीके उद्गमस्थान हैं, आपके उन परम पावन पादपद्मोंका हम आश्रय लेते हैं । जिन्हें श्रद्धा और श्रवण-कीर्तनादि भक्तिसे निर्मल हुए अपने अन्तः करणोंमें धारण करके कितने ही लोग वैराग्यसहित ज्ञानसे सम्पन्न होकर परम वोधवान् हो जाते हैं, उन आपके चरणकमलोंकी पादुकाका हम आश्रय छेते हैं। ईश ! आप संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारके लिये ही अवतार लेते हैं; अतः हम सब आपके उन चरणकमलोंकी शरण लेते हैं, जो अपना स्मरण करनेवाले भक्तजनोंको अभय कर देते हैं। जिन पुरुषोंका देह, गेह तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य तुच्छ पदार्थोंमें अहंता-ममताका दृढ़ आग्रह है, उनके शरीरमें रहनेपर भी जो अत्यन्त दूर हैं-ऐसे आपके चरणारविन्दोंको हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर ! इन्द्रियोंके विषयाभिमुख रहनेके कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका करता है, वे पामर-लोग आपके पादविन्यासकी शोभाके विशेपश भक्तजनोंका दर्शन नहीं कर पाते; इसीसे वे आपके चरणोंसे दूर रहते हैं । देव ! आपके कथामृतका पान करनेसे उमड़ी हुई भक्तिके कारण जिनका अन्तः करण निर्मल हो गया है, वे लोग — वैराग्य ही जिस-का सार है-ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके, अनायास ही आपके वैकुण्ठधामको चले जाते हैं। कोई धीर पुरुष चित्तनिरोधरूप समाधिके वलसे आपकी वलवती मायाको जीतकर आपहीमें लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है; किन्तु आपकी सेवामें कुछ भी कष्ट नहीं है ॥ ३८-४६ ॥

आदिदेव ! आपने सृष्टि-रचनाकी इच्छासे हमें त्रिगुणमय रचा है। इसल्यि विभिन्न स्वभाववाले होनेके कारण हम आपस-में मिल नहीं पाते और इसीसे आपकी क्रीडाके साधनरूप ब्रह्माण्डकी रचना करके उसे आपको समर्पण करनेमें असमर्थ होरहे हैं। अतः जन्मरिहत भगवन् ! जिस प्रकार हम ब्रह्माण्ड रचकर आपको सब प्रकारके भोग समर्पण कर सकें और जहाँ स्थित होकर हम भी समय-समयपर अपनी योग्यताके अनुसार अन ग्रहण कर सकें तथा ये सन जीन भी सब प्रकारकी विध्न श्राधाओं से दूर रहकर हम दोनों को मोग समर्थण करते हुए अपना अपना अन्न भभण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिये । आप निर्विकार पुराणपुरुप ही अन्य कार्यकां के सिहत हम देवताओं के आदिकारण हैं । देव । पहले आपही ने सत्त्वादि गुण और जनमादि कमों की कारणरूपा मायाशित में चिदाभासरूप वीर्य स्थापित किया था। परमातमदेव। महत्त त्वादिरूप हम देवगण जिस कार्यके लिये उत्पन्न हुए हैं, उसके सम्बन्धमें हम क्या करें ? देव। हमपर आप ही अनुमह करनेवाले हैं। इसलिये ब्रह्माण्डरचनाके लिये आप हमें कियाद्यक्तिके सहित अपनी ज्ञानशक्ति भी प्रदान कीजिये॥ ४७-५०॥

#### छरा अध्याय

## विराट् शरीरकी उत्पत्ति

श्रीमैत्रेय ऋषिने कहा-भगवान्ने जब देखा कि जापसमें सगठित न होनेके कारण ये मेरी महत्तत्त्व आदि शक्तियाँ विस्वरचनाके कार्यमे असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल्याक्तिको स्वीकार करके एक साथ ही महत्तत्व, अहङ्कार, पञ्चभूत, पञ्चतन्मात्रा और मनसहित ग्यारह इन्द्रियाँ-इन तेईस तत्त्वींके समुदायमें प्रविष्ट ही गरे। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवोंके सोये हुए अहएको जाप्रत विया और परसर विलग हुए उस तत्वधमृहको अपनी कियाशिक्ति है द्वारा आपसमें मिला दिया। इस प्रमार जन भगवान्ने अदृष्को कार्योन्युस किया, तर उस तेईस तत्वींके समृहने भगवान्की प्रेरणासे अपने अशोदारा अधिपुरुप-विरादको उत्पन्न किया । अर्थात् जब भगवान्ने अशस्त्रसे उसमें प्रवेदा किया, तो वह विश्वरचना करनेवाला महत्तत्वादिका समुदाय एक दूसरेसे मिलकर परिणामको माप्त हुआ। यह तत्त्वींका परिणाम ही विराद् पुरुष है, जिसमें कि चराचर जगत् विद्यमान है। जलके भीतर जो अण्डस्प आश्रय स्थान या, उसमें वह हिरण्मय विराट् पुरुप सम्पूर्ण जीवीको शाय लेकर एक हजार दिव्य वर्षोतक रहा । वह विश्व रचना करनेवाले तत्वोंका गर्भ (कार्य) था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मराकिसे सम्पन्न या। इन शक्तियोंसे उसने स्वय अपने क्रमदा एक, दस और तीन यिभाग किये अर्थात ज्ञानशक्ति है द्वारा हृदयाविकान चैतन्यस्वरूपमें एक प्रकारकाः क्रियाशक्ति द्वारा प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त और धनञ्जय-यों प्राणस्यरूपसे दस प्रकारका और आत्मशक्तिद्वारा मोक्तक्षपे अध्यातम, अधिदेव और अधिभूतके भेदसे तीन प्रकारका हो गया। यह विराद पुरुष ही प्रयम जीव होनेके कारण समस्त जीवोंका आ मा, जीवरूप होनेके कारण परमात्माका अश और प्रथम

अभिन्यक होनेके कारण भगवान्का आदि-अवतार है। यह सभ्पूर्ण भूतसमुदाय इसीमें प्रकाशित होता है। यह अध्यामः अधिभृत और अधिदैयरूपसे तीन प्रकारकाः प्राणरूपसे दस प्रकारका और हृदयरूपसे एक प्रकारका है॥ १-९॥

पिर विश्वकी रचना करनेवाले महत्तत्वादिके अधिपति श्रीभगवान्ने उनकी प्रायंनाको सरण कर उनकी वृत्तियोंको जगानेके लिये अपने चेतनरूप वेजसे उस विराट् पुरुपको मकाशित किया, उसे जगाया । उसके जामत् होते ही देवताओं के लिये कितने स्थान प्रकट हुए--यह मैं बतलाता हूँ, सुनो । विराट् पुरुपके पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अश वागिन्द्रियके समेत प्रविष्ट हो गयाः जिससे यह जीव बोलता है। पिर तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल यरुण अपने अश रसने द्रियके सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है | इसके पश्चात् उस विराट् पुरुपके नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनीकुमार अपने अश घाणेन्द्रियके सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गन्य प्रहण करता है । इसी प्रकार जब ऑखें प्रकट हुई तो उनमें अपने अश नेनेन्द्रियके सहित सूर्यने प्रवेश किया, जिस नेनेट्रियसे पुरुपको विविध रूपोंका शान होता है। फिर उस विराद् विग्रहमें त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अहा त्विगिद्रियके सहित वायु स्थित हुआ, जिस स्विगिन्द्रियसे जीव सर्घांका अनुमन करता है। जब इसके कर्णछिद्र प्रकट हुए, ता उनमें अपने अरा भ्रवणेन्द्रियके सहित दिशाओंने प्रवेश किया, जिस अवणेन्द्रियसे जीवको शब्दका ज्ञान होता है । पिर विराट् शरीरमें चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अर रोमीं ने सहित ओपिघयाँ स्थित हुईं, जिन रोमीं से जीव खुजनी आदिका अनुभव करता है । अन उसके लिङ्ग उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रयमें प्रजापतिने अपने अद्य वीर्यंके संहित

प्रवेश किया, जिससे जीव आनन्दका अनुभव करता है। फिर विराट् पुरुषके गुदा प्रकट हुई; उसमें लोकपाल मित्रने अपने अंश पायु-इन्द्रियके सहित प्रवेश किया, इससे जीव मलत्याग करता है । इसके पश्चात् उसके हाथ प्रकट हुए; उनमें अपनी ग्रहण-त्यागरूपा शक्तिके सहित देवराज इन्द्रने प्रवेश किया, इस शक्तिसे जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। इसी तरह जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गतिके सहित लोकेश्वर विष्णुने प्रवेश किया-इस गतिशक्तिद्वारा जीव अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँ चता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई; अपने इस स्थानमें अपने अंश बुद्धिशक्तिके साथ वाक्पति ब्रह्माने प्रवेश किया, इस बुद्धि-शक्तिसे जीव शातव्य विषयोंको जान सकता है । फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ; उसमें अपने अंश मनके सहित चन्द्रमा स्थित हुआ । इस मनःशक्तिके द्वारा जीव सङ्कल्प-विकल्पादि-रूप विकारोंको प्राप्त होता है । तत्पश्चात् विराट् पुरुषमें अहङ्कार उत्पन्न हुआ; इस अपने आश्रयमें क्रियाशक्ति-सहित अभिमान ( रुद्र ) ने प्रवेश किया । इससे जीवमें क्रियाशीलता आती है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ; उसमें चित्तराक्तिके सहित महत्तत्व (ब्रह्मा) स्थित हुआ, इस चित्तराक्तिसे जीव विज्ञान (चेतना) को उपलब्ध करता है। इस विराट् पुरुषके सिरसे स्वर्गलोक, पैरोंसे पृथ्वी और नामिसे अन्तरिक्ष ( आकाश ) उत्पन्न हुआ । इनमें क्रमशः सत्त्व, रज और तम-इन तीन गुणोंके परिणामरूप देवता, मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते हैं। इनमें देवतालोग सत्त्वगुणकी अधिकताके कारण स्वर्गलोकमें, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुणकी प्रधानताके कारण पृथ्वीमें, तथा तमोगुणी स्वभाववाले होनेसे चद्रके पार्षदगण (भूत, प्रेत आदि ) दोनोंके बीचमें स्थित भगवान्के नाभिस्थानरूप अन्तरिक्ष लोकमें रहते हैं ॥ १०-२९ ॥

विदुरजी ! वेद और ब्राह्मण भगवान्के मुखसे प्रकट हुए । मुखसे प्रकट होनेके कारण ही ब्राह्मण सब वणोंमें श्रेष्ठ और सवका गुरु है । उनकी भुजाओंसे क्षत्रियवृत्ति और उसका अवलम्बन करनेवाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट् भगवान्का अंग्र होनेके कारण जन्म लेकर सब वणोंकी चोर आदिके उपद्रवोंसे रक्षा करता है । भगवान्की जाँघोंसे

सव लोगोंका निर्वाह करनेवाली वैश्य-वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हींसे वैश्य वर्णका भी प्रादुर्भाव हुआ । यह वर्ण अपनी वृत्तिसे सव जीवोंकी जीविका चलाता है। फिर सव धर्मोंकी सिद्धिके लिये भगवान्के चरणोंसे सेवावृत्ति प्रकट हुई और उन्हींसे पहले-पहले उस वृत्तिका अधिकारी शूद्रवर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्तिसे ही श्रीहरि प्रसन्न हों जाते हैं। # ये चारों वर्ण अपनी-अपनी वृत्तियोंके सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्रीहरिका अपने-अपने धर्मोंसे चित्तशुद्धिके लिये श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। विदुरजी! यह विराट् पुरुष काल, कर्म और स्वभाव-शक्तिसे युक्त भगवान्की योगमायाके प्रभावको प्रकट करनेवाला है । इसके स्वरूपका पूरा-पूरा वर्णन करनेका कौन साहस कर सकता है ? फिर भी प्यारे विदुरजी ! अन्य व्यावहारिक चर्चाओंसे अपवित्र हुई अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये, जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुखसे सुना है वैसा, श्रीहरिका सुयश वर्णन करता हूँ । महापुरुषोंका मत है कि पुण्यश्लोकशिरोमणि श्रीहरिके गुणोंका गान करना ही मनुष्योंकी वल्गीका, तथा विद्वानोंके मुखसे भगवत्कथामृतका पान करना ही उनके कानोंका सबसे बड़ा लाभ है। वत्स! हम ही नहीं, आदि-कवि श्रीव्रह्माजीने एक हजार दिव्य वर्षोतक अपनी योगपरि-पक बुद्धिसे विचार किया, तो भी क्या वे भगवान्की अमित महिमाका पार पा सके ? अतः भगवान्की माया बड़े-बड़े मायावियोंको भी मोहित कर देनेवाली है। उसकी गति तो स्वयं भगवान् भी नहीं जानते, फिर दूसरोंकी तो वात ही क्या है। जहाँ न पहुँचकर मनके सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पानेमें अहङ्कारके अभिमानी रुद्र तथा अन्य इन्द्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं हैं, उन श्रीभगवान्को हम नमस्कार करते हैं ॥ ३०-४०॥

<sup>\*</sup> सब धर्मोंकी सिद्धिका मूल सेवा है, सेवा किये विना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सब धर्मोंकी मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है, वह शूद्र सब वर्णोम महान् है। ब्राह्मणका धर्म मोक्षके लिये है, क्षत्रियका धर्म भोगके लिये है, वैदयका धर्म अर्थके लिये है और शूद्रका धर्म धर्मके लिये है। इस प्रकार प्रथम तीन वर्णोंके धर्म अन्य पुरुषाधोंके लिये हैं, किन्तु शूद्रका धर्म स्वपुरुपार्थके लिये है; अतः इसकी वृत्तिसे ही मगवान् प्रसन्न हो जाते हैं।

# सातवाँ अध्याय

#### विदुरजीके प्रश्न

श्रीशुकदेवजी चोले—जिस समय मैनेयजी इस प्रकार भाषण कर रहे थे। परम बुद्धिमान् व्यासनन्दन विदुरजी उन्हें अपनी वाणीसे प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने छो। ॥ १॥

विदुरजीते पूछा-अहान् । भगवान् तो शुद्ध बोध स्वरूप, निर्विकार और निर्गुण हैं, उनके साय लीलासे भी गुण और क्रियाका सम्बन्ध कैसे हो सकता है १ यदि आप कहुं यह बालकों के समान क्वल उनका खेल ही है, तो बालकमें तो कामना और दूसरोंके साथ रोलनेकी इच्छा रहती है, इसीसे वह रोलनेके लिये प्रयत्न करता है, किन्तु भगवान् तो नित्यतृप्त-पूर्णकाम और सर्वदा असङ्ग हैं, वे क्रीडाके लिये भी क्यों सङ्कल्प करेंगे ! भगवान्ने अपनी गुणमयी मायासे जगत्की रचना की है, उसीसे इसका पालन करते हैं और भिर उसीसे सहार भी करेंगे । किन्तु जिनके ज्ञानका देश, काल या अवस्थारे अथवा अपनेसे या किसी दूसरेसे भी कभी लेप नहीं होता, उनका मायाके साथ किस प्रकार सयोग हो सकता है १ एकमात्र ये भगवान् ही समस्त क्षेत्रोंमें उनके साक्षीरूपसे स्थित हैं, पिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकारके कर्मजनित क्लेशकी प्राप्ति कैसे हो सकती है । भगवन् । इस अज्ञान सङ्घटमें पड़कर मेरा मन बहा खिन्न हो रहा है, आप मेरे मनके इस महान् सन्देहको कृपा करके दूर कीजिये ॥ २-७ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—तस्विज्ञास विदुरजीके इस प्रकार पूछनेपर अहङ्कारहीन श्रीमैत्रेयजी भगवान्का स्मरण करते हुए मुसकरा कर कहने लगे ॥ ८॥

श्रीमैत्रेयजी बोले—जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वया मुक्तस्वरूप है, वही दीनता और बन्धनको प्राप्त हो—यह बात युक्तिविषद्ध अवस्य है, किन्तु वस्तुत, यही तो भगवानकी माया है। जिस प्रकार स्वप्त देखनेवाले पुरुषको अपना सिर कटना आदि व्यापार न होनेपर भी अज्ञानके कारण सत्यवत् भासते हैं, उसी प्रकार इस जीवको वन्धनादि न होते हुए भी अज्ञानवग भास रहे हैं। यदि यह कहा जाय कि पिर ईश्वरमें इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जलमें होनेवाली कम्प आदि किया जलमें दीखनेवाले चन्द्रमाके प्रतिविष्यमें न

होनेपर भी भासती है, आकाशस्य चन्द्रमामें नहीं, उसी
प्रकार देहाभिमानी जीतमें ही देहने मिथ्या धर्मोंनी प्रतीति
होती है, परमात्मामें नहीं। शरीरके धर्मोंकी जीवके अदर
होनेवाली यह मिथ्या प्रतीति निष्कामभायसे धर्मोंका आचरण
करनेपर भगवत्क्रपासे प्राप्त हुए भक्तियोगके द्वारा धीर धीर
निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इन्द्रियाँ विपयोंसे हरकर
साक्षी परमात्मा श्रीहरिमें निश्चलमावसे स्थित हो जाती हैं।
उस समय गाढ निद्रामें सोये हुए मनुष्यके समान जीवके
राग देपादि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। इन धारे
क्लेशोंका जन्त तो श्रीहरिमी गुणावलीके कीर्त्तन एव अवणसे
ही हो जाता है, पिर यदि हमारे हृदयमें उनके चरणकमल-की रजके सेवनका प्रेम जग पड़े, तन तो कहना
ही क्या है ! !! ९-१४ !!

विदुरजीने कहा-भगवत् । आपके इन युक्तियुक्त वचनोंने मेरे सशयोंको काटनेमें तलवारका काम किया है। इनसे सारे सन्देह पूरी तरह कट गये हैं। अब मेरा चित्त भगवान्की खतन्त्रता और जीवकी परतन्त्रता-दोनीं ही विषयोंमें खूब प्रवेश कर रहा है । विद्वन् ! आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीयको जो ह्रेशादिकी मतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान्की बहिरङ्का माया ही है। खप्रमें दीखनेवाले अपने सिर कटने आदिके समान वह मिष्या एव निर्मूल ही है, क्योंकि मायाके सिवा इस जगत्का भी तो कोई और कारण नहीं है । इस विषयमें स्शयप्रस्त रहनेके कारण में बहुत बेचैन था, अब मेरे सन्देहींको दूर करके आपने मुसे बड़ा ही आनन्द दिया है। इस ससारमें दो ही प्रकारके लोग मुखी हैं जो या तो अत्यन्त मूद (अज्ञानप्रसा) हैं। या जो बुद्धि आदिसे अतीत श्रीभगवान्को प्राप्त दर चुके हैं। बीचकी श्रेणीके सशयापन छोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। भगवन्। आपकी कृपासे मुझे यह तो निश्चय हो गया कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुत हैं नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणोंकी सेवाके प्रभावसे उस प्रतीतिकी भी इटा दूँगा। आपके इन श्रीचरणींकी सेवासे नित्यिंधद भगवान् श्रीमधुसूदनके चरणकमलीमें उत्कट प्रेम और आनन्दकी वृद्धि होती है, जो आवागमनकी यन्त्रणाका नाध कर देती है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्धन हुआ । महात्मा लोग भगवत्प्राप्तिके साक्षात् मार्ग ही होते हैं, उनके यहाँ सर्वदा देवदेव श्रीहरिके गुणोंकी चर्चा होती रहती है; जिनका योड़ा पुण्य होता है, उन्हें उनकी सेवाका अवसर मिलना अत्यन्त कठिन है ॥ १५–२०॥

भगवन् ! आपने कहा कि सृष्टिके प्रारम्भमें भगवान्ने क्रमशः महदादि तत्त्व और उनके विकारोंको रचकर फिर उनके अंशोंसे विराट्को उत्पन्न किया और इसके पश्चात् वे खयं उसमें प्रविष्ट हो गये । उन विराट्के हजारों पैर-जाँघें और हाथ हैं; उन्हींको वेद आदिपुरुष कहते हैं; उन्हींमें ये सव लोक विस्तृतरूपसे स्थित हैं, उन्हींमें इन्द्रिय, विषय और इन्द्रियाभिमानी देवताओं के सिहत दस प्रकारका प्राण-जो इन्द्रियवल, मनोवल और शारीरिक वलरूपसे तीन प्रकारका है-स्थित हैं। तथा उन्हींसे आपने ब्राह्मणादि वर्णीको उत्पन्न हुआ वतलाया है । सो अव आप मुझे उनकी व्रह्मादि विभृतियोंका वर्णन सुनाइये, जिनसे कि पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुम्वियोंके सहित तरह-तरहकी प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्माण्ड भर गया । वह विराट् तो ब्रह्मादि प्रजापतियोंका भी प्रभु या । उसने किन-किन प्रजापतियोंको उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मन्वन्तरोंके अधिपति मनुओंकी भी किस क्रमसे रचना की ? इसके सिवा मैत्रेयजी! उन मनुओंके वंश और वंशधर राजाओंके चरित्रोंका, पृथ्वीके ऊपर और नीचे जो लोक हैं उनकी स्थितिका, और भूलोंकके विस्तारका भी वर्णन कीजिये । तथा यह भी वताइये कि तिर्यक्, मनुष्य, देवता, सरीस्प (सर्पादि रेंगनेवाले जन्तु) और पक्षी तथा जरायुजं, स्वेदज, अण्डज और उद्गिज— ये चार प्रकारके प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। सृष्टिके कार्यमें प्रवृत्त श्रीहरिने जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहारके लिये अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेवरूपसे जो-जो अलौकिक लीलाएँ कीं, उनका भी वर्णन कीजिये। इसके सिवा वेष, आचरण और स्वभावके अनुसार वर्णाश्रमका विभाग, ऋषियोंके जन्म-कर्मादि, वेदोंका विभाग, यज्ञींके विस्तार, योगका मार्ग, ज्ञानमार्ग और उसका साधन, सांख्यमार्ग तथा भगवान्के कहे हुए नारदपाञ्चरात्र आदि तन्त्रशास्त्र, विभिन्न पाखण्डमार्गोंके प्रचारसे होनेवाली विषमता, नीचवर्णके पुरुषसे उच्चवर्णकी स्त्रीमें होनेवाली सन्तानोंके प्रकारं तथा भिन्न-भिन्न गुण और कर्मोंके कारण जीवकी जो-जो गतियाँ होती हैं, वे सब हमें सुनाइये ॥२१-३१॥

व्रह्मन् ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिके परस्पर अविरोधी साधनोंका, वाणिज्य, दण्डनीति और शास्त्रश्रवणकी विधियोंका, श्राद्यकी विधिका, पितृगणोंकी सृष्टिका तथा कालचक्रमें ग्रह, नक्षत्र और तारागणकी स्थितिका भी अलग-अलग वर्णन की जिये। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त्त कमोंका क्या फल है ? परदेशमें अथवा आपत्तिके समय मनुष्यका क्या धर्म होता है ? धर्मके मूल आधार श्रीजनार्दन किस प्रकारके आचरणसे प्रसन्न होते हैं ? और उनका कैसे मनुष्योंपर अनुग्रह होता है ? निष्पाप मैत्रेयजी ! इन सबका रहस्य मुझे समझाइये । द्विजवर ! दीनोंपर दया करनेवाले .गुरुजन अपने अनुगत शिष्य और पुत्रोंको विना पृछे भी उनके हितकी वात वतला दिया करते हैं । इसलिये मुझे बतलाने योग्य कोई वात आप मुझसे छिपाकर न रक्लें, यही प्रार्थना है। आपने जिन महदादि तत्त्वोंका निरूपण किया है, उनका प्रलय कितने प्रकारका है ? तथा जव भगवान् योगनिद्रामें शयन करते हैं तब उनमेंसे कौन-कौन तत्त्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं ? जीवका तत्त्व, परमेश्वरका स्वरूप, उपनिषत्-प्रतिपादित ज्ञान, तथा गुरु और शिष्यका पारस्परिक प्रयोजन क्या है ? पापरहित मैत्रेयजी ! विद्वानोंने उस ज्ञानकी प्राप्तिके क्या-क्या उपाय वतलाये हैं, वे सब भी मुझसे कहिये; क्योंकि मनुष्योंको ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्यकी प्राप्ति अपने-आप तो हो नहीं सकती । ब्रह्मन् ! मायासे मोहित होनेके कारण मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है, मुझे अज्ञानने घेर लिया है, आप मेरे परमसुद्धद् हैं; अतः श्रीहरिके चरित्र जाननेकी इच्छासे मैंने जो-जो प्रश्न किये हैं उन सभीका उत्तर मुझसे किहये । पुण्यमय मैत्रेयजी ! भगवत्तत्वके उपदेशद्वारा जीवको जन्म-मृत्युसे छुड़ाकर उसे अभय कर देनेमें जो पुण्य होता है, समस्त वेदोंके अध्ययन, यज, तपस्या और दानादिसे होनेवाला पुण्य उस पुण्यके एक अंशके बराबर भी नहीं हो सकता ॥ ३२-४१ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! जव कुरुश्रेष्ठ विदुरजीने मुनिवर मैत्रेयजीसे इस प्रकार पुराणविषयक प्रश्न किये, तव भगवचर्चाके लिये प्रेरित किये जानेके कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुसकराते हुए उनसे इस प्रकार कहने लगे ॥ ४२॥

#### आठवॉ अध्याय

#### ब्रह्माओकी उत्पत्ति

श्रीमैत्रेयजी बोले—विदुरजी। आप तो मगवद्भतों में प्रधान छोकपाल यमराज ही हैं, आपने पुरुवरामें जन्म लिया है, इस्रिये वह साधुपुरुपोंके सेवन करनेयोग्य हो गया है। अहो। आप तो क्षण-क्षणमें श्रीहरिकी कीर्तिमालको नयी नयी सी कर रहे हैं। अच्छा, तो अव में, श्रुद्र विषय सुखकी कामनासे महान् दु एको मोल लेनेवाले पुरुषोंकी दु खनिवृत्तिके लिये, श्रीमद्भागवतपुराण प्रारम्भ करता हूँ—जिसे स्वय श्रीसङ्कर्पणभगवान्ने सनकादि ऋषियोंको सुनाया या ॥१२॥

एक वार पाताललोकमें विराजमान अवाध शानसम्बन्ध आदिदेव भगवान् सङ्घर्षण—वेद जिनका वासुदेव कहकर वर्णन करते हैं उन, अपने ही आश्रय, श्रीनारायणदेवका बड़े आदरपूर्वक मान्ध पूजन कर रहे थे। वे अन्तर्मुख वृत्ति से अपने अन्तरात्मामें लगाये हुए नयनकमलीको सनकादि शानिजर्नोपर अनुग्रह करनेके लिये कुछ कुछ खोले हुए थे। उस समय सनत्कुमार आदि मुनीश्वरीने उनसे भी श्रेष्ट श्रीपुरपोत्तम मगवान्का तत्व जाननेकी इच्छासे उनसे यही बातें पृछी थीं । नगवान्के मस्तकोंपर मुशोमित हजारों मुकुटीमें जड़ी हुई देदीप्यमान उत्तमोत्तम मणियोंसे उन्के सहस्रों पण जगमगा रहे थे । उनके चरणींके नीचे एक दिव्य कमल या, जिसका अनेनी नागकन्याएँ मनोवाञ्चित वरनी प्राप्तिके लिये प्रेमपूर्वक तरह तरहकी सामग्रियोंने पूजन करती हैं । सनकादिने गङ्गाजलसे भीगी हुई अपनी जटाओंसे उसका स्पर्श किया और कृतज्ञतापूर्वक प्रेमगद्गद वाणीसे उनकी लीलाओंका सरबार वर्णन करते हुए उनसे यह प्रथ किया ! उस समय भगवान् सङ्कर्षणने निष्टत्तिपरायण सनत्कुमारजीको यह भागवत सुनाया या—ऐसा प्रसिद्ध है । उन्होंने पिर इसे परम वतशील साख्यायन मुनिको, उनके प्रश्न करनेपर, सनाया । और परमहसोंमें प्रधान श्रीसाख्यायनजीको जर भगवान्की विभूतियोंका वर्णन करनेकी इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य, हमारे गुरु श्रीपराशरजीकी और बृहस्पतिजीको सुनाया । इसके पश्चात् परम दयालु परादारजीने पुलस्त्य मुनिके कहनेसे वह आदिपुराण मुससे कहा । हे वत्स । श्रद्धालु और अपना अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें मुनाता हूं ॥ ३-९ ॥

स्रष्टिके पूर्व यह सम्पूर्ण विश्व जलमें झूबा हुआ या।

उस समय एकमात्र श्रीनारायणदेव दोपराय्यापर पौटे हुए ये । उस समय उनमें किसी भी कियाका उन्मेप नहीं हुआ या । उन्होंने अपनी ज्ञानशक्तिको अभुष्ण रखते हुए योगनिद्राका आश्रय है आत्मानन्दर्भे मन्न हो अपने नेत्र मूँद लिये । जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शितयों को छिपाये हुए काष्टमें व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्रीभगवान्ने सम्पूर्ण प्राणियोंके सूदम शरीरोंको अपने शरीरमे लीन करके अपने आधारभूत उस जलमें शयन किया, उन्हें सृष्टिकाल आनेपर पुन जगानेके लिये केवल कालशक्ति को जाप्रत् रक्ला । इस प्रकार अपनी स्वरूपमूता चिच्छक्तिके साय एक सहस्र चतुर्युगपर्यन्त जलमें शयन करनेके अनन्तर जय उन्होंके द्वारा नियुक्त उनकी कालशक्ति उन्हें जीवोंके कर्मोंकी प्रवृत्तिके लिये प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीरमें लीन हुए अनन्त लोक देखें । जिस समय भगनान्त्री दृष्टि अपनेमें निहित लिङ्गशरीरादि सूमतत्त्वपर पड़ी, तर वह कालाश्रित रजोगुणसे क्षुमित होकर सृष्टिरचनाके निमित्त उनके नाभिदेशसे बाहर निकला। कर्मशक्ति मो जाग्रत् करनेवाले कालके द्वारा विष्णुमगवान्की नामिसे प्रकट हुआ वह सूर्मतत्त्व कमलकोशके रूपमे सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्यके समान अपने तेजसे उस अपार जलराशिको देदीप्यमान कर दिया । सम्पूर्ण गुणोंको प्रकाशित करनेवाले उस सर्वलोक मय कमल्में वे विष्णुभगवान् ही अन्तर्यामीरूपमे प्रविष्ट हो गये । तब उसमें से बिना पढाये ही स्वय सम्पूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात् वेदमूर्ति श्रीब्रह्माजी प्रकट हुए, जि हें लोग स्वयम् कहते हैं। उस कमलकों क्लोमें बैठे हुए ब्रह्माजीको जरकोइ लोक दिखायी नहीं दिया, तब वे ऑखें पाइकर आकाशमें चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे । इससे उनके चारों दिशाओंमें चार मुख हो गये । उस समय प्रत्यकालीन पवनक यपेड़ींसे उछल्ती हुई जलकी तरङ्गमालाओंके कारण उस जल्यांग्रिसे ऊपर उदे हुए कमल्पर विराजमान आदिदेव ब्रह्माजीनो अपना तथा उस लोकतत्वरूप कमलना कुछ भी रहस्य न जान पड़ा ॥ १०-१७॥

वे सोचने लगे, 'इस कमत्की कर्णिकापर वैठा हुआ में कौन हूँ १ यह कमल भी बिना किसी अन्य आधारके जलमें क्हाँसे उत्पन्न हो गया १ इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्त होनी चाहिये, जिसके आधारपर यह स्थित है। । १८॥



ऐसा सोचकर वे उस कमलकी नालके सूक्ष्म छिद्रोंमें होकर उस जलमें घुसे । किन्तु उस नालके आधारको खोजते-खोजते नामिदेशके समीप पहुँच जानेपर भी वे उसे पा न सके । विदुरजी ! उस अपार अन्धकारमें अपने उत्पत्ति-स्थानको खोजते-खोजते ब्रह्माजीको बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान्का चक्र है, जो प्राणियोंको भयभीत करता हुआ उनकी आयुको क्षीण करता रहता है। अन्तमें विफलमनोरथ हो वे वहाँसे लौट आये और पुनः अपने आधारभृत कमलपर वैठकर धीरे-धीरे प्राणवायुको जीतकर चित्तको निःसङ्कल्प किया और समाधिमें स्थित हो गये। इस प्रकार पुरुषकी पूर्ण आयुके बरावर कालतक ( अर्थात् दिव्य सौ वर्षतक ) अच्छी तरह योगाभ्यास करनेपर ब्रह्माजीको ज्ञान प्राप्त हुआ; तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठानको, जिसे वे पहले खोजनेपर भी नहीं देख पाये थे, अपने ही अन्तः करणमें प्रकाशित होते देखा । उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जलमें शेपजीके कमलनालसदृश गौर और विशाल विग्रहकी शय्यापर एक पुरुषश्रेष्ठ लेटे हुए हैं। शेषजीके दस हजार फण छत्रके समान फैले हुए हैं । उनके मस्तकोंपर किरीट शोभाय-मान हैं। उनमें जो मणियाँ जड़ी हुई हैं, उनकी कान्तिसे चारों ओरका अन्धकार दूर हो गया है । वे पुरुषश्रेष्ठ अपने स्याम शरीरकी आभारे मरकतमणिके पर्वतकी शोभाको लजित कर रहे हैं। उनकी कमरका पीतपट पर्वतके प्रान्त देशमें छाये हुए सायङ्कालके पीले-पीले चमकीले मेघोंकी आभाको मलिन कर रहा है, सिरपर सुशोभित सुवर्णमुक्कट सुवर्णमय शिखरोंका मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वतके रत, जलप्रपात, ओषि और पुष्पोंकी शोभाको परास्त कर रही है तथा उनकी भुजाएँ वाँसोंका और चरण वृक्षोंका तिरस्कार करते हैं। उनका वह श्रीविग्रह लंबाई-चौड़ाईमें असीम है । तीनों लोक उसीमें विद्यमान हैं तथा अपनी शोभासे विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणोंकी शोभाको सुशोभित करनेवाला होनेपर भी वे पीताम्बर आदि अपना वेष धारण किये हुए हैं। जो लोग अपनी कामनाओंकी पूर्त्तिके लिये उनका वेदविहित विशुद्ध रीतिसे पूजन करते हैं, उन्हें वे कृपापूर्वक अपना सर्वकामप्रद चरणकमल दिखा रहे हैं-जिसकी अँगुलीरूप पँखुड़ियाँ नखरूप चन्द्रमाकी किरणोंसे अलग-अलग प्रतीत हो रही हैं।

अपने सुन्दर नासिका और वाँकी भौंहोंवाले मनोहर मुखार-विन्दसे मानो वे भक्तजनींका प्रत्यभिवादन कर रहे हैं। प्रभुका वह मुख भक्तोंके कष्टोंका निवारण करनेवाली मनोहर मुसकान और झिलमिलाते हुए कुण्डलींसे सुशोभित है तथा पके हुए विम्बफलके सहश लाल-लाल होठोंकी आभाने उसे अरुण वर्ण कर दिया है। उनके नितम्बदेशमें कदम्बकुसुमकी . केसरके समान पीतवस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्षः खलमें अमूल्य हार और सुनहरी रेखावाले श्रीवत्सचिह्नकी अपूर्व शोभा हो रही है । वे एक महान् चन्दनवृक्षके समान हैं। महामूल्य केयूर और उत्तम-उत्तम मिणयोंसे सुशोभित उनकी विशाल भुजाएँ ही मानो उसकी सहस्रों शाखाएँ हैं तथा अन्यक्त मूल है; और चन्दनके वृक्षोंमें जैसे वड़े-वड़े साँप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधोंको रोषजीके फणोंने लपेट रक्खा है। वे नागराज अनन्तके वन्धु श्रीनारायण ऐसे जान पड़ते हैं, मानो कोई जलसे घिरे हुए पर्वतराज ही हों। पर्वतपर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे सम्पूर्ण चराचरके आश्रय हैं; शेषजीके फर्णोपर जो सहस्रों मुक्ट हैं वे ही मानो उस पर्वतके सवर्णमण्डित शिखर हैं तथा वक्षः खलमें विराजमान कौस्तुभमणि उसके गर्भसे प्रकट हुआ रत है। प्रभुके गलेमें वेदरूप भौरींसे गुज्जायमान अपनी कीर्त्तिमयी वनमाला विराज रही है; सूर्य, चन्द्र, वायु और अग्नि आदि देवताओंकी भी आपतक पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवनमें वेरोक-टोक विचरण करनेवाले सुदर्शनचकादि आयुध भी प्रभुके आसपास ही घूमते रहते हैं, उनके लिये भी आप अत्यन्तं दुर्लभ हैं ॥ १९-३१॥

तव विश्वरचनाकी इच्छावाले लोकविधाता ब्रह्माजीने भगवान्के नामिसरोवरसे प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर—केवल ये पाँच ही पदार्थ देखे, इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखायी न दिया; रजोगुणसे व्याप्त ब्रह्माजी प्रजाकी रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टिके कारणरूप केवल ये पाँच ही पदार्थ देखे, तब लोकरचनाके लिये उत्सुक होनेके कारण वे अचिन्त्यगति श्रीहरिमें चित्त लगाकर उन परमपूजनीय प्रभुकी स्तुति करने लगे ॥ ३२—३३॥

#### नवाँ अध्याय

## व्रह्माजीद्वारा श्रीभगवान्की स्तुति

ब्रह्माजीने कहा-प्रभो ! आज बहुत समयके बाद मैं आपको जान सका हूँ । अहो ! कैसे दुर्भाग्यकी बात है कि देहधारी जीव आपकी गति, आपके स्वरूपको नहीं जान पाते । भगवन् ! आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है, वह भी खरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि मायाके गुणोके क्षुभित होनेके कारण केवल आप ही अनेकॉ रूपोंमें प्रतीत हो रहे हैं । देव ! आपकी चित् शक्ति के प्रकाशित रहनेके कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप, जिसके नामि कमलसे मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारींना मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुपोंपर कृपा करनेके लिये ही पहले पहल धारण किया है। परमात्मन्। आपका जो आनन्दमात्र, निर्विकल्प ( भेदरहित ), अखण्ड तेजोमय स्वरूप है, उसे में इससे भिन्न नहीं समझता ! इसल्ये मेंने विश्वातीत होनेपर भी विश्वकी रचना करनेवाले आपके इस अद्वितीय रूपकी ही शरण ली है। यही सम्पूर्ण भूत और इन्द्रियोंका भी अधिष्ठान है । समस्त विश्वका कस्याण आपमें समाया हुआ है । हे विश्वकस्याणमय! में आप मा उपासक हूँ, आपने मेरे हितके लिये ही मुझे ध्यानमें अपना यह रूप दिखलाया है। जो नरकभागी (पापारमा) विषयासक्त जीव हैं, वे ही इसका निरादर करते हैं । मै तो आपको इसी रूपमें बारंबार नमस्कार करता हूं। मेरे स्वामी! जो लोग वेदरूप वायुरे लायी हुई आपके चरणरूप कमलकोशकी गन्धको अपने कर्णपुटोसे ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनीं के हृदय कमलसे आप कमी दूर नहीं होते; क्योंकि वे परामक्तिरूप डोरीसे आपके पादपद्मोंको बाँघ लेते हैं। जनतक पुरुष आपके अभयप्रद चरणारिवन्दीका आश्रय नहीं लेता, तभीतक उसे धन, घर और वन्धुजनोंके कारण प्राप्त होनेवाले भय, शोक, खालमा, दीनता और अत्यन्त लोभ आदि सताते हैं और तभीतक उसे मैं-मेरेपनका असत् आग्रह रहता है। जो दुःखका एकमात्र कारण है । जो लोग सब प्रकारके अमङ्गलोंको नष्ट करनेवाले आपके अवण-कीर्तनादि प्रसर्गोसे इन्द्रियोंको हराकर लेखमात्र विषय-सुखके लिये दीन, और मन ही मन लालायित होकर निरन्तर दुष्कर्मीमें लगे रहते हैं। उन वेचारोंकी बुद्धि दैवने हर ली है। अच्युत ! उरुक्रम ! इस प्रजाको भूख प्याससे, वात, पित्त, कफ--इन तीन

धातुओं से, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षी आपसमें एक दूस से, तथा कामागि और दुःसह को धसे वार-वार वट उठाते देखकर मेरा मन चड़ा खिल होता है। स्वामिन्! जनक मनुष्य इन्द्रिय और विपयरूपी मायाके प्रभावसे आपसे अपनेको भिन्न देखता है, तबतक उसके लिये इस ससार कर्मी निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिध्या है, तथापि क्रमें से मोगका क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकारके दुःखों में डालता रहता है। १-९॥

देव ! औरोंकी तो बात ही क्या-जो सक्षात् मुनि हैं। वे भी यदि आपके कथा प्रसंगोंसे विमुख रहते हैं तो उन्हें ससारमें फँसना पड़ता है। वे दिनमें तो अनेक प्रकारके व्यापारीके कारण विश्विप्तचित्त रहते हैं, रात्रिमें निद्रामें अचेत पड़े रहते हैं; उस समय भी तरह तरहके मनोरयींके कारण क्षण-क्षणमें उनकी नीद टूटती रहती है तया दैववरा उनकी अर्थिसिद्धिके सब उद्योग भी विपल होते रहते हैं। नाय! आपका मार्ग केवल गुणश्रवणसे ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्तियोगके द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल्में निवास करते हैं । पुण्यश्लोक प्रभो ! आपके भक्तजन जिल जिस भावनासे आपका चिन्तन करते हैं, उन साधु पुरुषींपर अनुग्रह करनेके लिये आप वहीं वहीं रूप घारण कर लेते हैं। भगवन् ! आप एक हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियों के अन्त करणोंमें खित उनके परम हितकारी अन्तरात्मा है। इसल्ये यदि देवतालोग भी हुद्यमे तरह-तरहकी कामनाएँ रखकर मॉति भौंतिकी विपुल सामिप्रयोंसे आपका पूजन करते हैं, तो उसने आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियाँपर दय करनेसे होते हैं। किन्तु यह सर्वभूतदया असत् पुरुषीये अत्यन्त दुर्लभ है । इस प्रकार सकाम भावसे आपके अनुग्रह की प्राप्ति अत्यन्त कठिन है; किन्तु जो कर्म आपको अ<sup>र्गण</sup> कर दिया जाता है, उसका कमी नाश नहीं होता—वह अधय हो जाता है। अतः नाना प्रकारके कर्म-यह, दान, विवन तपस्या और व्रतादिके द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्यका सबसे बड़ा कर्मपल है; क्योंकि आपकी प्रसन्नता होनेपर ऐसा कौन फल है जो मुलम नहीं हो जाता ! आप सर्वदा अपने स्वरूपके प्रकाशने ही प्राणियोंके भेद प्रमस्प अन्धकारका नाद्य करते रहते हैं तथा ज्ञानके अधिष्ठान माधार परमपुरुप हैं; मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारके निमित्तसे जो मायाकी लीला होती है, वह आपका ही खेल है; अत: आप परमेश्वरको मैं वार-बार नमस्कार करता हूँ । जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कमोंको स्चित करनेवाले देवकी-नन्दन, जनार्दन, कंसनिकन्दन आदि नामोंको विवश होकर भी उचारण करते हैं, वे अनेकों जन्मोंके पापोंसे तत्काल छूटकर मायादि आवरणोंसे रहित ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं। आप नित्य अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ । भगवन् ! इस विश्ववृक्षके रूपमें आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूलप्रकृतिको स्वीकार करके जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके लिये मेरे, अपने और महादेवजीके रूपमें तीन प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा-प्रशाखाओंके रूपमें फैलकर बहुत विस्तृत हो गये हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवन् ! आपने अपनी आराधनाको ही लोकोंके लिये कल्याणकारी स्वधर्म वताया है, किन्तु वे इस ओरसे उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत (निषिद्ध ) कर्मोंमें लगे रहते हैं। ऐसी प्रमादकी अवस्थामें पड़े हुए इन जीवोंकी जीवनाशाको जो सदा सावधान रहकर वड़ी शीघतासे काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है; मैं उसे नमस्कार करता हूँ । यद्यपि में सत्यलोकका अधिष्ठाता हूँ, जो दो परार्द्धपर्यन्त रहनेवाला और समस्त लोकोंका वन्दनीय है, तो भी आपके उस कालरूपसे डरता रहता हूँ । उससे वचने और आपको प्राप्त करनेके लिये ही मैंने बहुत समयतक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञरूपसे मेरी इस तपस्याके साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ । आप पूर्णकाम हैं, आपको किसी विपयसुखकी इच्छा नहीं है; तो भी आपने अपनी बनायी हुई धर्ममर्यादाकी रक्षाके लिये पशु-पक्षी, मनुप्य और देवता आदि जीवयोनियोंमें अपनी ही इच्छासे रारीर धारण कर अनेकों लीलाएँ की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवानको मेरा नमस्कार है। प्रभो ! आप प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति—इन अविद्याकी पाँच वृत्तियोंमेंसे किसीके भी अधीन नहीं हैं; तथापि इस समय जो सारे संसारको अपने उदरमें हीनकर भयङ्कर तरङ्गमालाओंसे विक्षुव्ध प्रलयकालीन जलमें अनन्तविग्रहकी कोमल शय्यापर शयन कर रहे हैं, वह पूर्वकल्पकी कर्मपरम्परासे अमित हुए जीवोंको विश्राम देनेके लिये ही है। आपके नाभिकमलरूप भवनसे मेरा जन्म हुआ है और आपकी कृपासे ही मैं आपके उदरमें समायी हुई त्रिलोकी-

की रचनारूप उपकारमें प्रवृत्त हुआ हूँ । इस समय योग-निद्राका अन्त हो जानेके कारण आपके नेत्र-कमल विकितत हो रहे हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप सम्पूर्ण जगत्के एकमात्र सुद्धद् और आत्मा हैं तथा शरणागतींपर कृपा करनेवाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐस्वर्यसे आप विश्वको आनन्दित करते हैं, उसीसे मेरी बुद्धिको भी युक्त करें - जिससे मैं पूर्वकल्पके समान इस समय भी जगत्की रचना कर सकूँ। आप शरणागतोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मीजीके सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो-जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत्की रचना करनेका उद्यम भी उन्हींमेंसे एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्तको प्रेरित करें - राक्ति प्रदान करें, जिससे में सृष्टिरचनाविपयक अभिमानरूप मलसे दूर रह सकूँ। प्रभो ! इस प्रलयकालीन जलमें शयन करते हुए आप अनन्त-शक्ति परमपुरुपके नाभि-कमलसे मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और में हूँ भी आपकी ही विज्ञानशक्ति; अपना मेरे पास कुछ भी नहीं है । अतः इस जगत्के विचित्र रूपका विस्तार करते समय आपकी कपासे मेरी वेदरूप वाणीका उचारण छप्त न हो । आप अपार करुणामय पुराणपुरुष हैं । आप परम प्रेममयी मुसकानके सहित अपने नेत्रकमल खोलिये और शेष-शय्यासे उठकर विश्वके उद्भवके लिये अपनी सुमधुर वाणीसे मेरा विपाद दूर कीजिये ॥ १०-२५ ॥

श्रीमैंत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! इस प्रकार तपः विद्या और समाधिके द्वारा अपने उत्पत्तिस्थान श्रीमगवान्को देखकर तथा अपने मन और वाणीकी शक्तिके अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्माजी थके-से होकर मौन हो गये। श्रीमधुसूदन भगवान्ने देखा कि ब्रह्माजी इस प्रलयजलराशिसे वहुत घबड़ाये हुए-हैं तथा लोकरचनाके विपयमें कोई निश्चित विचार न होनेके कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्रायको जानकर वे अपनी गम्भीर वाणीसे उनका खेद शान्त करते हुए कहने लगे।। २६-२८।।

श्रीसगवान् वोले—वेदगर्म! तुम विषादके वशीभृत हो, आलस्य न करो, सृष्टिरचनाके उद्यममें तत्पर हो जाओ । तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो, उसे तो में पहले ही कर चुका हूँ । तुम एक बार फिर तप करो और मेरी उपासना करो । उन तप एवं उपासनाके द्वारा तुम सब लोकोंको स्पष्टतया अपने अन्तःकरणमें देखोगे । फिर भिक्तयुक्त और समाहितचिक्त होकर-तुम सम्पूर्ण लोक और अपनेमें मुझको व्याप्त देखोगे

तथा मुझमे सम्पूर्ण लोक और अपने आपकी देखोगे। जिस समय जीव काष्टमें व्यास अभिके समान समस्त भूतोंमें मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञानरूप मलसे मुक्त हो जाता है। जब वह अपनेको भूत, इन्द्रिय, गुण और अन्तः करणसे रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तव मोक्षपद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्माजी । नाना प्रकारके क्मंसस्कारीके अनुसार अनेक प्रकारकी जीवस्राष्टिको रचनेकी इच्छा होनेपर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता, यह मेरी अतिराय कृपाजा ही पल है । तुम सबसे पहले मन्त्रद्रष्टा हो । प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझमें ही लगा रहता है, इसीसे पापमय रजोगुण तुमरो वॉध नहीं पाता । तुम मुझे भूत, इन्द्रिय, गुण और अन्तःकरणसे रहित समझते हो; इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवोंको मेरा शान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। 'मेरा आश्रय कोई है या नहीं' इस सन्देहरे तुम कमलनालके द्वारा जलमें उसना मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हे अपना यह् स्वरूप अन्त-प्ररणमें ही दिखलाया है ॥ २९-३७ ॥

प्यारे ब्रह्माजी । तुमने जो मेरी कथाओं के बैभवसे युक्त

मेरी स्तुति की है और तपस्यामें जो तुम्हारी धिच हुई है, यह भी मेरी ही कृपाका पल है। लोक रचनाकी इच्छाड़े तुमने आपात दृष्टित सगुण प्रतीत होनेपर भी जो निर्गुणरूप मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उसते में बहुत प्रका हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। में समस्त कामनाओं और मनोर्थों को पूर्ण करनेमे समर्थ हूँ। जो पुरुप नित्यप्रति इस स्तोत्रद्वारा स्तुति करके मेरा मजन करेगा, उसपर में जीव्र ही प्रमन्न हो जाऊँगा। तस्यवेत्ताओं का मत है कि पूर्त, तप, यज, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होनेवाला जो परम कल्याणमय कल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता। में आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री प्रनादि प्रियों का भी श्रिय हूं। देहादि भी मेरे ही लिये प्रिय हैं। अत मुझसे ही प्रेम करना चाहिये। ब्रह्माजी। विल्वेनिने तथा जो प्रजा इस समय मुझसे लीन है, उसे तुम पूर्वक्रपके समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय स्वरूपसे स्वय ही रचो। १३८-४३॥

मैत्रेयजी कहते हैं—प्रष्टिति और पुरुषके खामी कमलनाभ भगवान् सृष्टिकता ब्रह्माजीको इस प्रकार जगन्ती अभिन्यक्ति करवाकर अपने उस नारायणरूपसे अहस्य हो गये॥ ४४॥

# दसवॉ अध्याय

दस प्रकारकी सृष्टिका वर्णन

विदुर्जी वोले-मृनियर ! भगनाम् नारायणके अन्तर्धान हो जानेपर सम्पूर्ण लोकोंके पितामह (प्रजापतियों के भी पिता ) भगवान् ब्रह्माने अपने देह और मनसे कितने प्रकारवी सृष्टि उत्पन्न की ! भगवन् ! इनके सिवा मने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं, उन सबका भी क्रमशः वर्णन कीजिये और मेरे सन सशयोंनो दूर कीजिये, क्योंकि आप सभी बहुजोंमे श्रेष्ठ हैं ॥ १२॥

स्तजी कहते हैं—शीनकजी ! विदुरजीके इस प्रकार पूछनेपर मुनिवर मैत्रेयजी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदयमे स्थित उन प्रश्नोंका इस प्रकार उत्तर देने लगे ॥ ३॥

मैत्रेयजीने कहा—अजनमा भगवान् श्रीहरिने जैसा कहा या, ब्रह्माजीने भी उसी प्रमार चित्तको अपने आत्मा श्रीनारायणमे लगानर सौ दिव्य वर्षोतक तप किया। उस वढी हुई तपस्या और मनोगत विनेक्द्मिस ब्रह्माजीका ज्ञानयल बहुत बढ गया। उन्होंने देखा कि काल्द्मिक प्रभावसे बढे हुए वायुसे उनका आश्रयस्थान कमल और

जल हिल रहे हैं। यह देराकर वे जलके सहित उस वायुनी पी गये। पिर जिसपर स्वय बैठे हुए थे, उस आनाशस्यापी कमलको देखनर उन्होंने विचार किया कि 'यूर्वक्रसमें लीन हुए लोकोंको म इसीसे रचूँगा।' तब भगवान्के द्वारा सृष्टिकार्यमें नियुक्त ब्रह्माजीने उस कमलकोशमें प्रवेश दिया और उस एकके ही भूः, भुवः, स्व.—ये तीन भाग किये, यश्चिप वह कमल इतना यहा था कि उसके चौदह भुवन या इससे भी अधिक लोकोंके रूपमें दन्हों तीन लोकोंना शालांमें वर्णन हुआ है, ये सकाम कर्म करनेपालोंने प्राप्त होते हैं और कस्पप्यन्त रहते हैं। किन्तु जो निष्काम कर्म करनेपाले है, उन्हें महः, तपः, जनः और सत्यलेकरूप ब्रह्मलेकी प्राप्त होती है, जनकी स्थित ब्रह्माकी परमायु (दी परार्व) पर्यन्त मानी गयी है।। ४-९।।

विदुरजीने कहा—ब्रह्मन् । आपने अद्भुतकर्मा विश्व रूप श्रीहरियी जिस काल नामक शक्तिनी पात कही थी, प्रमो ! उसका कृपया विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये ॥१०॥

श्रीमैत्रेयजी वोले—सत्त्वादि गुणोंके परिणाम महत्-तत्त्वादिके रूपमें व्यक्त होनेके कारण जो परिच्छिन्न-सा जान पड़ता है, किन्तु वस्तुतः निर्विशेप और आदि-अन्तशून्य है उसीका नाम काल है। भगवान् उस कालको ही निमित्त वना-कर लीलासे अपनेको ही जगत्रूपसे उत्पन्न करते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान्की मायासे लीन होकर ब्रह्मरूपसे स्थित या। उसीको अन्यक्तमूर्ति कालके द्वारा भगवान्ने पुनः पृथक्रूपसे प्रकट किया है। यह जगत् जैसा अब है वैसा ही पहले या और भविष्यमें भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि नौ प्रकारकी होती है, तथा प्राकृत-वैकृत भेदसे एक दसवीं सृष्टि और भी है। और इसका प्रलय काल, द्रव्य और गुणोंके द्वारा तीन प्रकारसे होता है। अब पहले मैं दस प्रकारकी सृष्टिका वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत्तत्वकी है। भगवान्की प्रेरणासे सत्त्वादि गुणोंमें तारतम्य हो जाना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहङ्कारकी है, जिससे पृथ्वी आदि पञ्चभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूतसर्ग है, जिसमें पञ्चमहाभूतोंको उत्पन्न करनेवाला तन्मात्रवर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इन्द्रियोंकी है, यह ज्ञान और कियाशक्तिसे सम्पन्न होती है। पाँचवीं सृष्टि सात्त्विक अहङ्कारसे उत्पन्न हुए इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओं की है, मन भी इसी सृष्टिके अन्तर्गत है। छठी सृष्टि अविद्याकी है। इसमें तामिस्र, अन्धतामिस्र, तम, मोह और महामोह—येपाँच गाँठें हैं। यह जीवोंकी बुद्धिका आवरण और विक्षेप करनेवाली है। ये छः प्राकृत सृष्टियाँ हैं, अब वैकृत सृष्टियोंका भी विवरण सुनो ॥११-१७॥

जो भगवान् अपना चिन्तन करनेवालोंके समस्त दुःखों-को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्रीहरिकी है। वे ही ब्रह्मांके रूपमें रजोगुणको स्वीकार करके जगत्की रचना करते हैं। छः प्रकारकी प्राकृत सृष्टियोंके बाद सातवीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन छः प्रकारके स्थावर वृक्षोंकी होती है—वनस्पति, ओषि, लता, त्वक्सार, वीरुघ् और दुर्म। इनका आहार नीचे (जड़) से ऊपरकी ओर जाता है, इनमें प्रायः

ज्ञानशक्ति प्रकट नहीं रहती, ये भीतर-ही-भीतर केवल स्पर्शका अनुभव करते हैं तथा इनमेंसे प्रत्येकमें कोई विशेष गुण रहता है। आठवीं सृष्टि तिर्यग्योनियों (पशु-पक्षियों) की है। वह अटाईस प्रकारकी मानी जाती है। इन्हें कालका ज्ञान नहीं होता, तमोगुणकी अधिकताके कारण ये केवल खाना-पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं, इन्हें सूँघनेमात्रसे वस्तुओंका शान हो जाता है। इनके हृदयमें विचारशक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती । साधुश्रेष्ठ ! इन तिर्यकोंमें गौ, वकरा, भैंसा, कृष्ण-मृग, सूअर, नील-गाय, रुरु नामका मृग, भेड़ और ऊँट— ये द्विशफ (दो खुरोंवाले) पशु कहलाते हैं, तथा गधा, घोड़ा, खचर, गौरमृग, शरम और चमरी—ये एकशफ (एक खुरवाले ) हैं। अब पाँच नखवाले पशु-पक्षियोंके नाम सुनो-कुत्ता, गीदङ्, भेड़िया, वाघ, विलाव, खरगोश, साही, सिंह, वंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि (पशु) हैं। कंक ( वगुला ), गिद्ध, वटेर, वाज, भास, भलक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौआ और उछू आदि उड़नेवाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुरजी! नवीं सृष्टि मनुष्योंकी है। यह एक ही प्रकारकी है । इसके आहारका प्रवाह ऊपर (मुँह) से नीचेंकी ओर होता है । मनुष्य रजोगुणप्रधान, कर्मपरायण और दुःखरूप विषयोंमें ही सुख माननेवाले होते हैं। स्थावर, पशु-पक्षी और मनुष्य—ये तीनों प्रकारकी सृष्टियाँ तथा आगे कहा जानेवाला देवसर्ग वैकृतसृष्टि हैं तथा जो महत्तत्त्वादिरूप वैकारिक देव-सर्ग है, उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टिमें की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत्कुमार आदि ऋपियोंका जो कौमारसर्ग है, वह प्राकृत-वैकृत दोनों प्रकारका है। देवता, पितर, असुर, गन्धर्व-अप्सरा, यक्ष-राक्षस, सिद्ध-चारण-विद्याधर, भृत-प्रेत-पिशाच और किन्नर-किम्पुरुष-अश्वमुख आदि भेदसे देवसृष्टि आठ प्रकारकी है । विदुरजी ! इस प्रकार जगत्कर्ता श्रीब्रह्माजीकी रची हुई यह दस प्रकारकी सृष्टि मैंने तुमसे कही । अब आगे मैं वंश और मन्वन्तरादिका वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करनेवाले सत्यसङ्कल्प भगवान् हरि ही ब्रह्माके रूपसे प्रत्येक कल्पके आदिमें रजोगुणसे व्याप्त होकर स्वयं अपनेसे जगत्के रूपमें अपनी ही रचना करते हैं ॥१८-२९॥

<sup>\*\*\*</sup> 

१. जो बिना मीर आये ही फलते हैं; जैसे गूजर, वड़, पीपल आदि । २. जो फलोंके पक जानेपर नष्ट हो जाते हैं, जैसे धान, गेहूँ, चना आदि । ३. जो किसीका आश्रय लेकर बढ़ते हैं, जैसे बाह्मो, गिलोय आदि । ४. जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे वॉस आदि । ५. जो लता पृथ्वीपर ही फैलती है, किन्तु कठोर होनेसे ऊपरकी ओर नहीं चढ़ती—जैसे खरवूजा, तरवूज आदि । ६. जिनमें पहले फूल आकर फिर उन फूलोंके स्थानमें हो फल लगते हैं, जैसे आम, जामुन आदि ।

# ग्यारहवॉ अध्याय

#### मन्वन्तरादि कालविभागका धर्णन

श्रीमैनेयजी कहते हैं-विदुरजी। पृथ्वी आदि कार्य वर्गमा जो सूरमतम अश है-जिसमा और विभाग नहा हो सकता, तथा जो कार्यरूपको प्राप्त नहीं हुआ हे और जिसना अन्य परमाणुओंके साथ सयोग भी नई। हुआ है, उसे परमाणु क्इते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलनेसे ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदायरूप एक अवयधीकी प्रतीति होनी है। यह परमाणु जिसना सूक्ष्मतम अश है, अपने सामान्य स्वरूपमे स्थित उस पृथ्वी आदि कार्योंनी एकता (समुदाय अथवा समग्रहप ) का नाम परम महान् है । इस समय उसमें न तो प्रलयादि अवस्थाभेदकी स्पृत्तिं होती है, न नवीन प्राचीन आदि कालभेदका भान होता है और नघट पटादि वस्तुभेदकी ही क्लपना होती है। साधुश्रेष्ठ। इस प्रकार यह वस्तुके स्हमतम और मइत्तम स्वरूपका विचार हुआ । इसीके सादृश्यसे परमाणु आदि अवस्थाओंमे व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थोको भोगनेवाले, सृष्टि आदिमें समयं, अन्यसम्बद्धाः भगवान् कालकी भी सङ्मता और स्थूलताका अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपञ्चकी परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्थामे व्यास रहता है, वह अत्यन्त सक्ष्म है, और जो सृष्टिसे लेकर प्रलयपर्यन्त उसकी सभी अवस्थाओंका भोगकरता है, वह परम महान् है ॥१-४॥

दोपरमाणु मिलकर एक 'अणु' होता है और तीन अणुओ के मिलनेसे एक 'त्रमरेणु' होता है, जो झरोखेमेंसे होतर आयी हुई सूर्येत्री किरणोके प्रकाशमें आताशमे उडता देखा जाता है। ऐसे तीन असरेणुओंको पार वरनेमें सूर्यको जितना समय लगता है, उसे 'तृटि' वहते हैं। इससे सौगुना काल 'वेघ' भहलाता है और तीन नेधका एक 'लव' होता है। तीन एवको एक 'निमेघ' और तीन निमेपको एक 'क्षण' कहत है। पाँच क्षणकी एक 'काष्ठा' होती है और पन्द्रह काष्ट्राका एक (लघु'। पन्द्रह लघुनी एक 'नाहिका' (दण्ड) यही जाती है, दो नाडिकाका एक 'मुहूर्त्तं' होता है और दिनके घटने बढनेके अनुसार (दिन एव राजिनी दोनों छन्धियोंके दो मुहूतोंको छोड़कर) छ या सात नाडिकाका एक 'प्रहर' होता है। यह 'याम' कहलाता है, जो मनुष्यके दिन या रातका चौया भाग होता है। नाडिकाका मान यह है-छ पल ताँवेश एक ऐसा बरतन वनाया जाय जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके और चार मासे सोनेकी चार अगुल लबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस

नरतनके पेंदेमे छेद करके उसे जलमे छोड़ दिया जाय। पेंदेके छेदसे जितने समयमें एक प्रस्य जल उस बरतनमें भर जाय और वह बरतन जलमे डूब जाय, उतने समयको एक 'नाडिक)' या 'दण्ड' कहते हैं। विदुरजी। चार चार पहरके मनुष्यके 'दिन' और 'रात' होते हैं और पन्द्रह दिन रातमा एक 'पक्ष' होता है, जो शुक्त और कृष्ण भेदसे दो प्रकारका माना गया है। इन दोनों पक्षोंको मिलाकर एक भास होता है। जो पितरोंका एक दिन रात है। दो मासरा एक 'मृतु' और छ. मासका एक 'अयन' होता है। अयन 'दक्षिणायन' और 'उत्तरायण' भेदसे दो प्रकारका है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन-रात होते हैं तथा मनुष्यलेक में ये 'वप' या बारह मास कहे जाते हैं । ऐसे सी वर्षकी मनुष्यकी परम आयु बतायी गयी है । चन्द्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामण्डलके अधिशता कालकरप भगवान् सूर्वं परमाणुसे लेकर सवत्सरपर्यन्त कार्ने द्वादरा राशिरूप सम्पूर्ण भुवनकोशनी निरन्तर परिक्रमा विया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चन्द्रमा और नक्षत्रसम्बन्धी महीनोंके भेदसे यह वर्ष ही सवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुरजी। इन पाँच प्रकारके वर्षोंकी प्रवृत्ति करनेवाले भगवान् सूर्यकी तुम उपहारादि समर्पण करके पूजा करो । ये स्थंदेव पञ्चभूतोंमंसे तेज स्वरूप हैं और अपनी कालराक्तिसे वीनादि पदार्योंनी अङ्कर उत्पन्न करनेकी शक्तिको अनेक प्रकारसे कार्योतमुख करते हैं। ये पुरुषोक्षी मोहनिवृत्तिके लिये उनकी आयुका क्षय करते हुए आकाशमे निचरते रहते हैं तया ये ही सनाम पुरुषोंको यज्ञादि क्मोंस प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि मङ्गलमय फ्लोंका विस्तार करते हैं ॥५-१५॥

विदुरजी वोले—मुनियर । आपने देवता, पितर और मनुष्योंकी परमायुका वर्णन तो किया । वह तो अपने-अपने दिनमानसे सौ-सौ वर्ष है । अप जो सनकादि शानी मुनिजन त्रिलोकीसे बाहर करूपसे भी अधिक कालतक रहनेवाल हैं। उनकी भी आयुका वर्णन कीजिये। जानीलोग अपनी यागिधद दिच्य दृष्टिसे सारे ससारको देख लेते हैं, अत यह निश्चित है कि आप भगवान कालकी गति अच्छी तरह जानते हैं॥१६ १७॥

श्रीमैत्रेयजीने कहा—विदुरजी ! सत्ययुग, त्रेता, द्वार और क्लि—ये चार युग अपनी सन्ध्या और सन्ध्यार्थीके

सहित देवताओंके वारह सहस्र वर्षतक रहते हैं, ऐसा वतलाया गया है। इन सत्यादि चारों युगोंमें क्रमशः चार, तीन, दो और एक सहस्र दिन्यवर्ष होते हैं और प्रत्येकमें जितने सहस्र वर्ष होते हैं उससे दुगुने सौ वर्ष उनकी सन्ध्या और सन्ध्यांशोंमें होते हैं। अयुगके आदिमें सन्ध्या होती है और अन्तमें सन्ध्यांश। इनकी वर्ष-गणना सैकड़ोंकी संख्यामें बतलायी गयी है। इनके बीचका जो काल होता है, उसीको कालवेत्ताओंने युग कहा है। प्रत्येक युगमें एक-एक विशेष धर्मका विधान पाया, जाता है। सत्ययुगके मनुष्योंमें धर्म अपने चारों चरणोंसे रहता है; फिर अन्य युगोंमें अधर्मकी वृद्धि होनेसे उसका एक-एक चरणक्षीण होता जाता है। प्यारे विदुरजी! त्रिलोकीसे बाहर महर्लोकसे ब्रह्म-लोकपर्यन्त यहाँकी एक सहस्र चतुर्युगीका एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है, जिसमें जगत्कर्ता ब्रह्माजी शयन करते हैं । उस रात्रिका अन्त होनेपर इस लोकका कल्प आरम्भ होता है; उसका क्रम जबतक ब्रह्माजीका दिन रहता है, तवतक चलता रहता है। उस एक कल्पमें चौदह मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु इकहत्तर चतुर्युगीसे कुछ अधिक काल ( ७१ 🖧 चतुर्युगी ) तक अपना अधिकार भोगता है । प्रत्येक मन्वन्तरमें भिन्न-भिन्न मनु, मनुवंशी राजालोग, सप्तिषि, देवगण, इन्द्र और उनके अनुयायी गन्धर्वादि साथ-साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्माजीकी एक दिनकी सृष्टि है, जिसमें तीनों लोकोंकी रचना होती है । उसमें अपने-अपने कर्मानुसार पशु-पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मन्वन्तरोंमें भगवान् सत्त्वगुणका आश्रय छे अपने मनु आदि अवतारोंके द्वारा पुरुषार्थ प्रकट करते हुए इस विश्वका पालन करते हैं। कालक्रमसे जय ब्रह्माजीका दिन बीत जाता है, तब वेतमोगुणके सम्पर्कको स्वीकार कर अपने सृष्टिरचनारूप पुरुषार्थ-को स्थिगत करके निश्चेष्टमावसे स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्होंमें लीन हो जाता है। सूर्य और चन्द्रमादिसे रहित वह प्रलयरात्रि आती है, तब ये भूः, भुवः, स्वः-तीनीं

\* अर्थात सत्ययुगमें ४००० दिन्य वर्ष युगके और ८०० सन्ध्या एवं सन्ध्यां शके इस—प्रकार ४८०० वर्ष होते हैं। इसी प्रकार नेतामें ३६००, द्वापरमें २४०० और कल्युगमें १२०० दिन्य-वर्ष होते हैं। मनुष्योंका एक वर्ष देवताओंका एक दिन होता है, अतः देवताओंका एक वर्ष मनुष्योंके ३६० वर्षके बराबर हुआ। इस प्रकार मानवीय मानसे कल्युगमें ४३२००० वर्ष हुए तथा इससे दुगुने द्वापरमें, तिगुने नेतामें और चौगुने सत्ययुगमें होते हैं।

लोक उन्हीं ब्रह्माजीके शरीरमें छिप जाते हैं। उस अवसरपर तीनों लोक शेषजीके मुखसे निकली हुई अझिरूप भगवान्की शक्तिसे जलने लगते हैं। इसिलये उसके तापसे व्याकुल होकर भगु आदि मुनीश्वरगण महलेंकसे जनलोकको चले जाते हैं। इतनेमें ही सातों समुद्र प्रलयकालके प्रचण्ड पवनसे उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगोंसे त्रिलोकीको डुवो देते हैं। तब उस जलके भीतर भगवान् शेपशायी योगनिद्रासे नेत्र मूँदकर शयन करते हैं। उस समय जनलोकनिवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार कालकी गतिसे एक-एक सहस्र चतुर्युगके रूपमें प्रतीत होनेवाले दिन-रातके हेर-फेरसे ब्रह्माजीकी सौ वर्षकी परमायु भी वीती हुई-सी दिखाबी देती है। १८८-३२॥

व्रह्माजीकी आयुके आधे भागको परार्ध कहते हैं। अव-तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्धके आरम्भमें ब्राह्मनामका महान् कल्प हुआ था। उसी-में ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई थी। पण्डितजन इन्हें शब्दब्रह्म कहते हैं। उसी परार्धके अन्तमें जो कल्प हुआ था उसे पाझ-कल्प कहते हैं। इसमें भगवान्के नाभिसरोवरसे सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। विदुरजी! इस समय जो कल्प है, वह दूसरे परार्धके आरम्भमें वतलाया जाता है। यह वाराह-कल्प नामसे विख्यात है, इसमें भगवान्ने सूकररूप धारण किया था। यह दो परार्धका काल अव्यक्त, अनन्त, अनादि, विश्वात्मा श्रीहरिका एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु-से लेकर दिपरार्धपर्यन्त व्यापक काल सर्वसमर्थ होनेपर भी सर्वात्मा श्रीहरिपर किसी प्रकारकी प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादिमें अभिमान रखनेवाले जीवोंका ही शासन करनेमें समर्थ है॥ ३३—३८॥

प्रकृति, महत्तव, अहङ्कार और पञ्चतन्मात्र—इस आठ प्रकृतियों के सहित दस इन्द्रिय, मन और पञ्चम्त—इन सोलह विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्माण्डकोश भीतरसे पचास करोड़ योजन विस्तारवाला है। तथा इसके वाहर चारों ओर उत्तरोत्तर दस-दस गुने सात आवरण हैं। उन सबके सहित जिसमें यह परमाणुके समान पड़ा हुआ है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्माण्ड राशियाँ हैं, वह इन प्रधानादि समस्त कारणोंका कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यही पुराणपुरुष परमात्मा श्रीविष्णुभगवान्का श्रेष्ठ स्वरूप है॥ ३९-४१॥

#### बारहवाँ अध्याय

#### सृष्टिका विस्तार

श्रीमैत्रेयजी योले-विदुरजी । यहाँतक भैंने आपको भगवान् कालकी महिमा सुनायी । अब जिस प्रकार ब्रह्माजीने जगत्वी रचना की, वह धुनो । सबसे पहले उन्होंने अज्ञानकी पाँच वृत्तियाँ-तम, मोइ, महामोइ, तामिस और अन्धतामिस रचीं । किन्तु इस अत्यन्त पापमयी सृष्टिको देखकर उन्हे प्रसन्तता नहीं हुई । तव उन्होंने अपने मनको भगवान्के ध्यानसे पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची । इस बार उन्होंने सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार-ये चार निवृत्ति परायण अध्वरिता मुनि उत्पन्न दिये। अपने इन पुत्रींसे ब्रह्माजी ने कहा, 'पुत्री, तुमलीग प्रजा उत्पन्न करो' मिन्तु वे जन्मसे ही मोक्षमार्ग ( निवृत्तिमार्ग ) का अनुसरण करनेवाले और भगवान्के ध्यानमें तत्पर थे, इसलिये उन्होने ऐसा करना नहीं चाहा । जब ब्रह्माजीने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये लोग मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने उसे रोकनेका प्रयत्न क्या । किन्तु बुद्धिद्वारा उनके बहुत रोकनेपर भी वह क्रोध तत्काल उनकी भौहोंके बीचमें धे एक नील-लोहित ( नीले और लाल रगके ) वालक के रूपमें अकट हो गया । बे देवताओं के पूर्वज भगवान भव ( शिव ) रो-रोकर कहने ल्गे 'जगत्पता ! विधाता ! मेरे नाम और रहनेके स्थान बतलाइये' ॥ १-८ ॥

तब कमलयोनि भगवान् ब्रह्माने उस बालकभी प्रार्थना पूर्ण करनेके लिये मधुर वाणीमें कहा, 'रोओ मत, में अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं । देवश्रेष्ठ । तुम जन्म लेते ही बालकके समान फूट पूटकर रोने लगे थे, इसलिये प्रजा तुम्हें 'स्द्र' नामसे पुकारेगी । तुम्हारे रहनेके लिये मेने पहलेहीसे हृदय, इन्द्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अमि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा और तप—ये स्थान रच दिये हैं । तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान्, शिव, मृतस्वज, उमरेता, भय, काल, वामदेय और धृतवत होंगे । तथा धी, वृत्ति, उश्चा, उमा, नियुत्, सर्पि, इला, अम्बिका, इरावती, सुधा और दीक्षा—ये ग्यारह स्द्राणियाँ तुम्हारी पितयाँ होंगी । तुम उपर्युत्त नाम, स्थान और स्त्रियोंको स्वीकार करी और इनके द्वारा बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो ॥ ९-१४ ॥

लोनिता ब्रह्मजीसे ऐसी आजा पासर भगवान् नीन लोहित बल, आकार और स्वभावमें अपने ही-जैसी प्रज्ञ उत्पन्न करने लगे। भगवान् करके द्वारा उत्पन्न हुए उन कर्द्रोंको असख्य यूय बनाकर सारे ससारको भक्षण करते देरा ब्रह्माजीको बड़ी शक्का हुई। तम उन्होंने कर से कहा, 'सुरश्रेष्ठ! तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयक्कर दृष्टिसे मुझे और सारी दिशाओंको मस्म किये डालती है, मुझे इसनी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा बल्याण हो, अब तुम समस्त प्राणियोंको मुदा देनेके लिये तप करो। पिर उस तपके प्रभावसे ही तुम पूर्वयत् इस समारकी रचना करना। पुरुष तपके द्वारा ही इन्द्रियातीत, सर्वान्तर्यामी, त्योति स्वरूप श्रीहरि को सुगमतासे प्राप्त कर सकता है'॥ १६-१९॥

श्रीमैंग्रेयजी फहते हैं—जर ब्रह्मानीने ऐसी आश दी तर रुद्रने 'राहुत अच्छा' कहकर उसे ग्रिगेयार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी पीजमा कर वे तपस्या करनेके लिये बनको चले गये॥ २०॥

इसके पश्चात् जर भगवान्की शक्तिसे सम्पन ब्रह्माजीने सृष्टिके लिये सङ्घल किया, तम उनके दस पुत्र और उसन हुए । उनसे लोकनी पहुत बृद्धि हुईं । उनके नाम मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुल्ह, कृतु, भृगु, विषय, दक्ष और नारद थे। इनमे नारदबी प्रजानित ब्रह्माजीकी गोदहे, दक्ष अँगूठेसे, विसष्ट प्राणसे, भृगु त्वचासे, कृतु हायसे, पुल्ह नामिसे, पुल्स्य कार्नोसे, अङ्गिरा मुखसे, अञ्च नेत्रीसे और मरीचि मनसे उत्पन्न हुए। पिर उनके दार्थे खनसे धर्म उत्पन्न हुआ, जिसमे स्वय श्रीनारायणदेव निवास करते हें या नरनारायण ऋषिके रूपमें जिससे स्वय श्रीनारायणना ज म हुआ । तथा उननी पीठसे अधर्मका जन्म हुआ और उससे समारको भयभीत करनेवाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्माजीके हृदयसे काम, मींहोंसे क्रोध, नीचेके होडसे लोम, मुखसे वाणीकी अधिष्ठात्री देवीसरखती, लिङ्गसे **एमुद्र, गुदासे पापका निवासस्थान ( राञ्जसोंका अधिपति )** निर्ऋति औरछायासे देवहूरिके पति भगवान् कर्यमजी उसन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत् जगत्कतां ब्रह्माजीहे शरीर और मनसे उत्पन्न हुआ ॥ २१-२७ ॥

विदुरजी। भगवान् प्रसाकी कन्या सरस्वती नहीं ही

सुकुमारी और मनोहर थी । हमने सुना है-एक वार, यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी तो भी, उसे देखकर ब्रह्माजी काम-मोहित हो गये थे। उन्हें ऐसा अधर्ममय सङ्कल्प करते देखा उनके पुत्र मरीचि आदिने उन्हें एकान्तमें ले जाकर समझाया-'पिताजी! आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मनमें उत्पन्न हुए कामके वेगको न रोककर कन्यागमन-जैसा दुस्तर पाप करनेका सङ्कल्प कर रहे हैं! ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्माने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगद्गरो ! आप-जैसे तेजस्वी पुरुपोंको भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आपलोगोंके आचरणोंका अनुसरण करनेसे ही तो संसारका कल्याण होता है। जिन श्रीभगवान्ने अपने स्वरूपमें स्थित इस जगत्को अपने ही तेजसे प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है । इस समय वे ही धर्मकी रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापितयोंको अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापितयोंके पति ब्रह्माजी बड़े लजित हुए और उन्होंने उस शरीरको उसी समय छोड़ दिया । तत्र उस घोर शरीरको दिशाओंने ले लिया । वही कुहरा हुआ, जिसे अन्धकार भी कहते हैं ॥ २८-३३ ॥

एक वार ब्रह्माजी यह सोच रहे थे कि 'मैं पहलेकी तरह सुव्यवस्थित रूपसे सब लोकोंकी रचना किस प्रकार करूँ ?' इसी समय उनके चार मुखोंसे चार वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा—इन चार ऋत्विजोंके कर्म, यज्ञोंका विस्तार, धर्मके चार चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियाँ—ये सब भी ब्रह्माजीके मुखसे ही उत्पन्न हुए ॥ ३४-३५॥

विदुरजीने पूछा—तपोधन ! विश्वरचिताओं के खामी श्रीव्रह्माजीने जो अपने मुखेंसे इन वेदादिको रचा, तो उन्होंने अपने किस मुखसे कौन वस्तु उत्पन्न की—यह आप कृपा करके मुझे वतलाइये ॥ ३६॥

श्रीमेत्रेयजीने कहा—विदुरजी ! वहाने अपने पूर्व, दिसण, पश्चिम और उत्तर मुखसे कमशः ऋक्, यद्यः, साम और अयर्व वेदोंको रचा तथा इसी कमसे शास्त्र (होताका कर्म), इज्या (अध्वर्युका कर्म) स्तुतिस्तोम (उद्गाताका कर्म) और प्रायश्चित्त (व्रह्माका कर्म)— इन चार कर्मोंकी रचना की । इसी प्रकार आयुर्वेद (चिकित्साशास्त्र), धनुर्वेद (शस्त्रविद्या), गान्धर्ववेद (सद्गीतशास्त्र) और स्थापत्यवेद (शिल्यविद्या)—इन चार उपवेदोंको भी कमशः उन पूर्वादि मुत्तोंसे ही उत्पन्न

किया। फिर सर्वदर्शी भगवान् ब्रह्माने अपने चारों मुखोंसे इतिहास-पुराणरूप पाँचवाँ वेद वनाया। इसी क्रमसे पोडशी और उक्य, चयन और अन्विष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव—ये दो-दो याग भी उनके पूर्वादि मुखोंसे ही उत्पन्न हुए तथा विद्या, दान, तप और सत्य—ये धर्मके चार पाद और वृत्तियोंके सहित चार आश्रम भी इसी क्रमसे प्रकट हुए। आश्रमोंकी वृत्तियोंका विभाग इस प्रकार समझना चाहिये। सावित्रक, प्राजापत्य, ब्राह्म और वृह्त् —ये चार वृत्तियाँ ब्रह्मचारीकी हैं तथा वार्ती, सञ्चय, शालीन और शिलोक्छ —ये चार वृत्तियाँ गृहस्थकी हैं। इसी प्रकार वृत्तिमेदसे वैखानर्स, वालिखर्य, औदुम्बर और कृत्य चार मेद वानुप्रसोंके तथा कुटीचक, बृह्दक, हंस और निष्क्रिय (परमहंस )—ये चार मेद संन्यासियोंके हैं । इसी क्रमसे आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति—ये चार विद्याएँ तथा चार व्याह्यतियाँ भी ब्रह्माजीके चार मुखोंसे ही उत्पन्न हुई तथा उनके हृदयाकाशसे ॐकार प्रकट

\*. उपनयन संस्कारके पश्चात् गायत्रीका अध्ययन करनेके लिये धारण किया जानेवाला तीन दिनका ब्रह्मचर्यत्रत ।

१. एक वर्षका ब्रह्मचर्यव्रत । २. वेदाध्ययनकी समाप्तितक रहनेवाला ब्रह्मचर्यवत । ३. भायुपर्यन्त रहनेवाला ब्रह्मचर्यवत । ४. कृषि भादि शास्त्रविहित वृत्तियाँ। ५. यागादि कराना । ६. अयाचित वृत्ति । ७. खेत कट जानेपर पृथ्वीपर पड़े हुए तथा अनाजकी मंडीम गिरे हुए दानोंको बोनकर निर्वाह करना। ८. विना जोती-बोथी हुई भूमिसे उत्पन्न हुए पदाधोंते निर्वाह करनेवाले। ९. नवीन अन्न मिलनेपर पहला सम्रय करके रमखा हुआ अन्न दान कर देनेवाले । १०. प्रातःकाल उठनेपर जिस दिशाकी ओर मुख हो उसी ओरसे फलादि लाकर निर्वाद करनेवाळे । ११. अपने-आप अहे हुए फलादि खाकर रहनेवाले । १२. कुटी बनाकर एक जगह रहने और आश्रमके धर्मीका पूरा पालन करनेवाले । १३. कर्मकी ओर गौणदृष्टि रखकर ज्ञानहींको प्रधान माननेवाहै। १४. ग्रानाम्यासी। १५. जानी जीवन्युक्त । १६. मोझ प्राप्त करानेवाछी आत्मविषा । १७. खर्गादिफल देनेवाली कर्मादेषा । १८. खेती-व्यापारादि सन्दर्भी विद्या १९. राजनीति । २०. भूः, भुवः, स्वः, ये तीन और चौधी इन तीनीको मिलाकर—इस प्रकार चार व्यादृतियाँ आखलायनने अपने गृहाय्योंमें बतलायी हैं-'एवं व्याहतयः प्रोक्ता व्यस्ताः समस्ताः।' मधवा भूः, मुवः स्वः भौर महः—ये चार व्यादृतियाँ, जैसा कि श्रुति कहती है-- भूर्भुवः सुवरिति वा पतालिखी व्याप्तवलासानु इ स्मैतां चतुर्थीमाइ । वाचमस्य प्रवेदयते मदः श्रदादि ।

हुआ। इसी प्रकार सम्पूर्ण छन्द, वर्ण और खर आदि भी उनके भिन्न भिन्न अर्झोंसे प्रकट हुए। उनके रोमींसे उध्यिक, त्वचासे गायती, माससे त्रिष्ट्रप्, स्नायुसे अनुष्ट्रप्, अस्थियों ने जगती, मजाते पिक्त और प्राणींसे बृहती छन्द उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्शवर्ण (क्यगींदि पञ्चवर्ग) और देह खरवर्ण (अकारादि) कहलाये। उनकी इन्द्रियोंको ऊष्मवर्ण (श्राप सह) और बलको अन्त स्थ (यर लव) कहते हैं, तथा उनकी कीडासे निपाद, ऋषभ, गान्धार, पड्ज, मध्यम, धैवत और पञ्चम—ये सात स्वर हुए। हे तात! प्रकात अव्यक्त हैं। तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परत्रहा है, वही अनेकों प्रकारकी शक्ति शिक्तित हो सर इन्द्रादि ह्योंमे मास रहा है। ३७-४८॥

विदुरजी । प्रहाजीने पहला कामासत्त शरीर—जिससे कुहरा बना था—छोड़कर दूसरा शरीर धारण करके विश्वविस्तारके लिये गरीचि आदि मृषियोंकी सृष्टिकी, परन्तु जन उन्होंने देखा कि इन महान्शित्याली ऋषियोंसे भी सृष्टिका विस्तार अधिक नहीं हुआ, तब वे मन ही मन सोचने लगे,-'अहो ! बड़ा आश्चर्य है, भेरे निरन्तर प्रयक्ष करनेपर भी प्रजाकी बृद्धि नहीं हो रही है। माल्म होता है, इसमें दैव ही कुछ विध्न डाल रहा है। जिस समय ययोचित किया करनेवाले श्रीब्रह्माजी इस प्रकार दैक्के विषयमें विचार कर रहे थे, उसी समय अकसात् उनके शरीरके दो भाग हो गये । 'क' ब्रह्माजीका नाम है, उन्होंसे विभक्त होनेके कारण शरीरको 'काय' कहते हैं। उन दोनों विभागोंसे एक स्नी पुरुपना जोड़ा मकट हुआ। उनमें जो पुरुष या। वह सार्वभौम सम्राट् स्वायम्भुव मनु हुए और जो स्त्री थी, वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। उमरे मिथुनधर्म (स्त्री पुरुष सम्भोग) से प्रजाकी वृद्धि होने लगी । महाराज स्वायम्भुय मनुने शतरूपासे पाँच सन्ताने उत्पन्न कीं । उनमें प्रियवत और उत्तानपाद—दो पुन थे तया आकृति, देमहूति और प्रसृति—तीन कन्याएँ यीं। मनुजीने आवृतिका विवाह रुचि प्रजापतिसे किया, मँसली कन्या देवहृतिकर्दमजीको दी और प्रस्ति दक्षप्रजापतिको । इन तीनों बन्याओंकी उन्तितिषे सारा ससार भर गया ॥४९-५६॥

# तेरहवॉ अध्याय

वाराह अवतारकी कथा

श्रीशुक्तदेवजीने कहा—राजन् ! मुनिवर मैतेयजीके मुखसे ये परम पवित्र वार्ते सुनकर श्रीविद्धरजीने भगवान्की कथाओं में अत्यन्त अनुरक्त होकर फिर पूछा !! १ !!

विदुरजी बोले—मुने ! खयम्भू बहाजीके प्रिय पुत्र
महाराज स्वायम्भुव मनुने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपाको पाकर
पिर क्या क्या ! आप साधु हैं ! आप मुझे आदिराज राजिं
स्वायम्भुव मनुका पवित्र चरित्र मुनाइये । वे श्रीविष्णु भगवान्के शरणापन थे, इसल्ये उनका चरित्र मुननेमे मेरी बहुत श्रद्धा है । विद्वानींका मत है कि जिनके हृदयों में श्रीमुकुन्दके चरणारविन्द विराजते हैं, उन मक्तजनों के गुणोंको श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनोंतक किये हुए शास्त्रा भ्यासके श्रमना मुख्य पल है ॥ २-४॥

श्रीगुकरेघजी कहते हें—राजन् । विदुर्जीने सहस शीर्पा भगवान् श्रीहरिके चरणींका ही आश्रय हे रक्खा या, उन्होंने जन अत्यन्त विनयपूर्वक इस प्रकार कहा और भगवान्की कथाके लिये प्रेरणा की, तम मुनिवर मैत्रेयने पुलकित होकर उनसे कहा ॥ ५॥ श्रीमें जेयजी वोले—जब अपनी मार्या शतरूपाके साथ स्वायम्भव मनुका जम हुआ, तब उन्होंने वड़ी नम्रतारे हाय जोड़कर श्रीव्रहाजीसे कहा, 'भगवन् । एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता है। तथापि हम आपकी सन्तान ऐसा कीन सा कर्म करें, जिससे आपकी सेवा बन एके । पूज्यपाद । हम आपने नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकनेवोंग्य रिसी ऐस कार्यके लिये हमें आजा दीजिये, जिससे इस लोकमें हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोकमें सद्गति मात्र हो सके ॥६—८॥

श्रीब्रह्माजीने कहा—तात । पृथ्वीपते । तुम्हारा कल्याण हो । में तुमसे बहुत प्रस्त हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट मायसे 'मुझे आहा दीजिये' ऐसा कहकर मुझे आत्मसमांण क्या है । चीर । पुत्रोंको अपने पिताकी इसी रूपमें पूजा करनी चाहिये । उन्हें उचित है कि दूसरोंके प्रति ईर्प्यांका भाव न रसकर जहाँतक बने, उनकी आज्ञाका आदरपूर्वक सावधानी से पालन करें । सी, अब तुम अपनी इस भाषांसे अपने ही समान गुणवती सन्तति उत्पन्न करके धमंपूर्वक पृथ्वीम

पालनकरों और यज्ञोंद्वारा श्रीहरिकी आराधना करे। राजन्! प्रजापालनसे मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजाका पालन करते देखकर भगवान् श्रीहरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिनपर यज्ञमूर्ति जनादैन भगवान् प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है; क्योंकि वे तो एक प्रकारसे अपने आत्पाका ही अनादर करते हैं॥११-१३॥

मनुजीने कहा—पापका नाश करनेवाले पिताजी!
मैं आपकी आज्ञाका पालन अवश्य करूँगा; किन्तु
आप इस जगत्में मेरे और मेरी भावी प्रजाके
रहनेके लिये स्थान वतलाइये॥ १४॥ देव! सब
जीबोंका निवासस्थान पृथ्वी इस समय प्रलयके जलमें
इबी हुई है। आप इस देवीके उद्धारका प्रयत्न
कीजिये॥ १५॥



श्रीमैत्रेयजीने कहा—पृथ्वीको इस प्रकार अथाह जलमें डूवी देखकर ब्रह्माजी बहुत देरतक मनमें यह सोचते रहे कि 'इसे कैसे निकालूँ॥ १६॥ जिस समय मैं लोकरचनामें लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जलमें डूब जानेसे रसातलको चली गयी। हमलोग सृष्टिकार्यमें नियुक्त हैं, अतः इसके लिये हमें क्या करना चाहिये? अब तो, जिनके सङ्कल्पमात्रसे मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान् श्रीहरि ही मेरा यह काम पूरा करें ॥ १७॥

निष्पाप बिदुरजी ! ब्रह्माजी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासाछिद्रसे अकस्मात् अँगृठेके बराबर आकारका एक वराह-शिशु निकला ॥ १८ ॥ भारत ! बड़े आश्चर्यकी बात तो यही हुई कि आकाशमें खड़ा हुआ वह बराह-शिशु ब्रह्माजीके देखते-ही-देखते बड़ा होकर क्षणभरमें हाथीके बराबर हो गया ॥ १९ ॥ उस विशाल वराह-मूर्तिको देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वायम्भुव मनुके सहित श्रीब्रह्माजी तरह-तरहके विचार करने लगे— ॥ २० ॥ अहो ! सृकरके रूपमें आज यह कीन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है ? कैसा आश्चर्य है ! यह अभी-अभी मेरी नाकसे निकला था॥२१॥ पहले तो यह अंगूठेके पोरुएके बराबर दिखायी देता था, किन्तु एक क्षणमें ही बड़ी भारी शिलाके समान हो गया। अवश्य ही यज्ञमूर्ति भगवान् हमलोगोंके मनको मोहित कर रहे हैं॥२२॥ ब्रह्माजी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान् यज्ञपुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे॥२३॥ सर्वशिक्तमान् श्रीहरिने अपनी गर्जनासे दिशाओंको प्रतिष्वित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको हर्षसे भर दिया॥२४॥

अपना खेद दूर करनेवाली मायामय बराह भगवान्की ब्राबुराहटको सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोकनिवासी मुनिगण तीनों वेदोंक परम पवित्र मन्त्रोंसे उनकी स्तुति करने लगे॥ २५॥ भगवान्के खरूपका वेदोंमें विस्तारसे वर्णन किया गया है; अतः उन मुनीश्वरोनि जो स्तुति की, उसे वेदरूप मानकर भगवान् बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरजकर देवताओंके हितके लिये गजराजकी-सी लीला करते हुए जलमें घुस गये॥ २६॥ यहले वे सुकररूप भगवान् पुँछ उठाकर बड्डे वेगसे आकाशमें उछले और अपनी गर्दनके बालोंको फटकारकर खरोंके आधातसे बादलोंको छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचापर कड़े-कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थीं और नेत्रोंसे तेज निकल रहा था, उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी !! २७ !! भगवान् ख्यं यज्ञपुरुष है तथापि सुकररूप धारण करनेके कारण अपनी नाकसे सुँघ-सुँघकर पृथ्वीका पता लगा रहे थे। उनकी दाहें बड़ी कठोर थीं। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तृति करनेवाले मरीचि आदि मुनियोंकी ओर बड़ी सौम्य दृष्टिसे निहारते हुए उन्होंने जलमें प्रवेश किया॥ २८॥ जिस समय उनका वज्रमय पर्वतके समान कठोर कलेवर जलमें गिरा, तब उसके वेगसे मानी समुद्रका पेट फट गया और उसमें वादलोकी गड़गड़ाहरके समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरङ्गरूप भुजाओंको उठाकर वह बड़े आर्तस्वरसे 'हे यक्षेश्वर ! मेरी रक्षा करो।' इस प्रकार पुकार रहा है।। २९॥ तब भगवान् यज्ञमृति अपने बाणके समान पैने खुरोंसे जलको चीरते हुए उस अपार जलराशिके उस पार पर्वे । वहाँ रसातलमें उन्होंने समस्त जीवोकी आश्रयभृता पृथ्वीको देखा, जिसे कल्पान्तमें शयन करनेके लिये उद्यत श्रीहरिने स्वयं अपने ही उदरमें लीन कर लिया था॥ ३०॥



फिर, वे जलमें डूवी हुई पृथ्वीको अपनी दाहोंपर लेकर रसातलसे ऊपर आये। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जलसे बाहर आते समय उनके मार्गमें विद्य डालनेके लिये महापराक्रमी हिरण्याक्षने जलके भीतर ही उनपर गदासे आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध वक्रके समान तीक्षण हो गया और उन्होंने उसे लीलासे ही इस प्रकार मार डाला, जैसे सिंह हाथीको मार डालता है। उस समय उसके रक्तसे थूथनी तथा कनपटी सन जानेके कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टीके टीलेमें टक्कर मारकर आया हो॥ ३१-३२॥ तात! जैसे गजराज अपने दाँतोंपर कमल-पृथ्य धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दाँतोंको नोकपर पृथ्वीको धारण कर जलसे बाहर निकले हुए, तमालके समान नोलवर्ण वराहभगवान्को देखकर बह्या, मरीचि आदिको निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेदवाक्योंसे उनकी स्तुति करने छगे ॥३१-३३॥ भूमि योस्रे-भगवान् अजित । आपकी जय हो, जय



हो । यज्ञपते ! आप अपने वेदनयीरूप विग्रहको हिला रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपने रोमकूपोंमें सम्पूर्ण यह लीन हैं। आपने पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये ही यह सुकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है । देव ! दुराचारियों को आपके इस यशमय स्वरूपका दर्शन होना अत्यन्त कठिन है। इसकी त्वचामें गायत्री आदि छन्द, रोमावलीमें कुरा, नेत्रोंमें घृत तथा चारों चरणोंमें होता, अध्वर्धु, उद्गाता और ब्रह्मा-इन चारों ऋत्विजोंके कर्म हैं। ईश ! आपकी थूथनी ( मुलके अग्रभाग ) में सुक् है, नासिकाछिद्रोंमें सुवा है, उदरमें इडा ( यशीय भक्षणपात्र ) है, कार्नोमे चमस हैं, मुखर्मे प्राशित (ब्रह्मभागपात्र ) है और कण्ठछिद्रमें ब्रह् ( सोमपात्र ) है । भगवन् । आपका जो चवाना है, वही अभिहोत्र है, बार-बार अवतार लेना दीक्षा है, गरदन उपसद (तीन इष्टियाँ) है, दोनों दाढें प्रायणीय (दीक्षाके वादकी इप्टि ) और उदयनीय ( यज्ञसमाप्तिकी इप्टि ) हैं, जिह्ना प्रवर्ग (प्रत्येक उपसदके पूर्व किया जानेवारा महावीर नामक कर्म ) है। सिर सम्य ( होमरहित अग्नि ) और आवसध्य ( उपासनासम्बन्धी अग्नि ) है तया प्राण चिति (इष्टकाचयन) हैं। देव। आपका धीर्य सोम है, आसन (बैठना) पात सवनादि तीन सवन हैं, सातों घातु अग्निप्टोम, अत्यिम्रष्टोम, उन्य, पोडची, वाजपेय, अतिरात्र और

आसोर्यामनामको सात सस्याएँ हैं तथा शरीरकी सन्धियाँ (जोड) सम्पूर्ण सन हैं । इस प्रकार आप सम्पूर्ण यश (सोमरहित याग) और कतु (सोमसहित याग) रूप हैं। यज्ञानुष्ठानरूप इंग्याँ आपके अङ्गोंको मिलाये रसनेवाली मासपेशियाँ हैं। यार समस्त मन्त्र, देवता और द्रव्यरूप हैं, सम्पूर्ण यह और कर्म आपहीमे अधिष्ठित हैं, आपको नमस्कार है। वैराप्या भक्ति और मनकी एकामतासे जिस ज्ञानका अनुभव होता है, वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके वित्रागुर हैं, आपको पुन पुन, प्रणाम है। पृथ्वीको धारण करनेवाले मगयन् । आपकी दार्ढीकी नोक्पर रक्ती हुई यह पर्वतादि मण्डित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है, जैसे वनमेंसे निकलकर बाहर आये हुए किसी गजराजके दाँतींपर पत्रयुक कमिलनी रक्ली हो । आपके दॉर्तीपर रक्ले हुए भूमण्डलके सहित आपका यह वेदमय वराहविग्रह ऐसा जान पहता है मानो शिखरोंपर छायी हुई मेधमालाके सहित कोई कुलपर्वत हो । नाय । चराचर जीवोके सुखपूर्वक रहनेके लिये आप अपनी पत्नी जगन्माता पृष्वीको जलपर स्थापित कीजिये। आप जगत्के पिता हैं और अरणिमें अमिस्यापनके समान आपने इसमे धारणशक्तिरूप अपना तेज खापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वीमाताको प्रणाम करते हैं। प्रभो । रसातलमे द्वानी हुई इस पृथ्वीको निकालनेका साहस आपके सिवा और कौन कर सकता या १ किन्तु आप तो सम्पूर्ण आश्चरोंके आश्चर हैं, आपके लिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। आपने ही तो अपनी मायासे इस अत्याक्षर्यमय विश्वकी रचना की है। जर आप अपने वेदमय विग्रहको हिलाते हैं, तब हमारे ऊपर आपनी गरदने बालोंसे झरती हुई शीतल जलकी बूँदें गिरती हैं। इश ! उनसे भींगकर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोकों रहनेवाले मुनिजन सर्वया पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुप आप के कर्मीका पार पाना चाइता है, अवश्य ही उसकी बुदि नष्ट हो गयी है, क्योंकि आएके कर्मोंका कोई पार ही नहीं है। आपकी ही योगमायाके सत्यादि गुणोंसे यह सारा जगत् मोहित हो रहा है! भगवन्! आप इसका कल्याण कीजिये | ] ३४-४५ |

श्रीमैनेयजी कहते हैं-विदुर्जी। उन ब्रह्मवादी मुनियोंके इस प्रकार स्तृति करनेपर सबकी रह्मा करनेवाले वराह्मगवान्ने अपने खुरोंसे जलको स्तिमित कर उसपर पृथ्वीको । स्यापित कर दिया। इस प्रकार रसातलमे लीलपूर्वक लावी हुई पृथ्वीको जलपर रखकर वे विष्वक्सेन प्रजापति भगवान् श्रीहरि अन्तर्धान हो गये ॥ ४६-४७॥

विदुरजी! भगवान्के लीलामय चरित्र अत्यन्त कीर्तनीय हैं और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकारके पाप-तापोंको दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मङ्गलमयी मञ्जुल कथाको भक्तिभावसे सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान् वहुत शीघ प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान् तो सभी कामनाओंको पूर्ण करनेमें समर्थ हैं, उनके प्रसन्न होनेपर संसारमें क्या दुर्लभ है ? किन्तु उन तुच्छ कामनाओं-की आवश्यकता ही क्या है ? जो लोग उनका अनन्यभावसे भजन करते हैं, उन्हें तो वे अन्तर्यामी प्रभु स्वयं अपना परमपद ही दे देते हैं । संसारमें पशुओंको छोड़कर अपने पुरुषार्यका सार जाननेवाला ऐसा कौन पुरुष होगा, जो आवागमनसे छुड़ा देनेवाली भगवान्की प्राचीन कथाओंमेंसे किसी भी अमृतमयी कथाका अपने कर्णपुटोंसे एक बार पान करके फिर उनकी ओरसे मन हटा लेगा ? ॥ ४८–५०॥

# चौदहवाँ अध्याय

### दितिका गर्भघारण

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये सूकररूप धारण करनेवाले श्रीहरिकी कथाको मैत्रेयजीके मुखसे सुनकर भी भक्तिव्रतधारी विदुरजीको तृप्ति न हुई; अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा ॥ १॥

विदुरजी वोले-मुनिवर ! हमने यह बात आपके मुखसे अभी सुनी है कि आदिदैत्य हिरण्याक्षको भी भगवान् यज्ञमूर्तिने ही मारा था । सो ब्रह्मन् ! जिस समय भगवान् छीछाहीसे अपनी दाढ़ोंपर रखकर पृथ्वीको जलमेंसे निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष-की मुठभेड़ किस कारण हुई ? ॥ २-३ ॥

श्रीमेंत्रेयजीने कहा-विदुरजी! तुम्हारा प्रश्न वड़ा ही सुन्दर है; क्योंकि तुम श्रीहरिकी अवतारकथाके विषयमें ही पूछ रहे हो, जो मनुष्योंके मृत्युपाशका छेदन करनेवाली है। देखो, उत्तानपादका पुत्र श्रुव वालकपनमें श्रीनारदजीकी सुनायी हुई हरिकथाके प्रभावसे ही मृत्युके सिरपर पैर रखकर भगवान्के परमपदपर आरूढ़ हो गया था। एक बार इस वराह्मगवान् और हिरण्याक्षके युद्धके विषयमें देवताओंके प्रश्न करनेपर श्रीब्रह्माजीने उन्हें यह इतिहास सुनाया था। उस समय मैंने भी इसे सुना था, सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। विदुरजी! एक बार दक्षकी पुत्री दितिने पुत्रप्राप्तिकी इच्छाने कामातुर होकर सायङ्कालके समय ही अपने पित मरीन्विनन्दन कश्यपजीसे रितके लिये प्रार्थना की। उस समय कश्यपजी अग्निजिह भगवान् यशपुरुषकी खीरकी आहुतियोंद्वारा आराधना कर सूर्यास्तका समय जान अग्निशालान्में ध्यानस्थ होकर बैठे थे॥ ४-८॥

दितिने कहा-विद्रन्! मतवाला हाथी जैसे केलेके बृक्षको मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्घर कामदेव मुझ अवलापर जोर जताकर आपके साथ रमण करनेके लिये मुझे वेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतोंकी सुख-समृद्धिको देखकर मैं ईर्ष्याकी आगसे जली जाती हूँ। अतः आप मुझपर कृपा कीजिये, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भसे आप-जैसा पति पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियाँ अपने पतियोंसे सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका सुयश संसारमें सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्षका अपनी पुत्रियोंपर वड़ा स्नेह था । एक वार उन्होंने हम सबको अलग-अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो ? वे अपनी सन्तानकी सब प्रकारकी चिन्ता रखते थे । अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने हम तेरहींको, जो आपके गुण-स्वभावके अनुरूप थीं, आपके साय व्याह दिया। अतः मङ्गलमूर्ते ! कमलनयन ! आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिये, क्योंकि महापुरुषों-के पास दीनजर्नोंका आना निष्फल नहीं होता ॥ ९-१४॥

विदुरजी ! दिति कामदेवके वेगसे अत्यन्त वेचैन और वेवस हो रही थी । उसने इसी प्रकार वहुत-सी वातें वनाते हुए कश्यपजीसे प्रार्थना की तो उन्होंने उसे सुमधुर वाणीसे समझाते हुए कहा,—'भीक ! तुम्हारी इच्छाके अनुसार में तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा । भला, जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम—तीनोंकी सिद्धि होती है, उस अपनी पत्नीकी कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा ! जिस प्रकार जहाजपर चढ़कर मनुष्य महासागरको पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों ने आश्रम देता हुआ अपने आश्रमद्वारा स्वय भी दु.एसमुद्रके पार हो जाता है। मानिनि! स्त्रीको तो श्रिविध



पुरुपार्यकी नामनावाले पुरुपका आधा अङ्ग कहा गया है। उसपर अपनी गृहस्थीका भार डालकर पुरुष निश्चिन्त होकर विचरता है । इन्द्रियरूप शत्रु अन्य आश्रमवालेके लिये अत्यन्त दुर्जय हैं। किन्तु जिस प्रकार किलेका स्वामी सुगमतासे ही स्टनेवाले शतुओंको अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नीका आश्रय छेकर इन इन्द्रियरूप शत्रुओंको सहजहींम जीत लेते हैं। गृहेश्वरि । तुम जैसी भायीं ने उपकारी का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्रमे अथवा जनमान्तरमें भी पूर्णरूपमे नहीं चुका सकते । तो भी तुम्हारी सन्तान प्राप्तिकी इच्छाको मैं यथाशक्ति अवस्य पूर्ण करूँगा। परन्तु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरी। जिससे लोग मेरी निन्दा न करें। यह घोर समय राक्षसादि घोर जीवोंका है और देखनेमें भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान् भूतनायके गण भूत प्रेतादि घूमा करते हैं । साध्य ! इस सन्ध्याकालमें भूतभावन भूतपति भगवान् शङ्कर अपने गण भूत प्रेतादिको साथ लिये बैलपर चढकर विचरा करते हैं | तुम कह सकती हो कि वे क्या सभी जगह देख हैंगे। सो बात ऐसी ही है । जिनका जटाजूट इमशानभृमिसे उठे हुए बवडरकी धूलिसे धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है तया जिनके मुवर्णजान्तिमय गौर शरीरमें भस लगी हुई है। वे तुम्हारे देवर महादेवजी अपने सूर्य, चन्द्रमा और अग्निरूप

तीन नेत्रोंसे सभीको देखते रहते हैं। स्थारमे उनका कोई अपना या पराया नहीं है और न कोई अधिक आदरपात या निन्दनीय ही है । हमलोग तो अनेक प्रकारके वर्तोंना पालन करके उनकी मायाको ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेती पुरुप अविवाहे आवरणको हटानेकी इच्छासे उनके निर्मल चरित्रका गान किया करते हैं। उनसे बढकर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है और उनतक केवल सत्पुवर्षोंकी ही गति है। यह सब होनेपर भी वे पिशाचींका सा आचरण करते हैं। यह नर दारीर तो कुत्तींका भोजन है; जो अविवेकी पुरुष इसीको थात्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चन्द्रनादिने इसीकी टीमटाममें लगे रहते हैं—वे अभागे ही आत्माराम भगवान् बाह्यरके आचरणको हैसते हैं। हमलोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हींकी बाँधी हुई धर्ममर्यादाका पालन करते हैं, वे ही इस विश्वके अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्होंंंंं आज्ञामा अनुसरण करनेवाली है । ऐसे होकर भी वे प्रेतोंका-सा आचरण करते हैं। अही । उन जगद्रयापक प्रभुकी यह अञ्चत लीला युक्त समझमें नहीं आती'॥१५–२८॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—पतिके इस प्रकार समझानेगर भी कामातुरा दितिने वेश्याके समान निर्लंज होकर ब्रह्मिं कश्यपजीका वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यपजीने उस निन्दित कर्ममें अपनी भार्याका बहुत आग्रह देख देवको नमस्कार किया और एकान्तमें उसके साथ समागम किया। फिर जल्में स्तान कर प्राण और वाणीका सथम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म (गायत्री) का ध्यान करते हुए उसीका जर करने लगे। विदुरजी ! फिर तो दितिको भी उस निन्दित कर्मके कारण बड़ी लजा आयी और यह ब्रह्मिके पास जान सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। १९-३२।

दितिने कहा—ब्रह्मन् ! भगवान् रुद्र भूतिने स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया हैं। किन्तु वे भूतश्रेष्ठ मेंरे इस गर्भको नष्ट न करें । मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। वे बढ़े भभावशाली और उम स्वभावके हैं। किन्तु अपने स्वाम मर्कोंनी सम्पूर्ण वामनाएँ पूर्ण कर उनका दुःस दूर कर देते हैं और निष्काम उपासकोंको मोश्र मदान करते हैं। वे स्वभावतः तो दण्डत्यागी हैं, किन्तु दुष्टोंके लिये धर्मदा दण्ड धारण किये रहते हैं, तथा साझात् क्रोधकी मूर्ति हैं । इन क्रियोंपर तो स्थाध भी दया करते हैं, किर वे सतीपित तो मेरे बहनोई और परम कृपाछ हैं, अतः वे मुहार प्रसल हों ॥ ३३-३५ ॥

श्रीमैत्रेयजीने कहा-विदुरजी ! प्रजापति कश्यपने सायङ्कालीन सन्या-वन्दनादि कर्मसे निवृत्त होनेपर देखा कि दिति थर-थर काँपती हुई अपनी सन्तानकी लौकिक और पारलौकिक उत्रनिक लिये प्रार्थना कर रही हैं। तब उन्होंने उससे कहा ॥ ३६ ॥

कश्यपजीने कहा—तुष्हारा चित्त कामवासनासे मिलिन था, बह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अन्नहेलना की ॥ ३७ ॥ अमङ्गलमयी चण्डी ! तुम्हारी कोखसे दो बडे ही अमङ्गलपय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे वार-वार सम्पूर्ण लोक और लोकपालोंको अपने अत्याचारोंसे फलायेंगे ॥ ३८ ॥ जब उनके हाथसे बहुत-से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, खियोंपर अत्याचार होने लगेंगे और महात्पाओंको क्ष्य किया जाने लगेगा, उस समय सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करनेवाले श्रीजगदीश्वर कृपित होकर अवतार लेंगे और इन्द्र जैसे पर्वतीका दमन करता है, उसी प्रकार उनका वध करेंगे॥ ३९-४०॥

दितिने कहा-प्रभी ! यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रोका वध हो तो वह साक्षात् भगवान् चक्रपाणिके हाथसे ही हो, कृपित ब्राह्मणोंके शापादिसे न हो ॥ ४१ ॥ जो जीव ब्राह्मणोंके शापसे दग्ध अथवा प्राणियोंको भव देनैवाला होता है, वह किसी भी योनिमें जाय—उसपर नारकी जीव भी दया नहीं करते॥४२॥

कश्यपजीने कहा-देवि ! तुमने अपने कियेपर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीध ही उचित-अनुचितका विचार भी हो गया तथा भगवान् विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है, इसलिये तुम्हारे एक पुत्रके चार पुत्रोमेसे एक

ऐसा होगा, जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यशको भक्तजन भगवानुके गुणंकि साथ गायेंगे ॥ ४३-४४ ॥ जिस प्रकार खोटे सोनेको बार-बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके खभावका अनुकरण करनेके लिये निर्विरता आदि उपायोंसे अपने अन्तःकरणको शुद्ध करेंगे ॥ ४५ ॥ जिनकी कृपासे उन्होंका स्वरूपधृत यह जगत् आनन्दित होता है, वे स्वयंप्रकाश भगवान् भी उसको अनन्य भक्तिसे सन्तुष्ट हो जायंगे ॥ ४६ ॥ दिति ! वह बालक बड़ा ही भगवद्भक्त, उदारहृदय, प्रभावशाली और महान् पुरुषोका भी पूज्य होगा। तथा प्रौढ़ भक्तिभावसे विशुद्ध और भावान्तित हुए अन्तःकरणमें श्रीभगवानुको स्थापित करके देहाभिषानको त्याग देगा॥ ४७॥ वह विषयोंभे अनासक, शोलवान्, गुणोंका भंडार तथा दूसरोंकी समृद्धिमें सुख और दुःखमें दुःख माननेवाला होगा। उसका कोई शत्र न होगा, तथा चन्द्रमा जैसे प्रीष्म ऋतुके तापको हर लेता है, वैसे ही वह संसारके शोकको शान्त करनेवाला होगा ॥ ४८ ॥ जो इस संसारके बाहर-भीतर सब और विराजमान हैं, अपने भक्तोंके इन्छानुसार समय-समयपर मङ्गलविग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मीरूप लावाप्यमूर्ति ललनाकी भी शोभा बढ़ानेवाले हैं, तथा जिनका मुखमण्डल झिलमिलाते हुए कुण्डलीसे सुशोधित है-उन परम पवित्र कमलनयन श्रीहरिका तुम्हारे पौत्रको प्रत्यक्ष दर्शन होगा॥४९॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी ! दितिने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान्का भक्त होगा,तब उसे बड़ा आनन्द हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात् श्रीहरिके हाथसे मारे जायेंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ॥ ५०॥

# पंद्रहवाँ अध्याय जय-विजयको सनकादिका शाप

श्रीमैत्रेयजीने कहा—विदुरजी ! दितिको अपने तब उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में पुत्रोंसे देवताओंको कष्ट पहुँचनेकी आशङ्का थी, इसलिये उसने दूसरोंके तेजका नाश करनेवाले उस कश्यपजीके तेज (वीर्य) को सौ वर्षतिक अपने उदरमें ही रखा ॥ १ ॥ उस गर्भस्थ तेजसे ही लोकोमें सूर्यादिका प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इन्द्रादि लोकपाल भी तेजोहीन हो गय।

अन्यकारके कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है।। २॥

देवताओंने कहा—भगवन्! काल आपकी ज्ञानशक्तिको कुण्ठित नहीं कर सकता, इसलिये आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अन्धकारके विषयमें भी जानते ही होंगे, हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे है।। ३ ॥ देवाधिदेव !

आप जगत्के रचयिता और समस्त लोकपालींके सिरमौर हैं। आप छोटे-बड़े सभी जीवोंका भाव जानते हैं । देव ! आप विज्ञानवलसम्पन्न हैं; आपने मायाहीसे यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है; आपकी उत्पत्तिके वास्तविक कारणको कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आपमें सम्पूर्ण भुवन स्थित हैं, कार्य-कारणरूप सारा प्रपञ्च आपका शरीर है; किन्तु वास्तवमें आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवेंकि उत्पत्तिस्थान आपका अनन्य भावसे ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियोंका किसी प्रकार भी हास नहीं हो सकता; क्योंकि वे आपके कृपाकटाक्षरे कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इन्द्रिय और मनको जीत छेनेके कारण उनका योग भी परिपक्त हो जाता है। आप सबके नियन्ता मुख्य प्राण हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी वेदवाणीरूप रस्तीमें बैंधी हुई सारी प्रजा नथे हुए बैलोंके समान नियमपूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पण करती है । भूमन् ! इस अन्धकारके कारण दिन-रातका विभाग अस्पष्ट हो जानेसे छोकोंके सारे कर्म छप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं; उनका कल्याण कीजिये और हम दारणागतोंकी ओर अपनी अपार दयादृष्टिसे निहारिये । देव ! आग जिस प्रकार ईंधनमें पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार करयपजीके वीर्यसे स्थापित हुआ यह दितिका गर्भ सारी दिशाओंको अन्धकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है ॥ ३-१०॥

श्रीमैत्रेयजीने कहा—महाबाहो ! देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवान् ब्रह्माजी हॅंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणीसे ढाद्स बँघाते हुए कहने लगे ॥ ११ ॥

श्रीव्रह्माजी वोले—देवताओं ! तुम्हारे पूर्वज, मेरे मानसपुत्र सनकादि लोकोंकी आसक्ति त्याग कर समस्त लोकोंमें आकाशमार्गसे विचरा करते थे। एक बार वे शुद्ध-सत्त्वमय भगवान् विष्णुके वैकुण्ठधाममें जा पहुँचे। ऐसा कौन लोक है, जो उस दिव्य धामकी वन्दना नहीं करता ! वहाँ सभी लोग विष्णुरूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हींको होता है, जो अन्यसब प्रकारकी कामनाएँ छोड़कर केवल भगवच्चरण-शरणकी प्राप्तिके लिये ही अपने धर्मद्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदान्तप्रतिपादा धर्ममूर्ति श्रीआदिनारायण हम अपने भक्तोपर कृपा करनेके लिये शुद्धसत्त्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोकमें नैःश्रेयस नामका एक वन है। वह मूर्तिमान् कैवल्य-सा ही जान पड़ता है। उसमे स्व प्रकारकी कामनाओं को पूर्ण करनेवाले चूक्ष है, जो हर समय छही ऋतुओं की शोभासे सम्पन्न रहते हैं। १२-१६॥

वहाँ विमानचारी गन्धर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रमुकी पवित्र लीलाओंका गान करते रहते हैं। बो होगोंकी सम्पूर्ण पापराशिको भसा कर देनेवाही हैं। उर समय सरोवरोंमें खिली हुई मकरन्दपूर्ण वासन्तिक माधवी लताकी सुमधुर गन्ध उनके चिसको अपनी ओर खींचना चाहती है; परन्तु वे प्रभुके गुणगानमें ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि उसे लानेवाली हवाकी और ध्यान ही नहीं देते। जिस समय भ्रमरराज ऊँचे स्वरसे गुंजार करते हुए मानो हरिकथाका गान करते हैं, उस समय योड़ी देरके लिये कबूतरा कोकिल, सारस, चक्रयाक, चातक, हंस, शुक, तीतर और मरूरों-का कोलाहल बंद हो जाता है; मानो ये भी उस कीर्तनानन्दमें बेसुध हो जाते हैं। श्रीहरि तुलसींचे अपने श्रीपिमहको सजाते हैं और तुलसीकी गन्धका ही अधिक आदर करते हैं--यह देखकर वहाँके मन्दार, कुन्द, कुरवक (तिलक्ष), उत्पल ( रात्रिमें खिलनेवाले कमल), चम्पक, अर्ण, पुन्नाग, नाग, बकुछ (मौलसिरी), अम्बुज (दिनमें खिलनेवाले कमल ) और पारिजात आदि पुष्प सुगन्धयुक्त होनेपर भी तुलसीका ही तप अधिक मानते हैं। वे भी बहे ही गुणप्राही हैं—ईध्योछ नहीं हैं। यह छोक वैदूर्य, मरकत-मणि (पन्ने ) और सुवर्णके विमानींसे भरा हुआ है । वे सब किसी कर्मफलसे नहीं, बल्कि एकमात्र श्रीहरिके पाद-पद्मोंकी वन्दना करनेसे ही प्राप्त होते हैं । उन विमानीपर चढ़े हुए कृष्णप्राण मगयद्भक्तींके चित्तीमें बड़े-बड़े नितम्बीं-वाली युपुष्ती सुन्दारियाँ भी अपनी सन्द मुसकान एवं मनोहर हास-परिहाससे कामविकार नहीं उत्पन्न कर सकतीं ॥१७-२०॥

परम सौन्दर्यशालिनी लक्ष्मीजी, जिनके कृपाकटाअके लिये देवगण भी लालायित रहते हैं, श्रीइरिके भवनमें चञ्चलतारूप दोपको त्याग कर रहती हैं। जिस समय भाने चरण-कमलोंके न्पूरोंकी झनकार करती हुई वे अपना लीला-कमल धुमाती हैं, उस समय उस कनकमवनकी स्मिटकम्प दीवारोंमें उनका प्रतिविम्न पड़नेसे ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हीं। जिस समय दासियोंको साथ लिये वे अपने कीडावनमें तुलसीदलदारा भगवान्का पूजन करती हैं, तो वहाँके निर्मल जलसे भरे हुए सरोवरोंमें, जिनमें मूँगिके घाट बने हुए हैं, अपना सुन्दर अलकावली और उन्नव

नासिकासे सुशोभित मुखारविन्द देखकर 'यह भगवान्का चुम्बन किया हुआ है' ऐसा जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। जो लोग भगवान्की पापापहारिणी लीला-कथाओंको छोड़कर बुद्धिको नष्ट करनेवाली अर्थ-काम-सम्बन्धिनी अन्य निन्दित कथाएँ सुनते हैं, वे उस वैकुण्ठ-लोकमें नहीं जा सकते । हाय ! जब वे अभागे लोग इन सारहीन वातोंको सुनते हैं, तो ये उनके पुण्योंको नष्टकर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकोंमें डाल देती हैं । अहा ! इस मनुष्ययोनिकी वड़ी महिमा है, हम देवतालोग भी इसकी प्रशंसा करते हैं । इसीमें तत्त्वज्ञान और धर्मकी भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान्की आराधना नहीं करते, वे वास्तवमें उनकी सर्वत्र फैली हुई मायासे ही मोहित हैं । देवाधिदेव श्रीहरिका निरन्तर चिन्तन करते रहने-के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, जिस समय आपसमें प्रभुके सुयराकी चर्चा चलती है उस समय अनुरागवरा जिनके नेत्रोंसे अविरल अशुधारा वहने लगती है तथा शरीरमें रोमाञ्च हो जाता है और जिनके से शील स्वभावकी हमलोग भी इच्छा करते हैं-वे परमभागवत ही हमारे लोकोंसे ऊपर उस वैकुण्ठ-धाममें जाते हैं । जिस समय सनकादि मुनि विश्वगुरु श्रीहरिके निवासस्यान, सम्पूर्ण लोकोंके वन्दनीय और देवताओंके विचित्र विमानोंसे विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुण्ठधाममें अपने योगवलसे पहुँचे, तो उन्हें वड़ा ही आनन्द हुआ ॥ २१-२६॥

उस दिव्यधाममें जाते हुए उन्हें वहुत-से विचित्र दृश्य मिले, किन्तु भगवान्के दर्शनोंकी उत्कट लालसा होनेके कारण उन्होंने किसीकी ओर ध्यान नहीं दिया । इस प्रकार छः ड्योदियाँ पार करके जब वे सातवींपर पहुँचे, तब वहाँ उन्हें हायमें गदा लिये दो समान आयुवाले देवश्रेष्ठ दिखलायी दिये-जो वाजुनंद, कुण्डल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणोंसे अलङ्कृत थे । उनकी चार श्यामल भुजाओंके वीचमें मतवाले मधुकरोंसे गुज्जायमान वनमाला सुशोभित यी तथा वाँकी मोहिं, फड़कते हुए नासिकारन्त्र और अरुण नयनोंके कारण उनके चेहरेपर कुछ क्षोमके-से चिह्न दिखायी दे रहे थे । उनके इस प्रकार देखते रहनेपर भी वे मुनिगण उनसे विना कुछ पूछ-ताछ किये, जैसे सुवर्ण और वज्रमय किवाड़ोंसे युक्त पहली छः ड्योढ़ी लाँघकर आये थे उसी प्रकार उनके द्वारमें भी घुस गये। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निःशङ्क होकर सर्वत्र विना किसी रोक-टोकके विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्त्वज्ञ थे तथा आयुमें सबसे बड़े होनेपर भी देखनेमें पाँच वर्षके बालकोंके समान जान पड़ते थे और दिगम्बर-वृत्तिसे (नंग-धड़ंग) रहते थे। उन्हें इस प्रकार निःसङ्कोचरूपसे भीतर जाते देख उन द्वारपालोंने अवशापूर्वक हँसते हुए उन्हें वेंत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहारके योग्य नहीं थे, किन्तु भगवान्से विपरीत स्वभाव होनेके कारण उन द्वारपालोंको यह कुछ न स्झा। कुमारगण सभीके परम पूजनीय थे। जब उन द्वारपालोंने वैकुण्ठवासी देवताओंके सामने उन्हें इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभुके दर्शनोंमें विष्ठ पड़नेके कारण उनके नेत्र सहसा क्रोधसे लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे॥ २७-३१॥

मुनिगण बोले-अरे द्वारपाली ! जो लोग भगवान्की महती सेवाके प्रभावसे इस लोकको प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान्के समान ही समदर्शी होते हैं । तुम दोनों भी उन्हींमेंसे हो, किन्तु तुम्हारे स्वभावमें यह विषमता क्यों है ? भगवान् तो परम शान्तस्वभाव हैं, उनका किसीसे विरोध भी नहीं है; फिर यहाँ ऐसा कौन है, जिसपर शङ्का की जा सके ? तुम स्वयं कपटी हो, इसीसे अपने ही समान दूसरींपर शङ्का करते हो । भगवान्के उदरमें यह सारा ब्रह्माण्ड स्थित है; इसलिये यहाँ रहनेवाले ज्ञानिजन महाकाशसे घटा-काराकी भाँति सर्वात्मा श्रीहरिसे अपना कोई भेद नहीं देखते। तुम तो देवरूपधारी हो; फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखायी देता है, जिससे तुमने भगवान्के साथ कुछ भेदभावके कारण होनेवाले भयकी कल्पना कर ली है ! तुम हो तो इन भगवान् वैकुण्ठनाथके पार्षद, किन्तु तुम्हारी बुद्धि बहुत मन्द है। अतएव तुम्हारा कल्याण करनेके लिये हम तुम्हारे अपराधके योग्य दण्डका विचार करते हैं । तुम अपनी भेदबुद्धिके दोपसे इस वैकुण्ठलोकसे निकलकर उन पापमय योनियोंमें जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोम-प्राणियोंके ये तीन शत्रु निवास करते हैं ॥ ३२-३४ ॥

सनकादिके ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणोंके शापको किसी भी प्रकारके शस्त्रसमूहसे निवारण होनेयोग्य न जानकर श्रीहरिके वे दोनों पार्षद अत्यन्त दीनभावसे उनके चरण पकड़कर पृथ्वीपर लोट गये; वे जानते थे कि उनके स्वामी श्रीहरि भी ब्राह्मणोंसे बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यन्त आतुर होकर कहा,—'भगवन ! हम अवश्य अपराधी हैं; अतः आपने हमें जो दण्ड दिया है, वह उचित ही और वह हमें मिलना ही चाहिये। हमने भगवानका

# सनकादि और रैंकुण्ठके द्वारपाल जय निजय

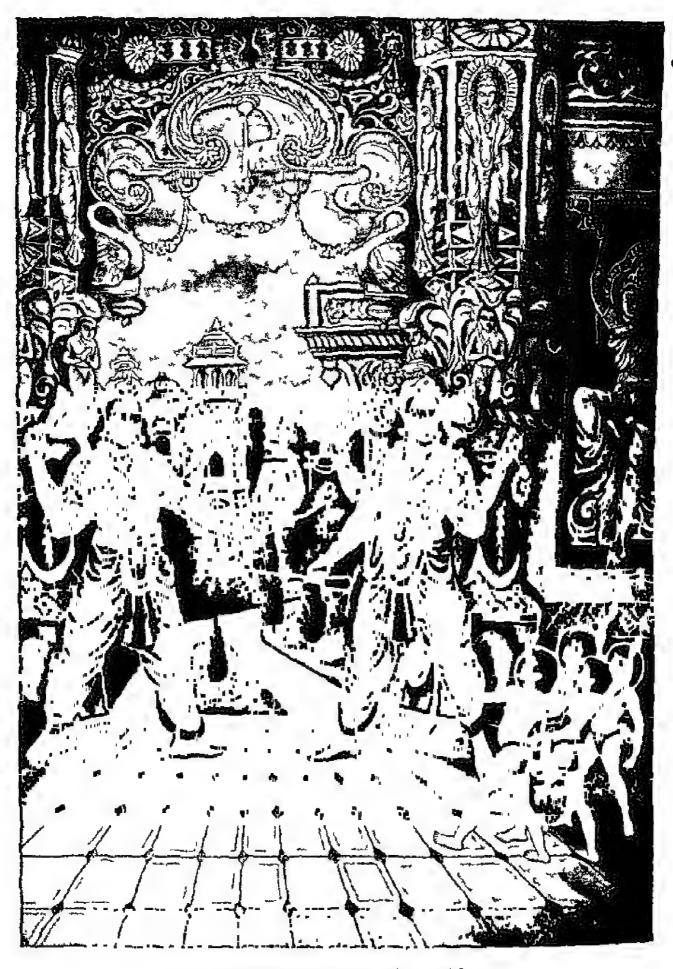

द्वारपालोंके रोकनेपर सनकादि उन्हें शाप देते हैं।

न समझकर उनकी आज्ञाका उल्लान किया है। इससे हमें जो पाप लगा है, वह आपके दिये हुए दण्डसे सर्वया धुल जायगा! किन्तु हमारी इस दुर्दशाका विचार करके यदि करणावश आपको योड़ा-सा भी अनुताप हो, तो ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे उन अधमायम योनियोंमें जानेपर भी हमें भगवत्स्मृतिको नष्ट करनेवाला मोह न प्राप्त हो, ॥ ३५-३६॥

इधर जब साधुजनोंके द्वर्यधन भगवान् कमलनामको माल्म हुआ कि मेरे द्वारपाटोंने साधु सनकादिका अनादर किया है, तब वे—परमहंस मुनिजन भी जिन्हें ढूँढते रहते हैं—सहजमें पाते नहीं, उन अपने श्रीचरणोंसे चलकर ही,



लक्ष्मीजीके सहित वहाँ पहुँचे । सनकादिने देखा कि उनकी समाधिके विषय श्रीवैकुण्ठनाथ स्वयं वहाँ पधारे हैं, उनके साथ-साथ पार्षदगण छत्र-चामरादि लिये चल रहे है तथा प्रभुके दोनों ओर राजहंसके पंखोंके समान दो दवेत चवर हुलाये जा रहे हैं। उनकी शीतल वायुसे उनके श्वेत छत्रमें लगी हुई मोतियोंकी झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चन्द्रमानी किरणोंसे अमृतकी बूँदें झर रही हों। प्रभु समस्त सदुणोंके आश्रय हैं, उनकी सौम्य मुखमुद्राको देखकर जान पड़ता या मानों वे सभीपर अनवरत छ्रपामुधाकी वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवनसे वे भक्तोंका हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्षः स्थलपर जो कान्ति विराजमान थी, उससे वे समस्त दिव्यलोनोंके चूड़ामणि वैकुण्ठधामको सुशोमित कर रहे थे। उनके

पीताम्त्ररमण्डित विशाल नितम्त्रींपर झिलमिलाती हुई कर्षनी और गलेमें भ्रमसेंसे गुजायमान वनमाला विराज रही थी; तया वे कलाइयोंमें सुन्दर कंगन पहने अपना एक हाय गरङ्जीके कंधेपर रस दूसरेसे कमलका पुष्प धुमा रहे थे। उनके अमोल कपोलविजलीकी प्रभाको भी लजानेवाले महराज्य कुण्डलोंकी शोभा वढ़ा रहे थे, उभरी हुई सुधड़ नास्ति थी। बड़ा ही सुन्दर सुरा था। सिरपर मणिमय सुरुट विराजमान था तथा चारी भुजाओंके बीच महामूल्यवान् मनोहर हारकी और गंलमें कौस्तुममणिकी अपूर्व शोभा थी। भगवान्का श्रीविग्रह वड़ा ही सौन्दर्यशाली था । उसे देखकर भक्तींके मनमें ऐसा वितर्क होता या कि इसके सामने लक्ष्मीजीका सौन्दर्याभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्माजी कहते हैं-देवताओ ! इस प्रकार मेरे, महादेवजीके और तुम्हारे लिये परम मुन्दर विग्रह धारण करनेवाले श्रीहरिको देराकर सनकादि मुनीश्वरीने उन्हें सिर झुजाकर प्रणाम किया । उस समय उनकी अञ्चत छिबको निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे ॥३७-४२ ॥

सनकादि मुनीश्वर निरन्तर ब्रह्मानन्दमें निमप्त रहा करते थे । किन्तु जिस समय भगवान् कमलनयनके चरणा रविन्दमकरन्द्रसे मिली हुई तुलसीमञ्जरीके गन्धरे मुयासित वायुने नारिकारन्त्रींके द्वारा उनके अन्तःकरणमें प्रवेश कियाः उस समय वे अपने शरीरको सँमाल न सके और उस दिव्य गन्धने उनके मनमे भी खलबली पैदा कर दी । भगवान्का मुख नील कमलके समान थाः अति मुन्दर अधर और कुन्दकलीके समान मनोहर हाससे उसकी शोमा और भी वढ़ गयी थी । उसकी झाँकी करके वे इतकृत्य हो गये । और फिर पद्मरागर्के समान काल काल नर्लोंसे सुशोभित उनके चरणकमल देखकर वे उन्होंका ध्यान करने लगे। इसके पश्चात् वे मुनिगण अन्य साधनोंसे सिद्ध न होनेवाली। स्वामाविक अप्टसिद्धियोंसे सम्पन्न श्रीहरिकी स्तुति करने हमे-जो योगमार्गद्वारा मोक्षपदकी खोज करनेवाले पुरुपीं हे लिये। उनके ध्यानका विषय, अत्यन्त आदरणीय और नयनानन्दर्श बुद्धि करनेवाला पुरुषरूप प्रकट करते हैं ॥ ४३-४५ ॥

सनकादि घोळे — अनन्त ! यद्यि आप अन्तर्यामी-रूपसे दुष्टचित्त पुरुषों के हृदयमें भी स्थित रहते हैं, तथारि उनने हिष्टिसे ओझल ही रहते हैं। किन्तु आज हमारे नेत्रीके सामने तो साक्षात् विराजमान हैं। प्रभो ! जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्माजीने आपका रहस्य धर्णन किया या, उसी समय श्रवणरन्श्रोंद्वारा हमारी बुद्धिमें तो आप आ विराजे थे; किन्तु प्रत्यक्ष दर्शनका महान् सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है । भगवन् ! हम आपको साक्षात् परमात्मतत्त्व ही जानते हैं । इस समय आप अपने विशुद्ध सत्त्वमय विग्रहसे अपने इन भक्तोंको आनन्दित कर रहे हैं । आपकी इस सगुण-साकार मूर्तिको राग और अहङ्कारसे मुक्त मुनिजन आपकी कृपादृष्टिसे प्राप्त हुए सुदृद्ध भक्तियोगके द्वारा अपने दृद्ध्यमें उपलब्ध करते हैं । प्रभो ! आपका सुयश अत्यन्त कीर्तनीय और सांसारिक दुःखोंकी निवृत्ति करनेवाला है । आपके चरणोंकी शरणमें रहनेवाले जो महाभाग आपकी कथाओंके रितक हैं, वे आपके आत्यन्तिक प्रसाद मोक्षपदको भी कुछ अधिक नहीं गिनते; फिर जिन्हें आपकी जरा-सी टेढ़ी मौंह ही भयभीत कर देती है, उन

······

इन्द्रपद आदि अन्य भोगोंके विपयमें तो कहना ही क्या है ? भगवन् ! यदि हमारा चित्त भोंरेकी तरह आपके चरण-कमलोंमें ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुल्सीके समान आपके चरण-सम्बन्धसे ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश-सुधासे परिपूर्ण रहें तो अपने पापोंके कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियोंमें हो जाय—इसकी हमें कोई चिन्ता नहीं है । विपुल्कीर्ति प्रभो ! आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रोंको वड़ा ही सुख मिला है; विपयासक्त अजितेन्द्रिय पुरुपोंको इसका दृष्टिगोचर होना अत्यन्त कठिन है । आप साक्षात् भगवान् हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रोंके सामने प्रकट हुए हैं । हम आपको प्रणाम करते हैं ॥४६-५०॥

### सोलहवाँ अध्याय

#### जय-विजयका वैकुण्ठसे पतन

श्रीब्रह्माजीने कहा—देवगण ! जब योगनिष्ठ सनकादि मुनीश्वरोंने इस प्रकार स्तुति की, तव तो वैकुण्ठनिवास श्रीहरि उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगे ॥ १॥

श्रीभगवान वोले-मुनिगण!ये जय-विजय मेरे पार्षद हैं, इन्होंने मेरी कुछ भी परवा न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आपलोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं; अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करनेके कारण आपने इन्हें जो दण्ड दिया है, वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं; मेरे अनुचरोंके द्वारा आप लोगोंका जो तिरस्कार हुआ है, उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ। इसिलये मैं आपलोगोंसे प्रसन्नताकी मिक्षा माँगता हूँ, क्षमा-याचना करता हूँ । सेवकोंके अपराध करनेपर संसार उनके स्वामीका ही नाम लेता है । वह अपयश उसकी कीर्त्तिको इस प्रकार दूषित कर देता है, जैसे त्वचाको चर्मरोग। मेरी निर्मल सुयश-सुधामें गोता लगानेसे चाण्डालपर्यन्त सारा जगत् पवित्र हो जाता है, इसीलिये में 'विकुण्ठ' कहलाता हूँ । किन्तु यह पवित्र कीर्त्ति मुझे आप लोगोंसे ही प्राप्त हुई है। इसलिये जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा, वह मेरी भुजा ही क्यों न हो-मैं उसे तुरंत काट डालूँगा । आप लोगोंकी सेवा करनेसे ही मेरी चरण-रजको ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापोंको तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुन्दर खभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहनेपर भी लक्ष्मीजी मुझे एक क्षणके लिये भी नहीं छोड़तीं-यद्यपि इन्हींके

लेशमात्र कुपाकटाक्षके लिये अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकारके नियमों एवं व्रतोंका पालन करते हैं। जो अपने सम्पूर्ण कर्मफल मुझे अर्पण कर सदा सन्तुष्ट रहते हैं, वे निष्काम व्राह्मण ग्रास-ग्रासपर तृप्त होते हुए घीसे तर खीर आदि तरह-तरहके पकवानोंका भोजन करते हैं, तब उनके मुखसे में जैसा तृप्त होता हूँ वैसा यज्ञमें अग्निरूप मुखसे यजमानकी दी हुई आहुतियोंको ग्रहण करके नहीं होता। देखिये, योगमायाका अखण्ड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है तया मेरी चरणोदकरूपिणी गङ्गाजी चन्द्रमाको मस्तकपर धारण करनेवाले भगवान् राङ्करके सहित समस्त लोकोंको पवित्र करती हैं। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण-रजको अपने मुकुटपर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणोंके कर्मको कौन नहीं सहन करेगा ? ब्राह्मण, द्घ देनेवाली गौएँ और अनाय प्राणी-ये मेरे ही शरीर हैं। पापोंके द्वारा विवेकदृष्टि नष्ट हो जानेके कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरेद्वारा नियुक्त यमराजके ग्रध-जैसे दूत सर्पके समान क्रोधित होकर अपनी चोंचोंसे नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कारपूर्वक कदुभाषण भी करे, तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्नचित्तसे तथा अमृतभरी मुसकानसे युक्त मुखमुद्रासे उसका आदर करते हैं तथा जैसे रूठे हुए पिताको पुत्र और आपलोगोंको मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेमपूर्ण वचनोंसे प्रार्थना करते हुए उन्हें शान्त करते हैं, वे मुझे अपने वशमें कर छेते हैं। मेरे इन सेवकोंने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आपलोगोंका

अपमान निया है। इसिल्ये मेरे अनुरोधसे आप केयल इतनी कृपा कीजिये कि इनका यह निर्वासनकाल शीघ ही समाप्त हो जाय, ये अपने अपराधके अनुरूप अधम गतिको भोगकर शीघ ही मेरे पास लौट आवें ॥२–१२॥

ब्रह्माजी कहते हैं—देवताओ ! सनकादि मुनि कोघ रूप सर्पसे उसे हुए थे, तो भी उनका चित्त भगवान्की मन्त्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ । भगवान्की उक्ति वड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरींवाली थी ! किन्तु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञेय और गम्भीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करनेपर भी वे यह न जान सके कि भगवान् क्या करना चाहते हैं ! भगवान्की इस अद्भुत उदारताको देखकर वे बहुत आनन्दित हुए और उनका अङ्ग अङ्ग पुलकित हो गया । फिर योगमायाके प्रभावसे अपने परम ऐक्वर्यका प्रभाव प्रकट करनेवाले प्रभुसे वे हाथ जोड़कर कहने लगे ॥१३-१५॥

मुनिगण बोले-भगवन् । आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि 'यह आपने मुझपर बड़ा अनुप्रह किया' सो इससे आपका क्या अभिप्राय है-यह हम नहीं जान सके हैं। प्रमी । आप ब्राह्मणींके परम हितकारी हैं, इससे लोक-शिक्षाके लिये आप भले ही ऐसा मानें कि ब्राह्मण मेरे आराध्यदेव हैं। वस्तुत, तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता ब्रह्मादिके भी आप ही आत्मा और आराज्यदेव हैं । सनातनधर्म आपहींसे उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारोंद्वारा ही समय-समयपर उसकी रक्षा होती है तया निर्विकारस्वरूप आप ही धर्मके परम गुद्ध रहस्य हैं-यह शास्त्रोंका मत है। आपनी कुपासे नित्रत्तिपरायण योगीजन सहजहीमें मृत्युरूप समार सागरसे पार हो जाते हैं, पिर भला दूसरा कोई आपपर क्या इपा कर सकता है १ भगवन् । अयांथीं जन(धनके चाहनेवाले लोग)जिनकी चरण रजको सर्वदा अपने मस्तकपर धारण करते हैं। वे लक्ष्मीजी निरन्तर आपकी सेवामें लगी रहती हैं, सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान् मक्तजन आपके चरणींपर जो नृतन तुल्खीकी मालाएँ अर्पण करते हैं, उनपर गुजार करते हुए भौरीके समान वे भी आपके पादपर्जीको ही अपना निवासस्थान बनाना चाहती हैं। किन्तु अपने पवित्र चरित्रों ने निरन्तर मेवाम तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मीजीया भी आप विशेष आदर नहीं करते, आप तो अपने भक्तींचे ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वय ही सम्पूर्ण भजनीय गुर्णोके आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते

हुए ब्राह्मणोंके चरणोंने लगनेसे पवित्र हुई मार्गनी धूले और श्रीवत्सका चिह्न आपको पवित्र कर सकते हैं। का इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है। पिर भी न जाने क्यें आपने इनको धारण कर रक्खा है। । १६-२१॥

भगवन् । आप साक्षात् धर्मस्यरूप हैं । आप सत्यदि तीनों युगोंमें प्रत्यक्षरूपसे विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के िये तप, शौच और दया—अपने इन तीन चरणीं है इस चराचर जगत्की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्रसत मयी वरदायिनी मूर्तिसे हमारे धर्मविरोधी रजोगुण-तमोगुणनो दूर कर दीजिये। देव। यह ब्राह्मणकुल आपके द्वारा अवस्य रशणीय है । यदि साक्षान् धर्मरूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजनादिके द्वारा इस उत्तम कुलनी रक्षा न करें, तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याणमार्ग ही नष्ट हो जाप, क्योंकि लोक तो श्रेष्ठ पुरुषोंके आचरणको ही प्रमाणरूपचे ग्रहण करता है । प्रभो । आप सत्त्वगुणकी सान हैं, और सभी जीवोंका कल्याण करनेके लिये उत्सुक हैं। इंछीं आप अपनी शक्तिरूप राजा आदिके द्वारा धर्मके शतुर्भीमा सहार करते हें, क्योंकि वेदमार्गका उच्छेद आएको अमीष्ट नहीं है । आप त्रिलोकीनाय और जगत्मतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेजकी कोई हानि नहीं होती, यह तो आपनी लीलामान है। सर्वेश्वर! इन द्वारपालोंको आप जैसा उचित समझे वैसा दण्ड दें अयवा पुरस्काररूपमें इनकी वृत्ति वढा दें—इम निष्कपट भावसे सब प्रकार आपसे सहमत हैं। अपवा हमने आपके इन निरंपराध अनुचरोंको शाप दिया है, इसके लिये हर्मीको उचित दण्ड दें, हमे यह भी सहर्ष स्वीकार है ॥२२-२५॥

श्रीमगवान् वोले—मुनिगण ! आपने इन्हें जो शाप दिया है—सचजानिये, वह मेरी ही प्रेरणां हुआ है। अब ये शीप्र ही दैत्ययोनिको प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोधावेशने वडी हुँद एकाप्रताके कारण सुदृढ योगसम्पन्न होकर पिर जल्दी ही मेरे पास लौट आवेंगे ॥२६॥

श्रीब्रह्माजी कहते हैं—तदनन्तर उन मुनीभरीने नयनाभिराम भगवान् विष्णु और उनके स्वयम्प्रकाश वैकुष्ठ धामके दर्शन कर प्रमुकी परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आशा पा भगवान्के ऐश्वर्यना वर्णन करते हुए प्रमुदित हो वहाँ से लौट गये। पिर भगवान्ने अपने अनुचरिंगे कहा, 'जाओ, मनमें किसी प्रकारका भय मत करी, तुम्हार कल्याण होगा। मैं सब सुछ करनेमें समर्थ होकर भी ब्रह्मते बरी मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योगनिद्रामें स्थित हो गया था, तब तुमने द्वारमें प्रवेश करती हुई लक्ष्मीजीको रोका था। उस समय उन्होंने पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। अब दैत्ययोनिमें मेरे प्रति क्रोधाकार दृत्ति रहनेसे तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र-तिरस्कारजनित पापसे मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समयमें मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालोंको इस प्रकार आशा दे, भगवान्ने विमानोंकी श्रेणियोंसे सुसजित अपने सर्वाधिक श्रीसम्पन्न धाममें प्रवेश किया। वे देवश्रेष्ठ जय-विजय तो ब्रह्मशापके कारण उस अलङ्घनीय भगवद्याममें ही श्रीहीन हो गये तथा उनका सारा

गर्व गलित हो गया । पुत्रो ! फिर जब वे वैकुण्ठलोकसे गिरने लगे, तब वहाँ श्रेष्ठ विमानोंपर बैठे हुए वैकुण्ठवासियोंमें बड़ा कोलाहल मच गया । इस समय दितिके गर्भमें स्थित जो कश्यपजीका उम्र तेज है, उसमें भगवान्के उन पार्षद-प्रवरोंने ही प्रवेश किया है । उन दोनों असुरोंके तेजसे ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है । इस समय भगवान् ऐसा ही करना चाहते हैं । जो आदिपुक्ष संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और लयके कारण हैं, जिनकी योगमायाको योगिजन भी बड़ी कठिनतासे पार कर पाते हैं—वे सन्वादि तीनों गुणोंके नियन्ता श्रीहरि ही हमारा कल्याण करेंगे । अब, इस विषयमें हमारे विशेष विचार करनेसे क्या लाभ हो सकता है !॥२७–३७॥

# सत्रहवाँ अध्याय

ंहिरण्यकशिषु और हिरण्याक्षका जन्म तथा हिरण्याक्षका दिग्विजय

श्रीमैत्रेयजी वोले—विदुरजी ! व्रह्माजीके कहनेसे अन्धकारका कारण जानकर देवताओंकी शङ्का निवृत्त हो गयी और फिर वे सब स्वर्गलोकको लौट आये ॥१॥

इधर दितिको अपने पतिदेवके कथनानुसार पुत्रोंकी ओरसे उपद्रवादिकी आशङ्का वनी रहती यी। इसलिये जव पूरे सौ वर्ष वीत गये, तव उसने दो यमज पुत्र उत्पन्न किये। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्षमें अनेकों उत्पात होने लगे-जिनसे लोग अत्यन्त भयभीत हो गये। जहाँ-तहाँ पर्वत और पृथ्वी काँपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा । जगह-जगह उल्कापात होने लगा, विजलियाँ गिरने लगीं और आकाशमें अनिष्टसूचक धूमकेतु ( पुच्छल तारे ) दिखायी देने लगे । वार-वार सायँ-सायँ करती और वृक्षोंको उखाड़ती हुई विकट और असहा वायु चलने लगी। उस समय आँधी उसकी सेना, और उड़ती हुई धूलि ध्वजाके समान जान पडती थी । विजली जोर-जोरसे चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओंने ऐसा सधनरूप घारण किया कि सर्य, चन्द्र आदि ग्रहोंके छप्त हो जानेसे आकाशमें गहरा अँधेरा छा गया । उस समय कहीं कुछ भी दिखायी न देता या । समुद्र दुखी मनुष्यकी भाँति कोलाहल करने लगा, उसमें कॅची-कॅची तरंगें उठने लगीं और उसके भीतर रहनेवाले जीवोंमें वड़ी हलचल मच गयी। नदियों तथा अन्य जलाशयोंमें भी बड़ी खलवली मच गयी और उनके कमल सूख गये। सूर्य और चन्द्रमा वार-वार ग्रंसे जाने लगे तथा उनके चारों और अमङ्गलसूचक मण्डल वैठने लगे । विना वादलोंके

ही गरजनेका शब्द होने लगा तथा गुफाओंमेंसे रथकी घर-घराहटका-सा शब्द निकलने लगा। गाँवोंमें गीदड़ और उल्लुओंके भयानक शब्दके साथ ही सियारियाँ मुखसे दहकती हुई आग उगलकर वड़ा अमङ्गल शब्द करने लगीं। जहाँ-तहाँ कुत्ते अपनी गरदन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोनेके समान भाँति-भाँतिके शब्द करने लगे। झुंड-के-झुंड गधे अपने कठोर खुरींसे पृथ्वी खोदते और रेंकनेका शब्द करते मतवाले होकर इधर-उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधोंके शब्दसे डरकर रोते-चिछाते अपने घोंसलोंसे उड़ने लगे तथा अपनी खिरकोंमें वॅंधे हुए और वनमें चरते हुए गाय-वैल आदि पशु डरके मारे मल-मूत्र त्यागने लगे। गौएँ ऐसी डर गर्यों कि दुहनेपर उनके यनोंसे खून निकलने लगा, वादल पीवकी वर्षा करने लगे, देवमूर्तियोंकी आँखोंसे आँसू वहने लगे । और आँधीके विना ही वृक्ष उखड़-उखड़कर गिरने लगे । शनि, राहु आदि कूर ग्रह प्रवल होकर चन्द्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत-से नक्षत्रोंको लाँघकर वकगतिसे चलने लगे तथा आपसमें युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयङ्कर उत्पातोंको देखकर सनकादिके सिवा और सव जीव भयभीत हो गये तथा उनका मर्म न जाननेके कारण उन्होंने यही समझा कि अव संसारका प्रलय होनेवाला है ॥२–१५॥

वे दोनों आदिदैत्य जन्मके अनन्तर शीघ ही अपने फौलादके समान कठोर शरीरोंसे बढ़कर पर्वतोंके सदृश हो गये तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया । वे इतने ऊँचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटोंका अप्रभाग स्वर्गको स्पर्श करता या और उनके विशाल शरीरींसे सपी दिशाएँ आच्छादित हो जाती थीं। उनकी भुजाओंम होने हे बाजूनद चमचमा रहे थ। पृथ्वीनर जो वे एक एक कदम रखते थे, उससे भूकम्प होने लगता या और जन वे खड़े होते थे, तन उनकी जगमगाती हुइ चमनीली क्रधनींसे सुशोमित कमर अपने प्रकाशित क्रयपजीने अनना नामकरण निया। उनमेंसे जो उनके वीर्यसे दितिके गर्ममें पहल स्थापित हुआ या, उसका नाम हिरण्यक्शिपु रक्खा और जो दितिके उदरस पहले निकला, वह हिरण्याक्षके नामसे विख्यात हुआ। ॥१६-१८॥

हिरण्यकशिपु ब्रह्माजीके वरसे मृत्युभयसे मुक्त हो जानेके कारण बड़ा उद्धत हो गया या। उसने अपनी मुजाओं के बलसे लोकपालोंके सहित तीनों लोकोंको अपने बशमें कर लिया। वह अपने छोटे माई हिरण्याक्षको बहुत चाहता या और वह भी सदा अपने बड़े भाईका प्रियकार्य करता रहता था। एक दिन वह हायमं गदा लिये युद्धका अवसर हूँढता हुआ स्वर्ग लोकमे जा पहुँचा। उसका वेग बड़ा असहा या ! उसके वैरोंमं सोनेके नूपुरांकी शनकार हो रही थी, गरेमें विजय स्चक्त माला धारण वी हुई यी और कथेपर गदा रक्खी हुई थी। उसके मनोवल, शारीरिक वल तथा ब्रह्माजीके वरने उसे मतवाला कर रक्खा था, इसलिये वह सर्वया निरङ्ग्श और निर्भय हो रहा था। उसे देराकर देवतालाग डरके मारे वैसे ही जहाँ-तहाँ छिप गये, जैसे गरुड़ के डरसे साँप छिप जाते हैं। जन दैत्यराज हिरण्याक्षने देखा कि मेरे तेजके सामने बड़े-बड़े गर्वीले इन्द्रादि देवता भी छिप गये हैं। तो उन्हें अपने सामने न देखकर वह वार-बार भयद्वर गर्जना करने लगा । पिर वह महाजली दैत्य वहाँ से लौटकर जलकी हा करने हे लिये मतवाले हाथींके समान गहरे समुद्रमें घुस गया, जिसमें लहरोंकी बड़ी भयद्भर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्रमें पैर रक्खा कि डरके मारे वहणके सैनिक जलचर जीवेंकि तो होश उड़ गये और मिसी प्रकारकी छेड़ छाड़ न करनेपर भी वे उसकी धाकसे ही घगड़ाकर बहुत दूर भाग गये । महानली हिरण्याश अनेक वर्षीतक समुद्रमें ही धूमता और सामने किसी प्रतिपक्षीको न पाकर वार-पार वायुवेगसे उठी हुई उसकी प्रचण्ड तरक्कींपर ही अपनी लोहमयी गदानो आनमाता रहा । इस प्रकार घूमते घूमते वह वरणकी राजधानी निभावरीपुरीमें जा पहुँचा । वहाँ पाताल

लोव ने स्वामी जलचरींमें शेष्ठ वरूणजीनो देखकर उसने उनना मखौल उद्गाते हुए नीच मनुष्यकी मॉति प्रणाम किया और कुछ मुसकराते हुए व्यङ्गसे कहा—'महाराज ! मुझे युद्धवी भिणा



दीजिये । प्रमो । आप तो लोकपालेंके अधीरवर और बहें कीर्तिशाली हैं । जो छोग अपनेको बड़ा वीर समझते थे, उनके वीर्यमदको भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार आपने ससारके समस्त दैत्य दानवोंको जीतकर राजस्य-यश भी किया था' ॥ १९-२८ ॥

उस मदोनमत्त शानुके इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान् वरुणको क्रोध तो बहुत आया, किन्तु अपने बुद्धि बल्से वे उसे पी गये और बदलेमें उससे कहने लो, 'माई! हमें तो अब युद्धादिका कोई चाव नहीं रह गया है और मगवान् पुराणपुरुषके सिवा हमें और कोई ऐसा दीवाता भी नहीं, जो तुम-जैसे रणकुशल बीरको युद्धमें स तुप्ट कर सके! दैत्यराज! तुम उन्हीं पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे बीर उन्हीं मा गुणगान किया करते हैं। क्यों कि वे ही तुम लोगों के रणकुन् इलको शान्त करने में समर्थ हैं। वे बड़े बीर हैं। उनके पास पहुँचते ही तुम्हारी सार्थ शैं तो पूरी हो जायगी और तुम कुत्तों से धिरकर बीरहाय्यापर श्यन करोगे। ये तुम जैसे दुष्टों मारने और सत्पुरुपोंगर हमा करते हैं। १९-२१॥

## अठारहवाँ अध्याय

# हिरण्याक्ष और वराहभगवान्का युद्ध

श्रीमैत्रेयजी वोले-तात! वरुणजीकी वात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य वड़ा प्रसन्न हुआ । उसने उनके इस कयनपर कि 'तू उनके हाथसे मारा जायगा' कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारदजीसे पता लगाकर रसातलमें पहुँच गया। वहाँ उसने विश्वविजयी वराहभगवान्को अपनी दाढ़ोंकी नोकपर पृथ्वीको रक्खे सामने आते देखा । वे अपने लाल-लाल चमकीले नेत्रोंसे उसके तेजको हरे लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हँस पड़ा और वोला, 'अरे ! यह जंगली पशु यहाँ जलमें कहाँसे आया ? फिर वराहजीसे कहा, 'अरे नासमझ ! इधर आ, इस पृथ्वीको छोड़ दे; इसे विश्वविधाता ब्रह्माजीने हम रसातलवासियोंके हवाले कर दिया है । रे स्कररूपधारी सुराधम !मेरे देखते-देखते त् इसे लेकर कुशल-पूर्वक नहीं जा सकता । तू मायासे छक-छिपकर ही दैत्योंको मार डालता है। क्या इसीसे हमारे शत्रुओंने हमारा नाश करानेके लिये तुझे पाला है ? मूढ ! तेरा वल तो योगमाया ही है; और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़े ही है । आज तुझे समाप्त कर में अपने वन्धुओंका शोक दूर करूँगा। जब मेरे हाथसे छूटी हुई गदाके प्रहारसे सिर फट जानेके कारण त् मर जायगा, तब तेरी आराधना करनेवाले जो देवता और ऋपि हैं वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षोंकी भाँति स्वयं ही नष्ट हो जायँगे ।। १-५ ॥

शतुके इन वाग्वाणोंसे वराहमगवान्को वहुत चोट पहुँची और उन्होंने देखा कि उनके दाँतोंपर रक्खी हुई पृथ्वी भी डर रही है; पर पृथ्वीको विना स्थापित किये उससे छेड़-छाड़ करना उचित न जान वे उसके दुर्वचनोंको सहकर ग्राहसे चोट खाये हुए हथिनीसहित गजराजके समान जलसे वाहर आये। जब उसकी चुनौतीका कोई उत्तर न देकर वे जलसे वाहर आने लगे, तो ग्राह जैसे गजका पीछा करता है उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ोंवाले उस दैत्यने उनका पीछा किया तथा वज्रके समान कड़ककर कहने लगा, 'तुझे भागनेमें लजा नहीं आती? सच है, असत् पुरुषोंके लिये कौन-सा काम न करनेयोग्य है ?' ॥ ६-७॥

भगवान्ने पृथ्वीको छे जाकर जलके ऊपर व्यवहारयोग्य स्थानमें स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधारशक्तिका सञ्जार किया। उस समय हिरण्याक्षके सामने ही विश्व- रचियता ब्रह्माजीने उनकी स्तुति की और देवताओंने फूल वरसाये। तव श्रीहरिने गदा लिये अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्षसे, जो सोनेके आभूपण और कवन्त्र धारण किये या तथा अपने कटुवाक्योंसे उन्हें निरन्तर व्यथित कर रहा था, अत्यन्त कोधपूर्वक हँसते हुए कहा ॥ ८-९ ॥

श्रीभगवान् वोले—अरे! सचमुच ही हम जंगली जीव हैं, जो तुझ-जैसे ग्राम-सिंहों (कुत्तों) को हुँढ़ते फिरते हैं। दुए! वीर पुरुष तुझ-जैसे मृत्युपाशमें बँधे हुए अभागे जीवोंकी आत्मश्लाघापर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातलवारियोंकी धरोहर चुराकर और लजा छोड़कर तेरी गदाके भयसे यहाँ भाग आये हैं। भाई! हममें ऐसी सामर्थ ही कहाँ है कि तेरे-जैसे अद्वितीय वीरके सामने युद्धमें ठहर सकें। फिर भी हम जैसे-तैसे तेरे सामने खड़े हैं; तुझ-जैसे श्रूरवीरोंसे वैर वाँधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं? तू पैदल वीरोंका सरदार है, इसलिये अब निःशङ्क होकर उधेड़-चुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करनेका प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई-वन्धुओंके आँसू पोंछ। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिशाका पालन नहीं करता, वह असभ्य है और भले आदिमियोंमें, वैठनेलायक नहीं है॥ १०–१२॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-विदुरजी ! जब भगान्ने उस दैत्यका इस प्रकार उपहास और तिरस्कार किया, तव वह पकड़कर खेलाये जाते हुए सर्पके समान क्रोधसे तिलमिला उठा । वह लंबी-लंबी साँसें लेने लगा, उसकी इन्द्रियाँ कोधसे क्षुव्ध हो उठीं और उस दुष्ट दैत्यने बड़े बेगसे लपककर भगवान्पर गदाका प्रहार किया । किन्तु भगवान्ने अपनी छातीपर चलायी हुई शत्रुकी गदाके प्रहारको कुछ टेढ़े होकर बचा लिया; ठीकवैसे ही;जैसे योगसिद्ध पुरुष मृत्युके आक्रमणसे अपने-को बचा लेता है। फिर जब वह को धसे होठ चवाता अपनी गदा लेकर वार-वार घुमाने लगा, तव श्रीहरि कुपित होकर बड़े वेगसे उसकी ओर झपटे । सौम्यस्वभाव विदुरजी ! तब प्रभुने शत्रुकी दायीं भौंहपर गदाकी चोट की, किन्तु गदायुद्धमें कुशल हिरण्याक्षने उसे वीचहीमें अपनी गदापर ले लिया। इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे अत्यन्त कुद्ध होकर आपसमें अपनी भारी गदाओंसे प्रहार करने लगे । उस समय उन दोनोंमें ही जीतनेकी होड़

लग गयी, दोनोंही के अझ गदाओं की चोटों से घायल हो गये थे, अपने अझों के घावों से बहने वाले कि घर की गन्ध से दोनों ही तरह तरह के पैतरें बदल रहे थे। इस प्रकार गी के लिये आपसमें छड़ ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की हच्छा से बड़ा भयदूर युद्ध हुआ। विदुर्जी! जब इस प्रकार हिरण्यास और माया से बराहरूप घारण करने वाले भगवान् यश्मूर्ति प्रध्वीके लिये देप बॉधकर युद्ध करने लगे, तो उसे देखने के लिये वहाँ श्रुपियों के सहित बहाा जी आये। वे हजारों श्रुपियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा श्रुर्वीर है, उसमें भयका नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रमको चूर्ण करना बड़ा कि कि नहीं है, तो वे भगवान् आदिस्कर से इस प्रकार कहने लगे।। १३-२१।।

श्रीत्रह्माजी योले—देव ! मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रवल हो गया है । इस समय यह आपके चरणोंकी द्यरणमें रहनेवाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवोंको बहुत ही हानि पहुँचानेवारण, दुम्बदायी

और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़का और कोई योदा नहीं है, इसलिये यह महाकण्टक अपना मुकाबला करनेवाले वीरकी सीजमें समस्त लोकोंमें घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही छलिया, घमडी और निरङ्काश है । बचा जिस प्रशास मुद्ध हुए सॅपमे खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें । देव । अच्युत । जन्नतक यह दारुण दैत्य अपनी बलगृद्धिची वेला ( सायङ्काल ) को पाकर प्रवल न हो, उससे पहले-पहले ही आप अपनी योगमायाको स्वीकार करके इस पापीको भार डालिये । प्रभो ! देखिये, लोकोंका सहार करनेवाली सध्याकी भयद्भर वेला आना ही चाहती है। सर्वातमन् । आप उसरे पहले ही इस असुरको मारकर देवताओंको विजय प्रदान कीजिये । इस समय अभिजित् नामक मङ्गलमय मुहूर्त्तंका भी योग आ गया है। अत अपने सुहृद् हमलोगोंके कल्याणके लिये शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्यसे निपट लीजिये। प्रमो । इसकी मृत्यु आपहीके हाथ बदी है । इस लोगोंके बड़े भाग्य हैं कि यह स्वय ही अपने कालरूप आपके पास आ पहुँचा है। अब आप बलपूर्वक इसे मारकर लोकोंको शान्ति प्रदान कीजिये ॥ २२-२८ ॥

# उन्नीसवाँ अध्याय

हिरण्याक्ष-वध

श्रीमेंत्रेयजी कहते हैं—विदुर्जी। ब्रह्मजीके ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान्ने उनके मोलेपनपर मुसकराकर अपने प्रेमपूर्ण कटाह्मके द्वारा उनकी प्रायंना स्वीकार कर ली। पित उन्होंने झपटकर अपने सामने निर्मय विचाते हुए श्रुकी उड्डीपर गदा मारी। किन्तु हिरण्याक्षकी गदांस टकराकर वह गदा भगवान्के हाथसे छूट गयी और चक्कर काटती हुई जमीनपर गिर पड़ी। यह यड़ी अद्भुत-भी घटना हुई। उस समय श्रुपर वार करनेका अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्षने उन्हें निरस्न देखकर युद्धर्मका पालन करते हुए उनपर आक्रमण नहीं किया। तब भगवान्का क्रोध बहुत बढ़ गया। मगवान्की गदा गिरी देखकर वहाँ सब लोगोंमें बड़ा हाहाकार मच गया। तन प्रमुने उसकी धर्मबुदिकी प्रशस की और अपने सुदर्शन

चक्र द्वरत ही उपिखत होकर भगवान्के हाथमें धूमने लगा । किन्तु वे अपने प्रमुख पार्पद दैत्याधम हिरण्याक्षके साध विशेषस्पर्ध कीड़ा करने लगे । उस समय उनके प्रभावको न जाननेवाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनायी देने लगे-'प्रभो । आपकी जय हो, इसे और न खेलाइये, झटपट मार डालिये।' जब हिरण्याश्चने देला कि कमल दललोचन श्रीहरि उसके सामने चन्न लिये खड़े हैं, तो उसकी सारी इन्द्रियाँ कोधसे तिलमिला उठीं और वह सबी साँसे लेकर अपने दाँतोंसे होठ चवाने लगा। उस समय वह तीखी दार्होवाला दैत्य, अपने नेत्रींग्रे मानो भगवान्यो भस्म कर देगा-इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा, और उसने उछलकर ·ले, अबत् नहीं बच सकता' इस मकार ललकारते हुए थीहरि पर गदासे प्रहार किया । किन्तु साधुस्वभाव विदुरजी! यज्ञमूर्ति श्रीवराहभगवान्ने शत्रुके देखते देखते लीलाही वे अपने बायें पैरसे उसकी वह वायुके समान चेगवाली गदा पृथ्वीपर गिरा दी और उससे कहा, 'अरे दैत्य ! तू मुसे जीतना चाइता है, इसलिये अपना चस्र उठा है और एक बार फिर बार कर। भगवान्के इस प्रकार कहनेपर उसने फिर गदा चलायी और बड़ी भीवण गर्जना करने लगा! गदाको अपनी ओर आते देखकर भगवान्ने, जहाँ पहे थे

वहींसे उसे सहजहीमें इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ साँपिनको पकड़ लेता है ॥ ६-११॥

अपने उद्यमको इस प्रकार न्यर्थ हुआ देख उस महा-दैत्यका घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अवकी बार भगवान्के देनेपर उसने उस गदाको लेना न चाहा। किन्तु जिस प्रकार कोई ब्राह्मणके ऊपर निष्फल अभिचार (मारणादि प्रयोग) करे—मूठ आदि चलावे, वैसे ही उसने श्रीयज्ञपुरुषपर प्रहार करनेके लिये एक अग्नि-के समान सिलिमलाता हुआ त्रिश्चल लिया। महावली हिरण्याक्षका अत्यन्त वेगसे छोड़ा हुआ वह त्रिश्चल आकाशमें बड़ी तेजीसे चमकने लगा। तब भगवान्ने उसे अपनी तीखी धारवाले चकसे इस प्रकार काट डाला, जैसे इन्द्रने गरुड़जीके छोड़े हुए तेजस्वी पंखको काट डाला था। # भगवान्के चकसे अपने त्रिश्चलके बहुत-से दुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्षःस्थलपर, जिसपर श्रीवत्सका चिह्न सुशोभित है, कसकर घूँसा मारा और फिर बड़े जोरसे गरजकर अन्तर्धान हो गया।। १२–१५॥

विदुरजी! जैसे हाथीपर पुष्पमालाकी चोटका कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूँसा मारनेसे भगवान् आदिवराह तिनक भी टस-से-मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापित श्रीहरिपर अनेक प्रकारकी मायाओंका प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गयी और समझने लगी कि अब संसारका प्रलय होनेवाला है। बड़ी प्रचण्ड आँधी चलने लगी, जिसके कारण धूलसे सब ओर अन्धकार छा गया। सब ओरसे पत्थरोंकी वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी क्षेपणयन्त्र (गुलेल) से फेंके जा रहे हों। विजलीकी चमचमाहट और कड़कके साथ बादलोंके घर आनेसे आकाशमें सूर्य, चन्द्र आदि प्रह छिप गये तथा उनसे निरन्तर पीव, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हिंडुर्योकी वर्षा होने लगी। विदुरजी! ऐसे-ऐसे पहाड़ दिखायी देने लगे जो तरह-तरहके अस्त्र-शस्त्र बरसा रहे थे। हाथमें त्रिशूल लिये बाल खोले नंगी राक्षसियाँ दीखने

लगीं । बहुत-से पैदल, घुड़सवार और हाथियोंपर चहें हुए सैनिकोंके साथ आततायी यक्ष-राक्षसोंका 'मारो-मारो, काटो-काटो' ऐसा अत्यन्त क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनायी देने लगा ॥ १६–२१॥

इस प्रकार प्रकट हुई उस आसुरी मायाका नाश करने-के लिये यश्चमूर्ति भगवान् वराहने अपना प्रिय सुदर्शनचक्र छोड़ा। उस समय अपने पतिका कथन स्मरण हो आनेसे दितिका हृदय सहसा काँप उठा और उसके स्तनोंसे रक्त वहने लगा। अपनी माया नष्ट हो जानेपर वह दैत्य फिर भगवान्के पास आया। उसने उन्हें दबाकर चूर-चूर करने-की इच्छासे भुजाओंमें भर लिया, किन्तु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान्को वज्रके समान कठोर मुक्कोंसे मारने लगा। तब इन्द्रने जैसे बृत्रासुरपर प्रहार किया था, उसी प्रकार उन्होंने उसकी कनपटीपर एक तमाचा मारा॥ २२-२५॥

विश्वविजयी भगवान्ने यद्यपि वड़ी उपेक्षासे तमाचा मारा या, तो भी उसकी चोटसे हिरण्याक्षंका शरीर घूमने लगा, उसके नेत्र बाहर निकल आये, तथा हाथ-पैर और बाल छिन्न-भिन्न हो गये और वह निष्प्राण होकर आँधीसे उखड़े हुए विशाल वृक्षके समान पृथ्वीपर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष-



का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ या। उस कराल दाड़ों-वाले दैत्यको दाँतोंसे होठ चवाते पृथ्वीपर पड़े देख वहाँ युद्ध देखनेके लिये आये हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रश्नंसा

<sup>\*</sup> एक बार गरुड़जी अपनी माता विनताको सपौंकी माता कद्रके दासीपनेसे मुक्त करनेके लिये देवताओं पाससे अमृत छीन लाये थे। तय इन्द्रने उनके ऊपर अपना वज्र छोड़ा। इन्द्रका वज्र कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिये उसका मान रखनेके लिये गरुड़जीने अपना एक पर गिरा दिया। उसे उस वज्रने काट डाला।

करने लगे कि 'अहो। ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको गिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधिसे छूटनेके लिये जिनका योगिजन समाधियोगके द्वारा एकान्तमें ध्यान करते हैं, उन्हींके चरण प्रहारसे उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराजने अपना दारीर त्यागा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान्के ही पार्पद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है। अन कुछ जन्मोंमें ये पिर अपने स्थानपर पहुँच जायँगें।। २६–२९॥

देवतालोग कहने लगे-प्रभो। आपको नमस्कार है। आप सम्पूर्ण यशोंका विस्तार करनेवाले हैं तथा ससार की स्थितिके लिये ग्रुद्धसत्त्वमय मङ्गलविग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनन्दकी बात है कि ससारको कप्ट देनेवाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणोंकी मिक्तके प्रभावसे हमे भी सुरा शान्ति मिल गयी॥ ३०॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-विदुरजी। इस प्रकार महा पराजमी हिरण्याक्षका वध करके भगवान् आदिवराइ अपने अखण्ड आनन्दमय धामनो पधार गये। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान् अवतार देनर जैसी लीलाएँ करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीपण सप्राममे रोल ही-रोलमें महापराकमी हिरण्याक्षका वध किया, मित्र विदुरजी। वह सत्र चरित जैसा मेंने गुक्मुलसे सुना था, तुम्हें सुना दिया। ३१३२॥

स्तजी योळे-बीनकनी । श्रीमैत्रेयजीने मुखरे मगवान भी यह कथा सुनकर परम भागपत विदुरजीको यहा आनन्द हुआ। यह कोई आश्चर्यनी वात नहीं है, जब अन्य पवित्र कीर्ति और यशस्वी महापुरुपींका चरित्र मुननेसे ही बड़ा आनन्द होता है, तन श्रीवलधारी भगवान्की ललित ल्लाम लीलाओंकी तो बात ही क्या है । जिस समय प्राहके पकड़ने पर गजराज प्रभुके चरणेंका ध्यान वरने लगे और उनकी हथिनियाँ दु खसे चिम्बाइने लगीं, उस समय जिहाँने उन्हें तत्काल दु खरे छुड़ाया और जो सब ओरसे निराश होकर अपनी शरणमे आये हुए सरलहृदय भक्तींते सहनही में प्रसन्न हो जाते हैं किन्तु दुष्ट पुरुषोंके लिये अत्यन्त दुरागुष्य हैं-डनपर जल्दी प्रसन नहीं होते, उन प्रभुक्रे उपकारोंको जाननेवाला ऐसा नौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा ? शौनकादि ऋषियो । पृथ्वीका उदार करनेके लिये वराहरूप धारण करनेवाले श्रीहरिकी इस हिरण्यास-वध नामक अन्तत लीलाको जो पुरुष सुनता, गाता अयवा अनुमोदन करता है-वह ब्रह्महत्या-जैसे घोर पापसे भी सहजहींमें छूट जाता है । यह चरित्र अत्यन्त पुण्यपद, परम पवित्र, धन और यशकी प्राप्ति करानेवाला, आयुनर्द्धक और कामनाओं नी पूर्ति करनेवाला तथा युद्धमें प्राण और इन्द्रियोंकी शक्ति वढानेवाला है। जो लोग इसे सुनते हैं, उन्ह अन्तमं श्रीमगयान्का आश्रय माप्त होता है ॥ ३३-३८ ॥

# बीसवॉ अध्याय

### बह्माजीकी रची हुई अनेक प्रकारकी सृष्टिका वर्णन

श्रीशोनकजी बोले-स्तजी ! पृथ्वीरूप आधार पारर खायम्मुव मनुने आगे होनेवाली सन्ततिको उत्पन्न करनेके लिये किन-किन उपायोंका अवलम्बन किया ! विदुर्जी बड़े ही भगवद्गत और भगवान् श्रीकृष्णके अनन्य मुद्धद् थे । इसीलिये उन्होंने अपने बड़े भाई पृतराष्ट्रको उनके पुत्र दुर्योधनके सहित, भगवान् श्रीकृष्णका अनादर करनेके कारण अपराधी समझकर त्याग दिया या । वे महर्षि दूपायनके पुत्र ये और महिमामें उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे, तथा सब प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके आश्रित और कृष्णभक्तींके अनुगामी थे । तीर्यस्वनसे उनका अन्त करण और भी शुद्ध हो गया या । उन्होंने कुश्चवर्तक्षेत्र (हरिद्वार) में बैठे हुए तत्त्वज्ञानियोंमें श्रेष्ठ मैत्रेयजीके पास जाकर और क्या पूछा ! स्तजी ! उन दोनोंमें वार्तालाप होनेपर श्रीहरिके चरणोंसे सम्बन्ध रखनेवाली बड़ी पवित्र क्याएँ हुई होंगी, जो उन्हीं चरणोंसे निकरो हुए गङ्गाजलके समान सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाली होंगी । सूतजी । आपका मङ्गठ हो, आप हमें भगवान्की वे पवित्र कथाएँ सुनाहये । प्रभुके उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं । मला, ऐसा कीन रिक्त होगा जो श्रीहरिके लीलामृतका पान करते-करते उस हो जाय १ ॥ १-६ ॥

नैमिपारण्यवासी मुनियोंके इस प्रकार पृठनेपर उप्रश्रवा सूतजीने भगवान्में चित्त लगाकर उनसे वहा 'मुनिये' ॥॥

सूतजीने कहा-मुनिगण ! अपनी मायाचे वराहरूप धारण करनेवाले श्रीहरिकी रतातलचे पृथ्वीको निकालने और खेलहीमें तिरस्कारपूर्वक हिरण्याधको मार डालनेकी लीला सुनकर विदुरजीको वड़ा आनन्द हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेयजीसे कहा ॥ ८॥

विदुरजी बोले-ब्रह्मन्! आप अव्यक्त विषयोंको भी जाननेवाले हैं; अतः यह वतलाइये कि प्रजापितयोंके पित श्रीब्रह्माजीने मरीचि आदि प्रजापितयोंको उत्पन्न करके फिर सृष्टिको बढ़ानेके लिये क्या किया। तथा मरीचि आदि मुनीश्वरोंने और स्वायम्भुव मनुने भी ब्रह्माजीकी आज्ञासे किस प्रकार प्रजाकी बृद्धि की ? उन्होंने इस जगत्को पितयोंके सहयोगसे उत्पन्न किया या अपने-अपने कार्यमें स्वतन्त्र रहकर, अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत्की रचना की ? ॥ ९-११ ॥

श्रीमैत्रेयजीने कहा-विदुरजी ! जिसकी गतिको जानना अत्यन्त कठिन है-उस जीवोंके प्रारब्ध, प्रकृतिके नियन्ता पुरुष और काल-इन तीन हेतुओंसे तथा भगवान्की सन्निधिसे त्रिगुणमय प्रकृतिमें क्षोभ होनेपर उससे महत्तस्व उत्पन्न हुआ। फिर दैवकी प्रेरणासे रजःप्रधान महत्तत्त्वसे वैकारिक ( सात्त्विक ), राजस और तामस—तीन प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न हुआ । उसने आकाशादि पाँच-पाँच तत्वोंके पाँच वर्ग प्रकट किये। अर्थात् शब्दादि पाँच तन्मात्राएँ, आकाशादि पाँच भूत, हस्तादि पाँच कर्मेन्द्रियाँ, श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और इन इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवता उत्पन्न किये । वे सव अलग-अलग रहकर भूतोंके कार्यरूप ब्रह्माण्डकी रचना नहीं कर सकते थे; इसिलये उन्होंने भगवान्की शक्तिसे परस्पर संगठित होकर एक सुवर्णवर्ण अण्डकी रचना की। वह अण्ड चेतनाशून्य अवस्थामें एक हजार वर्षसे भी अधिक समयतक कारणाव्धिके जलमें पड़ा रहा। फिर उसमें श्रीभगवान्ने भवेश किया । उसमें अधिष्ठित होनेपर उनकी नाभिसे सहस्र स्योंके समान देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण जीवसमुदायका आश्रय या । उसीसे स्वयं ब्रह्माजीका भी आविर्भाव हुआ ॥१२-१६॥

जन ब्रह्माण्डके गर्भरूप जलमें शयन करनेवाले श्रीनारायणदेवने ब्रह्माजीके अन्तःकरणमें प्रवेश किया, तब चे पूर्वकर्त्योंकी नाम-रूपमयी व्यवस्थाके अनुसार लोकोंकी रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छायासे तामिस्र, अन्यतामिस्र, तम, मोह और महामोह नामकी पाँच प्रकारकी अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्माजीको अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तन, जिससे भूख-प्यासकी उत्पत्ति होती है—ऐसे भा० अं• ३८—३९ रात्रिरूप उस शरीरको उसीसे उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसोंने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख-प्याससे व्याकुल होनेके कारण वे यक्ष-राक्षस 'इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करों' ऐसा चिल्लाते हुए ब्रह्माजीकी ओर दौड़े। तब उन्होंने उनसे घवड़ाकर कहा, 'अरे यक्ष-राक्षसो ! तुम मेरी सन्तान हो; इसलिये मुझे भक्षण मत करों, मेरी रक्षा करों।' उनमेंसे जिन्होंने कहा 'खा जाओ' वे यक्ष हुए और जिन्होंने कहा 'रक्षा मत करों' वे राक्षस कहलाये।। १७ – २१।।

फिर ब्रह्माजीने सात्त्विकी प्रभासे देदीप्यमान होकर मुख्य-मुख्य देवताओंकी रचना की। उन्हींने क्रीड़ा करते हुए, ब्रह्माजीके त्यागनेपर, उनका वह दिनरूप प्रकाशमय रारीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात् ब्रह्माजीने अपने जधनदेश (कमरके पिछले भाग) से कामासक्त असुरोंको उत्पन्न किया। वे अत्यन्त कामलोल्लप होनेके कारण उत्पन्न होते ही मैथुनके लिये ब्रह्माजीकी ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हॅंसे; किन्तु फिर उन निर्लंज असुरोंको अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोरसे भागे। तब उन्होंने भक्तोंपर कृपा करनेके लिये उनकी भावनाके अनुसार दर्शन देनेवाले, शरणागतवत्सल, वरदायक श्रीहरिके पास जाकर कहा- 'परमात्मन् ! मेरी रक्षा कीजिये; मैंने तो आपहीकी आज्ञासे प्रजा उत्पन्न की थी, किन्तु यह तो पापमें प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करना चाहती है। नाथ! एकमात्र आप ही दुखी जीवोंका दुःख दूर करनेवाले हैं और जो आपकी चरण-शरणमें नहीं आते, उन्हें दुःख देनेवाले भी एकमात्र आप ही हैंं ॥ २२-२७ ॥

प्रभु तो प्रत्यक्षवत् सबके हृदयकी जाननेवाले हैं। उन्होंने ब्रह्माजीकी आतुरता देखकर कहा, 'तुम अपने इस काम-कल्लिय शरीरको त्याग दो।' भगवान्के ऐसा कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। २८॥

वहाजीका छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुन्दरी स्त्री (सन्ध्यादेवी) के रूपमें परिणत हो गया। वह जब चलती थी, तो उसके कमलसदश कोमल चरणोंमें पड़े हुए पायजेव सुमधुर झनकार करते थे। उसकी आँखें मतवाली हो रही थीं और कमर करधनीकी लड़ोंसे सुशोभित सजीली साड़ीसे दकी हुई थी; उसके उमरे हुए स्तन इस प्रकार एक-दूसरेसे सटे हुए थे कि उनके वीचमें कोई अन्तर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दन्तावली बड़ी ही सुघड़ थी तथा वह मधुर-मधुर मुसकराती हुई असुरोंकी ओर हाव-भावपूर्ण दृष्टिसे

देस रही थी। वह नीली नीली अलकावलीसे मुशोभित मुद्रुमारी मानो लजाके मारे अपने अञ्चलमें ही सिमिटी चाती थी। विदुरजी । उस सुन्दरीको देखकर समके सब असुर मोहित हो गये और आपसमें कहने लगे, 'अहो ! इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नयी अवस्था है। देसो, हम कामपीदितोंके बीचमे यह कैसी वैपरवाह-सी निचर रही है।'।। २९-३२॥

इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्योंने स्त्रीरूपिणी सन्ध्याने विषयमे तरह तरहके तर्क वितर्क कर पिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेमपूर्वक पूछा-'मुन्दरि । तुम कीन हो और क्सिकी पुत्री हो ? भामिनि । यहाँ तुम्हारे आनेका नया प्रयोजन है १ तुम अपने अनूप रूपका यह वैमोल सौदा दिखाकर हम अभागोंको क्यों तरसा रही हो १ अबले । तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ-यह बड़े सौभाग्यकी बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछालकर तो हम दर्शकोंके मनको मधं डालती हो । सुन्दरि । जब तुम उछलती हुई गेंदपर अपनी हथेलीकी यपकी मारती हो तो तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता, तुम्हारा किट प्रदेश स्थूल स्तनों के भारी भारसे थक-सा जाता है और तुम्हारी निर्मेठ दृष्टिसे भी यकावट झलकने लगती है। अही ! तुम्हारा केशपाश कैसा सुन्दर है। इस प्रकार स्नीरूपसे प्रकट हुई उस सायङ्कालीन सन्ध्याने उन्हें अत्यन्त कामासक्त कर दिया और उन मृढोंने उसे काई रमणीरत समझकर ग्रहण वर लिया || ३३-३७ ||

तदनन्तर ब्रह्माजीने गम्भीर भावसे हॅसकर अपनी कान्ति मयी मूर्तिसे, जो अपने सौन्दर्यका मानो आप ही आस्वादन करती थी, गन्धर्व और अप्सराओंको उत्पन्न तिया। फिर उन्होंने ज्योतसा (चिन्द्रका) रूप अपने उस कान्तिमय प्रिय शरीरको त्याग दिया। उसीको विश्वायसु आदि गन्धर्वोने ब्रह्ण किया॥ ३८३९॥

इसके पश्चात् मगवान् ब्रह्माने अपनी तन्द्राप्ते भृत पिशाच उत्पन्न किये । उन्हें दिगम्यर ( वस्न्रहीन ) और बाल विरोरे देरा उन्होंने ऑर्टों मूंद लीं । ब्रह्माजीके त्यागे हुए उस जमादं रूप शरीरको भृत पिशाचोंने महण किया । इसीको निद्रा भी कहते हैं, जिल्ले जीवोंकी इन्द्रियोंमें शिथिलता आती देखी जाती है । यदि कोई मनुष्य ज्हें मुँह सो जाता है, तो उसपर भृत मिशाचादि आप्तमण करते हैं, उसीको उन्माद कहते हैं ॥ ४० ४१ ॥ पिर भगवान् ब्रह्माने भावनाकी कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अहरय रूपमें भितरोंको उत्पन्न किया। पितरोंने अपनी उत्पक्तिके स्थान उस अहर्य दारीरको ब्रह्ण कर लिया। इसीको लक्ष्यमें रखकर पण्डितजन श्राद्धादिके द्वारा वितर और साध्यगणको कव्य (पिण्डादि) अर्पण करते हैं। अर्थान् पितृगण इस अहर्य दारीरके द्वारा ही श्राद्धादिमें अपना भाग छेते हैं। ४२४३॥

अपनी तिरोधानशक्ति वहाजीने सिद्ध और विद्याधरीं की सिष्ट की और उन्हें अपना वह अन्तर्धाननामक अस्त शरीर दिया। एक बार ब्रह्माजीने अपना प्रतिविम्म देखा। तब अपनेको बहुत सुन्दर मानकर उस प्रतिविम्म के कि उर और किम्पुरुष उत्पन्न किये। उन्होंने ब्रह्माजीके त्याग देनेपर उनका वह प्रतिविम्म शरीर ग्रहण किया। इसीलिये ये सम उपाक्तिमें (स्योदयके समय) अपनी पित्रपिके साथ नित्रकर ब्रह्माजीके गुण-कर्मादिका गान किया करते हैं॥ ४४-४६॥

एक बार ब्रह्माजी सृष्टिकी वृद्धि न होनेके कारण बहुत चिन्तित होकर हाथ पैर आदि अवयवींको पैलाकर लेट गये और पिर कोधवश उस भोगमय शरीरको त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे, वे अहि हुए तथा उसके हाय पाँच सिकोड़कर चलनेसे क्रूरकमाब सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर पणरूपसे कथेके पास बहुत पैला होता है।। ४७ ४८।।

एक बार ब्रह्माजीने अपनेको इतप्टत्य-छा अनुभव किया। उस समय उन्होंने अपने मनसे मनुओंकी सृष्टि की। ये सब प्रजाकी वृद्धि करनेवाले हैं। मनस्वी ब्रह्माजीने उनके लिये अपना पुरुषाकार दारीर त्याग दिया। मनुओंको देरा कर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गन्धवादि ब्रह्माजीकी स्तुति करने लगे। ये बोले, 'विश्वकर्ता ब्रह्माजी। आपको गर्द (मनुओंकी) सृष्टि बड़ी ही सुन्दर है। इसमें अभिहोन आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायतासे इम भी अपना अन्न (हविभाग) ब्रहण वर सकेंगे'। ४९-५१॥

विद्या, योग और समाधिसे सम्पन्न हो अपनी प्रिय सन्तान स्मिपिगणनी रचना की और उनमेंने प्रत्येकनो अपने समाधि, योग, ऐसर्य, तप, विद्या और वैराग्यमय शरीरका अप दिया ॥ ५२ ५३ ॥

## इक्कीसवाँ अध्याय

## कर्दमजीकी तपस्या और भगवान्का वरदान

विदुरजीने पूछा—भगवन ! स्वायम्भुव मनुका वंश वड़ा आदरणीय माना गया है । इसमें मैथुनधर्मके द्वारा प्रजाकी वृद्धि हुई थी । अब आप मुझे इसीकी कथा सुनाइये। ब्रह्मन् ! आपने कहा या कि स्वायम्भुव मनुके पुत्र प्रियनत और उत्तानपादने सातों द्वीप पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन किया या तथा उनकी पुत्री, जो देवहूति नामसे विख्यात थी, कर्दमप्रजापतिको व्याही गयी थी । कहते हैं, देवहूति योगके लक्षण यमादिसे सम्पन्न थी, उससे महायोगी कर्दमजीने कितनी सन्तानें उत्पन्न कीं ? वह सब प्रसङ्ग आप मुझे सुनाइये, मुझे उसे सुननेकी वड़ी इच्छा है । इसी प्रकार भगवान् रुचि और ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिने भी मनुजीकी कन्याओंका पाणिग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या-क्या सन्तान उत्पन्न की, यह सब चरित भी मुझे सुनाइये ॥ १-५॥

श्रीमैत्रेयजी वोले—विदुरजी ! जव व्रह्माजीने भगवान् कर्दमको आज्ञा दी कि तुम प्रजाकी उत्पत्ति करो तो उन्होंने दस हजार वर्षतक सरस्वती नदीके तीरपर तपस्या की; फिर वे एकाग्र चित्तसे प्रेमपूर्वक पूजनोपचारद्वारा शरणागतवरदायक श्रीहरिकी आराधना करने लगे । तव सत्ययुगके आरम्भमें कमलनयन भगवान् श्रीहरिने उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर उन्हे अपने शब्दव्रह्ममय स्वरूपसे मूर्तिमान् होकर दर्शन दिये ॥ ६—८॥

भगवान्की वह भव्य मूर्ति सूर्यके समान तेजोमयी थी। उनके गलेमें श्वेत कमल और कुमुदके फूलोंकी मालाएँ पड़ी हुई थीं, मुखकमल नीली और चिकनी अलकावलीसे मुशोभित था तथा उनके कटिप्रदेशमें विमल वस्त्र, सिरपर झिलमिलाता हुआ सुवर्णमय मुकुट, कानोंमें जगमगाते हुए कुण्डल और कर-कमलोंमें शङ्क, चक्र, गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथमें क्रीडाके लिये क्वेत कमल मुशोभित था। प्रमुकी मधुर मुसकानभरी चितवन चित्तको चुराये लेती थी। उनके चरणकमल गरुड़जीके कंधोपर विराजमान थे तथा वक्षःस्थलमें श्रीलक्ष्मीजी और कण्डमें कौस्तुभमणि मुशोभित थीं। प्रमुकी इस आकाशिस्यत मनोहर मूर्तिका दर्शन कर कर्दमजीको वड़ा हर्ष हुआ, मानो

उनकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो गयीं । उन्होंने सानन्द हृदयसे पृथ्वीपर लोटकर उन्हें साष्टाङ्क प्रणाम किया और फिर

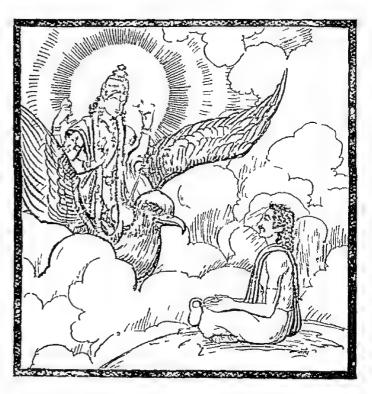

प्रेमप्रवण चित्तसे हाथ जोड़कर सुमधुर वाणीमें वे उनकी स्तृति करने लगे ॥ ९–१२॥

कर्दमजीने कहा-स्तुति करनेयोग्य परमेश्वर! आप सम्पूर्ण सत्त्वगुणके आधार हैं। योगिजन उत्तरोत्तर शुभ योनियोंमें जन्म लेकर अन्तमें योगस्य होनेपर आपके दर्शनोंकी इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रोंका फल मिल गया । जिन लोगोंकी बुद्धि आपकी मायासे मारी जाती है, वे ही इन तुच्छ क्षणिक विषय-सुखोंके लिये आपके चरण-कमलोंका आश्रय लेते हैं; किन्तु स्वामिन् ! आप तो उन्हें वे विषय-भोग भी दे देते हैं, यद्यपि ये तो नरकमें भी मिल सकते हैं । प्रभो ! उन सकाम पुरुषोंके समान मैं दुरात्मा भी अपने अनुरूप स्वभाववाली और अर्थ, धर्म, कामकी प्राप्ति करानेवाली अर्द्धाङ्गिनीको पानेकी इच्छासे आपके चरण-कमलोंकी शरणमें आया हूँ — जो कल्पवृक्षके समान सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। सर्वेश्वर ! आप सम्पूर्ण लोकोंके अधिपति हैं। नाना प्रकारकी कामनाओंमें फँसा हुआ यह लोक आपकी वचनरूप डोरीमें वंधा हुआ है। धर्ममूर्ते! उसीका अनुगमन करता हुआ मैं भी कालरूप आपको पूजोपहारादि समर्पण करता हूँ। और आपकी आज्ञाका

पालन करने हे लिये ही स्त्रीकी इच्छा करता हूँ ॥ १३-१६ ॥

किन्तु प्रमो। ऐसी दीन दशा तो उन्होंकी है, जो कालरूप आपसे भय मानते हैं। आपके भक्त ऐसा नहीं करते। वे तो विषयामत लोगों और उन्होंके मार्गका अनुसरण करनेवाले मुझ जैसे कर्मजड पशुओं को कुछ भी न गिन कर आपके चरणोरी छनडायाका ही आश्रय लेते हैं तया आपसमें आपने गुणगानरूप मादक सुधाका ही पान करके अपने क्षुधा विपासादि देइधर्मोंको शान्त करते रहते हैं। प्रभो । यह कालचक वड़ा प्रवल है। साक्षात् ब्रह्म ही इसके घूमनेकी धुरी है, अधिक माससहित तेरह महीने अरे हें, तीन सी साठ दिन जोड़ हैं, छ. ऋतुएँ नेमि (हाल) हैं, अनन्त क्षण पल आदि इसमें पत्रानार धाराएँ हैं तथा तीन चातुर्मास्य इसके आधारभूत नामि है । यह अत्यन्त वेगवान् सवत्सररूप कालचक चराचर जगत्भी आयुका छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किन्तु आपके मत्तोंकी आयुका हास नहीं कर सकता। भगवन् । जिस प्रकार मकड़ी स्वय ही जालेको फैटाती, रक्षा करती और अन्तमें निगल जाती है-उसी प्रमार आप अक्ले ही जगत्की रचना करनेके लिये अपनेसे अभिन्न अपनी योगमायाको स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्त्वादि शक्तियोदारा स्वय ही इस जगत्की रचना, पालन और सहार करते हैं। प्रभो । आप हम भक्तींको जो शब्दादि विपय सुरा प्रदान करते हैं, वे मायिक होनेके कारण यदापि आपको इप्ट नहीं हैं, तथापि परिणाममें हमारा शुभ करनेके लिये वे हमें प्राप्त हों-जिससे हम देव। ऋपि और पितृ ऋणसे उन्मृण होकर मोक्षके अधिकारी बन सर्वे । इस समय आपने हमें अपनी तुल्सीमालामण्डित, मायासे परिच्छित-सी दिखायी देनेवाली सगुणमूर्तिसे दर्शन दिया है। इसिट्ये हमें भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त हों। नाय । मैं आपके वन्दनीय चरण कमलोंकी बार भार वन्दना करता हूँ। ये स्वरूपसे निष्क्रिय होनेपर भी मायाके द्वारा सारे ससारका व्ययहार चलानेवाले हैं तथा थोड़ी-सी उपासना करनेवालेपर भी समस्त बामनाओं नी वर्षा वरते रहते हैं।। १७-२१॥

श्रीमैनेय मुनि वोले—मगवान्यी मोहंप्रणय-मुसनान भरी चितवनसे चञ्चल हो रही याँ, वे गर्इजीके कथेपर विराजमान थे। जब कर्दमजीने इस प्रकार निष्मपटभावसे उनमी खुति की, तो वे उनसे अमृतमयी वाणीसे कहने लगे॥ २२॥

श्रीभगवान्ने कहा-जिसके लिये तुमने आत्म

सयमादिके दारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदयके उस भावको जानकर मैने पहलेहीसे उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापते । मेरी आराधना तो किसी समय भी निष्पत नहीं होती, पिर जिनका चित्त निरन्तर एकान्तरूपसे मुझहीमें लगा रहता है, उन तुम-जैसे महात्माओं की हुई उपासनाका तो और भी अधिक पल होता है। प्रजापति ब्रह्माजीके पुन स्वायम्भुव मनुः जिनके सदाचारादि बस्याणमय गुण सर्वन विख्यात है, इस समय सार्वभीय सम्राट् हैं । वे ब्रह्मान्त्रीमें रहते हुए सात समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वीका शासन करते हैं। विजनर । वे परम धर्मेश महाराज महारानी शतरूपाके सहित तुमसे मिलनेके लिये परसो यहाँ आवेंगे । उनकी एक रूप यौवन, शील और गुणोंसे सम्पन्न स्यामलोचना कन्या इस समय अपने अनुरूप पतिकी खोजमें है । तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसिट्ये वे तुम्हीं को वह कन्या अर्पण करें गे। ब्रह्मन् । गत अनेकों वर्षों वुम्हारा चित्त जैसी भाषीं हिये समाहित रहा है, अब शीघ ही यह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पन्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी । यह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भमें धारण कर उससे नौ कन्याएँ उत्पन्न करेगी और पिर तुम्हारी उन कन्याओंसे मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे । तुम भी मेरी आजाजा अच्छी तरह पालन करनेते शुद्धचित्त हो, पिर अपने सत्र कर्मोंका पछ मुझे अर्थणनर मुझको ही प्राप्त होओगे। जीवेंपर दया करते हुए तुम आत्मशन प्राप्त करोगे और भिर सबको अभयदान दे अपने सहित सम्पूर्ण जगत्को मुझमें और मुझको अपनेमें स्थित देखांगे। महामुने । मैं भी अपने अश-क्लारूपसे तुम्हारे वीर्यदारा तुम्हारी पत्नी देवहूतिके गर्भमें अपतीर्ण होकर साख्यशासरी रचना वरूँगा ॥ २३-३२ ॥

श्रीमैनेयजी कहते हैं—विदुरजी! कर्दमभूषित इस प्रकार सम्भाषण कर, इन्द्रियोंके आतर्मुख होनेपर प्रमर होनेपाले श्रीहरि सरस्वती नदीसे पिरे हुए निन्दुसर तीयके ( जहाँ क्रदमभूषि तप कर रहे थे ) अपने रोकनो चले गये। भगवान्के सिद्धमार्ग (वैकुण्ठमार्ग) की सभी सिद्धेश्वर प्रशासा करते हैं। वे क्रदमजीके देखते देखते अपने रोमको सिधार गये। उस समय गरुइजीके बृहत् एव रयन्तर नामम पक्षींसे जो सामनी आधारभूता भूमाएँ निकल रही पीं, उन्हें वे सुनते जाते थे॥ ३३ ३४॥

वीरवर विदुरजी । श्रीहरिके चले जानेपर भगनान् क्द्रम उनके नताये हुए समयकी प्रतीक्षा करते हुए निन्दु सरोवरपर ही ठहरे रहे । इधर मनुजी भी महारानी शतरूपाके सहित सुवर्णजिटत रथपर सवार होकर तथा उसपर अपनी कत्याको भी विठाकर पृथ्वीमें विचरते हुए, जो दिन भगवान्ने वताया था, उसी दिन शान्तिपरायण महर्षि कर्दमके आश्रमपर पहुँचे । सरस्वती नदीसे घिरा हुआ यह विन्दु-सरोवर वह स्थान है, जहाँ अपने शरणागत भक्त कर्दमके प्रति दयाई होनेपर भगवान्के नेत्रोंसे आँसुओंकी बूँदें गिरी र्या । यह तीर्थ वड़ा पवित्र है, इसका जल आरोग्यपद और अमृतके समान मधुर है तथा यहाँ महर्षिगण भी सर्वदा वने रहते हैं । यह स्थान सब ओरसे पवित्र वृक्ष-लताओंसे घिरा हुआ या, जिनमें तरह-तरहकी वोली वोलनेवाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे, तथा सभी ऋतुओंके फल-फूलोंसे लदी हुई वनावली भी उसकी शोभा बढ़ाती थी । वह पवित्र तीर्थ मतवाले पिक्षयोंसे सेवित, मत्त मधुकरोंसे गुज्जायमान, उन्मत्त मयूरोंकी नाटचकलासे सुशोभित और मतवाली कोयलको कुहू-कुहू-ध्वनिसे कूजित या । उसमें कदम्त्र, चम्पक, अशोक, करञ्ज, वकुल, असन, कुन्द, मन्दार, कुटज और नये-नये आमके वृक्षोंकी वड़ी शोभा थी। वहाँ जलकाग, व्रत्तख आदि जलपर तैरनेवाले पक्षी, हंस, कुरर, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर आदि पक्षियों-का वड़ा मनोरम कोलाहल हो रहा था। इसी प्रकार हरिन, सूअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्त्रीमृग आदि पशुओंसे भी वह आश्रम भरा हुआ था ॥ ३५-४४ ॥

आदिराज महाराज मनुने उस पिनत्र तीर्थमें कन्याके सिहत पहुँचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्रसे निष्टृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनोंतक उग्र तपस्या करनेके कारण वे शरीरसे बड़े तेजस्वी दीख पड़ते थे तथा भगवान्की प्रेममयी चितवनके दर्शन और उनके उच्चारण किये हुए

कर्णामृतरूप सुमधुर वचनोंको सुननेसे, इतने दिनोंतक तपस्या करनेपर भी वे विशेष दुर्वल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंवा था, नेत्र कमल्दलके समान विशाल और मनोहर थे, सिरपर जटाएँ सुशोभित थीं और कमरमें चीर-वस्त्र थे। वे निकटसे देखनेपर विना सानपर चढ़ी हुई महामूल्य मणिके समान मिलन जान पड़ते थे। महाराज स्वायम्भुवमनुको अपनी कुटीमें आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और यथोचित सामग्रीसे उनका सत्कार किया।। ४५-४८॥

जव मनुजी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्य चित्तसे धासनपर वैट गये, तव मुनिवर कर्दमने भगवान्की आज्ञाका स्मरण कर उन्हें मधुर वाणीसे प्रसन्न करते हुए कहा--'देव ! आप भगवान्की पालनशक्तिरूप हैं, इसलिये आपका परिभ्रमण निःसन्देह सज्जनोंकी रक्षा और दुष्टोंके संहारके लिये ही होता है। आप साक्षात् विष्णुस्वरूप हैं तथा भिन्न-भिन्न कार्योंके लिये सूर्य, चन्द्र, अग्नि, इन्द्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं; आपको नमस्कार है । आप मणियोंसे जड़े हुए जयदायक रथपर सवार हो, अपने प्रचण्ड धनुष-की टङ्कारसे तथा उस रयकी घरचराहटसे ही दुर्शेको भयभीत कर देते हैं और अपनी सेनाके चरणोंसे रोंदे हुए भूमण्डलको कॅपाते अपनी उस विशाल सेनाको साथ लेकर पृथ्वीपर सूर्यके समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर-डाकू भगवान्की बनायी हुई वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादाको तत्काल नष्ट कर दें तथा विपयलोखप लोग निरङ्काश होकर सर्वत्र अधर्म फैला दें। यदि आप संसारकी ओरसे निश्चिन्त हो जायँ तो यह लोक दुराचारियोंके पंजेमें पड़कर नष्ट हो जाय। तो भी वीर ! मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजनसे हुआ है; मैं निष्कपट चित्तसे उसे पूरा करनेकी चेष्टा करूँगा' ॥ ४९-५६ ॥

# बाईसवाँ अध्याय

-00;<del>0</del>500-

#### कर्दमप्रजापतिके साथ देवहतिका विवाह

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी ! इस प्रकार जव कर्दमजीने मनुजीके सम्पूर्ण गुणों और कमोंकी श्रेष्ठताका वर्णन किया, तो उन्होंने उन निवृत्तिपरायण मुनिसे कुछ सकुचाकर कहा ॥ १॥

मनुजी वोले-मुने ! वेदमूर्ति भगवान् ब्रह्माने अपने

वेदमय विग्रहकी रक्षाके लिये तप, विद्या और योगसे सम्पन्न तथा विपयोंमें अनासक्त आप ब्राह्मणोंको अपने विराट्खरूप-के मुखसे प्रकट किया है और फिर आप लोगोंकी रक्षाके लिये ही उन्होंने अपनी सहस्रों भुजाओंसे हम क्षत्रियोंको उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शारि कहलाते हैं। इस प्रकार एक ही शरीरसे सम्बद्ध होनेके कारण अपनी अपनी और एक दूसरेकी रक्षा करनेवाले उन ब्राह्मण और क्षित्रयों की वास्त्रवमें श्रीहरि ही रक्षा करते हैं, जो सम्पूर्ण कार्य कारणरूप होकर भी वास्त्रवमें निर्विकार हैं। आपके दर्शनमात्रसे ही मेरे सारे सन्देह दूर हो गये, क्योंकि आपने मेरी प्रशासके मिससे स्वय ही बड़े प्रेमसे प्रजापालनकी इच्छावाले राजाके धर्मोंका निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेन्द्रिय पुरुषोंको बहुत दुर्लभ है, मेरा बड़ा भाग्य है, जो मुझे आपका दर्शन हुआ और में आपके चरणोंकी मझलमयी रज अपने सिरपर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदयसे ही आपने मुझे राजधर्मोंकी शिक्षा देकर मुझपर महान् अनुग्रह किया है और मैंने भी प्रारम्भका उदय होनेसे ही आपकी प्रवित्र वाणीकान रनेलकर ग्रहण की है।।२-७॥

यद्यपि इस समय आपनी जृपाना में हृदयसे अनुभव कर रहा हूँ, तथापि इस क्ल्याक स्नेह्वश मेरा चित्त बहुत चिन्ताग्रस्त हो रहा है, अत मुनियर । इस विषयमें यह दीन जो कुछ प्रार्थना करे, उसे आप अपापूर्वक ध्यान देकर मनिये । यह मेरी कन्या-जो प्रियत्रत और उत्तानपादकी बहिन है-अवस्था, शील और गुण आदिमें अपने योग्य पतिकी खोजमें है। जबसे इसने नारदजीके मुखसे आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणींका वर्णन सुना है, तभीसे यह आपको अपना पति बनानेका निश्चय कर चुकी है। द्विजवर ! मैं बड़ी श्रद्धारे आपको यह कन्या समर्पण करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिये। यह गृहस्थोचित कार्योंके लिये सब प्रकार आपके यांग्य है । जो भोग स्वय आकर उपस्थित हो जाय, उसका निरादर करना विरक्त पुरुषको भी उचित नहीं है, फिर विषयासक्त भी तो बात ही क्या है। जो पुरुष वय प्राप्त हुए भोगका निरादर कर पिर किसी ऋपणके आगे श्य पसारता है, उसका पहुत फैला हुआ यश भी नए हो जाता है और दूसरोंके तिरस्कारसे मानभड़ा भी होता है। वेद्दन्। मैने सुना है, आप विवाह करने के तियो तैयार है। आपके ब्रह्मचर्यकी अवधि निश्चित है, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हें नहीं । इसल्ये अन आप इस कन्याको स्वीकार कीजिये, में इसे आपको अर्पण करता हूँ ॥ ८-१४ ॥

श्रीकर्दम मुनिने कहा-सच है, में विवाह करना

चाहता हूँ और आपकी कन्याका अभी विसीके साथ वाप्दान नहीं हुआ है, इसलिये हम दोनोंका सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मकविधिसे वियाइ होना उचित ही होगा। राजन् । वेदोक्त विवाह विधिमें जो 'गुभ्णामि ते सौभगत्वाय इस्तम्' इत्यादि प्रसिद्ध प्रार्थनामन्त्र हैं, वे आपनी इस कन्याके साथ हमारा सम्बन्ध होनेसे सफल होंगे । भला, जो अपनी अङ्गकान्तिसे आभूषणादिकी शोभाको भी लिंजत कर रही है, आपकी उस कन्याका कौन आदर न करेगा ? एक वार यह अपने महरूरी छतपर गेंद रोल रही थी। गेंदके पीछे इधर उधर दौड़नेक कारण इसके नेत चञ्चल हो रहे थे तथा पैरामें पड़े हुए पायजेव मधुर झनकार करते जाते थे । उस समय इसे देख कर विश्वावसु गन्धर्व अचेत होकर अपने विमानसे गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वय आकर प्रार्थना कर रही है, ऐसी अवस्थामे कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा १ यह तो साक्षात् श्रीस्वायम्भुवमनुकी दुलारी कन्या और उत्तानपादकी प्यारी बहिन है तथा यह रमणियोंमें रत्नके समान है। जिन लोगोंने कभी श्रीलक्ष्मीजीके चरणोंकी उपासना नहीं भी है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो समता। अत मैं इसे दातके साथ स्वीकार करूँगा, जयतक युह मेरा वीर्य धारण करेगी अर्थात् जयतक इसके सन्तान होती रहेगी, तवतक मैं गृहस्थधर्मानुसार इसके साथ रहूँगा । उसके बाद तो में भगवान्के बताये हुए सन्यासप्रधान दाम दमादि हिंसारिहत धमोंको ही अधिक महत्त्व दूँगा। जिनसे इस विचित्र जगत्की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रयमे यह स्थित है—मुझे तो वे प्रजापतिया के प्रभु श्रीअनन्त ही सबसे अधिक मान्य हैं ॥ १५-२० ॥

श्रीमेत्रेयजी बोले—प्रचण्ड धनुर्धर विदुर्जी। केवल इतना कहकर कर्दमजी हृदयमें भगवान् कमलनामका ध्यान करते हुए मौन हो गये। उस समय उनके मन्द हास्ययुक्त मुराकमलको देलकर देवहू तिका चित्त छुमाने लगा। मनुजीने देखा कि इस सम्यन्थमें महारानी शतरूपा और राजकुमारीकी स्पष्ट अनुमति है, अत उन्होंने अनेकों गुणोंसे सम्पन्न कर्दमजीको वह उन्होंके समान गुणवती बन्या प्रसन्नतापूर्वक दे दी। महारानी शतरूपाने भी बेटी और दामादको बड़े प्रेमपूर्वक बहुत-से बहुनूल्य वस्त्र, आसूपण और गृहस्थोचित पानादि दहेजमें दिये। इस प्रकार सुयोग्य

<sup>\*</sup> मनुस्मृतिम आठ प्रकारके विवाहीका उल्लेख पाया जाता है—(१) बाह्म, (२) दैव, (३) आर्ष, (४) प्राजापत्य, (५) आसुर, (६) गान्धर्व, (७) राक्षस और (८) पैशान । इनके रूक्षण वहीं तीसरे अध्वायमें देखने चाहिये। इनमें पहला सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसमें पिता योग्य वरको कन्याग दान वरता है।

यरको अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिन्त हो गये। चलती बार उसका वियोग न सह सकनेके कारण उन्होंने उक्तण्ठावश वितलिबत होकर उसे अपनी छातीसे चिपटा लिया और 'पेटी ! पेटी !' कहकर रोने लगे । उनकी ऑसॉसे ऑनुओंकी हाड़ी लग गयी और उनमे देवहृतिके सिरके सारे बाल भाँग गये । फिर वे मुनिवर कर्दमसे सम्भापण कर, उनकी आगा हे रानीके सहित रयपर सवार हुए और अपने सेवकॉसहित ऋिफ्कलसेवित सरस्वती नदीके दोनीं तीरींपर मुनियोंके आधर्मोंकी गोभा देखते हुए अपनी राजधानीमें चले आये ॥ २१-२७ ॥

अपने स्वामीको आते सुन मनुजीकी व्रणावर्तनिवासिनी प्रना बहुत प्रसन्न हुई और उनकी अगवानीके लिये गाने-बजानेके साथ स्तुति करती हुई नगरसे बाहर आयी । सब प्रकारकी सम्पदाओंसे युक्त बहिष्मती नगरी मनुजीकी राजधानी यी। जहाँ पृथ्वीको रमातत्रमे हे आनेके पश्चात् दारीर कैपाते नमय शीवगर भगवान्के रोम शङ्कर गिरे थे। चे रोम ही निरन्तर हरे-भरे रहनेवाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनिजन यजमें विष्ठ डाल्नेवाले देत्योंका तिरस्कार कर भगवान् यज्ञपुक्षकी वज्ञाँद्वारा आराधना करते हैं। महाराज मनुने भी श्रीवराइभगवान् भे भूमिक्य निवासस्यान प्राप्त होनेपर हुई। स्थानमें कुण और कासकी वहिं ( चटाई ) विछाकर श्रीयज्ञभगवान्की पूजा की थी। इन्हीं सब कारणेंसि वह पुरी वर्हिप्मती कर्लायी ॥२८-३१ ॥

जिन बहिं ध्मती पुरीमं मनुजी निवास करते थे, उसमें पहुँचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवनमें प्रवेश किया । वहाँ अपनी भार्या और सन्ततिके सहित वे धर्म, अर्य और मोलके अनुकूल भोगोंको भोगने लगे । प्रातःकाल होनेपर गन्धर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे; किन्त मनुजी उसमें आसक्त न होकर प्रेमपूर्ण हृदयसे श्री-इरिकी कथाएँ ही सुना करते थे । वे इच्छानुसार भोग



भोगनेमें समर्थ थे; किन्तु मननशील और भगवलरायण होनेके कारण भोग उन्हें चिचलित नहीं कर पाते थे। भगवान् विष्णुकी कथाञ्जेका श्रवण, ध्वान, रचना और निरुपण करते रहने के कारण उनके मन्यन्तरको व्यतीत करनेवाले क्षण जाते हुए भी नहीं जाते ,थे,-चे कभी च्यर्थ नहीं होते थे। इस प्रकार अपनी जाग्रत् आदि तीनों अवस्थाओंको भगवान् वासुदेवके कथाप्रसद्गमें विताते हुए उन्होंने अपने मन्वन्तरकी इकहत्तर चतुयुगी पूरी कर दीं। च्यासनन्दन विदुरजी ! जो पुरुप श्रीहरिके आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुपिक अयवा भौतिक दुःख किं प्रकार कप्ट पहुँचा सकते हैं । मनुजी निरन्तर समस्त प्राणियों के हितमें लगे रहते थे। मुनियों के पूछनेपर उन्होंने मनुष्योंके तथा समस्त वर्ण और आश्रमोक अनेक प्रकारके मद्गलमय धर्मोंका भी वर्णन किया ( जो मनुसंहिताके रूपमें अत्र भी उपलब्ध है ) । ॥ ३२–३८ ॥

जगत्के सर्वप्रथम सम्राट् महाराज मनु वास्तवमें कीर्तनके योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्रका वर्णन किया, अव उनकी कन्या देवहतिका प्रभाव सुनो ॥ ३९ ॥

# तेईसवाँ अध्याय

## ' कर्दम और देवहतिका विहार

क्दंमजीकी इस प्रकार प्रेमपूर्वक सेवा करने लगी, जैसे

श्रीमैत्रेयजी चोले-विदुरजी ! माता-पिताक चले श्रीपार्वतीजी महादेवजीकी करती हैं। उसने काम-वासना, नानेपर पतिके अभिपायको समझ छेनेमं कुराल साध्वी देवहृति कपट, ह्रेप, लोभ, पाप और मदका त्याग कर बड़ी सावधानी और लगनके साथ सेनामें तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता,

उदारता, संयम, ग्रुश्र्या, प्रेम और मधुरभाषणादि गुणोंसे अपने परम तेजस्वी पतिदेवको सन्तुष्ट कर लिया। देवहृति समझती यी कि मेरे पतिदेव दैवसे भी बढकर हैं—वे विधाताके विधानको भी बदल सकते हैं; इसलिये वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएँ रखकर उनकी सेवामें लगी रहती यो। इस प्रकार बहुत दिनोंतक अपना अनुवर्तन करनेवाली उस मनुप्रत्रीको मतादिका पालन करनेसे दुर्बल हुई देख देविध कर्दमको दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेमगद्गद वाणीमें पूछा।। १-५॥

कर्दमजी चोले--मनुनन्दिनि ! तुमने मेरा बड़ा आदर निया है । मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्तिसे शहुत सन्तुष्ट हूँ । सभी देहधारियोंको अपना शरीर बहुत प्रिय एवं



आदरकी वस्तु होता है, किन्तु तुमने मेरी सेवाके आगे उसके क्षीण होनेकी भी कोई परवा नहीं की । अतः अपने धर्मका पालन करते रहनेसे मेंने भगवान्की कृपासे तप, समाधि, उपासना और योगके द्वारा जो भय और शोकसे रहित विभृतियाँ प्राप्त की हैं, उनपर मेरी सेवाके प्रभावसे अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। में तुम्हें दिव्य हिष्ट प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं, वे तो श्रीहरिके भुकुटिविलासमात्रसे नष्ट हो जाते हैं; अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं हैं। तुम मेरी सेवासे ही कृतार्य हो गयी हो; अपने पातिव्रत धर्मका पालन करनेसे तुम्हें वे दिव्य भोग प्राप्त हो गये हैं, तुम इन्हें भोग

सकती हो। जिनका हृदय राज्यादिके अभिमानमे दूपित है। उन्हें ये नहीं मिल सकते॥ ६-८॥

कर्दमजीके इस प्रकार कहनेसे अपने पतिदेवको सम्पूर्ण योगमाया और विद्याओंमें कुराल जानकर उस अन्लकी सारी चिन्ता जाती रही। उसका मुख सकुचमरी चितवन और मधुर मुसकानसे खिल उठा और वह विनय एवं प्रेमसे गद्गद होकर इस प्रकार कहने लगी॥ ९॥

देवहात बोली—सर्वसमर्थ स्वामिन् ! में यह जानती हूँ कि कभी निष्करंग्य न होनेवाली योगशिक और निगुणारिमका मायापर आपका अधिकार है । अतः अवस्य ही आपको ये सब ऐश्वर्य शास हैं । किन्तु द्विजयर ! आपने विवाहके समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्माधान होनेतक में तुम्हारे साथ गृहस्य-सुखका उपभोग करूँगा, उसकी अव पृति होनी चाहिये । क्योंकि श्रेष्ठ पतिके द्वारा सन्तान प्राप्त करना ही पतिवता स्त्रीके लिये बड़ा लाम है । उस गृहस्य-सुखकी इच्छासे में दीन और दुबली हो रही हूँ । आप मुझे शास्त्रके अनुसार उपदेश दीजिये और उपटन, गन्ध, मोजन आदि उपयोगी सामग्रियाँ भी जुटा दीजिये तथा उसीके उपयुक्त एक भवन भी तैयार करा दीजिये जिससे में आपके साथ उस गृहस्थ-सुखका उपमोग करने योग्य वन जाऊँ ॥ १०-११ ॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-विदुरजी ! कर्दम मुनिने अपनी प्रियाकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसी समय योगमें स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकारके इच्छित भोग-सुख प्रदान करनेवाला, अत्यन्त सुन्दर, सथ प्रकारके रत्नींसे युक्त, सर्वसमृद्धि-सम्पन्न तथा मणिमय संभौति सुशोभित या। उसने सभी समय रहनेका सुपास या और जहाँ-तहाँ सब प्रकारकी दिव्य सामग्रियाँ रक्ली हुई थीं, तथा उसे तरह तरहकी शडियों और पताकाओंसे खूब सजाया गया था। जिन्पर भ्रमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे, ऐसे रंग बिरंगे पुष्पीकी मालाओं छे तया अनेक प्रभारके सूती और रेशमी वस्त्रींसे वह अत्यन्त शोभायमान हो रहा था। एकके ऊपर एक बनाये हुए कमरोंमें अलग अलग रक्ती हुई शय्या, पलंग, परे और आसनोंके कारण वह बड़ा सुन्दर जान पड़ता या । जहाँ-नहाँ रक्ती हुई अनेक प्रकारकी शिल्पसामग्रियोंसे उसकी अपूर्व शोभा हो रही यी। उसमें पन्नेका पर्श या, वैठनेके लिये मुँगेनी चौक्यों बनायी गयी यी तथा मूँगेहीकी देहिएयाँ यीं। उसके द्वारोंमें हीरेके क्विवाइ थे तथा इन्द्रनील मणिके

शिखरोंपर सोनेके कल्श रक्खे हुए थे। उसकी हीरकी दीवारोंमें बिढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमानकी आँखें हों, तथा उसे रंग-बिरंगे चँदोवे और वहुमूल्य सुनहरी बंदनवारोंसे सजाया गया था। उस विमानमें जहाँ-तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाये गये थे, जो बिल्कुल सजीव-से मालूम पड़ते थे; उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत-से हंस और कबूतर उनके पास बैठ-वैठकर अपनी वोली बोलते थे। उसमें सुविधानुसार क्रीडा-स्थली, शयनग्रह, बैठक, आँगन और चौक आदि बनाये गये थे—जिनके कारण वह विमान स्वयं कर्दमजीको भी विस्मित-सा कर रहा था। १२—२१॥

ऐसे सुन्दर घरको भी जब देवहूतिने दासियोंके अभाव और अपने शरीरकी मिलनताके कारण बहुत प्रसन्न चित्तसे नहीं देखा, तो सबके आन्तरिक भावको परख लेनेवाले कर्दम-जीने स्वयं ही कहा—'भीक! तुम इस विन्दुसरोवरमें रनान



करके विमानपर चढ़ जाओ; यह विष्णुभगवान्का रचा हुआ तीर्थ मनुष्योंकी सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है।।।२२-२३।।

कमललोचना देवहूतिने अपने पतिकी वात मानकर सरस्वतीके पवित्र जलसे भरे हुए उस सरोवरमें प्रवेश किया। उस समय वह वड़ी मैली-कुचैली साड़ी पहने हुए थी; उसके सिरके वाल चिपक जानेसे लटें पड़ गयी थीं, शरीरमें मैल जम गया या तथा स्तन कान्तिहीन हो गये थे। सरोवरकें भीतर उसने एक महलमें एक हजार कन्याएँ देखीं। वे सभी किशोर अवस्थाकी थीं और उनके शरीरोंसे कमलकी-सी गन्ध आती थी। देवहूतिको देखते ही वे सब स्त्रियाँ सहसा खड़ी हो गयीं और हाथ जोड़कर कहने लगीं, 'हम' आपकी दासियाँ हैं; हमें आज्ञा दीजिये, आपकी क्या सेवा करें ?'॥ २४–२७॥

विदुरजी ! तब उन विनीत रमणियोंने बहुमूल्य मसालों तथा गन्ध आदिसे मिश्रित जलसे मनिस्वनी देवहूतिको स्नान कराया तथा उसे नवीन और निर्मल वस्त्र पहननेको दिये। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्यके बड़े सुन्दर और कान्तिमान् आभूषण, सर्वगुणसम्पन्न भोजन और पीनेके लिये अमृतके समान स्वादिष्ठ आसव प्रस्तुत किये । अव देवहूतिने दर्पणमें अपना प्रतिविम्ब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भाँति-भाँतिके सुगन्धित फूलोंके हारोंसे विभूषित है, खच्छ वस्त्र धारण किये हुए है, उसका शरीर भी निर्मल और कान्तिमान् हो गया है तथा उन कन्याओंने वड़े आदरपूर्वक उसका माङ्गलिक शृङ्गार किया है। उसे सिरसे स्नान कराया गया है, अङ्ग-अङ्गमें सब प्रकारके आभूषण सजाये गये हैं तथा उसके गलेमें पदक, हाथों में कङ्कण और पैरोंमें छमछमाते हुए सोनेके पायजेब सुशोभित हैं। कमरमें पड़ी हुई सोनेकी रत्नजटित फरधनीसे, बहुमूल्य मणियोंके हारसे और अङ्ग-अङ्गमें लगे हुए कुङ्कमादि मङ्गलद्रव्योंसे उसकी अपूर्व शोभा हो रही है तथा उसका मुख सुन्दर दन्तावली, मनोहर भौहें, कमलकी कलीसे स्पर्धा करनेवाले प्रेमकटाक्षमय सुन्दर नेत्र और नीली अलकावलीसे वड़ा ही सुन्दर जान पड़ता है। विदुरजी ! इस प्रकार दर्पणमें अपना प्रतिविम्व देखकर जब देवहूतिने अपने प्रिय पतिदेवका स्मरण किया, तो अपनेको सहेलियोंके सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति कर्दमजी विराज-मान थे । उस समय अपनेको सहस्रों स्त्रियोंके सहित अपने प्राणनाथके सामने देख और इसे उनके योगका प्रभाव समझ-कर देवहतिको बङ्ग विस्मय हुआ ॥ २८-३५ ॥

कामरूप शत्रुको जीतनेवाले विदुरजी! कर्दमजीने देखा कि देवहूतिका शरीर स्नान करनेसे अत्यन्त निर्मल हो गया है, और विवाहकालसे पूर्व उसका जैसा रूप था, उसी रूपको पाकर वह अपूर्व शोभासे सम्पन्न हो गयी है। उसका सुन्दर वक्षः स्थल चोलीसे ढका हुआ है, हजारों विद्याधिरयाँ उसकी सेवामें लगी हुई हैं तथा उसके शरीरपर विद्या-बिद्या वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तव उन्होंने वड़े प्रेमसे उसे विमानपर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रियाके प्रति अनुरक्त होनेपर भी. कर्दमजीनी महिमा (मन और इन्द्रिगेंपर प्रभुता) कम नहीं हुई। विद्याधिरमें उनके शरीरकी सेवा कर रही थीं। तिले हुए कुमुदके फूलोंसे शृङ्कार किये हुए वे विमानपर इस प्रकार शोमा पा रहे थे, मानो आकाशमे तारागणसे धिरे हुए चन्द्रदेव विराजमान हों। उस विमानपर निवास कर उन्होंने दीर्घकालतक कुबेरजीके समान मेर्ह्यवक्षी घाटियोंमें विहार किया। ये घाटियाँ आठों लोकपालोंकी विहारभूमि हैं, इनमें कामदेवको बढानेवाला शीतल, मन्द, मुगन्ध वायु चलती रहती है तथा श्रीगङ्काजीके स्वर्गलोकसे गिरनेकी मङ्गलमय ध्विन निरन्तर गूँजती रहती है। उस समय अनेक देवाङ्कनाएँ उननी सेवामें लगी रहती थीं तथा सिद्धगण वन्दना किया चरते थे॥ २६-३९॥

इसी प्रकार प्राणिपया देवहूतिमें अनुरक्त होकर उन्होंने उसके साथ वैश्रम्मक, सुरसन, नन्दन, पुष्पभद्र, मानस और चैत्ररथ आदि अनेकों देवाद्यानोंमें विहार किया। उस कान्तिमान् और इच्छानुसार सर्वत्र जानेवाले श्रेष्ठ विमानपर बैठकर वे वायुके समान सभी लोकोंमें विचरते रहते थे। यहाँतक कि विमानविहारी देवतागण भी उनसे पीठे रह जाते ये। विदुर्जी! जिन्होंने भगवान्के भवभयहारी पवित्र पुद पद्मोंका आश्रय लिया है, उन धीर पुरुपोंके लिये कौन-सा काम दुष्कर है॥ ४०-४२॥

इस प्रकार महायोगी कर्दमजी यह छारा भूमण्डल, जो द्वीर वर्षा आदिकी विचित्र रचनाके कारण वड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रियाको दिखाकर अपने आश्रमको स्रीट आये। पिर उन्होंने अपने वीर्यके नौ विभाग कर र्रातमुख हे लिये अत्यन्त उत्सुक मनुकुमारी देवहूरिको आनन्दित करते हुए उसके साथ अनेकों वर्षोतक विहार किया, किन्तु चनका इतना ल्या समय एक मुहूर्त्तके समान बीत गया। स विमानमें रतिसुखको बढानेवाली बड़ी सुन्दर शय्या थी, सपर अपने परम रूपवान् प्रियतमके साथ देवहृतिको तना वाल कुछ भी न जान पड़ा । इस प्रकार उस कामा सत्त दम्पतिनो अपने योगनलसे सैकड़ों वर्षोतक विहार करते हुए भी वह काल बहुत योड़े समयके समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दमजी सब प्रकारके सङ्घल्पोंको जानते ये, अत देवहूतिको मन्तानपाप्तिके लिये उत्सुक देख तथा भगवान्के आदेशको स्मरणकर उन्होंने अपने खरूपके नौ विभाग किये तथा वन्याओंकी उत्पंचिके लिये एकाम चित्तसे अपनी पन्नीकी मावना करते हुए उसके गर्भमें वीर्य स्थापित किया !

इससे देवहूतिके एक ही साय नौ कन्याएँ पैदा हुई। ये सभी सर्वाद्गसुन्दरी यीं और उनके शरीरसे लाल कमलकी सी सुगन्य निकलती थी। ४३-४८॥

इसी समय गुद्ध स्वभाववाली सती देवहूतिने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञाके अनुसार उसके पतिदेव सन्यासाश्रम प्रहण करके



यनको जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आँसुओंको जैसे तैसे रोककर ऊपरसे मुसकराते हुए धीरे धीरे अति मधुर वाणीमें कहा । इस समय दु खसे हृदय भर आनेके कारण वह सिर नीचा किये हुए अपने नरामणिमण्डित चरणकमल्से पृथ्वीको कुरेद रही थी ॥ ४९ ५० ॥

देवहृति चोली—सगत् । अगते जो कुछ प्रतिशा की यी, वह सम तो पूरी कर दी, तो भी में आपकी हारणागत हूँ, अत आप मुझे अमयदान और दीजिये। ब्रह्मन् ! इन कन्याओं के लिये योग्य वर सोजने पहुँगे और आपके वनको चले जाने के बाद मेरे जन्म-मरणरूप द्योकको दूर करने के लिये भी कोई होना चाहिये। प्रमो ! अवतक परमात्मासे विमुख रहकर मेरा जो समय इन्द्रियमुख मोगनेमें बीता है, वह तो निर्थंक ही गया। आपके परम प्रभावको न जानने के कारण ही मैंने इन्द्रियों के विपयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया। तथापि यह भी मेरे ससार बन्धनको दूर करने वाला ही होना चाहिये, क्यों कि जो प्रीति अशानवश असत् पुरुषों के साथ होने से ससारका कारण होती है, यही

सत्पुरुपोंके साथ की जानेपर निष्काम धर्मका फल देनेवाली हो जाती है। संसारमें जिस पुरुषके कमोंसे न तो धर्मका सम्पादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न जो भगवान्की सेवारूप भक्तिके लिये किये जाते हैं उस पुरुपका जीवन जीते ही मुदेंके समान है। अवस्य ही में भगवान्की मायासे बहुत ठगी गयी, जो आप-जैसे मुक्तिदाता पतिदेवको पाकर भी मेंने संसारत्रन्थनसे छूटनेकी इच्छा नहीं की ॥ ५१–५७॥

### चौबीसवाँ अध्याय

#### कपिछदेवजीका जन्म

श्रीमैंनेयजी कहते हैं—जब शीलवती मनुकुमारी देवहूतिने ऐसी वैराग्ययुक्त वातें कहीं, तो कृपाछ कर्दममुनिको भगवान् विष्णुके कथनका स्मरण हो आया। तब उन्होंने उससे कहा।। १।।

कर्दमजी वोले—दोपरहित राजकुमारी! तुम मनमें इस प्रकार दुखी मत हो, कुछ ही दिनोंमें तुम्हारे गर्भमें स्वयं श्रीविष्णुभगवान् पधारेंगे। प्रिये! तुमने अनेक प्रकारके व्रतोंका पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अव तुम संयम, नियम, तप और दानादि करती हुई श्रद्धापूर्वक भगवान्का भजन करो। इस प्रकार आराधना करनेसे श्रीहरि तुम्हारे गर्मसे अवतीर्ण होकर हमारा यश बढ़ावेंगे और व्रह्म-शानका उपदेश करके तुम्हारे हृदयकी अहङ्कारमयी ग्रन्थिका छेदन करेंगे॥ २-४॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं -- विदुरजी ! प्रजापित कर्दमके इस सन्देशमें देवहूतिने आदरपूर्वक पूर्ण विश्वास किया और वह तन-मनसे निर्विकार, जगद्गुरु श्रीपुरुपोत्तम भगवान्की आराधना करने लगी । इस प्रकार बहुत समय वीत जानेपर भगवान् मधुसूदन कर्दमजीके वीर्यका आश्रय ले उसके गर्भसे इस प्रकार प्रकट हुए, जैसे काष्टमेंसे अगि । उस समय आकाशमें मेघ जल बरसाते हुए गरज-गरजकर वाजे वजाने लगे, गन्धर्वगण गान करने लगे और अप्सराएँ आनिन्दत होकर नाचने लगीं। आकाशसे देवताओंके वरसाये हुए दिन्य पुष्पोंकी वर्षा होने लगी; सव दिशाओं में आनन्द छा गया, जलाशयोंका जल निर्मल हो गया और सभी जीवोंके मन प्रसन्न हो गये । इसी समय सरस्वती नदीसे घिरे हुए कर्दमजीके उस आश्रममें मरीचि आदि मुनियोंके सहित श्रीव्रह्माजी आये । राजुद्मन विदुरजी ! व्रह्माजीको यह माल्म हो गया या कि साक्षात् परव्रहा भगवान् विष्णु सांख्यशास्त्र-का उपदेश करनेके लिये अपने विश्रद्ध सत्त्वमय अंशसे अवतीर्ण हुए हैं। अतः उन्होंने-भगवान् जिस कार्यको करना चाहते थे, उसका विद्युद्ध चित्तसे अनुमोदन किया और फिर अत्यन्त प्रीति-प्रफुछित हृदयसे कर्दमजीसे इस प्रकार कहा ॥ ५-११॥



श्रीब्रह्माजी चोले—प्रिय कर्दम ! तुम दूसरोंका मान रखनेवाले हो । तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आशा- का पालन किया है, इससे भी निष्कपटभावसे मेरी पूजा ही की है । पुत्रोंको अपने पिताकी सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिये कि 'जो आजा' ऐसा कहकर आदरपूर्वक उनके आदेशको स्वीकार करें । येटा ! तुम्हारी ये सुन्दरी कन्याएँ अपने वंशोंद्वारा इस छिष्को अनेक प्रकारसे बढ़ावेंगी । अतः अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरोंको इनके स्वभाव और सचिके अनुसार अपनी कन्याएँ समर्पण करो और संसारमं अपना सुवश फैलाओ । मुने ! में जानता हूँ कि सम्पूर्ण प्राणियोंकी कामनाएँ पूर्ण करनेवाले आदिपुक्प श्रीनारावण ही

अपनी योगमायासे कपिलके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं। [पिर देवहूतिसे बोले—] राजकुमारी। इस सुनहरे बाल, कमल-जैसे विशाल नेन और कमलाङ्कित चरणकमलों वाले शिशुके रूपमे कैटमासुरको मारनेवाले साक्षात् श्रीहरिने ही, ज्ञान विशानद्वारा क्मोंकी वासनाओंना मूले च्लेदन करनेके लिये, तेरे गर्ममें प्रवेश किया था। ये अविशा जिनत मोहबी प्रनिययोंको काटकर पृथ्वीमें स्वच्छन्द विचरेंगे, सिद्धगणोंके स्वामी और साख्याचायोंके भी माननीय होंगे तथा तेरी कीर्तिका विस्तार करते हुए लोकमे 'क्पिल' नापसे विख्यात होंगे।। १२–१९॥

श्रीमैनेयजी कहते हैं-विदुरजी । जगत्की स्रि करनेवाले ब्रह्माजी उन दोनोंको इस प्रकार समझाहर नार्द और सनकादिको साय है, इसपर चढकर ब्रह्मलोकको चले गये । उन्होंने मरीचि आदि नौ पुत्रोंको विवाहके लिये वहीं छोड़ दिया । ब्रह्माजीके चले जानेपर कर्दमजीने उनके आशानुसार उन प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधिपूर्वक विवाह कर दिया । उन्होंने अपनी कला नामकी क्न्या मरीचिको, अनस्या अत्रिको, श्रद्धा अङ्गिराको और हविर्भू पुलस्त्यको समर्पण की । पुलहको उनके अनुरूप गति नामकी कन्या दी, कतुके साथ परमसाध्वी कियाका विवाह किया, भृगुजीको ख्याति और वसिष्ठजीको अदन्धती समर्पण की तथा अथवीं ऋषिको शान्ति नामकी कन्या दी, निससे यज्ञकर्मका विस्तार किया जाता है। कर्दमजीने उन विवाहित ऋषियोंका उनकी पिनयोंके सहित खूव सत्कार किया। विदुरजी ! इस प्रकार विवाह हो जानेपर वे सब ऋपि कर्देप जीनी आज्ञा ले अति आनन्दपूर्वक अपने-अपने आश्रमींको चले गये ॥ २०-२५ ॥

कर्दमजीने देखा कि उनके यहाँ साधात् देवाधिदेव श्रीहरिने ही अवतार लिया है, तो वे एकान्तमें उनके पास गये और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, 'अहो। अपने पापकमोंके कारण इस दु समय ससारमे नाना प्रकारसे पीडित होते हुए पुरुपोंपर देवगण तो बहुत काल बीतनेपर प्रस्म होते हैं, किन्तु जिनके स्वरूपको योगिजन अनेकी जनमींके साधनसे सिद्ध हुई सुद्दद समाधिके द्वारा एकान्तमें देखनेका प्रयत्न करते हें, अपने भक्तोंकी रक्षा करनेवाले वे ही श्रीहरि हम विषयलोलुपोंके अपराधोंका कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तवमें अपने भक्तोंका मान बढानेवाले हैं। आपने अपने वचनोंको सत्य

करने और साख्ययोगका उपदेश करनेके लिये ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवन्। यद्यपि आप रूपरहित हैं, तथापि आपके जो-जो अनूप रूप भक्तींको प्रिय लगते हैं वे ही आपको भी ठीक मारूम हाते हैं। अत आप ये ही रूप धारण कर लेते हैं। आपका पाद पीठ (चरण रखनेकी चौकी ) तत्त्व जिज्ञासु विद्यानीके लिये सर्वदा वन्दनीय है तया आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री—इन छहीं ऐश्वयाँसे पूर्ण हैं। मैं आपनो प्रणाम करता हूं। भगवन्। आप परब्रहा हैं, धारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं, प्रकृति, पुरुष, महत्तत्व, काल, ब्रह्मा, बिविध अहङ्कार, समस्त लेक एव लोकपालोंके रूपमे आप ही प्रकट हैं, तथा आप ही इस सारे प्रपञ्चको चेतनशक्तिके द्वारा अपनेमे लीन कर लेते हैं। इन सबसे परे भी आप ही हैं । भगवन् । में आपकी शरण हूँ । प्रभो । आपकी कृपांचे मे तीनों ऋणोंचे मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरय पूर्ण हो चुके हैं । अब मैं सन्यास मार्गको ग्रहणकर आपका चिन्तन करते हुए निर्द्धन्द होकर विचर्रोगा । आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, इसलिये इसके लिये म आपमी आज्ञा चाहता हूँ' ॥ २६--३४ ॥

श्रीभगवान् बोले-मुने । वैदिक और लौकिक सभी कमोंसे ससारके लिये मेरा कयन ही प्रमाण है। इसलिये मैंने जो तुमसे कहा या कि 'मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा', उसे सत्य करनेके लिये ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोकमें मेरा यह ज म लिङ्गरारीरसे मुक्त होनेकी इच्छावाले पुरुषोंके ल्यि आत्मदर्शनमे उपयोगी प्रकृति आदि तत्त्वोंका विवेचन क्रनेके लिये ही हुआ है। आ मज्ञानका यह सूरम मार्ग बहुत समयसे छप्त हो गया है। इसे फिरसे प्रवर्तित करनेके लिये ही मेरा यह अवतार हुआ है-ऐसा जानो । सुने ! में आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने सम्पूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्युको जीतकर मोक्षपद माप्त करनेके लिये मेरा भजन करो। में स्वयप्रकाश और सम्पूर्ण जीवों के अन्त करणों में रहनेवाला परमात्मा ही हूँ। अत जब तुम विशुद्ध बुद्धिके द्वारा अपने अन्त करणमें मेरा साक्षात्कार पर लोगे, तो सन प्रशास्त्रे शोनोंसे छूटकर निर्भय पदपर खित हो जाओंगे । माता देवहृतिको भी में सम्पूर्ण क्मोंसे छुडानेवाला आत्मज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे यह ससाररूप भवसे पार हो जायगी ॥ ३५-४० ॥



श्रीमैत्रेयजी कहते हैं — भगवान् किपलके इस प्रकार कहनेपर प्रजापित कर्दमजी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नतापूर्वक

वनको चले गये। वहाँ अहिंसामय संन्यास-धर्मका पालन करते हुए वे एकमात्र श्रीभगवान्की शरण हो गये तथा अग्नि और आश्रमका त्याग करके निःसङ्गभावसे पृथ्वीपर विचरने लगे। जो कार्यकारणसे अतीत है, निर्गुण होनेपर भी सगुण-सा जान पड़ता है और अनन्य भक्तिसे ही प्रत्यक्ष होता है, उस परव्रहामें उन्होंने अपना मन लगा दिया । वे अहङ्कार, ममता और मुख-दुःखादि द्वन्द्रोंसे छूटकर सर्वत्र समानभाव रखते हुए सवमें अपने आत्माको ही देखने लगे, अन्तर्मुखवृत्तिके कारण शान्त और गम्भीरिचत्त हो जानेसे तरंगहीन प्रशान्त समुद्रके समान जान पड़ने लगे, परम भक्तिभावके द्वारा सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ श्रीवासुदेवमें चित्त स्थिर हो जानेसे सारे वन्धनोंसे मुक्त हो गये। तथा सम्पूर्ण भूतोंमें अपने आत्मा श्रीभगवान्को और सम्पूर्ण भृतोंको आत्मस्वरूप श्रीहरिमें स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेपसे रहित, सर्वत्र समबुद्धि और भगवद्धिक्तिसे सम्पन्न होकर श्रीकर्दमजीने भगवान्का परमपद प्राप्त कर लिया ॥ ४१-४७ ॥

### पचीसवाँ अध्याय

## देवहृतिका प्रश्न तथा भगवान् किपलद्वारा भक्तियोगकी महिमाका वर्णन

शौनकजीने पूछा—स्तजी ! तत्त्वोंकी संख्या करनेवाले भगवान् किपल साक्षात् अजन्मा नारायण होकर भी लोगोंको आत्मज्ञानका उपदेश करनेके लिये अपनी मायासे उत्पन्न हुए थे । मैने भगवान्के बहुत-से चरित्र सुने हैं। तथापि इन योगिप्रवर पुरुषश्रेष्ठ किपलजीकी कीर्तिको सुनते-सुनते मेरी इन्द्रियाँ तृप्त नहीं होतीं । सर्वथा स्वतन्त्र श्रीहरि अपनी योगमायाद्वारा भक्तोंकी इच्छाके अनुसार शरीर धारण करके जो-जो लीलाएँ करते हैं, वे सभी कीर्तन करनेयोग्य हैं; अतः आप मुझे वे सभी सुनाइये, मुझे उन्हें सुननेमें बड़ी श्रद्धा है ॥ १–३॥

स्तजी बोले—मुने ! आपहीकी भाँति जब विदुरने भी यह आत्मज्ञानविपयक प्रश्न किया, तो श्रीव्यासजीके सखा भगवान् मैत्रेयजी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे ॥ ४॥

श्रीमेत्रेयजीने कहा—विदुरजी! कहते हैं, पिताके वनमें चले जानेपर भगवान् किपलजी माताका प्रिय करनेकी इच्छासे उस विन्दुसर तीर्थमें रहने लगे। एक दिन तत्त्वमार्गके पारदर्शी भगवान् किपल कर्मकलापसे विरत हो, आसनपर विराजमान थे। उस समय उनकी भगवत्ताके स्चक ब्रह्माजीके वचनोंका स्मरण करके देवहूतिने उनसे कहा।। ५-६।।

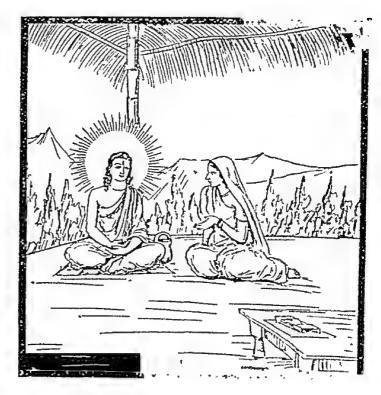

देवहृति वोली—त्रहान्! इन दुष्ट इन्द्रियोंकी विषय-लाल्सासे में बहुत तंग आ गयी हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहनेसे ही घोर अज्ञानान्धकारमें पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपासे मेरी जनमपरम्परा समाप्त हो जुकी है, इसीते इस दुस्तर अग्रानान्धकारसे पार लगानेके लिये सुन्दर नेत्ररूप आप प्राप्त हुए हैं। आप सम्पूर्ण जीवेंकि स्वामी भगवान् आदिपुरुष हें तथा अग्रानान्धकारसे अधे हुए पुरुपोक्ते लिये सूर्यकी भाँति प्रकाशमान नेत्रके समान है। देव। इन देह-गेह आदिमें जो में मेरेपमका दुराग्रह होता है, वह भी आपहीका कराया हुआ है, अत अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिये। आप अपने मचोंके उसाररूप वृक्षके लिये कुठारके समान हे, मैं प्रकृति और पुरुपका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे आप शरणागतात्सलको शरणमें आयी हूँ। आप भागवत्यमं जाननेवालोंमे सबसे श्रेष्ठ है, में आपको प्रणाम करती हूँ। ७-११।

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—इस प्रकार माता देवहूतिने जपनी जो अभिलापा प्रकट की, वह परम पवित्र और छोगोंकी मोधमार्गमें रित उत्पन्न करनेवाली थी, उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्युक्षोंकी गति श्रीमिपछजी उसकी मन ही मन प्रशसा करने लगे और पिर मृदु सुसकानसे सुशोभित मुखारविन्दसे इस प्रकार कहने लगे।। १२।।

भगवान् किपिल बोले—माता ! मेरे विचारते अध्यातमयोग ही मनुष्योंके आत्यन्तिक कल्याणका मुख्य साधन है, इसमें दु ख और सुखकी सर्मया निवृत्ति हो जाती है । साध्य ! उस योगके समी अङ्गोमे निपुणतानी आवश्यम्ता है, पहले नारदादि ऋषियोंके समने, उनकी सुननेकी इच्छा होनेपर, मैंने उसका वर्णन किया या । यही अप में आपको सुनाता हूँ ॥ १३ १४ ॥

बीवके वन्धन और मोक्षका कारण मन ही माना गया
है। विषयों में आसक्त होनेपर वह बन्धनका हेत होता है और
परमात्मामें अनुरक्त होनेपर वहीं मोक्षका कारण बन जाता
है। जिस समय यह मन में और मेरेपनके कारण होनेबाले
बाम लोभ आदि विकारों से सुक्त हो जाता है, उस समय वह
सुख दु रासे छूट्रकर द्युद्ध और सम अवस्था में आ जाता है।
तम जीव अपने ज्ञान वैराग्य और मिक्से युक्त द्ध्यमें
आत्माको प्रकृतिसे परे, एकमात्र (अद्वितीय), मेदर्राहत,
स्वयम्प्रकारा, सूक्ष्म, अराण्ड और निलेंप (सुख दु खरान्य)
देखता है तथा प्रकृतिको शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के
तिये भगवत्प्राप्तिके निमित्त सर्वातमा श्रीहरिके प्रति की हुई
मिक्तिके समान और वोई मङ्गलमय मार्ग नहीं है। विवेकीजन
सङ्ग या आसक्तिको ही आत्माका अच्छेद्य बन्धन मानते हैं,

विन्तु वही सङ्ग या आसक्ति जब सर्तो—महापुरुपोंके प्रति हो जाती है, तो मोक्षमा खुला द्वार बन जाती है ॥१५-२०॥

जो लोग सहनशील, दयाल, समस्त देहधारियों हे अभारण हित्, किसीके प्रति भी शत्रुभाव न रखनेवाले, शान्त, सरलखभाव और संसुरुघोंका मान करनेवाले होते हैं, नो मुझमे अनन्यभावसे सुदृढ प्रेम करते हैं, मेरे लिये समूर्ण कर्म तथा अपने सुगे सम्बन्धियोंको भी त्याग देते हु, औरभेर परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण, कीर्तन करते हैं तया मुझहीमे चित्त लगाये रहते हैं—उन मत्तींको समारके तरह-तरहके ताप कोई कष्ट नहीं पहुँचा सकते। साध्वि। ऐसे ऐसे सर्वसङ्गपरित्यागी महापुरुप ही साधु होते हैं। तुम्हे उन्होंके सङ्गकी इच्छा करनी चाहिये, क्योंकि वे आसंक्रिके कारण होनेवाले सभी दोघोंको दूर कर देते है। सत्पुरुगोंके समागमसे मेरे पराक्रमोंका यथार्थ ज्ञान करानेवाली तथा हृदय और कार्नोंको प्रिय लगनेवाली कथाएँ होती हैं। उनका सेवन करनेसे शीघ ही मोश्रमार्गमे अद्धा, प्रेम और मितना क्रमश. विकास होता है। पिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओंका चिन्तन करनेसे प्राप्त हुई भक्तिके द्वारा छौकिक एव पारलीकिक सुखोंमें वैराग्य हो जानेपर मनुष्य सावधानतापूर्वक योगके भक्तिप्रधान सरल उपायोंसे समाहित होकर मनोनिग्रहरे लिये यत करता है। इस प्रकार प्रकृतिके गुणींसे उत्पन्न हुए शब्दादि विपर्योका त्याग करनेसे, वैराग्ययुक्त ज्ञानसे, योगने और मेरे प्रति की हुई सुदृढ भित्त मनुष्य मुझ सर्वान्तर्यांगी को इस देहमे ही प्राप्त कर लेता है ॥ २१-२७॥

देवहृति बोली—मगवन् । आपकी समुचित मिनिका स्वरूप क्या है । और मेरी जैसी अवलाओं हे लिये कैसी मित्त ठीक है, जिससे कि मैं सहजहीं में आपके निर्वाणपदको प्राप्त कर सकूँ । निर्वाणस्वरूप प्रमो । जिसके द्वारा तत्त्वश्चन होता है और जो लक्ष्यको बेधनेवाले वाणके समान भगवान्की प्राप्ति करानेवाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अझ हें । यह सम आप मुझे इस प्रकार मतलाइये, जिससे कि सापकी कृपासे में मन्दमित स्त्रीजाति मी इस दुर्वोघ विषयको सुगमतासे समस सकूँ ॥ २८-३०॥

श्रीमेत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी। जिसके शरीरणे उन्होंने स्वय जन्म दिया था, उस अपनी माताका ऐसा अभिप्राय जानकर किपल्जीके हृदयमें स्नेह उमड़ आया और वे प्रकृति आदि तन्वोंका निरूपण करनेवाले शास्त्रका, जिसे साङ्ख्य कहते हैं, तथा भक्ति-विस्तारके साधनोंका वर्णन करने लगे ॥ ३१॥

श्रीमगवान् वोले-माता ! जिसका चित्त एकमात्र भगवान्में ही लग गया है, ऐसे मनुष्यकी वेदविहित कर्मोंमें लगी हुई तथा विषयोंका ज्ञान करानेवाली (कर्मेन्द्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय-दोनों प्रकारकी ) इन्द्रियोंकी जो सत्त्वमूर्ति श्रीहरिके प्रति खाभाविकी प्रवृत्ति है, वही भगवान्की अहेतुकी भक्ति है । यह मुक्तिसे भी बढ़कर है; क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाये हुए अन्नको पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्मसंस्कारों-के भंडाररूप लिङ्गशरीरको तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरणसेवामें प्रीति रखनेवाले और मेरी ही प्रसन्नताके लिये समस्त कार्य करनेवाले कितने ही बड़भागी भक्त, जो एक-दूसरेसे मिलकर प्रेमपूर्वक मेरे ही पराक्रमोंकी चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एकीभाव (सायुज्यमोक्ष ) की भी इच्छा नहीं करते । जननी ! वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविन्दसे युक्त मेरे परम सुन्दर और वरदायक दिव्यरूपोंकी झाँकी करते हैं, और उनके साथ सप्रेम सम्भाषण करते हैं-जिसके लिये बड़े-बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। दर्शनीय अङ्ग-प्रत्यङ्ग, उदार हास-विलास, मनोहर चितवन और सुमधुर वाणीसे युक्त मेरे उन रूपोंकी माधुरीमें मन और इन्द्रियोंके फॅस जानेसे वे मुक्तिकी इच्छा तो नहीं करते, किन्तु मेरी भक्ति उन्हें उस परमपदकी प्राप्ति करा ही देती है। अविद्याकी निवृत्ति हो जानेपर यद्यपि वे मुझ मायापतिके

सत्यादि लोकोंकी भोगसम्पत्ति, भक्तिकी प्रवृत्तिके पश्चात् स्वयं प्राप्त होनेवाली अष्टसिद्ध अथवा वैकुण्ठलोकके भगवदीय ऐश्वर्यकी भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाममें पहुँचनेपर उन्हें ये सब विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। जिनका एकमात्र में ही प्रिय, आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृद् और इप्टदेव हूँ—वेमेरे ही आश्रयमें रहनेवाले भक्तजन शान्तिमय वैकुण्ठधाममें पहुँचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगोंसे रहित नहीं होते और न उन्हें मेरा कालचक्र ही ग्रस सकता है। ३२-३८।

माताजी ! जो लोग इहलोक, परलोक और इन दोनों लोकोंमें साथ जानेवाले वासनामय लिङ्गदेहको तथा शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले धन, पशु और ग्रह आदि सम्पूर्ण पदार्थों-को छोड़कर अनन्य भक्तिसे सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं—उन्हें में मृत्युरूप संसारसागरसे पार कर देता हूँ । में साक्षात् भगवान् हूँ, प्रकृति और पुरुपका भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियोंका आत्मा हूँ; मेरे सिवा और किसीकी भी सहायतासे मृत्युरूप महाभयसे छुटकारा नहीं मिल सकता । मेरे भयसे वायु चलती है, मेरे भयसे सूर्य तपता है, मेरे भयसे मेघ वरसता और अभि जलाती है तथा मेरे ही भयसे मृत्यु अपने कार्यमें प्रवृत्त होता है । योगिजन ज्ञान-वैराग्ययुक्त भक्तियोगके द्वारा शान्ति प्राप्त करनेके लिये मेरे निर्भय चरणकमलोंका आश्रय लेते हैं । संसारमें मनुष्यके लिये सबसे बड़ी कल्याणप्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव भक्तियोगके. द्वारा मुझमें लगकर स्थिर हो जाय ॥३९-४४॥

# छन्बीसवाँ अध्याय

### महदादि भिन्न-भिन्न तत्त्वोंकी उत्पत्तिका वर्णन

श्रीभगवान् वोले—माताजी! अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्त्वोंके अलग-अलग लक्षण बताता हूँ; इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृतिके गुणोंसे मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शनरूप ज्ञान ही पुरुषके मोक्षका कारण है और वही उसकी अहङ्काररूप हृदयग्रन्थिका छेदन करनेवाला है, ऐसा पण्डित-जन कहते हैं। उस ज्ञानका भी मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। जिससे यह सारा जगत् न्याप्त है, तथा जिसकी सत्तासे यह प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि, निर्मुण, प्रकृतिसे परे, अन्तःकरणमें स्फुरित होनेवाला और स्वयम्प्रकाश है। उस सर्वन्यापक पुरुपने अपने पास स्वतः ही प्राप्त हुई अन्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी मायाको लीलासे ही स्वीकार कर रक्ता है। इस प्रकृतिको अपने

सत्त्वादि गुणोंसे उन्होंके अनुरूप तरह-तरहकी प्रजा रचते देख वह तत्काल उसकी ज्ञानको आच्छादित करनेवाली आवरणशक्तिके द्वारा उसीमें मोहित हो गया, अपने स्वरूपको भूल गया। इस प्रकार प्रकृतिमें अपनेपनका अध्यास हो जानेसे पुरुप प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये जानेवाले कमोंमें अपना कर्तृत्व मान लेता है। इस कर्तृत्वाभिमानसे ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनन्दस्वरूप पुरुपको कमोंका बन्धन, भोगके विपयमें परतन्त्रता तथा जन्म-मृत्युरूप दुःखपरम्परा प्राप्त होती है। कार्यरूप शरीर, कारणरूप इन्द्रिय तथा कर्तारूप इन्द्रियाधिष्ठातृ देवताओंमें पुरुप जो अपनेपनका आरोप कर लेता है, उसमें पण्डितजन प्रकृतिको ही कारण मानते हैं तथा

वास्तवमें प्रकृतिसे परे होकर भी जो प्रकृतिस्य हो रहा है, उस पुरुषको सुख दु खोंके भोगनेमें कारण मानते हैं। तात्पर्य यह है कि यत्रिष भोकृत्व और कार्यत्वादि सभी अहङ्कारगत ही हैं, तथापि विकार जडमें ही होता है-इसलिये कार्यत्वादिमें उपाधिकी प्रधानता है, और मोकृत्व चेतनमें ही रह सकता है, इसलिये उसमें उपहितकी प्रधानता मानी गयी है।।१-८॥

देवहतिने कहा—पुरुषोत्तम । यह स्थूल सूक्ष्म जगत् जिनका नार्य है तया जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुषका लक्षण भी आप मुझसे नहिये ॥९॥

श्रीभगवान् वोले-जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारणरूप है तया स्वय निर्विशेष होकर भी सम्पूर्ण विशेष धर्मोका आश्रय है, उस प्रधाननामक तत्त्वको ही अकृति कहते हैं । पाँच महाभूत, पाँच तन्मात्रा, चार अत करण और दस इन्द्रिय-इन चौबीस तत्त्वोंके समृहको विद्वान्लोग प्रकृतिका कार्यरूप ब्रह्म मानते हैं । पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आफादा—ये पाँच महाभूत हैं, गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द-ये पाँच तन्मात्र माने गये हैं, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, याक्, पाणि, पाद, उपस्य और पायु-ये दस इदियाँ हैं तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार-इन चारके रूपमें एक ही अन्त करण अपनी सङ्कला, निध्या, चिन्ता और अभिमानरूपा चार मकारकी वृत्तियोंसे रक्षित होता है। इस प्रकार तत्त्वज्ञानी पुरुपेनि सगुणब्रह्मके सिनवेशस्थान इन चौबीस तत्वींकी सख्या बतलायी है। इनके सिवा जो काल है, वह पचीसवॉ तत्व है। कुछ छोग कालको पुरुषसे मित्र तत्त्व न मानकर पुरुषका प्रभाव अर्थात् ईश्वरवी सहारकारिणी शक्ति चताते हैं। इससे मायाने कार्यरूप देहादिमे आत्मत्वका अभिमान करके अहङ्कारछे मोहित और अपनेको कर्ता मानने वाले जीवको निरन्तर भय लगा रहता है । मनुपुनि ! जिनकी प्रेरणासे गुणोंकी साम्यावस्थारूप निर्विशेष श्रष्टतिमें गति उत्पन होती है। वास्तवमें वे पुरुपरूप भगवान् ही 'काल' कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी मायाके द्वारा सब प्राणियोंके मीतर जीवरूपसे और बाहर कालरूपस व्यास हैं। वे भगवान् ही पचीसवाँ तत्त्व हैं ॥१०-१८॥

जव परमपुरुप परमात्माने जीवोंने अदृष्टवश क्षोभको प्राप्त हुई सम्पूर्ण जीवोंनी उत्पत्तिस्थानरूपा अपनी मायामें चिच्छक्तिरूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजोमय महत्तव उत्पन्न हुआ। लय विशेपादिसे रहित तया जगत्के अङ्कुरूष इस महत्तत्वने अपनेमें स्थित विश्वको प्रकट करनेके लिये अपने खरूपको आच्छादित करनेवाले प्रलयकालीन अन्धकार को अपने ही तेजसे पी लिया ॥१९ २०॥

अय मैं प्रसङ्गवश तुमसे चतुर्व्यूहमी उपासनामा वर्णन करता हूँ । जो सत्त्वगुणमय, ख्वच्छ, शान्त और भगवान्की उपलब्धका स्थानरूप चित्त है, वही महत्तत्व है और उसीको 'वामुदेव' कहते हैं । क जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के ससगंसे पूर्व जल अपनी खाभाविक ( फेन-तरङ्गादि रहित ) अवस्थामें अत्यन्त स्वन्छ, शान्त, शीनल एव मधुर होता है, उसी प्रकार अपनी स्वामाविकी अवस्थाकी दृष्टिसे स्वच्छत्वः अविकारित्य और शान्तत्व ही चित्तका लक्षण कहा गया है। तदनन्तर भगवान्की वीर्यरूप चित्राक्तिसे उत्पन्न हुए महत्तत्वके विकृत होनेपर उससे क्रियाशक्तिप्रधान अहङ्कार उत्पन्न हुआ । वह वैकारिक, तैजस और तामस भेदसे तीन प्रकारका है। उसीसे क्रमश मन, इन्द्रियाँ और पञ्चमहाभूत उत्पन्न हुए । इस भूत, इन्द्रिय और मनस्प अहङ्कारको ही पण्डितजन साक्षात् 'सङ्घर्षण' नामक सहस *िं चिरवाळे थनन्तदेव कहते हैं। इस अहङ्कारका देवतारूप*रे कर्तृत्व, इन्द्रियरूपसे करणत्व और पञ्चभूतरूपसे कार्यत्व लक्षण है तथा सत्त्वादि गुणांके सम्बन्धरे शान्तत्व, घोरत्व और मृद्धत्व भी इसीके लक्षण हैं। उपर्युक्त तीन प्रकारके अहद्वार मेंसे वैकारिक अहड्कारके विकृत होनेपर उससे मन हुआ। निसके सङ्कल्प विकल्पोंसे कामनाओकी उत्पत्ति होती है। यह मनस्तच्य ही इन्द्रियोंके अधिष्ठाता 'अनिरुद्ध' के नामसे प्रसिद्ध है । योगिजन शरत्नालीन नीलकमलके समान स्थाम वर्णवाले इन अनिरुद्धजीकी शनै -शनै मनको वशीभृत परके आराधना करते हैं। साध्यि। पिर तैजस अहङ्कारमें विमार होनेपर उससे बुद्धितत्त्व उत्पन्न हुआ। वस्तु मा रफुरणरूप विज्ञान और इन्द्रियोंके व्यापारमें सहायक होना-पदार्थीका विशय ज्ञान कराना-ये बुद्धिके कार्य हैं। वृत्तियोंके भेदसे स्राय, विपर्यय (विपरीत शान), निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धिके ही रुक्षण हैं । यह बुद्धितत्त्व ही 'प्रयुम्न' है।

<sup>\*</sup> जिसे अध्यातममें चित्त कहते हैं, उसीको अधिमृतमें महत्तत्त्व कहा जाना है। चित्तमें अधिष्ठाना क्षेत्रज्ञ और उपासदेव 'वासुदेव' है। इसी प्रकार अहङ्कारम अधिष्ठाता 'रुद्र' और उपासदेव 'सङ्क्षण' है, बुद्धिमें अधिष्ठाता 'द्रह्म' और उपासदेव 'प्रहुम' है तथा मनमें अधिष्ठाता 'चद्रमा' और उपासदेव 'अनिरुद्ध' है।

# कल्याण र

# कपिल-देवहृति



माता देवहृतिजीको भगवान् कपिल उपदेश कर रहे हैं।

इन्द्रियाँ भी तैजस अहङ्कारकी ही कार्य हैं। कर्म और शानकें विभागसे उनके कर्मेन्द्रिय और शानेन्द्रिय दो भेद हैं। इनमें कर्म प्राणकी शक्ति है और शान बुद्धिकी ॥२१–३१॥

भगवान्की चेतनशक्तिकी प्रेरणासे तामस अहङ्कारके विकृत होनेपर उससे शन्दतन्मात्रका प्रादुर्भाव हुआ । शन्द-तन्मात्रका आकुर्भाव हुआ । शन्द-तन्मात्रका आकाश तथा शन्दका ज्ञान करानेवाली ओत्रेन्द्रिय उत्पन्न हुई । अर्थका प्रकाशक होना, वक्ताका ज्ञान करा देना अर्थात् ओटमें होनेपर भी यह मालूम करा देना कि उधर कोई वोलनेवाला है, और आकाशका सूक्ष्म रूपहोना—विद्वानोंके मतमें यही शन्दके लक्षण हैं । भूतोंको अवकाश देना, सबके बाहर-भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इन्द्रिय और मनका आश्रय होना—ये आकाशके वृत्ति (कार्य) रूप लक्षण हैं ॥३२-३४॥

फिर शब्दतन्मात्रके कार्य आकाशमें कालगतिसे विकार होनेपर स्पर्शतन्मात्र हुआ और उससे वायु तथा स्पर्शका ग्रहण करानेवाली त्विगिन्द्रिय (त्वचा) उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायुका सूक्ष्म रूप होना—ये स्पर्शके लक्षण हैं। वृक्षकी शाखा आदिको हिलाना, तृणादिको इकटा कर देना, सर्वत्र गतिशील होना, गन्धादियुक्त द्रव्यको घाणादि इन्द्रियोंके पास तथा शब्दको श्रोत्रेन्द्रियके समीप ले जाना तथा समस्त इन्द्रियोंको कार्यशक्ति देना—ये वायुकी वृत्तियोंके लक्षण हैं। १६५-३७।।

तदनन्तर दैवकी प्रेरणासे स्पर्शतन्मात्रविशिष्ट वायुके विकृत होनेपर उससे रूपतन्मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूपको उपलब्ध करानेवाले नेत्रेन्द्रियका प्रादुर्भाव हुआ। साध्य ! वस्तुके आकारका बोध कराना, उसके गुणरूपसे प्रकट होना, उसकी संस्था अर्थात् परिमाणादिरूपसे प्रतीत होना तथा तेजका स्वरूपभूत होना—ये सब रूपतन्मात्रकी दृत्तियाँ हैं। तथा चमकना, पकाना, शीतको दूर करना, सुखाना, भूख-प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्तिके लिये भोजन एवं जलपान कराना—ये तेजकी वृत्तियाँ हैं। ३८-४०॥

फिर दैवकी प्रेरणासे रूपतन्मात्रमय तेजके विकृत होनेपर उससे रसतन्मात्र हुआ और उससे जलतया रसको ग्रहण कराने-वाली रसनेन्द्रिय (जिह्या) उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूपमें एक ही है; किन्तु अन्य भौतिक पदार्थोंके संयोगसे वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकारका हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदिको पिण्डाकार वना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थोंको मृदु कर देना, तापकी निवृत्ति करना और कृपादिमेंचे निकाल लिये जानेपर उन्हें फिर भर देना—ये जलकी वृत्तियाँ हैं ॥४१-४३॥

इसके पश्चात् दैवप्रेरित रसस्वरूप जलके विकृत होनेपर उससे गन्धतन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गन्धको ग्रहण करानेवाली प्राणिन्द्रिय प्रकट हुई। गन्ध एक ही है; तथापि विभिन्न पदार्थोंके संसर्गसे वह मिश्रितगन्ध, दुर्गन्ध, सुगन्ध, मृदु, तीत्र और अम्ल (खट्टा) आदि अनेक प्रकारका है। प्रतिमादिरूपसे सगुण त्रह्मकी भावनाका आश्रय होना, दूसरे तत्त्वोंकी अपेक्षा किये विना अपने ही आधार स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थोंको धारण करना, आकाशादिका अवच्छेदक होना (घटाकाश, मठाकाश आदि भेदोंको सिद्ध करना) तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके [स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि ] गुणोंको प्रकट करना—ये पृथ्वीके कार्यरूप लक्षण हैं।।४४-४६॥

जिसका विषय आकाशका विशेष गुण शब्द है, वह श्रोत्रेन्द्रिय है; जिसका विषय वायुका विशेष गुण स्पर्श है, वह त्विगिन्द्रिय है; जिसका विषय तेजका विशेष गुण रूप है, वह नेत्रेन्द्रिय है; जिसका विषय जलका विशेष गुण रस है, वह रसनेन्द्रिय है और जिसका विषय पृथ्वीका विशेष गुण गन्ध है, उसे घाणेन्द्रिय कहते हैं । वायु आदि कार्य-तत्त्वोंमें आकाशादि कारण-तत्त्वोंके रहनेसे उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं; इसिल्ये समस्त भ्तोंके गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध केवल पृथ्वीमें ही पाये जाते हैं । जब महत्तत्त्व, अहङ्कार और पञ्चभृत—ये सात तत्त्व अलग-अलग रहनेके कारण विश्वरचनामें असमर्थ रहे, तो जगत्के आदि कारण श्रीनारायणने काल, अदृष्ट और सत्त्वादि गुणोंके सहित उनमें प्रवेश किया ॥४७–५०॥

फिर परमात्माके प्रवेशसे क्षुमित और आपसमें मिले हुए उन तत्त्वांसे एक जड अण्ड उत्पन्न हुआ । उस अण्डसे इस विराट् पुरुपकी अभिव्यक्ति हुई । इस अण्डका नाम विशेप है, इसीके अन्तर्गत श्रीहरिके स्वरूपभृत चौदहीं भुवनोंका विस्तार है । यह चारों ओरसे क्रमशः एक-दूसरेसे दसगुने जल, अगि, वायु, आकाश, अहङ्कार और महत्तत्व— इन छः आवरणोंसे घिरा हुआ है । इन सबके बाहर सातवाँ आवरण प्रकृतिका है । उस जलस्थित तेजोमय अण्डसे उठकर उस विराट् पुरुपने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकारके छिद्र किये । सबसे पहले उसमें मुख

प्रकट हुआ, उससे वाक् इन्द्रिय और उसके अनन्तर वाक्का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ । पिर नाकके छिद्र (नशुने ) प्रकट हुए, उनसे प्राणसहित माणेन्द्रिय उत्पन्न हुई तथा घाणके बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ । तसश्चात् नेत्रगोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इन्द्रिय और उसके अनन्तर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। पिर कार्नीके छिद्र प्रकट हुए, जनसे उनकी इन्द्रिय श्रीन और उसके अभिमानी दिग्देवता प्रकट हुए इसके बाद उस विराट् पुरुपके त्वचा उत्पन्न हुई । उससे रोम, मूँछ दाढी तथा सिरके बाल प्रकट हुए। और उनके बाद विचाकी अभिमानी ओपिधयाँ ( अन्न आदि ) उत्पन्न हुई । इसके पश्चात् लिङ्ग प्रकट हुआ, उससे वीर्य और वीर्यके वाद लिङ्गका अभिमानी आपोदेव (जरु) उत्पन्न हुआ । पिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपानवायुं और अपानके बाद उसका अभिमानी लोकोंको भयभीत करनेवाला मृत्युदेवता उत्पन हुआ। तदनन्तर हाथ प्रकट हुए, उनसे वल और वलके बाद हस्तेन्द्रियका अभिमानी इन्द्र उत्पन्न हुआ। पिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति (गमनकी किया) और फिर पादेन्द्रियका अभिभानी विष्णुदेवता उत्पन्न हुआ । इसी प्रकार जब विराद् पुरुपके नाडियाँ प्रकट हुई, तो उनसे कींधर उत्पन्न हुआ और उससे निदयाँ हुई । पिर उसके उदर (पेट) प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासाकी अभिव्यक्ति हुई और पिर उदरका अभिमानी समुद्रदेवता उत्पन हुआ। तत्पश्चात् उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदयसे मनका प्राफट्य हुआ और मनके बाद उसका अभिमानी देवता चन्द्रमा हुआ। पिर हृदयसे ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा, अहङ्कार और उसके अनन्तर उसका अभिमानी रुद्रदेवता तथा चित्त और उसके बाद उसका अभिमानी क्षेत्ररा प्रकट हुआ !! ५१-६१ !!

उपर्युक्त सब देवताओं में क्षेत्रज्ञ ही प्रधान है, क्योंकि जब ये सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट् पुरुषको उठाने में

असमर्थ रहे, तो उसे उठानेके लिये क्रमश. पिर अपने अपने उत्पत्तिस्थानींमे प्रविष्ट होने लगे । अमिने वाणीने साय मुखने प्रवेश किया, परन्तु इससे विराट् पुरुष न उठा। वायुने घाणेन्द्रियके सहित नासाछिद्रोंमें प्रवेश किया, पिर भी विराद् पुरुष न उठा । सूर्यने चक्कके सहित नेत्रोंमें प्रोश किया, तय भी विराट् पुरुष न उठा। दिशाओंने श्रवणेन्द्रिय के सहित कानोंमें मवेश किया, तो भी विराट् पुरुष न उठा। ओवधियोंने रोमेंकि सहित त्वचामें प्रवेश किया, पिर भी विराट् पुरुष न उठा । जलने वीर्यंके साथ लिङ्गमें प्रवेश किया, तत्र भी विराट् पुरुष न उठा । मृत्युने अपानके साय गुदामें प्रवेश किया, पिर भी विराट् पुरुष न उठा। इन्द्रने वलके साथ हाथोंमें प्रवेश किया, परन्तु इससे भी विराट् पुस्प न उठा । विष्णुने गतिके सहित चरणोंमें प्रवेश किया, तो भी विराट् पुरुप न उठा । निदयोंने रुधिरके सहित नाडियोंमें प्रवेश किया, तब भी विराट् पुरुष न उठा । समुद्रने भुधा पिपासाके सहित उदरमें प्रवेश किया, पिर भी विराट् पुरुप न उठा । चन्द्रमाने मनके सहित हृद्यमें प्रवेश किया, तो भी विराट् पुरुष न उठा । ब्रह्माने बुद्धिके सहित हृदयमें प्रवेश किया, तब भी विराट् पुरुष न उठा । रुद्रने अहङ्कारके सहित उसी हृद्यमें प्रवेश किया, तो भी विराट् पुरुष न उठा। किन्तु जब चित्तके अधिष्ठाता क्षेत्रशने चित्तके सहित हृद्यमें प्रवेश किया, तो विराट् पुरुष उसी समय जल्से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लेकिमें माण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्तके अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञकी सहायताके बिना सोये हुए प्राणीको अपने बल्से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट् पुरुवको भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्माके विना नहीं उठा सके। अत भक्ति, वैराग्य और शानद्वारा उस अन्तरात्मखरूप क्षेत्रज्ञके खरूपका निश्चय करके उसका योगपरिशुद्ध बुद्धिसे इसी शरीरमें विन्तन करना चाहिये ॥ ६२-७२॥

## सत्ताईसवॉ अध्याय

प्रकृति पुरुषके विवेकसे मोक्षप्राप्तिका वर्णन

श्रीमगवान् कहते हैं—माताजी। जिस तरह जलमें प्रतिबिध्वित मूर्यके साथ जलके शीतल्ता, चञ्चलता आदि गुणोंका सम्बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृतिके कार्य धरीरमें स्थित रहनेपर भी आत्मा वास्तवमें उसके सुख दु लादि धर्मोंसे लिस नहीं होता, क्योंकि वह स्वभावसे निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किन्तु अज्ञानवरा जन वही प्राकृत गुणोंसे अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है, तो अहङ्कारसे मोहित होकर 'में कर्ता हूं'—ऐसा मानने लगता है। उस अभियानके कारण वह देहके संसर्गस किये हुए पुष्य-पापरूप कर्मोंके दोपसे अपनी स्वाधीनता और शान्ति स्वो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियोंमें उत्पन्न होकर संसार-चक्रमें घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्नमें भय-शोकादिका कोई कारण न होनेपर भी स्वप्नके पदायोंमें आस्या हो जानेके कारण दुःख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय-शोक, अहं-मम एवं जन्म-मरणादिरूप संसारकी कोई सत्ता न होनेपर भी अविद्यावश विपयोंका चिन्तन करते रहनेसे जीवका संसार-चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसिल्ये कल्याणकामीको उचित है कि असन्मार्ग (विषयचिन्तन) में फॅसे हुए अपने चित्तको तीव्र भित्तयोग और वैराग्यके द्वारा अपने वशमें करके रास्तेपर लावे॥ १-५॥

यमादि योगसाधनींके द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास करनेसे, मुझमें सचा भाव रखनेसे, मेरी कथा श्रवण करनेसे, समस्त प्राणियोंमें समभाव रखनेसे, किसीसे वैर न करनेसे, आसक्तिके त्यागसे, व्रहाचर्यसे, मौन-व्रतसे और ईश्वरार्पणबुद्धिसे शास्त्रविहित अपने कर्त्तव्योंका पालन करनेसे जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गयी है कि-प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसीमें सन्तुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकान्तमें रहता है, शान्तस्वभाव है, सबका वन्धु है, दयाछ और धैर्यवान् है, प्रकृति और पुरुषके वास्तविक खरूपके अनुभवसे प्राप्त हुए तत्त्वज्ञानके कारण स्त्री-पुत्रादि सम्बन्धियों-के सहित इस देहमें में-मेरेपनका मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धिकी जाग्रदादि अवस्थाओंसे भी अलग हो गया है तथा परमात्माके सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता-वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रोंसे सूर्यको देखनेकी भाँति अपने शुद्ध अन्तःकरणद्वारा परमात्माका साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रहापदको प्राप्त हो जाता है, जो देहादि सम्पूर्ण उपाधियोंसे पृथक्, अहङ्कारादि मिथ्या वस्तुओंमें सत्यरूपसे भासने-वाला, जगत्कारणभूता प्रकृतिका अधिष्ठान, महदादि कार्य-वर्गका प्रकाशक और कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण पदार्थोंमें व्यास है ॥ ६-११ ॥

जिस प्रकार जलमें पड़ा हुआ सूर्यका प्रतिविम्य दीवाल-पर पड़े हुए अपने आभासके सम्यन्धसे देखा जाता है और जलमें दीखनेवाले प्रतिविम्यसे आकाशस्थित सूर्यका शान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि मेदसे तीन प्रकारका अहङ्कार भृत, इन्द्रिय और मनरूप अपने आभासोंसे जाना जाता है और फिर सत् परमात्माके आभाससे युक्त उस अहङ्कारसे शुद्ध सिद्दानन्दस्वरूप परमात्माका शान होता है—जो सुपुतिके समय शन्दादि भूतसूहम, इन्द्रिय और मन- बुद्धि आदिके अव्याकृतमें लीन हो जानेपर स्वयं जागता रहता है और सर्वया अहङ्कारशून्य है । जाग्रत्-अवस्थामें यह आत्मा भूतस्क्षमादि हश्यवर्गके द्रष्टारूपमें स्पष्टतया अनुभवमें आता है; किन्तु सुपुतिके समय अपने उपाधिभृत अहङ्कारका नाश होनेसे वह भ्रमवश अपनेको ही नष्ट हुआ मान लेता है और जिस प्रकार धनका नाश हो जानेपर मनुष्य अपनेको भी नष्ट हुआ मानकर अत्यन्त त्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यन्त विवश होकर नष्टवत् हो जाता है । माताजी ! इन सब वार्तोका मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्माका अनुभव कर लेता है, जो अहङ्कारके सहित सम्पूर्ण तन्त्वोंका अधिष्ठान और प्रकाशक है ॥१२-१६॥

देवहृतिने पूछा—प्रमो! पुरुप और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक-दूसरेके आश्रयसे रहनेवाले हैं, इसलिये प्रकृति तो पुरुषको कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्रह्मन् ! जिस प्रकार गन्ध और पृथ्वी तथा रस और जलकी पृथक्-पृथक् स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुप और प्रकृति भी एक-दूसरेको छोड़कर नहीं रह सकते। अतः जिनके आश्रयसे अकर्त्ता पुरुपको यह कर्मबन्धन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृतिके गुणोंके रहते हुए उसे कैवल्यपद कैसे प्राप्त होगा ! यदि तत्त्वोंका विचार करनेसे कभी यह भयक्कर संसारबन्धन निवृत्त हो भी जाय, तो भी बन्धनके निमित्तमृत प्राकृत गुणोंका अभाव न होनेसे वह फिर इसी चक्कमें पड़ जायगा ॥ १७-२०॥

श्रीभगवान् वोले—माताजी ! जिस प्रकार अरिण अपनेसे ही उत्पन्न अग्निसे जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्कामतापूर्वक शुद्ध चित्तसे पालन किये गये अपने वर्णाश्रमधर्मीसे, वहुत समयतक श्रवण करनेसे प्राप्त हुई मेरी तीव्र भक्तिसे, तत्त्वसाक्षात्कारपर्यन्त ज्ञानसे, प्रवल वैराग्यसे, वत-नियमादिके सहित किये हुए ध्यानाभ्याससे, और चित्तकी प्रगाढ़ एकाम्रतासे पुरुपकी प्रकृति (अविद्या) दिन-रात क्षीण होती हुई धीरे-धीरे लीन हो जाती है। फिर निल्पप्रति दोप दीखनेसे भोगकर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूपमें स्थित और स्वतन्त्र ( वन्धनमुक्त ) हुए उस पुरुपका कुछ भी नहीं विगाड़ सकती । सोये हुए पुरुपको तो निद्राके कारण स्वप्तमें कितने ही अनयोंका अनुभव करना पड़ता है, किन्तु जग पड़नेपर उसे उन स्वप्नके अनुभवींसे किसी प्रकारका मोह नहीं होता। उसी प्रकार निसे तत्त्वज्ञान हो गया है और जो निरन्तर मुझमें ही मन लगाये रहता है। उन्न आत्माराम मुनिका प्रकृति कुछ भी नहीं विगाइ सकती । जब मनुष्य अनेकों जन्मोंमें बहुत समयतक इस प्रकार आत्मिचन्तनमें ही निमम रहता है, तो उसे ब्रह्मटोकपर्यन्त सभी प्रकारके भोगोंसे वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धेर्यवान् भक्त मेरी ही महती कृपासे तत्त्वज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभवके द्वारा सारे संद्योंसे मुक्त हो जाता है और फिर लिङ्गदेहका नादा होनेपर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूपभूत कैवल्य-

संशक मङ्गलमय पदको सहजमें ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचनेपर योगी फिर लौटकर नहीं आता । माताजी ! यदि योगीका चित्त केवल योगसाधनसे ही प्राप्त होनेवाली माया-मयी अणिमादि सिद्धियों में नहीं फँसता, तो उसे मेरा अविनाशी परमपद प्राप्त होता है—जहाँ मृत्युकी कुछ भी दाल नहीं गलती || २१-३० ||

## अट्टाईसवाँ अध्याय

#### अप्राक्षयोगकी विधि

कपिलमगयान कहते हैं-माताजी ! अव मैं तुम्हें सबीज (ध्येयस्वरूपके आलम्बनसे युक्त) योगका लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्माके मार्गमे प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति अपने शास्त्रविहित कर्तव्योंका पालन करना तथा शास्त्रविषद्ध आचरणका परित्याग करनाः प्रारम्धके अनुसार जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहना, आत्मज्ञानियोंके चरणोंकी पूजाकरना, विषयवासनाओंको बदानेवाले कर्मोंसे दूर रहना, संसारवन्धनसे छुड़ानेवाले धर्मों-में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरन्तर एकान्त और निर्भय स्थानमें रहना, मन, वाणी और शरीरसे किसी जीवको न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकतासे अधिक यस्तुओंका संग्रह न करना, ब्रह्मचर्यका पालन करना, तपस्या करना ( धर्मपालनके लिये कप्ट सहना ), बाहर-भीतरसे पवित्र रहना, शास्त्रोंका अध्ययन करना, भगवान्की पूजा करना, वाणीका संयम करना तथा आत्म-चिन्तन करना, उत्तम आसर्नोका अभ्यास करके स्थिरतापूर्वक बैठना, धीरे-धीरे प्राणायामके द्वारा स्वासको जीतना, इन्द्रियों-को मनके द्वारा विपर्यों हटाकर अपने दृदयमें हे जाना-अन्तर्मुखी करना, मूलाधार आदि क्सी एक केन्द्रमे मनके महित प्राणींको स्थिर करना, निरन्तर भगवान्की लीलाओंका चिन्तन करना और चित्तको समाहित करना आत्माकार बनाना--इनसे तथा व्रत-दानादि दूसरे साधनींसे भी सावधानतापूर्वक प्राणोंको जीतकर बुद्धिने द्वारा अपने कुमार्ग-गामी दुष्ट चित्तको वीरे घीरे एकाम करे, परमातमाके ध्यानमें लगावे ॥ १-७ ॥

पहले आसनको जीते (एक आसनसे बहुत देरतक बैठनेका अम्यास करे), फिर प्राणायामके अम्यासके लिये पवित्र देशमें कुश मृगचर्मादिसे युक्त आसन विद्यावे। उसपर शरीरको सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरम्भमें पूरक, कुम्मक और रेचक क्रमं अथवा इसके विपरीत रेचक, कुम्मक और पूरक करके भाणके मार्गका शोधन करे—जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाय। जिस प्रकार वायु और अभिसे तपाया हुआ सोना अपने मलको त्यागकर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायुको जीत लेता है उसका मन बहुत शीध शुद्ध हो जाता है। अतः योगीको उचित है कि प्राणायामसे अपने वात पित्तादिजनित दोषोंको, धारणासे (किसी एक वस्तुपर मनको स्थिर करनेसे) पापोंको, प्रत्याहारसे विषयोंके सम्बन्धको और ध्यानसे राग द्वेषादि दुर्गुणोंको दूर करे। जब योगका अम्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाम हो जाय, तो नासिकाके अप्रभागमें दृष्ट जमाकर इस प्रकार भगवान्की मूर्तिका ध्यान करे।। ८-१२॥

भगवान्का मुखकमल पिला हुआ है। नेन कमलके भीतरी भागके समान कुछ-कुछ छलाई लिये हुए हैं, शरीर नील्कमल-दलके समान स्थाम है; हाथोंमें शङ्क, चक्र और गदा घारण किये हैं। रेहामी पीताम्बर कमल्बी केसरके समान सुशोभित है। वक्षःखल्में श्रीवत्सचिद्व विराजमान है और गलेमे वौस्तुम-मणि पड़ी हुई है। वनमाला चरणोंतक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे मुगन्धसे मतवाले होतर गुंजार कर रहे हैं; अङ्ग प्रत्यङ्गोंमें महामूल्य हार, कङ्कण, किरीट, भुजरन्य और नूपुर आदि आभूपण विराजमान है। कटिप्रदेश काञ्चीकलापरे विभृषित है; भक्तोंके हृदयरमङ्गो ही मगवान्ने अपना आसन बना रक्ता है। उनना दर्शनीय स्थामसुन्दर स्वरूप अत्यन्त शान्त एवं मन और नयनोंनो आनन्दित करनेवाला है; बड़ी मनोहर झाँनी है । भगवान् निरन्तर सम्पूर्ण लोकोंसे वन्दित हैं, उनकी अति सुन्दर कियोर अवसा है। वे भक्तींपर कृपा करनेके लिये आतुर हो रहे हैं। उनका पिनत्र यदा परम कीर्तनीय है और वे सुधिष्ठिर आदि

परम यशस्त्रियोंके भी यशको बढ़ानेवाले हैं । इस प्रकार श्रीनारायणदेवका सम्पूर्ण अङ्गोंके सित तवतक ध्यान करे, जबतक चित्त वहाँसे हटे नहीं । भगवान्की लीलाएँ बड़ी दर्शनीय हैं; अतः अपनी रुचिके अनुसार उनका खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौढ़े हुए अथवा अन्तर्यामीरूपमें विशुद्ध भावसे चिन्तन करे । इस प्रकार जब भगविद्देग्रहमें चित्तकी स्थिति हो जाय तो योगीको चाहिये कि उनके समस्त अङ्गोंमें लगे हुए चित्तको विशेष रूपसे एक-एक अङ्गमें लगावे ॥ १३—२०॥

पहले भगवान्के चरणकमलोंका ध्यान करना चाहिये। वे वज्र, अङ्कुरा, ध्वजा और कमलके मङ्गलमय चिह्नोंसे युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल-लाल शोभामय नखचन्द्रोंके प्रकाशसे ध्यान करनेवालोंके हृदयके अज्ञानरूप घोर अन्ध-कारको दूर कर देते हैं। इन्हींकी धोवनसे नदियोंमें श्रेष्ठ श्रीगङ्गाजी प्रकट हुई थीं, जिनके पवित्र जलको मस्तकपर धारण करनेके कारण स्वयं मङ्गलरूप श्रीमहादेवजी और भी अधिक मङ्गलमय हो गये। ये अपना ध्यान करनेवालोंके पापरूप पर्वतोंपर छोड़े हुए इन्द्रके वज्रके समान हैं। प्रभुके ऐसे पादपद्योंका चिरकालतक चिन्तन करे।। २१-२२।।

फिर भवभयहारी अजन्मा श्रीहरिकी पिंडलियोंका ध्यान करे, जिनकी सेवा विश्वविधाता ब्रह्माजीकी माता सुरगण-विन्दिता कमललोचना लक्ष्मीजी अपनी जाँघोंपर रखकर अपने ही कान्तिमान् करकमलोंसे किया करती हैं । तत्पश्चात् भगवान्की जाँघोंका ध्यान करे, जो अलसीके फूलके समान नीलवर्ण और बलकी निधि हैं तथा गरुडजीके कंघोंपर शोभायमान हैं । इसी प्रकार भगवान्के किटप्रदेशका ध्यान करे, जिसपर एड़ीतक पीताम्बर पड़ा हुआ है और ऊपरसे सुवर्ण-मंयी करधनीकी लड़ें सुशोभित हैं ॥ २३-२४॥

अब भगवान्के उदरदेशमें स्थित सम्पूर्ण लोकोंके आश्रयस्थान नाभिसरोवरका ध्यान करे; इसीमेंसे ब्रह्माजीका आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभुके श्रेष्ठ मरकतमणिसदृश स्तनोंका चिन्तन करे, जो वक्षःस्थलपर पड़े हुए शुभ्र हारोंकी किरणोंसे गौरवर्ण जान पड़ते हैं। इसके पश्चात् पुरुपोत्तम भगवान्के वक्षःस्थलका ध्यान करे, जो महालक्ष्मीका निवासस्थान और लोगोंके मन एवं नेत्रोंको आनन्द देनेवाला है। फिर उनके गलेका चिन्तन करे, जो सम्पूर्ण लोकोंके वन्दनीय कौरतुभमणिको भी सुशोभित कर रहा है॥ २५-२६॥

फिर समस्त लोकपालोंकी आश्रयभृता भगवान्की चारों भुजाओंका ध्यान करे, जिनमें धारण किये हुए कङ्कणादि आभूपण समुद्रमन्थनके समय मन्दराचलकी रगड़ लगनेसे और भी उजले हो गये हैं। इसी प्रकार जिसके तेजको सहन नहीं किया जा सकता, उस हजार दाँतोंवाले सुदर्शनचकका तथा उनके कर-कमलमें राजहंसके समान विराजमान शङ्खका चिन्तन करे। फिर विपक्षी वीरोंके रुधिरसे सनी हुई प्रभुकी प्यारी कौमोदकी गदाका, भौरोंके शब्दसे गुझायमान वनमालाका और उनके कण्ठमें सुशोभित सम्पूर्ण जीवोंके निर्मलतन्त्व-रूप कौस्तुममणिका ध्यान करे। २७-२८।

इसके पश्चात् भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही साकाररूप धारण करनेवाले श्रीहरिके मुखकमलका ध्यान करे, जो सुघड़ नासिका और झिलमिलाते हुए लोल मकराकृत कुण्डलोंकी झाँईसे प्रकाशमान स्वच्छ कपोलोंके कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली-काली घुँघराली अलकावलीसे मण्डित भगवान्का मुखमण्डल अपनी छिविके द्वारा भ्रमरेंसे विभूपित कमलकोशका भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमलसदश विशाल एवं चख्नल नेत्र उस कमलकोशपर उछलते हुए मछलियोंके जोड़ेकी शोभाको मात कर रहे हैं। उन्नत भूलताओंसे सुशोभित भगवान्के ऐसे मनोहर मुखारविन्दकी मनमें धारणा करके सावधानीसे उसीका ध्यान करे। 129-3011

इसके पश्चात् हृदयमें अत्यन्त प्रेमपूर्वक प्रभुकी उस मधुर मुसकान और अतिशय कृपायुक्त चितवनका चिरकालतक चिन्तन करे, जिसे वे करुणावश भक्तोंके अति भयानक त्रिविध तापोंकी शान्तिके लिये निरन्तर छोड़ रहे हैं। फिर समस्त प्रणतजनोंके प्रवल शोकाश्रुसमुद्रका शोपण करनेवाली श्रीहरिकी मधुर मुसकानेका और उनकी धनुपाकार तिरछी भौंहोंका ध्यान करे, जिन्हें उन्होंने मुनिजनपर कृपा करके साक्षात कामदेवको भी मोहित करनेके लिये अपनी मायासे धारण किया है। और अन्तमें अत्यन्त प्रेमार्द्रभावसे अपने हृदयमें विराजमान श्रीहरिके हास्यका ध्यान करे, जो वस्तुतः ध्यानके ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचेके दोनों होठोंकी अत्यधिक अरुण कान्तिके कारण उनके कुन्दकलीके समान शुभ्र छोटे-छोटे दाँतोंपर लालिमा-सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार उनके ध्यानमं तन्मय होकर फिर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थको देखनेकी इच्छा न करे, दूसरी ओर भूलकर भी मन न चलावे ॥ ३१-३३॥

इस प्रकारके ध्यानके अभ्याससे साधकका श्रीहरिमें प्रेम

हो जाता है, उसका हृदय भक्तिसे द्रवित हो जाता है, शरीरमे आनन्दातिरेकके कारण रोमाञ्च होने लगता है, उत्कण्ठाजनित प्रेमाश्रुओंकी धारामें वह बारंबार अपने चरीरको नहलाता है और फिर मछली पकड़नेके कॉटेके समान श्रीहरिको अपनी ओर आकर्षित करनेके साधनरूप अपने चित्तको भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु हे हटा लेता है। अर्थात् उसकी ध्यान करनेवाली वृत्ति ही नष्ट हो जाती है। ध्येयका आधार तो ध्यानाकार वृत्ति ही है। इस प्रकार ध्येयका परित्याग हो जानेपर जब उसका मन निरालम्ब (आश्रयरहित) हो जाता है, ध्यातापनके भावसे विरत हो जाता है और ध्यानजनित परमानन्दके अनुभवसे उसको अन्य विषयोसे वैराग्य तो पहले ही हुआ रहता है—उस समय वह ( मन ) तत्काल ही लयको प्राप्त हो जाता है अर्थात् वृत्तिरूपताका परित्याग कर ब्रह्माकारमें परिणत हो जाता है। ठीक जिस प्रकार तेल आदिके चुक जानेपर दीपशिखा अपने कारणरूप तेजस्-तत्त्वमें लीन हो जाती है । इस अवस्थाके प्राप्त होनेपर जीव गुणप्रवाहरूप देहादि उपाधिके निवृत्त हो जानेके कारण ध्याता, ध्येय आदि विभागसे रहित एक अखण्ड परमात्माको ही सर्वेत अनुगत देखता है । योगाभ्याससे प्राप्त हुई चित्तकी इस अविद्यारहित लयरूप निवृत्तिसे अपनी सुख दुःखरिदत ब्रह्मरूप महिमार्मे स्थित होकर परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार कर लेनेपर वह योगी जिस सुख दुःखके भोक्त्यको पहले अज्ञानवरा अपने स्वरूपमे देखता था, उसे अव अविद्याकृत अहङ्कारमें ही देखता है। जिस प्रकार मदिराके मदसे मतवाले पुरुपको अपनी कमरपर लपेटे हुए वस्त्रके रहने या गिरनेकी कुछ भी सुधि नहीं रहती। उसी प्रकार चरमावस्थाको प्राप्त हुए सिद्ध पुरुषको भी अपने देहके वैठने-उठने अथवा दैववरा कहीं जाने या लौट आनेके विषयमें कुछ भी ज्ञान नहीं रहता; क्योंकि वह अपने परमानन्दमय स्वरूपमें स्थित है। उसका शरीर तो पूर्वजन्मके संस्कारीके अधीन है, अतः

वह, जबतक उसका आरम्भक प्रारम्ध दोप है तबतक, इन्द्रियोंके सिहत जीवित रहता है; किन्तु जिसे समाधिपर्यन्त योगकी स्थिति प्राप्त हो गयी है और जिसने परमात्मतत्त्वको भी मलीमाँति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुप पुत्र कलत्रादिके सिहत इस दारीरको स्वप्नमें प्रतीत होनेवाले शरीरोंके समान पिर स्वीकार नहीं करता—फिर उसमें अहता-ममता नहीं करता ॥ ३४—३८॥

जिस प्रकार अत्यन्त खेहके कारण पुत्र और धनादिमें भी साधारण जीवोंकी आत्मबुद्धि रहती है। किन्तु योडा-सा विचार करनेसे ही वे उनसे स्पष्टतया अलग दिखायी देते हैं— उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देहादिसे भी उनका साक्षी पुरुष पृथक् ही है । जिस प्रकार जलती हुई लकड़ीसे निकली हुई चिनगारीसे, खय अग्रिसे ही प्रकट हुए धुएँसे तथा अभिरूप मानी जानेवाली उस जलती हुई लकड़ीसे भी अग्नि वास्तवमे पृथक् ही है—उसी प्रकार भूत, इन्द्रिय और अन्तःकरणसे उनका साक्षी आत्मा अलग है, तथा जीव कहलानेवाले उस आत्मासे भी ब्रह्मनामधारी भगवान् भिन्न है और प्रकृतिसे उसके सञ्चालक पुरुषोत्तम भिन्न हैं। परनु भगवान्से भिन्न कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार देहदृष्टिसे जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज—चारों प्रकारके प्राणी पञ्चमूतमात्र हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण जीवोंमें आत्मानो और आत्मामं सम्पूर्ण जीवींको अनन्यभावसे अनुगत देखे। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक् पृथक् आश्रयोंमें उनकी विभिन्नताके कारण भिन्न भिन्न आकारका दिखायी देता है। उसी प्रकार देव मनुष्यादि सरीरोंमें रहनेवाला एक ही आत्मा अपने आश्रयोंके गुणभेदके कारण भिन्न भिन्न प्रकारका मासता है। अतः भगवान्का भक्त जीवके स्वरूपको छिपा देनेवाली कार्यकारणरूपसे परिणामको प्राप्त हुई भगवान्दी इस अचित्त्य शक्तिमयी मायाको भगवान्की कृपासे ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप-अहारूपमें स्थित होता है।।३९-४४॥

## उनतीसवाँ अध्याय

भक्तिका मर्म और कालकी महिमा

देवहृतिने पूछा—प्रभो । प्रकृति, पुरुष और महत्-तत्त्वादिका जैसा रक्षण साख्यशास्त्रमें कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्त्रिक खरूप अलग अलग जाना जाता है— वह आपने मुझे वताया । अब आप कृपा करके उस भक्तियोगका मार्ग मुझे विस्तारपूर्वक सुनाइये। जिसे आपने

इन समके शानका मूल हेतु कहा है—अर्थात् जिसके लिये इन सबके स्वरूपका शान आवश्यक होता है अथवा जिसके द्वारा इन सबके स्वरूपका वास्तविक शान होता है। इसके सिया जीवोंकी जन्म मरणरूपा अनेक प्रकारकी गतिका भी वर्णन कीजिये; इसीके सुननेसे जीवको सब प्रकारकी वस्तुओंसे वैराग्य होता है। जिसके भयसे छोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्मादिका भी शासन करनेवाला है, उस सर्वसमर्थ कालका स्वरूप भी आप मुझसे कहिये; क्योंकि शानदृष्टिके छप्त हो जानेके कारण देहादि मिथ्या वस्तुओंमें अभिमान करके तथा बुद्धिके कर्मासक्त रहनेके कारण अत्यन्त श्रमित होकर जो चिरकालसे अत्यन्त अन्धकारमें सोये पड़े हैं, उन्हें जगाने तथा शानरूप प्रकाशसे उनका अन्धकार दूर करनेके लिये आप योगमार्गके साक्षात् सूर्य ही प्रकट हुए हैं ॥ १-५॥

श्रीमैंत्रेयजी कहते हैं—कुरुश्रेष्ठ विदुरजी ! माताके ये मधुर वचन सुनकर महामुनि किपलजीने उनकी प्रशंसा की और फिर जीवोंपर दया करके बड़ी प्रसन्नताके साथ इस प्रकार कहने लगे ॥ ६॥

श्रीभगवान् वोले--माताजी ! साधकोंके भावके अनुसार भक्तियोगका अनेक प्रकारसे प्रकाश होता है, क्योंकि खभाव और गुणोंके भेदसे मनुष्योंके भावमें भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी कोधी पुरुष हृदयमें हिंसा, दम्भ (दिखौआपन) अथवा मात्सर्यका भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषयोंकी कामनासे अथवा यश या ऐश्वर्यके लिये मेरा प्रतिमादिमें भेदभावसे पूजन करता है, वह राजस भक्त है । तथा जो व्यक्ति पापोंका क्षय करनेके लिये, परमात्माको अर्पण करनेके लिये अर्थात् भगवत्पीतिके लिये, अथवा पूजन करना कर्त्तव्य है--इस बुद्धिसे मेरा भेदभावसे पूजन करता है, वह साचिक भक्त है। इनके अतिरिक्त जिस प्रकार गङ्गाका प्रवाह अखण्ड-रूपसे समुद्रकी ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणोंके श्रवणमात्रसे मनकी गतिका तैलधारावत् अविच्छिन्नरूपसे मुझ सर्वान्तर्यामीके प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुपोत्तममें निष्काम और अनन्य प्रेम होना-यह निर्गुण भक्ति-योगका लक्षण कहा गया है । अर्थात् अनन्य एवं निष्काम प्रेमसहित भगवान्का निरन्तर चिन्तन ही निर्गुण भक्तिका स्वरूप है । ऐसे निष्काम भक्त, दिये जानेपर भी, मेरी सेवाको छोड़कर सालोक्य, सार्धि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मोक्षतक नहीं छेते—उनकी कामना करना तो दूर रहा। भगवत्-सेवाके लिये मुक्तिका तिरस्कार करने-

वाला यह भक्तियोग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणोंको लाँघकर मेरे भावको—मेरे प्रेमरूप अप्राकृत स्वरूपको प्राप्त हो जाता है॥ ७–१४॥

निष्कामभावसे श्रद्धापूर्वक अपने नित्य-नैमित्तिक कर्त्तव्यों-का पालन करनेसे, नित्यप्रति शास्त्रोक्त हिंसारहित कियायोगका अनुष्ठान करनेसे, मेरी प्रतिमाका दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वन्दना करनेसे, प्राणियोंमें मेरी भावना करनेसे, धैर्य और वैराग्यके अवलम्बनसे, महापुरुषोंका मान, दीनोंपर दया और समान स्थितिवालोंके प्रति मित्रताका व्यवहार करनेसे, यम-नियमोंका पालन, अध्यात्मशास्त्रोंका श्रवण और मेरे नामोंका उच्च स्वरसे कीर्त्तन करनेसे तथा मनकी सरलता, सत्पुरुषोंके सङ्ग और अहङ्कारके त्यागसे मेरे धर्मोंका (भागवतधर्मोंका) अनुष्ठान करनेवाले भक्त पुरुषका चित्त अत्यन्त शुद्ध होकर मेरे गुणोंके श्रवणमात्रसे अनायास ही मुझमें लग जाता है ॥ १५–१९॥

जिस प्रकार वायुके द्वारा उड़कर जानेवाला गन्ध अपने आश्रय पुष्पसे घाणेन्द्रियतक पहुँच जाता है, उसी प्रकार 'मक्तियोगमें तत्पर और राग-द्वेषादि विकारोंसे शून्य चित्त परमात्माको प्राप्त कर लेता है। मैं अन्तर्यामी-रूपसे सदा सभी जीवोंमें विराजमान हूँ; इसलिये जो लोग मुझ सर्वभूतिस्थित परमात्माका अनादर करके केवल प्रतिमामें ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वाँगमात्र है। में सबका आत्मा, परमेश्वर सभी भूतोंमें स्थित हूँ; ऐसी दशामें जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमाके पूजनमें ही लगा रहता है, वह तो मानो भसमें ही हवन करता है—उसकी उस पूजाका कुछ भी फल नहीं होता। जो मेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवोंके साथ दैर वाँधता है और इस प्रकार उनके शरीरोंमें विद्यमान मुझ अन्तर्यामीसे ही द्रेष करता है, उसके मनको कभी शान्ति नहीं मिलसकती। पापरहिता माताजी!जो दूसरे जीवोंकी निन्दा करता है, वह बहुत-सी घटिया-बढ़िया समग्रियोंसे अनेक प्रकारके विधि-विधानपूर्वक मेरी मूर्त्तिका पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। अवस्य ही जवतक उपासकको सब भूतोंमें स्थित मुझ परमेश्वरका अपने हृद्यमें अनुभव न हो, तवतक उसे चाहिये कि वह स्वधर्मका पालन करते हुए यथावकाश प्रतिमादिके द्वारा मेरा पूजन करता रहे । जो व्यक्ति आत्मा और परमात्माके वीचमें थोड़ा-सा भी अन्तर करता है, उस मेददर्शीको में मृत्युरूपसे महान्

१. भगवान्के नित्यधाममें निवास, २. भगवान्के समान ऐत्र्यभोग, ३. भगवान्की नित्य समीपता, ४. भगवान्का-सा रूप और ५. भगवान्के विग्रहमें समा जाना, उनसे एक हो जाना या ब्रह्म-स्वरूप प्राप्त कर लेना ।

भय उपस्थित करता हूँ । अत सम्पूर्ण भूतोंमें विराजमान मुझ अन्तर्यामीना यथायोग्य दान, मान, मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टिके द्वारा पूजन करना चाहिये ॥२०-२७॥

कल्याणस्वरूपा माताजी । पापाणादि अचेतनींकी अपेक्षा चुश्वादि जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे श्वास लेनेवाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी मनवाले प्राणी उत्तम हैं और उनसे इन्द्रियनी वृत्तियोंसे युक्त प्राणी श्रेष्ट हैं। सेन्द्रिय प्राणियोंमें भी केन्छ स्पर्शका अनुभव करनेवालोंकी अपेक्षा रसका ग्रहण कर सक्नेवाले मत्स्यादि उत्कृष्ट हैं, तथा रसविदोंकी अपेक्षा गन्धका अनुभव करनेवाले ( भ्रमरादि ) और गन्धका ग्रहण करने वालींसे भी शब्दका ब्रहण करनेवाले (सर्पादि) श्रेष्ठ हैं। उनसे भी रूपका अनुमय करनेवाले ( क्षाकादि ) उत्तम हैं और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दाँत होते हैं, वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैरवारोंसे बहुत-से चरणों वाले श्रेष्ठ हैं, तथा बहुत चरणींवालींसे चार चरणवाले और चार चरणवारोंसे भी दो चरणवाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में भी ब्राह्मणादि चार वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणोंमें वेदको जाननेवाले उत्तम हैं और वेदशोंमें भी वेदका तात्पर्यं जाननेवाले श्रेष्ठ हैं । तात्पर्यं जाननेवालोंसे सराय निवारण करने गुले मीमासक, उनसे भी अपने बर्णाश्रमोचित धर्मका पालन करनेवाले तथा उनसे भी आसित का त्याग और अपने धर्मका निष्कामभावसे आचरण करनेवाले श्रेष्ठ है। उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने सम्पूर्ण कर्म और उनका पल तथा अपने चित्तको भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते है, वे श्रेष्ठ है। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करनेवाले अकर्ता और समदर्शी पुरुपसे बढकर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दीखता। अत यह मानकर कि जीवरूप अपने अशसे साधात् भगवान् ही सबसे अनुगत हैं, इन समस्त प्राणियोको बड़े आदरके साय मनसे प्रणाम करे ॥ २८-३४ ॥

माताजी। इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिये मिक्तयोग और अष्टाङ्मयोगका वर्णन किया। इनमेंसे एकका भी साधन

करनेस जीव परमपुरुप भगवान्को प्राप्त कर सक्ता है। मगयान् परमात्मा परब्रह्मका अद्भुत प्रभावसम्पन्न तथा जागतिक पदार्थों नानाविध वैचित्रका हेतुभूत स्वरूप विशेष ही 'काल' नामसे विख्यात है। प्रकृति और पुरा इसीके रूप है तथा इनसे यह पृथक भी है । नाना प्रकारके कर्मोंना मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसीसे महत्तत्वादिने अभिमानी भेदद्शीं प्राणियोंको सदा भय लगा रहता है। जो सबका आश्रय होनेके कारण समस्त प्राणियोंमें अनुप्रविष्ट होकर भूतोंद्वारा ही उनका सहार करता है, वह जगत्का शासन करनेवाले ब्रह्मादिका भी प्रमु भगवान् वाल ही यशोंका पछ देनेवाला विष्णु है। इसका न तो कोई मित्र है न कोई शत्रु, और न तो कोई सगा-सम्ब भी ही है। यह सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूपभृत श्रीभगवान्को भूलकर भोगरूप प्रमादमे पड़े हुए प्राणियोंपर आक्रमण करके उनका सहार करता है । इसीके भयसे वायु चलता है, इसीके भयसे सूर्य तपता है, इसीके भयसे इन्द्र वर्षा करते हैं और इसीके मयसे तारे चमकते हैं। इसीसे भयभीत होकर ओपधियोंके सहित लताएँ और सारी वनस्पतियाँ समय-समयपर पल पूल धारण करती है। इसीके डरसे निदयाँ बद्धी हैं और समुद्र अपनी मर्यादासे बाहर नहीं जाता । इसीके भयसे अप्रि प्रज्वलित होता है और पर्वतींके सहित पृथ्वी जलमें नहीं इवती । इसीके शासनसे यह आकारा जीवित प्राणियोंको श्वास प्रश्वासके लिये अवस्था देता है और महत्तव अहद्धाररूप शरीरका सात आवरणीं है युक्त ब्रह्माण्डके रूपमं विस्तार करता है। इस कालके ही भयसे सत्तादि गुणोंके नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत् है, अपने जगद्रचना आदि कार्योमें युगक्तमसे तत्पर रहते हैं। यह अविनासी काल स्वय अनादि किन्तु दूसरोंका आदिकर्ता ( उत्पादक ) है तथा स्वय अनन्त होकर भी दूसरोंका अन्त करनेवाल है। यह पितासे पुत्रकी उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत्की रचना करता है, और अपनी सहारशक्ति मृत्युके द्वारा यमराजरो भी भरवाकर इसका अन्त कर देता है ॥ ३५-४५ ॥

#### तीसवॉ अध्याय

देह-गहमें आसक्त पुरपोंकी अधोगतिका वर्णन

श्रीक्रिपेलदेवजी कहते हैं—माताजी । जिस प्रकार मेघलमूह वायुके द्वारा उड़ाये जानेपर भी उसने बलको नहा जानता, उसी प्रनार यह जीव बलपान, काटकी प्रेरणासे भिन्न

भिन्न अवस्थाओं तथा योनियोंने भ्रमण करते रहनेपर भी उसके प्रमल पराक्रमको नहीं जानता। जीय सुराकी अभिलायांचे जिस जिस वस्तुको बड़े कष्टसे प्राप्त करता है, उसी-उसीको भगवान् काल उससे छीन लेता है-जिसके कारण उसे वड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मन्दमति जीव अपने इस नारावान् शरीर तथा उसके सम्बन्धियोंके घर, खेत और धन आदिको मोहवश नित्य मान छेता है। देखो, इस संसारमें यह जिस-जिस योनिमें जन्म लेता है, उसी-उसीमें आनन्द मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता । यह भगवान्की मायासे ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नारकी योनियोंमें जन्म लेनेपर भी वहाँके विष्ठा आदि भोगोंमें ही सुख माननेके कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता । यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, यह, पशु, धन और बन्धु-बान्धवोंमें अत्यन्त आसक्त होकर उनके सम्बन्धमें नाना प्रकारके मनोरय करता हुआ अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझता है । इनके पालन-पोषणकी चिन्तासे इसके सम्पूर्ण अङ्ग जलते रहते हैं; तथापि दुर्वासनाओंका दास होनेके कारण यह निरन्तर इन्हींके छिये तरह-तरहके पाप करता रहता है। कुलटा स्त्रियोंके द्वारा एकान्तमें सम्भोगादिके समय प्रदर्शित किये हुए कपटपूर्ण प्रेममें तथा बालकोंकी मीठी-मीठी बातोंमें मन और इन्द्रियोंके फॅस जानेसे गृहस्थी पुरुप घरके कपट-धर्मयुक्त और अत्यन्त दुःख-दायी कमोंमें लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करनेपर यदि उसे किसी दुःखका प्रतीकार करनेमें सफलता मिल जाती है, तो उसे ही वह सुख-सा मान लेता है। जहाँ-तहाँसे भयङ्कर हिंसावृत्तिके द्वारा धन सञ्चय कर यह स्त्री-पुत्रादिका ही पोषण करता है और उनके पेटसे बचे हुए अन्नको खाकर आप नरकमें जाता है। वार-वार प्रयत्न करनेपर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती, तो यह लोभवश अधीर हो जानेसे दूसरेके धनकी इच्छा करने लगता है। ज़ब मन्द्र भाग्यके कारण इसका कोई प्रयत नहीं चलता और यह मन्दबुद्धि धनहीन होकर कुटुम्बके भरण-पोषणमें असमर्थ हो जाता है, तो अत्यन्त दीन और चिन्तातुर होकर लंबी-लंबी साँसें छोड़ने लगता है ॥१-१२॥

इस प्रकार इसे अपने पालन-पोषणमें असमर्थ देखकर वे स्त्री-पुत्रादि इसका पहलेके समान आदर नहीं करते, जैसे कृपण किसान बूढ़े वैलकी उपेक्षा कर देते हैं। किन्तु फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। वृद्धावस्थाके कारण इसका रूप विगड़ जाता है, शरीर रोगी रहनेके कारण अग्नि सन्द पड़ जाती है तथा भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। इस प्रकार मरणोन्मुख हो जानेपर अपने ही पाले हुए स्त्री-पुत्रादिके अपमानपूर्वक दिये हुए दुकड़ेसे निर्वाह करता हुआ यह घरकी रखवाली करनेवाले कुत्तेके समान अपने घरपर ही पड़ा रहता है। जब प्राण-प्रयाणका समय आता है तो वायुके कारण इसकी पुतलियाँ चढ़ जाती हैं, खास-प्रश्वासकी निलकाएँ कफसे रक जाती हैं, खाँसने और साँस लेनेमें भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जानेके कारण कण्ठमें घुर-घुर शब्द होने लगता है। यह अपने शोकातुर वन्धु-बान्धवोंसे घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्युपाशके वशीभृत हो जानेसे उनके बुलवानेपर भी नहीं बोल सकता ॥ १३–१७॥

इस प्रकार इन्द्रियोंको न जीतकर निरन्तर कुटुम्य-पोषणमें ही लगा रहनेवाला वह मूढ पुरुष आत्मीयोंको रोते छोड़कर चल वसता है। उस समय अत्यन्त कप्टके कारण उसकी बुद्धि मारी जाती है। इस अवसरपर उसे लेनेके लिये अति भयङ्कर और रोपयुक्त नेत्रींवाले जो दो यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर वह भयके कारण मल-मृत्र त्याग देता है । वे यमदूत उसे यातनादेहमें डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार राजदूत किसी अपराधीको ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गलेमें रस्ती बाँधकर बलात्कारसे यमलोक-की लंबी यात्रामें ले चलते हैं। उनकी घुड़ कियोंसे उसका हृदय फटने और शरीर काँपने लगता है, मार्गमें उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापोंकी याद आनेसे वह व्याकुल हो उठता है। भूख-प्यास उसे वेचैन कर देती है तथा घाम, दावानल और लूओंसे वह तच जाता है। ऐसी अवस्थामें जल और विश्राम-स्थानसे रहित उस तप्तवाङकामय मार्गमें जब उसे एक पग आगे बढ़नेकी भी शक्ति नहीं रहती, तो यमदूत उसकी पीठपर कोड़े बरसाते हैं। तब कप्ट पाकर भी उसे चलना ही पड़ता है। वह जहाँ-तहाँ यककर गिर जाता है, मूर्च्छा आ जाती है, चेतना आनेपर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुःखमय अँधेरे मार्गसे यमदूत उसे यमपुरीको ले जाते हैं। यमलोकका मार्ग निन्यानवे हजार योजन है। इतने लंबे मार्गको दो-ही-तीन मुहूर्त्तमें ते करके वह नरकमें तरह-तरहकी यातनाएँ भोगता है। दहकती हुई लक्षड़ियों आदिके वीचमें डालकर जलाया जाना, स्वयं अथवा दूसरोंके द्वारा अपना ही मांस नोचकर खिलाया जाना, यमपुरीके कुत्तों अथवा गिद्धोंद्वारा जीते-जी आँतें खींची जानी, साँप, विच्छू और डाँस आदि डसनेवाले तथा डंक मारनेवाले जीवोंसे शरीरको पीड़ा पहुँ चाया जाना, शरीरके कांटकर दुकड़े-दुकड़े किये

जाने, उसे हाथियोंसे चिरवाया जाना, पर्वनिश्तिरांसे गिराया जाना अथवा जल या गढेमें डाल दिया जाना—ये सब यातनाएँ तथा इसी प्रकार तामिल, अन्धनामिल एवं सैरव आदि नरनोनी और भी अनेनो यन्त्रणाएँ, स्त्री हो या पुरुष, उस जीवनो पारस्परिक ससगंसे होनेवाले पापके कारण भोगनी ही पड़ती है। मानाजी! कुछ लोगोना कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोकमें हैं, क्योंकि ये नारकी यातनाएँ यहाँ भी देखी ही जाती है। १८-२९॥

इस प्रकार अनेक वष्ट भोगकर अपने कुटुम्बका ही पालन करनेवाला अथवा वेवल अपना ही पेट भरनेवाला पुरुष उन बुटुम्ब और शरीर दोनोंको वहीं छोड़कर भरनेके बाद अपने किये हुए पापोंका ऐसा पल भोगता है। अपने इस शरीरको यहाँ छोड़कर प्राणियोंसे द्रोह करके एकतित किये हुए पापरूप पायेयमो साथ लेकर वह अकेल ही नरकमं जाता है। मनुष्य अपने कुटुम्बका पेट पालनेमें जो अन्याय करता है, उसमा दैविविहित उपल वह नरकमें जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है, मानो उसका सर्वत्व छट गया हो। जो पुरुष निरी पायकी कमाईसे ही अपने परिवारका पालन करनेमें व्यस्त रहता है, वह अन्यतामिस नरममें जाता है—जो नरकोंमें सपसे अन्तिम स्थान है। इस प्रकार मनुष्यजन्म मिलनेक पूर्व जितनी भी याननाएँ हैं तथा सूकर कुकरादि योनियोंके जितने कुछ हैं, उन समने क्रमसे भोगकर सुद्ध हो जानेगर वह पिर मनुष्ययोगिमें जन्म लेता है। १३०-१४॥

## इकतीसवाँ अध्याय

मनुष्ययोनिको प्राप्त हुए जीवकी गतिका वर्णन

श्रीभगवान् कहते हैं -- माताजी ! जन जीवनो मनुष्यशरीरमें जन्म लेना होता है, तो वह भगवान्त्री प्रेरणासे अपने पूर्वकर्मानुसार देहमासिके लिये पुरुषके वीर्यक्रणके द्वारा स्त्रीके उदरमे प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रातिमे स्त्रीके रजमें मिलकर एकरूप उलल वन जाता है, पॉच रात्रिमे बुद्धदरूप (गोलामार) हो जाता है, दस दिनमे बेरके समान मुछ वितन हो जाता है और उसने वाद भासपेशी (मासनी गोली ) अथवा अदन प्राणियोंमे अडेके रूपमे परिणत हो जाता है। एक महीनेमें उसके सिर निक्ल आता है, दांम हाय-पाँव आदि अङ्गोमा विभाग हो जाता है और तीन मासमे नदा, रोम, अस्य, चर्म, स्त्री पुरुपके चिह्न तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। चार मासमें उसमें मासादि माती धातुएँ पैदा हो जाती हैं, पाँचतें महीनेमें भूख प्याम लगने लगनी है और छठे मासमे झिलीसे लिपटकर वह दाहिनी रोखमें घूमने लगता है। उस समय माताके खाये हुए अब जल आदिसे उसके सब धातुआंकी पुष्टि होने लगती है और वह कृमि आदि जन्तुओं के उत्पत्तिस्थान उस जवन्य मल मूत्रके गढेमें पड़ा रहता है। वह सुरुमार तो होता ही है; इसिन्ये जर वहाँके भूखं कीड़े उसके अङ्ग प्रत्यक्ष नोचते हैं। तो अत्यन्त द्वेशने नारण वह क्षण क्षणमे अचेत हो जाता है । माताने खाये हुए कड़वे, नीये, गरम, नमतीन, रूखे और खड़े आदि उम्र पदार्थीना स्पर्ध होनेसे उसके सारे दारीरमें पीड़ा होने लगती है । माताके गर्भाशयमें

सिछीसे लिपटा हुजा वह जीव बाहरमे माताकी ऑनोसे धिरा रहता है, उसका सिर पेटकी ओर तथा पीठ और गर्दन कुण्डलाकार मुद्दे रहते हैं। इस प्रकार वह पिंजड़ेमे बद हुए पक्षीके समान सर्वथा पराधीन रहता है, यहाँतक कि अपने अद्वोक्ते हिला हुए। भी नहीं सकता ॥१-८॥

हसी समय अद्दारी प्रेरणासे उसे मारणद्यक्ति प्राप्त होती है। तन अपने सैकड़ी जन्मोंके सुदूरवर्ती कर्म याद आनेमे वह बेचैन हो जाता है और उसना दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्थामें भला, उसे क्या द्यान्ति मिल सकती है र सातवाँ महीना आरम्भ होनेपर उसमें ज्ञानद्यक्तिना भी उन्मेप हो जाता है; परन्तु प्रसृतिवायुसे चलायमान रहनेने कारण वह उसी उदरमें उत्पन्न हुए विद्याके नीड़ोंके समान एक स्थानपर नहीं रह सनता। तन सप्तधातुमय स्थूलद्यारीरसे वैधा हुआ वह देहात्मदद्यों जीव अत्यन्त मयभीत होकर दीन वाणीसे कृपा-याचना करता हुआ, हाथ जोड़कर उस प्रमुची स्तुति करता है, लिसने उसे माता के गर्ममें डाला है।।९-११॥

जीव कहता है—मै वड़ा अधम हूँ; भगवान्ने मुझे जो इस प्रनारकी गति दिरायी है, वह मेरे योग्य ही है। वे अपने दारणमें आये हुए इस नश्चर जगत्की रक्षाके लिये ही पृथ्वीमें अनेक प्रनारके रूप धारण करते हैं, अतः में भी उन्हींके निर्भय चरणोंकी दारण छेता हूँ। जो इस माताके उदरमें देह, इन्द्रिय और अन्त करणरूपा मायाका आश्चय कर पुष्य पानस्त कमोंसे आच्छादित रहनेके कारण बद्द-हे जान पडते हैं, अपने सन्तप्त हृदयमें स्फ़रित होनेवाले उन विशुद्ध ( उपाधिरहित ), अविकारी और अखण्ड वोधस्वरूप परमात्याको में नमस्कार करता हूँ । मैं वस्तुतः शरीरादिसे रहित (असङ्ग ) होनेपर भी देखनेमें पाञ्चभौतिक शरीरसे सम्बद्ध हूँ और इसीलिये इन्द्रिय, गुण, शब्दादि विषय और चिदाभास ( अहङ्कार )-रूप जान पड़ता हूँ । अतः इस शरीरादिके आवरणसे जिनकी महिमा कुण्ठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुपके नियन्ता सर्वज्ञ (विद्याशक्तिसम्पन्न) परमपुरुषकी मैं वन्दना करता हूँ । उन्हींकी मायासे मोहित होकर यह जीव अनेक प्रकारके सत्त्वादि गुण और कर्मके बन्धनसे युक्त इस संसारमार्गमें तरह-तरहके कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है; अतः उन परमपुरुष परमात्माकी कृपाके विना और किस युक्तिसं इसे अपने खरूपका ज्ञान हो सकता है ? मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया है ? क्योंकिं स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणियोंमें एकमात्र वे ही तो अन्तर्यामीरूप अंशसे विद्यमान हैं। अतः जीवोंके अनुरूप कर्मदशाका अनुवर्तन करनेवाले हम अपने त्रिविध तापोंकी शान्तिके लिये उन्हींका भजन करते हैं ॥१२-१६॥

भगवन् ! यह देहधारी जीव दूसरे (माताके) देहके उदरमें, जो साक्षात् मल-मूत्र और रुधिरका कुआँ ही है, पड़ा हुआ उसकी जठरामिसे अत्यन्त सन्तम हो रहा है। इससे निकलने-की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। दयानिधे! अब इस दीनको यहाँसे कब निकाला जायगा ! स्वामिन्! आप परम उदार हैं, आपहीने इस दस मासके जीवको ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीनवन्धो! इस अपने किये हुए उपकारसे ही आप प्रसन्न हों; क्योंकि आपको हाथ जोड़नेके सिवा आपके उस उपकारका बदला तो कोई दे भी क्या सकता है।।१७-१८।।

प्रमो ! संसारके ये पशु-पक्षी आदि अन्य जीव तो अपने शरीरमें होनेवाले सुख-दुःखादिका ही अनुभव करते हैं; किन्तु में तो आपकी कृपासे शम-दमादि साधनसम्पन्न शरीरसे युक्त हुआ हूँ, अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धिसे आप पुराणपुरुषको अपने शरीरके वाहर और भीतर (हृदयमें) अहङ्कारके विषयरूप आत्माकी भाँति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवन्! इस गर्भाशयमें यद्यपि में बड़े कष्टसे रह रहा हूँ, तो भी इससे वाहर निकलकर संसारमय अन्धक्पमें गिरनेकी मुझे विवक्तल इच्छा नहीं है; क्योंकि उसमें जानेवाले जीवको

आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी द्यारिमें अहंबुद्धि हो जाती है और उसके परिणाममें उसे फिर इस संसारचक्रमें ही पड़ना होता है। अतः मैं व्याकुलताको छोड़कर हृदयमें श्रीविष्णुभगवान्के चरणोंको स्थापित कर अपनी बुद्धिकी सहायतासे ही अपनेको वहुत शीध, इस संसाररूप समुद्रके पार लगा दूँगा, जिससे मुझे अनेक प्रकारके दोपोंसे युक्त यह संसार-दुःख फिर न प्राप्त हो ॥१९–२१॥

श्रीकिपिलदेवजी कहते हैं— माता! वह दस महीनेका जीव गर्भमें ही जब इस प्रकार विवेकसम्पन्न होकर भगवान्-की स्तुति करता है, तो उस अधोमुख वालकको प्रसवकालकी वायु तत्काल वाहर आनेके लिये ढकेलती है। उसके सहसा ठेलनेसे वाहर निकलनेमें उस वालकको बड़ा कप्ट होता है। उसका सिर नीचेकी ओर रहता है, इसलिये वह तिलिमला उठता है; उसके श्वासकी गति कक जाती है और पूर्वस्मृति नप्ट हो जाती है। पृथ्वीपर माताके रुधिर और मूत्रमें पड़ा हुआ वह वालक विष्ठाके कीड़ेके समान छटपटाता है। उसका गर्भवासका सारा ज्ञान नप्ट हो जाता है और वह विपरीत गति (देहाभिमानरूप अज्ञान-दशा) को प्राप्त होकर रोने लगता है। १२२-२४॥

फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका पालन-पोषण होता है। ऐसी अवस्थामें उसे जो प्रतिकृलता प्राप्त होती है, उसका निपंध करनेकी शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उसे मैली-कुचैली खाटपर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेदज जीव चिपटे रहते हैं, तो उसमें शरीरको खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलनेकी भी सामर्थ्य न होनेके कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है; उसे डाँस, मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं, जैसे बड़े कीड़ेको छोटे कीड़े। इस समय उसका गंभांबस्थाका सारा शन जाता रहता है, सिवा रोनेके वह कुछ नहीं कर सकता ॥२५-२७॥

इस प्रकार वाल्य और कौमार अवस्थाओं के दुःख भोगकर वह वालक युवावस्थामें पहुँचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता, तो वह अज्ञानवश झुँझला उठता है और शोकाकुल हो जाता है। देहके साथ-ही-साथ अभिमान और कोध वढ़ जाने के कारण वह कामपरवश जीव अपना ही नाश करने के लिये दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर ठानता है। उसपर अज्ञानका पूरा प्रभुत्व

हो जाता है, इसल्ये वह मन्दमति प्राणी पञ्चभूतींसे रचे हुए इस देहमें मिथ्याभिनिवेशके कारण निरन्तर मैं-मेरेपनका अभिमान करने लगता है। जो दारीर इसे चृद्धावस्था आदि अनेक प्रकारके कप्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्मके सूत्रसे वँधा रहनेके नारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसीके ल्यि यह तरह तरहके कर्म करता रहता है-जिनमें बँध जानेके कारण इसे बार बार ससार चक्रमें पड़ना होता है। सन्मार्गमें चलते हुए यदि इसका फिन्हीं जिह्ना और उपस्पेन्द्रिय के भोगोंमें लगे हुए विषयी पुरुषेंसि समागम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हींका अनुगमन करने खनता है, तो पहलेही के समान फिर नारकी योनियों म पड़ता है । उनके सङ्गते इसके सत्यः शौच (बाहर मीतरकी पवित्रता ), दया, वाणीमा सयम, बुद्धि, धन-सम्पत्ति, छजा, यरा, क्षमा, मन और इन्द्रियोंना ध्यम तथा ऐस्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। वे अत्यन्त शोचनीय और स्त्रियोंके कीडामुगके समान हैं; अतः उन अशान्त, मूद और देहात्मदर्शी असत्पुरुपींका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये। क्योंकि इस जीवको किसी औरका सङ्ग करनेसे ऐसा मोह और बन्धन नहीं होता, जैसा स्त्री और स्त्रियोंके सङ्गियोंका सङ्ग करनेसे होता है। देखो, एक बार अपनी पुत्री सरस्वतीको देखकर ब्रह्माजी भी उसके रूप-रावण्यसे मोहित हो गये थे और उसके मृगीस्प होकर भागनेपर उसके पीठे निर्लजता पूर्वक मृगरूप होकर दौड़ने लगे थे। उन ब्रह्माजीने मरीचि आदि प्रजापतियोंको स्वा, उन्होंने कश्यपादिको उत्पन्न किया और उनसे देव मनुष्यादि समस्त प्राणी हुए। अतः इनमें एक ऋषिप्रवर नारायणमो छोड्कर ऐसा बौन पुरुष हो सकता है, जिसकी बुद्धि स्त्रीरूपिणी मायासे मोहित न हो। अहो ! मेरी इस स्त्रीरूपिणी मायाया वल तो देखो, जो अपने भूकुटि विलासमात्रसे बड़े-बड़े दिग्विजयी वीरोंको भी वशमें कर ऐती है। जो पुरुष योगके परम पदपर आरूढ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवाके प्रभावसे आत्मा अनात्माका विवेक हो गया हो, वह स्त्रियोना सङ्ग कभी न करे; क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुषके लिये नरकका खुला द्वार बताया गया है। भगवान्की रची हुई यह जो स्त्रीरूपिणी माया धीरे धीरे सेवा आदिके मिससे पास आती है। इसे तिनकींसे

दके हुए कुएँके समान अपनी मृत्यु ही समझे॥२८-४०॥ जिस प्रकार पुरुषके छिये स्त्रीसङ्ग त्याज्य है, उसी प्रकार स्त्रीके लिये पुरुषका सङ्ग त्याज्य है । स्त्रीमें आसत्त रहनेके कारण तथा अन्त समयमें स्त्रीका ही ध्यान रहनेसे जीवही स्त्रीयोनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्रीयोनिको प्राप्त हुआ जीव पुरुपरूपमे प्रतीत होनेवाली मेरी मायाको ही धन, पुत्र और यह आदि देनेवाला अपना पति मानता रहता है, सो जिस प्रकार च्याधेका गान चार्नोको प्रिय लगनेपर भी वेचारे मोलेमाले पशु-पक्षियोंको पँराकर उनके नागका ही कारण होता है—उसी प्रकार उन पुत्र, पति और गृह आदि को विधाताकी निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। देवि ! जीवके उपाधिभूत लिझदेहके द्वारा पुरुष एक लेक्से दसरे लोकमें जाता है और अपने प्रारम्थकमोंको भागता हुआ निरन्तर अन्य देहींकी प्राप्तिके लिये दूसरे कर्म करता रइता है। जीवका उपाधिरूप लिङ्गरारीर तो मोक्षपर्यन्त उसके साथ रहता है तथा भूत, इन्द्रिय और मनका कार्यस्य स्थूल्यारीर इसका भोगाधिष्ठान है । इन दोनोंना परस्पर सगठित होकर कार्य न करना ही प्राणीकी 'मृत्यु' है और इन दोनोका साय-साय प्रकट होना 'जन्म' कहलाता है। अयवा पदार्योंनी उपलब्धिके स्थानरूप इस स्थूलशरीरमें वर उनको ग्रहण करनेकी योग्यता नहीं रहती, यही उसका मरण है; और यह स्यूल्यारीर ही मैं हूँ—इस अभिमानके साय उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रोंमें जर किसी दोगके कारण रूपादिको देखनेकी योग्यता नहीं रहती, तभी उनमे रहनेवाली चक्षु इन्द्रिय भी रूप देखनेमें असमर्य हो जाती है । और जब नेव और उनमें रहनेवाली इन्द्रिय दोनों ही रूप देखनेमें असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनोंके साधी जीवमें भी वह योग्यता नहीं रहती। इस प्रकार स्थुल्यरीरकी असमर्थता ही स्थमरारीरकी असमर्थता है और यही जीवकी मृत्यु है, स्वतः जीव कमी नहीं मरता। अतः मुमुभु पुरुषको मरणादिसे भय, दीनता अयवा मोह नहीं होना चाहिये। उसे जीवके स्वरूपको जानकर धैर्यपूर्वक निः सङ्गभावसे विचरना चाहिये तथा इस मायामय संसारमें योग-वैराग्ययुक्त सम्यक् ज्ञानमयी बुद्धिसे शरीरकी आसा

एव आएकि छोड़कर व्यवहार करना चाहिये ॥ ४१-४८ ॥

#### वत्तीसवाँ अध्याय

## धूममार्ग और अर्चिरादि मार्गसे जानेवालोंकी गतिका और भक्तिमागकी उत्कृष्टताका वर्णन

श्रीकिपिलंदेवजी कहते हैं—माताजी ! जो पुरुष घरमें रहकर सकामभावसे गृहस्थीके धमोंका पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं कामका उपभोग करके फिर उन्हींका अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह-तरहकी कामनाओंसे मोहित रहनेके कारण भगवद्धमोंसे विमुख रहता है। वस, यज्ञोंद्वारा श्रद्धापूर्वक देवता और पितरोंकी ही आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकारकी श्रद्धासे युक्त रहती है, देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं; अतः वह चन्द्रलोकमें जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होनेपर इसी लोकमें लौट आता है। जिस समय शेषशायी भगवान् शेपशय्यापर शयन करते हैं, उस समय गृहस्थाश्रमियोंको प्राप्त होनेवाले ये लोक भी लीन हो जाते हैं ॥ १-४ ॥

इनके विपरीत जो विवेकी पुरुष अपने धर्मोंका काम अथवा भोगके लिये उपयोग नहीं करते विलक भगवान्की प्रसन्नताके लिये ही उनका पालन करते हैं — वे अनासक, प्रशान्त, गुद्धचित्त, निवृत्तिपरायण, ममतारहित और अहङ्कार-ग्रूत्य पुरुप स्वधर्मपालनरूप सत्त्वगुणके द्वारा सर्वथा ग्रुद्धचित्त हो जाते हैं और अन्तमें सूर्यमार्ग (अर्चिमार्ग या देवयान ) के द्वारा सर्वव्यापी पूर्णपुरुष श्रीहरिको ही प्राप्त होते हैं---जो कार्य-कारणरूप जगत्के नियन्ता, संसारके उपादान-कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करनेवाले हैं। जो लोग परमात्मदृष्टिसे दिरण्यगर्भकी उपासना करते हैं, वे दो ,परार्द्धमें होनेवाले ब्रह्माजीके प्रलयपर्यन्त उनके सत्यलोकमें ही रहते हैं । जिस समय देवतादिसे श्रेष्ठ ब्रह्माजी अपने द्विपरार्द्धकालके अधिकारको भोगकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इन्द्रिय, उनके विषय (शन्दादि) और अहङ्कारादिके सहित सम्पूर्ण विश्वका संहार करनेकी इच्छासे त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके साथ एकरूप होकर निर्विशेष परमात्मामें लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मनको जीते हुए वे विरक्त योगिगण भी देह त्यागकर उन भगवान् ब्रह्माजीमें ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हींके साथ परमा-नन्दस्वरूप पुराणपुरुष परब्रह्ममें लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान्में लीन नहीं हुए, क्योंकि अवतक उनमें अहङ्कार शेष था । इसलिये माताजी ! अव तुम भी अत्यन्त भक्ति-

भावसे उन श्रीहरिकी ही चरण-शरणमें जाओ; वे समस्त प्राणियों के हृदय-कमलमें बसे हुए हैं और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। वेदगर्भ ब्रह्माजी भी—जो समस्त स्थावर-जङ्गम प्राणियों के आदिकारण हैं—मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादिकों तथा योगप्रवर्तक सिद्धेश्वरों के सहित निष्काम कर्मके द्वारा आदिपुरुप पुरुषश्रेष्ठ सगुण ब्रह्मको प्राप्त होकर भी, भेददृष्टि और कर्तृत्वाभिमानके कारण भगवदिच्छासे, जब सर्गकाल उपस्थित होता है तब, कालरूप ईश्वरकी प्रेरणासे गुणोंमें क्षोभ होनेपर फिर पूर्ववत् प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने-अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक ऐश्वर्यको भोगकर भगवदिच्छासे गुणोंमें क्षोभ होनेपर पुनः इस लोकमें आ जाते हैं॥ ५-१५॥

जिनकी इस लोकमें आसक्ति है और कमोंमें श्रद्धा है, वे वेदमें कहे हुए काम्य और नित्य कर्मोंका साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान करनेमें ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुणकी अधिकताके कारण कुण्ठित रहती है, दृदयमें कामनाओंका जाल फैला रहता है और इन्द्रियाँ उनके वशमें नहीं होतीं; वस, अपने घरोंमें ही आसक्त होकर वे नित्यप्रति पितरोंकी पूजामें लगे रहते हैं । ये लोग अर्थ, धर्म और कामके ही परायण होते हैं; इसलिये जिनके महान् पराक्रम अत्यन्त कीर्तनीय हैं, उन भवभयहारी श्रीमधुसूदन भगवान्की कथा-वार्ताओंसे तो ये विमुख ही रहते हैं। हाय ! विष्ठा खानेवाले कुकर-सूकर आदि जीव जिस प्रकार अमृततुल्य उत्तमोत्तम पदार्थोंका परित्याग कर विष्ठापर ही मन चलाते हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य भगवत्कथामृतको छोड़कर निन्दित विषय-वार्ताओंको सुनते हैं-वे तो अवस्य ही विधाताके मारे हुए हैं, उनका बड़ा ही मन्द भाग्य है। गर्भाधानसे लेकर अन्त्येष्टितक सब संस्कारोंको विधिपूर्वक करनेवाले ये सकाम कर्मी सूर्यसे दक्षिण ओरके पितृयान या धूममार्गसे पित्रीश्वर अर्थमाके लोकमें जाते हैं और फिर अपनी ही सन्तित-के वंशमें उत्पन्न होते हैं । माताजी ! पितृलोकके भोग भोग लेनेपर जव उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो देवतालोग उन्हें वहाँके ऐश्वर्यसे च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोकमें लौट आना पड़ता है । इसलिये माताजी ! जिनके चरण-कमल सदा भजनेयोग्य हैं, उन

भगवान्का तुम उन्होंके गुणोंसे बढनेवाली भक्तिके द्वारा सब प्रकारसे ( मन, वाणी, शरीरसे ) भजन करो । भगवान् याधुदेवके प्रति किया हुआ भक्तियोग तुरत ही ससारसे वैराग्य और ब्रह्मसाक्षात्काररूप ज्ञानकी प्राप्ति करा देता है । चस्तुतः सभी विषय भगपद्रूप होनेके कारण समान हैं-भगवान् ही सब रूपोंमें व्यक्त हो रहे हैं; अतः जब इन्द्रियोंनी वृत्तियोंने द्वारा भी भगवद्भक्तका चित्त उनयें प्रिय-अप्रियरूप वैषम्यका अनुभव नहीं करता,—सर्वव एकमात्र भगवान्के ही दर्शन करता है--उसी समय वह सङ्गरहित, सबमें समानरूपसे स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य विषयसे रहित, अपनी महिमामें आरूढ अपने आत्माना ब्रह्मस्यसे साक्षात्नार करता है। वही ज्ञानस्वरूप है, वही परब्रहा है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है; वही एक भगवान् स्वय जीव, शरीर, विषय, इन्द्रियों आदि अनेक रूपोंमें प्रतीत होता है। सम्पूर्ण ससारमे असङ्गनुद्धि हो जाना-चस, यही योगियोके योगसाधनमा एकमात्र अभीष्ट फल है। सब प्रकारके योगींद्वारा यही प्राप्त होता है। ब्रह्म एक है, ज्ञानस्वरूप और निर्मुण है, तो मी वह बाह्य वृत्तियोंवाली इन्द्रियोंके द्वारा भ्रान्तिवरा शब्दादि धर्मोवाले विभिन्न पदार्थीके रूपमें भास रहा है। जिस प्रकार पहले एक ही परब्रक्ष था-वही महत्तत्व बना, वही वैकारिक, राजस और तामस-तीन प्रकारका अहङ्कार बना; वही पञ्चमहामृतरूप बना, वही ग्यारह इन्द्रियरूप बन गया, भिर वही स्वयप्रकाश इनके सयोगसे जीव कहलाया। उसी प्रकार उस जीवका शरीररूप यह ब्रह्माण्ड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, नमींकि ब्रह्मसे ही इसकी उत्पत्ति हुई है। किन्तु इसे ब्रह्मरूप वहीं देख सकता है, जो श्रद्धा, भांक और वैराग्य तथा निरन्तरके योगाभ्यासके द्वारा एकाप्रचित्त और असङ्गबुद्धि हो गया है ॥ १६-३० ॥

पूजनीय माताजी ! मैंने तुम्हें यह ब्रह्मसाक्षात्कारका साधनरूप ज्ञान सुनाया, इसके द्वारा प्रकृति और पुरुपके यथार्य स्वरूपका बोध हो सकता है । देवि ! निर्गुणब्रह्म विषयक जानयोग और मेरे प्रति किया हुआ भित्योग—इन दोनोंका 'भगवान्' शब्द कहा जानेवाला पळ एक ही है। जिस प्रकार रूप, रस एवं गन्ध आदि अनेक गुणोंका आश्रय भूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इन्द्रियोंद्वारा विभिन्नरूप अनुभूत होना है, वैसे ही शास्त्रके निभिन्न मार्गोंद्वारा एक ही भगवान्की अनेक प्रकारसे अनुभूति होती है। नाना प्रकारके कर्मकलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेदिवचार (मीमासा), मन और इन्द्रियोंके सयम, कर्मोंके त्याग, विविध अङ्गोवाले योग, मिक्तयोग, निश्चित्त और प्रश्चित्रप (सक्षम और निष्काम) दोनों प्रकारके धर्म, आत्मतत्वके ज्ञान और दृढ वैराण्य—इन सभी साधनोंसे सगुण निर्गुणस्य स्वयप्रकाश भगवान्को ही प्राप्त किया जाता है। १३१—३६॥

माताजी ! सास्विक, राजस, तामस और निर्गुण भेदसे चार प्रकारके भक्तियोगमा और जो प्राणियंकि जन्मादि निकारोंका हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस कालका स्वरूप में तुमसे कह ही चुका हूँ। देवि! अविद्याजनित कर्मके कारण जीवकी अनेकी गतियाँ होती है, उनमे जानेपर वह अपने स्वरूपको नहीं पहचान सक्ता । मैने तुम्हे जो ज्ञानोपदेश दिया है-असे दुष्ट, दुर्विनीत, धमडी, दुराचारी और धर्मध्यजी ( दम्भी ) पुरुपोंको नहीं सुनाना चाहिये। जो विषयछोङ्य हो, गृहासक्त हो, मेरा मक्त न हो, अथवा मेरे भक्तींसे द्वेष करनेवाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी न करे । इसके विपरीत जो अत्यन्त अबाल, भक्त, विनयी, दूसरोंके प्रति दोपदृष्टि न रखनेवाला, सब प्राणियोंसे मित्रता रखनेवाला, गुरूसेत्रामें तत्पर, बाह्य विषयोंमें अनासक, शान्तचिक, मत्सरशून्य और पवित्रचिक्त हो तया मुझे प्रियतम माननेवाला हो, उसे इसका अवस्य उपदेश करे । मॉ ! जो पुरुप मुझमें चित्त लगाकर इसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, यह मेरे परमपदको प्राप्त होगा ॥ ३७-४३ ॥

## तैंतीसवाँ अध्याय

देवहृतिको तस्वहान एवं मोक्षपदकी प्राप्ति

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुर्जी ! श्रीमित्रेट भगवान्के ये वचन सुनकर क्दंमजीकी प्रिया और उनकी माता देवहृतिका मोहरूप आवरण हट गया और वे साङ्क्षय

ज्ञानके आदिप्रवर्तक श्रीकिपिलजीको प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगीं ॥१॥

देवहृतिजी वोर्ली—कपिलजी ! ब्रह्माजी आपके ही

नाभिकमलसे प्रकट हुए थे। उन्होंने भी किङ्कर्त्तव्यविमूढ होकर प्रलयकालीन जलमें रायन करनेवाले आपके पञ्चभूत, इन्द्रिय, शब्दादि विषय और मनोमय विग्रहका, जो सत्त्वादि गुणोंके प्रवाहसे युक्त और कार्य एवं कारण दोनोंका वीज है, ध्यान ही किया था-वे उसे देख नहीं पाये। आप निष्क्रिय, सत्यसङ्करपः, सम्पूर्ण जीवोंके प्रभु तथा अचिन्त्य और अनन्त शक्तियोंसे सम्पन्न हैं। अपनी शक्तिको गुणप्रवाहरूपसे ब्रह्मादि अनन्त मूर्तियोंमें विभक्त कर उन्हींके द्वारा आप विश्वकी रचना आदि करते हैं, स्वयं कुछ नहीं करते। नाथ! यह कैसी विचित्र वात है कि जिनके उदरमें प्रलयकाल आनेपर यह सारा प्रपञ्च लीन हो जाता है और जो कल्पान्तमें मायामय बालकका रूप धारण कर अपने पैरका ॲंगूठा चूसते हुए अकेले ही वटवृक्षके पत्तेपर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भमें धारण किया । मेरा यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि विभो ! आप पापियोंका दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तोंको सुखी करनेके लिये स्वेच्छासे देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह किपलावतार भी मुमुक्षुओंको ज्ञान-मार्ग दिखानेके लिये हुआ है । भगवन् ! आपके नामोंका श्रवण या कीर्तन करनेसे तथा भूले-भटके कभी-कभी आपका वन्दन या स्मरण करनेसे ही कुत्तेका मांस खानेवाला चाण्डाल भी सोमयाजी ब्राह्मणके समान पूजनीय हो जाता है; फिर आपका दर्शन करनेसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाय-इसमें तो कहना ही क्या है। अतः अव मेरे कल्याणमें भी कोई सन्देह नहीं है। अहो ! जिसंकी जिह्वापर आपका पवित्र नाम विराजता है, वह चाण्डाल इसीलिये (नाम लेनेके कारण ही ) श्रेष्ठ है । जो भाग्यवान् पुरुप आपका नाम उचारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थस्नान, सदाचारका पालन और वेदाध्ययन-सच कुछ कर लिया। क्योंकि इन सवका जो परम फल है, वह उन्हें नामके उचारणसे ही मिल जायगा । अथवा यह सव वे पूर्व जन्ममें कर चुके हैं, तभी तो वे नामोचारण करते हैं, जो सब साधनोंका परम फल है। कपिलदेवजी ! आप साक्षात् परत्रहा हैं। आप ही परम पुरुप हैं, वृत्तियोंके प्रवाहको अन्तर्मुख करके अन्तःकरणमें आपका ही चिन्तन किया जाता है । आप अपने तेजसे मायाके कार्य गुणप्रवाहको शान्त कर देते हैं तथा आपके ही उदरमें सम्पूर्ण वेदतस्व निहित है । ऐसे साक्षात् विष्णुस्वरूप आपको में प्रणाम करती हूँ ॥ २-८॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—माताके इस प्रकार स्तुति करनेपर मातृवत्सल परमपुरुप भगवान् कपिलदेवजीने उनसे गम्भीर वाणीमें कहा ॥ ९॥

श्रीकिपिलदेवजी वोले—माताजी ! मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग वताया है, इसका अवलम्बन करनेसे तुम शीव ही परमपद प्राप्त कर लोगी | तुम मेरे इस मतमें विश्वास करो, ब्रह्मवादी लोगोंने इसका सेवन किया है; इसके द्वारा तुम मेरे जन्म-मरणरहित स्वरूपको प्राप्त कर लोगी । जो लोग मेरे इस मतको नहीं जानते, उनकी अधोगित होती है ॥ १०-११ ॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञानका उपदेश कर श्रीकपिलदेवजी अपनी ब्रह्मवादिनी जननीकी अनुमित लेकर वहाँसे चल दिये। तव देवहृतिजी भी सरस्वतीके मुकुटसदश अपने आश्रममें अपने पुत्रके उपदेश किये हुए योगसाधनके द्वारा योगाम्यास करती हुई समाधिमें स्थित हो गयीं। त्रिकाल स्नान करनेसे उनकी बुँघराली अलकें भूरी-भूरी जटाओंमें परिणत हो गयीं, तथा चीरवस्त्रोंसे दका हुआ शरीर उग्र तपस्याके कारण दुर्वल हो गया। उन्होंने प्रजापित कर्दमके तप और योगवलसे प्राप्त अनुपम गाईस्थ्यसुखको, जिसके लिये देवता भी तरसते थे, त्याग दिया । जिसमें दुग्धफेनके समान स्वच्छ और सुकोमल शय्यासे युक्त हाथी-दाँतके पलंग, सुवर्णके पात्र, सोनेके सिंहासन और उनपर कोमल-कोमल गद्दे विछे हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिकमणि और महामरकतमणिकी भीतोंमें रलों की बनी हुई रमणी-मूर्तियोंके सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे-उस घरको छोड़नेमें उन्हें कोई कप्ट नहीं हुआ । जो फूलोंसे लदे हुए अनेकों दिन्य वृक्षोंसे सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकारके पक्षियोंका कलरव और मतवाले भौरोंका गुंजार होता रहता था, जहाँकी कमलगन्धसे सुवासित वावलियोंमें कर्दमजीके साथ क्रीडा करते समय उसका (देवहूति-का ) गन्धर्वगण गुणगान किया करते थे और जिसे पानेके लिये इन्द्राणियाँ भी लालायित रहती यीं-उस गृहोद्यानकी भी ममता उन्होंने त्याग दी । किन्तु पुत्रवियोगसे व्याकुल होनेके कारण अवस्य उनका मुख कुछ उदास हो गया ॥ १२-२०॥

पतिके वनगमनके अनन्तर पुत्रका भी वियोग हो जानेसे वे आत्मज्ञानसम्पन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गयीं, जैसे वछड़ेके विछुड़ जानेसे उसे प्यार करनेवाली गौ । वत्स विदुरजी ! अपने पुत्र कपिलदेवरूप भगवान् हरिका ही चितन करते वरते वे कुछ ही दिनोंमें ऐसे ऐश्वर्यसम्बन घरसे भी उपरत हो गयाँ। पिर वे, क्षिल्देवजीने भगवान्के जिस ध्यान करनेयोग्य प्रसन्नवदनारिव दयुक्त स्वरूपका वर्णन किया था, उसके एक-एक अवयवका तथा उस समग्रहपका भी ध्यान करने लगीं। इसके बाद भगवद्गक्तिके प्रवाह, प्रवल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्टानसे उत्पन्न हुए ब्रह्मसाक्षात्कार करानेवाले शानदारा चित्त शुद्ध हो जानेपर वे उस सर्वव्यापक आत्माके ध्यानमें मझ हो गयीं, जो अपने स्वरूपके प्रकाशसे मायाजनित आवरणको दूर कर देता है। इस प्रकार जीवके अधिष्ठानभूत परब्रह्म श्रीभगवान्में ही बुद्धिकी स्थिति हो जानेसे उनका जीवभाव निष्टत हो गया और ये समस क्लेशीस मुक्त होकर परमानन्दमें निमम हो गर्यो । अब निरन्तर समाधिस्य रहनेके कारण सत्त्वादि गुणजनित अम दूर हो जानेपर उन्हें अपने शरीरकी भी सुधि न रही-जैसे जागे हुए पुरुषको अपने स्वप्नमें देखे हुए शरीरका भान नहीं रहता। इस समय उनके शरीरका पोपण भी उनकी दासियोंके ही प्रयत्नमें होता या । किन्तु किसी प्रकारका मानसिक होरा न होनेके कारण वह दुर्वल नहीं हुआ, विक उसमा तज और भी निखर गया । धूलिसे ढक जानेके कारण वह साक्षात् धूमयुक्त अभिके समान जान पड़ता या । उनके बाल विधुर गये थे और वस्त्र भी गिर गया या, तयापि निरन्तर श्रीभगवान्मे ही चित्त लगा रहनेके कारण उ हे अपने तपायोगमय शरीरकी कुछ भी सुधि नहीं यी,

क्वेन प्रारम्ध ही उसकी रक्षा करता या ॥ २१-२९॥

वीरवर विदुरजी । इस प्रकार देवहूतिजीने क्पिलदेवजीके वताये हुए मार्गदारा योदे ही समयमें नित्यमुक्त परमात्मस्वरूप श्रीभगवानको प्राप्त कर लिया । जिस स्थानपर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई यी, वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकीमें । सिद्धपदः नामसे विख्यात हुआ । साधुस्वभाव विदुरजी । योगसाधनके द्वारा उनके दारीरके सारे दैहिक मट दूर हो गये थे। वह एक नदीके रूपमें परिणत हो गया, जो सिद्धगणसे सेवित और सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाली है ॥ ३०-३२ ॥

महायोगी भगवान् क्षिलजी भी माताकी आहा ले विताके आश्रमछे उत्तर पूर्व (ईशानकोण) की ओर चल दिये, जहाँ खय छमुद्रने उनका स्वागत करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोकोंको शान्ति प्रदान करनेके लिये योग मार्गका अपलम्बन कर छमाधिमें स्थित हो गये हैं। छिद्र, चारण, गन्धर्व, मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा साख्याचार्यगण भी उनका छव प्रकार साबन करते रहते हैं॥ ३३-३५॥

तात । तुम्हारे पूछने हे मैंने तुम्हें यह भगवान् किन और देवहृतिका परम पवित्र खवाद मुनाया । निष्पाप विदुरजी ! यह कपिलदेवजीका मत अध्यातमयोगका गूद रहस्य है । जो पुरुष इसे निरन्तर मुनता या कहता है, उसे भगवान् गरुइध्वजको भित्त प्राप्त होकर शीघ हो श्रीहरिके चरणारिवन्दीकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ३६ ३७॥

#### तृतीय स्कन्ध समाप्त

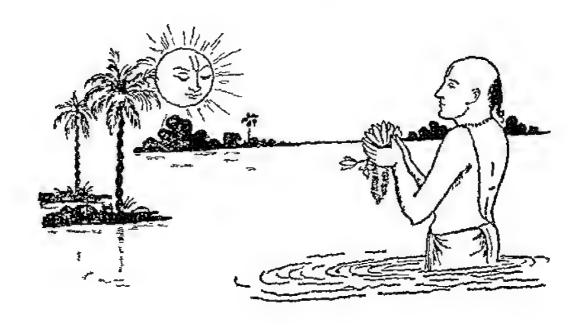

# श्रीमद्भागवतमहापुराण

## चतुर्थ स्कन्ध

## पहला अध्याय

## स्वायम्भुव मनुकी कन्याओंके वंशका वर्णन

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! स्वायम्भुव मनुके महारानी शतरूपासे प्रियवत और उत्तानपाद—इन दो पुत्रोंके सिवा तीन कन्याएँ भी हुई थीं; वे आकृति, देवहृति और प्रसृति नामसे विख्यात थीं॥१॥ आकृतिका, यद्यपि उसके भाई थे तो भी, महारानी शतरूपाकी अनुमतिसे उन्होंने रुचि प्रजापतिके साथ 'पुत्रिकाधर्म'के \* अनुसार विवाह किया॥२॥

प्रजापति रुचि भगवान्के अनन्य चिन्तनके कारण ब्रह्मतेजसे सम्पन्न थे। उन्होंने आकृतिके गर्भसे एक पुरुष और स्त्रीका जोड़ा उत्पन्न किया ॥ ३ ॥ उनमें जो पुरुष था, वह साक्षात् यज्ञस्वरूपधारी भगवान् विष्णु थे और जो स्त्री थी, वह भगवान्से कभी अलग न रहनेवाली लक्ष्मोजीकी अंशखरूपा 'दक्षिणा' थी॥४॥ भनुजी अपनी पुत्री आकृतिके उस परमतेजस्वी पुत्रको बड़ी प्रसन्नतासे अपने घर ले आये और दक्षिणाको रूचि प्रजापतिने अपने पास रखा ॥ ५ ॥ जब दक्षिणा विवाहके योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान्को ही पतिरूपमें प्राप्त करनेको इच्छा की, तब भगवान् यज्ञपुरुषने उससे विवाह किया । इससे दक्षिणाको बड़ा सन्तोष हुआ । भगवान्ने प्रसन्न होकर उससे वारह पुत्र उत्पन्न किये ॥ ६ ॥ उनके नाम हैं—तोष, प्रतोष, सन्तोष, भद्र, शान्ति, इडर्स्यात, इध्य, कवि, विभु, खह्न, सुदेव और रोचन॥ ७॥ ये ही स्वायण्ड्व मन्वत्तरमें 'तुपित' नामके देवता हुए। उस

मन्दत्तरमें मरीचि आदि सप्तर्षि थे, भगवान् यज्ञ हो देवताओंके अधीश्वर इन्द्र थे और महान् प्रभावशाली प्रियवत एवं उत्तानपाद मनुषुत्र थे। वह मन्दत्तर उन्हीं दोनोंके बेटों, पोतों और दौहित्रोंक वंशासे छा गया।। ८-९॥

प्यारे विदुरजी! मनुजीने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दमजीको ब्याही थी। उसके सम्बन्धकी प्रायः सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो॥ १०॥ भगवान् मनुने अपनी तीसरी कन्या प्रसृतिका विवाह ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिसे किया था; उसकी विशाल वंशपरम्परा तो सारी त्रिलोकीमें फैली हुई है॥ ११॥

मैं कर्दमजीकी नौ कत्याओका, जो नौ ब्रह्मियोंसे व्याही गयी थाँ, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंशपरम्पराका वर्णन करता हूँ, सुनो॥ १२॥ मरीचि ऋषिकी पत्नी कर्दमजीकी बेटी कलासे करवप और पूर्णिमा नामक दो पुत्र हुए, जिनके वंशासे यह सारा जगत् भरा हुआ है॥ १३॥ शत्रुतापन विदुरजी! पूर्णिमाके बिरज और विश्वम नामके दो पुत्र तथा देवकुत्या नामकी एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्ममें श्रोहरिके चरणोंके घोवनसे देवनदी गङ्गाके रूपमें प्रकट हुई॥ १४॥ अत्रिकी पत्नी अनसूयासे दत्तात्रेय, दुर्वासा और चन्द्रमा नामके तीन परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान् विष्णु, शङ्कर और ब्रह्माके अंशसे

<sup>\*&#</sup>x27;पुणिकाधर्मकि अनुसार फिये आनेकाले विवाहमें यह शर्त होती है कि कत्यांके जो पहला पुत्र होगा, उसे कत्यांके पिता ले लेंगे।

उत्पन्न हुए थे॥ १५॥

विदुरजीने पूछा—गुरुजी ! कृपया यह बतलाइये कि जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और अन्त करनेवाले इन सर्वश्रेष्ठ देवोने अत्रिमुनिके यहाँ क्या करनेकी इच्छासे अवतार लिया था ? ॥ १६॥

श्रीपैत्रेयजीने कहा-जब ब्रह्माजीने श्रह्मशानियोंमें श्रेष्ठ महर्षि अत्रिको सृष्टि रचनेके लिये आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणीके सहित तप करनेके लिये ऋक्षनामक कुलपर्वतपर गये॥ १७॥ वहाँ पलाश और अशोकके वृक्षोंका एक विशाल वन था। उसके सभी नृक्ष फूलोंके गुच्छोंसे लदे थे तथा उसमें सब ओर निर्विन्थ्या नदीके जलकी कलकल ध्वनि गूँजती रहती थी॥ १८॥ उस वनमें वे मुनिश्रेष्ट प्राणायामके द्वारा चित्तको बशमें करके सौ वर्षतक केवल वायु पीकर सरदी-गरमी आदि द्वन्द्वोंकी कुछ भी परवा न कर एक ही पैरसे खड़े रहे॥ १९॥ उस समय वे मन-ही-मन यही प्रार्थना करते थे कि 'जो कोई सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरणमें हैं; वे मुझे अपने ही समान सन्तान प्रदान करें ॥ २०॥

उस समय वे मन-ही-मन यही प्रार्थना करते थे कि 'जो सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर हैं, हम उनकी शरणमें हैं; वे हमे अपने ही समान सन्तान प्रदान करें १ ॥१७–२०॥

तब यह देखकर कि प्राणायामस्यी ईंघनसे प्रव्विति हुआ अत्रिमुनिका तेज उनके मस्तकसे निकलकर तीनीं लोकीं-को तपा रहा है, -- ब्रह्मा, विष्णु और महादेव -- तीनों जगत्पति उनके आश्रमपर आये । उस समय अप्सरा, मुनि, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनोंका एक ही साथ पादुर्भाव होनेसे अत्रिमुनिका अन्तःकरण प्रकाशित हो उठा । उन्होंने एक पैरसे खड़े-खड़े ही उन देव-देवोंको देखा और फिर पृच्वीपर दण्डके समान लोटकर प्रणाम करनेके अनन्तर अर्घ्य पुष्पादि पूजनकी सामग्री हाथमें ले उनकी पूजा की । वे तीनों अपने-अपने वाहन—हंस, गरुङ् और बैलपर चढ़े हुए तया अपने कमण्डल, चक्र, त्रिसलादि चिह्नोंसे सुशोभित थे। उनकी आँखोंसे कृपाकी वर्षा हो रही थी । उनके मुखपर मन्दहास्पकी रेखा यी--जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेजसे चौंधियाकर मुनिवरने अपनी ऑरों मूँद लीं और चित्तको उन्हींकी ओर लगाकर हाय जोड़कर वे अति मधुर और सुन्दर भावपूर्ण शब्दों में लोकमें सबसे बड़े उन तीनों देवोंकी स्तुति करने लगे॥२१–२६॥ अञ्रिमुनिने कहा-भगवन् ! प्रत्येक कल्पके आरम्भमें



जगत्की उत्पत्ति, स्विति और लयके लिये जो मायाके सत्वादि तीनों गुणोंका विभाग करके मिल-भिन खरीर घारण करते हैं---

वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं; मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिये—मैंने जिनको बुलाया था, आपमेंसे वे कीन महात्रभाव हैं ? क्योंकि मैंने तो सन्तानप्राप्तिकी इच्छासे विविध पूजोपचारोंके द्वारा केवल एक ही भगवान्का चिन्तन किया था। फिर आप तीनोंने यहाँ पधारनेकी कृपा कैसे की ? आपलोगोंतक तो देहधारियोंके मनकी भी गति नहीं है, इसलिये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपलोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइये ॥२७-२८॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—समर्थ विदुरजी ! अत्रिमुनिके वचन सुनकर वे तीनों देव हँसे और उससे सुमधुर वाणीमें कहने लगे ॥२९॥

देवगण वोले—जहान् ! तुम सत्यसङ्कल हो । इससे तुमने जैसा सङ्कल किया या, नहीं तो होना चाहिये था; उससे विपरीत कैसे हो सकता था ! तुम जिस 'जगदीरवर' का ध्यान करते थे, वह हम तीनों ही तो हैं। ध्यारे मुनि ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंशस्वरूप तीन जगदिख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे । वे तुम्हारे सुन्दर यशका सूब विसार करेंगे । उन्हें इस प्रकार अमीष्ट वर देकर तथा पति-पत्नी दोनोंसे मली माँति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने-अपने लोकोंको चले गये । फिर समय पाकर ब्रह्माजीके अंशसे चन्द्रमा, विष्णुके अंशसे योगवेत्ता दत्तात्रेयजी और महादेवजीके अंशसे दुर्वासा सृथिकी सन्तानका वर्णन सुने ॥ ३०-३३॥

अङ्गिराकी पत्नी श्रद्धांधे विनीवाली, कुद्गू, राका और अनुमति—इन चार कन्याओंका जन्म हुआ। इनके विवा उनके साक्षात् भगवान् उतथ्यजी और ब्रह्मनिष्ठ मृहस्पतिजी—ये दो पुत्र भी हुए, जो स्वारोचिप मन्वन्तरमें विख्यात हुए। पुलस्त्यजीके उनकी पत्नी हिवर्भू से महर्षि अगस्त्य और महात्तपस्वी विश्ववा—ये दो पुत्र हुए। इनमें अगस्त्यजी दूसरे जन्ममें जठरापि हुए। विश्ववा मुनिके इडविडाके गर्में यक्षराज कुनरका जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशिनींचे रावण, कुम्मकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए॥३४-३७॥

महामते ! महिषे पुलहकी स्त्री परम साम्बी गतिसे कर्मश्रेष्ठ, वरीयान् और सहिष्णु—ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार कतुकी पत्नी कियाने ब्रह्मतेजसे देदीच्यमान वाल्खिल्यादि साठ हजार ऋषियोंको जन्म दिया। शत्रुतापन विदुरजी ! विसर्श्जी-की पत्नी ऊर्जी (अहन्वती) से चित्रकेतु आदि सात विशुद्धचित्त ब्रह्मिषयोंका जन्म हुआ । उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्वण, वसुभृद्यान और द्युमान् थे । इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नीसे शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए । चिति अथर्वणऋषिकी पत्नी थी; उसके दध्यङ् (दधीचि) नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र हुआ, जो अश्विशरा भी कहलाता था । अब भृगुके वंशका वर्णन सुनो ॥३८-४२॥

महाभाग भृगुजीने अपनी भार्या ख्यातिसे धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नामकी एक कन्या उत्पन्न की । यह श्री एकमात्र श्रीभगवान्में ही अनुराग करनेवाली थी । धाता और विधाताको मेक्ऋषिने क्रमशः अपनी ख्याति और नियति नामकी कन्याएँ व्याहीं; उनसे उनके मृकण्ड और प्राण नामक पुत्र हुए । उनमेंसे मृकण्डके मार्कण्डेय और प्राणके मुनिवर वेदिशराका जन्म हुआ । भृगुजीके एक किननामक पुत्र भी थे । उनके भगवान् उश्चना ( श्रुकाचार्य ) हुए । विदुरजी ! इन सब मुनीश्वरोंने भी सन्तान उत्पन्न करके सृष्टिका विस्तार किया । इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दमजीके दौहित्रोंकी सन्तानका वर्णन सुनाया । जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके पापोंको यह तत्काल नष्ट कर देता है ॥४३-४६॥

मनुजीकी तीसरी पुत्री प्रस्तिका विवाह ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिसे हुआ या । उससे उन्होंने अति सुन्दरी सोलह कन्याएँ उत्पन्न कीं । भगवान् दक्षने उनमेंसे तेरह धर्मको, एक अग्रिको, एक समस्त पितृगणको और एक संसारका संहार करनेवाले तथा जन्म-मृत्युसे छुड़ानेवाले भगवान् शङ्करको दी। श्रदा, मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, ही और मूर्त्ति—ये घर्मकी पितयाँ यीं। इनमें अद्धाने ग्रम, मैत्रीने प्रसाद, दयाने अभय, शान्तिने सुख, तुष्टिने मोद, पुष्टिने अहङ्कार, कियाने योग, उन्नतिने दर्प, बुद्धिने अर्थ, मेधाने स्मृति, तितिक्षाने क्षेम और ही (लजा) ने प्रश्रय (विनय) नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणोंकी खान मूर्तिदेवीने नर-नारायण ऋषियोंको जन्म दिया । इनका जन्म होनेपर इस सम्पूर्ण विश्वने आनन्दित होकर प्रसन्नता प्रकट की । उस समय लोगोंके मन, दिशाएँ, वायु, नदी और पर्वत-सभीमें प्रसन्नता छा गयी । आकाशमें माङ्गलिक बाजे बजने लगे, देवतालोग फूलोंकी वर्षा करने छो, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गन्धर्व और किन्नर गाने लगे और अप्सराएँ नाचने लगीं। इस प्रकार उस समय वड़ा ही आनन्द-मङ्गल हुआ तथा त्रहादि समस्त देवता स्तोत्रोंद्वारा भगवान्की स्तुति करने लगे ॥ ४७-५५॥ देवताओंने कहा—जिस प्रकार आकाशमें तरह-तरहके रूपोंकी कल्पना कर छी जाती है—उसी प्रकार जिन्होंने अपनी मायाके द्वारा अपने ही जिस स्वरूपके अंदर इस संसारकी रचना की है, वे ही अपने उस स्वरूपको प्रकाशित करनेके लिये इस समय ऋषिका विग्रह धारण करके धर्मके घरमें हमारे सामने अवतीर्ण हुए हैं। उन परमपुरुषको हमारा नमस्कार है। जिनके तत्त्वका शास्त्रके आधारपर हमलोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते—उन्हीं भगवान्ने देवताओंको संसारकी मर्यादामें किसी प्रकारकी गड़वड़ी न हो, इसीलिये सत्त्वगुणसे उत्पन्न किया है। अब वे अपने करणामय नेत्रोंसे—जो समस्त शोभा और सौन्दर्यके निवासस्थान निर्मल दिव्य कमलको भी नीचा दिखानेवाले हैं—हमारी ओर निहारें।।५६-५७॥

प्यारे विदुरजी ! प्रभुका साक्षात् दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। यों देवताओं से पूजित होने के बाद वे भगवान् नर-नारायण दोनों गन्धमादन पर्वतपर चले गये। भगवान् श्रीहरिके अंशभूत वे नर-नारायण ही इस समय पृथ्वीका भार उतारने के लिये यदुकुलभूषण श्रीकृष्ण और उन्हीं से सरीखे स्यामवर्ण, कुरुकुलितलक अर्जुनके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं ॥५८-५९॥

अमिदेवकी पत्नी स्वाहाने अमिके ही अभिमानी पावक, पवमान और शुचि—ये तीन पुत्र उत्पन्न किये। ये तीनों ही हवन किये हुए पदार्थोंका भक्षण करनेवाले हैं। इन्हीं तीनों से पैंतालीस प्रकारके अमि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने तीन पिता और एक पितामहको साथ लेकर उनचास अमि कहलाये। वेदश ब्राह्मण वैदिक यज्ञकर्ममें जिन उनचास अमियोंके नामों से आग्नेय इष्टियाँ करते हैं, वे ये ही अमियाँ हैं ॥६०—६२॥

अमिष्वात्त, वहिषद्, सोमप और आज्यप—ये पितर हैं; इनमें सामिक भी हैं और निरमिक भी । इन सव पितरोंकी पत्नी दक्षकुमारी स्वधा थी। इन पितरोंसे स्वधाके धारिणी और वयुना नामकी दो कन्याएँ हुई । वे दोनों ही ज्ञान-विज्ञानमें पारक्षत और ब्रह्मज्ञानका उपदेश करनेवाली थीं, इसिल्ये उनका वंश नहीं चला । महादेवजीकी पत्नी सती थीं, वे सव प्रकारसे पतिपरायणा थीं । किन्तु उनके भी अपने गुण और शिलके अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ । क्योंकि सतीके पिता दक्षने बिना ही किसी अपराधके भगवान् शिवजीके प्रतिकृष्ट आचरण किया था, इसिल्ये सतीने युवावस्थामें ही क्रोधवश योगके द्वारा स्वयं ही अपने शरीरका त्याग कर दिया था ॥६३—६६॥

#### दूसरा अध्याय

#### भगवान् शिव और दक्षप्रजापतिका मनोमालिन्य

विदुर्जाने पूछा—ब्रह्मन् । प्रजापित दक्ष तो अपनी लड़िक्यों से बहुत हो स्नेह रखते थे, पिर उन्होंने अपनी कन्या सतीका अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्रीमहादेवजी से हेप क्यों किया ? महादेवजी भी चराचरके गुरु, वैररिहत, शान्तमूर्ति, आत्माराम और जगत्के परम इष्टदेव हैं । उनसे भला, कोई क्यों वैर करेगा ? मगवन् । ऐसे उन समुर और दामादमं इतना विद्रेप कैंस हो गया, जिसके कारण सतीको अपने दुस्त्यज प्राणोतककी बिल देनी पड़ी १ यह आप मुझसे किह्ये ॥ १—३॥

श्रीमैत्रेयजी वोले—विदुरजी ! पहले एक वार प्रजा-पतियों के यहमें सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के महित एकत्र हुए थे। उस समय प्रजापित दक्ष भी वहाँ जाये। उनके सूर्यके समान तेजसे वह विशाल समामण्डप जगमगा उठा। ब्रह्माजी और महादेवजीके अतिरिक्त तेज:पुज अग्निपर्यन्त सभी समासद उनके तेजसे प्रमावित होकर अपने अपने आसनोंसे उठकर खड़े हो गये। इस प्रकार समस्त समासदोंसे भलीमॉित सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगित्पता ब्रह्माजीको प्रणाम कर उनकी आज्ञासे अपने आसनपर बैठ गये॥ ४-७॥

परन्तु महादेवजीको पहलेहीसे बैठा देख, तथा उनसे अम्युत्थानादिके रूपमें कुछ भी आदर न पानर दक्ष उनका यह व्यपहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढी नजरसे इस प्रकार देखा, मानो उन्हें कोधामिसे जला डालेंगे। पिरवे कहने लगे-- देवता और अग्नियोंके सहित समस्त महर्षिगण मेरी बात सुनें। में अज्ञान अयवा मत्मरतासे नहीं बहता, मैं तो शिष्टाचारकी रक्षाके लिये ही कहता हूँ । यह निर्लंज महादेव समस्त लोकपालोंकी पवित्र कीर्तिको धूलमें मिला रहा है। देखिये, इस घमडीने सत्पुरुपोंके आचरणको मटियामेट कर दिया है। बदरके से नेत्रवाले इसने सत्पुरुपोंके समान मेरी सावित्री-सरोसी मृगनयनी पवित्र कन्याका अग्नि और ब्राह्मणींके सामने पाणिग्रहण किया था। इसलिये यह एक प्रकार मेरे पुत्रके समान हो गया है। उचित तो यह या कि यह उटकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता; परन्तु इसने तो वाणीसे भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय! जिस प्रकार शुद्रको कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न

होते हुए भी भावीवय इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी!
यह भ्रष्ट कर्म करता है, सदा अपवित्र रहता है, वड़ा घमडी
है और धर्मनी किसी भी मर्यादाको नहीं मानता। यह प्रेतों के
निवासस्थान भयद्वर इमशानोंमें भूत-प्रेतोंको साथ लिये घूमता
रहता है। पूरे पागलकी तरह सिरके वाल विखेर नगधड़ग
भटकता है, कभी हँसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीरपर
चिताकी अपवित्र मस्म लपेटे रहता है, गलेमें भूतोंके पहनने
योग्य नरमुण्डोंकी माला और सारे शरीरमें हिड़्योंके गहने
पहने रहता है। यह बस, नाममरका ही द्वाव है, वास्तवमें है
पूरा अद्वित्र —अमङ्गलस्य। जैसे यह स्वय नशेनाज मतवाला
है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भृत प्रेत, प्रमय
आदि निरे तमोगुणी स्वयाववाले जीवोंका यह नेता है। अरे!
मैंने केवल प्रह्वाजीके बहुकावेमे आकर ऐसे भूतोंके सरदार,
आचारहीन और दुष्ट स्वभाववालेको अपनी भोलीभाली बेटी
व्याह दी'। ८—१६॥

श्रीमैंश्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! दक्षने इस प्रकार
महादेवजीको बहुत कुछ बुरा भला कहा; तथापि उन्होंने
इसका कोई प्रतिकार नहीं किया, वे पूर्ववत् निश्चलभावसे
बैठे रहे। इससे दक्षके कोधका पारा और भी जैंचा चढ
गया और वे जल हाथमें लेकर उन्हें शाप देनेको तैयार हो
गये। दक्षने कहा, 'यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम
है। अपसे इसे इन्द्र अपेन्द्र आदि देवताओं में सड़ा ही अधम
माग न मिले।' उपियत सभासदों ने उन्हें बहुत रोका, परन्तु
उन्होंने किसीकी न सुनी; वे महादेवजीको शाप दे अत्यन्त
कोधित हो उस सभासे निकलकर अपने घर चले
आये।। १७-१९॥

जब श्रीशङ्करजीके अनुयायियों में अग्रगण्य नन्दीश्वरकों मालूम हुआ कि दक्षने शाप दिया है, तो वे क्रोधसे तमनमा उठे और उन्होंने दक्ष तया उन ब्राह्मणोंको, जिन्होंने दक्षके दुर्वचर्नोका अनुमोदन किया था, बड़ा भयद्भर शाप दिया। वे बोले—'जो इस मरणधर्मा शरीरमें ही अभिमान करके किसीसे भी द्रोह न करनेवाले भगवान् शङ्करसे देप करता है, वह मेद-बुद्धिवाला मूर्ख दक्ष तत्त्वज्ञानसे विमुख ही रहे। यह 'चातुर्मास्य यज्ञ करनेवालेको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है' आदि अर्यवाद-रूप वेदवाक्योंसे मोहित एवं विवेकभ्रष्ट होकर विषयसुखनी इच्छासे कपटधर्ममय गृहस्थाश्रममें आसक्त रहकर कर्मकाण्डमें



ही लगा रहता है। इसकी देहादिमें ही आत्मबुद्धि है; इसीलिये आत्मस्वरूपको भूला हुआ यह साक्षात् पशुके ही समान है। अतः यह अत्यन्त स्त्रीलम्पट हो और शीघ ही इसका मुँह वकरेका हो जाय। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्याको ही विद्या समझता है; इसलिये यह, और जो लोग भगवान् शङ्करका अपमान करनेवाले इस दुष्टके पीछे-पीछे चलनेवाले हैं, वे सभी जन्म-मरणरूप संसारचक्रमें पड़े रहें। वेदवाणीरूप लता फलश्रुतिरूप पुष्पोंसे मुशोभित है, उसके कर्मफलरूप मनोमोहक गन्धसे इनके चित्त मुग्ध हो रहें हैं। इससे ये शङ्करद्रोही कर्ममार्गमें ही भटकते रहें। ये ब्राह्मणलोग मध्यामध्यके विचारको छोड़कर केवल पेट पालनेके लिये ही विद्या, तप और व्रतादिका आश्रय लें तथा धन, शरीर और इन्द्रियोंके

सुखको ही सुख मानकर—उन्हींके गुलाम वनकर दुनियामें भीख माँगते भटका करें '' ॥२०–२६॥

नन्दीश्वरके मुखसे इस प्रकार ब्राह्मणकुलके लिये शाप सुनकर उसके वदलेमें भृगुजीने यह दुस्तर शाप दिया कि 'जो लोग शिवभक्त हैं तथा जो उन भक्तोंके अनुयायी हैं, वे सत्-शास्त्रोंके विरुद्ध आचरण करनेवाले और पाखण्डी हों। जो लोग शौचाचारविहीन, मन्दबुद्धि तथा जटा, राख और हिंडुयोंको धारण करनेवाले हैं—वे ही शैव-सम्प्रदायमें दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओंके समान आदरणीय हैं। अरे! तुमलोग जो धर्ममर्यादाके संखापक एवं वर्णा-श्रमियोंके रक्षक वेद और ब्राह्मणोंकी निन्दा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखण्डका आश्रय ले रक्ला है। यह वेदमार्ग ही संसारमें कल्याणकारक और सनातन मार्ग है। पूर्वपुरुष इसीपर चलते आये हैं और इसके मूल साक्षात् श्रीविष्णुभगवान् हैं । तुमलोग सत्पुरुषोंके परम पवित्र और सनातन मार्गस्वरूप वेदकी निन्दा करते हो-इसलिये उस पाखण्डमार्गमें जाओ, जिसमें भूतोंके सर्दार तुम्हारे इष्टदेव निवास करते हैं। 11 २७-३२॥

श्रीमैंत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! भृगुऋषिके इस प्रकार शाप देनेपर भगवान् शङ्कर कुछ खिन्न-से हो वहाँसे अपने अनुयायियोंसिहत चल दिये। वहाँ प्रजापतिलोग जो यज्ञ कर रहे थे, उसमें पुरुषोत्तम श्रीहरि ही उपास्यदेव थे। और वह यज्ञ एक हजार वर्षमें समाप्त होनेवाला था। उसे समाप्त कर उन्होंने श्रीगङ्का-यमुनाके सङ्कममें यज्ञान्त-स्नान किया और फिर प्रसन्न मनसे वे अपने-अपने स्थानोंको चले गये॥ ३३–३५॥

#### तीसरा अध्याय

#### सतीका पिताके घर जानेके छिये आग्रह

श्रीमें जेयजी कहते हैं — विदुरजी ! इस प्रकार उन ससुर और दामादको आपसमें वैर-विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया । इसी समय ब्रह्माजीने दक्षको समस्त प्रजापतियोंका अधिपति बना दिया । इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया । उसने भगवान् शङ्कर आदि ब्रह्मनिष्ठोंको यक्ष-भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहलेतो वाजपेय-यश किया और फिर बृहस्पतिसव नामका महायश आरम्भ किया । उस यशोत्सवमें सभी ब्रह्मि, देविष, पितर, देवता आदि अपनी-अपनी पित्रयों के साथ पधारे और सबका खूब स्वागत-सत्कार किया गया ॥ १-४॥

उस समय आकाशमार्गसे जाते हुए देवता आपसमें उस यज्ञकी चर्चा करते जाते थे । उनके मुखसे दक्षकुमारी सतीने अपने पिताके घर होनेवाले यज्ञकी वात सुन ली । उन्होंने देखा कि हमारे निवासस्थान कैलाक पाससे होकर सब ओरसे सुन्दर नेत्रोंवाली गन्धर्व और यक्षोंकी स्त्रियाँ चमकीले कुण्डल और हार पहने खूब सज-धजकर अपने-अपने पतियोंके साय विमानोंपर बैठी उस यशोत्सवमें जा रही हैं। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान् भूत नायसे कहा ॥ ५-७॥

सतीजी योलीं—देव ! सुना है, इस समय आपके ससुर दश्यप्रजापतिके यहाँ बड़ा भारी यह हो रहा है । देखिये, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं; यदि आपकी इच्छा हो तो हम



भी चलें । इस समय अपने आत्मीयोंसे मिलनेके लिये मेरी बहिनें भी अपने-अपने पतियोंके सहित वहाँ अवस्य आर्येगी। में भी चाइती हूँ कि आपके साय वहाँ जाकर माता पिताके दिये हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। यहाँ अपनी पतिपरायणा बहिनों, मौसियों और ममतामयी माताको देखनेके लिये भेरा मन बहुत दिनींसे उत्सुक है। कल्याणमय! इसके सिवा वहाँ महर्षियोंका रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखनेको मिलेगा । अजन्मा प्रभो ! आप जगत्की उत्पत्तिके हेत् हैं । आपकी मायासे रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत् आपहीमें भास रहा है। किन्तु में तो स्त्रीस्वभाव होनेके कारण आपके तत्त्वसे अनिभन्न और बहुत दीन हूँ। इसलिये इस समय अपनी जन्मभूमि देखनेको बहुत उत्सुक हो रही हूँ। नीलकण्ठ ! देखिये-इनमें कितनी ही खियाँ तो ऐसी हैं। जिनका दक्षरे कोई सम्बन्ध भी नहीं है। फिर भी वे अपने-भपने पतियोंके सहित खूब सज धजकर झुड-की-झंड वहाँ जा रही हैं । वहाँ जानेवाली इन देवाजनाओं के राजहंसके समान खेत विमानोंसे आकाशमण्डल कैसा सुशोभित हो रहा

है! सुरश्रेष्ठ! ऐसी अवस्थामें अपने पिताके यहाँ उत्सवका समाचार पाकर उसकी बेटीका शरीर उसमें सिमालित होने के लिये क्यों न छटपटायेगा! हाँ, यह अवश्य कह सकते हैं कि उन्होंने हमलोगोंको बुलाया नहीं, इसलिये वहाँ जाना उचित नहीं है। किन्तु पति, गुरु और माता पिता आदि सुहदोंके यहाँ तो विना बुलाये ही जा सकते हैं। इससे देव! आप मुझपर इतनी कृपा अवश्य कीजिये। आप बड़े करुणामय हें, आपने मेरी यह इच्छा पूर्ण करनी ही उचित है। आपकी कृपाछताका में कहाँतिक वर्णन करूँ १ अही, परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अङ्गमें स्थान दिया है और इस प्रकार अर्द्धनारीक्वर कहलाये हैं! अब मेरी इस याचनाको स्वीकार करके मुझे अनुगृहीत कीजिये।॥ ८-१४॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—पिया स्तीजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर अपने आत्मीयोंना प्रिय करनेवाले भगवान् शङ्करको दक्षप्रजापितके उन मर्मभेदी दुर्वचनरूप बाणोंका स्मरण हो आया, जो उन्होंने समस्त प्रजापितयोंके सामने कहे थे; तब वे हँसकर बोले ॥ १५॥

भगवान् राङ्करने कहा-सुन्दरि ! तुमने जो कहा कि अपने वन्धुजनोंके यहाँ बिना बुलाये भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है; किन्तु ऐसा तभी करना चाहिये जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमानसे उत्पन्न हुए मद और क्रोधके कारण देच दोषसे युक्त न हो गयी हो । देखी ! विद्या, तप, धन, सुदृढ शरीर, युवावस्था और उच कुल-ये छः सत्पुरपोंके तो गुण हैं, परन्तु नीच पुरुषोंमें ये ही अवगुण हो जाते हैं; क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ जाता है, जिससे बुद्धि दोघयुक्त हो जाती है और विचारशक्ति नष्ट हो जाती है। इस कारण वे महापुरुषोंका प्रभाव नहीं देख पाते । इसीक्षिये जो अपने यहाँ आये हुए पुरुषोंको कुटिल बुद्धिसे भौ चदा-कर रोषभरी दृष्टिसे देखते हैं, उन अव्यवस्थितिचत्त लोगोंके यहाँ 'ये हमारे बान्धव हैं' ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिये । देवि ! शत्रुओंके बाणोंसे विंधे जानेपर भी ऐसी व्यया नहीं होती, जैसी अपने क्षुटिलबुद्धि स्वजनीं के कुटिल वचनोंसे होती है। क्योंकि वाणोंसे इत्रीर छिन्न भिन्न हो जाने-पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किन्तु कुवाक्योंसे मर्मस्थान विद्ध हो जानेपर तो मनुष्य द्धदयकी पीड़ासे दिन-रात बेचैन रहता है ॥ १६–१९ ॥

मुन्दरि ! अवस्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परमी-स्नतिको प्राप्त हुए दक्षपजापतिको अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो। तथापि मेरी आश्रिता होनेके कारण तुम्हें अपने पितासे मान नहीं मिलेगा; क्योंकि वे मुझसे वहुत जलते हैं। जीवकी चित्तवृत्तिके साक्षी अहङ्कारग्रून्य महा-पुरुषोंकी समृद्धिको देखकर जिसके हृदयमें सन्ताप और इन्द्रियोंमें व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पदको तो सुगमतासे प्राप्त कर नहीं सकता; वस दैत्यगण जैसे श्रीहरिसे द्रेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है।। २०-२१॥

सुमध्यमे ! तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापितयोंकी सभामें उनका आदर क्यों नहीं किया । सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि कियाएँ जो लोकव्यवहार-में परस्पर की जाती हैं, तत्त्वज्ञानियोंके द्वारा बहुत अच्छे ढंगसे की जाती हैं । वे अन्तर्यामीरूपसे सबके अन्तः करणोंमें स्थित परमपुरुष वासुदेवको ही प्रणामादि करते हैं;

देहाभिमानी पुरुषको नहीं करते । विशुद्ध अन्तःकरणका नाम ही 'वसुदेव' है, क्योंकि उसीमें भगवान् वासुदेवका अपरोक्ष अनुभव होता है । उस शुद्ध चित्तमें स्थित इन्द्रियातीत भगवान् वासुदेवका ही मैं मनसे चिन्तन किया करता हूँ । इसीलिये प्रिये ! जिसने प्रजापतियोंके यश्चमें, मेरेद्वारा कोई अपराध न होनेपर भी, मेरा कदुवाक्योंसे तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीरको उत्पन्न करनेवाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होनेके कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियोंको देखनेका विचार भी नहीं करना चाहिये । यदि तुम मेरी वात न मानकर वहाँ जाओगी, तो तुम्हारे लिये अच्छा न होगा; क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिका अपने आत्मीयजनोंके द्वारा अपमान होता है, तो वह तत्काल उनकी मृत्युका कारण हो जाता है ॥ २२–२५ ॥

## चौथा अध्याय

#### सतीका शरीरत्याग

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! इतना कहकर भगवान् शङ्कर मौन हो गये । उन्होंने देखा कि दक्षके यहाँ जाने देनेमें अथवा जानेसे रोकनेमें—दोनों ही अवस्थाओंमें सतीके प्राणत्यागकी सम्भावना है। इधर, सतीजी भी कभी वन्धुजनोंको देखने जानेकी इच्छासे वाहर आतीं और कभी 'भगवान् शङ्कर रुष्ट न हो जायँ' इस शङ्कासे फिर लौट जातीं। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकनेके कारण वे दुविधामें पड़ गर्यी, चञ्चल हो गर्यी । बन्धुजनोंसे मिलनेकी इच्छामें बाधा पड़नेसे वे वड़ी अनमनी हो गयीं । स्वजनोंके स्नेह्वश उनका दृदय भर आया और वे आँखोंमें आँसू भरकर रोने लगीं । उनका शरीर थरथर काँपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान् शङ्करकी ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टिसे देखने लगीं मानो उन्हें भसा कर देंगी। शोक और कोधने उनके चित्तको बिल्कुल वेचैन कर दिया तथा स्त्री-स्वभावके कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गयी। वे लंबी-लंबी साँस लेती हुई अपने माता-पिताके घर चल दीं; यहाँतक कि जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अङ्गतक दे दिया था, उन सत्पुरुषोंके प्रिय भगवान् शङ्करको भी उन्होंने वहीं छोड़ दिया । सतीको बड़ी फ़ुर्तीसे अकेली जाते देख श्रीमहादेवजी-के मणिमान् एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान्के वाहन चूषभराजको आगे कर, तथा और भी अनेकों पार्षद और यहाँ-को साथ ले बड़ी तेजीसे निर्भयतापूर्वक उनके पीछे हो लिये ।

उन्होंने सतीको बैलपर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेलकी सामग्री, व्वेत छत्र, चेंवर और



माला आदि राजिचह तथा दुन्दुभि, शङ्ख और वाँसुरी आदि गाने-वजानेका सामान लेकर वे उनके साथ चल दिये ॥१-५॥

तदनन्तर सती अपने समस्त सेवकोंके साय दक्षकी यज्ञशालामें पहुँचीं । वहाँ वेदध्विन करते हुए ब्राह्मणीमें परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊँचे खरमें कौन बोले। सब ओर

ग्रहार्षि और देवता विराजमान थे तथा जहाँ तहाँ मिडी, काड, लोहे, खोने, डाम और चर्मके पात्र रक्के हुए थे। वहाँ पहुँचनेपर दक्षने उनका कुछ भी सत्कार नहीं किया। दक्षकी खुणी देखकर उसके भयसे और किसीने भी उनका आदर नहीं किया। अवस्य ही उनकी माता और बहिने बहुत प्रसन हुई और प्रेमसे गद्गद होकर उन्होंने स्तीजीको आदरपूर्वक गले लगाया। किन्तु स्तीजी पितासे अपमानित हीनेके कारण, बहिनोंके कुशल प्रश्मस्टित प्रेमपूर्ण वातांलाप तथा माता और मौसियोंके सम्मानपूर्वक दिये हुए उपहार और सुन्दर आस्नादिकी ओर कुछ भी ध्यान नदे सकीं।।६-८।।

सर्वलेकेश्वरी देवी स्तीका तो यक्तमण्डपमें अनादर हुआ ही था, उन्होंने यह भी देखा कि उस यक्षमें भगवान् शङ्करके लिये कोई माग नहीं दिया गया है और पिता दश्व उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बड़ा कोध हुआ, ऐसा जान पड़ता या मानों वे अपने रोपसे सम्पूर्ण लोकोंको मस्म कर देंगी। दक्षको कर्ममार्गके अभ्याससे बहुत घमड ही गया था। उसे शिवजीसे द्वेप करते देख जब सतीके साथ आये हुए भूत उसे मारनेको तैयार हुए, तो देवी सतीने उन्हें अपने तेजसे रोक दिया और सब लोगोंको सुनाकर पिताकी निन्दा करते हुए कोधसे लड़खड़ाती हुई वाणीमें कहा।।९ १०।।

देवी सती योर्ली—पितानी । भगवान् शहरमे वड़ा तो ससारमें कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहचारियोंके प्रिय आत्मा हैं । उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राणीसे वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एव सर्वरूप हैं, आपके सिवा और ऐसा कीन है जो उनसे विरोध करेगा १ दिजवर । आप जैसे लोग तो दूसर्विके गुर्णीमें भी दोप ही देखते हैं, किन्तु साधुलोग कोई ऐसा नहीं करते-वे तो गुणको गुण और दोषको दोप देखते हैं। उनसे भी श्रेष्टतर पुरुष ये हैं जो केवल गुण ही देखते हैं। दोघींपर दृष्टि ही नहीं डालते । और जो लोग~दोप देखनेकी बात तो अलग रही-दूसरोंके थोड़े-डे गुणको भी बड़े रूपमे देखना चाहते हैं, वे धेष्टतम हैं । खेद है, आपने तो उन महापुरुषींपर भी दांघारोपण ही किया ! जो द्रष्ट मनुष्य इस श्वरूप जड शरीरको ही आत्मा मानते हैं, ये यदि ईर्प्यावश सर्वदा ही महापुरुषोंकी निन्दा करें तो यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । क्योंकि महापुरुप तो उनकी इस चेप्रापर कोई ध्यान नहीं देते, परन्तु उनके चरणींकी धूळि उनके इस अपराधकी न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अत

उनके लिये ऐसा करना उचित ही है। जिनका 'शिय' यह दो अक्षरोंका नाम प्रसङ्गवरा एक बार भी मुखरी निकल जानेपर मनुष्यके समस्त पापोंको तत्नाल नष्ट कर देता है और जिनकी आशाका कोई भी उल्लाहन नहीं कर सकता, अहो ! उन्हीं पवित्रकीति मङ्गलमय भगवान् सङ्गरसे आप देष करते हैं। अवस्य ही आप अमङ्गलस्य हैं। और ! व्रह्मानन्दमय रसका पान करनेकी इच्छाने जिनके चरणकमलें का महापुरुपोंके मन मधुकर निरन्तर सेवन किया करते हैं



और जो सकाम पुरुषोंको उनके अमीए भोग भी देते हैं, उन विश्ववन्धु भगवान् शिवसे आप वैर करते हैं। इसे आपके दुर्भाग्यके सिवा और क्या कहा जाय १॥ ११–१५॥

मैंने सुना है, — आप कहते हैं कि वे केवल नाममानके शिय हैं, उनका वेप तो अशिवलप-अमङ्गलकप है, क्योंकि वे नरमुण्डोंकी माला, चिताकी भस्म और हिंहुयाँ पहने, जटा विरोरे भूत पिशाचोंके साथ दमशानमें ही विचय करते हैं। माल्म होता है, आपके सिया उनकी यह अशिवता ब्रह्मादि देवताओं मेर्स कोई नहीं जानता। वे तो उनके चरणों परसे गिरे हुए निर्माल्यको अपने सिरपर धारणकरते हैं। आपहीको इसकी अच्छी परस है! अधिक क्या कहा जाय, मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि निरद्धश्लोग धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेवाले अपने पूजनीय स्वामीकी निन्दा करें तो, अपनेमें उसे दण्ड देनेकी शक्ति न हो तो कानों में अँगुली हालकर वहाँ से चला जाय, और यदि शक्ति हो तो बल्यूर्वक

पकड़कर उस यकवाद करनेवाली अमङ्गलरूप जीमको काट डाले । इसके बाद यदि आवश्यक हो तो अपने प्राण भी दे दे, यही धर्म है । आप भगवान् नीलकण्ठकी निन्दा करनेवाले हैं, इसलिये आपसे उत्पन्न हुए इस शरीरको अब मैं नहीं रख सकती; यदि भूलसे कोई अखाद्य वस्तु खा ली जाय, तो उसे वमन करके निकाल देनेसे ही मनुष्यकी शुद्धि होती है। जो महामुनि निरन्तर अपने स्वरूपमें ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेदके विधि-निपेधमय वाक्योंका अनुसर्ण नहीं करती । जिस प्रकार देवता और मनुष्योंकी गतिमें मेद रहता है-एक आकाशमार्गसे विचरण करते हैं, दूसरे पृथ्वीपर ही चल सकते हैं—उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानीकी चाल भी एक-सी नहीं होती । इसलिये मनुष्यको चाहिये कि चह अपने ही धर्ममार्गमें अवश्य स्थित रहे, किन्तु दूसरोंके मार्गकी निन्दा न करे । प्रवृत्ति (यज्ञ-यागादि ) और निवृत्ति ( शम-दमादि )-रूप दोनों ही प्रकारके कर्म ठीक हैं । वेदमें उनके अलग-अलग रागी और विरागी दो प्रकारके अधिकारी वताये गये हैं। परस्परविरोधी होनेके कारण उक्त दोनों प्रकारके कमोंका एक साथ एक ही पुरुपके लिये विधान नहीं है, उन दोनोंका एक साथ आचरण नहीं किया जा सकता । परन्तु परब्रहारूप भगवान् शङ्करको इन दोनोंमेंसे किसी भी प्रकारका कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥१६--२०॥

पिताजी ! हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है, और यज्ञशालाओंमें यज्ञानसे तृप्त होकर प्राणपीषण करनेवाले कर्मठलोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान् शङ्करका अपराध करनेवाले हैं। अतः आपके शरीरसे उत्पन्न इस निन्दनीय देहको रखकर मुझे क्या करना है। मुझे अव इससे कोई प्रयोजन नहीं है। आपजेसे दुर्जनसे सम्बन्ध होनेके कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुपोंका अपराध करता है, उससे होनेवाले जन्मको भी धिकार है! जिस समय भगवान् शिव आपके साथ मेरा सम्बन्ध दिखलाते हुए मुझे हँसीमें 'दाक्षायणी' (दक्षकुमारी) के नामसे पुकारेंगे, उस समय उनकी हँसीको भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसल्ये उसके पहले ही में आपके अङ्गसे उत्पन्न इस शवतुल्य शरीरको त्याग दूँगी; मुझसे अब यह अपमान नहीं सहा जायगा।। २१-२३॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—कामादि शत्रुओंकोजीतनेवाले विदुरजी! उस यज्ञमण्डपमें दक्षसे इस प्रकार कह देवी सती भा० अं० ४३—४४मौन होकर उत्तरिक्षामें बैठ गयीं। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आँखें मूँदकर वे योगमार्गमें स्थित हो गयीं। उन्होंने आसनको स्थिर कर प्राणायामद्वारा प्राण और अपानको एक रूप करके नाभिचकमें स्थित किया; फिर उदानवायुको नाभिचकसे ऊपर उठाकर घीरे-घीरे बुद्धिके साथ हृदयमें स्थापित किया। इसके पश्चात् अनिन्दिता सती उस हृदयस्थित वायुको कण्ठमार्गसे भ्रुकुटियोंके बीचमें ले गयीं। इस प्रकार, जिस दारीरको महापुक्षोंके भी पूजनीय भगवान् शङ्करने कई वार बड़े आदरसे अपनी गोदमें बैठाया था, दक्षपर कुपित होकर, उसे त्यागनेकी इच्छासे महामनस्विनी सतीने अपने सम्पूर्ण अङ्गोंमें वायु और अग्निकी धारणा की। अपने पित जगद्गुरु भगवान् शङ्करके चरणकमलमकरन्दका चिन्तन करते-करते सतीने और सब ध्यान भुला दिये; उन्हें



उन चरणोंके अतिरिक्त कुछ भी दिखायी न दिया। इससे उनका देह सर्वथा निर्दोष, अर्थात् मैं दक्षकन्या हूँ—ऐसे अभिमानसे भी मुक्त होकर तुरंत ही योगामिसे जल उठा ॥ २४–२७॥

उस समय वहाँ आये हुए देवता आदिने जब सतीका देहत्यागरूप यह महान् आश्चर्यमय चरित्र देखा, तो वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयङ्कर कोलाहल आकाशमें एवं पृथ्वीतलपर सभी जगह फैल गया। सब ओर यही सुनायी देता था—'हाय! दक्षके कुपित कर देनेसे देवाधिदेव महादेवकी प्रिया सतीने प्राण त्याग दिये! देखो, सारे चराचर जीव इस दक्षप्रजापतिकी ही सन्तान हैं, पिर भी इसने कैसी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्धहृदया सती सदा ही मान पानेके याग्य थी, किन्तु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिये। वास्तयमे यह बड़ा ही असहिष्णु और बाह्मणद्रोही है। अब इसकी ससारमें बड़ी अपकीर्ति होगी और अन्तमें इस नरक मोगना पड़ेगा। देखो, जब इसकी पुत्री सनी इसीके द्वारा अपमानित होकर प्राण त्याग करनेका तैयार हुइ, तब भी इस शङ्करद्रोहीने उसे रोका तक नहीं। १॥ २८–३०॥

जिस समय सब लोग ऐसा कह रह थे, उसी समय

शिवनीके पार्षद सतीका यह अद्भुत प्राणत्याग देख, अस शस्त्र लेकर दक्षको मारनेके लिये उठ खड़े हुए। उनके आक्रमणका वेग देसकर भगवान भगुने यक्तमे विभ डालने वालोंका नाश करनेके लिये 'अपहत रक्ष' इत्यादि म त्रका उचारण करत हुए दक्षिणिशिमें आहुति दी। अध्यर्भ भगुने च्यों ही आहुति छोड़ी कि यक्कुण्डसे 'ऋभु' नामवाले हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गये। इन्होंने अपनी तपस्याके प्रभाव से चन्द्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्मतेजसम्पन्न देवताओंने जल्ती हुइ लक्षियोंसे आक्रमण किया, तो समस्त गुह्मक और प्रमथगण इधर उधर भाग गये॥ ३१–३४॥

#### पॉचवॉ अध्याय

वोरभद्रको उत्पत्ति और दक्ष-यद्य विध्वस

श्रीमेत्रेयजी कहते हैं—इघर महादेवजीने जब देवपि नारदके मुखसे सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सतीने प्राण त्याग दिये हैं और उसकी यहावेदीसे प्रकट हुए मुभुओंने उनके पार्षदीकी सेनाको मार कर भगा दिया है, तो उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उम रूप धारण कर नोधके मारे होड चवाते हुए अपनी एक जहा उलाड़ ली—जो निजली और आगकी लपटके समान दीत हो रही थो—और सहसा खड़े होकर बड़े गम्भीर अहहासके साथ उसे पृथ्वीपर पत्रक दिया। उससे तुरत ही एक बड़ा मारी लगा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसकी



देह इतनी लबी चौड़ी भी कि वह खर्गको स्पर्श कर रही

यी। उसके हजार सुजाएँ थीं। मेथके समान स्यामवर्ण था, स्यके समान जलते हुए तीन नेत्र थ, विकराल दाढें थीं और अग्निकी ज्वालाओं के समान लाल-लाल जटाएँ थीं। उसके गलेमें नरमुण्डोंकी माला थी और हाथों में तरह-तरहके अल शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवन् ! मैं क्या करूँ ११ तो भगवान् मृतनाथने कहा—धीर घड़ ! तू मेरा अग्न है, इसलिये मेरे पार्यदोंका अधिनायक वनकर त् तुरत ही जा और दक्ष तथा उसके यक्तको नए कर द !! १-४ !!

प्यारे विदुरजी! जन देवाधिदेव मगवान् शङ्करने क्राध में भरकर ऐसी आज्ञा दी तो वीरमंद्र भी उनकी परित्रमा करके चलनेको तैयार हो गये। उस समय उन्हें ऐसा मारूम होने लगा कि मेरे वेगका सामना करनेवाला ससारमें कोई नहीं है, और मैं बड़े-से-बड़े वीरका भी वेग सहन कर सकता हूं। वस, वे भयद्वर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशुल हाथमें लेकर दक्षके यज्ञमण्डपकी ओर दौड़े। उनका त्रिशुल ससारसहारक मृ युका भी सहार करनेमें समर्थ या। मगवान् बद्रके और भी बहुत-से सेयक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिये। उस समय वीरमद्रके पैरोंके न्युरादि आमूपण छम-छम वजते जाते थे॥ ५६॥

इधर यत्तरालों बैटे हुए मृत्यिज, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियोंने जब उत्तर दिशाकी ओर धूल उड़ती देशी तो ये सोचने लगे—'ओरे! यह अंधरा सा वैसे होता आ रहा है! यह धूल कहांसे छा गयी! इस समय न तो आँधी ही चळ रही है और न कहीं ट्रिटे ही सुने जाते हैं, वयांकि अपराधियोंको कठोर दण्ड देनेयाला

राजा प्राचीनवर्हि अभी जीवित है। अभी गौओंके आनेका समय भी नहीं हुआ है। फिर, यह धूल कहाँसे आयी ? क्या इसी समय संसारका प्रलय तो नहीं होनेवाला है ?' तव दक्षपत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियोंने व्याकुल होकर कहा-- 'प्रजापित दक्षने अपनी सारी कन्याओं के सामने वेचारी निरपराधा सतीका तिरस्कार किया था, मालूम होता है यह उसी पापका फल है । अथवा हो-न-हो यह संहारमूर्ति भगवान् रुद्रके कोपका विलास है। प्रलयकाल उपस्थित होने-पर जिस समय वे अपने जटाजूटको विखेरकर तथा शस्त्रास्त्रीं-से सुराजित अपनी भुजाओंको ध्वजाओंके समान फैलाकर तांण्डवनृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूलके फलोंसे दिरगज विंध जाते हैं तथा उनके मेघगर्जनके समान भयङ्कर अइहाससे दिशाएँ विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असहा और भुकुटिविलास वड़ा ही भयानक होता है, और उनकी विकराल दाढ़ोंसे तारागण अस्त-न्यस्त हो जाते हैं। उन कोधमूर्ति भगवान् शङ्करको कुपित करनेपर-चाहे वह साक्षात् विधाता ही क्यों न हो-क्या उस क्रोध दिलाने-वालेका कल्याण हो सकता है ? फिर दक्षादि अन्य जीवोंकी तो बात ही क्या है ॥ ७-११ ॥

जो लोग वहाँ बैठे थे, वे भयके कारण एक-दूसरेकी ओर कातर दृष्टिसे निहारते हुए ऐसी ही तरह-तरहकी वातें कर रहे थे कि इतनेहीमें आकाश और पृथ्वीमें सब ओर अनेकों भयद्भर उत्पात होने लगे, जिन्हें देखकर परम समर्थ दक्ष भी भयभीत हो गये। विदुरजी! इसी समय दौड़कर आये हुए रृद्रसेवकोंने उस यज्ञमण्डपको सब ओरसे घेर लिया। वे सब तरह-तरहके अस्त्र-शस्त्र लिये हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंगके, कोई पीले और कोई मगरके समान पेट और मुखवाले थे। उनमेंसे किन्हींने प्राग्वंश (यंज्ञशालाके पूर्व और पश्चिमके खंभोंके बीचमें आड़े रक्खे हुए डंडे) को तोड़ डाला, किन्हींने यज्ञशालाके पश्चिम ओर स्थित पत्नीशालाको नष्ट कर दिया, किन्हींने यज्ञशालाके सामनेका सभामण्डप और मण्डपके आगे उत्तरकी ओर स्थित आग्नीध्रशालाको तोड़ दिया, किन्हींने यज्ञमानगृह और पाकशालाको तहस-नहस कर डाला, किन्हींने यज्ञके पात्र फोड़ दिये, किन्हींने अग्नियोंको बुझा दिया, किन्हींने यज्ञकुण्डोंमें पेशाव कर दिया और किन्हींने वेदीकी सीमाके सूत्रोंको तोड़ डाला । कोई-कोई मुनियोंको तंग करने लगे, कोई स्त्रियोंको डराने-धमकाने लगे और किन्हींने अपने पास होकर भागते हुए देवताओंको पकड़ लिखा । मणिमान्ने भृगु ऋषिको वाँध लिया, वीरमद्रने प्रजापतिको केद कर लिया तथा चण्डीशने पूषाको और नन्दीश्वरने भगदेवको पकड़ लिया ॥ १२-१७॥

भगवान् राङ्करके पार्पदोंकी यह भयङ्कर लीला देखकर तथा उनके कंकड-पत्थरोंकी मारसे तंग आकर वहाँ जितने भृत्विज , सदस्य और देवतालोग थे, सब-के-सब जिस-तिस ओर भाग गये । भृगुजी हायमें खुवा लिये हवन कर रहे थे । वीरमद्रने इनकी दाढ़ी-मूँछ नींच लीं, क्योंकि इन्होंने प्रजापितयोंकी सभामें मूँछें मटकाते हुए महादेवजीका मज़ाक उड़ाया था । उन्होंने गुस्सेमें भरकर भगदेवताको पृथ्वीपर पटक दिया और उनकी आँखें निकाल लीं, क्योंकि इन्होंने सभामें श्रीमहादेवजीको बुरा-भला कहते हुए दक्षको सैन देकर उकसाया था । इसके पश्चात् जैसे अनिरुद्धके विवाहके समय वलरामजीने कलिङ्गराजके दाँत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूपाके दाँत उखाड़ लिये; क्योंकि जब दक्षने महादेवजीको गालियाँ दी थीं, उस समय ये दाँत निकालकर हँसे थे। फिर वे दक्षकी छातीपर वैठकर एक तेज तलवारसे उसका सिर काटने लगे, परन्तु बहुत प्रयत्न करनेपर भी वे उसे धड़से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे दक्षकी त्वचा न कटी, तो वीरभद्रको वडा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देरतंक विचार करते रहे । तब उन्होंने यज्ञमण्डपमें यज्ञपशुओंको जिस प्रकार मारा जाता है, उसी प्रकार दक्षरूप उस यजमान-पशुका सिर घड़से अलग कर दिया। यह देखकर भूत, प्रेत और पिशाचादि तो उनके इस कर्मकी प्रशंसा करते हुए 'वाह-वाह' करने लगे और दक्षके दलवालींमें हाहाकार मच गया । वीरभद्रने अत्यन्त कुपित होकर दक्षके सिरको यज्ञकी दक्षिणामिमें डाल दिया और उस यज्ञशालामें आग लगाकर यज्ञको विध्वंस करके वे कैलासपर्वतको लौट गये ॥ १८-२६ ॥

#### छठा अध्याय

### ब्रह्मादि देवताऑका कैलास जाकर श्रीमहादेवजीको मनाना

श्रीमैनेयजी कहते हैं—विदुरजी। इस प्रकार जब सदके सेवजीने समस्त देवताओंको हरा दिया और उनके सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग भूत वेतीके निश्चर, पड़िश, खड़ग, गदा,



परिघ और मुद्गर आदि आयुधों से छित्र भिन्न हो। गये तो वे भृत्यिन और सदस्योंके सहित बहुत ही डरकर ब्रह्माजीके पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तान्त कह सुनाया । भगवान् ब्रह्माजी और सर्वान्तर्यामी श्रीनारायण तो पहलेहींसे इस माबी उत्पातको जानते थे, इसीसे व दक्षके यहाँमे गये भी नहीं थे। अब देवताओं के मुखसे वहाँनी दुर्घटनाका हाल सुनकर उन्होंने कहा, 'देवताओ ! परम समर्थ तेजस्वी पुरुषस कोई दोष भी यन जाय, तो भी उसके बदलेमे अपराध करनेवाले मनुष्योंका बचाव नहीं हो एकता, पिर तुमलोगोंने तो यज्ञमे भगवान् शहरका प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अगराध किया है। परन्तु शहरजी भोजेनाथ हैं, पहुत बीव वसब हो जाते है, इसिटय तुमलोग मनसे बुरी मावनाओं को बिल्कुल निकालकर सरल हृदयसे उनके पैर पकड़ कर उन्हें प्रसन करो। दक्षके दुर्यचन-वाणों से उनका हृदय तो पहलेसे ही विंध रहा या। उसर उनकी प्रिया सतीजीका वियोग हो गया । इसलिये यदि तुमलोग चाहते हो कि यह यह भिरसे आरम्भ होकर पूर्ण हो, तो पहले जाकर उनसे अपने अपराधींके लिये धमा

मॉगो। नहीं तो, इस यज्ञकी तो बात ही क्या है, उनके कुपित होनेपर लोकपालीं ने सहित इन समस्त लोकों ना भी बचना कठिन है। भगवान् छद्र परम स्वतान हैं, उनके तच्च और शित्त-सामर्थकों न तो कोइ ऋषि मृनि, देवता और यज्ञस्वरूप देवराज इन्द्र ही जानते हैं और न स्वय में ही जानता हूं, पिर दूसरेंकी तो बात ही क्या है। ऐसी अयस्था में उन्हें शान्त करनेका उपाय कौन कर सकता है। ।।।—७॥

देवताओं हे इस प्रकार कहफर ब्रह्माजी उनकी, प्रजापतिको और पितरोंको साथ ले अपने लोक्से पर्वतराज कैलासको गये, जो भगवान् शङ्करका प्रिय धाम है। उस कैलासपर जन्मसिद्ध, और ओपिध, तप, मन्त्र तथा योग आदि उपायों सिद्धिको प्राप्त हुए देवता नित्य निवास करते हैं, किन्नर, गन्धर्व और अप्सरादि सदा उने रहते हैं । उसके मणिमय शिखर हैं, जो नाना प्रकारकी रंग बिरंगी धातुओंसे रॅंगे हुए हें। उसपर अनेक प्रकारके वृक्ष, ल्ता और गुरमादि छाये हुए हैं, जिनमें तरइ-तरह ने जगली जीव विचरते रहते हैं। यहाँ निर्मल जलके अनेकी झरने यहते हैं और बहुत सी गहरी कन्दरा और ऊँचे शिखरों ने कारण वह पर्वत अपने प्रियतमोंके साथ विहार करती हुई सिद्धपत्रियोंका क्रीडास्थल वना हुआ है। वह सब ओर मोरींके शोर, मदभरे भ्रमरींके गुजार, कोयलोंकी कुह मुहू ध्यनि तथा अन्याय पक्षियों भी चहचहाटसे गूँज रहा है। उसपर जो बल्पवृक्ष लगे हुए हैं, वे अपनी ऊँची ऊँची डालियोंको हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं। तथा हाथियों ने चलने पिरनेके कारण वह कैटास स्वय चलता हुआ-सा और झरनोंकी फलकल ध्वनिसे बातचीत करता हुआना जान पड़ता है ॥८-१२॥

मन्दार, पारिजात, सरल, तमाल, दाान, ताइ, क्यान, असन और अर्जुनके वृक्षोंसे वह पर्वत बड़ा ही सुहायना जान पड़ता है। इसी प्रकार आम, फदम्ब, नीप, नाग, पुलाग, चम्पा, गुलाग, अशोक, मौलिसरी, सुराक, सुनहरे शतपत्र कमल, इलायची और मालतीती मनोहर लताएँ तथा कुन्जम, मोगरा और माधवीनी बेलें भी उसनी शोभा बढ़ा रही हैं। काइल, गूलर, पीपल, पावर, गड़, गूगा, मोजनुस, ओपि जातिके पेड़ (केले आदि जो पर आनेके बाद कार दिये जाते हैं), सुपारी, रात्तपूग, जामुन,

खजूर, आमड़ा, आम, प्रियाल, महुआ और लिसौड़ा आदि विभिन्न प्रकारके वृक्षों तथा पोले और ठोस वाँसके झाड़ोंसे वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवरोंमें कुमुद, उत्पल, कल्हार और शतपत्र आदि अनेक जातिके कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभासे मुग्ध होकर मीठी वोली वोलते हुए पिक्षयोंसे वह वड़ा ही शोभायमान है। वहाँ जहाँ-तहाँ हरिन, बानर, सूअर, सिंह, रीछ, साही, नीलगाय, शरम, वाध, कृष्णमृग, मेंसे, कर्णान्त्र, एकपद, अश्वमुख, मेड़िये और कस्त्री-मृग घूमते रहते हैं तथा वहाँके सरोवरोंके तट केलोंकी पङ्क्तियोंसे घिरे हुए हैं। उसके चारों ओर नन्दा नामकी नदी वहती है, जिसका पित्र जल देवी सतीके स्नान करनेसे और भी पित्र हो गया है। भगवान् मृतनायके निवासस्थान उस कैलासपर्वतकी ऐसी रमणीयता देखकर देवताओंको बड़ा आश्चर्य हुआ।। १४-२२॥

वहाँ उन्होंने अलका नामकी एक सुरम्य पुरी और सौगन्धिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगन्ध फैलानेवाले सौगन्धिक नामके कमल खिले हुए थे। उस नगरके बाहरकी ओर नन्दा और अलकनन्दा नामकी दो निद्याँ हैं; वे तीर्थपाद श्रीहरिकी चरणरजके संयोगसे अत्यन्त पवित्र हो गयी हैं। विदुरजी! उन निदयोंमें रितिविलाससे थकी हुई देवाङ्गनाएँ अपने-अपने निवासस्थानसे आकर जलकीड़ा करती हैं और उनमें प्रवेश कर अपने प्रियतमोंपर जल उलीचती हैं। सानके समय उनका तुरंतका लगाया हुआ कुचकुङ्कम धुल जानसे जल पीला हो जाता है। उस कुङ्कम-मिश्रित जलको हाथी प्यास न होनेपर भी गन्धके लोभसे स्वयं पीते और अपनी हियनियोंको पिलाते हैं॥२३-२६॥

अलकापुरीपर चाँदी, सोने और वहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाये हुए थे तथा उसमें अनेकों यक्षपितयाँ निवास करती थीं। इनके कारण वह विशाल नगरी विजली और वादलों से छाये हुए आकाशके समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुवेरकी राजधानी उस अलकापुरीको पीछे छोड़कर देवगण सौगन्धिक वनमें आये। वह वन रंग-विरंगे फल, फूल और पत्तोंवाले अनेकों कल्पवृक्षों सुशोमित था। उसमें कोकिल आदि पिक्षयोंका कलरव और भौरोंका गुंजार हो रहा था तथा राजहंसोंके परमिय कमलकुसुमों से सुशोमित अनेकों सरोवर थे। वहाँके हरिचन्दनके वृक्षों से वनैले हाथियोंकी रगड़ लगनेके कारण, वड़ी मस्त गन्ध निकल रही थी, जो वायुके द्वारा फैलकर वार-मार यक्षपित्वयोंके

मनोंको अत्यन्त क्षुच्घ किये डालती थी। उस वनमें जो वावलियाँ थीं, उनकी सीढ़ियाँ वैदूर्यमणिकी वनी हुई थीं तथा उनमें बहुत-से कमल खिले रहते थे। उनपर अनेकों किम्पुरुषगण जी बहलानेके लिये आये हुए थे। इस प्रकार उस वनकी शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े, तो उन्हें पास ही एक वटनृक्ष दिखलायी दिया।। २७–३१।।

वह वृक्ष सौ योजन ऊँचा था तथा उसकी शाखाएँ पचहत्तर योजनतक फैली हुई थीं । उसके चारों ओर सर्वदा छाया वनी रहती थी, इसलिये घामका कप्ट कभी नहीं होता था; तथा उसमें कोई घोंसला भी न था। उस महायोगमय और मुमुक्षुओंके आश्रयभूत वृक्षके नीचे देवताओंने भगवान् शङ्करको विराजमान देखा । वे साक्षात् क्रोधहीन कालके समान जान पड़ते थे । भगवान् भूतनायकी मूर्ति वड़ी ही शान्त थी तथा सनकादि शान्त ( निवृत्तिपरायण ) सिद्धगण और उनके सखा यक्षराज कुमेर उनकी सेवामें उपिखत थे । जगत्पति महादेवजी सारे संसारके सुदृद् हैं, अकारण ही हित करनेवाले हैं। इसलिये स्नेहवश सवका कल्याण करनेके लिये वे उपासना, चित्तकी एकाग्रता और समाधि आदि साधनोंका आचरण करते रहते हैं । अपने सन्ध्याकालीन 'मेघकी-सी कान्तिवाले शरीरपर वे तपस्वियोंके चिह्न-भस्म, दण्ड, जटा और मृगचर्म आदि धारण किये हुए थे। उनके मस्तकपर चन्द्रमाकी कला मुशोभित थी। वे एक कुशासनपर बैठे थे और अनेक्रें जिज्ञासुओंके वीचमें श्रीनारदजीके पूछनेसे सनातन ब्रह्मका उपदेश कर रहे थे। उनका वायाँ चरण दायीं जाँघपर रक्खा या । वे वायाँ हाय वायें घुटनेपर रक्ले, कलाईमें रुद्राक्षकी सुमरनी डालें तर्कमुद्रासे अधिराजमान थे । वे योगपद्द (काठ-की वनी हुई टेकनी) का सहारा लिये एकाग्र चित्तसे ब्रह्मानन्द-का अनुभव कर रहे थे । तब लोकपालोंके सहित समस्त मुनियोंने मननशीलोंमें सर्वश्रेष्ठ भगवान् शङ्करको हाथ जोड़कर प्रणाम किया । यद्यपि समस्त देवता और दैत्योंके अधिपति भी श्रीमहादेवजीके चरणकमलोंकी वन्दना करते हैं, तथापि वे श्रीब्रह्माजीको अपने स्थानपर आया देख तुरंत खड़े हो गये और जैसे वामनावतारमें परमपूज्य विष्णुभगवान् कश्यपजीकी वन्दना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शङ्करजीके चारों ओर जो अन्य सिद्ध और

<sup>\*</sup> तर्जनीको कँगूठेसे जोड़कर अन्य कँगुलियोंको आपसमें मिलाकर फैला देनेसे जो वन्य सिद्ध होता है, उसे 'तर्कमुद्रा' कहते हैं। इसका नाम द्वानमुद्रा भी है।

महर्पिलोग बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्माजीको प्रणाम किया। तब आत्मयानि भगवान् ब्रह्माने चन्द्रशेखर श्रीराङ्करजीको प्रणाम कर हँसते हुए वहा ॥ ३२-४१ ॥

श्रीब्रह्माजी वोले—देव ! मैं जानता हूँ आप सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं; क्योंकि विश्वकी योनि शक्ति (प्रकृति) और उसके बीज शिव ( पुरुष ) से परे जो एकरस परब्रहा है, वह आप ही है। भगवन्! जिस प्रकार मकड़ी आप ही अपनेसे जाटा पैलाकर उसमे कीडा करती और अन्तमे उसे अपनेमे ही लीन कर लेती है, उसी प्रकार आप भी अपने ही स्वरूपभूत पुरुप और प्रकृतिके रूपमे कीडा करते हुए छीला से ही ससारकी रचना, पालन और सहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थनी प्राप्ति करानेवाले चेदची रक्षाके लिये दक्षको निमित्त बनाकर यज्ञको प्रकट किया है। आपहीकी बाँघी हुई ये वर्णाश्रमकी मर्यादाएँ हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण अद्भापूर्वक पालन करते हैं। मङ्गलभय महेश्वर! आप शुभ कर्म करनेवालोंको स्वर्गलोक अथवा मोक्षपद प्रदान करते हैं तथा पापकर्म करनेयालोंको घोर नरकोंमें डाव्येत हैं । पिर भी किसी किसी व्यक्तिके लिये इन कर्मीका पल उल्टा कैसे हो जाता है ! देखिये, देक्ष यह जैसा शुभ कर्म कर रहा या, किन्तु उसका परिणाम कितना अञ्चम हुआ ! ॥ ४२-४५ ॥

यदि आप कहं कि यह सब तो मेरे भक्तोंको कुपित कर देनेके कारण हुआ है, तो यह उचित नहीं जान पड़ता; क्योंकि को महानुमाय आपके चरणोंमें अपनेको समर्पित कर देते हैं, जो समस्त जीवोंमें आपकी ही झाँकी करते हैं और समस्त जीवोंको अभेदद्दिसे आत्मामें ही अध्यस्त देखते हैं, वे पशुओ-के समान प्रायः कोधके अधीन नहीं होते । जो लाग भेदबुद्धि होनेके कारण कर्मोंमें ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूषरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कुढा करता है और जो मर्मभेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनोन् के दूषरों के चित्त दुराया करते है, आप-जैसे महापुरुषों के लिये उन्हें भी मारना उचित नहीं है; क्यों कि वे चेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देवदेव! मगवान् कमलनाम मी प्रवल मायासे मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुपरी कभी किसी स्थानमें भेदबुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुप अपने परदु: खकातर स्वभावके कारण उसपर कृपा ही करते है; दैवववा जो कुछ हो जाता है, वे उसे रोकने का प्रवत नहीं करते।। ४६-४८॥

प्रभो ! आप सर्वत्र हैं, मगवान्की दुस्तर मायाने आपकी बुद्धिका स्पर्ध भी नहीं किया है। अतः जिनका चित्त उसके वशीभृत होकर कर्ममार्गमें आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध वन जानेपर भी आपको कृपा ही करनी चाहिये। भगवन् ! आप सबके मूछ हें । आप ही सम्पूर्ण यज्ञींकी पूर्ण करनेवाले हैं। यज्ञभाग पानेका भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्षयक्षके बुद्धिहीन याजकोंने आपको यहामाग नहीं दिया। इसीसे यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ पड़ा है। अब आप इस अपूर्ण यज्ञका पुनरुद्धार करनेकी कृपा करें । प्रमो ! ऐसा कीजिये जिससे यजमान दक्ष फिर जी उडे, मगदेवताको नेत्र मिल जायँ, भृगुजीके दादी-मूंछ आ जायँ और पूपाके पहलेही-के समान दाँन निक्ल आवें । रुद्रदेव ! अस्त्र शख्र और पत्यरोंकी बौछारसे जिन देवता और ऋत्विजोके अङ्ग प्रत्यङ्ग घायल हो गये हैं, आपकी कृपासे वे पिर ठीक हो जायें। यह सम्पूर्ण होनेपर जो कुछ शेप रहे, वह सब आपका भाग होगा । यज्ञविध्वंसक ! आज यह यज्ञ आपके ही मागसे पूर्ण हो ॥ ४९-५३ ॥

#### सातवॉ अध्याय

दक्षयवको पूर्ति

श्रीमैत्रेयजी फहते हैं—महाबाहो विदुरजी! ब्रह्माजी के इस प्रकार प्रापंता करनेपर भगवान् शङ्करने प्रसन्नतापूर्वक हैंसते हुए कहा कि—सुनिये॥ १॥

श्रीमहादेवजी योले—प्रजापते! मगवान्की मायासे मोहित हुए दक्ष-जैसे नासमझोंके अपराधरी न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही। मेने तो केमल सावधान करनेके लिये ही उन्हें योड़ा सा दण्ड दे दिया या। दक्षप्रजापतिका सिर जल गया है, इसलिये उनके बकरेका सिर लगा दिया जाय; भगदेव मित्रदेवताके नेत्रींसे अपना यशभाग देखें, पूणा विसा हुआ अन खानेनाले हैं, वे उसे यजमानके दाँतोंसे भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अन्न प्रत्यन्न भी स्वस्य हो जायें; क्योंकि उन्होंने यजसे बचे हुए पदायोंको मेरा भाग निश्चित किया है। अध्ययुं आदि याशिकोंसे जिनकी सुजाएँ हुट गयी हैं, वे अधिनीकुमारकी सुजाओंसे और जिनके हाय नए हो गये हैं, वे पूपाके हायोंसे काम करें तथा भृगुजीके चकरेकी-सी दाढ़ी-मूँछ हो जाय ॥ २-५॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-वल विदुर ! तव भगवान् शङ्करके वचन सुनकर सब लोग प्रसन्नचित्तसे 'धन्य! धन्य!' कहने लगे । फिर सभी देवता और ऋषियोंने महादेवजीसे दक्षकी यज्ञज्ञालामें पधारनेकी प्रार्थना की और तव वे उन्हें तया ब्रह्माजीको साथ लेकर वहाँ गये । वहाँ जैसा-जैसा भगवान् शङ्करने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्षकी धइसे यज्ञपञ्चका सिरं जोड दिया । सिर जुड़ जानेपर रुद्रदेवकी दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागनेके समान जी उठे और अपने सामने भगवान् शिवको विराजमान देखा। दक्षका हृदय शङ्करद्रोहकी कालिमासे कलुपित हो रहा था, वह उनका दर्शन करनेसे शरत्कालीन सरोवरके समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेवजीकी स्तुति करनी चाही, किन्तु अपनी मरी हुई बेटी सतीका स्मरण हो आनेसे स्नेह और उत्कण्ठाके कारण उनके नेत्रोंमें आँसू भर आये । उनके मुखसे शब्द न निकल सका । अन्तमें प्रेमसे विह्नल परम-ब्रह्मिन् प्रजापतिने जैसे-तैसे अपने हृदयके आवेगको रोककर विश्रद्धभावसे भगवान् शिवकी स्तृति करनी आरम्भ की॥६-१२॥

द्भ वोले—भगवन्! मेंने आपका अपराध किया या, किन्तु आपने उसके बदलेमें मुझे दण्डके द्वारा शिक्षा देकर



बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो ! आप और श्रीहरि तो आचारहीन, नाममात्रके ब्राह्मणोंकी भी उपेक्षा नहीं करते—फिर हम-जैसे यज्ञ-यागादि करनेवालोंको क्यों भूलेंगे। विभो!

आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्मतत्त्वकी रक्षाके लिये अपने मुखसे विद्या, तप और व्रतादिके धारण करनेवाले ब्राह्मणोंको उत्पन्न किया था। उन ब्राह्मणोंकी, ग्वाला जैसे लाठी लेकर गौओंकी रक्षा करता है उसी प्रकार, आप सब विपत्तियोंसे रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्त्वको नहीं जानता था, इसीसे मैंने मरी समामें आपको अपने वाग्वाणोंसे वेधा था। किन्तु आपने मेरे उस अपराधका कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप-जैसे पूज्यतम महानुभावोंका अपराध करनेके कारण नरकादि नीच लोकोंमें गिरनेवाला था, परन्तु आपने अपनी करणाभरी दृष्टिसे मुझे उत्रार लिया। अत्र भी आपको प्रसन्न करनेयोग्य मुझमें कोई गुण नहीं है; वस, आप अपनी उदारतासे ही मुझपर प्रसन्न हों।। १३-१५॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-भगवान् शङ्करसे इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्षने ब्रह्माजीके कहनेसे उपाध्याय, ऋत्विज आदिकी सहायतासे यज्ञकार्य आरम्भ किया । तव ब्राह्मणोंने यज्ञ सम्पन्न करनेके उद्देश्यसे भूत-पिशाचोंके संसर्ग-जनित दोपकी शान्तिके लिये तीन पात्रोंमें विष्णुभगवान्के लिये पुरोडाश नामक चरु तैयार किया । विंदुरजी ! उस इविको हाथमें लेकर खड़े हुए अध्वर्युके साथ यजमान दक्षने ज्यों ही विशुद्ध चित्तसे श्रीहरिका ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान् वहाँ प्रकट हो गये। भगवान्के अङ्गकी कान्तिसे दसों दिशाएँ जगमगा उठीं, उससे वहाँ सभी देवता और ऋषियों-के तेज फीके पड़ गये। वे गरुड़पर विराजमान थे, जिनके पंख साक्षात् सामवेदीय वृहत् एवं रथन्तर नामक सूक्त हैं। उनका स्यामवर्ण या, कमरमें सुवर्णकी करधनी तथा पीताम्बर सुशोभित थे। सिरपर सूर्यके समान देदीप्यमान मुकुट या, मखकमल भौंरोंके समान नीली अलकावली और कान्तिमय कुण्डलींसे शोभायमान या, उनके सुवर्णमय आभूपणोंसे विभूपित आठ भुजाएँ याँ, जो मक्तोंकी रक्षाके लिये सदा उद्यत रहती हैं। आठों भुजाओंमें वे शङ्क, पद्म, चक्र, वाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिये हुए थे तथा इन सव आयुधोंके कारण वे फूले हुए कनेरके वृक्षके समान जान पड़ते थे । प्रभुके हृदयमें श्रीवत्सका चिह्न या और सुन्दर वनमाला सुशोभित थी। उनके उदार हास और लीलामय कटाक्षरे सारा संसार आनन्दमम हो रहा था, पार्षदगण दोनों ओर राजहंसके समान सफेद पंखे और चेंबर डुला रहे थे। भगवान्के मस्तकपर चन्द्रमाके समान शुभ्र छत्र सुशोभित था।।१६-२१॥

भगवान् पधारे हैं-यह देखकर ब्रह्मा, इन्द्र और

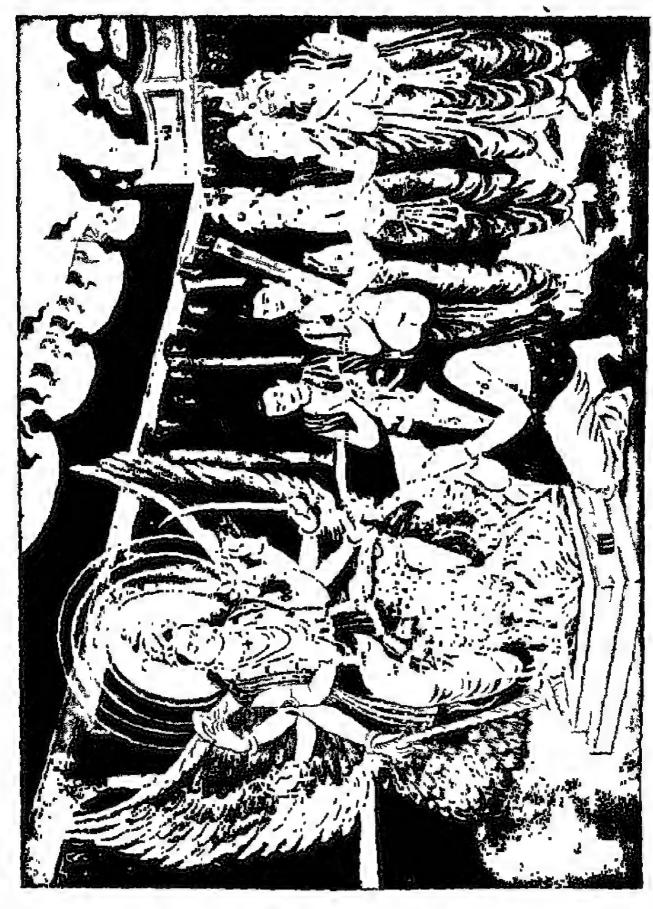

दश्ने यवमें भगवान् सहसा प्रकद् हो गये।

महादेवजीके सहित समस्त देवता, गन्धर्व और ऋषि आदिने सहसा एवं होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेजसे सबकी कान्ति फीकी पड़ गयी, जिह्वा छड़खड़ाने छगी और सबके वित्तोंमें नहा विस्तय हुआ। वे सभी मसाकपर अञ्जिल गाँध कर मगवान्के सामने एवं हो गये। यद्यपि मगवान्की महिमातक ब्रह्मा आदिकी मतिकी गित नहीं है, तो भी मन्तों पर कृषा करनेके लिये प्रकट हुए श्रीहरिकी वे अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार स्तृति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्रमें प्रजाकी सामग्री छे नन्द-सुनन्दादि पार्पदोंसे विरे हुए, प्रजापतियोंके परमगुक मगवान् यहेश्वरके पास गये और अति आनन्दित हो विनीतमावसे हाथ बोड़कर प्रार्थना करते प्रभुके शरणापन हुए॥ २२-२५॥

दश योले—भगवन्। अपने स्वरूपमे आप बुद्धिकी जाग्रदादि सम्पूर्ण अवस्थाओं से रहित, द्युद्ध चिन्मय, मेदरहित, अतएव निर्मय है। आप मायाका तिरस्कार कर स्वतन्त्ररूपसे विराजमान हैं, तथापि जब मायास ही जीवभावको स्वीकार कर उसी मायामें स्थित हो जाते हैं। तो अज्ञानी-से दीखने लगते हैं।। २६॥

ऋतिवर्जीने कहा—उपाधिरहित प्रमो । मगवान् रुद्रके प्रधान अनुचर नन्दीश्वरके शापके कारण हमारी बुद्धि केवल कर्मकाण्डमें ही फॅसी हुइ है, अतएव हम आपके तत्त्वकी नहीं जानते । जिसके लिये 'इस कर्मका यही देवता है' ऐसी व्यवस्था की गयी है—उस धर्मप्रकृतिके प्रयोजक, वेदनयीसे प्रतिपादित यहाना ही हम आपका स्वरूप समझते हे ॥२७॥

सदस्योंने कहा—जीवोंको आश्रय देनेवाले प्रभो। जो अनेक प्रकारके होशोंके कारण अत्यन्त हुर्गम है, जिसमें कालरूप भयद्वर सर्प ताकमे बैठा हुआ है, द्वन्दरूप अनेको गढे हैं, दुर्जनरूप जगली जीवों मा यय है, विपयरूपी मृगत् क्या दूर दूरतक पैली हुई है तथा शोकरूप दावानल ध्यक रहा है— ऐसे, विश्रामस्थलसे रहित ससारमार्गमें जो अज्ञानी जीव कामनाओं सपीड़ित हामर देह गेहका भारी बोशा सिरपर लिये जा रहे हैं, वे आपनी चरण शरणमें कव आ समते हैं।।२८॥

भगवान् रद्धने कहा—वरदायक प्रमो ! अनेक प्रकारके भोग्य विषयों से प्रेट्ट इस समारमें जिन्हें किसी भी वस्तुकी वामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी जिनका, आदरपूर्वक पूजन करते हैं—आपके उन अत्युत्तम चरण कमलोमें चित्त लगा रहनेके वारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचारम्रष्ट कहते हैं, तो कहे, आपके परम अनुमहसे मैं उनके वहने मुननेका कोई विचार नहीं करता ॥ २९॥ भृगुजी बोले—आपनी गहन मायाते आत्मजान लुत हो जानेके कारण जो अज्ञान निद्रामें सोये हुए हैं, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञानमें उपयोगी आपके तत्वको अमीतक नहीं जान सके । ऐसे होनेपर भी आप अपने चरणागत भक्तोंके तो आत्मा और सुद्धद् हैं, अत आप मुझपर प्रसन्न होइये ॥ ३०॥

ब्रह्माजी बोले—प्रभो । प्रयक् प्रयक् पदायोंको जानने वाली इन्द्रियोंके द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है, वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान, शब्दादि विषय और श्रोत्रादि इन्द्रियोंके अधिष्ठान हैं, वे सब आपमे अध्यक्त हैं। अतएव आप इस मायामय प्रपञ्चसे सर्वथा अलग हैं। 13१।

इन्द्रने कहा—अञ्युत । आपका यह जगत्को प्रकाशित करनेवाला रूप देवद्रोहियोका संहार करनेवाले आयुधोंसे युक्त आठ भुजाओंसे सुशोभित है। यह हमारे मन और नेत्रोको परम आनन्द देनेवाला है। यह तो सत्य ही है, अन्य प्राकृतिक रूपोंके समान मिथ्या नहीं है॥ ३२॥

याहिकोंकी पांतियाँने कहा—भगवन् । ब्रह्माजीने आपके पूजनके लिये ही इस यक्तकी रचना की थी, परन्तु दक्षपर कुपित होनेके कारण इसे भगवान् पगुपतिने नष्ट कर दिया है। यक्तपूर्ते। रमग्रानभूमिके समान उत्सवहीन हुए उस यक्तको आप अपने नयनारिवन्दिसे निहारकर पवित्र कीजिये॥ ३३॥

अरुपियोंने कहा—भगवन् । आपनी लीला बड़ी अदुत है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उससे निर्लेप रहते हैं। दूसरेलोग वैभवकी भूखसे जिन लक्ष्मीजीकी उपासना करते हैं, वे स्वय आपनी सेवामे लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे नि स्पृह रहते हैं।। ३४॥

सिद्धेंने कहा—प्रभो ! नाना प्रकारके होशरूप दावा नल्से दग्ध हुआ हमारा यह मनरूप हाथी अत्यन्त सृपित होक्र आपकी कथारूप विशुद्ध अमृतमयी सरितामें धुसकर गोता लगाय बैठा है । वहाँ ब्रह्मानन्दमे लीन-सा हो जानेके कारण उसे न तो ससारूप दावानलका ही स्मरण है और न यह उस नदीसे बाहर ही निकलता है ॥ ३५ ॥

यज्ञमानपद्धीने कहा—सर्वेष्ठमर्थ परमेश्वर ! आप मले प्रधार । में जापने नमस्कार करती हूँ । आप मुक्तपर प्रषज होइये । एक्सीपते ! अपनी प्रिया लक्ष्मीजीने सिद्ध आप इमारी रक्षा कीजिये । यक्षेश्वर ! जिस प्रकार सिरके विना मनुष्यवा धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अङ्गीसे पूर्ण होनेपर मी आपके पिना यक्षवी शोभा नहीं होती ॥३६॥ लोकपालोंने कहा—अनन्त परमात्मन्! आप समस्त अन्तः करणोंके साक्षी हैं, यह सारा जगत् आपहीके द्वारा देखा जाता है। तो क्या मायिक पदार्थोंको ग्रहण करनेवाली इन इन्द्रियों से द्वम आपको देख सकते हैं १ वस्तुतः आप हैं तो पञ्चभूतों-से पृथक्; फिरभी साधारण जीवोंके समान जो इस पाञ्चभौतिक रूपमें दीख रहे हैं, यह आपकी माया ही है। ३७॥

योगेश्वरोंने कहा—प्रभो ! जो पुरुष सम्पूर्ण विश्वके आत्मा आपमें और अपनेमें कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है । तथापि भक्तवत्सल ! जो लोग आपमें स्वामिभाव रखकर अनन्य भक्तिसे आपकी सेवा करते हैं, उनपर आप अनुग्रह करते हैं। जीवोंके अदृष्टवश जिसके सत्त्वादि गुणोंमें बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी मायाके द्वारा जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके लिये ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेदबुद्धि पैदा कर देते हैं; किन्तु अपनी स्वरूपस्थितिसे आप उस भेदशान और उसके कारण सत्त्वादि गुणोंसे सर्वथा दूर हैं । ऐसे आपको हमारा नमस्कार है ॥ ३८-३९॥

द्रश्चास्तरूप वेदने कहा — आप ही धर्मादिकी उत्पत्तिके लिये ग्रुद्ध सत्त्वको स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं। अतएव आपका तत्त्व न तो मैं जानता हूँ और न ब्रह्मादि कोई और ही जानते हैं, आपको नमस्कार है।।४०॥

अशिदेव वोले—भगवन्! आपहीके तेजसे प्रज्वलित होकर में श्रेष्ठ यज्ञोंमें देवताओं के पास घृतमिश्रित हिव पहुँ चाता हूँ। आप साक्षात् यज्ञपुरुष एवं यज्ञकी रक्षा करनेवाले हैं। अशिहोत्र, दर्शपौर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम—ये पाँच प्रकारके यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं तथा 'आश्रावय', 'अस्तु श्रोषट्', 'यजे', 'ये यजामहे' और 'वषट्'—इन पाँच प्रकारके यजुर्मन्त्रोंसे आपहीका पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ॥ ४१॥

देवताओंने कहा—देव! आप आदिपुरुष हैं। पूर्व-कल्पका अन्त होनेपर अपने कार्यरूप इस प्रपञ्चको उदरमें लीनकर आपने ही प्रलयकालीन जलके मीतर शेषनागकी उत्तम शय्यापर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूपका जनलोकादिवासी सिद्धगण भी अपने द्धदयमें चिन्तन करते हैं। अहो! वही आप आज हमारे नेत्रोंके विषय होकर अपने भक्तोंकी रक्षा कर रहे हैं॥ ४२॥

गन्धवाँने कहा—देव ! मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इन्द्र तथा रुद्रादि देवतागण आपके अंशके भी अंश हैं। महत्तम ! यह सम्पूर्ण विश्व आपकी खेलकी सामग्री है। नाथ ! ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं॥ ४३॥

विद्याधर वोले—प्रभो ! परम पुरुषार्थकी प्राप्तिके साधनरूप इस मानवदेहको पाकर भी जीव आपकी मायासे मोहित होकर इसमें मैं-मेरेपनका अभिमान कर लेता है । फिर वह दुर्बुद्ध अपने आत्मीयोंसे तिरस्कृत होनेपर भी असत् विषयोंकी ही लालसा करता रहता है । किन्तु ऐसा होनेपर भी जो आपके कथामृतका सेवन करता है, वह इस अन्तःकरणके मोहसे सर्वया मुक्त हो जाता है ॥ ४४ ॥

द्राह्मणोंने कहा—मगवन्! आप ही यज्ञ हैं, आप ही हिं हैं, आप ही अग्न हैं, स्वयं आप ही मन्त्र हैं; आप ही सिमधा, कुशा और यज्ञपात्र हैं तथा आप ही सदस्य, भ्रात्विज, यजमान एवं उसकी धर्मपत्नी, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमरस, घृत और पश्च हैं। वेदमूर्ते! यज्ञ और उसका सङ्कल्प दोनों आप ही हैं। पूर्वकालमें आप ही अति विशाल वराहरूप धारणकर रसातलमें ड्र्बी हुई पृथ्वीको लीलासे ही अपनी दाढ़ोंपर उठाकर इस प्रकार निकाल लाये थे, जैसे कोई गजराज कमलिनीको उठा लाये। उस समय आप धीरेधीरे गरज रहे थे और योगीगण आपका यह अलैकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे। यग्नेश्वर! जब लोग आपके नामका कीर्तन करते हैं, तो यज्ञके सारे विघन नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनोंकी इच्छा कर रहे थे। अव आप हमपर प्रसन्न होइये। आपको नमस्कार है। ४५-४७॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—भाई विदुर ! जब इस प्रकार सबलोग यज्ञरक्षक भगवान् ह्पीकेशकी स्तुति करने लगे तो परम चतुर दक्षने रुद्रपार्षद वीरभद्रके ध्वंस किये हुए यज्ञको फिर आरम्भ कर दिया । सर्वान्तर्यामी श्रीहरि यों तो सभीके भागोंके भोक्ता हैं, तथापि त्रिकपाल-पुरोडाशरूप अपने भागसे और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्षको सम्बोधन करके कहा ॥ ४८-४९॥

श्रीमगवान् वोले—जगत्का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ; मैं सबका आत्मा, ईश्वर और -साक्षी हूँ तथा स्वयम्प्रकाश और उपाधिशून्य हूँ । प्रजापते ! अपनी त्रिगुणात्मिका मायाको स्वीकार करके मैं ही जगत्की रचना, पालन और संहार करता रहता हूँ और मैंने ही उन कर्मोंके अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शङ्कर—ये नाम धारण किये हैं। ऐसा जो भेदरहित विशुद्ध परब्रह्मस्वरूप में हूँ, उसीमें

अज्ञानी पुरुप ब्रह्मा, यद्र तथा अन्य समस्त जीवोंको विभिन्न रूपसे देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अङ्गोंमें 'ये मुझसे भिन्न हैं' ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणिमात्रको मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्रह्म ! हम —ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर—तीनों खरूपतः एक ही हैं और हम ही सम्पूर्ण जीवरूप हैं; अतः जो हममें कुछ भी भेद नहीं देखता, वही शान्ति प्राप्त करता है॥ ५०-५४॥

श्रीमेन्नेयजी कहते हैं—भगवान्ते इस प्रकार आशा देनेपर प्रजापतियोंके नायक दक्षने उनका त्रिकपाल यज्ञके द्वारा पूजन कर फिर अङ्गमूत और प्रधान दोनों प्रकारके यशोंसे अन्य सब देवताओंका अर्चन किया। फिर एकाव्रचित्त हो भगवान् शङ्करका यशोगरूप उनके भागसे यजन किया तथा समासिमें किये जानेवाले उदयसान नामक कर्मसे अन्य सोमपायी एव दूसरे देवताओंका यजन कर यशका उपसंहार किया और अन्तमें श्रालिओंके सहित अवस्थ स्नान किया। फिर जिन्हें अपने पुरुपार्यसे ही सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त थीं, उन दक्षप्रजापितको 'तुम्हारी सदा धर्ममें बुद्धि रहे' ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोकको चले गये॥५५-५७॥

विदुरजी! सुना है कि दक्षपुत्री सतीजीने इस प्रनार अपना पूर्वशरीर त्यागकर फिर हिमालयकी पत्नी मेनाके गर्भसे जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलयकालमें लीन हुई शक्ति सिष्टिके आरम्भमे फिर ईश्वरका ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्यपरायणा श्रीअभ्विकाजीने उस जन्ममें भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम मगवान् शङ्करको ही वरा था। विदुरजी! दक्ष-यक्तका विध्वस करनेवाले भगवान् शिवका यह चित्र मेंने बृहस्पतिजीके शिष्य परम भागवत उद्धवजीके सुखसे सुना था। कुरुनन्दन!श्रीमहादेवजीका यह पावन चरित्र यश और आयुको वढानेवाला तथा पापपुञ्जको नष्ट करनेवाला है। जो पुरुष मिक्तमावसे इसका नित्यप्रति श्रवण और पीर्वन करता है, उसकी ससार वासना नष्ट हो जाती है।। ५८-६१॥

### आठवाँ अध्याय

ध्रवका वनगमन

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-श्वुसूदन विदुरजी!सनकादि, नारद, ऋभु, इंस, अरुणि और यति—ब्रह्माजीके इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रोंने ग्रह्स्थाश्रममें प्रवेश नहीं किया। अतः उनके कोई सन्तान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्माजीका ही पुत्र या, उसकी स्त्रीका नाम मृषा या । उसके दम्म नामक पुत्र और माया नामकी कन्या हुई। उन दोनोंको निर्ऋति ले गया, क्योंकि उसके घोई सन्तान न थी। दम्भ और मायारे लोभ और निष्टृति ( शठता ) का जन्म हुआ, उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे किंट ( कल्ह ) और उसकी बहिन दुरुक्ति ( गाली ) उत्पन्न हुए । साधुदिरोमणे ! फिर दुरुक्तिरे कलिने भय और मृत्युको उत्पन्न किया तथा उन दोनोंके छयोगसे यातना और निरय ( नरक ) का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुरजी ! इस प्रकार मैंने संक्षेपसे तुम्हें प्रख्यका कारणरूप यह अधर्मका वश मुनाया । यह पुण्यका हेतु है, क्योंकि अधर्मको कुलसहित जान हेनेसे उसकी ओरसे मन इट जाता है। अतएव इसका वर्णन नीन बार सुननेसे मनुष्यके मनकी मलिनता दूर हो जाती है। युक्नन्दन ! अब मैं श्रीहरिके अश ( ब्रह्माजी ) के अशसे उत्पन्न हुए पवित्रकीर्ति महाराज म्वायम्भुव मनुके पुत्रवशका वर्णन करता हूँ ॥ १-६॥

महाराज स्वायम्भुव मनुकी महारानी शतरूपासे प्रियत्रत और उत्तानपाद-ये दो पुत्र हुए। भगवान् वासुदेवनी कलांचे उत्पन्न होनेके कारण ये दोनों संसारकी रक्षामें तत्पर रहते थे। उत्तानपादके सुनीति और सुक्चि नामकी दो पितयाँ याँ। उनमें सुक्चि राजाको अधिक प्रिय यी, ध्रुवकी माता सुनीतिमें उनका प्रेम न या॥ ७८॥

एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचिके पुत्र उत्तमको गोदमें लिये खिला रहे थे । उसी समय भुवने भी गोदमें



बैठना चाहा, परन्तु राजाने उसे प्यार नहीं किया। उस

समय घमंडसे भरी हुई सुरुचिने अपनी सौतके पुत्र ध्रुवको रांजाकी गोदमें आनेका यल करते देख राजाके सामने ही उससे डाहभरे शब्दोंमें कहा, 'बेटा ! तू राजिं हासनपर बैठनेका अधिकारी नहीं है। तू राजपुत्र है, इससे क्या हुआ; तुझकों मैंने तो अपनी कोखमें नहीं रक्खा है। तू अभी बचा है, तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्रीके गर्भसे जनम लिया है; इसीसे ऐसे दुर्लभ विषयकी इच्छा कर रहा है! यदि तुझे राजिं हासनकी इच्छा है, तो तपस्या करके परमपुरुष श्रीनारायणकी आराधना कर और उनकी कृपासे मेरे गर्भमें आकर जन्म लें। १९-१३॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-विदुरजी ! जिस प्रकार डंडेकी चोट खाकर साँप फ़ुँफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँके कठोर वचनोंसे घायल होकर ध्रुव कोधके मारे लंबी-लंबी साँस लेने लगा और अपने पिताको चुपचाप यह सब देखते हुए छोड़कर रोता हुआ अपनी माताके पास आया । वालक ध्रुवके दोनों होठ फड़क रहे थे और वह 'सिसक-सिसक कर रो रहा था। सुनीतिने उसे गोदमें उठा लिया और जब महलके दूसरे लोगोंसे अपनी सौत सुरुचिकी कही हुई वातें सुनीं, तो उसे भी वड़ा दुःख हुआ । उसका घीरज टूट गया । वह दावानलसे जली हुई वेलके समान शोकसे सन्तप्त होकर मुरझा गयी तथा फूट-फूटकर रोने लगी । सौतकी वातें याद आनेसे उंसके कमल-सरीखे नेत्रोंमें ऑसू भर आये । उस वेचारीको अपने दु:खपारावारका कहीं अन्त ही नहीं दिखायी देता था । तब उसने गहरी साँस लेकर घुवसे कहा, 'वेटा ! तू दूसरों के लिये किसी प्रकारके अमङ्गलकी कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरोंको दुःख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचिने जो कुछ कहा है, ठीक ही है; क्योंकि महाराजको मुझे पत्नी तो क्या, एक टहंल करनेवाली दासीके रूपसे स्वीकार करनेमें भी लजा आती है। तूने मुझ मन्दभागिनीके गर्भसे ही जन्म लिया है, और मेरे ही दूधसे तू पला है। वेटा! यदि तू राजकुमार उत्तमके समान राजसिंहासनपर बैठना चाहता है तो तेरी सौतेली माँने जो सची वातं कही है, देंप्रभाव छोड़कर उसीका पालन कर । वस, श्रीअधोक्षज भगवान्के चरण-कमलोंकी आराधनामें लग जा। देख, संसारका पालन

करनेके लिये सत्त्वगुणको अङ्गीकार करनेवाले उन श्रीहरिके चरणोंकी आराधना करनेसे ही तेरे परदादा श्रीव्रह्माजीको वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जिसकी मन और प्राणोंको जीतनेवाले मुनिजन भी वन्दना करते हैं। इसी प्रकार तेरे दादा स्वायम्भुव मनुने भी बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञोंके द्वारा अनन्यभावसे उन्हीं भगवान्की आराधना की थी; तभी उन्हें अति दुर्लभ लौकिक और अलौकिक सुख तथा अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति हुई। इसलिये बेटा ! तू भी उन भक्तवत्सल श्रीभगवान्का ही आश्रय छे। जन्म-मृत्युके चक्रसे छूटनेकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुलोग निरन्तर उन्हींके चरणकमलोंके मार्गकी खोज किया करते हैं। तू स्वधर्मपालनसे पवित्र हुए अपने चित्तमें श्रीपुरुषोत्तम भगवान्को बैठा ले और सबका प्रेम छोड़कर उन्हींका भजन कर । बेटा ! उन कमलदललोचन श्रीहरिको छोड़कर मुझे तो तेरे दुःखको दूर करनेवाला और कोई दिखायी नहीं देता । देख, जिन लक्ष्मीजीकी कृपादृष्टिके लिये ब्रह्मादि सारे देवता तरसते रहते हैं, वे लक्ष्मीजी भी दीपककी भाँति हाथमें कमल लिये निरन्तर उन्हींकी खोज किया करती हैं ॥ १४-२३ ॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-जब माता सुनीतिने रोते-रोते ऐसे सार्थक वचन कहे, तो उन्हें सुनकर ध्रुवने बुद्धिद्वारा 'अपने चित्तको शान्त किया । इसके बाद वे पिताके नगरसे निकल पड़े । यह सब समाचार सुनकर और श्रुव क्या करना चाहता है, इस बातको जानकर नारदजी वहाँ आये। नारदजी ध्रुवके मस्तकपर अपना पापनाशक कर-कमल फेरते हुए मन-ही-मन विस्मित होकर कहने लगे, 'अहो !क्षत्रियोंका कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा-सा भी मान-भङ्ग नहीं सह सकते । देखो, ,अभी तो यह नन्हा-सा वचा है; तो भी इसके हृदयमें सौतेली माताके कटुवचन घर कर गये हैं। फिर वे ध्रुवसे बोले, 'वेटा! अभी तो तू त्रचा है, खेल-कूदमें ही मस्त रहता है; हम नहीं समझते कि इस उम्रमें किसी बातसे तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मानापमानका विचार ही हो, तो बेटा ! असलमें मनुष्यके असन्तोषका कारण मोहके सिवा और कुछ नहीं है। संसारमें मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान-अपमान या सुख-दुःख आदि विभिन्न अवस्थाओंको प्राप्त होता है । प्यारे ! भगवान्की गति वड़ी विचित्र है;

इसलिये उसपर विचार करके बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि दैववरा उसे जैसी भी परिस्थितिका सामना करना पहे, उसीमें सन्तुष्ट रहे । अव, माताके उपदेशसे त् योग-साधनदारा जिन भगवान्की कृपा प्राप्त करने चला है—मेरे विचार्क साधारण पुरुषोंके लिये उनकी आराधना करना हॅसी-पेल नहीं है। योगीलोग अनेकों जन्मोंतक अनासक रहरूर समाधियोगके द्वारा बड़ी-बड़ी कठोर साधनाएँ करते रहते हैं, परन्तु भगवान्के मार्गका पता नहीं पाते । इसिंख्ये त् यह व्यर्थका हठ छोड़ दे और घर लौट जा; बड़ा होनेपर जब परमार्थ-साधनका समय आवे, तब उसके लिये प्रयत्न कर लेना । विधाताके विधानके अनुसार मुख दुःख जो कुछ भी प्राप्त हो, उसीमें चित्रको छन्तुष्ट रखना चाहिये । ऐसा करनेवाला पुरुष मोहमय छंसारमे पार हो जाता है। मनुष्यकी चाहिये कि अपनेसे अधिक गुणवान्सी देखकर प्रसन्न हो; जो कम गुण-वाला हो, उसपर दया करे और जो अपने समान गुणवाला हो, उससे मित्रताका माय रक्ले । ऐसा करतेसे उसे दु:ख कभी नहीं दबा सकते ॥ २४-३४ ॥

धुवने कहा-भगवन् ! मुख-दुःखरे जिनका चित्र चञ्चल हो जाता है, उन लोगोंके लिये शान्तिका यह बहुत अच्छा उपाप आपने कृम करके बतलाया। परन्तु मुझ-जैसे अशानियोंकी दृष्टि महाँतक नहीं पहुँच पाती। यद्यपि मेरा कर्याण भी इसीमे है, तथापि खतिय होनेके कारण मेरी प्रकृति बड़ी उग्न है, स्वभाव भी बड़ा उद्धत है। माँ सुरुचिके चचनवाणोंसे विंचा होनेके कारण उधमें अभी ये बातें ठहरती नहीं। बहान् ! में उस पदपर अधिकार करमा चाहता हूँ, जो जिल्लोमों सबसे श्रेष्ठ है और जिसपर मेरे बाप दादे भी आरूद्ध नहीं हो सके। आप मुझे उसीकी प्राप्तिका कोई अच्छा-मा मार्ग बतलाइये। आप मगवान् ब्रह्माजीके पुत्र हैं और संसारके कत्याणके लिये ही बीणा बजाते सूर्यकी भौति जिल्लोकीम विचरा करते हैं।। ३५-३८॥

श्रीमेंचेयजी कहते हैं-ध्रुवकी बात सुनकर भगवान् नारदजी बहे प्रसन्न टुए और उसपर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश करने हमे ॥ ३९॥

श्रीनारद्जीने कहा-वेटा ! तेरी माता सुनीतिने तुझे परम कल्याणका उपाय चलला दिया है। मगवान् वासुदेव ही वह उपाय हैं, इसल्ये त् चित्त लगाकर उन्होंका भजन कर। जिस पुरुषको धर्म, अयं, काम और मोश्रस्य पुरुषार्यकी अमिलापा हो, उसके लिये उनकी प्राप्तिका उपाय एकमात्र श्रीहरिके चरणोंका सेवन ही है। अच्छा, बेटा ! तेग क्ल्याण



होगा; अन त् श्रीयमुनाजीके तटनतीं परम प्रित्न मधुननको । जा । वहाँ श्रीहरिका नित्य निवास है । यहाँ श्रीकालिन्दीके निर्मल जलमें तीनों समय स्नान करके नित्यकर्मसे निकृत्त हो यमाविधि आसन विद्याकर स्थिरमावसे बैठना । फिर रेचक, पूरक और कुम्मक—तीन प्रकारके प्राणायामसे धीर धीर प्राण, मन और इन्द्रियके दीवोंको दूरकर शान्त मनसे परम-गुर श्रीमगवान्का इस प्रकार ध्यान करना ॥ ४०-४४ ॥

मगवान्के नेत्र और मुप्त निरन्तर प्रसन्न रहते हैं; उन्हें देखने छेला माल्म होता है कि वे वर देनेके दिये तैयार हैं। उनकी नािका, माँहें और क्रोल बड़े ही मुहायने हैं; वे सभी देवताओं में परम मुन्दर हैं। उनकी तहण अवसा है; सभी अझ बड़े सुहील हैं; होठ और नेत्र लाल लाल हैं। वे प्रणतजनींको आश्रय देनेवाल, अपार मुप्तदायक, शरणा-गतवत्सल और दयाके समुद्र हैं। उन पुरुषोत्तमके यथ स्थलमा गतवत्सल और दयाके समुद्र हैं। उन पुरुषोत्तमके यथ स्थलमा श्रीवत्सका चिह्न हैं; उनका शाीर सजल जलभरके समान श्रीवत्सका हैं। उनके अङ्ग प्रत्यन्न किरीट, कुण्डल, नेयूर और कह्मणादि आभूणोंसे विभूणित हैं; गला कौस्तुभमणिकी भी शोमा बढ़ा रहा है तथा श्रीरमें रेडानी पीताम्बर है। उनके कटिप्रदेशमें कञ्चनकी कर्मनी और अरणोंमें सुवर्णमय नुपुर सुशोमित हैं। मगवान्का स्वरूप

यड़ा ही दर्शनीय, शान्त तथा मन और नयनोंको आनिदत करनेवाला है। जो लोग प्रमुका मानस-पूजन करते हैं, उनके अन्तःकरणमें वे द्ध्यकमलकी कणिकापर अपने नख-मणि-मण्डित मनोहर पादारिवन्दोंको स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते-करते जब चित्त स्थिर और एकांग्र हो जाय, तो उन वरदायक प्रमुका मन-ही-मन इस प्रकार स्थान करे कि वे मेरी ओर अनुरागभरी दृष्टिसे निहारते हुए मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैं। भगवान्की मङ्गलमयी मूर्तिका इस प्रकार निरन्तर ध्यान करनेसे मन शीव ही परमानन्दमें झूबकर तिलीन हो जाता है और फिर वहाँसे लौटता नहीं॥ ४५-५२॥

राजकुमार ! इस ध्यानके साथ जिस परम गुह्य मन्त्रका जप करना चाहिये, वह भी बतलाता हूँ - सुन । इसका सात ्रात जप करनेसे मनुष्य आकाशमें विचरनेवाले सिद्धोंका दर्शन कर सकता है। वह मनत्र है-- 'ॐ नमो भगवते चासुदेवाय'। किस देश और किस कालमें कौन वस्तु उपयोगी 'है-इसका विचार करके बुद्धिमान् पुरुषको इस मन्त्रद्वारा तरह-तरहकी सामग्रियोंसे भगवान्की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिये। प्रभुका पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फलादि, पूजामें विहित दूर्वादि अङ्कर, वनमें ही प्राप्त होनेवाले वल्कलवस्त्र और उनकी प्रेयसी तुल्सीसे करना चाहिये। यदि शिला आदिकी मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदिमें ही भगवान्की पूजा करे। सर्वदा संयतिचत्त, मननशील, शान्त और मौन रहे तथा जंगली फल-मूलादिका परिमित आहार करे । इसके सिवा पुण्यकीर्ति श्रीहरि अपनी अनिर्वचनीया मायाको स्वीकार कर अपनी ही इच्छासे अवतार लेकर जो-जो मनोहर चरित्र करते हैं, उनका मन-ही-मन चिन्तन करता रहे । प्रभुकी पूजाके लिये जिन-जिन उपचारोंका विधान किया गया है, उन्हें मन्त्रमूर्ति श्रीहरिको द्वादशाक्षर मन्त्रके द्वारा ही अर्पण करे ॥ ५३-५८॥

इस प्रक़ार जब हृदयस्थित हरिका मन, वाणी और श्रारीरसे भिक्तपूर्वक पूजन किया जाता है, तो वे निश्छलभावसे भलीभाँति भजन करनेवाले अपने उस भक्तके भावको बढ़ा देते हैं और उसे उसकी इच्छाके अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्षरूप कल्याण प्रदान करते हैं । यदि उपासकको इन्द्रियसम्बन्धी भोगोंसे वैराग्य हो गया हो, तो वह मोक्ष-प्राप्तिके लिये अत्यन्त भक्तिपूर्वक अविच्छिन्नभावसे भगवान्का भजन करे ॥ ५९–६१॥

श्रीनारदजीसे इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुवने

परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदनन्तर वे भगवान्के चरणचिह्नोंसे अङ्कित परम पवित्र मधुवनको चल दिये। ध्रुवके तपोवनकी ओर चल देनेपर नारदजी महाराज उत्तानपादके महलोंमें पहुँचे। राजाने उनकी यथायोग्य उपचारोंसे भावसहित पूजा की, तब उन्होंने आरामसे आसन-पर बैठकर राजासे पूछा।। ६२-६३।।

श्रीनारद्जी वोले—राजन् ! तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम वड़ी देरसे किस सोच-विचारमें पड़े हो ! तुम्हारे धर्म, अर्थ और काममेंसे किसीमें कोई कमी तो नहीं आ गयी ! ।। ६४ ।।

राजाने कहा—ब्रह्मन् ! में बड़ा ही स्त्रण और निर्दय हूँ । हाय, मैंने अपने पाँच वर्षके नन्हे-से वच्चेको उसकी माताके साथ घरसे निकाल दिया ! मुनिवर ! वह वड़ा ही होनहार था । उसका कमल-सा मुख भूखसे कुम्हला गया होगा, वह यककर कहीं रास्तेमें पड़ गया होगा । ब्रह्मन् ! उस अकेले वच्चेको वनमें कहीं भेड़िये न खा जायँ । अहो ! मैं परले सिरेका स्त्रीका गुलाम हूँ ! मेरी कुटिलता तो देखिये—वह बालक प्रेमवश मेरी गोदमें चढ़ना चाहता था, किन्तु मैंने उसका तिनक भी मन नहीं रक्खा ! मैं वड़ा ही दुष्ट हूँ ॥ ६५-६७॥

श्रीनारद्जी बोले-राजन्! तुम अपने बालककी चिन्ता मत करों । उसके रक्षक भगवान् हैं । तुम्हें उसके प्रभावका पता नहीं है, एक दिन उसका यश सारे जगत्में फैल जायगा । वह बालक बड़ा समर्थ है । जिस कामको बड़े-बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आयेगा । उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा ।। ६८-६९ ॥

श्रीमैंत्रेयजी कहते हैं—देवर्षि नारदजीकी वात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाटकी ओरसे उदासीन होकर निरन्तर पुत्रकी ही चिन्तामें रहने लगे । इधर, श्रुवजीने मधुवनमें पहुँचकर यमुनाजीमें स्नान किया और उस रात पवित्रतापूर्वक उपवास कर श्रीनारदजीके उपदेशानुसार एकाग्र चित्तसे परमपुरुप श्रीनारायणकी उपासना आरम्भ कर दी । उन्होंने तीन-तीन रात्रिके अन्तरसे शरीरनिर्वाहके लिये केवल कैय और बेरके फल खाकर श्रीहरिकी उपासना करते हुए एक मास व्यतीत किया । दूसरे महीनेमें उन्होंने छः-छः दिनके पीछे सुखे घास और पत्ते खाकर भगवान्का भजन किया । तीसरा महीना नौ-नौ दिनपर केवल जल पीकर समाधियोगके

पीकर समाधियोगके द्वारा श्रीहरिकी आराधना करते हुए बिताया ॥ ७४ ॥ चौथे महीनेमें उन्होंने श्वासको जीतकर बारह-बारह दिनके बाद केवल वायु पीकर ध्यानयोगद्वारा भगवान्की आराधना की॥ ७५॥ पाँचवाँ मास लगनेपर राजकुमार ध्रुव श्वासको जीतकर परब्रह्मकः चिन्तन करते हुए एक पैरसे खंभेके समान निश्चल भावसे खड़े हो गये॥ ७६॥ उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इन्द्रियोंके नियामक अपने मनको सब ओरसे खाँच लिया तथा हृदयस्थित हरिके खरूपका चिन्तन करते हुए चित्तको किसी दूसरी ओर न जाने दिया ॥ ७७ ॥ जिस समय उन्होंने महदादि सम्पूर्ण तत्त्वोंके आधार तथा प्रकृति और पुरुषके भी अधीक्षर परब्रह्मकी घारणा की, उस समय (उनके तेजको न सह सकनेके कारण) तीनों लोक काँप उठे ॥ ७८ ॥ जब राजकुमार धुव एक पैरसे खड़े हुए, तब उनके अंगृठेसे दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गयी, जैसे किसी गजराजके चढ़ जानेपर नाव पद-पदपर दार्थी-बायीं ओर डगमगाने लगती है॥ ७९॥ ध्रवजी अपने

इन्द्रियद्वार तथा प्राणोंको रोककर अनन्यबुद्धिस विश्वात्या श्रीहरिका ध्यान करने लगे । इस प्रकार उनकी समष्टि प्राणसे अभिन्नता हो जानेके कारण सभी जीवोंका श्वासप्रशास रुक गया । इससे समस्त लोक और लोकपालोंको बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्रीहरिकी शरणमें गये॥ ८०॥

देवताओंने कहा - भगवन् ! समस्त स्थावर-जङ्गम जीवेंकि शरीरोंका प्राण एक साथ ही रुक गया है— ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले हैं, अपनी शरणमें आये हुए हमलोगोंको इस दुःखसे छुड़ाइये॥ ८१॥

श्रीधगवान्ने कहा-देवताओं! तुम इरो मत। उतानपादके प्रभ ध्वने अपने चित्तको मुझ विश्वात्मामें लीन कर दिया है, इस समय मेरे साथ उसकी अभेद-धारणा सिद्ध हो गयी है, इसीसे उसके प्राणनिरोधसे तुप सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने-अपने लोकोंको जाओ, मैं उस बालकको इस दुष्कर तपसे निवृत्त कर देंगा॥ ८२॥

\*\*\*\*

# नवाँ अध्याय

### ध्रुवका वर पाकर घर लौटना

श्रीपैत्रेयजी कहते हैं-विद्रजी! भगवान्के इस प्रकार आश्वासन देनेसे देवताओंका भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोकको चले गये। तद्वनार विराट्स्वरूप भगवान् गरुडपर चढ़कर अपने भक्तको देखनेके लिये मध्वनमें आये॥ १॥ उस समय धुवजी तीव योगाभ्याससे एकाय हुई बुद्धिके द्वारा भगवान्की बिजलीके समान देदीप्यमान जिस मृतिका अपने हदयकमलमें ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गयी। इससे श्रवराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि धगवान्के उसी रूपको बाहर अपने सामने खड़ा देखा ॥ २ ॥ प्रभुका दर्शन पाकर वालक घ्वको बड़ा कुतृहल हुआ, ने प्रेमपे अधीर हो गये। उन्होंने पृथ्वीपर

दण्डके समान लॉटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेमभरी दृष्टिसे उनकी और देखने लगे मानी नेत्रोंसे उन्हें पी जायँगे, मुखसे चूम लेंगे और भूजाओंमें कस लेंगे॥ ३॥ वे हाथ जोड़े प्रभुके सामने खड़े थे, और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परन्तु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। सर्वान्तर्यामी हरि उनके मनकी बात जान गये; उन्होंने कृपापूर्वक अपने वेदमय शङ्कको उनके गालसे कुआ दिया॥ ४॥ ध्रुवजी भविष्यमें अविचल पद प्राप्त करनेवाले थे। इस समय शहुका स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गयी और जीव तथा ब्रह्मके स्वरूपका भी निश्चय हो गया। वे अत्यन्त पक्तिभावसे धैर्यपूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान् श्रीहरिकी स्तृति करने लगे॥ ५॥

ध्रवजी वोले-प्रभो ! आप सर्वशक्तिसम्पन्न हैं; आप ही मेरे अन्तः करणमें प्रवेश कर अपने तेजसे मेरी सोयी हुई वाणीको सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्यान्य इन्द्रियों एवं प्राणींको भी चेतनतो देते हैं। मैं आप अन्तर्यामी भगवान्को प्रणाम करता हूँ । भगवन् ! आप एंक ही हैं; परन्तु अपनी अनन्त गुणमयी मायाशक्तिसे इस महदादि सम्पूर्ण प्रपञ्चको रचकर अन्तर्यामीरूपसे उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इन्द्रियादि असत् गुणोंमें उनके अधिष्ठातृ देवताओं के रूपमें स्थित होकर अनेकरूप भासते हें--ठीक वैसे ही जैसे तरह-तरहकी लकड़ियोंमें प्रकट आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न-भिन्न रूपों में भासती है। नाथ! सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्माजीने भी आपकी शरण लेकर आपके दिये हुए ज्ञानके प्रभावसे ही इस जगत्को सोकर उठे हुए पुरुषके समान देखा था। दीनवन्घो ! आपके चरणतलका तो मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं, कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है ? प्रभो ! इन शवतुल्य शरीरींके द्वारा भोगा जानेवाला, इन्द्रिय और विषयोंके संसर्गसे उत्पन्न सुख तो नरकमें भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय-सुखके लिये लालायित रहते हैं और जो जन्म-मरणके वन्धनसे छुड़ा देनेवाले कल्पतरुस्वरूप आपकी उपासनाको भगवत्-प्राप्तिके सिवा अन्य किसी उद्देश्यकी पूर्तिमें लगाते हैं, उनकी बुद्धि अवस्य ही आपकी मायाके द्वारा ठगी गयी है । आपके चरणकमलोंका ध्यान करनेसे और आपके भक्तोंके पवित्र चरित्र सुननेसे प्राणियोंको जो आनन्द प्राप्त होता है, वह निजानन्दस्वरूप ब्रह्ममें भी नहीं मिल सकता । फिर जिन्हें कालको तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानोंसे गिरनेवाले पुरुषोंको तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है ॥ ६-१०॥

अनन्त परमात्मन् ! मुझे तो आप उन विशुद्धहृदय
महातमा भक्तींका सङ्क दीजिये, जिनका आपमें अविच्छिन्न
भक्तिभाव है; उनके सङ्कमें मैं आपके गुणों और लीलाओंकी
कथा-मुधाको पी-पीकर उन्मत्त हो जाऊँगा और सहज ही इस
अनेक प्रकारके दुःखोंसे पूर्ण भयङ्कर संसारसागरके उस पार
पहुँच जाऊँगा । कमलनाभ प्रभो ! जिनका चित्त आपके
चरंणकमलकी सुगन्धमें छभाया हुआ है, उन महानुभावोंका
जो लोग सङ्क करते हैं—वे अपने इस अत्यन्त प्रिय शरीर और
इसके सम्बन्धी पुत्र, मित्र, गृह और स्त्री आदिकी सुधि भी
नहीं करते । अजन्मा परमेश्वर ! मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत,
पक्षी, सरीस्प (सपीदि रेंगनेवाले जन्तु), देवता, दैत्य

और मनुष्य आदिसे परिपूर्ण तथा महदादि अनेकों कारणोंसे सम्पादित आपके इस सदसदात्मक स्थूल विश्वरूपको ही जानता हूँ; इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणीकी गित नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। मगवन्! कल्पका अन्त होनेपर योगनिद्रामें स्थित जो परमपुरुष इस सम्पूर्ण विश्वको अपने उदरमें लीन करके शेषजीकी सहायतासे उन्होंकी गोदमें शयन करते हैं तथा जिनके नाभि-समुद्रसे प्रकट हुए सर्वलोकमय सुवर्णवर्ण कमलसे परम तेजोमय ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, वे भगवान् आप ही हैं,मैं आपको प्रणाम करता हूँ।११–१४।

प्रभो ! आप अपनी अखण्ड चिन्मयी दृष्टिसे बुद्धिकी सभी अवस्थाओंके साक्षी हैं तथा नित्यमुक्त, शुद्धसन्वमय, सर्वज्ञ, परमात्मस्वरूप, निर्विकार, आदिपुरुष, षडैश्वर्यसम्पन्न एवं तीनों गुणोंके अधीश्वर हैं। आप जीवसे सर्वया भिन्न हैं तथा संसारकी स्थितिके लिये यज्ञाधिष्ठाता विष्णुरूपसे विराज-मान हैं। आपहीसे विद्या-अविद्या आदि विरुद्ध गतियोंवाली अनेकों शक्तियाँ धारावाहिकरूपसे निरन्तर प्रकट होती रहती हैं । आप जगद्योनि, अखण्ड, अनादि, अनन्त, आनन्दमय, निर्विकार ब्रह्मस्वरूप हैं। मैं आपकी शरण हूँ। भगवन्! आप परमानन्दमय हैं--जो लोग ऐसा समझकर निष्कामभावसे आपका निरन्तर भजन करते हैं, उनके लिये राज्यादि भोगों-की अपेक्षा आपके चरणकमलोंकी प्राप्ति ही भजनका सचा फल है। यद्यपि वात ऐसी ही है, तो भी गौ जैसे अपने तुरंतके जन्मे हुए वछड़ेको दूध पिलाती और व्याघादिसे वचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तोंपर कृपा करनेके लिये निरन्तर विकल रहनेके कारण हम-जैसे सकाम जीवोंकी भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार-भयसे रक्षा करते रहते हैं ॥१५-१७॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी!जब ग्रुभ सङ्कल्पवाले मितमान् श्रुवजीने इस प्रकार स्तुति की तो भक्तवत्सल भगवान् उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे ॥ १८॥

' श्रीभगवानने कहा—तपस्वी राजकुमार ! मैं तेरे हृदयका सङ्कल्प जानता हूँ । यद्यपि उस पदका प्राप्त होना वहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ । तेरा कल्याण हो । भद्र ! जिस तेजोमय अविनाशी लोकको आजतक किसीने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और तारागणरूप ज्योतिश्चक उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है जिस प्रकार अन्नकी ढेरीके बीचमें स्थित खंभेके चारों ओर दॅवरीके बैल घूमते रहते हैं । अवान्तर कल्पपर्यन्त रहनेवाले अन्य लोकोंका नाश हो जानेपर भी

जो स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, करयप और ग्रुक्त आदि नक्षत्र एवं सप्तिंगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह भुवलोक में तुसे देता हूँ। यहाँ भी जब तेर पिता तुसे राजिस्हासन देकर बनको चले जायँगे, तो त् छत्तीस हजार वर्षत्र धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन करेगा। तेरी इन्द्रियोंकी शिल ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार रोलता हुआ मारा जायगा, तब उसकी माता सुक्ति पुत्र प्रेममें पागल होकर उसे बनमें खोजती हुई दावानलमें प्रवेश कर जायगी। यश मेरी पिय मूर्ति है, त् अनेकों बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंबाले यशों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोगकर अन्तमें मेरा दी समरण करेगा । इससे त् अन्तमें सम्पूर्ण लोकोंके बन्दनीय और सप्तियोंसे भी ऊपर मेरे निज धामको जायगा, जहाँ पहुँच जानेपर किर ससारमें लोटकर नहीं आना होता।। १९-२५॥

श्रीमैनेयजी कहते हैं—बालक ध्रुवसे इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदानकर श्रीगरुडध्वज भगवान् उसके देखते देखते अपने लोकको चले गये। प्रभुकी चरण सेवासे सङ्गास्थित वस्तु प्राप्त हो जानेके कारण यद्यपि ध्रुवजीका सङ्गल्य तो निश्च हो गया, किन्तु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। पिर वे अपने नगरको लीट गये॥ २६ २७॥

विदुर्जीने पूछा—ब्रह्मन् । मायापित श्रीइरिका परमपद तो अत्यन्त दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलोंकी उपासनासे ही है। ध्रुवजी भी सारासारका पूर्ण विनेक रखते थे, पिर एक ही अन्ममें उस परमपदको पा लेनेपर भी उन्होंने अपनेको अङ्गतार्थ क्यों समझा १ ॥२८॥

श्रीमैत्रेयजी वोले—ध्रुवजीवा हृदय अपनी भौतली माताके वाग्वाणोंसे विंघ गया था, तथा वर मॉगनेके समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था, इसीसे उन्होंने मृत्तिदाता श्रीहरिसे मुक्ति नहीं मॉगी। अब जब भगवहर्यनसे वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूलके लिये पश्चात्ताप हुआ।। २९॥

धुवजी मन-ही मन कहने रूगे—अहो। सनन्दनादि उध्येता (निष्ठिक ब्रह्मचारी) सिद्ध भी जिन्हें समाधिद्वारा अने में जन्मों में प्राप्त कर पात हैं, उन मगयबरणों की छाया की मैंने छ महीने में ही पा लिया, किन्तु चित्तमें दूसरी वासना रहने के वारण मुझे किर उससे विश्वत होना पड़ा। अहो! मुझ मन्दभाग्यनी मूर्खता तो देखो, मैंने समारपान नो काटनेवाले प्रमुके पादपद्मीमें पहुँचकर भी उनसे नारावान् वस्तुकी ही याचना की । देवताओं को स्वर्गमी गके पश्चात् पिर नीचे गिरना होता है, इसलिये वे मेरी मगवत्प्राप्ति रूप उच स्थितिको सहन नहीं कर सके, माल्म होता है, उन्हींने मेरी बुद्धिको नष्ट कर दिया । नारदजीने भी ठीक ही कहा था, परन्तु में बड़ा दुष्ट हूँ, मैंने उनकी वात स्वीनार ही नहीं की । मैं वास्तवमें अभी बचा ही हूँ । यद्यपि सरारमें आत्माके सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्नमें अपने ही कत्यना किये हुए व्याघादिसे डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान्की मायासे मोहित होकर माई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही देवरूप हार्दिक रोगमे जलने लगा । विश्वारमा श्रीहरिका प्रसन्न होना अत्यन्त कठिन है, बड़े सीमाग्यसे वे मेरी तपस्यासे प्रसन्न हो गये। वे तो ससारपाशको समूछ नष्ट करनेमें समर्थ हैं, विन्तु में वड़ा भाग्यहीन हूँ, भैंने फिर भी उनसे सक्षार ही माँगा। मेरी यह प्रार्थना उसी प्रकार व्यर्थ है, जैसे कोई मरणासन पुरुप चिकित्साके लिये आग्रह करे। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूं। जिस प्रकार कोई कॅगला किसी सार्वभौम सम्राट्को प्रसन्न करके उचने तुपनिहत चावलीकी बनी माँगे, उसी मनार मैंने भी निजानन्द प्रदान करनेवाले श्रीहरिसे व्यर्थका अभिमान बढानेवाले उच्चपदादि ही मॉगे ॥ ३०-३५ ॥

श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-तात । तुम्हारी तरह जो लोग श्रीमुकुन्दपादारिवन्दमकरन्दके ही मधुकर हैं--जो निरन्तर प्रमुक्ती चरण रजका ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आयी हुई सभी परिस्थितियों में सन्तुण रहता है, ये भगवान्से उनकी सेवाके सिवा अपने लिये और कोई भी पदार्थ नहीं सॉमते ॥ ३६॥

इधर जब राजा उत्तानपादने मुना कि उनका पुन ध्रुव लीट आया है, तो यह सोचकर कि 'मुझ अभागेका ऐसा माग्य कहाँ' उन्हें सहसा विश्वास न हुआ। उनके लिये तो यह बात मुदेंके पुन जीवित हो जानेके समान असम्भव थी। परन्तु पिर उन्हें देविंग नारदकी बात याद आ गयी। इससे उनका इस वातमें विश्वास हुआ और वे आनन्दके वेगसे अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यन्त प्रतन्न होनर उस समाचारके मुनानेवालेको एक नहुमूल्य हार दिया। अन तो पुत्रवा मुरा देखनेके लिये उनकी उत्सकता चौगुनी हो चली। उन्होंने बहुत से ब्राह्मण, कुलके नहे बूढे, मन्त्री और नम्धुननोंको साथ लिया तथा एक निदया घोड़ोंवाले सुवर्णजटित रथपर सवार होकर वे झटपट नगरके वाहर आये । उनके आगे-आगे वेदध्विन होती जाती थी तया शङ्ख, दुन्दुभि एवं वंशी आदि अनेकों माङ्गलिक वाजे वजते जाते थे । उनकी दोनों रानियाँ सुनीति और सुरुचि भी सुवर्णमय आभूपणोंसे विभृपित हो राजकुमार उत्तमके साथ पालकियोंपर चढ़कर चल रही थीं । ध्रुवजी सरकारी वगीचेके पास पहुँचे ही थे कि उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथसे उत्तर पड़े । पुत्रको देखनेके लिये महाराजकी बहुत दिनींसे लालसा लगी थी । वस, उन्होंने झटपट आगे वढ़कर प्रेमातुर हो, लंबी-लंबी साँसें लेते हुए, ध्रुवको भुजाओंमें भर लिया। अय ये पहले ध्रुव नहीं थे, प्रभुके परमपुनीत पादपद्योंका स्पर्धा होनेसे इनके समस्त पाप-तन्थन कट गये थे। राजा उत्तानपादकी एक वहुत वड़ी कामना पूर्ण हो गयी । उन्होंने वार-वार पुत्रका सिर सूँघा और आनन्द तथा प्रेमके कारण निकलनेवाले ठंढे-ठंढे आँसुओंसे उन्हें नहला दिया ॥ ३७-४४ ॥

तदनन्तर सजनींमें अग्रगण्य ध्रुवजीने पिताके चरणोंमें प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर, कुशल-प्रशादिसे सम्मानित हो दोनों माताओंको सिर झुकाया । छोटी माता सुरुचिने अपने चरणापर झुके हुए बालक ध्रुवको उठाकर हृदयसे लगा लिया और अशुगद्गद वाणीसे 'चिरझीव रहो' ऐसा आशीर्वाद दिया । उस समय ध्रुवजीके प्रति सुरुचिका ऐसा स्नेहपूर्ण व्यवहार कोई आश्चर्यकी वात नहीं थी; क्योंकि जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचेकी ओर वहने लगता है-उसी प्रकार मैत्री आदि गुणोंके कारण जिसपर श्रीभगंवान् प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीवोंका हृदय झक जाता है। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेमसे विह्वल हो गये। एक दूसरेके अङ्गोंका स्पर्श पाकर उन दोनों-के ही शरीरमें रोमाञ्च हो आया तथा नेत्रोंसे वार-वार आँसुओंकी धारा वहने लगी। ध्रुवकी माता सुनीतिका तो कहना ही क्या था। वह तो अपने प्राणींसे भी प्यारे पुत्रको गले लगाकर सारा सन्ताप भूल गयी। ध्रुवजीके, सुकुमार अङ्गोंके स्पर्शसे उसे वड़ा ही आनन्द प्राप्त हुआ ! वीरवर विदुरजी! वीरमाता सुनीतिके स्तन उसके नेत्रोंसे झरते हुए मङ्गलमय आनन्दाशुओंसे भीग गये और उनसे वार-

यार दूध वहने लगा। उस समय पुरवासीलोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, 'महारानीजी! आपका कुमार बहुत दिनोंसे खोया हुआ था; अब वह लौट आया, इससे हमारे सब दुःख दूर हो गये। यह बहुत दिनोंतक भूमण्डलकी रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागतभयभञ्जन श्रीहरिकी उपासना की है। उनका निरन्तर ध्यान करनेवाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्युको भी जीत लेते हैं'।।४५-५२॥

विदुरजी! इस प्रकार सभी लोगोंने भ्रुवका लाइ-चाव किया । फिर उन्हें भाई उत्तमके सहित हथिनीपर चढ़ाकर महाराज उत्तानपादने वड़े हर्पके साथ राजधानीमें प्रवेश किया । उस समय सभी लोग उनके भाग्यकी बड़ाई कर रहे थे । नगरमें जहाँ-तहाँ मगरके आकारके सुन्दर दरवाजे वनाये गये थे तथा फल-फूलोंके गुच्छोंके सहित केलेके खंभे और सुपारीके पौधे सजाये गये थे। द्वार-द्वारपर दीपक-के सहित जलके कलश रक्खे हुए थे — जो आमके पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोतीकी लड़ियोंसे सुसजित थे। नगरी जिन अनेकों परकोटों, फाटकों और महलेंसे सुशोभित थी, उन सबको सुवर्णकी सामग्रियोंसे सजाया गया था तथा उनके कॅंगूरे विमानोंके शिखरोंके समान चमक रहे थे। नगरके चौक, गलियों, अंटारियों और सङ्कोंको झाङ्-बुहारकर उनपर चन्दनका छिड़काव किया गया था, और जहाँ-तहाँ खील, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य माङ्गलिक उपहार-सामग्रियाँ सजी रक्की थीं । ध्रुवजी राजमार्गसे जा रहे थे। उस समय जहाँ-तहाँ नगरकी शीलवती सुन्दरियाँ उन्हें देखनेको एकत्रित हो रही थीं । उन्होंने वात्सल्यभावसे अनेकों शुभाशीर्वाद देते हुए उनपर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दूर्वा, पुष्प और फर्लोकी वर्षा की । इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुवजीने अपने पिताके महलमें प्रवेश किया ॥ ५३-५९ ॥

राजमवन महामूल्य मिणयोंकी लिड़ योंसे सुसजित था। उसमें अपने पिताजीके लाड़-प्यारका सुख मोगते हुए वे उसी प्रकार आनन्दपूर्वक रहने लगे, जैसे स्वर्गमें देवता-लोग रहते हैं। वहाँ दूधके फेनके समान सफेद और कोमल शय्याएँ, हाथीदाँतके पलंग, सुनहरी कामदार परदे, वहु-मूल्य आसन और बहुत-सा सोनेका सामान था। उसकी

रफ़िटक और महामाकतमणि (पन्ने) की दीवारोंमें रहींकी बनी हुई स्त्रीमृर्तियोंपर रक्ले हुए मिणमप दीपक जगमणा रहे थे। उस महरूके चारों ओर अनेक जातिके दिव्य वृक्षों- से सुशोमित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पश्चियोंका करूरव तथा मतवारे भौरोंका गुंजार होता रहता था। उन बगीचोंमें वैदूर्यमणिकी सीढ़ियोंसे मुशोमित बाविल्यॉ यीं— जिनमें लाल, नीले और सपेद रंगके कमल खिले रहते थे तथा हंस, कारण्डव, चकवा एवं सारस आदि पक्षी कीड़ा करते रहते थे। ६०-६४॥

राजिप उत्तानपादने अपने पुत्रके अति अद्भुत प्रभाव-की बात देविप नारदसे पहले ही सुन रक्की थी; अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तकण अवस्थाको प्राप्त हो गये हैं, अमायवर्ग उन्हें आदरकी दृष्टिसे देखते हैं तथा प्रजाका भी उनपर अनुराग है, उन्होंने उन्हें निखिल भूमण्डलके राज्यपर अभिपिक्त कर दिया । और आप वृद्धावस्था आयी



जानकर आत्मस्वरूपका चिन्तन करते हुए संसारसे थिएका होकर वनको चल दिये ॥ ६५-६७॥

# दसर्वां अध्याय

उत्तमका मारा जाना, ध्रुवका यक्षींसे युद्ध

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-विदुरजी! ध्रुवने प्रजापति शिद्यमारकी पुत्री भ्रमिके साथ विवाह किया, उसने उनके कल्प और वत्सर नामके दो पुत्र हुए। महावली ध्रुवकी दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उसमे उनके उत्कल नामके एक पुत्र और एक कन्यारतका जनम हुआ। उत्तमका अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वतपर एक बज्जान् यक्षने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गयी॥ १–३॥

घुवने जब भाईके मारे जानेका समाचार सुना तो वे कोच, शोक और उद्देगसे भरकर एक विजयपद रयपर सवार हो यक्षेंकि देशमें जा पहुँचे। उन्होंने उत्तर दिशामें जाकर हिमालयकी घाटीमें यक्षोंसे भरी हुई अलकापुरी देखी, उसमें अनेकों भूत-प्रेत पिशाचादि रुद्रानुचर रहते थे। वहाँ पहुँचकर महावाहु ध्रुवने अपना शङ्ख बजाकर सम्पूर्ण आकाश और दिशाओंको गुँजा दिया। उस शङ्ख्यनिसे घवड़ाकर यक्षपितयाँ वहुत ही हर गयीं। ४-६॥

वीरवर विदुरजी ! महाबलवान् यथवीरीको वह शङ्खनाद सहन न हुआ । इसलिये वे तरह-तरहके अख्र-शस्त्र लेकर

नगरसे बाहर निकल आये और ध्रुवपर टूट पड़े। महारबी घुव प्रचण्ड घनुर्घर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन बाण मारे । उन समीने जब अपने-अपने मम्तर्कोंमें तीन तीन बाण लगे देखे, तो उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुवजीके इस अद्भत पराक्रमधी प्रशंसा करने लगे। किर ठोकर खाये हुए धर्वके समान इस पराकमको न सहकर उन्होंने भी उनके याणोंके जवावमें एक ही साथ उनसे दूने-छ:-छ: बाण छोड़े । यद्योंकी संख्या तेरह अयुत (१३००००) थी । उन्होंने घुवजीका बददा लेनेके लिये अत्यन्त कृपित होकर रथ और सारयीके सहित उनपर परिघ, सह्गा, प्राप्त, त्रिसूल, परसा, शक्ति, ऋष्टि, भुशुण्डी तया चित्र-विचित्र पक्षोंवाले बाणोंकी वर्षा की । इस भीपण शस्त्रवर्णांसे धुवजी विल्कुल ढक गये। तब वे होगोंको वैसे ही दीखने वंद हो गये, जैसे भारी वर्षाके समय पर्वतका दीखना बंद हो जाता है। इस समय जो सिद्धगण आकाशमें स्थित होकर यह दृदय देख रहे थे, वे सय हाहानार करते हुए कहने लगे--'हाय । आज यश्वतेनारूप समुद्रमें ड्रक्टर

यह मानव-सूर्य नष्ट हो गया।' यक्षलोग अपनी विजयकी घोषणा करते हुए युद्धक्षेत्रमें सिंहकी तरह गरजने लगे। इसी वीचमें ध्रुवजीका रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया, जैसे कुहरेमेंसे सूर्यभगवान् निकल आते हैं॥ ७-१५॥

ध्रुवजीने अपने दिव्य धनुपकी टङ्कार करके रात्रुओं के दिल दहला दिये और फिर प्रचण्ड वाणोंकी वर्षा करके उनके अस्त्र-रास्त्रोंको इस प्रकार छिन्न-भिन्न कर दिया, जैसे आँधी वादलोंको तितर-वितर कर देती है। उनके भीपण धनुषसे छूटे हुए तीखे तीर यक्ष-राक्षसों के कवचोंको भेदकर इस प्रकार उनके रारीरोंमें ध्रुस गये, जैसे इन्द्रके छोड़े हुए वज्र पर्वतोंमें प्रवेश कर गये थे। विदुरजी! महाराज ध्रुवके वाणोंसे कटे हुए यक्षोंके सुन्दर कुण्डलमण्डित मस्तकों-से, सुनहरी तालबृक्षके समान जाँघोंसे, वलयविभूषित वाहुओंसे, हार, सुजवन्ध, मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियोंसे पटी हुई वह वीरोंके मनको छमानेवाली समरभूमि वड़ी सुहावनी जान पड़ती थी॥ १६-१९॥

जो यक्ष किसी प्रकार जीवित वचे, वे क्षत्रियप्रवर भूवजीके वाणोंसे अधिकांश घायल होकर युद्धकीडामें सिंह्से परास्त हुए गजराजके समान मैदान छोड़कर भाग गये। नरश्रेष्ठ भ्रुवजीने देखा कि उस विस्तृत रणभूमिमें अव एक भी शत्रु अस्त्र-शस्त्र लिये उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखनेकी हुई। किन्तु फिर यह सोचकर कि 'इन मायावी शत्रुओंकी इच्छाका मनुष्यको पता नहीं लग सकता' वे पुरीके भीतर नहीं गये। सारिथसे इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथमें वैठे रहे तथा शत्रुके नवीन आक्रमणकी आशङ्कासे सावधान हो गये। इतनेहीमें उन्हें समुद्रकी गर्जनाके समान आँधीका भीषण शब्द सुनायी दिया तथा दिशाओंमें उठती हुई धूलभी दिखायी दी ॥ २०–२२॥

एक क्षणमें ही सारा आकाश मेघमालासे घिर गया। सव ओर भयङ्कर गड़गड़ाहटके साथ विजली चमकने लगी। निष्पाप विदुरजी ! उन वादलोंसे खून, कफ, पीव, विष्ठा, मूत्र एवं चवींकी वर्षा होने लगी और ध्रुवजीके आगे आकाशसे बहुत-से धड़ गिरने लगे। फिर आकाशमें एक पर्वत दिखायी दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साय गदा, परिघ, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि वहुत-से सर्प विजलीकी तरह फ़ुफ़कार मारते रोपपूर्ण नेत्रोंसे आगकी चिनगारियाँ उगलते आ रहे हैं; झुंड-के-झुंड मतवाले हाथी, सिंह और वाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं तथा प्रलयकालके समान भयङ्कर समुद्र अपनी उत्ताल तरङ्गोंसे पृथ्वीको सब ओरसे डुवाता हुआ बड़ी भीपण गर्जनाके साथ उनकी ओर वढ़ रहा है। क्रूरस्वभाव असुरोंने अपनी आसुरी मायासे ऐसे ही बहुत-से कौतुक दिखलाये, जिनसे कायरोंके मन काँप सकते ये। ध्रुवजीपर असुरोंने अपनी दुस्तर माया फैलायी है, यह सुनकर वहाँ कुछ मुनियोंने आकर उनके लिये मङ्गलकामना की ॥२३-२९॥

मुनियोंने कहा—उत्तानपादनन्दन ध्रुव! शरणागत-भयमञ्जन शार्ङ्गपाणि श्रीहरि तुम्हारे शत्रुओंका संहार करें। ' भगवान्का तो नाम ही ऐसा है, जिसके सुनने और कीर्तन करनेमात्रसे मनुष्य दुस्तर मृत्युके सुखसे अनायास ही बच जाता है।। ३०॥

## ग्यारहवाँ अध्याय

खायम्भुव मनुका ध्रवजीको युद्ध वंद करनेके लिये समझाना

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! श्रृपियोंका ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुवने आन्तमन कर श्रीनारायणके वनाये हुए नारायणास्त्रको अपने धनुपपर चढ़ाया। उस वाणके चढ़ाते ही यक्षोंद्वारा रची हुई नाना प्रकारकी माया उसी क्षण नए हो गयी, जिस प्रकार ज्ञानका उदय होनेपर अविद्यादि ह्रोश नए हो जाते हैं। श्रृषिवर नारायणके द्वारा आविष्कृत उस अस्त्रको धनुपपर चढ़ाते ही उससे राजहंसके से पक्ष और सोनेके फलवाले यहे तीखे वाण निकले और जिस प्रकार मयूर केकारव करते वनमें धुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साँय-साँय शब्द करते हुए वे शत्रुकी

सेनामें घुस गये । उन तीखी धारवाले वाणोंने रामुओं को वेचैन कर दिया । तब उस रणाङ्गणमें अनेकों यक्षोंने अत्यन्त कुपित होकर अपने अस्त्र-रास्त्र सँमाले और जिस प्रकार गरुड़के छेड़नेसे बड़े-बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इथर-उधरसे ध्रुवजीपर टूट पड़े । उन्हें सामने आते देख ध्रुवजीने अपने वाणोंद्वारा उनकी भुजाएँ, जाँघें, कंधे और उदर आदि अङ्ग-प्रत्यङ्गोंको छिन्न-भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक (सत्यलोक) में भेज दिया, जिसमें ऊर्घरता मुनिगण सूर्यमण्डलका भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वायम्भुव मनुने देखा कि विचित्र रथपर चढ़े हुए

ध्रुव जनेकों निरपराध यक्षोंको मार रहे हैं, तो उन्हें उनपर बहुत दया आयी | वे वहुत-से ऋषियोंको साथ लेकर वहाँ आये और उत्तानपादके पुत्र ध्रुवको समझाने लगे ॥१–६॥

मनुजी बोळे-बेटा । कोध बहुत हुरा है, यह साक्षात् नरकमा द्वार है । देखो, इसके वशीभृत होकर तुमने नितने निरपराघ यक्षोंको मार डाला। अब तुम इसका परित्याग करो। तात ! तुम जो निर्दोप यक्षोंके सहारपर उतर रहे हो। यह हमारे कुलके योग्य काम नहीं है, मले आदमी इसकी निन्दा ही करते हैं। बेटा । तुम्हारा अपने भाईपर बड़ा अनुराग या, यह तो ठीक है; परन्तु देखों, उसके वधसे सन्तम होकर तुमने एक यक्षके अपराध करनेपर प्रसङ्गवश कितर्नोकी हत्या कर डाली । यह कहाँका न्याय है । इस जड शरीको ही आतमा मानकर इसके लिये पश्चओंकी मोंति प्राणियोंकी हिंसा करना भगवत्सेवी साधुजनोंका मार्गनहीं है। प्रसुकी आराधना करना बड़ा विठेन है, परन्तु तुमने तो लड़कपनमें ही सम्पूर्ण भूतोंके आश्रयस्थान श्रीहरिकी सर्वभूतात्मभावसे आराधना करके उनना परमपद प्राप्त कर लिया या । तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। एक प्रकारमे तुम साधुजनों के मार्गप्रदर्शक हो, पिर भी तुमने ऐसा निन्दनीय कर्म नैसे किया १ सर्वातमा श्रीहरि तो अपनेसे बड़े पुरुपोंके प्रति सहनशीलता, छोटोंके प्रति दया, बराबरपालोंके साथ मित्रता और समस्त जीवोंके साथ समताना वर्ताव करनेसे ही प्रसन्न होते हैं। और अभुके प्रसन्न हो जानेपर पुरुष प्राष्ट्रत गुण एव उनके कार्यरूप लिङ्गद्यरीरसे छूटकर परमानन्दम्बरूप ब्रह्मपद ब्राम कर लेता है ॥७-१४॥

वेटा घुव। देहादिके रूपमें परिणत हुए पञ्चभृतींसे ही छी पुरुषका आविर्माय होता है और पिर उनके पारस्परिक समागमसे दूसरे छी पुरुप उत्पन्न होते हैं। धुव। इस प्रकार भगवानकी मायासे सत्वादि गुणोंमें न्यूनाधिक भाव होते हैं । जैसे भूतोंद्वारा नरीरोंकी रचना होती है, वैसे ही उननी स्थिति और प्रलग भी होते हैं। पुरुपलेष्ठ ! निर्गुण परमा मा तो इनमें केवल निमित्तमात्र है, उसके आश्रयसे यह कार्य-कारणात्मक जगत् उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुम्चकके आश्रयसे लोहा। समयके फेरसे सत्वादि गुणोंके प्रवाहमें न्यूनाधिकता हो जानेपर लीलामय मगवानकी शक्ति भी विषमता आ जाती है। उस शक्तियमसके कारण ही भगवान अकर्ता होकर भी जगत्की रचना करते हैं और सहार करते हैं। सचमुच

उन सर्वव्यापक प्रभुक्ती लीला सर्वथा अचिन्तनीय है। प्रवा वे काल्स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वय अन्तरहित होकर भी जगत्का अन्त करनेवाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदिकतों हैं। ये ही एक जीवसे दूसरे जीवको उत्पन्न कर सप्तारवी स्रिष्ट करते हैं तथा मृत्युके द्वारा मारनेवालेको भी मरवाकर उसका सहार करते हैं । ये काल्भगवान् सम्पूर्ण सृष्टिमें समानस्त्रमे अनुप्रविष्ट हैं । उनका न तो कोई खपध है और न परपक्ष । जैसे वायुक्ते चलनेपर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मोंके अधीन होरर कालकी गतिका अनुसरण करते हैं-अपने अपने कर्मानुसार सुल दु लादि पछ भोगते हैं। सर्वसमर्थ श्रीहरि कर्मनन्यनमें वैधे हुए जीवकी आयुकी बृद्धि और धयका विधान करते हैं, परन्तु वे स्वय इन दोनोंसे रहित और अपने खरूपमें खित हैं। राजन्। इन परमात्माको ही मीमासकलोग कर्म, चार्याक स्वभाव, वैशेपिकमतावरम्बी काल, ज्योतियी दैव और कामशास्त्री वाम कहते हैं। वे किसी भी इन्द्रिय या प्रमाणके विषय नहीं हैं। महदादि अनेक शक्तियाँ भी उन्होंसे प्रकट हुई हैं । वे क्या करना चाहते हैं, इस वातनो भी ससारमें कोई नहीं जानता, पिर अपने मूल कारण उन प्रमुको तो जान ही कीन सकता है ॥१५-२३॥

वेटा । वे कुवेरके अनुचर तुम्हारे माईको मारनेवाल नहीं हैं, क्योंकि मनुष्यरे जन्म मरणका बास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमान वही समारकी रचता, पालता और नष्ट करता है, किन्तु अहङ्कारग्रन्य होनेके कारण इसके गुण और कमोंसे वह सदा निर्लेप रहता है। वे सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरातमा, नियन्ता और रक्षा करनेवाले प्रमु ही अपनी मायादाकिते युक्त होकर समस्त जीवोंका स्जन, पालन और सहार करते हैं । जिस प्रकार नाफमें नफेल पड़े हुए बैल अपने मालिक्का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत्की रचना करनेवाले ब्रह्मादि भी नामरूप डोरीसे वैंथे हुए उन्होंनी आज्ञाका पालन करते हैं। वे अमर्त्तीके लिये मृत्युरूप और मर्चीके लिये अमृतरूप हैं तथा संशारके एकमान आश्रय हैं। तात । तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्माकी दारण लो । तुम पॉच वर्षनी ही अवसामें अपनी छीतेली माताके वाग्याणोंसे मर्माहत होकर मॉकी गोद छोड़कर वनको चले गये ये। वहाँ तपस्याद्वारा जिन दृपीकेश भगवान्की आराधना करके तुमने निलोकींचे अपर घुवपद प्राप्त निया है और जो तुम्हारे वैरभावहीन सरल हृदयमें वात्सल्यवरा निशेषरूपमे विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अदितीय अविनाशी और नित्यमुक्त परमात्माको अध्यात्मदृष्टिसे अपने अन्तःकरणमें हूँ हो । उनमें यह मेदमावमय प्रपञ्च मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है । ऐसा करनेसे सर्वशक्तिसम्पन्न परमानन्दस्वरूप सर्वान्तर्यामी भगवान् अनन्तमें तुम्हारी सुदृदृ भक्ति होगी और उसके प्रभावसे तुम मैं-मेरेपनके रूपमें दृढ़ हुई अविद्याकी गाँठको काट डालोगे ॥२४–३०॥

राजन् ! जिस प्रकार ओषधिसे रोंग शान्त किया जाता है—उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है, उसपर विचार करके अपने कोधको शान्त करो । कोध कल्याणमार्ग- का बड़ा ही विरोधी है। भगवान् तुम्हारा मङ्गल करें। कोधके वशीभूत हुए पुरुपसे सभी लोगोंको बड़ा भय होता

है; इसिलये जो बुद्धिमान् पुरुप ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणीको भय न हो, उसे क्रोधके वशमें कभी न होना चाहिये। तुमने जो अपने भाईके मारनेवाले समझकर इतने यक्षोंका संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान् शङ्करके सखा कुवेरजीका कड़ा अपराध हुआ है। इसिलये वेटा! तुम विनम्र भाषण और विनयके द्वारा शीव्र ही उन्हें प्रसन्न करो। ऐसा न हो, महापुरुपोंका तेज हमारे कुलका हास कर दे ॥३१–३४॥

इस प्रकार स्वायम्भुव मनुने अपने पौत्र ध्रुवको वहुत समझाया-बुझाया । तव ध्रुवजीने उन्हें प्रणाम किया । इसके पश्चात् वे महर्पियोंके सहित अपने लोकको चले गये ॥३५॥

### बारहवाँ अध्याय

ध्रवजीको कुवेरका वरदान और विष्णुलोककी प्राप्ति

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी ! ध्रुवका कोष शान्त हो गया है और वे यक्षोंके वधसे निवृत्त हो गये हैं, यह जानकर भगवान् कुवेर वहाँ आये । उस समय यक्ष,



चारण और किन्नरलोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुवजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये। तव कुवेरने कहा॥ १॥

श्रीकुचेरजी चोले—गुद्धहृदय क्षत्रियकुमार ! तुमने अपने दादाके उपदेशसे ऐसा दुस्त्यज वैर त्याग दिया; इससे में तुमपर वहुत प्रसन्न हूँ । वास्तवमें न तो तुमने यक्षोंको

मारा है और न यक्षोंने तुम्हारे भाईको । समस्त जीवोंकी उत्पत्ति और विनाशका कारण तो एकमात्र काल ही है । यह मैंन्त् आदि मिध्याबुद्धि तो जीवको अज्ञानवश स्वमके समान शरीरादिको ही आत्मा माननेसे उत्पन्न होती है । इसीसे मनुष्यको वन्धन एवं दुःखादि विपरीत अवस्थाओंकी प्राप्ति होती है । ध्रुव ! अव तुम जाओ, भगवान् तुम्हारा मङ्गल करें । तुम संसारपाशसे मुक्त होनेके लिये सव जीवोंमें समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा श्रीहरिका भजन करो । वे संसारपाशका छेदन करनेवाले हैं तथा संसारकी उत्पत्ति आदिके लिये अपनी त्रिगुणात्मिका मायाशक्तिसे युक्त होकर भी वास्तवमें उससे रहित हैं । उनके चरणकमल ही सवके लिये वन्दनीय हैं । प्रियवर ! हमने सुना है, तुम सर्वदा भगवान् कमलनामके चरणकमलोंके समीप रहनेवाले हो; इसलिये तुम अवश्य ही वर पानेयोग्य हो । ध्रुव ! तुम्हें जिस वरकी इच्छा हो, मुझसे निःसङ्कोच एवं निःशङ्क होकर माँग लो ॥ २–७॥

श्रीमेत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी ! यक्षराज कुवेरने जब इस प्रकार वर माँगनेके लिये आग्रह किया, तो महाभागवत मितमान् ध्रुवजीने उनसे यही माँगा कि मुझे श्रीहरिकी अखण्ड स्मृति बनी रहे । भगवान्की स्मृतिसे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसारसागरको पार कर जाता है । इडविडाके पुत्र कुवेरजीने बड़े प्रसन्न मनसे उन्हें भगवत्स्मृति प्रदान की । फिर उनके देखते-ही-देखते वे अन्तर्धान हो गये । इसके पश्चात् ध्रुवजी भी अपनी राजधानीको लौट आये । वहाँ हुए उन्होंने बड़ी-वड़ी दक्षिणावाले यहाँसे भगवान क

आराधना की, मगवान् ही द्रव्य, किया और देवतासम्बन्धी समस्त कर्मोंके पल हैं तथा ये ही कर्मपळके दाता भी हैं। सर्वोपाधिश्चत्य सर्वात्मा श्रीअच्युतमें प्रवल वेगयुक्त मिकभाव रखते हुए ध्रुवजी अपनेमें और समस्त प्राणियोंने सर्वव्यापक श्रीहरिको ही विराजमान देखने लगे । श्रुवजी बड़े ही चील सम्पन्न, ब्राह्मणमक्त, दीनयत्छल और धर्ममर्यादाके रक्षक थे, उनकी प्रजा उन्हें साक्षात् पिताके समान मानती धी। इस प्रकार तरह-तरहके ऐश्वर्यभोगसे पुण्यका और यज्ञादि कमींसे पापका क्षय करते हुए उन्होंने छत्तीस इजार वर्षतक पृथ्वीका शासन किया । महात्मा भुवने इसी तरह स्यतेन्द्रिय रहकर अर्थ, धर्म और कामके सम्पादनमें बहुतसे वर्ष निकाल दिये। इसके बाद अपने पुत्र उत्कलको राजसिंहासनपर बैठा दिया तया इस सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्चको अविद्यारचित स्वम और गन्धर्वनगरके समान मायासे अपनेहीमं कल्पित मानकर और यह समझकर कि दारीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जनाने महल, सुरस्य विहारभृमि और समुद्रपर्यन्त भूमण्डलका राज्य-ये सभी कालके गालमें पड़े हुए हैं, वे बदरिकाश्रमको चले गये ॥ ८-१६॥

वहाँ उन्होंने पवित्र जलमें सान कर इन्द्रियोंको विशुद्ध (शान्त) किया। पिर खिर आसनसे वैठकर प्राणायामद्वारा वायुको वशमें किया। तदनन्तर इन्द्रियोंको बाह्य विध्योंसे इटाकर मनको भगवान्के स्थूल विराट्स्वरूपमें खिर कर दिया। उसी विराट्स्पका चिन्तन करते-करते वे अन्तमे ध्याता और ध्येपके मेदसे शून्य निर्विकल्प समाधिमें लीन हो गये, और उस अवस्थामें विराट्स्पका मी परित्याग कर दिया। इस प्रकार मगवान् श्रीहरिके प्रति निरन्तर मिक्तमायका प्रयाह चलते रहनेसे उनके नेत्रों में बार-वार आनन्दाश्रुओं की बाढ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्वीमृत हो गया और शरीरमें रोमाञ्च हो आया। फिर देहामिमान गलित हो जानेसे उन्हें 'मैं ध्रुव हूं' इसकी सुधि भी न रही॥ १७ १८॥

इसी समय ध्रुवजीने आकारासे एक वड़ा ही सुन्दर विमान उतरता देखा। यह अपने प्रकाशसे दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, ऐसा पतीत होता या मानो साधात् पूर्णिमाका चन्द्र उदय हुआ हो। उसमें दो श्रेष्ट पार्पद सदाओं का सहारा लिये खड़े थे। उनके चार मुजाएँ थीं, सुन्दर स्याम शरीर था, किशोर अवस्या थी और अरण कमलके समान विशाल नेत्र थे। वे सुन्दर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबन्ध और अति मनोहर कुण्डल धारण किये हुए थे। उन्हें पुण्यक्षोक श्रीहरिके सेवक जान भुवजी हहबड़ाह्टमें पूजा आदिका क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गये और ये भगवान्के पार्षदोंमें प्रधान हैं—ऐसा समझकर उन्होंने श्रीमधुसदनके नामोंका कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शुवजीका मन भगवान्के चरणकमलोंमें तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर पड़ी नम्रतासे सिर नीचा किये खड़े रह गये। तथ श्रीहरिके प्रिय पार्षद नन्द और सुनन्दने उनके पास जाकर मुस्तराते हुए कहा ॥ १९-२२॥

सुनन्द और नन्द कहने लगे-राजन् ! आपका कल्याण हो, आप तनिक सायघान होकर हमारी बात मुनिये । आपने पॉच ही वर्षनी अवस्थामें तपस्या करके जिन्हें पसन्न विया या, हम उन्हीं निग्विलजगनियन्ता शार्नुपाणि मगवान् विष्णुके सेवक हैं और आपको भगवान्के धाममें छे जानेके लिये यहाँ आये हैं। आपने अपनी मिक्त प्रभावसे विष्णुलोक्का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरोंके लिये बड़ा दुर्छभ है। परमज्ञानी सप्तर्षि भी वहाँतक पहुँच नहीं सकते, नीचेरे देवल देखते रहते हैं। औरोंकी तो वात ही क्या-सूर्य और चन्द्रमा आदि प्रहः नक्षत्र एव तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चिल्ये, आप उस परमपद्पर विराजिये । प्रियवर । आजतक आपके पूर्वज तथा और बोई भी उस पदपर नहीं पहुँच सके । भगवान् विष्णुना वह परमधाम सारे ससारका चन्दनीय है। आप वहाँ चलकर विराजमान हो। आयुष्मन्। यह श्रेष्ठ विमान पुण्यश्लोकशिखायणि श्रीहरिने मेजा है, आप इसपर चढ जाइये ॥ २३-२७ ॥

श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-मगवान्के प्रमुख पापदींके ये अमृतमय वचन कुनकर परम मागवत भुवजीने सान किया। पिर सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकमंसे निवृत्त हो माङ्गलिक अलङ्कारादि धारण किये। वदिकाश्रममें रहनेवाले मुनिर्पोको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमानकी पूजा और प्रदक्षिणा की और पापदींको प्रणाम कर उसपर चढनेको तैयार हुए। उस समय उनका शरीर सुवर्णके समान तेजोमय-दिन्य हो गया। इतनेहीमें उत्तानपादनन्दन धुवजीने देखा कि काल मूर्तिमान् होकर उनके खामने खड़ा है। तब वे मृत्युके सिरपर पैर रखकर उस अद्भुत विमानपर चढ़ गये। उस समय आकाशमें दुन्दुभि, मृदङ्ग और ढोल



आदि वाजे वजने लगे, श्रेष्ठ गन्धर्व गायन करने लगे और फूलोंकी वर्षा होने लगी ॥ २८–३१॥

विमानपर वैठकर घ्रवजी ज्यों ही स्वर्गलोक (भगवान्के धाम ) को जानेके लिये तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीतिका स्मरण हो आया । वे सोचने लगे, 'क्या में वेचारी माताजीको छोड़कर अकेला ही इस दुर्गम स्वर्गलोकको चला जाऊँगा ?' देवश्रेष्ठ नन्द और सुनन्द उनके हृदयकी बात ताङ् गये । तब उन्होंने ध्रुवजीको दिखलाया कि उनकी माता उनसे भी आगे दूसरे विमानपर जा रही है। फिर ध्रवजीका विमान आकाशमें चढ़ने लगा । उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे । मार्गमें जहाँ-तहाँ विमानींपर वैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलोंकी वर्षा करते जाते थे । उस दिन्य विमानपर वैठकर ध्रुवजी त्रिलोकीको पारकर सप्तर्पिमण्डलसे भी ऊपर भगवान् विष्णुके नित्यधाममें पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की । यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित है, इसीके प्रकाशसे तीनों लोक प्रकाशित हैं। इसमें (यज्ञादिके मिससे) जीवोंपर निर्दयता करनेवाले पुरुष नहीं जा सकते । यहाँ तो उन्हींकी पहुँच होती है, जो दिन-रात शुभ कर्म ही करते हैं। जो शान्त, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियोंको प्रसन्न रखनेवाले हैं तथा

भगवद्भक्तोंको ही अपना एकमात्र सचा सुहृद् मानते हैं—ऐसे लोग सुगमतासे ही इस भगवद्भामको प्राप्त कर लेते हैं॥३२-३७॥

इस प्रकार उत्तानपादके पुत्र भगवत्परायण श्रीध्रुवजी तीनों लोकोंके ऊपर उसकी निर्मल चूडामणिके समान विराजमान हुए । कुरुनन्दन ! जिस प्रकार दायँ चलानेके समय खंभेके चारों ओर वैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गम्भीर वेगवाला ज्योतिश्चक उस अविनाशी लोकके आश्रय ही निरन्तर घूमता रहता है । उसकी महिमा देखकर देविंप नारदने प्रचेताओंकी यज्ञशालामें वीणा वजाकर ये तीन इलोक गाये थे ॥ ३८-४०॥

नारदंजीने कहा था—इसमें सन्देह नहीं, पतिपरायणा सुनीतिके पुत्र धुवने तपस्या करके जो गित पायी है, उसे भागवतधमोंकी आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते; फिर राजाओंकी तो वात ही क्या है। अहो ! वे पाँच वर्षकी ही अवस्थामें सौतेली माताके वाग्वाणोंसे मर्माहत होकर दुखी हृदयसे वनमें चले गये और मेरे उपदेशके अनुसार आचरण करके ही उन अजेय प्रमुको जीत लिया, जो केवल अपने भक्तोंके गुणोंसे ही वशमें होते हैं। ध्रुवजीने तो पाँच-छः वर्षकी अवस्थामें कुछ दिनोंकी तपस्यासे ही भगवानको प्रसन्न करके उनका परमपद प्राप्त कर लिया; किन्तु उनके अधिकृत किये हुए इस पदको भूमण्डलमें कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षोतक तपस्या करके भी पा सकता है ? ॥ ४१-४३॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! तुमने मुझसे उदारकीर्ति ध्रुवजीके चरित्रके विषयमें पूछा था, को मैंने तुम्हें वह
पूरा-का-पूरा सुना दिया। साधुजन इस चरित्रकी वड़ी प्रशंसा
करते हैं। यह धन, यश और आयुकी वृद्धि करनेवाला, परम
पित्र और अत्यन्त मङ्गलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी
पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्वकी प्राप्ति करानेवाला,
वड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापोंका नाश करनेवाला है।
भगवद्भक्त ध्रुवके इस पित्रत्र चरित्रकों जो श्रद्धापूर्वक वार-वार
सुनते हैं, उन्हें भगवान्की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके
सभी दुःखोंका नाश हो जाता है। इसे श्रवण करनेवालेको
शीलादि गुणोंकी प्राप्ति होती है; जो महत्त्व चाहते हैं, उन्हें महत्त्व
मिलता है और जो तेज चाहते हैं, उन्हें तेज प्राप्त होता है।
इससे मनस्वियोंका मान बढ़ता है। पित्रकीर्ति ध्रुवजीके इस
महान् चरित्रका प्रातः और सायद्वाल बाहणादि दिजातियोंके
समाजमें एकाग्र चित्तसे कीर्तन करना चाहिये। भगवान्के

परम पवित्र चरणोंकी शरणमे रहनेवाला पुरुप इसे निष्काम भावसे पूर्णिमा, अमावास्या, द्वादशी, अवण नक्षत्र, तिथिक्षय, व्यतीपात, सकान्ति अयवा रविवारके दिन अद्धाल पुरुपोंको सुनाता है, तोवह स्वय अपने आत्माम ही सन्तुष्ट रहने लगता है और इस प्रकार वह सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात् भगवद्विषयक अमृतसय शान है, जो लोग मगव मार्गके मर्मसे अनिमश्च है—उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है उस दीनवस्तल कृपाल पुरुषपर देवता अनुग्रह करते हैं। घुनजी के वर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पविन हैं, वे अपनी वाल्यावस्थाम ही माता के घर और रितली नोंका मोह छोड़ कर भीविण्युभगवान् की शरणमें चले गये थे। कुरुनन्दन। उनका यह पवित्र चरित्र मने तुम्हें सुना दिया। ४४-५२॥

### तेरहवाँ अध्याय

ध्रुववदाका वर्णन-राजा अङ्गका चरित्र

श्रोस्तजी कहते हें —शौनकजी । श्रीमैत्रेय मुनिके मुखि भुवजीके विष्णुपदपर आरूढ होनेका वृत्तान्त मुनकर विदुरजीके हृदयमें भगवान् विष्णुकी भक्तिका उद्रेक हो जाया और उन्होंने पिर मैत्रेयजीसे प्रश्न करना आरम्भ किया ॥ १॥

विदुर्जी बोले—भगतत्यायण मुने । ये प्रचेतालोग कौन और दिन्होंने कहाँ यह किया था । साधात देवमूर्ति नारदजीको तो में परम भगवद्भक्त मानता हूँ, उन्होंने तो पाञ्चएत्र दर्शनका निर्माण करके श्रीहरिकी पूजापद्धतिरूप कियायोगका उपदेश किया है । मेंने तो ऐसा मुना है कि जिस समय प्रचेतालोग स्वधर्मका आचरण करते हुए भगवान यहेश्वरकी आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्तप्रवर नारदजीने उनका गुणगान किया या । ब्रह्मन् । उस स्थानपर उन्होंने जिन जिन भगवचरित्रोंका वर्णन किया या, वे सम मुझे मुनाइये, मुझे उनके सुननेकी बड़ी इच्छा है ॥ रे-५ ॥

श्रीमें नेयजीने कहा—विदुर्जी । महाराज ध्रुवने वन चले जानेपर उनके पुत्र उत्कलने अपने पिताके सार्वमीम वैभव और राज्यिशहासनकी तानिक भी इच्छा नहीं की। वह जनमधे ही शान्तिचत्त, आसित्तिश्च्य और समदर्शी या तथा सम्पूर्ण लोकोंको अपने आत्मामें और अपने आत्माको सम्पूर्ण लोकोंको स्थित देखता था। उसके अन्त करणका वासनारूप मल अलण्ड योगानिसे भसा हो गया था। इसिलिये वह अपने आत्माका विशुद्ध बोधरसके साथ अभिक्र, आनन्दमय और सर्वत्र व्यात देखता था। सब प्रकारके मेदसे रहित प्रशान्त ब्रह्मनो ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपने आत्मासे भिन्न कुछ भी न देखता था। वह रास्ते आदि साधारण स्थानोंमें अज्ञानियोंके बीचमें मूर्ख, अधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था—बास्तवमें ऐसा था नहीं। जिस प्रकार विना लपटकी

आगको लोग निकम्मी समझते हैं, उसी मदार यह भी निस्तेज और अक्रमण्य सा जान पड़ता था। इसल्ये कुर्छके बड़े बूढे तथा मित्रयोंने उसे मूर्ल और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमिपुत्र वत्सरको राजा बनाया॥६–११॥

वत्सरकी प्रेयसी भार्या स्वर्वीयिक गर्भसे पुष्पाणी, तिगमकेतु, इप, ऊर्ज, वसु और जय नामके छ पुत्र हुए। पुष्पाणिके प्रभा और दोषा नामरी दो स्त्रियों थीं, उनमेरे प्रमाके प्रात , मध्यन्दिन और साय-ये तीन पुत्र, तथा दोपाके प्रदोप, निशीय और व्युष्ट-ये तीन पुत्र हुए। व्युष्टने अपनी भार्या पुष्करिणीसे स्वतिजा नामका पुत्र उत्पन्न किया । उसकी आकृति नाम्नी भार्यासे चशु नामक पुत्र हुआ । चासुप मन्व तरमें वही मनु हुआ । चक्षु मनुकी स्त्री नड्बलारे पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम, सत्यवान्, ऋत, वत, अग्निष्टोम, अतिरात, प्रदाम, शिवि और उल्पुक— ये बारह निर्दोप वालक उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुकनी मार्या पुष्करिणींचे अङ्ग, सुमना, ख्याति, ऋतु, अङ्गिरा और गय—ये छ पुत्र उत्पन्न हुए । अङ्गकी पत्नी सुनीयाने कृरकर्मा वेनको जन्म दिया, जिसकी दुष्टतासे तम आकर राजिं अङ्ग नगर छोड़कर चल गये थे। प्यारे विदुरजी। मुनियोंके वाक्य वज्रके समान अमोध होते हैं, उन्होंने कुपित होकर वेनको शाप दिया और जब वह मर गया, तो भोइ राजा न रहनेके कारण लेकमें छुटेरींके द्वारा प्रजाको बहुत कष्ठ होने लगा । यह देखकर उन्होंने वेनकी राहिनी मुजाका मन्यन किया, जिससे भगवान् विष्णु के अशायनार आदिसमार् महाराज पृथु प्रकट हुए। इन्होंने नगर, आम आदिनी रचना की ॥ १२-२०॥

विदुरजीने पूछा—ब्रह्मन् । महाराज अङ्ग तो बड़े शील्सम्पन, साधुस्वभाव, ब्राह्मण मच और महातमा थे। उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुर्खी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा। राजदण्डधारी वेनका भी ऐसा क्या अपराध था, जो धर्मज्ञ मुनीश्वरोंको उसके प्रति शापरूप ब्रह्मदण्डका प्रयोग करना पड़ा ? राजा तो अपने प्रभावसे सम्पूर्ण लोकपालोंका तेज धारण किये होता है। उसीसे तो प्रजाकी रक्षा होती है; इसिल्ये यदि वह अपराध भी करे, तो भी प्रजाको उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिये। ब्रह्मन् ! आप भूत-भविष्यकी वार्ते जाननेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, इसिल्ये आप मुझे सुनीथाके पुत्र वेनकी सब करत्तें सुनाइये। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ॥ २१-२४॥

श्रीमैं त्रेयजी बोले—विदुरजी! एक वार राजर्षि अङ्कने अश्वमेध-महायज्ञका अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणोंके आवाहन करनेपर भी देवतालोग अपना भाग लेने नहीं आये। तब ऋितजोंने विस्मित होकर यजमान अङ्गसे कहा—'राजन्! हम आहुतियोंके रूपमें आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं, उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम-सामग्री दूषित नहीं है; आपने उसे जुटाया भी बड़ी श्रद्धासे है तथा वेदमन्त्र भी किसी प्रकार बलहीन, नहीं हैं। क्योंकि उनका प्रयोग करनेवाले ऋितजगण याजको-चित सभी नियमोंका पूर्णतया पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई वात नहीं दीखती, जिससे देवताओंका नाममात्रकों भी तिरस्कार हुआ हो; फिर भी पता नहीं, कर्माध्यक्ष देवतालोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं'॥ २५–२८॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—ऋ ित्वजोंकी वात सुनकर यजमान अङ्ग बहुत उदास हुए। तव उन्होंने याजकोंकी अनुमतिसे मौन तोड़कर सदस्योंसे पूछा, 'सदस्यगण! देवतालोग आवाहन करनेपर भी यज्ञमें नहीं आ रहे हैं और न सोमपात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइये मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है?॥ २९-३०॥

सद्स्योंने कहा—राजन् ! इस जन्ममें तो आपसे तिनक भी अपराध नहीं हुआ; हाँ, पूर्वजन्मका एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुणसम्पन्न होनेपर भी पुत्रहीन हैं । इसिलये पहले आप सुपुत्र प्राप्त करनेका कोई उपाय कीजिये । इससे आपका कल्याण होगा । यदि आप पुत्रकी कामनासे यज्ञ करेंगे, तो भगवान् यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे । और वैसा होनेपर देवतालोग भी अपना-अपना यज्ञभाग ग्रहण करेंगे । क्योंकि जब सन्तानके लिये साक्षात् यज्ञपुरुष श्रीहरिका आवाहन किया जायगा, तो उनके साथ देवता लोग अपने-आप

खिंचे हुए चले आयेंगे। मक्त जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, श्रीहरि उसे वही-वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासकको फल भी मिलता है। ३१–३४॥

इस प्रकार राजा अङ्गको पुत्रप्राप्ति करानेका निश्चय कर ऋित्वजोंने पशुमें यज्ञरूपसे रहनेवाले श्रीविष्णुभगवान्के पूजनके लिये पुरोडाश नामक चरु समर्पण किया। अग्निमें आहुति डालते ही अग्निकुण्डसे सुवर्णमय हार और शुभ्र



वस्रोंसे विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए; वे एक सोनेके पात्रमें सिद्ध हुई खीर लिये हुए थे। उदाखद्धि राजा अङ्कने याजकोंकी, अनुमितसे अपनी अञ्जलमें वह खीर ले ली और उसे स्वयं स्वकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नीको दे दिया। पुत्रहीना रानीने वह पुत्रप्रदायिनी खीर खाकर अपने पतिके सहवाससे गर्भ धारण किया। उससे यथासमय उसके एक पुत्र हुआ। वह वालक वाल्यावस्थासे ही अधर्मके वंशमें उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्युका अनुगामी था ( सुनीया मृत्युकी ही पुत्री थी ); इसलिये वह भी अधार्मिक ही हुआ।। ३५-३९॥

वह दुष्ट वालक धनुप-वाण चढ़ाकर वनमें जाता और व्याधेके समान वेचारे मोलेमाले हरिणोंकी हत्या करता। उसे देखते ही पुरवासी लोग 'वेन आया! वेन आया!' कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदानमें खेलते हुए अपनी वरावरीके वालकोंको खेल-ही-खेलमें पकड़ लेता और पशुओंकी भाँति उन्हें बलात्कारसे मुझोंकी मारसे मार डाल्ता। वेनकी ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अङ्गने उसे तरह-तरहसे सुधारनेकी चेष्टा की; परन्तु वे उसे मुमार्गपर टानेमें समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही द्वःप हुआ। ये मन-ही-मन कहने लगे-- 'जिन गृहस्मोके पुच नहीं हैं, उन्होंने अवस्य ही पूर्वजन्ममें श्रीहरिकी आराधना की होगी; इसीसे उन्हें कपूतकी करत्तों से होनेवाले असहा क्लेश नहीं सहने पड़ते । जिसकी करनीसे माता-पिताका सारा सुबरा मिट्टीमें मिल जाय, उन्हें अधर्मका भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाय, कभी न छूटनेवाली चिन्ता मोल लेनी पड़े और घर भी दु:खदायी हो जाय-ऐसी नाममात्रकी सन्तानके लिये कौन समझदार पुरुष ललखावेगा ! वह सो सन्तान क्या, आत्माके लिये एक प्रकारका मोहमय बन्धन ही है। तन भी एक प्रकारसे तो में सपूतकी अपेक्षा कधूतको ही अच्छा समझता हूँ; क्योंकि सपूतको छोड़नेमे तो बड़ा होंदा होता है। कपूत घरको नरक बना देता है, इसलिये उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है !' ॥ ४०-४६ ॥

इस प्रकार सोचते-सोचते महाराज अङ्गको रातमें नींद मी न आयी। उनका चित्त गृहस्थीसे विरक्त हो गया। यस, वे आधी रातके समय विछोनेसे उठे। इस समय वेनकी माता नींदमें वेसुध पड़ी थी। राजाने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसीको भी माल्म न हो, इस प्रकार चुपचाप उस महान् ऐश्वर्यसे भरे राजमहलको छोड़कर बनको चल दिये। दूसरे दिन लोगोंको माल्म हुआ कि महाराज विरक्त होकर धरसे निकल गये हैं। इससे सभी प्रजाजन तथा पुरोहित, मन्त्री और मुहृद्गण आदि अत्यन्त शोकाकुल होकर पृथ्वीपर उनकी खोज करने लगे। उनकी वह सोज ऐसी ही थी, जैसे योगका यथार्थ रहस्य न जाननेवाले पुरुष अपने हृदयमें छिपे हुए भगवान्को दूसरी जगह हुँद्ते रहते



है और उन्हें परिश्रमके सिवा कुछ भी हाय नहीं लगता। जब उन्हें अपने स्वामीका कहीं पता न लगा, तो वे निराश होकर नगरमे लौट आये और वहाँ जो मुनिजन एकितत हुए थं, उन्हें यथावत् प्रणाम कर उन्होंने महाराजके वियोगका कृतान्त मुना दिया। उस समय उन सभीकी ऑखोंमें आँसू भर आये॥ ४७-४९॥

### चौदहवाँ अध्याय

राजा वेनकी कथा

श्रीमेंन्नेयजी कहते हैं—वीरवर विदुर्जी ! भृगु आदि वेदवादी मुनिगण सभी लोकोंकी कुशल चाहनेवाले हैं। उन्होंने देखा कि अड़के चले जानेसे अय पृथ्वीकी रक्षा करनेवाला कीई नहीं रह गया है, सब लोग पश्रुओंके समान उच्छुह्बल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीथाकी सम्मतिसे, मन्त्रियोंके सहमत न होनेपर भी वेनको भूमण्डलके राजपदपर अभिपिक कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक या। जब चोर-डाइउंजीने सुना कि वही राजसिंहासनपर बैठा है, तो समसे डरे हुए चूहोंके समान वे सब तुरंत ही जहाँ-सहाँ छिप गये। राज्यासन पानेपर वेन आठों लोकपालोंकी

ऐश्वर्यकलाके कारण उत्मत्त हो गया और अभिमानवश अपनेहीको सबसे बड़ा मानकर महापुक्त्यों का अपमान करने लगा।
वह ऐश्वर्यमदसे अंधा हो रयपर चढ़कर निरद्धुश गजराजके
समान पृथ्वी और आकाशको कँपाता हुआ सर्वत्र विचरने
लगा। उतने अपने राज्यमें यह दिंदौरा पिटवा दिया कि कोई
भी दिजातिवर्णका पुरुष कभी किसी प्रकारका यक्त, दान और
हवन न करे। यों उसने सारेधर्म कर्म बंद करवा दिये ॥१–६॥
दुष्ट बेनका ऐसा अत्याचार देख सारे ऋपि-मृनि एक

दुष्ट वेनका एसा अत्याचार देख जर नेटा जर पर जगह एकत्रित हुए और संसारपर सङ्घट आया समझकर कहणावश वे आपसमें कहने लगे, 'अहा ! जैसे दोनों ओरसे जलती हुई लकड़ीके बीचमें रहनेवाले चींटी आदि जीवोंका यचना असम्भव-सा हो जाता है—वे महान् सङ्कटमें पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजाके और दूसरी ओर चोर-डाकुओंके अत्याचारसे महान् सङ्घटमें पड़ रही है। वेन इस योग्य न या कि उसे राजा वनाया जाता; वस, अराजकताके भयसे ही हमने इसे राजा वनाया था; किन्तु अव उससे भी प्रजाको भय हो गया । ऐसी अवस्थामें जीवों-को किस प्रकार शान्ति मिल सकती है ! सुनीयाकी कोखसे उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभावसे ही दुष्ट है। देखो, हमने तो इसका पक्ष लिया; परन्तु साँपको दूध पिलानेके समान इसको पालना पालनेवालोंके लिये अनर्थका कारण हो गया । हमने तो इसे प्रजाकी रक्षा करनेके लिये नियुक्त किया था, यह आज उसीको नप्ट करनेपर तुला हुआ है। इतना सब होनेपर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिये; ऐसा करनेसे इसके किये हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जान-वूझकर दुराचारी वेनको राजा वनाया था। किन्तु यदि समझानेपर भी यह हमारी वात नहीं मानेगा, तो लोकके धिकारसे दग्ध हुए इस दुष्टको हम अपने तेजसे भस्म कर देंगे ।' ऐसा विचार करके मुनिलोग वेनके पास गये और अपने कोधको छिपाकर उसे प्रिय वचनोंसे समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे ॥ ७-१३ ॥

म्नियोंने कहा-राजन् ! इम आपसे जो वात कहते हैं, उसपर ध्यान दीजिये। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्तिकी वृद्धि होगी। तात! यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धिसे धर्मका आचरण करे, तो उसे स्वर्गादि शोक-रहित लोकोंकी प्राप्ति होती है । यदि उसका निष्कामभाव हो, तव तो वही धर्म उसे अनन्त मोक्षपदपर पहुँचा देता है। इसलिये वीरवर ! प्रजाका कल्याणरूप वह धर्म आपके कारण नए नहीं होना चाहिये। धर्मके नए होनेसे राजा भी ऐश्वर्य-भ्रष्ट हो जाता है। जो राजा दुष्ट मन्त्री और चोर आदिसे अपनी प्रजाकी रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता है, वह इस लोकमें और परलोकमें दोनों जगह सख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगरमें वर्णाश्रम-वर्मोंका पालन करनेवाले पुरुष स्वधर्मपालनके द्वारा भगवान् यज्ञपुरुषका अर्चन करते हैं, महाभाग ! अपनी आज्ञाका पालन करनेवाले उस राजासे भगवान् प्रसन्न रहते हैं; क्योंकि वे ही सारे विश्वकी आत्मां तथा सम्पूर्ण भूतोंके रक्षक हैं। भगवान् ब्रह्मादि जगदीश्वरींके भी ईश्वर हैं, उनके प्रसन्न होनेपर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। इन्द्रादि लोक-

पालों के सहित समस्त लोक उन्हें बड़े आदरसे पूजोपहार समर्पण करते हैं। देखों, राजन्! भगवान् समस्त लोक, लोकपाल और यज्ञों के नियन्ता हैं; वे वेदत्रयीरूप, द्रव्यरूप और तपःस्वरूप हैं। इसलिये आपके जो देशवासी आपकी उन्नतिके लिये अनेक प्रकारके यज्ञों से भगवान्का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिये। जब आपके राज्यमें व्राह्मणलोग यज्ञोंका अनुष्ठान करेंगे, तो उनकी पूजासे प्रसन्न होकर भगवान्के अंशस्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। वीरवर! आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओंका तिरस्कार न करना चाहिये॥ १४—२२॥

वेन वोला-तुमलोग बड़े मूर्ख हो ! खेद है, तुमने अधर्ममें ही धर्मबुद्धि कर रक्खी है। तभी तो तुम अपने पालन करनेवाले मुझ प्रत्यक्ष ईश्वरको छोड़कर किसी दूसरे ईश्वरकी उपासना करना चाहते हो, जो तुम्हारे लिये जारके समान है। जो लोग मूर्खतावश राजारूप परमेश्वरका अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोकमें सुख मिलता है और न परलोकमें ही ! अरे ! जिसमें आपलोगोंकी इतनी भक्ति है, वह यज्ञपुरुष है कौन ? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुलटा स्त्रियाँ अपने विवाहित पतिसे प्रेम न करके किसी परपुरुषमें आसक्त हो जायँ ! देखो, विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुवेर, चन्द्रमा, पृथ्वी, अमि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देनेमें समर्थ देवता हैं, वे सव-के-सव राजाके शरीरमें रहते हैं; इसलिये राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंशमात्र हैं। इसलिये ब्राह्मणो ! तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कमोंद्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझीको बलि समर्पण करो । भला, मेरे सिवा और कौन अग्रपूजाका अधिकारी हो सकता है ? || २३-२८ ||

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—इस प्रकार वेनकी बुद्धि विपरीत हो गयी यी, वह अत्यन्त पापपरायण और कुमार्ग-गामी हो गया या। उसका पुण्य क्षीण हो चुका या, इसिल्ये मुनियोंके वहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करनेपर भी उसने उनकी बातपर ध्यान न दिया। विदुरजी! अपनेको वड़ा बुद्धिमान् समझनेवाले वेनने जव उन मुनियोंका इस प्रकार अपमान किया, तो अपनी कल्याणकारिणी माँगको व्यर्थ हुई देख वे उसपर अत्यन्त कुपित हो गये और कहने लगे, ध्यह महापापी तो स्वभावसे ही बड़ा दुष्ट है; यह यदि जीता रह गया, तो कुछ ही दिनोंमें संसारको अवश्य भस्म कर डालेगा। इसिल्ये इसे मार डाले! मार डाले! यह दुराचारी किसी प्रकार राजसिंहासनके योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लंज तो

साक्षात् यज्ञपति श्रीविष्णुभगवान्की भी निन्दा करता है। अहो! जिनकी कृपासे इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन श्रीहरिकी निन्दा अभागे वेनको छोड़कर और कौन कर सकता है?' ॥२९–३३॥

इस प्रकार अपने छिपे हुए, कोघको प्रकट कर उन्होंने उसे मारनेका निश्चय कर लिया। वह तो मगवान्की निन्दा करनेके कारण पहले ही मर चुका या, इसलिये केवल हुक्कारोंसे ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब उसे मारकर मुनिगण अपने-अपने आश्चमोंको चले गये, तब इसर येनकी शोकाकुला माता मुनीया मन्त्रादिके वलसे तथा अन्य युक्तियोंसे अपने पुत्रके शवकी रक्षा करने लगी। १२४-३५॥

एक दिन ये मुनिगण सरस्वतीके पवित्र जलमें सान कर अग्रिहोत्रसे निवृत्त हो नदीके तीरपर वैठे हुए हरिचर्चा कर



रहे थे। उन दिनों लोकोंमें आतड़ फैलनैवाले बहुत से उपद्रव

रोते देखकर वे आपसमें कहने लगे, 'आजकल पृथ्वीका कोई रक्षक नहीं है; इसलिये चोर-डाक्र भोंके कारण उसका कुछ अमङ्गल तो नहीं होनेवाला है ११ ऋषिलोग ऐसा विचार कर ही रहे ये कि उन्होंने लोगोंका धन लूटकर इघर-उधर भागते द्रुए चोरोंके कारण उठी हुई वड़ी मारी धृल देखी। वे देखते ही समझ गये कि राजा वेनके मर जानेके कारण देशमें अराजकना फैल गयी है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर-डाकू बढ़ गये हैं; यह छारा उपद्रव लीगोंका धन छ्टने-बाले तथा एक दूसरेके खूनके प्यासे चोरोंका ही है। अपने तेजसे अयवा तपोबलसे लोगोंको ऐसी कुमबृचिसे रोकनेमें समर्थ होनेपर भी ऐसा करनेमें हिंसादि दोप देखकर उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया । फिर सोचा कि 'बाह्मण यदि समदर्शी और शान्तस्वमाव भी हो, तो भी दीनोंकी उपेक्षा करनेसे उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे भूटे हुए घड़ेगेंसे जल वह जाता है। फिर राजर्षि अङ्गका वंदा भी नष्ट नहीं होना चाहिये, क्योंकि इसमें अनेकों अमोध-शक्ति और भगवत्परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजाकी जाँघको बड़े जोरसे मया तो उसमेंसे एक बीना पुरुष उत्पन्न हुआ । वह कीएके समान काला या; उसके सभी अङ्ग और खासकर मुजाएँ बहुत छोटी थीं, जबड़े बहुत बड़े, टॉमें छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश ताबिके से रंगके ये । उसने वड़ी दीनता और नम्रमावसे पूछा कि 'में क्या करूँ !' तो ऋषियोंने कहा--'भैया, निपीद ( बैठ जा )।' इसीसे वह 'निमाद' कहलाया । उसने जन्म लेते ही राजा वेनके भयद्वर पापींको अपने ऊपर ले लिया। इसीलिये उसके वंशभर यन और पर्वतोंमें रहनेवाले निपाद हुए ॥ ३६-४६ ॥

# पंद्रहवाँ अध्याय

राजा पृथुका आविर्माव और राज्यामियेक

श्रीमेत्रेयजी कहते हैं —िवदुरजी ! इसके बाद ब्राह्मणोंने पुत्रहीन राजा वेनकी भुजाओंका मन्यन किया, तब उनसे एक स्त्री पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ । उस जोड़ेको उत्पन्न हुआ देख उन वेदवादी मुनियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई और उसे भगवान्की ही कलासे प्रकट हुआ समझकर उन्होंने कहा ॥१-२॥ श्रम्भियोंने कहा—यह पुरुष मगवान् विष्णुनी विश्व-प्रतिपालिनी कलासे प्रकट हुआ है और यह स्त्री उनकी अविचल शक्तिस्वल्या लक्ष्मीजीकी अयतार है। यह पुरुष अपने नुयशका प्रयन—विस्तार करनेके बारण परमयशकी (१९३) नामका सम्राट् होगा। राजाओं ये यही सबसे पहला होगा। यह मुन्दर दाँतींबाली एवं गुण और आभूपणींकी भी विभूपित करनेवाली सुन्दरी इन पृथुको ही अपना पित बनायेगी। इसका नाम अर्चि होगा। पृथुके रूपमें साधात श्रीहरिके अश्रने ही संसारकी रक्षाके लिये अवतार लिया

है और अचिके रूपमें, निरन्तर भगवान्की सेवामें रहनेवाली उनकी नित्य सहचरी श्रीलक्ष्मीजी ही प्रकट हुई हैं ॥ ३–६॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! अब ब्राह्मणलोग पृथुकी स्तुति करने लगे, गन्धवोंने उनका गुणगान आरम्भ कर दिया, सिद्धोंने पुष्पोंकी वर्षा की, अप्सराएँ नाचने लगीं तथा आकाशमें शङ्ख, तुरही, मृदङ्ग और दुन्दुिम आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने-अपने लोकोंसे वहाँ आये। जगदुरु ब्रह्माजी भी देवता और देवेश्वरोंके साथ पधारे। उन्होंने वेनकुमार पृथुके दाहिने हाथमें भगवान् विष्णुकी हस्तरेखाएँ और चरणोंमें कमलका चिद्व देखकर उन्हें श्रीहरिका ही अंश समझा; क्योंकि जिसके हाथमें दूसरी रेखाओंसे विना कटा हुआ चक्रका चिद्व होता है, वह भगवान्का ही अंश होता है।।७-१०।।

अव वेदवादी ब्राह्मणोंने महाराज पृथुके अभिषेकका आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटानेमें लग गये। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियोंने भी उन्हें तरह-तरहके



उपहार भेंट किये। फिर सुन्दर वस्त्र और आभूषणोंसे अलङ्कृत महाराज पृथुका विधिवत् राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलङ्कारोंसे सजी हुई महारानी अर्चिके साथ वे दूसरे अग्निदेव-से जान पड़ते थे। ।११–१३॥

वीरवर विदुरजी ! उन्हें कुवेरने वड़ा ही सुन्दर सोनेका सिंहासन दिया तथा वरुणने चन्द्रमाके समान श्वेत और

प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे निरन्तर जलकी बूँदें झरती रहती यीं । इसी प्रकार वायुने दो चँवर, धर्मने कीर्तिमयी माला, इन्द्रने मनोहर मुकुट, यमने दमन करनेवाला दण्ड, ब्रह्माने वेदमय कवच, सरस्वतीने सुन्दर हार, विष्णुभगवान्ने सुदर्शनचक्र, विष्णुप्रिया लक्ष्मीजीने अविचल सम्पत्ति, चद्रने दस चक्राकार चिह्नोंवाली तलवार, अम्बिकाजीने सौ चकाकार चिह्नोंवाली ढाल, चन्द्रमाने अमृतमय अश्व, त्वष्टा (विश्वकर्मा) ने सुन्दर रथ, अभिने वकरे और गौके सींगोंका बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्यने तेजोमय बाण, पृथ्वीने चरणस्पर्शमात्रसे अभीष्ट स्थानपर पहुँचा देनेवाली पादुकाएँ। आकाराके अभिमानी चौदेवताने नित्य पुष्पवृष्टि, आकाराविहारी सिद्ध-गन्धर्वादिने नाचने-गाने, वजाने और अन्तर्घान हो जानेकी शक्तियाँ, ऋषियोंने अमोध आशीर्वाद, समुद्रने अपनेसे उत्पन्न हुआ राङ्क, तथा सातों समुद्र, पर्वत और निदयोंने उनके रथके लिये वेरोक-टोक मार्ग उपहारमें दिये । इसके पश्चात् सूत, मागध और वन्दीजन उनकी स्तुति करनेके लिये उपस्थित हुए। तव उन स्तुति करनेवालींका अभिप्राय समझकर वेनपुत्र परमप्रतापी महाराज पृथुने हँसते हुए मेधके समान गम्भीर वाणीमें कहा ॥१४-२१॥

पृथु वोले-भैया सूत, मागध और वन्दीजन ! अभी तो लोकमें मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ। फिर तम किन गुणोंको लेकर मेरी स्तुति करोगे ! देखो, मेरे विषयमें तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिये। इसिटिये इस समय तो मुझसे भिन्न किसी औरकी ही स्तुति करो। जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जायँ, तव भरपेट अपनी मधुर वाणीसे मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्रकीर्ति श्रीहरिके गुणानुवादके रहते हुए तुच्छ मनुष्योंकी स्तुति नहीं किया करते । महान् गुणोंको धारण करनेमें समर्थ होनेपर भी ऐसा कौन बुद्धिमान् पुरुष है, जो उनके न रहनेपर भी केवल सम्भावनामात्रहे स्तुति करने-वालींद्वारा अपनी स्त्रति करायेगा ? विद्याभ्यास करता, तो इसमें अमुक-अमुक गुण हो जाते-इस प्रकारकी स्तुतिसे तो मनुष्यको उल्लू वनाया जाता है। वह मन्दमति यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लजाशील उदार पुरुष ब्रह्महत्यादि अपने किसी निन्दित पराक्रमकी चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोकविख्यात समर्थ पुरुषोंको अपनी स्तुतिसे भी घृणा होती है। फिर सूत्रगण!

अमी हम तो अपने श्रेष्ठ कर्मोंके द्वारा लोकर्मे अप्रसिद्ध ही हैं, हमने अवतक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, जिसकी

प्रशंसा की जा सके। तम तुम लोगोंसे बचोंके समान अपनी कीर्तिका किस प्रकार गान करावें १ ॥२२-२६॥

# सोलहवॉ अध्याय

वन्दीजनद्वारा महाराज पृथुकी स्तुति

अभिनेयजी कहते हैं—महाराज पृथ्ने जन इस प्रकार कहा, तो उनके वचनामृतका आखादम करके सूत आदि गायकलेग बड़े प्रसन्न हुए। पिर वे मुनियोंके अनुरोधि उनवी इस प्रकार स्तुति करने लगे—'आप तो साक्षात् देवप्रवर शीनारायण ही हैं, जो अपनी मायाने अनतीर्ण हुए हैं, इस आपकी महिमाका वर्णन नहीं कर सकते। आपने जम तो राजा बेनके मृतक शरीरते लिया है, किन्तु आपके पौक्योंका वर्णन करनेमें साक्षात् ब्रह्मादिकी बुद्धि भी चक्कर खा जाती है। तो भी आपके कथामृतका आखादन करनेके लोभसे, बोगवलसे हृदयमे किये हुए मुनियोंके उपदेशके अनुसार उन्हींकी प्रेरणासे हम आपके परम प्रशसनीय कर्मोंका कुछ विस्तार करना चाहते हैं, आप साक्षात् श्रीहरिके कलावतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है॥ १–३॥

'ये धर्मवानोंमें श्रेष्ठ महाराज १थु लोकको धर्ममे प्रवृत्त करके घर्ममर्यादाकी रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियोंको दण्ड देंगे। ये अकेले ही समय-समयपर यज्ञादिके प्रचार तया वृष्टिकी व्यवस्था आदि विभिन्न कार्योके लिये अपने शरीरमें भिन्न भिन्न लोजपालेंकी मूर्तिको धारण करेंगे, जिससे पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही लोकोंका हित होगा। ये सूर्यके समान अलौकिक महिमान्वित एव प्रतापवान् और सबके प्रति समान माव रखनेवाले होंगे । जिस प्रकार स्थेदेयता आठ महीने जीवोंको तपाकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतुमें उसे वर्षाके रूपमें उँडेल देते हैं, उसी प्रकार ये समयानुसार कर आदिके द्वारा कभी धन-सञ्चय करेंगे और कभी दुर्भिक्षादिके समय उसे प्रजाके हितके लिये व्यय कर डाहेंगे। यं बड़े दयाछ होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मलक्पर पैर भी रख देगा, तो ये पृथ्वीके समान उसके इस अनुचित व्यवहारको सदा सहन ही करेंगे। कभी वर्षा न होगी और प्रजाके प्राण सङ्घटमें पड़ जायंगे, तो ये राजवेपधारी श्रीहरि इन्द्रकी भाँति जल वरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे | ये अपने अमृतमय मुखचनद्रकी मनोहर मुसकान और प्रेमभरी चितवनसे सम्पूर्ण लोकोंको

आनित्त करेंगे | इनकी गतिको कोई समझ न सकेगा, इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें सम्पन्न करनेका ढग भी बहुत गम्भार होगा | इनका घन सदा सुरक्षित रहेगा | ये अनन्त माहात्म्य और गुणोंके एकमान आश्रय होंगे | इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात् वरणके ही समान होगे ||४-१०||

'महाराज पृथु वेनरूप अरणिके मन्यनसे प्रकट हुए अग्निके समान हैं । शबुर्अिके लिये ये मनके द्वारा भी अत्यन्त दुष्प्राप्य और दु सह होंगे । ये उनके समीप रहनेपर मी, सेनादिसे सुरक्षित रहनेके कारण, बहुत दूर रहनेवाले-से होंगे। शतु कभी इन्हें हरा भी न सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियोंके भीतर रहनेवाला प्राणरूप सूत्रात्मा शरीरके भीतर-वाहरके समस्त व्यापारींके देखते रहनेपर भी उदाधीन रहता है, उसी प्रकार ये दूर्तीके द्वारा प्राणियोंके गुप्त और प्रकट सभी प्रकारके व्यापार देराते हुए भी अपनी निन्दा और स्तुति आदिके प्रति उदारीनवत् रहेंगे । ये धर्मराजके मार्गका अनुसरण करते हुए अपने शतुके पुत्रको भी, दण्डनीय न होनेपर, कोई दण्ड न देंगे, और दण्डनीय होनेपर तो अपने पुनको भी न छोड़ेंगे । सूर्यभगवान् मानसोत्तर पर्वततक जितने प्रदेशको अपनी किरणींसे प्रकाशित करते हैं, उस सम्पूर्ण क्षेत्रमें इनका निष्कण्टक राज्य रहेगा । ये अपने कार्यीये सर लोकोंको सुस पहुँ चावेंगे-- उनका रञ्जन करेंगे, इससे उन मनोरञ्जनात्मक व्यापारीके कारण प्रजा इन्हें 'राजा' (रज्ञन करनेवाला) कहेगी। ये बड़े ददसङ्कल्प, सत्यप्रतिश, ब्राह्मणभक्त, वृद्धींकी सेवा करनेवाले, शरणागतवत्सल, सत्र प्राणियोंको मान देनेवाले और दीनींपर दया करनेवाले होंगे। ये परस्रीमे माताके समान मिक्त रक्षेंगे, पत्नीको अपने आपे अङ्गके समान मानेंगे, प्रजापर पिता के समान प्रेम रक्तेंगे और वेदवादियीं के सेवक होंगे ! दूसरे प्राणी इ हैं उतना ही चाहेंगे जितना अपने दारीरको । मित्रमण्डलीको इनसे बढ़ा सुख मिलेगा । ये धर्वदा वैराग्यवान् पुरुपोंसे विशेष प्रेम करेंगे और दुर्शेनो दण्ड देंगे ॥११-१८॥

्दनके रूपमें तीनों गुणोंके अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात् श्रीनाग्यणने ही अपने अशसे अवतार लिया है। जिनमें पण्डितलोग अविद्यावश प्रतीत होनेवाले इस नानात्वको मिथ्या ही समझते हैं। ये अद्वितीय वीर और एकछत्र सम्राट् होकर अकेले ही उदयाचलपर्यन्त समस्त भूमण्डलकी रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथपर चढ़कर धनुष हाथमें लिये सूर्यके समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहाँ-तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंटें समर्पण करेंगे, उनकी स्त्रियाँ इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराजको साक्षात् श्रीहरि ही समझेंगी। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजाके जीवनिर्वाहके लिये गोरूपधारिणी पृथ्वीका दोहन करेंगे और इन्द्रके समान अपने धनुषके कोनोंसे बात-की-बातमें पर्वतोंको तोड़-फोड़कर पृथ्वीको समतल कर देंगे। इनके धनुषकी मारको रणभूमिमें कोई सह न सकेगा। जिस समय ये जङ्गलमें पूँछ उठाकर विचरते हुए सिंहके समान धनुषका

टंकार करते हुए भूमण्डलमें विचरेंगे, उस समय सभी दुष्टजन इधर-उधर छिप जायँगे। ये सरस्वतीके उद्गमस्थानपर सौ अर्वमेध-यत्र करेंगे। तब अन्तिम यत्रानुष्टानके समय इन्द्र इनके घोड़ेको हरकर ले जायँगे। अपने महलके वगीचेमें इनकी एक बार मगवान् सनत्कुमारसे भेंट होगी। अकेले उनकी भक्तिपूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञानको प्राप्त करेंगे, जिससे परब्रह्मकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनताके सामने आ जायँगे, तो ये परमपराक्रमी महाराज जहाँ-तहाँ अपने चिरत्रकी ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञाकाविरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओंको जीतकर और अपने तेजसे प्रजाके क्लेशरूप काँटेको निकालकर सम्पूर्ण भूमण्डलके शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभावका वर्णन करेंगे'॥१९-२६॥

# सतरहवाँ अध्याय

महाराज पृथुका पृथ्वीपर कोप और पृथ्वीके द्वारा उनकी स्तुति

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—इस प्रकार जब वन्दीजनने महाराज पृथुके गुण और कमोंका वखान करके उनकी प्रशंसा की, तो उन्होंने भी उनकी वड़ाई करके तथा उन्हें गहने-कपड़े आदि मनचाही वस्तुएँ देकर सन्तुष्ट किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणादि चारों वणों, सेवकों, मन्त्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, तेली-तवाली आदि मिन्न-मिन्न व्यवसायियों तथा अन्यान्य आज्ञानुवर्तियोंका भी सत्कार किया। १-२॥

विदुरजीने पूछा—ब्रह्मन् ! पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौका रूप ही क्यों घारण किया ? और जब महाराज पृथुने उसे दुहा, तो बछड़ा कौन बना ? और दुहनेका पात्र क्या हुआ ? पृथ्वीदेवी तो पहले स्वभावसे ही ऊँची-नीची थी । उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया और इन्द्र उनके यज्ञसम्बन्धी घोड़ेको क्यों हर ले गये ? ब्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवान् सनत्कुमारजीसे ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजिं किस गतिको प्राप्त हुए ? पृथुरूपसे भगवान् श्रीकृष्णने ही पृथ्वीको दुहा था; अतः पुण्यकीर्ति श्रीहरिके उस पृथु-अवतारसे सम्बन्ध रखनेवाले जो और भी पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिये । में आपका और श्रीकृष्णचन्द्रका बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ ॥ ३-७॥

श्रीस्तजी कहते हैं जिन्न विदुरजीने भगवान् वासुदेवकी कथाओं के लिये इस प्रकार प्रेरणा की, तो श्रीमैत्रेयजी

प्रसन्न चित्तसे उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे ॥ ८॥ श्रीमैन्नेयजी योळे—विदुरजी ! ब्राह्मणोंने महाराज पृथुका राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजाका रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गयी थी, इसिलये भूखने कारण प्रजाजनों के शरीर स्वकर काँटे हो गये थे। उन्होंने अपने खामी पृथुके पास आकर कहा—'राजन्! जिस प्रकार कोटरमें सुलगती हुई आगसे पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेटकी भीषण ज्वालासे जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करनेवाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु वनाये गये हैं; इसिलये हम आपकी शरणमें आये हैं। आप समस्त लोकों की रक्षा करनेवाले हैं, आप हमें जीविका देने में समस्त लोकों की रक्षा करनेवाले हैं, आप हमें जीविका देने में समस्त लोकों की रक्षा करनेवाले हैं, आप हमें जीविका देने में समस्त लोकों की रक्षा करनेवाले हैं। आप हम क्षुधापीड़ितों को शीघ ही अन्न देने का प्रवन्ध की जिये; ऐसा न हो, अन्न मिलने से पहले ही हमारा अन्त हो जाय'॥ ९-११॥

श्रीमेंत्रेयजी कहते हैं —कुरुवर! प्रजाका करणकृत्दन सुनकर महाराज पृथु वहुत देरतक विचार करते रहे। अन्तमें उन्हें पृथ्वीके अन्नहीन होनेका कारण मालूम हो गया। वे जान गये कि पृथ्वीने स्वयं ही अन्न एवं औषधादिको अपने भीतर छिपा लिया है। इसलिये उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुरविनाशक भगवान् शङ्करके समान अत्यन्त क्रोधित होकर पृथ्वीको लक्ष्य वनाकर बाण चढाया। उन्हें शस्त्र चढाये देख पृथ्वी काँप गयी और जिस प्रकार व्याधेके भयसे हिरनी भागती है। उसी प्रकार वह गौका रूप धारण करके मागने लगी॥ १२-१४॥

यह देखकर महाराज पृथुकी आँखें क्रोधमें लाल हो गर्यो । चे, जहाँ-जहाँ पृथ्वी गयी, वहाँ वहाँ धनुपपर बाण चढ़ाये उसके पीछे लगे रहे । दिशा, विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जहाँ-जहाँ भी वह दौदकर जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाये अपने पीछे दिखायी देते। जिस प्रकार मनुष्यको मृत्युसे कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे जिलीकों वेनपुत्र पृथुसे बचानेवाला कोई भी न मिला । तब वह अत्यन्त भयभीत होकर दुःखित चित्तरे पीछेकी ओर लौटी और महाभाग पृथुजीसे कहने लगी, 'धर्मके सत्वको जाननेवाले शरणागतवत्सल राजन् ! आप तो सभी प्राणियोकी रक्षा करनेमें तत्पर हैं। आप मेरी भी रक्षा कीजिये। में अत्यन्त दीन और निरपराधिनी हूँ, आप मुझे क्यों मारना चार्ते हैं ! इंस्के सिया आप तो धर्मज माने जाते हैं; फिर मुझ स्त्रीका वध आप कैसे कर सकेंगे ! स्त्रियाँ कोई अपराध करें, तो साधारण जीव भी उनपर हाथ नहीं उठाते; फिर आप जैसे करणामय और दीनवत्त्रल तो ऐसा कर ही कैसे सकते है ! में तो एक मुदद नौकाके समान हूं, सारा जगत् मेरे ही आधार स्थित है । मुझे तोइकर आप अपनेको और अपनी प्रनाको जलके ऊपर कैंचे रक्लेंगे ?' ॥१५-२१॥

महाराज पृथुने कहा-पृथ्वी ! तू मेरी आशाका उहाङ्गन करनेवाली है। त् यहमें देवतारूपसे भाग तो लेवी है, किन्तु उसके बदलेमें हमें अन्न नहीं देती; इसलिये आज में तुझे मार डालूँगा। जो गाय चारा तो रोज रोज चट कर जाय, परन्तु दूध दे ही नहीं—उस दुशको इस अपराधके लिये दण्ड देना किसी प्रकार अनुचित नहीं कहा जा सकता । तेरी बुद्धि वड़ी खोटी है, त्ने पूर्वकालमे ब्रह्माजीके उत्पन्न किये हुए अन्नादिके वीजोंको अपनेमे लीन कर लिया है-छिपा हिया है, और अब मेरी भी परवा न करने उन्हें अपने गर्भसे निकालती नहीं। अब मैं अपने वाणींसे तुझे छिन-भिन्न कर तेरे मेदेसे इन धुधातुर और दीन प्रजाजनीका करणक्रन्दन शान्त कहँगा । अवस्य ही स्रीपर हाथ उठाना उचित नहीं है; किन्तु जो दुए अपना ही पोपण करनेवाटा तथा अन्य प्राणियों ने प्रति निर्दय हो-वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुसक कोई भी हो-उसका मारना न मारनेके ही समान है । त् बड़ी गर्नीली और मदोन्मता है। इस समय मायासे ही यह

गौका रूप बनाये हुए है। में वाणींसे तेरे इकड़े-इकड़े करके अपने योगवलसे प्रजाको घारण करूँगा॥ २२-२७॥

इस समय महाराज पृथु कोधके कारण साखात् काल ही जान पड़ते थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कॉपने लगी और उसने अत्यन्त विनीतभावसे हाय जोड़कर कहा।।२८॥

पृथ्वी वोली--आप माझात् परमपुच्य हैं तथा अपनी मायासे अनेक प्रकारके दारीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं; अपनी स्वरूपमत्तामं तो आप अधिभूत, अध्यातम और अधिदैवसम्बन्धी अभिमानसे उत्पन्न हुए राग-द्वेपादिसे सर्वया रहित हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप सम्पूर्ण जगत्के विधाता है; आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवींका आश्रय बनाया है। आप सर्वया स्वतन्त्र हैं, अब जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारनेको तैयार हो गये, तो में और किसकी दारणमें जाऊँ ! कल्पके आरम्ममें आपने अपने आश्रित रह्नेयाली अचिन्तनीया मायासे ही इस चराचर जगत्की रचना की भी और उस मायाहीके द्वारा आप इसका पालन करनेके लिये तैयार हुए है। आप घर्मपरायण हैं। फिर मुझ गोरूपधारिणीको किस प्रकार मारना चाहते हैं ! आप एक होकर भी मायावश अनेक-रूप जान पड़ते हैं तथा आपने खयं ब्रह्माको रचकर उनमे विश्वकी रचना करायी है। आप साक्षात् सर्वेश्वर हैं, आपनी लीलाओंको अजितेन्द्रिय लोग कैसे जान सकते हैं ! उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय मायासे विश्वित हो रही है। आप ही पञ्चभूत, इन्द्रिय, उनके अधिष्ठातृ देवता, बुद्धि और अहङ्काररूप अपनी शक्तियोंके द्वारा कमशः जगत्की उत्पति, खिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्योंके लिये छमय-समयपर आपको शक्तियोंका आविर्माव तिरोमाव हुआ करता है। आप साक्षात् परमपुरुप और जगदियाता है, आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रमो ! आप ही अपने रचे हुए भूत, इन्द्रिय और अन्तःकरणरूप जगत्की स्थितिके लिये आदिवराहरूप होकर मुझे रसातलसे जलके बाहर लाये थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्घार करके आपने 'धरावर' नाम पाया या; आज वही आप चीरमूर्तिसे जलके ऊपर नौकाके समान खित मेरे ही आश्रय रहनेवाली प्रजाकी रक्षा करनेके अभिप्रायसे पैने-वैने वाण चढ़ाकर दूध न देनेके अपराधर्म मुझे मारना चाहते हैं ! इस त्रिगुणात्मक स्रिथिकी रचना करनेवाली आपमी मायासे मेरे-जैसे साधारण जीयोंके चित्त मोहमस्त हो रहे हैं। मैं तो आउके भक्तोंकी सीटाओंका भी

ही क्या है। अतः जो इन्द्रिय संयमादिके द्वारा वीरोचित

355

\*\*\*\*

# अठारहवाँ अध्याय

#### पृथ्वी-दोहन

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! इस समय महाराज पृथुके होठ क्रोधसे कॉप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वीने अपने हृदयको विचारपूर्वक समाहित किया और डरते-डरते उनसे कहा॥१॥ 'प्रभो ! आप अपना क्रोध शान्त कीजिये और मैं जो प्रार्थना करती हूँ , उसे ध्यान देकर सुनिये । बुद्धिमान् पुरुष भ्रमरके समान सभी जगहसे सार ग्रहण कर लेते हैं ॥ २ ॥ तत्वदर्शी मुनियोंने इस लोक और परलोकमें मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुतसे उपाय निकाले और काममें लिये हैं॥ ३॥ उन प्राचीन ऋषियोंके बताये हुए उपायोंका इस समय भी जो पुरुष ब्रद्धापूर्वक भलीभौति आचरण करता है, वह सुगमतासे अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है।। ४॥ परन्तु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मनःकल्पित उपायोंका आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार-बार निष्फल होते रहते हैं॥ ५॥ राजन् ! पूर्वकालमें ब्रह्माजीने जिन धान्य आदिको उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम-नियमादि व्रतोंका पालन न करनेवाले दुराचारीलोग ही उन्हें खाये जा रहे हैं।। ६ ।। लोकरक्षक ! आप राजा लोगोन मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया; इसलिये सब लोग चोरोंके समान हो गये हैं। इसीसे यज्ञके लिये ओषधियोंको मैंने अपनेमें छिपा लिया॥७॥ अब अधिक समय हो जानेसे अवश्य ही वे धान्य मेरे उदरमें जीर्ण हो गये हैं; आप उन्हें पूर्वाचायंकि बतलाये हुए उपायसे निकाल लोजिये ॥ ८ ॥ लोकपालक वीर ! यदि आपक्रो समस्त प्राणियोंके अभीष्ट एवं बलकी वृद्धि करनेवाले अन्नको आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य वछड़ा, दोहनपात्र और दहनेवालेकी व्यवस्था कीजिये; मैं उस बळड़ेके स्नेहसे पिन्हाकर दूधके रूपमें आपको सभी अभीष्ट वस्तुएँ दे दूँगी ॥ ९-१० ॥ राजन् ! एक बात और है; आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षऋत वीत जानेपर भी मेरे ऊपर इन्द्रका बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे-मेरे भीतरकी आर्द्रता सुखने न पावे। यह आपके लिये बहुत मङ्गलकारक होगा'॥ ११॥

पृथ्वीके कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर, महाराज पृथुने स्वायम्भुव मनुको बछड़ा बना

अपने हाथमें ही समस्त धान्योंको दुह लिया॥ १२॥ पृथुके समान अन्य विज्ञजन भी सब जगहसे सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथुजीके द्वारा वशमें की हुई वसुन्धरासे अपनी-अपनी अभीष्ट वस्तुएँ दुह लीं ॥ १३ ॥ ऋषियोने बृहस्पतिजीको बछड़ा बनाकर इन्द्रिय (वाणी, मन और श्रोत्र) रूप पात्रमें पृथ्वीदेवीसे वेदरूप पवित्र दूध दुहा ॥ १४ ॥ देवताओंने इन्द्रको बछड़ेके रूपमें कल्पना कर सुवर्णमय पात्रमें अमृत, वीर्य (मनोबल), ओज (इन्द्रियबल) और शारीरिक बलरूप दुध दुहा ॥ १५॥ दैत्य और दानवंनि असुरश्रेष्ठ प्रह्लादजीको यत्स बनाकर लोहेके पात्रमें मदिरा और आसव (ताड़ी आदि) रूप दूध दहा ॥ १६ ॥ गन्धर्व और अपराओंने विश्वावसुको बछड़ा बनाकर कमलरूप पात्रमें संगीतमाधुर्य और सौन्दर्यरूप द्ध दहा ॥ १७ ॥ श्राद्धके अधिष्ठाता महामाग पितृगणने अर्यमा नामके पित्रीश्वरको वत्स बनाया तथा मिट्टीके कच्चे पात्रमें श्रद्धापूर्वक कव्य (पितराँको अर्पित जानेयाला अत्र) रूप द्य कपिलदेवजीको बल्रडा बनाकर आकाशारूप पात्रमें सिद्धिन अणिमादि अष्टिसिद्ध तथा विद्याधरीने आकाशगमन आदि विद्याओंको दुहा ॥ १९ ॥ किम्पुरुषादि अन्य मायावियोंन मयदानवको बछड़ा बनाया तथा अन्तर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि सङ्कल्पमयी मायाओंको दुग्धरूपसे दुहा॥ २०॥

इसी प्रकार यक्ष-राक्षस तथा भूत-पिशाचादि मांसाहारियेनि भूतनाथ रुद्रको बछड़ा बनाकर कपालरूप पात्रमें रुधिरासवरूप दूध दुहा॥ २१॥ बिना फनवाले साँप, फनवाले साँप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जन्तुओंने तक्षकको बछड़ा बनाकर मुखरूप पात्रमें विषरूप दूध दुहा॥ २२॥ पशुओंने भगवान् रुद्रके वाहन बलको क्स बनाकर बनरूप पात्रमें तृणरूप दूध दुहा। बड़ी-बड़ी दाढ़ोंबाले मांसभक्षी जीवोंने सिंहरूप बछड़ेके द्वारा अपने शरीररूप पात्रमें कच्चा मांसरूप दूध दुहा तथा गरुड़जीको बत्स बनाकर पिक्षयोंने कोट-पत्रङ्गादि चर और फलादि अचर पदार्थीको दुग्धरूपसे दुहा॥ २३-२४॥ वृक्षोंने बटको बत्स बनाकर अनेक प्रकारका रसरूप दूध दुहा और पर्वतोंने हिमालयरूप बछड़ेके द्वारा अपने हिमालयरूप बठड़ेके द्वारा अपने शिखररूप पात्रोंमें अनेक प्रकारकी घातुओंको दुहा। पृथ्वी तो सभी अभीष्ट बस्तुओंको देनेवाली है और इस समय वह पृथुजीके अधीन थी। अत. उससे सभीने अपनी अपनी जातिके मुखियाको बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रोंमें भिन्न मिन्न प्रकारके पदार्थोंको दूधके रूपमें दुह लिया। ११-२६॥

कुरश्रेष्ठ विदुरजी । इस प्रमार पृथु आदि सभी अन्न भोजियोंने दोहनपात्र और वत्सनी विभिन्नतासे अपने जपने विभिन्न अन्नरूप दूध पृथ्वीसे दुहे । इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्वनामदुहा पृथ्वीके प्रति उनका पुत्रीके समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने जपने कन्याके रूपमे स्वीकार कर लिया | फिर राजाधिराज महाराज पृथुने अपने धनुपकी नोकसे पर्वतोंको पोड़कर इस सारे भूमण्डलको प्राय समतल कर दिया । वे पिताके समान अपनी प्रजाके पालन पोपणकी व्यवस्थामें लगे हुए थे । उन्होंने इस समतल भूमिमें प्रजावर्गके लिये जहाँ तहाँ यथायोग्य निवासस्थानों ना विभाग किया तथा अनेकों गाँव, करने, नगर, दुर्ग, अहीरींनी बस्ती, पशुओंके रहनेके स्थान, छावनियाँ, खानें, किसानोंके गाँव और पहाड़ोंकी तलेटीके गाँव बसाये । महाराज प्रथुसे पहले इस पृथ्वीतलपर पुर प्रामादिका विभाग नहीं था; सब लोग अपने अपने सुभीतके अनुसार बराटने जहाँ तहाँ वस जाते थे ॥ २७-३२॥

### उन्नीसर्गं अध्याय

#### महाराज पृथुके सौ अभ्वमेध-यह

श्रीमैत्रेयजी कहते हं-विदुरजी ! महाराज मनुके ब्रह्मावर्त क्षेत्रमे, जहाँ सरम्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथुने सौ अश्वमेध-यशैंकी दीक्षा ली। यह देखकर भगनान् इन्द्रको विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथुके कर्म मेरे कर्मोंकी अपेक्षा भी यह जायँगे। इसल्ये ये उनके यज्ञमहोत्सवकी सहन न कर सके। महाराज पृथुके यज्ञमे सबके अन्तरात्मा सर्वलोकपूष्य जगदीश्वर भगवान् हरिने यरोश्वररूपसे साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तया अपने अपने अनुचरोंके सहित लोकपालगण भी पधारे ये। उस समय गन्धर्व, मुनि और अप्सराप्टॅ प्रभुकी कीर्ति गा रहे थे तथा सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, नन्द मुनन्दादि भगवान्के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान्की नेवाके लिये उत्सक रहते हैं-चे कपिल, नारद, दत्तानेय एव सनकादि यौगेश्वर भी उनके साथ आये ये। भारत । उस यहाँमें यहासामग्रियोंको देनेवाली भृपिने कामधेनुरूप होकर यजमानकी सारी कामनाजोंको पूर्ण किया या । नदियाँ दाख और ईख आदि सब प्रकारके रसोंसे युक्त पदायोंको नहा लाती यीं तथा जिनसे मधु चूता रहता था-ऐसे बड़े वहे वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरहरी भामग्रियाँ समर्पण करते ये । समुद्र पहुत-सी रत्नराधियाँ, पर्वत भक्ष्य, भोज्य, चोध्य और लेहा-चार प्रकारके अन्न तथा लोक्पालींके सहित सम्पूर्ण लोक तरह तरहके उपहार उन्हें समर्पण करते थे ॥१-९॥

महाराज पृथु तो एकमात्र श्रीहरिको ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपांचे उस यहानुष्ठानमे उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ । किन्तु यह बात देवराज इन्द्रको सहन न हुई और उन्होंने उसमे विष्न डालनेकी भी चेष्टा की । जिस समय महाराज पृथु अतिम यज्ञद्वारा भगवान् यज्ञपितिनी आराधना कर रहे थे, इन्द्रने ईर्ध्यावदा गुप्तकपते उनके यज्ञका घोड़ा हर लिया । इन्द्रने अपनी रक्षाके लिये कवच रूपसे पाखण्डवेप धारण कर लिया था, जिनमें पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है । इस वेषमें वे घोड़ेको लिये



बड़ी शीघतासे आकाशमार्गसे जा रहे थे कि उनपर भगवान् अत्रिकी दृष्टि पड़ गयी | उनके कहनेस महाराज पृथुका महारथी पुत्र इन्द्रको मारनेके लिये उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोधसे बोला, 'अरे खड़ा रह! खड़ा रह।' किन्तु इन्द्र सिरपर जटाजूट और शरीरमें भस्म धारण किये थे। उनका ऐसा वेष देखकर पृथुकुमारने उन्हें मूर्तिमान् धर्म समझा, इसलिये उनपर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इन्द्रपर वार किये विना ही लौट आया, तो महर्षि अत्रिने पुनः उसे इन्द्रको मारनेके लिये उत्साहित किया। वे बोले, 'वत्स! इस देवताधम इन्द्रने तुम्हारे यश्चमें विष्न किया है, तुम इसे मार डालो'।। १०–१५॥

अति मुनिके इस प्रकार उत्साहित करनेसे पृथुकुमार क्रोधमें भर गया। इन्द्र बड़ी तेजीसे आकाशमें जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा, जैसे रावणके पीछे जटायु दौड़ा या। स्वर्गपित इन्द्र उसे पीछे आते देख, उस वेष और घोड़ेको छोड़कर वहीं अन्तर्धान हो गये और वह वीर अपना यशपशु लेकर पिताकी यशशालामें लौट आया। शक्तिशाली विदुरजी! उसके इस अद्भुत पराक्रमको देखकर महर्षियोंने उसका नाम विजिताश्व रक्खा॥ १६–१८॥

यज्ञपञ्चको चषाल और यूपमें # वाँघ दिया गया था। शक्तिशाली इन्द्रने घोर अन्धकार फैला दिया और उसीमें छिपकर वे फिर उस घोड़ेको उसकी सोनेकी जंजीरसमेत ले गये । अत्रि मुनिने फिर उन्हें आकाशमें तेजीसे जाते दिखा दिया, किन्तु उनके पास कपाल और खट्वाङ्ग देखकर पृथु-पुत्रने उनके मार्गमें कोई वाधा न डाली। तव उन्होंने राजकुमारको फिर उक्साया और उसने गुस्सेमें भरकर इन्द्रको लक्ष्य वनाकर अपना वाण चढाया । यह देखते ही देवराज उस वेष और घोड़ेको छोड़कर वहीं अन्तर्धान हो गये और वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिताकी यज्ञज्ञालामें लौट आया । तबसे इन्द्रके उस निन्दित वेषको मन्दबुद्धि पुरुषोंने ग्रहण कर लिया । इन्द्रने अश्वइरणकी इच्छासे जो-जो रूप धारण किये थे, वे पापके खण्ड (चिह्न) होनेके कारण पाखण्ड कहलाये । यहाँ 'खण्ड' शब्द चिह्नका वाचक है । इस प्रकार पृथुके यज्ञका विध्वंस करनेके लिये यज्ञपशुको चुराते समय इन्द्रने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नंगे और लाल कपड़ोंबाले आदि पाखण्डपूर्ण वेषोंमें मनुष्योंकी बुद्धि प्रायः मोहित हो जाती है; क्योंकि ये नास्तिक मत देखनेमें सुन्दर हैं और बड़ी-बड़ी युक्तियोंसे अपने पक्षका

समर्थन करते हैं । वास्तवमें ये उपधर्ममात्र हैं, लोग भ्रमवश इन्हें ही धर्म मान बैठते हैं ॥१९–२५॥

इन्द्रकी इस कुचालका पता लगनेपर परमपराक्रमी महाराज पृथुको वड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उसपर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोधावेशके कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋित्वजोंने देखा कि असह्य पराक्रमी महाराज पृथु इन्द्रका बध करनेको तैयार हैं, तो उन्हें रोकते हुए कहा—'राजन्! आप तो बड़े बुद्धिमान् हैं, जरा सावधान रिधे; यज्ञदीक्षा ले लेनेपर शास्त्रविहित यज्ञपशुको छोड़कर और किसीका बध करना उचित नहीं है। इस यज्ञकार्यमें विष्न डालनेवाला आपका शत्रु इन्द्र तो आपके सुयक्षसे ही ईर्ष्यांवश निस्तेज हो रहा है। इस अमोध आवाहन-मन्त्रोंद्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और वलात्कारसे अग्निमें हवन किये देते हैं'।। २६—२८।।

विदुरजी ! यजमानको इस प्रकार शान्तकर उसके याजकोंने कोधपूर्वक इन्द्रका आवाइन किया । वे खुवाद्वारा आहुति डालना ही चाहते थे, कि ब्रह्माजीने वहाँ आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, 'याजको! तुम्हें इन्द्रका वध नहीं करना चाहिये, यह यज्ञसंज्ञक इन्द्र तो भगवान्का ही अवतार है। तुम यश्रद्वारा जिन देवताओंकी आराधना कर रहे हो, वे इन्द्रके ही तो अङ्ग हैं और उसे तुम यज्ञद्वारा मारना चाहते हो ! पृथुके इस यज्ञानुष्टानमें विष्न डालनेके लिये इन्द्रने जो पाखण्ड फैलाया है, वह धर्मका उच्छेद करनेवाला है । इस वातपर तुम ध्यान दो । अब उससे अधिक विरोध मत करो; नहीं तो वह और भी पाखण्ड-मार्गोंका प्रचार करेगा। अच्छा, परमयशस्वी महाराज पृथुके निन्यानवे ही यज्ञ रहने दो ।' फिर राजर्षि पृथुसे कहा, 'राजन् ! आप तो मोक्षधर्मके जाननेवाले हैं; अतः अब आपको इन यज्ञानुष्ठानोंकी आवश्यकता नहीं है। आपका मङ्गल हो। आप और इन्द्र—दोनों ही पवित्रकीर्ति श्रीहरिके अवतार हैं; इसलिये अपने ही स्वरूपभूत इन्द्रके प्रति आपको कोध नहीं करना चाहिये । आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआं, इसके लिये आप चिन्ता न करें। इमारी बात आप आदरपूर्वक स्वीकार कीजिये। देखिये, जो मनुष्य विधाताके बिगाड़े हुए कामको बनानेका विचार करता है, उसका मन अत्यन्त कोधमें भरकर भयङ्कर मोहमें फँस नाता है। वस, इस यज्ञको बंद कीनिये। इसीके कारण इन्द्रके चलाये द्रुए पाखण्डोंसे धर्मका नाश हो रहा है। अव

<sup>\*</sup> यशमण्डपमें यशपशुकों बॉधनेके लिये जो खंभा होता है, उसे 'यूप' कहते हैं और यूपके आगे रक्खे हुए वलयाकार काष्टकों 'चवाल' कहते हैं।

यत्र यद किये जिना यह धर्मना हास कव न सकेगा, क्योंकि देवता नोंमें जहा तुराग्रह होता है। जरा देखिये तो, जो इन्द्र घोड़ेको चुराकर आपने यत्रमें जिन्न डाल रहा या, उभीके रचे हुए इन आपातरमणीय पाखण्डोंनी ओर सारी जनता दिन्ति चली जा रही है। प्रजापालक पृथुजी। आप साझात विष्णुके अश हैं। वेनके दुराचारसे धर्म छप्त हो रहा था, उस समयोचित धर्मकी रक्षाके लिये ही जापने उसके शरीरसे अवतार लिया है। अतः अपने इस अजतारका उद्देश्य जिचारकर आप भृगु आदि विश्वरचिता मुनीश्वरीका सद्भव्य पूर्ण कीजिये। यह प्रचण्ड पाखण्डपयस्य इन्द्रनी माया अधर्मकी जननी है। आप इसे नष्ट कर डाल्यिंग ॥२९-३८॥

श्रीमैनेयजी कहते हैं-लोकगुर मगवान् ब्रह्मजीके इस प्रभार समझानेपर प्रवल पराम्मी महाराज पृथुने यज्ञका आग्रह छोड़ दिया और इन्द्रके साथ ग्रीति पूर्वक सिध भी कर ती। इसके पश्चात् जन वे यज्ञन्त स्नान करके निवृत्त हुए तो उनके यज्ञींसे तुस हुए देवताओं ने उन्हें अभीष्ट वर दिये। पिर आदिराज पृथुने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोंको दक्षिणाएँ दीं तथा ब्राह्मणोंने उनके मत्नारसे सन्तुष्ट होकर उन्हें अभोष आशीर्याद दिये। वे महने लगे, भहाबाहों। आपके बुलानेस जो पितर, देवता, ऋषि और मनुष्यादि आये थे, उन सभीका आपने दान मानसे खूर सत्वार किया?।।३९-४२॥

### बीसवॉ अध्याय

#### महाराज पृथुकी यह्मशालामें श्रीविष्णुमगवान्का भादुर्भाव

श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-निवुरजी । महाराज पृथुके निन्यानने यजासे यजभोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णुनो भी यड़ा सन्तोष हुआ । उन्होंने इन्द्रके सहित वहाँ उपस्थित होकर उनसे कहा ॥ १॥

श्रीमगचान् योले-रातन्। इन्होंने (इन्द्रने) तुम्हारे सी अश्वमेध पूरे करने के सङ्कल्पमे विष्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हेक्षमा कर दो। जो महानुभाव



सत्पुरुप और सद्बुद्धिसम्पन्न होते हैं, वे दूसरे जीवेंसि द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह दारीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुस

जैसे लोग भी भेरी मायासे मोदित हो जायं, तो समझना चाहिये कि रहुत दिनींतन की हुई जानी ननींनी सेरासे मेरल श्रम ही हाथ लगा। जानवान पुरुप इस शरीरको अविद्या, वासना और कमोंका ही पुतला समझकर इसमें जामका नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीरमें ही आसक्त नहीं है, वह विनेनी पुरुप इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदिमें भी किस प्रकार समता रख समता है। १-६॥

यह आत्मा एक, शुद्ध, स्वयम्प्रकाश, निर्मुण, गुणोंका आश्रयस्थान, सर्वन्यापक, जावरणशून्य, सबका मान्नी एव अन्य आत्माने रहित है, अतएव शरीरसे भिन्न है। जो पुरुष इस देहस्थित आत्माको इस प्रकार शरीरसे भिन्न जानता है, वह प्रकृतिसे सम्बन्ध रखते हुए भी उसके गुणोंसे लिस नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मामें रहती है। राजन् । जो पुरुष किसी प्रकारकी कामना न रतकर अपने वर्णाश्रमके धर्मोद्धारा नित्यप्रति श्रद्धापूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। कित्त गुद्ध हाने रर उसका विषयोंसे सम्बन्ध नहीं रहता तथा उसे तत्त्वज्ञानकी प्राप्त हो जाता है। पिर तो वह मेरी समतास्थ स्थितिको प्राप्त हो जाता है। यही परमशान्ति, ब्रह्म अथवा कैवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, किया और मनका साक्षी होनेपर भी कृटस्थ आत्मा उनसे निर्लिस ही रहता है। वह मोक्षपद प्राप्त कर लेता है। ७-११॥

राजत् । गुणप्रपाहरूप आवागमन तो भूत, इन्द्रिय, इन्द्रियाभिमानी देवता और चिदाभाष-इन सम्बी समप्रिम्प परिच्छित्र लिङ्गश्ररीरका ही हुआ करता है; इसका सर्वसाक्षी आत्मासे कोई सम्बन्ध नहीं है । मुझमें दृढ़ अनुराग रखने-वाले बुद्धिमान् पुरुष सुख-दुःखकी प्राप्ति होनेपर उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं होते । इसलिये वीरवर ! तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषोंमें समानभाव रखकर सुख-दुःखको भी एक-सा समझो, तथा मन और इन्द्रियोंको जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाये हुए मन्त्री आदिकी सहायतासे सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करो । राजाका कल्याण प्रजापालनमें ही है । इससे उसे परलोकमें प्रजाके पुण्यका छठा भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजाकी रक्षा तो नहीं करता किन्त उससे कर वसूल करनेमें कसर नहीं रखता, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और वदलेमें उसे प्रजाके पापका भागी होना पड़तां है । यह सोचकर तुम अपने परम्पराप्राप्त धर्मपर ही मुख्य दृष्टि रखते हुए—िकन्तु उसमें आसक्त न होकर-सद्वाह्मणोंकी सम्मतिके अनुसार पृथ्वीका पालन करो। इससे सव लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनोंमें तुम्हें घर बैठे ही सनकादि सिद्धोंके दर्शन होंगे। राजन्! तुम्हारे गुणोंने और स्वभावने मुझको वशमें कर लिया है। अतः तुम्हें जो इच्छा हो, मुझसे वर माँग लो । यज्ञ, तप अथवा योगके द्वारा मुझको पाना आसान नहीं है; मैं तो उन्हींके हृदयमें रहता हूँ जिनके चित्तमें इस प्रकारके गुण-शील उत्पन्न करनेवाली समता रहती है।। १२-१६॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं — विदुरजी! सर्वछोकगुर श्रीहरिके इस प्रकार कहनेपर जगिद्वजयी महाराज पृथुने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की । देवराज इन्द्र अपने कर्मसे लजित होकर उनके चरणींपर गिरना ही चाहते थे कि राजाने उन्हें प्रेम-पूर्वक हृदयसे लगा लिया और चित्तमें जो मनोमालिन्य था, वह सब निकाल दिया । फिर महाराज पृथुने भगवान्का पूजन किया और क्षण-क्षणमें उमड़ते हुए भक्तिभावमें निमग्न होकर प्रभुके चरणकमल पकड़ लिये। विश्वात्मा श्रीहरि वहाँसे जाना चाहते थे; किन्तु पृथुके प्रति जो उनका वात्सल्यभाव या, उसने उन्हें रोक रक्खा था। वे तो साधुजनों के परम सुद्धृद् हैं, इसलिये अपने कमलदलके समान नेत्रोंसे उनकी ओर देखते ही रह गये, वहाँसे जा न सके । आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रोंमें जल भर आनेके कारण न तो भगवान्का दर्शन ही कर सके और न तो कण्ठ गद्गद हो जानेसे कुछ वोल ही सके । वस, उन्हें हृदयसे आलिङ्गन कर पकड़े रहे और हाय जोड़े ज्यों-के-त्यों खड़े रह गये। प्रभु

अपने चरणकमलोंसे पृथ्वीको स्पर्श किये खड़े थे; उनका करकमल गरुडजीके ऊँचे कंघेपर रक्खा हुआ था। महाराज पृथु नेत्रोंके आँसू पोंछकर अतृप्त दृष्टिसे उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे॥ १७–२२॥

महाराज पृथु वोले—मोक्षपति प्रभो ! आप वर देनेवाले ब्रह्मादि देवताओंको भी वर देनेमें समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान् पुरुप आपसे देहाभिमानियोंके भोग्य विपयोंको कैसे माँग सकता है ? वे तो नारकी जीवोंको भी मिलते ही हैं। अतः में इन तुच्छ विपयोंको आपसे नहीं माँगता; मुझे तो उस मोक्षपदकी भी इच्छा नहीं है, जिसमें महापुरुपोंके हृदयसे उनके मुखद्वारा निकली हुई आपके चरणकमल-मकरन्दकी कीर्ति सुननेको नहीं मिलती । इसलिये मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे दस हजार कान दे दीजिये, जिनसे में आपके लीलागुणोंको सुनता ही रहूँ । पुण्यकीर्ति प्रभो ! आपके चरणकमल-मकरन्दरूपी अमृत-कणोंको लेकर महापुरुपोंके मुखसे जो हवा निकलती है, उसीमें इतनी शक्ति होती है कि वह तत्त्वको भूले हुए कुयोगियोंको पुनः तत्त्वज्ञान करा देती है। अतएव मुझे तो वस, यही वर दीजिये, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिये। सत्कीर्ते! आपके मङ्गलमय सुयशको दैववश एक वार भी साधु-समाजमें सुन लेनेपर कोई पशु-बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाय; जो गुणग्राही है, वह तो कैसे उसे छोड़ सकता है। सब प्रकारके पुरुपार्थोंकी सिद्धिके लिये स्वयं लक्ष्मीजी भी आपके सुयशको सुनना चाहती हैं। अव लक्ष्मीजीके समान मैं भी अत्यन्त उत्सुकतासे आप सर्वगुण-धाम पुरुपोत्तमकी सेवा ही करना चाहता हूँ । किन्तु ऐसा न हो कि एक ही पतिकी सेवा प्राप्त करनेकी होड़ होनेके कारण आपके चरणोंमें ही मनोनिवेश करनेवाले हम दोनोंमें (लक्ष्मीजी-में और मुझमें ) कलह छिड़ जाय । जगदीश्वर ! अव जग-जननी लक्ष्मीजीसे तो मेरा झगड़ा होना ही है; क्योंकि जिस आपके सेवाकार्यमें उनका अनुराग है, उसीके लिये में भी लालायित हूँ। किन्तु आप दीनोंपर प्रेम करते हैं, उनके तुच्छ कमोंको भी बहुत करके मानते हैं। इसिलये मुझे आशा है कि हमारे झगड़ेमें भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूपमें ही रमण करते हैं; आपको भला, लक्ष्मीजीवे भी क्या लेना है । इसीसे निष्काम महात्मा ज्ञान हो जानेके बाद भी आपका भजन करते हैं । आपमें मायाके कार्य अहङ्कारादिका सर्वथा अभाव है । भगवन् ! मुझे तो आपके चरणकमलोंका निरन्तर चिन्तन करनेके सिवा सत्प्रह्योंका कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। मैं भी आपका भजन ही करना चाहता हूँ । आपने जो मुझसे कहा कि 'वर

माँग' सो आपकी इस वाणीको तो में ससारको मोहमें डालने वाली ही मानता हूँ। यही क्या, आपकी वेदरूपा वाणीने भी तो जगत्को मोहमें ही डाल रक्ता है। यदि उस वेदयाणीरूप रस्तीसे लोग बँधे न होते, तो वे मोहवश कर्मजजालमें क्यों पँसते ? उससे तो उन्हें जन्म मरणके चक्रमें ही पड़ना होता है। सर्वसमर्थ प्रभो! आपकी मायासे ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुक्त होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्रविक इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्रकी प्रार्थनाकी अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्रका कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी इमारी इच्छाकी परवा न करके हमारे हितके लिये ही प्रयक्ष करें।। २३-३१॥

श्रीमैनेयजी कहने हैं—आदिराज पृथुके इस प्रकार स्तुति कर चुकनेपर सर्वसाक्षी भीहरिने उनसे कहा, 'राजन्! तुम्हारी मुझमे मिक्त हो। यहे सीमाग्यकी वाल है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझमें लगा हुआ है। ऐसा होनेपर तो मुक्य सहजहींमें मेरी तुस्तर साथाको पार कर छेता है। अच्छा, अब तुम सावधानीसे मेरी आज्ञाका पालन करते रहो। प्रजापालक नरेश ! जो पुरुष मेरी आज्ञाका पालन करता है, उसका सर्वत्र मङ्गल होता है? ॥ २२ ३३ ॥

श्रीमेंत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी। इस प्रकार मगजाने राजि पृथु के धारगर्भित यन्त्रोंका आदर किया। पिर पृथुने उनकी पूजा की और प्रभु उनपर सब प्रकार कुण कर वहाँ से चलनेको तैयार हुए । महाराज पृथुने वहाँ जो देवता, मृषि, पितर, गन्धर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पश्ची आदि अनेक प्रकारके प्राणी एव मगवानके पार्षद आये थे, उन सभीका ,भगवद्बुद्धिसे भित्तपूर्वक याणी और धनके द्वारा तथा हाय जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने-अपने स्थानोंको चले गये। पिर श्रीभगवान भी राजा पृथु एव उनके पुरोहितोंका चित्त चुराते हुए अपने धामको सिधारे। तदनन्तर अपना खरूप दिखाकर अन्तर्धान हुए अव्यत्तस्वरूप देवाधिदेव भगवान्को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजवानीको चले आये। १४४-२८॥

### इकीसवाँ अध्याय

राजा पृथुका अपनी प्रजाको उपदेश

श्रीमेत्रेयजी कहते हं-विदुरजी। उस समय महाराज पृथुका नगर जहाँ तहाँ मोतियोंकी टडियों, पूलीकी मालाओ, रम विरमे वस्त्रों, सोनेके दरवाजों और अत्यन्त सुमन्धित धूपेंसि मशोभित था। उसकी गलियाँ, चौक और सड़कें चन्दन और अर्राजेके जलसे सींच दी गयी थीं तथा उसे पुष्प, अक्षत, पल, हो जी, खील और दीपक आदि माङ्गलिक द्रव्योसे राजापा नपा था । वह और औरगर रमसे हुए एक पूलके गुच्छोंसे युक्त केलेके खर्मा और सुपारीके पौधींसे बड़ा ही मनोहर जान पहला या, तथा सब ओर आम आदि वृक्षींके नवीन पत्तोंकी वदनवारोंसे निभृषित था। जिस समय महाराज ने नगरमे प्रवेश किया, दीपका उपहार और अनेक प्रकारकी माङ्गलिक सामग्री लिये हुए प्रजाजनोंने तथा मनीहर कुण्डली से मुशोभित मुन्दरी पन्याओंने उनकी अगवानी की, शह और दुन्दुमि आदि यांने वजने लगे, ऋत्विजगण वेदध्यनि वरने लगे, बन्दीजनोंने स्तुतिगान आरम्भ कर दिया। यह छन देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकारका अहड़ार नहीं हुआ | इस प्रकार वीरवर पृथुने राजमहल्में प्रवेश किया | मार्गम जहाँ तहाँ पुरवासी और देशवासियोंने उनका अभिनन्दन किया। परमयशस्त्री महाराजने भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अभीष्र

वर देकर सन्तुष्ट किया। महाराज पृथु महापुरुप और समीके पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकारके अनेकी उदार कमें करते हुए पृथ्वीका शासन किया और अन्तमे अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवानका परमपद प्राप्त किया॥ १८७॥

स्तजी कहते हैं—मृतिवर शौनकजी । इस प्रकार भगवान मैत्रेयके मुखले आदिराज पृथुका अनेक प्रकारके गुणीले सम्पन्न और गुणवानोंद्रारा प्रकारित विस्तृत सुवश सुनका परम भागवत विदुरजीने अनका अभिनन्दन करते हुए कहा ॥८॥

विदुर्जी चोले—ब्रह्मन् । महाराज पृथुने ब्राह्मणींसे अभिषित होनेके समय ही समस्त देवताओंसे उपहार प्राम् किये थे और पिर अपनी भुजाओंमें वैष्णव तेज धारण कर उन्होंने पृथ्वीका दोहन किया। उनके उस पराक्रमके उन्छिष्ठ रूप विषयमोगोंसे ही आज भी सम्पूर्ण राजा तथा लेकपालेंके सहित समस्त लेक इन्छानुसार जीवन निर्वाह करने हैं। मला, ऐसा कौन समसदार होगा जा उनकी पित्रकीर्ति सुनान न चाहुँगा। अत' अभी आप मुझे उनके दुछ और भी पित्रक चरित सुनाहये॥ ९ १०॥

श्रीमैनेयजी कहते हैं—संध्येष्ठ विदुरजी। महाराज पृथु गङ्गा और यमुनाके मध्यपतीं देशमें निपास कर अपने पुण्यकर्मीके क्षयकी इच्छासे प्रारम्धवश प्राप्त हुए भोगोंको भोगने लगे । ब्राह्मणवंश और भगवान्के कुटुम्बी विष्णुभक्तोंको छोड़कर उनका सातों द्वीपोंके सभी पुरुषोंपर अखण्ड एवं अवाध शासन या । एक बार उन्होंने एक महासत्रकी दीक्षा ली; उस समय वहाँ देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियोंका बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ । उस समाजमें महाराज पृथुने उन पूजनीय अतिथियोंका यथायोग्य सत्कार किया और फिर उस सभामें, नक्षत्रमण्डलके वीचमें उदित हुए चन्द्रमाके समान खड़े हो गये । उनका शरीर ऊँचा था, भुजाएँ भरी हुई और लंबी-लंबी थीं, शरीरका रंग गोरा था, नेत्र कमलके समान विशाल और अरुणवर्ण थे। तथा नासिका सुघड़, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊँचे और दन्तपंक्ति सुन्दर यी जो सुसकराते समय और भी भली मालूम होती यी । उनकी छाती चौड़ी, कमरका पिछला भाग स्थूल और उदर पीषलके पत्तेके समान सुडौल तथा वल पड़े हुए होनेसे और भी सुन्दर जान पड़ता था। नामि भॅवरके समान गम्भीर थी, शरीर तेजस्वी था, जड्वाएँ सुवर्ण-के समान देदीप्यमान थीं तथा पैरोंके पंजे उभरे हुए थे। उनके वाल वारीक, बुँघराले, काले और चमकीले थे; गरदन शङ्कि समान उतार-चढ़ाववाली तथा रेखाओंसे युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसी ही चादर ओढ़े थे। दीक्षाके नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूपण उतार दिये थे: इसीसे उनके शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्गकी शोभा अपने स्वाभाविक रूपमें स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीरपर कृष्ण-मृगका चर्म और हायोंमें कुशा धारण किये हुए थे। इससे उनके शरीरकी कान्ति और भी बढ़ गयी थी। वे अपने सारे नित्यकृत्य यथाविधि सम्पन्न कर चुके थे । उनके नेत्रीं-की पुतलियाँ सन्तापको हरनेवाली और स्नेहयुक्त यी। वस, उन्होंने खड़े होकर एक वार सब ओर दृष्टिपात किया और फिर सारी सभाको हर्षित करते हुए अपना भाषण आरम्भ किया। उनका भाषण कानोंको प्रिय लगनेवाला, विचित्र पदावलीसे युक्त, सुन्दर, शुद्ध, गम्भीर और स्पष्ट या-मानो सबके उपकारके लिये वे अपने अनुभवको ही प्रकट कर रहे थे ॥ ११-२० ॥

राजा पृथुने कहा—सभ्यगण ! भगवान् आपका कल्याण करें; आप महानुभाव, जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुननेकी कृपा करें; मैं आपलोगोंकी सेवामें कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । क्योंकि सत्पुक्षोंके सामने अपना अभिप्राय प्रकट कर देना धर्मजिज्ञासुका प्रधान कर्त्तव्य है। इस लोकमें मुझे प्रजाजनींका शासन, उनकी रक्षा, उनकी



आजीविकाका प्रबन्ध तथा उन्हें अलग-अलग अपनी मर्यादामें रखनेके लिये राजा बनाया गया है। अतः इनका ययावत् पालन करनेसे मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करनेवाले लोकोंकी प्राप्ति होनी चाहिये, जो वेदवादी मुनियोंके मतानुसार सम्पूर्ण कर्मोंके साक्षी श्रीहरिके प्रसन्न होनेपर मिलते हैं। जो राजा प्रजाको धर्ममार्गकी शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करनेमें लगा रहता है, वह केवल प्रजाके पापका ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्यसे हाय धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन ! अपने इस राजाका परलोकमें हित करनेके लिये आपलोग परस्पर दोषदृष्टि छोड़कर हृदयसे भगवान्को याद रखते हुए अपने-अपने कर्त्तव्यका पालन करते रहिये। यह मेरे प्रति आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्धचित्त देवता, पितर और महर्षिगण! आप. भी मेरी इस प्रार्थनाका अनुमोदन कीजिये । इससे आप भी इस पुण्यके भागी होंगे; क्योंकि कोई भी कर्म हो-मरनेके अनन्तर उसके कर्ता, उपदेश और समर्थकको उसका समान फल मिलता है ॥ २१-२६ ॥

मान्यवरो ! श्रेष्ठ महानुभावोंके मतमें तो कमोंका फल देनेवाले भगवान् यज्ञपति ही हैं; क्योंकि इहलोक और परलोक दोनों ही जगह कोई-कोई शरीर बड़े तेजोमय देखे जाते हैं। वे किन्हीं-किन्हीं विशेष अधिकारियोंको ही मिलते हैं। अतः इस भोगवैचित्रयकी व्यवस्थाके लिये कोई नियामक मानना ही पड़ेगा। मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, राजर्षि प्रियवत, हमारे दादा अङ्ग, तथा प्रह्मा, शिव, प्रह्माद, निल और इसी कोटिके अन्यान्य महानुभावोंके मतमें तो धर्म अर्थ-काम मोक्षरूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्गके स्वाधीन नियामकरूपने भगवान् गदाधरकी आवश्यकता है ही। इस विपयमें तो केवल मृत्युके दौहित्र वेन आदि दुछ शोचनीय और धर्मविमृद लोगोंका ही मतमेंद हैं। अत उत्तरा कोई विशेष महत्त्व नहीं हो एकता ॥ २७-३०॥

महानुभावो ! जिनके चरणकमलों में निरन्तर वहनेवाली साचिकी प्रीति, उन्हों के चरण-नखसे निकली हुई गङ्गाजीके समान, ससारतम जीवों के अनेकों जन्मों के सिद्धित मनोमत्कों तत्काल नष्ट कर देती है, जिनके चरणतलका आश्रय लेनेवाला पुरुप सन प्रकारके मानसिक दोपों छे छूटकर तथा वैराण्य और तत्त्वसाश्चात्कारहर बल पानर पिर इस दु.रामय समार चक्रमें नहीं पड़ता और जिनके चरणकमल सन प्रकारकी कामनाओं को पूर्ण करनेवाले हैं—उन प्रमुको आपलोग अपनी अपनी आजीविकाके उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्या पनादि कर्मों तथा ध्यान स्तुति पूजादि मानसिक, वाचिक एव शारीरिक कियाओं के द्वारा भजें । हृदयमें किसी प्रभारना कपट न रक्तें तथा यह निश्चय रक्तें कि हमें अपने अपने अधिकारानुसार इसका पल अवस्य प्राप्त होगा ॥ ३१-३३॥

भगवान् स्वरूपतः तो विशुद्ध विज्ञानधन और प्राष्ट्रत गुणरहित हैं, किन्तु यव आदि विविध द्रव्य, शुक्रादि गुण, अवधात ( कूटना ) आदि किया एव मन्त्रींके द्वारा पृजे जानेपर प्रयाज अनुयाज आदि यज्ञाङ्गोसे होनेवाली पूर्णताओं, सङ्कर्तो, पदार्थोकी दाक्ति तथा ज्योतिष्टोम आदि नामीके कारण इस कर्ममार्गमें अनेक विशेषणींसे युक्त यज्ञरूपसे प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अगि भिन्न भिन काष्ट्रीमे उन्हींने आकारादिके अनुरूप भाषता है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानन्दस्वरूप होते हुए भी प्रञ्जित, काल, वास्ना और अदृष्टसे उत्पन्न हुए शरीरोंमे विषयाकार बनी हुई बुद्धिके नियामकरूपसे स्थित होकर उन यह यागादि कियाओं के पलरूपसे अनेक प्रकारके जान पड़ते हैं। अहो। इस पृथ्वीतरपर मेरे जो प्रजाजन यज्ञभोक्ताओंके अधीश्वर सर्वगुर श्रीहरिका एकनिष्ठभावसे अपने अपने धर्मोके द्वारा निरन्तर पूजन करते है, वे मुझपर बड़ी स्पा करते हैं। सहनशील्ता, तपस्या और शान-इन विशिष्ट विभृतियोंके कारण वैष्णव और ब्राह्मणींके वश स्वभावतः ही उज्जवत होते

इ। मेरी प्रार्थना है नि उनपर राजकुलना तेज धन, ऐस्वर्य आदि समृद्धियोंके कारण अपना प्रभाव न डालने पाने। हम ही क्या, ब्रह्मादि समस्त मरापुरुपोंमे अवगण्य, ब्राह्मणमत्तः, पुराणपुरुप श्रीहरिने भी निरन्तर इन्होंके चरणोंकी बन्दना करके अविचल लक्ष्मी और संसारको पवित्र करनेवाली कीर्ति प्राप्त की है । आवलीग भगवान्के छोबसग्रहरूप धर्मना पालन करनेवारे है तथा सर्वान्तर्यामी स्वयम्प्रमादा बाह्मणप्रिय श्रीहरि विप्रवरामी सेवा करनेसे ही परम सन्तुष्ट होते हैं, अत सभीनो सब प्रकारसे विनयपूर्वन ब्राह्मणकुलकी सेवा करनी चाहिये। इनकी नित्य सेवा करनेसे मनुष्यका चित्र यहत बीव्र शुद्ध हो जाता है और उसे स्वय ही (मानादिका अभ्यास किये जिना ही ) मोश्ररूप परम द्यान्ति शाप्त हो जाती है । इन ब्राह्मणोंको छोड़कर अपनी अपनी आहुति महण करनेके लिये देवताओंका और कीन मुख हो धनता है ! सम्पूर्ण उपनिपद शानानन्दस्वरूप बतलाते हुए, जिनवा एक स्वरसे निरूपण करते हैं, वे भगवान् अनन्त इन्द्रादि यज्ञीय देवताओं के नामसे वत्वज्ञानियोद्वारा बाह्मणोके मुसमें श्रद्धापूर्वक हवन किये हुए पदार्थको जैसे चावसे प्रहण करते हैं, यैसे चेतना शून्य अग्निमें होमे हुए द्रव्यको नहीं करते । सभ्यगण । जिस प्रनार स्वच्छ दर्पणमे प्रतिबिम्नका मान होता है—उसी प्रकार जिससे इस सम्पूर्ण प्रवञ्चका ठीक ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य, शुद्ध और सनातन वेदको जो परमार्थतत्त्वकी उपलब्धिके लिये श्रद्धा, तप, मङ्गलमय आचरण, स्वाध्यायविरोधी वार्ता लापके त्याग तथा सयम और समाधिके अभ्यासदारा धारण करते है, उन ब्राह्मणींके चरणकमलींकी धूलिको मै आयुपर्यन्त अपने मुद्धटपर धारण करूँ, क्योंकि उसे एर्वदा सिरपर चढाते रहनेसे मनुष्यके सारे पाप तत्वाल नष्ट हो जाते हें और सम्पूर्ण गुण उसकी मेवा करने हमते हैं। उस गुणवान्, शीछ सम्पन्न, कृतज्ञ और गुरुजनींकी सेवा करनेवाले पुरुवके पास सारी सम्पदाएँ अपने आप आ जाती है। अत मेरी तो यही अभिराषा है कि ब्राह्मणकुल, गोवश और भक्तोंके सहित श्रीभगवान् मुझपर सदा प्रसन्न रहे ॥ २४-४४ ॥

श्रीमैश्रेयजी कहते हैं-महाराज पृथुका यह भाषण मुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी छाधुजन बड़े प्रसन्त हुए और 'धन्य। धन्य।' ऐसा कहनर उननी प्रज्ञास करने लगे। उन्होंने कहा, 'पुत्रके द्वारा पिता पुण्य लोकोको प्राप्त कर लेता है' यह श्रुति ययार्थ है, देखिये, पापी बेन ब्राह्मणींके शापसे भारा गया या, फिर भी इनके पुण्यवलसे उसका नरकसे निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकरियु भी भगवान्की निन्दा करनेके कारण नरकोंमें गिरनेहीवाला या कि अपने पुत्र प्रह्लादके प्रभावसे उन्हें पार कर गया। वीरवर पृथुजी! आप तो पृथ्वीके पिता ही हैं और सर्वलोंके-श्वर श्रीहरिमें भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है; इसल्यि आप अनन्त वपोंतक जीवित रहें। आपका सुयश वड़ा पवित्र है; आप उदारकीर्ति ब्रह्मण्यदेव श्रीहरिकी कथाओंका प्रचार करते हैं। हमारा वड़ा सौभाग्य है; आज आपको अपने स्वामीके रूपमें पाकर हम अपनेको भगवान्के ही राज्यमें समझते हैं। राजन्! अपने आश्रितोंको इस प्रकारका श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिये कोई आश्चर्यकी वात नहीं है; क्योंकि अपनी प्रजाके ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महा-पुरुपोंका स्वभाव ही होता है। हमलोग प्रारव्धवश विवेकहीन होकर संसारारण्यमें भटक रहे थे; सो प्रभो! आज आपने हमें इस अज्ञानान्धकारसे पार कर दिया। आप शुद्ध सत्त्वमय परमपुरुप हैं, जो ब्राह्मणजातिमें प्रविष्ट होकर क्षत्रियोंकी और क्षत्रियजातिमें प्रविष्ट होकर ब्राह्मणोंकी तथा दोनों जातियोंमें प्रतिष्ठित होकर सारे जगत्की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। ४५-५२॥

# वाईसवाँ अध्याय

राजा पृथुको सनकादिका उपदेश

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं -- जिस समय प्रजाजन परम-पराक्रमी महाराज पृथुकी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय वहाँ सूर्यके समान तेजस्वी चार मुनीश्वर आये । राजा और उनके अनुचरोंने देखा कि वे सिद्धेश्वरगण आकाशसे उतरकर आये हैं। उनकी दिव्य कान्ति सम्पूर्ण लोकोंको पापनिर्मुक्त कर रही थी । उसे देखकर उन्हें दूरसे ही पहचान लियागया। उन्हें देखते ही महाराज पृथु सभासदीं एवं सेवर्की-सहित सहसा उठ खड़े हुए । उस समय राजाके प्राण मुनीश्वरींकी ओर जानेके लिये इस प्रकार उतावले हो रहे थे, जैसे जीव इन्द्रियोंके विषयोंकी ओर ललककर दौडता है। उन्हें रोक रखनेके लिये ही मानो उन्होंने ऐसा किया। जव वे मुनिगण अर्च्य स्वीकार कर आसनपर विराज गये, तो शिष्टाग्रणी पृथुने उनके गौरवसे प्रभावित हो विनयवश गरदन झुकाये हुए उनकी विधिवत् पूजा की । फिर उनके चरणोदक-को अपने सिरके वालींपर छिड़का । इस प्रकार शिष्टजनोचित आचरण करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषोंको ऐसा न्यवहार करना चाहिये। समागत सिद्धगण सनकादि मुनीश्वर थे, जो साक्षात् भगवान् शङ्करके भी अग्रज होनेके नाते मान्य थे । सोनेके सिंहासनपर विराजमान वे ऐसे सुशोभित हुए, जैसे अपने-अपने स्थानींपर अग्निदेवता सुशोभित होते हैं। महाराज पृथुने वड़ी श्रद्धा और सङ्कोचके साथ प्रेमपूर्वक उनसे कहा ॥ १-६॥

पृथुजी वोले—मङ्गलमूर्ति मुनीश्वरो ! आपके दर्शन तो योगियोंको भी दुर्लभ हैं; मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जो आपने स्वयं ही यहाँ पधारनेकी कृपा की ? सन्व है, यह सब विप्रवंशकी कृपा है । भला, जिसपर ब्राह्मण अथवा भा० अं० ४८ अनुचरोंके सहित श्रीशङ्कर या विष्णुभगवान् प्रसन्न हों, उसके लिये इहलोक और परलोकमें कौन-सी वस्तु दुर्लभ है ? इस



दृश्य-प्रपञ्चके कारण महत्तत्वादि यद्यपि सर्वगत हैं, तो भी वि सर्वसाक्षी आत्माको नहीं देख सकते; इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकोंमें विचरते रहते हैं, तो भी अनिधकारी-लोग आपको देख नहीं पाते । जिनके घरोंमें आप-जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, तृण, पृथ्वी, गृहस्वामी अथवा सेवकादि किसी अन्य पदार्थको स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ तो घनहीन होनेपर भी बड़े ही भाग्यशाली हैं । जिन घरोंमें कभी भगवद्भक्तोंके परभपवित्र चरणोदकके छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकारकी ऋदि-सिद्धियोंसे भरे होनेपर भी ऐसे वृक्षोंके समान

हैं। जिनपर साँप रहते हैं। मनुष्योंके लिये तो वे किसी भी कामके नहीं हैं । मुनीश्वरो ! आप मले पर्घारे, आपका स्वागत है। आपलोग तो वाल्यावस्थासे ही मुमुखुओं के मार्गका अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्तसे ब्रह्मचर्यादि महान वर्तोका बड़ी श्रद्धापूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियो ! हमलोग अपने कर्मोंके वशीभूत होकर विपत्तियोंके क्षेत्ररूप इस ससारमें पड़े हुए केनल इन्द्रियसम्बन्धी भोगोंको ही परम पुरुवार्य मान रहे हैं; सो क्या इमारे निस्तारका भी कोई उपाय है ! आप लेगोंसे कुशल परन करना तो उचित नहीं; क्योंकि आप निरन्तर आत्मामें ही रमण करते हैं। इसलिये कुशल और अकुशरुमें तो आपकी वृत्तियाँ कभी जाती ही नहीं। आप समारानलसे सन्तरा जीवींके परम सुहृद् हे; इसलिये आपमें विश्वास करके में यह पूछना चाहता हूँ कि इस ससारमें सनुध्यका किस प्रकार सुरामनासे क्ल्याण हो सकता है। यह बात स्पष्ट ही है कि आप अजन्मा होनेपर भी अपने भक्तोपर मुपा करनेके छिये छिद्धरूपसे इस पृथ्वीपर विचरा करते हैं। वस्तुतः तो आप विशुद्धचित्त महानुभावींके चित्तीमे प्रकाशित होनेवाल उनके आत्मस्वरूप श्रीभगवान् हो हैं ॥७-१६॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—राजा १युके ये युक्तियुक्तः गम्भीरः परिमित और मधुर वचन मुनकर शीसनत्कुमारजी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुसकराते हुए कहने रूगे ॥१७॥

श्रीसनत्क्रमारजी बोले-महाराज! आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियोंके कल्याणकी दृष्टिसे वड़ी अच्छी बात पूछी है । सच है, साधु पुरुषोकी बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सरपुरुपोंका समागम श्रोता और वका दोनोको ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रकोत्तर सभीका कल्याण करते हैं। राजन् ! श्रीमधुसूदनभगवान्के चरण-कमलोंके गुणातुवादमें अवस्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर मिसीको इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है और प्राप्त हो जानेपर यह इदयके मीतर रहनेपाले उस वासनारूप मलको सर्वया नष्ट कर देती है-जो और किसी उपायसे जल्दी नहीं खूटता । शास्त्रोमें जीवोंके कल्याणके लिये खूब विचार किया गया है। उन्होंने आत्मां व्यतिरिक्त देहादिके र्पात वैराग्य तया अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्ममें मुद्दद् अनुरागको ही बल्याणका साधन निश्चित किया है। बास्नीका यह भी कहना है कि गुद और शास्त्रके बचनोंमें विश्वास रखनेसे, मगवद्धमोंका आचरण करनेसे, तत्त्विज्ञाससे, शनयोगरी निप्राप्ते, योगेस्वर श्रीहरिकी उपासनासे, नित्यप्रति पुण्यकीति

श्रीभगवान्की पावन कयाओंको सुननेसे, जो होग घन और दन्द्रियोंके भोगोंमें ही रत हैं उनकी गोधीमें प्रेम न रखनेते, उन्हें प्रिय लगनेबाले पदायोंका आसक्तिपूर्वक सप्रह न करनेसे, भगवद्गणामृतका पान करनेके किवा अन्य समय आत्मामें ही **सन्तुष्ट** रहते हुए एकान्तसेवनमें प्रेम रखनेसे, निसी भी जीवको कष्ट न देनेचे, निवृत्तिनिष्ठासे, अनुसन्धान करते रहनेसे, श्रीहरिके पवित्र चरित्ररूप श्रेष्ठ अमृतका आस्वादन करनेसे, किसी प्रकारकी इच्छा न रखकर (निष्कामभावसे ) यम नियमोंका पालन करनेसे, कभी क्सिकी निन्दा न करनेसे, योगक्षेमके लिये प्रयत्न न करनेसे, शीतोध्णादि इन्होंको सहन करनेसे, मक्तजनींके कार्नीको सुख देनेवाले श्रीहरिके गुणोंका वार-बार वर्णन करनेसे और यढते हुए भक्तिभावरे मनुष्यका वार्य-वारणस्य सम्पूर्णं जड मपञ्चरे वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्मुण परव्रहामें अनायाए ही उसकी भीति हो जाती है। परब्रह्ममें मुद्दढ भीति हो जानेपर पुरुष ज्ञान और वैराग्यके प्रबल बेगके कारण सद्गुरको दारण लेता है; इससे उसका अविद्यादि पाँच प्रकारने क्लेग्रोसे युक्त अहङ्कारात्मक लिङ्गचारीर वासनाशून्य हो जाता है। तब तत्त्वज्ञानका उदय होता है और वह तत्त्वज्ञान अपने आध्यभृत लिङ्गशरीरको उसी प्रकार भसा कर देता है। जैसे अप्रि लक्ड्रीसे प्रकट होकर पिर उसीको जला डाल्ती है। इस प्रकार लिङ्गदेहका नाध हो जानेपर वह उसके कर्वृत्वादि सभी गुणींसे मुक्त हो जाता है। पिर तो जैसे स्वप्ना बस्यामें तरह-तरहके पदायं देखनेपर भी उससे जग पड़नेपर उनमें कोई चीज दिखायी नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुप शरीरके बाहर दिलायी देनेवाले घटनयादि और भीतर अनुभव होनेवाले मुख दु खादिको भी नहीं देखता। इस खितिके प्राप्त होनेसे पहले ये पदार्य ही जीवातमा और परमातमाके बीचमें रहकर उनका भेद कर रहे ये ॥१८-२७॥

जवतक अन्तःकरणस्य उपाधि रहती है, तमीतक पुरुपमें जीवातमा, इन्द्रियोंके विषय और इन दोनोंका सम्बन्ध करानेवाले अहङ्कारका अनुभव होता है; इसके याद नहीं। बाह्य जगत्में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तोंके रहनेपर ही अपने मिम्ब और प्रतिप्रिम्बना भेद दिखायी देता है, अन्य समय नहीं। जो लोग विषयचिन्तनमें लगे रहते हैं, उनकी इन्द्रियाँ विषयोंमें फँस जाती हैं तथा मनको भी उन्होंकी ओर र्सांच ले जाती है। फिर तो जैसे जलायको तीरपर उमे हुए कुशादि अपनी जड़ोंसे उसका जल खोचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इन्द्रियासक मन

बुद्धिकी विचारशिक्तको क्रमशः हर लेता है । विचारशिक्तके नष्ट हो जानेपर पूर्वापरकी स्मृति जाती रहती है और स्मृतिका नाश हो जानेपर शान नहीं रहता । इस शानके नाशको ही पण्डितजन 'अपने-आप अपना नाश करना' कहते हैं । जिसके उद्देश्यसे अन्य सब पदार्थों में प्रियताका बोध होता है—उस आत्माका अपनेद्वारा ही नाश होनेसे जो स्वार्यहानि होती है, उससे बढ़कर लोकमें जीवकी और कोई हानि नहीं है ॥२८–३२॥

धन और इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करनेसे मनुष्यके सभी पुरुषार्थ नष्ट हो जाते हैं; क्योंकि इनकी चिन्तासे वह ज्ञान और विज्ञानसे भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योनियोंमें जन्म पाता है। इसलिये जिसे अज्ञानान्यकारसे पार होनेकी इच्छा हो, उस पुरुषको विषयोंका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये; क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिमें वड़ा वाधक है। इन चार पुरुषायोंमें भी सबसे श्रेष्ठ तो मोक्ष ही माना जाता है; क्योंकि अन्य तीन पुरुषायोंमें सर्वदा कालका भय लगा रहता है। प्रकृतिमें गुणक्षोभ होनेके वाद जितने भी उत्तम और अधम भाव—पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशलसे रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। कालभगवान् उन सभीके कुशलोंको कुचलते रहते हैं॥ ३३–३६॥

अतः राजन् ! जो श्रीभगवान् देह, इन्द्रिय, प्राण, वुद्धि और अहङ्कारसे आवृत सभी स्थावर-जङ्गम प्राणियोंके हृदयोंमें जीवके नियामकरूपसे अन्तर्मुखतया सर्वत्र साक्षात् प्रकाशित हो रहे हैं-उन्हें तुम 'वह मैं ही हूँ' ऐसा जानो। जिस प्रकार मालाका ज्ञान हो जानेपर उसमें सर्पबुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होनेपर जिसका कहीं खोज भी नहीं मिलता-ऐसा यह मायामय प्रपञ्च जिसमें कार्य-कारणरूपसे प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्ममलकलुपित प्रकृतिसे परे है, उस नित्यमुक्त, निर्मल और ज्ञानखरूप परमात्माकी में शरणमें हूँ-ऐसी भावना करो । अहङ्काररूप हृदयकी गाँठको काटनेका भी सवसे सुगम उपाय प्रभुके चरणकमलींकी भक्ति ही है । विषय-विरत योगिजन अपनी इन्द्रियोंका संयम करके भी उसका छेदन कर तो सकते हैं, किन्तु यह वात उतनी सहज उनके लिये भी नहीं है। अतः जिनके चरणकमलदलकी कान्तिके . सारणमात्रसे भक्तजन उसे सहजहीमें काट डालते हैं, उन शरणागतवत्सल् श्रीवासुदेवका ही तुम भजन करो । जो लोंग मन और इन्द्रियरूप घड़ियालोंसे भरे हुए इस संसारसागरको योगादि दुष्कर साधनोंसे पार करना चाहते हैं, उनका उस

पार पहुँचना कठिन ही है; क्योंकि उन्हें कर्णधाररूप श्रीहरिका आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान्के आराधनीय चरणकमलोंको नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्रको पार कर लो।। ३७-४०॥

श्रीमेंत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी ! व्रह्माजीके पुत्र आत्मज्ञानी सनत्कुमारजीसे इस प्रकार आत्मतत्त्वका उपदेश पाकर महाराज पृथुने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा ॥४१॥

राजा पृथु वोले-भगवन् ! दीनवन्धु श्रीहरिने मुझपर पहले कृपा की थी, उसीको पूर्ण करनेके लिये आपलोग पधारे हैं। आपलोग बड़े ही दयाछ हैं, जिस कार्यके लिये आपलोग पधारे थे, उसे आपलोगोंने अच्छी तरह सम्पन्न कर दिया। अव, इसके वदलेमें मैं आपलोगोंको क्या दूँ ? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है, वह सब महापुरुपोंका ही प्रसाद है। ब्रह्मन् ! प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकारकी सामग्रियोंसे भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश— यह सव कुछ आप ही लोगोंका है, अतः आपहीके श्रीचरणोंमें अित है । वास्तवमें तो सेनापतित्व, राज्य, दण्डविधान और सम्पूर्ण लोकोंके शासनका अधिकार वेद-शास्त्रोंके शाता ब्राह्मणको ही है। उसे कोई क्या देगा १ वह तो अपने ही पदार्थीको खाता है, अपने ही वस्त्र पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे--क्षत्रिय आदिको तो उसीकी कृपासे अन्न खानेको मिलता है। आपलोग वेदके पारगामी हैं, आपने अध्यात्म-तत्त्वका विचार करके हमें निश्चितरूपसे समझा दिया है कि भगवान्के प्रति इस प्रकारकी अभेद-भक्ति ही उनकी उपलिधका प्रधान साधन है । आपकी इस अतुलित अनुकम्पाके लिये हम आपकी क्या सेवा करें ? आपलोग परम कृपाल हैं, अतः अपने इस दीनोद्धाररूप कर्मसे ही सर्वदा सन्तुष्ट रहें। सिवा हाय जोड़नेके आपके इस उपकारका बदला तो कोई क्या दे सकता है ? उसके लिये तो प्रयत करना भी अपनी हँसी कराना ही है ॥ ४२-४७॥

श्रीमें त्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! फिर आदिराज पृथुने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादिकी पूजा की और वे उनके शिलकी प्रशंसा करते हुए सब लोगों के देखते-देखते आकाश-मार्गसे चले गये। तबसे महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्तकी एकाग्रतासे आत्मामें ही स्थित रहनेके कारण अपनेको कृतकृत्य-सा अनुभव करने लगे। वेदेश, काल, शक्ति और आयके अनुसार सभी कर्म ब्रह्मार्पण- बुद्धिसे यथोचित रीतिसे करते थे। इस प्रकार एकाग्र चित्तसे

समस्त कर्मोंका फल परमात्माको अर्पण करने तथा आत्माको कर्मोंका साक्षी एवं प्रकृतिसे अतीत देखनेके कारण वे सर्वया निर्लित रहे। जिस प्रकार स्पर्देव सर्वत्र प्रकाश करनेपर भी चरतुओंके गुण दोषसे निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभीम साम्राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न और गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी अहङ्कारश्रन्य होनेके कारण वे इन्द्रियोंके विपयोंमें आसक्त नहीं हुए ॥ ४८-५२॥

इस प्रकार आत्मनिष्टामें स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मीका यथोचित रीतिषे अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्यो अचिके गर्भसे अपनी इच्छाके अनुरूप पाँच पुत्र उत्पन्न किये । उनके नाम विजिताश्व, धूमकेश, हर्यक्ष, द्रविण और बुक थे। महाराज पृथु भगवान्के अश थे। यह बात पहले कही जा चुकी है कि वे समय समयपर, जब जय आवश्यक होता था, जगत्के प्राणियोंकी स्थाके लिये अक्ले ही समस्त लोकपालोंके गुण धारण कर लिया करते थे । अपने उदार मन, प्रिय और दितकर यचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणोंके द्वारा प्रजाका रखन करते रहनेसे दूसरे चन्द्रमाके समान उनका 'राजा' (रञ्जन करने-वाला ) यह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मीमें पृथ्वीका जल खींचकर वर्षाकालमे उसे पुनः पृथ्वीपर बरसा देता है तया अपनी किरणीं सबको ताप पहुँचाता है, उसी प्रकार वे कररूपसे प्रजाका धन लेकर उसे दुष्कालादिके समय मुक्तहस्ताने प्रजाके हितमें लगा देते थे तथा सवपर अपना प्रमाव जमाये रखते थे। वे तेजमें अग्रिके हमान दुर्घर्ष, इन्द्रके समान अजेय, पृथ्वीके समान क्षमाशील और स्वर्गके समान मनुष्योंकी समस्त कामनाएँ पूर्ण करनेवाले थे। समय समयपर प्रजाजनोंकी तृप्त करनेके लिये वे मेघके समान उनके अमीप्ट अयोंको खुले हायसे छुटाते रहते थे। यही नहीं, वे समुद्रके समान गम्भीर और पर्वतराज सुमेकके समान वैयंवान् भी थे॥ ५३–५८॥

महाराज पृथु दुष्टीके दमन करनेमें यमराजके समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संप्रहमें हिमालयके समान, कोरावी समृद्धिमें कुचेरके समान, धनको डिपानेमें वरुणके समान, धारिरिक बल, इन्द्रियोंकी पडुना तथा पराक्रममें सर्वत्र गति-शील वायुके समान, तेजकी असद्यलामें मगवान् शहरके समान, सीन्द्र्यमें कामदेवके समान, उत्साहमें सिंहके समान, वात्सस्यमें मनुके समान, मनुष्योंके आधिपत्यमें प्रहाजीके समान, प्रश्चित्तवार्में बृहस्पतिजीके समान, इन्द्रियजयमें सामान प्रश्चितके समान तथा गी, ब्राह्मण, गुरुजन एवं मगवन्द्रक्तोंकी भक्ति, तजा, विनय, शील एव परोपकार आदि गुणोंमें अपने ही समान (अनुपम) थे। जिस प्रकार भगवान् राम अपनी पुण्यमय कीर्तिके द्वारा सत्पुरुषोंके कार्नोमें प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार त्रिलोकीमें अनेकों पुरुषोंद्वारा उच्चर्यरसे गायी हुई अपनी कीर्तिके द्वारा उन्होंने रमणियोंके कणरेन्श्रीमें प्रवेश करणी कीर्तिके द्वारा उन्होंने रमणियोंके कणरेन्श्रीमें प्रवेश करणी कीर्तिके द्वारा उन्होंने रमणियोंके कणरेन्श्रीमें प्रवेश करणी कीर्तिके द्वारा उन्होंने रमणियोंके कणरेन्श्रीमें प्रवेश करणा विश्वरा विश्वरा श्वरा । ५९-६३।।

### तेईसवाँ अध्याय

राजा पृथुकी तपस्या और परलोकगमन

श्रीमें श्रेयजी कहते हैं—इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति
पृथुने स्वयमेव अन्नादि तथा पुर-प्रामादि सर्गकी व्यवस्था
करके स्थावर-जङ्गम समीकी आजीविकाका मुभीता कर दिया
तथा साधुननोचित धर्मोंका भी खूब पालन किया। अब
एक दिन उन्होंने सोचा कि मेरी व्यवस्था कुछ ढल गयी है
और जिसके लिये मैंने इस लोकमें जन्म लिया था, उस
प्रजारक्षणरूप इंश्वराज्ञाका पालन भी हो चुका है; अतः
अव मुझे अन्तिम पुरुपार्थ मोखके लिये प्रयत्न करना चाहिये।
यह सोचकर उन्होंने अपने विरहमें रोती हुई अपनी पुत्रीरूपा
पृथ्वीका भार पुत्रोंको सींप दिया और सारी प्रजाको बिलखने
छोड़कर वे अपनी प्रजीसहित अकेले ही तपोवनको चल दिये।
वहाँ भी वे वानप्रस्य आश्रमके नियमानुसार उसी प्रकार

कठोर तपस्यामें लग गये, जैसे पहले गृहस्याश्रममें अखण्ड-व्रतपूर्वक पृथ्वीके विजय करनेमें लगे ये। कुछ दिन तो उन्होंने कन्द-मूल पल खाकर विताय, कुछ वाल सूरो पते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ीतक जलपर ही रहे और इसके बाद केवल वायुसे ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनिष्टतिसे रहते ये। गर्मियोमें उन्होंने पञ्चाप्तियोंका सेवन किया, वर्षात्रमुल्में खुले मैदानमें रहकर अपने श्रतीरपर जलनी धाराएँ सहीं और जाड़ेमें गलेतक जलमें खड़े रहे। इस प्रकार भगवान श्रीकृष्णनो प्रसन्न करनेकी इच्छासे कठोर तप वरते हुए उन्होंने निल्यप्रति भृमिपर ही शयन किया, शीतोष्णादि सब प्रकारके दन्दोंको सहा, तथा वाणी और मनका संयम करके अहान्वर्यका पालन करते हुए प्राणोंको अपने अधीन किया । इस क्रमसे उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गयी और उसके प्रभावसे कर्ममल नष्ट हो जानेके कारण उनका चित्त सर्वथा ग्रुद्ध हो गया । प्राणायामोंके द्वारा मन और इन्द्रियोंके निरुद्ध हो जानेसे उनका वासनाजनित बन्धन भी कट गया । तब, भगवान् सनत्कुमारने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्मयोगकी शिक्षा दी यी, उसीके अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्रीहरिकी आराधना करने लगे । इस तरह भगवत्परायण होकर श्रद्धापूर्वक सदाचारका पालन करते हुए निरन्तर साधन करनेसे परब्रह्म परमात्मामें उनकी अनन्य भक्ति हो गयी ॥ १-१०॥

इस प्रकार भगवदुपासनासे अन्तःकरण गुद्ध-सात्त्विक हो जानेपर निरन्तर भगवचिन्तनके प्रभावसे प्राप्त हुई इस अनन्य भक्तिसे उन्हें वैराग्यसहित ज्ञानकी प्राप्ति हुई और फिर उस तीव ज्ञानके द्वारा उन्होंने जीवके उपाधिभूत अहङ्कारको नष्ट कर दिया, जो सब प्रकारके संशय-विपर्ययका आश्रय है। इसके पश्चात् देहात्मबुद्धिकी निवृत्ति और परमात्मस्वरूप श्रीकृष्णकी अनुभृति होनेपर अन्य सव प्रकारकी सिद्धि आदिसे भी उदासीन हो जानेके कारण उन्होंने उस तत्त्वज्ञानके लिये भी प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिसकी सहायतासे पहले अपने जीवकोशका नाश किया या; क्योंकि जबतक साधकको योगमार्गके द्वारा श्रीकृष्णकथामृतमें अनुराग नहीं होता, तबतक केवल योगसाधनारे उसका मोहजनित प्रमाद दूर नहीं होता-भ्रम नहीं मिटता । फिर जव अन्तकाल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथुने अपने चित्तको दृढ्तापूर्वक परमात्मामें स्थिर कर, ब्रह्मभावमें स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया । उन्होंने एड़ीसे गुदाके द्वारको रोककर प्राणवायुको धीर-धीरे मूलाधारसे ऊपरकी ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, दृदय, वक्षःखल, कण्ठ और मस्तकमें स्थित किया। फिर उसे और ऊपरकी ओर लेजाते हुए क्रमशः ब्रह्मरन्ध्रमें स्थिर किया। अब उन्हें किसी प्रकारके सांसारिक भोगोंकी लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायुको समष्टि वायुमें, पार्थिव शरीरको पृथ्वीमें, शरीरके तेज-को समष्टि तेजमें, हृदयाकाशादि देहावच्छित्र आकाशको महाकाश-में और शरीरगत रुधिरादि जलीय अंशको समष्टि जलमें लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वीको जलमें, जलका तेजमें, तेजको वायुमें और वायुको आकाशमें लीन किया। तदनन्तर मनको [ सविकल्प ज्ञानमें जिनके अधीन वह रहता है, उन ] इन्द्रियोंमें, इन्द्रियोंको उनके कारणरूप तन्मात्राओंमें और

सूक्ष्मभूतों (तन्मात्राओं) के कारण अहङ्कारके द्वारा आकाश, इन्द्रिय और तन्मात्राओंको उसी अहङ्कारमें लीन कर, अहङ्कारको महत्तत्त्वमें लीन किया। फिर सम्पूर्ण गुणोंकी अभिन्यक्ति करने-वाले उस महत्तत्त्वको मायोपाधिक जीवमें स्थित किया। तदनन्तर उस मायारूप जीवकी उपाधिको भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्यके, प्रभावसे अपने शुद्ध ब्रह्मस्वरूपमें स्थित होकर त्याग दिया। ११-१८॥

महाराज पृथुकी पत्नी महारानी अर्चि भी उनके साथ वनको गयी थीं । वे ऐसी सुकुमारी थीं कि उनके लिये पृथ्वीपर पैर रखना भी कठिन था। फिर भी उन्होंने अपने स्वामीके व्रत और नियमादिका पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्तिके अनुसार कन्द-मूल आदिसे निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गयी थीं, तो भी प्रियतमके करस्पर्शसे सम्मानित होकर उसीमें आनन्द माननेके कारण उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वीके स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथुकी देहको जीवनके चेतना आदि सभी धर्मोंसे रहित देख उस सतीने कुछ देर विलाप किया । फिर पर्वतके ऊपर चिता बनाकर उसे उस चितापर रख दिया । इसके बाद उस समयके सारे कृत्य कर नदीके जलमें सान किया। अपने परम पराक्रमी पतिको जलाञ्जलि दे आकाशस्थित देवताओंकी वन्दना की तथा तीन बार चिताकी परिक्रमा कर पतिदेवके चरणोंका ध्यान करती हुई अग्निमें प्रवेश कर गर्यो । परमसाध्वी अर्चिको इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथुका अनुगमन करते देख सहस्रों वरदायिनी देवियोंने अपने-अपने पतियोंके साथ उनकी स्तुति की। फिर वहाँ देवताओंके वाजे वजने लगे। उस समय उस मन्दराचलके शिखरपर वे देवाङ्गनाएँ पुष्पोंकी वर्षा करती हुई आपसमें इस प्रकार कहने लगीं ॥१९-२४॥

देवियाँ वोठीं—अहो ! यह स्त्री धन्य है ! इसने अपने पित राजराजेश्वर पृथुकी मन-वाणी-शरीरसे ठीक उसी प्रकार सेवा की है, जैसे श्रीलक्ष्मीजी यशेश्वर मगवान् विष्णुकी करती हैं । देखों, अपने अचिन्त्य कर्मके प्रभावसे यह सती हमें भी लाँघकर अपने पितके साथ उच्चतर लोकोंको जा रही है । इस लोकमें कुछ ही दिनोंका जीवन होनेपर भी जो लोग भगवान्के परमपदकी प्राप्ति करानेवाला आत्मशान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिये संसारमें कौन पदार्थ दुर्लभ है ? अतः जो पुरुष बड़ी कठिनतासे भूलोकमें मोक्षका साधनस्वरूप मनुष्य-शरीर पाकर भी विषयोंमें आसक्त रहता है, वह तो आत्मधाती

ही है, उसे तो भगवान्की मायाने ठग लिया है ॥ २५-२८॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-विदुरजी ! जिस समय देवाङ्गनाएँ इस प्रकार रत्ति कर रही यीं, महारानी अर्चि पतिलोक्को सिधारी । अयवा भगवानके जिस परमधामको आत्मशानियोंमे श्रेष्ठ मगनत्याण महाराज पृष्ठु गये, उसीकी वे भी चर्ना गयीं । परमभागवत पृथुजी ऐसे ही प्रभावशाली थे। उनके चरित बड़े उदार हैं, मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन कर दिया । जो पुरुप इस परम पवित्र चरित्रको श्रद्धा पूर्वक ( निष्कामभावरे ) एकायचित्तरे पढता, सुनता अथवा सुनाता है-वह भी महाराज पृथुके पद-भगवान्के परमधामको प्राप्त होता है। इसका सकामभावसे पाठ करनेसे ब्राह्मण ब्रह्मतेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियोंमें प्रधान हो जाता है और शुद्रमे साधुता आ जाती है। स्त्री हो अथवा पुरुष--जो कोई इसे आदरपूर्वक तीन बार सुनता है, वह सन्तानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यदास्वी और मूर्ख हो तो पण्डित हो जाता है । यह चितत मनुष्यमात्रका कल्याण करनेवाला

और अमझलको दूर करनेवाला है। यह धन, यश और आयुकी वृद्धि करनेवाला, स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला और क्लियुगके दोपोंका नाश करनेवाला है। यह धर्मादि चतुर्वर्गकी प्राप्तिमें भी बड़ा सहायक है, इसिट्ये जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोशको भलीमाँति सिद्ध करना चाहते हो, उन्हें इसका अद्वापूर्वक अवण करना चाहिये । जो राजा विजयके लिये प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आ आकर राजालोग उसी प्रकार में टें रखते हैं जैसे पृथुके सामने रखते थे ! मनुष्यको चाहिये कि अन्य सन प्रकारकी आसक्ति छोड़कर भगवान्में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथुके इस निर्मल चरितको सुने, सुनावे और पढे। विदुर्जी। मैंने भगवान्के माहात्म्यको प्रकट करनेवाला यह पवित्र चरित तुम्हें सुना दिया । इसमें प्रेम करनेवाला पुरुष महाराज पृथुकी-सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरितका नित्यप्रति आदरपूर्वक- निष्कामभावसे श्रवण और कीर्तन करता है उसका, जिनके चरण ससार सागरको पार करनेके लिये नौकाके समान हैं उन, श्रीहरिमं सुदृढ अनुराग हो जाता है ॥२९-३९॥

# चौबीसवाँ अध्याय

पृथुकी वंशपरम्परा और प्रचेताओंको भगवान् रुद्रका उपदेश

श्रीमेत्रेयजी कहते हैं—विदुर्जी। महाराज पृथुके वाद उनके पुत्र परमयशस्त्री विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे माह्योंपर यहा रनेह या, इसिलये उन्होंने चारोंको एक एक दिशाका अधिकार छींप दिया। हर्यक्षको पूर्व, धूमकेशको दक्षिण, बक्को पश्चिम और द्रविणको उत्तर दिशाका राज्य दिया। राजा विजिताश्वने इन्द्रसे अन्तर्धान होनेकी शक्ति प्राप्त की थी, इसिलये उन्हें 'अन्तर्धान' भी कहते थे। उनकी पत्नीका नाम शिखण्डिनी या। उससे उनके तीन सुपुत्र हुए। उनके नाम पानक, प्रयमान और श्रुचि थे। पूर्वकालमें विषय्रजीका शाप होनेसे उपर्युक्त नामके अग्नियोंने ही उनके रूपमें जाम दिया था। आगे चरकर योगमार्गसे ये पिर अग्निस्प हो गये।।१—४॥

महाराज अन्तर्धान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इन्द्र उनके पिताके अश्वमेध यशका घोड़ा हरकर ले गये थे, उन्होंने पता लग जानेपर भी उनका यध नहीं किया था। इनकी नमस्त्रती नामकी एक दूसरी मार्या भी थी। उससे इनके इविधीन नामका पुत्र हुआ। राजा अन्तर्धानने कर लेना, दण्ड देना, जुरमाना वस्ल करना आदि कर्तव्योंको बहुत कठोर एव दूमरोंके लिये कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञमें दीक्षित होनेके बहाने अपना राज काज छोड़ दिया। यज्ञकार्यमें लगे रहनेपर भी उन आत्मज्ञानी राजाने मक्तमयमञ्जन पूर्णतम परमात्माकी आरायना करके सुहढ़ समाधिके द्वारा भगवान्के दिव्य लोकको प्राप्त किया। १५-७॥

विदुरजी । हविर्धानसे उसकी मार्या हिनिर्धानीके बर्हिषद्, गय, ग्रञ्ज, कृष्ण, सत्य और जितकत नामके छ पुन हुए । कुरुश्रेष्ठ विदुरजी । इनमें हिविर्धानके पुत्र महाभाग बर्हिणद् यज्ञादि कर्मकाण्ड और योगाभ्यासमें कुशल ये । उन्होंने प्रजापतिका पद प्राप्त किया, और एक स्थानके बाद दूसरे स्थानमें लगातार इतने यज्ञ किये कि यह सारी भूमि पूर्वकी और अग्रमाग करके पैलाये हुए कुशोंसे पट गयी थी । इसीसे आगे चलनर वे 'प्राचीनवर्हि' नामसे विख्यात हुए ॥ ८-१०॥

राजा प्राचीनवर्हिने देवदेव ब्रह्माजीके कहनेसे समुद्रमी कन्या शतद्वृतिसे विवाह किया या । शतद्वृति ऐसी रूपाती थी कि पाणिप्रहणने समय जब वह सुन्दर बस्त्राभूगणींसे सुसजित होकर अग्निकी प्रदक्षिणा कर रही थी, उस समय उस नवोदाको देखकर अग्निदेवके मनमें वैसा ही विकार हो गया था, जैसा कभी सप्तिषियोंकी भार्या ग्रुकीको देखकर हुआ था। नविवाहिता शतद्वितिके न्पूरोंकी झनकार सुनकर ही दिशा-विदिशाओंके देवता, असुर, गन्धर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग—सभी उसके वशीभूत हो गये थे। उस शतद्वितिके गर्भसे प्राचीनवर्हिके प्रचेता नामके दस पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मश तथा एक-से नाम और आचरणवाले थे। जब पिताने उन्हें सन्तान उत्पन्न करनेका आदेश दिया, तो उन सबने तपस्या करनेके लिये समुद्रमें प्रवेश किया। वहाँ दस हजार वर्षतक तपस्या करते हुए उन्होंने तपका फल देनेवाले श्रीहरिकी आराधना की। घरसे तपस्या करनेके लिये जाते समय मार्गमें श्रीमहादेवजीने उन्हें दर्शन देकर कुपापूर्वक जिस तत्वका उपदेश दिया था, उसीका वे एकाग्रतापूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे॥ ११—१५॥

विदुरजीने पूछा— ब्रह्मन् ! प्रचेताओंका श्रीमहादेव-जीके साथ मार्गमें किस प्रकार समागम हुआ और उनपर प्रसन्न होकर भगवान् शङ्करने उन्हें क्या उपदेश किया, वह सारयुक्त वात आप कृपा करके मुझसे कहिये । ब्रह्मपें ! शिवजीके साथ समागम होना तो देहधारियोंके लिये वहुत कठिन है । औरोंकी तो वात ही क्या है—मुनिजन भी सब प्रकारकी आसक्ति छोड़कर उन्हें पानेके लिये उनका निरन्तर ध्यान ही किया करते हैं, किन्तु सहजमें पाते नहीं । यद्यपि भगवान् शङ्कर आत्माराम हैं, उन्हें अपने लिये न कुछ करना है, न पाना, तो भी इस लोकस्रष्टिकी रक्षाके लिये वे अपनी घोररूपा शक्ति (शिवा) के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं ॥ १६–१८॥

श्रीमैंत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! साधुस्वभाव प्रचेतागण पिताकी आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्यामें चित्त लगा पश्चिमकी ओर चल दिये। चलते-चलते उन्होंने समुद्रके समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुपोंके चित्तके समान बड़ा ही खच्छ या तया उसमें रहनेवाले मत्स्यादि जलजीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नीलकमल, लाल कमल, रातमें, दिनमें और सायङ्कालमें खिलनेवाले कमल तथा इन्दीवर आदि अन्य कई प्रकारके कमल सुशोभित थे। उसके तटोंपर हंस, सारस, चकवा और कारण्डव आदि जलपक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह-तरहके वृक्ष और लताएँ यीं, उनपर मतवाले मींरें गूँज रहे थे। उनकी मधुर ध्वितसे हिर्षत होकर मानो उन्हें रोमाञ्च हो रहा था।

109

्वलाई

जलके भीतर खिले हुए कमलोंके मध्यभागमें जो पराग था, वह वायुके झकोरोंसे चारों ओर उड़ रहा था। इससे ऐसा जान पड़ता था मानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा है। वहाँ मृदङ्गादि वाजोंके साथ अनेकों दिन्य राग-रागिनियोंके कमसे गायनकी मधुर ध्विन सुनकर उन राजकुमारोंको वड़ा आश्चर्य हुआ। इतनेहीमें उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान् शङ्कर अपने अनुचरोंके सिहत उस सरोवरसे वाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तंपी हुई सुवर्णराशिके समान कान्तिमान् है, कण्ठ नीलवर्ण है तथा तीन विद्याल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों-पर अनुग्रह करनेके लिये उद्यत हैं। अनेकों गन्धर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओंको बड़ा कुत्रहल हुआ और उन्होंने शङ्करजीके चरणोंमें प्रणाम किया। तब शरणागतभयहारी धर्मवत्सल भगवान् शङ्करने अपने दर्शनसे प्रसन्न हुए उन धर्मश और शिलसम्पन्न राज-कुमारोंसे प्रसन्न होकर कहा।। १९-२६॥

श्रीमहादेवजी बोले - तुमलोग राजा प्राचीनवर्हिके पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो । तुम जो कुछ करना चाहते



हो, वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुमलोगोंपर कृपा करनेके लिये ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीवसंज्ञक पुरुष—इन दोनोंके नियामक भगवान् वासुदेवकी साक्षात् शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय होता है। अपने वर्णाश्रमधर्मका मलीमाँति पालन करनेवाला पुरुष सौ जन्मके वाद ब्रह्माके पदको प्राप्त

होता है। और इससे भी अधिक पुण्य होनेपर वह मुझे प्राप्त होता है। यरन्तु जो भगवान्का अनन्य भक्त है वह तो मृत्युके बाद ही हीचे भगवान् विष्णुके उस सर्वप्रपञ्चावीत परमपदको प्राप्त हो जाता है, जिसे बद्रह्ममें खित में तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकारकी समाप्तिके बाद प्राप्त करेंगे। तुमलोग भगवाद्भक्त होनेके नाते मुझे भगवान्के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान्के भनोंको भी मुझसे बदकर और कोई प्रिय नहीं होता। अब में तुम्हे एक बड़ा ही पवित्र, मङ्गलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुमलोग शुद्धमावसे जप करना॥ २७-३१॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—तब नारायणपरायण करणाई-चित्त भगवान् शिवने अपने सामने हाय जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रोको यह स्तोत्र सुनाया ॥ ३२ ॥

भगवान् रुद्र स्तुति करने लगे—भगवन् ! आपका उलार्प उचकोटिके आत्मशानियोंके कल्याणके लिये-निजानन्द लामके लिये है, उससे मेरा भी कल्याण हो । आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानन्दस्वरूपमें ही स्थित रहते हैं, ऐसे सर्वोत्मक आत्मस्वरूप आपको नमस्वार है । आप पद्मनाभ (समस्त लोकोंके आदि कारण) हैं। भ्तमूक्ष्म (तन्मात्र) और इन्द्रियोंके नियन्ता, शान्त, एकरस और खयप्रकाश वासुदेव (चित्तके अधिष्ठाता) भी आपही हैं; आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म ( अन्यक्त ), अनन्त और मुखामिके द्वारा सम्पूर्ण लोकींका सहार करनेवाले अहङ्कारके अधिष्ठाता सङ्घर्षण तया जगत्के मञ्चष्ट ज्ञानके उद्गमस्यान बुद्धिके अविष्ठाता प्रयुम्न हैं, आपको नमस्कार है । आप ही इन्द्रियोंके स्वामी मनस्तस्यके अधिष्ठाता मगावान् अतिरुद्ध हैं; आपको नमस्कार है। आप अपने तेजसे जगत्को व्याप्त करनेवाछे स्वेंदेव हैं, पूर्ण होनेके कारण आपमें दृद्धि और क्षय नहीं होता, आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्षके द्वार तया निरन्तर पवित्र हृदयमें रहनेवाले हैं । आप ही सुवर्णरूप वीर्यसे युक्त और चातुहोंत्र कर्मके साधन तथा विस्तार करने वाले अमिदेव हैं। आपको नमस्कार है । आप पितर और देवताओं के पोपक सोम हैं, तथा तीनों वेदोंके अधिष्ठाता हैं, इम आपको नमस्कार करते हूं। आप ही समस्त प्राणियोंको तृप्त करनेवाले सर्वरम ( जल )रूप हैं। आपकी नमस्कार है। आप समसा प्राणियोंके देह, पृथ्वी और विराट्खरूप हें तथा त्रिलोकीनी रक्षा करनेवाले मानसिक, प्रेन्द्रियक और शारीरिक शक्तिस्वरूप वायु (प्राण ) हैं; आपको नमस्कार है । आप

ही अपने गुणशब्दके द्वारा समस्त पदार्थीका शान करानेवाले तया बाहर भीतरका भेद करनेवाले आकाश है तया आप ही महान् पुण्योंसे प्राप्त होनेवाले परम तेजोमय स्वर्ग-वैकुण्ठादि लोक हैं; आपको नमस्कार है । आप पितृलोककी प्राप्ति करानेबाले प्रवृत्तिकर्मरूप और देवलोककी प्राप्तिके साधन निवृत्तिकर्मरूप हैं तथा आप ही अधर्मके पलरूप दुःखदायक मृत्यु हैं। आपको नमस्वार है । नाथ ! आप ही पुराणपुरुष तया साख्य और योगके अधीश्वर भगवान् श्रीकृष्ण हैं। आप सव प्रकारकी कामनाओंकी पूर्तिके कारण, साक्षान् मन्त्रमूर्ति और महान् धर्मस्वरूप हैं; आपकी शानशक्ति किसी भी प्रकार कुण्ठित होनेवाली नहीं है; आपको नमस्कार है । आप ही कर्ता, करण और कर्म—तीनो शक्तियोंके एकमात्र आश्रय हैं, आप ही अइद्धारके अधिष्ठाता रह हैं, आप ही ज्ञान और क्रियास्वरूप हैं तथा आपहींसे परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी-चार प्रकारकी वाणीकी अभिव्यक्ति होती है; आपको नमस्कार है ॥ ३३-४३॥

प्रयो | हमें आपके दर्शनींकी अभिलाषा है; अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निजन्नोंको अत्यन्त प्रिय है, अपने उस अनूप रूपकी आप हमें झॉकी कराइये । आपका वह रूप अपने गुणींसे समस्त इन्द्रियींको तृप्त करनेवाला है। वह वर्षा मृतुके मनोहर मेघोंके समान इयामवर्ण और सम्पूर्ण सौन्दर्यकी खान है । उसमें अति सुन्दर चार विद्याल सुजाएँ, महामनोहर सुलारविन्द, कमल कोशकी पेंखुड़ियोंके समान विशाल नेत्र, सुन्दर भींहें, सुधड़ नाधिका, मनमोहिनी दन्तपिक, अमोल-कपोलयुक्त मनोहर मुखमण्डल और द्योभादाली समान कर्णपुट सुशोभित हैं। प्रेममयी मुसकान, मनोहर कटाक्षमगी, काली काळी घुँचराळी अटकें, कमलकुसुमकी केसरके समान पीत वस्न, उज्ब्वल कुण्डल, चमचमाते हुए मुकुट, कड्मण, हार, न्पुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शङ्क, चक्र, गदा, पश्च, यनमाला और कौरतुममणिके कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंहके समान स्थूल कथे हैं--जिनपर हार, केयूर एव कुण्डलादि-की कान्ति झिलमिलाती रहती है—तथा कौरतुममणिकी कान्तिसे सुशोभित मनोहर मीवा है । उसका स्थामल वक्षः खल श्रीवत्स चिह्नके रूपमे लक्षीजीका नित्य निवास होनेके कारण कसीटीकी शोभाको भी मात करता है । उसका त्रिवलीसे सुशोभित, पीपलके पत्तेके समान मुझैल उदर श्रासके आने-जानेसे हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है । उसमें जो

भॅवरके समान चक्करदार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसीमें लीन होना चाहता है। आपके श्वामवर्ण किटमागमें अत्यन्त कान्तियुक्त पीताम्बर और सुवर्णकी मेखला शोमायमान है तथा समान और सुन्दर चरण, पिंडली, जाँघ और धुटनोंके कारण वह यड़ा ही सुधड़ जान पड़ता है। आपका वह दिव्य विग्रह भक्तोंके भयको दूर करनेवाला है। उसके चरणकमलेंकी शोमा शरद शृतुके कमल-दलकी कान्तिका भी तिरस्कार करती है। उनके नख़ोंसे जो प्रकाश निकलता है, वह जीवोंके हृदयान्धकारको तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तोंके आश्रय उसी रूपका दर्शन कराइये। जगद्गरो ! हम अज्ञानावृत प्राणियोंको अपनी प्राप्तिका मार्ग वतलानेवाले आप ही हमारे गुरु हैं। ४४-५२॥

प्रभो ! चित्तशुद्धिकी अभिलापा रखनेवाले पुरुपको आपके इस रूपका निरन्तर ध्यान करना चाहिये; इसकी भक्ति ही स्वधर्मका पालन करनेवाले पुरुपको भी अभय करने-वाली है। स्वर्गका शासन करनेवाला इन्द्र भी आपको ही पाना चाहता है, तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियोंकी गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ हैं; केवल भक्तिमान् पुरुप ही आपको पा सकते हैं। आपकी अनन्य भक्ति बड़े-बड़े महापुरुपोंके लिये भी दुर्लभ है; और भक्तिको छोड़कर अन्य किसी साधनसे आप जल्दी प्रसन्न नहीं होते। ऐसी दशामें जिन बड़ भागियोंने अनन्य निष्ठा-से आपकी आराधना की है, उनमें ऐसा कौन होगा जो आपके चरणतलके सिवा किसी अन्य वाह्य विपयकी आकाङ्का करेगा ? आपके चरणोंकी दारणका माहात्म्य कहाँतक कहा जाम ? जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रमसे केवल भोंहके इशारेमात्रसे सारे संसारका संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणोंकी शरणमें गये हुए प्राणीवर अपना अधिकार नहीं मानता । ऐसे भगवान्के प्रेमी भक्तोंका यदि आधे क्षणके लिये भी समागम हो जाय तो उसके सामने में स्वर्ग और मोक्षको कुछ नहीं समझता; फिर मर्स्यलोकके तुच्छ मोगोंकी तो वात ही क्या है । प्रभो ! आपके चरण सम्पूर्ण पापराशिको भस कर देनेवाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगोंने आपकी कीर्तिरूपी गङ्गाजीमें गोता लगाकर शारीरिक और मानिसक दोनों प्रकारके समस्त पापोंको घो डाला है, उन सारे जीवॉपर दया करनेवाले, राग-द्वेपसे छूटे हुए, सरलहृंदय, निर्मल-चरित्र भक्तोंका सङ्ग हमें सदा प्राप्त होता रहे। यही हमपर आपकी बड़ी कृपा होगी । आपके भक्तोंके सङ्गसे भक्ति प्राप्त होती है । भक्तियोगके प्रभावसे जिस साधकका चित्त विद्युद्ध होकर न तो वाह्य विपयोंमें भटकता है और न अज्ञानगुहारूप प्रकृतिमें ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूपका दर्शन पा जाता है । जिसमें यह सारा जगत् दिखायी देता है और जो स्वयं सम्पूर्ण जगत्में भास रहा है, वह आकाशके समान विस्तृत और परम प्रकाशंमय वहातत्त्व आप ही हैं ॥ ५३–६०॥

भगवन् ! आपकी माया अनेक प्रकारके रूप धारण करती है। इसीके द्वारा आप इस प्रकार जगत्की रचना, पालन और संहार करते हैं जैसे यह कोई सदस्तु हो। किन्तु इससे आपमें किसी प्रकारका विकार नहीं आता । मायाके कारण दूसरे लोगोंमें ही भेदबुद्धि उत्पन्न होती है, आपपर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता; आपको तो हम परम स्वतन्त्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पञ्चभूत, इन्द्रिय और अन्तः-करणके प्रेरकरूपसे उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुंप सिद्धि प्राप्त करनेके लिये तरइ-तरइके कर्मोंद्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूपका श्रद्धापूर्वक भलीभाँति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रोंके सच्चे मर्मग्र हैं। प्रभो ! आप ही अद्वितीय आदिपुरुप हैं । सृष्टिके पूर्व आपकी मायाशक्ति सोयी रहती है। फिर उसीके द्वारा सत्त्व, रज और तमस्य गुणोंका भेद होता है और इसके वाद उन्हीं रज आदि गुणींसे महत्तत्व, अहङ्कार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋपि और समस्त प्राणियोंसे युक्त इस जगत्की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी ही मायाशक्तिसे रचे हुए इन जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिजभेदसे चार प्रकारके शरीरोंमें अंशरूपसे प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार मधुमिक्खयाँ अपने ही उत्पन्न किये हुए मधुका आस्वादन करती हैं, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीरोंमें रहकर इन्द्रियोंके द्वारा इन तुच्छ विषयोंको भोगता है। आपके उस अंशको ही पुरुष या जीव कहते हैं ॥ ६१-६४॥

प्रभो ! जिस समय प्रलयकाल उपिश्यत होता है, उस समय कालस्वरूप आप ही अपने प्रचण्ड एवं असह्य वेगसे पृथ्वी आदि भृतोंको अन्य भृतोंसे विचलित कराकर समस्त लोकोंका संहार कर देते हैं—जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचण्ड झोंकोंसे मेघोंके द्वारा ही मेघोंको तितर-वितर करके नष्ट कर डालती है । वायु जिस प्रकार नेत्रोंका विषय नहीं है, केवल अनुमानसे ही उसका शान होता है, उसी प्रकार आप भी प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय नहीं हें, आपके स्वरूपका शान केवल अनुमानसे ही होता है । भगवन् ! यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिन्तामें रहता है कि 'अमुक कार्य करना है'। इसकी लोखपता यहाँतक बढ गयी है कि इसे निरन्तर विपयोंकी ही लालसा बनी रहती है। किन्तु आप ती सदा ही सजग रहते हैं; बस, भूखसे जीम खपल्पाता हुआ सर्प जैसे चूहेको चर कर जाता है--उसी प्रकार आप उसके कभी पूरे न होनेवाले कार्योंकी कोई चिन्ता न करके अपने कालस्वरूपमे उसे महमा लील जाते हैं । आपकी अवहेलना करनेके कारण जिसका गरीर कालके भयसे काँप रहा है-ऐसा कौन विद्वान होगा, जो आपके चरणकमलोंकों विसारेगा ! इनकी पूजा तो कालकी आशङ्कांसे ही हमारे पिता ब्रह्माजी और स्वायम्भुव आदि चौदह मनुर्जीने भी विना कोई विचार किये केवल श्रदासे ही की थी । ब्रह्मन् ! इस प्रकार सारा जगत् रद्ररूप कालके भयसे व्याकुल है । अतः परमात्मन् ! इस तत्त्वको जाननेवाले इमलोगोंके तो इस समय आप ही सर्वया भयसूत्य आश्रय हैं ॥ ६५-६८॥

राजकुमारो ! तुमलोग विशुद्ध भावसे स्वधर्मका आचरण करते हुए भगवान्में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस सोत्रका जप करते रही; भगवान् तुम्हारा मङ्गल करेंगे । तुमलोग निरन्तर श्रीहरिका ही स्तवन और चिन्तन करते हुए अपने अन्त-करणमें स्थित उन सर्वभृतान्तर्यामी परमात्माका ही पूजन करो । मैंने तुम्हें यह योगादेश नामका स्तोत्र सुनाया है।

तुमलोग इसे मनसे धारणकर मुनियतका आचरण करते हुए इसका एकामतासे आदरपूर्वक जप करो । यह खोत्र पूर्वकालमें जगदिस्तारके इच्छुक प्रजापतियोंके पति भगवान् ब्रह्माजीने प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छाबाले इम भूगु शादि अपने पुत्रीको सुनाया या । जब हम प्रजापतियीको प्रजाका विस्तार करनेकी आज्ञा हुई, तो इसीके द्वारा इमने अपना अज्ञान निष्टत करके अनेक प्रकारकी प्रजा उत्पन्न की यी। अब भी जो भगवत्परायण पुरुप इसका एकाग्र चित्तसे नित्यप्रति जप करेगा, उसका सीम ही कल्याण हो जायगा। इस लोकर्म सच प्रकारके कल्याणसाधनोंमें मोक्षदायक शान ही सबसे श्रेष्ठ है। जो पुरुष ज्ञान नौकापर चढ चुका है, वह अनायास ही इस दुस्तर संसारमागरको पार कर लेगा। यदापि भगवान्की आराधना बहुत कठिन है-किन्तु मेरे कहे हुए इस स्तोत्रका जो श्रद्धांपूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमतारे ही उनकी पसनता प्राप्त कर हेगा। भगवान् ही सम्पूर्ण क्त्याणोंके एकमात्र आश्रय हैं। अतः मेरे गाये हुए इस स्तोत्रके गानसे उन्हें प्रसन्न करके वह उनसे जो कुछ चाहेगा, सत्काल प्राप्त कर लेगा । जो पुरुष उधाकालमें उठकर इसे श्रद्धापूर्वक हाय जोड़कर सुनता या सुनाता है, वह सब प्रकारके कर्मबन्धनों से मुक्त हो जाता है। अतः राजपुत्रो ! मैंने तुम्हें जो यह परमपुरुष परमात्माका स्तोत्र सुनाया है, इसे एकाम चित्तसे जपते हुए दुम घोर तपस्या करो । वस, तपस्या समाप्त होनेपर इसीसे तुम्हे अभीष्ट फल प्राप्त हो जायगा ॥६१-७९॥

## पचीसवॉ अध्याय

पुरञ्जनोपाख्यानका प्रारम्भ

श्रीमें ने यद्धा कहते हैं — विदुर्जी ! इस प्रकार भगवान शहरने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शहरजीकी बढ़े भक्तिभावते पूजा की। इसके पश्चात् वे उन राजकुमारों के देखते देखते अन्तर्धान हो गये। अन सम के सम प्रचेता जलमें खड़े रहकर मगवान सहके वताये स्तोनका जम करते हुए दस हजार वर्षतक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीनमहिका चित्त कर्मकाण्डमें बहुत रम गया या। उन्हें आत्मतत्त्वको जाननेवाले परम कुपाल नारदजीने अध्यात्मविद्याका जमदेश दिया। उन्होंने वतलाया कि प्राजन । इन कर्मों हिता तुम अपना कीन सा कस्याण करना चाहते हो ! जिससे दुखका आत्यन्तिक नाय और सुखकी प्राप्ति होती

है, वह परम कल्याण तो इनसे हो नहीं सकता' ॥ १-४ ॥
राजाने कहा—महामाग नारवजी । मेरी खुदि तो
कर्ममे एँसी हुई है, इसिल्ये मुझे परम कल्याणका कोई
पता नहीं है। आप मुझे विद्युद्ध शानका उपदेश दीजिये,
जिससे में इस कर्मवन्धनसे छूट जाऊँ । क्योंकि जो पुरुष
क्रमटधर्ममय ग्रहस्थाश्रममें ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और
धनको ही परमपुरुपार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संशासण्य
में ही मटकता रहनेके कारण उस परम कल्याणको प्राप्त
नहीं कर संकता ॥ ५६॥

श्रीनारदजी योले—देखों, देखों, राजत् ! तुमने यशर्ने निर्दयतापूर्वक जिन हजारों पश्चओंकी बाल दी है—उन्हें आकाशमें देखों । ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओंको याद करते हुए बदला लेनेके लिये तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोकमें जाओगे, तो ये अत्यन्त क्रोधमें भरकर तुम्हें अपने लोहेके-से सींगोंसे छेदेंगे। अच्छा, इस विषय-में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरज्जन-का चरित्र है, उसे तुम मेरे मुखसे सावधान होकर सुनो। । ७–९।।

राजन् ! पूर्वकालमें पुरद्धन नामका एक वड़ा यशसी राजा था । उसका अविशात नामक एक मित्र था । उसके कर्म वड़े रहस्प्रपूर्ण होते थे, कोई भी पुरुष उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था । राजा पुरद्धन अपने रहनेयोग्य स्थानकी खोजमें सारी पृथ्वीमें घूमा; फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला, तो वह कुछ उदास-सा हो गया । उसे तरह-तरहके भोगों की लालसा थी; उन्हें भोगने के लिये उसने संसारमें जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक न जँचा ॥१०-१२॥

एक दिन उसने हिमालयके दक्षिण तटवर्ती प्रान्तमें (कर्मभूमि भारतमें) एक नौ द्वारोंका नगर देखा। वह सब प्रकारके सुलक्षणोंसे सम्पन्न या। वह सब ओरसे परकोटों, वगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारोंसे सुशोभित या और सोने, चाँदी और लोहेके शिखरोंवाले विशाल भवनोंसे खचाखच भरा हुआ या। उसके महलोंकी फर्शें नीलम, स्फटिक, वैट्टर्य, मोती, पन्ने और लालोंकी वनी हुई यीं। अपनी कान्तिके कारण वह नागोंकी राजधानी भोगवतीपुरीके समान जान पड़ता था। उसमें जहाँ-तहाँ अनेकों सभा-भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीडाभवन, वाजार, सराय आदि विश्राम-स्थान, ध्वजा-पताकाएँ और मूँगेके चवूतरे सुशोभित थे। ११३-१६।।

उस नगरके वाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुन्दर वाग था; उसके वीचमें एक सरोवर दिखायी दिया। उसके आस-पास अनेकों पक्षी माँति-माँतिकी वोली वोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवरके तटपर जो वृक्ष थे, उनकी डालियाँ और पत्ते शीतल झरनों के जलकणों से मिली हुई वसन्तकालीन वायुक्ते झकोरों से हिल रहे थे। वहाँ के वन्य पशु भी मुनिजनोचित अहिंसादि व्रतोंका पालन करनेवाले थे, इसलिये उनसे किसीको कोई कष्ट नहीं पहुँचता था। वहाँ वार-वार जो कोकिलकी कुहू-ध्विन होती थी, उससे मार्गमें चलनेवाले वटोहियोंको ऐसा भ्रम होता था मानो वह वगीचा विश्राम करनेके लिये उनहें बुला रहा है॥१७-१९॥

राजा पुरञ्जनने उस अद्भुत वनमें घूमते-घूमते दैववश

एक सुन्दरीको आते देखा। उसके साथ दस सेवक थे, जिनमेंसे प्रत्येक सौ-सौ नायिकाओंका पित था। एक पाँच फनवाला साँप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओरसे रक्षा करता था। उस कामिनीकी अभी विल्कुल नयी अवस्था थी, मुश्किलसे सोलह वर्षकी होगी। वह अपने लिये एक श्रेष्ठ पितकी खोजमें थी। उसकी नासिका, दन्तपङ्कि, कपोल और मुख बहुत सुन्दर थे। उसके समान कानोंमें कुण्डलोंकी बड़ी शोभा हो रही थी। उसका किटप्रदेश बड़ा सुन्दर था और रंग साँवला था। वह पीले रंगकी साड़ी और सोनेकी करधनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणोंसे नूपुरोंकी झनकार करती जाती थी। अधिक क्या वह साक्षात् कोई देवी-सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी वाला किशोरावस्थाकी सूचना देनेवाले अपने गोल-गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनोंको लजावश वार-वार अञ्चलसे ढकती जाती थी।।२०—२४॥

उस सुन्दरीका भुकुटि-धनुष प्रेमोद्देगके कारण चञ्चल हो रहा या। उससे छूटे हुए प्रणय-कटाक्षरूप वाणोंसे वीरवर पुरञ्जनका हृदय घायल हो गया । तब उसने लजा-भरी मुसकानसे मुशोभित उस सुन्दरीसे अत्यन्त मधुर एवं कोमल वाणीमें कहा, 'कमलदललोचने! तुम कौन हो, और किसकी कन्या हो ? देवि, इस समय आ कहाँसे रही हो १ इस पुरीके समीप तुम किस प्रयोजनसे आयी हो १ सारा हाल मुझे बताओ । सुकुमारी ! तुम्हारे साथ इस ग्यारहवें महान् शूरवीरसे सञ्चालित ये दस सेवक कौन हैं ? और ये सहेलियाँ तथा तुम्हारे आगे-आगे चलनेवाला यह सर्प कौन है ! सुन्दरि ! तुम साक्षात् लजादेवी हो अथवा उमा, रमा और व्रह्माणीमेंसे कोई हो ! यहाँ वनमें मुनियोंकी तरह एकान्तवास करके क्या अपने पतिदेवको खोज रही हो ? तुम्हारे प्राणनाय तो 'तुम उनके चरणोंकी कामना करती हो,' इतनेहीं पूर्णकाम हो जायँगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात् कमलादेवी हो, तो तुम्हारे हाथका क्रीडाकमल कहाँ गिर गया ? किन्तु सुभगे ! तुम इनमेंसे तो कोई हो नहीं; क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वीका स्पर्श कर रहे हैं। तुम कोई देवाङ्गना होतीं, तो तुम्हारे पैर भी पृथ्वीका स्पर्श नहीं करते। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो, तो लक्ष्मीजी जिस प्रकार भगवान् विष्णुके साथ वैकुण्ठकी शोभा वढाती हैं—उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरीको अलङ्कृत करो । देखो, में बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ। परन्तु आज तुम्हारे

# कल्याण



राजा प्राचीनवर्हिको नारदजीका उपदेश

कटाक्षोंने मेरे मनको वेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और रितभावसे भरी मुसकानके साथ भीहोंके इशारे पाकर यह कामदेव मुझे पीडित कर रहा है। इसलियं मुन्दिर। अब तुम्हें मुझपर कृपा करनी चाहिये। शुचिस्मिते। सुन्दर भींहे और सुघड़ नेजोंसे सुशोभित तुम्हारा मुखारियन्द हन लबी लबी काली अलकाविल्योंसे घिरा हुआ है, तुम्हार मुखसे निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरनेवाले हैं, परन्तु वह तो लाजके मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊँचा करके अपने उस सुन्दर मुखड़ेके मुझे दर्शन तो कराओ। 124-3211

श्रीनारदजी योले--वीरवर ! जब राजा पुरजनने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तो उस बालाने भी हँसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजाको देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, 'नरश्रेष्ठ ! हमें अपने उत्पन्न फरनेवालेका ठीक ठीक पता नहीं है और न हम अपने या किसी दूसरेके नाम या गोत्रको ही जानती हैं । वीरवर । आज हम सब इस पुरीमें हैं—इसके खिवा में और कुछ नहीं जानती, मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहनेके लिये यह पुरी किसने बनायी है। प्रियवर । ये पुरुष मेरे एसा और स्त्रियाँ मेरी एहेलियाँ हैं तथा जिन समय में सी जाती हूँ, यह समें जागता हुआ इस पुरीकी रक्षा करता रहता है। शत्रुदमन । आप भले आये, आपका मङ्गल हो। आपको विषय भोगोंकी इच्छा है, उसकी पूर्तिके छिये में और मेरे ये साथी सभी प्रकारके मोग प्रस्तुत करते रहेंगे। प्रभो। इस नौ द्वारीवाली पुरीमें मेरे प्रस्तुत किये हुए इन्छित मोगोंको भोगते हुए आप सौ वर्षतक निवास कीजिये। भला, आपको छोड़कर मैं और किस नर पश्के साय रमण करूँगी ? दूसरे छोग (ब्रह्मचारी और सन्याधी आदि ) तो न रित मुस्तको जानते हैं न विहित भोगोंको ही भोगते हैं, न परलोकका ही विचार करते हैं और न कल क्या होगा-इसका ही ध्यान रखते हैं। अहो। इस लोकमें यहस्याश्रममें ही धर्म, अर्थ, काम, मन्तान सुख, मोक्ष, सुयश और ध्वर्गादि दिव्य लोकोंकी प्राप्ति हो सकती है। ससारत्यागी यतिजन तो इन सनकी कत्यना भी नहीं कर सन्ते । महापुरुपीका कथन है कि इस लोकमें पितर, देव, भृषि, मनुष्य तथा समूर्ण प्राणियोंके और अपने भी कल्याणमा आश्रय एकमात्र गृहस्याश्रम ही है। बीर शिरोमणे। लोकमे मेरी जैसी कौन क्षी होगी। जो स्वय

पात हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदारिक्त और सुन्दर पतिको वरण न करेगी । महावाहो । इस पृथ्वीपर आपने सॉप-जैसी गोलानार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिये किस कामिनीका कित न तलकावेगा । आप तो अपनी मधुर सुसकानमयी कष्ठणापूर्ण दृष्टिसे हम-जैसी अनाथाओं के मानसिक धन्तापको शान्त करने के लिये ही पृथ्वीमें विकर रहे हैं। ॥३२-४२॥

श्रीनारदजी कहते हैं-राजन् ! उन श्री पुरुषीने इस प्रकार एक दूसरेकी बातका समर्थन कर फिर सौ वर्ष तक उस पुरीमे रहकर आनन्द मोगा। गायकलोग सुमधुर स्वरमें जहाँ तहाँ राजा पुरञ्जनकी कीर्ति गाया करते थे। जब श्रीष्मऋतु आती तो वह अनेकों स्त्रियोंके साथ सरोवरमें धुसकर जलकीडा करता। राजन्। उस नगरमें जो नौ द्वार ये। उनमेंसे सात नगरीके ऊपर और दो नीचे थे। उस नगरका जो कोई राजा होता, उसके पृथक् पृथक् देशोंमें जानेके लिये ये द्वार बनाये गये थे। इनमें हे पाँच पूर्वकी ओर। एक दक्षिणकी ओर, एक उत्तरकी ओर और दो पश्चिमकी ओर थे । उनके नाम इस प्रकार थे । पूर्वकी ओर खद्योता और आविर्मुखी नामके दो द्वार एक ही जगह बनाये गये थे। उनमें होकर राजा पुरञ्जन अपने मित्र सुमान्के साम विभाजित नामक देशको जाया करता या। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नामके दो द्वार और भी एक ही जगह बनाये गये ये। उनसे होकर वह अवधूतके साय सौरम नामक देशको जाता या। मुख्या नामका जो पाँचवाँ द्वार था, उसमें होकर वह रसज्ञ और विपणके साय क्रमदा बहूदन और आपण नामके देशोंको जाता या । पुरीके दक्षिणकी ओर जो पितृहू नामका द्वार था, उसमें होंकर राजा पुरञ्जन श्रुतघरके साथ दक्षिणपाञ्चाल देशको जाता या और उत्तरकी ओर जो देवहू नामका द्वार या। उससे शुत्रथरके ही साथ वह उत्तरपाञ्चाल देशको जाता या। पश्चिम दिशामे आसुरी नामका दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मदके साथ ग्रामक देशको जाता था। तथा निऋति नामका जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे दुन्धकके साथ वह वैश्वस नामके देशको जाता या। इस नगरके निवासियोम निर्वाक् और पेशस्कृत्-ये दो नागरिक अधे ये। राजा पुरञ्जन ऑसवाले नागरिकोंना अधिपति होनेपर भी इन्हींकी सहायतासे जहाँ तहाँ जाता और सन प्रकारके नार्य करता या ॥४३-५४॥

राजा पुरञ्जन जर कभी अपने प्रधान सेवक विपूर्चीनके

साथ अन्तः पुरमें जाता तो उसे स्त्री और पुत्रोंके कारण होनेवाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारोंका अनुभव होता । उसका चित्त तरह-तरहके कमोंमें फँसा हुआ था और काम-परवश होनेके कारण वह मूढ़ रमणीके जालमें पड़ गया था । वस, जो-जो काम उसकी रानी करती थी, वही वह भी करने लगता था । वह जब मद्यपान करती, तो वह भी मदमत्त होकर मदिरापान करने लगता; वह भोजन करती तो आप भी भोजन करने लगता और वह जो कुछ खाती, आप भी वही चीज खाने लगता । इसी प्रकार कभी उसके गानेपर गाने लगता, रोनेपर रोने लगता, हँसनेपर हँसने लगता और बोलनेपर बोलने लगता । वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसीके साथ सो जाता और वैठती तो आप भी वैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूँघती तो सूँघने लगता और किसी चीजको छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यन्त दीनके समान व्याकुल हो जाता; जब वह प्रसन्न होती, आप भी प्रसन्न हो जाता। और उसके आनन्दित होनेपर आप भी आनन्दित हो जाता। इस प्रकार स्त्रीके चंगुलमें कसे हुए राजा पुरखनको उसके सभी परिकरोंने अपने काबूमें कर लिया और खेलके लिये पाले हुए पशुके समान इच्छा न होनेपर भी वह मूढ अपनी स्त्रीके अधीन होकर उसीका अनुकरण करता रहता। १५५-६२॥

## छन्त्रीसवाँ अध्याय

राजा पुरञ्जनका शिकार खेळने वनमें जाना और रानीका कुपित होना

श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्! एक दिन राजा पुरञ्जन अपना विशाल धनुष, सोनेका कवच और अक्षय तरकस धारणकर अपने ग्यारहवें सेनापतिके साथ पाँच घोड़ोंके शीव्रगामी रथमें वैठकर पञ्चप्रस्य नामके वनमें गया। उस रथमें दो ईषादण्ड ( वंव ), दो पहिये, एक धुरी, तीन ध्वजदण्ड, पाँच डोरियाँ, एक लगाम, एक सारथि, एक वैठनेका स्थान, दो जुए, पाँच आयुध और सात पर्दे थे । वह पाँच प्रकारकी चालोंसे चलता था तथा उसका साज-वाज सव सुनहरा था । यद्यपि राजाके लिये अपनी प्रियाको क्षणभर भी छोड़ना कठिन या, किन्तु उस दिन उसे शिकारका ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवा न कर वह बड़े गर्वसे धनुष-वाण चढ़ाकर आखेट करने लगा । इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जानेसे उसका चित्त बड़ा कठोर और दयाशून्य हो गया था, इससे उसने अपने तीखे वाणोंसे बहुत-से निर्दोष जंगली जानवरोंका वध कर डाला । चस्तुतः शास्त्रमें पशुहिंसाकी विधि नहीं है, लोगोंकी स्वामाविक प्रवृत्तिको रोकनेके लिये ही ऐसा नियम बना दिया है कि जिसकी मांसमें आसक्ति हो, यह राजा केवल शास्त्रपदिशत कर्मोंके लिये वनमें जाकर आवश्यकतानुसार अनिपिद्ध पशुओंका वध करे; उस समय भी व्यर्थ पशुहिंसा तो करे ही नहीं । राजन् ! जो विद्वान् इस प्रकार शास्त्र-नियंत कमोंका आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्टानसे प्राप्त हुए ज्ञानके कारणभूत कमोंसे लिप्त नहीं होता । नहीं

तो मनमाना कर्म करनेसे मनुष्य अभिमानके वशीभृत होकर कर्मोंमें वॅंध जाता है तथा संसारचक्रमें पड़कर विवेकबुद्धिके नष्ट हो जानेसे अधम योनियोंमें जन्म लेता है ॥१–८॥

वस, पुरत्ननके तरह-तरहके पंखोंवाले वाणींसे छिन्न-भिन्न होकर अनेकों जीव वड़े कष्टके साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव-संहार देखकर सभी दयाछ पुरुप वहुत दुखी हुए। वे इसे सह नहीं सके। इस प्रकार वहाँ खरगोश, सूअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्णमृग, साही तथा और भी बहुत-से मेध्य पशुओंका वध करते करते राजा पुरत्जन वहुत यक गया। तब वह भूख-प्याससे अत्यन्त शिथिल हो वनसे लौटकर राजमहलमें आया। वहाँ उसने यथायोग्य रीतिसे स्नान और भोजनसे निवृत्त हो, कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गन्ध, चन्दन और माला आदिसे सुसज्ञित हो सब अङ्गोंमें सुन्दर-सुन्दर आभूपण पहने। तब उसे अपनी प्रियाकी याद आयी। वह भोजनादि-से तृप्त, हृदयमें आनन्दित, मदसे उन्मत्त और कामसे व्ययित होकर अपनी सुन्दरी भार्याको हुँढ़ने लगा; किन्तु उसे वह कहीं भी दिखायीन दी॥ ९-१३॥

प्राचीनवर्हि ! तव उसने चित्तमें कुछ उदास होकर अन्तःपुरकी स्त्रियोंसे पृद्धा, 'सुन्दरियो ! अपनी स्वामिनीके सहित तुम सव पहलेहीकी तरह कुशल्से हो न ? क्या कारण है आज इस घरकी सम्यत्ति पहले-जैसी सुहायनी नहीं जान पड़ती ? घरमें माता अयवा पतिपरायणा भार्या न हो, तो यह यर विना पहियेके रथके समान हो जाता है; पिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषोंके समान ठहरना पसंद फरेगा ! अतः बताओ वह सुन्दरी कहाँ है, जो दुःख-समुद्रमें डूबनेपर मेरी विवेक बुद्धिको पद पदपर जामत् करके मुझे उस सङ्कटसे उबार छेती यी !' ॥ १४-१६॥

स्त्रियोंने कहा—नरनाय! मालूम नहीं आज आपकी प्रियाने क्या ठानी है। शत्रुदमन ! देखिये, ये बिना विकीनेके पृथ्वीपर ही पड़ी हुई हैं॥ १७॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन्! उस छीके सङ्गसे राजा पुरक्षनका विवेक नष्ट हो जुका था; इसलिये अपनी रानोको पृथ्वीपर अल-ज्यस्त अयसामें पड़ी देखकर बह अल्यन्त व्याकुल हो गया! उसने उसे दुःखित हृदयसे मधुर बचनों हारा बहुत कुछ समझाया, किन्तु उसे अपनी प्रेयसीके अंदर अपने प्रति प्रणयकोपका कोई चिह्न नहीं दिखायी दिया। बह मनानेमें भी बहुत कुशल था, इसलिये अब पुरक्षनने उसे धीरे-धीरे मनाना आरम्भ किया। उसने पहले उसके चरण छुए और पिर गोदमें विठाकर बहे प्यारसे कहने लगा ॥१८—२०॥

पुरक्षन बोला—सुन्दरि! वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं, जिनके अपराध करनेपर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षाके लिये उचित दण्ड नहीं देते । सेवकको दिया हुआ खामीका दण्ड तो उसपर बड़ा अनुप्रह ही होता है। जो मूर्व हैं, उन्होंको क्रोधके कारण अपने हितकारी खामीके किये हुए उस उपकारका पता नहीं चलता ।

शोभनाङ्गि ! तुम तो इमारी मालकिन हो, हम सेवकींके उपर तुम्हारा यह कोप उचित ही है । किन्तु मनस्विनि ! अब यह कोध दूर करो और एक बार मुझे प्रणय भार तथा छजाये छुका हुआ एवं मधुर मुस्कानमयी चितवनसे सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ । अहो ! भ्रमरपितके समान नीली अलकावली, उन्नत नारिका और सुमधुर वाणीके कारण तुम्हारा वह मुखारविन्द वैसा मनोमोहक जान पड़ता है! वीरपित | क्या किसी दूसरेने तुम्हारा कोई अपराध किया है ! ऐसी बात हो, तो तुम मुझे अपने उस अपराधीको बस दिखा दो। ब्राह्मण कुलको छोड़कर यदि किसी औरने तुम्हारा अपराध किया हो, तो मैं उसे अमी दण्ड देता हूँ । मुझे तो भगवान्के भक्तींको छोड़कर त्रिलोकीमें अयवा उससे बाहर देश कोई नहीं दिखायी देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनन्दपूर्वक रह सके । प्रिये ! मैंने आजतक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदाय, मुरझाया हुआ, क्रोधके कारण डरावना, कान्तिहीन और स्नेहशून्य नहीं देखा। और न कभी तुम्हारे मुन्दर सानोंको ही शोकाशुओं से तर तया विम्बाफलसद्य अधरीको कुङ्कमरागके समान पानकी लालीसे रहित देखा है । मैं व्यसनवद्य तुमसे बिना पुछे शिकार ऐलने चला गया, इसलिये अवस्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ; कामदेवके विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पतिको उचित कार्यके लिये भला मीन कामिनी खीकार नहीं करती ! ॥ २१-२६ ॥

# सत्ताईसवाँ अध्याय

पुरञ्जनपुरीपर चण्डवेगकी चढ़ाई तथा कालकन्याका चरित्र

श्रीनारद्रजी फहते हैं—महाराज ! इस प्रकार अने कों हाव-भावों से पुरत्तनको पूरी तरह अपने कान् में कर वह सुन्दरी उसे आनन्दित करती हुई स्वयं भी आर्मान्दत हुई । उसने अच्छी तरह सान कर अनेक प्रकारके माझिलक शृङ्कार किये तथा भोजनादिसे तृप्त होकर वह राजा के पास आयी । राजाने उस मनोहर सुखवाही राजमिहिपीका आदरपूर्वक अभिनन्दन किया । पुरत्ननीने राजावा आलिङ्गन किया और राजाने उसे गले लगाया । पिर एकान्तमें मनके अनुकूल रहस्यकी वार्त करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामिनीमें ही चित्त लगा रहनेके वारण उसे दिन-रातके मेदसे निरन्तर बीतते हुए काल्की दुस्तर गतिका भी

बुछ पता न चला। मदसे छका हुआ मनस्वी पुरक्षन अपनी प्रियाकी भुजापर सिर रक्ते महामूल्य दाय्यापर पड़ा रहता। उस चीरको तो चह रमणी ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ (जीवनका परम पल ) जान पड़ती थी। अज्ञानसे आवृत हो जानेके कारण उसे आत्मा अथवा परमात्माका कोई जान न रहा॥ १-४॥

राजन् ! इस प्रकार कामातुर चित्तसे उसके साथ विहार करते-करते राजा पुरञ्जनकी जवानी आधे क्षण ने समान बीत गयी । प्रजापते ! उस पुरञ्जनीसे राजा पुरञ्जनके ग्यारह सौ पुत्र और एक सौ दस कन्याएँ हुई, जो सभी माता पिताका सुयश बढ़ानेवाली और सुशीलता-उदारता आदि गुणैं है



भय और प्रज्वार आदिका पुरज्ञनपुरीपर आक्रमण

सम्पन्न थीं । ये पौरक्जनी नामसे विख्यात हुईं । इतनेहीमें उस सम्राट्की लंबी आयुका आधा भाग निकल गया । फिर पाञ्चालराज पुरक्जनने पितृवंशकी वृद्धि करनेवाले पुत्रोंका वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया । पुत्रों मेंसे प्रत्येकके सौ-सौ पुत्र हुए । उनसे वृद्धिको प्राप्त होकर पुरक्जनका वंश सारे पाञ्चाल देशमें फैल गया । इन पुत्र, पौत्र, ग्रह, कोश, सेवक और मन्त्री आदिमें हु ममता हो जानेसे वह इन विषयों में ही वँध गया । फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकारके भोगों की कामनासे यज्ञकी दीक्षा ले तरह-तरहके पशुहिंसामय घोर यज्ञोंसे देवता, पितर और भूतपितयों की आराधना की । इस प्रकार वह जीवनमर आत्माका कल्याण करनेवाले कर्मों की ओरसे असावधान और कुटुम्वपालनमें व्यस्त रहा । अन्तमें वृद्धांवस्थाकां वह समय आ पहुँचा, जो स्त्रीलोखुप पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है ॥५–१२॥

राजन् ! चण्डवेग नामका एक गन्धर्वराज या । उसके अधीन तीन सौ साठ महाबलवान् गन्धर्व थे। इनके साथ मिथुनभावसे स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्णकी उतनी ही गन्धर्विणियाँ थीं । ये बारी-बारीसे चक्कर लगाकर पुरज्जनकी सर्वभोगसम्पन्ना पुरीको ॡ्रदती रहती थीं । इस तरह जब गन्धर्वराज चण्डवेगके अनुचर राजा पुरञ्जनका नगर लूटने लगे, तो उन्हें प्रजागर नामवाले उस पाँच फनके सपैने रोका । यह पुरञ्जनपुरीकी चौकसी करनेवाला महावलवान् सर्प सौ वर्षतक अकेला ही उन सात सौ वीस गन्धर्व-गन्धर्विणियोंसे युद्ध करता रहा। बहुत-से वीरोंके साथ अकेले ही युद्ध करनेके कारण अपने एकमात्र सम्बन्धी प्रजागरको बलहीन हुआ देख राजा पुरञ्जनको अपने राष्ट्र और नगरमें रहनेवाले अन्य बान्धवोंके सहित बड़ी चिन्ता हुई । वह तो इतने दिनोंतक पाञ्चाल देशके उस नगरमें अपने दूतोंद्वारा लाये हुए करको लेकर विषयभोगोंमें मस्त रहता था। स्त्रीके वशीभूत रहनेके कारण इस आपित्तका तो उसे पता ही न चला ॥ १३-१८ ॥

वर्हिष्मन् ! इसी समय एक सङ्कट और उपस्थित हो गया । कालकी एक कन्या वरकी खोजमें त्रिलोकीमें भटकती रही, फिर भी उसे किसीने स्वीकार न किया। वह कालकन्या (जरा) बड़ी भाग्यहीना थी, इसिलये लोग उसे 'दुर्भगा' कहते थे। एक बार राजिष पूरुने पिताको अपना यौवन देनेके लिये अपनी ही इच्छासे उसे वर लिया था, इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्यप्राप्तिका वर दिया था। एक दिन में ब्रह्मलोकसे पृथ्वीपर आया, तो वह घूमती-घूमती मुझे भी मिल गयी। तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुरा होनेके कारण उसने वरना चाहा। मेंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इसपर उसने अत्यन्त कुपित होकर मुझे यह दुःसह शाप दिया कि 'तुमने मेरीप्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थानपर अधिक देर न ठहर सकोगे'।।१९-२२॥

तव मेरी ओरसे निराश होकर उस कन्याने मेरी ही सम्मतिसे यवनराज भयके पास जाकर उसे पतिरूपसे वरा और उससे कहा, 'बीरवर! आप यवनोंमें श्रेष्ठ हैं, मैं आपको अपना मनमाना पति बनाना चाहती हूँ। मुझे आशा है, आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे; क्योंकि आपके प्रति किया हुआ जीवोंका सङ्कल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्रकी दृष्टिसे देनेयोग्य वस्तुका दान नहीं करता और जो शास्त्रदृष्टिसे अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराप्रही और मूढ हैं, चिन्ता करने थोग्य हैं। भद्र! इस समय में आपकी सेवामें उपस्थित हुई हूँ, आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहीत कीजिये। पुरुषका सबसे बड़ा धर्म तो दीनोंपर दया करना ही है'।।२३-२६॥

कालकन्याकी वात सुनकर यवनराजने विधाताका एक गुप्त कार्य करानेकी इच्छासे उससे कहा, भोंने योगदृष्टिसे देखकर तेरे लिये एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करनेवाली है, इसलिये किसीको भी अच्छी नहीं लगती और इसीसे लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्मजनित लोकको तू अलक्षित होकर बलात्कारसे भोग। तू मेरी सेना लेकर जा; इसकी सहायतासे तू सारी प्रजाका नाश करनेमें समर्थ होगी, कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यह प्रज्वार नामका मेरा भाई है, और तू मेरी बहिन बन जा। वस, तुम दोनोंके साथ में अव्यक्त गतिसे भयङ्कर सेना लेकर सारे लोकोंमें विचरूँगा। २७-३०॥

# अट्टाईसवाँ अध्याय

# पुरञ्जनको स्त्रीयोनिकी प्राप्ति और अविवातके उपदेशसे उसका मुक्त होना

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! पिर भयनामक यवनराजके आराकारी सैनिक प्रज्वार और कालकन्याके साय इस पृथ्वीतलपर सर्वन विचरने लगे । एक बार उन्होंने बड़े वेगसे बूढ़े साँपसे मुरक्षित और संसारकी सब प्रकारकी सुख-सामग्रीसे सम्पन्न पुरञ्जनपुरीको घेर लिया । तब, जिसके चंगुलमें फँसकर पुरुष शीम ही निःसार हो जाता है, वह कालकन्या भी बलात्कारसे उस पुरीको (वहाँके निवासियोंको) भोगने लगी । उस समयं वे यवनलोग भी कालकन्याके हारा भोगी जाती हुई उस पुरीके चारों ओरसे भिन्न भिन्न दरवाजोंसे धुसकर उसका विच्लंस करने लगे । पुरीके इस प्रकार पीढ़ित किये जानेपर उसके स्वाभित्वका अभिमान रखनेवाले तथा ममताग्रस्त, बहुकुदुम्बी राजा पुरञ्जनको भी नाना प्रकारके क्लेश सताने लगे ॥ १–५ ॥

कालकन्याके आलिङ्गन करनेचे उसकी सारी श्री नष्ट हो गयी तथा अत्यन्त विपयाएक होनेके कारण वह बहुत दीन हो गया, उसकी विवेकशक्ति नष्ट हो गयी । गन्धर्व और यवनीने वहात्नार्धे उसका सारा ऐश्वर्य छूट हिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है; पुत्र, पौत्र, भृत्य और अमात्यवर्ग प्रतिकुल होकर अनादर करने लगे हैं; स्त्री स्नेहरहून्य हो गयी है, मेरे देहको कालकन्याने वावूमें कर रक्ला है और पाञ्चाल देश शत्रुओं के हायमें पड़कर अष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरञ्जन अपार चिन्तामें डूब गया और उसे उस विपत्तिसे सुटकारा पानेका कोई उपाय न दिखायी दिया ) कालकन्याने जिन्हें निःसार कर दिया या, उन्हीं भोगोंकी लालशाचे वह दीन या। अपनी पारलैकिकी गति और बन्धुजनींके स्नेट्से बश्चित रहकर उसका चित्र केवल स्त्री और पुत्रके लाटन पाठनमें ही लगा हुआ या । ऐसी अवस्थामे उनसे विद्युइनेकी इच्छा न होनेपर भी उसे उस पुरीको छोड़नेके लिये बाध्य होना पड़ा; क्योंकि उसे गन्धर्व और यवनीने घेर रक्खा था तथा कालकन्याने निकम्मा कर दिया या। इतनेहींमे यवनराज भयके बहे माई प्रज्वारने अपने भाईका प्रिय करनेके खिये उस सारी पुरीमें आग लगा दी ॥ ६-११ ॥

जब वह नगरी जलने लगी तो पुरवाधी, सेवकबृन्द, सन्तानवर्ग और कुटुम्बकी स्वामिनीके सहित कुटुम्बवत्सल पुरज्ञनको बड़ा दुःख हुआ। नगरको कालकन्याके हायमें पड़ा देख उसको रक्षा करनेवाले सर्पको भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके नियासस्थानपर भी यवनोंने अधिकार कर लिया या और प्रज्वार उसपर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगरकी रक्षा करनेमें वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तो जिस प्रकार जलते हुए बृक्षके कोटरमें रहनेवाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान् कप्टसे काँपते हुए वहाँसे भागनेकी इच्छा की। उसके अङ्ग-प्रत्यद्भ दीले पड़ गये थे तथा गन्थवोंने उसकी सारी दालि नए कर दी थी; अतः जब यवन शबुओंने उसे जाते देखकर रोक दिया, तो यह दुखी होकर रोने लगा।। १२-१५॥

यहासक पुरक्षन देह-गेहादिमें मैं-मेरेपनका भाव रखनेसे अत्यन्त बुद्धिहीन हो गया या । स्त्रीके प्रेमपारामें परसकर वह बहुत दीन हो गया या । अव जब इनसे विछुड़नेका समय उपियत हुआ तो वह अपनं पुत्री, पुत्र, पौत, पुत्रवधू, दामाद, नौकर और जिन घर, खजाना तया अत्यान्य पदायोंमे उसकी ममताभर रोप थी ( उनका भोग तो कभीभा छूट गया या ) उन सबके लिये इस प्रकार चिन्ता करने लगा 'हाय ! मेरी भागा तो बहुत घर गृहस्थीवाली है; जब में परलोकको चला जाऊँगा, तो यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी ! इसे तो इन बाल-वचींकी चिन्ता ही खा जायगी। यह तो मेरे मोजन किये विना भीजन नहीं काती थी और खान किये विना स्नान नहीं करती थी. सदा मेरी ही सेवामे तत्य रहती थी। मैं कभी रूठ जाना या तो यह बड़ी भयभीत हो जाती यी, और सिइक्ने लगता या तो डरके मारे चुप रह जाती थी । यही नहीं, इससे मुझे सहारा भी बड़ा मिलता था; मुझसे कोई भूछ हो जाती थी, तो यह मुझे सचेत कर देती थी। मुझमें इएका इतना अधिक स्नेट् है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता या तो यह विरह्व्ययां सूखकर कौंटा हो जाती यी। यों तो यह बीरमाता है, इसने बीर पुत्रोंने उत्पन्न किया है; तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थाश्रमका व्यवहार चला एकेगी ! मेरे चले जानेपर एकमात्र मेरे ही सहारे रहनेवाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे ! ये तो बीच समुद्रमें नाव टूट जानेसे व्याकुल हुए यात्रियोंके समान बिलविलाने लगेंगे' ॥१६-२१॥

यद्यपि ज्ञानदृष्टिसे उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवरा राजा पुरत्जन इस प्रकार दीन बुद्धिसे अपने स्त्री-पुत्रादिके लिये शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़नेके लिये वहाँ भयनामक यवनराज आ धमका। जब यवनलोग उसे पशुके समान वाँघकर अपने स्थानको ले चले, तो उसके अनुचरगण अत्यन्त आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिये। यवनोंद्धारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरीको छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न-भिन्न होकर अपने कारणमें लीन हो गया। इस प्रकार महावली यवनराजके वलपूर्वक स्वींचनेपर भी राजा पुरस्तनने अज्ञानवश अपने पुराने मित्र अविज्ञातका स्मरण नहीं किया। २२-२५॥

फिर उस निर्देयी राजाने जिन यज्ञपशुओंकी विल दी यी, वे उसकी दी हुई पीड़ाको याद करके उसे कोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे । इस प्रकार वह वर्षोंतक विवेकहीन अवस्थामें अपार अन्धकारमें पड़ा निरन्तर कप्ट भोगता रहा। स्रीकी आसक्तिसे उसकी यह दुर्गति हुई थी। अन्तसमयमें भी पुरञ्जनको उसीका चिन्तन वना हुआ या। इसलिये दूसरे जन्ममें वह नृपश्रेष्ठ विदर्भराजके यहाँ सुन्दरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ । जब यह विदर्भनन्दिनी विवाहयोग्य हुई, तो विदर्भराजने घोपित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ वीर ही ब्याह सकेगा । तब दानुआंके नगरींको जीतनेवाले पाण्ड्यनरेश महाराज मलयध्यजने समरभूमिमें समस्त राजाओंको जीतकर उसके साथ विवाह किया । उससे महाराज मलय-ध्वजके एक स्यामलोचना कन्या और उससे छोटे सात पुत्र हुए, जो आगे चलकर द्रविडदेशके सात राजा हुए। राजन्! फिर उनमेंसे प्रत्येक पुत्रके दस-दस करोड़ पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वीको मन्यन्तरके अन्ततक तथा उसके बाद भी भोगेंगे । राजा मलयध्वजकी पहली पुत्री वड़ी वतशीला थी। उसके साय अगस्त्य ऋपिका विवाह हुआ। उससे उनके हदच्युत नामका पुत्र हुआ, और **दृढच्युतके इध्मवाह हुआ || २६−३२ ||** 

अन्तमें राजिप मलयध्यज पृथ्वीको पुत्रोंमें वाँटकर भगवान् श्रीकृष्णकी आराधना करनेकी इच्छासे मलय पर्यतपर चले गये। उस समय—चिन्द्रका जिस प्रकार चन्द्र-देवका अनुसरण करती है—उसी प्रकार मत्तलोचना वैदर्भी अपने घर, पुत्र और समस्त भोगोंको तिलाझिल दे पाण्ड्य-नरेशके साथ हो ली। वहाँ चन्द्रवसा, ताम्रपणीं और वटोदका

नामकी तीन नदियाँ थीं । उनके पवित्र जलमें स्नान करके वे प्रतिदिन अपना वाहर-भीतरका मल धोते थे। वहाँ रहकर उन्होंने कन्द, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जलसे ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया । इससे धीरे-धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया । महाराज मलयध्वजने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत-उष्ण, वर्षा-वायु, भूख-प्यास, प्रिय-अप्रिय और सुख-दुःखादि सभी द्वन्द्वोंको जीत लिया । फिर तप और उपासनासे वासनाओंको निर्मूल कर तथा यम-नियमादिके द्वारा इन्द्रिय, प्राण और मनको वशमें करके वे आत्मामें ब्रह्मभावना करने लगे। इस प्रकार सौ दिव्य वर्षोतक स्थाणुके समान निश्चलभावसे एक ही स्थानपर चैठे रहे। भगवान् वासुदेवमें सुदृढ प्रेम हो जानेके कारण इतने समय-तक उन्हें शरीरादिका भी भान न हुआ। राजन्! गुरु-स्वरूप साक्षात् श्रीहरिके उपदेश किये हुए तथा अपने अन्तः-करणमें सब ओर स्फ़रित होनेवाले विशुद्ध विज्ञानदीपकसे उन्होंने देखा कि अन्तःकरणकी वृत्तिका प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्थाकी भाँति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक् भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब आरसे उदासीन हो गये । फिर अपने आत्माको परब्रह्ममें और परब्रह्मको आत्मामें अभिन्नरूपसे देखा और अन्तमें इस अभेद चिन्तनको भी त्याग कर सर्वया ज्ञान्त हो गये ॥ ३३-४२ ॥

राजन् ! इस समय पतिपरायणा वैदर्भा सव प्रकारके भोगोंको त्याग कर अपने परमधर्मश पति मलयध्यजकी सेवा वड़े प्रेमसे करती यी । वह चीर-वस्त्र धारण किये रहती, व्रत उपवासादिके कारण उसका शरीर अत्यन्त कृश हो गया था और सिरके वाल आपसमें उलझ जानेके कारण उनमें ल्टें पड़ गयी यीं । उस समय अपने पतिदेवके पास वह अङ्गारभावको प्राप्त धूमरहित अग्निके समीप अग्निकी शान्त शिखाके समान सुशोभित हो रही थी । उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परन्तु पूर्ववत् स्थिर आसन्छे विराजमान थे। इस रहस्यको न जाननेके कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत् सेवा करती रही । एक दिन चरणसेवा करते समय उसे अपने पतिके चरणोंमें गर्मा विल्कुल नहीं माल्म हुई। तव तो वह झंडसे विछुड़ी हुई मृगीके समान चित्तमें अत्यन्त व्याकुछ हो गयी । उस भयद्वर वनमं अपनेको अकेटी और दीन अवस्थामें देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आँमुओं-की घारासे स्तर्नोंको भिगोती हुई बड़े जोर-जोरसे रोने लगी। वह वोली, 'राजर्षे ! उठिये, उठिये; समुद्रसे चिरी हुई यह

वसुन्धरा छुटेरों और अधार्मिक राजाओं सं भयभीत हो रही है, आप इसनी रक्षा की जिये। पितके साथ वनमें गयी हुई वह अनल इस प्रकार विलाप करती पितके चरणों में गिर गयी और रो रोकर आँस यहाने लगी। पिर लक्षियों की चिता बनाकर उसने उसपर पितका यन रक्सा और अग्नि लगाकर विलाप करते-करते स्वय सती होनेका निश्चय किया। राजन्। इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मकानी ब्राह्मण वहाँ आया। उसने उस रोती हुई अबलको मधुर वाणीसे समझाते हुए कहा।। ४३-५१॥

ब्राह्मणने कहा-तू कौन है १ विस्तरी पुत्री है १ और जिसके लिये त् शोक कर रही है, वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है १ क्या तू मुझे नहीं जानती १ में वही तेरा मित्र हूँ, जिसके साय त् पहले विचरा करती थी। सखे। क्या तुम्हें याद आता है, किसी समय अविज्ञात नामका तुम्हारा एक सखा या १ तुम पृथ्वीके भोग भोगनेके लिये निवासस्थानकी पोजमें मुझे छोड़कर चले गये थे। आर्थ ! पहले मं और तुम दोनों ही मानसमे रहनेवाले इस ये। हम दोनों एक एइस वर्षतक विना किसी निवासस्थानके ही रहे थे। किन्त मित्र । पिर तुम विपयमोर्गोकी इच्छासे मुझे छोइकर यहाँ 9्ध्वीपर चले आये । यहाँ घूमते धूमते तुमने एक स्त्रीका रचा हुआ स्थान देखा। उसमे पॉच वगीचे, नौ दरवाजे, एक द्वारपान, तीन परकोटे, छ वैस्यमुल और पाँच पाजार थे । वह पाँच उपादाननारणीं प्रना हुआ या और उसकी स्वामिनी एक स्त्री यी । देखा, महाराज ! इन्द्रियोंके पाँच विषय उसके वर्गाचे थे, भी इन्द्रिय छिद्र द्वार थे, तेज, जल और अन्न-तीन परकोटे थे, मन और पाँच शानेन्द्रियाँ - छ वैश्यक्क थे, क्रियाद्यक्तिरूप कर्मेन्द्रियाँ ही बाजार यीं, पाँच भृत ही उसके कभी क्षीण न होनेवाले उपादानभारण थे और बुद्धिशक्ति ही उमनी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर

याः जिनमें प्रवेश करनेपर पुरुप शानशून्य हो जाता है— अपने स्वरूपको भूल जाता है। पिर भाई! उस नग्रमें उसनी स्वामिनीके पदेमें पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूपको भूछ गये और उसीके सङ्गसे तुम्हारी यह दुर्वशा हुई है॥ ५२-५९॥

देखी। तुम न तो विदर्भराजकी पुत्री ही हो और न यह वीर मल्यस्वज तुम्हारा पति ही है । जिसने तुम्हे नी द्वारों है नगरमे बद किया या, उस पुरञ्जनीके पति भी तुम नही हो। तुम पहले जन्ममें अपनेशे पुरुप समझते थे और अप सती स्त्री मानत हो-यह सब मेरी ही पैलायी हुई माया है! वास्तवमें तुम न पुरुष हो न स्त्री। इम दोनों तो इस हैं, इमारा जो वास्तविक स्वरूप है, उसना अनुभव करो । मिन । जो मैं (ईश्वर) हूँ, वही तुम (जीव) हो। तुम मुहास भिन्न नहीं हो और तुम विचारपूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। बुद्धिमान्लोग इम दोनोंमें कभी थोड़ा-सा भी अन्तर नहीं देखते । यदि तुम कहो कि पिर तुम ही ये सब धातें कैसे जानते हो, में वयाँ नहीं जानती, तो इसका कारण केवल इमारी उपाधियोंका भेद ही है । वस्तुत एक ही आत्मा मायाके अधीन होनेसे अल्पन्न और मायाका अधीश्वर होनेसे सर्वेश कहा जाता है—जैमे एक ही पुरुप दर्पणमें अपने मित विष्वको स्पष्ट देखता है, किन्तु दूसरे पुरुपके नेवनी पुतारीमें वैसा नहीं देखता । ऐसा ही हम दोनों का भेद है। 140-६२॥

इस प्रनार जन इस ( देश्वर ) ने उसे सावधान निया, तो यह मानसरोवरका इस ( जीन ) अपने स्वरूपमें स्थित हो गया और उसे अपने मिनके निजाइस भूला हुआ आत्मशान पिर प्राप्त हो गया । प्राचीननिर्दे । मैंने तुम्हें परोक्षरूपस यह आत्मशानना दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगत्कर्ता जगदीश्वरनो परोक्ष वणन ही अधिक प्रिय है॥ द४ ६ ।।।

## उन्तीसर्गं अध्याय

पुरञ्जनोपाख्यानका तात्पर्य

राजा प्राचीन निर्मे कहा—भगवन् ! आपके वचनोका अभिप्राय पूरा पूरा मेरी समझमे नहीं जा रहा है। इनना ताल्पर्य तो विनेनी पुरुप ही समझ सकते हैं, इम क्रमीहित जीन क्या जानें। अत इस उपाख्यानका ताल्पर्य समझानेकी कृपा करें।। १॥

श्रीनारद्जी खोले—राजन् । पुरञ्जन तो पुरुप (जीन) है—जा अपने लिय एक, दो, तान, चार अपना पहुत पैगेपाला या जिना पैरोंका करीररूप पुर तैयार कर लेता है। इमीलिये उसका नाम पुरञ्जन (नगरका निर्माण करनेवाला) रक्ता गया। उस जीवका सला जो अविरात नामसे कहा गया है, वह ईश्वर है; क्योंकि किसी भी प्रकारके नाम, गुण अथवा कमोंसे जीवोंको उसका पता नहीं चलता। जीव जर्व सुख-दुःखरूप सभी प्राकृत विषयोंको भोगना चाहता है तो उसे और शरीरोंकी अपेक्षा नौ द्वार, दो हाय और दो पैरोंवाला मानव-देह ही अच्छा मालूम होता है। बुद्धि अथवा अविद्याको ही तुम पुरञ्जनी नामकी स्त्री जानो; इसीके कारण देह और इन्द्रिय आदिमें मैं-मेरेपनका भाव उत्पन्न होता है और शरीरमें इसीका आश्रय लेकर पुरुष इन्द्रियों द्वारा विषयोंको भोगता है। दस इन्द्रियाँ ही उसके मित्रोंके रूपमें वर्णित हुई हैं, जिनसे कि सब प्रकारके ज्ञान और कर्म होते हैं। इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ ही उसकी सिखयाँ कही गयी हैं और प्राण-अपान-व्यान-उदान-समानरूप पाँच वृत्तियोंवाले प्राणवायुको ही नगरकी रक्षा करनेवाला पाँच फनका सर्प समझो । दोनों प्रकारकी इन्द्रियोंके नायक मनको ही ग्यारहवाँ महावली योद्धा जानना चाहिये। शब्दादि पाँच विषय ही पाञ्चालदेश हैं, जिसके वीचमें वह नौ द्वारोंवाला नगर वसा हुआ है ॥२-७ ॥

उस नगरमें जो एक-एक स्थानपर दो-दो द्वार बताये गये थे-वे दो नेत्रगोलक, दो नासाछिद्र और दो कर्णछिद्र हैं। इनके साथ मुख, लिङ्ग और गुदा-ये तीन और मिलाकर कुल नौ द्वार हैं; इन्हींमें होकर वह जीव इन्द्रियोंके साथ बाह्य विषयोंमें जाता है। इनमें दो नेत्रगोलक, दो नासाछिद्र और एक मुख-ये पाँच पूर्वके द्वार हैं; दाहिने कानको दक्षिणका और बायें कानको उत्तरका द्वार समझना चाहिये। तथा गुदा और लिङ्ग-ये नीचेके दो छिद्र पश्चिमी द्वार हैं। खद्योता और आविर्मुखी नामके जो दो द्वार एक स्थानपर बतलाये थे, वे नेत्रगोलिक हैं तथा रूप विभाजित नामका देश है, जिसका इन दारोंसे जीव चक्षु-इन्द्रियकी सहायतासे अनुभव करता है । चं भु-इन्द्रियों को ही पहले द्युमान् नांमका सखा कहा गया है। दोनों नासाछिद्र ही नलिनी और नालिनी नामके द्वार हैं और नासिकाका विषय गन्ध ही सौरम नामका देश है, तथा वाणेन्द्रिय अवधूत नामका मित्र है । मुख मुख्या नामका द्वार है । उसमें रहनेवाला वागिन्द्रिय विषण है और रसनेन्द्रिय रसविद् (रसज्ञ) नामका मित्र है। वाणीका व्यापार आपण नामका देश है और तरह-तरहका अन्न बहुदन है, तथा दाहिना कान पितृहू और बायाँ कान देवहू कहा गया है। कर्मकाण्डरूप प्रवृत्तिमार्गका शास्त्र और उपासनाकाण्डरूप निवृत्तिमार्गका शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण

और उत्तर पाञ्चालदेश हैं। इन्हें श्रवणेन्द्रियरूप श्रुतघरकी सहायतासे सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गोंमें जाता है। लिङ्ग ही आसुरी नामका पश्चिमी द्वार है, स्त्रीप्रसङ्ग ग्रामक नामका देश है और लिङ्गमें रहनेवाला उपस्थेन्द्रिय दुर्मद नामका मित्र है। गुदा निर्ऋति नामका पश्चिमी द्वार है, नरक वैशस नामका देश है और गुदामें स्थित पायु-इन्द्रिय छुब्धक नामका मित्र है। इनके सिवा दो पुरुष अंधे बताये गये थे, उनका रहस्य भी सुनो । वे हाथ और पाँव हैं; इन्हींकी सहायतासे जीव क्रमशः सब काम करता और जहाँ-तहाँ जाता है । हृदय अन्तःपुर है, उसमें रहनेवाला मन ही विषुचि (विषूचीन) नामका प्रधान सेवक है। जीव उस मनके सत्त्वादि गुणोंके कारण ही हर्ष, शोक अथवा मोहको प्राप्त होता है। बुद्धि ही पुरञ्जनी नामकी राजमहिषी है-यह पहले कहा जा चुका है। वह जिस-जिस प्रकार स्वप्नावस्थामें विकारको प्राप्त होती है और जाग्रत् अवस्थामें इन्द्रियादिको विकृत करती है, उसके गुणोंसे लिप्त होकर आत्मा (जीव) भी उसी-उसी रूपमें उसकी वृत्तियोंका अनुकरण करनेको बाध्य होता है-यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षीमात्र ही है ॥ ८-१७॥

अव जिस शीव्रगामी रथपर चढ़कर राजा पुरञ्जन शिकारके लिये गया था, उसका तात्पर्य वतलाते हैं । शरीर ही वह रथ है । उसमें शानेन्द्रियरूप पाँच घोड़े ज़ते हुए हैं । देखनेमें संवत्सररूप कालके समान ही उसका अप्रतिहत वेग है, वास्तवमें वह गतिहीन है । पुण्य और पाप—ये दो प्रकारके कर्म ही उसके पिहये हैं, तीन गुण ध्वजा हैं, पाँच प्राण डोरियाँ हैं, मन वागडोर है, बुद्धि सारिथ है, हृद्ध्य बैठनेका स्थान है, सुख-दुःखादि द्वन्द्व जुए हैं, इन्द्रियोंके पाँच विषय उसमें रक्खे हुए आयुध हैं, त्वचा आदि सात घातुएँ उसके परदे हैं तथा पाँच कर्मेन्द्रियाँ उसकी पाँच प्रकारकी गति हैं । इस रथपर चढ़कर रथीरूप यह जीव मृगतृष्णाके समान मिथ्या विषयोंकी ओर दौड़ता है । ग्यारह इन्द्रियाँ उसकी सेना हैं तथा पाँच शानेन्द्रियोंके द्वारा उन-उन इन्द्रियोंके विषयोंको अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है ॥ १८—२०॥

जिसके द्वारा कालका ज्ञान होता है, वह संवत्सर ही चण्डवेग नामक गन्धवराज है। उसके अधीन जो तीन सौ साठ गन्धवें वताये गये थे, वे दिन हैं और तीन सौ साठ गन्धवें णियाँ रात्रि हैं। ये वारी-वारीसे चक्कर लगाते हुए

मनुष्यकी आयुको हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात् कालकत्या है, उसे कोई भी पुरुष पसद नहीं करता। तब मृत्युरूप यवनराजने लोकना सहार करनेके लिये उसे बहिन माननर स्वीनार कर लिया। उस यवनराजकी आधि (मानसिक क्रेश) और व्याधि (रोगादि शारीरिक कष्ट) ही पैदल सेना है तथा प्राणियोंने पीड़ा पहुँचाकर शीध ही मृत्युके मुख्यमे ले जानेवाला शीत और उच्चा दो प्रकारका ज्वर ही प्रव्यार नामना उसका भाई है॥२१-२३॥

इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञानमे आच्छादित होक्र अनेक प्रमारके आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक कष्ट भोगता हुआ सौ वर्षतक मनुष्य शरीरमें पड़ा रहता है। वस्तुत तो वह निर्मुण है, कि तु प्राण, इन्द्रिय और मनके धमाको अपनेमं आरोपित कर मै मेरेपनके अभिमानसे वेंधकर क्षुद्र विपयींत्री लाल्सासे तरह-तरहके कर्म करता रहता है। यह यदापि स्वयम्प्रकाश है—तयापि जनतक सबके परमगुर आत्मस्वरूप श्रीभगवानके स्वरूपको नहीं जानता, तबतक प्रकृतिके गुणोंमें ही बँधा रहता है। पिर उन गुणोका अभिमानी होनेसे वह विवश होकर सास्त्रिकः राजस और नामसकर्म करता है तथा उन क्योंके अनुसार मिल भित्र योनियोंमें जन्म लेता है। वह कभी तो सास्विक कमोंके द्वारा प्रकाशबहुल स्वर्गीदि लोक प्राप्त करता है, कभी राजधी कर्मीके द्वारा दु खमय रजोगुणी लोकामें जाता है-जहाँ उसे तरह तरहके कर्मों का क्लेश उठाना पड़ता है-और कभी तमागुणी कर्मों के दारा शोकबहुल तमोमयी योनियोंमें जन्म लेता है। इस प्रकार अपने क्में और गुणोंके अनुसार देवयोनि, मनुष्ययोनि अथवा पशु पक्षीयोनिमें जाम लेकर वह अज्ञानान्ध जीव कभी पुरुष, कभी स्त्रों और कभी नपुसक होता है। जिस प्रकार भेचारा भूरासे घ्याकुल कुत्ता दर दर भटम्ता हुआ अवने प्रारम्धानुसार क्हीं डडा खाता है और कहीं भाव खाता है, उसी प्रकार यह चित्तमें नाना प्रकारकी वासनाओं मो लेकर ऊँचे नीचे मार्गरे ऊपर, नीचे अथवा मध्यके लोकोंमें भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख दु ख भोगता रहता है ॥ २४-३१ ॥

यदि वही कि उन दु खोंको दूर करने मा उपाय करने से उनसे खुटकारा भी तो मिल सकता है, सो ऐसी यात नहीं है, क्योंकि आधिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक-इन तीन प्रकारके दु खोंमेसे किसी भी एकसे जीवना सर्वया छुटकारा नहीं हो सकता। इनकी जो तात्कालिक निश्चित होती है, यह ऐसी ही है जैसे कोई सिरपर भारी वोसा ढोकर ले

जानेवाला पुरुष उसे कधेपर रख ले। इस प्रकार सिरका दु ख दूर होनेपर भी कधेपर तो उसका भार आ ही जाता है। इसी तरह यदि किसी उपायसे मनुष्य एक प्रकार दे दु खसे छुड़ी पाता है, तो दूसरा दु ख आकर उसके खिरपर सवार हो जाता है। ग्रुद्धहृदय नरेन्द्र! जिस प्रकार स्वप्नमें होनेवाला स्वप्नान्तर उस स्वप्नसे सर्वथा छूटनेका उपाय केवल (शानरहित) कम नहीं हो सकता, क्योंकि कम और कर्मणल मोग दोनों ही अविद्यायुक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्नावस्थामें अपने मनोमय लिङ्गारीरसे विचरनेवाले प्राणीको स्वप्नके पदार्य न होनेपर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्यपदार्य वस्तुत न होनेपर भी, जबतक अशान निद्रा नहीं दृश्ती, बने ही रहते हैं और जीवको जाम मरणरूप ससारसे मुक्ति नहीं मिलती। अत इनकी आत्यन्तिक निवृत्तिका उपाय तो एकमात्र आत्मशन ही है।। ३२-३५॥

गजन् । जिस अविद्याके कारण परमार्चस्वरूप आत्माको यह जन्म मरणरूप अनर्थपरम्परा प्राप्त हुई है। उसनी निवृत्ति गुरुस्वरूप शीहरिमे सुदृढ भक्ति होनेपर हो सकती है। भगवान् वासुदेवमे एकाप्रतापूर्वंक सम्बक् प्रकारसे किया हुआ मितमाव ज्ञान और वैराग्यका आविर्माप कर देता है। राजर्षे । यह मितनाव भगवान्की क्याओं के आश्रित रहता है। इसलिये जो श्रद्धापूर्वक उ हे प्रतिदिन मुनता या पढता है, उसे बहुत शीघ इसकी प्राप्ति हो जाती है। राजन्! जहाँ भगवद्गुणींको सुनने सुनानेमे तत्पर विशुद्धचित्त भक्तजन रहते है, उस साधु-समाजमें सन जोर महापुरुपेंकि मुखरे निकले हुए श्रीमधुस्दनभगवान्के चरित्रहप सुद अमृतनी अनेनों निदयों बहती रहती हैं। जो लोग अनृप्त चित्तसे भ्रमणमें तत्पर अपने कर्णवृहरींद्वारा उस अमृतका छक्तर पा वरत हैं-उन्हें भूस प्यास, भय, शक और मोह आदि कुछ भी वाघा नहीं पहुँचा सकते । हाय ! ज म ज मान्तरके संस्कारींसे स्वभावत ही प्राप्त होनेवाले इन क्षुधा पिपासादि विघ्रोंने घिरा रहनेके कारण ही जीव श्रीहरिके कयामृत रिम्धुमें प्रेम नहीं करता। अधिक क्या-सक्षात् प्रजापतियों के पति ब्रह्माजी, भगवान् शङ्कर, स्वायम्भव मनु, दक्षादि प्रजापतिगण, सननादि नैष्टिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अति, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुल्ह, कतु, भृगु, वसिष्ठ और मैं--ये जितने वेदचादी सुनिगण हैं। अनेक प्रवारकी व्याख्याएँ करनेमें बुदाल होनेपर भी तप, उपाछना और छमाधिके

द्वारा हूँढ़-हूँढ़कर हार गये, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वरको आजतक न देख सके। वेद भी अत्यन्त विस्तृत है, उसका पार पाना हँसी-खेळ नहीं है। अनेकों महानुभांव उसकी आलोचना करके मन्त्रोंमें बताये हुए वज्रहस्तत्वादि गुणोंसे युक्त इन्द्रादि देवताओंके रूपमें, भिन्न-भिन्न कर्मोंके द्वारा, यद्यपि उस परमात्माका ही यजन करते हैं—तथापि उसके खरूपको वे भी नहीं जानते। हृदयमें वार-वार चिन्तन किये जानेपर भगवान् जिस समय जिस जीवपर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म-मार्गकी बद्धमूल आस्थासे छुट्टी पा जाता है॥ ३६-४६॥

अतः वर्हिष्मन् ! तुम इन कमोंमें परमार्थबुद्धि मत करो । ये सुननेमें ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थका तो स्पर्श भी नहीं करते । ये जो परमार्थवत् दीख पड़ते हैं, इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिनमति कर्मवादी लोग वेदको कर्मपरक बताते हैं, वे वास्तवमें उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूपभूत लोक ( आत्मतत्त्व ) को नहीं जानते, जहाँ साक्षात् श्रीजनार्दन-भगवान् विराजमान हैं। पूर्वकी ओर अग्रभागवाले कुशाओंसे सम्पूर्ण भूमण्डलको आच्छादित कर देने और अनेकों पशुओंका वध करनेसे तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्धत हो गये हो; किन्तु वास्तवमें तुम्हें कर्म या उपासना-किसीके भी रहस्यका पता नहीं है । वास्तवमें कर्म तो वही है, जिससे श्रीहरिको प्रसन्न किया जा सके और विद्या भी वही है, जिससे भगवान्में चित्त लगे। श्रीहरि सम्पूर्ण देहधारियोंके आत्मा, नियामक और स्वतन्त्र कारण हैं; अतः उनके चरणतल ही मनुष्योंके एकमात्र आश्रय हैं और उन्हींसे संसार्में सबका कल्याण हो सकता है। 'जिससे किसीको अणुमात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा हैं ऐसा जो पुरुष जानता है, वही ज्ञानी है और जो ज्ञानी है, वही गुरु एवं साक्षात् श्रीहरि है ॥ ४७-५१॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—पुरुषश्रेष्ठ ! यहाँतक जो कुछ कहा गया है, उससे तुम्हारे प्रश्नका उत्तर तो हो गया । अब मैं तुम्हारे कल्याणके लिये एक मलीमाँति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो । 'पुष्पवाटिकामें अपनी हरिणीके साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त धूम रहा है, वह दूव आदि छोटे-छोटे अङ्करोंको चर रहा है । उसके कान भौरोंके मधुर गुंजारमें लग रहे हैं । उसके सामने ही दूसरे जीवोंको मारकर अपना पेट पालनेवाले

भेड़िये ताक लगाये खड़े हैं और पीछेसे शिकारी व्याधने उसे वाणसे बींध डाला है। परन्तु हरिन इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है।' एक बार इस हरिनकी दशापर विचार करो। । ५२-५३।।

राजन् ! इस रूपकका आशय सुनो । देखो, यह मृतप्राय हरिन तुम्हीं हो, तुम अपनी दशापर विचार करो। पुष्पोंकी तरह ये स्त्रियाँ केवल देखनेमें सुन्दर हैं, परिणाममें तो पुष्पोंके सूख जानेके समान नष्ट होकर दुःख ही देती हैं। इन स्त्रियोंके रहनेका घर ही पुष्पवाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पींके मधु और गन्धके समान क्षुद्र सकाम कमींके फलरूप जीमको अच्छे लगनेवाले भाँति-भाँतिके भोजन और जननेन्द्रियकी वासना पूर्ण करनेवाले स्त्रीसङ्ग आदि दुच्छ भोगोंको हुँद रहे हो । स्त्रियोंसे घिरे रहते हो और अपने मनको तुमने उन्होंमें फँसा रक्खा है । स्त्री-पुत्रोंका मधुर माषण ही भौरोंका मधुर गुंजार है, तुम्हारे कान उसीमें अत्यन्त आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियोंके झंडके समान कालके अंश दिन और रात तुम्हारी आयुको हर रहे हैं, परन्तु तुम कुछ भी परवा न कर यहस्थीके सुखोंमें मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुप-चुप लगे हुए शिकारी कालने अपने छिपे हुए बाणसे तुम्हारे हृदयको बेघ दिया है। इस प्रकार अपनेको मृगकी-सी स्थितिमें देखकर तुम अपने चित्तको हृदयंके भीतर निरुद्ध करो और कर्णादि इन्द्रियोंकी वहिर्मुखी वृत्तियोंको चित्तमें स्थापित करो (अन्तर्मुखी करो )। तथा जहाँ कामी पुरुषोंकी चर्चा होती रहती है, उस यहस्थाश्रमको छोड़कर परमहंसोंके आश्रय श्रीहरिको प्रसन्न करो और क्रमशः सभी विषयोंसे विरत हो जाओ ॥ ५४-५५ ॥

राजा प्राचीनवर्हिने कहा—भगवन्! आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया, उसे मैंने सुना और उसपर विशेपरूपसे विचार भी किया। वस्तुतः जीवका कल्याण तो इसीमें है। मुझे कर्मका उपदेश देनेवाले इन आचार्यों-को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है; यदि ये इस विपयको जानते होते, तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते ! विप्रवर! इन उपाध्यार्योंने वेदवाक्योंमें विरोध दिखाकर मेरे हृदयमें 'वेद कर्मपरक हैं या ज्ञानपरक !' यह महान् संशय खड़ा कर दिया था, इसे आपने पूरी तरहसे काट दिया। इस विषयमें इन्द्रियोंकी गति न होनेके कारण मन्त्रद्रष्टा ऋपियोंको भी मोह हो जाता है। अब कर्मकाण्डके विषयमें भी मुझे एक सन्देह और है, उसे निवृत्त करनेकी कृपा करें। वेदवादियोंका

कथन जगह जगह सुना जाता है कि 'पुरुप इस लोकमें जिसके द्वारा कर्म करता है, उस स्थूलशिरको यहीं छोड़कर परलोकमें क्मोंसे ही बने हुए दूसरे देहसे उन मा पल भोगता है। मिनतु यह बात कैसे सम्भव हो सकती है! क्योंकि जो जो क्में यहाँ किये जाते हैं, वे तो दूसरे ही क्षणमें अहस्य हो जाते हैं, वे परलोकमें पल देनेके लिये किस प्रकार पुन प्रकट हो सकते हैं। १६-५९॥

श्रीनारदर्जी बोले-राजन् ! जिस मन प्रधान लिङ्ग शरीरकी सहायतासे मनुष्य वर्ग करता है। वह तो सरनेके बाद भी उसके साथ रहता ही है, अत वह परलोकमें अपरोक्षरूपे स्वय उसीने द्वारा उनका पल भोगता है। देखो-स्वप्रावस्थामें मनुष्य इस जीवित शरीरका अभिमान तो छोड़ देता है, किन्तु इसीके समान अथवा इससे भिन्न प्रकारके पशु पक्षी आदि शरीरसे वह मनमें संस्काररूपसे स्थित वर्मींका पल भोगता रहता है। यही बात परलोकके विपयमे समझनी चाहिये । इस मनके द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्रादिको 'ये मेरे हैं' और देहादिको 'यह में हूं' ऐसा क्दकर मानता है, उनके किये हुए पाप पुण्यादिरूप कमोको भी यह अपने ऊपर हे हेता है और उनके कारण इसे व्यर्थ ही फिर जन्म टेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञान और कर्म-दोनों प्रकारकी इन्द्रियोंकी चेषाओं है उनके प्रेरक चित्तका अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्तकी भिन्न मिन्न प्रवारवी वृत्तियोंसे भी पूर्वजन्मके कर्मोंका भी अनुमान होता ही है। यभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तुवा इस शरीरसे कभी अनुमच नहीं निया-जिसे न तो कभी देखा। न सुना ही-उसका स्वप्नमे, वह जैसी होती है, वैसा ही अनुभव हो जाता है। राजन्। इससे तुम निश्चय मानो कि लिङ्गदेहके अभिमानी जीवको उसका अनुभव पूर्वजन्ममे हो चुका है, क्योंकि जो बस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती, उसकी मनमे वासना भी नहीं हो सकती ॥ ६०-६५ ॥

राजन् ! तुम्हारा करयाण हो । देखो, मन ही मनुष्यके पूर्व रूपोंनो तथा भावी दारीरादिको भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होनेवाला नहीं होता, उन तत्पवेत्ताओंकी विदेह मुक्तिना पता भी उनके मनसे ही लग जाता है । कभी कभी स्प्रामें देश, बाल अथवा कियासम्बन्धी ऐसी बातें भी देगी जाती हैं, जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं ग्रवी—जैसे पर्वतकी चोटीपर समुद्र, दिनमे तारे अथवा अपना सिर कटा दिखायी देना, इत्यादि । इनके दीखनेमें

निद्रादोपको ही कारण मानना चाहिये । मनके सामने इन्द्रियों अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोगरूपमें बार बार आते हैं और भोग समाप्त होनेपर चले जाते हैं, ऐसा नोई पदार्य नही आता, जिसका इन्द्रियोंसे अनुभव ही न हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मनसिंहित हैं। इस्रिये साधारणतया तो सब पदार्थोंका क्रमश ही भान होता है, किन्तु यदि किसी समय भगविचन्तनमे लगा हुआ मन विश्रद्ध सत्त्वमें स्थित हो जाय, तो उसमें भगवान्का सहर्ग होनेसे एक साथ समस्त विश्वका भी भान हो सकता है-जैसे राहु दृष्टिका विषय न होनेपर भी प्रकाशात्मक चन्द्रमाके संसमें दीराने लगता है। राजन्। जबतक गुणींका परिणाम एव बुद्धिः मन, इन्द्रिय और शन्दादि विपर्योका सङ्घात यह अनादि लिझदेह बना हुना है, तबतक जीवके अदर स्थूल देहके प्रति 'मैं मेरा' इस भावका अभाव नहीं हो सकता । सुपुप्तिः भूच्छां, शोक तथा मृत्यु और तीव ज्वरादिके समय भी इन्द्रियोंका व्यापार एक जानेके कारण अरङ्कारकी केवल अभिव्यक्ति भर नहीं होती, सूरमरूपरे तो वह बना ही रहता है। जिस प्रकार अमाबारमाकी रात्रिमें चन्द्रमा रहते हुए भी दिखायी नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्थामें स्पष्ट प्रतीत होनेवाला यह एकादश इन्द्रियविशिष्ट लिङ्गदारीर गर्भा प्रस्था और बाल्यकालमे रहते हुए भी इन्द्रियोंका पूर्ण विकास न होनेके कारण प्रतीत नहीं होता। देखी, जिस प्रभार स्वप्नमें किसी वस्तुका अस्तित्व न होनेपर भी जागे थिना स्वप्नजनित अनर्थनी निवृत्ति नहीं होती-उसी प्रकार सासारिक वस्तुएँ यदापि असत् है, तो भी अविद्यावदा जीव उनका चिन्तन करता रहता है, इसल्ये उसका जन्म मरणरूप ससारसे झुटकारा नहीं हो पाता ॥ ६६-७३ ॥

इस प्रकार पञ्च तन्मात्राओं से बना हुआ तथा सोल्ह तत्वों के रूपमें निक्षित यह निगुणमय सङ्घात ही लिङ्गश्रीर है। यही चेतनाशक्ति युक्त होकर जीव बहा जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों नो प्रहण बरता और त्यागता है तथा इसी से उसे हुए, जोक, मय, दु प्र और सुप्त आदिया अनुभव होता है। जिस प्रकार घास में रहनेवाली जॉक जयतक दूसरे तृणको नहीं पर इ लेती, तवतक पहलेगो नहीं छोड़ती—उसी प्रकार जीव मरणकाल उपस्थित होनेपर भी जयतक प्राच्य क्षय होनेपर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता, तवतक पहले शरीरके अभिमानको नहीं छोड़ता। राजन्। इस प्रकार यह मन प्रधान लिङ्गश्रीर ही जीवके जन्मादिका कारण है। जीव जब इन्द्रियजनित भोगोंका चिन्तन करते हुए बार-बार उन्हींके लिये कर्म करता है, तो उन कमोंके होते रहनेसे अविद्यावश वह देहादिके कमोंमें बँध जाता है। अत्एव उस कर्मवन्धनसे छुटकारा पानेके लिये सम्पूर्ण विश्वको भगवद्रूप देखते हुए सब प्रकार श्रीहरिका ही मजन करो। वे ही इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेवाले हैं॥ ७४-७९॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! इस प्रकार भक्त-श्रेष्ठ श्रीनारदजीने राजा प्राचीनवर्हिको जीव और ईश्वरके स्वरूपका दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्धलोकको चले गये। तब राजर्षि प्राचीनवर्हि भी प्रजा-पालनका भार अपने पुत्रोंको सौंपकर तपस्या करनेके लिये कपिलाश्रमको चले गये। वहाँ उन वीरवरने समस्त विषयोंकी आसक्ति छोड़ एकाग्र मनसे भक्तिपूर्वक श्रीहरिके चरणकमलीं- का चिन्तन करते हुए सारूप्यपद प्राप्त किया ॥ ८०-८२ ॥

निष्पाप विदुरजी ! देवर्षि नारदके परोक्षरूपसे कहे हुए इस आत्मज्ञानको जो पुरुष सुने या सुनायेगा, वह शीघ ही छिद्भदेहके वन्धनसे छूट जायगा । देवर्षि नारदके मुखसे निकला हुआ यह परम पवित्र आत्मज्ञान भगवान् मुकुन्दके यशसे सम्बद्ध होनेके कारण त्रिलोकीको पवित्र करनेवाला तथा सर्वोत्कृष्ट फल देनेवाला है । जो पुरुप इसकी कथा सुनेगा, वह समस्त वन्धनोंसे मुक्त हो जायगा और फिर उसे इस संसार-चक्रमें नहीं भटकना पड़ेगा । विदुरजी! ग्रहस्थाश्रमी पुरज्जनके रूपकसे परोक्षरूपमें कहा हुआ यह अद्भुत आत्मशान मैंने गुरुजीसे प्राप्त किया था । इसका तात्पर्य समझ लेनेसे बुद्धियुक्त जीवका देहाभिमान निचन्त हो जाता है तथा उसका 'परलोकमें जीव किस प्रकार कमोंका फल भोगता है' यह संशय भी निचन्त हो जाता है ॥ ८३-८५ ॥

## तीसवाँ अध्याय

### प्रचेताओंको श्रीविष्णुभगवान्का वरदान

विदुरजीने पूछा—ब्रह्मन् ! आपने राजा प्राचीनवर्हिके जिन पुत्रोंका वर्णन किया था, उन्होंने सद्रगीतके द्वारा श्रीहरिकी स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की ! वार्हस्पत्य ! भगवान् शङ्कर-मोक्षाधिपति श्रीनारायणको अत्यन्त प्रिय हैं । उनसे अकस्मात् ही प्रचेताओंकी मेंट हो गयी थी । अतः उनके सानिध्यके प्रभावसे ही उन्होंने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी; इससे पहले इस लोकमें अथवा परलोकमें भी उन्होंने क्या पाया—वह बतलानेकी कृपा करें ॥ १-२ ॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले प्रचेताओंने समुद्रके अंदर खड़े रहकर रुद्रगीतके जपरूपी यज्ञ और तपस्याके द्वारा श्रीहरिको प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते-करते दस हजार वर्ष वीत जानेपर पुराणपुरुप श्रीनारायण सौम्य विग्रहसे उनके सामने प्रकट हुए। प्रमुक्ती स्तिग्ध कान्तिसे तत्काल ही उनका सारा श्रम दूर हो गया। गरुड्जीके कंधेपर बैठे हुए श्रीमगवान ऐसे जान पड़ते थे, मानो सुमेरुके शिखरपर कोई श्याम घटा छायी हो। उनके अङ्गमें मनोहर पीताम्बर और कण्ठमें कौस्तुभमणि सुशोभित यी। उनकी कान्तिसे वे सब दिशाओं-को अन्धकारश्चन्य कर रहे थे। उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमण्डलपर देदीप्यमान सुवर्णमय उत्कृष्ट आभूषणोंकी आभा छिटक रही यी और मस्तकपर झिलमिलाता

हुआ मुकुट शोभायमान था । प्रभुकी आठ भुजाओं में आठ आयुध थे; देवता, मुनि और पार्षदगण सेवामें उपिखत थे तथा गरुड़जी किन्नरोंकी भाँति साममय पंखोंकी ध्वनिसे कीर्तिगान कर रहे थे । उनकी आठ छंवी-छंवी स्थूल भुजाओं के वीचमें छक्ष्मीजीसे स्पर्धा करनेवाली वनमाला विराजमान थी । आदिपुरुष श्रीनारायणने इस प्रकार पधार-कर अपने शरणागत प्रचेताओं की ओर दयादृष्टिसे निहारते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीमें कहा ॥ ३-७॥

श्रीमगवान् वोले—राजपुत्रो! तुम्हारा कल्याण हो। तुम सबमें परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्मका पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्दसे में बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वर माँगो। जो पुरुप सायङ्कालके समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रताका भाव हो जायगा। जो लोग सायङ्काल और प्रातःकाल एकाम चित्तसे रुद्रगीतद्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको में अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान कल्रगा। तुमलोंने बड़ी प्रसन्नतासे अपने पिताकी आशा शिरोधार्य की है, इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकोंमें फैल जायगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणोंमें किसी भी प्रकार ब्रह्माजीसे कम नहीं होगा, तथा

व्यपनी सन्तानसे तीनों लोकोंको पूर्ण कर देगा ॥ ८-१२॥

राजकुमारी ! कण्डु ऋषिके तपीनाशके लिये इन्द्रकी मेजी हुई प्रम्लोचा अप्सरासे एक कमलन्यनी कत्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोकको चली गयी। तब वृक्षोंने उस कन्याको लेकर पाला पोसा । जब वह भूखसे व्याकुल होकर रोने लगी, तो ओप्रधियोंके राजा चन्द्रमाने दयायश उसके मुँहमे अपनी अमृतवर्षिणी तर्जनी अँगुली दे दी ! तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा ( भक्ति ) में लगे हुए हैं; उन्होंने तुम्हे सन्तान उत्पन्न करनेकी आशा दी है । अतः तुम शीष्र ही उस देवोपम सुन्दरी कन्यासे विवाह कर लो । तुम सन एक ही धर्ममें तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक-सा ही है, इसजिये तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाववाली वह मुन्दरी कन्या हुम सभीकी पत्नी होगी तथा तुम सभीमे उसका समान अनुराग होगा । तुम लोग मेरी कृपासे दस लाख दिव्यवर्षीतक पूर्ण बळवान् रहकर अनेकी प्रकारके पार्थिव और दिन्य भोग भोगोगे। अन्तमें मेरी अविचल भक्तिसे हृदयका समस्त वासनारूप मल दग्ध हो जानेपर तुम इस लोक तथा परलोकके नरकतृत्य भोगींसे उपरत होकर मेरे परमधामको जाओगे । जिन लोगोंके कर्म भगवदर्पणबुद्धिसे होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे यहस्थाश्रममें रहें तो भी घर उनके बन्धनका कारण नहीं होते । ये नित्यप्रति मेरी छीलाएँ सुनते रहते हैं, इसलिये ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा में ज्ञान-स्वरूप परब्रह्म उनके हृदयमें नित्य नया-नया-सा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेनेपर जीवों ने मोह हो सकता है, न शोक हो सकता है और न हर्ष ही हो सकता है ॥१३-२०॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—मगवान्के दर्शनींसे प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुणरूप मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषायोंके आश्रय और सक्के परम मुहृद् श्रीहरिने इस प्रकार कहा, तो वे हाथ जोड़कर गद्गद चाणीसे कहने लगे॥२१॥

प्रचेतागण चोले—प्रमो । आप भक्तोंके होश दूर करनेवाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपके उदार गुण और नामोंको वेदोंने समस्त कल्याणोंकी प्राप्तिका साधन यतलाया है, आपका केग मन और वाणीके वेगसे भी बहकर है तथा आपका स्वरूप सभी इन्द्रियोंको गतिसे परे है। हम आपको चारंचार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूपमें स्थित रहनेके कारण नित्य शुद्ध और शान्त हैं, मनरूप निमिक्तके कारण हमें आपमें यह मिथ्या हैत भास रहा है। वास्तवमें तो जगत्वी उत्पत्ति, स्थिति और लयके लिये आप मायाके गुणोंको स्वीकार करके ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्वरवरूप हैं, आपका ज्ञान संसारवन्धनको दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवर्तोके प्रभु वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण हैं, आपको नमस्कार है। आपकी ही नामिसे ब्रह्माण्डरूप कमल प्रकट हुआ या, आपके कण्डमें कमलकुसुमोंकी माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल हैं, कमलनयन! आपको नमस्कार है। आप कमलकुसुमकी क्सरके समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किये हुए हैं, समस्त भूतोंके आश्रयस्थान हैं तथा सबके साक्षी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं॥ २२-२६॥

भगवन् । आपका यह खरूप सम्पूर्ण क्लेशोंकी निरृत्ति करनेवाला है, इम नितापपीड़ितोंके सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढकर हमपर और क्या कृपा होगी ! अमङ्गल्हारी प्रभो ! दीनींपर दया करनेवाले समर्थ पुरुपोको तो इतनी ही कृपा करनी चाहिये कि समय-समयपर उन दीनजनीको 'ये हमारे हैं' इस प्रकार सारण कर लिया करें ) इसीसे उनके आश्रितोंका चित्त शान्तहो जाता है। आप तो क्षद से क्षुद्र प्राणियोंकेभी अन्तः करणोंमे अन्तर्थामीरूपसे विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक इमलोग जो-जो कामनाएँ करते हैं, हमारी उन कामनाओंको आप क्यों न जान लेंगे ! जगदीरवर ! आप मोधका मार्ग दिग्वानेवाले और स्वयं पुरुपार्थस्वरूप हैं। आप इमपर प्रसन्न हैं, इससे बढकर हमें और क्या चाहिये ? बस, हमारा अभीष्ट चर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तो भी, नाय ! हम एक वर आपसे अवस्य मॉगते हैं। प्रमो ! आप प्रकृति आदिसे मी परे हैं, और आपकी विभूतियोंका भी कोई अन्त नहीं है; इसीलिये आप 'अनन्त' कहे जाते हैं। तब आपकी चरणशरणमें आकर अब इम क्या-क्या माँगें ! यदि भ्रमरको अनायास ही कल्पद्रक्ष मिल जाय, तो क्या वह किसी दूसरे दूधका सेवन करेगा ! अतः हम आपसे केवल यही माँगते हैं कि जनतक आपकी मायासे मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार एसारमें भ्रमते रहें, तयतक जन्म जनममें हमें आपके प्रेमी मक्तींका सङ्ग प्राप्त होता रहे । इस तो भगवद्रक्तोंके खणभरके सङ्गके सामने स्वगं और मोक्षको भी कुछ नहीं समझते; पिर मानवी भोगोंकी तो बात ही क्या है। भगवद्भक्तोंके समाजर्मे सदा-सर्वदा भगवान्की पवित्र कथाएँ होती रहती हैं, जिनके अवण मात्रसे भोगतृष्णा शान्त हो जाती है। वहाँ प्राणियों में किसी

ने जिस्स

प्रचेताओंको भंगवान्के दर्शन

वहाँ प्राणियोंमें किसी प्रकारका बैर-विरोध या उद्वेग नहीं रहता॥३५॥ अच्छे-अच्छे कथा-प्रसङ्गोंद्वारा निष्कामभावसे संन्यासियोंके एकमात्र आश्रय साक्षात् श्रीनारायणदेवका बार-बार गुणगान होता रहता है॥३६॥ आपके वे भक्तजन तीर्थोंको पवित्र करनेके उद्देश्यसे पृथ्वीपर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला, उनका समागम संसारसे भयभीत हुए पुरुषोंको कैसे रुचिकर न होगा॥३७॥

भगवन् ! आपके प्रिय सखा भगवान् शङ्करके क्षणभरके समागमसे ही आज हमें आपका साक्षात् दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म-मरणरूप दुःसाध्य रोगके श्रेष्ठतम वैद्य हैं, अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है ॥ ३८ ॥ प्रभो ! हमने समाहित चित्तसे जो कुछ अध्ययन किया है, निरन्तर सेवा-शृश्रुषा करके गुरु, त्राह्मण और वृद्धजनोंको प्रसन्न किया है तथा दोपबृद्धि त्यागकर श्रेष्ठ पुरुष, सुहृद्गण, बन्धुवर्ग एवं समस्त प्राणियोंकी वन्दना की है और अन्नादिको त्यागकर दीर्घकालतक जलमें खड़े रहकर तपस्या की है, वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तमके सन्तोषका कारण हो-यही वर माँगते हैं॥ ३९-४०॥ स्वामिन् ! आपकी महिमाका पार न पाकर भी स्वायम्भव मनु, स्वयं ब्रह्माजी, भगवान् शङ्कर तथा तप और ज्ञानसे शुद्धचित्त हुए अन्य पुरुष निरन्तर आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धिके अनुसार आपका यशोगान करते हैं॥ ४१ ॥ आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष है। आप सत्त्वपूर्ति भगवान् वासदेवको हम नमस्कार करते हु॥ ४२॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! प्रचेताओंके इस प्रकार स्तृति करनेपर शरणागतवत्सल श्रीभगवानने प्रसन्न

होकर कहा-'तथास्तु'। अप्रतिहतप्रभाव श्रीहरिकी मधुर मूर्तिके दर्शनोंसे अभी प्रचेताओंके नेत्र तुप्त नहीं हुए थे, इसलिये वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे: तथापि त्रे अपने परमधामको चले गये॥४३॥ इसके पश्चात् प्रचेताओनि समुद्रके जलसे बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वीको ऊँचे-ऊँचे वृक्षोनि ढक दिया है, जो मानो खर्गका मार्ग रोकनेके लिये ही इतने बढ़ गये थे। यह देखकर वे वृक्षोंपर बड़े कुपित हुए॥४४॥ तब उन्होंने पृथ्वीको वृक्ष, लता आदिसे रहित कर देनेके लिये अपने मुखसे प्रचण्ड वायु और अग्निको छोड़ा, जैसे कालाग्निरुद्र प्रलयकालमें छोड़ते हैं॥४५॥ जब ब्रह्माजीने देखा कि वे सारे वृक्षोंको भस्म कर रहे हैं, तब वे वहाँ आये और प्राचीनबर्हिक पुत्रोंको उन्होंने युक्तिपूर्वक समझाकर शान्त किया ॥ ४६ ॥ फिर जो कुछ वृक्ष वहाँ बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्माओंक कहनेसे वह कन्या लाकर प्रचेताओंको दी॥४७॥ प्रचेताओंने भी ब्रह्माजीके आदेशसे उस मारिया नामकी कन्यासे विवाह कर लिया। इसीके गर्भसे ब्रह्माजीके पुत्र दक्षने, श्रीमहादेवजीको अवज्ञाके कारण अपना पूर्वशारीर त्यागकर जन्म लिया ॥ ४८ ॥ इन्हीं दक्षने चाक्षुष मन्वन्तर आनेपर, जब कालक्रमसे पूर्वसर्ग नष्ट हो गया, भगवान्की प्ररेणासे इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन की ॥ ४९ ॥ इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कान्तिसे समस्त तेजिस्सयोंका तेज छीन लिया। ये कर्म करनेमें बड़े दक्ष (कुशल) थे, इसीसे इनका नाम 'दक्ष' हुआ॥ ५०॥ इन्हें ब्रह्माजीने प्रजापतियोंक नायकके पदपर अभिषिक्त कर सृष्टिकी रक्षाके लिये नियुक्त किया और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियोंको अपने-अपने कार्यमें नियुक्त किया॥ ५१॥

\*\*\*\*

# इकतीसवाँ अध्याय

#### प्रवेताओंको श्रीनारदजीका उपदेश और उनका परमपद-लाभ

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! दस लाख वर्ष वीत जानेपर जब प्रचेताओंको विवेक हुआ, तब उन्हें धगवान्के वाक्योंकी याद आयी और वे अपनी धार्या मारिपाको पुत्रके पास छोड़कर तुरंत घरसे निकल पड़े॥१॥ वे पश्चिम दिशामें समुद्रके तटपर—जहाँ जाजिल मुनिने सिद्धि प्राप्त की थी—जा पहुँचे और जिससे 'समस्त भूतोंमें एक ही आत्मतत्त्व विराजमान है' ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्मिवचाररूप ब्रह्मसत्रका सङ्कल्प करके बैठ गये॥२॥ उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टिको वशमें किया तथा शरीरको निक्षेष्ट, स्थिर

और सीघा रखते हुए आसनको जीतकर चितको विशुद्ध परब्रह्ममें लीन कर दिया। ऐसी स्थितिमें उन्हें देवता और असुर दोनोंके ही बन्दनीय श्रीनारदजीने देखा॥३॥ नारदजीको आया देख प्रचेतागण खड़े हो गये और प्रणाम करके आदर-सत्करपूर्वक देश-कालानुसार उनकी विधिवत् पूजा की। जब नारदजी सुखपूर्वक बैठ गये, तब वे कहने लगे॥४॥

प्रवेताओंने कहा—देवर्षे ! आपका स्वागत है, आज बड़े भाग्यसे हमें आपका दर्शन हुआ। ब्रह्मन् ! सूर्यके समान आपका घूमना-फिरना भी ज्ञानालोकसे आपका परिभ्रमण भी ज्ञानालोक समस्त जीवोंको अभय प्रदान करनेके लिये ही होता है। प्रभो ! भगवान् शङ्कर और श्रीविष्णुभगवान्ने हमें जो उपदेश दिया या, उसे तो ग्रहस्थीमें आसक्त रहनेके कारण हमलोग प्रायः भूल गये हैं। अतः आप हमारे द्वदयोंमें उस परमार्थतत्त्वका साक्षात्कार करानेवाले अध्यात्मज्ञानको फिर प्रकाशित कर दीजिये, जिससे हम सुगमताने ही इस दुस्तर ससार-सागरसे पार हो जायँ॥ ५-७॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—प्रचेताओं के इस प्रकार पूछनेपर भगग्रान् नारदजीने पुण्यकीर्ति श्रीहरिमें चित्त लगाकर उनसे कहा ॥ ८॥

श्रीनारद्जी बोले—राजाओ! इस लोकमें मनुष्यका वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सपल है, जिसके द्वारा सर्वोत्मा सर्वेश्वर श्रीहरिका सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूपका साक्षात्कार करानेवाले श्रीहरिको



प्राप्त न किया जाय, उन श्रीक्ष (विशुद्ध माता पिताके अश्रेषे उत्पन्न होनेवाले), सावित्र (उपनयनस्कारजनित) और याजिक (यग्रदीशांसे होनेवाले)—तीन प्रकारके जन्मोंसे, वेदोक्त कमोंसे, देवताओं के समान दीर्घ आयुसे, शाखशानसे, तपसे, वाणीकी चतुराईसे, अनेक प्रकारकी वार्ते याद रखनेकी शिक्ति, तीव बुद्धिसे, वलसे, इन्द्रियोंकी पदतासे, योगसे, साख्य (आत्मानात्मविवेक)से, सन्यास और वेदाध्ययनसे तथा वत वैराग्यादि अन्य कल्याण-साधनोंसे भी पुरुषका क्या लाभ है। वास्तवमें समस्त कल्याणीकी अविध आत्मा ही है

और आत्मशान प्रदान करनेवाले श्रीहरि ही सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रिय आत्मा हैं ! जिस प्रकार वृक्षकी जहोंनो सींचनेसे उसके तना, शापा, उपशाखा आदि समीका पोपण हो जावा है और जैसे भोजनदारा प्राणींको तृप्त करनेसे समस्त इन्द्रियाँ सचेत हो जाती हैं, उसी प्रकार श्रीभगवान्की आराधना करनेते समीकी आराधना हो जाती है। जिस प्रकार वर्षां नालमें जल सूर्यके तापसे उत्पन्न होता है और भीष्म ऋतुमें उधीकी किरणोंमें पुनः प्रवेश कर जाता है तथा जैसे समस्त चराचर भृत पृथ्वीचे उत्पन्न होते हैं और भिर उसीमें मिल नाते हैं, उसी प्रकार चेतनाचेतनात्मक यह समस्त प्रपञ्च श्रीहरिसे ही उसन्न होता है और उन्होंमें लीन हो जाता है। वस्तुत. यह विश्वात्मा श्रीभगवान्का वह शास्त्रप्रतिद्ध सर्वोपाधिरहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्यकी प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार यह जगत् भगवान्से भिन्न नहीं है, तया जैसे जाप्रत्-अवस्थामें इन्द्रियाँ कियाशील रहती हैं किन्तु सुपृष्ठिमें उनकी शक्तियाँ लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह जगत् सर्गकालमें भगगान्धे प्रकट हो जाता है और कल्पान्त होनेपर उन्होंमें लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान्में द्रव्य, क्रिया और ज्ञानरूपी त्रिविध अहङ्कारके कार्योंकी तथा उनके निमित्तसे होनेवाले भेदभूमनी सत्ता है ही नहीं। नुपतिगण ! जैसे बादल, अन्धकार और प्रचाश—ये कमदा आवादासे प्रकट होते हैं और उसीमें लीन हो जाते हैं किन्तु आकाश इनसे लिस नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्व, रज और तमोमयी शक्तियाँ कभी परब्रह्में उत्पन्न होती हैं और कभी उसीमें लीन हो जाती हैं । इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किन्तु इससे आकाराके समान असङ्ग परमात्मामें कोई विकार नहीं होना। अत. तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालींके भी अधीरवर श्रीहरिको अपनेसे अभिन्न मानते हुए भजो, क्यॉकि वे ही समस देहधारियोंके एकमात्र आत्मा हैं। वे ही जगत्के निमित्तवारण काल, उपादानकारण प्रधान और नियन्ता पुरुषोत्तम हैं तथा अपनी काल्यक्तिसे वे ही इस गुणींके प्रवाहरूप प्रपश्चका सहार कर देते हैं॥ ९-१८॥

वे भत्तवत्मल भगवान् समस्त जीवींपर दया करनेसे, जो कुउ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहनेसे तथा समस्त इन्द्रियोंकी विपयोंसे निवृत्त करके शान्त करनेसे शीध ही प्रसन्त हो जाते हैं। पुत्रैपणा आदि सब प्रकारकी वासनाओं के निकल जानेसे जिनका अन्त करण शुद्ध हो गया है, उन सतों के हृदयमें उनके निरन्तर यदते हुए चिन्तनसे खिचकर अविनाशी श्रीहरि आ जाते हैं और अपनी मक्ताधीनताको चरितार्थ करते हुए हृद्धवाकाशकी भाँति वहाँसे हटते नहीं। भगवान् तो अपनेको (भगवान्को) ही सर्वस्व माननेवाले निर्धन पुरुषोंपर ही प्रेम करते हैं; क्योंकि वे परम रसश हैं—उन अिक बनेंकी अनन्याश्रया अहेतुकी मिक्तमें कितना माधुर्य होता है, इसे प्रमु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्रशान, धन, कुल और कमोंके मदसे उन्मत्त होकर ऐसे निष्किञ्चन साधुजनोंका तिरस्कार करते हैं उन दुर्बुद्धियोंकी पूजा तो प्रमु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान् तो स्वरूपानन्दसे ही परिपूर्ण हैं, उन्हें निरन्तर अपनी सेवामें रहनेवाली लक्ष्मीजी तथा उनकी इच्छा करनेवाले नरपित और देवताओंकी भी कोई परवा नहीं है। इतनेपर भी अपने भक्तोंके तो अधीन ही रहते हैं। अहो। ऐसे करणासागर श्रीहरिको कोई भी कृतश्च पुरुष थोड़ी देरके लिये भी कैसे छोड़ सकता है शाश्य–२२॥

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! मगवान् नारदने प्रचेताओं को इस उपदेशके साथ-साथ ध्रुवचरित्रादि और भी बहुत-सी भगवत्सम्बन्धी वातें सुनायीं। इसके पश्चात् वे ब्रह्मलोकको चले गये। प्रचेतागण भी उनके मुखसे संसरमलको दूर करनेवाले भगवचरित्र सुनकर भगवान्के चरण-कमलोंका ही चिन्तन करने लगे और अन्तमें भगवद्धामको प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्रीनारदजी और प्रचेताओं के भगवत्कथासम्बन्धी संवादके विषयमें पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया॥ २३–२५॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! यहाँतक स्वायम्भव मनुके पुत्र उत्तानपादके वंशका वर्णन हुआ, अव प्रियव्रतके वंशका विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रतने श्रीनारदजीसे आत्म-ज्ञानका उपदेश पाकर भी राज्यभोग किया या तथा अन्तमें इस सम्पूर्ण पृथ्वीको अपने पुत्रोंमें वाँटकर वे भगवान्के परम-धामको प्राप्त हुए थे ॥२६-२७॥

राजन् ! इधर श्रीमैत्रेयजीके मुखसे यह भगवद्गुणानुवाद युक्त पिवत्र कथा सुनकर विदुरजी प्रेममम हो गये, भक्ति-भावका उद्रेक होनेसे उनके नेत्रोंसे पिवत्र आँसुओंकी धारा वहने लगी तथा उन्होंने हृदयमें भगवच्चरणोंका स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेयजीके चरणोंपर रख दिया ॥२८॥

विदुरजी कहने लगे—महायोगिन् ! आप वड़े ही करणामय हैं । आज आपने मुझे अज्ञानान्धकारके उस पार पहुँचा दिया है, जहाँ अकिञ्चनोंके सर्वस्व श्रीहरि विराजते हैं ॥ २९॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—मैत्रेयजीको उपर्युक्त कृतज्ञता-स्चक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुरजीने उनसे आज्ञा ली और फिर शान्तचित्त होकर अपने वन्धुजनोंसे मिलनेके लिये वे हस्तिनापुर चले गये। राजन्! जो पुरुष भगवान्के शरणागत परमभागवत राजाओंका यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्यकी प्राप्ति होगी।।३०-३१।।





# भागवतका ही सेवन करना चाहिये

श्रीश्रीकृष्णविहारैकमजनाखादलोलुपाः

मुक्ताविप निराकाङ्कास्तेपां भागवतं धनम् ॥

येऽपि संसारसन्तापनिर्विष्णा मोक्षकाङ्किणः ॥
तेपां भवीपधं चैतत् कलौ सेव्यं प्रयत्ततः ॥
ये चापि विपयारामाः सांसारिकसुखस्पृहाः ।
तेपां तु कर्ममार्गेण या सिद्धिः साधुना कलौ ॥

सामर्थ्यधनविज्ञानाभावादत्यन्तदुर्लभा ॥
तस्मात्तैरपि संसेव्या श्रीमद्भागवती कथा ॥

(स्कन्दपुराण)

इस लोक और परलोकके सुर्खोका परित्याग करके अधिक तो क्या मोक्षकी भी आकाङ्का छोड़कर जो लोग एकमात्र श्रीराधाकृष्णकी लीलाओंके मजन-कीर्तनका आनन्द लेनेके लिये लालायित रहते हैं उनके लिये श्रीमद्भागवत ही परम धन है। जो लोग जन्म-जन्मान्तरके चक्र-संसारके त्रिविध तापकी तपनसे झलसकर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं-मोध चाहते हैं उनके लिये भी इस संसार रोगसे मुक्ति पानेका औषध केवल श्रीमद्भागवत ही है। विशेषतः कलियुगमें तो प्रयत्न-पूर्वक इसीका सेवन करना चाहिये। जो विपर्योमें सुख मानते हैं, जिन्हें सांसारिक मुखकी लालसा-तृष्णा है, उन्हें कर्ममार्गसे जो सिद्धि मिलती यी वह अब कलियुगमे सामर्थ्य, धन और विश्वान आदिकी न्यूनता और अभावके कारण अत्यन्त दुर्लभ हो गयी है। इसलिये उन्हें भी श्रीमद्भागवत महापुराणका ही सेवन करना चाहिये। श्रीगणेशाय नमः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः

# श्रीमद्भागवत

प्राज्ञचाम्। एक्त्रच्या

पहला अध्याय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

#### प्रियवत-चरित्र

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! महाराज प्रियत्रत तो बड़े भगवद्भक्त और आत्माराम थे । उनकी गृहस्थाश्रममें कैसे रुचि हुई, जिसमें फॅसनेसे जीव अपने स्वरूपको भूलकर कर्मवन्धनमें वँध जाता है ? विप्रवर ! ऐसे निःसङ्ग महापुरुपोंका तो इस प्रकार गृहस्थाश्रममें अभिनिवेश होना उचित नहीं था । इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं कि जिनका चित्त पुण्यकीर्ति श्रीहरिके चरणोंकी शीतल छायाका आश्रय लेकर शान्त हो गया है, उन महापुरुषोंकी कुटुम्बादिमें कभी आसक्त नहीं हो सकती । ब्रह्मन् ! मुझे तो इस बातका बड़ा सन्देह है कि महाराज प्रियत्रतने स्त्री, घर और पुत्रादिमें आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और स्थोंकर उनकी भगवान् श्रीकृष्णमें अविचल भक्ति हुई ॥१-४॥

श्रीशुकदेवजीने कहा-राजन् ! तुम्हारा कथन वहुत डीक है। जिनका चित्त पवित्रकीर्ति श्रीहरिके परम मधुर चरणकमलमकरन्दके रसमें सरावीर हो गया है, वे किसी वेम-वाधाके कारण रुकावट हो जानेपर भी भगवद्भक्त ारमहंसोंके प्रिय श्रीवासुदेवभगवान्के कथाश्रवणरूपी परम कल्याणमय मार्गको प्रायः छोड़ते नहीं । राजन् ! राजकुमार वियमत बड़े भगवद्भंक्त थे। श्रीनारदजीके चरणोंकी सेवा करनेसे उन्हें सहजहीमें परमार्थतत्त्वका वोध हो गया था। वे निरन्तर ब्रह्माभ्यासमें जीवन वितानेका सङ्कल्प करने-हीवाले थे कि उसी समय उनके पिता स्वायम्भुव मनुने उन्हें पृथ्वीपालनके लिये शास्त्रमें वताये हुए सभी श्रेष्ठ गुणोंसे पूर्णतया सम्पन्न देख राज्यशासनके लिये आज्ञा दी। किन्त प्रियवत तो अखण्ड समाधियोगके द्वारा अपनी सारी इन्द्रियोंको और कियाओंको भगवान् वासुदेवके चरणोंमें ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिताकी आज्ञा किसी प्रकार उल्लान करनेयोग्य न होनेपर भी। यह सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री-पुत्रादि असत्

प्रपञ्चसे आच्छादित हो जायगा—राज्य और कुटुम्बकी चिन्तामें फँसकर मैं परमार्थतत्त्वको प्रायः भूल जाऊँगा, उन्होंने उसे स्वीकार न किया ॥ ५-६ ॥

व्रह्माजीको तो निरन्तर इस गुणमय प्रपञ्चकी दृद्धिका ही विचार रहता है और राजालोग जैसे अपने गुप्तचरोंद्वारा मण्डलेश्वरोंकी मनोवृत्तियोंका पता लगाते रहते हैं, उस प्रकार वे भी सारे संसारके जीवोंका अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्यतकी ऐसी प्रवृत्ति देखी, तो वे मूर्तिमान् चारों वेद और मरीचि आदि पार्पदोंको साथ लिये अपने लोकसे उत्तरे। आकाश्चमें जहाँ-तहाँ विमानोंपर चढ़े हुए इन्द्रादि प्रधान-प्रधान देवताओंने उनका पूजन किया तथा मार्गमें टोलियाँ वाँधकर आये हुए सिद्ध, गन्धर्व, साध्य, चारण और मुनिजनने स्तवन किया। इस प्रकार जगह-जगह



आदर-सम्मान पाते वे साक्षात् नक्षत्रनाय चन्द्रमाके समान



# प्रियत्रतके पास ब्रह्माजीका पंधारना



सवने हाथ जोडकर प्रणाम किया ।

गन्धमादनकी घाटीको देदीप्यमान करते हुए प्रियवतके पास पहुँचे। प्रियवतको आत्मिवद्याका उपदेश देनेके लिये वहाँ नारदजी भी आये हुए थे। ब्रह्माजीके वहाँ पहुँचनेपर उनके वाहन हंसको देखकर देविष नारद जान गये कि हमारे पिता मगवान् ब्रह्माजी पधारे हैं; अतः वे स्वायम्भुव मनु और प्रियवतके सहित तुरत खड़े हो गये और सबने उनको हाय जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित्! फिर नारदजीने उनकी अनेक प्रकारसे पूजा की और सुमधुर वचनोंमे उनके गुण और अवतारकी उत्क्रष्टताका वर्णन किया। तब आदिपुरुष मगवान् ब्रह्माजीने प्रियवतकी ओर मन्दमुसकानयुक्त दयादृष्टिसेदेखते हुए इसप्रकार कहा।७-१०।

श्रीब्रह्माजी योले-तात । मैं तुमसे विलक्षल सन्वी यात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनना । देखी, तुम्हें महामहिम श्रीइरिके प्रति किसी प्रकारकी दोपदृष्टि नहीं रखनी चाहिये। तुम्हीं क्या-हम, महादेवजी, तुम्हारे पिता स्वायम्भुव मतु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हींकी आशाका पालन करते हैं । उनके विधानको कोई भी देहधारी न तो तप, विद्या, योगवल या बुद्धिबल्से, न अर्थ या धर्में शक्तिसे और न स्वय या किसी दूसरेकी सहायनासे ही टाल सकता है। प्रियवर ! उसी अव्यक्त ईश्वरके दिये हुए शरीरको सब जीव जन्म, मरण, शोक, मोइ, भय और सुख दुःखका भोग करने तथा कर्म करनेके लिये सदा धारण करते हैं। चत्स ! जिस प्रकार रस्तीसे नया हुआ चीपाया मनुष्योंका बोहा दोता है, उसी प्रकार परमात्माकी वेदवाणी स्प रस्तीमें सात्विक, राजस, तामस—तीन प्रकारके कर्मीके आधारभूत ब्राक्षणादि वाक्योंकी मजबूत डोरीसे जकड़े हुए इम सब लोग उन्हींके इच्छानुसार कर्ममें छगे रहते हैं। इसारे गुण और कर्मोंके अनुसार प्रभुने इमें जिस योनिमें डाल दिया है उसीको स्वीकार करके, ये जैसी व्यवस्था करते हैं उसीके अनुसार इम सुख या दुःख भोगते रहते है—उसमें दखल देनेना हमारा नोई अधिनार नहीं है। हमे उनकी इच्छाका उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है, जैसे किसी अधेनो ऑप्तवाले पुरुषना ॥ ११-१५ ॥

यदि कहो कि यह सब वन्धन तो बद्ध जीवों के ही लिये हैं, मुक्त पुरुष तो परमस्वतन्त्र होते हैं, उनपर तो कर्म या काल आदिका कोई अधिकार नहीं होता, सो वे मी जयतक उनका प्रारब्ध शेप है उसे भोगनेके लिये देह धारण करते ही हैं; हाँ, उनमें अभिमान नहीं होता और इसीसे दूसरे शरीरकी प्राप्ति करानेवाले कर्म तथा उनके **एस्कार** भी उनमें नहीं होते । जिस प्रकार सोकर उठा हुआ पुरुष स्वमके पदार्यीका स्मरण करता है, उसी प्रकार वे भी अभिमानशून्य होक्र प्रारम्भमोग करते रहते हैं। इस प्रकार वासनाञ्चन्य होनेके कारण स्वरूपतः स्वतन्त्र होनेपर भी प्रारम्भोगमें तो वे भी भगवान्की इच्छाके अधीन हैं ही । जो पुरुष इन्द्रियोंके वशीभूत है, उसके निये तो वनमें भी जन्म मरणका भय बना ही रहता है-चाहे वह एक वनमे न रहकर अनेक वनोंमें विचरता रहे; क्योंकि बिना जीते हुए मन और इन्द्रियरूपी उसके छ: शतु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते । उसके विपरीत जो बुद्धिमान् पुरुष इन्द्रियोंको जीतकर अपने आत्मामें ही रमण करता है, उनका गृहस्थाश्रम भी क्या विगाड़ सकता है ! अतः जिसे इन छः शत्रुऑको जीतनेकी इच्छा हो, वह पहले धरमें रहकर ही उनका अत्यन्त निरोध करते हुए उन्हें वरामें करनेका प्रयत करे। देखो, किलेमें सुरिश्तत रहकर लङ्गेवाला राजा अपने प्रवल शतुर्जीको भी जीत देता है। पिर जब इन शत्रुओंका बल अत्यन्त भीण हो जाय, तद विद्वान् पुरुष इच्छानुसार विचर सकता है। उसके लिये घर और वन समान हो जाते हैं। तुम यद्यपि श्रीकमल नाम भगवान्के चरणकमलकी कलीरूप किलेके आश्रित रहकर इन छहीं शत्रुओंको जीत चुके हो, तो भी पहले उन पुराणपुरुपके दिये हुए मोगीको मोगो; इसके बाद निःसङ्ग होकर अपने आत्मस्वरूपमें स्थित ही जाना ।१६-१९।

श्रीयुक्तदेवजी कहते हैं—जब जिलेक्षेके गुरु श्रीयक्षाजीने इस प्रकार कहा, तो परमभागवत प्रियमतने छोटे होनेके कारण नम्रतासे सिर हाका लिया और 'को आशा' ऐसा कहकर बड़े आदरपूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। तम स्वायम्भव मनुने अपने पुत्रके इस व्यवहारसे प्रस्त होकर मगवान् ब्रह्माजीकी निधिवत् पृज्ञा की। इसके पश्चात् वे मन और वाणीके अविषय, अपने आश्रय तथा सर्वव्यवहारातीत परब्रह्मका चिन्तन करते हुए अपने लोक्बो चले गये। इस समय प्रियमत और नारदजी सरल भावसे उनकी ओर देख रहे थे। प्रियमतको अपनी आत्मिनन्तन सम्बन्धी आशाके नायसे और नारदजीको शिष्यके योगभ्रष्ट होनेकी आग्रहासे कोई शोभ नहीं हुआ; क्योंकि सर्वन मगवन्तव होनेके कारण सभी परिस्थितियोंमें उनकी समान हिष्ट थी।। २०२१॥

इस प्रकार ब्रह्माजीकी कृपासे अपना मनोरय पूर्ण हुआ देख मनुजीने देवर्षि नारदकी आज्ञासे प्रियवतको सम्पूर्ण भूमण्डलकी रक्षाका भार सौंप दिया और खयं विपयरूपी विषैले जलसे भरे हुए गृहस्थाश्रमरूपी दुस्तर जलाशयकी भोगेच्छासे निवृत्त हो गये । अव पृथ्वीपति महाराज प्रियवत भगवान्की इच्छासे राज्यशासनके कार्यमें नियुक्त हुए। जो सम्पूर्ण जगत्को वन्धनसे छुड़ानेमें अत्यन्त समर्थ हैं, उन आदिपुरुष श्रीभगवान्के चरणयुगलका निरन्तर ध्यान करते रहनेसे यद्यपि उनके रागादि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यन्त शुद्ध था, तथापि बड़ोंका मान रखनेके लिये वे पृथ्वीका शासन करने लगे। उन्होंने प्रजापति विश्वकर्माकी पुत्री वर्हिष्मतीसे विवाह किया। उससे उनके दस पुत्र हुए। वे सव उन्हींके समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान् और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नामकी एक कन्या भी हुई । पुत्रोंके नाम आग्नीष्र, इध्मजिह्न, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि थे । ये सव नाम अग्निके भी हैं । इनमें कवि, महावीर और सवन-ये तीन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए । इन्होंने वाल्या-वस्थासे आत्मविद्याका अभ्यास करते हुए अन्तमें संन्यास-आश्रम ही स्वीकार किया । इन निवृत्तिपरायण महर्षियोंने संन्यासाश्रममें ही रहते हुए समस्त जीवोंके अधिष्ठान और भववन्वनसे डरे हुए लोगोंको आश्रय देनेवाले भगवान् वासुदेवके श्रीसम्पन्न चरणारिवन्दोंका निरन्तर चिन्तन किया। उससे प्राप्त हुए अखण्ड एवं श्रेष्ठ भक्तियोगसे उनका अन्तः-करण सर्वथा ग्रुद्ध हो गया और उसमें श्रीभगवान्का आविर्माव हुआ । तव देहादि उपाधिकी निवृत्ति हो जानेसे उनके आत्माकी सम्पूर्ण जीवोंके आत्मभूत प्रत्यगात्मामें एकी-भावसे स्थिति हो गयी । महाराज प्रियनतकी दूसरी भार्यासे उत्तम, तामस और रैवत-ये तीन पुत्र हुए, जो आगामी मन्वन्तरोंके अधिपति हुए ॥ २२-२८ ॥

इस प्रकार किव आदि तीन पुत्रोंके निवृत्तिपरायण हो जानेपर राजा प्रियन्नतने ग्यारह अरवश्व वर्षतक पृथ्वीका शासन किया । जिस समय वे अपनी अखण्ड पुरुपार्थमयी और वीर्यशालिनी भुजाओंसे धनुपकी डोरी खींचकर टङ्कार करते थे, उस समय डरके मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे । प्राणिष्रया वहिष्मतीके दिन-दिन वद्नेवाले आमोद-प्रमोद और अभ्युत्यानादि कीडाओंके कारण तथा उसके स्त्रीजनोचित हाव-भाव, लजासे सङ्कुचित मन्दहास्ययुक्त चितवन और मनको भानेवाले विनोद आदिसे महामना प्रियत्रत विवेकहीन व्यक्तिकी भाँति आत्मविस्मृत-से होकर सब भोगोंको भोगने लगे। किन्तु वास्तवमें ये उनमें आसक्त नहीं थे॥२९॥

एक वार इन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरकी परिक्रमा करते हुए लोकालोकपर्यन्त पृथ्वीके जितने भागको आलोकित करते हैं, उसमेंसे आधा ही प्रकाशमें रहता है और आधेमें अन्यकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तत्र उन्होंने रातको भी दिन कर देनेके विचारसे सूर्यके समान ही वेगवान् एक ज्योतिर्मय रथपर चढ़कर सूर्यके पीछे-पीछे इतने अन्तरसे पृथ्वीकी सात परिक्रमाएँ कीं कि जिस समय सूर्य अस्ताचलपर होते थे, इनका रथ उदयाचलपर आरूढ़ हो जाता या और सूर्यंके उदय होनेपर ये अस्ताचलपर चले जाते थे । भगवान्की उपासनासे इनका अलौकिक प्रभाव इतना बढ़ गया या कि ये दूसरे सूर्यके समान ही जान पड़ते थे। उस समय इनके रयके पहियोंसे जो लीकें वर्नी, वे ही सात समुद्र हुए; उनसे पृथ्वीमें सात द्वीप हो गये। उनके नाम क्रमशः जम्बू, प्रक्ष, शाल्मलि, कुश, कौख, शाक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमेंसे पहले-पहलेकी अपेक्षा आगे-आगेके द्वीपका परिमाण दूना है और ये समुद्रके वाहरी भागमें पृथ्वीके चारों ओर फैले हुए हैं। सात समुद्र क्रमशः खारे जल, ईखके रस, मदिरा, घी, दूध, महे और मीठे जलसे भरे हुए हैं। ये सातों द्वीपोंकी खाइयोंके समान हैं और परिमाणमें अपने भीतरवाले द्वीपके वरावर हैं। इनमेंसे एक-एक कमराः अलग-अलग सातों द्वीपोंको वाहरसे घेरे हए है । † वर्हिष्मतीपति महाराज प्रियवतने अपने अनुगत पुत्र आमीध्र, इध्मजिह्न, यज्ञवाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्रमेंसे क्रमशः एक-एकको उक्त जम्बू आदि द्वीपोंमेंसे एक-एकका राजा बनाया और अपनी कन्या ऊर्जस्वतीका विवाह शुकाचार्यजीसे किया; उसीसे शुक्रकन्या देवयानीका जनम

† इनका कम इस प्रकार समझना चाहिये—पहले जम्बूदीप है, उसके चारों ओर झार समुद्र है। वह प्रसद्धीपसे पिरा हुआ है, उसके चारों ओर ईखके रसका समुद्र है। उसे शाल्मिल द्वीप घेरे हुए है, उसके चारों ओर मदिराका समुद्र है। फिर कुशदीप है, वह घीके समुद्रसे पिरा हुआ है। उसके वाहर की ब्रद्धीप है, उसके चारों ओर दूधका समुद्र है। फिर शाकदीप है, उसे महेका समुद्र घेरे हुए है। उसके चारों ओर पुष्करद्वीप है, वह गीठे जलके समुद्रसे पिरा हुआ है।

अः संस्कृतमें दस करोड़की संख्याकी अर्बुद कहते हैं, उसीकी यहाँ अरव कहा गया है।

हुआ ॥३४॥ राजन् ! जिन्होंने भगवच्चरणारिवन्दोंकी रजके प्रभावसे शारिके भृख-प्यास, शोक-मोह और जरा-मृत्यु इन छः गुणोंको अथवा मनके सहित छः इन्द्रियोंको जीत लिया है, उन भगवद्धकोंका ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि वर्णबहिष्कृत चाण्डाल आदि नीच योनिका पुरुष भी भगवान्के नामका केवल एक बार उच्चारण करनेसे तत्काल संसारवन्धनसे मुक्त हो जाता है॥३५॥

इस प्रकार अतुलनीय बल-पराक्रमसे युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार, अपनेको देवर्षि नारदके चरणोंकी शरणमें बाकर भी पुनः देववश प्राप्त हुए प्रपञ्चमें फँस जानेसे अशान्त-सा देख, मन-ही-मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे॥ ३६॥ 'ओह ! बड़ा बुरा हुआ ! मेरी विषयलोलुप इन्द्रियोने मुझे इस अविद्याजनित विषम विषयरूप अन्धकूपमें गिरा दिया। वस, ! वस ! वहुत हो लिया। हाय ! में तो खीका क्रीडामृग ही बन गया ! उसने मुझे बंदरकी भाति नचाया ! मुझे घिकार है ! धिकार है !' इस प्रकार उन्होंने अपनेको बहुत कुछ बुरा-भला कहा॥ ३७॥ परमाराध्य श्रीहरिकी कृपासे उनकी विषेक्यृति जाय्रत् हो गयी। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथायोग्य अपने अनुगत पुत्रोंको बाँट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह-तरहके भीग भीगे थे, उस अपनी राजरानीको साम्राज्यलक्ष्मीके सहित मृतदेहके समान छोड़ दिया तथा हदयमें वैराण्य धारणकर भगवान्को लीलाओका चिन्तन करते हुए उसके प्रभावसे श्रीनारदजीके वतलाये हुए मार्गका पुनः अनुसरण करने लगे॥ ३८॥

महाराज प्रियव्रतके विषयमें निम्नलिखतः लोकोक्तिः प्रसिद्ध है—

'राजा प्रियन्नतने जो कर्म किये, उन्हें सर्वशिक्तिमान् ईश्वरके सिवा और काँन कर सकता है? उन्होंने राजिके अन्धकारको मिटानेका प्रयत्न करते हुए अपने रथके पश्चिति बनी हुई लोकोंसे ही सात समुद्र बना दिये॥ ३९॥ प्राणियोंकि सुभीतेके लिये (जिससे उनमें परस्पर झगड़ा न हो) द्वीपोंकि द्वारा पृथ्वीके विभाग किये और प्रत्येक द्वीपमें अलग-अलग नदीं, पर्वत और वन आदिसे उसकी सीमा निश्चित कर दी॥४०॥ वे भगवद्धक नारदादिके प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताललोकके, देवलोकके, मर्त्यलोकके तथा कर्म और योगको शिक्तिसे प्राप्त हुए ऐश्वर्यको भी नरकतुल्य समझा था'॥४१॥

\*\*\*\*

## दूसरा अध्याय

#### आग्नीध्र-चरित्र

श्रीशुकदेवजी काहते हैं—पिता प्रियव्रतके इस प्रकार तपस्यामें संलग्न हो जानेपर राजा आग्नांभ उनकी आज्ञाका अनुसरण करते हुए जम्बृद्वीपकी प्रजाका धर्मानुसार पुत्रवत् पालन करने लगे॥१॥ एक बार वे पितृलोककी कामनासे सत्युत्रप्राप्तिके लिये पूजाकी सब सामग्री जुटाकर सुर-सुन्दरियोंक क्रीडास्थल मन्दराचलकी एक घाटीमें गये और तपस्यामें तत्यर होकर एकाग्र-चित्तसे प्रजापतियोंक पति श्रीव्रह्माजीको आराधना करने लगे॥ २॥ आदिदेव भगवान् ब्रह्माजीके उनकी अभिलाषा जाव ली। अतः अपनी सभाकी गायिका पूर्वचित्ति नामको अपसराको उनके पास भेज दिया॥ ३॥ आग्नीधजीके आश्रमके पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अपसरा उसीमें विचरने लगी। उस उपवनमें तरह-तरहके सघन

तरुवरोंकी शाखाओंपर स्वर्णलताएँ फैली हुई थीं। उनपर बैठे हुए मयूरादि कई प्रकारके स्थलचारी पिक्षबोंके जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी पड्जादि स्वरयुक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जलकुक्कट, कारण्डव एवं कलहंस आदि जलपश्ची भौति-भौतिसे कूजने लगते थे। इससे बहाँके कमलबनसे सुशोभित निर्मल सरोवर गूँजने लगते थे॥ ४॥

पूर्वचित्तिको विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद-विन्यासकी शैलीसे पद-पदपर उसके चरणनूप्रोंको झनकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्विन सुनकर राजकुमार आग्नीधने समाधियोगद्वारा मूँदे हुए अपने कमल-कलीके समान सुन्दर नेत्रोंको कुछ-कुछ खोलकर देखा तो पास ही उन्हें वह अपसरा दिखायों दी। वह

भ्रमरीके समान एक-एक फूलके पास जाकर उसे सुँघती थी तथा देवता और मनुष्येंकि मन और नयनोंको आह्नादित करनेवाली अपनी विलासपूर्ण क्रीडा-चापल्य, लज्जा एवं विनययुक्त चितवन, सुमध्र वाणी तथा मनोहर अङ्गवयबोंसे पुरुषेकि इदयमें कामदेवके प्रयेशके लिये द्वार-सा बना देती थी। जब वह हैंस-हँसकर बोलने लगती, तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुखसे अमृतमय मादक मध् झर रहा है। उसके नि:श्वासके गन्धसे मदान्ध होकर भौरे उसके मुख-कमलको घेर लेते. तब वह उनसे बचनेके लिये जल्दी-जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कचकलश. वेणी और करधनी हिलनेसे बड़े ही सुहाबने लगते। यह सब देखनेसे भगवान् कामदेवको आग्नीधके हृदयमें प्रवेश करनेका अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करनेके लिये पागलको भाँति इस प्रकार कहने लगे-।। ५-६॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

'मुनिवर्य ! तुप कौन हो, इस पर्वतपर तुम क्या करना चाहते हो ? तुम परमपुरुष श्रीनारायणको कोई माया तो नहीं हो ? [भींहोंकी ओर संकेत करके—] सखे ! तुमने ये बिना डोरीके दो धन्य क्यों धारण कर रखे हैं ? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है, अथवा इस 'संसारारण्यमें मुझ-जैसे मतवाले मृगोंका शिकार करना चाहते हो ! ॥ ७ ॥ [कटाक्षोंको लक्ष्य करके—] तुम्हारे ये दो जाण तो बड़े स्नदर और पैने हैं। अहो ! इनके कमलदलके पंख हैं, देखनेमें बड़े शान्त हैं और हैं भी पंखातीन । यहाँ वनमें विचरते हुए तुम इन्हें किसपर छोड़ना चाहते हो ? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करनेवाला नहीं दिखायी देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम-जैसे जडबुद्धियोंके लिये कल्याणकारी हो॥८॥ [भौरींकी और देखकर-] भगवन्! तुम्होरे चारों और जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरन्तर रहस्ययक सामगान करते हुए मानो भगवान्की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे बेदकी शाखाओंका अनुसरण करते हैं उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटीसे झड़े हुए पृण्योंका सेवन कर रहे हैं॥ ९॥ [नुप्रोंके शब्दकी ओर संकेत करके—] ब्रह्मन् ! तुम्हारे चरणरूप पिजड़ोमें जो तीतर बंद हैं, उनका शब्द तो सुनायी देता है; परन्तु रूप देखनेमें नहीं आता। [करधनीसहित पौली साड़ीमें अङ्गकी कान्तिकी उछोक्षा कर-1 तुम्हारे नितम्बॉपर यह कदम्ब कसुमोंकी-सी

आभा कहाँसे आ गयां ? इनके ऊपर तो अंगारोंका मण्डल-सा भी दिखायी देता है। किन्तु तुम्हारा बल्कल-वस्न कहाँ है ?॥ १०॥ [कुङ्कुममण्डित कुवोंकी ओर लक्ष्य करके—] द्विजवर ! तुम्हारे इन दोनों सुन्दर सींगोंमें क्या भरा हुआ है ? अवश्य ही इनमें बड़े अपूल्य रत्न भरे हैं, इसीसे तो तुम्हारा मध्यभाग इतना कृश होनेपर भी तुम इनका बोझ हो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गयी है। और सुभग ! इन सींगोंपर तुपने यह लाल-लाल लेप-सा क्या लगा रखा है ? इसकी गन्धसे तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है॥ ११॥ मित्रवर ! मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँक निवासी अपने वक्षःस्थलपर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं, जिन्होंने हमारे-जैसे प्राणियोंक चित्तोंको कुछ कर दिया है तथा मुखमें विचित्र हाव-भाव, सरसभापण और अधरामृत-जैसी अनुठी वस्त्एँ रखते हैं॥ १२॥

'प्रियवर ! तुम्हारा भोजन क्या है, जिसके खानेसे तुम्हारे मुखसे हवन-सामग्रीकी-सी सगन्ध फैल रही है ? मालूम होता है, तुम कोई विष्णुभगवान्की कला ही ही; इसीलिये तुम्हारे कार्नोमें कभी पलक न मारनेवाले मकरके आकारके दो कुण्डल हैं। तुम्हारा मुख एक सुन्दर सरीवरके समान है। उसमें तुम्हारे चञ्चल नेत्र भयसे काँपती हुई दो मछलियोंके समान, दन्तपंक्ति हंसीके समान और युँघराली अलकावली भौरिक समान शोभायमान है॥ १३॥ तुम जब अपने करकमलोंसे थपकी मारकर इस गेंदको उछालते हो, तब यह दिशा-विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रोंको तो चञ्चल कर ही देती है, साथ-साथ मेरे मनमें भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा वाँका जटाजुट खुल गया है, तुम इसे सँभालते नहीं ? अरे, यह धृर्त वायु कैसा दृष्ट है जो बार-बार तुम्हारे नीवी-वसको उड़ा देता है ॥ १४ ॥ तपोधन ! तपस्वियोक तपको भ्रष्ट करनेवाला यह अनुप रूप तुमने किस तपके प्रभावसं पाया है ? मित्र ! आओ, कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो। अथवा, कहीं विश्वविस्तारकी इच्छासे अह्याजीने ही तो मुझपर कृपा नहीं की है।। १५॥ सचमच, तम ब्रह्माजीकी ही प्यारी देन हो; अब मैं तम्हें नहीं छोड़ सकता। तुममें तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गये हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुन्दर सींगोंवाली ! तुम्हारा जहाँ मन हो, मुझे भी वहीं ले चलो; मै तो तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मङ्गलमयी सिखयाँ भी हमारे ही साथ रहें'॥ १६॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्। आगीध्र देवताओं के समान बुढिमान् और स्त्रियोंको प्रसन्न करनेमे बड़े कुदाल थे। उन्होंने इसी प्रकारको रितचानुर्यमयी मीठी मोठी बातेसि उस अप्सरको प्रसन्न कर लिया। वह बीर समाजमें अग्रगण्य आगीध्रकी बुढि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारतासे आकर्णित होकर उन जम्बूद्धीपाधिपतिके साथ कई हजार वर्षातक पृथ्वी और स्वर्गके मोग मोगती रही। तदनन्तर व्यवर आगीध्रने उसके गर्भसे नाभि, किम्पुरुप, हरिवर्प, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, मद्राश्व और केनुमाल नामके नौ पुत्र उत्यव किये॥ १७-१९॥

इस प्रकार नौ वर्षमें प्रतिवर्ष एकके कमसे नौ पुत्र उत्पन्न कर पूर्वीचित्ति उन्हें राजभवनमें ही छोड़कर पिर वद्याजीकी सेवामें उपस्तित हो गयी। ये आमीम्रके पुत्र माताके अनुमहसे स्वभावसे ही सुडील और सबल शरीरवाले थे। आमीम्रने जम्मूद्वीपके विभाग करके उन्हों के समान नामवाले नी वर्ष (भूराण्ड) ननाये और उन्हें एक एक पुत्रको सौंम दिया। तम वे सब अपने-अपने वर्षका राज्य भोगने लगे। महाराज आमीम्र दिन दिन भोगों को भोगते रहनेपर भी उनसे अनुस ही रहे। वे उस अपस्राको ही परम पुरुषार्थ समझते थे। इसलिये उन्होंने वैदिक कमों के द्वारा उसी लोकवो प्राप्त किया, जहाँ पितृगण अपने सुद्दर्तीके अनुसार तरह तरहके भोगों में मस्त रहते है। पिताके परलोक सिधारने पर नाभि आदि नौ भाइयोंने मेरुकी मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उम्रद्रम्नी, लता, रम्या, स्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नामकी नौ कन्याओं से निवाह किया।। २०-२३॥

### तीसरा अध्याय

#### राजा नाभिका उपाख्यान

श्रीशुकदेवजी योले-राजन् । आमीप्रके पुत्र नामिके कोई सन्तान न थी, इसिल्ये उन्होंने अपनी भार्या मेरदेवीके सहित पुत्रकी कामनासे एकाम्रतापूर्वक भगवान् यसपुरुपका यजन किया । यद्यपि श्रीभगवान् द्रव्य, देश, काल, मनत्र, भातिक, दक्षिणा और विधि-हन यसके साधनोंसे सहजर्मे नहीं मिलते, तथापि ये मन्तीपर तो क्रमा करते ही हैं। इस्टिये जब महाराज नाभिने श्रदापूर्वक विशुद्धभावसे उनकी आराधना की, तो उनका चित्त अपने मक्तवा अमीए कार्य करनेके लिये उत्सुक हो गया । यद्यपि उनका खरूप सर्वधा खतन्त्र है, तथापि उन्होंने प्रवर्णकर्मका अनुष्रान होते समय उसे मन और नयनोंको आनन्द देनेवाले अवपर्वेसि युक्त अति सुन्दर हृदयाक्र्षक मूर्तिमें प्रकट किया । उनके श्रीअङ्गम रेशमी पीताम्बर या, वक्षःखलपर सुमनोहर श्रीवत्सचिह मुशोभित या, मुजाओंमें शहु, चक्र, गदा, पद्म तथा गलेमे यनमाला और कौस्तुभमणिकी शोभा यी। सम्पूर्ण शरीर कान्तिको बढानेवाले किरणजालमण्डित अङ्ग प्रत्यङ्गकी मिणमय मुकुट, कुण्डल, कङ्कण, करधनी, हार, बाजूबद और नूपुर आदि आभृचणोंसे विभृषित या । ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुजमूर्ति पुरुषविशेषको प्रकट हुआ देख ऋत्यिजः सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आहादित हुए, जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं -समाता । पिर समीने सिर झुकाकर अत्यन्त आदरपूर्वक प्रभुकी

अर्घ्यद्वारापूजा की और ऋत्विजोने उनकी स्तुति की ॥ १-३ ॥

भ्रमृत्यिज बोले-पूज्यतम ! हम आपके अनुगत यक्त हैं, आप हमारे युनः युनः पूजनीय हैं। किन्तु इम आपकी पूजा करना क्या जानें ! इस तो बार-बार आपको नमस्तार करते हैं—बस, इतना ही हमें महापुरुषोंने विलाया है । आप प्रकृति और पुरुषसे भी परे हैं। भिर प्राष्ट्रत गुर्णीके कार्यभूत इस प्रपञ्चमें बुद्धि पॅस जानेसे आपके गुण-गानमें सर्वधा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम, रूप एव आकृतिके द्वारा आपके स्वरूपका निरूपण कर सके १ आप साक्षात् परमेश्वर हैं। आपके परम मङ्गलमय गुण सम्पूर्ण जनसमूहके दुःखींका दमन करनेवाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करनेका साहस भी करेगा, तो वेवल उनके एक देशका ही वर्णन कर सकेगा । विन्तु प्रभो । यदि आपके मक्त प्रेम गद्गद् वाणीसे स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पहन, तुल्सी और दूवके अङ्कर आदि सामग्रीसे ही आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार सन्तुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुरागके छिवा इस द्रव्य-कालादि अनेकी अझींवाले यशसे मी आपका नोई प्रयोजन नहीं दिखलाशी देता; न्योंकि आपसे स्वतः ही क्षण क्षणमें जो सम्पूर्ण पुरुपार्थीना पर स्वरूप परमानन्द स्वभावतः ही निरन्तर प्रादुर्भृत होता रहता है, आप साक्षात् उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञादिसे कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक

प्रकारकी कामनाओं की सिद्धि चाहनेवाले हम लोगों के लिये तो मनोरथिसिद्धिका पर्याप्त साधन यही होना चाहिये। आप ब्रह्मादि परमपुरुपोंकी अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है, और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है; तथापि जिस प्रकार तत्त्वज्ञ पुरुप बिना बुलाये भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुपों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्षसंज्ञक अपना परमपद और हमारी अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान करने के लिये अन्य साधारण यज्ञदर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। पूज्यतम! हमें सबसे वड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ हो कर भी आप राजिंप नाभिकी



इस यज्ञशालामें साक्षात् हमारे नेत्रोंके सामने प्रकट हो गये! अब हम और वर क्या माँगें ! ॥ ४-१०॥

प्रभो! आपके गुणगणोंका गान परम मङ्गलमय है। जिन्होंने वैराग्यसे प्रज्वलित हुई ज्ञानाधिके द्वारा अपने अन्तः करणके राग-द्वेषादि सम्पूर्ण मलोंको जला डाला है, अतएव जिनका स्वभाव आपहींके समान ज्ञान्त है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरन्तर आपके गुणोंका गान ही किया करते हैं। अतः हम आपसे यही वर माँगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जँभाई लेने और सङ्गटादिके समय एवं ज्वर और मरणादिकी अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकनेपर भी किसी प्रकार आपके सकलकलिमलिवनाहाक 'भक्तवत्सल', 'दीनवन्धु' आदि गुणद्योतक नामोंका हम उच्चारण कर सकें। ११-१२॥

इसके सिवा, कहनेयोग्य न होनेपर भी एक प्रार्थना और

है । आप साक्षात् परमेश्वर हैं; स्वर्ग-अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे आप न दे सकें। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन छटानेवाले परम उदार पुरुपके पास पहुँचकर भी उससे भूसा ही माँगे, उसी प्रकार हमारे यनमान ये रानर्षि नामि सन्तानको ही परमपुरुपार्थ मानकर आपहीके समान पुत्र पाने-के लिये आपकी आराधना कर रहे हैं । परन्तु यह कोई आश्चर्य-की बात नहीं है । आपकी मायाका पार कोई नहीं पा सकता, और न वह किसीके वशमें ही आ सकती है। जिन छोगोंने महापुरुपोंके चरणोंका आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वशमें नहीं होता, उसकी बुद्धिपर उसका परदा नहीं पड़ जाता और विपयरूप विपक्त वेग उसके स्वभावको दूपित नहीं कर देता ? देवदेव ! आप भक्तोंके बड़े-बड़े काम कर देते हैं। हम मन्दमतियोंने कामनावश इस तुच्छ कार्यके लिये आपका आवाहन किया, यह आपका अनादर ही है। किन्तु आप समदर्शी हैं, अतः हम अज्ञानियोंकी इस धृष्टताको आप क्षमा करें || १३-१५ ||

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! वर्णाधिपति नाभि-के पूज्य ऋत्विजोंने प्रभुके चरणोंकी वन्दना करके जय पूर्वोक्त स्तोत्रिके स्तुति की, तो देवश्रेष्ठ श्रीहरिने कचणा-वश इस प्रकार कहा ॥ १६॥

श्रीमगवान् वोले—ऋपियो ! वड़े असमंजसकी वात है ! आप सब सत्यवादी महात्मा हैं, आपने मुझसे यह वड़ा दुर्लभ वर माँगा है कि राजिं नाभिके मेरे समान पुत्र हो । मुनियो ! मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि में अद्वितीय हूँ । तो भी ब्राह्मणोंका वचन मिथ्या नहीं होना चाहिये, दिजकुल मेरा ही तो मुख है । इसलिये में स्वयं ही अपनी अंशकलांसे आबीधनन्दन नाभिके यहाँ अवतार दूँगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखायी ही नहीं देता ॥ १७-१८॥

श्रीगुकदेवजी कहते हैं—महारानी मेरदेवीके समने ही उसके पतिसे इस प्रकार कहकर भगवान अन्तर्धान हो गये। परीक्षित्! उस यक्तमें महिपेयोंद्वारा इस प्रकार प्रसन्न किये जानेपर श्रीभगवान महाराज नाभिका प्रिय करनेके लिये उनके रिनवासमें महारानी मेरदेवीके गर्भसे दिगम्पर संन्यासी और अर्ध्वरेता मुनियोंका धर्म प्रकृष्ट करनेके लिये गुद्धसन्त्यमय विग्रहसे प्रकृष्ट हुए। उनके लिये यह कोई आश्चर्यकी वात नहीं समझनी चाहिये; क्योंकि तुग्हें याद ही होगा कि उन्होंने गर्मके अंदर तुम्हारी रक्षा की थी। १९-२०॥

## चौथा अध्याय

#### ऋषभदेवजीका राज्यशासन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्। नाभिनन्दन जन्मसे ही भगवान् विष्णुके वज्र अड्कुश आदि चिह्नीसे युक्त थे, समता, श्रान्ति, वैराग्य और ऐक्वर्य आदि महाविभूतियोंके नारण उनका प्रभाव दिनोदिन बढता जाता या। यह देराकर मन्त्री, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओंकी यह उत्कट अभिलापा होने लगी कि ये ही पृथ्वीका शासन करें। उनके सुन्दर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, नल, ऐक्वर्य, यश, पराक्रम और श्रूर्वारता आदि गुणोंके कारण महाराज नामिने उनका नाम 'ऋषम' (श्रेष्ठ ) रक्ता ॥ १ र ॥

एक बार भगवान् इन्द्रने ईर्ध्यावरा उनके राज्यमें वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान् ऋपमने इन्द्रकी मूर्खतापर हँसते हुए अपनी योगमायाके प्रभावसे अपने वर्ध अजनाभराण्ड मे खूब जल प्रसाया। महाराज नामि अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यन्त आनन्दमग्न हो गये और अपनी ही इच्छासे मनुष्यशरीर धारण करनेवाले पुराणपुष्य श्रीहरिना संप्रेम त्यालन करते हुए, उन्हींके लीलाविशाससे मुग्ध होकर (बत्स । तात । ऐसा गद्गदवाणीसे कहते हुए बड़ा मुस मानने लगे।। रे ४॥

महाराज नामि लोकमतका यड़ा आदर करते थे । जव उन्होंने देखा कि पुरवासी और मन्त्रिगण ऋपमदेवको बहुत मानते हैं, उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादाकी रक्षाके लिये राज्याभिषिक करके ब्राह्मणोंकी देख रेखमें छोड़ दिया । आप अपनी पत्नी मेक्देबीके सहित यदिकाश्रमको चले गये । यहाँ अहिंसाकृतिसे कठोर तपस्या और समाधियोगके द्वारा भगवान् वासुदेवके नर नारायणरूपकी आराधना करते हुए समय आनेपर उन्होंके स्वरूपमें लीन हो गये ॥ ५ ॥

पाण्डुनन्द्न । राजा नाभिके विषयमे यह लोकोिक प्रिक्ट है—

राजर्षि नाभिके उदार कर्मोंका आचरण दूसरा कौन
पुरुष कर सकता है—जिनके शुद्ध कर्मोंसे सन्तुष्ट होकर
साक्षात् श्रीहरि उनके पुन हो गये थे। महाराज नाभिके
समान नाह्मणमक्त भी कौन हो सकता है—जिनकी दक्षिणादिसे
सन्तुष्ट हुए ब्राह्मणोंने अपने मन्त्रवलसे उन्हें यक्तशालामें
साक्षात् श्रीविष्णुमगवान्के दर्शन करा दिये ॥ ६ ७ ॥

मगवान् भूपमदेवने जपने देश अजनाभलण्डको कर्म भूमि मानकर लोकधग्रहके लिये कुछ काल गुस्कुलमें वार किया । गुरुदेवको ययोचित दक्षिणा देकर ग्रहसमें प्रवेश करनेके लिये उनकी आज्ञा ली । पिर लोगोंको यहस्यपर्मनी शिक्षा देनेके लिये देवराज इन्द्रकी दी हुई उनकी कन्या जयन्तीसे विवाह किया तथा औत सार्च दोनों प्रकारके शास्त्रे पदिष्ट कमों ना आवरण करते हुए उसके गर्भसे अपने ही समान गुणवाले सौ पुत्र उत्पन्न किये । उनमे महायोगी मस्तजी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान् थे । उन्होंके नामसे लेग इस अजनामखण्डको 'मारतवर्ष' कहने लगे । उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केनु, मद्रसेन, इन्द्रस्पृक्, विदर्भ और कीकट-ये नौ राजकुमार शेप नब्ये भाइयोंमें बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अन्तरिख, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आधिद्वींत्र, दुमिल, चमस और करभाजन-ये नौ राजकुमार मागयतधर्मका प्रचार करनेवाले बहे भगवदस्क थ । भगवान्दी महिमारे महिमानिवत और प्रमशान्तिसे पूर्ण इनका पनिन चरित हम नारद वसुदेव सवादके प्रसङ्गसे आगे ( एकादश स्कन्धमें ) कहेंगे । इनसे छोटे इक्याक्षी जयन्तीकुमार पिताकी आज्ञाका पालन करने वाल, अति विनीत, महान् वेदश और निरन्तर यश करने वाले थे । वे पुण्यकमाँका अनुष्ठान करनेसे शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गये थे ॥ ८-१३॥

भगवान् श्रृपभदेव, यद्यपि परमस्वतन्त्र होनेके कारण स्वय सर्वदा ही सब प्रकारनी अनर्थपरम्परासे रहित, वेवल आनन्दानुभवस्थलप और साक्षात् इंस्वर ही थे, तो भी अज्ञानियोंके समान कर्म करते हुए उन्होंने कालके अनुसार प्राप्त धर्मका आचरण करके उसका तत्त्य न जाननेवाले लोगोंको उसकी द्यासा दी। साय ही सम, शान्त, सुहृद् और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, सन्तान, भोग सुरा और मोक्षका समह करते हुए गृहस्थाध्रममें लोगोंको नियमित किया, क्योंकि महापुरुप जैसा-जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसीका अनुकरण करने त्यते है। यद्यपि वे सभी धर्मोंके सारह्य वेदके गृह रहस्यको जानते थे, तोभी बाह्मणोंकी वतलायी हुई विधिसे साम दानादि नीतिके अनुसार ही प्रजाका पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणोंके उपदेशानुसार भिन्न-भिन्न देवताओं के उद्देश्य हिन्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विज आदिसे सुसम्पन्न सभी प्रकारके सौ-सौ यज्ञ किये। भगवान् ऋषभदेवके शासनकालमें इस देशका कोई भी पुरुष अपने लिये किसीसे भी अपने प्रभुके प्रति दिन-दिन बढ़नेवाले अनुरागके सिवा और किसी वस्तुकी कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाशकुसुमादि अविद्यमान वस्तुकी भाँति कोई किसीकी वस्तुकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था । एक वार भगवान् ऋपमदेव धूमते-धूमते ब्रह्मावर्तदेशमें पहुँचे । वहाँ वड़े-वड़े ब्रह्मिषयोंकी सभामें उन्होंने प्रजाके सामने ही अपने समाहितचित्त, तथा विनय और प्रेमके भारसे सुसंयत पुत्रोंको शिक्षा देनेके लिये इस प्रकार कहा ।। १४–१९॥

### पाँचवाँ अध्याय

## ऋषभजीका पुत्रोंको उपदेश और खयं अवधूतवृत्ति ग्रहण करना

श्रीऋषभदेवजी योले-पुत्रो ! इस मर्त्यलोकमें नर-देह पाकर जीवको दुःखमय विषयभोगोंमें ही नहीं फँसे रहना चाहिये । ये भोग तो विष्ठाभोजी स्कर-कृकरादिको भी मिलते ही हैं। इस शरीरके द्वारा तो दिव्य तप ही करना चाहिये, जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो और फिर अनन्त ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति हो सके । शास्त्रोंने महापुरुषोंकी सेवाको मुक्तिका और स्त्रीसंगी कामियोंके सङ्गको नरकका द्वार वताया है । महापुरुप वे ही हैं जो समानचित्त, परम-शान्त, क्रोधहीन, सबके हितचिन्तक और सदाचारसम्पन्न हों; अथवा मुझ परमात्माके प्रेमको ही जो एकमात्र पुरुपार्थ मानते हों, केवल विषयोंकी ही चर्चा करनेवाले लोगोंमें तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियोंसे सम्पन्न घरोंमें जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्योंमें केवल शरीरिनवीहके लिये ही प्रवृत्त होते हों। मनुष्य जो प्रमादी होकर कुकर्म करने लगता है, उसकी वह प्रवृत्ति इन्द्रियोंको तुप्त करनेके लिये ही होती है । मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसीके कारण आत्माको यह असत् और दुःखदायक शरीर प्राप्त होता है । जवतक जीवको आत्मतत्त्वकी जिज्ञासा नहीं होती, तभीतक अज्ञानवश देहादिके द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जबतक यह लौकिक-वैदिक कमोंमें फँसा रहता है, तवतक मनमें कर्मकी वासनाएँ भी वनी ही रहती हैं और इन्हींसे देह-बन्धनकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्याके द्वारा आत्मस्वरूपके ढक जानेसे कर्मवासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्यको फिर कमोंमें ही प्रवृत्त करता है। अतः जवतक उसकी मुझ वासुदेवमें प्रीति नहीं होती, तवतक वह देहवन्धनसे छूट नहीं सकता । स्वार्थमें पागल जीव जवतक विवेकदृष्टिका आश्रय लेकर इन्द्रियोंकी चेष्टाओंको भिथ्या नहीं देखता, तवतक आत्मखरूपकी स्मृति खो वैठनेके

कारण वह अज्ञानवरा विषयप्रधान गृह आदिमें आसक्त



रहता है और तरह-तरहके क्लेश उठाता रहता है ॥१-७॥

स्त्री और पुरुप—इन दोनोंका जो परस्पर दाम्पत्यभाव है, इसीको पण्डितजन उनके हृदयकी दूसरी स्थूल एवं दुर्भेंद्य ग्रन्थि कहते हैं। देहाभिमानरूपी एक-एक सूक्ष्म ग्रन्थि तो उनमें अलग-अलग पहलेहीसे है। इसीके कारण जीवको देहेन्द्रियादिके अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदिमें भी 'मैं' और 'मेरे' पनका मोह हो जाता है। जिस समय कर्मवासनाओंके कारण पड़ी हुई इसकी यह हढ़ हृदय-ग्रन्थि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्यभावसे निवृत्त हो जाता है और संसारके हेतुमूत अहङ्कारको त्यागकर सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो परमपद प्राप्त कर लेता है। पुत्रो! संसारसागरसे पार होनेमें कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्त्वगुणविशिष्ट पुरुपको चाहिये कि सबके आत्मा और गुक्लरूप मुझ मगवान्में भिक्तभाव रखनेसे, मेरे परायण रहनेसे, तृष्णाके त्यागसे, सुख-दुःख आदि द्वन्द्रोंके सहभेसे 'जीवको सभी योनियोंमें दुःख ही उठाना पड़ता है' इस विचारसे, तत्विज्ञासासे, तपसे, सकाम कर्मके त्यागसे, मेरे ही लिये कर्म करनेसे, मेरी कथाओंका नित्यप्रति श्रवण करनेसे, मेरे मचोंके सङ्ग और मेरे गुणोंके कीर्तनसे, वैरत्याग, समता, शान्तिसे और शरीर तथा घर आदिमें में मेरेपनके भावको त्यागनेकी इच्छासे, अध्यात्मशास्त्रके अनुशीलनसे, एकान्त सेवनसे, प्राण, इन्द्रिय और मनके पूर्ण संयमसे, ब्रह्मचर्यसे, कर्तव्यक्षमोंमें निरन्तर सावधान रहनेसे, वाणीके संयमसे, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखनेसे, अनुभवज्ञानसहित तत्त्विचारसे और योगसाधनसे अहङ्काररूप अपने लिङ्कश्रारीरको लीन कर दे। इस प्रभार अविद्याके कारण पड़ी हुई कर्मोंकी वीजरूप इस हृदयप्रनिथको पूर्वोक्त साधनोंद्वारा सावधानीसे पूर्णतया नष्ट करके फिर इन साधनोंसे भी निश्चत्त हो जाय ॥८-१४॥

जिसको मेरे लोककी इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुप्रहकी प्राप्तिको ही परम पुरुषार्थ मानता हो-वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजाको, गुरु अपने शिष्योंको और पिता अपने पुत्रोंको ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञानके नारण यदि वे उस शिक्षाके अनुसार न चलकर कर्मको ही परम पुरुपार्थ मानते रहें, तो भी उनपर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्पमें प्रवृत्त न होने दे । उन्हें विषयासित्युक्त काम्य कर्मोंमे लगाना तो ऐसा ही है, जैसे किसी अंधे मनुष्यको जान बूझकर गड़िसे दकेल देना । इससे मला, किस पुरुषार्यकी सिद्धि हो सकती है ! अपना सचा कल्याण किस वातमे है, इसको लोग नहीं जानते; इसीसे वे तरह-तरहकी भोग कामनाओं में फँसकर हुन्छ क्षणिक मुखके लिये आपसमें वैर ठान छेते हैं और निरन्तर विषयभोगोंके लिये ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्स इस बात-पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस वैर-विरोधके कारण नरक आदि अनन्त घोर दुःसोंकी प्राप्ति होगी। गढ़ेमें गिरने-के लिये उट्टे रास्तेसे जाते हुए मनुष्यको जैसे ऑखवाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्यको अविद्यामें फॅसकर दुःखोंकी ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयाछ और ज्ञानी पुरुष होगा, जो जान बूझकर भी उसे दसी राहपर जाने दे या जानेके लिये प्रेरणा करे। सबी बात तो यह है कि भगवान्की भक्तिके मार्गमें लगानेवाला ही अपना सचा आत्मीय है। जो अपने प्रिय सम्बन्धीको भगवद्गिका उपदेश देकर मृत्युकी फॉसीसे नहीं छुड़ाता, वह गुरु भुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता

माता नहीं है, इष्टरेच इष्टरेच नहीं है और पति पति नहीं है ॥ १५-१८॥

मेरा यह मानव-दारीर सर्वया अचिन्तनीय है, स्वेच्छासे ग्रहण किया हुआ है। जिसमें धर्मनी स्थिति है। वह शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है। अधर्मको मैंने दूर पीठको ओर कर रक्ला है। इसीचे साधुजन मुझे 'ऋपम' ( श्रेष्ठ ) कहते हैं। तुम सन मेरे उस शुद्ध सत्त्वमय हृदयसे उत्पन हुए हो, इसिन्न्ये मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरतकी सेवा करो । उसनी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजापालन भी है । देखो, अन्य सब भूतोंकी अपेक्षा वृक्ष अत्यन्त श्रेष्ट हैं, उनसे चलनेवाले जीव श्रेष्ठ है और उनमे भी वीटादिवी अपेशा मानयुक्त पद्म आदि श्रेष्ठ हैं। पद्मुओंसे मनुष्य, मनुष्योंसे भूत प्रेतादि प्रमथगण, प्रमथोंसे गन्धर्व, गन्धर्वेसि सिद्ध और सिद्धोंसे देवताओंके अनुयायी क्रिनरादि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, अमुरोंसे देवता और देवताओंसे भी इन्द्र श्रेष्ठ हैं। इन्द्रसे भी बहााजीके पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा-जीके पुत्रोंमे रद्र समसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्माजीसे उत्पन्न हुए हैं। इसलिये ब्रह्माजी उनसे श्रेष्ठ हैं । वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपाछना करते हैं, इसलिये मैं उनसे भी श्रेष्ट हूँ। परन्तु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ ॥ १९-२२ ॥

[सभामें उपस्थित बाहाणों ने लक्ष्य करके ] विप्रगण ! दूसरे किसी भी प्राणीकों में बाहाणों के समान भी नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ । लोग श्रद्धा पूर्वक बाहाणों के मुखमें जो अनादि आहुति डालते हैं, उसे मैं जैसी प्रसन्नतामें प्रहण करता हूँ वैसे अग्रिहोन्नमें होगी हुई सामग्रीको स्वीकार नहीं करता । जिन्होंने इस लोकमें अध्यय नादिके हारा मेरी वेदरूपा अति मुन्दर और पुरातन मूर्तिको धारण कर रक्ता है तथा जो परमपिवन सत्त्वगुण, दाम, दम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा और ज्ञानादि आठ गुणोंसे सम्पन्न हैं—उन बाहाणोंसे बढ़कर और कीन हो सकता है ! देखों, में बहाादिसे भी श्रेष्ठ और अनन्त हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देनेवी भी सामर्थ्य रखता हूँ; किन्तु मेरे अकिञ्चन भक्त ऐसे निःस्पृह होते हैं कि ये मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते; पिर राज्यादि अन्य वस्तुओंकी तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं ॥ २३-२५ ॥

इसलिये पुत्रो ! तुम सम्पूर्ण चराचर भूतोंको मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धिसे पद-पद्पर उनकी सेवा करो, यही मेरा पूजन होगा। मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इन्द्रियोंकी चेष्टाओंका साक्षात् फल मेरा इस प्रकारका पूजन ही है। इसके विना मनुष्य अपनेको महामोहमय कालपाशसे छुड़ा नहीं सकता।। २६-२७॥

.....

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! ऋषभदेवजीके पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगोंको शिक्षा देनेके उद्देश्यसे महाप्रभावशाली परम-सुहृद्ं भगवान् ऋपभने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। न्मृपभदेवजीके सौ पुत्रोंगें भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान्के परम भक्त और भगवद्भक्तोंके परायण थे। ऋपभ-देवजीने पृथ्वीका पालन करनेके लिये उन्हें राजगद्दीपर वैठा दिया और स्वयं उपरामशील निवृत्तिपरायण महामुनियोंके भक्ति, ज्ञान और वैरायरूप परमहंसोचित धर्मोंकी शिक्षा देनेके लिये विल्कुल विरक्त हो गये। केवल शरीरमात्रका परिग्रह रक्खा, और सब कुछ घरपर रहते ही छोड़ दिया । अब वे बस्त्रों-का भी त्याग करके सर्वथा दिगम्बर हो गये । उस समय उनके वाल विखरे हुए थे । उन्मत्तका-सा वेप था। इस स्थितिमें वे आह्वनीय ( अग्निहोत्रकी ) अग्नियोंको अपनेमें ही लीन करके संन्यासी हो गये और ब्रह्मावर्त देशसे वाहर निकल गये। वे सर्वया मौन हो गये थे, कोई यात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड, अंधे, वहरे, गूँगे, पिशाच और पागलेंकी-सी चेष्टा करते हुए वे अवधृत वने जहाँ-तहाँ विचरने लगे। कभी नगरों और गाँवोंमें चले जाते तो कभी खानों, किसानोंकी वस्तियों, वगीचों, पहाड़ी गावों, सेनाकी छावनियों, गोशालाओं, अहीरोंकी वस्तियों और यात्रियोंके टिकनेके स्थानोंमें रहते। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम आदिमें विचरते। वे किसी भी रास्तेसे निकलते तो जिस प्रकार वनमें विचरनेवाले हाथी-को मिक्खयाँ तंग करती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुएलोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाव कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई विष्ठा और धूल फेंकते, कोई अधोवायु छोड़ते और कोई खोटी-खरी सुनाकर उनका तिरस्कार करते । किन्तु वे इन सब वातोंपर जरा भी ध्यान नहीं देते । इसका कारण यह या कि भ्रमसे सत्य कहे जानेवाले इस मिध्या शरीरमें उनकी अहंता-ममता तनिक भी नहीं यी । वे कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण प्रपञ्चके साक्षी होकर अपने परमात्मस्वरूपमें ही स्थित थे, इसलिये अखण्ड चित्तवृत्तिसे अकेले ही पृथ्वीपर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी-लंबी बाहें, कंधे, गरदन और मुख आदि अङ्गोंकी वनावट वड़ी ही सुकुमार थी; उनका स्वभावसे ही सुन्दर मुख स्वामाविक मधुर मुसकानसे और भी मनोहर जान पड़ता था; नेत्र नवीन कमलदलके समान बड़े ही सुहावने, विशाल, सन्तापहारी एवं कुछ लाली लिये हुए थे; कपोल, कान और नासिका छोटे-बड़े न होकर समान एवं सुन्दर थे, तथा उनके अस्फुट हास्प्रयुक्त मनोहर मुखारविन्दकी शोभाको देखकर पुरनारियोंके चित्तमें कामदेवका सञ्चार हो जाता था; तथापि उनके मुखके आगे जो भूरे रंगकी लंबी-लंबी धुँघराली लटें लटकी रहती थीं, उनके महान् भार और अवधृतोंके समान धूलिधूसरित देहके कारण वे भूतवाधात्रस्त व्यक्तिके समान जान पड़ते थे॥२८-३१॥

जव भगवान् ऋषभदेवने देखा कि यह जनसमूह योग-साधनमें विप्ररूप है और इससे वचनेका उपाय वीभत्सवृत्तिसे रहना ही है, तो उन्होंने अजगरवृत्ति धारण कर ली। वे लेटे-ही-लेटे खाने-पीने, चवाने और मल-मूत्र-त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मलमें लोट-लोटकर शरीरको उससे सान लेते। किन्तु उनके मलमें दुर्गन्ध नहीं यी, वड़ी सुगन्ध थी। और हवा उस सुगन्धको लेकर उनके चारों ओर दस योजनतक सारे देशको सुगन्धित कर देती थी। इसी प्रकार गौ, मृग और काकादिकी वृत्तियोंको स्वीकार कर वे उन्हींके समान कभी चलते हुए, कभी खड़े-खड़े, कभी वैठे हुए और कभी लेटे-लेटे ही खाने-पीने और मल-मूत्रका त्याग करने लगते थे। परीक्षित ! परमहंसोंको त्यागके आदर्शकी शिक्षा देनेके लिये इस प्रकार मोक्षपति भगवान् ऋपभदेवने कई तरहकी योगचर्याओंका आचरण किया । वे निरन्तर सर्व-श्रेष्ठ महान् आनन्दका अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टिमं निरुपाधिकरूपसे सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान् वासुदेवसे किसी प्रकारका भेद नहीं या । इसिंटिये उनके सभी पुरुपार्य पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश-गमन, मनोजवित्व ( मनकी गतिके समान ही शरीरका भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुँच जाना ), अन्तर्थान, परकाय-प्रवेश ( दूसरेके शरीरमें प्रवेश करना ), दूरकी वार्ते सुन लेना और दूरके दृश्य देख छेना आदि सब प्रकारकी सिदियाँ अपने-आप ही सेवा करनेको आयीं; परन्तु उन्होंने उनको मनसे भी स्वीकार नहीं किया ॥ ३२-३५ ॥

#### छठा अध्याय

#### भूषभदेवजीका देहत्याग

राजा परीक्षित्ने पूछा-भगवन् ! योगरूप वायुसे प्रव्विति हुए शानामिसे जिनके रागादि कर्मबीज दग्ध हो गये हें—उन आत्माराम मुनियोको दैववश यदि स्वयं ही अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त हो जायँ, तो वे उनके राग देवादि होशोंका कारण तो किसी प्रकार हो नहीं सकतीं। फिर भगवान् ऋषभने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया ! ॥ १॥

श्रीशुक्तदेधजी कहते हैं—तुम्हारा कहना ठीक है; किन्तु संवारमें जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृगका विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान् लोग इस चञ्चल चित्तका भरोसा नहीं करते। ऐसा ही कहा भी है—'इस चञ्चल चित्तसे कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिये। देखों, इसमें विश्वास करनेसे ही मोहिनीरूपमें फॅसकर महादेवजीना चिरकालका सञ्चित तप क्षीण हो गया या। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुपोंको अवकाश देकर उनके द्वारा अपनेमें विश्वास रखनेवाले पतिका वध करा देती है—उसी प्रकार जो योगी मनपर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके साथी कोधादि शत्रुओंको आक्रमण करनेका अवसर देकर उन्हें नष्ट-श्रष्ट कर देता है। काम, कोध, मद, लोम, मोह और मय आदि शत्रुओंका तथा कर्म-यन्धनका मूल तो यह मन ही है; इसपर कोई भी बुद्धिमान् कैसे विश्वास कर सकता है !'॥ २—५॥

इसीचे भगवान् अप्रमदेव यर्वाप इन्द्रादि सभी लोकपालों के भी भूपणस्वरूप थे, तो भी वे जड पुरुषों की भॉति अवधूतों के विविध वेप, भाषा और आन्तर्म अपने ईश्वरीय प्रभावको लिपाये रहते थे। अन्तर्मे उन्होंने योगियों को देहत्यागकी विधि सिखाने के लिये अपना अगीर लोइना चाहा। वे अपने अन्तः करणमें अभेद रूपसे स्थित परमात्माको अभिन्नरूपसे देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्तिसे लूटकर लिङ्गदेहके अभिमानसे भी मुक्त हो गये। इस प्रकार लिङ्गदेहके अभिमानसे मुक्त भगवान् अप्रमदेवजीका श्रीर योगमायाकी वासनासे केवल अभिमानाभासके आश्रय ही इस पृथ्वीतलपर विचरता रहा। वह देववश योङ्क, वेङ्क और कुटक आदि दक्षिण कर्णाटकके देशों में गया और मुँहमे पत्यरका दुकड़ा डाले तथा बाल निर्दोर उन्मक्तके समान दिगम्बररूपसे कुटकाचलके वनमें पूमने लगा। इसी समय वायु-वेगसे झूमते हुए बॉर्सिकी रगइसे प्रथल दावागि प्रकट हुई। उसने उस वनको जलाते हुए उसीके साथ ऋपभदेवजी के दारीरको भी भस्म कर दिया ॥ ६–८॥

राजन् ! जिस समय किल्युगमें अधर्मती वृद्धि होगी,
उस समय कोइ, वेङ्क और कुटक्देशका मन्दमित राजा अर्हत्
वहाँ के लोगोंसे मूण्यमदेवजी के आश्रमातीत आचरणका वृत्तान्त
सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहणकर लोगोंके पूर्वसिव्धत पापपलरूप होनहारके वशीभूत हो भयरहित वैदिक मार्गको छोड़कर
अपनी बुद्धिसे अनुचित और पाखण्डपूर्ण कुमार्गका प्रचार
करेगा । उससे किल्युगमें देवमायासे मोहित अनेकों अध्म
मनुष्य अपने शास्त्रविहित हो च और आचारको छोड़ बैठेंगे ।
अधर्मबहुल किल्युगके प्रभावसे बुद्धिहीन हो जानेके कारण बै
स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, वेश नुचवाना आदि ईश्वरका तिरस्कार करनेवाले पासण्डधमोंकों
मनमाने दगसे स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण एव
मगवान् यशुरुषकी निन्दा करने लगेंगे । वे अपनी इस अवैदिक स्वेच्छाइत प्रवृत्तिमें अन्ध्यरम्परासे विश्वास करके मस्त रहनेके कारण स्वयं ही घोर नरकमें गिरेंगे ॥९-११॥

मगवान्का यह अवतार रजोगुणसे भरे हुए छोगोंकों मोश्रमार्गकी शिक्षा देनेके छिवे ही हुआ था। इसके गुणोंका वर्णन करते हुए छोग इन वाक्योंको कहा करते हैं—'अहां! सात समुद्रोंवाली पृथ्वीके समस्त द्वीप और वर्षोंमें यह भारत वर्ष बड़ी ही पूण्यभृमि है, क्योंकि यहाँके छोग श्रीहरिके मज्ञलमय अवतार चरित्रोंका गान करते हैं। अहो! महाराज प्रियवतका वरा बड़ा ही उप्जवल एवं मुयदापूर्ण है, जिसमें पुराणपुष्ट्य श्रीआदिनारायणने श्रापमावतार छेकर मोश्रवी प्राप्ति करानेवाले पारमहस्य धर्मका आचरण किया। अहो! इन जन्मरहित भगवान श्रापमदेवके मार्गपर कोई दूसरा योगी मनसे भी कैसे चल सकता है। क्योंकि योगीलोग जिन योगिसिद्धियोंके लिये लालाियत होकर निरन्तर प्रयक्त करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने-आप प्राप्त होनेपर भी असत, समझकर त्याग दिया यां!। १२-१५॥

राजन् । इस प्रकार सम्पूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौओंके परमगुरु भगवान् ऋषभदेवका यह विश्वद चरित्र मैने तुम्हें सुनाया । यह मनुष्योंके समस्त पापोंको हरनेवाला है। जो मनुप्य इस परम मङ्गलमय पवित्र चरित्रको एकाग्र चित्तसे श्रद्धापूर्वक निरन्तर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनोंकी ही भगवान् वासुदेवमें अनन्य भिक्त हो जाती है। तरहतरहके पापोंसे पूर्ण सांसारिक तापोंसे अत्यन्त तपे हुए अपने अन्तःकरणको पण्डितजन इस भिक्त-सरितामें ही नित्य-निरन्तर नहलाते रहते हैं। वे योग-सांख्य आदि अन्य साधनोंका भरोसा नहीं रखते। इससे उन्हें जो परम शान्ति मिलती है वह इतनी आनन्दमयी होती है कि फिर वे लोग इसके सामने, अपने-ही-आप प्राप्त हुए मोक्षरूप परम पुरुपार्थका भी आदर नहीं करते। क्यों करें ? भगवान्के निजजन हो जानेसे ही उनके समस्त पुरपार्थ सिद्ध हो जाते हैं। १६-१७॥ राजन् ! भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं पाण्डवोंके और

यदुवंशियोंके रक्षक, गुरु, इष्ट्रेय, मुहुद् और कुल्पित थे; यहाँतक कि वे कभी-कभी आज्ञाकारी सेवक भी वन जाते थे। इसी प्रकार भगवान् दूसरे भक्तोंके भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, परन्तु मुक्तिसे भी बढ़कर जो भक्तियोग है उसे सहजमें नहीं देते। उसका मिलना वास्तवमें बड़ा ही कठिन है॥ १८॥

निरन्तर विषय-भोगोंकी अभिलापा करनेके कारण अपने वास्तविक श्रेयसे चिरकालतक वेसुध हुए लोगोंको जिन्होंने करणावश निर्भय आत्मलोकका उपदेश दिया और जो त्वयं निरन्तर अनुभव होनेवाले आत्मत्वरूपकी प्राप्तिसे सव प्रकारकी तृष्णाओंसे मुक्त थे, उन भगवान् ऋपभदेवको नमस्कार है ॥१९॥

## सातवाँ अध्याय

#### भरत-चरित्र

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! महाराज भरत ग्रङ्गे ही भगगद्भक्त थे। जब भगवान् ऋपभदेवने उन्हें पृथ्वीकी रक्षा करनेके लिये नियुक्त करनेका विचार किया, तो उनकी आज्ञाते उन्होंने विश्वरूपकी कन्या पञ्चजनीते विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहङ्कारसे शब्दादि पाँच भूततन्मात्र उत्पन्न होते हैं—उसी प्रकार पञ्चजनीके गर्भसे उनके सुमति, राष्ट्रभृत्, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक पाँच पुत्र हुए—जो सर्वथा उन्होंके समान थे। इस यर्पको, जिसका नाम पहले अजनाभवर्ष था, राजा भरतके समयसे ही भारतवर्ष कहते हैं॥ १-३॥

महाराज भरत सभी विषयों के जाता थे । वे अपने-अपने कमों में लगी हुई प्रजाका अपने वाप-दादों के समान स्वधर्ममें स्थित रहते हुए अत्यन्त वात्सल्यभावसे पालन करने लगे । उन्होंने होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा—इन चार श्रमृत्विजोंद्वारा कराये जानेवाले प्रकृति और विकृतिक दोनों प्रकारके अग्रिहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम आदि छोटे-यड़े क्रनुओंसे यथासमय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और फनुरूप श्रीभगवान्का यजन किया। इस प्रकार अङ्ग और

कियाओंके सहित भिन्न-भिन्न यज्ञोंके अनुष्ठानके समय जब अध्वर्युगण आहुति देनेके लिये हिय हाथमें लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञकर्मसे होनेवाले पुण्यरूप फलको यज्ञपुरुप भगवान् वासुदेवके अर्पण कर देते थे । वस्तुतः वे परत्रहा ही इन्द्रादि समस्त देवताओंके प्रकाशक, मन्त्रोंके वास्तिवक प्रतिपाच तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ना . एवं प्रधान देव हैं । इस प्रकार अपनी भगवदर्पणबुद्धिराउ कुशलतासे हृदयके राग-द्वेपादि मलोंका मार्जन करते हुए वे सूर्यादि सभी यज्ञभोक्ता देवताओंका भगवान्के नेत्रादि अवयवींके रूपमें चिन्तन करते थे। इस तरह कर्मकी शुद्धि से उनका अन्तःकरण गुद्ध हो गया । तव उन्हें अन्तर्यामीर रहे विराजमान, हृदयाकाशमें ही अभिव्यक्त होनेवांक, ब्रह्मस्यमा एवं महापुरुपोंके लक्षणोंसे उपलक्षित भगवान् वागुदेवमं-जो श्रीवत्स, कौत्तुभ, वनमाला, चक्र, शह और गटा आदिसे सुशोभित तथा नारदादि निजजनीके हृदयीमें चित्रके समान निश्चलभावसे स्थित रहते हैं-दिन-दिन बद्नेवाटी उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई ॥ ४-७॥

इस प्रकार एक करोड़ वर्ष निकल जानेतर उन्होंने राज्य-भोगका प्रारम्य क्षीण हुआ जानकर अस्ती भोगी हुई वंशपरस्परागत सम्पत्तिको ययायोग्य पुत्रोंमें बॉट दिया। फिर अपने सर्वसम्पत्तिसम्बन्ध राजमहत्त्वका मोह संग्रहण दे पुलहाश्रम (हरिहरक्षेत्र)में चले आये। इस पुलहाश्रसमें रानेवांक भक्तोंपर भगवान्का यहां ही वाल्यका है। ये आज भी उनसे

<sup>\*</sup> प्रकृति और विकृति भेदसे अक्षित्रेत्रादि कतु हो प्रकारके दोते हैं। सम्पूर्ण अक्षीते युक्त कतुर्आको 'प्रकृति' कदते हैं और जिनमें सप अक्ष पूर्ण नहीं होते, किसी-न-किसी अक्षी कमी रस्ती है, उन्हें 'विकृति' कहते हैं।

भा० अंव ५३-५४--

उनके इष्टम्पमे मिलते रहते हैं। वहाँ चकनदी (गण्डकी) नामकी प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम शिलाओंसे, निनके ऊपर नीचे दोनों आर नाभिके समान चिह्न होते हैं, सब ओरसे ऋपियोंके आश्रमोंको पवित्र करती रहती है॥ ८-१०॥

उस पुलहाश्रमने उपयममे एकान्त स्थानमें अने ही रहकर ये अनेक प्रनारके पन, पुष्प, तुल्हीदल, जल और कन्द-मूल पलादि उपहारीसे भगवान्की आराधना करने लगे। इससे उनका अन्त नरण समस्त विषयाभिलापाओं से निन्न होकर शां त हो गया और उन्ह परम आन द प्राप्त हुआ। इस प्रनार जन वे नियमपूर्वक भगवान्ती परिचर्या करने लगे, तो उससे प्रमना वेग बढता गया-जिससे उनना हृदय द्रवीभूत होकर शां त हो गया, आन दके प्रमल प्रवाहसे शारीरमें रोमाञ्च होने लगा तथा उत्कण्डाने कारण नेत्रों मे प्रेमके आँसू उमड़ आये, जिससे उनकी दृष्टि एक गयी। अन्तमे जन

अपने प्रियतमके अरुण चरणारिवन्दों वे ध्यानसे भित्यपार आिर्मान हुआ, तो परमानन्दसे सरागेर हृदयरूप गर्मार सरोवरमें बुद्धिने हून जानेस उन्हें उस नियमपूर्वक की जाने वानी भगनत्यूजाना भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत्सेत्राके नियमम ही तत्यर रहते थे, शरीरपर कृष्ण मृगचर्म धारण करते थे तथा निकालकानके कारण भीगते रहनेसे उनके केश भूरी भूरी बुँधराली ल्टोंमें परिणत हो गरे थे, जिनसे वे बड़े ही मुद्दानने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमण्डलमें सूर्यसम्बन्धिनी ऋचाओं द्वारा प्योतिर्मय परम पुरुप भगवान नारायणकी आराधना करते और इस प्रकार कहते—'भगवान सूर्यका कर्मक्लायक तेज प्रकृतिसे परे है। उसीने सङ्कल्पद्वारा इस जगत्की अत्यत्ति की है। फिर वही अन्तर्यामीरूपसे इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्रातिद्वारा विषयलोद्धप जीवोंकी रक्षा करता है। हम उसी बुद्धिपवर्तक तेजकी शरण लेते हैं'।। ११-१४।।

## आठवॉ अध्याय

भरतजीका मृगके मोहमें फँसकर मृगयोनिमें जन्म लेना

श्रीगुकदेवजी कहते हैं-एक बार भरतजी गण्डकीमें स्तान वर निय नैमित्तिक तथा शौचादि अन्य आवस्यक कृत्योंसे निवृत्त हो प्रणवश जय करते हुए तीन मुहूर्जतक नदीकी धाराके पास बैठे रहे । राजन् । इसी समय एक हिरनी प्याससे ब्याइल हो जल पीनेके लिये अनेली ही उस नदीके तीरपर आयी। जन वह आनन्दसे जल पीने लगी, तो पास ही गरजते हुए एक सिंहमा बड़ा लोकभयद्वर शब्द हुआ। हरिनजात तो स्वभावसे ही डरपोक होती है। यह पहले ही चौरनी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अर ज्यों ही उसके वानमें वह भीगण राज्य पड़ा कि सिंहके डरके मारे उसका क्लेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गये। प्यास अभी बुझी न थी, किन्तु अब तो प्राणींपर आ बनी थी। इसलिये उसने भयवश एकाएकी नदी पार करनेके लिये छ गाँग मारी। उसके पेटमें गर्भ था, अत उछलत समय ा यन्त भयके कारण उसका गर्भ अपने म्यानने हटकर यानिद्वारसे निकलकर नदीके प्रवाहमें गिर गया । वह स्था मृगाली अकस्मात् गर्मके गिर जाने, लगी छलाँग मारने तथा सिंहसे डरी होनेके कारण बहुत पीडित हो गयी थी। अब अपने झुडसे भी उसका विछोह हो गया, इसलिये वह किसी गुपामें जा पड़ी और वहीं मर गयी ॥ १-६॥

राजर्पि भरतने देखा कि बेचारा हिरनीका बचा अपने व धुओंसे निखुड़कर नदीके प्रवाहमें नह रहा है। इससे उन्हें उसपर नदी दया आयी और वे आत्मीयके समान उस



माठ्हीन वन्चेको अपने आश्रमपर ले आये । उस मृगछौनके प्रति भरतजीकी ममता उत्तरोत्तर बढती ही गयी । वे नित्य उसके साने पीनेका प्रमन्ध करने, व्याधादिसे बचाने, लाइ

लड़ाने और पुचकारने आदिकी चिन्तामें ही डूवे रहने लगे। इसिलये उनके यम, नियम और भगवत्पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक-एक करके छूटते गये और अन्तमें सभी छूट गये। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा—'अहो! कैसे खेदकी वात है! इस वेचारे दीन मृगछोनेकों कालचकके वेगने अपने दल, मुहृद् और वन्धुओंसे दूर करके मेरी शरणमें पहुँचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता-पिता, भाई-वन्धु और साथी-सङ्गी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसीका पता नहीं है और मुझमें इसका विश्वास भी बहुत है। में भी शरणागत-की उपेक्षा करनेमें जो दोप हैं, उन्हें जानता हीं हूँ। इसलिये मुझे अब अपने इस आश्रितका सब प्रकारकी दोपबुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन-पोपण और प्यार-दुलार करना चाहिये; क्योंकि शान्तस्वभाव और दीनोंकी रक्षा करनेवाले परोपकारी सजन ऐसे शरणागतकी रक्षाके लिये अपने बड़े-से-बड़े स्वार्थ-की भी परवा नहीं करते'॥ ७-१०॥

इस प्रकार उस हरिनके वच्चेमें आसक्ति वढ़ जानेसे उनका चित्त उसके स्नेहपाशमें वँध गया। यहाँतक कि उठते-वैठते, चलते-फिरते, सोते और भोजन करते समय भी उनके सिर्पर उसीका भृत सवार रहने लगा । जब उन्हें कुदा, पुष्प, सिमधा, पत्र और फल-मूलादि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तोंके भयसे उसे वे साय लेकर ही वनमें जाते । मार्गमें जहाँ-तहाँ कोमल घास आदिको देखकर मुग्ध-भावसे वह हरिणशावक अटक जाता तो वे अत्यन्त प्रेमपूर्ण हृदयसे दयावश उसे अपने कंधेपर चढ़ा लेते । इसी प्रकार कभी गोदमें लेकर और कभी छातीसे लगाकर उसका दुलार करनेमें भी उन्हें वड़ा सुख मिलता । नित्य-नैमित्तिक कर्मोंको करते समय भी राजराजेश्वर भरत बीच-बीचमें उठ-उठकर उस मृग-वालकको देखते और जब उसपर उनकी दृष्टि पड्ती, तभी उनके चित्तको शान्ति मिलती । उस समय उसके टिये मङ्गलकामना करते हुए वे कहने लगते, 'वेटा! तेरा सर्वत्र कल्याण हो ।। ११-१४ ॥

कभी यदि वह दिखायी न देता तो-जिसका धन छट गया हो, उस दीन मनुष्यके समान वे अत्यन्त दुखी हो जाते। और फिर उस हिरनीके बच्चेके विरहसे व्याकुल और सन्तप्त हो करणावशं अत्यन्त उत्कण्ठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा बड़े ही उदास होकर इस प्रकार कहने लगते—'अहो ! क्या कहा जाय। क्या वह मातृहीन दीन मुगछौना दुष्ट बहेल्यि-की-सी बुद्धिवाले मुझ पुण्यहीन अनार्यका विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किये हुए अपराघोंको सत्पुरुपोंके समान भूलकर फिर लौट आयेगा ? क्या में उसे फिर इस आश्रमके उपवनमें भगवान्की कृपासे सुरक्षित रहकर निर्विन्न हरी-हरी दूव चरते देखूँगा ? ऐसा न हो कि कोई भेड़िया, कुत्ता, गोल वाँधकर विचरनेवाले स्करादि अथवा अकेले घूमनेवाले व्याघादि ही उसे चट कर जायँ । अरे ! सम्पूर्ण जगत्की कुरालके लिये प्रकट होनेवाले वेदत्रयीरूप भगवान् स्र्यं अस्त होना चाहते हैं, किन्तु अभीतक वह मृगीकी घरोहर लौटकर नहीं आयी ! क्या वह हरिणराजकुमार मुझ पुण्यहीनके पास आकर अपनी तरह-तरहकी मृगशावकोचित मनोहर एवं दर्शनीय कीडाओंसे अपने खजनोंका शोक दूर करते हुए मुझे आनिन्दित करेगा ? 'अहो ! जब कभी में प्रणयकोपसे खेलमें झूठ-मूठ समाधिके वहाने आँख मूँदकर वैठ जाता, तो वह चिकत चित्तसे मेरे पास आकर अपने जलविन्दुके समान कोमल और नन्हे-नन्हे सींगींसे किस प्रकार मेरे अङ्गोंको खुजलाने लगता था ! में कभी कुर्योपर इवन-सामग्री रख देता और वह उन्हें दाँतसे खींचकर अपवित्र कर देता तो मेरे डॉंटने-डपटनेपर वह अत्यन्त भयभीत होकर उसी समय सारी उछल-कृद छोड़ देता और ऋपि-कुमारके समान अपनी समस्त इन्द्रियोंको रोककर चुपचाप बैठ जाता था' || १५–२२ ||

[फिर पृथ्वीपर उस मृगशावकके खुरंके चिह्न देखकर कहने लगते—] 'अहो ! इस भाग्यवती धरतीमाताने ऐसा कौन-सा तप किया है जो उस अतिविनीत मृगशावकके छोटे-छोटे सुन्दर, सुखकारी और सुकोमल खुरोंकी पंक्तिसे मुझे, जो अपना मृगधन छट जानेसे अत्यन्त व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्यकी प्राप्तिका मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीरको भी सर्वत्र उन चरण-चिह्नोंसे विनृपित कर स्वर्ग और अपवर्गके इच्छुक हिजोंके लिये यज्ञस्त्रलक वना रही है।' [इसी समय यदि उनकी दृष्टि चन्द्रमाकी मृगतुत्व कालिमापर पड़ जाती, तो उसे ही अपना मृग समझकर कहने लगते—] 'अहो ! जिसकी माता सिंहके भयसे मर गर्या यी, आज वही मृगशिश अपने आश्रमसे विद्युड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीनवत्तल नक्षत्रनाथ द्यावश उसकी रक्षा कर रहे हैं ?' [फिर उसकी द्यीतल किरणोंसे आहादित होकर कहने लगते—] 'अथवा अपने पुत्रोंके

<sup>\*</sup> शास्त्रीमें उहेख आता है कि जिस भूमिमें हृ/गरृग विचरते हैं, यह अत्यन्त पवित्र और यहानुष्ठानके योग्य होतो हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

वियोगरूप दावानलकी विषम ज्वालासे ह्रयकमल इन्ध्र हो आनेक कारण मैंने एक मृगबालकका सहाए लिया था। अब उसके चले जानेसे फिर मेरा हृदय जलने लगा है; इसलिये ये अपनी शीतल, शान्त, स्नेहपूर्ण और वदनसलिलरूपा अमृतमयी किरणोंसे मुझे शान्त कर रहे हैं ॥ २५॥

राजन् ! इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असम्भव था, उन विविध मनोरथोंसे भरतका चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृगशायकके रूपमे प्रतीत प्राख्यकर्मक कारण तपस्वी भरतजी भगवदाराधनरूप कर्म एवं योगानुष्ठानसे च्युत हो गये। नहीं तो, जिन्होंने मोक्षमार्गमें साक्षात् विप्ररूप समझकर अपने ही हृदयसे उत्पन्न दुस्त्यज पुत्रादिको भी त्याग दिया था, उन्होंकी अन्यजातीय हरिणशिशुमें ऐसी आसिक कैसे हो सकती थी। इस प्रकार राजर्षि भरत विघ्रोंके वशीभूत होकर योगसाधनसे भ्रष्ट हो गये और उस मृगछीनेके पालन-पोषण और लाड़-प्यारमें ही लगे रहकर आत्मस्वरूपको भूल गये। इसी समय जिसका टलना अत्यन्त कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल, चूहेके बिलमें जैसे सर्प घुस आये, उसी प्रकार उनके सिंखर चढ़ आया॥२६॥ उस समय भी बह हरिणशावक उनके पास बैठा पुत्रके समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थितिमें देख रहे थे और उनका चित्त उसीमें लग रहा था। इस प्रकारकी आसक्तिमें ही मृगके साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदनन्तर उन्हें अन्तकालको भावनाके अनुसार अन्य साधारण पुरुषेकि समान मृगशरीर ही मिला। किन्तु उनकी साधना पूरी थी,

इससे उनकी पूर्वजन्मकी स्मृति नष्ट नहीं हुई ॥ २७ ॥ उस योनिमें भी पूर्वजन्मकी भगवदासधनाके प्रभावसे अपने मृगरूप होनेका कारण जानकर वे अत्यन्त पश्चाताप करते हुए कहने लगे, ॥ २८ ॥ 'अहो ! बड़े खेदकी बात है, मैं संयमशील महानुभावोंके मार्गसे पतित हो गया ! मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकारकी आसक्ति छोड़कर एकान्त और पित्रत वनका आश्रय लिया था । वहाँ रहकर जिस चित्तको मैंने सर्वभूतात्मा श्रीवासुदेवमें, निरन्तर उन्होंके गुणोंका श्रवण, मनन और सङ्गतिन करके तथा प्रत्येक पलको उन्होंकी आराधना और स्मरणादिसे सफल करके, स्थिरणावसे पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानीका वही मन अकस्मात् एक नन्हे-से हरिण-शिशुके पीछे अपने लक्ष्यसे च्युत हो गया !'॥ २९॥

इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरतके हृदयमें जो वैराग्य-भावना जाग्रत् हुई, उसे ल्लिपाये रखकर उन्होंने अपनी माता मृगीको त्याग दिया और अपनी जन्मभृषि कालज्ञर पर्वतसे वे फिर शान्तस्वभाव मुनियोंके प्रिय उसी शालग्रामतीर्थमें, जो भगवान्का क्षेत्र है, पुलस्त्य और पुलह ऋषिके आश्रमपर चले आये॥ ३०॥ वहाँ रहकर भी वे कालकी ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्तिसे उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस, अकेले रहकर वे सृखे पत्ते, घास और झाड़ियोंद्वारा निर्वाह करते मृगयोनिकी प्राप्ति करानेवाले प्रारव्यके क्षयकी बाट देखते रहे। अन्तमें उन्होंने अपने शरीरका आधा भाग गंडकीके जलमें हुवाये रखकर उस मृगशरीरको छोड़ दिया॥ ३१॥

\*\*\*\*

# नवाँ अध्याय

भरतजीका ब्राह्मणकुलमें जन्म

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! आङ्गरस गोत्रमें शम, दम, तप, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग (अतिथि आदिको अत्र देना), सन्तोष, तितिक्षा, विनय, विद्या (कर्मविद्या), अनस्या (दूसरोंके गुणोंमें दोष न ढूँड्ना), आत्मज्ञान (आत्माके कर्तृत्व और भोकृत्वका ज्ञान) एवं आनन्द (धर्मपालनजनित सुख) सभी गुणोंसे सम्यत्र एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्रीसे उन्हेंकि समान विद्या, शील, आचार, रूप और उदारता आदि गुणोंवाले नौ पुत्र हुए तथा छोटी पत्नीसे एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्याक़ा जन्म हुआ ॥ १ ॥ इन दोनोंमें जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षिशिरोमणि भरत ही थे। वे मृगशरीरका परित्याग करके अन्तिम जन्ममें ब्राह्मण हुए थे—ऐसा महापुरुषोंका कथन है ॥ २ ॥ इस जन्ममें भी भगवान्की कृपासे अपनी पूर्व-जन्मपरम्पराका स्मरण रहनेके कारण, वे इस आशङ्कासे कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाय, अपने स्वजनोंके सङ्गसे भी बहुत डरते थे। हर समय—जिनका श्रवण, स्मरण और गुणकीर्तन सब प्रकारके कर्मबन्धनको काट देता है, श्रीभगवान्के उन युगल चरणकमलोंको ही हदयमें धारण किये रहते तथा दूसरोंकी दृष्टिमें अपनेको पागल, मूर्ख, अंधे और बहरेके समान दिखाते॥ ३॥

पिताका तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था। इसलिये बाह्मणदेवताने अपने पागल पुत्रके भी शास्त्रानुसार समावर्तनपर्यन्त विवाहसे पूर्वके सभी संस्कार करनेके विचारसे उनका उपनयनसंस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी 'पिताका कर्तव्य है कि पुत्रको शिक्षा दे' इस शास्त्रविधिके अनुसार उन्होंने इन्हें शौच-आचमन आदि आवश्यक कर्मोंकी शिक्षा दी॥ ४॥ किन्तु भरतजी तो पिताके सामने ही उनके उपदेशके विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षाकालमें इसे वेदाध्ययन आरम्भ करा दूँ। किन्तु वसन्त और ग्रीष्मऋतुके चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़—चार महीनोतक पढ़ाते रहनेपर भी वे इन्हें व्याहति और शिरोमन्त्रप्रणवके सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके॥ ५॥

ऐसा होनेपर भी अपने इस पुत्रमें उनका आत्माके समान अनुराग था। इसलिये उसकी प्रवृत्ति न होनेपर भी वे 'पुत्रको अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिये' इस अनुचित आग्रहसे उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्निकी सेवा आदि ब्रह्मचर्याश्रमके आवश्यक नियमौंकी शिक्षा देते ही रहे। किन्तु अभी पुत्रको सुशिक्षित देखनेका उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था और स्वयं भी भगवद्भजनरूप अपने मुख्य कर्तव्यसे असावधान रहकर केवल घरके धंधोंमें ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहनेवाले कालभगवान्ने आक्रमण करके उनका अन्त कर दिया॥ ६॥ तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भसे उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौतको सौंपकर स्वयं सती होकर पतिलोकको चली गयी॥ ७॥

भरतजीके भाई कर्मकाण्डको सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्मज्ञानरूप पराविद्यासे सर्वधा अनिम्न थे। इसलिये उन्हें भरतजीका प्रभाव भी ज्ञात नहीं था, वे उन्हें निरा मूर्ख समझते थे। अतः पिताके परलोक सिधारनेपर उन्होंने उन्हें पढ़ाने-लिखानेका आग्रह छोड़ दिया॥ ८॥ भरतजीको मानापमानका कोई विचार न था। जब साधारण नर-पशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते तब वे भी उसीके अनुरूप भाषण करने लगते।

कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते, तो वे उनकी इच्छाके अनुसार कर देते। बेगारके रूपमें, मजदूरीके रूपमें, माँगनेपर अथवा बिना माँगे जो भी थोड़ा-बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसीको जीधका जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारणसे उत्पन्न न होनेवाला स्वतःसिद्ध केवल ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था; इसलिये शीतोष्ण, मानापमान आदि इन्होंसे होनेवाले सुख-दुःखादिमें उन्हें देहाभिमानको स्फूर्ति नहीं होती थी॥ ९॥ वे सर्दी, गरमी, वर्षा और आँधीके समय साँडुके समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अङ्ग हुष्ट-पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वीपर ही पड़े रहते थे, कभी तेल-उबटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे, इससे उनके शरीरपर मैल जम गयी थी। उनका ब्रह्मतेज धृलिसे दके हुए मूल्यवान् मणिके समान छिप गया था। वे अपनी कमरमें एक मैला-कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिये अज्ञानी जनता 'यह कोई द्विज है', 'कोई अधम ब्राह्मण है' ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी, किन्तु वे इसका कोई विचार न करके खच्छन्द विचरते थे॥ १०॥ दुसरोंकी मजदुरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयोने खेतकी क्यारियाँ ठीक करनेमें लगा दिया तब वे उस कार्यको भी करने लगे। परन्तु उन्हें इस बातका कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियोंकी भूमि समतल है या ऊँची-नोची, अथवा यह छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावलको कनी, खली, भूसी, घुने हुए उड़द अथवा बरतनोंमें लगी हुई जले अन्नकी खुरचन - जो कुछ भी दे देते, उसीको वे अमृतके समान खा लेते थे॥ ११॥

किसी समय डाकुओंके सरदारने, जिसके सामन्त शूद्र जातिके थे, पुत्रकी कामनासे भद्रकालीको मनुष्यकी बलि देनेका संकल्प किया ॥ १२ ॥ उसने जो पुरुष-पशु बलि देनेके लिये पकड़ मँगाया था, वह दैववश उसके फंदेसे निकलकर भाग गया। उसे दूँद्वनेके लिये उसके सेवक चारों ओर दौड़े; किन्तु अँघेरी रातमें आधी रातके समय कर्री उसका पता न लगा। इसी समय दैवयोगसे अकस्मात् उनकी दृष्टि इन आङ्गिरसमोत्रीय ब्राह्मणकुमारपर पड़ी, जो वौरासनसे बैठे

# कल्याण

# भद्रकालीके द्वारा जडभरतकी रक्षा

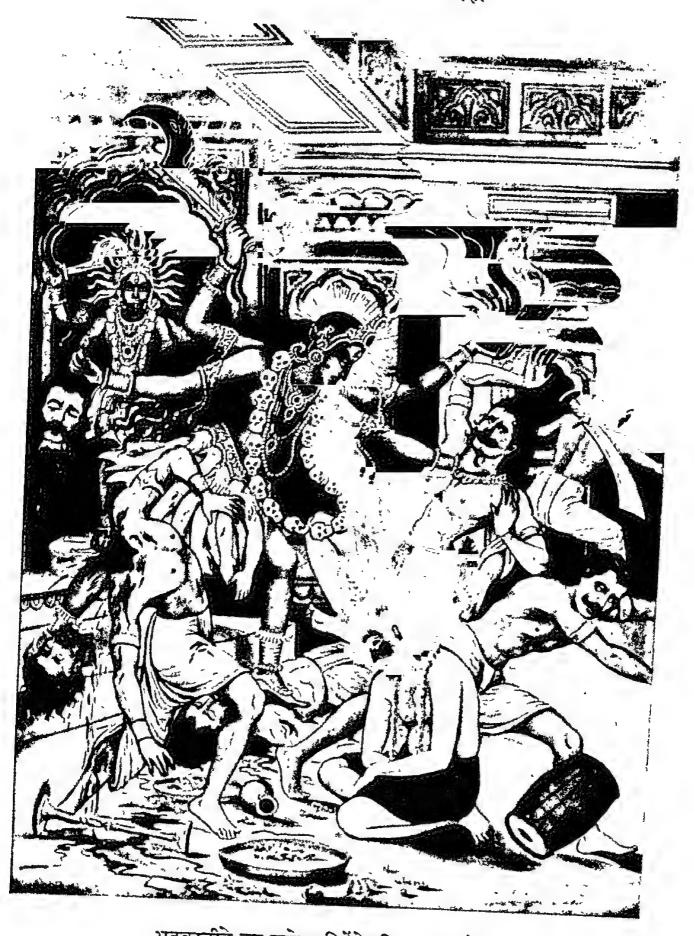

भद्रकालीने उन सारे पापियोंके सिर उड़ा दिये।

हुए मृग-बराहादि जीनोंसे अपने रोतोंनी रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणीं वाला है, इससे हमारे स्वामीका कार्य अवस्य सिद्ध हो जायगा। यह सोचकर उनका मुख आनन्दसे खिल उठा और ये उन्हें रिस्सियोंसे बॉधकर चिंडकाके मन्दिरमें ले आये॥१२-१४॥

तदनन्तर उन चोरोंने उन्हे विधिपूर्वक स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाये तथा नाना प्रकारके आभूपण, चन्दन, माला और तिलक् आदिसे विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। पिर धृप, दीप, माला, पील, पत्ते, अङ्कुर, पल और नैवेद्य आदि सामग्रीके सहित बलिदानकी विधिसे गान, स्तुति और मृदङ्ग एव ढोल आदिका महान् शब्द करते उस पुरुष पशुको भद्रकालीके सामने नीचा सिर कराके बैठा दिया। इसके पश्चात् दस्युराजके छुटेरे पुरोहितने उस नर पशुके रुधिरसे देवीको तृप्त करनेके लिये देवीमन्त्रोंसे अभिमन्त्रित एक तेज तलवार उठायी। १५ १६॥

चोर स्वभावसे तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही, धनके मदसे उनका चित्त और भी उनमत्त हो गया था। हिंसामें भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान्के अश्रास्वरूप ब्राह्मणकुलका तिरस्कार करके स्वच्छन्दतासे कुमार्ग की ओर बढ रहे थे। आपत्तिमलमें भी शास्त्र जिसके वधकी आज्ञा नहीं देते, ऐसे साक्षात् ब्रह्मभावनो प्राप्त हुए वैरहीन तथा उमस्त प्राणियोंके मुहृद् एक ब्रह्मपिकुमारकी वे बिल

देना चाइते थे। यह भयद्वर कुकर्म देखनर देवी भद्रनालीके शरीरमें दु सह ब्रह्मतजसे दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्तिको भोड़कर प्रकट हो गर्यो । अत्यन्त असहनशीलता और क्रोधके कारण उनकी भींह चढी हुई थीं तथा कराल दाढी और चढी हुई लाल ऑसोंके कारण उनमा चेहरा गड़ा भयानक जान पड़ता या। उनके उस विकराल बेपको देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस ससारका सहार कर डालेंगी । उन्होंने क्रोधरे तड़ककर बड़ा भीपण अन्हास किया और उछलकर उस अभिमन्त्रित खड्गसे ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिये और अपने गणें के सहित उनके गलेसे बहता हुआ गर्म-गर्म रुधिररूप आसव पीकर अति उन्मत्त हो ऊँचे स्वरसे गाती और नाचती हुई उन सिरोंरी ही गेंद पनाकर खेलने लगीं। सच है, महापुरुषोंके प्रति किया हुआ अत्याचाररूप अपराध इसी प्रकार ज्यों-का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है । परीक्षित् ! जिनकी देहाभिमानरूप सुद्द हृदयमनिय छूट गयी है, जो समस्त प्राणियोंके सुदृद् एव आत्मा तथा यैरहीन हैं, साक्षात् भगवान् ही मद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कमी न चूकनेवाले कालचकरूप श्रेष्ठ शस्त्रहे जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान्के निर्भय चरणकमलीका आश्रय छे रक्ला है—उन भगवद्भक्त परमहर्गोंके लिये अपना विर कटनेका अवसर आनेपर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना-यह वोई बड़े आश्चर्यकी बात नहीं है ॥ १७-२० ॥

# दसवाँ अध्याय

#### जडभरत और राजा रहुगणकी भेंट

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—राजन् । एक बार सिधु सौनीर देशका स्वामी राजा. रहूगण पालकीपर चढकर जा रहा या। जब वह इक्षुमती नदीके किनारेपहुँचा तो उसकी पालकी उठानेवाठे कहारोंके जमादारको एक कहारकी आवश्यकता पड़ी। देववश उसे ये ब्राह्मणदेवता मिल गये। इन्हें देखकर उसने सोचा, 'यह मनुष्य हुए पुष्ट, जवान और गठीले अङ्गोंवाला है। इसलिये यह तो बैल या गधेके समान अन्छी तरह मोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने वेगारमें पकड़े हुए अय कहारोंके साथ इन्हें भी बलात्कारसे पकड़ कर पालकीमें जोड़ दिया। महात्मा भरतजी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्यके योग्य नहीं थे, तो भी वे विना कुछ मोले जुपचाप पारकीको उठा छे चले ॥ १॥

वे दिजश्रेष्ठ, कोइ जीन पैरींति देव न जाय—इस डरसे आगेकी एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे। इसलिने दूसरे कहारों के साथ उनकी चालका मेल न सानेसे जन पालकी ठेढी-सीधी होने लगी, तो यह देखकर राजा रहूगणने पालकी उठानेवा गेंसे कहा—'अरे कहारो। अच्छी तरह चलो, पालकी इस प्रनार केंनी नीची करके क्यों चलते हो १९॥२॥

तन अपने मालिकका यह आश्रेपयुक्त वचन सुनकर उन कहारोंको डर लगा कि राजा उन्हें दण्ड न दें। इसलिये उन्होंने राजासे इस प्रकार निवेदन किया, 'महाराज! हम-लोग बेसुध नहीं हैं, हम तो सरकारके आज्ञानुसार ठीक-ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी-अभी पालकीमें लगाया गया है, तो भी यह जल्दी-जल्दी नहीं चलता। हमलोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते '।। ३-४॥

कहारोंके ये दीन वचन सुनकर राजा रहूगणने सोचा, 'संसर्गसे उत्पन्न होनेवाला दोप एक व्यक्तिमें होनेपर भी उससे सम्बन्ध रखनेवाले सभी पुरुषोंमें आ सकता है। इसलिये यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे-धीरे ये सभी कहार अपनी चाल विगाड़ लेंगे ।' ऐसा सोचकर राजा रहूगणको कुछ क्रोध हो आया । यद्यपि उसने महत्पुचपोंका सेवन किया या, तथापि क्षत्रियस्वभाववश वलात्कारसे उसकी बुद्धि रजोगुणसे न्याप्त हो गयी और वह उन दिजश्रेष्ठसे, जिनका ब्रह्मतेज भस्मसे दके हुए अग्निके समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यङ्गसे भरे वचन कहने लगा- 'अरे भैया ! बड़े दु:खकी वात है, अवस्य ही तुम वहुत यक गये हो । माल्स होता है, तुम्हारे इन साथियोंने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया । इतनी दूरसे तुम अकेले ही बड़ी देरसे पालकी ढोते चले आ रहे हो । तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा-ताजा और हट्टा-कट्टा नहीं है, और मित्र ! बुढ़ापेने अलग तुम्हें दबा रक्खा है। इस प्रकार बहुत ताना मारनेपर भी वे पहले-की ही भाँति चुपचाप पालकी उठाये चलते रहे! उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना; क्योंकि उनकी दृष्टिमें तो पञ्चभूत, इन्द्रिय और अन्तःकरणका सङ्घात यह अपना चरम देह अविद्याका ही कार्य था। वह विविध अङ्गींसे युक्त दिखायी देनेपर भी वस्तुतः या ही नहीं, इसलिये उसमें उनका मैं-मेरेपनका मिथ्या अध्यास सर्वया निवृत्त हो गया या और वे ब्रह्मरूप हो गयें थे ॥ ५-६ ॥

किन्तु पालकी अब भी सीधी चालसे नहीं चल रही है—यह देखकर राजा रहूगण क्रोधसे आग-वबूला हो गया और कहने लगा, 'अरे! यह क्या ! क्या तू जीता ही मर गया है ! जानता नहीं, मैं तेरा मालिक हूँ; तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञांका इस प्रकार उल्लिखन कर रहा है ! माळ्म होता है, तू पूरा पागल है । अरे! मैं दण्डपाणि यमराजके समान प्रजाका शासन करनेवाला हूँ। अच्छा, खड़ा रह;



में अभी तेरा इलाज किये देता हूँ। तब तेरे होश ठिकाने आ जायँगें? || ७ ||

रहूगणको राजा होनेका अभिमान था, इसिल्ये वह इसी प्रकार बहुत-सी अनाप-शनाप वातें बोल गया। वह अपनेको वड़ा बुद्धिमान् समझता था, अतः रज-तमयुक्त अभिमानके वशीभूत होकर उसने भगवान्के अनन्य प्रीतिपात्र भक्तवर भरतजीका तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरोंकी विचित्र कहनी-करनीका तो उसे कुछ पता ही न था। उसकी ऐसी कची बुद्धि देखकर वे सम्पूर्ण प्राणियोंके सुद्धद् एवं आत्मा, ब्रह्मभूत ब्राह्मणदेवता मुसकराये और विना किसी प्रकारका अभिमान किये इस प्रकार कहने लगे॥ ८॥

ब्राह्मणदेवता वोले—राजन् ! तुम जो कुछ कह रहे हो, ठीक ही है; मैं इसे कोई उलाहना या ताना नहीं मानता । क्योंकि वीरवर ! यदि कोई भार है तो वह उसे ढोनेवाले शरीरको ही है, और यदि कोई मार्ग है तो वह भी उसमें चलनेवाले शरीरके लिये ही है । मेरा शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये मुझे न तो भार ढोनेका लेश है और न मार्ग चलनेका श्रम ही है । तुम्हारा यह कथन भी ठीक ही है कि तुम विशेष मोटे-ताजे नहीं हो; मोटा-दुवलापन तो इस पञ्चभूतोंकी ढेरी—शरीरमें ही है । इसलिये समझदारोंका

इस विधयमें कोई विवाद नहीं है। स्थूलता, कृशता, आधि, व्याधि, भूरा प्यास, भय, करह, इच्छा, बुढापा, निद्रा, प्रेम, कोध, अभिमान और शोक—ये स्व धर्म देहाभिमाननो लेनर उत्पन्न होनेवाले श्रीवर्मे रहते हैं, मुझमें तो इनका लेश भी नहीं है। राजन् । तुमने जो जीने मरनेनी बात वही-सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं, उन सभीमें नियमितरूपसे ये दोनों वार्ते देखी जाती हैं, बर्योंकि वे सभी आदि-अन्तवाले हैं। यशस्वी नरेश । जहाँ स्वामी-सेवकभाव स्थिर हो, वहीं आज्ञापालनादि या नियम भी लागू हो सकता है । तुम्हारे और मेरे बीचमें तो यह सम्बन्ध स्थिर नहीं है, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। 'तुम राना हो और मै प्रजा हूं' इस प्रकारकी भेदनुद्धिके लिये मुझे व्यवहारके खिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिसायी देता । परमार्थदृष्टिचे देखा जाय तो क्रिंगे स्वामी क्रें और क्रिंगे सेवक १ पिर भी राजन् । तुम्हें यदि स्वामित्वका अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ विरवर में तो मत्त, उन्मत्त और जड़के समान अपनी ही स्थितिमें रहता हूँ । मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ रगोगा ? यदि मैं वास्तवमें जड और प्रमादी ही हूं, तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुएको पीसनेके समान व्यर्थ ही होगा। मुझे ठोक-पीटकर तुम चतुर चालाक तो बना नहीं सक्रोग ॥९-१३॥

श्रीश्वकदेवजी कहते हे-परीक्षित् । मुनिवर जड भरत यथार्थ तत्वका उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मीन हो गये। उनका देहात्मबुद्धिका हेतुभृत अज्ञान निवृत्त हो चुना था। इमल्यि वे परम शान्त हो गये थे । अत इतना कहकर भोगद्वारा प्रारम्ध्यय करनेके लिये वे पिर पहलेहीके समान उस पालकीको वधेपर लेकर चलने लगे। इधर सिन्धु-सौपीरनरेश रहूगण भी अपनी उत्तम श्रद्धाके कारण तत्त्वित्रासामा पूरा अधिमारी या । जव उसने उन द्विजश्रेष्टके ये अनेनों योग ग्रायों समर्थित और हृदयनी ग्रन्थिमा छेदन करनेवाले वाक्य सुने, तो वह तत्मल पालकीसे उत्तर पड़ा । उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनरे चरणोंने सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रभार कहने लगा--- देव । आपने द्विजोंका चिह्न यहोपबीत धारण कर रक्ता है, बतलाइये इस प्रकार प्रच्छात्रभावसे विचरनेवाले आप भौन हैं। क्या आप दत्तात्रेय आदि जवधूर्तीमेंसे कोई हैं १ आप निसके पुत्र हैं। आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे

आपका पदार्पण हुआ है ! यदि आप हमारा क्ल्याण करने पथारे हैं, तो क्या आप साक्षात् सत्वमूर्ति भगवान् क्विल्जी ही तो नहीं हैं । मुझे इन्द्रके बज्र, महाद्वजीके त्रिस्ट, यमराजके दण्ड तथा अप्ति, सूर्य, चन्द्र, वायु और दुवेरके आयुर्धोरा भी वोई मय नहीं है, परन्तु ब्राह्मणङ्गल्का अपमान होनेसे में बहुत डरता हूँ । अत. कृपया बतलाइये, इस प्रकार अपने विशान और शक्तिको छिपाकर पागलोंकी भाँति विचरनेवाले आप कीन हैं ? विपर्योसे तो आप सर्वया अनासक्त जान पड़ते हैं । मुझे आपनी बोई थाह नहीं मिछ रही है। साधो। आपके योगयुक्त वाक्योंकी वृद्धिद्वारा आलोचना बरनेपर भी भेरा सन्देह दूर नहीं होता । भ तो आत्मज्ञानी मुनियोंके परमगुर और साञ्चात् श्रीहरिकी शानदाक्तिके अवतार योगेश्वर भगवान् कपिल्से यह पृछनेके लिये जा रहा या कि इस टोकमे एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है। सो क्या आप वे क्पिलमुनि ही हैं, जो शोकॉकी दशा देखनेके लिये इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रह हैं १ भाग, घरमें आएक ग्हनेवाला निवेक्ट्रीन पुरुष यागेश्वरोंकी गति कैथे जान सक्ता है। । १४-२०॥

[इस प्रनार भरतजीका परिचय पूछकर अन उनके क्यनमें शङ्का करते हुए राजा रहूगण कहता है-] भैने युदादि कर्मोंमें अनिका अम होत देखा है, इसलिये मेरा अनुमान है कि वोंझा ढोने और भागीमे चलनेसे आपको भी अवस्य हुआ होगा। अत आपका यह क्यन कि 'मुझे क्सि प्रकारका क्रेश या अम नहीं हैं गरी समझमे नहीं आता । इसके सिवा आपने जो कहा कि स्वामी-सेवकभाव बेवल व्यवहारमात्र ही है, वास्तवमें नहा है, सो व्यवहारमार्ग भी सप्रमाण ही माना गया है, अत वह भी सत्य ही होना चाहिये। नहीं तो असत् धटसे जल लाना आदि किया कैसे हो सर्वेगी १ देहादिके धर्मोंका आत्मापर कोट् प्रभाव ही नहीं हाता, ऐसी बात भी नहीं है। देखिये, चूरहेपर खली हुई वटलोही जब अभिषे तपने लगती है, तो उसना जल भी खौलनं लगता है और पिर उस जलसे चावल्या भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधिके धर्मोंका अनुवर्तन करनेके कारण देह, इद्रिय, प्राण और मनकी स्तिधिसे आत्माको भी उनके धर्म श्रमादिका अनुभव होता ही है। और आपने जो दण्डादिनी व्यर्थता बनायी, सो राना तो प्रजामा शासन और पालन करनेके लिये नियुक्त क्या हुआ उसका दास ही है। अत उसका उन्मत्तादिको दण्ड देना पिसे हुएको पीसनेके समान व्यर्थ नहीं हो सकता,

क्योंकि अपने धर्मका आचरण करना तो भगवान्की सेवा ही है, उसे करनेवाला व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण पापराशिको नष्ट कर देता है ॥२१–२३॥

[इतना कहकर वे उनसे क्षमा-प्रार्थना करते हुए कहने लगे—] 'दीनवन्धो! राजत्वके अभिमानसे उन्मत्त होकर मैंने आप-जैसे साधुश्रेष्ठकी अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपादृष्टि कीजिये, जिससे इस साधु-अवज्ञारूप अपराधसे मैं मुक्त हो जाऊँ । आप तो देहाभिमानशून्य, और विश्ववन्धु श्रीहरिके अनन्य भक्त हैं; इर्सालये सबमें समान दृष्टि होनेसे इस मानापमानके कारण आपमें कोई विकार नहीं हो सकता । तथापि एक महापुरुपका अपमान करनेके कारण मेरे-जैसा पुरुष, साक्षात् त्रिशूलपाणि महादेवजीके समान प्रभावशाली होनेपर भी, अपने अपराधसे ही अवस्य थोड़े ही कालमें नष्ट हो जायगा? ॥२४-२५॥

## ग्यारहवाँ अध्याय

राजा रहूगणको भरतजीका उपदेश

व्राह्मणने कहा-राजन् ! तुम परमार्थतत्त्वके यथार्थ जानकार न होनेपर भी बड़े ज्ञानियोंकी तरह तर्क-वितर्क कर रहे हो, इसीसे मैं तुम्हें ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ तो नहीं कह सकता। देखो, विचारवान् पुरुष तत्त्वविचारके समय तुम्हारे प्रतिपादन किये हुए इस व्यवहारको स्वीकार नहीं करते । यदि तुम चाहो कि केवल शास्त्र-विचारसे ही तत्त्वका निर्णय हो जायगा, सो यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि वेदवाक्य भी अधिकतर गृहस्थजनोचित यरुविधिके विस्तारमें ही व्यस्त हैं, राग-द्रेषादि दोषोंसे रहित विद्युद्ध तत्त्वज्ञानकी पूरी-पूरी अभिन्यिक्त प्रायः उनमें भी नहीं हुई है। सच वात तो यह है कि जिसे गृहस्थोचित यज्ञादि कमोंसे प्राप्त होनेवाला स्वर्गादि सुख स्वप्नके समान हेय नहीं जान पड़ता, उसे तत्त्वज्ञान करानेमें साक्षात् उपनिषद्-वाक्य भी समर्थ नहीं है। जवतक मनुष्यका चित्त सत्त्व, रज अथवा तमोगुणके वशीभूत रहता है, तवतक वह स्वच्छन्दतापूर्वक उसकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंसे ग्रुमाग्रुम कर्म कराता रहता है। यह मन वासनामय, विपयासक्त, गुणोंसे प्रेरित, विकारी और भृत एवं इन्द्रियरूप सोलह कलाओंमें मुख्य है । यही भिन्न-भिन्न नामोंसे देवता और मनुष्यादिरूप धारण करके शरीररूप उपाधियोंके भेदसे जीवकी उत्तमता और अधमताका कारण होता है । यह मायामय मन सारे संसारको छलनेवाला है, यही अपने देहके अभिमानी जीवसे मिलकर उसे काल-कमसे प्राप्त हुए मुख-दुःख और इनसे व्यतिरिक्त मोहरूप अवस्यम्भावी फलोंकी अभिव्यक्ति करता है। जबतक यह मन रहता है, तभीतक जाग्रत और स्वप्नावस्थाका व्यवहार प्रकाशित होकर जीवका दृश्य वनता है। इसिछिये पण्डितजन मनको ही त्रिगुणमय अधम संसारका और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्षपदका कारण वताते हैं। विषयासक्त मन

जीवको संसार-सङ्कटमें डाल देता है, विषयहीन होनेपर वहीं उसे शान्तिमय मोक्षपद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घीसे भीगी हुई वत्तीको खानेवाले दीपकसे तो धूएँवाली शिखा निकलती रहती है और जब घी समाप्त हो जाता है तो वह अपने कारण अग्नितत्त्वमें लीन हो जाता है—उसी प्रकार गुण और कमोंमें आसक्त हुआ मन तरह-तरहकी वृत्तियों- का आश्रय लिये रहता है और इनसे मुक्त होनेपर वह अपने तत्त्वमें लीन हो जाता है।।१-८॥

वीरवर ! पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और एक अहङ्कार-ये ग्यारह मनकी वृत्तियाँ हैं तथा पाँच प्रकारके कर्म, पाँच तन्मात्र और एक शरीर-ये ग्यारह उनके आधारभृत विषय कहे जाते हैं। गन्ध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके विषय हैं; मलत्याग, सम्भोग, गमन, भाषण और लेना-देना आदि व्यापार—ये पाँच कर्मेन्द्रियोंके विषय हैं तथा शरीरको 'यह मेरा है' इस प्रकार स्वीकार करना अहङ्कारका विषय है। कुछ लोग अहङ्कारको मनकी वारहवीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीरको वारहवाँ विपय मानते हैं। ये मनकी ग्यारह वृत्तियाँ द्रव्य (विषय), स्वभाव, आशय ( संस्कार ), कर्म और कालके द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदोंमें परिणत हो जाती हैं। किन्तु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्माकी सत्तासे ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होनेपर भी मनसे क्षेत्रज्ञका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो जीवकी ही उपाधि है। इसका कारण माया है और यह प्रायः संशारवन्धनमें डालनेवाले अविश्रद्ध कमोंमें ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपर्युक्त वृत्तियाँ प्रवाहरूपसे नित्य ही रहती हैं; जाग्रत् और खप्नके समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्तिमें छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओंमें क्षेत्रज्ञ, जो विशुद्ध चिन्मात्र है, उनका साक्षी ही रहता है ॥९-१२॥

जीवातमा और परमातमा भेदसे क्षेत्रज्ञ दो प्रकारका है।
यहाँतक जीतातमाका वर्णन हुआ है, अन परमातमाना
निरूपण निया जाता है। यह क्षेत्रज्ञ परमातमा सर्वव्यापक,
जगत्का आदिकारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, स्वयम्प्रकारा, अन्तमा,
ब्रह्मादिका भी नियन्ता और अपने अधीन रहनेवाली मायाके
द्वारा सबके अन्त करणोंमे रहकर जीवों को प्रेरित करनेवाला
समस्त भूतोंका आश्रयरूप मगवान् वासुदेव है। जिस प्रकार
वासु सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम प्राणियोंम प्राणरूपसे प्रविष्ट होकर
उन्ह प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान्
वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूपसे इस सम्पूर्ण प्रपञ्चमें ओत
प्रोत है। रानन् । जनतक मनुष्य ज्ञानादयके द्वारा इस
मायाका तिरस्कार कर, सन्तर्भ आस्ति छोड़कर तथा

काम कोधादि छ शतुओं ने जीतनर आत्मतस्वनो नहीं जान लेता और जबतक वह आत्माके उपाधिरूप मनको ससारतु लका क्षेत्र नहीं समझता, तत्रतक वह इस लोकमें यों ही मटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और वैर आदिके सस्कार तथा ममतानी खुद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा तड़ा तल्वान् शतु है। तुम्हारे उपेक्षा करनेसे इसनी शक्ति और भी बढ़ गयी है। यह यद्यपि स्वय तोसर्वया मिष्या है, तयापि इसने तुम्हारे आत्मस्वरूपको आच्छादित कर रक्खा है। इसलिये तुम सावधान होकर श्रीगुरु और हरिके चरणोंकी सेवाके प्रतापस इसे मार डालो, इसपर वित्तय पानेके लिये यही एकमान अमोघ शस्त्र है। १३-१७॥

## वारहवाँ अध्याय

#### रहुगणका प्रश्न और भरतजीका समाधान

राजा रहूगणने कहा-भगवन् । मैं आपको नमस्कार करता हूँ । मगवान् जिस प्रकार लोकरक्षा के लिये ही शरीर धारण करते हैं, उसी प्रकार आपने भी जगत्का उदार करनेके लिये ही यह देह धारण की है। योगेश्वर! अपने परमानन्दमय स्वरूपका अनुमव करके आप इस स्थूलशरीरसे उदासीन हो गये हैं तथा एक जड ब्राह्मणके वेपसे अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूपको जनसाधारणकी दृष्टिसे ओझल किये हुए हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मन् 1 निस प्रकार ज्वरसे पीड़ित रोगीके लिये मीठी आपधि और भूपसे तपे हुए पुरुपके लिये शीतल जल अमृततुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिये, जिसकी विवेकडुदिको देहाभिमान रूप विपैले सर्पने इस लिया है, आपके वचन अमृतमय ओपधिके समान है। देव । मैं आपसे अपने सदायोंकी निवृत्ति तो पीछे कराऊँगा । पहले तो इस समय आपने जो अध्यातमयोगमय उपदेश दिया है, उसीको सरल करके समझाइये, उसे समझनेनी मुझे पड़ी उत्मण्ठा है। योगेश्वर ! आपने जो यह कहा कि भार उठानेकी किया तथा उससे जो अमरूप पल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होनेपर भी वेवल व्यवहारमूलक ही हैं, वास्तवमे सत्य नहीं है—वे तत्त्वविचारक सामने कुछ भी नहीं ठहरते—सो इस विषयमें मेरा मन चकर सा रहा है, आपके इस कयनका मर्म मेरी समझमें नहीं आ रहा है ॥ १-४ ॥

ब्राह्मणने कहा--पृथ्वीपते । यह देह पृथ्वीका ही तो

विकार है, पापाणादिसे इसका क्या भेद है १ जब यह किसी भारणसे पृथ्वीपर चलने लगता है, तो इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। देखो, इसके दो चरण हैं, उनके ऊपर कमश टखने, पिंडली, घुटने, जॉघ, कमर, वक्ष खल, गर्दन और कथे आदि अङ्ग है। कधोंके ऊपर छकड़ीकी पालनी रनेखी हुई है, उसमें भी सौवीरराज नामका एक पायिव विकार ही है, जिसमें आत्मबुद्धिरूप अभिमान करनेसे तुम भीं सिन्धु देशका राजा हूँ इस प्रवल मदसे अधेहो रहे हो। किन्तु इसीसे तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती, वास्तवमें तोतुम बड़े कूर और पृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन दुलिया कहारों ने येगारमें पकड़कर पालकीमें जोत रक्खा है और पिर महापुरुपों नी सभामें बढ-बढकर बातें जनाते हो कि मैं लोकोंकी रक्षा करनेवाला हूँ । यह तुम्हे शोभा नहीं देता । यहाँतक जितने नाम भेद बताये गये हें—सोचो तो, वे पृथ्वीसे भिन्न और क्या हैं १ इम देखते हैं कि सम्पूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वीसे ही उत्पन होते हे और पृथ्वीमें ही लीन हाते हें, अत उनके कियाभेदके कारण जो अलग-अलग नाम पड़ गये हैं--वताओं तो, उनके रिवा व्यवहारका और क्या मूल है ।।। ५-८ ॥

इसी प्रकार 'पृथ्वी' शब्दका व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादानकारण सूरम परमाणुओंमें लीन हो जाती है। और जिनके मिलनेसे पृथ्वीरूप कार्यकी सिद्धि होती है, वे परमाणु अनियानग्र

मनसे ही कृत्पना किये हुए हैं । वास्तवमें उनकी भी सत्ता नहीं है। यह सारा प्रपञ्च भगवान्की मायाका ही खेल है, उससे पृथक् उसकी कोई सत्ता नहीं है । इसी प्रकार और भी जो कुछ क्रश-स्थूल, छोटा-वड़ा, कार्य-कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणोंसे युक्त भेदमय प्रपञ्च है—उसे भीद्रव्य, स्वभाव, आशय, काल और कर्म आदि नामोंवाली मगवान्की मायाका ही कार्य समझो । विशुद्ध परमार्थरूप, अद्वितीय त्तया भीतर-बाहरके भेदसे रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है । वह सर्वान्तर्वर्ती और सर्वथा निर्विकार है । उसीका नाम 'भगवान्' है और उसीको पण्डितजन 'वासुदेव' कहते हैं। किन्तु रहूगण ! वह ज्ञानरूप परमात्मा महापुरुषोंके चरणोंकी धूलसे अपनेको नहलानेके सिवा तप, यज्ञादि वैदिक कर्म, अन्नादिके दान, अतिथिसेवा, दीनसेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अमि या सूर्यकी उपा-सना आदि किसी भी साधनसे प्राप्त नहीं हो सकता । इसका कारण यह है कि महापुरुषोंके समाजमें सदा पवित्रकीतिं श्रीहरिके गुणोंकी चर्चा होती रहती है, जिससे विषयवार्ता

तो पास ही नहीं फटकने पाती । और जब भगवत्कथाका नित्यप्रति सेवन किया जाता है, तो वह मोक्षाकाङ्की पुरुपकी शुद्ध बुद्धिको भगवान् वासुदेवमें लगा देती है ॥ ९–१३॥

देखो, पूर्वजन्ममें में भरत नामका राजा था। में ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकारके विषयों विरक्त होकर भगवान्की आराधनामें ही लगा रहता था; तो भी एक मृगमें आसिक्त हो जानेसे मुझे परमार्थसे भ्रष्ट होकर अगले जन्ममें मृग बनना पड़ा। किन्तु भगवान् श्रीकृष्णकी आराधनाके प्रभावसे उस मृगयोनिमें भी मेरी पूर्वजन्मकी स्मृति छत नहीं हुई। इसीसे अब में जनसंसर्गसे डरकर सर्वदा असङ्गभावसे गुप्तरूपने ही विचरता रहता हूँ। सारांद्य यह है कि विरक्त महापुरुषोंके सत्सङ्गसे प्राप्त ज्ञानरूप खड्गके द्वारा मनुष्यको इस लोकमें ही अपने मोहबन्धनको काट डालना चाहिये। फिर श्रीहरिकी लीलाओंके कथन और श्रवणसे भगवत्स्मृति बनी रहनेके कारण वह सुगमतासे ही संसारमार्गको पार करके मगवान्को प्राप्त कर सकता है। १४-१६॥

# तेरहवाँ अध्याय

## भवाटवीका वर्णन और रहूगणका संशय-नाश

व्राह्मणने कहा-राजन् ! यह जीवसमूह सुखरूप धनमें आसक्त देश-देशान्तरमें घूम-फिरकर व्यापार करनेवाले व्यापारियोंके दलके समान है। इसे मायाने दुस्तर प्रवृत्तिमार्गमें लगा दिया है; इसलिये इसकी दृष्टि सात्विक, राजस, तामस भेदसे नाना प्रकारके कर्मोंपर ही जाती है। उन कमोंमें भटकता-भटकता यह संसाररूप जंगलमें पहुँच जाता है। वहाँ उसे तिनक भी शान्ति नहीं मिलती। उस जंगलमें छः चोर हैं । इस विणक्-समाजका नायक बड़ा दुष्ट है । उसके नेतृत्वमें जब यह वहाँ पहुँचता है, तो ये चोर वलात्कारसे इसका सब माल-मता लूट लेते हैं। तथा मेडिये जिस प्रकार भेड़ोंके झुंडमें घुसकर उन्हें खींच छे जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहनेवाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धनको इधर-उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल वहुत-सी लता, घास और झाड़-झंखाड़के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है । उसमें तीव डाँस और मन्छड़ इसे चैन नहीं लेने देते । वहाँ इसे कभी तो गन्धर्वनगर दीखने लगता है और कभी-कभी चमचमाता हुआं अति चञ्चल अगियावेताल आँखोंके सामने आ जाता है। यह वणिक्-

समुदाय इस वनमें निवासस्थान, जल और धनादिमें आसक्त होकर इभर-उधर भटकता रहता है। कभी ववंडरसे उठी हुई धूल इसकी आँखोंमें पड़ जाती है, तो इसे दिशाओंका शान भी नहीं रहता । कभी इसे दिखायी न देनेवाले झींगुरोंका कर्णकटु शब्द सुनायी देता है, कमी उल्लू अपनी वोलीसे इसके चित्तको व्यथित कर देता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निन्दनीय वृक्षोंका ही सहारा टटोलने लगता है और कभी प्याससे व्याकुल होकर मृगतृष्णाकी ओर दौड़ लगाता है। कभी सूखी नदियोंकी चकमकमें फँसकर उनकी ओर जाता है, कभी अस नहीं मिलता तो आपसमें एक-दूसरेके दुकड़ेका ही ग्राहक वन जाता है, कभी दावानलमें घुसकर अग्निसे झलस जाता है और कभी यक्षलोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपनेसे अधिक वलवान्लोग इसका धन छीन लेते हैं, तो यह दुखी होकर शोक और मोहसे अचेत हो जाता है और कभी गन्धर्वनगरमें पहुँच-कर घड़ीभरके लिये सब दुःख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतींपर चढ़ना चाहता है तो काँटे और कंकड़ोंसे पैर चलनी हो जानेसे उदास हो जाता है। कुटुम्न वहुत

वढ़ जाता है और उदरपूर्तिमा साधन नहीं होता तो भूसकी ज्वालासे सन्तम होकर अपने ही बन्धु वान्धवींपर खीझने लगता है। कभी अजगर उस लेता है तो वनमें फेंके हुए मुदेंके समान पड़ा रहता है । उस समय इसे कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विपैले जन्तु इसे काटने लगते हैं तो उनके विपरे प्रभावसे अधा होरर किसी अँधेरे कुएँमें गिर पड़ता है और दुःस भोगता रहता है। कभी मधु र्योजने लगता है तो मिक्खयाँ उसके नाकमे दम कर देती हैं और उसनी सारी शेखी चूर हो जाती है। यदि किसी प्रकार अनेकीं कठिनाइयोंना सामना करके वह मिल भी गया तो बलात्नारमे दूसरे लोग उसे छीन छेते हैं। कभी शीत, घाम, आँधी और वर्पांसे अपनी रक्षा करनेमें असमर्य हो जाता है। कभी आपसमें योड़ा-बहुत व्यापार करता है, तो धनके टोभरे दूसरीको घोखा देकर उनसे वैर ठान छेता है। कभी कभी उस संसारवनमें इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास शय्या, आसन, रहनेके लिये स्थान और सैर-स्पाटेके लिये सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरोकी चीजपर दृष्टि डालता है; और जब उनसे मॉगनेपर भी वह नहीं मिलती तो इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है ॥१-१२॥

इस प्रकार व्यावहारिक सम्बन्धके कारण एक दूसरेसे द्वेषभाव वढ जानेपर भी वह विणक्षमूह आपसमे विवाहादि सम्बन्ध स्थापित करता है और फिर इस मार्गमें तरह-तरहके कष्ट और धनक्षय आदि सङ्गरोंको भोगते भोगते मृतक्वत् हो जाता है । साथियोमेंसे जो जो मरते जाते है, उन्हें जहाँ-का-तहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओंको साय लिये वह बनिजारोंका समूह बरावर आगे ही वढता रहता है। वीरवर ! उनमेसे कोई भी प्राणी न तो आजतक वापस लौटा है और न । क्लीने इस सङ्खटपूर्ण भागकी पार करके परमानन्दमय योगकी ही शरण छी है । वस्तुतः यह योगमार्ग ही आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिमा साधन है, इसीलिये विचार-शील पुरुष सन ओरसे मुख मोड्कर इसीका आश्रय लेते है। जिन्होंने बड़े बड़े दिग्पालोंको जीत लिया है, वे धीर-वीर पुरुष भी पृथ्वीमें 'यह मेरी है' ऐसा अभिमान करके आपसमे दैर ठानकर समामभूमिमे जूझ जाते है। तो भी उन्हे भगवान् विष्णुका अविनाशी पद नहीं मिलता, जो वैरहीन परमहंसोंको प्राप्त होता है ॥ १३-१५ ॥

इस भवाटवीमें भटकनेवाला यह विनजारोंका दल कभी किसी लताकी डालियोंका आश्रय लेता है और उसपर रहने- वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोहमे पॅस जाता है। कभी सिंहोंके समूहसे भय मानकर बगुरा, बंक और गिदोंसे मीति बरता है। जब उनसे धोप्ता उठाता है। तो इंसेंकी पंक्तिमे प्रवेश करना चाइता है। बिन्तु अन उनका आचार भी नहीं सुहाता, इसिलये वानरोंमें मिलकर उनके जाति स्वभावके अनुसार दाम्यत्यसुरामें रत रहकर विषयभोगोंने इन्द्रियों नो तृप्त करता रहता है और एक-दूसरेका मुख देखते देसते अपनी आयुक्ती अवधिको भूल जाता है। वहाँ वृक्षोंमें मीडा करता हुआ पुत्र और स्त्रीके स्नेहपारामें वॅध जाता है। इसमें मैथुनकी वासना इतनी वढ़ जाती है कि तरह तरहके दुर्व्यवहारों से दीन होनेपर भी यह विवश होकर अपने वन्धनको तोइनेका साइस नहीं कर सकता। कमी असावधानीसे पर्वतको गुफामे गिरने लगता है तो उसमें रहनेवाले हाथीसे डरकर किसी खताके सहारे लटका रहता है । शत्रुदमन ! यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्तिसे छुटकारा मिल जाता है, तो यह फिर अपने गोलमें मिल जाता है। जो मनुष्य मायानी प्रेरणांसे एक वार इस मार्गमें पहुँच जाता है, उसे भटक्ते भटक्ते अन्ततक अपने परम पुरुपार्थका पता नहीं लगता । रहूगण ! तुम भी इसी भागीमें भटक रहे हो, इसल्यि अब प्रजाको दण्ड देनेका कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुद्धद् हो जाओ और विषयों में अनासक होकर भगवत् सेवासे तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञानरूप एड्ग लेकर इस मार्गको पार कर लो ॥ १६-२० ॥

राजा रहुगणने कहा—धन्य है! समस्त योनियोमें यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्यान्य लोकोंमें प्राप्त होनेवाले देवादि उत्कृष्ट जन्मोंसे भी क्या लाभ है, जहाँ श्रीहृपीकेश-भण्डाम् के पित्र वरासे इत्तक्त्य हुए आए जैसे महात्माओं का स्तृय खुठकर समागम नहीं मिलता ! आपके चरणकमलों की रजका सेवन करनेसे जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गये हैं, उन महानुभावोंको भगवान्की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र वात नहीं है। मेरा तो आपके एक मुहूर्चके सत्यवेत्ताओंकी उनके बाह्य आचरणसे कोई पहचान नहीं हो सकती; अतः वे किसी भी वेष या आयुके हों, में उन्हें नमस्कार करता हूँ। उनमें जो वयोष्ट्रद्ध हों, उन्हें नमस्कार है; जो श्रिश्च हों, उन्हें नमस्कार है जो श्रिश्च हों, उन्हें नमस्कार है और जो कीडारत बालक हों, उन्हें भी नमस्कार

है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूतवेषसे पृथ्वीपर विचरते हैं, उनसे हम-जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओंका कल्याण हो ॥२१–२३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—उत्तरानन्दन ! इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मिषपुत्रने अपना अपमान करनेवाले सिन्धुनरेश रहूगणको अत्यन्त करुणावश आत्मतत्त्व-का उपदेश दिया। तव राजा रहूगणने दीनभावसे उनके चरणोंकी वन्दना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्रके समान शान्तिचत्त और उपरतेन्द्रिय होकर पृथ्वीपर विचरने लगे। तथा उनके सत्सङ्कसे परमात्मतत्त्वका ज्ञान पाकर सौवीरपित रहूगणने भी अन्तःकरणमें अविद्यावश आरोपित देहात्म- बुद्धिको त्याग दिया। राजन् ! जो लोग भगवदाश्रित अनन्य भक्तोंकी शरण ले लेते हैं, उनका ऐसा ही प्रभाव होता है—उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती ॥२४-२५॥

राजा परीक्षित्ने कहा—महाँमागवत मुनिश्रेष्ठ ! आप परम विद्वान् हैं । आपने रूपकादिके द्वारा अप्रत्यक्षरूपसे जीवोंके जिस संसाररूप मार्गका वर्णन किया है, उस विषयकी कल्पना विवेकी पुरुपोंकी बुद्धिने की है; वह अल्पबुद्धिवाले पुरुषोंकी समझमें सुगमतासे नहीं आ सकता । अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्वोध विपयको रूपकका स्पष्टीकरण करने-बाले शब्दोंसे खोलकर समझाइये ॥ २६ ॥

# चौदहवाँ अध्याय

भवादवीका स्पष्टीकरण

श्रीगुकदेवजी कहते हैं - राजन् ! देहाभिमानी जीवींसे सत्त्वादि गुणोंके कारण ग्रुभ, अग्रुभ और मिश्र—तीन प्रकारके कर्म होते रहते हैं। उनके फलरूपमें उन्हें जो तरह-तरहकी देहोंमें इष्ट वस्तुके साथ संयोग-वियोग होनेसे सुख-दुःखका अनुभव होता रहता है, यही उसका अनादि संसार है। मन आदि छः ज्ञानेन्द्रियाँ इसके अनुभवके द्वार हैं। उनसे विवश होकर यह जीवसमूह मार्ग भूलकर भयङ्कर वनमें भटकते हुए धनके लोभी वनिजारोंके समान परमसमर्थ भगवान् विष्णुके आश्रित रहनेवाली मायाकी प्रेरणासे वीहड़ चनके समान दुर्गम मार्गमें पङ्कर संसार-वनमें जा पहुँचता है। यह वन इमशानके समान अत्यन्त अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीरसे किये हुए कमोंका फल भोगना पड़ता है । यहाँ अनेकीं विष्ठींके कारण उसे अपने च्यापारमें सफलता भी नहीं मिलती; तो भी यह उसके अमको शान्त करनेवाले श्रीहरिचरणारविन्दोंके रसिक भक्त-भ्रमरोंके मार्गका अनुसरण नहीं करता । इस संसार-वनमें मनसहित छः इन्द्रियाँ ही अपने कमोंकी दृष्टिसे चोरोंके समान हैं। ये चोर किस प्रकार हैं, सो वतलाते हैं। पुरुष बहुत-सा कप उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्ममें होना चाहिये; वही धर्म यदि भगवान्की प्रसन्नताके लिये होता है, तो उसे परलोकमें निःश्रेयसका हेतु वतलाया गया है। किन्तु जिस मनुष्यका बुद्धिरूप सार्यि विवेकहीन होता है और मन वशमें नहीं होता, उसके उस धर्मापयोगी धनको ये मनसहित छः इन्द्रियाँ देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूँघना, सङ्कल्प-विकल्प करना और निश्चय करना—इन वृत्तियोंके द्वारा गृहस्थोचित विषय-

भोगोंमें फँताकर उसी प्रकार लूट लेती हैं, जिस प्रकार वेईमान मुखियाका अनुगमन करनेवाले एवं असावधान विनारोंके दलका धन चोर-डाक़् लूट ले जाते हैं। ये ही नहीं, उस संसार-वनमें रहनेवाले उसके कुटुम्त्री भी—जो नामसे तो स्त्री-पुत्रादि कहे जाते हैं, िकन्तु कर्म जिनके साक्षात् भेड़ियों और गीदड़ोंके समान होते हैं—उस अर्थलोट्डप कुटुम्त्रीके धनको उसकी इच्छा न रहनेपर भी उसके देखते-देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं, जैसे भेड़िये गडिरयोंसे सुरक्षित मेड़ोंको उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेतके वीजोंको अग्निद्वारा जला न दिया गया हो, तो प्रतिवर्ध जोतनेपर भी खेतीका समय आनेपर वह फिर झाड़-झंखाड़, लता और तृण आदिसे गहन हो जाता है—उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्मभूमि है; इसमें भी कर्मोंका सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर तो कर्म-वासनाओंकी ही पिटारी है ॥ १-४॥

उस गृहस्थाश्रममें आसक्त हुए व्यक्तिके धनरूप बाहरी प्राणोंको डाँस और मच्छड़ोंके समान नीच पुरुषोंसे तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदिसे क्षित पहुँचती रहती है। कभी इस मार्गमें मटकते-भटकते वह अविद्या, कामना और कमोंसे कछपित हुए अपने चिक्तसे दृष्टिदोपके कारण इस मर्त्यलोकको, जो गन्धर्वनगरके समान असत् है, सत्य समझने लगता है। फिर खान-पान और स्त्री-प्रसङ्गादि व्यसनोंमें फँसकर मृगतृष्णाके समान मिध्या विपयोंकी ओर दौड़ने लगता है। कभी रजोगुणका वेग होनेपर सारे अनथोंकी जड़ अग्निके मलरूप सोनेको ही मुखका साधन समझकर उसे पानेके लिये इस प्रकार दौड़-धूप करने लगता है, जैसे वनमें जाड़ेसे ठिदुरता हुआ पुरुष अमिने लिये व्याकुल होकर अगियाबेतालकी ओर उसे आग समझकर दौड़े । उससे आग तो मिलती नहीं, उस्टे प्राणींसे भी हाय धाने पड़ते हैं। कभी इस शरीरको जीवित रखनेवाले घर, अन्न जल और धन आदिमें अभिनिवेश करके इस संसारारण्य में इधर-उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी ववडरके समान ऑसोंमें धूल झोंक देनेवाली स्त्री गोदमें बैठा लती है तो तत्काल रागान्य सा होवर सत्पुरुपोंकी मर्यादाका भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रोमें रजागुणकी धृलभर जानेसे बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एकाध बार विपर्नांका मिथ्यात्व जान भी लेता है, तो भी अनादि कालसे देहमें आत्मबुद्धि रहनेसे विवेक बुद्धि नष्ट हो जानेके कारण उन महमरीचिकाउटय विषयोंकी ओर पिर दौड़ने रगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करनेवाले उल्लूके समान श्तुओंकी और परोक्षरूपसे बोलनेवाले झींगुरीके समान राजाकी अति कठोर एव दिलको दहला देनेवाली डरावनी डाँट इपटसे इसके कान और मनको बड़ी व्यया होती है ॥ ५-११ ॥

जन इसके पूर्वपुण्य श्रीण हो जाते हैं, तो यह जीवित रहत हुए भी मुदेंके समान हो जाता है, और जो नारस्कर एव कानतुण्ड आदि जहरीले फलॉवाले पाववृक्षी, इसीप्रकारकी दूषित लताओं और विपैले कुओं केसमान हें तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनोंहीके काममें नहीं आता और जो जीते हुए भी मुदेंके समान हें-उन कृपण पुरुषोका आश्रय लेता है। क्भी असत् पुरुपोंके सङ्गते बुद्धि विगड़ जानेके कारण सूखी नदीमे गिरकर दुखी होनेके समान इस लोक और परलोकमें दु स देनेवाले पाखण्डमें पँच जाता है। जब दूसरोको सतानैधे उसे अब भी नहीं मिलता, तन वह अपने संगे दिता पुनोंनो अथवा विता या पुत्र आदिका एक तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको पाइ खाने के लिये तैयार हो जाता है। कभी दावानलके समान प्रिय विपयींसेश्च्य एवपरिणाममें दु समय घरमं पहुँचना है, तो वहाँ इष्टजनों के वियोगादिसे उसके शोनकी आग भड़क उठती है, उससे सन्तप्त होकर वह बहुत ही रिन्न हाने लगता है। कभी कालके समान भयद्वर रान् मुल्ह्प राश्चस इसके परम प्रिय धनरूप प्राणींको हर रेता है, तो यह मरे हुएके समान निर्जीव हो जाता है। क्मी मनारयके पदार्थोंके समान अत्यात असत् पिता पितामह आदि सम्बाधीको सत्य समझरर उनके सहवाससे स्वप्नके समान क्षणिक मुख्यका अनुभव करता है। यहस्थाश्रमके लिये जिस कमिविधिका महान् विस्तार किया गया है, उसना अनुष्ठान किसी पर्यतमी कड़ी चढाइके समान ही है। लोगोंको उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखादेखी जन यह भी उने पूरा करनेका प्रयत्न करता है, तो तरह तरहमी किटनाइयोंसे क्षेतित होकर कॉट और ककड़ोंसे भरी भूमिमें पहुँच हुए व्यक्तिके समान दुखी हो जाता है। कभी पेटकी असह्य ज्वालासे अधीर होकर अपने युदुम्बपर ही विगड़ने लगता है। पिर जब निद्राख्य अजगरके चगुलमें पंस जाता है, तो अज्ञानक्य घोर अन्यकारमे इनकर सूने बनमे पेंके हुए मुदेंके समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी वातका होश नहीं रहता ॥ १२-२०॥

कभी दुर्जनरूप काटनेवाले जीव इतना काटते-तिरहनार करते हैं कि इसके गर्वरूप दॉत, जिनसे यह दूसरोंको काटता या, टूट जाते हैं। तब इसे वेचैनी के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्मवेदनाके कारण क्षण क्षणमें विवेक शक्ति क्षीण होते रहनेसे अन्तर्मे अधेकी भाँति यह नरकरूप अधेरे कुएमे जा गिरता है। कमी विषयमुखरूप मधुकर्णोंको दूँढते दूँढत जब यह छुक छिपकर परस्त्री या परधनको उड़ाना चाहताहै, ता उनके स्वामीया राजाके हाथसे माराजाता है और जिना ओर छारके नरकमें जा गिरता है । इसीसे ऐसा क्हते हैं कि प्रवृत्तिमार्गमें रहकर किये हुए लौकिक और वैदिक दोनो ही प्रकारके कर्म जीवको सत्तारकी ही प्राप्ति करानेवाले हैं। यदि रिसी प्रकार राजा आदिने बाधनस छूट भी गया। तो अन्यायसे अपहरण क्यि हुए उन स्त्री और धनको देयदत्त नामना काई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उससे विष्णुमित्र नामना कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुपसे दूसरे पुरुपके पास जाते रहते हैं, एक स्थानपर नही ठहरते । कमी रमी शीत और वायु आदि अनेकी आधिदैविक। आधिभौतिक और आध्यात्मिक दु एकी स्थितियों के निवारण करनेमें समर्थ न होनेसे यह अपार चिन्ताओं के कारण उदास हो जाना है । कभी परस्पर लेन देनका व्यवहार करते समय किसी दूसरेका योड़ा-सा-दमड़ीभर अथवा इससे भी कम-धन चुरा लेता है तो इस चेईमानीके कारण उससे देर ठन जाता है ॥ २१–२६ ॥

राजन् । इस मार्गमे पूर्वोक्त विश्लोके अतिरिक्त सुख दुख, राग हेप, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह, लोम, मार्त्सर्य, ईर्प्या, अपमान, क्षुधा-पिपासा, आधि-व्याधि, जन्म, जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विम्न हैं। इस विम्नबहुल मार्गमें इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किसी समय देवमायारूपिणी स्त्रीके वाहुपाशमें पड़कर विवेकहीन हो जाता है। तब उसीके लिये विहारभवन आदि बनवानेकी चिन्तामें ग्रस्त रहता है तथा उसीके आश्रित रहनेवाले पुत्र, पुत्री और अन्यान्य स्त्रियोंके मीठे-मीठे बोल, चितवन और चेष्टाओंमें आसक्त होकर, उन्हींमें चित्त फॅस जानेसे वह इन्द्रियोंका दास अपार अन्धकारमय नरकोंमें गिरता है।। २७-२८।।

कालचक साक्षात् भगवान् विष्णुका आयुध है। वह परमाणुसे लेकर द्विपरार्धपर्यन्त क्षण-घटी आदि अवयवोंसे युक्त है। वह निरन्तर सावधान रहकर घूमता रहता है, तनिक भी विश्राम नहीं छेता। जल्दी-जल्दी वदलनेवाली वाल्य-यौवन आदि अवस्थाएँ ही उसका वेग हैं। उसके द्वारा वह ब्रह्मासे लेकर क्षुद्रातिक्षुद्र तृणपर्यन्त सभी भूतोंका निरन्तर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गतिमें वाधा नहीं डाल सकता । उससे भय मानकर भी जिनका यह कालचक निज आयुध है, उन साक्षात् भगवान् यज्ञपुरुषकी आराधना छोड़कर यह मन्दर्मति मनुष्य पाखिण्डयोंके चक्करमें पड़कर उनके कंक, गिद्ध, बगुला और उल्डुओंके समान आर्यशास्त्र-वहिष्कृत देवताओंका आश्रय लेता है-जिनका केवल वेदवाह्य अप्रामाणिक आगमोंने ही उल्लेख किया है। ये पांखण्डी तो स्वयं ही घोखेमें हैं; जब यह भी उनकी ठगाईमें आकर दुखी होता है, तो ब्राह्मणोंकी शरण छेता है। किन्तु उपनयन-संस्कारके अनन्तर श्रौत-स्मार्तकर्मींसे भगवान् यज्ञ-पुरुषकी आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है, वह अपनी अपवित्र प्रकृतिके कारण इसे अच्छा नहीं लगता; इसलिये फिर कर्मशून्य शूद्रकुलमें प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरोंके समान केवल कुटुम्बपोपण और स्त्रीसेवन करना ही है। वहाँ विना रोक-टोक स्वच्छन्द विहार करनेसे इसकी बुद्धि अत्यन्त दीन हो जाती है और एक-दूसरेका मुख देखना आदि विषय-भोगोंमें फँसकर इसे अपने मृत्युकालका भी सारण नहीं होता । वस, वृक्षींके समान जिनका लौकिक सुख ही फल है-उन घरोंमें ही सुख मानकर वानरोंकी भाँति स्त्री-पुत्रादिमें आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुनादि विपय-भोगोंमें ही बिता देता है ॥२९-३२॥ इस प्रकार प्रवृत्तिमार्गमें पड़कर सुख-दुःख भोगता हुआ यह जीव रोगरूपी गिरि-गुहामें फँसकर उसमें रहनेवाले मृत्युरूप हाथीसे डरता रहता है । कभी-कभी शीत, वायु आदि अनेक प्रकारके आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुःखोंकी निवृत्ति करनेमें जब असफल हो जाता है, तो उस समय अपार विपयवासना इसे और भी सताने लगती है। कभी आपसमें क्रय-विक्रय आदि व्यापार करनेपर बहुत कंजूसी करनेसे इसे योड़ा-सा धन हाय लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जानेसे जव इसके पास सोने, वैठने और खाने आदिकी भी कोई सामग्री नहीं रहती तो अपने अभीष्ट भोग न मिलनेसे यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायोंसे पानेका निश्चय करता है । इससे इसे जहाँ-तहाँ दूसरोंके हायसे वहुत अपमानित होना पड़ता है । इस प्रकार धनकी आसक्तिसे परस्पर वैरभाव वढ़ जानेपर भी यह अपनी पूर्ववासनाओंसे विवश होकर आपसमें विवाहादि सम्बन्ध करता और छोड़ता रहता है । इस प्रकार इस संसार-मार्गमें चलनेवाला यह जीव अनेक प्रकारके क्लेश और विन्न-वाधाओंसे वाधित होनेपर भी मार्गमें जिसपर जहाँ आपित आती है अथवा जो कोई मर जाता है, उसे जहाँ-का-तहाँ छोड़ देता है; तथा नये जन्मे हुओंको साथ लगाता कभी किसीके लिये शोक करता है, किसीका दुःख देखकर मूर्च्छित हो जाता है, किसीके वियोग होनेकी आशङ्कासे भयभीत हो जाता है, किसीसे झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने-चिल्लाने लगता है, कहीं कोई मनके अनुकृल वात हो गयी तो खुशीके मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता है और कभी उन्हींके लिये कैदखानेकी हवा खानेमें भी नहीं हिचकता । साधुजन इसके पास कभी नहीं आते, यह साधुसङ्गसे सदा विञ्चत रहता है । इस प्रकार यह निरन्तर आगे ही बढ़ रहा है। जहाँसे इसकी यात्रा आरम्भ हुई है और जिसे इस मार्गकी अन्तिम अवधि कहते हैं, उस परमात्माके पास यह अभीतक नहीं छौटा है। परमात्मातक तो योगशास्त्रकी भी गति नहीं है; उसे तो, जिन्होंने सव प्रकारके दण्ड (शासन) का त्याग कर दिया है — ने निवृत्तिपरायण संयतात्मा मुनिजन ही प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजोंको जीतनेवाले और बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुप्रान करनेवाले राजपि हैं, उनकी भी वहाँतक गति नहीं है। वे सङ्ग्रामभूमिमें शतुओंका सामना करके केवल प्राणपित्याग ही करते हैं, तथा जिसमें 'यह मेरी है' ऐसा अभिमान करके वैर टाना था-उस पृथ्वीमें ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोकको

चले जाते हैं। इस ससारसे ये भी पार नहीं होते। अपने पुण्यमर्भरूप लतामा आश्रय टेकर यदि किसी प्रकार यह जीन इन आपत्तियोंसे अथवा नरकसे छुटकारा पा भी जाता है, तो पिर इसी प्रकार ससारमार्गमें भटकता हुआ इस जनसमुदायमें मिल जाता है। यही दशा स्वर्गादि ऊर्घलोकोंमें जानेवालोंनी भी है ॥ ३३-४१॥

राजन् । यह भवाटवीके रूपमका तालपं तो तुम्हारी समझम आ ही गया होगा। अब भरतजीका माहातम्य सुनो। उनके विपयमें पण्डितजन ऐसा महते हें—'जैसे गरुड नीकी होड़ कोई मम्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार ऋप्रभपुत्र राजिंग भरतके मार्गका कोई और राजा मनसे भी जनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्यकीर्ति श्रीहरिमें अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्यादि को युवावस्थामें ही विष्ठाके समान त्याग दिया या, दूसरोंके लिये तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। उन्होंने अति दुस्त्यज पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, सम्पत्ति और स्त्रीकी, तथा जिसके लिये गड़े गड़े देवता भी लालायित रहते हैं किन्तु

राजन्। राजर्षि भरतके पवित्र गुण और कमोंकी भक्त नन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धनकी वृद्धि करनेवाला, लोकमें सुपश बढाने ा और अन्तमें स्वर्ग तथा मोक्षकी भाषि करानेवाला । जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है अथवा इसका ७ ए करता है, उसकी सारी कामनाएँ स्वय ही पूर्ण हो जाती हे, दूसरोंसे उसे कुछ भी नहीं माँगना पड़ता ॥४६॥

## पंद्रहवाँ अध्याय

## भरतके बशका वर्णन

श्रीगुकदेवजी कहते हं--राजन्! भरतजीका पुत्र सुमित था, यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देवनीके मार्गका अनुसरण किया। इसीलिये कलियुगमे बहुत से पादाण्डी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धिसे वेदविरुद्ध क्लपना करके उसे देवता मानेंगे | उसकी पत्नी बृद्धसेनासे देवताजित् नाममा पुत्र हुआ। देवताजित्के अमुरीके गर्भसे देवतुम्न, देवबुम्नके धेनुमतीसे परमेष्ठी और उसके सुवर्चलके गर्भसे प्रतीह नामका पुत्र हुआ । इसने अन्य पुरुपोंको आत्मविद्याका उपदेश कर स्वयं शुद्रचित्त होकर परमपुरुष श्रीनारायणका साक्षात् अनुभव किया या। प्रतीर्भी भार्या सुवर्चेलाके गर्भेंसे प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नामके तीन पुत्र हुए। ये यज्ञादि कमोंमें बहुत निपुण थ। इनमे प्रतिहर्ताकी भार्या स्तुति थी। उसके गर्भसे अज और भूमा नामके दो पुत्र हुए। भूमाके ऋषिकुल्यासे उद्गीय, उसके देवमुल्यासे प्रसाव और प्रस्तावके नियुत्लाके गर्भसे विभु नामका पुत हुआ । विभुके रतिके उदरते पृथुषेण, पृथुषेणके आङ्गतिसे नक्त और नत्तके द्वितिके गर्भसे उदारकीतिं राजर्पिपवर गयका जन्म

हुआ। ये जगत्नी रक्षाके लिये सचगुणको स्वीकार करनेवाले साक्षात् भगवान् विष्णुके अश्व माने जाते थे। सयमादि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुपोंमे गणना की जाती है। महाराज गयने प्रजाका पालन, पोपण, रज्जन, लाइ चाव और शासनादि करके तथा तरह तरह के यहाँका अनुष्ठान करके निष्कामभावसे केवल भगवाद्यीतिके लिये अपने धमोंका आचरण किया। इससे उनक सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परमपुरुष परमा मा श्रीहरिके अर्पित होकर परमार्थ रूप पन गये थे। इससे तथा ब्रह्मनेत्ता महापुरुपोंके चरणोंकी सेवासे उनहें भक्तियोगकी प्राप्ति हुई। तन निरन्तर भगवचिन्तन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अना म वस्तुओंसे अहमाव हटाकर वे अपने आत्मानो ब्रह्मरूप अनुभव करने लगे। यह सब होनेपर भी वे निर्श्निमान होकर पृथ्वीका पाठन करते रहे॥ १-७॥

परीक्षित् । प्राचीन इतिहासको जाननेवाले महा माओंने राजिप गयके विषयमें यह गाथा कही है—'अहो। अपने क्मोंसे महाराज गयकी बरावरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात् भगवान्की कला ही थे। उन्हें

छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञीका विधिवत् अनुप्रान करनेवाला, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्मकी रक्षा करनेवाला, लक्ष्मीका प्रियपात्र, साधुसमाजका शिरोमणि और सत्पुरुपोंका सच्चा सेवक हो सकता है ! सत्यसङ्गल्यवाली परमसाध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्षकन्याओंने गङ्गा आदि नदियोंके सिहत वड़ी प्रसन्नतासे उनका अभिपेक किया या तथा उनकी इच्छा न होनेपर भी वसुन्धराने, गौ जिस प्रकार वछड़ेके स्नेहसे पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणोंपर रीझकर प्रजाको धन-रत्नादि सभी अभीष्ट पदार्थ दिये थे। उन्हें कोई कामना न थी, तव भी वेदोक्त कमोंने उनको सव प्रकारके भोग दिये, राजाओंने युद्धस्थलमें उनके वाणोंसे सत्कृत होकर तरह-तरहकी भेंटें दीं तथा ब्राह्मणोंने दक्षिणादि धर्मसे सन्तुष्ट होकर उन्हें परलोकमें मिलनेवाले अपने धर्मफल-का छठा अंश दिया। उनके यज्ञमें बहुत अधिक सोमपान करनेसे इन्द्र उन्मत्त हो गये थे, तथा उनके अत्यन्त श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्तिभावसे समर्पित किये हुए यज्ञफलको भगवान् यज्ञपुरुषने साक्षात् प्रकट होकर ग्रहण किया था। इस प्रकार जिनके तृप्त होनेसे ब्रह्माजीसे

लेकर देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी, वृक्ष एवं तृणपर्यन्त सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं—चे विश्वात्मा श्रीहरि नित्यतृप्त होकर भी राजिप गयके यश्में तृप्त हो गये थे। इसल्यि उनकी वरावरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है ! ॥८—१३॥

महाराज गयके गयन्तीके गर्भसे चित्ररथ, सुगित और अवरोध नामक तीन पुत्र हुए। उनमें चित्ररथकी पत्नी कर्णांसे सम्राट्का जन्म हुआ। सम्राट्के उत्कलासे मरीचि और मरीचिके विन्दुमतीसे विन्दुमान् नामक पुत्र हुआ। उसके सरघासे मधु, मधुके सुमनासे वीरव्रत और वीरव्रतके भोजासे मन्यु और प्रमन्यु नामके दो पुत्र हुए। उनमेंसे मन्युके सत्याके गर्भसे भोवन, भोवनके दूपणाके उद्रसे व्वष्टा, व्वष्टाके विरोचनासे विराज और विराजके विपृची नामकी भार्यासे शतजित् आदि सौ पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआ। विराजके विपयमें यह क्षोक प्रसिद्ध है— 'जिस प्रकार भगवान् विष्णु देवताओंकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत-वंशको इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विराजने अपने सुयशसे विभूपित किया था'॥१४–१६॥

# सोलहवाँ अध्याय

## भुवनकोशका वर्णन

राजा परीक्षित्ने कहा—मुनिवर! जहाँतक सूर्यका प्रकाश है और जहाँतक तारागणके सहित चन्द्रदेव दीख पड़ते हैं, वहाँतक आपने भूमण्डलका विस्तार वतलाया है। उसमें भी आपने वतलाया कि महाराज प्रियन्नतके रथके पहियोंकी सात लीकोंसे सात समुद्र वन गये थे, जिनके कारण इस भूमण्डलमें सात द्वीपोंका विभाग हुआ। अतः भगवन्! अब में इन सबका परिमाण और लक्षणोंके सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ; क्योंकि जो मन भगवान्के इस गुणमय स्थूल विग्रहमें लग सकता है, उसीका उनके वासुदेवसंज्ञक स्वयम्प्रकाश निर्मुण ब्रह्मरूप सूक्ष्मतम स्वरूपमें भी लगना सम्भव है। अतः गुरुवर! इस विपयका विशद-रूपसे वर्णन करनेकी कृपा कीजिये॥ १–३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—महाराज! भगवान्की मायाके गुणोंका इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुप देवताओं के समान आयु पा ले, तो भी मन या वाणीसे इसका अन्त नहीं पा सकता। इसलिये हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणोंके द्वारा मुख्य-मुख्य वार्तोंको लेकर ही इस भूमण्डलकी

विशेषताओंका वर्णन करेंगे। यह जम्बूदीप-जिसमें हम रहते हैं-भूमण्डलरूप कमलके कोशस्थानीय जो सात द्वीप हैं, उनमें सबसे भीतरका कोश है। इसका विस्तार एक लाख योजन है और यह कमलपत्रके समान गोलाकार है। इसमें नौ-नौ हजार योजन विस्तारवाले नौ वर्ष हैं, जो इनकी सीमाओंका विभाग करनेवाले आठ पर्वतोंसे वँटे हुए हैं। इनके वीचों-वीच इलावृत नामका दसवाँ वर्ष है, जिसके मध्यमें कुलपर्वतोंका राजा मेरपर्वत है। वह मानो भूमण्डल-रूप कमलकी कर्णिका ही है। वह अपरसे नीचेतक सारा-का-सारा सुवर्णमय है और एक लाख योजन ऊँचा है। उसका विस्तार शिखरपर वत्तीय हजार और तलैटीमें सोलह हजार योजन है तथा सोलह हजार योजन ही वह भृमिके भीतर घुसा हुआ है। अर्थात् भृमिके वाहर उसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है । इलावृतवर्पके उत्तरमं क्रमशः नील, खेत और शृङ्गवान् नामके तीन पर्वत हैं-जो रम्यक, हिरण्मय और कुरु नामके वर्षोंकी चीमा बाँघते हैं। वे पूर्वसे पश्चिमतक खारे पानीके समुद्रतक फैले हुए हैं।

उनमेंसे प्रयेककी चौड़ाई दो हजार योजन है तया लगाईमें पहलेकी अपेक्षा पिछला क्रमरा दशमारासे कुछ अधिक क्म है, चौड़ाई और कॅंचाई तो समीनी समान है ॥ ४-८॥

इसी प्रकार इलावृतके दक्षिणमी ओर एकके बाद एक निषय, इमकृट और हिमालय नामके तीन पर्वत हैं ! नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिमकी ओर पैले हुए हैं और दस दस हजार याजन ऊँचे हैं । इनसे ममश हरिवर्ष, किम्पुरुप और भारतवर्षकी सीमाओंका विभाग होता है। इलावृतके पूर्व और पश्चिमकी आर-उत्तरमें नोल पर्वत और दक्षिणमें निषय पर्वततक पैछे हुए गन्धमादन और माल्यवान् नामके दो पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई दो-दो हचार योजन है और ये भद्राश्व एव केतुमाल नामक दो वर्षोकी सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मन्दर, मेरमन्दर, सुपार्श और कुमुद-ये चार दस दस हजार योजन ऊँचे और उतने ही चौड़े पर्यत मेर पर्वतकी आधारभूता शृनियोंके समान वने हुए हैं । इन चारों के उपर इनकी ध्वनाओं के समान कमरा आम, जामुन, कदम्य और बड़के चार पेड़ हैं। इनमें भरियक ग्यारह सौ योजन ऊँचा है और इतना ही इनकी शाखाओंका विस्तार है। इनकी मोटाई सौ सौ योजन है। भरतश्रेष्ठ ! इन पर्वतों पर चार सरोवर भी हैं-जी क्रमश दूध, मधु, ईलके रस और मीठे जलसे भरे हुए हैं। इनका सेवन करनेवाले यश किन्नरादि उपदेपोंको स्वभावने ही योगनिदियाँ प्राप्त हैं। इसी प्रकार इनपर क्रमश नन्दन, चैत्ररथ, वैभागक और धर्वतो मद्र नामके चार दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेकों सुरसुन्दरियोंके नायक बनकर विहार करते हैं। उस समय ग घर्वादि उपदेवगण इनकी महिमाका बखान किया करते हैं || ९-१५ ||

मन्दराचलकी गोदमे जो ग्यारह सौ योजन ऊँचा देवताओंका आम्रवृक्ष है, उससे पहाड़की चोटीके समान मोटे मोटे और अमृतके समान स्वादिष्ट पल गिरते हैं। वे जब पटते हैं, तो उनसे बड़ा सुगन्धित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नामकी नदीमें परिणत हो जाता है। यह नदी मन्दराचलके शिखरसे गिरकर अपने जलसे इलावृतवर्षके पूर्वी मागको सींचती है। श्रीपार्वतीजीकी अनुचरी यश्चपित्रयाँ इस जलका सेवन करती है। इससे उनके अगोंसे ऐसी सुगन्ध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहनेवाली वायु उनके चारों ओर दस-दस योजन तक सारे देशको सुगन्धसे भर देती है। इसी प्रकार जासुनके

वृक्षमे हाथीके समान बड़े-बड़े प्राय निना गुठलीके पल गिरते हैं। बहुत कँचे गिरने के कारण में पर जाते हैं। उनके रससे जम्मू नामकी नदी प्रकट होती है, जो मेहमन्दर पर्वतके दस हजार योजन कँचे शिरारसे गिरकर इलाइतके दिखणी भू भागको सींचती है। उस नदीके दोनों किनारीकी मिटी उस रससे भीगकर जब यायु और सूर्यके स्योगसे सूख जाती है, तो वही देवलोकको विभूपित करनेमाला जम्मूनद नामका सोना बन जाती है। इसे देवता और गन्धवीदि अपनी तहणी स्त्रियोंके सहित मुकुट, क्झण और करधनी आदि आभूपणोंके रूपमें धारण करते हैं।। १६-२१।।

सुपार्श्व पर्वतपर जो निशाल कदम्बन्ध है, उसके पाँच कोटरों से मधुकी पाँच धाराएँ निकलती हैं, अनकी मोटाइ पाँच पुरसे जितनी है । ये सुपाइवीके शिखासे गिरकर इलाइतवर्षके पश्चिमी भागको अपनी सुगन्धसे सुवासित करती हैं। जा लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुखरे निकली हुई यायु अपने चारों ओर धी सौ योजनतक इसकी महँक फैला देती है । इसी प्रकार कुमुद पर्वतपर जो शतवल्य नामका बटबृक्ष है, उसकी जटाओंसे नीचेकी ओर बहनेवाले अनेक नद निकलते हैं, वे सत्र इच्छानुसार भोग देनेवाले हैं । उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, बस्न, राय्या। आएन और आभूपण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हें । ये सव युमुदके शिखरसे गिरकर इलावृतके उत्तरी मागको सींचते हैं। इनके दिये हुए पदायोंका उपमोग करने वहाँ नी प्रजारो त्यचामे झरियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, यकान हाना, शरीरमें पर्धाना आना तथा दुर्ग घ निकलना, बुढापा, रोग, मृत्यु, सर्दी-गर्भीकी पीड़ा, दारीरका कान्तिहीन हो जाना तथा अङ्गोंका टूटना आदि कप्ट कभी नहीं सताते। और उन्हें जीवनपर्यन्त पूरा पूरा सुख प्राप्त होता है ॥२२-२५॥

राजन् ! कमलकी कर्णिकांके चारों ओर जैसे केसर होता है—उसी प्रकार मेरक मूलदेशमें उसके चारों ओर कुरङ्ग, कुरर, कुसुम्म, वैकङ्क, त्रिक्ट, शिशिर, पतङ्क, रुचक, निषध, शिनीवास, कपिल, शङ्क, वैदूर्य, जारुधि, हस, ऋपम, नाग, कालज्ञर और नारद आदि बीस पर्वत और हैं। इनके सिवा मेरके पूर्वकी आर जठर और देवकूट नामके दो पर्वत हैं, जो अठारह-अठारह हजार योजन छवे तथा दो-दो हजार योजन चौड़े और ऊँचे हैं। इसी प्रकार पश्चिमकी ओर पवन और पारियात्र, दक्षिणकी ओर कैलास और करवीर तथा उत्तरकी ओर त्रिशृङ्क और मकर नामके पर्वत हैं। इन आठ पहाड़ोंसे चारों ओर धिरा हुआ सुवर्णगिरि मेर अग्निके समान जगमगाता रहता है। कहते हैं, मेरुके शिखरपर वीचोंबीच भगवान् ब्रह्माजीकी सुवर्णमयी पुरी है—जो आकारमें समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तारवाली है। उसके नीचे पूर्वादि आठ दिशा और उपदिशाओंमें उनके अधिपति इन्द्रादि आठ लोकपालोंकी आठ पुरियाँ हैं । वे अपने-अपने स्वामीके अनुरूप उन्हीं-उन्हीं दिशाओंमें हैं तथा परिमाणमें ब्रह्माजीके पुरीसे चौथाई हैं ॥ २६–२९॥

## सत्रहवाँ अध्याय

-collin

गङ्गाजीका विवरण और रुद्रदेवकृत भगवान् सङ्कर्षणकी स्तुति

श्रीशुकदेवजी कहते हैं - राजन् ! जब रींजा विलकी यज्ञशालामें साक्षात् यज्ञमूर्ति भगवान् विष्णुने त्रिलोकीको नापनेके लिये अपना पैर फैलाया, तो उनके वार्ये पैरके अँगूठे-के नखसे ब्रह्माण्डकटाहका ऊपरका भाग फट गया । उस छिद्रमें होकर जो ब्रह्माण्डसे बाहरके जलकी घारा आयी, वह उस चरणकमलको घोनेसे उसमें लगे हुए केसरके मिलनेसे लाल हो गयी । उस निर्मल धाराका स्पर्श होते ही संसारके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किन्तु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नामसे न पुकारकर उसे 'भगवत्पदी' ही कहते थे। वह धारा हजारों युग वीतनेपर स्वर्गके शिरो-भागमें स्थित ध्रुवलोक्तमें उतरी, जिसे 'विष्णुपद' भी कहते हैं। वीरवत परीक्षित्! उस ध्रुवलोकंमें उत्तानपादके पुत्र परम भागवत ध्रुवजी रहते हैं । वे नित्यप्रति बढ़ते हुए भक्ति-भावसे 'यह हमारें कुलदेवताका चरणोदक है' ऐसा मानकर आज भी उस जलको बड़े आदरसे सिरपर चढ़ाते हैं । उस समय प्रेमावेशके कारण उनका द्धदय अत्यन्त गद्गद हो जाता है, उत्कण्ठावश वरवस मुँदे हुए दोनों नयन-कमलोंसे निर्मल आँसुओंकी धारा वहने लगती है और शरीरमें रोमाञ्च हो आता है ॥ १-२ ॥

इसके पश्चात् आत्मनिष्ठ सप्तर्षिगण उनका प्रभाव जानने-के कारण 'यही तपस्याकी आत्यन्तिक सिद्धि है' ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदरपूर्वक अपने जटाजूटपर वैसे ही धारण करते हैं, जैसे मुमुक्षुजन प्राप्त हुई मुक्तिको । यो ये बड़े ही निष्काम हैं; सर्वात्मा भगवान् वासुदेवकी निश्चल भक्तिको ही अपना परमधन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओंको त्याग दिया है, यहाँतक कि आत्मज्ञानको भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते । वहाँसे गङ्गाजी करोड़ों विमानोंसे घिरे हुए आकाशमें होकर उतरती हैं और चन्द्रमण्डल-को आप्लावित करती मेरके शिखरपर ब्रह्मपुरीमें गिरती हैं । वहाँ ये सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा नामसे चार धाराओंमें विभक्त हो जाती हैं तथा अलग-अलग चारों दिशाओंमें वहती हुई अन्तमें नद-नदियोंके अधीश्वर समुद्रमें गिर जाती हैं। इनमें सीता ब्रह्मपुरीसे गिरकर केसराचलोंके सर्वोच शिखरोंमें होकर नीचेकी ओर वहती गन्धमादनके शिखरोंपर गिरती है और भद्राश्ववर्षको प्लावित कर पूर्वकी ओर खारे समुद्रमें मिल जाती है । इसी प्रकार चक्षु माल्यवान्-के शिखरपर पहुँचकर वहाँसे वेरोक-टोक केंत्रमालवर्षमें वहती पश्चिमकी ओर क्षारसमुद्रमें जा मिलती है। मद्रा सेरपर्वतके शिखरसे उत्तरकी ओर गिरती है तथा एक पर्वतसे दूसरे पर्वत-पर जाती अन्तमें शृङ्गवान्के शिखरसे गिरकर उत्तरकुरु देशमें होकर उत्तरकी ओर वहती हुई समुद्रमें मिल जाती है। अलकनन्दा ब्रह्मपुरीसे दक्षिणकी ओर गिरकर अनेकों गिरि-शिखरोंको लाँघती हेमकूट पर्वतपर पहुँचती है, वहाँसे अत्यन्त तीव वेगसे हिमालयके शिखरोंको चीरती हुई भारतवर्षमें आती है और फिर दक्षिणकी ओर समुद्रमें जा मिलती है। इसमें स्नान करनेके लिये आनेवाले पुरुषोंको पद-पदपर अश्वमेध और राजस्य आदि यज्ञोंका फैल भी दुर्लम नहीं है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्षमें मेरु आदि पर्वतींसे निकली हुई और भी सैकड़ों नद-नदियाँ हैं ॥ ३-१०॥

इन सव वर्षों भारतवर्ष ही कर्मभूमि है। शेष आठ वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषोंके स्वर्गभोगसे वचे हुए पुण्योंको भोगनेके स्थान हैं। इसिलये इन्हें भूलोकके स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँके देवतुल्य मनुष्योंकी मानवी गणनाके अनुसार दस हजार वर्षकी आयु होती है। उनमें दस हजार हाथियोंका वल होता है तथा उनके वज्रसहश सुदृढ शरीरमें जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हें—उनके कारण वे बहुत समयतक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अन्तमें जब भोग समाप्त होनेपर उनकी आयुका केवल एक वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियाँ गर्भ धारण करती-हैं। इस प्रकार वहाँ सर्वदा नेतायुगके समान समय वना रहता है। यहाँ ऐसे आश्रम, भवन और पर्वतोंकी घाटियाँ हैं जिनके सुन्दर वगीचोंमें सब प्रकारके वृक्ष और लताएँ सुशोभित हैं; इन वृक्षोंकी शाखाएँ सभी

अतुओं ने पूर्णे ने गुच्छे, पल और न्मीन कीं निर्में भारते होनी रहती हैं। वहाँ के निर्में लगायों में तरह-तरह ने नूतन पमल कुमुम ितले रहते हैं। उननी महा गन्यते प्रमुदित होनर राजहर, जलमुर्ग, नारण्डव, सारत और चन्ना आदि पश्ची तरह तरह ने बोली बोलते तथा विविध रूप रमके मतवाले मीरे मधुर मधुर गुजार करते रहते हैं। इन जनश्मीमें वहाँ के देवश्रेष्ठ परम मुन्द्री देवाङ्गनाओं के साथ उनने वामने गमूचक हास विलास और लीला-कराशों से मन और ने बोले आहुए हो जाने ने बाला जलती हादि नाना प्रमारके रोठ करते हुए स्वच्छन्द निहार करते हैं तथा उनने प्रधान प्रधान अनुचराण जनेक प्रभारती सामग्रियों से उनका आदर-सरकार करते रहते हैं॥ ११-१३॥

इन नवीं वर्षोमें परमपुरुप मगतान् नारायण वहाँ के पुरुषोपर अनुग्रह करने के लिये इस समय भी अपनी तिमित्र मृर्तियों से तिराजमान रहते हैं। इलावृतवर्षमें तो एक मात्र मगवान् शहर ही पुरुष हैं। श्रीपार्वतीजीना शाप होने के वारण वहाँ निसी दूसरे सामान्य पुरुषमा प्रवेश नहीं हो समता, क्यों कि वहाँ जो जाता है, वही स्त्रीरूप हो जाता है। इस प्रसङ्ग का हम आगे (नवम स्वन्थमें) वर्णन करेंगे। वहाँ पार्वती आदि अर्गो-राखों स्त्रियों से सेवित भगवान् शहर परमपुरुष



परमात्मानी वामुदेव, प्रयुम्न, अनिरुद्ध और सङ्कर्षणस्त्रक चतुर्ब्यू मृर्तियोमें अपनी कारणरूपा सङ्कर्षण नामनी तमः प्रधान चौथी मूर्तिका भ्यानिस्यत मनोमय विग्रहके रूपमें चिन्तन करते हैं (भगवान्का विग्रह शुद्ध चिन्मय ही है परन्तु सहार

आदि तामधी कार्योका हेतु होनेथे इसे तामधी मूर्ति कहते हैं।) और 'ॐ नमो मगवते महापुरुपाय सर्वगुण सस्यानापानन्तापाव्यकाय नमः' (ॐ जिनसे सभी गुर्णोकी अभि यक्ति होती है, उन अनन्त और अञ्यक्तमूर्ति ओद्वार स्वरूप परमपुरुप श्रीमगवान्को नमस्कार है) इस मन्त्रका उचारण करते हुए इस प्रकार स्तृति करते हैं॥ १४-१७॥

भगवान राद्धर कहते है-मजनीय प्रमो ! आपके चरणकमल मर्चोंने आश्रय देनेवाले हैं, तथा जार स्वय सम्पूर्ण रिश्वयोंके परम आश्रय हैं। भक्तोंके सामने आप अपना भ्तभावन स्वरूप पूर्णतया प्रमट कर देते हैं तथा उन्हें षषारान्धनमें भी मुक्त कर देते हैं, किन्तु अमर्कोंको उत वन्धनमें डाल्ते रहते हैं। जाप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आउनी वन्दना करता हूँ । प्रमो ! हमलोग क्रोधके आवेशको जीतनेमें असमर्थ हैं। तया हमारी दृष्टि तत्काल पापसे लित हो जाती है। परन्तु आप तो सम्रास्मा नियमन करनेके लिये निरन्तर साझीरूपमे उसके सारे व्यापारीको देखते रहते हैं। तथापि हमारी तरह आपनी दृष्टिपर उन मायिक विपयों तथा चित्तनी वृत्तियोंका नाममातको भी प्रमाव नहीं पड़ता । ऐसी स्थितिमें अपने अन्तःकरणको जीतनेको इच्छावाला कीन पुरुष आपका आदर न बरेगा र आप मायावश असत् पुरुषों ने मधु-आसवादि पानके कारण अरूणनयन और मतवाले जान पहते हैं। तथा आपके चरणस्पर्शेंसे ही चित्त चञ्चल ही जानेके व रण नागपितयाँ लजावरा आपकी पूजा करनेमें असमये हो जाती हैं। वेदमन्त्र आपको जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और ल्यका भारण बताते हैं; परन्तु आप स्वय इन तीनों विमारीं से रहित हैं; इसलिये आपको 'अनन्त' वहते हैं। आपके सहस्र महाकींपर यह भूमण्डल सरसेंके दानेके समान रक्ला हुआ है, आपको वो यह मी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ खित है। जिनसे उत्पन्न हुआ में अहङ्काररूप अपने त्रिगुणमय तेजसे देवता, इन्द्रिय और भूतोंनी रचना करता हूँ-चे विज्ञानके आश्रय भगवान् ब्रह्मानी भी आपहीके महत्तत्वसक्तक प्रयम गुणमय स्वरूप हैं। महात्मन् ! महत्तत्व, अहङ्कार, इन्द्रियाभिमानी देवता, इन्द्रियाँ और पञ्चभूत आदि इम सभी होरीमें वैधे हुए पक्षीके समान आपको कियाराचि के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपासे इस जगत्की रचना करते हैं। सत्तादि गुणींकी स्र्रिष्टें मोहित हुआ यह जीव आपनी ही रची हुई तया कर्मनन्धनमें बाँधनेवाली मायाको तो कदाचित् जान भी लेता है, विन्तु उससे मुक्त होनेका उपाय उसे मुगमतासे नहीं माल्म होता । इस जगत्की उत्पत्ति और प्रत्य भी आपके ही रूप हैं। ऐसे आपको मैं बार-बार नमस्वार करता हूँ ॥१८-२४॥

## अठारहवाँ अध्याय

## अन्य वर्षीका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! मद्राश्ववर्षमें धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य-मुख्य सेवक भगवान् वासुदेव-की हयग्रीवसंज्ञक धर्ममयी प्रियमूर्तिको अत्यन्त समाधिनिष्ठाके



द्वारा हृदयमें स्थापित कर 'ॐ नमो भगवते धर्मायात्म-विशोधनाय नमः।' ( चित्तको विशुद्ध करनेवाले ओङ्कारस्वरूप भगवान् धर्मको नमस्कार है । ) इस मन्त्रका जप करते हुए इस प्रकार खित करते हैं। भद्रश्रवा और उनके सेवक कहते हैं-'अहो ! भगवान्की लीला वड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव सम्पूर्ण लोकोंका संहार करनेवाले कालको देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयोंका सेवन करनेके लिये पापमय विचारोंकी उधेड़-बुनमें लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पितादिकी लाशको जलाकर भी स्वयं जीते रहनेकी इच्छा करता है। विद्वान्छोग जगत्को नश्वर वताते हैं और आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं; तो भी जन्मरहित प्रभो ! आपकी मायासे लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ । परमात्मन् ! आप अकर्ता और मायाके आवरणसे रहित हैं। तो भी जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय—ये आपके ही कर्म माने गये हैं। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। क्योंकि सर्वात्मरूपसे आप ही सम्पूर्ण कार्योंके कारण हैं और अपने ग्रुद्धस्वरूपमें इस कार्य-कारणभावसे सर्वथा अतीत हैं। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़ेका संयुक्त रूप है। प्रलयकालमें जब तमःप्रधान दैत्यगण वेदोंको चुरा ले गये थे, तब ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर आपने उन्हें रसातलसे लाकर दिया। ऐसी अमोध लीला करनेवाले सत्यसङ्कल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ।१–६।

हरिवर्षखण्डमें भगवान् नृषिंहरूपसे रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारणसे धारण किया या, उसका आगे (सप्तम स्कन्धमें ) वर्णन किया जायगा। भगवान्के उस रूपकी महाभागवत प्रह्लादजी उस वर्षके अन्य पुरुषोंके सहित निष्काम एवं अनन्य भक्तिभावसे उपासना करते हैं। ये प्रह्लादजी महापुरुषोचित गुणोंसे सम्पन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरणसे दैत्य और दानवींके कुलको पवित्र कर दिया है। वे 'ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो यस यस ॐ स्वाहा । अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठाः ॐ क्ष्रौम्। (ओङ्कारस्वरूप भगवान् श्रीनृसिंहदेवको नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजोंके भी तेज हैं। आपको नमस्कार है । हे वज्रनख!हे वज्रदंष्ट्र ! आप हमारे समीप प्रकट होइये; हमारी कर्म-वासनाओंको जला डालिये, जला डालिये। हमारे अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट कीजिये, नष्ट कीजिये । ॐ स्वाहा । हमारे अन्तःकरणमें अभय-दान देते हुए प्रकाशित होइये । ॐ क्ष्रौम् । ) इस मन्त्रका जप करते हुए इस प्रकार कहते हैं--'नाथ ! समस्त विश्वका कल्याण हो, दुष्टलोग अपनी कुटिलता छोड़कर शान्त हों, सब प्राणी अपनी बुद्धिसे एक-दूसरेका हितचिन्तन करें, हमारा मन शुभ मार्गमें प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्कामभावसे भगवान् श्रीहरिमें लगे । प्रभो ! घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई-वन्धुओंमें हमारी आसक्ति न हो; यदि हो तो केवल भगवान्के प्रेमी भक्तोंमें ही हो । जो धीर पुरुष केवल शरीरनिर्वाहके योग्य अन्नादिसे सन्तुष्ट रहता है, उसे जितनी जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है वैसी इन्द्रियलोल्डप पुरुपको नहीं होती । उन भगवद्भक्तोंके सङ्गसे सुननेको मिलते भगवान्के तीर्थतुल्य पवित्र चरित्र हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभावके होते हैं । उनका वार-वार सेवन करनेवालोंके कानोंके रास्तेसे भगवान् हृदयमें प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकारके

दैहिक और मानसिक मलोंको घो डालते हैं। पिर भला। उन भगवद्भलोंका सङ्ग कौन न करना चाहेगा ! निस पुरुपकी भगवान्में निष्काम मिक है, उसके हृदयमें समस्त



देवता धर्म ज्ञानादि सम्पूर्ण सद्गुणोंके सहित सदा निवास करते हैं। किन्तु जो मगवान्का भक्त नहीं है, उसमें तो महापुर्घों के वे गुण आ ही कहाँसे सकते हें १ वह तो तरह-तरहके सक्कल करके निरन्तर बाहरी विषयोंकी ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मउल्योंको जल अत्यन्त प्रिय—उनके जीवनका आधार होता है, उसी प्रकार साधात् श्रीहरि ही समस्त देह धारियोंके प्रियतम आत्मा हैं। उन्हें त्यागकर यदि कोई महत्त्वाभिमानी पुरुष घरमें आस्क रहता है, तो उसनी महत्ताको तो खी-पुरुषोंके यौवनजित उत्कर्षके समान ही समझना चाहिये, वह अधिक दिन उहरनेवाली नहीं होती। अतः असरगण । तुम तृष्णा, राग, विषाद, कोघ, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक सन्तापके मूछ तथा जन्म मरणरूप 'सारकक्षवा वहन करनेवाले यह आदिको त्यागकर मगवान् नसिंहके निर्मय चरणकमलोंका आश्रय हों।।७—१४॥

केतुमालवर्षमें लक्ष्मीजीका तथा सवत्वर नामक प्रजापतिके पुत्र और पुत्रियोंका प्रिय करनेके लिये मगवान कामदेवरूपसे निवास करते हैं । उन राजिकी अभिमानी देवतारूप कन्याओं और दिवसाभिमानी देवतारूप पुत्रोंकी सख्या मनुष्यक्षी सी वर्षकी आयुके दिन और रातके बरावर अर्थात् छत्तीस-छत्तीस हजार वर्ष है, और वे ही उस वर्षके अधिपति हैं । वे कन्याएँ परमपुरुष श्रीनारायणके श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शनचक्रके तेजसे हर जाती हैं, इसिट्ये प्रत्येक वर्षके अन्तमें उनके गर्म नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान् कामदेय अपने परम सुन्दर गति निलाससे, मुद्योभित मधुर मुस्त्रानमयी मनोहर चित्रज्ञसे, और इछ बुछ जपरको उठी हुई सुन्दर मीहींके कारण अत्यन्त शोभायमान सुन्दर मुखारविन्दकी शोभासे ट्रमीजीको



आनन्दित करते स्वयं भी आनन्दित होते रहते हैं। श्रीलक्ष्मीजी परम समाधियोगके द्वारा भगवानके उस मावामय खरूपकी रात्रिके समय प्रजापति सवत्सरकी कन्याओंके सहित और दिनमें उनके पतियोंके सहित आराधना करती हैं और कै हा हीं ह । ॐ नमो भगवते ह्यीकेश्राय सर्वगुणिवशेषे र्विलक्षितोत्मने आकृतीना चित्तीना चेतवा विशेषाणा चाषि पतये पोइश्वकलाय च्छन्दोमयायान्नमयायामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओलसे वटाय बान्ताय बामाय नमस्ते उभयत्र भूगात्। ( जो इन्द्रियोंके नियन्ता और सम्पूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओंके आकर हैं, क्रियाराकि, ज्ञानशक्ति और सङ्कल्प अध्यवसाय आदि चित्तके धर्मो तया उन्के विषयोंके अधीरवर हैं, ग्यारह इन्द्रिय और पाँच विषय-इन सोल्ह कलाओंसे युक्त हैं, वेदोक्त कर्मीसे प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं-उन मानिक, ऐन्द्रियिक एव शारीरिक बल्खरूप परममुन्दर भगवान् कामदेवको 'ॐ हा हीं हु ' इन बीजमन्त्रीके सहित सब ओरसे नमस्कार है।) इस मन्त्रका जप करती हुई इस प्रकार भगवानुकी स्तृति करती हैं ॥ १५-१७ ॥

'मगवन् ! आप इन्द्रियोंके अधीरवर हैं । स्नियाँ

तरह-तरहके कठोर व्रतींसे आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियोंकी इच्छा किया करती हैं। किन्तु वे उनके पिय पुत्र, धन और आयुकी रक्षा नहीं कर सकते; क्योंकि वे तो स्वयं ही परतन्त्र हैं। सचा पति (रक्षा करनेवाला या ईश्वर ) तो वही है, जो स्वयं सर्वया निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगोंकी सब प्रकार रक्षा कर सके। ऐसे पति तो एकमात्र आप ही हैं; यदि एकसे अधिक ईश्वर माने जायँ, तो उन्हें एक-दूसरेसे भय होनेकी सम्भावना है। अतएव आप अपनी प्राप्तिसे बढ़कर और किसी वस्तुको नहीं मानते । भगवन् ! जो स्त्री आपके चरणकमलींका पूजन ही चाहती है, और किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करती—उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं; किन्तु जो किसी एक कामनाको लेकर आपकी उपासना करती है, उसे तो आप केवल वही वस्त देते हैं और जब भोग समाप्त होनेपर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिये उसे सन्तप्त होना पड़ता है । अजित ! मुझे पानेके लिये, इन्द्रिय-सुखके अभिलापी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरा-सुरगण घोर तपस्या करते रहते हैं; किन्तु आपके चरण-कमलोंका आश्रय लेनेवाले भक्तके ििवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आपहीमें लगा रहता है। अन्यत ! आप अपने जिस वन्दनीय करकमलको भक्तींके मस्तकपर रखते हैं, उसे मेरे सिरपर भी रखिये। वरेण्य! आप मुझे केवल श्रीलाञ्छनरूपसे अपने वक्षः खलमें ही धारण करते हैं; सो आप सर्वसमर्थ हैं, आपकी इन लीलाओंका रहस्य कौन जान सकता है ?' ॥ १८-२३ ॥

रम्यक वर्षमें भगवान्ने वहाँके अधिपति मनुको पूर्व-कालमें अपना परम प्रिय मत्स्यरूप दिखाया था। मनुजी इस समय भी भगवान्के उसी रूपकी बड़े भिक्तभावसे उपासना करते हैं और 'ॐ नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणायोजसे सहसे वलाय महामत्स्याय नमः।' (सत्त्वप्रधान मुख्य प्राण—सूत्रात्मा—तथा मानसिक, ऐन्द्रियिक और शारीरिक शक्तिस्वरूप ओङ्कारपदवाच्य भगवान् महामत्स्यको वार-वार नमस्कार है।) इस मन्त्रका जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। २४-२५।।

प्रमो ! नट जिस प्रकार कठपुतिलयोंको नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मणादि नामोंकी डोरीसे सम्पूर्ण विश्वको अपने अधीन करके नचा रहे हैं । अतः आप ही सबके प्रेरक हैं । आपको ब्रह्मादि लोकपालगण भी .नहीं देख सकते; तथापि आप समस्त प्राणियोंके भीतर प्राणरूपसे, और वाहर वायुरूपसे निरन्तर सञ्चार करते रहते हैं । वेद ही आपका महान् शब्द है । एक बार इन्द्रादि इन्द्रियामिमानी देवताओंको प्राणस्वरूप आपसे डाह हुआ । तब आपके अलग हो जानेपर

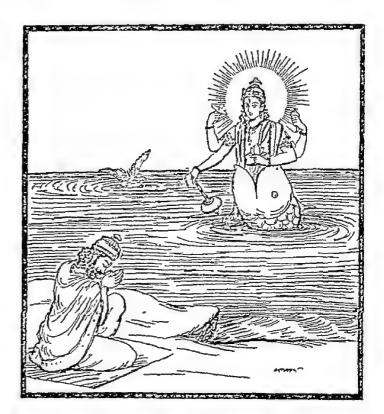

वे अलग-अलग अथवा आपसमें मिलकर भी मनुष्य-पशु, स्थावर-जङ्गम आदि जितने शरीर दिखायी देते हैं—उनमें से किसीकी बहुत यह करनेपर भी रक्षा नहीं कर सके। अजनमा प्रमो ! आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रयरूपा इस पृथ्वीको लेकर वड़ी-वड़ी उत्ताल तरङ्गों से युक्त प्रलयकालीन समुद्रमें बड़े उत्साहसे विहार किया था। आप संसारके प्राणस्वरूप हैं, मेरा आपको नमस्कार है। १२६-२८॥

हिरण्मयवर्षमें भगवान् कच्छपरूप धारण करके रहते



हैं । वहाँके निवासियोंके सहित पितृराज अर्थमा भगवान्की

उस प्रियतम मृर्तिकी उपासना करते हैं और 'ॐ नमो भगवते अक्पाराय सर्वसत्वगुणिवशेषणायानुपरक्षितस्थानाय नमो बर्ध्मणे नमो भूमने नमो नमोऽवस्थानाय नमस्ते।' (जो सप्पूर्ण सत्त्वगुणसे युक्त हैं, जलमें विचरते रहनेके कारण जिनके स्थानका कोई निश्चय नहीं है तथा जो कालकी मर्यादाके याहर हैं, उन ओक्कारस्वरूप सर्वस्थापक सर्वाधार भगवान् बच्छपको बारबार नमस्कार है) इस मन्त्रको निरन्तर जपते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं।।२९ ३०।।

'भगवन् ! अनेव रूपोंमें प्रतीत होनेवाला यह प्रपञ्च यद्यपि मिथ्या ही निरन्य होता है, इसिलये इसिन वस्तुत कोई संख्या नहीं है, तथापि यह मायासे प्रकाशित होनेवाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीयरूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमान आप ही जरायुज, स्वेदज, अण्डज, उद्भिज, जङ्गम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इन्द्रिय, स्वर्ग, आकाद्या, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, प्रह और तारा आदि विभिन्न नामोंसे प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियोंसे युक्त हैं, क्पिलादि विद्वानीने जो आपमें चौबीस तत्वोंनी सख्या निश्चित की है— वह जिस तत्त्वहृष्टिका उदय होनेपर निष्टुत्त हो जाती है, वह भी वस्तुत आपका ही स्वरूप है। ऐसे साख्यसिद्धान्तस्वरूप आपको मेरा नमस्कार है'॥ ३१—३३॥

उत्तरक्षकवर्षमें भगवान् यज्ञपुरुष वराहमूर्ति धारण



करके विराजमान हैं। यहाँके नियासियोंके सहित साक्षात्

पृथ्वीदेवी उनकी अधिचल मित्तमावसे उपासना करती है और 'ॐ' नमो भगवते मन्त्रतत्तिन्द्वाय यस्कत्वे महा ध्वरावयनाय महापुरुषाय नम कर्मसुद्धाय नियुगाय नमस्ते।' (जिनका तत्व मन्त्रोंसे जाना जाता है, जो यस और कतुर प हैं तथा यसादि जिनके अङ्ग हैं—उन ओङ्कारस्वरूप गुरुष्कर्ममय नियुगमूर्ति पुरुषोत्तम भगवान् वराहको बारवार नमस्कार है।) इस परमोत्कृष्ट मन्त्रका जप करती हुई इस प्रकार स्तुति करती है—॥ ३४ ३५॥

'ऋत्विजगण जिस प्रकार अरणिरूप काष्ट्रराण्डोंमे छिपी हुई अग्निको मन्यनदारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्मा सिक्त एवकर्मफलवी यामनासे छिपे हुए जिनके रूपनो देखनेबी इच्छासे परमध्यीण पण्डितजन अपने विवेक्यक्त मनरूप मन्थनकाष्ट्रसे शरीर एय इन्द्रियादिको बिलो डालते हैं-नाना प्रकारके बत-उपवासादिके द्वारा उन्हें मुखाते हैं, किन्तु फिर भी आप प्रकट तो होते हैं स्वेच्छाते ही । ऐसे आपको नमस्कार है । यम नियमादि योगाङ्गीका साधन करनेसे जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गयी है-वे महापुरुप विषय, इन्द्रियोंके व्यापार, इन्द्रियाविष्ठाता देवता, शरीर, काल और अहङ्कार आदि मायाके कार्योंको देखकर विचारद्वारा जिनके वास्तविक स्वरूपका निरचय करते हैं। ऐसे मायिक आष्ट्रतियोंसे रहित आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड होनेपर भी चुम्बकवी सन्निधिमात्रसे चलने पिरने छगता है, उसी प्रकार जिन सर्वेमाक्षीकी इच्छामानसे-जो अपने लिये नहीं विक समस्त प्राणियोंके लिये होती है-प्रश्वति अपने गुणोंके द्वारा जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे सम्पूर्ण गुणों एव कर्मीके साधी आपको नमस्कार है। आप जगत्के कारणभूत आदिस्कर हैं। आपकी सामर्थ्यका कोई पारावार नहीं है । जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथीओ पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराजके समान क्रीडा करते हुए आप युद्धमें अपने प्रतिद्वन्द्वी हिरण्याक्ष दैत्यको दलित करके मुझे अपनी दाढोंकी नोकपर रखकर रसातल्से प्रलय पयोधिके बाहर लाये थे। मै आपको वारबार नमस्कार करती हूँ ॥ ३६-३९॥

# उन्नीसवाँ अध्याय

## किम्पुरुष और भारतवर्षका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! किम्पुरुषवर्षमें श्रीलक्ष्मणजीके बड़े भाई, आदिपुरुष, सीताहृदयाभिराम भगवान् श्रीरामके चरणोंकी सिन्निधिके रिसक परम भागवत श्रीहृनुमान्जी अन्य किन्नरोंके सिहत अविचल भिक्तभावसे उनकी उपासना करते हैं ॥ १ ॥ वहाँ अन्य गन्थवेंकि सिहत आर्ष्टिषण उनके स्वामी भगवान् रामकी परम कल्याणमयी गुणगाथा गाते रहते हैं। श्रीहृनुमान्जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मन्न्न\*का जप करते हुए इस प्रकार उनकी सुित करते हैं॥ २ ॥—'हम ॐकारस्वरूप पवित्रकीर्ति भगवान् श्रीरामको नमस्कार करते हैं। आपमें सत्पुरुषोंके लक्षण, शील और आचरण विद्यमान हैं; आप बड़े ही संयतिचत्त, लोकाराधनतत्पर, साधुताको परीक्षाके लिये कसौटीके समान और अत्यन्त ब्राह्मणभक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज रामको हमारा पुनः-पुनः प्रणाम हैं'॥ ३॥

'भगवन्! आप विशुद्ध बोधस्वरूप, अद्वितीय, अपने स्वरूपके प्रकाशसे गुणोंके कार्यरूप जाप्रदादि सम्पूर्ण अवस्थाओंका निरास करनेवाले, सर्वान्तरात्मा, परम शान्त, शुद्ध बुद्धिसे प्रहण किये जानेयोग्य, नाम-रूपसे रहित और अहङ्कारशृन्य हैं; मैं आपकी शरणमें हूँ॥४॥ प्रभो! आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसोंके वधके लिये ही नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्योंको शिक्षा देना है। अन्यथा, अपने स्वरूपमें ही रमण करनेवाले साक्षात् जगदात्मा जगदीश्वरको सीताजीके वियोगमें इतना द:ख कैसे हो सकता था॥५॥ आप धीर

पुरुषोंके आत्मा 'और प्रियतम भगवान् वासुदेव हैं; त्रिलोकीकी किसी भी वस्तुमें आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सौताजीके लिये मोहको ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मणजीका त्याग ही कर सकते हैं 🚉 🛭 ६ 🗷 आपके ये व्यापार केवल लोकशिक्षाके लिये ही हैं। लक्ष्मणावज ! उत्तम कुलमें जन्म, सुन्दरता, वाक्चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि-इनमेंसे कोई भी गुण आपकी प्रसन्नताका कारण नहीं हो सकता, यह बात दिखानेके लिये हो आपने इन सब गुणोंसे रहित हम वनवासी वानरोंसे मित्रता की है ॥ ७ ॥ देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य-कोई भी हो, उसे सब प्रकारसे श्रीरामरूप आपका ही भजन करना चाहिये; क्योंकि आप नररूपमें साक्षात् श्रीहरि ही हैं और थोड़े कियेको भी बहत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रितवत्सल हैं कि जब खयं दिव्यधामको सिधारे थे, तब समस्त उत्तरकोसल-वासियोंको भी अपने साथ ही ले गये थे' ॥ ८ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

भारतवर्षमें भी भगवान् दयावश नर-नारायणरूप धारण करके संयमशील पुरुषोंपर अनुग्रह करनेके लिये अव्यक्तरूपसे कल्पके अन्ततक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शान्ति और उपरितकी उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अन्तमें आत्मस्वरूपकी उपलब्धि हो सकती है॥९॥ वहाँ भगवान् नारदजी स्वयं श्रीभगवान्के ही कहे हुए सांख्य और योगशास्त्र के सहित भगवन्महिमा को

<sup>\*</sup> ॐ नमी भगवते उत्तमप्रहोकाय तम आयंत्रक्षणशीत्ववताय तम उपशिक्षतायन उपातितत्तोकाय तम. साधुनादिनक्यनाय तमे ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुवाय महतामाय तम इति ।

<sup>ं</sup> यहाँ शङ्का होती है कि भगवान् तो सभीके आत्मा है, फिर यहाँ उन्हें आत्मवान् (धीर) पृष्ठपेके हो आत्मा क्यें बताया गया ? इसक: कारण यहां है कि सबके आत्मा होते हुए भी उन्हें केवल आत्मक्षानी पृष्ठप ही अपने आत्मारूपसे अनुभव करते हैं—अन्य पृष्ठप नहीं : शुविये वहाँ आत्मसाधालकारको बता आयी है, वहाँ आत्मबेताके लिये 'धीर' शब्दका प्रयोग किया है । जैसे 'कश्चिद्धीर, प्रत्यणात्मानमैक्षत' होने 'न. सुश्चम धीराणाम्' इत्वदि । इसीलिये यहाँ भी भगवान्को आत्मवान् क धीर प्रत्यका आत्मा बताया है ।

<sup>‡</sup> एक बार भगवान् श्रीपाम एकान्तमे एक देखदूतमें बात कर रहे थे। उम समय लक्ष्मणजी पहिष्य थे और भगवान्त्री आठा थी कि यदि इस समय कोई भीतर आवेगा तो वह मेरे हाथसे मारा जायण। इतनेंसे ही दुर्वासा सूनि धले आवे और उन्होंने लक्ष्मणजीको अवने आनेकी गृचका देनेक लिये भीतर जानेको व्यिश किया। इससे अपनी प्रतिशाके अनुकार भगवान् यहे असमज्ञसमें पड़ गले। क्य विश्वश्राजीने कहा कि लक्ष्मणजीक प्राण न लेकर उन्हें त्याग देव बाहिये, करोकि अपने प्रियजनका लगा मृत्युदण्डके समान ही है। इसीमें भगवान्ते उन्हे त्याग दिया।

प्रकट करनेवाले पाञ्चरात्रदर्शनका सावर्णि मुनिको उपदेश करनेके लिये भारतवर्षकी वर्णाश्रमधर्मावलिम्बनी प्रजाके सहित अत्यन्त भक्तिभावसे भगवान् श्रीनर नारायणकी उपासना करते हैं और 'ॐ नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्म्याय

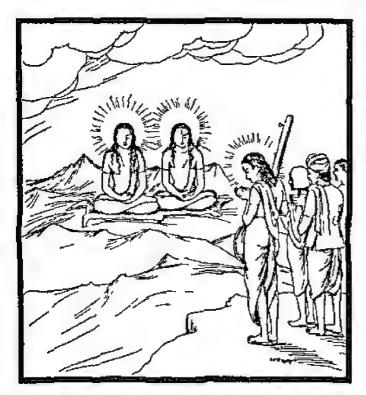

नमोऽकिञ्चनवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहस परमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नमः । (ओड्डारस्वरूप, अहङ्कारसे रहित, निर्धनीके धन, शान्तस्वभाव ऋषिश्रेष्ठ मगवास् नर नारायणको नमस्कार है। वे परमइसीके गुरु और आत्मारामी के अधीश्वर हैं। उन्हें बार बार नमस्कार है।)-इस मन्त्रका जप करते है। तथा इस स्तात्रको गाकर उनकी स्तुति करते हैं---'जो विश्वकी उत्पत्ति आदिमें उनके कर्चा होकर भी कर्तृत्वके अभिमानसे नहीं बँधते, शरीरमें रहते हुए भी उसके धर्म भूख प्यास आदिके वशीभूत नहीं होते तथा द्रष्टा होनेपर भी जिनकी दृष्टि दृश्यके गुण-दोपोंसे दूषित नहीं होती-जन निःसङ्ग एव विशुद्ध साक्षिखरूप भगवान् नर नारायणको नमस्कार है । योगेश्वर । हिरण्यगर्भ भगवान् ब्रह्माजीने योग साधनकी सबसे बड़ी कुदालता यही बतलायी है कि मनुष्य अन्त कालमें देहाभिमानको छोड़कर भक्तिपूर्वक आपके प्राकृत गुणरहित स्वरूपमे अपना मन लगावे। क्योंकि लौकिक और पारलैकिक भोगोंके लालची मूढ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धनकी चिन्ता करके मौतसे डरते हैं-उसी प्रकार यदि विद्वानको भी इस निन्दनीय शरीरके छूटनेका भय ही बना रहा, तो उसका ज्ञान प्राप्तिके लिये किया हुआ सारा प्रयंत्र केवल श्रममात्र ही है । अत. अधोक्षज । आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेमरूप

भक्तियोग प्रदान कीजिये, जिससे कि प्रमो ! इस निन्दनीय शरीरमें आपकी मायाके कारण बद्धमूल हुई दुभेंद्र अहता ममताको हम तुरत काट डालें? || ९–१५ ||

राजन् । इस भारतवर्षमें भी बहुत से पर्वत और नदियाँ हैं—जैसे मलय, मङ्गलप्रस्य, मैनाक, निकूट, ऋपमा क्टक, कोलक, सहा, देवगिरि, ऋष्यमूक, श्रीशैल, वेह्नट, महेन्द्र, वारिधार, विन्ध्य, शुक्तिमान् , ऋक्षिगिरि, पारियात्र, द्रोण, चित्रकृट, गोवर्धन, रैवतम, ककुम, नील, गोवासुल, इन्द्रकील और कामगिरि आदि । इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तटप्रान्तींसे निकलनेवाले नद और नदियाँ भी अगणित हैं। ये नदियाँ अपने नामसे ही जीवको पवित्र कर देती हैं, भारतीय प्रजा इन्हीं के जलमें स्नानादि करती हैं। उनमेंसे मुख्य मुख्य नदियाँ ये हैं--चन्द्रवसा, ताम्रपणीं, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्त्रिनी, शर्करावर्ता, तुङ्गभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विन्ध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरक्षा, नर्मदा, चर्मण्वती, सिन्धु, अन्ध और शोण नामके नद, महानदी, वेदरमृति, भूषिकल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मन्दाकिनी, यमुना, सरस्वती, इपद्वती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तयती, सुपोमा, शतदू, चन्द्रभागा, मरुद्वधा, वितस्ता, असिकी और विश्वा । इस वर्धमें जन्म लेनेवाले पुरुषोंको ही अपने क्यि हुए सास्विक, राजस और तामस कर्मोंके अनुसार कमशः नाना प्रकारकी दिन्य, मानुप और नारकी योनियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि कर्मानुसार सब जीवोंको सभी योनियाँ प्राप्त हो सकती हैं । इसी वर्षमें अपने अपने वर्णके लिये नियत किये हुए धर्मीका विधियत् अनुष्ठान करनेसे मोक्षतककी प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित्। सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, रागादि दोपोंसे रहित, अनिर्वचनीय, निराधार परमातमा भगवान् वासुदेवमें अनन्य एव अहेतुक भक्तिभाव ही यह मोक्षपद है । यह भक्तिभाव तभी प्राप्त होता है, जब अनेक प्रकारकी गतियोंको प्रकट करनेवाली अविद्याल्प हृदय की ग्रन्थि कट जानेपर भगवान्के प्रेमी भन्तोंका सङ्ग मिलता है ॥ १६-२० ॥

देवता भी भारतवर्षमें उत्पन्न हुए मनुष्योंकी इस प्रकार महिमा गाते हैं—'अहा ! जिन जीवोंने भारतवर्षमें भगवान्की सेवाके योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है ! अथवा इनपर स्वय श्रीहरि ही प्रसन्न हो गये हैं ! इस परम सौमाग्यके लिये तो निरन्तर हम भी तरस्ते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यहा, तप, वत और दानादि करके जो यह तुच्छ स्वर्गका अधिकार प्राप्त हुआ है—इससे क्या लाभ है ? यहाँ तो इन्द्रियोंके भोगोंकी इतनी बहुलता है कि उससे दबे रहनेके कारण कभी श्रीनारायणके चरणकमलोंकी स्मृति होती नहीं। यह स्वर्ग तो क्या—जहाँके निवासियोंकी एक-एक कल्पकी आयु होती है किन्तु जहाँसे फिर संसारचक्रमें लौटना पड़ता है, उन ब्रह्मलोकादिकी अपेक्षा भी भारतभूमिमें थोड़ी आयुवाले होकर जन्म लेना अच्छा है; क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षणमें ही अपने इस मर्त्यशरीरसे किये हुए सम्पूर्ण कर्म श्रीभगवान्को अपेण करके उनका अभयपद प्राप्त कर सकता है।। २१—२३।।

जहाँ मगवत्कथाकी अमृतमंयी सरिता नहीं वहती, जहाँ उसके उद्गमस्थान भगवद्भक्त साधुजन निवास नहीं करते और जहाँ मृत्य-गीतादिके साथ वड़े समारोहसे भगवान् यज्ञपुरुषकी पूजा-अर्चा नहीं की जाती—वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिये । जिन जीवोंने इस भारतवर्षमें ज्ञान (विवेकबुद्धि), तदनुकूल कर्म तथा उस कर्मके उपयोगी द्रव्यादि सामग्रीसे सम्पन्न मनुष्यजन्म पाया है—वे यदि आवागमनके चक्रसे निकलनेका प्रयत्न नहीं करते, तो व्याधकी फाँसीसे छूटकर भी फलादिके लोभसे उसी वृक्षपर विहार करनेवाले वनवासी पिक्षयोंके समान फिर वन्धनमें पड़ जायँगे ॥ २४-२५ ॥

'अहो ! इन भारतवासियोंका कैसा सौभाग्य है ! जब ये यज्ञमें भिन्न-भिन्न देवताओंके उद्देश्यसे अलग-अलग भाग रखकर विधि, मन्त्र और द्रव्यादिके योगसे श्रद्धापूर्वक उन्हें हिव प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार इन्द्रादि भिन्न-भिन्न नामोंसे पुकारे जानेपर सम्पूर्ण कामनाओंके पूर्ण करनेवाले स्वयं पूर्णकाम श्रीहरि ही प्रसन्न होकर उस हिवको ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान् सकाम पुरुषोंको माँगनेपर उनके अभीष्ट पदार्थ देते हैं; किन्तु यह असली चीज नहीं है, क्योंकि उन्हें फिर भी कामनाएँ होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्कामभावसे भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात् अपने चरणकमल ही दे देते हैं—जिन्हें पाकर मनुष्यकी सभी कामनाएँ सदाके लिये पूर्ण हो जाती हैं। अतः अवतक स्वर्गसुख भोग लेनेके वाद यदि हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन और ग्रुम कमोंसे यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रभावसे हमें इस भारतवर्षमें भगवान्की स्मृतिसे युक्त मनुष्यजन्म मिले; क्योंकि अपना मजन करनेवालेका श्रीहरि सव प्रकार कल्याण करते हैं'॥ २६-२८॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! राजा सगरके पुत्रोंने अपने यसके घोड़ेको हूँ दृते हुए इस पृथ्वीको चारों ओरसे खोदा था। उससे जम्बूद्वीपके अन्तर्गत ही आठ उपद्वीप और वन गये, ऐसा कुछ लोगोंका कथन है। वे स्वर्णप्रस्थ, चन्द्रशुक्क, आवर्तन, रमणक, मन्दरहरिण, पाञ्चजन्य, सिंहल और लंका हैं। भरतश्रेष्ठ! इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुखसे सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बूद्वीपके वर्षोंका विभाग सुना दिया।। २९–३१॥

# बीसवाँ अध्याय

अन्य छः द्वीपों तथा लोकालोकपर्वतका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्!अव आगे परिमाण, लक्षण और स्थितिके अनुसार प्लक्षादि अन्य द्वीपोंके वर्ष-विभागका वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बूद्वीपसे घरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तारवाले खारे जलके समुद्रसे परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहरके उपवनसे घरी रहती है, उसी प्रकार क्षारसमुद्र भी अपनेसे दूने विस्तारवाले प्लक्षद्वीपसे घरा हुआ है। जम्बूद्वीपमें जितना बड़ा जामुनका पेड़ है, उतने ही विस्तारवाला यहाँ सुवर्णमय प्लक्ष (पाकर) का बृक्ष है। उसीके कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ है। यहाँ सात जिह्वाओंवाले अमिदेव विराजते हैं। इस द्वीपके

अधिपति प्रियत्रतपुत्र महाराज इध्मजिह्न थे। उन्होंने इसको सात वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम्वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया, तथा स्वयं अध्यात्मयोगका आश्रय लेकर उपरत हो गये। इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुमद्र, शान्त, क्षेम, अमृत और अभय हैं। इनमें भी सात पर्वत और सात नदियाँ ही प्रसिद्ध हैं। वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इन्द्र-सेन, ज्योतिष्मान्, सुपर्ण, हिरण्यष्ठीय और मेघमाल-ये सात मर्यादापर्वत हैं तथा अरुणा, रुम्णा, आङ्किरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतम्भरा और सत्यम्भरा-ये सात महानदियाँ हैं। वहाँ हंस, पतङ्क, ऊर्ध्वायन और सत्याङ्क नामके चार वर्ण हैं। उक्त नदियों के जलमें स्नान करने से इनके रजोगुण-तमोगुण

धीण होते रहते हैं। इनकी आयु एक हजार वर्षकी होती है। इनके शरीरों में देवताओं की मॉित यमावट, परीना आदि नहीं होता और सातानोत्पत्ति भी उन्हों के समान होती है। ये नयीविद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किये हुए स्वर्ण के द्वारम्त आत्मखरूप भगवान् सूर्यकी उपासना करते हैं और कहते हैं कि 'जो सत्य (अनुष्ठानयोग्य धर्म) और श्रुत (प्रतीत होनेवाले धर्म), वेद और शुभाग्रम पलके अधिष्ठाता हैं—उन पुराणपुरुप विष्णुस्तरूप भगवान् सूर्यकी हम शरणमें जाते हैं। अस आदि पांच द्वीपोंमें सभी मनुष्योंको जन्मसे ही आयु, इन्द्रिय, मनोनल, इन्द्रियवल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराकम समानरूपसे सिद्ध रहते हैं॥ १—६॥

प्रश्नद्वीप अपने ही समान विस्तारवाले इक्षरसके समुद्रसे घरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगुने परिमाणवाला द्याल्मलीद्वीप है, जो उतने ही विस्तारवाले मदिराके सागरसे धिरा है। प्रश्नदीपके पारुरके पेड़के बरावर उसमें शालमती ( सेमर ) का कुक्ष है। कहते हैं, यही कुक्ष अपने घेदमय पर्लोसे भगवान्त्री स्तुति करनेवाले पिक्षराज भगवान् गरुडका नियासस्थान है तथा यही इस दीप के नामकरणका भी हेतु है। इस द्वीपके अधिपति पियत्रतपुत्र महाराज यज्ञगाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सीमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात नामसे सात विभाग निये और इन्हें इन्हीं नामवाले अपने पुत्रोंको सौप दिया। इनमें भी सात वर्षपर्वत और सात ही नदियाँ प्रसिद्ध है। पर्वतींके नाम स्वरस, शतश्रङ्ग, वामदेव, कुन्द, मुकुन्द, पुष्पवर्ष और सहस्रश्रुति है तया नदियाँ अनुमति, सिनीवाली, सरखती, कुहू, रजनी, नन्दा और राका हैं। इन वर्षीमें रहनेवाले श्रुतघर, वीर्यघर, वसु घर और इधन्धर नामके चार वर्ण वेदमय आत्मस्वरूप भगवान् चन्द्रमाकी वेदमन्त्रींसे उपासना करते हैं और कहते हैं कि 'जो कृष्णपक्ष और शुक्रपक्षमें अपनी किरणोंसे विभाग करके देवता, पितर और सम्पूर्ण प्राणियोंको अस देते हैं-वे चन्द्रदेव हमार राजा ( रञ्जन करनेवाले ) हों ॥ ७-१२ ॥

इसी प्रकार मदिराके समुद्रसे आगे उससे दूने परिमाण वाला कुदाद्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपोंके समान यह भी अपने ही समान विस्तारवाले घृतके समुद्रसे धिरा हुआ है। इसमे भगवान्का रचा हुआ एक कुद्योंका झाड़ है, उसीसे इस द्वीपका नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेवके समान अपनी कोमल शियाओंकी कान्तिसे समस्त दिशाओंको प्रमाणित करता रहता है। राजन्। इस द्वीपने अधिगति प्रियमतपुत्र महाराज हिरण्यरेत थे। उन्होंने इसके सात विभाग करके उनमें से एक एक अरने सात पुत्र वसु, वसुदान, हदस्य, नाभिगुप्त, स्तृत्यमत, विविक्त और वामदेवनो दे दिया और स्वय तप करने चले गये। उनकी सीमाओं नो निश्चय करनेवाले सात पर्वत हैं और सात ही नदियाँ हैं। पर्वतों ने नाम चक, चतु श्वा, कपिक, चित्रपूट, देवानीक, कर्म्वरोमा और द्रविण हैं। नदियों ने नाम हैं—रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवृत्दा, श्रुतविन्दा, देवगर्मा, घृतच्युता और मत्रमाला। इनके जलमें सान करके कुराद्वीपवासी कुराल, क्षेविद, अभियुक्त और कुलक वर्णके पुत्रप अग्निस्वरूप भग्नान् हरिका यशादि कर्म वीशलके द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार स्तृति करते हें—'अमें। आप परमहाको साञ्चात् हथिपहुँचानेवाले हैं, अत भगवान्के अङ्गभूत देवताओं के यजनदारा आप उन परमपुक्पका ही यजन करें। ॥१३-१७॥

राजन् ! पिर धृतसमुद्रसे आगे उससे द्विगुण परिमाण याला कौञ्चद्वीप है। जिस प्रकार सुराद्वीप घृतसमुद्रसे घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तारवाले दूध है समुद्रसे धिरा हुआ है। यहाँ क्रीञ्च नामना एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसीके कारण इसका नाम क्रीखदीप हुआ है। पूर्वकालमें श्रीस्वामिकार्तिकेयनीके शस्त्रप्रहारसे इसका कटि प्रदेश और लता निकुझादि धत विधत हो गये थे, किन्तु क्षीरसमुद्रसे सींचा जाकर और वरुणदेवसे सुरक्षित होकर यह पिर निर्भय हो गया । इस द्वीपके अधिपति प्रियनतपुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे । ये बड़े ज्ञानी थे । उन्होंने इसको सात वर्षोंमें विभक्त कर उनमें उन्हीं हे समान नामवाले अपने सात उत्तराविकारी पुत्रोंको नियुक्त किया और स्वय सम्पूर्ण जीवोंके अन्तरात्मा, परममङ्गलमय वीर्तिशाली भगवान् श्रीहरिके पावन पादारविन्दोंकी शरण ली । महाराज घृतपृथके आम, मधुरह, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्ण और वनस्पति-ये सात पुत्र थे। उनके वर्षोंमें भी सात वर्षपर्वत और सात ही नदियाँ कही जाती है । पर्वतोंके नाम गुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपवर्हिण, नन्द, नन्दन और सर्वतोभद्र हैं तथा नदियाँ अमया, अमृतौधा, आर्यका, तीर्चवती, वृत्तिरूपवती, पिनयती और शुक्का नामवाली हे । इनके पवित्र और निर्मल जलका सेवन करनेवाले वहाँके पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक नामके नियासी जलसे भरी हुई अञ्चलिके द्वारा आपोदेवता (जलके देवता)की उपाधना करते हें और कहते

हैं—'हे जलके देवता! तुम्हें परमात्मासे सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भूः, भुवः और स्वः—तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाले हो; इसलिये तुम स्वभावसे ही पापनाशक हो। हम अपने शरीरसे तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमें पवित्र करो'।। १८-२३॥

इसी प्रकार क्षीरसमुद्रसे आगे उसके चारों ओर वत्तीस लाख योजन विस्तारवाला शाकद्वीप है, जो अपने ही समान परिमाणवाले महेके समुद्रसे घिरा हुआ है। इसमें शाक नामका एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्रके नामका कारण है । उसकी अत्यन्त मनोहर सुगन्धसे सारा द्वीप महकता रहता है । मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रतके ही पुत्र थे । उन्होंने भी अपने द्वीपको सात वर्षोंमें विभक्त किया और उनमें उन्हींके समान नामवाले अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वधारको अधिपतिरूपसे नियुक्त कर स्वयं भगवान् अनन्तमें दत्तचित्त हो तपोवनको चले गये । इन वर्षोंमें भी सात मर्यादापर्वत और सात निदयाँ ही हैं। पर्वतोंके नाम ईशान, उरुशङ्क, बलभद्र, शतकेसर, सहस्रस्रोत, देवपाल और महानस हैं तथा निदयाँ अन्या, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, अपराजिता, पञ्चपदी, सहस्रस्रुति और निजधृति हैं। उस वर्षके ऋतवत, सत्यवत, दानवत और अनुवत नामक पुरुष प्राणायामद्वारा अपने रजोगुण-तमोगुणको क्षीण कर महान् समाधिके द्वारा वायुरूप श्रीहरिकी आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं—'जो प्राणादि वृत्तिरूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा सम्पूर्ण दृश्य जगत् जिनके अधीन है, वे साक्षात् अन्तर्यामी वायुभगवान् हमारी रक्षा करें। ॥२४-२८॥

इसी तरह महेके समुद्रसे आगे उसके चारों ओर उससे दुगुने विस्तारवाला पुष्करद्वीप है। वह चारों ओरसे अपने ही समान विस्तारवाले मीठे जलके समुद्रसे विरा है। वहाँ अग्निकी शिखाके समान देदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखड़ियों-वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर (कमल) है, जो ब्रह्माजीका आसन माना जाता है। उस द्वीपके वीचोंबीच उसके पूर्वीय और पश्चिमीय विभागोंकी मर्यादा निश्चित करनेवाला मानसोत्तर नामका एक ही पर्वत है। यह दस हजार योजन ऊँचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओंमें इन्द्रादि लोकपालोंकी चार पुरियाँ हैं। इसपर मेरपर्वतके चारों ओर धूमनेवाले सूर्यके रथका संवत्सररूप पहिया देवताओंके दिन और रात अर्थात् उत्तरायण और दक्षिणायनके क्रमसे सर्वदा घूमा करता है। उस द्वीपका अधिपति प्रियवतपुत्र वीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातिकको दोनों वर्षोंका अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयोंके समान भगवत्सेवामें ही तत्पर रहने लगा था। वहाँके निवासी ब्रह्मारूप भगवान् हरिकी ब्रह्मसालोक्यादिकी प्राप्ति करानेवाले कमोंसे आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं—'जो साक्षात् कर्मफलरूप हैं और एक परमेश्वरमें ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, ब्रह्मज्ञानके साधनरूप उन अद्वितीय और शान्तस्वरूप ब्रह्ममूर्ति भगवान्को मेरा नमस्कार हैं ॥ २९–३३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! इसके आगे लोकालोक नामका पर्वत है। यह पृथ्वीके सब ओर सूर्यद्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशोंके बीचमें उनका विभाग करनेके लिये स्थित है। मेरुसे लेकर मानसोत्तर पर्वततक जितना अन्तर है, उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्रके उस ओर है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है, जो दर्पणके समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिये वहाँ देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोकपर्वत सूर्यसे प्रकाशित और अप्रकाशित भूमागों वीचमें है, इसीसे इसका यह नाम पड़ा है। इसे परमात्माने त्रिलोकीके बाहर उसके चारों ओर सीमाके रूपमें स्थापित किया है। यह इतना ऊँचा और लंबा है कि इसके एक ओरसे तीनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाली सूर्यसे लेकर ध्रुवपर्यन्त समस्त ज्योतिर्मण्डलकी किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकतीं। ३४—३७॥

विद्वानोंने प्रमाण, लक्षण और स्थितिके अनुसार सम्पूर्ण लोकोंका इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल पचास करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग (अर्थात् साढ़े वारह करोड़ योजन विस्तारवाला) यह लोकालोकपर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओंमें समस्त संसारके गुरु स्वयम्भू श्रीब्रह्माजीने सम्पूर्ण लोकोंकी स्थितिके लिये ऋषभ, पुष्करचूड, वामन और अपराजित नामके चार गजराज नियुक्त किये हैं। इन दिग्गजों और अपने अंशस्वरूप इन्द्रादि लोकपालोंकी विभिन्न शिक्तयोंकी तथा समस्त लोकोंके कल्याणकी अभिवृद्धिके लिये परम ऐश्वर्यके अधिपति सर्वान्तयोंमी परमपुरुष श्रीहरि अपने विष्वक्सेन आदि पार्षदोंके सहित इस पर्वतपर सब ओर विराजते हैं। वे धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि आदि आठ महासिद्धियोंसे सम्पन्न विश्वद्ध सत्त्वमय

विग्रह धारण किये हुए हैं । उनके करकमलों में शङ्ख चक्रादि आयुध सुशोमित हैं । इस प्रकार अपनी मायासे रचे हुए विविध लोकोंकी व्यवस्थाको सुरक्षित रतनेके लिये ये इसी लीलामय रूपसे कल्पके अन्ततक वहीं रहते हैं । लोकालोकके अन्तर्वतीं भूमागका जितना विस्तार है, उसीसे उसके दूसरी ओरके अलोक प्रदेशके परिमाणकी भी व्याख्या समझ लेनी चाहिये । उसके आगे तो केवल योगेश्वरोंकी ही ठीन ठीक गति हो सकती है ॥ ३८-४२ ॥

राजन् ! स्वर्ग और पृथ्वीके वीचमें जो ब्रह्माण्डवा केन्द्र है, वहीं सूर्यकी स्थिति है । सूर्य और ब्रह्माण्डगोलकके बीचमें सब ओरसे पचीस करोड़ योजनका अन्तर है।
सूर्य इस मृत अर्थात् मरे हुए (अचेतन) अण्डमें वैरानरूपसे
विराजते हैं, इसीसे इनका नाम 'मार्चण्ड' हुआ है। ये
हिरण्मय (ज्योतिर्मय) ब्रह्माण्डसे प्रकट हुए हैं, इसलिये
इन्हें 'हिरण्यगर्भ' भी कहते हैं। सूर्यके द्वारा ही दिशा, आकाश,
युलोक (अन्तरिक्षलोक), भूलोंक, स्वर्ग और मोक्षके प्रदेश,
नरक और रसातल तथा अन्य समस्त मागोंका विभाग होता
है तथा सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीक्षय और लता
वृक्षादि समस्त जीवसमूहोंके आत्मा और नेत्रेन्द्रियके
अधिष्ठाता हैं॥ ४३-४६॥

# इक्कीसवॉ अध्याय

सूर्यके रथ और उसकी गतिका वर्णन

श्रीगुकदेवजी कहते हैं-राजन् । परिमाण और लक्षणोंके सहित इस भूमण्डलका कुल इतना ही विस्तार है, सी इमने तुम्हें सुना दिया। इसीके अनुसार विदान्लोग युलोकका भी परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना मटर आदिके दो दलोंमेंसे एकका स्वरूप जान हेनेसे दूसरेका भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोकके परिमाणसे ही चुलोकका भी परिमाण जान लेना चाहिये। इन दोनोंके बीचमे अन्तरिक्षलोक है। यह इन दोनोंका सन्धिस्थान है। इसके मध्यभागमें स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान् सूर्य अपने ताप और प्रकाशसे तीनों लोकोंको तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विधुवत् (मध्यम ) मार्गीसे क्रमश' मन्द, शीघ्र और समान गतियोंसे चलते हुए समया नुसार मकरादि राशियोंमें ऊँचे, नीचे और समान स्थानीमें जाकर दिन-रातको बङ्गा छोटा या समान करते हैं । जब सूर्यभगवान् मेष या तुलाराशिषर आते हैं, तो दिन रात समान हो जाते हैं, जर वृपादि पाँच राशियोंमें चलते हैं तो प्रतिमास राजियोंमें एक एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाबसे दिन बढते जाते हैं तथा जर वृश्चिकादि पॉच राशियोंमें चलते हैं तो दिन और रात्रियोंमें इसके विपरीत परिवर्तन होता है अर्थात् दिन प्रतिमास एक एक घड़ी घटते जाते हैं और रात्रियाँ बढती जाती हैं। इस प्रकार दक्षिणायन आरम्भ होनेतक दिन वढते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक राश्रियाँ ॥ १--६ ॥

इस प्रकार पण्डितजन मानसोत्तर पर्वतपर सूर्यकी परि क्रमाना मार्ग नौ करोड़, इक्यायन लाख योजन बताते हैं।

उस पर्वतपर मेक्के पूर्वकी ओर इन्द्रकी देवधानी नामकी पुरी है, दक्षिणकी ओर यमराजकी सयमनी पुरी है, पिरचममें वरणकी निम्लोचनी नामकी पुरी है और उत्तरमें चन्द्रमाकी विभावरी पुरी है। इन पुरियोंमें मेरुके चारों ओर समय समयपर स्योंदय, मध्याह, सायङ्काल और अर्धराति होते रहते हैं, इन्हींके कारण सम्पूर्ण जीवोंकी प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है । राजन् । जो लोग सुमेरपर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याह्मकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं । वे अपनी गतिके अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रींकी ओर जाते हुए यद्यपि मेरको बार्यी ओर रखकर चलते हैं, तो भी सारे ष्योतिर्मण्डलको धुमानेवाली निरन्तर दायीं ओर बहती हुई प्रवाह वायुद्वारा घुमा दिये जानेसे वे उसे दायों ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं । जिस पुरीमें सूर्यभगवान्का उदय होता है, उसके ठीक दूसरी ओरकी पुरीमें वे अस्त होते मालूम होंगे और जहाँ वे लोगोंको परीने-परीने करके तपा रहे होंगे, उसके ठीक सामनेकी ओर आधीरात होनेके कारण वे उन्हें निद्रावश किये होंगे । जिन लोगोंको मध्याइके समय वे स्पष्ट दीख रहे होंगे, ये ही यदि किसी प्रकार पृथ्वीके दूसरी ओर पहुँच जायँ तो उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे ॥ ७-९ ॥

स्परिव जब इन्द्रकी पुरीसे यमराजकी पुरीको चलते हैं। तो पद्रह घड़ीमें वे सवा दो करोड़ और साढे बारह लाल योजनसे कुल—पचीस हजार वर्ध—अधिक चलते हैं। पिर इसी क्रमसे वे वरुण और चन्द्रमाकी पुरियोंको पार करके पुन इन्द्रकी पुरीमे पहुँचते है। इसी प्रकार चन्द्रमा आदि अन्य प्रद्र भी ज्योतिश्चक्रमें अन्य नक्षत्रोंके साथ-साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान् सूर्यका वेदमय रथ एक मुहूर्त्तमें चौंतीस लाख आठ सौ योजनके हिसाबसे चलता हुआ इन चारों पुरियोंमें घूमता रहता है। इसका संवत्सर नामका एक चक्र (पहिया) वतलाया जाता है। उसमें मासरूप बारह अरे हैं, ऋतुरूप छः नेमियाँ (हाल) हैं, चौमासेरूप तीन नाभि (आँवन) हैं। इस रथकी धुरीका एक सिरा मेरुपर्वतकी चोटीपर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वतपर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हूके पहियेके समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वतके अपर चक्कर लगाता है। इस धुरीमें—जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है। वह लंबाईमें इससे चौथाई है। उसका अपरी भाग तैलयन्त्रके धुरेके समान धुवलोकसे लगा हुआ है। १०-१४॥

इस रथमें बैठनेका स्थान छत्तीस लाख योजन लंबा और नौ लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी छत्तीस लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नामके सारिथने गायत्री आदि छन्दोंके-से नामवाले सात घोड़े जोत रक्खे हैं, वे ही इस रथपर वैठे हुए भगवान् सूर्यको ले चलते हैं। सूर्यदेवके आगे उन्हींकी ओर मुँह करके बैठे हुए अरुण उनके सार्थिका कार्य करते हैं। उस रथके आगे अँगूठेके पोरुएके बरावर आकारवाले वालिखल्यादि साठ हजार ऋषि स्विताचनके लिये नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके सिवा ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राध्सस और देवता भी—जो कुल मिलाकर चौदह हैं, किन्तु जोड़ेसे रहनेके कारण सात गण कहे जाते हैं—प्रत्येक मासमें मिन्न-भिन्न नामोंवाले होकर अपने मिन्न-भिन्न कमोंसे प्रत्येक मासमें मिन्न-भिन्न नाम धारण करनेवाले आत्मस्वरूप भगवान् सूर्यकी दो-दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान् सूर्य भूमण्डलके नौ करोड़, इक्यावन लाख योजन लंबे घेरेमेंसे प्रत्येक क्षणमें दो हजार दो योजनकी दूरी पार कर लेते हैं। १५-१९॥

# बाईसवाँ अध्याय

भिन्न-भिन्न ग्रहोंकी स्थिति और गतिका वर्णन

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान् सूर्य राशियोंकी ओर जाते समय मेरु और ध्रुवको दायीं ओर रखकर चलते माल्म होते हैं, किन्तु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती—इस विषयको हम किस प्रकार समझें ! ॥ १ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् !जैसे कुम्हारके घूमते हुए चाकपर दूसरी ओर चंळनेवाळी चींटीकी गित भी चाककी गितिके अनुसार विपरीत दिशामें जान पड़ती है—क्योंिक वह भिन्न-भिन्न समयमें उस चक्रके भिन्न-भिन्न स्थानों में देखी जाती है—उसी प्रकार नक्षत्र और राशियोंसे उपलक्षित काळ-चक्रमें पड़कर धून और मेरको दायें रखकर घूमनेवाळे सूर्य आदि ग्रहोंकी गित वास्तवमें उससे विपरीत ही है; क्योंिक वे काळमेदसे भिन्न-भिन्न राशि और नक्षत्रोंमें देख पड़ते हैं। वेद और विद्वान्छोंग भी जिनकी गितको जाननेके ळिये उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात् आदिपुक्ष मगवान् नारायण ही छोकोंके कल्याण और कमोंकी श्रुद्धिक लिये अपने वेदमय विग्रह काळको बारह मासोंमें विभक्त कर वसन्तादि छः ऋतुओंमें उनके यथायोग्य गुणोंका विधान करते हैं। इस छोकमें वर्णाश्रमधर्मका अनुसरण करनेवाळे पुक्ष वेदत्रयीदारा प्रतिपादित छोटे-बड़े कमोंसे इन्द्रादि देवताओंके रूपमें और

योगके साधनोंसे अन्तर्यामीरूपमें उनकी श्रद्धापूर्वक आराधना करके सुगमतासे ही परमपद प्राप्त कर सकते हैं ॥ २-४ ॥

मगवान् सूर्य सम्पूर्ण लोकोंके आत्मा हैं। वे पृथ्वी और युलोकके मध्यमें स्थित आकाशमण्डलके मीतर कालचकमें स्थित होकर वारह मासोंको भोगते हैं, जो संवत्सरके अवयव हैं और मेष आदि राशियोंके नामसे प्रसिद्ध हैं। इनमेंसे प्रत्येक मास चन्द्रमानसे ग्रुक्त और कृष्ण दो पक्षका, पितृमानसे एक रात और एक दिनका तथा सौरमानसे सवा दो नक्षत्रका वताया जाता है। जितने कालमें सूर्यदेव इस संवत्सरका छठा भाग भोगते हैं, उसका वह अवयव 'ऋतु' कहा जाता है। आकाशमें भगवान् सूर्यका जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समयमें पार कर लेते हैं, उसे एक 'अयन' कहते हैं। तथा जितने समयमें वे अपनी मन्द, तीत्र और समान गतिसे स्वर्ग और पृथ्वीमण्डलके सहित पूरे आकाशका चक्कर लगा जाते हैं—उसे अवान्तर भेदसे संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं। ५-७॥

इसी प्रकार सूर्यकी किरणोंसे एक लाख योजन ऊपर चन्द्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिये यह सब नक्षत्रोंसे आगे रहता है। यह सूर्यके एक वर्षके मार्गको एक मासमें, एक मासके मार्गको सवा दो दिनोंमें और एक पक्षके मार्गको एक ही दिनमें ते कर लेता है। यह कृष्णपक्षमें क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्रपक्षमें बढती हुई कलाओं से देवताओं के दिन-रातका विभाग करता है तथा तीस तीस मुहूनों में एक एक नक्षत्रको पार करता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवोंका प्राण और जीवन है। ये जो सोलह कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुपस्वरूप भगवान चन्द्रमा हैं—ये ही देवता, पितर, मनुप्य, भूत, पश्च, पक्षी, सरीस्प और वृक्षादि समस्त प्राणियों के प्राणोंका पोषण करते हैं, इसल्ये इन्हें 'सर्वमय' कहते हैं॥ ८—१०॥

चन्द्रमासे तीन लाख योजन उत्पर अभिजित्के सहित अडाईस नक्षत्र है। भगवान्ने इन्हें कालचक्रमें नियुक्त कर रक्ता है, अत ये मेरको दायीं और रखकर घूमते रहते हैं। इनसे दो लाख योजन ऊपर शुक्र दिखायी देता है। यह सूर्यकी शीघ, मन्द और समान गतियोंके अनुसार उन्होंके समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी साय साय रहकर चलता है। यह दर्या करनेवाला ग्रह है, इसलिये लोकोंको प्राय सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गतिसे ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकनेवाले ग्रहोंको शान्त कर देता है। १११२॥ शुननी व्याख्याके अनुसार ही सुधनी गित भी समक्ष लेनी चाहिये। यह चन्द्रमाना पुत्र शुकते दो लास योजन ऊपर है। यह प्राय मङ्गलनारी ही है, किन्तु जब सूर्यनी गतिका उछह्वन करके चलता है तो बहुत अधिक आँधी, बादल और सूरोके भयनी सूचना देता है। इससे दो लास योजन ऊपर मङ्गल है। वह, यदि वक्षगतिसे न चले तो, एक एक राशिको तीन तीन पक्षमें भोगता हुआ बारहों राशियोंको पार करता है। यह अग्रुम ग्रह है और प्राय अमङ्गलना सूचक है। इसके ऊपर दो लास योजनकी दूरिपर भगवान् बृहस्पतिजी हैं। ये यदि वक्षगतिसे न चलें, तो एक एक राशिको एक एक वर्षमें भोगते हैं। ये प्राय ब्राह्मणकुलके लिये अनुकूल रहते हैं॥ १३-१५॥

बृहस्पतिजीसे दो लाख योजन ऊपर शनैश्चरजी दिखायी देते हैं। ये तीस तीस महीनेतक एक एक राशिमें रहते हैं। अत इन्हें सब राशियोंको पार करनेमें तीस वर्ष लग जाते हैं। ये प्रायम्सीके लिये अशान्तिकारक हैं। इनके ऊपर स्यारह लाख योजनकी दूरीपर कश्यपादि सप्तापि दिखायी देते हैं। ये सम लोकोंनी मङ्गल-कामना करते हुए ध्रुवलोकनी—जो भगवान् विष्णुका परमपद है—प्रदक्षिणा किया करत हैं। १६ १७।।

## तेईसवॉ अध्याय

शिशुमारचकका वर्णन

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—राजन् । सप्तियों से तेरह लाख योजन ऊपर भुवलोक है । इसे भगवान् विष्णुका परमपद कहते हैं । यहाँ उत्तानपादके पुत्र परम भगवद्भक्त भुवजी विराजमान हैं । इनके साथ ही अग्नि, इन्द्र, प्रजापित कश्यप और धर्मकों भी नक्षत्ररूपसे नियुक्त किया गया या। ये सब एक साथ अत्यन्त आदरपूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं । अब भी क्ल्यान्तपर्यन्त रहनेवाले लोक इन्होंके आधार स्थित हैं । इनका इस लोकका पराक्रम हम पहले (चौथ स्वन्धमें ) वर्णन कर चुके हैं । सदा जागते रहनेवाले अव्यक्तगति भगवान् कालको प्रेरणासे जो प्रह नक्षत्रादि ज्योतिर्गण निरन्तर धूमते रहते हैं, भगवान्ने भुवलोकको ही उन सबके आधारस्तम्मरूपसे नियुक्त किया है । अत यह एक ही स्थानमें रहकर सदा प्रकाशित होता है । जिस प्रकार दॉय चलानेके समय अनाजको खूँदनेवाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सीमें बँधकर क्रमश निकट, दूर और मध्यमं

रहर रामेके चारों ओर मण्डल बाँधकर धूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और प्रहगण ताहर भीतरके क्रमसे इस कालचकमें नियुक्त होकर ध्रुवलोकका ही आश्रय लेकर वायुकी प्रेरणासे कल्पके अन्ततक धूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कमोंकी सहायतासे वायुके अधीन रहकर आकाशमें उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुषके स्योगचश अपने-अपने कमोंके अनुसार चक्कर काट रहे हैं, पृथ्वीपर नहीं गिरते ॥१-३॥

कोई-कोई पुरुष भगवान्की योगमायाके आधार स्थित इस ज्योतिश्चकका शिशुमार (जलजन्त्रविशेष) के रूपर्म यर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुण्डली मारे हुए है और इसका मुद्रा नीचेकी ओर है। इसकी पूँछके सिरेपर ध्रुव स्थित है। पूँछके मध्यभागमें प्रजापित, अग्नि, इन्द्र और धर्म है। पूँछकी जड़में धाता और विधाता है। इसके कटिप्रदेशमे सप्तर्षि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओरको सिकुड़कर कुण्डली मारे हुए है। ऐसी स्थितिमें अभिजित्से छेकर पुनर्वसुपर्यन्त जो उत्तरायणके चौदह नक्षत्र हैं, वे इसके दाहिने भागमें हैं और पुष्य-से लेकर उत्तराषाढ़ापर्यन्त जो दक्षिणायनके चौदह नक्षत्र हैं, वे वार्ये भागमें हैं। लोकमें भी जब शिशुमार कुण्डलाकार होता है, तो उसके दोनों ओरके अङ्गोंकी संख्या समान रहती है; उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र-संख्यामें भी समानता है। इसकी पीठमें अजवीयी ( मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नामके तीन नक्षत्रोंका समूह) है और उदरमें आकाशंगङ्गा है। राजन् ! इसके दाहिने और वार्ये कटितटोंमें पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र हैं, पीछेके दाहिने और वायें चरणोंमें आर्द्रा और आक्लेषा नक्षत्र हैं, तथा दाहिने और वायें नथुनों में क्रमशः अभिजित् और उत्तरापादा हैं। इसी प्रकार दाहिने और बायें नेत्रों में अवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बायें कानोंमें धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। मघा आदि दक्षिणायनके आठ नक्षत्र वार्यी पसिलयोंमें और विपरीत क्रमसे मृगशिरा आदि उत्तरायणके आठ नक्षत्र दाहिनी पसिलयोंमें हैं । शतिभा और ज्येष्ठा-ये दो नक्षत्र क्रमशः दाहिने और वायें कंधोंकी जगह हैं। इसकी ऊपरकी थूथनीमें

अगस्त्य, नीचेकी ठोडीमें नक्षत्ररूप यम, मुखोंमें मङ्गल, लिङ्ग-प्रदेशमें शनि, कुम्भमें बृहस्पति, छातीमें सूर्य, हृदयमें नारायण, मनमें चन्द्रमा, नाभिमें शुक्र, स्तनोंमें अश्विनीकुमार; प्राण और अपानमें बुध, गलेमें राहु, समस्त अङ्गोंमें केतु और रोमोंमें सम्पूर्ण तारागण स्थित हैं ॥ ४-७॥

राजन् ! यह भगवान् विष्णुका सर्वदेवमय खरूप है। इसका नित्यप्रति सायङ्कालके समय पवित्र और मौन होकर चिन्तन करना चाहिये तथा इस मन्त्रका जप करते हुए भगवान्की स्तुति करनी चाहिये—'नमो ज्योतिलोंकाय कालायनायानिमिषां पत्रये महापुरुपायाभिधीमिह।' (सम्पूर्ण ज्योतिर्गणोंके आश्रय, कालचक्रस्वरूप, सर्वदेवाधिपति परमपुरुप परमात्माका नमस्कारपूर्वक हम ध्यान करते हैं।) तीनों काल इस मन्त्रका जप करनेवाले पुरुषके पापोंको भगवान् नष्ट कर देते हैं। यह, नक्षत्र और तारोंके रूपमें भी वे ही प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा समझकर जो पुरुष प्रातः, मध्याह और सायं—तीनों समय उनके आधिदैविक स्वरूपका नित्यप्रति चिन्तन और वन्दन करता है, उसके उस समय किये हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं॥ ८-९॥

# चौबीसवाँ अध्याय

राहु आदिकी स्थिति और अतलादि नीचेके लोकोंका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! कुछ लोगोंका कथन है कि सूर्यसे दस हजार योजन नीचे राहु नक्षत्रोंके समान घूमता है । इसने भगवान्की कुपासे ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है, स्वयं यह सिंहिकापुत्र असुराधम होनेके कारण किसी प्रकार इस पदके योग्य नहीं है। इसके जन्म और कमोंका हम आगे वर्णन करेंगे । सूर्यका जो यह अत्यन्त तपता हुआ मण्डल है, उसका विस्तार दस हजार योजन वतलाया जाता है । इसी प्रकार चन्द्रमण्डलका विस्तार वारह हजार योजन है और राहुका तेरह हजार योजन । अमृत-पानके समय राहु देवताके वेषमें सूर्य और चन्द्रमाके बीचमें आकर बैठ गया था, उस समय सूर्य और चन्द्रमाने इनका भेद खोल दिया था; उस वैरको याद करके यह अमावास्या और पूर्णिमाके दिन उनपर आक्रमण करता है । यह देखकर भगवान्ने सूर्य और चन्द्रमाकी रक्षाके लिये उन दोनोंके पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्रको नियुक्त कर दिया है। वह निरन्तर घूमता रहता है, इसलिये राहु उसके असहा तेजसे उद्दिश और चिकतिचत्त होकर मुहूर्त्तमात्र उनके

सामने टिककर फिर सहसा छौट आता है । उसके उतनी देर उनके सामने ठहरनेको ही छोग 'ग्रहण' कहते हैं ॥१–३॥

राहुसे दस हजार योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदिके स्थान हैं। उनके नीचे जहाँतक वायुकी गित है और बादल दिखायी देते हैं, अन्तरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भृतोंका विहारस्थल है। उससे नीचे सौ योजनकी दूरीपर यह पृथ्वी है। जहाँतक हंस, गिद्ध, वाज और गरुड आदि प्रधान-प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहींतक इसकी सीमा है। पृथ्वीके विस्तार और स्थिति आदिका वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नामके सात भ्विवर (भूगर्मस्थित विल या लोक) हैं। ये एकके नीचे एक दस-दस हजार योजनकी दूरीपर स्थित हैं और इनमेंसे प्रत्येककी लंबाई-चौड़ाई भी दस-दस हजार योजन ही है। ये भूमिके विल भी एक प्रकारके स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्गसे भी अधिक विषयभोग, ऐश्वर्य, आनन्द, सन्तान-सुख और घन-सम्पत्ति है। यहाँके वैमवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीडास्थलोंमें दैत्य, दानव

और नाग तरह तरहरी मायामयी कीडाएँ करते हुए निवास करते हैं। वे सब गाईस्थ्यधर्मका पालन करनेवाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बन्धु, बान्धव और सेवक्लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनके मोगोंमें बाधा डालनेकी इन्द्रादिमें भी सामर्थ्य नहीं है। ४-८॥

महाराज ! इन विलोंमें महामायावी मय दानवकी बनायी हुई अनेकों पुरियाँ शोभासे जगमगा रही हैं। उनमें अनेक जातिकी सुन्दर-सुन्दर श्रेष्ठ मणियोसे रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नगरद्वार, समाभवन, मन्दिर और उड़े बड़े विशाल ऑगन हैं, तथा जिनमें नाग और असुरोंके जोड़े एव कबृतर, तोता और मैना आदि पश्ची किलोल करते रहते हैं, ऐसी वाटिकाएँ और उन लोकों के अधिपतियों के भव्य भवन सुरोभित हैं। वहाँके वर्गीचे भी अपनी शोभासे देवलोकके उद्यानोंको मात करते हैं । उनमें अनेकों श्रीसम्पन्न श्रेष्ठ बृक्ष हैं, जिनकी डालियाँ पल पूलोंके गुच्छों और कोमल कोंपलोंके भारसे अकी रहती है तथा जिन्हे तरह तरहकी ल्ताओंने अपने अङ्गपाशसे याँध रक्खा है। वहाँ जो निर्मल जलसे भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनकी भी अपूर्व शोभा है। उनके तटपर तरह-तरहके पक्षियोंके जोड़े निवास करते हैं। जब उनमें रहनेवाली मछलियाँ खिलवाड़ करती हुई उछलती हैं, तो उनका जल हिल्ने लगता है । जलके ऊपर उमे हुए कमल, कुमुद, कुवलय, बह्बार, नीलक्ष्मल, लाल कमल और शतपत्र कमल सदा खिले रहते हैं। इन कमलों के वनों में रहनेवाले पश्ची अविराम कीडा-कीतुक करते हुए बड़ी भीठी बोली वोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मन और इन्द्रियोंको वड़ा ही आहाद होता है। वहाँ सूर्यका प्रकाश नहीं जाता, इसल्ये दिन रात आदि कालविभागका भी कोई खटका नहीं देखा जाता। वहाँके सम्पूर्ण अन्धकारको बड़े-बड़े नागों के मल बोंकी मणियाँ ही दूर करती है। इन लोबोंके निवाही जिन ओषि, रस, रसायन, अञ्च, पान और सानादिका सेवन करते हैं-वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं, इसल्पिये उन्हें मानिषक या धारीरिक रोग नहीं होते। तथा द्यस्याँ पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढापा आ जाना, देहका कान्तिहीन हो जाना, शरीरमेंसे दुर्गन्य आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना तया आयुके साथ शरीरकी अवस्थाओं का बदलना—ये कोई विकार नहीं होते । वे सदा सुन्दर, खस्य, जवान और शक्तिसम्पन्न रहते हैं। उन पुण्यपुरुषोंकी भगवान्के तेजरूप सुदर्शन चकके सिवा

और निसी साधनसे मृत्यु नहीं हो सक्ती। मुदर्शन चकके तो आते ही भयके कारण अमुरस्मणियोका गर्भसाव और गर्भपात हो जाता है।। ९-१५॥

अतल लोकमें मय दानवरा पुत असुरश्रेष्ठ वल रहता है। उसने छियान मत्रारकी मायाएँ रची हैं। उनमें कोई कोई आज भी मायाजी पुरुषों में पायी जाती हैं। उसने एक बार जभाई ली थी, उस समय उसने मुससे स्वेरिणी (केवल अपने वर्णके पुरुषों से रमण करनेवाली), कामिनी (अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागम करनेवाली) और पुश्रली (अत्यन्त चञ्चल स्वभाववाली)—तीन प्रकारनी क्षियाँ उत्पन्न हुई। ये उस लोकमें रहनेवाले पुरुषों ने हाटक नामका रस पिलाकर सम्भोग करनेमें समर्थ यना लेती हैं और पिर उनके साथ अपनी हाव भावमयी चितवन, प्रेममयी मुसकान, प्रेमालप और आलिङ्गनादिके द्वारा यथेष्ट रमण करती हैं। उस हाटक-रसको पीकर मनुष्य मदान्य-सा हो जाता है और अपनेको दस हजार हाथियों के समान बलवान समझकर भें ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ इस प्रकार बढ-बढकर वार्ते करने लगता है। १६॥

उसके नीचे वितल लोकमे भगवान् हाटकेश्वर नामक महादेवजी अपने पार्षद भूतगणोंके सहित रहते हैं। वे प्रजापतिकी स्रष्टिकी वृद्धिके लिये भवानीके साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनोंके तेजसे यहाँ हाटकी नामकी एक श्रेष्ठ नदी निकली है। उसके जलको वायुसे प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साहस पीता है। वह जो हाटक नामका सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणोंको दैत्यराजोंके अन्त पुरोंमें स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं॥ १७॥

वितलके नीचे मुतल लोक है। उसमें महायदास्वी पवित्र कीर्ति विरोचनपुत्र बलि रहते हैं। मगवान्ने इन्द्रका प्रिय करनेके लिये अदितिके गर्मसे वह वामनरूपमें अवतीर्ण होकर उनसे तीनों लोक छीन लिये थे। फिर कृपा करके भगवान्ने ही उन्हें इस लोकमें भेज दिया। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट सम्पत्ति मिली हुई है, वैसी इन्द्रादिके पास भी नहीं है। अत-वे उन्हीं पूज्यतम प्रमुकी अपने धर्माचरणद्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयतापूर्वक रहते हैं। राजन्! सम्पूर्ण जीवोंके नियन्ता एव आत्मस्तरूप परमातमा भगवान् वासुदेव-जैसे पूज्यतम, पवित्रतम पात्रके आनेपर उन्हें परम श्रद्धा और आदरके साथ स्थिर चित्तसे दिये हुए भूमिदानका यही कोई सुख्य पल नहीं है कि विलक्षे मुतल लोकका ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है। किन्तु वह भृमिदान तो स्राक्षात् मोक्षका ही द्वार है। भगवान्का तो र्छांकने, गिरने और फिसलनेके समय विवश होकर एक बार नाम हेनेसे भी मनुष्य सहसा कर्म-बन्धनको काट देता है, जब कि मुमुश्रु होग इस कर्मबन्धनको योगसाधन आदि अन्य अनेकों उपायोंका आश्रय हेनेपर बड़े कप्टसे कहीं काट पाते हैं। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियोंको स्वस्वरूप प्रदान करनेवाले और समस्त प्राणियोंके आत्मा श्रीभगवान्को आत्मभावसे किये हुए भृमिदानका यह फल नहीं हो सकता ॥ १८–२१॥

भगवान्ने यदि बलिको उसके सर्वस्वदानके बदले अपनी विस्मृति करानेवाला यह मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया, तो यह उनका उसरर कोई अनुग्रह नहीं हुआ; क्योंकि बिलको तो पहलेसे ही भोगादिसे पूर्ण वैराग्य था। जिस समय कोई और उपाय न देखकर भगवान्ने याचनाके छल्से उसका त्रिलोकीका राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीरमात्र ही रह गया, तव वरुणके पाशीं े वाँधकर पर्वतकी गुफामें मूँद दिये जानेपर उसने कहा था- 'खेद है, यह इन्द्र विद्वान् होकर भी अपना सचा स्वार्थ सिद्ध करनेमें कुशल नहीं है । इसने सम्मति लेनेके लिये अनन्यभावसे वृहस्पतिजी-को अपना मन्त्री बनाया; फिर भी उनकी अबहेलना करके, इसने श्रीविष्णुभगवान्से उनका दास्य न माँगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिये ये भोग ही माँगे । ये तीन लोक तो केवल एक मन्यन्तरतक ही रहते हैं, जो अनन्तकालका एक अवयवमात्र है । भगवान्के कैङ्कर्यके आगे भला, इन तुच्छ भोगोंका क्या मूल्य है। देखो, हमारे पितामह प्रह्लादजीने— भगवान्के हायों अपने पिता हिरण्यकशिपुके मारे जानेपर-प्रभुकी सेवाका ही वर माँगा था। भगवान् देना भी चाहते थे, तो भी उनसे दूर करनेवाला समझकर उन्होंने अपने पिताका निष्कण्टक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महातुभाव थे। मुझपर तो न भगवान्की कृपा ही है और न मेरी वासनाएँ ही शान्त हुई हैं; फिर मेरे-जैसा कौन पुरुष उनका अनुसरण करनेका साहस कर सकता है ?' राजन् ! इस वलिका चरित हम आगे (अप्टम स्कन्धमें ) विस्तारसे कहेंगे । अपने भक्तोंके प्रति भगवान्का हृदय दयासे भरा रहता है। इसीसे अखिल जगत्के परमपूजनीय गुरु भगवान् नारायण हायमें गदा लिये सुतल लोकमें राजा बलिके द्वारपर सदा उपिखत रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहाँ

पहुँचा, तो उसे भगवान्ने अपने पैरके अँगूठेकी ठोकरसे ही लाखों योजन दूर फॅक दिया था ॥ २२–२७॥

सुतल्लोकसे नीचे तलातल है। वहाँ त्रिपुराधिपति दानवराज मय रहता है। पहले तीनों लोकोंको शान्ति प्रदान करनेके लिये भगवान् शङ्करने उसके तीनों पुर भस्म कर दिये थे। फिर उन्हींकी कृपासे उसे यह स्थान मिला। वह मायावियोंका परम गुरु है और महादेवजीका उसपर सब प्रकार हाथ है, इसलिये उसे सुदर्शन चकसे भी कोई खटका नहीं है। वहाँके निवासी उसका खूब आदर करते हैं।।२८॥

उसके नीचे महातलमें कहू से उत्पन्न हुए अनेक सिरोंवाले सपोंका कोधवश नामका एक समुदाय रहता है। उनमें कुहक, तक्षक, कालिय और सुपेण आदि प्रधान हैं। उनके बड़े-बड़े फन हैं। वे सदा मगवान्के वाहन पिश्चराज गरुडजीसे डरते रहते हैं; तो भी कभी-कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुम्बके सङ्गसे मस्त होकर विहार करने लगते हैं॥२९॥

उसके नीचे रसातलमें पणि नामके दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवातकवच, कालेय और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जनमसे ही बड़े वलवान् और साहसी होते हैं। किन्तु जिनका प्रभाव सम्पूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्रीहरिके चक्रसे वीर्यमद चूर्ण हो जाने के कारण ये सपोंके समान छक छिपकर रहते हैं तथा इन्द्रकी दूती सरमाके कहे हुए मन्त्रवर्णरूप अवाक्यके कारण सर्वदा इन्द्रसे डरते रहते हैं।। ३०।।

रसातलके नीचे पाताल है। वहाँ शह्व, कुलिक, महाशह्व, स्वेत, धनज्जय, धृतराष्ट्र, शङ्चचूड, कम्यल, अस्वतर और देवदत्त आदि वहें कोधी और वहें-बड़े फर्नोवाले नाग रहते हैं। इनमें वासुिक प्रधान है। उनमेंसे किसीके पाँच, किसीके सात, किसीके दस, किसीके सौ और किसीके हजार सिर हैं। उनके फर्नोकी दमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाशसेपाताललोकका सारा अन्यकार नष्टकर देती हैं।।३१।।

श्र एवा कथा भाती है कि जब पणि नामक दैत्योंने पृथ्वीको रसातलमें छिपा लिया, तब इन्द्रने उसे ट्रॅंदनेके लिये सरमा नामकी एक द्तीको मेजा था। सरमासे दैत्योंने सन्धि करनी चाही, परन्तु सरमाने सन्धि न करके इन्द्रको स्तुति करते हुए कहा या— 'हता इन्द्रेण पणयः शयध्वन्' (,हे पणिनण ! तुम इन्द्रके हाथसे मरकर पृथ्वीपर सो जाको।) इसी शापके कारण उन्हें सदा इन्द्रका टर लगा रहता है।

## पचीसवाँ अध्याय

# श्रीसद्भर्पणदेवका विवरण और स्तुति

श्रीकृकदेवजी घोले-राजन् । पाताल्लोकके नीचे तीस हजार योजनकी दूरीपर अनन्त नामसे विख्यात भगवान् की तामसी नित्य कला है। यह अइङ्काररूपा होनेसे द्रष्टा और दृश्यको खीचकर एक कर देती है, इसलिये पाञ्चरात्र आगमके अनुयायी भक्तजन इसे 'सङ्कर्पण' कहते हैं । इन भगवान् अनन्तके एक हजार मलक हैं । उनमेंसे एकपर रक्ला हुआ यह सारा भूमण्डल सरसेंकि दानेके समान दिखायी देता है ! प्रलयकाल उपस्थित होनेपर जब इन्हें इस विश्वका उपसहार करनेरी इच्छा होती है, तो इनरी कोधवश घूमती हुई मनोहर भुकुटियोंके मध्यभागसे सङ्कर्पण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यृहसख्या ग्यारह है। वे सभी तीन नेत्रीवाले होते हैं और हाथमें तीन नोकींवाले त्रिशूल लिये रहते हैं। भगवान् सङ्घर्णके चरणकमलेंके गोल-गोल खच्छ और अरुणवर्ण नख मणियोंकी पड्चिके समान देदीप्यमान हैं। जब अन्य प्रधान प्रधान मत्तोंके सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्तिभावसे उहें प्रणाम करते हैं, तो उन्हें उन नखमणियोंमें अपने कुण्डलकान्तिमण्डित कमनीय कपोलींवाले मनोहर मुखारिव दोंकी मनमोहिनी झॉबी होती है। अनेकों नागराजोंकी कन्याएँ तरह-तरहकी कामनाओंसे उनके अङ्गमण्डलपर चाँदीके खर्मोके समान सुशोमित उनकी लबी-लबी खेतवर्ण सुन्दर भुजाओंपर अरगजा, चन्दन और कुङ्कमपद्भका लेप करती हैं। उस अद्गस्पर्शं मियत हुए उनके हृदयमें कामका सञ्चार हो जाता है। तब वे उनके मद्विह्नल सकरण अरुण नयनक्मलें से सुशोमित तया प्रेममदसे मुदित मुखारविन्दकी ओर मधुरऔर मनोहर मुसकान पूर्वक सलज भावसे निहारने लगती हैं। वे अनन्त गुणोंके सागर आदिदेव भगवान् अनन्त अपने अमर्ष ( असहन शीलता ) और रोपके वेगको रोके हुए वहाँ समस्त लोकोंके कल्याणके लिये विराजमान हैं ॥ १-६ ॥

देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर और मुनिलोग निरन्तर भगवान अनन्तका ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र मदके कारण खिले हुए, विकारयुक्त और चञ्चल रहते हैं। वे मुललित बचनामृतसे अपने पार्पद और देवयूयपोंको सन्तुष्ट करते रहते हैं। उनके अङ्गपर नीलाम्बर और कानोंमें केवल एक कुण्डल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुन्दर हाय हलकी मूठपर रक्ला रहता है। वे उदारलीलामय भगवान् सङ्कर्ण गलेमें वैजयन्ती माला घारण किये रहते हैं, जो साक्षात् इन्द्रके हायी ऐरावतके गलेमें पड़ी हुई सुवर्णकी श्रञ्जलाके समान जान पड़ती है। जिसकी कान्ति कभी भीकी नहीं पड़ती, ऐसी नवीन तुलसीकी गन्ध और मधुर मकरन्दसे उनमत्त हुए भौरे निरन्तर मधुर मुजार करके उसकी शोमा बढाते रहते हैं। परीधित्। इस प्रकार माहात्म्यश्रवण और ध्यान करनेसे भगवान् अनन्त सुमुशुओं के द्वद्यमें आविर्भूत होतर उनकी अनादिकालीन कर्मवासनाओं से प्रयित सन्त, रज और तमोगुणात्मक अविद्यामयी द्वद्यप्रनियको तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणोंका एक बार बहाजी के पुत्र भगवान् नारदने तुम्बुक गन्धर्य के साथ बहाजी की सभामें इस प्रकार वर्णन किया था—॥७ ८॥

जिनकी दृष्टि पड़नेसे ही जगत्की उत्पत्ति, खिति और प्रलयके हेतुभूत सत्वादि गुण अपने अपने कार्यमें समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप अनादि और अनन्त है तथा जो अनेले ही इस नानात्मक प्रपञ्जको अपनेम धारण किये हुए हैं—उन भगवान् सङ्कर्पणके तत्त्वको कोई कैसे जान सकता है। जिनमें यह कार्य-कारणरूप सारा प्रपञ्च भास रहा है तया अपने निजजनींना चित्त आकर्षित करनेके ल्यि की हुई जिनकी वीरतापूर्ण लीलको परम पराक्रमी सिंहने आदर्श मानकर अपनाया है—उन सङ्कर्पणभगवान्ने हमपर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्त्वमय स्वरूप धारण किया है। जिनके सुने-सुनाथे नामका कोई दीन या पापी पुरुष अकस्मात् अथवा हॅं धीमें भी उचारण कर छेता है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापोंको तत्काल नष्ट कर देता है-ऐसे शेपभगवान्को छोड़कर मोधावाङ्की पुरुष और किसका आश्रय छे सकता है १ यह पर्वत, नदी और समुद्रादिसे पूर्ण सम्पूर्ण भूमण्डल उन सहस्रग्रीपा मगवान्के एक मस्तक्पर एक रजकणके समान रक्खा हुआ है | वे अनन्त हैं) इसिलये उनके पराक्रमका कोई परिमाण नहीं है। किसीके हजार जीभें हों, तो भी उन सर्वव्यापक भगवान्के पराक्रमींकी गणना करनेका साइस वह कैसे कर सकता है । वास्तवमें उनके वीयोंका कोई अन्त नहीं है तया उनके गुण और प्रमाव भी अधीम हैं। ऐसे प्रभावशाली

भगवान् अनन्त रसातलके नीचे अपने ही आधार स्थित हैं और सम्पूर्ण लोकोंकी स्थितिके लिये लीलाहीसे पृथ्वीको धारण किये हुए हैं ॥ ९-१३॥

राजन् ! भोगोंकी कामनावाले पुरुषोंकी अपने कमों-के अनुसार प्राप्त होनेवाली भगवान्की रची हुई ये ही गतियाँ हैं। इन्हें जिस प्रकार मेंने गुरुमुखते सुना या, उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया। मनुष्यको प्रवृत्तिरूप धर्मके परिणाममें प्राप्त होनेवाली जो तरह-तरहकी ऊँची-नीची गतियाँ हैं, वे इतनी ही हैं; इन्हें तुम्हारे प्रकार अनुसार मेंने सुना दिया। अब बताओ, और क्या सुनाऊँ १॥ १४-१५॥

# छन्दीसवाँ अध्याय

### विभिन्न नरकोंका वर्णन

राजा परीक्षित्ने पूछा—महर्षे ! लोगोंको जो ये ऊँची-नीची गतियाँ प्राप्त होती हैं, उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है ! ।। १ ।।

श्रीशुकदेवजी वोले—राजन् ! कर्म करनेवाले पुरुप सास्विक, राजस और तामस—तीन प्रकारके होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धाके भेदसे उनके कमोंकी गतियाँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं और न्यूनाधिकरूपमें ये सभी गतियाँ सभी कर्ताओं को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार निषिद्ध कर्मरूप पाप करनेवालों को भी, उनकी श्रद्धाकी असमानताके कारण, समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्याके वशीभृत होकर कामनापूर्वक किये हुए उन निषिद्ध कर्मोंके परिणाममें जो हजारों तरहकी नारकी गतियाँ होती हैं, उनका हम विस्तारसे वर्णन करेंगे॥ २-३॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं, वे नरक इसी पृथ्वीके कोई देशविशेप हैं अयवा त्रिलोकीसे वाहर या इसीके भीतर किसी जगह हैं ! ॥ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! वे तिलोकीके भीतर ही हैं तथा दक्षिणकी ओर पृथ्वीसे नीचे जलके ऊपर खित हैं। इसी दिशामें अमिण्वात्त आदि पितृगण रहते हैं, वे अत्यन्त एकामतापूर्वक अपने वंश्वधरोंके लिये मङ्गलकामना किया करते हैं। उस नरकलोकमें सूर्यके पुत्र पितृराज भगवान् यम अपने सेवकोंके सहित रहते हैं तथा भगवान्की आशाका उहुद्धन न करते हुए, अपने दूतोंद्वारा वहाँ लाये हुए मृत प्राणियोंको उनके दुष्कमोंक अनुसार पापका पल दण्ड देते हैं। परीक्षित् ! कोई-कोई लोग नरकोंकी संख्या इक्कीस वताते हैं। अब हम नाम, रूप ऑर स्थणोंके अनुसार उनका कमशा वर्णन करते हैं। उनके नाम ये हैं—तानितः, अन्यतामिलः, रौरवः, महारौरवः, दुग्भीपाकः, कालस्यः, अस्यतामिलः, रौरवः, महारौरवः, दुग्भीपाकः, कालस्यः, अस्यतामिलः, रौरवः, सहरोरवः, अन्यवृतः, कृमिभोजनः,

सन्दंश, तसस्मिं, वज्रकण्टकशाल्मली, वैतरणी, पृयोद, प्राणरोध, विश्वसन, लालामक्ष, सारमेयादन, अवीन्ति और अयःपान । इनके सिवा क्षारकर्दम, रक्षोगणमोजन, श्ल्प्रोत, दन्दश्क, अवटरोधन, पर्यावर्तन और स्चीमुल—ये सात और मिलाकर कुल अहाईस नरक तरह-तरहकी यातनाओं-को भोगनेके स्थान हैं ॥ ५-७॥

जो पुरुप दूसरींके धन, सन्तान अयवा लियोंका हरण करता है, उसे अत्यन्त भयानक यमदूत कालपाशमें योंधकर वलात्कारसे तामिस्र नंरकमें गिरा देते हैं। उस अन्धकारमय नरकमें उसे अन्न-जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकारके उपायोंसे पीटित किया जाता है। इससे अत्यन्त दुखी होकर वह एकाएक मूर्चित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुप किसी दूसरेको धोखा देकर उसकी स्त्री आदिको भोगता है, वह अन्धतामिस्र नरकमें पड़ता है। वहाँकी यातनाओंमें पड़कर वह, जड़से कटे हुए बुक्षके समान, वेदनाके मारे सारी सुध-बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सुझ पड़ता। इसीसे एस नरकको अन्धतामिस्र कहते हैं।।८-९॥

जो पुरुष इस लोकमें 'यह दारीर ही में हूँ और ये स्ती-धनादि मेरे हैं' ऐसी बुद्धिसे दूसरे प्राणियेंसे डोह फर्फे निरन्तर अपने कुटुम्बके ही पालन-पोपणमें लगा रहता है, वह अपना दारीर छोड़नेपर आने पापके कारण स्वयं ही रोख नरकमें गिरता है। इस लोकमें उसने जिन जीवोंको जिस प्रकार कह पहुँचावा होता है, परन्येकमें यमपालनाका समय आनेपर वे जीव 'कर' होकर उसे उसी प्रकार पह पहुँचाते हैं। इसीलिये इस नरकता नाम 'सीला' है। 'कर' सपेंसे भी अधिक हूर न्यमाययाले एक लीवला नाम है। ऐसा ही महारीख नरक है। इसमें यह व्यक्ति लाता है। हो अपने कुटुन्य आदिनी भी परना न पर देवल अपने ही

शरीरका पारन पोपण करता है। वहाँ वचा मास खानेवाले रुठ इसे मासके लोभसे काटते हैं ॥१०-१२॥

जो कूर मनुष्य इस लोकमे अपना पेट पालनेके लिये जीयित पशु या पश्चियोंको राँधता है, उस निर्देशीकी तो राक्षमलोग भी निन्दा करते हैं। उसे यमदूत कुम्भीपाक नरकमें ले जाकर खोलते हुए तैलमें राँधते हैं। जो मनुष्य इस लोकमें माता पिता, ब्राह्मण और वेदसे विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरकमें ले जाते हैं। इसका घरा दस हजार योजन है। इसकी भूमि ताँचेत्री है। इसमें जो तमा हुआ मैदान है, वह ऊपरसे सूर्य और नीचेसे अधिके दाहसे तचा रहता है। वहाँ वह भूरा प्याससे व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतरसे जलने लगता है। उसकी थेचेनी यहाँतक बढ़ती है कि कभी यह बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है। इस प्रकार उस नर-पशुके शरीरमें जितने रोम होते हैं, उतने ही वर्षतक उसकी यह दुर्गित होती रहती है। १३ १४॥

जो पुरुष किसी प्रकारकी आपित न आनेपर भी अपने वैदिक मार्गको छोड़कर अन्य पाखण्डपूर्ण धर्मोका आश्रय छेता है, उसे यमदूत असिपत्रवन नरकमें छे जाकर कोड़ोंसे पीटते हैं। जब मारसे बचनेके लिये वह इधर-उधर दौड़ने लगता है तो उसके सारे अङ्ग ताल्यनके तल्यारके समान पैने पत्तींसे, जिनमें दोनों ओर घारें होती हैं, दूक दूक होने लगते हैं। तब वह अत्यन्त वेदनासे 'हाय, में मरा।' इस प्रकार चिलाता हुआ पद पदपर मूर्च्छित होनर गिरने लगता है। अपने धर्मको छोड़कर पाखण्डमार्गमें चलनेसे उसे इस प्रकार अपने कुक्मका पल मोगना पड़ता है। ११५॥

इस लोकमें जो पुरुप राजा या राजकर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्यको दण्ड देता है अयवा ब्राह्मणको हारीरदण्ड देता है, वह पापी मरकर स्करमुख नरकमे गिरता है। वहाँ जब महाबली यमदृत उसके अङ्गोंको कुचलते हैं तो वह कोल्हूमें पेरे जाते हुए गन्नोंके समान पीड़ित होकर, जिस प्रकार इस लोकमें उसके द्वारा एताये हुए निरपराध प्राणी रोते चिछाते थे उसी प्रकार—कभी आर्च स्वरसे चिछाता और कभी मूर्च्छित हो जाता है—।। १६॥

जो पुरुप इस लोकमें खटमल आदि जीवोंनी हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करनेके कारण अन्धकूप नरकमें गिरता है। क्योंकि स्वय भगवान्ने ही रक्तपानादि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरोंने कष्ट पहुँचनेका ज्ञान भी नहीं है, किन्तु मनुष्यकी वृत्ति भगवान्ते विधि निपेधपूर्वक बनायी है और उसे दूसरोंके कष्टका ज्ञान भी है। वहाँ वे पशु, मृग, पक्षी, सौंप आदि रंगनेवाले जन्तु, मच्छर, जूँ, राटमल और मक्ली आदि जीव—जिनसे उसने द्रोह किया या—उसे सब ओरसे काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शान्ति भग हो जाती है और स्थान न मिलनेपर भी वह पेचैनीके कारण उस धोर अन्धकारमें इस प्रकार भटकना रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीरमें जीव छटपटाया करता है।।१७॥

जो मनुष्य इस लोकमें बिना पञ्चमहायर किये तथा जो कुछ मिले, उसे विना किसी दूसरेको दिये स्वय ही खा लेता है—उसे कौएके समान कहा गया है। यह परलोक्में कृमिभोजन नामक निकृष्ट नरकमें गिरता है । वहाँ एक लाख योजन लबा चौड़ा एक कीड़ोंका कुण्ड है। उसीमें उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और जनतक उस प्रायश्चित्तहीनके विना दिये और बिना इवन किये खानेका अच्छी तरह प्रायक्षित्त नहीं हो जाता, तबतक वह उसीमें पड़ा-पड़ा कप्ट भोगता रहता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ोंको खाता है। राजन् । इस लोकमें जो व्यक्ति चोरी या बरजोरीसे ब्राह्मणके अथवा आपत्तिका समय न होनेपर भी किसी दूसरे पुरुपके सुवर्ण और रतादिका हरण करता है, उसे मरनेपर यमदूत सन्दश नामक नरकमें छे जाकर तपाये हुए छोहेके गोर्छीसे दागते हैं और गँड़धीसे उसकी खाल नोचते हैं। इस लोकमे यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्रीके साथ सम्भोग करता है अयवा कोई स्त्री अगम्य पुरुषसे व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे तसस्मिं नामक नरकमें छे जाकर कोड़ींसे पीटते हैं तया पुरुषको तपाये हुए लोहेकी स्त्री-मूर्तिसे और स्त्रीको तपायी हुई पुरुष प्रतिमासे आलिङ्गन कराते है। जो पुरुष इस लोकमें पशु आदि समीके साथ व्यभिचार वरता है, उसे मृत्युके बाद यमदूत वज्रकण्टकशाल्मली नरकमें गिराते हैं और वज़के समान कठोर कॉटोंबाले सेमरके बृक्षपर चढाकर भिर नीचेकी ओर खोंचते हैं ॥१८--२१॥

जो राजा या राजपुरुष इस लोकमें श्रेष्ठ कुलमें जन्म पाकर भी धर्मकी मर्यादाका उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादाति कमणके कारण मरनेपर वैतरणी नदीमें पटके जाते हैं। यह नदी नरकोंकी खाईके समान है, उसमें मल, मूत्र, पीब, रक, केश, नख, इड्डी, चर्बी, मास और मजा आदि गदी चीजें



#### असिपत्रधन नरक



सूकरमुख नरक



# महारौरव नरक



कुम्भीपाक नरक

भरी हुई हैं। वहाँ गिरनेपर उन्हें इधर-उधरसे जलके जीव नोचते हैं। किन्तु इससे उनका शरीर नहीं छूटता, पापके कारण प्राण उसे वहन किये रहते हैं और वे उस दुर्गतिको अपनी करनोका फल समझकर मन-ही-मन सन्तप्त होते रहते हैं। जो लोग शौच और आचारके नियमोंका परित्याग कर तथा लजाको तिलाञ्जलि देकर इस लोकमें शुद्राओंके साथ सम्बन्ध गाँठकर पशुओंके समान आचरण करते हैं, वे भी मरनेके बाद पीव, विष्ठा, मूत्र, कफ और मलसे भरे हुए पूयोद नामक समुद्रमें गिरकर उन अत्यन्त घृणित वस्तुओंको ही खाते हैं।। २२-२३॥

इस लोकमें जो ब्राह्मणादि उच्च वर्णके लोग कुत्ते या गधे पालते और शिकार आदिमें लगे रहते हैं तथा यज्ञादि विहित कर्मोंके सिवा अन्यत्र भी पशुओंका वध करते हैं, मरनेके पश्चात् वे प्राणरोध नरकमें डाले जाते हैं और वहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य वनाकर वाणोंसे वींधते हैं। जो पाखण्डी लोग पाखण्डपूर्ण यज्ञोंमें पशुओंका वध करते हैं, उन्हें परलोकमें वैशस (विशसन) नरकमें डालकर वहाँके अधिकारी वहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्याको वीर्यपान कराता है, उस पापीको मरनेके वाद यमदृत वीर्यकी नदी ( लालामक्ष नामक नरक ) में डालकर वीर्य पिलाते हैं। २४-२६॥

जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोकमें किसीके घरमें आग लगा देते हैं, किसीको विष दे देते हैं अथवा गाँवों या व्यापारियोंकी टोलियोंको लूट लेते हैं, उन्हें मरनेके पश्चात् सारमेयादन नामक नरकमें वज्रकी-सी दाढ़ोंवाले सात सो बीस यमवूत कुत्ते बनकर बड़े वेगसे काटने लगते हैं। इस लोकमें जो पुरुष किसीकी गवाही देनेमें, व्यापारमें अथवा दानके समय किसी भी तरह झूठ वोलता है—वह मरनेपर आधारश्चन्य अवीचिमान् नरकमें पड़ता है। वहाँ उसे सौ योजन ऊँचे पहाड़के शिखरसे नीचेको सिरकरके गिराया जाता है। उस नरककी पत्थरकी भूमि जलके समान जान पड़ती है। इसीलिये इसका नाम अवीचिमान् है। वहाँ गिराये जानेसे इसके शरीरके दुकड़े-दुकड़े हो जानेपर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिये इसे वार-वार ऊपर ले जाकर पटका जाता है।। २७-२८।।

जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रतमें स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है, तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अयःपान नामके नरकमें ले जाते हैं और उनकी छातीपर पैर रखकर उनके मुँहमें आगसे गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुप इस लोकमें निम्न श्रेणीका होकर भी अपनेको वड़ा माननेके कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रममें अपनेसे वड़ोंका विशेष सत्कार नहीं करता—वह जीता हुआ भी मरेके ही समान है। उसे मरने-पर क्षारकर्दम नामके नरकमें नीचेको सिर करके गिराया जाता है और वहाँसे उसे अनन्त पीड़ाएँ भोगनी पड़ती हैं॥ २९-३०॥

जो पुरुष इस लोकमें नरमेधादिके द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदिका यजन करते हैं और जो स्त्रियाँ पशुओं के समान पुरुषोंको खा जाती हैं--उन्हें वे पशुओंकी तरह मारे हुए पुरुष यमलोकमें राक्षस होकर तरह-तरहकी यातनाएँ देते हैं और रक्षोगणभोजन नामक नरकमें कसाइयों के समान कुल्हाड़ी-से काट-काटकर उसका लोह पीते हैं। तथा जिस प्रकार वे मांसभोजी पुरुप इस लोकमें उनका मांस भक्षण करके आ-नन्दित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनिन्दित होकर नाचते-गाते हैं। इस लोकमें जो लोग वन या गाँवके निरपराध जीवोंको-जो सभी अपने प्राणोंको रखना चाहते हैं -तरह-तरहके उपायों के फ़ुसलाकर अपने पास वला लेते हैं, और फिर उन्हें काँटेसे वेधकर या रस्सीसे वाँधकर खिलवाड़ करते हुए तरह-तरहकी पीड़ाएँ देते हैं, उन्हें भी मरनेके पश्चात् यमयातनाओंके समय शूलप्रोत नामक नरकमें शूलोंसे वेधा जाता है । उस समय जव उन्हें भूख-प्यास सताती है और कङ्क, वटेर आदि तीखी चोंचोंवाले नरकके भयानक पक्षी नोचने लगते हैं तो अपने किये हुए सारे पाप याद आ जाते हैं ॥ ३१-३२ ॥

राजन् ! इस लोकमें जो सपोंके समान उग्रस्वमाव पुरुष दूसरे जीवोंको पीड़ा पहुँचाते हैं, वे मरनेपर दन्दग्र्क नामके नरकमें गिरते हैं । वहाँ पाँच-पाँच, सात-सात मुँहवाले सप् उनके समीप आकर उन्हें चूहोंकी तरह निगल जाते हैं । जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियोंको अधेरी खित्तयों, कोठों या गुफाओं-में डाल देते हैं, उन्हें परलोकमें यमदूत वैसे ही स्थानोंमें डालकर विपैली आगके घूएँमें घोटते हैं । इसीलिये इस नरकको अवटिनरोधन कहते हैं । जो गृहस्थ अपने घर आये अतिथिन अभ्यागतोंकी ओर वार-वार क्रोधमें भरकर ऐसी कुटिल दृष्टिसे देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, वह जब नरकमें जाता

<sup>\*</sup> क्षत्रियों एवं वैश्योंके लिये शास्त्रम सोमपानका निषेष 🕏।

# कल्याण



सन्दंश, तप्तसूमि, वैतरणी, अन्धकूप, प्राणरोध और वज्रकण्टक-शाल्मली नरक

# कल्याण



अत्राचिमान्, अय पान, अन्धनामिस्र, सारमेयाद्न, सूचीमुख, रक्षोगणभोजन और शूळ्योत नरक

है तो उस पापदृष्टिके नेत्रोंको गिद्ध, कड्क, काक और बटेर आदि बज़की-सी कठोर चोंचोंबाले पक्षी जलात्मारसे निकाल लेते हैं। इस नरकको पर्योवर्तन कहते हैं॥ ३३–३५॥

इस लोकमें जो व्यक्ति अपनेको बड़ा धननान् समझकर अभिमानवरा सबको देदी नजरसे देखता है और सभीपर सन्देह रखता है, धनके व्यय और नाशकी चिन्तासे जिसके हृदय और मुँह सूते रहते हैं, अत तिनक भी चैन न मानकर जो यशके समान धनकी रक्षामें ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढाने और नचानेमें जो तरह तरहके पाप करता रहता है—बह नराधम मरनेपर सूचीमुख नरकमें गिरता है। वहाँ उस अर्थिपराच पापात्माके सारे अर्झोंको यमराजके दूत दर्जियोंके समान सूई धागेसे सीते हैं। ३६।

राजन् । यमलेकमें इसी प्रकारके सैकड़ों इजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषयमें कुछ नहीं कहा गया, वे सभी अधर्मपरायण जीव अपने कमोंके अनुसार जाते हैं। इसी प्रकार धर्मातमा पुरुष स्वर्गादिमें जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्गके भोगसे जन इनके अधिकाश पाप और पुण्य श्वीण हो जाते हैं, तो बाकी बचे हुए पुण्य पापरूप कमोंको लेकर ये पिर इसी लोकमें जनम लेनेके लिये लौट आते हैं। इन धर्म और अधर्म दोनोंसे विरुधण जो निवृत्तिमार्ग है, उसका तो पहले (द्वितीय स्वन्धमें ) ही वर्णन हो चुका है। पुराणोंमें जिसका चौदह भुपनके रूपमें वर्णन किया गया है, वह ब्रह्माण्डकोश इतना ही है। यह सक्षात् परमपुरुप श्रीनारायणका अपनी मायाके गुणोंसे युक्त अत्यन्त स्यूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमातमा मगवानका उपनिपदोंमें वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन-बुद्धिकी पहुँचने वाहर है—तो भी जो पुरुप इस स्थूल रूपका वर्णन आदरपूर्वक पटता, सुनता या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भिक्तिके कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस स्कृम रूपका भी अनुभव कर सकता है।।३७ ३८॥

यतिको चाहिये कि मगवान्के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकारके रूपोंचा श्रवण करके पहले स्थूल रूपमें चित्तको स्थिर करे, िनर धीरे धीरे वहाँ हो हटाकर उसे सूक्ष्ममें लगा दे। परीक्षित्। मैंने तुमसे प्रची, उसके अन्तर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकारा, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकोंकी स्थितिका वर्णन किया। यही मगवान्का अति अन्तुत स्थूल रूप है, जो समस्त जीव-समुदायका आश्रय है॥ ३९४०॥

#### पश्चम स्कन्ध समाप्त



श्रीगणेशाय नमः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः

# श्रीमद्भागवत

विद्राह रहें स्थान

-----

#### पहला अध्याय

\_\_\_\_\_

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

#### अजामिलोपाख्यानका प्रारम्भ

राजा परीक्षित्ने कहा-भगवन् ! आप पहले (द्वितीय स्कन्धमें ) निवृत्तिमार्गका वर्णन कर चुके हैं और यह वतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्चिरादि मार्गसे जीव क्रमशः ब्रह्मलोकमें पहुँचता है और फिर ब्रह्माके साथ मुक्त हो जाता है । मुनिवर ! इसके सिवा आपने उस प्रवृत्तिमार्गका भी ( तृतीय स्कन्धमें ) भलीभाँति वर्णन किया है, जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि, लोकोंकी प्राप्ति होती है और प्रकृतिका सम्बन्ध न छूटनेके कारण जीवोंको वार-वार जन्म-मृत्युके चक्ररमें आना पड़ता है। आपने यह भी वतलाया कि अधर्म करनेसे अनेक नरकोंकी प्राप्ति होती है और (पाँचवें स्कन्धमें) उनका विस्तारसे वर्णन भी किया। (चौथे स्कन्धमें) आपने उस प्रथम मन्वन्तरका वर्णन किया, जिसके अधिपति स्वायम्भुव मनु थे, और साथ ही (चौथे और पाँचवें स्कन्धोंमें ) प्रियत्रत और उत्तानपादके वंशों तथा चरित्रोंका एवं द्दीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान और विभिन्न द्वीपोंके वृक्षोंका भी निरूपण किया। भूमण्डलकी स्थिति, उसके द्वीप-वर्षादि विभाग, उनके लक्षण तथा माप, नक्षत्रोंकी स्थिति, अतल-वितल आदि भृ-विवर (सात पाताल) और भगवान्ने इन सवकी जिस प्रकार खिष्ट की--उसका वर्णन भी सुनाया । महाभाग ! अव मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ, जिसके अनुष्ठानसे मनुष्योंको अनेकानेक भयङ्कर यातनाओंसे पूर्ण नरकोंमें न जाना पड़े । आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिये ॥ १-६॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—मनुष्य मन, वाणी और दारीरसे पाप करता है। यदि वह उन पापोंका इसी जन्ममें प्रायश्चित्त न कर ले, तो मरनेके वाद उसे अवस्य ही उन भयङ्कर यातनापूर्ण नरकोंमें जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें (पाँचवें स्कन्धके अन्तमें) सुनाया है। इसिलये वड़ी सावधानी और सजगताके साय रोग एवं मृत्युके पहले ही शीघ-से-शीघ पापोंकी गुरुता और लघुतापर विचार करके उनका प्रायिश्वत्त कर डालना चाहिये, जैसे मर्मश चिकित्सक रोगोंका कारण और उनकी गुरुता-लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है॥ ७-८॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन्! मनुष्यको इस वातका तो पता रहता ही है कि पाप उसका शत्रु है। राजदण्ड, समाजदण्ड आदि लौकिक, और नरकगमन आदि पारलौकिक कप्टोंसे इस वातका निर्णय हो ही जाता है। फिर भी ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य पापवासनाओंसे विवश होकर वार-वार वैसे ही कमोंमें प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्थामें उसके पापोंका प्रायश्चित्त कैसे सम्भव है! मनुष्य कभी तो प्रायश्चित्त आदिके द्वारा पापोंसे छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हीं पापोंको करने लगता है। ऐसी स्थितिमें में तो समझता हूँ कि, जैसे हाथी स्नान करनेके बाद अपने ऊपर धूल डाल लेता है और इस प्रकार उसका स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्यका प्रायश्चित्त करना भी व्यर्थ ही है। १९-१०॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित्! यह वात सत्य है कि कर्मके द्वारा ही कर्मका सम्पूर्णतः नाश नहीं हो सकता, कुछ-न-कुछ वीज शेष रह ही जाता है। क्योंकि जिसके लिये कर्मका विधान है, वह अज्ञानी है। इसीसे अज्ञान-मूलक पापवासनाएँ नहीं मिटतीं। यही कारण है कि फिर पाप होते हैं। इसिलये सच्चा प्रायश्चित्त तो तब होता है, जब भगवत्स्वरूपका ज्ञान हो जाता है; क्योंकि उस समय वासनाएँ जड़-मूलसे उखड़ जाती हैं। इसिलये उसीकी

चेष्टा करनी चाहिये। जो पुरुप केवल सुपथ्यका ही सेवन करता है, उसे रोग अपने वशमें नहीं कर सकते । वैसे ही परीक्षित् ! जो पुरुष नियमोंका पालन करता है, यह धीरे धीरे अपने सारे पापींको धो डालता है और शान प्राप्त करके उनकी वासनाओं को भी नष्ट कर देता है। जैसे वाँसों के छरपुटमें लगी आग बाँसोंको जला डालती है—वैधे ही धर्मन और श्रद्धावान् धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इन्द्रियदमन, मनकी स्थिरता, दान, सत्य, वाहर मीतरकी पवित्रता तथा यम एव नियम-इन नौ साधनोंसे मन, वाणी और शरीरद्वारा किये गये बड़े-से-बड़े पार्पाको भी नष्ट कर देते हैं। भगवान्की शरणमें रहनेवाले भक्तजन, जो विरले ही होते हैं, देवल भति दे हारा अपने सारे पापोंको उसी प्रकार भसा कर देते हैं जैसे सूर्य कुहरेको नए कर देते हैं। परीक्षित्। पापी पुरुपकी जैसी शुद्धि मगवान्को आत्मसमर्पण करनेसे और उनके मक्तींका सेवन करनेसे होती है, वैसी तगस्या आदिके द्वारा नहीं होती। जगत्में यह भक्तिका पय ही सर्वश्रेष्ठ, मयरिहत और कल्याणस्वरूप है। क्योंकि इस मार्गपर भगवत्परायण, सुशील साधुजन चलते हैं। परीक्षित्। जैसे शरावसे भरे घड़ेको नदियाँ पवित्र नहीं कर सकर्ती, वैसे ही बड़े-बड़े प्रायश्चित बार बार किये जानेपर भी भगविद्वमुख मनुष्यको पवित्र करनेमे असमर्थ हैं। जिन्होंने अपने भगवद्गणानुरागी मन मधुकरका भगवान् श्रीकृष्णके चरणार्विन्दोंसे एक बार भी सयोग करा दिया, उन्होंने सार प्रायश्चित्त कर लिये । वे स्वप्तमें भी यमराज और उनके पादाधारी दूर्तोंको नहीं देखते। पिर नरकवी तो बात ही क्या है ॥ ११-१९ ॥

परिक्षित् । इस विषयमें महा मालोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान् विष्णु और यमराजके दूतींका सवाद है। तुम उसे सुना। कान्यकुन्ज नगर (कन्नीज) में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम या अजामिल। दासीके समर्पेसे दृषित होनेके कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह कभी वटोहियोंको बाँघकर उन्हें दूट लेता, कभी लोगोंको जूएमें हरा देता, किसीका धन घोरा घड़ीसे ले लेता तो किसीका चुरा लेता। इस प्रकार अत्यत निन्दनीय दृत्तिका आश्रय लेकर वह अपने कुदुम्मका पेट भरता था और दूसरे प्राणियोंका बहुत ही सताता था। परिश्चित्। इसी प्रकार वह वहाँ रहकर दासीके वर्चोका लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयुका बहुत बड़ा भाग—अस्ती वर्ष—चीत

गया। बूढे अजामिलके दस पुत्र थे। उनमें सबसे छोटेका नाम या 'नारायण'। माँ वाप उससे बहुत प्यार करते थे। बृद्ध अजामिलने अत्यन्त मोहके कारण अपना सम्पूर्ण दृदय अपने बन्चे नारायणको सींप दिया या। यह अपने बन्चेकी तोतली बोली सुन सुनकर तथा बालसुलम रोल देख देखकर पूला नहीं समाता या। अजामिल बालकके स्नेह बन्धनमें बँध गया था। जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जय पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मृद्ध मेरे सिरपर आ पहुँची है॥ २०-२६॥

वर् मूर्व इसी प्रकार अपना जीवन विता रहा या कि मृत्युका समय आ पहुँचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायणके सम्बन्धर्मे ही सोचने विचारने लगा। उसकी सारी वृत्तियाँ पुत्रपर ही वैन्द्रित हो गर्यो । इतनेमें ही अजामिलने देखा कि उसे है जानेके लिये अत्यत भयावने तीन यमदूत आये हैं। उनके हायोंने पाँसी है, मुंह टेडे टेडे हैं और शरीरके रोएँ सहे हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहाँसे कुछ दूरीपर रोल रहा था। यमदूरोंको देखकर अजामिल अत्यन्त व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊँचे स्वरते पुकारा--'नारायण । भगवान्के पार्पदीने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान् नारायणका नाम छे रहा है, उनके नामका कीर्तन कर रहा है, अत वे बड़े वेगसे झटपट वहाँ आ पहुँचे ! उस समय यमराजके दूत दासीपति अजामिलके शरीरमेंसे उसके सूरमशरीरको खींच रहे थे। विष्णुदूतोंने उन्हें वलपूर्वक रोक दिया । उनके रोकनेपर यमराजके दूतोंने उनसे कहा-'ओर, धर्मराजकी आज्ञाका निपेध करनेवाले तुमलोग हो कीन १ तुम किसके दूत हो, कहाँसे आये हो और इसे ले जानेसे हमें क्यों रोक रहे हो ! क्या तुमलोग कोइ देवता, उपदेवता अयवा सिद्धश्रेष्ठ हो १ हम देखते हें कि तुम सब लोगोंके नेत्र कमलदलके समान कोमलतारे भरे हैं, तुम पीले-पीले रेशमी यस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिरपर मुकुट, कानोंमें कुण्डल और गलोंमे कमलके हार लहरा रहे हैं। सबकी नयी अवस्था है, मुन्दर मुन्दर चार चार भुजाएँ हैं, समीके करकमलोंमे धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शक्क, चक्र, कमल आदि सुशोभित हैं। तुमलोगोंकी अङ्ग कान्तिसे दिशाओंका अन्वनार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम घर्मराजके सेवक हैं। हमें तुमलोग क्यों रोक रहे हो ११ ॥ २७-३६ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! जब यमदूतोंने इस प्रकार कहा, तब भगवान् नारायणके आज्ञाकारी पार्षदोंने हँसकर मेघके समान गम्भीर वाणीसे उनके प्रति यों कहा ॥३७॥

भगवान्के पार्षदोंने कहा-यमदूतो ! यदि तुमलोग सचमुच धर्मराजके आज्ञाकारी हो, तो हमें धर्मका लक्षण और धर्मका तत्त्व सुनाओ । दण्ड किस प्रकार दिया जाता है ! दण्डका पात्र कौन है ! कौन-सा कर्म करनेवालोंको दण्ड देना चाहिये ! मनुष्योंमें सभी पापाचारी दण्डनीय हैं अथवा उनमेंसे कुछ ही ! ॥ ३८-३९॥

यमदूतोंने कहा-वेदोंने जिन कमोंका विधान किया है वे धर्म; और जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं । वेद स्वयं भगवान्के खरूप हैं। क्योंकि वे किसीके बनाये हुए नहीं हैं। वे भगवान्के स्वाभाविक श्वास-प्रश्वास, उनका नित्यसिद्ध ज्ञान, स्वयम्प्रकाश हैं--ऐसा हमने सुना है। जगत्के रजोमय, सत्त्वमय और तमोमय—सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान्में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदिके अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियोंसे जितने कर्म करता है, उसके साक्षी रहते हैं-सूर्य, अमि, आकाश, वायु, इन्द्रियाँ, चन्द्रमा, सन्ध्या, रात, दिन, दिशाएँ, जल, पृथ्वी, काल और धर्म । इनके द्वारा अधर्मका पता चल जाता है और तब दण्डके पात्रका निर्णय होता है। सभी कर्म करनेवाले मनुष्य अपने-अपने कमोंके अनुसार दण्डनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषो ! जो प्राणी कर्म करते हैं, उनका गुणोंसे सम्बन्ध रहता ही है । इसीलिये सभीसे कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं। और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किये विना रह ही नहीं सकता । इस लोकमें जो मनुष्य जिस प्रकारका और जितना धर्म या अधर्म करता है, वह परलोकमें उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है। देविशरोमणियो ! सत्त्व, रज और तम-इन तीन गुणोंके भेदके कारण इस लोकमें भी तीन प्रकारके पाणी दीख पड़ते हें—पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य-पाप दोनोंसे युक्त, अथवा सुखी, दुखी और सुख-दुःख दोनोंसे युक्त; वैसे ही परलोकमें भी उनकी त्रिविधताका अनुमान किया जा सकता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्यका अनुमान करा देता है । इस समय जो हो रहा है, वह पहले भी हुआ होगा और आगे भी हो सकता है । वैसे ही वर्तमान जन्मके पाप-पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मोंके पाप-पुण्यका अनुमान

करा देते हैं। परन्तु पुण्य-पाप जाननेके लिये हमारे स्वामी यमराजको साक्षियों और इन अनुमानोंकी आवश्यकता नहीं पड़ती। वे तो सबके अन्तःकरणोंमें ही विराजमान हैं। इसिलिये वे अपने मनसे ही सबके पूर्वरूपोंको देख लेते हैं। वे अजन्मा भगवान् अतीतके साथ ही उसके भावी स्वरूपका भी विचार कर लेते हैं। परन्तु जीवकी स्थिति इसके सर्वथा विपरीत है। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्नके समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीरको ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोये हुए अथवा जागनेवाले शरीरको भूल जाता है—वैसे ही जीव भी अपने पूर्वजन्मोंकी याद भूल जाता है और वर्तमान शरीरके सिवा पहले और पिछले शरीरोंके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानता । सिद्ध पुरुषो ! जीव केवल स्यूलदारीर ही नहीं है। इसके भीतर एक लिङ्गदारीर भी है। जीव इस शरीरमें पाँच कर्मेन्द्रियोंसे लेना-देना, चलना-फिरना आदि काम करता है, पाँच ज्ञानेन्द्रियों से रूप, रस आदि पाँच विषयोंका अनुभव करता है और धोलहवें मनके साथ सत्रहवाँ वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय-इन तीनोंके विषयोंको भोगता है । जीवका यह सोलह कला और सत्त्वादि तीन गुणोंवाला लिङ्गशरीर अत्यन्त दारुण है । यही लिङ्गशरीर जीवको वार-वार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देनेवाले जन्म-मृत्युके चक्करमें डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्तर—इन छः शतुओंपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओंके अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थितिमें वह रेशमके कीड़ेके समान अपनेको कर्मके जालमें जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोहका शिकार वन जाता है। कोई शरीरधारी जीव विना कर्म किये कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणीके स्वाभाविक गुण उसके द्वारा वलपूर्वक कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्वजन्मोंके पाप-पुण्यमय संस्कारोंके अनुसार, शास्त्रीय भाषामें अदृष्टके अनुसार, स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी खाभाविक बलवान् वासनाएँ कभी उसे माताके-जैसा ( स्त्रीरूप ) वना देती हैं, तो कभी पिताके-जैसा ( पुरुषरूप )। प्रकृतिका संसर्ग होनेसे ही पुरुष अपनेको अपने वास्तविक स्वरूपके विपरीत लिङ्गशरीर मान वैठा है। यह विपर्यय भगवान्के भजनसे शीघ ही दूर हो जाता है।४०-५५।

देवताओ ! आप तो जानते ही हैं, कि यह अजामिल वड़ा शास्त्रज्ञ था । शील, सदाचार और सदुणोंका तो यह

खजाना ही या । ब्रह्मचारी, विनयी, जितेन्द्रिय, सत्यनिष्ठ, मन्त्रवेत्ता और पवित्र भी या । इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषोंकी सेवा की थी। अहङ्कार तो इसमे था ही नहीं । यह समस्त प्राणियोका हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकताके अनुसार ही बोलता और किसीके गुणींमे दोव नहीं हूँढता या। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिताके आदेशानुसार वनमें गया और वहाँसे पल फूल, समिया तथा कुश छेकर घरके लिये लौटा । छौटते समय इसने देपा कि एक भ्रष्ट सूद्र, जो बहुत कामी और निर्लंज है, शराब पीकर विसी वेश्याके साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराव पीकर मतपाली हो रही है । नरोके कारण उसकी आँखें नाच रही हैं और वह अर्द्धनम अवस्थामें हो रही है। वह शुद्र उस वेश्याके साथ कभी गाता, कभी हैंसता और कभी तरह तरहकी चेष्टाएँ करके उसे प्रसन्न करता है। निष्पाप पुरुषो । शूद्रकी भुजाओंमे अङ्गरागादि कामोदीपक वस्तुऍ लगी हुई र्या और वह उनसे उस कुल्टाना आलिङ्गन कर रहा या। अजामिल उन्हें इस अवस्थामे देखकर सहसा मोहित और कामके वरा हो गया । यद्यपि अजामिलने अपने धैर्य और ज्ञानके अनुसार अपने काम वेगसे विचलित मनको रोकनेकी बहुत बहुत चेष्टाएँ कीं, परन्तु पूरी शक्ति लगा देनेपर भी वह अपने मनको रोकनेमें असमर्थ रहा । उस वेश्याको निमित्त

प्रनाकर काम पिशाचने अजामिलके मनको प्रष लिया। इसकी सदाचार और शास्त्रसम्बन्धी चेतना नष्ट हो गयी। अब यह मन-ही मन उसी वेदयाका चिन्तन करने लगा और अपने धर्मसे विमुख हो गया । अब अजामिल मुन्दर-मुन्दर वस्र आभूपण आदि वस्तुऍ, जिनसे वह प्रसन होती, ले आता । यहाँतक कि इसने अपने पिताकी सारी सम्पत्ति उसी कुठटाको सीप दी । यह ब्राह्मण अब उसी प्रकारकी चेप्टा करता, जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो । उस स्वच्छन्दचारिणी कुलटाकी तिरही चितवनने इसके मनको ऐसा छुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पनीतकका परित्याग कर दिया। इसके पापकी भी मला, कोई सीमा है। यह सुबुद्धि जहाँ धन मिल्ता, वहींसे उठा लाता । न्याय अन्याय या पाप पुण्यका कोई विचार न करता। उस वेश्याके वड़े कुटुम्यका पालन करनेमें ही यह व्यस्त रहता ! इस पापीने शास्त्राज्ञाका उछद्वन करके स्वच्छन्द आचरण किया है। यह सत्युक्षोंके द्वारा निन्दित है। इसने बहुत दिनोंतक वेश्या के मल-समान अपवित्र अन्नसे अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अयतक अपने पार्पोका कोई प्रायिश्वत्त भी नहीं किया है । इसल्ये अब हम इस पापीको दण्डपाणि भगवान् यमराजके पास ले जायँगे। वहाँ यह अपने पापींका दण्ड भोगकर शुद्ध हो जायगा॥५६-६८॥

## दूसरा अध्याय

#### विष्णुदूर्तीद्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिलका परमधामगमन

श्रीद्युकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! भगवानके नीवि निपुण एव धर्मका मर्भ जाननेवाले पार्घदोंने यमदूतोंका यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा !! १ !!

भगवान्के पार्पदींने कहा-यमदूतो । यह बड़े आहचर्य और खेदकी बात है कि धर्महों की सभामें अधर्म प्रोदा कर रहा है। इसना प्रयक्ष प्रमाण यह है कि वहाँ निरपराध और अदण्डनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दण्ड दिया जाता है। जो प्रजाके रक्षक हें, शासक है, समदर्शी और परोपकारी है—यदि वे ही प्रजाके प्रति विषमताना व्यवहार करने लगें तो पिर प्रजा किसकी शरण लेगी र तुमलेगों को यह जानना चाहिये कि सपुरुप जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरणके द्वारा निस कर्मने धर्मानुक्ल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसीना अनुकरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के

समान धर्म और अधर्मका खरूप न जानकर किसी सत्पुरुपपर विश्वास कर छेते हैं, उसकी गोदमें सिर रखकर निर्भय और निश्चिन्त सो जाते हैं। यही दयाल सत्पुरुप, जो प्राणियोंका अत्यन्त विद्यासपात है और जिसे मित्रभावसे अपना हितैपी समझकर उहोंने आ मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवोंके साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है १॥ २-६॥

यमदूतो। इसने कोटि कोटि जन्मींनी पाप राशिका पूरा पूरा शायिक्षत्त ही नहीं कर लिया है बल्कि यह तो स्वर्य कल्याणका पान बन गया है। क्योंकि इसने विवश होकर ही सही, भगवान्के परम कल्याणमय नामना उच्चाएग तो किया है। जिस समय इसने 'नारायण' इन चार अक्षरोंना उच्चारण किया, उसी समय केवल उत्तनेसे ही इस पापीके समस्त पापोंका प्रायदिचत्त हो गया। चाहे चोर हो या गरानी, मिन्नद्रोही हो या ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी हो या ऐसे लोगोंका संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गायको मारनेवाला ही क्यों न हो, कह तो दिया, चाहे जैसा और चाहे जितना वड़ा पापी हो, सभीके लिये यही-इतना ही सबसे वड़ा प्रायदिचत्त है कि भगवान्के नामोंका उचारण किया जाय! क्योंकि भगवन्नामोंके उच्चारणसे मनुष्यकी वृद्धि भगवान्के गुण, लीला और खरूपमें रम जाती है और स्वयं भगवान्की उसके प्रति आत्मीयबुद्धि हो जाती है। वड़े-बड़े ब्रह्मवादी ऋपियोंने पापोंके बहुत-से प्रायिचत्त-कृच्छू, चान्द्रायण आदि व्रत व्रतलाये हैं; परन्तु उन प्रायित्वत्तोंसे पापीकी वैसी जड़से शुद्धि नहीं होती, जैसी भगवान्के नामोंका, उनसे गुम्फित पदोंका उचारण करनेसे होती है। क्योंकि वे नाम पवित्रकीर्ति भगवान्के गुणोंका ज्ञान करानेवाले हैं। यदि प्रायश्चित्त करनेके वाद भी मन फिरसे कुमार्गमें-पापकी ओर दौड़े, तो वह चरम सीमाका-पूरा-पूरा प्रायिश्चत्त नहीं है । इसलिये जो लोग ऐसा प्रायश्चित्त करना चाहें कि जिससे पापकमीं और वासनाओंकी जड़ ही उखड़ जाय, उन्हें भगवान्के गुणोंका ही गायन करना चाहिये। क्योंकि उससे चित्त सर्वया शुद्ध हो जाता है।। ७–१२॥

इसलिये यमदूतो ! तुमलोग अजामिलको मत ले जाओ । इसने तो सारे पापोंका प्रायदिचत्त कर लिया है, क्योंकि इसके मुखसे मरते समय भगवान्के नामका उचारण हो गया है । बड़े-बड़े महात्मा पुरुष यह वात जानते हैं कि सङ्केतमें ( किसी दूसरे अभिप्रायसे ), परिहासमें, तान अलापनेमें अथवा किसीकी अवहेलना करनेमें भी यदि कोई भगवान्के नामींका उचारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अङ्ग-भङ्ग होते समय और साँपके डॅसते, आगमें जलते तथा चोट लगते समय भी विवशतासे 'हरि हरि' कहकर भगवान्के नामका उचारण कर लेता है, वह यमयातनाका पात्र नहीं रह जाता । महर्पियोंने जान-वृक्षकर वड़े पापोंके लिये बड़े, और छोटे पापींके लिये छोटे प्रायदिचत्त वतलाये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायदिचत्तोंके द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं। परन्तु उन पापोंको जन्म देनेवाला हृदय शुद्ध नहीं होता । वह तो तय शुद्ध होता है, जब भगवान्के चरणोंकी सेवा की जाती है। यमदूतो ! जैसे जान या अनजानमें ईंधनसे अग्निका स्पर्श हो जाय तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जान-वृह्मकर या अनजानमें भगवान्के नामोंका सङ्गीर्तन करनेसे मनुष्यके सारे पाप भसा हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृतको संयोगवश अनजानमें भी पी ले तो वह अपना प्रभाव प्रकट करता ही है—अवश्य ही पीनेवालेको अमर वना देता है, वैसे ही अनजानमें उचारण करनेपर भी भगवान्का नाम अपना फल देकर ही रहता है ॥१३–१९॥

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार भगवान्-के पार्पदोंने भागवतधर्मका पूरा-पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिलको यमदूतोंके पाशसे छुड़ाकर मृत्युके मुखसे वचा लिया । प्रिय परीक्षित् ! पार्पदोंकी यह वात सुनकर यमदूत यमराजके पास गये और उन्हें यह सारा वृत्तान्त ज्यों-का-त्यों सुना दिया ॥ २०-२१ ॥

अजामिल यमदूतोंके फंदेरे छूटकर निर्भय और खस्य हो गया । अन उसने भगवान्के पार्पदोंके दर्शनजनित आनन्दमें मझ होकर उन्हें सिर झकाकर प्रणाम किया। निप्पाप परीक्षित् ! भगवान्के पार्पदोंने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे उसके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये । इस अवसरपर अजामिलने भगवानके पार्पदोंसे विशुद्ध भागवतधर्म और यमदूतोंके मुखसे वेदोक्त सगुण ( प्रवृत्तिविषयक ) धर्मका अवण किया था। सर्वपापापहारी भगवान्की महिमा सुननेसे अजामिलके हृदयमें शीव ही भक्तिका उदय हो गया । अव उसे अपने पापींकी याद करके वड़ा पश्चात्ताप होने लगा । अनामिल मन-ही-मन सोचने लगा-'अरे, में कैसा इन्द्रियोंका गुलाम हूँ! मैंने एक दासीके गर्भसे पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया । धिकार है ! मुझे वार-वार धिकार है ! में संतोंके दारा निन्दित हूँ, पापात्मा हूँ ! मैंने अपने कुटमें कलङ्कका टीका लगा दिया ! हाय-हाय, मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नीका परित्याग कर दिया और शराव पीनेवाली कुल्टाका संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ ! मेरे माँ-याप वृद्धे और तपस्वी थे । वे सर्वथा असहाय थे, उनकी सेवा-ग्रश्र्वा करनेवाला और कोई नहीं या । मैंने उनका भी परित्याग कर दिया! ओह, मैं कितना कृतप्र हूँ ! मैं अब अवस्य ही अत्यन्त भयावने नरकमें गिरूँगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकी प्रकारकी यमयातना भागते हैं॥२२-२९॥

भीने अभी जो अद्भुत हृदय देखा, वया यह स्वम है ? . अथवा जाग्रत् अवस्थाका ही प्रत्यक्ष अनुभव है ? अभी-अभी जो हार्थोमें फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे कहाँ चले गये ? अभी-अभी वे मुझे अपने फंदोंमें फँडाकर पृथ्वीके नीचे ले

जा रहे थे, परन्तु चार अत्यन्त सुन्दर सिद्धींने आकर मुझे छुड़ा लिया । वे अब कहाँ चले गये ? यद्यपि में इस जन्मका महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्वजनमोंमें अवस्य ही शुभकर्म किये होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ट देवताओं के दर्शन हुए । उनकी स्मृतिसे मेरा हृदय अब भी आनन्दसे भर रहा है। में कुलटागामी और अत्यन्त अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्ममें मैंने पुण्य न क्ये होते, तो मरनेके समय मेरी जीभ भगवान्के मनोमोहक नामका उचारण वैसे कर पाती ! कहाँ तो में महाकपटी, पापी, निर्लंज और ब्रह्मतेजको नष्ट करने वाला तथा कहाँ भगवान्का वह परम मञ्जलमय 'नारायण' नाम! सचमुच में तो कृतार्य हो गया। अच्छा ठीक है। अन में अपने मन, इन्द्रिय और प्राणोंको वशमें करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि पिर अपनेको घोर अन्धकारमय नरकमं न डालूँ । अज्ञानवश मैंने अपनेको शरीर समझकर उसके लिये बड़ी-बड़ी कामनाएँ कीं और उनकी पूर्तिके लिये अनेकों कर्म किये । उन्हींका पल है यह बन्धन ! अब मैं इसे काटकर समस्त प्राणियोंका हित करूँगा, वासनाओं को शान्त कर दूँगा, सबसे मित्रताका व्यवहार करूँगा, द्वांखर्योपर दया करूँगा और पूरे सयमके साय रहूँगा। भगवान् की मायाने स्त्रीका रूप धारण करके मुझ अधमको खिलौना बना लिया और मुझसे तरह तरहके खेल रोले । अब मैं अपने आपको उस मायारे मुक्त करूँगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा-को पहचान लिया है, अत अब मैं शरीर आदिमें 'मैं' तथा 'मेरे' का भाव छोड़कर भगवन्नामके कीर्तन आदिसे अपने मनको शुद्ध करूँगा और उसे भगवान्में लगाऊँगा' ॥ ३०–३८ ॥

श्रीशुकरेवजी कहते हैं—परीक्षित् । भगवान्के पार्षद उन महात्माओं का केवल योड़ी ही देरके लिये सत्सङ्ग हुआ था। इतनेहीं अजामिलके चित्तमें ससारके प्रति तीव वैराग्य हो गया। ये सबके सम्बन्ध और मोहको छोड़कर हरद्वार चले गये। उस देवस्थानमें जाकर ये भगवान्के मन्दिरमें आसनसे बैठ गये और उन्होंने योगमार्गका आश्रय लेकर अपनी सारी इन्द्रियों को विषयों से हटाकर मनमें लीन कर लियाऔर मनको बुद्धिमें मिला दिया। इसके बाद आत्म चिन्तुनके द्वारा उन्होंने अपने आपको गुणों एथक कर

लिया तया भगवान्के धाम अनुभवस्वरूप परब्रह्ममें जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिलकी बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृतिसे ऊपर उठकर भगवान्के स्वरूपमे स्थित हो गयी, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्पद, जि हैं उन्होंने पहले देखा था, खड़े है। विप्र अजामिलने सिर झुकाकर उन्हें नमस्तार किया। उनका दर्शन पानेके बाद उन्होंने उस तीर्यस्थानमें गङ्गाके तटपर अपना शरीर त्याग दिया और तत्वाल भगवान्के पार्पदोंके रूपमें परिणत हो गये। अब अजामिल भगवान्के पार्पदोंके साथ स्वर्णमय विमानपर आरूद होकर आकाशमार्गसे भगवान् लक्ष्मीपतिके नियासस्थान वैकुण्डको चले गये॥ ३९-४४॥

परीक्षित्। तुम सुन ही जुके हो कि अजामिलने दासीना सहवास करके सारा धर्म-कर्म चौपट कर दिया या। वे अपने निन्दित कर्मके कारण पतित हो गये थे। नियमींसे च्युत हो जानेके कारण उन्हें नरकमें गिराया जा रहा था। परन्तु मगवान्के एक नामना उचारण करनेमात्रसे वे उससे मुक्त हो गये। मगवान् ही तीयोंको भी तीर्थ बनानेवाले हैं। जो लोग इस ससारवन्धनसे मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिये भगवन्नामसे बढकर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नामना आश्रय लेनेसे मनुष्यका मन पिर कर्मके पचड़ोंमें नहीं पड़ता। भगवन्नामके अतिरिक्त और किसी प्रायक्षित्तवा आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुणसे प्रस्त ही रहता है तथा पार्येका पूरा पूरा नाश भी नहीं होता। अर ४६।।

परीक्षित्। यह इतिहास अत्यन्त गोपनीय और समस्त पापोंना नाश करनेवाल है। जो पुरुप श्रद्धा और भिक्ति साथ इसना श्रवण नीर्तन करता है, वह नरकमें कभी नहीं जाता। यमराजके दूत तो ऑख उठाकर उसकी ओर देखतक नहीं सकते। उस पुरुषका जीवन चाहे पापमय ही क्यों न रहा हो, वैकुण्ठलोकमें उसकी पूजा होती है। परीक्षित् देखो— अजामिल जैसे पापीने मृत्युके समय पुत्रके बहाने भगवानके नामका उचारण किया। उसे भी वैकुण्ठकी प्राप्ति हो गयी। पिर जो लोग श्रद्धाके साथ भगवन्नामना उचारण करते हैं, उनकी तो यात ही क्या है। ४७-४९॥

#### तीसरा अध्याय

#### --04:00-

# यम और यमदूतोंकी वातचीत

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! देवाधिदेव धर्मराजके वशमें सारे जीव हैं और भगवान्के पार्पदोंने उन्हींकी आशा भङ्ग कर दी तथा उनके दूतोंको अपमानित कर दिया। जब उनके दूतोंने यमपुरीमें जाकर उनसे अजामिल का वृत्तान्त कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतोंसे क्या कहा ! ऋपिवर ! मेंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसीने किसी भी कारणसे धर्मराजके शासनका उछद्वन किया हो। परन्तु यहाँ ऐसी ही घटना घट गयी। भगवन् ! इस विपयमें लोग बहुत सन्देह करेंगे। और उसका निवारण आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। इसलिये आप कुपा करके मेरे प्रथका उत्तर दीजिये॥ १-२॥

श्रीग्रुकदेवजीने कहा—परीक्षित् ! जब भगवान्के पार्पदोंने यमदूतोंका प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगोंने संयमनीपुरीके स्वामी एवं अपने शासक यमराजके पास जाकर निवेदन किया ॥ ३॥

यमदूर्तीने कहा-प्रभो ! संसारके जीव तीन प्रकारके कर्म करते हैं---पाप, पुण्य अथवा दोनोंसे मिश्रित। अव हमें आप कृपा करके वतलाइये कि जीवोंको उन कमोंका फल देनेवाले शासक संसारमें कितने हैं। यदि संसारमें दण्ड देनेवाले बहुत-से शासक हों, तो किसे सुख मिले और किसे दु:ख-इसकी व्यवस्था एक-सी न हो सकेगी। कहीं सुखके अधिकारीको दुःख मिल जायगा तो कहीं दुःखके अधिकारीको सुख मिल जायगा । आप यह कह सकते हैं कि संसारमें कर्म करनेवाले भी तो बहुत हैं, तब उनके शासक भी अनेक हीं तो इसमें क्या आपत्ति है। परन्तु ऐसी स्थितिमें उन शासकींका शासकपना तो नाममात्रका ही होगा, जैसे एक सम्राट्के अधीन बहुत-से नाममात्रके सामन्त होते हैं । क्योंकि असलमें तो वे पराधीन ही हैं। इसलिये हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके खामियोंके भी अधीक्षर हैं। आप ही मनुष्योंके पाप और पुण्यके निर्णायक, दण्डदाता और शासक हैं। परन्तु प्रभो ! आप-जैसे शासकका दण्ड भी इस समय संसारमं नहीं चल रहा है, वह भी कुण्ठित हो गया है। क्योंकि आज चार अद्भुत सिद्धोंने आपकी आजाकी अवदेलना कर दी है। प्रभो! आपकी आराये इमलोग

एक पापीको यातनाग्रहकी ओर ले जा रहे थे, परन्तु उन्होंने वलपूर्वक आपके फंदे काटकर उसे छुड़ा दिया। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुननेका अधिकारी समझें तो कहें। प्रभो! यड़े ही आश्चर्यकी यात हुई कि इधर तो अजामिलके मुँहसे 'नारायण!' यह शब्द निकला और उधर वे 'डरो मत, डरो मत!' कहते हुए झटपट वहाँ आ पहुँचे ॥४-१०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—जब दूतींने इस प्रकार प्रश्न किया, तब देविशरोभणि प्रजाके शासक भगवान् यमराजने श्रीहरिके चरणकमलींका स्मरण करते हुए उनसे कहा ॥११॥

यमराजने कहा-दूतो ! मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत्के स्वामी हैं। उन्हींमें यह सम्पूर्ण जगत् स्तमें वस्त्रके समान ओतशीत है। उन्हींके अंश ब्रह्मा, विष्णु और शङ्कर इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं । उन्हींने इस सारे जगत्को नथे हुए बैलके समान अपने अधीन कर रक्खा है। मेरे प्यारे दूतो! जैसे किसान अपने वैलोंको पहले छोटी-छोटी रस्सियोंमें वाँधकर फिर उन रिसयोंको एक वड़ी आड़ी रस्सीमें वाँध देते हैं, वैशे ही जगदीश्वर भगवान्ने भी ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमरूप छोटी-छोटी नामकी रस्यियोंमें वाँधकर फिर सव नामोंको वेदवाणीरूप बड़ी रस्तीमें वाँध रक्ला है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्मरूप वन्धनोंमें वँधे हुए भवभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। दूतो ! में, इन्द्र, निर्ऋति, वरुण, चन्द्रमा, अग्नि, शद्धर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, वारहीं आदित्य, विश्वेदेवता, आठीं वसु, साध्य, उनचार मकत्, सिद्ध, ग्यारहीं नद्र, रजीगुण एवं तमीगुणसे रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े-बड़े देवता — सब-के-सब सत्त्व-प्रधान होनेपर भी उनकी मायाके अधीन हैं, तथा भगवान् कव क्या कित रूपमें करना चाहते हैं—इत वातको नहीं जानते। तय दूसरींकी तो यात ही क्या है। दृतो ! जिस प्रकार घट, पट आदि रूपवान् पदार्थ अपने देखनेवाले नेत्रको नहीं देख सकते—वैसे ही अन्तःकरणमें अपने साझीरूपरे खित परमात्माको कोई भी प्राणी इन्द्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधनके द्वारा नहीं जान सकता।

ये प्रभु सनके स्वामी और स्वय परम स्वतन्त्र हैं। उन्हीं मायापित पुरुषोत्तमके दूत उन्हींके समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभावसे सम्पन्न होकर इस लोकमें प्राय: विवरण किया करते हैं। विष्णुभगवान्के उन पार्षदोंकी पूजा बड़े यहे देवता भी किया करते हैं। ये परम अलीकिक होते हैं और उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। ये भगवान्के भक्तजनोंको उनके शत्रुओंसे, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियोंसे सर्वदा सुरक्षित रसते हैं ॥१२-१८॥

स्वयं भगवान्ने ही धर्मकी मर्यादाका निर्माण किया है। उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्धगण ही । ऐसी स्थितिमें मनुष्य, विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही वैसे छक्ते हैं। भगवान्के द्वारा निर्मित भागवतधर्म परम शुद्ध और अत्यन्त गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है, वह भगवत्स्वरूपे प्राप्त हो जाता है। दूतो! भागवतधर्मेका रहस्य हम बारह व्यक्ति ही जानते हैं-ब्रह्माजी, देवर्षि नारद, भगवान् शङ्कर, सनत्कुमार, क्षिलदेव, स्वायम्भुव मनु, महाद, जनक, भीष्मिपतामह, बलि, शुकदेवजी और मैं (धर्मराज)। इस जगत्में जीवोंके लिये वस, यही सबसे वड़ा कर्तव्य--परम धर्म--है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायीं थे चाहे जिस प्रकार मगवान्के चरणींमें भक्तिभाव प्राप्त कर हैं। विय द्तो ! भगवान्के नामोचारणकी महिमा तो देखो, अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोचारण करनेमात्रसे मृत्युमयी पाँसीसे छुटकारा पा गया । इसल्ये यह नहीं मानना चाहिये कि भगवान्के गुण, लील और नामीका श्रद्धा भक्तिके साय कीर्त्तन करनेसे जीवोंके कैवल पाप ही नष्ट होते हें । अद्धा भक्तिपूर्वक नामसकीर्तन करनेसे तो दुर्छम् भगवत् प्रेम मिल जाता है। पापाँका नाश तो जैसे तैसे नामोचारणमात्रसे ही हो जाता है ! तुमलोगोंने अभी देखा ही है अजामिल क्तिना बड़ा पापी या । उसने जीवनभर नहीं, केवल मरनेके समय—सो भी भगवान्का नाम समझकर नहीं, अपने पुत्रको पुकारनेके लिये, 'नारायण' नामका उद्यारणमात्र किया या, तो भी वह समस्त पापोंसे मुक्त हो गया। बड़े रेंदिकी बात है कि प्रायश्चित्तका विधान वनानेवाले बड़े नड़े विद्वानोंकी मति भी अवस्य ही भगवान् वी मायासे मोहित हो गयी थी। इसीसे वेद रे उन वचनींमें भी वे मोहित हो गये-उन्हींमें उनकी बुद्धि जड़ हो गयी-ी बड़ाई करनेके कारण मुन्दर सुन्दर

पुष्पोंके समान बड़े छुमावने जान पड़ते हैं परन्तु वास्तवमें निःसार हैं । उनके चित्तकी कुछ वासना ही ऐसी थी कि थोड़े परिश्रमसे सिद्ध होनेवाले साधनोंपर घ्यान न देकर वे बड़े बड़े यह यागादि कार्योमें ही लगे रहे। ऐसा जान पड़ना है कि उन बड़े बड़े विद्वानोंको भगवद्मामकी महिमाका पता नहीं या, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने जान बूझकर भगवन्नाम जैसी महान् वस्तुको पापनास जैसे छोटे काममें लगाना न चाहा हो ॥१९–२५॥

प्रिय दूतो ! बुद्धिमान् पुरुष ऐसा विचार कर भगवान् अनन्तमें ही सम्पूर्ण अन्त करणसे अपना भक्तिभाव स्थापित करते हैं। वे मेरे शासन-क्षेत्रके बाहरके व्यक्ति हैं, इसल्ये मेरे दण्डके पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, उनसे पाप होता ही नहीं । परन्तु यदि क्दाचित् ख्योगवरा कोई पाप बन भी जाय, तो उसे भगवान्का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जो समदर्शा साधुभगवान्की शरणमे चले गये हैं, उन्हींको अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उनपर निर्मर हैं, बड़े-बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रोंका प्रेमसे गायन करते रहते हैं। मेरे द्तो । भगवान्त्री गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है । उनके पास तुमलोग कभी भूलकर भी मत पटकना। उन्हें दण्ड देनेकी सामर्थ्य न मुझमें है और न साक्षात् वालमें ही । बड़े-बड़े परमहस दिन्य रसके लोमसे सम्पूर्ण जगत् और रारीर आदिषे भी अपनी अहता ममता हटाउर। अिञ्जन होकर निरन्तर भगवान् मुकुन्दके पादारविन्दका मकरन्द रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रससे विमुख हैं और नरकके दरवाजे घर गृहस्थीकी तृष्णाका बोझा बाँधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हींको मेरे पास बार बार लाया करो । जिनकी जीभ भगवान्के गुर्णो और नामींका उचारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविन्दींका चिन्तन नहीं करता और जिनका सिर एक वार भी चरणोंमें नहीं भगवान श्रीकृष्णके सुकताः भगवत्सेवाविमुख पापियोंको ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतोने भगवान्के पार्पदींका अपराध करके स्वय भगवान्का ही तिरस्कार किया है । यह मेरा ही अपराध है । पुराणपुरुष भगवान् नारायण हमलोगोंका यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होनेपर भी हैं उनके निजजन, और उनरी आज्ञा पानेके लिये अञ्चलि बाँधकर सदा उत्मुक रहते हैं। अतः परममहिमान्वित भगवान्के लिये

यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें। मैं उन सर्वान्तर्यामी एकरस अनन्त प्रभुको नमस्कार करता हूँ ॥२६–३०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! इसिंग तुम ऐसा समझ लो कि बड़े-से-बड़े पापोंका सर्वोत्तम, अन्तिम और पाप-वासनाओंको भी निर्मूल कर डालनेवाला प्रायिश्वत्त यही है कि केवल भगवान्के गुणों, लीलाओं और नामोंका कीर्तन किया जाय। इसीसे संसारका कल्याण हो सकता है। जो लोग बार-वार भगवान्के उदार और कृपापूर्ण चिरेत्रोंका श्रवण-कीर्तन करते हैं, उनके हृदयमें प्रेममयी भक्तिका उदय हो जाता है। उस भिक्तिसे जैसी आत्मशुद्धि होती है, वैसी कृच्छ्र-चान्द्रायण आदि व्रतोंसे नहीं होती। जो मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारिवन्द-मकरन्द-रसका लोभी भ्रमर है, वह स्वभावसे ही मायाके आपात रम्य, दुःखद और पहलेसे ही छोड़े हुए विषयोंमें फिर नहीं रमता। किन्तु जो लोग उस दिव्य रससे

विमुख हैं, कामनाओंने जिनकी विवेकबुद्धिपर पानी फेर दिया है, वे अपने पापोंका मार्जन करनेके लिये पुनः प्रायश्चित्तरूप कर्म ही करते हैं। इससे होता यह है कि उनके कमोंकी वासना मिटती नहीं और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं।।३१-३३।।

परीक्षित् ! जव यमदूतोंने अपने स्वामी धर्मराजके मुखते इस प्रकार भगवान्की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तो उनके आश्चर्यकी सीमा न रही । तभीसे वे धर्मराजकी वातपर विश्वास करके अपने नाहाकी आहाङ्कासे भगवान्के आश्रित भक्तोंके पास नहीं जाते । और तो क्या, वे उनकी ओर आँख उठांकर देखनेमें भी डरते हैं । प्रिय परीक्षित् ! यह इतिहास परम गोपनीय—अत्यन्त रहस्यमय है । मलयपर्वतपर विराजमान भगवान् अगस्त्यजीने श्रीहरिकी पूजा करते समय उनकी शपथ लेकर मुझे यह सुनाया था ॥३४-३५॥

# चौया अध्याय

दक्षके द्वारा भगवान्की स्तुति और भगवान्का प्रादुर्भाव

राजा परीक्षित्ते पूछा—भगवन् ! आपने संक्षेपसे (तीसरे स्कन्धमें) इस वातका वर्णन किया कि स्वायम्भव मन्वन्तरमें देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु-पक्षी आदिकी सृष्टि कैसे हुई । अव में उसीका विस्तृत विवरण जानना चाहता हूँ । प्रकृति आदि कारणोंके भी परम कारण भगवान् अपनी जिस शक्तिसे जिस प्रकार उसके वादकी सृष्टि करते हैं, उसे जाननेकी भी मेरी इच्छा है ॥ १-२ ॥

सूतजी कहते हैं—शौनकादि ऋषियो ! परमयोगी व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीने राजर्षि परीक्षित्का यह सुन्दर प्रश्न सुनकर उनका अभिनन्दन किया और इस प्रकार कहा ॥ ३॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—राजा प्राचीनवर्हिके दस लड़के—जिनका नाम प्रचेता था—जब समुद्रसे वाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि हमारे पिताके निवृत्तिपरायण हो जानेसे सारी पृथ्वी पेड़ोंसे घिर गयी है। उन्हें वृक्षोंपर वड़ा क्रोध आया। उनके तपोवलने तो मानो क्रोधकी आगमें आहुति ही डाल दी। वस, उन्होंने वृक्षोंको जला डालनेके लिये अपने मुखसे वायु और अमिकी सृष्टि की। परीक्षित्! जब प्रचेताओंकी छोड़ी हुई अमि और वायु उन वृक्षोंको जलाने लगीं, तब वृक्षोंके राजाधिराज चन्द्रमाने उनका क्रोध शान्त करते हुए इस प्रकार कहा—'महामाग्यवान् प्रचेताओं!

ये वृक्ष बड़े दीन हैं। आपलोग इनसे वैर मत कीजिये। क्योंकि आप तो प्रजाकी अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रचेताओ ! प्रजा-पतियोंके अधिपति अविनाशी भगवान् श्रीहरिने सम्पूर्ण वनस्पतियों और ओपधियोंको प्रजाके हितार्थ उनके खान-पानके लिये बनाया है। संसारमें पाँखोंसे उड़नेवाले चर प्राणियोंके भोजन फल-पुष्पादि अचर पदार्थ हैं। पैरसे चलनेवालोंके घास-तृणादि विना पैरवाले पदार्थ भोजन हैं; हाथवालोंके वृक्ष-लता आदि विना हाथवाले, और दो पैर-वाले मनुष्यादिके लिये धान, गेहूँ आदि अन्न मोजन हैं। चार पैरवाले वैल-ऊँट आदि खेती प्रभृतिके द्वारा अन्नकी उत्पत्तिमें सहायक हैं । निष्पाप प्रचेताओ ! आपके पिता और देवाधिदेव भगवान्ने आपलोगोंको यह आदेश दिया है कि प्रजाकी सृष्टि करो । ऐसी स्थितिमें आप वृक्षोंको जला डालें, यह कैसे उचित हो सकता है ! इसंलिये अब आप-लोग अपना क्रोध शान्त करें और अपने पिता, पितामह, प्रिपतामह आदिके द्वारा सेवित सत्पुरुपोंके मार्गका अनुसंरण करें । देखिये, जैसे माँ-वाप वालकोंकी, पलकें नेत्रोंकी, पति पनीकी, गृहस्य मिक्षुकोंकी और ज्ञानी अज्ञानियोंकी रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं--वैसे ही प्रजाकी रक्षा

और हितना जिम्मेवार राजा होता है। प्रचेताओ। समस्त प्राणियोक हृदयमें सर्वशिक्तमान् भगवान् आत्माके रूपमें विराजमान हैं। इसलिये आपलोग समीनो मगवान्का जिवासस्थान समझे। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान्को प्रमत कर लेंगे। जो पुरुष हृदयके उबलते हुए मयद्भर क्रोधको आत्मविचारके द्वारा शरीरमें ही शान्त कर लेता है, नाहर नहीं निकलने देता, वह कालकमसे तीनों गुणोंपर विजय प्राप्त कर लेता है। प्रचेताओ। इन बेचारे गरीब वृक्षोंको और न जलाइये, जो कुछ बच रहे है, उनकी रक्षा कीजिये। इससे आपना भी कल्याण होगा। देरियये, इस अग्र कर्याका पाजन इन वृक्षोंने ही क्या है, इसे आप लोग पक्षिके रूपमें स्थीनार कीजिये। ॥ ४-१५॥

परीक्षित्। वनस्पतियोंके राजा चन्द्रमाने प्रचेताओं नो इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें प्रम्लोचा अप्सराकी सुन्दरी कन्या दे दी और वे वहाँसे चले गये। अब प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पाणिप्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस क्या के गर्मसे प्राचेतस दक्षकी उसित हुई। पिर दक्षकी प्रजा सृष्टिसे तीनों लोक भर गये। इनका अपनी पुतियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने सहस्य और वीर्यसे विविध प्राणियोंकी सृष्टि की, वह में सुनाता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। । १६-१८।।

परीक्षित् । पहले प्रजापित दक्षने जल, यल और आवारामें रहनेवाली देवता, अमुर एव मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने सङ्कल्पसे ही की । परन्तु जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि गढ नहीं रही है, तब उन्होंने विन्ध्याचलके निकटवर्ती पर्वतोपर जाकर बड़ी घोर तपस्या की । वहाँ एक अत्यन्त श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है—अधमर्पण । यह सारे पापोको घो गाता है । प्रजापित दक्ष उस तीर्थमें त्रिशल स्तान करते । अजापित दक्षने द्वारा भगवान्की आराधना करते । प्रजापित दक्षने द्वारा भगवान्की अराधना करते । प्रजापित दक्षने द्वारा भगवान्की प्रसमुद्धा नामक स्तोनसे स्तुति की थी । उसीसे भगवान् उन पर प्रसम् द्वार थे । में तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ ॥१९-२२॥

द्स प्रजापतिने इस प्रकार स्तृति की—भगवन् । आपकी अनुभूति, आपकी चित् शित अमोध है। आप जीय और प्रकृतिसे परे, उनके नियन्ता और उन्हें सत्ता स्टूर्ति देनेवाले हैं। जिन जीवोंने निगुणमयी सृष्टिको ही वास्तविक सत्य समझ रक्खा है, वे आपके स्वरूपका साक्षात्कार करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं, क्योंकि आपतक किसी भी प्रमाणकी वहूँच नहीं है-आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयम्प्रकाश और परात्पर हैं। में आपनो नमस्नार करता हूँ । यों तो जीव और ईश्वर एक दूसरेके सता हैं तथा इसी शरीरमें इकड़े ही निवास करते हैं, परन्तु जीव सर्वशक्तिमान् आपके सख्यभावको नहीं जानता-ठीक वैके ही, जैसे रूप, रस, गन्ध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाले नेत्र, प्राण आदि इन्द्रियन्तियोंको नहीं जानते। क्योंकि आप जीव और जगत्के द्रष्टा हैं, इस्य नहीं। महेश्वर ! मै आपके श्रीचरणों में नमस्कार करता हूं । देहन प्राण, इन्द्रिय, अन्त करणकी वृत्तियाँ, पञ्चमहाभूत और उनकी तामात्राऍ-ये सब जड होनेके कारण अपनेको और अपनेसे अतिरिक्तको भी नही जानते। परन्तु जीव इन सबको और इनके कारण सत्त्व, रज और तम---दन तीन गुणोंको भी जानता है। परन्तु यह भी दृश्य अयवा ज्ञेयरूपसे आपको नहीं जान सकता । क्योंकि आप ही सबके जाता और अनन्त हैं। जाननेवालको भला, कोई कैंधे जाने १ इसल्ये प्रमो । मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूँ । इससे यह बात तो सिद्ध हो गयी कि आपका स्वरूप और कोई नहीं जानता । परन्तु आप स्वयम्प्रकारा हैं, यह बात भी युक्तिसङ्गत ही है। क्योंकि इस नाम रूपात्मक जगत्का निरूपण करनेवाला मन जत्र दर्शन और सारणशक्ति से रहित होकर समाधिमें स्थित हो जाता है, उस समय विना मनके भी अपनी खरूपिखतिके द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। उस समय प्रकाशित होनेका साधन न रहनेपर भी प्रकाशित होना, यही तो आपकी स्वयम्प्रकाशता है। प्रभो । आप शुद्ध मनोमन्दिरमें ही निवास करते हैं। आप को में नमस्कार करता हूँ । जैसे याशिक लोग काछमें छिपे हुए अग्रिको 'सामिधेनी' नामके पद्रह मन्त्रोंके द्वारा प्रकट करते हैं, यैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी सत्ताइस दाक्तियोंके भीतर गृदभावसे छिपे हुए आपको अपनी ग्रद बुद्धिके द्वारा दृदयमे ही दूँढ निकालते हैं। जगत्मे जितनी भिन्नताएँ देख पड़ती हैं, वे सब मायानी ही हैं। मायाका निपेध कर देनेपर केवल परमसुखके साक्षात्कारखरूप आप ही अवशेष रहते हैं। परन्तु यदि मायापर विचार करने लगते हैं, तो आपके स्वरूपमे मायाकी उपलब्धि नहीं होती। और न किसी भी प्रकार आपसे पृथक् उसका निर्वचन ही हो सकता है। इस दृष्टिसे माया आनसे भिन्न भी नहीं है। अर्थात् माया भी आप ही हैं। अत सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। प्रमो । आप मुझार प्रसन्न

होइये । मुझे आत्मप्रसादसे पूर्ण कर दीजिये । प्रभो ! जो कुछ वाणीसे कहा जाता है अथवा जो कुछ मन, बुद्धि और इन्द्रियोंसे ग्रहण किया जाता है-वह आपका स्वरूप नहीं है। क्योंकि वह तो गुणरूप है और आप गुणोंकी उत्पत्ति और प्रलयके अधिष्ठान हैं। आपमें केवल उनकी प्रतीतिमात्र है । भगवन् ! आपमें ही यह सारा जगत् स्थित है, आपसे ही निकला है, और आपने--और किसीके सहारे नहीं - अपने-आपसे ही इसका निर्माण किया है। यह आपका ही है और आपके लिये ही है। इसके रूपमें वननेवाले भी आप हैं और बनानेवाले भी आप ही हैं। बनने-बनानेकी विधि भी आप ही हैं। आप ही सबसे काम छेनेवाले भी हैं। जब कार्य और कारणका भेद नहीं था, तब भी आप स्वयंसिद्ध स्वरूप-से स्थित थे। इसीसे आप सबके कारण भी हैं। सची बात तो यह है कि आप जीव-जगत्के भेद और स्वगतभेदसे सर्वया रहित एक, अद्वितीय हैं । आप स्वयं ब्रह्म हैं । आप मुझपर प्रसन्न हों । प्रभो ! आपकी ही शक्तियाँ वादी-प्रति-वादियोंके विवाद और संवाद ( ऐकमत्य ) का विषय होती हैं और उन्हें बार-बार मोहमें डाल दिया करती हैं। आप अनन्त अप्राकृत कल्याण-गुणगणोंसे युक्त एवं स्वयं अनन्त हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवन्! उपासकलोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त-पादादिसे युक्त साकारविग्रह हैं और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान् हस्त-पादादिविग्रहसे रहित-निराकार हैं। यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तुके दो परस्परविरोधी धर्मोंका वर्णन करते हैं, परन्तु फिर भी उसमें विरोध नहीं है। क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तुमें स्थित हैं। विना आधारके हाथ-पैर आदिका होना सम्भव नहीं और निषेधकी भी कोई-न-कोई अवधि होनी ही चाहिये । आप वही आधार और निपेधकी अवधि हैं। इसलिये आप साकार, निराकार दोनोंसे ही अविरुद्ध सम परव्रह्म हैं । प्रभो ! आप अनन्त हैं । आपका न तो कोई प्राकृत नाम है और न कोई प्राकृत रूप; फिर भी जो आपके चरणकमलोंका भजन करते हैं, · उनपर अनुग्रह करनेके लिये आप अनेक रूपोंमें प्रकट होकर अनेकों लीलाएँ करते हैं तथा उन-उन रूपों एवं लीलाओंके अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं । परमात्मन् ! आप मुझपर कृपा-प्रसाद कीजिये। लोगोंकी उपासनाएँ प्रायः साधारण कोटिक़ी होती हैं। अतः आप सबके हृदयमें रहकर उनकी भावनाके अनुसार भिन्न-भिन्न देवताओं के रूपमें प्रतीत होते रहते हैं--ठीक वैसे ही जैसे हवा गन्धका आश्रय लेकर सुगन्धित प्रतीत होती है परन्तु वास्तवमें सुगन्धित नहीं

होती । ऐसे सबकी भावनाओंका अनुसरण करनेवाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें ॥ २३–३४ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! विनध्याचलके अघमर्षण तीर्थमें जब प्रजापति दक्षने इस प्रकार स्तुति की, तव भक्तवत्तल भगवान् उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान् गरुड़के कंधोंपर चरण रक्खे हुए थे। लंबी-लंबी, मोटी-मोटी आठ भुजाएँ यीं; उनमें चक्र, शङ्क, तलवार, ढाल, वाण, धनुष, पाश और गदा घारण किये हुए थे। वर्षाकालीन मेघके समान श्यामल शरीरपर पीताम्बर फहरा रहा था। मुखमण्डल प्रफुछित था। नेत्रोंसे प्रसादकी वर्षा हो रही थी । घुटनोंतक वनमाला लटक रही थी। वक्षःस्थलपर सुनहरी रेखा—श्रीवत्सिचह्न और गलेमें कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृत कुण्डल, करधनी, अँगूठी, कड़े, नूपुर और बाजूबंद अपने-अपने स्थानपर सुशोभित थे। त्रिभुवनपति भगवान्ने त्रैलोन्य-विमोहन रूप धारण कर रक्खा था। नारद, नन्द, सुनन्द आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इन्द्र आदि देवेश्वरगण स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध, गन्धर्व और चारण भगवान्के गुणोंका गायन कर रहे थे। यह अत्यन्त आश्चर्य-मय और अलौकिक रूप देखकर दक्षप्रजापति कुछ सहम गये। फिर उन्होंने आनन्दसे भरकर भगवान्के चरणोंमें साष्टाङ्क प्रणाम किया । जैसे झरनोंके जलसे नदियाँ भर जाती हैं, वैसे ही परमानन्दके उद्रेकसे उनकी एक-एक इन्द्रिय भर गयी और आनन्दपरवश हो जानेके कारण वे कुछ भी वोल न सके । परीक्षित् ! प्रजापति दक्ष अत्यन्त नम्रतासे शुककर भगवान्के सामने खड़े हो गये। भगवान् तो सबके हृदयकी बात जानते ही हैं, उन्होंने दक्ष प्रजापतिकी भक्ति और प्रजावृद्धिकी कामना देखकर उनसे यों कहा ॥ ३५-४२ ॥

श्रीमगवान्ने कहा—परमभाग्यवान् दक्ष ! अव तुम्हारी तपस्या िक हो गयी, क्यों कि मुझपर श्रद्धा करने ले तुम्हारे हृदयमें मेरे प्रति परम प्रेमभावका उदय हो गया है। प्रजापते ! तुमने इस विश्वकी वृद्धिके लिये तपस्या की है, इसलिये में तुमपर प्रसन्न हूँ। क्यों कि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत्के समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हों। ब्रह्मा, शङ्कर, तुम्हारे-जैसे प्रजापित, स्वायम्भुव आदि मनु तथा इन्द्रादि देवेश्वर—ये सब मेरी विभूतियाँ हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करनेवाले हैं। ब्रह्मन् ! तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यह अङ्क हैं, धर्म

मन है और देवता प्राण हैं। जब यह सृष्टि नहीं थी, तब केवल में ही या और वह भी निष्क्रियरूपमें। महर भीतर कहीं भी और कुछ न था। न तो कोई द्रष्टा था और न हश्य। में केवल ज्ञानस्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो, मानो सब ओर सुपुत्ति ही सुपुत्ति छा रही हो। प्रिय दक्ष। में अन त गुणोंना आधार एप स्वय अनन्त हूँ। जब गुणमधी मायाके क्षोमसे यह ब्रह्माण्ड शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें अयोनिज आदिपुरुप ब्रह्मा उत्पत्त हुए। जब मेंने उनमें शक्ति और चेतनाका सञ्चार किया, तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करनेके लिये उद्यत हुए। परन्तु उन्होंने अपनेनो सृष्टिकायमें असमयं सा पाया। उस समय मेंने उन्हें आजा दी कि तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्थाने प्रभावसे पहले-पहल तुम नौ प्रजापतियोंकी सृष्टि की। यह सारी सृष्टि मेरी ही प्रेरणासे हो रही है। इसलिये

सृष्टिसम्बन्धी तुम्हारी अभिलापा अभिन दनीय है ॥४३-५०॥

प्रिय दक्ष ! देखो, यह पञ्चजन प्रजारतिकी कन्या अधिकी है । इसे तुम अपनी पत्नीके रूपमें प्रहण करो । अन तुम यहस्थोचित स्त्रीसहवासल्य धर्मको स्वीकार करो । यह अधिकी भी उसी धर्मको स्वीकार करेगी। तन तुम इसक द्वारा बहुत-सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे । प्रनापते । अनतक तो मानसी स्रष्टि होती थी, परन्तु अन तुम्हारे वाद सारी प्रजा मेरी मायासे स्त्री पुरुषके सयोगसे ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवामें तत्पर रहेगी ॥ ५१-५३ ॥

श्रीशुक्तदेवजी कहते हं-विश्वके जीवनदाता मगवान् श्रीहरि यह क्टकर दक्षके सामने ही इस प्रकार अन्तर्धान हो गये, जैसे स्वप्नमें देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुस हो जाती है ॥ ५४ ॥

### पाँचवाँ अध्याय

## श्रीनारदर्जीके उपदेशसे दक्षपुत्रोंकी विरक्ति तथा नारदजीको दक्षका शाप

श्रीद्मकदेवजी कहते हें-परीक्षित्। अब भगवान्के शक्तिसञ्चारमे दक्ष प्रजापति परम समर्य हो गये थे। उन्होंने पञ्चजनकी पुत्री असिकीसे हर्यदय नामके दस इजार पुत्र उत्पन्न किये । राजन् । दक्षके ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वमावके थे। जब उनके पिता दक्षने उन्हें सन्तान उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी, तब वे तपस्या करनेके विचारसे पश्चिमकी ओर चल दिये । पश्चिम दिशामें सिन्धुनदी और समुद्रके सङ्गमपर नारायण-सर नामका एक महान् तीर्थ है। बड़े-बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते हैं। नारायण-सरमें स्नान करते ही हर्यहर्योंके अन्त करण शुद्ध हो गये, उनकी बुद्धि भागवतधर्ममें लग गयी। पिर भी अपने पिता दक्षकी आशांसे बँधे हानेके कारण वे उप तपस्या ही करते रहे । जन देवर्षि नारदने देखा कि मागवतधर्ममें रुचि होने पर भी ये प्रजावृद्धिके लिये ही तत्पर हैं, तो उन्होंने उनके पास आकर कहा- 'अरे हर्यदेवो ! तुम प्रचापति हो तो क्या हुआ । वास्तवमें तो तुमलोग मूर्ख ही हो । बतलाआ तो, जब तुमलोगोंने पृथ्वीका अन्त ही नहीं देखा तो सृष्टि वैसे क्रांगे १ पड़े खेदकी बात है। देखी-एक ऐसा देश है, निसमें एक ही पुरुष है। एक ऐसा विल है, जिससे गहर निकटने का रास्ता ही नहीं है। एक ऐसी स्त्री है, जो वहुरूपिणी है।

एक ऐसा पुरुष है, जो व्यभिचारिणीका पति है। एक ऐसी



नदी है, जो आगे-पीछे दोनों ओर बहती है। एक ऐसा विचित्र घर है, जो पचीस पदायोंसे बना है। एक एसा इस है, जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। एक ऐसा चक्र है, जो छुरे एव बत्रसे बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्यरवा। जनतक तुमलोग अपने सर्वत्र पिताके उचित आदेशको समझ नहीं लोगे और इन उपर्युक्त वस्तुओंको देख नहीं लोगे, तवतक उनके आशानुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे ?'॥ १–९॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! हर्यदव जन्मसे ही बड़े बुद्धिमान् थे। वे देवर्षि नांरदकी यह पहेली, वे गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धिसे खयं ही विचार करने लगे-'देविप नारदका कहना तो सच है। यह लिङ्गशरीर ही जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्माका अनादि वन्धन है। इसका अन्त (विनाश) देखे विना मोक्षके अनुपयोगी कमोंमें छगे रहनेसे क्या लाभ है ? सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जाग्रत् आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियोंसे भिन्न, उनका साक्षी है। वह सबका आश्रय है, परन्तु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान् हैं। उस प्रकृति आदिसे अतीत, नित्यमुक्त परमात्माको देखे विना भगवान्के प्रति असमर्पित कर्मोंसे जीवको क्या लाभ है ? जैसे मनुष्य विलरूप पातालमें प्रवेश करके वहाँसे नहीं लौट पाता-वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसारमें नहीं छोटता, जो स्वयं अन्तर्ज्योतिः-स्वरूप है, उस परमात्माको जाने विना विनाशवान् स्वर्ग आदि फल देनेवाले कर्मोंको करना-न-करना एक-सा ही है। यह अपनी बुद्धि ही वहुरूपिणी और सत्त्व, रज आदि गुणोंको धारण करनेवाली व्यभिचारिणी स्त्रीके समान है। इस जीवनमें इसका अन्त जाने विना-विवेक प्राप्त किये विना अशान्तिको अधिकाधिक वढानेवाले कर्म करनेका प्रयोजन ही क्या है ? यह बुद्धि ही कुलटा स्त्रीके समान है । इसके संगते जीवरूप पुरुषका ऐश्वर्य-इसकी स्वतन्त्रता नष्ट हो गयी है। इसीके पीछे-पीछे वह न जाने कहाँ-कहाँ भटक रहा है । इसकी विभिन्न गतियों, चालोंको जाने विना ही विवेकरित कमोंसे क्या सिद्धिः मिलेगी ? यह माया ही एक नदी है। तपस्या, विद्या आदि इसके किनारे हैं। परन्तु उन किनारोंपर अहङ्कार आदिके रूपमें इसका वेग और भी वढ़ जाता है। सबसे वढ़कर आश्चर्यकी वात तो यह है कि इसका प्रवाह सृष्टि और प्रलय दोनोंकी ओर है। जो इसके वेगमें पड़कर विवश हो रहा है और इसके खरूप-पर विचार नहीं करता, वह इसीके प्रवाहमें अधिकाधिक बहा ले जानेवाले मायिक कर्मोंको करके क्या लाभ उठा सकेगा ? ये पंचीस तत्त्व ही एक अद्भुत घर हैं। पुरुष उनका आश्चर्यमय आश्रय है। वही समस्त कार्य-कारणात्मक जगत्का अधिष्ठाता है । यह वात न जानकर सचा स्वातन्त्र्य प्राप्त किये बिना झुठी स्वतन्त्रतासे किये जानेवाले कर्म व्यर्थ ही हैं। भगवान्का स्वरूप वतलानेवाला शास्त्र हंसके समान नीर-क्षीर-विवेकी है। वह बन्ध-मोक्ष, चेतन और जडको अलग-अलग करके दिखा देता है। ऐसे अध्यात्मशास्त्ररूप हंसका आश्रय छोड़कर, उसे जाने विना वहिर्मुख वनानेवाले कमोंसे लाभ ही क्या है ? यह काल ही एक चक्र है। यह निरन्तर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज़के समान तीखी है और यह सारे जगत्को अपनी ओर खींच रहा है । इसको रोकनेवाला कोई नहीं, यह परम स्वतन्त्र है। यह बात न जानकर कमोंके फलको नित्य समझकर जो लोग सकामभावसे उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कमोंसे क्या लाभ होगा ? शास्त्र ही पिता है; क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्रके द्वारा ही होता है और उसका आदेश कमें में लगना नहीं, उनसे निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता, वह गुणमय शन्द आदि विषयोंपर विश्वास कर लेता है। अव वह कमोंसे निवृत्त होनेकी आज्ञाका पालन भला, कैसे कर सकता है ? परीक्षित् ! हर्यद्वोंने एक मतसे यही निश्चय किया और नारदजीकी परिक्रमा करके वे उस मोक्षपयके पियक वन गये, जिसपर चलकर फिर छौटना नहीं पड़ता । इसके बाद देवर्षि नारद स्वरब्रह्ममें -संगीतलहरीमें अभिव्यक्त हुए, भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलोंमं अपने चित्तको अखण्डरूपसे स्थिर करके लोक-लोकान्तरों में विचरने लगे ॥१०-२२॥

परीक्षित् ! जव दक्षप्रजापितको माल्म हुआ कि मेरे शिल्वान् पुत्र नारदके उपदेशसे कर्त्तव्यव्युत हो गये हैं, तो वे शोकसे व्याकुल हो गये । उन्हें वड़ा पश्चात्ताप हुआ । सचमुच अच्छी सन्तानका होना भी शोकका ही कारण है । ब्रह्माजीने दक्षप्रजापितको वड़ीसान्त्वना दी। तव उन्होंने पञ्चजननिदनी असिक्षीके गर्भसे एक हजार पुत्र और उत्पन्न किये । उनका नाम या शवलाश्च । वे भी अपने पिता दक्षप्रजापितकी आज्ञा पाकर प्रजास्तिके उद्देश्यसे तप करनेके लिये उसी नारायणसरोवरपर गये, जहाँ जाकर उनके वड़े भाइयोंने

सिद्धि प्राप्त की थी । शबलार्थीने वहाँ जाकर उस सरीवरमें स्नान किया। स्नानमात्रसे ही उनके अन्त करणके सारे मल धुल गये । अब वे परब्रह्मस्वरूप प्रणवका जप करते हुए कठोर तपस्यामें लग गये । कुछ महीनोंतक देवल जल और कुछ महीनोंतक केवल ह्या पीकर ही उन्होंने जीयन धारण किया । इसके याद वे 'ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महातमने । विशुद्धसन्विष्ण्याय महाहमाय धीमहि ॥' ( हम नमस्कारपूर्वक ओङ्कारस्वरूप भगवान् नारायणमा ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्तमें निवास करते हैं, सनके अन्तर्यामी हैं तथा सर्वेदयापर एव परमहसस्वरूप हैं।)—इस मन्त्रका अभ्यास करते हुए, मन्त्राधिपति भगवान्की आराधना करने लगे । परीक्षित् । इस यकार दक्षके पुत्र शक्लाश्व प्रजास्तृष्टिके लिये तपस्तामें सलम थे । उनके पास भी देवर्षि नारद आये और उन्होंने पहलेके समान ही कूट वचन वहे। उन्होंने फिर कहा-'दश्तप्रजापतिके पुत्री। में तुमलोगींको जो उपदेश देता हूँ, उसे सुनो । तुमलोग तो अपने भाइबोंसे बड़ा प्रेम करते हो। तक भला, उनके मार्गका पता क्यों नहीं लगाते ! तुमलोग उसीका अनुसरण करो । जो धर्मन भाई अपने बड़े भाइयोंके श्रेष्ठ मार्गेमा अनुसरण करता है, वही सचा भाई है। वह पुण्यवान् पुरुप परलेकमें महदूराणींके साथ आनन्द भोगता है। १ परीक्षित् । शबलाश्चीकी इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहाँसे चले गये और उन लोगोंने भी जपने भाइयोंके मार्गका ही अनुगमन क्षिया । क्योंकि नारदजीका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता । वे उस पथके पथिक बने, जो अन्तर्भुखी वृत्तिसे प्राप्त होने योग्य, अत्यन्त गुन्दर और भगवात्राप्तिके अनुकूल है। वे नीती हुई रात्रियों में समान न तो उस मार्गसे अनतप लीटे हैं और न आगे छीटेंगे ही ॥२३-३३॥

दक्षप्रजापितने देखा कि आजकल महुत से अश्वन हो रहे हैं। उनके चित्तमे पुत्रोंके अनिष्टकी आशङ्का हो आयी। इतनेहीमें उन्ह मान्द्रम हुआ कि पहलेकी भाँति अवकी बार भी नारद्जीने मेरे पुत्रोंको चौपट कर दिया। उन्हें अपने पुत्रोंकी कर्तव्यच्युतिसे और उस मार्गपर आरूढ हो जानेसे बड़ा शोक हुआ और वे नारदजी पर महे क्रोधित हुए। इसी समय देशिय नारद धूमते घामते

वहाँ आ पहुँचे। उन्हें देरावर होधके मारे दक्षप्रजापतिके होठ पड़कने लगे और वे आवेशमें भरकर नारदर्जीने गोले ॥३४३५॥



दक्षमजापतिने कहा-ओ दुष्ट । तुमने स्टम्ट साधुओंका बाना पहन रक्ला है। इमारे बच्चे अभी नादान ये और खधर्माचरणमें प्रवृत्त थे । उन भोलेमाले वाल्मोंको भिश्चकीका मार्ग दिखाकर तुमने इमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्यसे ऋषि ऋण, यज्ञसे देव ऋण और पुत्रोत्पत्तिसे पितृ ऋण नहीं उतारा या। उन्हें अभी कर्मफलरी नश्वरताके सम्बन्धमें भी युक्त विचार नहीं था। परन्तु पापात्मन् । तुमने उनके दोनों लोकोंका मुख चौपट कर दिया। सचमुच तुम्हारे हृदयमे दयाना नाम मी नहीं है। मला, इस प्रकार तुम वचीकी बुद्धि विगाइते फिरते हो १ तुमने भगवान्के पार्पदोंमें रहकर उनकी कीर्तिमें कल्द्स ही लगाया । सचमुच तुम यहे निर्छन हो । म जानता हूँ कि भगवान्के पार्पद सदा-छर्पदा दुखी प्राणिवीपर दया करनेके लिये व्याप्र रहते हैं। परन्तु तुम तो प्रेमभावका विनादा करनेवाले हो । समसे प्रेम करना तो दूर रहा, तुम उन लोगोंसे भी वैर करते हो, जो क्सिसे वैर नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्यसे ही स्नेहपाश-विषयासिक बन्धन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है। क्योंकि तुम्हारे जैसे झुठमूठ वैराप्यका स्वॉग

भरनेवालोंसे किसीको वैराग्य नहीं हो सकता । देखो, विना सच्चे वैराग्यके शान्ति नहीं होती और विना शान्तिके स्नेहपाश नहीं कट सकता। नारद! मनुष्य विषयोंका अनुभव किये विना उनकी कद्धता नहीं जान सकता। इसिलये उनकी दुःखरूपताका अनुभव होनेपर स्वयं जैसा वैराग्य होता है, वैसा दूसरोंके बहकानेसे नहीं होता। देखो—हमलोग सद्ग्रहस्थ हैं, अपनी धर्ममर्यादाका पालन करते हैं। एक वार पहले भी तुमने हमारा असहा अपकार किया या। तब हमने उसे सह लिया। परन्तु तुम तो हमारी

वंशपरम्पराका उच्छेद करनेपर ही उतारू हो रहे हो । तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टताका व्यवहार किया। इसलिये मूढ ! जाओ, लोक-लोकान्तरोंमें भटकते रहो। कहीं भी तुम्हारे लिये ठहरनेको ठौर नहीं होगी ॥३६-४३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! संतशिरोमणि देविष नारदने 'बहुत अच्छा' कहकर दक्षका शाप स्वीकार कर लिया। संसारमें वस, साधुता इसीका नाम है कि वदला लेनेकी शक्ति रहनेपर भी दूसरेका किया हुआ अपकार सह लिया जाय॥ ४४॥

#### छठा अध्याय

#### दक्षप्रजापतिकी साठ कन्याओंके वंशका विवरण

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! तदनन्तर ब्रह्मा-जीके बहुत अनुनय-विनय करनेपर दक्षप्रजापितने अपनी पत्नी अिक्तीके गर्भसे साठ कन्याएँ उत्पन्न कीं । वे सभी अपने पिता दक्षसे बहुत प्रेम करती थीं । दक्षप्रजापितने उनमेंसे दस कन्याएँ धर्मको, तेरह कश्यपको, सत्ताईस चन्द्रमा-को, दो भूतको, दो अङ्गराको, दो कृशाश्यको और शेष चार तार्क्ष्यनामधारी कश्यपको ही व्याह दीं । परीक्षित् ! तुम इन दक्षकन्याओं और इनकी सन्तानोंके नाम मुझसे सुनो । इन्होंकी वंशपरम्परा तीनों लोकोंमें फैली हुई है ॥१–३॥

धर्मकी दस पितयाँ यीं-भानु, लम्बा, ककुभ्, जामि, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और सङ्कल्पा । इनके पुत्रोंके नाम सुनो । राजन् ! भानुका पुत्र देवऋषभ और देवऋषभका इन्द्रसेन या । लम्त्राका पुत्र हुआ विद्योत और विद्योतके पुत्र मेधगण हुए। ककुम्का पुत्र हुआ सङ्कट, सङ्घटका कीकट और कीकटके पुत्र हुए पृथ्वीके सम्पूर्ण दुर्गों (किलों) के अभिमानी देवता। जामिके पुत्रका नाम था स्वर्ग और स्वर्गका पुत्र हुआ नन्दी । विश्वाके विश्वेदेव हुए। उनके कोई सन्तान न हुई। साध्यासे साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थसिद्धि । मरुत्वतीके दो पुत्र हुए-मरुत्वान् और जयन्त । जयन्त भगवान् वासुदेवके अंश हैं, जिन्हें लोग उपेन्द्र भी कहते हैं। मुहूर्तीसे मुहूर्तीके अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने-अपने मुहूर्तमें जीवोंको उनके कर्मानुसार फल देते हैं। सङ्कल्पाका पुत्र हुआ सङ्कल्प और सङ्कल्पका काम । वसुके पुत्र आठों वसु हुए । उनके नाम हैं—द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। द्रोणकी पत्नीका नाम है अभिमति।

उससे हर्ष, शोक, भय आदिके अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राणकी पत्नी ऊर्जस्वतीके गर्भसे सह, अयु और पुरोजव नामके तीन पुत्र हुए। ध्रुवकी पत्नी धरणीने अनेक नगरोंके अभिमानी देवता उत्पन्न किये। अर्ककी पत्नी वासनाके गर्भसे तर्प (तृष्णा) आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसुकी पत्नी धाराके गर्भसे द्रविणक आदि वहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए। कृत्तिकापुत्र स्कन्द भी अग्निसे ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाख आदिका जन्म हुआ। दोषकी पत्नी शर्वरीके गर्भसे शिशुमारका जन्म हुआ। वह भगवान्की कला है। वसुकी पत्नी आङ्किरसीसे शिल्पकलाके अधिपति विश्वकर्माजी हुए। विश्वकर्माके उनकी भार्या कृतीके गर्भसे चाक्षुष्म मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव एवं साध्यगण हुए। विभावसुकी पत्नी उपासे तीन पुत्र हुए—व्युष्ट, रोन्विष् और आतप। उनमेंसे (दिवस) नामक पुत्र हुआ, उसीके कारण सब जीव अपने-आतपके पञ्चयाम अपने कार्योमें लगे रहते हैं।। ४-१६॥

भूतकी पत्नी दक्षनिन्दनी सरूपाने कोटि-कोटि रुद्रगण उत्पन्न किये। इनमें रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकिप, अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, बहुरूप और महान्—ये ग्यारह मुख्य हैं। भूतकी दूसरी पत्नी भृतासे भयङ्कर भृत और विनायकादिका जन्म हुआ। ये सब ग्यारहवें प्रधान रुद्र महान्के पार्षद हुए। अङ्गिरा प्रजापितकी प्रथम पत्नी स्वधाने पितृगणको उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सतीने अथवीं ङ्विरस नामक वेदको ही पुत्ररूपमें स्वीकार कर लिया। कृशाश्वकी पत्नी अचित्रे धूमकेशका जन्म हुआ और धिषणासे चार पुत्र हुए—वेदिशरा, देवल, वयुन और मनु। तार्क्श्नामधारी कृश्यकी चार स्त्रियाँ यीं—विनता, कृद्र, पतङ्की और

यामिनी । पतङ्गीचे पिक्षयों ना और यामिनीचे रालभों (पितगों ) का जन्म हुआ । विनताके पुत्र गरुड़ हुए, ये ही भगवान् विष्णुके वाहन हैं। विनताके ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान् सूर्यके सारिय हैं। कद्रूचे अने में नाग उत्पन्न हुए ॥ १७-२२ ॥

परीक्षित् । कृतिका आदि सत्ताईस नक्षत्राभिमानी देवता चन्द्रमानी पित्रयाँ हैं। रोहिणीसे विशेष प्रेम करनेके कारण चन्द्रमाको दक्षने शाप दे दिया, जिससे उन्हें ध्रय रोग हो गया या । उन्होंने दश्वको फिरसे प्रसन करके कृष्ण पक्षकी भीण क्लाओंके शुद्धपक्षमें पूर्ण होनेका वर तो प्राप्त कर लिया। परन्तु नक्षत्रभिमानी देवताओं से उन्हें कोइ सन्तान न हुई। अन तुम क्रस्यवपत्तियोंके मङ्गलमय नाम मुनो । वे लोकमाताऍ हैं । उन्हींसे यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम हैं—अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, ब्रोधवद्या, ताम्रा, सुर्राभ, सरमा और तिमि । इनमें तिमिके पुत्र हैं - जलचर जन्तु और सरमाके बाघ आदि हिसक जीव । सुरभिके पुत्र हैं-र्भैस, गाय तथा दूसरे दो खुरवाले पशु । ताम्राकी सन्तान हूँ-बाज, गीध आदि शिकारी पश्ची । मुनिसे अप्सराएँ उत्पन्न हुई। काधनशारे पुत्र हुए—साँप, विच्छू आदि विपैले जन्तु । इलावे वृक्ष, लता आदि पृथ्वीमें उत्पन्न होनेवाली वनस्पतियाँ, सुरसासे यातुवान ( राक्षस ), अरिष्टा से गन्धर्व और काष्टांसे घोड़े आदि एक खुरवाले पशु उत्पन्न हुए । दनुके इक्छठ पुत्र हुए । उनमें प्रधान प्रधान हैं--द्विम्घा, शम्बर, अरिष्ट, इयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शङ्कदिरा, स्वर्भानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृपपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति और दुर्जय। स्त्रमांनुकी कन्या सुप्रभाखे नमुचिने और वृषपर्वाकी पुत्री इ्मिष्टास महानली नहुपनन्दन ययातिने विवाह किया । दनु के पुत्र वैश्वानरकी चार मुन्दर कन्याएँ थीं। इनके नाम थे-उपदानवी, इयशिरा, पुलोमा और कालका। इनमेंसे उपदानवाके साथ हिरण्याञ्चका और इयशिराके साथ कतुका विवाह हुआ । ब्रह्माजीकी आज्ञासे प्रजापति भगवान् करवप

ने ही वैश्वानरकी रोप दो पुतियों पुलोमा और नालना के साथ विवाह किया। उनसे पौलोम और कालनेय नामके साठ हजार रणवीर दानव हुए। इन्होंना दूसरा नाम निवातन वच या। ये यज्ञकर्ममें विश्व डालते थे, इसलिये परीक्षित्। तुम्होरे दादा अर्जुनने अन्तेले ही उन्ह इन्द्रको प्रसन्न करने के लिये मार डाला। यह उन दिनोंकी वात है, जन अर्जुन स्वर्गमें गये हुए थे। विश्वचित्तिकी पढ़ी सिहिका के गर्मसे एक सी एक पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे नड़ा था राहु, जिसको गणना अहीं में हो गयी। दोणसी पुत्रोंका नाम केतु या। १२३ – २७॥

परीक्षित् । अव क्रमश अदितिकी वशपरम्यरा सुनो। इस वरामें सर्वव्यापक देवाचिदेव नारायणने अपने अशसे वामनरूपमें अवतार लिया या। अदितिके पुत्र थे-वित्रखान्, अर्यमा, पूपा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इन्द्र और त्रिविकम (वामन)। यही बारइ आदित्य क्इलाये। विवस्तान्कीपती महाभाग्यवती सहाके गर्भसे श्राद्धदेव (वैवस्तत) मनु एव यम यमीका जोड़ा पैदा हुआ। सज्ञाने ही घोड़ीका रूप धारण करके भगवान् सूर्यके द्वारा भूलोक्में दोनों अश्विनी कुमारोंको जन्म दिया । विचस्वान्दी दूसरी पत्नी यी छाया । उसके शनैश्वर और सावर्णि मनु नामके दो पुत्र तथा तपती नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई । तपतीने सवरणको पतिरूपमे वरण किया। अर्यमानी पत्नी मातृका यी। उसके गर्भसे चर्पणी नामक पुत्र हुए।वे क्रतिव्य-अकर्तव्यके ज्ञानसे युक्त थे। इसलिये ब्रह्माजीने उन्हीं के आधारपर मनुष्यजातिकी (ब्राह्मणादि वणोंकी ) कल्पना की । पूपाके कोई सन्तान न हुई । प्राचीन कालमें जर शिवजी दक्षपर क्रोधित हुए थे, तन पृषा दॉत दिलाकर हँसने लगे थे, इसल्ये वीरभद्रने इनके दॉत तोड़ दिये थे। तबसे पूपा पिसा हुआ अन ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन सुमारी रचना त्वधाकी पत्नी यी। रचनाके गर्भसे दो पुत्र हुए-सिनवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यदापि राजुओं के भानजे थे-- पिर भी जव देवगुरु बृहस्पतिजीने इन्द्रसे अपमानित होकर देवताओना परित्याग कर दिया, तर देवताओंने पिश्वरूपको ही अपना पुरोहित बनाया था || ३८-४५ ||

#### सातवाँ अध्याय

### बृहस्पतिजीके द्वारा देवताओंका त्याग और विश्वरूपका देवगुरुके रूपमें वरण

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन्! देवाचार्यं वृहस्पति-जीने अपने प्रिय शिष्य देवताओंको किस कारण त्याग दिया या १ देवताओंने अपने गुरुदेवका ऐसा कौन-सा अपराध कर दिया था, आप कृपा करके मुझे वतलाइये ॥१॥

श्रीशुकदेवजीने कहा-राजन् ! इन्द्रको त्रिलोकीका ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंडके कारण वे धर्ममर्यादाका, सदाचारका उछङ्घन करने लगे थे। एक दिनकी बात है, वे भरी सभामें अपनी पत्नी शचीके साथ ऊँचे सिंहासनपर नैठे हुए थे। उनचास मदद्गण, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वेदेवा, साध्य-गण और दोनों अश्विनीकुमार उनकी सेवामें उपस्थित थे । सिद्ध, चारण, गन्धर्व, ब्रह्मवादी मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएँ, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। सब ओर लिलत स्वरसे देवराज इन्द्रकी कीर्तिका गायन हो रहा या । ऊपरकी ओर चन्द्रमण्डलके समान सुन्दर श्वेतछत्र शोभायमान था । चँवर, पंखे आदि महाराजोचित सामग्रियाँ यथास्थान सुसज्जित थीं । इस दिव्य समाजमें देवराज वड़े ही सुशोभित हो रहे थे। इसी समय देवगुरु वृहस्पतिजी वहाँ आये । परीक्षित् ! वृहस्पतिजी देवराज इन्द्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य हैं।



उन्हें सुर-असुर सभी नमस्कार करते हैं। इन्द्रने देख लिया

कि वे समामें आये हैं। परन्तु वे न तो खड़े हुए और न आसन आदि देकर गुरुका सत्कार ही किया। यहाँतक कि वे अपने आसनसे हिले-डुलेतक नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ वृहस्पतिजीने देखा कि यह ऐश्वर्यमदका दोष है! वस, वे झटपट वहाँसे निकलकर चुपचाप अपने घर चले आये॥२-९॥

परीक्षित् ! उसी समय देवराज इन्द्रको चेत हुआ । वे समझ गये कि मैंने अपने गुरुदेवकी अवहेलना की है। अब वे भरी सभामें अपने-आप अपनी निन्दा करने छगे-'हाय-हाय ! बड़े खेदकी वात है कि भरी सभामें मैंने अपने गुरुदेवका तिरस्कार कर दिया । सचमुच मेरा यह कर्म अत्यन्त निन्दनीय है । मैं ऐश्वर्यके नशेमें चूर हो रहा हूँ । मैं वड़ा मन्द्रचुद्धि हूँ । भला, कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्गकी राजलक्ष्मीको पानेकी इच्छा करेगा ? देखो तो सही, आज इसीने मुझ देवराजको भी असुरोंके-से रजोगुणी भावसे भर दिया । मुझे पतनकी सीमापर ले जाकर पटक दिया । जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राजसिंहासनपर बैठा हुआ सम्राट् किसीके आनेपर राजसिंहासनसे न उठे, वे धर्मका वास्तविक खरूप नहीं जानते । ऐसा उपदेश करनेवाले कुमार्गकी ओर ले जानेवाले हैं। वे स्वयं घोर नरकमें गिरते हैं। उनकी वातपर जो लोग विश्वास करते हैं, वे पत्थरकी नावकी तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव वृहस्पतिजी ज्ञानके अथाह समुद्र हैं। मैंने बड़ी शठता की । अब मैं उनके चरणोंमें अपना माथा टेककर उन्हें मनाऊँगा' ॥ १०-१५ ॥

परीक्षित् ! देवराज इन्द्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि मगवान् वृहस्पतिजी अपने घरसे निकलकर योगवलसे अन्तर्धान हो गये । देवराज इन्द्रने अपने गुरुदेवको बहुत हूँ ढ्रा-ढुँ ढ्वाया, परन्तु उनका कहीं पता न चला । तब वे गुरुके विना अपनेको सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धिके अनुसार स्वर्गकी रक्षाका उपाय सोचने लगे, परन्तु वे कुछ भी सोच न सके । उनका चित्त अशान्त ही वना रहा । परीक्षित् ! देवगुरु वृहस्पति और देवराज इन्द्रकी अनवनका समाचार छिपा न रहा । अन्ततः दैत्योंको भी उसका पता लग ही गया। तब उन मदोनमत्त और आततायी असुराने अपने गुरु शुक्राचार्यके आदेशानुसार देवताओंपर विजय पानेके लिये धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओंपर इतने तीये तीये बाणोंकी वर्षा की कि उनके मस्तक, जधा, बाहु आदि अग कर-कटकर गिरने लगे। तब इन्द्रके साथ सभी देवता सिर झक्ताकर ब्रह्माजीकी शरणमें गये। स्वयम्भू एव समर्थ ब्रह्माजीने देखा कि देवताओंकी तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है। अत उनका हृदय अत्यन्त करणासे भर गया। चे देवताओंको धीरज बॅधाते हुए बोले॥ १६-२०॥

प्रह्माजीने कहा-देवताओ। यह बड़े सेदकी बात है। सचमुच तुमलोगोंने बहुत बुरा काम किया। हरे, हरे। तुमलोगोंने ऐश्वर्यके मदसे अधे होकर ब्रह्मज्ञानी, वेदत्त एव सबमी ब्राह्मणका सत्कार नहीं किया। देवताओ ! तुम्हारी उसी अनीतिका यह पल है कि आज समृद्धिशाली होनेपर भी तुम्हें अपने निर्बल शतुर्ओंके सामने नीचा देखना पड़ा । देवराज ! देखो, तुम्हारे शतु भी पहले अपने गुरुद्य शुकाचार्य का तिरस्कार करनेके कारण अत्यन्त निर्श्वल हो गये थे, परन्त अव भक्तिभावसे उनकी आराधना करके वे फिर धन-जनसे सम्पन्न हो गये हैं। देवताओ । अधिक नया कहूँ, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुकाचार्यको अपना आराध्यदेव माननेवाले ये दैत्यलोग कुछ दिनोंमें मेरा ब्रह्मलेक भी छीन र्लेगे । भृगुविशयोंने इन्हें अर्थशास्त्रकी पूरी पूरी शिक्षा दे रक्सी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं, उसका भेद तुम लेगों ने नहीं मिल पाता । उनकी सलाइ बहुत गुप्त होती है । ऐसी स्पितिमें वे स्वर्गको तो समझते ही क्या हैं, वे चाहे जिस लोकको जीत सकते हैं। सच है, जो श्रेष्ट मनुष्य ब्राह्मण, गोतिन्द और गौओंको अपना सर्वस्व मानते हैं और जिनपर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमङ्गल नहीं होता। इसिट्ये अब तुमतोग शीध ही त्यधके पुत्र विश्वरूपके पास जाओ और उन्होंनी सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और सयमी हैं। यदि तुमलोग उनके असुरोंके प्रति प्रेमको धमा कर सकोगे और उनका सम्मान बरोगे, तो वे तुम्हारा बाम बना देंगे॥ २१-२८॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं -परीक्षित् । जर ब्रह्माजीने देवताओं से इस प्रकार कहा, तो उनकी चिन्ता दूर हो गयी।



वे त्वष्टाके पुत्र विश्वरूप मापिके पास गये और उन्हें हृदयसे लगाकर यों कहने लगे ॥ २६॥

देवताओंने कहा-चेटा विश्वरूप ! तुम्हारा कल्याण हो । इम तुम्हारे आश्रमपर अतिथिके रूपमें आये हैं। हम एक प्रशारसे तुम्हारे पिता हैं। इसलिये तुम हम लोगोंकी समयोचित अभिलापा पूर्ण करो । जि हैं मन्तान हो गयी हो। उन स्तुत्रॉका भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनोंकी सेवा करें। पिर जो ब्रह्मचारी है। उनके लिये तो कहना ही क्या है। उन्हें तो अवस्य ही सुषजनोंकी सेपा करनी चाहिये। वत्स । आचार्य वेदकी, पिता ब्रह्माजीकी, भाई इन्द्रकी और माता खाखात् पृथ्वीकी मूर्ति होती है । इसी प्रकार वहित दयाकी, अतिथि धर्मकी, अम्यागत अग्निकी और जगन्के सभी प्राणी अपने आत्माकी ही मूर्ति-आत्मखरूप होते हैं। पुत्र हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय शतुओंने हमें जीत लिया है। हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबलते हमारा यह दु खा दाखिया, पराजय टाल दो। पुत्र। तुम्हे हमलोगींकी आहा पालन करनी चाहिये । तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो । अत जन्मस ही हमारे गुरु हो । हम तुम्हें आचार्यके रूपमें वरण करते हैं। ऐसा करके हमलोग तुम्हारी शक्तिसे अनायास ही शत्रुऔपर विजय प्राप्त कर लेंगे । पुत्र ! आवस्यकता पड़नेपर अपने छे छोरोंका पैर छूना भा निन्दनीय नहीं है। इसिलये तुम्हें

आचार्य बनानेमें कोई दोष नहीं है। और सच पूछो, तो वेदशानको छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पनका कारण भी नहीं है॥ २७-३३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब देवताओंने इस प्रकार विश्वरूपसे पुरोहिती करनेकी प्रार्थना की, तब परमतपस्वी विश्वरूपने प्रसन्न होकर उनसे अत्यन्त प्रिय और मधुर शब्दोंमें कहा ॥ ३४ ॥

विश्वरूपने कहा—पुरोहितीका काम ब्रह्मतेजको क्षीण करनेवाला है। इसल्ये धर्मशील महात्माओंने उसकी निन्दा की है। िकन्तु आप तो मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिये प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी हालतमें मेरे-जैसा व्यक्ति भला, आप लोगोंको कोरा जवाब कैसे दे सकता है श में तो आप लोगोंका सेवक हूँ। आपकी आज्ञाओंका पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। देवगण! हम अिक इत हैं। अपने पास कुछ भी संग्रह-परिग्रह नहीं रखते। हमारे पास पूँजीके नामपर केवल इतना ही है कि खेती कट जानेपर अथवा अनाजकी हाट उठ जानेपर उसमेंसे गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं और उसीसे

अपने देवकार्य तथा पितृकार्य सम्पन्न कर छेते हैं। छोकपाछो! इस प्रकार जब मेरी जीविका चल ही रही है, तब मैं पुरोहिती- की निन्दनीय वृत्ति क्यों करूँ १ पुरोहिती मिलनेसे तो केवल वे ही छोग प्रसन्न होते हैं, जिनकी वृद्धि विगड़ गयी है। मैं जानता हूँ कि जो काम आपछोग मुझसे कराना चाहते हैं, वह निन्दनीय है—मेरे करने योग्य नहीं है। फिर भी मैं आपके कामसे मुँह नहीं मोड़ सकता। क्योंकि आप छोगोंकी माँग ही कितनी है। इसिंद्ये आपछोग मुझसे जो कुछ भी करवाना चाहते हैं, उसे मैं तन-मन-धनसे पूरा करूँगा॥३५-३७॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! विश्वरूप वड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रतिश्चा करके उनके वरण करनेपर वे वड़ी लगनके साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्यने अपने नीतिवलसे असुरोंकी सम्पत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूपने वैष्णवी विद्याके प्रभावसे उनसे वह सम्पत्ति छीनकर देवराज इन्द्रको दिला दी। राजन्! जिस विद्यासे सुरक्षित होकर इन्द्रने असुरोंकी सेनापर विजय प्राप्त की थी, उसका उदारबुद्धि विश्वरूपने ही उन्हें उपदेश किया था।। ३८-४०।।

## आठवाँ अध्याय

#### नारायणकवचका उपदेश

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! देवराज इन्द्रने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओंकी चतुरिङ्गणी सेनाको खेळ-खेळमें—अनायास ही जीतकर त्रिलोकीकी राजलक्ष्मीका उपभोग किया, आप उस नारायणकवन्त्रको मुझे सुनाइये और यह भी वतलाइये कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमिमें किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओंपर विजय प्राप्त की ॥ १-२ ॥

, श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित् ! जव देवताओंने विश्वरूपको पुरोहित वना लिया, तब देवराज इन्द्रके प्रश्न करनेपर विश्वरूपने उन्हें नारायणकवचका उपदेश किया। तुम एकाग्रचित्तरे उसका श्रवण करो ॥ ३॥

विश्वरूपने कहा—देवराज इन्द्र! भयका अवसर उपस्थित होनेपर नारायणकवच घारण करके अपने शरीरकी रक्षा कर लेनी चाहिये। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ-पैर घोकर आचमन करे, फिर हाथमें कुशकी पवित्री घारण करके उत्तर मुँह बैठ जाय। इसके बाद कवच-धारणपर्यन्त और कुछ न बोलनेका निश्चय करके पवित्रतासे

'ॐ नमो नारायणाय' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'-इन मन्त्रोंके द्वारा हृदयादि-अङ्गन्यास तथा अङ्गुष्ठादि-करन्यास करे । पहले 'ॐ नमो नारायणाय' इस अद्यक्षर मन्त्रके ॐ आदि आठ अक्षरोंका क्रमशः पैरों, बुटनों, जाँघों, पेट, हृदय, वक्षःस्थल, मुख और सिरमें न्यास करे। अथवा पूर्वोक्त मन्त्रके मकारसे छेकर ॐकारपर्यन्त आठ अक्षरोंका सिरसे आरम्भ करके उन्हीं आठ अङ्गोंमें विपरीत क्रमसे न्यास करे। तदनन्तर 'ॐ नमो. भगवते वासुदेवाय'—इस द्वादशाक्षर मन्त्रके ॐ आदि वारह अक्षरींका दायीं तर्जनीसे वायीं तर्जनीतक दोनों हाथकी आठ अँगुलियों और दोनों अँगूठोंकी दो-दो गाँठोंमें न्यास करे। फिर 'ॐ विष्णवे नमः' इस मन्त्रके पहले अक्षर 'ॐ' का हृदयमें, 'वि' का ब्रह्मरन्ध्रमें, 'ष्' का भौंहोंके वीचमें, 'ण' का चोटीमें, 'वे' का दोनों नेत्रोंमें और 'न' का शरीरकी सत्र गाँठोंमें न्यास करे । तदनन्तर 'ॐ मः अस्त्राय फट्' ऐसा कहकर दिग्वन्ध करे । इस प्रकार न्यास करनेसे इस विधिको जाननेवाला पुरुप मन्त्रखरूप हो जाता

है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यहा, स्क्ष्मी, ज्ञान और वैराग्यसे परिपूर्ण इष्टदेव भगवान्का ध्यान करे और अपनेको भी तद्रूप ही चिन्तन करे। तत्पश्चात् विद्या, तेज और तप खरूप इस कवचका पाठ करे॥ ४-११॥

भगवान् श्रीहरि गरुङ्जीकी पीठपर अपने चरण कमल रक्ते हुए हैं। अणिमादि आठों सिद्धियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। आठ हाथोमें हाङ्क, चक्र, ढाल, तलवार, गद्दा, बाण, धनुष और पाश (पदा) धारण किये हुए हैं। वे ही ॐकारस्वरूप प्रभु सब प्रकारसे, सब ओरसे मेरी रक्षा करें । मत्स्यमूर्ति भगवान् जलके भीतर जलजन्तुओं से और वरुणके पाशसे मेरी रक्षा करें। मायासे ब्रह्मचारीका रूप धारण करनेवाले वामनभगवान् खलपर और विश्वहरूप श्रीत्रिविकमभगवान् आकाशमे मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अद्रशासने सत्र दिशाएँ गूँज उहती यीं और गर्भवती दैत्यपितयोंके गर्भ गिर जाते थे, ये दैत्य-यूथपितयों के दानु भगवान् नृसिंह किले, जङ्गल, रणमूमि आदि विकट स्थानोंमे मेरी रक्षा करें। अपनी दार्डों पर पृथ्वीको धारण करनेवाले यज्ञमृति यराहभगवान् मार्गमें, परशुरामजी पर्वतीके शिखरी पर और लक्ष्मणजीके सहित भगवान् रामचन्द्र प्रवासके समय मेरी रक्षा वरें। भगवान् नारायण मारण, मोहन आदि भयद्वर अभिचारों और सब प्रकारके प्रमादींसे मेरी रक्षा करें। ऋषिश्रेष्ठ नर गर्वते, योगेश्वर भगवान् दत्तात्रेय योगके विश्लोस और त्रिगुणाधिपति भगवान् विपल कर्मन धनों से मेरी रक्षा वरें । परमर्पि चनत्कुमार वामदेवछे, हयग्रीव भगवान् मार्गमें चलते समय देवमूर्तियोंको नमस्कार आदि न करनेके अपराधसे, देवपिं नारद सेवापराधोंसे और

\* वस स प्रकारके सेवापराध माने गये ई—-१-सवारापर चन्कर अथवा पैरोम खड़ाऊँ पहनकर श्रामगवान्के मिद्रम जाना । २-रथयात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सर्वोका न करना या उनके दशन न करना । २-श्रीमृर्तिक दर्शन करके प्रणाम न करना । ४-अशीच अवस्थामें दर्शन करना । ५-एक द्राथसे प्रणाम करना । ६-पिकमा करते समय भगवान्के सामने आकर कुछ न रुक्तर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना । ७-श्रीमगवान्के श्रीवियहके सामने पर पसारकर बैठना । ८-श्रीभगवान्के श्रीवियहके सामने दोनों घुग्नोको ऊँचा करके उनकी हार्योसे लपेटकर बैठ जाना । ९-श्रीभगवान्क श्रीवियहके सामने सीना । १०-श्रामगवान्के श्रीवियहके सामने मोजन करना । ११-श्रीमगवान्के श्रीवियहके

भगवान् कच्छप सन प्रभारके नरकीं से गेरी रक्षा करें। भगवान् धन्वन्तरि कुपच्यसे, जितेन्द्रिय भगवान् श्रृपभदव सुस दु ख आदि भयदायक द्वन्द्वींसे, यज्ञभगवान् लोकापवादसे, बलरामजी मनुष्यकृत कप्टोंसे और श्रीरोपजी विपैले एव नाघी सॉर्पोसे मेरी रक्षा करें। भगवान् श्रीकृष्णदैपायन व्यासजी जज्ञानसे, तया बुद्धदेव पाखिण्डयोंसे और प्रमादसे मेरी रक्षा करें । धर्मरक्षाके लिये महान् अवतार धारण करनेवाले भगवान् करिक पापबहुल कलिकालके दोपोंसे मेरी रक्षा करें। प्रात काल भगवान् केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ आनेपर भगवान् गोविन्द अपनी बॉमुरी लेकर, दोपहरके पहले भगवान् नारायण अपनी तीश्ण दाक्ति लेकर, दोपहरको भगवान् विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर और दोपहरके वाद भगवान् मधुसूदन अपना धनुप लेकर मेरी रक्षा करें। सायङ्कालमें ब्रह्मा आदि त्रिमृर्तिधारी माधव, सूर्यास्तके वाद ह्यीनेश, अर्धरानिके समय तथा उसके पूर्व अक्ले मगवान् रात्रिके पिछले प्रहरमें श्रीवत्सलाञ्छन इरि, उपादालमें खड्गधारी भगवान् जनार्दन, सूर्योदयसे पूर्व

सामने सूठ बोलना । १२-श्रीभगवान्के श्राविश्रहके सामने जोरसे बोलना । ११-श्रीमगवान्के श्रीवियहके सामने भापसमें बानचीत बरना । १४-आमगवान्के अविश्रहक सामने विहाना । १५-श्रीभगवान्के आविग्रहके मामने कलइ र ता। १६-श्रीमगवान् के श्रीविश्रहके सामने किसीको पौडा देना । १७-श्रीमगवान्के श्रीविश्रहके सामने किसीपर अनुग्रह करना। १८-आमगवान्के श्रोविग्रहके सामने किसीरो निष्ठुर वचन बोलना । र ९-श्रीमगवानके थीवियहके सामने बम्बल्से सारा शरीर दक लेना। २०-आभगवान् के श्रीविशहके सामने दूसरेकी निदा करना। २१-श्रीमगवान्के श्रीविशहके सामने दूसरेकी स्तुति करना। २२-श्रीभावान्के धाविमहके सामने संशाल शब्द बीलना । २३-श्रामगवान्के श्रीविश्रहके सामने अधीवायुका त्याग करना । २४-इक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात् सामान्य उपचारोंने भगवान्की सेवा पूजा करता । २५-श्रीमगवान्की निवेदित किथे बिना विसी भी वस्तुका खाना पीना । २६-जिस अनुमें जो फल हो, उसे सबसे पहले शीभगवान्को न चढाना। २७-किसी शाक या फलादिके अगले भागको तोइकर मनवान्के न्यक्षमादिके छिये देना । २८-श्रीभगव न्के श्रीविशहको पीठ देकर वैठला। २९-श्रीमगवान्के श्रीविशहके सामने दूसरे किसीको भी प्रणाम वरना । ३०-गुहदेवको अभ्यर्थना, बुदाल प्रश्न और उनका स्तवन न वरना। ३१-अपने मुखसे अपना प्रशासी भरना और ३२-विसी भी देवतानी निन्दा करना ।

श्रीदामोदर और सम्पूर्ण सन्ध्याओं में कालमूर्ति भगवान् विक्वेश्वर मेरी रक्षा करें ॥ १२–२२ ॥

'सुदर्शन ! आपका आकार चक्र (रथके पहिये) की तरह है। आपके किनारेका भाग प्रलयकालीन अग्निके समान अत्यन्त तीव्र है । आप भगवान्की प्रेरणासे सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायुकी सहायतासे सूखे घास-फूसको नला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रुसेनाको शीघ-से-शीघ्र जला दीजिये । कौमोदकी गदा ! आपसे छूटनेवाली चिनगारियोंका स्पर्श वज्रके समान असह्य है। आप भगवान् अजितकी प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ । इसलिये आप कृष्माण्ड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रहोंको अभी कुचल डालिये तथा मेरे शत्रुओंको चूर-चूर कर दीजिये। राङ्खश्रेष्ठ ! आप भगवान् श्रीकृष्णके फूँकनेसे भयङ्कर शब्द करके मेरे शत्रुओंका दिल दहला दीजिये एवं यातुधान, प्रमय, प्रेत, मातृका, पिशान्व तथा ब्रह्मराक्षस आदि भयावने प्राणियोंको यहाँसे झटपट भगा दीजिये। भगवान्की प्यारी तलवार ! आपकी धार बहुत तीखी है । आप भगवान्की प्रेरणासे मेरे शतुओंको छिन्न-भिन्न कर दीजिये । भगवान्की प्यारी ढाल ! आपमें सैकड़ों चन्द्राकार मण्डलं हैं। आप पापदृष्टि पापातमा शत्रुओंकी आँखें वंद कर दीजिये और उन्हें सदाके लिये अंधा बना दीजिये ॥ २३--२६ ॥

'सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु ( पुन्छल तारे ) आदि केतु, दुए मनुष्य, सर्पादि रेंगनेवाले जन्तु, दाढ़ोंवाले हिंसक पशु, भूत-प्रेत आदि तथा पापी प्राणियोंसे हमें जो-जो भय हों और जो-जो हमारे मङ्गलके विरोधी हों—वे सभी भगवान्के नाम, रूप तथा आयुधोंका कीर्तन करनेसे तत्काल नए हो जायँ। वृहद्, रथन्तर आदि सामवेदीय स्तोत्रोंसे जिनकी स्तृति की जाती है, वे वेदमूर्ति भगवान् गरुड़ और विष्वक्सेनजी अपने नामोच्चारणके प्रभावसे हमें सब प्रकारकी विपत्तियोंसे वचायें। भगवान् श्रीहरिके नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इन्द्रिय, मन और प्राणोंको सब प्रकारकी आपत्तियोंसे वचावें।। २७–३०।।

'जितना भी कार्य अथवा कारणरूप जगत् है, वह वास्तवमें भगवान् ही हैं—इस सत्यके प्रभावसे हमारे सारे विझ नष्ट हो जायँ । जो लोग ब्रह्म और आत्माकी एकताका अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टिमें भगवान्का स्वरूप समस्त विकल्पों—भेदोंसे रहित है; फिर भी वे अपनी माया-शक्तिके द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियोंको धारण करते हैं। यह वात निश्चितरूपसे सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान् श्रीहरि सदा-सर्वज्ञ सब स्वरूपोंसे हमारी रक्षा करें। जो अपने भयङ्कर अद्वहाससे सब लोगोंके भयको भगा देते हैं और अपने तेजसे सबका तेज ग्रस लेते हैं वे भगवान् नृसिंह दिशा-विदिशामें, नीचे-ऊपर, वाहर-भीतर—सब ओर हमारी रक्षा करें'॥३१-३४॥

देवराज इन्द्र ! मैंने तुम्हें यह नारायणकवच सुना दिया । इस कवचको तुम धारण कर लो। वस, फिर तुम अनायास ही सब दैत्य-यूथपतियोंको जीत लोगे। इस नारायणकवचको धारण करनेवाला पुरुप जिसको भी अपने नेत्रोंसे देख लेता अथवा पैरसे छू देता है, वह तत्काल समस्त भयोंसे मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्याको धारण कर लेता है उसे राजा, डाक़्, प्रेत-पिशाचादि और वाघ आदि हिंसक जीवोंसे कभी किसी प्रकारका भय नहीं होता । देवराज ! प्राचीन कालकी वात है, एक कौशिकगोत्री ब्राह्मणने इस विद्याको धारण करके योगधारणासे अपना शरीर मरुभूमिमें त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मणका शरीर पड़ा था, उसके ऊपरसे एक दिन गन्धर्वराज चित्ररय अपनी स्त्रियोंके साथ विमानपर वैठकर निकले। वहाँ आते ही वे नीचेकी ओर सिर किये विमानसहित गिर पड़े । इस घटनासे उनके आश्चर्यकी सीमा न रही । जब उन्हें वालखिल्य मुनियोंने वतलाया कि यह नारायणकवच धारण करनेका प्रभाव है, तो उन्होंने उस ब्राह्मणदेवताकी हिंडुयोंको ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदीमें प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोकको गये ॥ ३५-४० ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! जो पुरुष इस नारायणकवचको समयपर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदरसे झक जाते हैं और वह सब प्रकारके भयोंसे मुक्त हो जाता है। परीक्षित्! शतकतु इन्द्रने आचार्य विश्वरूपजीसे यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमिमें असुरोंको जीत लिया और वे त्रैलोक्यलक्ष्मीका उपभोग करने लगे॥ ४१-४२॥

## नवॉ अध्याय

# विद्वरूपका बध, बुतासुरद्वारा देवताओंकी हार और भगवान्की प्रेरणासे देवताओंका दधीचि ऋपिके पास जाना।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीशित्। हमने मुना है कि विराहपके तीन सिर थे। वे एक गुँहने सोमरस तथा दूमरेने मुरा पीते थे और तीसरेसे अन खाते थे। उनके पिता राण आदि बारह आदित्य देवता थे, इमलिये वे यज्ञके समय प्रत्यश्वरूपमें ऊँचे स्वरसे वोक्चनर पड़े विनयके साथ देवताओं को आहुति देते थे। परन्तु उनकी माता अमुरकुलनी थी, इसिख्ये वे भीतरसे दैत्योंके पञ्चपाती थे और स्नेह्यरा गुप्तरूपसे उन्हें भी यज्ञभाग दे दिया करते थे। देवराज इन्द्रने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अगराध और धर्मकी ओटमे कपट कर रहे हैं। इससे इन्द्र



डर गये कि वहीं देत्यों वा यन पदाकर ये हमारा नाश न कर दें। अत उन्होंने कोधमें भरतर यही फुर्तीं उनके तीनों सिर काट लिये। विद्युरूपका सोमरस पीनेवाला किर पपीहा, सुरापान करनेवाला गौरैया और अब सानेपाला तीतर हो गया। इन्द्र चाहते तो पिश्वरूपके वधमे लगी हुई हत्यानो दूर कर सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा, हाय जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा एक वर्षतक उससे छूटनेका कोई उपाय नहीं किया। एक वर्षके पाद सब लोगों के सामने अस्ती शुद्धि पत्र द करनेके लिये

उन्होंने अपनी ब्रह्महत्याको चार हिस्सोंमे बॉटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियोंको दे दिया । परीक्षित् । पृथ्वीने यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं गड़ा होगा, वह समयपर अपने आप भर जायगा, इन्द्रकी ब्रह्महत्याका चतुर्योश स्त्रीमार कर लिया । यही ब्रह्मइत्या पृथ्वीमे कहीं कहीं ऊसरके रूपमें दिखापी पड़ती है । दूसरा चतुर्योश वृक्षोंने लिया । उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जानेपर पिर जम जायगा । उनमें अब भी गोंदके रूपमें ब्रह्महत्या दिसायी पड़ती है। स्त्रियोंने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुपका सहवास कर समें, बहाइत्याका तीसरा चतुर्थीश स्वीनार किया। इसके पहले ये ऋतुकालमें ही पुरुपका सहवास करती थीं । उनकी बहाइत्या प्रत्येक महीनेमें रजके रूपसे दिखायी पड़ती है। जलने यह बर पासर कि रार्च करते रहनेपर भी निर्झर आदिके रूपमें तुम्हारी बढती ही होती रहेगी, ब्रह्महत्याका चौथा चतुर्योश स्वीकार किया । पेना बुद्बुद आदिके रूपमें वही ब्रह्महत्या दिखायी पड़ती है। अतएव मनुष्य उसे इटाकर जल प्रहण किया करते हैं ॥ १-१० ॥

परीक्षित् । विश्वरूपकी मृत्युके बाद उनके पिता त्वष्टा 'हे इन्द्ररात्रो । तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ से शीघ तुम अपने रानुको मार डालोग-इस मन्त्रसे इन्द्रका राष्ट्र उत्पन क्रिने लिये इवन करने लगे । यज समाप्त होनेपर आचाहार्य पचन नामक अग्नि (दक्षिणाग्नि) से एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ । वह ऐसा जान पड़ता था, मानो लोनोंना नाश वरनेके लिये प्रलयमालीन विकरात काल ही प्रकट हुआ हो । परीक्षित् ! यह प्रतिदिन अपने दारीरके सत्र ओर बाणके वसानर यह जाया करता था। यह जले हुए पहाड़ के समान वाला और बड़े डील डौलवा था। उसके शरीरमेंसे सन्ध्या वालीन बादलों के समान दीप्ति निवल्ती रहती थी। उसके सिरके बाउ और दाढी-मूँछ तपे हुए ताँवेके समान लाउ रगके तथा नेत्र दोपहरके सूर्यके समान डरायने थे। चमकते हुए तीन नोर्झेवाले निरालको लेकर जर वह नाचने, चिणाने और कूदने लगता था। उस समय पृथ्वी काँव उठती यो। और ऐसा जान पड़ता या कि उस निश्लपर उनने आतरिश को उठा रक्या है। वह बार-बार जॅमाई लेता या। इसरे

जब उसका कन्दराके समान मुँह खुल जाता, तब जान पड़ता कि यह सारे आकाशको पी जांयगा, जीमसे सारे नक्षत्रोंको चाट जायगा और अपनी विशाल एवं विकराल दाढ़ोंवाले मुँहसे तीनों लोकोंको निगल जायगा । उसके भयावने रूपको देखकर सब लोग डर गये और इधर-उधर भागने लगे ॥११–१७॥

परीक्षित् ! त्वष्टाके तमोगुणी पुत्रने सारे लोकोंको घेर लिया था । इसीसे उस पापी और अत्यन्त कृर पुरुपका नाम चृत्रासुर पड़ा । वड़े-बड़े देवता अपने-अपने अनुयायियों-के सिहत एक साथ ही उसपर टूट पड़े तथा अपने-अपने दिक्य अस्त्र-शस्त्रोंसे प्रहार करने लगे । परन्तु चृत्रासुर उनके सारे अस्त्र-शस्त्रोंको निगल गया। अव तो देवताओंके आश्चर्य-की सीमा न रही । उनका प्रभाव जाता रहा । वे सब-के-सब दीन-हीन और उदास हो गये तथा एकाग्र चित्तसे अपने हृदयमें विराजमान आदिपुरुप श्रीनारायणकी शरणमें गये ।।१८-२०।।

देवताओंने भगवान्से प्रार्थना की-वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी—ये पाँचों भूत, इनसे बने हुए तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस कालसे डरकर उसे पूजा-सामग्रीकी भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान्से भयभीत रहता है । इसलिये अव भगवान् ही हमारे रक्षक हैं। प्रभो! आपके लिये कोई नयी वात नहीं है । कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते । आप अपने स्वरूपके साक्षात्कारसे ही सर्वथा पूर्णकाम हैं। आप सम-विपमरूपसे प्रतीत होनेवाले सभी पदार्थों में समरूपसे स्थित हैं। आपमें किसी प्रकारका विकार नहीं है, अतः आप शान्त हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरेकी शरण लेता है, यह मूर्ख है। यह मानो कुत्तेकी पूँछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। वैवस्वत मनु पिछले कल्पके अन्तमें जिनके विशाल सींगमें पृथ्वीरूप नौकाको वाँधकर अनायास ही प्रलयकालीन सङ्घटसे वच गये, वे ही मत्त्य-भगवान् हम शरणागतींको चृत्रासुरके द्वारा उपस्थित हुए महान् भयसे अवस्य बचार्येगे । प्राचीन कालमें प्रचण्ड पवनके थपेड़ोंसे उठी हुई उत्ताल तरंगोंकी गर्जनाके कारण ब्रह्माजी भगवान्के नाभिकमल्से अत्यन्त भयानक प्रलयकालीन जलमें गिर पड़े थे। यद्यपि वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपासे वे उस विपत्तिसे वच सके, वे ही भगवान् हमें इस सङ्घटसे पार करें । उन्हीं प्रभुने विना किसीकी सहायता लिये अपनी मायासे हमारी रचना की, और उन्हींके अनुबहसे इमलोग सृष्टिकार्यका सञ्चालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सृत प्रकारकी चेष्टाएँ कर-करा रहे हैं, तथापि 'हम स्वतन्त्र ईश्वर हैं'—अपने इस अभिमानके कारण हमलोग उनके स्वरूपको देख नहीं पाते । वे प्रभु जन देखते हैं कि देवता अपने रात्रुओंसे बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तवमें निर्विकार रहनेपर भी अपनी मायाका आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु-पक्षी और मनुष्यादि योनियोंमें अवतार लेते हैं तथा युग-युगमें हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। वे ही सबके आत्मा और परमाराध्य देव हैं। वे ही प्रकृति और पुरुपल्पसे विश्वके कारण हैं। वे विश्वसे पृथक् भी हैं और विश्वस्प भी हैं। हम सब उन्हीं शरणागतवत्सल भगवान् श्रीहरिकी शरण श्रहण करते हैं। उदारशिरोमणि प्रभु अवस्य ही अपने निजजन हम देवताओंका कल्याण करेंगे।। २१—२७।।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जय देवताओं ने इस प्रकार भगवान्की स्तुति की, तय स्वयं भगवान् उनके सामने पश्चिमकी ओर प्रकट हुए । वे अपने हाथों में शहु, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए थे । उनके साथ सोलह पार्पद उनकी सेवामें लगे हुए थे । वे देखनेमें सब प्रकारसे भगवान्के समान ही थे। केवल उनके वद्मास्यलपर श्रीवत्सका चिह्न नहीं या और गलेमें कौस्तुभमणि नहीं थी। उनके नेत्र शरकालीन कमलके समान खिले हुए थे । परीक्षित् ! भगवान्का दर्शन पाकर सभी देवता आनन्दसे विह्नल हो गये । उन लोगोंने धरतीपर लोटकर साप्टाङ्ग दण्डवत् किया और फिर धीरे-धीरे उठकर वे भगवान्की स्तुति करने लगे ॥ २८-३०॥

देवताओंने कहा—भगवन्! यशमें स्वर्गादि देनेकी शिक्त आप ही हैं तथा उनके फलकी सीमा निश्चित करनेवाले काल भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। यशमें विष्ठ डालनेवाले दैत्योंको आप चकसे छिन्नभिन्न कर डालते हैं। इसिलये आपके नामोंकी कोई सीमा नहीं है। हम आपको वार-वार नमस्कार करते हैं। प्रभो! सत्त्व, रज, तम—हन तीन गुणोंके अनुसार जो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गतियाँ प्राप्त होती हैं, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परमपदका वास्तिक स्वरूप बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि नवीन साधनोंसे कोई भी नहीं जान सकता। वयोंकि यह जमन् कार्य है और आप इसके विधाता हैं। भगवन्! नारायण! वासुदेव! आप जगत्के परम कारण और पुरुपोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम महलमय, परम

कन्याणस्वरूप और परम दयाल हैं । आप ही सारे जगत्के आधार एव अदितीय हैं, वेवल आप ही सारे जगत्के स्वामी हैं। आप सर्वशक्तिमान् एव भौन्दर्य और मृदुलतानी अधिशत्री देवी स्ट्रमीके परम पति हैं । प्रमो । परमहस परिवानक विरक्त महात्मा जर आत्मस्यमरूप परम समाधिसे भनीमॉति आपना चिन्तन करते हें, तब उनके शुद्ध हृदयमें परमहर्खेंके धर्म वास्तविक भगवद्भजनका उदय होता है। इसमे उनके हृदयके अज्ञानरूप किवाड़ खुल जाते हैं और उनके आत्मलोरमें आप आत्मानन्दके रूपमें विना किसी आवरणके प्रकट हो जाते हैं और वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको चार-बार नमस्कार करते हैं। मगवन्। आपनी लीलाका रहस्य जानना बड़ा ही र्नाठन है। क्योंकि आप विना किसी आश्रय और प्राकृत द्यराखे, इमलोगोंके सहयोगकी अपेक्षा न करके, निर्मुण और निविकार होनेपर भी स्वय ही इस सगुण जगत्की सृष्टि, रक्षा और सहार करते हैं । भगवन् । इमलोग यह पात भी ठीव-ठीक नहीं समझ पाते कि स्रष्टिकर्ममें आप किसी व्यक्तिके समान गुणोंके नार्यरूप इस जगत्में जीनरूपसे प्रकट हो जाते हैं और क्रमाँके जधीन होकर अपने किये अच्छे-बुरे क्मोंका पल भोगते हैं, अथवा आप आ माराम, द्यान्तस्वभाव एव समसे उदासीन—साक्षीमान रहते हैं तथा सबरो समान देखते हैं। आपके खरूपके सम्बन्धमें इन दोनॉमेंसे कौन-सी यात ठीक है । हम तो ऐसा समसते हैं कि यदि आपम ये दानों पातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं है। क्योंकि आप स्वयं भगपान् हैं। आपके गुण अगणित हैं, महिमा अधीम है और आप सर्वशक्तिमान् हैं। जाधुनिक लोग अनेको प्रकारक विकल्फ, वितर्क, विचार, धुडे प्रमाण जीर उत्तर्रपृणं शास्त्रींना अध्ययन वरने अपने हृदयनो द्पित कर टेते हैं और यही कारण है कि वे दुरापही हो जाते हैं। आपमें उन दुरायहियों के वाद विचादके लिये अवसर ही नहीं है, क्योंकि वे आपना दृतक नहीं सनते । आवना वालिविक स्वरूप समस्त मायामय पदायाँसे परे, वेवल है। जर आप उधीमें अपनी मायारो छिपा लेते हैं, त्र ऐसी दौन सी बात है जो आपमें नहीं हो सकती ! इस्टिन्ये आप साधारण पुरुषेकि समान कर्ता मोता भी हो सकते हैं और महापुरपोंके समान उदाधीन भी। इसका कारण यह है कि न तो आपमें कर्तृत्व भे कृत्व है और न तो उदासीनता ही । आप तो दोनोंसे विल्धण, अनिर्वचनीय है। जैसे एक ही रस्टीना दुकड़ा भ्रात पुरुषोंको सप, मारा,

धारा आदिके रूपमें प्रतीत होता है किन्तु जानकारको रर्स्काके रूपमें ही प्रतीत होता है-वैसे ही आप भी भ्रान्तदुदि वार्लोको कर्ता, मोक्ता आदि अनेक रूपोंमें दीखते हैं और शानी ने शुद्ध सचिदानन्दके रूपमें । आप समीनी बुद्धिका अनुसरण करते हैं। विचारपूर्वक देखनेसे मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओंमें वस्तुत्वके रूपसे विरानमान हैं, सबके स्वामी हैं और सम्पूर्ण जगत्के कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदिके भी कारण हैं। आप सनके अन्तर्वामी अन्तरामा हैं, इसिलये जगत्में जितने भी गुण-दोप प्रतीत हो रहे हैं, उन सबकी प्रतीतियाँ अपने अधिष्ठानस्वरूप आपका ही सहत करती हैं और शृतियोंने समस्त पदायोंका निपेध करके अन्तमें निपेधकी अविधिके रूपमें केवल आपको ही शेष रक्ला है । मधुन्दन । आपकी अमृतमयी महिमा रसका अनन्त समुद्र है । जो पुरुष उसकी नन्ही-सी बूँदका भी, अधिक नहीं—एक बार भी स्वाद चल होते हैं, उनके हृदयमें नित्य निरन्तर परमानन्दनी धारा बहुने लगती है । उसके कारण वे अवतक जगत्में विषय भोगोंके जितने भी लेशमात्र, प्रतीतिमात्र सुखका अनुभव कर चुके हैं या परलोक आदिके विषयमें मुन चुके हैं। वह सनका सन भूल जाते हैं और आपके अनन्य प्रेमी-परम मक्त हो जाते हैं। आप समस्त ऐश्वर्य और माधुर्यके निधि हैं । समस्त प्राणियों के परम प्रियतम, हितैपी, सुदृद् और सर्वात्मा हैं। आपने प्रेमी भक्त नित्य निरन्तर अपने सम्पूर्ण हृदयसे आपके चिन्तनका ही मुख लूटते रहते हैं। सचमुच वे ही अपने स्वार्य और परमार्थमें निपुण हैं। मधुमूदन । आपके वे प्यारे और मुहृद् भत्तजन भला, आपके चरणकमलींका सेवन कैसे त्याग सकते हैं । इनकी सेना करनेसे तो जन्म मृत्युरूप ससारके चकरसे सदाके लिये छुटकारा मिल जाता है ॥३१-३९॥

प्रमो। आप निलोक्ती आ मा और आश्रय हैं। आपने अपने तीन पगाँचे चारे जगत्कों नाप लिया या और आप ही तीनों लोकों के छञ्चालक हैं। आपनी महिमा निलोकीका मन हरण करनेवाला है। इसमें चन्देह नहीं कि दैत्य, दानप्र आदि असुर भी आपकी ही विभूतियाँ हैं। तथापि यह उनकी उद्यतिका समा नहीं है—ऐसा सोचकर आप अपनी याग मायासे देवता, मनुष्य, पद्म, नृसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जण्चरों के रूपमें अपतार प्रहण करते और उनके अपराधके अनुसार उन्हें दण्ड देते हैं। दण्डधारी प्रभा यदि जँचे तो आप उन्हों असुरों के समान इस हुनासुरका भी नाद्य कर डाल्पे। भगवन्। आप हमारे निता, दितामह—

सब-कुछ हैं। हम आपके निजजन हैं और निरन्तर आपके सामने सिर झकाये रहते हैं। आपके चरणकमलींका ध्यान करते-करते हमारा हृदय उन्हींके प्रेमवन्धनसे वँध गया है। आपने हमारे सामने अपना दिव्यगुणींसे युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसिटिये प्रभो ! हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दयाभरी, विशद, सुन्दर और शीतल मुसकानयुक्त चितवनसे तथा अपने मुखारविन्दसे टपकते हुए मनोहर वाणीरूप सुमधुर सुधा-विन्दुसे हमारे हृदयका ताप शान्त कीजिये, हमारे अन्तरकी जलन बुझाइये ! प्रभो ! जिस प्रकार अग्निकी ही अंशभृत चिनगारियाँ आदि अग्निको प्रकाशित करनेमें असमर्थ हैं, वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्य-परमार्य निवेदन करनेमें असमर्थ हैं। आपसे भला, कहना ही क्या है ! क्योंकि आप सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेवाली दिन्य मायाके साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त जीवोंके अन्तःकरणमें ब्रह्म और अन्तर्यामीके रूपसे विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृतिके रूपसे आप ही विराजमान हैं। जगत्में जितने भी देश, काल, शरीर और अवस्या आदि हैं, उनके उपादान और प्रकाशकके रूपमें आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं। वृत्तियोंके कार्यरूपमें और उनके अभावरूपमें जितनी भी प्रतीतियाँ होती हैं, उन सबके आप साक्षी हैं। आप आकाश-के समान सर्वगत हैं, निर्लित हैं। कहाँतक कहें ! आप स्वयं परत्रहा परमात्मा हैं। अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें—इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलापासे इमलोग यहाँ आये हैं, उसे पूरी कीजिये। आप अचिन्त्य-ऐश्वर्यसम्पन्न और जगत्के परमगुरु हैं। हम आपके चरण-कमलोंकी छत्रछायामें आये हैं, जो विविध पापेंकि फलस्वरूप जन्म-मृत्युरूप संसारमें भटकनेकी यकावटको मिटानेवादी है । सर्वशक्तिमान् श्रीकृष्ण ! चुत्रासुरने हमारे प्रभाव और अल-शलोंको तो निगल ही लिया है। अब वह तीनों होकोंको भी ग्रस रहा है। आप उसे मार डाहिये। प्रभो ! आप शुद्धस्त्ररूप हैं । दृदयस्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश ही आपका निवासस्यान है। आप सबके साक्षी, सचिदानन्द-स्वरूप हैं। आप अनादि, अनन्त और उज्ज्वल कीर्तिसम्पन्न हैं। संतलोग आपका संग्रह करके और सारे संग्रह छोड़ देते हैं। संसारके पियक जब धूमते-धूमते आपकी दारणमें आ पहुँचते हैं, तब अन्तमें आप उन्हें परमानन्दस्वरूप अभीष्ट पर देते

हैं और इस प्रकार उनके जन्म-जन्मान्तरके कप्टको हर लेते हैं। प्रभो ! हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ ४०-४५॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब देवताओंने बड़े आदरके साथ इस प्रकार भगवान्का स्तवन किया, तो बे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उनसे

कहने लगे ॥ ४६॥

श्रीभगवान्ने कहा-श्रेष्ठ देवताओ ! नुमलोगीने स्तुतियुक्त ज्ञानसे मेरी उपासना की है। इससे में तुमलोगोंपर प्रसन्न हूँ । इस स्तुतिके द्वारा मनुष्योंको अपने स्वरूपकी स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देवशिरोमणियो ! मेरे प्रसन्न हो जानेपर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। त्रयापि मेरे अनन्यप्रेमी तत्त्ववेत्ता मक्तं मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। जो पुरुप जगत्के विपयोंको सत्य समझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक कल्याणको नहीं जानता । यही तो कारण है कि वह विपय चाहता है । परन्तु यदि कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो वह भी वैसा ही नासमझ है । जो पुरुप मुक्तिका खरूप जानता है, वह अज्ञानीको भी कमोमें फँउनेका उपदेश नहीं देता—जैसे रोगीके चाहते रहनेपर भी सद्देश उसे कुपथ्य नहीं देता । देवराज इन्द्र ! तुमलोगींका कल्याण हो । अब देर मत करो । ऋपिशिरोमणि द्धीचिके पार जाओ और उनसे उनका शरीर-जो विद्या, वत तथा तपस्याके कारण अत्यन्त हद हो गया है-माँग लो । दधीचि ऋषिको शुद्ध ब्रह्मका शान है। अश्विनीकुमारोंको घोड़ेके सिरसे उपदेश करनेके कारण उनका एक नाम 'अश्वविषर' भी है । उनकी उपदेश की हुई आत्मविद्याके प्रभावसे ही दोनों अश्विनीकुमार जीवन्मुक्त हो गये । अथर्ववेदी दधीचि ऋपिने ही पहले पहल मेरे खरूपभूत अभेद्य नारायणकवचका त्यष्टाको उपदेश किया था। त्वष्टाने वही विश्वरूपको दिया और विश्वरूपसे तुम्हें मिला। दधीचि ऋषि धर्मके परम मर्मग्र हैं। वे तुम लोगोंको, अश्विनीक्रमारोंके माँगनेपर, अपने दारीरके अद्ग अवस्य दे देंगे । इसके बाद विश्वकर्माके द्वारा उन अद्वीरी एक शेष्ट आयुध तैयार करा हेना । देवराज ! मेरी शक्तिछे युक्त होकर तुम उधी शलके द्वारा मुत्रानुरका छिर काट लोगे। देवताओं ! बृत्रामुरके मर जानेपर तुम लोगोंको फिर्स तेज, अल-राम्त और सम्पत्तियाँ प्राप्त हो जायँगी । तुम्हारा कल्याय अवस्यम्भावी है; क्योंकि मेरे शरणागरोंको फीई स्था नहीं सपता ॥ ४७-५५ ॥

# दसवाँ अध्याय

## देवताओंद्वारा दधीचि ऋषिकी अस्थियोंसे वज्र निर्माण और वृत्रासुरकी सेनापर आक्रमण

शीगुकदेयजी कहते हें—परीक्षित् ! विश्वके जीवन दाता मगवान् श्रीहरि देवराज इन्द्रको इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के-वहीं अन्तर्धान हो गये । अब देवताओं ने उदारिशरोमणि अयर्ववेदी दधीचि ऋषिके पास जाकर भगवान् के आज्ञानुसार याचना की । देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषिको गड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने तिनक हॅसकर देवताओं से धर्मशी बातं सुनने के लिये कहा— देवताओं । आपलेगों को सम्भवत यह बात नहीं माद्रम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कप्ट होता है । उन्हें जबतक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अन्तमें वे मूर्छित हो जाते हैं । जो जीव जगत्में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिये शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एव अभीष्ट बस्तु है । ऐसी स्थितिमें मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि स्वय विष्णुमगवान् भी यदि जीवसे उसका शरीर माँगें तो वह उसे देनेका साहस नहीं करेगा॥ १-४॥



देवताओंने कहा—ब्रह्मन् ! आपके क्मोंकी तो वहें बढ़े यशस्त्री महानुमाव भी प्रश्नसा करते हैं। आप-जैसे उदार और प्राणियोंपर दया करनेवाले महापुक्ष्य प्राणियोंकी मलाइके लिये कीन-सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते ! भगवन् ! इसमें सन्देह नहीं कि मॉंगनेवाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देनेवालीकी कठिनाईका विचार करनेकी बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती, तो वे मॉंगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मॉंगनेवालेकी विपत्ति नहीं जानता। यदि वह उसकी स्थितिका अनुभव कर ले, तो उसके मुँहसे कदापि नाहीं न निकले। इसल्ये आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिये॥ ५६॥

दधीचि ऋषिने कहा—देवताओ। मैंने आपलेगी के मुँइसे धर्मकी यात सुननेके लिये ही आपकी माँगके प्रति उपेक्षा दिखलायी थी। यह लीजिये, मैं अपने प्यारे शरीरको आप लोगोंके लिये अभी छोड़े देता हूँ । जब एक दिन यह स्वय ही मुझे छोड़नेवाला है, तब इसको पालकर स्या करना है ? देविदारोमणियो ! जो मनुष्य इस विनाशी शरीरसे दुखी प्राणियोपर दया करके मुख्यत धर्म और गौणत यशका सम्पादन नहीं करता, यह जड पेड़-पौघोंसे भी गया बीता है । यहे-बड़े महात्माओंने इस अविनाशी धर्मकी उपासना मी है। उसका खरूप प्रस, इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणीके दु खमें दु खका अनुभव करे और मुखमें मुखका। जगत्के धन, जन और दारीर आदि पदार्थ धणभद्गर हैं। ये अपने निसी काम नहीं आते, अन्तमें दूसरीके ही काम आर्येगे । ओह । यह कैसी कृपणता है। कितने दु खकी बात है कि यह मरणधर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरीका उपकार नहीं बर लेता ॥ ७-१० ॥

श्रीशुकदेवजी कहते ह—गरीक्षित्। अयर्ववेदी महर्षि दधीचिन देशानिश्चयकर अयनेको परब्रह्म परमातमा श्रीभगवान् में लीन करके अपना स्यूल्यरीर त्याग दिया । दधीचिके इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धि स्यत थे, दृष्टि तस्वमयी यी, उनके सारे बाधन कट चुके थे। अत जब वे भगवान्से अत्यन्त युक्त होकर स्थित हो गये, तो उन्हें इस बातका पता ही न चला कि भेरा धरीर है या नहीं। १११२॥

परीक्षित्! मगवान्वी शक्ति पाकर इन्द्रका बल-पौरप उन्नतिकी सीमापर पहुँच गया। अन विश्वकर्माजीने दधीवि ऋषिती हिंदुर्गीसे वज्र बनाकर उन्हें दिया और ने उसे हायमें लेकर ऐरावत हायीपर सनार हुए। उनके साथ-साथ सभी देवतालोग तैयार हो गये। बहे-बहे ऋषि मुनि देवराच इद्र की स्तृति करने लगे। अब उन्होंने जिलोकी हर्षित करते हुए बृशामुरका वध करनेके लिये उसपर पूरी शक्ति लगाकर धावा वोल दिया-ठीक वैसे ही, जैसे भगवान् रुद्र क्रोधित होकर स्वयं कालपर ही आक्रमण कर रहे हों । परीक्षित् ! वृत्रासुर भी दैत्य-सेनापितयोंकी बहुत बड़ी सेनाके साय मोर्चेपर डटा हुआ था। जो वैवस्वत मन्वन्तर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगीका त्रेतायुग अभी आरम्भ ही हुआ या । उसी समय नर्मदातटपर देवताओं का दैत्योंके साय यह भयङ्कर संग्राम हुआ । उस समय देवराज इन्द्र हाथमें वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्विनीकुमार, पितृगण, अग्नि, मरुद्गण, साध्यगण और विश्वेदेव आदिके साय अपनी कान्तिसे शोभायमान हो रहे थे। बुत्रासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गये। तव नमुचि, शम्बर, अनर्वा, द्विमूर्घा, ऋषभ, अम्बर, हयग्रीव, शङ्क्षशिरा, विप्र-चित्ति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य-दानव एवं यक्ष-राक्षस स्वर्ण-के साज-सामानसे सुसजित होकर देवराज इन्द्रकी सेनाको आगे बढ़नेसे रोकने लगे । परीक्षित् ! उस समय देवताओंकी सेना स्वयं मृत्युके लिये भी अजेय थी । वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए वड़ी सावधानीसे देवसेनापर प्रहार करने लगे । उन लोगोंने गदा, परिघ, बाण, प्रास, मुद्गर, तोमर, शूल, फरसे, तलवार, शतशी, भुशुण्डि आदि अख-शस्त्रोंकी बौछारसे देवताओंको सब ओरसे दक दिया । एक-पर-एक इतने वाण चारों ओरसे आ रहे थे कि उनसे दक जानेके कारण देवता दिखलायी भी नहीं पड़ते थे-जैसे बादलींसे दक जानेपर आकाशके तारे नहीं दिखायी देते। परन्तु परीक्षित् ! वह शस्त्रों और अस्त्रोंकी वर्षा देवसैनिकोंको छू तक न सकी । उन्होंने अपने हस्तलाघवसे आकाशमें ही उनके हजार-हजार टुकड़े कर दिये । जव असुरोंके अस्त्र-शस्त्र समाप्त हो गये, तव वे देवताओंकी सेनापर पर्वतोंके शिखर, बृक्ष और पत्थर वरसाने लगे । परन्त

देवताओंने उन्हें पहलेहीकी भाँति काट गिराया ॥१३-२६॥ परीक्षित् ! जय वृत्रामुरके अनुयायी अमुरोंने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र-शस्त्र भी देव-सेनाका कुछ न विगाड़ सके—यहाँतक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ोंके बड़े-बड़े शिखरोंसे भी उनके शरीरपर खरोंचतक नहीं आयी, सब-के-सब सकुशल हैं—तब तो वे बहुत डर गये । दैत्यलोग देवताओंको पराजित करनेके लिये जो-जो प्रयत करते, वे सव-के सव निष्फल हो जाते-ठीक वैसे ही, जैसे भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित भक्तोंपर क्षुद्र मनुष्योंके कठोर और अमङ्गलमय दुर्वचर्नोका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगविद्यमुख असर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साहरहित हो गये। उनका वीरताका घमंड जाता रहा । अव वे अपने सरदार वृत्रासुरको युद्धभूमिमें ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओंने उनका सारा वल-पौरुष छीन लिया या । जब धीर-वीर वृत्रासुरने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यन्त भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस-नहस और तितर-वितर हो रही है, तव वह हँसकर कहने लगा । वीर-शिरोमणि बृत्रासुरने समयानुसार वीरोचित वाणीसे विप्रचित्ति, नमुचि, पुलोमा, मय, अनर्वा, शम्बर आदि दैत्योंको सम्बोधित करके कहा-असुरो ! भागो मत, मेरी एक बात सुन लो । इसमें सन्देह नहीं कि जो पैदा हुआ है, उसे एक-न-एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा । इस जगत्में विधाताने मृत्युसे वचनेका कोई उपाय नहीं वताया है । ऐसी स्थितिमें यदि मृत्युके द्वारा स्वर्गादि लोक और सुयश भी मिल रहा हो, तो ऐसा कौन बुद्धिमान् है जो उस उत्तम मृत्युको न अपनावेगा! **एंसारमें दो प्रकारकी मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गयी** है-एक तो योगी पुरुषका अपने प्राणींको वशमें करके ब्रह्मचिन्तनके द्वारा शरीरका परित्याग, और दूसरा युद्धभूमिमें सेनाके आगे रहकर विना पीठ दिखाये जुझ मरना । तुम लोग भला, ऐसा ग्रुभ अवसर क्यों खो रहे हो ?॥२७-३३॥

## ग्यारहवाँ अध्याय

वृत्रासुरको वीरवाणी और भगवत्प्रपत्ति

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! असुरसेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामीके धर्मानुकूल वचनोंपर भी भ्यान न दिया। वृत्रासुरने देखा कि समयकी अनुकूलताके कारण देवतालोग असुरोंकी सेनाको खदेड़ रहे हैं और वह

इस प्रकार छिन्न-भिन्न हो रही है, मानो विना नायककी हो। यह देखकर वृत्रासुर असिहण्णुता और क्रोघके मारे तिलिमला उठा। उसने वलपूर्वक देवसेनाको आगे वढ़नेसे रोक दिया और उन्हें डॉटकर ललकारते हुए कहा—'सुद्र देवताओ! रणभूमिमें पीठ दिखानेवाले कायर असुरोंपर पीछेसे प्रहार

करनेमें क्या लाम है १ ये लोग तो अपने मॉ-बापके मल पूत्र हैं। परन्तु तुम्हारे जैसे अपनेको शूर्वीर माननेवाले पुरुषीके लिये भी तो डरपोकोंको मारना कोई प्रशक्ती बात नहीं है और न इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है । यदि तुम्हारे मनमें युद्ध करनेका शौक और साहस है तथा अब जीवित रहकर विषय मुख भोगनेकी लाल्सा नहीं है, तो क्षणभर भेरे सामने डट जाओ और युद्धका मजा चख छो ॥ १-५ ॥

परीक्षित्। बुजासुर बड़ा बली या। वर अपने डीलडीलसे ही शतु देवताओंको भयभीत करने लगा। उसने क्रोधमें भरकर इतने जोरसे सिंइनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गये। वृत्रासुरकी भयानक गर्जनासे सब-के-सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े, मानो उन्पर विजली गिर गयी हो । अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकटका वन रौंद डालता है, वैसे ही रणबाँकुरा बुत्रामुर हायमें त्रिशूल लेकर भयसे नेत बद किये पड़ी हुई देवसेनाको पैरोंसे कुचलने लगा । उसके वेगसे धरती डगमगाने लगी । वज्रपाणि देवराज इन्द्र असकी यह करत्त सह न सके ! जव वह उनकी ओर झपटा, तब उन्होंने और भी चिढकर अपने शत्रुपर एक बहुत बड़ी गदा चलायी। अभी वह असह्य गदा बृत्रामुरके पास पहुँची भी न यी कि उसने खेल ही-रोलमें बार्वे हायसे उसे पकड़ लिया। परम पराकमी धृतासुरने कोधने आग-त्रबूला होकर उसी गदासे इन्द्रके बाहन ऐरायतके सिरपर बड़े जोरसे गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्यकी सभी लोग बड़ी प्रशासा करने लगे। बूजासुरकी गदाके आधातसे ऐरावत हाथी बज्राहत पर्वतके समान तिलमिला उठा । सिर पट जानेसे वह अत्यन्त व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इन्द्रको लिये हुए ही अहाईस हाय पीछे हट गया । देवराज इन्द्र अपने वाहन ऐरावतके मूर्छित हो जानेसे स्वय भी विपादग्रस्त हो गये। यह देखकर युद्धधर्मके मर्मश वृतासुरने उनके ऊपर भिरसे गदा नहीं चलायी। तवतक इन्द्रने अपने अमृतस्रायी हाथके स्पर्रासे घायल ऐरावतकी व्यया मिटा दी और वे फिर रणभूमिमें आ डटे ! परीक्षित् ! जन द्वत्रासुरने देखा कि मेरे माई विश्वरूपका वध करनेवाला शतु इन्द्र युद्धके लिये हायमें वज़ लेकर फिर सामने आ गया है, तो उनके उस दूर पापकर्मका स्मरण हो आनेसे उसका शोक और मोह इस हो गया तथा वह हँसता हुआ उनसे कहने लगा ॥ ६-१३ ॥

वृत्रासुरने कहा-आज मेरे लिये बड़े सौभाग्यका

दिन है कि तुम्हारे-जैसा शतु-जिसने विश्वरूपके रूपमें बाहाण, अपने गुरु एव मेरे भाईकी इत्या की है-मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट । जन शीघ-से शीघ में तेरे पत्यरके समान कठोर हृदयको अपने शूल्से विदीण करके भाईसे उन्धूण होऊँगा। अहा । यह मेरे लिये कैसे आनन्दकी बात होगी । इन्द्र ! तूने मरे आत्मवेत्ता और निष्पाप बड़े भाइके, जो ब्राह्मण होनेके साय ही यज्ञमे दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तल्वारसे तीनों सिर उतार लिये—ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्देय मनुष्य यश्में पशुका छिर काट डालता है। न तो तेरे दिलमें दया है और न लजा। लक्ष्मी और कीर्ति भी तुझे छोड़ चुकी हैं। त्ने ऐसे ऐस नीच कर्म क्ये हैं, जिनकी निन्दा मनुष्योंनी तो बात ही क्या-राज्ञसतक करते हैं। आज मेरे निश्रल्से तेरा शरीर टूक-टूक हो जायगा। बड़े यथसे तेरी मृत्यु होगी। तेरे-जैसे पापीका आग भी नहीं जलायेगी, तुझे तो गीघ नोंच नोंचवर लायेंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे-जैसे नीच और मूरके अनुयायी बनकर मुझपर शस्त्रीं प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीरो निश्ल हे उनकी गरदन काट डालूँगा और उनके द्वारा गणोंके महित भैरवादि भूतनायोंको बिल चढाऊँगा । बीर इन्द्र ! यह भी सम्भव है कि तू मेरी सेनाको छित्र मिन्न करके अपने वज्रेंसे मेरा सिर काट है। तर तो में अपने शरीरकी बलि पशु पश्चियोंको समर्पित करके, कर्म बन्धनसे मुक्त हो महापुरुषोंकी चरण-रजकी शरण ग्रहण करूँगा-जिस लोकमें महापुरुष जाते हैं वहाँ पहुँच जाऊँगा । देवराज ! में तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ, अत्र त् मुझपर अपना अमोध वज्र क्यों नहीं छोड़ता ? तू यह सन्देह न कर कि जैसे तेरी गदा निष्पल हो गयी, कृपण पुरुषसे की हुई याचनाके समान यह बज़ भी वैसे ही निष्पल हो जायगा। इन्द्र! तेरा यह वज्र श्रीहरिके तेज और दघीचि ऋषिनी तपस्याचे शक्तिमान् हो रहा है! विष्णुभगवान्ने मुझे मारनेके लिये तुसे आहा भी दी है। इसलिये अब त् उसी वज़से मुझे मार खाल । क्योंकि जिस पक्षमें विष्णुभगवान् हैं उधर ही विजयः लंदमी और सारे गुण निवास करते है। देवराज ! भगवान् सङ्कर्णके आशानुसार में अपने मनको उनके चरणकमलेंमें लीन कर दूँगा । तेरे वज्रका येग मुझे नहीं, मेरे विषयमीग रूप पदेको काट डालेगा और मैं शरीर त्यागकर मुनिजनोचित गति प्राप्त करूँगा । जो पुरुष भगवान्से अनन्य प्रेम करते हैं-उनके निजजन हैं-उन्हें चे स्वर्ग, पृथ्वी अयवा रसातलकी सम्पत्तियाँ नहीं देते । क्योंकि उनसे परमानन्दकी उपलब्धि

तो होती ही नहीं; उल्टे हेप, उद्देग, अभिमान, मानसिक पोड़ा, कलह, दुःख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं॥ २२॥ इन्द्र! हमारे स्वामी अपने भक्तके अर्थ, धर्म एवं कामसम्बन्धी प्रयासको व्यर्थ कर दिया करते हैं और सच पूछो तो इसीसे भगवान्की कृपाका अनुमान होता है। क्योंकि उनका ऐसा कृपा-प्रसाद अकिञ्चन भक्तोंके लिये ही अनुभवगम्य है, दूसरोंके लिये तो अल्पन्त दुर्लम ही है॥ २३॥

(भगवान्को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुरने प्रार्थना की—) 'प्रभो ! आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि अनन्यभावसे आपके चरणकमलोंके आश्रित सेथकोंकी सेवा करनेका अवसर मुझे अगले जन्ममें भी प्राप्त हो । प्राणवल्लभ ! मेरा मन आपके मङ्गलमय गुणोंका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्होंका गान करे और शारीर आपको सेवामें ही संलग्न रहे॥ २४॥ सर्वसौभाग्यनिधे ! मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक,

भूमण्डलका साम्राज्य, रसातलका एकछत्र राज्य, योगकी सिद्धियाँ-यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता॥ २५॥ जैसे पक्षियोंके पंखहीन बच्चे अपनी पाकी बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके लिये उल्कण्ठित रहती हैं-वैसे ही कमलनवन ! मेरा मन आपके दर्शनके लिये छटपटा रहा है।। २६।। प्रभो ! मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मीके फलस्वरूप मुझे बार-बार जन्य-मृत्युके चक्करमें मटकता पड़े, इसकी परवा नहीं। परन्तु में जहाँ-जहाँ जाऊँ, जिस-जिस योनिमें जन्मूँ, यहाँ-वहाँ भगवान्के प्यारे भक्तजनींसे मेरी प्रेष-मैत्री बनी रहे। स्वामिन्! मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी मायासे देह-गेह और स्त्री-पुत्र आदिमें आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकारका भी सम्बन्ध न हो'॥ २७॥

\*\*\*\*

## बारहवाँ अध्याय

वृत्रासुरका वध

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! वृत्रासुर रणभृपिमें अपना शरीर छोड़ना चाहता था. क्योंकि उसके विचारसे इन्द्रपर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पानेकी अपेक्षा मरकर भगवान्को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिये जैसे प्रलयकालीन जलमें कैटभास्र भगवान् विष्णुपर चोट करनेके लिये दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशुल उठाकर इन्द्रपर टूट पड़ा॥ १॥ बीर वृत्रासुरने प्रलयकालीन अग्निकी लपटेकि समान तीखी नोकोंवाले त्रिशुलको बुमाकर बड़े बेगसे इन्द्रपर चलाया और अत्यन्त क्रोधसे सिंहनाद करके बोला-'पापी इन्द्र! अब तू बच नहीं सकता' ॥ २ ॥ इन्द्रने यह देखकर कि वह भयङ्कर ब्रिशूल ग्रह और उल्काके समान चक्कर काटता हुआ आकाशमें आ रहा है, किसी प्रकारको अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशृलके साथ ही वास्कि नागके समान वृत्रास्रकी विशाल भुजा अपने सौ गाँठोंवाले क्ज्रसे कार डाली ॥ ३ ॥ एक वाँह कट जानेपर वृत्रासुरको बहुत क्रोध हुआ। उसने बन्नधारी इन्द्रके पास जाकर उनकी ठोडीमें और गजराज ऐरावतपर परिषये ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथसे वह बन्न गिर पड़ा ॥ ४ ॥

वृत्रासुरके इस अत्यन्त अलीकिक कार्यको देखकर देखता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने

लगे। परनु इन्द्रका सङ्कृट देखकर वे ही लोग बार-बार 'हाय-हाय !' कहकर चिल्लाने लगे॥ ५॥ परीक्षित् ! वह वज इन्द्रके हाथसे स्टूटकर वृत्रासुरके पास ही जा पड़ा था। इसलिये लिजत होकर इन्द्रने उसे फिर नहीं उटाया। तब वृत्रास्रने कहा-'इन्द्र! तुम वज्र उठाकर अपने शत्रुको मार डालो। यह विषाद करनेका समय नहीं है ॥ ६ ॥ (देखो-) सर्वज्ञ, सनातन, आदिपुरुष भगवान् ही जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेमें समर्थ हैं। उनके अतिरिक्त देहाभिमानी और युद्धके लिये उत्सुक आततायियोंको सर्वदा जय ही नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं॥७॥ ये सब लोक और लोकपाल जालमें फैसे हुए पक्षियोंकी भाँति जिसकी अधीनतामें विवश होकर चेष्टा करते हैं. वह काल ही सबकी जय-पराजयका कररण है।। ८॥ वहीं काल मनुष्यके मनोबल, इन्द्रियवल, शारीरवल, प्राण, जीवन और मृत्युके रूपमें स्थित है। मन्ष्य उसे न जानकर जड शरीरको ही जय-पराजय आदिका कारण समझता है ॥ ९ ॥ इन्द्र ! जैसे काठकी पुतली और यत्तका हरिण नचानेवालेके हाथमें होते हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियोंको भगवान्के अधीन समझो॥ १०॥ भगवान्के कृपा-प्रसादके बिना पुरुष, प्रकृति, महतत्त्व,

अहङ्कार, पञ्चमृत, इन्द्रियाँ और अन्तःवरणचतुष्टय—ये कोई भी इस विश्वकी उत्पत्ति आदि करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । जिसे इस बातका पता नहीं है कि भगवान् ही सबका नियन्त्रण करते हैं, वही इस परतन्त्र जीवको स्वतन्त्र कर्ता भोक्ता मान बैठता है । सची बात तो यह है कि भगवान् ही प्राणियोंके दारा प्राणियोंकी रचना और उन्हींके द्वारा उनका संहार करते हैं। देवराज इन्द्र! जिस प्रकार इच्छा न होनेपर भी समय विपरीत होनेसे मनुष्यको मृत्यु और अप्यश आदि प्राप्त होते हैं—शैसे ही समयकी अनुकूलता होनेपर इच्छा न होनेपर भी उसे आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं । इसिक्ये यश अपयश जय-पराजय, मुख-दुःख, जीवन-मरण-इनमेंसे किसी एककी इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिखितियों में समभावसे रहना चाहिये, हर्प शोकके वशीभूत नहीं होना चाहिये । सत्व, रज और तम—ये तीनों गुण प्रकृतिके हैं, आत्माके नहीं; अतः जो पुरुष आत्माको उनका साक्षीमात्र जानता है। यह उनके गुण-दोपसे लिप्त नहीं होता । देवराज इन्द्र ! देखो, मुझे देखो; तुमने मेरा हाय और शस्त्र काटकर एक प्रकारसे मुझे परास्त कर दिया है, पिर भी में तुम्हारे प्राण लेनेके लिये ययाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा हूँ। यह युद्ध क्या है, एक जूएका खेल । इसमें प्राणकी याजी लगती है, वाणींके पासे डाले जाते हैं और याहन ही चौछर हैं। इसमें पहलेसे यह बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा | ५-१७ ||

श्रीशुकदेवजी कहते हैं — परीक्षित् ! वृत्रासुरके ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इन्द्रने उनका आदर किया और अपना वज्र उठा लिया ! इसके बाद विना किसी प्रकारका आश्चर्य किये मुसकराते हुए वे कहने लगे-॥१८॥

देवराज इन्द्रने कहा—अहो दानवराज! सचमुच
तुम सिद्ध पुरुष हो। तभी तो तुम्हारा धेर्यः निश्चय और
मगवदाव इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियोंके
सुद्धद् आत्मखरूप जगदीश्वरकी अनन्य भावसे भिक्त की है।
अवस्य ही तुम लोगोंको मोहित करनेवाली भगवान्की मायाको
पार कर गये हो। तभी तो तुम असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गये हो। अवस्य ही यह बड़े आश्चर्यकी बात है
कि तुम रजोग्रणी प्रकृतिके हो। तो भी विद्युद्ध स्वस्वरूप
भगवान् वासुद्देवमें तुम्हारी बुद्धि दृद्तासे लगी हुई है। जो
परम कल्याणके स्वामी भगवान् श्रीहरिके चरणोंमें प्रेममय

मितिमान रखता है, उसे जगत्के मोर्गोकी क्या आवश्यकता है १ जो अमृतके समुद्रमें विहार कर रहा है, उसे धुद्र गढों-के जलसे प्रयोजन ही क्या हो सकता है १ ॥१९—२२॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! इस प्रकार देवराज इन्द्र और बृत्रासुर धर्मका तत्त्व जाननेकी अभिलापा-से एक दूसरेके साथ वातचीत करते हुए आपसमें युद करने लगे । उन्मुक रणस्यलीमें दोनों पराक्रमी वीरोंकी अद्भुत शोभा हो रही यी। अय शतुस्दन ष्टत्रासुरने वार्ये हायसे फौलादका बना हुआ एक बहुत भयावना परिष उठाकर आकारामें धुमाया और उससे इन्द्रपर प्रहार किया ! किन्तु देवराज इन्द्रने घृत्रासुरका वह परिघ तया हायीकी सुँडके समान छंबी भुजा अपने सौ गाँठोंबाले वज्रसे एक साय ही काट गिरायी। इस प्रकार दोनों भुजाओं के कट जानेपर चुत्रामुरके बार्ये और दायें दोनों कघोंसे खूनकी थारा बहने लगी । उस समय वह ऐसा मालूम हुआ। मानो इन्द्रके वज़से पंख कट जानेपर कोई पर्वत ही आकारासे गिरा हो ! अब पैरोंसे चलने-पिरनेवाले पर्वतराजके समान दीर्घकाय बृत्रासुरने अपनी ठोड़ीको घरतीसे और ऊपरके होठको स्वर्गेषे लगाया तथा आकाशके समान गहरे मुँहः साँपके समान भयावनी जीभ एवं मृत्युके समान कराल दाढ़ोंसे मानो त्रिलोकीको निगलता, अपने पैरीकी चोटसे



पृथ्वीको रींदता और प्रबल वेगसे पर्वतीको उलटता-पलटता वह इन्द्रके पास आया और उन्हें उनके बाहन ऐरावत हाथीके

सहित इस प्रकार लील गया, जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यन्त बलवान् अजगर हाथीको निगल जाय। प्रजापितयों और महिवयोंके साथ देवताओंने जब देखा कि वृत्रासुर इन्द्रको निगल गया, तब तो वे अत्यन्त दुखी हो गये तथा 'हाय-हाय! बड़ा अनर्थ हो गया।' ऐसा कहकर विलाप करने लगे। परीक्षित्! बल दैत्यका संहार करनेवाले देवराज इन्द्रने नारायणकवचसे अपनेको सुरक्षित कर रक्खा था और उनके पास योगमायाका बल था ही। इसलिये बृत्रासुरके निगल लेनेपर—उसके पेटमें पहुँचकर भी वे मरे नहीं। उन्होंने अपने बज़से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेटसे निकलकर बड़े वेगसे उसका पर्वत-शिखरके समान

कँचा सिर काट डाला। स्यादि ग्रहोंकी उत्तरायण-दक्षिणायन-रूप गतिमें जितना समय लगता है, उतने दिनोंमें अर्थात् एक वर्षमें वृत्रवधका योग उपिखत होनेपर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्रने उसकी गरदनको सब ओरसे काटकर भूमिपर गिरा दिया। उस समय आकाशमें दुन्दुमियाँ वजने लगीं। महर्षियोंके साथ गन्धर्व, सिद्ध आदि वृत्रधाती इन्द्र-का पराक्रम स्चित करनेवाले मन्त्रोंसे उनकी स्तृति करके बड़े आनन्दके साथ उनपर पुष्पोंकी वर्षा करने लगे। शत्रुदमन परीक्षित्! उस समय वृत्रासुरके शरीरसे उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और इन्द्र आदि सब लोगोंके देखते-देखते सर्वलोकातीत भगवानके स्वरूपमें लीन हो गयी॥ २३–३५॥

### तेरहवाँ अध्याय

#### इन्द्रपर ब्रह्महत्याका आक्रमण

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—महादानी परीक्षित् ! वृत्रा-सुरकी मृत्युसे इन्द्रके अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गये । उनका भयः उनकी चिन्ता जाती रही । युद्ध समाप्त होनेपर देवताः ऋषि, पितर, भूतः, दैत्य और देवताओंके अनुचर गन्धर्व आदि इन्द्रसे विना पूछे ही अपने-अपने लोकको चले गये । इसके पश्चात् ब्रह्माः, शङ्कर और इन्द्र आदि भी चले गये ॥ १-२ ॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! मैं देवराज इन्द्र-की अप्रसन्नताका कारण जानना चाहता हूँ । जब वृत्रासुरके वधसे सभी देवता सुखी हुए, तब इन्द्रको दुःख होनेका क्या कारण था ! ॥ ३ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित् ! जब वृत्रासुरके पराक्रमसे सभी देवता और ऋषि-महर्षि अत्यन्त भयभीत हो गये, तब उन लोगोंने उसके वधके लिये इन्द्रसे प्रार्थना की; परन्तु वे ब्रह्महत्याके भयसे उसे मारना नहीं चाहते थे ॥४॥

देवराज इन्द्रने उन लोगोंसे कहा—देवताओ और ऋषियो ! मुझे विश्वरूपके वधसे जो ब्रह्महत्या लगी थी उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षोंने ऋषा करके वाँट लिया। अब यदि मैं वृत्रका वध करूँ तो उसकी हत्यासे मेरा छुटकारा कैसे होगा ? ॥५॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-देवराज इन्द्रकी वात सुनकर ऋषियोंने उनसे कहा-'देवराज! तुम्हारा कल्याण हो। तुम तनिक भी भय मत करो। क्योंकि इस अश्वमेध यश कराकर तुम्हें सारे पापोंसे मुक्त कर देंगे। अश्वमेध यज्ञके द्वारा सबके अन्तर्यामी सर्वर्शक्तिमान् परमात्मा नारायणदेवकी आराधना करके तुम सम्पूर्ण जगत्का वध करनेके पापसे भी मुक्त हो सकोगे; फिर बृत्रामुरके वधकी तो वात ही क्या है। देवराज! भगवान्के नाम-कीर्तनमात्रसे ही ब्राह्मण, पिता, गौ, माता, आचार्य आदिकी इत्या करनेवाले महापापी, कुत्तेका मांस खानेवाले चाण्डाल और कसाई भी ग्रद्ध हो जाते हैं। हमलोग 'अश्वमेध'नामक महायज्ञका अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा अद्धापूर्वक भगवान्की आराधना करके तुम ब्रह्मापर्यन्त समस्त चराचर जगत्की हत्याके भी पापसे लिप्त नहीं होगे। फिर इस दुष्टको दण्ड देनेके पापसे न छूटनेकी तो वात ही क्या है।। ६-९।।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! इस प्रकार वाहाणोंसे प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इन्द्रने चृत्रासुरका वध किया था। अब उसके मारे जानेपर ब्रह्महत्या इन्द्रके पास आयी। उसके कारण इन्द्रको बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षणके लिये भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी सङ्घोची सजनपर कलङ्क लग जाता है, तब उसके धीरज आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। देवराज इन्द्रने देखा कि ब्रह्महत्या साक्षात् चाण्डालिनीके समान उनके पीछे-पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापेके कारण उसके सारे अंग काँप रहे हैं और क्षयरोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खूनसे लथपथ हो रहे हैं, वह अपने सफेद-सफेद बालोंको विखेर 'ठहर जा! ठहर जा!!' इस

प्रकार चिलाती आ रही है। उसके श्वासके साय मजलीकी सी दुर्गन्थ आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूपित होता जा रहा है। राजन् । देवराज इन्द्र उसके भयसे दिशाओं और आकारामें भागते पिरे। अन्तमें वहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तरके कोने में स्थित मानसरोवरका आश्रय लिया । देवराज इन्द्र मानसरोवरके कमलनालके तन्तुओंमें एक इजार वर्षतक छिपकर नियास करते रहे और सोचते रहे कि बहाइत्यासे मेरा छुटकारा कैसे होगा ! इतने दिनीतक उन्हें भोजनके लिये किसी प्रकारकी सामग्री न मिल सनी। क्योंकि वे अग्रिदेवताके मुखसे भोजन करते हैं और अग्निदेवता जलके भीतर कमलतन्तुओं में जा नहीं सकते थे । जनतक देवराज इन्द्र कमलतन्तुओं में रहे तबतक अपनी विद्या, तपस्या और योगमलके प्रभावसे राजा नहुप स्वर्गका शासन करते रहे । परन्तु जर उन्होंने सम्पत्ति और ऐस्वर्यके मदसे अधे होकर इन्द्रपत्नी दाचीके साय अनाचार करना चाहा, तब शचीने उनसे ऋपियोंका अपराध करवाकर उन्हें शाप दिला दिया-जिससे वे साँप हो गये। तदनन्तर जब सत्यके परम पोपक मगवानका ध्यान करनेसे इन्द्रके पाप नष्टपाय हो गये, तव ब्राह्मणींके बुलवाने पर वे पुन स्वर्गलोक्में गये। कमल्बनिवहारिणी विष्णुपती ल्क्मीजी इन्द्रवी रक्षा कर रही थीं और पूर्वेत्तर दिशाके अधिपति रुद्रने पापको पहले ही निस्तेज कर दिया या।

जिससे यह इन्द्रपर आक्रमण नहीं कर सका ॥ १०-१७ ॥ परीक्षित् । इ.द्रके क्वर्गमें आ जानेपर ब्रह्मर्षियोंने वहाँ

आकर भगवान्की आराधनाके लिये इन्द्रको अस्वमेध यहकी दीक्षा दी, उनसे अस्वमेध यह कराया। जम वेदवादी ऋषियोंने उनसे अस्वमेध यह कराया तथा देवराज इन्द्रने उस पहके द्वारा सर्वदेवस्वरूप पुरुषोत्तम भगवान्की आराधना की, तम भगवान्की आराधनाके प्रभावसे कृत्रामुखे वधकी वह बहुत मही पापराधि इस प्रकार भसा हो गयी जैसे स्वोदयसे कुहरेका नाश हो जाना है। इस प्रकार जब मरीचि आदि मुनीश्वरोंने उनसे विधिपूर्वक अश्वमेध यह कराया, तो उसके द्वारा सनातन पुरुष यहारित भगवान्की आराधना करके इन्द्र सम्पापीसे छूट गये और पूर्वदत् (पर पूजनीय हो गये॥१८-२१॥

परीक्षित्। इस श्रेष्ठ आख्यानमें इन्द्रवी विजय, उनकी पापींसे मुक्ति और मगवान्के प्यारे मक दृजामुरका वर्णन हुआ है। इसमें तीयोंको भी तीर्य बनानेवाले मगवान्के अनुग्रह आदि गुणोंका सङ्गीतन है। यह सारे पारोंको घो बहाता है और मिलको बढाता है। युद्धिमान् पुरुपोंको चाहिये कि वे इस इन्द्रसम्बधी आख्यानको सदा-सर्गदा पर्टे और मुनें। विशेषत पर्वोक्षे अवसरपर तो अवस्य ही इसका सेमन करें। यह धन और यशको बढाता है, सारे पापोंसे खुड़ाता है, शतुपर विजय प्राप्त कराता है तथा आयु और मज्ञलकी अभिवृद्धि करता है। १२२२३॥

# चौदहवाँ अध्याय

वृत्रासुरके पूर्वजन्मका वृत्तान्त-चित्रकेतु-चरित्र।

राजा परीक्षित्ने कहा-भगवन् । यूत्रासुरमा स्वभाव तो उड़ा रजोगुणी-तमोगुणी था। वह देवताओंको क्ष्ट पहुँचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थितिमें भगवाण् नारायणके चरणोंमें उसकी सुदृढ मित्त कैसे हुइ १ हम देखते हैं कि प्राय गुद्ध सस्वमय देवता और पिवतहृद्य प्रमुपि भी भगवान्की परम प्रेममयी अनन्य मित्त खेंबत ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान्की भित्त पड़ी दुर्लम है। भगवन् । इस जगत्के प्राणी प्रध्वीके धूलिकणोंके समान ही असल्य हैं। उनमेंसे कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याणकी चेटा करते हैं। ब्रह्मन् । उनमें भी ससारसं मुक्त होनेकी इच्छा करनेवाले तो बिरले ही होते हैं और मोश्च प्राप्त करनेवी इच्छावालोंमे भी उन लोगोंकी सख्या तो बहुत ही योड़ी है, जो मुक्ति या सिद्धि लाम करते हैं। और महामुने ! करोड़ों सिद्ध एव मुक्त पुरुपोंमें भी वैसे शान्तिचत्त महापुरुप का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमान भगवान्के ही परायण हो । ऐसी अवस्थामें वह वृत्रासुर, जो सब लोगों को सताता या और बड़ा पापी या, उस मयद्वर युद्धके अवरुपर भगवान् श्रीकृष्णामें अपनी कृतियोंको इस मक्तर हटतासे लगा सना—इसका क्या कारण है ! प्रमो । इस विपयमें हमें बहुत अधिक सन्देह है और सुननेका बड़ा कौत्हल भी है । अहो, वृत्रासुरका बल-पौहप कितना महान् या कि उसने रणभ्मिमें देवराज इन्द्रको भी सन्तुष्ट कर दिया ! ।। १-७ ॥

सृतजी कहते हैं-ग्रीनकादि ऋपियो । मगवान् गुकदेवजीने परम श्रद्धानु राजर्षि परीक्षित्का यह श्रेष्ठ पश्र सुनकर उनका अभिनन्दन करते हुए यह बात कही ॥ ८॥

श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित्। तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यासजी, देसपिं नारद और महर्षि देवलके मुँहसे भी विधिपूर्वक सुना है। प्राचीन कालकी बात है, श्रूरसेन देशमें चकवर्ती सम्राट् महाराज चित्रकेंद्र राज्य करते थे। उनके राज्यमें पृथ्वी स्वयं ही प्रजाकी इच्छाके अनुसार अन्न आदि दे दिया करती थी । उनके एक करोड़ रानियाँ थीं और वे स्वयं सन्तान उत्पन्न करनेमें समर्थ भी थे । परन्तु उन्हें उनमेंसे किसीके भी गर्भसे कोई सन्तान न हुई। यों महाराज चित्रकेतुको किसी बातकी कमी न थी। सुन्दरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और सम्पत्ति आदि सभी गुण उनमें विद्यमान थे । फिर भी उनकी पितयाँ वाँस थीं। इसलिये उन्हें बड़ी चिन्ता रहती थी। वे सारी पृथ्वीके एकछत्र सम्राट् थे, वहुत-सी सुन्दरी रानियाँ यीं तथा सारी पृथ्वी उनके वशमें थी । सब प्रकारकी सम्पत्तियाँ उनकी सेवामें उपस्थित थीं, परन्तु वे सव वस्तुएँ उन्हें सुखी न कर सकीं। एक दिन शाप और वरदान देनेमें समर्थ अङ्किरा ऋषि खच्छन्दरूपसे विभिन्न लोकोंमें विचरते राजा चित्रकेतुके महलमें पहुँच गये। राजाने प्रत्युत्यान और अर्घ्य आदिसे उनकी विधिपूर्वक पूजा की । आतिथ्य-सत्कार हो जानेके वाद जव अङ्किरा ऋषि सुखपूर्वक आसनपर विराज गये, तव राजा चित्रकेतु भी शान्तभावसे उनके पास ही बैठ गये। महाराज ! महर्षि अङ्गिराने देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वीपर वैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तव उन्होंने चित्र-केतुको सम्योधित करके यह वात कही ॥ ९-१६ ॥

अङ्गिरा ऋषिने कहा-राजन् ! तुम अपनी प्रकृतियों



-गुर, मन्त्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्रके साथ भा० अं० ६२

सकुराल तो हो न ? जैसे जीव महत्तत्त्वादि सात आवरणोंसे घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन सात प्रकृतियोंसे घिरा रहता है। उनके कुशलसे ही राजाकी कुशल है। नरेन्द्र! जिस प्रकार राजा अपनी उपर्युक्त प्रकृतियोंके अनुकूल रहनेपर ही राज्यसुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियाँ भी अपनी रक्षाका भार राजापर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती हैं। राजन् ! तुम्हारी रानियाँ, प्रजा, मन्त्री (सलाहकार), सेवक, व्यापारी, अमात्य (दीवान), नागरिक, देशवासी, मण्डलेश्वर राजा और पुत्र तुम्हारे वशमें तो हैं न १ सच्ची वात तो यह है कि जिसका मन अपने वशमें है, उसके ये सभी वशमें होते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोक और लोकपाल भी बड़ी सावधानीसे उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं। परन्तु में देख रहा हूँ कि तुम्हारे मुँहपर किसी आन्तरिक चिन्ताके चिह्न झलक रहे हैं। माल्म होता है कि तुम्हारी कोई कामना पूर्ण नहीं हुई है । तुम्हारे इस असन्तोषका कारण कोई और है या स्वयं तुम्हीं हो १॥ १७--२१॥

परीक्षित् ! महर्षि अङ्गरा यह जानते थे कि राजाके मनमें किस वातकी चिन्ता है। फिर भी उन्होंने उनसे चिन्ताके सम्बन्धमें अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतुको सन्तानकी कामना थी। अतः महर्षिके पूछनेपर उन्होंने वड़ी नम्रतासे निवेदन किया॥ २२॥

सम्राट् चित्रकेतुने कहा-भगवन् ! जिन योगियों के तपस्या, ज्ञान, घारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं—उनके लिये प्राणियों के बाहर या भीतरकी ऐसी कौन-सी बात है, जिसे वे न जानते हों ? ऐसा होनेपर भी जब आप सब कुछ जान-बूझकर मुझसे मेरे मनकी चिन्ता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणासे अपनी चिन्ता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ । प्रभो ! मुझे पृथ्वीका एकछत्र साम्राज्य, सर्वश्रेष्ठ ऐक्वर्य और दुर्लभ सम्पत्तियाँ प्राप्त हैं। बहे-बड़े देवता भी इनके लिये लालायित रहते हैं । परन्तु सन्तान न होनेके कारण मुझे इन सुख-भोगों से तिनक भी शान्ति नहीं मिल रही है । भला, भूखे-प्यासे प्राणीको अन्नजलके सिवा दूसरे भोग कभी प्रसन्न कर सकते हैं ? महाभाग्यवान् महर्षे ! मैं तो दुखी हूँ ही, पिण्डदान न मिलनेकी आशङ्कासे मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं । अन

आप हमें सन्तान दान करके परलोकमे प्राप्त होनेवाले घोर नरकसे उन्नारिये और ऐसी व्यवस्था कीजिये कि मैं लोक परलोकके सब दु खींसे छुटकारा पा लूँ॥ २३–२६॥

श्रीशुकद्वजी कहते हैं-परीक्षित् । जब राजा चित्रकेतुने इस प्रकार प्रार्थना की, तत्र सर्वसमर्थ एव परम इपाछ मगवान् अङ्किराने त्वष्टा देवताके योग्य चह निर्माण करके उससे उनका यजन किया।परीक्षित् । राजा चित्रकेतुकी रानियोंमें सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतद्युति यों। महर्षि अङ्किराने उन्होंको यज्ञका अवशेष प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतुसे कहा-प्राजन् । तुम्हारी पत्नीके गर्मसे एक पुत्र होगा। उससे तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही होंगे।' यों कहकर अङ्किरा भृष्टि चले गये। उस यज्ञावशेष प्रसादके खानेसे ही महारानी कृतद्युतिने महाराज चित्रकेतुके द्वारा गर्म घारण किया, जैसे कृतिकाने अपने गर्ममें अग्निकुमारको घारण किया या। राजन् । शूरसेन देशके राजा चित्रकेतुके तेजसे कृतद्युतिका गर्म शुक्लपक्षके चन्द्रमाके समान दिनोंदिन क्रमश बढने लगा।। २७-३१॥

परीक्षित् ! समय आनेपर महारानी कृतद्युतिके गर्मसे एक सुन्दर पुत्रका जन्म हुआ । उसके जन्मका समाचार पाकर शूरसेन देशकी प्रजा बहुत ही आनन्दित हुई । सम्राट् चित्रकेतुके आनन्दका तो कहना ही क्या या । वे स्नान करके पवित्र हुए । किर उन्होंने वस्त्राभूषणींसे सुमजित हो, ब्राह्मणींसे स्वस्तिवाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्रका जातकर्म सस्कार करवाया । उन्होंने उन ब्राह्मणोंनो सोना, चॉदी, वस्त्र, आभूषण, गाँव, घोड़े, हाथी और साठ करोड़ गौएँ दान कीं । उदार्राश्चरोमणि राजा चित्रकेतुने पुत्रके धन, यश और आयुकी वृद्धिके लिये दूसरे लोगोंको भी सुइमाँगी वस्तुएँ दीं, जैसे मेघ समी जीवोंका मनोरय पूर्ण करता है। परीक्षित्। जिस प्रकार किसी कगालको बड़ी कठिनाइसे युछ घन मिछ जाय तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाईसे प्राप्त हुए उस पुत्रमें राजिं चित्रकेतुका स्नेहबन्धन दिनोंदिन इड होने लगा । माता कृतद्युतिको भी अपने पुत्रपर मोहके कारण बहुत ही स्नेह या। परन्तु उनकी शैत रानियोंके मनमें पुत्रकी कामनासे और भी जलन होने लगी। प्रतिदिन बालकका लाइ प्यार करते रहनेके कारण बच्चेकी माँ कृत

द्युतिमें सम्राट् चित्रकेतुका जितना प्रेम या, उतना दूसरी रानियोंमें न रहा । इस प्रकार एक तो वे रानियाँ सन्तान न होनेके कारण ही दुखी थीं, दूसरे राजा चित्रकेतुने उनकी उपेक्षा कर दी । अत वे डाइसे अपनेको धिकारने और मन ही मन जलने लगीं । ये आपसमें कहने लगीं-'अरी बहिनो । पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभागिनी होती है । पुत्रवाली सौतें तो दासीके समान उसका तिरस्कार करती हैं। और तो और, स्वय पतिदेव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते । सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिकारके योग्य है। मला, दावियोंको क्या दु ख है १ वे तो अपने खामीकी चेवा करके निरन्तर सम्मान पाती रहती हैं। परन्तु हम अभागिनी तो इस समय उनसे भी गयी-बीती हो रही हैं और दासियों की दासी के समान बार बार तिरस्कार पा रही हैं। 'परीक्षित्। इस प्रकार वे रानियाँ अपनी सौतकी गोद भरी देखकर जलती रहती यीं और राजा भी उनकी ओर। उदासीन हो गये थे। इसिलये उनके मनमे कृतद्युतिके प्रति बहुत बड़ा देप हो गया। देपके कारण रानियोंनी बुद्धि मारी गयी । उनके चित्तमें क्रूरता छा गयी । उ हें अपने पति चित्रकेतुका पुत्र-स्नेह सहन न हुआ। इसलिये उन्होंने चिढकर नन्हे-से राजकुमारको विप दे दिया। महारानी कृतद्युतिको सौतोंकी इस पापमयी करत्त्वका कुछ भी पता न या । उन्होंने दूरसे देखकर समझ लिया कि बचा सो रहा है, इसलिये ये महलमें इधर उधर डोलती पिरती रही । परन्तु रानी पड़ी बुद्धिमती थीं । कुछ समयके बाद जब उन्हें यह खयाल आया कि वचा बहुत देखें से रहा है, तब उन्होंने धायसे कहा-'कल्याणी ! मेरे लालको छे आ !' धायने सोते हुए बालकक पास जाकर देखा कि उसके नेत्रींकी पुतिलियाँ उल्ट गयी हैं । प्राण, इन्द्रिय और जीवात्माने भी उसके शरीरसे विदा छे ली है। यह देखते ही 'हाय रें। मैं मारी गयी । इस प्रकार कहकर वह घरतीयर गिर पड़ी ॥३२-४६॥

धाय अपने दोनों हायोंसे छाती पीट-पीटकर बड़े आर्त स्वरसे जोर जोरसे रोने लगी । उसकी आवाज मुनकर महारानी कृतधुति जल्दी-जल्दी अपने पुत्रके शयनगृहमें पहुँचीं और उन्होंने देखा कि मेरा दुलारा बच्चा अकस्मात् मर गया है । तब तो वे अत्यन्त शोकके कारण मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ीं । उनके सिरके बाल विखर गये और

शरीरपरके वस्त्र अस्त-व्यस्त हो गये । तदनन्तर महारानीका चदन सुनकर रिनवासके सभी स्त्री-पुरुष वहाँ दौड़ आये और उन्होंके समान दुखी होकर रोने लगे। वे हत्यारी रानियाँ भी वहाँ आकर झ्ठमृठ रोनेका ढोंग करने लगीं। जब राजा चित्रकेतुको यह मालूम हुआ कि मेरे पुत्रकी अकारण ही मृत्यु हो गयी है, तो अत्यन्त स्नेहके कारण शोकके आवेगसे उनकी आँखोंके सामने अँधेरा छा गया। वे धीरे-धीरे अपने मन्त्रियों और ब्राह्मणोंके साथ मार्गमें गिरते-पड़ते मृत बालकके पास पहुँचे और मूर्छित होकर उसके पैरोंके पास गिर पड़े । उनके केश और वस्त्र इधर-उधर विखर गये । वे लंबी-लंबी साँस लेने लगे । आँसुओंकी अधिकतासे उनका गला रुँघ गया और वे कुछ भी वोल न सके। रानी कृतद्युति अपने पति चित्रकेतुको अत्यन्त शोकाकुल और एकमात्र पुत्रको मरा हुआ देख भाँति-भाँतिसे विलाप करने लगीं । उनका यह दुःख देखकर मन्त्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गये । महारानीके नेत्रोंसे इतने आँसू वह रहे थे कि वे उनकी आँखोंका अंजन लेकर केसर और चन्दनसे चर्चित वक्षः खलको भिगोने लगे। उनके वाल विखर रहे थे तथा उनमें गुँथे हुए फूल गिर रहे थे। इस प्रकार वे कुररी पक्षीके समान उच-स्वरसे भाँति-भाँतिसे विलाप कर रही थीं ॥४७–५३॥

वे कहने लगीं—'अरे विधाता! सचमुच तू वड़ा मूर्ल है, जो अपनी सृष्टिके प्रतिकूल चेष्टा करता है। वड़े आश्चर्यकी वात है कि चूढ़े-चूढ़े तो जीते रहें और वालक मर जायँ। यदि वास्तवमें तेरे स्वभावमें ऐसी ही विपरीतता है, तब तो तू जीवोंका अमर शत्रु है। यदि संसारमें प्राणियोंके जीवन-मरणका कोई कम न रहे, तो वे अपने प्रारव्धके अनुसार जनमते-मरते रहेंगे। फिर तो तेरी आवश्यकता ही क्या है! तूने सम्बन्धियोंमें स्नेह-बन्धन तो इसीलिये डाल रक्खा है न कि वे तेरी सृष्टिको बढ़ावें! परन्तु तू इस प्रकार वर्घोंको मारकर अपने किये-करायेपर अपने

हाथों पानी फेर रहा है। 'फिर वे अपने मृत पुत्रकी ओर देखकर कहने लगीं—'बेटा ! में तुम्हारे विना अनाय और दीन हो रही हूँ। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिये उचित नहीं है। तनिक आँख खोलकर देखो तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोगमें कितने शोक-सन्तप्त हो रहे हैं। वेटा ! जिस घोर नरकको निःसन्तान पुरुप वड़ी कठिनाईसे पार कर पाते हैं, उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे येटा! तुम इस यमराजके साथ दूर मत जाओ । देखो, यह तो वड़ा ही निर्दयी है । मेरे प्यारे ल्ला ! ओ राजकुमार ! उठो वेटा ! देखो, तुम्हारे सायी बालक तुम्हें खेलनेके लिये बुला रहे हैं। तुम्हें सोते-सोते वहुत देर हो गयी, अब भूख लगी होगी। उठो, कुछ खा लो । और कुछ नहीं तो मेरा दूध ही पी लो और अपने खजन-सम्बन्धियोंका शोक दूर करो । प्यारे लाल ! आज में तुम्हारे मुखारविन्दपर भोलीभाली मुसकराहट और तुम्हारी आनन्दभरी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं यड़ी अभागिनी हूँ । हाय-हाय ! अव भी मुझे तुम्हारी सुमधुर तोतली वोली नहीं सुनायी दे रही है। क्या सचमुच निरुर यमराज तुम्हें उस परलोकमें ले गया, जहाँसे फिर कोई लौटकर नहीं आता १ ।।५४-५८॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब सम्राट् चित्रकेतुने देखा कि मेरी रानी अपने पुत्रके लिये इस प्रकार भाँति-भाँतिसे विलाप कर रही है, तो वे शोकसे अत्यन्त सन्तप्त हो फूट-फूटकर रोने लगे। राजा-रानीके इस प्रकार विलाप करनेपर उनके अनुगामी स्त्री-पुरुप भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोकसे अचेत-सा हो गया। राजन्! महर्पि अङ्गिरा और देवर्षि नारदने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्रशोकके कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँतक कि उन्हें समझानेवाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहाँ आये॥ ५९—६१॥

## पंद्रहवाँ अध्याय

### चिश्रकेतुको बहिरा और नारदजीका उपदेश

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! राजा चित्रकेत योकमस्त होकर मुर्देके समान अपने मृत पुत्रके पास ही पढ़े हुए थे । अब महर्पि अङ्गिरा और देवर्षि नारद उन्हें सुन्दर सुन्दर उक्तियों से समझाने लगे । उन्होंने



कहा-राजेन्द्र! जिसके लिये तुम इतना शोक कर रहे हो, वह वालक इस जन्म और पहलेके जन्मीमें तुम्हारा कीन या ! उसके तम कीन थे ! और अगले जन्मींमें भी उसके साथ दुम्हारा क्या सम्बन्ध रहेगा ! जैसे जलके येगसे बालुके कण एक दूसरेसे जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समयके प्रवाहमें प्राणियोंका भी मिलन और विछोह होता रहता है। राजन् ! जीसे कुछ वीजीसे दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान्की मायांसे प्रेरित होक्र प्राणियोंसे अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नप्ट हो जाते हैं। राजन्! हम, तुम और इमलोगोंके साय इस जगत्में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं— वे सब अपने, जन्मके पहले नहीं थे और मृत्युके पश्चात् नहीं रहेंगे । इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका छातित्व नहीं है। क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक-सी रहती है। भगवान् ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। उनमें जन्म-मृत्यु भादि विकार विल्कुल नहीं हैं। उन्हें न

क्सिनी इच्छा है और न अपेक्षा ! वे अपने-आप परतन्त्र प्राणियोंकी सृष्टि कर हेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियोंकी रचना, पालन तथा सहार करते हैं-डीक वैसे ही जैसे बचे घर घरोंदे, खेल खिलीने बना-त्रनाकर बिगाइते रहते हैं। परीक्षित्! जैसे एक यीनसे दूधरा यीज उत्पन्न होता है, यैषे ही पिताकी देहदारा माताकी देहने पुत्रकी देह उत्पन्न होती है। पिता माता और पुत्र जीउके रूपमें देही हैं और बाह्य दृष्टिसे क्वल सरीर । उनमें देही जीव घट आदि कार्योंमें पृथ्वीके समान नित्य है। राजन्! जैसे एक ही मृत्तिकारूप वस्तुमें घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्तियोंका विभाग केवल कृत्यनामात्र है, उसी प्रकार यह देही और देहका विभाग भी अनादि एवं अविद्यानस्थित है। सच पूछो तो अनित्य होनेके कारण दारीर असत्य हैं और दारीर असत्य होनेके कारण उनके भिन्न-मिन्न अभिमानी भी असत्य ही हैं। त्रिकालागधित सत्य तो एकमात्र परमात्मा ही है। अतः शोक करना विसी मकार मी उचित नहीं है ॥ १-८ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! जब महर्षि अङ्गरा और देवर्षि नारदने इस प्रकार राजा चित्रवेतुको समझाया-बुझाया, तत्र उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोकरे मुरझाये हुए मुखको हायसे पींछा और उनसे कहा-॥ ९॥

राजा चित्रकेतुने कहा—आप दोनों परम शानवान् और महान् भी महान् जान पड़ते हैं, तथा अपनेने अवधूतवेपमें छिपाकर यहाँ आये हैं। कृपा करके बतलाइये, आपलोग हैं कीन! में जानता हूँ कि बहुत-से भगवान्ने प्यारे ब्रह्मवेचा मेरे-जैसे विषयासक प्राणियोंको उपदेश करनेके लिये उन्मत्तका-सा वेप बनाकर पृथ्वीपर स्वच्छन्द विचरण करते हैं। सनत्कुमार, नारद, भूमु, अङ्गिरा, देवल, असित, अपान्तरतम, व्यास, मार्कण्डेय, गौतम, वसिष्ठ, भगवान् परश्राम, किषल्देय, गुकदेव, दुर्वासा, याग्रवल्य, जात्कण्य, आस्ति, रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरि, पत्रङ्गलि, वेदिशता, बोध्यमुनि, पञ्चश्चिरा, हिरण्यनाम, कौसल्य, श्रुतदेव और श्रुतष्वज—ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर श्रुषि मुनि शनदान करनेके लिये पृथ्वीपर विचरते रहते हैं। इसलिये स्वामियो! आरलोग मुसपरञ्जपा कीजिये। मैं विषय-

भोगोंमें फँसा हुआ, मृद्बुद्धि ग्राम्य पशु हूँ और अज्ञानके घोर अन्धकारमें डूव रहा हूँ । आपलोग मुझे ज्ञानकी ज्योतिसे प्रकाशके केन्द्रमें लाइये ॥१०–१६॥

महर्षि अङ्गिराने कहा-राजन् ! जिस समय तुम पुत्रके लिये बहुत इच्छुक थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्रदान किया था। मैं अङ्गिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, स्वयं ब्रह्माजीके पुत्र सर्वसमर्थ देवर्षि नारद हैं। जब इमलोगोंने देखा कि तुम पुत्रशोकके कारण बहुत ही घने अज्ञानान्ध-कारमें डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान्के भक्त हो, शोक करनेके योग्य नहीं हो । अतः तुमपर अनुग्रह करनेके लिये ही हम दोनों यहाँ आये हैं। राजन्! सची बात तो यह है कि जो भगवान् और ब्राह्मणोंका भक्त है, उसे किसी अवस्थामें शोक नहीं करना चाहिये। देखो, जिस समय पहले-पहल मैं तुम्हारे पास आया था, उसी समय में तुम्हें परम ज्ञानका उपदेश करता; परन्तु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदयमें पुत्रकी उत्कट लालसा है, इसलिये उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। तन तुम्हारी कल्पना थी कि पुत्रमें सुख है, परन्तु अब तुम स्वयं ही अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानोंको कितना दुःख होता है। यह बात केवल पुत्रके लिये ही नहीं है। स्त्री, घर, धन, विविध प्रकारके ऐश्वर्य, सम्पत्तियाँ, शब्द-रूप-रस आदि विषय, राज्यवैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे-सम्बन्धी, इष्ट-मित्र--सव-के-सव अनित्य हैं,

अतएव शोक, मोह, भय और दुःखके कारण हैं। ये सभी पदार्थ मनके खेल-खिलौने हैं, सर्वथा किस्पत और मिध्या हैं; क्योंकि ये न होनेपर भी दिखायी पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये एक क्षण दीखनेपर भी दूसरे क्षण छप्त हो जाते हैं। ये गन्धर्वनगर, स्वप्त, जादू और मनोरयकी वस्तुओंके समान सर्वथा असत्य हैं। जो लोग कर्म-वासनाओं से प्रेरित होकर विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं, उन्हींका मन अनेक प्रकारके कर्मोंकी सृष्टि करता है। जीवातमाकी यह देह—जो पञ्चभूत, शानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंका संघात है—जीवको विविध प्रकारके क्लेश और सन्ताप देती रहती हैं। इसलिये तुम अपने मनको विषयोंमें भटकनेसे रोककर शान्त करो, स्वस्य करो और फिर अपने वास्तविक स्वरूपका विचार करो। तथा इस दैत-भ्रममें नित्यत्वकी बुद्धि छोड़कर परम शान्तिस्वरूप परमात्मामें स्थित हो जाओ।।१७—२६॥

देवर्षि नारदने कहा—राजन् ! तुम एकाम्र चित्तसे मुझसे यह मन्त्रोपनिषद् महण करो । इसे धारण करनेसे सात रातमें ही तुम्हें भगवान् सङ्कर्षणका दर्शन होगा । राजेन्द्र ! प्राचीन कालमें भगवान् शङ्कर आदिने श्रीसङ्कर्षणदेवके ही चरणकमलोंका आश्रय लिया या । इससे उन्होंने द्वैतभ्रमका परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमाको प्राप्त हुए, जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है । तुम भी बहुत शीम्र ही भगवान्के उसी परमपदको प्राप्त कर लोगे ॥ २७-२८॥

## सोलहवाँ अध्याय

चित्रकेतुका चैराग्य तथा सङ्कर्षणदेवके दर्शन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! तदनन्तर देवर्षि नारदने मृत राजकुमारके जीवात्माको शोकाकुल स्वजनोंके सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा ॥ १॥

देवर्षि नारदने कहा—जीवात्मन्! तुम्हारा कल्याण हो । देखो, तुम्हारे माता-पिता, सुदृद्-सम्बन्धी तुम्हारे बिछोहसे अत्यन्त शोकाकुल हो रहे हैं। इसलिये तुम अपने शरीरमें आ जाओ और शेष आयु अपने सगे-सम्बन्धियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिताके दिये हुए भोगों को भोगो और राजसिंहासनपर बैठो।। २-३।।

जीवात्माने कहा—देवर्षिजी ! मैं अपने कर्मोंके अनुसार देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि योनियोंमें न जाने कितने जन्मोंसे भटक रहा हूँ । उनमेंसे ये लोग किस जन्ममें

मेरे माता-पिता हुए ? विभिन्न जन्मोंमें सभी एक-दूसरेके भाई-बन्धु, नाती-गोती, शत्रु-मित्र, मध्यस्य, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं । जैसे सुवर्ण आदि क्रय-विक्रयकी वस्तुएँ एक व्यापारीसे दूसरेके पास जाती-आती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न-भिन्न योनियोंमें उत्पन्न होता रहता है । इस प्रकार विचार करनेसे पता लगता है कि मनुष्योंकी अपेक्षा अधिक दिन ठहरनेवाले सुवर्ण आदि पदार्थोंका सम्बन्ध भी मनुष्योंके साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है; और जवतक जिसका जिस वस्तुसे सम्बन्ध रहता है, तभीतक उसकी उस वस्तुसे ममता भी रहती है। जीव नित्य और अहङ्कार-रित है। वह गर्भमें आकर जवतक जिस शरीरमें रहता है, तभीतक उस शरीरको अपना समझता है । सच पूछिये

तो यह जीव नित्य, अविनाशी, जन्मादिरहित, सनका आश्रम और स्वयमकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं हैं। फिर भी यह ईश्वरूप्प होने के कारण अपनी मायांके गुणोंसे ही अपने-आपको विश्वके रूपमें प्रकट कर देता है। इसका न तो कोई अत्यन्त प्रिय है और न अप्रिय, न अपना और न पराया। क्योंकि हित-अहित करनेवाले मिन शनु आदि की मिन्न मिन्न खुद्धि वृत्तियोंका यह अकेला ही साक्षी है, वास्तवमें यह अदितीय है। यह आत्मा कार्य कारणका साक्षी और स्वतन्त्र है। इसलिये यह शरीर आदिके गुण-दोप अथवा कर्मपलको प्रहण नहीं करता, सदा उदासीनमावसे स्थित रहता है॥ ४-११॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके घरके लोग उसकी बात सुनकर अत्यन्त विस्मित हुए । उनका स्नेह-बन्धन कट गया और उसके मरनेका शोक भी जाता रहा । इसके बाद जातिवालोंने बालक्की मृत देहको ले जाकर तत्कालोचित सस्कार और और्घंदैहिक क्रियाएँ पूर्ण कीं और उस दुस्त्यज स्नेहको छोड़ दिया जिसके कारण शोक, मोह, भय और दु खकी प्राप्ति होती है। परीक्षित् ! जिन रानियोंने बचेको बिप दिया था, वे वाल्इत्याके कारण श्रीहीन हो गयी यीं और ल्बाके मारे ऑखतक नहीं उठा सम्ती थीं। उन्होंने अङ्गिरा ऋषिके उपदेशको याद करके मात्सर्यहीन हो यमुनाजीके तटपर बाहाणोंके आदेशानुसार बाल्ह्त्याका प्रायश्चित् किया । परीक्षित् । इस प्रकार अङ्गिरा और नारदजीके उपदेशसे विवेक्द्रदि जामत् हो जानेके कारण राजा चित्रकेतु वैसे ही घर गृहस्थीके अँधेरे कुएँसे बाहर निकल पड़े, जैसे कोई हायी कीचड्से निकल आये। उन्होंने यमुनाजीमें विधिपूर्वक स्नान करके तर्पण आदि आवश्यक कर्म किये । तदनन्तर स्थतेन्द्रिय और मौन होकर है देवर्षि नारद और महर्षि अङ्गराके पास आये तया उनके चरणोंकी वन्दना की । भगवान् नारदने देखा कि चित्रकेतु जितेन्द्रियः भगवद्भक्त और शरणागत है। अत. उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्याका उपदेश किया | १२-१७ |

देवर्षि नारदने यो उपदेशकिया-'ॐकारस्वरूप भगवन् । आप वासुदेव, प्रयुद्ध, अनिरुद्ध और सङ्कर्षणके रूपमें

कमरा चित्त, बुद्धि, मन और अइङ्कारके अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुःव्युंहरूपवा बार-बार नमस्कारपूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञानस्वरूप हैं। आपनी मूर्ति परमानन्दमयी है। आप अपने स्वरूपभूत आनन्दमें ही मम और परम शान्त हैं । दैतदृष्टि आपको छूतक नहीं सकती । मैं आपको नमस्कार करता हूँ । अपने खरूपभूत आनन्दकी अनुभृतिसे ही आपने मायाजनित राग द्वेप आदि दोपींका तिरस्कार कर रक्ता है । मैं आपको नमस्कार करता हूँ । आप सत्रकी समस्त इन्द्रियों के प्रेरक, परम महान् और विराट्खरूप हैं। में आपको नमस्कार करता हूँ। मन और वाणी आपतक न पहुँचकर दीचसे ही लीट आते हैं। उनके उपरत हो जानेपर जो अद्वितीय, नाम रूपरहित, चेतनमात्र और वार्य-कारणसे परेकी वस्तु रह जाती है-वह इमारी रक्षा करे । यह कार्य कारणरूप जगत् जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन होता है तया जो मिटीकी वस्तुओं में व्यास मृत्तिकाके समान सबसे ओतप्रोत हैं-- उन परव्रहास्वरूप आपनो मैं नगस्कार करता हूँ । यद्यपि आव आकाशके समान बाहर भीतर एकरए व्यास हैं तथापि आपको मन, बुद्धि और शानेन्द्रियाँ अपनी शानशक्तिसे नहीं जान सकतीं और प्राण तथा कर्मेन्द्रियाँ अपनी कियारूप शक्ति स्पर्श भी नहीं कर सकतीं ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जामत् तया स्वप्न अवस्थाओं में आपके चैतन्याशसे युक्त होकर ही अपना-अपना काम कर सकते हैं तया सुपुप्ति और मूर्व्छांकी अवस्थाओं में आपके चैतन्याश्रमे युक्त न होनेके कारण अपना-अपना काम करनेमें असमर्थ हो जाते हैं—ठीक वैसे ही जैसे लोहा अमिसे तप्त होनेपर जला सकता है, अन्यया नहीं। जिसे 'द्रष्टा' कहते हैं, वह भी आपका ही एक नाम है, जामत् आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर होते हैं। वास्तवमें आपसे प्रयक् उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ॐकारस्वरूप महाप्रभावशाली महाविभृतिपति भगवान् महापुरुपको नमस्कार है । श्रेष्ठ भक्तोंका समुदाय अपने कर कमलोंकी कलियोंसे आपके चरणकमलोंकी सेवामें सलम रहता है। प्रमो । आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ। । १८-२५ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—देवर्पि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतुको इस विद्याका उपदेश करके महर्पि अङ्गिराके साथ ब्रह्मलोकको चले गये। राजा चित्रकेतुने देवर्पि नारदके द्वारा उपदिष्ट विद्याका उनके आशानुसार सात दिनतक केवल



जल पीकर वड़ी एकाग्रताके साथ अनुष्ठान किया । तदनन्तर उस विद्याके अनुष्ठानसे सात रातके पश्चात् राजा चित्रकेतुको विद्याधरोंका अखण्ड आधिपत्य प्राप्त हुआ । इसके वाद कुछ ही दिनोंमें इस विद्याके प्रभावसे उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अव वे देवाधिदेव भगवान् शेपजीके चरणोंके समीप पहुँच गये। उन्होंने देखा कि भगवान् शेवजी सिद्धेश्वरोंके मण्डलमें विराजमान हैं । उनका शरीर कमलनालके समान गौरवर्ण है । उसपर नीले रंगका वस्त्र फहरा रहा है । सिरपर किरीट, वाँहोंमें वाज्वंद, कमरमें करधनी और कलाईमें कंगन आदि आभूषण सुद्योभित हो रहे हैं। नेत्र रतनारे हैं और मुखपर प्रसन्नता छा रही है। भगवान् शेपका दर्शन करते ही राजर्षि चित्रकेतुके सारे पाप नप्ट हो गये । उनका अन्तः करण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदयमें भक्तिभावकी वाढ़ आ गयी । नेत्रोंमें प्रेमके आँस् छलक आये । शरीरका एक-एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्वितिमें आदिपुरुष भगवान् शेपको नमस्कार किया । उनके नेत्रोंसे प्रेमके आँसू टप-टप गिरते जा रहे थे । इससे भगवान् शेपके चरण रखने-की चौकी भीग गयी। प्रेसोद्रेकके कारण उनके मुँहरे एक अक्षर भी न निकल सका । वे बहुत देरतक शेपभगवान्की कुछ भी स्तुति न कर सके। योड़ी देर बाद उन्हें वोलनेकी कुछ-

कुछ शक्ति प्राप्त हुई । अव उन्होंने विवेकबुद्धिसे मनको समाहित किया और सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी वाह्यवृत्तिको रोका । फिर उन जगद्गुरुकी, जिनके स्वरूपका पाखरात्र आदि भक्ति-शास्त्रोंमें वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की ॥२६–३३॥

चित्रकेतने कहा-प्रभो ! यद्यपि आप समीके हिये अजेय हैं, फिर भी जितेन्द्रिय एवं समदर्शी साधुओंने आपको जीत लिया है । आप भक्तवत्सलतावरा उनके अधीन हो गये हैं। साथ ही आपने भी अपने सौन्दर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणोंसे उनको अपने वशमें कर लिया है । अहो, आप धन्य हैं ! क्योंकि जो निष्कामभावसे आपका भजन करते हैं। उन्हें आप करणापरवश होकर अपने-आपका भी दान कर देते हैं। भगवन् ! जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपका लीला-विलास है । विश्वनिर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंशके भी अंश हैं । फिर भी वे पृथक्-पृथक् अपनेको जगत्कर्ता मानकर झूठमूठ एक-दूसरेसे स्पर्धा करते हैं। नन्हे-से-नन्हे परमाणुसे छेकर वड़े-से-बड़े महत्तत्वपर्यन्त सम्पूर्ण वस्तुओं के आदि, अन्त और मध्यमें आप ही विराजमान हैं तथा स्वयं आपआदि, अन्त और मध्य—इन तीन अवस्याओं-से रहित हैं । सची वात तो यह है कि परमाणु, महत्तव आदि कुछ भी नहीं हैं; केवल आप-ही-आप हैं। क्योंकि किसी भी पदार्थके आदि और अन्तमें जो वस्तु रहती है, वही मध्यमें भी रहती है। वास्तवमें वही सत्य है; आदि-अन्त-वाली वस्तुएँ सर्वथा मिथ्या, प्रतीतिमात्र हैं। यह ब्रह्माण्डकोप, जो जल आदि एक-से-एक दसगुने सात आवरणांसे घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्माण्डोंके सहित आपमें एक परमाणुके समान घूमता रहता है और फिर भी उसे आपकी सीमाका पता नहीं है । इसिंख्ये आप अनन्त हैं । जो नरपञ् केवल विपयभोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन न करके आपके विभूतिस्वरूप इन्द्रादि देवताओंकी उपासना करते हैं। प्रभो ! जैसे राजकुलका नादा होनेके पश्चात् उसके अनुयायियोंकी जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही धुट्र उपास्यदेवोंका हास होनेपर उनके दिये हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। परमात्मन् ! आप ज्ञानखरूप और निर्गुण हैं। इसिलये आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्यान्य कमोंके समान जन्म-मृत्युरूप फल देनेवाली नहीं होती, जैसे भुने हुए वीजोंसे अङ्कर नहीं उगते । क्योंकि जीवको जो सुल-दुःख आदि इन्द्र माप्त होते हैं वे सत्त्वादि गुणें। ही होते हैं, निर्मुपसे नहीं । हे अजित ! जिस समय आपने विद्युद

भागवतधर्मका उपदेश किया या, उसी समय आपने सबको जीत लिया । क्योंकि अपने पास कुछ भी संप्रइ-परिग्रह न रप्तनेवाले, किसी भी वस्तुमें अहंता-ममता न करनेवाले आत्माराम सनकादि परमपिं भी परम साम्य और मोध प्राप्त करनेके लिये उसी भागवतधर्मका आश्रय लेते हैं। वह भागवतधर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्योंकी यह विपमबुद्धि नहीं होती कि 'यह में हूँ, यह मेरा है; यह तू है और यह तेरा है। दसके विपरीत जिस धर्मके मूलमें ही विषमताका बीज बो दिया जाता है यह तो अशुद्ध, नारावान् और अधर्मबहुल होता है। सवाम धर्म तो अपने और पराये दोनोंका ही अहित करनेवाला है । उससे अपना या पराया—किसीना कोई भी भयोजन और हित सिद्ध नहीं होता । बल्कि सकाम धर्मसे जय अनुष्ठान करनेवालेका चित्त दुखता है, तब आप रुष्ट होते हैं और जब दूसरेका चित्त दुखता है, तब वह धर्म नहीं रहता—अधर्म हो जाता है। भगवन्! आपने जिस दृष्टिसे भागवतधर्मका निरूपण किया है, वह कभी परमार्थसे विचलित नहीं होती। इसिटिये जो संत पुरुष चर-अचर समसा प्राणियोंमें समदृष्टि रखते हैं, वे ही उसका सेवन करते हैं। भगवन् ! आपके दर्शनमात्रसे ही मनुप्योंके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, यह कोई असम्भय बात नहीं है; क्योंकि आपका नाम एक बार सुननेसे ही कसाई भी संसारते मुक्त हो जाता है । भगवन् ! इस समय आपके दर्शनमात्रमे ही मेरे अन्तः करणका सारा मल घुल गया है, सो ठीक ही है। वर्योंकि आपके अनन्यप्रेमी भक्त देवर्षि नारदजीने जो कुछ कहा है, यह मिय्या कैसे हो सकता है ? हे अनन्त ! आप सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हैं । अनएव संधारमें प्राणी जो कुछ करते हैं, वह तो आप जानते ही रहते हैं । इसलिये जैसे जुगनू सूर्यमो प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही परमगुरु आपसे में क्या निवेदन करूँ ? भगवन् ! आपकी ही अध्यक्षतामें सारे जगत्की उत्पत्ति, खिति और प्रख्य होते हैं । क्योगीजन भेददृष्टिके कारण आपका वास्तविक खरूप नहीं जान पाते । आपका खरूप याखवर्मे अत्यन्त शुद्ध है । मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी चेष्टांचे शक्ति प्राप्त करके ही बहा। आदि लोकपालगण चेष्टा करनेमें समर्थ होते हैं । आप-की दृष्टिसे जीवित होकर ही ज्ञानेन्द्रियाँ अपने-अपने विषयोंको ग्रहण करनेमें समय होती हैं। यह भूमण्डल आपके सिरपर सरसींके दानेके समान जान पड़ता है। मैं आप सहस्रशीर्घा भगवान्को बार-वार नमस्कार करता हूँ ॥ ३४-४८ ॥

श्रीशुकदेवजीकहते हैं—परीक्षित् ! जब विद्यावरींके अधिपति चित्रकेतुने अनन्तमगवान्की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा ॥ ४९ ॥

श्रीमगवान्ने कहा-चित्रतेतो ! देवपिं नारद और महर्पि अङ्गिराने तुम्हें मेरे सम्बन्धमें जिस विद्याना उपदेश दिया है, उससे और मेरे दर्शनसे तुम मलीमॉति सिंद हो चुके हो । मैं ही समस्त प्राणियों के रूपमें हूँ, में ही उनका आत्मा हूँ और में ही पालनक्तां भी हूँ । शब्दब्रह्म (वेद) और पर-ब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। आत्मा कार्य कारणात्मक जगत्में व्याप्त है और कार्य-कारणात्मक जगत् आत्मामें स्थित है तया इन दोनोंमें में अधिशानरूपने व्याप्त हूँ और मुझमें ये दोनों क्लिस हैं। जैसे स्वप्नमें सोया हुआ पुरुष स्वमान्तर होनेपर सम्पूर्ण जगत्को अपनेमं ही देखतां है और स्वमान्तर टूट जानेपर स्वमर्मे ही जागता है तथा अपनेको संगरके एक कोनेमें स्थित देखता है, परन्तु वास्तवमें वह भी स्त्रप्त ही है, वैसे ही जीवकी जाप्रत् आदि अवस्थाएँ परमेश्वरकी ही माया हैं-ऐसा जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्माका ही स्मरण करना चाहिये । सोया हुआ पुष्प जिसकी सदायतासे अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय मुलका अनुभव करता है, वह बहा मैं ही हूँ; उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुप निद्रा और जायति—इन दोनों अवस्थाओंका अनुभव करनेवाला है। वह उन अवस्थाओं में साक्षीरूपसे अनुगत होनेपर भी वास्तवमें उनसे पृथक् है। वह सब अवस्थाओं में रहनेवाला अलण्ड एकरस भान ही ब्रह्म है। जब जीय मेरे स्वरूपको भूल जाता है, तब यह अपनेको अलग मान बैठता है; इसीसे उसे संसारके चक्करमें पेड़ना पड़ता है और जन्म-पर-जन्म तथा मृत्यु-पर-मृत्यु प्राप्त होती है। यह मनुष्ययोनि ज्ञान और विज्ञानका मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी अपने आत्मखरूप परमात्माको नहीं जान छेता, उसे कहीं क्सी भी योनिमें शान्ति नहीं मिल सकती । राजन् ! सासारिक मुखके लिये जो चेष्टाएँ की जाती हैं उनमें श्रम है, क्लेश है, और जिस परम सुलके उद्देश्यसे वे की जाती हैं उसके ठीक विपरीत परम दुःख देती हैं, किन्तु कर्मोंसे निष्टत्त हो जानेमें किसी प्रकारका भय नहीं है-ऐसा सोचकर बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि किसी प्रकारके कर्म अथवा उनके फर्लीका सङ्कल्प न करे । जगत्के सभी स्त्री-पुरुष इसलिये कर्म करते है कि उन्हें सुख मिले

और दु:लोंसे पिण्ड छूटे; परन्तु उन कमोंसे न तो उनका दु:ल दूर होता है और न उन्हें सुखकी ही प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपनेको बहुत बड़ा बुद्धिमान् मानकर कर्मके पचड़ोंमें पड़े हुए हैं, उनको विपरीत फल मिलता है—यह बात समझ लेनी चाहिये; साथ ही यह भी जान लेना चाहिये कि आत्माका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है, जाप्रत्, स्वम्न, सुपुति—इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियोंसे विलक्षण है। यह जानकर इस लोकमें देखे और परलोकक सुने हुए विषयमोगोंसे विवेकबुद्धिके द्वारा अपना पिण्ड चुड़ा ले और ज्ञान तथा विज्ञानमें ही सन्तुष्ट रहकर मेरी

प्रेममयी अनन्य भक्तिमें लीन हो जाय । जो लोग योगमार्गका तत्त्व समझनेमें निपुण हैं, उनको भलीभाँति समझ लेना चाहिये कि जीवका सबसे वड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्माकी एकताका अनुभव कर ले । राजन् ! यदि तुम मेरे इस उपदेशको सावधान होकर श्रद्धाभावसे धारण करोगे तो शान एवं विशानसे सम्पन्न होकर शीव ही सिद्ध हो जाओगे ॥ ५०-६४ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! जगद्गुक विश्वातमा भगवान् श्रीहरि चित्रकेतुको इस प्रकार समझा-बुझाकर उनके सामने ही वहाँसे अन्तर्धान हो गये ॥ ६५ ॥

## सत्रहवाँ अध्याय

चित्रकेतुको पार्वतीजीका शाप

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! भगवान् सङ्कर्षण जिस दिशामें अन्तर्धान हुए थे, उसे नमस्कार करके विद्याधर चित्रकेतु आकाशमार्गसे खच्छन्द विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षोतक सब प्रकारके सङ्कल्पोंको पूर्ण करनेवाली सुमेर पर्वतकी घाटियोंमें विहार करते रहे। उनके शरीरका वल और इन्द्रियोंकी शक्तिं अक्षुण्ण रही। बड़े-बड़े मुनि, सिद्ध, चारण उनकी स्तुति करते रहते। उनकी प्रेरणासे विद्याधरोंकी स्त्रियाँ उनके पास सर्वशक्तिमान् भगवान्के गुण और लीलाओंका गायन करती रहतीं। एक दिनकी बात है, चित्रकेतु भगवान्के दिये हुए तेजोमय विमानपर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान् शङ्कर वड़े-बड़े मुनियोंकी सभामें सिद्ध-चारणोंके वीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वतीको अपनी गोदमें बैठाकर एक हाथसे उन्हें आलिङ्गन किये हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमानपर चढ़े हुए ही उनके पास चले गये और भगवती पार्वतीको सुना-सुनाकर हँसने और कहने लगे ॥ १-५ ॥

चित्रकेतुने कहा—अहो, ये सारे जगत्के धर्मशिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभामें अपनी पत्नीको शरीरसे चिपकाकर बैठे हुए हैं। जटाधारी, बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के समापित होकर भी साधारण पुरुषके समान निर्ल्जनासे गोदमें स्त्री लेकर बैठे हैं। प्रायः साधारण पुरुष भी एकान्तमें ही स्त्रियों के साथ उठते-बैठते हैं, परन्तु ये इतने बड़े ब्रतधारी होकर भी उसे भरी सभामें लिये बैठे हैं! ॥ ६-८॥

भा॰ अं॰ ६३—६४

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! भगवान् शङ्कर-की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतुका यह कटाक्ष सुनकर वे हँसने लगे, कुछ भी तोले नहीं। उस समामें बैठे हुए दूसरे सदस्यगण भी चुप रहे। सच पूछो तो चित्रकेतुको भगवान् शङ्करका प्रभाव नहीं मालूम था। इसीसे वे उनके लिये बहुत-कुछ बुरा-भला वक रहे थे। उन्हें इस वातका धमंड हो गया था कि 'मैं जितेन्द्रिय हूँ।' पार्वतीजीने उनकी यह धृष्टता देखकर कोधसे कहा।। ९-१०।।

पार्वतीजीने कहा-अहो, हम-जैसे दुष्ट और निर्लजों-का दण्डके वलपर.शासन एवं तिरस्कार करनेवाला प्रभु इस संसारमें यही है क्या ? जान पड़ता है कि ब्रह्माजी, भृगु-नारद आदि उनके पुत्र, सनकादि परमर्पि, कविलदेव और मनु आदि बड़े-बड़े महापुरुष धर्मका रहस्य नहीं जानते। तभी तो वे धर्ममर्यादाका उल्लङ्घन करनेवाले भगवान्को इस कामसे नहीं रोकते । ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरणकमलोंका ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मङ्गलोंको मङ्गल वनानेवाले जगद्गुरु भगवान्का और उनके अनुयायी महात्माओंका इस अधम क्षत्रियने तिरस्कार किया है और शासन करनेकी चेष्टा की है। इसलिये यह ढीठ सर्वया दण्डका पात्र है । इसे अपने बड़प्पनका घमंड है । यह दुष्ट भगवान् श्रीहरिके उन चरणकमलोंमें रहनेयोग्य नहीं है, जिनकी उपासना वड़े-बड़े सत्पुरुप किया करते हैं । [ चित्रकेतुको सम्त्रोधन कर ] अतः दुर्मते ! तुम पापमय असुरयोनिमें जाओ.। ऐसा होनेसे वेटा ! तुम फिर कमी किसी महापुरुषका अपराध नहीं कर सकोगे ॥ ११-१५ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्। जर पार्वतीजीने इस प्रकार चित्रनेतुको साप दिया, तर तो वे निमानसे उत्तर पड़े और सिर शुनानर उन्हें प्रसन्न करने लगे ॥ १६॥

चित्रकेतुने कहा-माता पार्वतीजी ! मैं बड़ी प्रधनता से हाय जोड़कर आपना शाप स्वीनार करता हूँ।क्योंकि देवतालोग मनुष्योंके लिये जो कुछ वह देते हैं, वह बोई नयी बात नहीं होती। वह तो उनके प्रारब्धानुसार मिलनेवाले फलनी पूर्वस्चना मान होती है । देवि ! यह जीव अज्ञानसे मोहित हो रहा है और इसी भारण ससारके चकर्मे भटकता रहता है तथा सदा-सर्वदा सर्वत्र मुख और दुःख भोगता रहता है। माताजी! मुख और दुःसनो देनेवाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा । जो अज्ञानी हैं, वे ही अपनेको अयवा दूसरेको सुल-दु लका कारण माना करते हैं। यह जगत् सत्त, रज आदि गुणोंका स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें शाप या अनुप्रह, खर्ग या नरक, सुरा या दुःख कीन वस्तु है ! कुछ नहीं, केवल क्लाना है। एकमान भगवान् ही विना निसीकी सहायताके अपनी आत्मस्वरूपिणी मायाके द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बन्धन, मोक्ष और मुख दुःखनी रचना करते हैं । यह सब करते रहनेपर भी उनका बन्धन, मोक्ष आदिसे कोई सम्बन्ध नहीं है। माताजी ! भगवान् श्रीहरि सरमें सम और माया आदि मल्से रहित हैं । उनका कोई प्रिय अप्रिय, नाती-गोती, अपना-पराया नहीं है । जप उनका सुसमें राग ही नहीं है, तब उनमें रागजन्य मोध तो हो ही कैसे सकता है १ तथापि उनकी मायाशक्तिके कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियोंके सुख दु.ख, हित अहित, बन्ध मोश्च, मृत्यु-जन्म और आवागमनके कारण वनते हैं । देवि 1 मैं शापसे मुक्त होनेके लिये आपको प्रसन्न नहीं करना चाहता। मैं तो यह चाहता हूँ कि आप मेरी बातपर बुरा मान गयी हैं, सो उसके लिये क्षमा वरें ॥ १७-२४ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् । विद्याधर चित्र चेतु भगवान् शङ्कर और पार्वतीजीको इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमानपर स्वार होकर वहाँसे चले गये। इससे उन लोगोंको बड़ा विसाय हुआ। तत्र भगवान् शङ्कर ने देवता, सृपि, दैत्य, सिद्ध और पार्पदों के सामने ही भगवती पार्वतीने यह बात कही॥ २५ २६॥

भगवान् शङ्करने कहा—सुन्दरि । दिव्यलीलविहारी भगवान्के नि.स्पृट्ट और उदारहृदय दासानुदासेंकी महिमा तुमने अपनी ऑखों देख ली । जो लोग भगवान्के शरणागत

होते हैं, वे किसी भी नातसे डरते नहीं । क्योंकि उन्हें खर्ग, मोश्र और नरकोंमें भी एक ही वस्तुके—केवल भगवान्के ही समान भावसे दर्शन होते हैं। जीवोंको भगपान्की लीलासे ही देहका स्योग होनेके कारण मुख दु.ख, जन्म मरण और शाय-अनुग्रह आदि दन्द प्राप्त होते हैं। जैसे खप्नमें भेद भ्रमसे सुख दुन्ख आदिकी प्रतीति होती है, और जायत्-अवस्थामें भ्रमपरा मालामें ही सर्पेतुदि हो जाती है-वैसे ही. मनुष्य अज्ञानवरा आत्मामें देवता, मनुष्य आदिका भेद तया गुण-दोघ आदिकी कल्पना कर लेता है । जिनके पास ज्ञान और वैराग्यका बल है और जो भगवान् वासुदेवके चरणों में मक्तिमाय रतते हैं, उनके लिये इस जगत्में ऐसी नोई भी वस्तु नहीं है जिसमें वे अपनी दुदिको टिना दें, आसक हो जायँ । मैं, ब्रह्माजी, सनकादि, नारद, ब्रह्माजीके पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े-बड़े देवता—कोर्ट मी भगपान्की लीलाका रहस्य नहीं जान पाते । ऐसी अवस्थामें जो उनके नन्हे-से-नन्हे अरा हैं और अपनेको उनसे अलग ईश्वर मान वैठे हैं, वे तो उनके खरूपको जान ही वैसे सकते हैं! भगवान्को न तो कोई प्रिय है और न अप्रिय । उनका न तो कोई अपना है और न पराया । वे सभी प्राणियोंके आत्मा हैं, इसिलये सभी प्राणियोंके प्रियतम हैं। विये ! यह परम भाग्यवान् चित्रकेतु उन्हींका प्रिय अनुचरः शान्त एव समदर्शी है और मैं भी मगवान् श्रीहरिका ही प्रिय हूँ । इसलिये तुम्हें भगवानके प्यारे भक्त, शान्त, समदर्शी, महातमा पुरुषोंके सम्बन्धमें किसी प्रकारका आश्चर्य नहीं करना चारिये ॥२७-३५॥

श्रीगुक्तदेवजी कहते हैं—परीक्षित्। भगवान् शक्कर-वा यह भाषण सुनकर भगवती पार्वतीनी चित्तवृत्ति शान्त हो गयी और उनका विस्मय जाता रहा । प्रिय परीनित्! भगवान्ते परमंत्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वतीको भलीमाँति शाप दे सकते थे, परन्तु उन्होंने उन्हें शान न देकर उनका शाप किर चढा लिया—यही साधु पुरुपका छक्षण है। यही विद्याघर चित्रकेतु दानवयोनिना आश्रय लेकर त्वष्टाके दक्षिणामिसे पैदा हुए। वहाँ इनका नाम वृत्रामुर हुआ और वहाँ भी ये भगवत्स्वरूपके शान एव भक्तिसेपरिपूर्ण ही रहे। तुमने मुझसे पूछा या कि वृत्रामुरका दैत्ययोनिमें जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान्की ऐसी मक्ति कैसे प्राप्त हुई। उसका पूरा पूरा विद्याण मैंने तुम्हें सुना दिया। महात्मा चित्रकेतुका यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णुमक्तींका माहात्म्य है; इसे जो सुनता है, वह समस्त वन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मौन

रहकर श्रद्धाके साथ भगवान्का स्मरण करते हुए इस इतिहास-का पाठ करता है, उसे परमगतिकी प्राप्ति होती है । । ३६ – ४१।।

### अठारहवाँ अर्ध्याय

अदिति और दितिकी सन्तानौंकी तथा मरुद्गणकी उत्पत्ति

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! सविताकी पत्नी पृश्चिके गर्भसे आठ सन्तानें हुई-सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अमिहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पञ्चमहायज्ञ। भगकी पत्नी सिद्धिने महिमा, विभु और प्रभु—ये तीन पुत्र और आशिष् नामकी एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या वड़ी सुन्दरी और सदाचारिणी थी। धाताकी चार पितयाँ थीं —कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति । उनसे क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास-ये चार पुत्र हुए। धाताके छोटे भाईका नाम या-विधाता, उनकी पत्नी किया थी। उससे पुरीष्य नामके पाँच अग्नियोंकी उत्पत्ति हुई। वरुणजीकी पत्नीका नाम चर्षणी था। उससे भृगुजीने पुनः जन्म ग्रहण किया । इसके पहले वे ब्रह्माजीके पुत्र थे । महायोगी वाल्मीकिजी भी वरुणके पुत्र थे । वल्मीकसे पैदा होनेके कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया या । उर्वशीको देखकर मित्र और वरुण दोनोंका वीर्य स्वलित हो गया था। उसे उन लोगोंने घड़ेमें रख दिया। उसीसे मुनिवर अगस्त्य और वसिष्ठजीका जन्म हुआ। मित्रकी पत्नी थी रेवती । उसके तीन पुत्र हुए-उत्सर्ग, अरिष्ट और विप्पल । प्रिय परीक्षित् ! देवराज इन्द्रकी पत्नी थीं पुलोमनिदनी शची । उनके तीन पुत्र हुए-जयन्त, ऋषभ और मीढ्वान् । खयं भगवान् विष्णु ही वलिपर अनुग्रह करने और इन्द्रका राज्य छौटानेके लिये मायासे वामन ( उपेन्द्र ) के रूपमें अवतीर्ण हुए थे । उन्होंने तीन पग पृथ्वी माँगकर तीनों लोक नाप लिये थे । उनकी पत्नीका नाम या कीर्ति । उससे वृहच्छ्लोक नामका पुत्र हुआ । उसके सौभग आदि कई सन्तानें हुईं । कश्यपनन्दन भगवान् वामनने माता अदितिके गर्भसे क्यों जन्म लिया और इस अवतारमें उन्होंने कौन-से गुण, लीलाएँ और पराक्रम प्रकट किये-इसका वर्णन में आगे (आठवें स्कन्धमें ) करूँगा ॥ १-९ ॥

प्रिय परीक्षित् ! इस प्रकार मैंने संक्षेपमें तुम्हें अदितिकें वारहों पुत्रोंके वंशका वर्णन सुनाया । अय में कश्यपजीकी दूसरी पत्नी दितिसे उत्पन्न होनेवाली उस सन्तान-परम्पराका वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान्के प्यारे भक्त श्रीप्रह्लादजी और वलिका जन्म हुआ । दितिके दैत्य और दानवोंके वन्दनीय दो ही पुत्र हुए-हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष । इनकी संक्षित कया में तुम्हें (तीसरे स्कन्धमें ) सुना चुका हूँ | हिरण्यकशिपुकी पत्नीका नाम कयाधु या । वह दानवी थी । उसके पिता जम्भने उसका विवाह हिरण्यकशिपुसे कर दिया था । कयाधुके चार पुत्र हुए—संहाद, अनुहाद, ह्राद और प्रह्लाद। इनकी सिंहिका नामकी एक वहिन भी थी । उसका विवाह विप्रचित्ति नामक दानवसे हुआ । उससे राहु नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है, जिसका सिर अमृतपानके समय मोहिनीरूपधारी भगवान्ने चक्रसे काट लिया था । संहादकी पत्नी थी कृति । उससे पञ्चजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । ह्वादकी पत्नी थी धमनी । उसके दो पुत्र हुए-वातापि और इल्वल । इस इल्वलने ही महर्षि अगस्त्यके आतिथ्यके समय वातापिको पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुहादकी पत्नी स्मर्या थी, उसके दो पुत्र हुए--वाष्कल और महिषासुर । प्रह्लादका पुत्र या विरोचन । उसकी पत्नी देवीके गर्भसे दैत्यराज विलका जनम हुआ । वलिकी पत्नीका नाम अशना था । उससे वाण आदि सौ पुत्र हुए। दैत्यराज वलिकी महिमा गायन करने योग्य है। उसे मैं आगे ( आठवें स्कन्धमें ) सुनाऊँगा । वलिका पुत्र वाणासुर भगवान् शंकरकी आराधना करके उनके गणोंका मुखिया वन गया । आज भी भगवान शंकर उसके नगरकी रक्षा करनेके लिये उसके पास ही रहते हैं। दितिके हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षके अतिरिक्त उनचास पुत्र और थे । उन्हें मरुद्गण कहते हैं । वे सव निःसन्तान रहे । देवराज इन्द्रने उन्हें अपने ही समान देवता वना लिया ॥१०-१९॥ राजा परीक्षित्ने पूछा-भगवन्! मरुद्रणने ऐसा कौन-सा सत्कर्म किया था, जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भावको छोड़ सके और देवराज इन्द्रके द्वारा देवता बना लिये गये। ब्रह्मन्! मेरे साय यहाँकी सभी ऋषिमण्डली यह वात जाननेके लिये अत्यन्त उत्सुक हो रही है।

अतः आप कृपा करके विस्तारसे वह रहस्य वतलाइये ॥२०-२१॥

स्तजी कहते हैं-शौनकादि ऋषियो ! राजा

परीजित्का प्रश्न योड़े शब्दोंमें बड़ा सारगर्मित या। उन्होंने बड़े आदरसे पूछा भी या। इसिल्ये सर्वज्ञ श्रीशुकदेवजी महाराज ने बड़ी प्रस्ततासे उनका अभिनन्दन करके यों कहा ॥ २२॥

श्रीज्ञकदेवजी कहने लगे-परीक्षित् । भगवान् विष्णुने इन्द्रका पक्ष लेकर दितिके दोनों पुत्र हिरण्यकशिषु और हिरण्याक्षको मार डाला । अत शोक्की आगधे दितिका हृदय जलने लगा । वह कोधसे तिलिमलाकर इस प्रकार सोचने लगी-प्सचमुच इन्द्र बड़ा विषयी, मूर और निर्दयी है। राम ! राम ! उसने अपने भादयों हो मरवा डाला। वह दिन कर होगा, जर मैं भी इन्द्रको मरवाकर आरामसे सोऊँगी । इस शरीरमें रक्ता ही क्या है । लोग राजाओं हे। देवता जीके शरीरको 'प्रभु' कहकर पुकारते है, परन्तु वह है क्या १ एक दिन वह सड़कर कीड़ा बन जायगा ! यदि पश्ची रता लेंगे तो विष्ठा वन जायगा और यदि जला दिया जायगा तो राखका ढेर । ऐसे तुच्छ शरीरके लिये जो दूसरे प्राणियोंको सताता है, उसे अपने सचे खार्य या परमार्थना विल्कुल पता नहीं है । अरे ! स्वार्य और परमार्यकी तो वात ही क्या, उसे तो नरममें जाना पड़ेगा ! में समझती हूँ इन्द्र अपने शरीरको नित्य मानकर मतवाला हो रहा है। उसे अपने विनाराना पता दी नहीं है। अब मैं वह उपाय करूँगी, निष्ठि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इन्द्रका धमड चूर चूर कर दे।' प्रिय परीक्षित ! दिति अपन मनमें ऐसा विचार करके सेवा शुश्रुपा, विनय प्रेम और जितेन्द्रियता आदिके द्वारा निरन्तर अपने पतिदेव करवपजीनो प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पतिदेवके हृदयका एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेमभाव, मन इरनेवाली मीठी मीठी बार्ते तथा मुसरानमरी तिरछी चितवनसे उनका मन अपनी ओर आविषत करती रहती थी। इसमें सन्देह नहीं कि वस्यपजी महारान थड़े विद्वान् और विचारवान् थे। परन्तु वे भी चतुर दितिनी सेवास मोहित हो गय और उन्होंने विवश होकर यह स्वीनार कर लिया कि 'में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा।' परीक्षित्। इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। क्योंकि स्त्रीके वशमें हो जानेपर ऐसा करना तो स्वाभाविक ही है। सृष्टिके प्रभातमें ब्रह्माजीने देखा कि सभी जीव असग हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने आधे दारीरसे स्त्रियोंनी सृष्टि की । और स्त्रियोंने जीवानी मति अपनी ओर आकर्षित नर ली। हाँ, तो मैं कह रहा था कि दितिने भगवान् क्दयपनी बड़ी सेवा की । इससे वे उसपर पहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दितिका

अभिनन्दन करते हुए उससे मुसमराकर कहा।। २३-३१॥

कदयपजीने कहा-प्रिये ! तुम्हारा दारीर एव सभी चेणाएँ अत्यन्त सुन्दर हैं। मै तुमपर प्रसन हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग लो । पतिके प्रसन्न हा जानेपर पत्नीके लिये लोक या परलोक्नों ऐसी कौन-सी वस्तु है। जो न मिल सके। बास्त्रोंमें यह बात स्पष्ट कही गयी है कि पति ही स्त्रियों न परमाराव्य इष्टदेव है । प्रिये । लक्ष्मीपति भगवान् वासुदेव ही समस्त प्राणियेंकि हृदयमें विराजमान हैं। प्रिभित्र देवताओं के रूपमें नाम और रूपने भेदसे उन्हीं की क्लाना हुइ है। सभी पुरुप—चाहे किसी भी देवतानी उपासना करें-उन्होंनी उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियोंके लिये भगनान्ने पतिका रूप धारण दिया है। वे उनरी उसी रूपमें पूजा करती हैं । इसिंग्ये प्रिये । अपना कल्याण चाइनेवाली पतिवता स्त्रियाँ अनन्य प्रेमभावसे अपने पतिदेवनी ही पूजा करती हैं, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम पियनम जातमा और ईस्वर हैं। कल्याणी ! तुमने बड़े प्रेमभाउते, मित्तिसे मेरी वैसी ही पूजा की है। अर में तुम्हारी सव अभिलापाएँ पूर्ण कर दूँगा। असतियों के जीवनम ऐसा अनसर कभी आ नहीं सकता ॥ ३२-३६॥

दितिने कहा—आर्यपुत्र । ब्रह्मन् । इन्द्रने विष्णुके हाथों मेरे दो पुत्र मरवाकर मुझे निपूती बना दिया है । इसिल्ये यदि आप मुझे मुँहमाँगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिये, जो इन्द्रको मार डाने।।२७॥

परीक्षित्। दितिनी वात सुनकर वश्यपनी सिन होनर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे—'हाय। हाय। आज मेरे जीवनमें बहुत बढ़े अधर्मना अवसर आ पहुँचा। देखों तो सही, अन में इिद्रयोंक निषयोंमें सुरत मानने लगा हूँ। स्नीरूपिणी मायाने मेरे चित्तको अपने वशने कर लिया है। हाय। हाय। आज में कितनी दीन होन अनस्यामें हूँ। अवश्य ही अब मुझे नरकम गिरना पड़ेगा। इस स्त्रीका कोई दोप नहीं है। क्योंकि इसने अपने ज मजात स्वभावका ही अनुमरण किया है। दाप तो मेरा है—जो में अपनी इन्द्रयोंनो अपने वशमें न रख सना, अपने सचे स्वार्थ और परमार्थको न समझ सका। मुझ मूढको नार बार धिकार है। लानत है मेरे इस जीवनपर। सच है, स्त्रियोंके चरिनका किसीको पता नहीं चलता। इनका मुँह तो ऐसा होता है मानो शरद्भुतुका खिला हुआ कमछ हो। वार्ते सुननेमें ऐसी मीठी होती है मानो अमृत घोल रक्खा हो। परन्तु हृदय।

वह तो इतना तीखा होता है मानो छुरेकी पैनी घार हो। इसमें सन्देह नहीं कि स्त्रियाँ अपनी लालसाओंकी कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो वे किसीसे प्यार नहीं करतीं। मतलव आनेपर वे अपने पित, पुत्र और भाईतकको मार डालती हैं या मरवा डालती हैं। अब तो मैं बड़े धर्मसङ्कटमें पड़ गया। क्योंकि कह चुका हूँ—जो तुम माँगोगी, दूँगा। मेरी बात तो झूठी नहीं होनी चाहिये। परन्तु इन्द्रका क्या होगा १ हाँ, इन्द्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषयमें मैं यह व्यवस्था करता हूँ। प्रिय परीक्षित्! सर्वसमर्थ कश्यपजीने इस प्रकार मन-ही-मन अपनी मर्त्सना करके दोनों बात बनानेका उपाय सोचा और फिर तिनक रुष्ट होकर दितिसे कहा।।३८-४४।।

कश्यपजीने कहा—कल्याणी ! यदि तुम मेरे बतलाये हुए वतका एक वर्षतक विधिपूर्वक पालन करोगी, तो तुम्हें इन्द्रको मारनेवाला पुत्र प्राप्त होगा । परन्तु यदि किसी प्रकार नियमोंमें श्रुटि हो गयी तो वह देवताओंका मित्र वन जायगा ॥ ४५॥

दितिने कहा—ब्रह्मन् ! मैं आपके वतलाये हुए व्रतका पालन करूँगी । आप कृपा करके वतलाइये कि मुझे क्या-क्या करना चाहिये, कौन-कौन-से काम छोड़ देने चाहिये और कौन-से काम ऐसे हैं, जिनसे व्रत-भंग नहीं होता ॥ ४६॥

कर्यपजीने कहा-प्रिये ! इस व्रतका आचरण करते समय किसी भी प्राणीको मन, वाणी या क्रियाके द्वारा सताये नहीं, किसीको बुरा-भला न कहे, झुठ न बोले, श्ररीरके नख और रोएँ न काटे और किसी भी अशुभ वस्तुका स्पर्श न करे । जलमें बुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनोंसे वातचीत न करे, विना धुला वस्त्र न पहने और किसीकी पहनी हुई माला न पहने, जूठा न खाय, भद्रकालीका प्रसाद या मांसयुक्त अन्नका भोजन न करे। ग्रूटका लाया हुआ और रजस्वलाका देखा हुआ अन्न भी न खाय। अञ्जलिसे जलपान न करे। जूडे मुँह, त्रिना आचमन किये, सन्ध्याके समय, वाल खोले हुए, विना शृंगारके, वाणीका संयम किये विना और विना चहर ओढ़े घरसे वाहर न निकले। विना पैर धोये, अपवित्र अवस्थामें, गीले पाँवोंसे, उत्तर या पश्चिम सिर करके, दूसरेके साथ, नग्नावस्थामें, तथा सुवह-शाम सोना नहीं चाहिये । इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मोंका त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, धुला वस्त्र घारण करे और सौभाग्यके चिह्नोंसे सुसजित रहे । प्रांत:काल कलेवा करनेके पहले ही गाय, ब्राह्मणः लक्ष्मीजी और भगवान् नारायणकी पूजा करे। इसके वाद पुष्पमाला, चन्दनादि सुगन्ध-द्रव्य, नैवेद्य और आभूपणादिसे

सुहागिनी स्त्रियोंकी पूजा करे तथा पतिकी पूजा करके उसकी सेवामें संलग्न रहे और यह भावना करती रहे कि पतिका तेज मेरी कोखमें स्थित है। प्रिये! इस व्रतका नाम 'पुंसवन' है। यदि एक वर्षतक तुम इसे विना किसी बुटिके पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोखसे ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा, जो इन्द्रको मार डाले। ४७-५४॥

परीक्षित् ! दिति बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चयवाली थी। उसने 'बहुत ठीक' कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अव दिति अपनी कोखमें भगवान् कश्यपका वीर्य और जीवनमें उनका बतलाया हुआ वत धारण करके अनायास ही नियमोंका पालन करने लगी। प्रिय परीक्षित् ! जब देवराज इन्द्रको यह मालूम हुआं कि मेरी मौसी दिति मुझे मरवा डालनेके लिये पुत्र उत्पन्न करना चाहती है, तो वे बड़ी बुद्धिमानीसे अपना वेष बदलकर दितिके आश्रमपर आये और उसकी सेवा करने लगे। वे दितिके लिये प्रतिदिन समय-समयपर वनसे पूल-फल,



कन्द-मूल, सिमघा, कुश, पत्ते, दूव, मिट्टी और जल ले आते और उसकी सेवामें समर्पित करते। राजन्! जिस प्रकार बहेलिया हरिनको मारनेके लिये हरिनकी-सी स्रत बनाकर वहाँ जाता है, वैसे ही देवराज इन्द्र भी कपट-वेष धारण करके उसके व्रत-पालनकी त्रुटिकां मौका देखते हुए वहाँ रहने लगे। सर्वदा पैनी दृष्टि रखनेपर भी उन्हें उसके व्रतमें किसी प्रकारकी त्रुटि न मिली, और वे पूर्ववत् उसकी सेवा-टहलमें लगे रहे। अव तो इन्द्रको वड़ी चिन्ता हुई। वे सोचने लगे—मैं ऐसा कौन सा उपाय करूँ, जिससे मेरा कल्याण हो ॥ ५५-५९॥

एक दिनकी बात है। दिति वतके नियमोंका पालन करते-करते बहुत दुवंछ हो गयी थी। विधिका निधान भी कुछ ऐसा ही था। इसिलये सन्ध्याके समय जुट्टे मुँह, बिना आचमन किये और जिना पैर घोये ही वह सो गयी। परमयोगी इन्द्रने देखा कि यह तो अच्छा अवसर हाथ छगा। वे योगवल्से झटपट सोई हुई दितिके गर्भमें प्रवेश कर गये। उन्होंने वहाँ जाकर सोनेक समान चमकते हुए गर्मके वज्रके द्वारा शत दुकड़े कर दिये। जब वह गर्म रोने लगा, तो उन्होंने 'मत रो, मत रो' ऐसा कहकर साती टुकड़ोंमेंसे एक एक के और भी सात सात दुकड़े कर दिये। राजन्। जर इस प्रकार इन्द्रने उनके दुकड़े दुकड़े कर डाले, तब उन्होंने हाथ जोड़क्र इन्द्रसे कहा-दिवराज ! तुम हमें क्यों भार रहे हो १ हम तो तुम्हारे भाई मरुद्रण हैं। १ तब इन्द्रने अपने भावी अनन्यप्रेमी पार्पद मरुद्रणसे कहा— 'अच्छी बात है। तुमलोग मरे भाई हो । अब मत डरो ।' परीक्षित् । जैसे अश्वत्यामाके ब्रह्मास्त्रचे तुम्हारा दुःछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही मगवान् श्रीहरिकी कृपासे दितिका वह गमं वज्रके द्वारा दुकड़े दुकड़े होनेपर भी मरा नहीं। इसमें तिनक भी आश्चर्यकी वात नहीं है । क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदिपुरुष भगवान् नारायणकी आराधना कर छेता है, वह उनशी समानता प्राप्त कर लेता है, पिर दितिने तो बुछ ही दिन कम एक वर्षतक भगवान्की आराधना की थी। हाँ, तो अन वे उनचास मस्द्रण इन्द्रके साथ मिलकर पचास हो गये । इन्द्रने भी शैतेली माताके पुत्रीके साथ रानुभाव न रसकर उन्हें सोमपायी देवता बना लिया। जब दितिभी नींद टूटी, उसरी ऑल खुली, तब उसने देखा कि उसके अभिने समान तेजस्वी उनचास बालक इन्द्रके साथ हैं। इससे मुन्दरी दितिको यद्दी प्रसन्नता हुई । उसने इन्द्रको सम्बोधन करके कहा-धेटा | मैं इस इच्छासे यह कठिन व्रत पालन धर रही थी कि तुम-अदितिके पुत्रोंको भयभीत करनेवाला पुत उत्पत्न हो । और मैंने तो केनल एक ही पुत्रके लिये सङ्गल्प किया या । पिर ये उनचास पुत्र

क्यों और कैसे हो गये १ वेटा इन्द्र । यदि तुम्हे इसका रहस्य मारूम हो, तो सच-सच मुझे बतला दो । देखो—झूठ न बोलना, भला ।। ६०-७०॥

इन्द्रने कहा-माता । मुझे इस बातका पता चल गया या कि तुम किस उद्देश्य वत कर रही हो। इसीलिये अपना खार्य सिद्ध करनेके उद्देश्यसे में खर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया । मेरे मनमें तिनक भी धर्म मावना नहीं थी। इसीसे आपके वतमें अटि होते ही मेने उस गर्मके दुकड़े दुकड़े कर दिये। पहले मैंने उसके सात दुकड़े किये थे। तब वे सातों दुकड़े सात बालक वन गये। इसके बाद मैंने पिर एक एकके सात सात डुकड़े कर दिये। तर भी वे न मरे, बस्कि उनचास हो गये । यह परम आश्चर्यमयी घटना देखरर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परमपुरुप भगवान्की उपासनावी यह कोई खाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भावसे भगवान्की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते—सच पूछो तो, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थमें निपुण है। भगवान् जगदीश्वर सबके आराध्यदेव और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रधन होकर आत्मदान कर देते हैं। भला, ऐसा कौन बुद्धिमान् है जो उनकी आराधना क्रके विपयभोगींना बरदान माँगे। माताजी । ये विषयभोग वो नरकमें भी मिल सक्ते हैं। मेरी सेहमयी जननी । तुम सब प्रकार मेरी पूज्या हो । मैंने मूर्यतावश वड़ी दुष्टताका काम विया है । तुम मेरे अपराधको क्षमा कर दो । यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि तुम्हारा गर्भ पण्ड पण्ड हो जानेस एक प्रकार मर जानेपर भी पिरते जीनित हो गया ॥ ७१-७६ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्। दिति देवराज इन्द्रके शुद्धभावसे सन्तुष्ट हो गयी। उससे आज्ञा लेकर देवराज इन्द्रने मरुद्गणोंके साथ उसे नमस्कार किया और स्वगमे चले गये। राजन्। यह मरुद्गणका जन्म बड़ा ही मङ्गलभय है। इसके विषयमें सुमने मुझसे जो प्रश्न किया या, उसका उत्तर मैंने तुम्ह दे दिया। अन तुम और क्या सुनना चाहते हो १॥ ७७ ७८॥

#### उन्नीसवाँ अध्याय

#### पुंसवन-व्रतकी विधि

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन्! आपने अभी-अभी पुंसवन-व्रतका वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान् विष्णुं प्रसन्न हो जाते हैं। सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ॥१॥

श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित् ! यह पुंसवन-व्रत समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। स्त्रीको चाहिये कि वह अपने पतिदेवकी आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्र प्रतिपदासे इसका आरम्भ करे। पहले मरुद्रणके जन्मकी कथा सुनकर ब्राह्मणोंसे आज्ञा ले । फिर प्रतिदिन प्रातःकाल दाँतुन आदिसे दाँत साफ करके स्नान करे। दो श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन छे। प्रातःकाल कुछ भी खानेसे पहले ही भगवान् लक्ष्मी-नारायणकी पूजा करे और इस प्रकार प्रार्थना करे-- 'प्रभो ! आप पूर्णकाम हैं । सदा-सर्वदा आपको सव कुछ प्राप्त है। अतएव आपको किसीसे भी कुछ छेना-देना नहीं है। आप निरपेक्ष हैं। आप समस्त विभृतियोंके स्वामी और सकलिसिद्धस्वरूप हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करती हूँ । मेरे आराध्यदेव ! आप कृपा, विभृति, तेज, महिमा और वीर्य आदि समस्त गुणोंसे नित्ययुक्त हैं। इन्हीं भगों-ऐश्वयोंसे नित्ययुक्त रहनेके कारण आपको भगवान् कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान् हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ । माता लक्ष्मीजी ! आप भगवान्की अर्द्धाङ्गिनी और महामायास्वरूपिणी हैं। भगवान्के सारे गुण आपमें निवास करते हैं । महाभाग्यवती जगन्माता ! आप मुझपर प्रसन्न हों। मैं आपको बार-बार नमस्कार करती हूँ। ' परीक्षित् ! इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्तसे 'ॐ नमो भगवते महापुरुपाय महानुभावाय महा-विभूतिपतये सह महाविभूतिभिर्विलमुपहराणि ।' (ओङ्कार-स्वरूप, महानुभाव, समस्त महाविभूतियोंके स्वामी भगवान् पुरुषोत्तमको और उनकी महाविभूतियोंको में नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजोपहारकी सामग्री समर्पण करती हूँ )-इस मन्त्रके द्वारा प्रतिदिन विष्णुभगवान्का आवाहन, अर्घ, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूष्ण, गन्व, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करे । जो नैवेद्य वच रहे, उससे 'ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा ।' ( महान् ऐश्वयोंके अधिपति भगवान् पुरुषोत्तमको नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिये इस हविष्यका हवन कर रही हूँ।)—यह मन्त्र वोलकर अग्निमें वारह आहुतियाँ दे। परीक्षित्! जो सब प्रकारकी सम्पत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो, उसे चाहिये कि प्रतिदिन भक्तिभावसे भगवान् लक्ष्मीनारायणकी पूजा करे। क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करनेवाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके वाद भक्तिभावसे भरकर वड़ी नम्रतासे भगवान्को साष्टाङ्ग दण्डवत् करे। दस वार पूर्वोक्त मन्त्रका जप करे और फिर इसस्तोत्रका पाठ करे—॥२-१०॥

'हे लक्ष्मीनारायण! आप दोनों सर्वन्यापक और सम्पूर्ण चराचर जगत्के अन्तिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवन्! माता लक्ष्मीजी आपकी मायाशक्ति हैं। ये ही स्वयं अन्यक्त प्रकृति भी हैं। इनका पार पाना अत्यन्त कठिन है। प्रभो! आप ही इन महामायाके अधिश्वर हैं और आप ही स्वयं परमपुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ-क्रिया। आप फलके भोक्ता हैं और ये हैं उसको उत्पन्न करनेवाली क्रिया! माता लक्ष्मीजी तीनों गुणोंकी अभिन्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करनेवाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं और लक्ष्मीजी शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण हैं। माता लक्ष्मीजी नाम एवं रूप हैं और आप नाम-रूप दोनोंके प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभो! आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकीके वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी वड़ी-बड़ी आशा-अभिलापाएँ आपकी कृपांचे पूर्ण हों।११-१४।

परीक्षित्! इस प्रकार परम वरदानी मगवान् लक्ष्मी-नारायणकी स्तुति करके वहाँसे नैवेद्य हटा दे और आचमन कराके पूजा करे । तदनन्तर भक्तिभावभरित हृदयसे भगवान्की स्तुति करे और यज्ञावशेषको सूँघकर फिर भगवान्-की पूजा करे । भगवान्की पूजाके वाद अपने पतिको साक्षात् भगवान् समझकर परम प्रेमसे उनकी प्रिय वस्तुएँ सेवामें उपस्थित करे । पतिका भी यह कर्तव्य है कि वह आन्तरिक प्रेमसे अपनी पत्नीके प्रिय पदार्थ ला-लाकर उसे दे और उसके छोटे-वड़े सब प्रकारके काम करता रहे । परीक्षित्! पति-पत्नीमेंसे एक भी कोई काम करता है, तो उसका फल दोनोंको होता है । इसलिये यदि पत्नी यह बत न कर सकती हो तो बड़ी एकामता और सावधानी है पतिको ही इसका अनुष्टान करना चाहिये। यह भगवान् विष्णुका व्रत है। इसका नियम लेकर बीचमें कभी नहीं छोड़ना चाहिये। जो यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चन्दन, नैवेद्य और आभूषण आदिसे भक्तिपूर्वक ब्राह्मण और मुहागिनी स्त्रियोंका पूजन करे तथा भगवान् विष्णुकी भी पूजा करे । इसके बाद भगवान्को उनके धामम पधरा दे, विसर्जन कर दे । तदनन्तर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलापाओंकी पृतिके लिये पहलेहीं छ उन्ह निवेदित निया हुआ प्रसाद ग्रहण करे । साध्वी स्त्री इस विधिसे बारह महीनेतक-पूरे साल भर इस व्रतका आचरण करके मार्गशीर्पकी अमावस्थाको उद्यापनसम्बन्धी उपवास और पृजन आदि करे । उस दिन प्रात वाल ही स्नान वरके पूर्ववत् विष्णुभगवान्वा पूजन करे और उसका पति पाकयज्ञकी विधिसे पृतमिश्रित स्तीरकी अग्रिमे बारह आहुति दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होक्र उसे आशीर्वाद दें, तो बड़े आदरसे सिर द्युवाकर उन्हें स्वीकार करे। मिक्तमावसे माथा टेक्कर उनके चर्णोमें प्रणाम वरेऔर उनकी आशा लेकर भोजन करे। भोजनके समय मौन रहे और पहले आचार्यको भोजनकराके, तव भाई-यन्धुओंके साथ स्वय मोजन करे । इसके बाद इवनसे यची हुई धृतमिश्रित सीर अपनी पत्नीनो दे। वह प्रसाद

स्त्रीको सत्पुत्र और सौभाग्य दान करनेवाला होता है॥१५-२४॥ परीक्षित्। भगवान्के इस पुसवन जतका जो विधिपूयक अनुष्ठान करता है। उसे उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रतका पालन करके सौभाग्य, सम्पत्ति, सन्तान, यदा और गृह प्राप्त करती है तथा उसना पति चिरायु हो जाता है। इस व्रतका अनुष्ठान करनेवाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों े युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस मतसे निप्पाप होकर वैकुण्डमें जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों, वह स्त्री इसके प्रभावने चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती विन्तु अभागिनी स्त्रीको शौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपानो श्रेष्ट रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रतने प्रभावसे रोगसे मुक्त होकर वलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इन्द्रिय द्यक्ति प्राप्त पर लेता है। जो मनुष्य माङ्गलिक श्रादकर्मीमें इसका पाठ करता है, उसके पितर और देवता अनन्त तृप्ति लाभ करते हैं और उन्तुष्ट होकर हवनके समाप्त होनेपर वतीकी समस्त इच्छाएँ पूर्ण कर देते हैं। ये सन्तो सन्तुष्ट होते ही हैं, समस्त यज्ञींके एकमान भोत्ता भगवान् लक्ष्मी नारायण भी सन्तुष्टहो जाते हैं और वतीको समस्त अभिलापाएँ पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित् ! मैंने तुम्हें मस्द्रणकी आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा मुनावी और साम ही दितिके श्रेष्ट पुसवन बतना वर्णन भी सुना दिया ॥ २५--२८॥

पष्ट स्कन्ध समाप्त



श्रीगणेशाय नमः

श्रीराधाकुष्णाभ्यां नमः

## श्रीमद्भागवत

अप्तामा एकान्या

पहला अध्याय

००० ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

#### नारद-युचिष्टिर-संवाद और जय-विजयकी कथा

राजा परीश्नित्ने पूछा—भगवन् ! भगवान् तो स्वभावसे ही भेदभावसे रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद् हैं; फिर उन्होंने, जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभावसे अपने मित्रका पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, इस प्रकार इन्द्रके लिये दैत्यों का वध क्यों किया ? वे स्वयं परिपूर्ण कल्याणस्वरूप हैं, इसलिये उन्हें देवताओं से तो कुछ लेना-देना नहीं है । और निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैरिवरोध भी नहीं है । घनड़ाहट तो हो ही कैसे सकती है ? क्यों कि ये दोनों ही तमोगुणके कार्य हैं । भगवत्येमके सौभाग्यसे सम्पन्न महातमन् ! हमारे क्तिसें भगवान् के समत्व आदि गुणों के सम्बन्धमें बड़ा भारी सन्देह हो रहा है । आप कृपा करके इसे मिटाइये ॥ १—३ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—महाराज! भगवान्के चिरत्रके सम्बन्धमें तुमने वड़ा सुन्दर प्रश्न किया। क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रह्लाद आदि भक्तोंकी महिमासे पिरपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवणसे भगवान्की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसङ्गको नारदादि महात्मागण बड़े प्रेमसे गाते रहते हैं। अव में अपने पिता श्रीव्यासमुनिको नमस्कार करके भगवान्की लीलाका वर्णन करता हूँ। वास्तवमें भगवान् निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृतिसे परे हैं। ऐसा होते हुए भी अपनी मायाके गुणोंको स्वीकार करके वे वाध्य-वाधक-भावको अर्थात् मरने और मारनेवाले दोनोंके परस्परिवरोधी रूपोंको ग्रहण करते हैं। सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण—ये प्रकृतिके गुण हैं, परमात्माके नहीं। परीक्षित्! इन तीनों गुणोंकी भी एक साथ ही घटती-बढ़ती नहीं होती। भगवान् समय-समयके अनुसार गुणोंको स्वीकार करते हैं। सत्त्वगुणकी वृद्धिके समय देवता और ऋषियोंका, रजोगुणकी

चुद्धिके समय दैत्योंका और तमोगुणकी चुद्धिके समय वे यक्ष एवं राक्षसोंका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अमि काष्ठ आदि भिन्न-भिन्न आश्रयोंमें रहनेपर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परन्तु मन्यन करनेपर वह प्रकट हो जाती है--वैसे ही परमातमा सभी शरीरोंमें रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते । परन्तु विचारशील पुरुष हृदय-मन्यन करके-उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओंका वाध करके अन्ततः अपने हृदयमें ही अन्तर्यामीरूपसे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं । जब परमेश्वर अपने लिये शरीरोंका निर्माण करना चाहते हैं तब अपनी मायासे रजोगुणकी अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियोंमें रमण करना चाहते हैं तव सत्त्वगुणकी सृष्टि करते हैं। और जब वे शयन करना चाहते हैं तब तमोगुणको बढ़ा देते हैं। परीक्षित् ! भगवान् सत्यसङ्कल्प हैं। वे ही जगत्की उत्पत्तिके निमित्त प्रकृति और पुरुपके सहकारी तथा आश्रय कालकी सृष्टि करते हैं। इसलिये वे कालके अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है । यही कारण है कि कालके द्वारा किये हुए कर्म भी एक प्रकारसे उन्हीं के किये हुए हैं। इसीसे जव समयके फेरसे अथवा समर्थ कालकी प्रेरणासे सन्वगुणकी बृद्धि होती है, तव देवताओं के प्यारे परमयशस्वी परमात्मा भी देवताओं के वलकी वृद्धि और उनके विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्योंका संहार करते हुए-से जान पड़ते हैं। वास्तवमें तो वे सम ही हैं ॥ ४-११ ॥

इसी विपयमें देविष नारदने बड़े प्रेमसे एक इतिहास कहा था। यह उस समयकी बात है, जब राजस्य-यज्ञमें तुम्हारे दादा युधिष्ठिरने उनसे इस सम्बन्धमें एक प्रश्न किया था। उस महान् राजस्य-यज्ञमें राजा युधिष्ठिरने अपनी आँखोंके सामने ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदिरान शिगुपाल सरके देखते देखते भगवान् श्रीकृष्णमें समा गया। वहीं देविप नारद भी बैठे हुए ये। इस घटनासे जाश्चर्यचितित होकर राजा युविष्ठिरने बड़े-बड़े मुनियोंसे भरी हुई समामें, उस यज्ञमण्डपमें ही देविप नारदसे यह प्रश्न किया॥ १२–१४॥

युधिष्टिरने पृछा—अहो । यह तो उड़ी विचित्र वात है। परम तन्त्र भगवान् श्रीकृष्णमें समा जाना-यह तो पड़े गड़े अनन्य भत्तों के लिये भी दुर्लभ है, पिर उन भगवान्से द्वेप वरनेपाले शिपुपालको यह गति कैसे मिली १ नारदानी । पूर्वमालम राजा वेनने भगतान्त्री निन्दा की यी। उसे तो ऋषियोंने नरकमें डाल दिया या । और शिशुपालको मित्री मुत्ति । इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं ! यह दम धोपका लड़का पापातमा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दन्तवकन दोनी ही जबस तुतलामर बोलने लगे थे। तबसे अबतक भगवान्से द्वेप ही करते रहे हैं। अविनाशी परमत्रहा मगवान् श्रीकृष्णको ये पानी पी-पीक्र गाली देते रहे हैं। परन्तु इसके पलस्वरूप न तो इनकी जीभमें कोढ़ ही हुआ और न इन्हें घोर अन्धकारमय नरक्की ही प्राप्ति हुई । प्रत्युत जिन भगवान्-भी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है। उन्होंमें ये दोनों सबके देखत देखते अनायास ही लीन हो गये-इसका क्या कारण है १ भगान् । इवाके झोंकेसे लड़खड़ाती हुई दीपनकी लैके समान मेरी बुद्धि इस विषयमें बहुत आगा-पीछा कर रही है। आप इस अन्तृत घटनाका रहस्य समझाइये ॥१५-२०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—देवर्षि नारद राजाके ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रषन्न हुए । उन्होंने युधिष्टिरको सम्बोधित करके भरी सभामें यह कथा कही ॥ २१ ॥

नारद्जीने कहा—युधिष्ठर ! निन्दा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीरके ही तो होते हैं । और इस शरीरकी कलाना प्रशृति और पुरुषका ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है । जब इस शरीरको ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तम 'यह मैं हूँ और यह मेरा है' ऐसा भाष यन जाता है । यही सारे भेदमायका मूल है । इसीके कारण ताइना और दुर्वचनींसे पीड़ा होती है । जिस शरीरमें अभिमान हो जाता है कि 'यह मैं हूँ', उस शरीरके वधसे प्राणियोंको अपना वध जान पड़ता है । किन्तु मगधानमें तो जीवोंके समान ऐसा अभिमान है नहीं । क्योंकि वे तो सर्वातमा हैं । उनके अतिरिक्त और सुस्त है ही नहीं । वे जो दूसरों ने दण्ड देते हैं—वह भी उनके कल्याणके लिये ही, कोधमश

अथवा द्वेपवश नहीं । तर भगवान्के सम्बन्धमें हिंसाकी कत्यना तो वो ही वैसे जा सकती है ! इसलिये चाहे मुद्दढ वैरमावसे या वैरहीन भक्तिमावसे, भयसे, स्नेर्से अयवा कामनासे-कैसे भी हो, भगवान्में अपना मन पूर्णेरूपसे लगा देना चाहिये। भगवान्की दृष्टिचे इन भावींमें कोई भेद नहा है। और युधिष्ठिर! मेरा तो ऐसा इंढ निश्चय है कि मनुष्य वैरभावसे भगपान्में जितना तन्मय हो जाता है, उतना भक्तियोगसे नहीं ! देखों न, भृङ्गी कीड़ेको लाकर भीतपर अपने छिद्रमें बद कर देता है और वह भय तथा उद्वेगमे भृङ्गीमा चिन्तन करते करते उसमे-जैसा ही हो जाता है। यही वात भगवान् श्रीकृष्णके सम्बन्धमें भी है । लीलके द्वारा मनुष्य मारूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान् भगवान् ही तो हैं। इनसे बैर करनेवाले भी इनका चिन्तन करते करते पापरहित होकर इन्हींको प्राप्त हो गये । युधिष्ठिर । एक नहीं, अनेकी मनुष्य कामसे, देपसे, भयसे और खेहसे अपने मनको मगवान्में लगानर एव अपने सारे पाप घोकर उसी प्रनार भगवानुको प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त भक्तिसे। गोपियोंने भगवान्से मिलनके तीव काम अर्थात् प्रेमसे, क्सने भयसे, शिशुपाङ दन्तवकन आदि राजाओंने द्वेषसे, यदुविशयोंने परिवारके सम्बन्धसे, तुमलोगोंने स्नेहसे और इमलोगोंने भक्तिमे अपने मनको भगवान्में लगाया है। भर्चोंके अतिरिक्त जो पाँच प्रशासके भगवान्का चिन्तन करनेवाले हैं, उनमेंसे राजा वेनकी तो किसीमें भी गणना नहीं होती। क्योंकि उसने किसी भी प्रकारसे भगवान्में मन नहीं लगाया था । इसीलिये उसकी ऐसी दुर्गति हुई। साराश यह कि चाहे जैसे हो, अपना मन भगवान् श्रीकृष्णमें तन्मय कर देना चाहिये । महाराज ! **पिर तुम्हारे मौधेरे भाई चिञ्चपाल और दन्तवरत्र तो दोनों** ही विष्णुभगवान्के मुख्य पार्पद ये । ब्राह्मणों के शापसे इन दोनोंको अपने पदसे च्युत होना पड़ा या ॥ २२-३२ ॥

राजा युधिष्ठिरने पूछा—नारदजी! भगतान्के पार्पदों पर भी असर करनेवाला ऐसा शाप किसने दिया या तथा वह कैसा था "भगवान्के अनन्य प्रेमी फिर जन्ममृत्युमय ससारमें आवें, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय-सी मारूम पड़ती है। वैतुण्ठके रहनेवाले लोग प्राष्ट्रत शरीर, इन्द्रिय और प्राणोंसे रहित हाने हैं। उनका प्राष्ट्रत शरीरसे सम्बन्ध किस प्रकार हुआ, यह नात आप अवस्य सुनाहये॥ ३३ ३४॥

नारद्जीने कहा—एक दिन ब्रह्माके मानसपुत सनकादि ऋषि तीनों लोकोंमें स्वच्छन्द विचरण करते हुए वैकुण्ठमें जा पहुँचे। यों तो वे सबसे प्राचीन हैं, परन्तु जान पड़ते हैं ऐसे, मानो पाँच-छः बरसके बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालोंने उनको भीतर जानेसे रोक दिया। इसपर वे कोधित-से हो गये और उन्होंने द्वारपालोंको यह शाप दिया कि 'मूर्खो! भगवान् विष्णुका यह धाम तो रजोगुणऔर तमोगुणसे रहित है। तुम दोनों यहाँ निवास करनेयोग्य नहीं हो। इसलिये शीघ ही तुम पापमयी असुरयोनिमें जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुण्ठसे नीचे गिरने लगे, तब उन कृपाछ महात्माओंने कहा—'अच्छा, तीन जन्ममें इस शापको भोगकर तुमलोग फिर इसी वैकुण्ठमें आ जाना'।। ३५-३८।।

युधिष्ठिर ! वे ही दोनों दितिके पुत्र हुए । उनमें बड़ेका नाम हिरण्यकशिपु या और छोटेका नाम हिरण्याध्न । दैत्य और दानवोंके समाजमें यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे । विष्णुभगवान्ने नृसिंहका रूप धारण करके हिरण्यकशिपुको और पृथ्वीका उद्धार करनेके समय वराहावतार ग्रहण करके हिरण्याध्वको मारा । हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र प्रह्लादको भगवत्प्रेमी होनेके कारण मार डालना चाहा और इसके लिये उन्हें बहुत-सी यातनाएँ दीं । परन्तु प्रह्लाद तो सर्वात्मा भगवान्के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे । उनके हृदयमें अटल शान्ति यी । भगवान्के प्रभावसे वे सुरक्षित थे ।

इसलिये तरह-तरहसे चेष्टा करनेपर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालनेमें समर्थ न हो सका ॥३९-४२॥

युधिष्ठर ! वे ही दोनों विश्रवा मुनिके द्वारा केशिनी (कैकसी) के गर्भसे राक्षसके रूपमें पैदा हुए । उनका नाम या रावण और कुम्भकर्ण । उनके उत्पातसे सव लोकोंमें आग-सी लग गयी थी । उस समय भी भगवान्ने उन्हें शापसे छुड़ानेके लिये रामावतार ग्रहण किया । युधिष्ठिर ! मार्कण्डेय मुनि तुम्हें भगवान् श्रीरामका चरित्र मुनायेंगे । वे ही दोनों जय-विजय इस जन्ममें तुम्हारी मौसीके लड़के शिशुपाल और दन्तवक्त्रके रूपमें क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हुए थे । भगवान् श्रीकृष्णके चक्रका स्पर्श प्राप्त होनेसे उनके सारे पाप नष्ट हो गये और वे सनकादिकोंके शापसे मुक्त हो गये । वैरभावके कारण निरन्तर ही वे भगवान् श्रीकृष्णका चिन्तन किया करते थे । उसी तीन तन्मयताके फलस्वरूप वे भगवान्कों प्राप्त हो गये और पुनः उनके पार्यद होकर उन्हींके समीप चले गये ॥ ४३-४६ ॥

युधिष्टिरजीने पूछा—भगवन् ! हिरण्यकशिपुने अपने स्नेहभाजन पुत्र प्रह्लादसे इतना द्वेप क्यों किया ? फिर प्रह्लाद तो महात्मा थे ! साथ ही यह भी वतलाइये कि किस साधनसे प्रह्लाद भगवन्मय हो गये ॥ ४७ ॥

### दूसरा अध्याय

हिरण्याक्षका वध होनेपर हिरण्यकशिपुका अपनी माता और कुटुम्वियोंको समझाना

नारदजीने कहा-युधिष्ठिर ! जव भगवान्ने वराहा-चतार धारण करके हिरण्याक्षको मार डाला, तव भाईकी मृत्युसे हिरण्यकशिपुके शोक और रोपका ठिकाना न रहा। चह क्रोधसे काँपता हुआ अपने दाँतोंसे वार-वार ओठ चवाने लगा । कोधसे दहकती हुई आँखोंकी आगके धूएँसे धूमिल हुए आकाशकी ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलनेवाली दृष्टि और चढ़ी हुई भौहोंके कारण उसका मुँह देखा न जाता या। भरी सभामें त्रिज्ञल उठाकर उसने द्विमूर्धा, त्र्यक्ष, शम्त्रर, शतवाहु, हयग्रीव, नमुचि, पाक, इल्वल, विप्रचित्ति, पुलोमा और शकुन आदिको सम्त्रोधन करके कहा 'दैत्यो और दानवो ! तुमलोग मेरी वात सुनो और उसके वाद विना विलम्बके जैसा में कहता हूँ, वैसा करो। तुम्हें इस वातका पता है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओंने मेरे परमप्यारे और हितैपी भाईको विष्णुसे मरवा डाला है। यद्यपि वह तो देवता और दैत्य दोनोंके प्रति समान है, तथापि दौड़-धूप और अनुनय-विनय

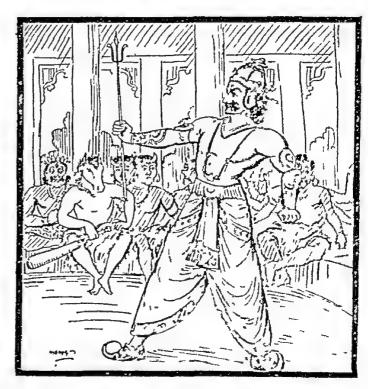

करके देवताओं ने उसे अपने पक्षमें कर लिया है। यह विष्णु

पहले तो बड़ा गुद्ध और निष्यक्ष या। परन्तु अन मायाचे दराइ आदि रूप घारण करने लगा है और अपने स्वभावछे च्युत हो गया है। बच्चेकी तरह जो उसकी सेवा करे। उसीनी ओर हो जाता है। उसना चित्त खिर नहीं है। अप में अपने इस शूलते उसका गला क्षण्ट डाचूँगा और उनके रमूनकी धारासे अपने रुधिरप्रेमी भाईका तर्पण करूँगा। तब कहीं मेरे हृदयबी पीड़ा शान्त होगी। उस मायानी शतुके नष्ट होनेपर, पेड़री जड़ कट जानेपर डालियों भी तरह सर देवता अपने आप सूख जायँगे । क्योंकि उनमा जीयन तो निष्णु ही है। इसलिये तुमलोग इसी समय पृथ्वीनर जाओं । आजक्ल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियोंनी बहुत बढ़ती हो गयी है। वहाँ जो लोग तपस्या, यक, स्वाच्याय, व्रत और दानादि ग्रामकर्म कर रहे हीं, उन स्तरों मार डालों । विष्णुकी जड़ है दिजातियोंका धर्म-कर्म ! क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋपि, नितर, समस्त प्राणी और धर्मना वही आश्रय है। जहाँ-जहाँ ब्राह्मण, गाय, चेद, वर्णाश्रम और धर्म पर्म हों, उन-उन दशॉमें तुमलोग जाओ, उन्हें जला दो, उत्ताइ डालाँगा१-१२॥

दैत्य तो स्वमावसे ही लोगोंको सनाकर मुखी होते हैं। देत्यरान दिरण्यमिशपुकी आना उन्होंने नहें आदरसे सिर ह्यानर स्वीकार की और उसीके अनुसार जनतामा नाय करने लगे। उन्होंने नगर, गाँच, गौओंके रहनेके स्थान, वगीचे, रोत, टहलनेके स्थान, ऋणियोंके आश्रम, रख आदिवी खानें, किसानोंकी मिलयाँ, तराईके गाँच, अहीरोंकी विस्तयाँ और व्यापारके केन्द्र बड़े-बड़े नगर जला डाले। बुछ दैत्योंने सोदनेके दास्त्रोंसे नहे-बड़े पुल, परकोटे और नगरके पाटकोंने तोइ-पोइ डाला तथा दूसरोंने कुल्हाड़ियाँ से पले पूले, हरे भरे पेड़ काट डाले। बुछ दैत्योंने जलती हुई लमड़ियोंसे लोगोंके घर जला दिये। इस प्रकार दैत्योंने निरीह प्रजाका नड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवतालोग स्वर्ग छोइकर जिपे स्वसे प्रचीमें विचरण करते थे॥१३-१६॥

युधिष्ठर । माइंकी मृत्युचे हिरण्यमधिषुको नहा दु प हुआ था । जन उसने उनकी अन्तयेष्टि कियाचे छुटी वा की तन शामुनि, शम्यर, पृष्ट, भृतसन्तापन, कृक, कालनाभ, महानाम, हिरिसम्भु और उत्कच—अपने इन मतीनी को मान्त्वना दी और उनकी माता स्पामानुको और अपनी माता दितिको देश-वालके अनुसार मधुर वाणीं समझाते हुए कहा ॥ १७-१९॥

हिरण्यकशिपुने कहा-मेरी प्यारी माँ, वहू और पुत्री । तुम्हें चीर हिरण्याक्षके लिये किसी प्रकारका शेक नहीं क्रा चाहिये । बीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही है कि लड़ाई-के मैदानमें अपने शत्रुके दाँत खड़े करके दलाघनीय मृत्युषे मरें । देवि । जैसे प्याऊपर बहुत-से लोग इक्टे हो जाते हैं, परन्तु उनका मिलना-जुलना योड़ी देरके लिये ही होता है-वैसे ही अपने कमोंके पेरसे दैववश जीन भी मिन्ते और विद्युइते हैं। धास्तवमें आत्मा नित्य, अविनाशी, ग्रद, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह इन्द्रिय आदिसे पृथक है। वह अपनी अविद्यासे ही देह आदिकी सृष्टि वरके भोगींके साधन सूदमशरीरको स्वीकार करता है । जै8 चलता तो है पानी परन्तु चलते मालूम पड़ते हैं उसके किनारेके नृक्ष, और घूमती हैं आँखें परन्तु मालूम पड़ता है कि पृथ्वी धूम रही है-कत्याणी ! वैसे ही विषयों और गुणोंके कारण मन भटरने लगता है और वास्तवमें निर्विकार होनेपर भी उधीरे समान आत्मा भी भटकता हुआ-सा जान पड़ता है। उसका स्यूल और सूरम शरीरोंसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है, पिर भी वह सम्बन्धी सा जान पड़ता है। सब पनारसे शरीररहित आ मानो दारीर समझ लेना-यही तो उल्टा शन है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है । इसीसे प्रिय अयवा अप्रिय वस्तुओं का मिलना और विछुइना होता है । इसीने कमोंके साथ सम्यन्ध हो जानेके कारण संसारमें भटकना पड़ता है। जनम, मृत्यु, अनेको प्रकारके द्योक, अविवेक, चिन्ता और विकेक्सी विस्मृति—सपमा कारण यह अज्ञान ही है। इस विपयम महातमालोग एक प्राचीन इतिहास वहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्यके सम्यन्धियों के साथ यमराजकी बातचीत है । तुमलोग ध्यानचे उचे मुनो ॥२०-२७॥

उशीनर देशमें एक वड़ा यशस्ती राजा या। उस समय उसके माई वन्धु उसे घेरकर वैठ गये। उसका जड़ाऊ कन च िज भिज हो गया था। गहने और मालाएँ तहस-नहस हो गयी थीं। वाणोंजी मारसे क्लेजा पट गया था। शरीर प्तृतने लयाय था। वाल विखर गये थे। आँखें घँस गयी थीं। कोंघके मारे दाँतोंसे उसके ओठ दये हुए थे। मुख धूलसे दक गया था। शक्त और हाय कट गये थे। यह उस लड़ाईके मैदान में कटे हुए पेड़नी तरह पड़ा हुआ था। २८-३०॥

रानियों में दैववरा अपने पतिदेव उद्योनरनेरेशकी यह दशा देखकर पड़ा दु ख हुआ। पे 'हा नाथ! हम अभागिनें तो वेमौत मर गयीं । ऐसा कहकर वार-वार छाती पीटती हुई अपने स्वामीके चरणोंके पास गिर पड़ीं। वे जोर-जोरसे इतना रोने लगीं कि उनके कुच-कुङ्कमसे मिलकर वहते हुए लाल-लाल आँसुओंने प्रियतमके पाद-पद्म पखार दिये। उनके केश और गहने इधर-उधर विखर गये। वे विलाप कर रही यीं और उनका करण-क्रन्दन सुननेवालींका भी हृदय फटा जाता था । 'हाय ! विधाता वड़ा क्रूर है । स्वामिन् ! उसीने आज आपको हमारी आँखोंसे ओझल कर दिया । पहले तो आप समस्त देशवासियोंके जीवनदाता थे। आज उसीने आपको ऐसा वना दिया कि आप हमारा शोक बढा रहे हैं। पतिदेव ! आप हमसे वड़ा प्रेम करते थे । हमारी थोड़ी-सी सेवाको भी वड़ी करके मानते थे । हाय ! अव आपके विना हम कैसे रह सकेंगी ? हम आपके चरणोंकी चेरी हैं। अाप जहाँ जा रहे हैं, वहीं चलनेकी हमें भी आज्ञा दीजिये। वे अपने पतिकी लाश पकड़कर इसी प्रकार विलाप करती रहीं। सूर्यास्त हो गयाः परन्तु उन्होंने मुर्देको जलाने नहीं दिया। उस समय उज्ञीनरराजके सम्बन्धियोंने जो विलाप किया



था, उसे सुनकर वहाँ स्वयं यमराज वालकके वेपमें आये और उन्होंने उन लोगोंसे कहा ॥ ३१–३६॥

यमराजने कहा—बड़े आश्चर्यकी बात है! तुमलोग तो मुझसे स्याने हो। बराबर लोगोंका मरना-जीना देखते हो। फिर भी इतने मूट हो रहे हो! अरे भाई, यह मनुष्य जहाँसे आया था, वही चला गया। तुम्हें भी एक-न-एक दिन

वहीं जाना है। फिर झुठमूठ इतना शोक करनेकी क्या आवश्यकता है ? हम तो तुमसे लाखगुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं। क्योंकि हमारे मॉ-नापने हमें छोड़ दिया है, हमारे शरीरमें पर्याप्त वल भी नहीं है; फिर भी हमें कोई चिन्ता नहीं है। भेड़िये आदि हिंसक जन्तु हमारा वाल भी वॉका नहीं कर पाते । करें कैसे ? जिसने गर्भमें रक्षा की थी, वही इस जीवनमें भी हमारी रक्षा करता रहता है । जो प्रभु अपनी मौजसे इसको बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है-उस अविनाशी प्रभुका यह जगत् एक खिलौनामात्र है । वह इस चराचर जगत्को दण्ड या पुरस्कार देनेमें समर्थ है । भाग्य अनुकूल हो तो रास्तेमें गिरी हुई वस्तु भी ल्यों-की-त्यों पड़ी रहती है। परन्तुः भाग्यके प्रतिकूल होनेपर तिजोरीमें रक्ली हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव विना किसी सहारेके दैवकी दयादृष्टिसे जंगलमें भी वहुत दिनोंतक जीवित रहता है, परन्तु दैवके विपरीत होनेपर घरमें सुरक्षित रहनेपर भी मर जाता है ॥ ३७-४० ॥

रानियो ! सभी प्राणियोंकी मृत्यु अपने पूर्वजनमोंकी कर्मवासनाके अनुसार समयपर होती है और उसीके अनुसार उनका जन्म भी होता है। परन्तु आत्मा शरीरसे अत्यन्त भिन्न है, इसलिये वह उसमें रहनेपर भी उसके जन्म-मृत्यु आदि धर्मोंसे अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकानको अपनेसे अलग और मिट्टीका समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टीका है। मोहवश वह इसे अपना समझ वैठता है। जैसे पानीके विकार बुलबुले आदि, मिट्टीके विकार घड़े आदि और स्वर्णके विकार गहने आदि समयपर बनते हैं, रूपान्तरित होते हैं तथा नष्टहो जाते हैं-बैसे ही इन्ही तीनोंके विकारसे बना हुआ यह शरीर भी समयपर बन-विगड़ जाता है। जैसे काठमें रहनेवाली व्यापक अग्नि उससे अलग है, जैसे देहमें रहनेपर भी वायुका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह एक-सा रहनेपर भी किमीके दोप-गुणसे लिप्त नहीं होता-वैसे ही समस्त देहेन्द्रियों में रहनेवाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है ॥ ४१-४३ ॥

मूखों ! जिसके लिये तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नामका शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है । तुमलोग इसीको तो देखते थे । इसमें जो सुननेवाला और वोलनेवाला था, वह तो कभी किसीको नहीं दिखायी पड़ता था । फिर आज भी नहीं दिखायी दे रहा है, तो शोक क्यों ? तुम्हारी यह मान्यता कि 'प्राण ही बोलने या सुननेवाला या, सो निकल गया मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि सुपृप्तिके समय प्राण तो रहता है। पर न यह बोलता है न सुनता है । समस्त इन्द्रियाँ जिसके कारण अपना अपना काम करती हैं। वह आत्मा तो अरीर और प्राण दोनोंसे प्रयम् है। यद्यी वह परिच्छित नहीं है, व्यापक है-फिर भी पञ्चभूत, इद्रिय और मनसे युक्त नीचे ऊँचे ( देव, मनुष्य, पश्च, पक्षी आदि ) शरीरोंको प्रहण करता और अपने विवेक्त्रलंधे उनसे मुक्त भी हो जाता है । वास्तवमें वह इन समसे अलग है । जनतक वह पाँच प्राण, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच शानेद्रिय, बुद्धि और मन-इन समह तत्त्वींसे बने हुए लिझरारीरसे युक्त रहता है। तभीतक कर्मोंसे वँधा रहता है । और इस वन्धनके कारण ही मायासे होनेवाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रकृतिके गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओंको सत्य समझना अथवा कहना झूठमूठका दुराग्रह है। मनोर्थके समयकी वन्पित और स्वप्नके समयकी दीख पड़ने वाली वल्तुओंके समान इन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ प्रहण क्या जाता है, सब मिष्या है । इसलिये शरीर और आत्माका तत्त्व जाननेवाले पुरुष न तो अनित्य शरीरके त्रिये शोक करते हैं और न नित्य आत्माके लिये ही। परन्तु जिन लोगोंका खभाव ही शोक करनेका है। उनके लिये क्या किया जाय १ ॥ ४४-४९ ॥

किसी जगलमें एक बहेलिया रहता या। यह बहेलिया क्या या, विधाताने मानो उसे पिश्चयों का काल ही रच रक्या या। जहाँ कहीं भी वह जाल केला देता और ललचा कर चिहियों को केंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उस बहेलियेने मादा पश्ची को शों भीं मादा वह जाल के पर्दों में केंस गयी। नर पश्ची को अपनी मादा की विपत्ति देखकर गड़ा दु ल हुआ। यह वेचारा उसे छुड़ा तो सकता न या, रने हसे उस बेचारी के लिये विलाप करने लगा। उसने कहा—प्यों तो विधाता सम छुछ कर समता है।

परन्तु है वह उड़ा निर्दयी। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है। दूसरे मुझ अभागेके लिये बोक करती हुई यड़ी दीनतामे छटपटा रही है। ऐसी अपस्थामें तो इसपर दया ही करनी चाहिये । इसे लेकर वह करेगा क्या १ उसकी मौज हो तो मुझे ले जाय । इसके बिना में अपना यह अधूरा निधुर जीवन, जो दीनता और दु रासे भरा हुआ है, लेकर क्या कलँगा १ अभी मेरे अभागे बच्चोके पर भी नहीं जमे हैं। माँके मर जानेपर उनको मैं कैसे पालूँगा १ ओह, घोंसरेमें वे अपनी माँकी बाट देख रहे हींगे ।' इस तरह वह पक्षी महुत-सा विलाप करने लगा । अपनी सहचरीके वियोगसे वह आतुर हो रहा था। ऑसुओंके मारे उसका गला र्हेंध गया या। तज्ञक उसी बहेलियेने कालकी प्रेरणासे छिपकर ऐसा वाण मारा कि वह भी वहींपर लोट गया । मूर्ख रानियो ! तुम्हारी भी यही दशा होनेवाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दीखती नहीं, और इसके लिये रोनीट रही हो। यदि तुम लोग सौ बरसतक इसी तरह कलेजा पीटती रहो। तो भी यह अप तुमलेगोंको नहीं मिल सकता ॥ ५०-५७ ॥

हिरण्यकशिपुने कहा—उस छोटे से गलकभी ऐसी हानपूर्ण बार्ने सुनकर स्य-केन्सव दग रह गये। उशीनरनरेशके भाई-बन्धु और स्त्रियोंने यह वात समझ ली कि समस्त ससार और इसके सुख दु रा अनित्य एव मिश्र्या हैं। यमराज तो इतना कहकर वहीं अन्तर्धान हो गये। भाई बन्धुओंने भी सुयज्ञकी अन्तर्थिट-किया की। इसलिये तुमलोग भी अपने लिये या किसी दूसरेके लिये भी शोक मत करो। इस ससारमें कीन आमा है और कीन अपनेसे भिन्न ? क्या अपना है और क्या पराया ? प्राणियोंको अज्ञानके कारण ही यह अपने परायेमा दुराग्रह हो रहा है॥ ५८-६०॥

नारदर्जीने कहा—युधिष्ठिर । अपनी पुत्रवधूके साम दितिने हिरण्यकशिपुकी यह बात मुनकर उसी क्षण पुत्रशोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परमतत्त्वस्वरूप परमात्मामें लगा दिया ॥ ६१ ॥

### तीसरा अध्याय

हिरण्यकशिपुकी तपस्या ओर वरप्राप्ति

नारदर्जीने धहा-युधिष्टिर । अन हिरण्यकशिपुने यह विचार निया नि 'में अजर अमर होकर सक्षारका एकछत्र सम्राट् वन जाऊँ, जीतनेकी तो बान ही क्या, कोई मेरे सामने खड़ातक न हो सके।' इसके लिये वह मन्दराचलकी एक धारीमें जारर जत्यन्त दारुण तपस्या करने लगा ! वहाँ हाथ ऊपर उठाकर जानाशकी ओर देखता हुजा यह पैरके अगूटेके बल पृथ्वीपर खड़ा हो गया । उसकी जटाएँ ऐसी चमक रही यीं, जैसे प्रत्यकालके सूर्यकी किरणें । जब वह इस प्रकार तपस्यामें संलग्न हो गया, तव देवतालोग अपने-अपने स्थानों और पदोंपर पुनः प्रतिष्ठित हो गये। बहुत दिनोंतक तपस्या करनेके बाद उसकी तपस्याकी आग धूएँके साथ सिरसे निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गयी और ऊपर-नीचे तथा अगल-बगलके लोकोंको जलाने लगी। उसकी लपटसे नदी और समुद्र खौलने लगे। द्वीप और पर्वतोंके सिहत पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट-टूटकर गिरने लगे तथा दसों दिशाओं में मानो आगलग गयी।। १—५।।

हिरण्यकशिपुकी उस तपोमयी आगकी लपटोंसे स्वर्गके देवता भी जलने लगे । वे घवड़ाकर स्वर्गसे ब्रह्मलोकमें गये और ब्रह्माजीसे प्रार्थना करने लगे—'हे देवताओंकी रचना करनेवाले जगत्पति ब्रह्माजी ! हमलोग हिरण्यकशिपुके तपकी ज्वालासे जल रहे हैं। अब हम स्वर्गमें नहीं रह सकते। हे अनन्त ! हे सर्वाध्यक्ष ! यदि आप उचित समझें तो अपनी सेवा करनेवाली जनताका नाश होनेके पहले ही यह सङ्कट दूर कर दीजिये । भगवन् ! आप तो सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओरसे आपसे यह निवेदन कर देते हैं कि वह किस अभिप्रायसे यह घोर तपस्या कर रहा है ! उसका विचार है कि 'जैसे ब्रह्माजी अपनी तपस्या और योगके प्रभावसे इस चराचर जगत्की सृष्टि करके सब लोकोंसे 'ऊपर सत्यलोकमें विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योगके प्रभावसे वही पद और स्थान प्राप्त कर लूँगा । क्योंकि समय असीम है, और आत्मा भी नित्य है। एक युगमें न सही, अनेक युगोंमें। एक जन्ममें न सही, अनेक जन्मोंमें। सफलता तो मुझे मिलेगी ही । अपनी तपस्याकी शक्तिसे मैं पाप-पुण्यादिके नियमोंको पलटकर इस संसारमें ऐसा उलट-फेर कर दूँगा, जैसा कभी नहीं था । वैष्णवादि पदोंमें तो रक्खा ही क्या है। क्योंकि कल्पके अन्तमें उन्हें भी कालके गालमें चले जाना पड़ता है। १ \* हमने सुना है कि ऐसा हठ करके ही वह घोर तपस्यामें जुटा हुआ है। आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं । अब आप जो उचित समझें, वही करें । ब्रह्माजी ! आपका यह सर्वश्रेष्ठ पद ब्राह्मण एवं गौओंकी वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजयके लिये है। यदि यह हिरण्यकशिपुके हाथमें चला गया, तो सजनींपर सङ्घटींका पहाड़ टूट पड़ेगा ॥ ६-१३॥

युधिष्ठर ! जब देवताओंने ब्रह्माजीसे इस प्रकार निवेदन किया, तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियोंके साथ हिरण्यकशिपुके आश्रमपर गये | वहाँ जानेपर पहले तो वे उसे देख ही न सके | क्योंकि दीमककी मिट्टी, घास और वाँसोंसे उसका शरीर ढक गया था | चींटियाँ उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खून खा-पी गयी थीं | बादलोंसे ढके हुए सूर्यके समान वह अपनी तपस्याके तेजसे लोकोंको तपा रहा था | उसको देखकर ब्रह्माजी भी विस्मित हो गये | उन्होंने हँसते हुए कहा | १४-१६ |

ब्रह्माजीने कहा-वेटा हिरण्यकिशपु ! उठो, उठो । तुम्हारा कल्याण हो । अव तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गयी ! मैं तुम्हें वर देनेके लिये आया हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो, वेखटके माँग लो । मैंने तुम्हारे हृदयका अद्भुत वल देखा । अरे, डाँसोंने तुम्हारी देह खा डाली है । फिर भी तुम्हारे प्राण हिड्डियोंके सहारे टिके हुए हैं । ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषिने की थी और न आगे ही कोई करेगा । भला, ऐसा कौन है जो देवताओंके सौ वर्षतक बिना पानीके जीता रहे ? वेटा हिरण्यकिशपु ! तुम्हारा यह काम बड़े-वड़े धीर पुरुष भी नहीं कर सकते । तुमने इस तपोनिष्ठासे मुझे अपने वशमें कर लिया है । दैत्यिशिरोमणे ! इसीसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ माँगो, दिये देता हूँ । तुम हो मरनेवाले और मैं हूँ अमर ! अतः तुम्हें अमर तो नहीं बनाया जा सकता, परन्तु मेरा दर्शन निष्फल भी नहीं हो सकता ॥१७-२१॥

नारद्जी कहते हैं—युधिष्ठिर ! इतना कहकर ब्रह्माजीने उसके चींटियोंसे खाये हुए शरीरपर अपने कमण्डलका दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया । जैसे लकड़ीके देरमेंसे आग जल उठे, वैसे ही वह जल छिड़कते ही वाँस और दीमकोंकी मिट्टीके वीचसे उठ खड़ा हुआ । उस समय उसका शरीर सब अवयवोंसे पूर्ण एवं बलवान् हो गया था, इन्द्रियोंमें शक्ति आ गयी थी और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज़के समान कठोर एवं तपाये हुए सोनेकी तरह चमकीले हो गये थे। जब वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ, तब उसने देखा कि आकाशमें हंसपर चढ़े हुए ब्रह्माजी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनन्द हुआ। अपना सिर पृथ्वीपर रखकर उसने उनको नमस्कार किया। फिर अञ्जल बाँधकर खड़ा हुआ और बड़े प्रेमसे अपने निर्निमेष

<sup>\*</sup> यद्यपि वैष्णवपद (वैकुण्ठादि नित्यधाम ) अविनाशी हैं, परन्तु हिरण्यकशिषु अपनी आसुरी बुद्धिके कारण उनको कल्पके अन्तमें नष्ट होनेवाला हो मानता था। तामसी बुद्धिमें सब बार्ते विपरीत ही दीखा करती हैं।

नयनों छ उन्हें देखता हुआ गद्गद वाणी हे खति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनन्दके ऑस् उमड़ रहे थे और सारा दारीर पुलक्ति हो रहा था ॥ २२-२५ ॥

हिरण्यकशिपुने कहा-कल्पके अन्तमें यह सारी स्रष्टि यालके द्वारा प्रेरित तमोगुणसे, धने अन्धकारसे दक गयी थी। उस समय खयपनाराखरूप आपने अपने तेजसे भिरसे इसे प्रस्ट किया। आप ही अपने त्रिगुणमय रूपसे इसकी रचना, रक्षा और सहार करते हैं। आप रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणके आश्रय हैं । आप ही सबसे परे और महान् हैं। आपको में नमस्कार करता हूँ। आप ही जगत्के मूल भारण हैं ! ज्ञान और निज्ञान आपकी मूर्ति हैं । प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि विनारीं हे द्वारा आपने अपने ने प्रकट किया है। आप मुख्यप्राण स्त्रात्माके रूपमे चराचर जगत्को अपने नियन्त्रणमें रखते हैं । आप ही प्रजाके रक्षक भी हैं। भगवन् ! चित्त, चेतना, मन और इन्द्रियों के खामी आप ही हैं । पञ्चभूत, शन्दादि विषय और उनके संस्कारींके रचियता भी महत्तत्वके रूपमें आप ही हैं। जो वेद होता, अध्नयुं, ब्रह्मा और उद्गाता—इन ऋत्विजीसे होनेपाले यहारा प्रतिपादन करते हैं। वे आपके ही शरीर हैं। उन्हींके द्वारा अग्निष्टोम आदि सात यज्ञींना आप विस्तार करते हैं। आप ही सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा हैं। क्योंकि आप अनादिः अनन्त, अपार, सर्वज्ञ और अन्तर्यामी हैं। आप ही काल हैं। आप प्रतिश्चण सावधान रह्कर अपने क्षण, रूव आदि विमागोंके द्वारा लोगोंकी आयु श्रीण करते रहते हैं। पिर भी आप निर्विकार हैं। क्योंकि आप शानखरूप, परमेरवर,

अजन्मा, महान् और सम्पूर्ण जीवों के जीवनदाता अन्तरातमा हैं। प्रमो । कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएँ आपके दारीर हैं। आप त्रिगुणमयी मायासे अतीत स्वय ब्रह्म है। यह स्वर्णमय ब्रह्माण्ड आपके गर्ममें स्थित है। आप इसे अपनेमेंसे ही प्रकट करते हैं। प्रमो ! यह व्यक्त ब्रह्माण्ड आपका स्यूल्यरीर है। इससे आप इन्द्रिय, प्राण और मनके विषयोंका उपमोग करते हैं। किन्तु उस समय भी आप अपने परम ऐस्वर्यमय स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप पुराणपुरुष, स्यूल स्इमसे परे ब्रह्म स्वरूप ही हैं। आप अपने अनन्त और अव्यक्त स्वरूपसे सोर जगत्में व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपरी शिक्त हैं। मगवन्। में आपको नमस्कार करता हूँ ॥२६–३४॥

प्रभो । आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे मेरे माँगे हुए वर देना चाहते हैं, तो ऐसा कर दीजिये कि आप के बनाये हुए किसी भी प्राणीसे—चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अयवा नागादि — िम्छी से मेरी मृत्यु न हो । भीतर वाहर, दिनमें, रातिमें, आप के बनाये प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीवसे, अस्त्र शस्त्र में, पृथ्वी या आकाश्यमें कहीं भी मेरी मृत्यु न हो । युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके । में समस्त प्राणियों ना एक उन सम्राट् हो जें। इन्द्रादि सब लोकपालों में जैसी आप नी महिमा है, वैसी ही मेरी भी हो । तप स्वर्यों और योगियों को अक्षय ऐश्वर्य प्रात है, यही मुझे भी दी जिये।। ३५-३८ ।।

# चौया अध्याय

## हिरण्यकशिपुके अत्याचार और महादके गुणांका वर्णन

नारद्जी कहते हैं — युधिष्टर ! जन हिरण्यनिशुने ब्रह्माजीसे इस प्रनारके अत्यन्त दुर्छभ वर माँगे, तन उन्होंने उसनी तपस्यासे प्रमुद्ध होनेके वारण उसे वे वर दे दिये ॥१॥

व्रह्माजीने कहा—वेटा । तुम जो वर मुझसे माँग रहे हो, वे जीवींके लिये बहुत ही दुर्लम हैं; परन्तु दुर्लम होनेपर भी मैं तुम्हें वे सम वर दिये देता हूँ ॥ २॥

[नारदजी कहते हैं—] ब्रह्माजीके वरदान कभी शुट्ठे नहीं होते। वे समर्थ एव भगवद्रूष ही हैं। वरदान मिल जानेके बाद हिरण्यकशिपुने उनमी पूजा की। तत्यक्षात् मजापितयों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोकनो चले गये। हिरण्यमिशपुका शरीर सुवर्णके समान कान्तिमान् हो गया था। जन ब्रह्माजीने उसे इस प्रमार वर दे दिया, तन वह अपने भाईबी मृत्युना स्मरण करके भगवान्से द्वेप करने लगा। उस महादैत्यने समस्त दिशाओं, तीनों लोनों तथा देवता, असुर, नरपति, गन्धर्म, गस्ह, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, शृषि, पितरोंके अधिपति, मनु, यक्ष, राधम, निशाचराज, प्रेन, भूतपति एव समस्त प्राणियोंके राजाजींको जीतमर अपने वशमें कर लिया। यहाँतक कि उस निश्च विजयी दैत्यने लोकपालोंकी शक्त और स्थान भी छीन लिये। अब वह नन्दनमन आदि दिव्य उद्यानोंके सौन्दर्यंसे सेवित

स्वर्गमें ही रहने लगा था। स्वयं विश्वकर्माका वनाया हुआ इन्द्रका भवन ही उसका निवासस्थान था । उस भवनमें तीनों लोकोंका सौन्दर्य मूर्तिमान् होकर निवास करता था। वह सव प्रकारकी सम्पत्तियोंसे सम्पन्न था । उस महलमें मूँगेकी धीढ़ियाँ, नीलमकी गचें, स्फटिकमणिकी दीवारें, वैदूर्यमणिके खंभे और हीरोंके आसन थे। रंग-विरंगे चँदोवे तथा दूधके फेनके समान शय्याएँ, जिनपर मोतियोंकी झालरें लगी हुई थीं, शोभायमान हो रही थीं। चमकीले दाँतोंवाली अप्तराएँ अपने नूपुरोंसे रुन-झुन ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमिमें इधर-उधर टहला करती थीं और कहीं-कहीं उसीमें अपना सुन्दर मुख देखने लगती थीं। उस महेन्द्रके महलमें महाबली और महामनस्वी हिरण्यकशिपु सब लोकोंको जीतकर, सबका एकछत्र सम्राट् बनकर बड़ी स्वतन्त्रतासे विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देवतालोग उसके चरणोंकी वन्दना करते रहते थे। वह उत्कट गन्धवाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आँखें लाल-लाल और चढ़ी हुई रहतीं। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक वलमें वह वेजोड़ था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेवके सिवा और सभी लोकपाल अपने हाथोंमें भेंट हे-हेकर उसकी सेवामें हगे रहते। जव वह अपने पुरुषार्थसे इन्द्रासनपर वैठ गया, तव युधिष्ठिर ! विश्वावसु, तुम्बुरु तथा हम सभी लोग उसके सामने गायन करते थे । तथा गन्धर्व, सिद्ध, ऋषि, विद्याधर और अप्सराएँ वार-बार उसकी स्तुति करती यीं ॥३-१४॥

युधिष्ठिर ! वह इतना तेजस्वी या कि वर्णाश्रमधर्मका पालन करनेवाले पुरुष जो वड़ी-वड़ी दक्षिणावाले यज्ञ करते, उनके यज्ञोंकी आहुति वह स्वयं ही ग्रहण करता । पृथ्वीके सातों द्वीपोंमें उसका अखण्ड राज्य था । सभी जगह विना ही जोते-त्रोये धरतीसे अन्न पैदा होता या । वह जो कुछ चाहता, अन्तरिक्षसे उसे मिल जाता। तथा आकाश उसे भाँति-भाँतिकी आश्चर्यजनक वस्तुएँ दे-देकर उसकी सेवा करता था। इसी प्रकार खारे पानी, मदिरा, घृत, इक्षुरस, द्धि, दुग्ध और मीठे पानीके समुद्र भी अपनी पत्नी नदियोंके साथ तरङ्गोंके द्वारा उसके पास रत्नराशि पहुँचाया करते। पर्वत अपनी घाटियोंके रूपमें उसके लिये खेलनेका स्थान जुटाते और वृक्ष सब ऋतुओंमें फूलते-फलते । वह अकेला ही सब लोकपालोंके विभिन्न गुणोंको धारण करता। इस प्रकार दिग्विजयी और एकछत्र सम्राट् होकर वह अपने-को प्रिय लगनेवाले विपयोंका खच्छन्द उपभोग करने लगा। परन्तु इतने विपयोंसे भी उसकी तृप्ति न हो सकी । क्योंकि अन्ततः वह इन्द्रियोंका दास ही तो था ॥ १५-१९॥
युधिष्ठिर ! इस रूपमें भी वह भगवान्का वही पार्पद
है, जिसे सनकादिकोंने शाप दिया था । वह ऐश्वर्यके मदसे
मतवाला हो रहा था । घमंडमें चूर होकर शास्त्रोंकी मर्यादाका उल्लिखन कर रहा था । देखते-ही-देखते उसके जीवनका
बहुत-सा समय निकल गया । उसके कठोर शासनसे सव

किसीका आश्रय न मिला, तव उन्होंने भगवान्की शरण ली । उन्होंने मन-ही-मन कहा—'जहाँ सर्वेश्वर भगवान् श्रीहरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शान्त एवं निर्मल संन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान्के उस

लोक और लोकपाल घवड़ा गये । जब उन्हें और कहीं

परम धामको हम नमस्कार करते हैं। इस भावसे अपनी इन्द्रियोंका संयम और मनको समाहित करके उन लोगोंने खाना-पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदयसे

भगवान्की आराधना की । एक दिन उन्हें मेघके समान गम्भीर आकाशवाणी सुनायी पड़ी । उसकी ध्वनिसे दिशाएँ

गूँज उठीं । साधुओंको अभय देनेवाली वह वाणी यों थी— अष्ठ देवताओ ! डरो मत । तुम सव लोगोंका कल्याण हो ।

मेरे दर्शनसे प्राणियोंको परम कल्याणकी प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्यकी दुष्टताका मुझे पहलेहीसे पता है। मैं इसको

मिटा दूँगा । अभी कुछ दिनोंतक समयकी प्रतीक्षा करो । कोई भी प्राणी, जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझ-

से द्वेष करने लगता है, तब शीव ही उसका विनाश हो जाता है। जब यह अपने वैरहीन, शान्त और महात्मा पुत्र प्रह्लादसे द्रोह

करेगा—उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तव वरके कारण शक्ति-सम्पन्न होनेपर भी इसे मैं अवश्य मार डालूँगा' ॥२०-२८॥

नारदजी कहते हैं—सबके दृदयमें शानका सञ्चार करने-वाले भगवान्ने जब देवताओंको यह आदेश दिया तब वे उन्हें

प्रणाम करके लौट आये। उनकी सारी घवड़ाहट मिट गयी और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकशिपु मर गया।।२९॥

युधिष्ठिर ! दैत्यराज हिरण्यकशिपुके वड़े ही विलक्षण चार पुत्र थे । उनमें प्रह्लाद यों तो सबसे छोटे थे, परन्तु गुणोंमें सबसे बड़े थे । वे बड़े संतसेवी, ब्राह्मणमक्त, सौम्यस्वभाव, सत्यप्रतिज्ञ एवं जितेन्द्रिय थे । वे समस्त प्राणियोंके साथ अपने समान ही समताका वर्ताव करते थे । सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैपी थे । बड़े लोगोंके चरणोंमें सेवककी तरह झककर रहते थे । गरीत्रोंपर पिताके समान स्नेह रखते थे । वरात्ररीवालोंसे माईके समान प्रेम करते और गुरुजनों-में भगवन्ताव रखते थे । विद्या, धन, सौन्दर्य

और कुलीनतारे सम्पन्न होनेपर भी घमड और हेकड़ी उन्हें छू तक नहीं गयी थी । उड़े-बड़े दु प्लेंमें भी ये तनिक भी घवडाते न थे। लोक-परलोक्के विपर्योको उन्होंने देखा सुना तो बहुत या, परन्तु वे उन्हें निस्सार और असत्य समझते थे । इसल्ये उनके मनमें किसी भी वस्तुकी लालसा न थी। इन्द्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वशमें थे। उनके चित्तमें कभी रिखी प्रकारकी कामना नहीं उठती थी। सच पृछिये तो दैत्यवशमें उनका केवल जन्म ही हुआ था, आसुरी सम्पत्तिका उनके अदर लेश भी न या। जैसे भगवान्के गुण अनन्त हैं। उनकी कभी समाप्ति नहीं होती, वैसे ही प्रहादके श्रेष्ठ गुणींकी भी कोई सीमा नहीं है । महात्मालोग सर्वदासे उन्हां वर्णन करते और उन्हें अपनाते आये हैं। उनके गुण आज भी ज्यों के-त्यों उसारमें बने हुए हैं। युधिष्ठिर । यों तो देवता उनके शबू हैं, परन्तु पिर भी भक्तोंका चरित्र मुननेके लिये जब उन लोगोंकी सभा होती है, तम वे दूसरे भक्तोंको प्रहादके समान कहकर उनका सम्मान करत हैं। पिर आप-जैसे अजातश्रन भगवद्भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो सन्देह ही क्या है । उनकी महिमाका वर्णन करनेके लिये अगणित गुणोंके कहने मुननेकी आवश्यकता नहीं। केवल एक ही गुण-भगवान् श्रीकृष्णके चरणीमें स्वाभाविकः जन्मजात प्रेम उनकी महिमाको प्रकट करनेके लिये पर्याप्त है ॥३०-३६॥ युधिष्टिर । प्रह्लाद बचपनमें ही रोल कृद छोड़कर



भगवान्के ध्यानमें तमय हो जाया करते । मगवान् श्रीकृष्णने अनुग्रह करके उनके हृदयको इस प्रकार अपनी

ओर खींच तिया या कि उन्हें जगत्की कुछ मुध-बुध ही न रहती । ये इतने जड हो जाते, मानो किसी भूत प्रेत आदिके आपेशसे वेहोश हो गये हीं । उन्ह ऐसा जान पड़ता कि भगवान् मुझे अपनी गोदमें लेकर आलिङ्गन कर रहे हैं। इसलिये उन्हें सोते उठते, खाते-पीते चलते पिरते और बातचीत करते समय भी इन बार्तोंका ध्यान निल्कुल न रहता । कभी कभी भगवान मुझे छोड़वर चे गये, इस चिन्तनमे उनका हृद्य इतना हून जाता कि वे जोर-जोरसे रोने लगते । कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर ठठाकर इँसने लगते। कभी उनके ध्यानके मधुर आनन्दका अनुभव करके गायन करने लगते ती कभी वेसुरा चिला पड़ते । कभी-कभी लोकलजाका त्याग करके प्रेममें छक्तर नाचने भी लगते थे। कभी कभी उनकी लीलाके चिन्तनमें इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही न रहती, उन्हींका अनुकरण करने लगते। कभी भीतर ही भीतर मगवान्का कोमल संसर्श अनुभव करके आनन्दमे मय हो जाते और चुपचाप शान्त होकर बैठ रहते । उस समय उनका रोम-रोम पुलकित हो उठता । अध्युले नेत्र अविचल प्रेम और आनन्दके ऑसुओंसे उमझे रहते । भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोशी यह माचि अकिञ्चन भगवन्प्रेमी भहानमाओंके सङ्गरे ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वय तो परमानन्दमें मझ रहते ही थे, जिन वेचारोंका मन क्सड़के कारण अत्यन्त दीन हीन हो रहा या उन्हें भी बार-बार शान्ति प्रदान करते थे । युधिष्ठिर ! प्रहाद भगवान्के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान् और ऊँची कोटिके महातमा थे । हिरण्यकशिपु ऐसे पुत्रको भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करनेवी चेष्टा करने लगा॥३७-४३॥

युचिष्ठिरने पूछा नारदकी । आपका अत अखण्ड है। अब हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपुने पिता होकर भी ऐसे छुद्धहृदय महात्मा पुत्रसे द्रोह क्यों किया। पिता तो स्वभावसे ही अपने पुत्रोंसे प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोइ उल्टा काम करता है, तब वे उसे शिक्षा देनेके लिये ही डॉटते हें, शत्रुकी तरह वैर विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहादजी-जैसे अनुकूछ, छुद्धहृदय एव गुरुजनोंमें भगवद्भाव करनेवाले पुत्रोंसे तो भला, कोई होप कर ही कैसे सकता है। नारदजी। आप तो सब कुछ जानते हैं। इसे यह जानकर बड़ा कीत्रह्छ हो रहा है कि पिताने होपके कारण पुत्रको मार डालना चाहा। आप छुपा करके मेरा यह कुत्रह्छ शान्त कीजिये॥४४-४६॥

### पाँचवाँ अध्याय

#### हिरण्यकशिपुके द्वारा प्रह्लादकी हत्याका प्रयत्न

नारदजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! दैत्योंने भगवान् श्रीग्रुकाचार्यजीको अपना पुरोहित वनाया था । उनके दो पुत्र थे — राण्ड और अमर्क । वे दोनों राजमहलके पास ही रहकर हिरण्यकशिपुके द्वारा भेजे हुए नीतिनिपुण वालक प्रह्लादको और दूसरे पढ़ानेयोग्य दैत्यवालकोंको पढ़ाया करते थे । प्रह्लाद गुरुजीका पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों-का-त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे । किन्तु वे उसे मनसे अच्छा नहीं समझते थे । समझते कैसे, उस पाठका मूल आधार था अपने और परायेका झूठा आग्रह । युधिष्ठिर ! एक दिन हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र प्रह्लादको बड़े प्रेमसे गोदमें लेकर पूछा—'वेटा !



वताओं तो सही, तुम्हें कौन-सी वात अच्छी लगती है ?' ।। १–४॥

प्रह्लादने कहा—पिताजी ! संसारके प्राणी 'मैं' और 'मेरे' के झुठे आग्रहमें पड़कर अत्यन्त उद्दिग्न हो रहे हैं। ऐसे प्राणियोंके लिये मैं तो यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधःपतनके मूल कारण, घाससे ढके हुए अँधेरे कूएँके समान इस घरको छोड़कर वनमें चले जायँ और भगवान् श्रीहरिकी शरण ग्रहण करें। ५॥

नारदजी कहते हैं—प्रह्लादजीके मुँहसे शत्रुपक्षकी प्रशंसासे भरी वात सुनकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हँस पड़ा । उसने कहा—'दूसरोंके वहकानेसे वचोंकी बुद्धि यों ही विगड़ जाया करती है। वचेकी अच्छी तरह देखरेख रखनी

चाहिये । जान पड़ता है गुरुजीके घरपर विष्णुके पक्षपाती कुछ ब्राह्मण छिपे हुए हैं । अब वे इसको बहकाने न पावें था६-७॥

जव दैत्योंने प्रह्लादको गुरुजीकी पाठशालामें पहुँचा दिया, तव पुरोहितोंने उनको बहुत पुचकारकर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणीसे पूछा—वेटा प्रह्लाद! तुम्हारा कल्याण हो। ठीक-ठीक वतलाना, भला। देखो, झूठ न बोलना। यह तुम्हारी बुद्धि उलटी कैसे हो गयी? और किसी वालककी बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई! कुलनन्दन प्रह्लाद! हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गयी या किसीने सचमुच तुमको बहका दिया है शा८—१०॥

प्रह्लादजीने कहा-जिन मनुष्योंकी बुद्धि मोहसे यस्त हो रही है, उन्हींको भगवान्की मायासे यह झुठा दुराग्रह हो गया है कि यह 'अपना' है और यह 'पराया'। उन मायापति भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ । वे भगवान् ही जब कुपा करते हैं, तब मनुष्योंकी पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशुबुद्धिके कारण ही तो ध्यह में हूँ और यह मुझसे भिन्न हैं इस प्रकारका झूठा भेदभाव पैदा होता है । वही परमात्मा यह आत्मा है । उसके स्वरूपको न जाननेके कारण ही अज्ञानीलोग अपने और परायेका भेद करके उसीका वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है। क्योंकि ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े वेदज्ञ भी उसके विषयमें मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप-लोगोंके राव्दोंमें मेरी बुद्धि 'विगाड़' रहा है । गुरुजी ! जैसे चुम्त्रकके पास लोहा स्वयं खिंच जाता है, वैसे ही चक्रपाणि भगवान्की स्वच्छन्द इच्छाशक्तिसे मेरा चित्त भी संसारसे अलग होकर उनकी ओर वरवस खिंच जाता है ॥११-१४॥

नारद्जी कहते हैं—परमज्ञानी प्रह्लाद अपने गुरुजी-से इतना कहकर चुप हो गये। पुरोहित वेचारे राजाके सेवक एवं पराधीन थे। वे तो डर गये। उन्होंने कोधसे प्रह्लादको झिड़क दिया और कहा-—'अरे, कोई मेरा वेंत तो लाओ। यह हमारी कीर्तिमें कल्झ लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि, कुलाङ्गार लड़केका होश विना दण्डके ठीक न होगा। दैत्यवंशके चन्दनवनमें यह काँटेदार ववूल कहाँसे पैदा हुआ ? जो विष्णु इस वनकी जड़ काटनेमें कुल्हाड़ेका काम करते हैं, यह नादान वालक उन्होंकी वेंट वन रहा है, सहायक हो रहा है।' इस प्रकार गुरुजी तरह-तरहसे डाँट-डपटकर प्रहादको धमकाते रहे और अर्थ, धर्म एवं कामसम्बन्धी शिक्षा देते रहे। कुछ समयके बाद जब गुरुजीने देखा कि प्रहादने साम, दाम, भेद और दण्डके सम्बन्धकी सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनकी माँके पास ले गये। माताने बड़े लाइ-प्यारसे उन्हें नहला-धुलाकर अच्छी तरह गहने-कपड़ोंसे सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकशिपुके पास ले गये। प्रहादने अपने पिताके चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम किया। हिरण्यकशिपुने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हार्योंसे उठाकर बहुत देरतक गरुसे लगाये रक्खा। उस समय उसका दृदय आनन्दसे भर रहा या। युधिष्ठिर! हिरण्यकशिपुने प्रसन्न मुख प्रहादको अपनी गोदमें बैठाकर उनका सिर सूँघा। उसके नेत्रोंसे प्रेमके आँसू गिर-गिरकर प्रहादको श्रेपने भिगोने लगे। उसने अपने पुत्रसे पूछा॥१५५—२१॥

हिरण्यकशिपुने कहा—िचरङीव बेटा प्रहाद ! इतने दिनोंमें तुमने गुरुजीसे जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमेंसे कोई अच्छी-सी बात हमें सुनाओ !! २२ !!

प्रह्लाद्जीने कहा—'पिताजी! विष्णुभगवान्की भक्तिके नो भेद हैं—भगवान्के गुण, छीला, नाम आदिका श्रवण; उन्हींका कीर्तन; उनके रूप, नाम आदिका स्मरण; उनके चरणोंकी सेवा; पूजा-अर्चा; वन्दन; दास्य; सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान्के प्रति समर्पणके भावसे यह नो प्रकारकी भक्ति की जाय, तो में उसीको उत्तम अध्ययन समझता हूँ। पर यह बात तो गुरुजीने मुझे



िरायी नहीं। प्रह्लादकी यह बात सुनते ही क्रोधके मारे

हिरण्यकशिपुके ओठ फड़कने छगे । उसने गुरुपुत्रसे कहा— रे नीच ब्राह्मण ! नासमझ ! त्ने मेरी कुछ भी परवा न करके इस बचेको कैसी निस्सार शिक्षा दे दी ! अवस्य ही त् हमारे शत्रुओंका आश्रित है । संसारमें ऐसे दुष्टोंकी कमी नही है, जो मित्रका बाना धारणकर छिपे-छिपे शतुका काम करते हैं । परन्तु उनकी कर्ल्य ठीक वैसे ही खुल जाती है, जैसे छिपकर पाप करनेवालोंका पाप समयपर रोगके रूपमें प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है ॥ २३—२७ ॥

गुरुपुत्रने कहा—महाराज! आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है, वह मेरे या और किसीके वहकानेसे नहीं कह रहा है। यह तो इसकी जन्मजात स्वामाविक बुद्धि है। आप क्रोध शान्त कीजिये। व्यर्थमें हमें दोय न लगाइये। १२८।।

नारदजी कहते हैं—युधिष्ठर ! जब गुक्जीने ऐसा उत्तर दिया, तब हिरण्यकशिपुने फिर प्रहादसे पूछा—'क्यों रे! यदि तुझे ऐसी अहित करनेवाली खोटी बुद्धि गुक्मुखसे नहीं मिली, तो बता कहाँसे प्राप्त हुई ? ॥ २९ ॥

प्रह्लादर्जीने कहा-पिवाजी ! संसारके लोग तो पिसे हुएको पीस रहे हैं, चन्नाये हुएको चवा रहे हैं। इन्द्रियोंके वशमें न होनेके कारण वे भोगे हुए विपयोंको ही फिर-फिर भोगनेके लिये संसाररूप घोर नरककी ओर जा रहे है। ऐसे ग्रहासक्त पुरुषोंकी बुद्धि अपने-आप, किसीके सिखानेसे अथवा अपने-ही-जैसे लोगोंके सङ्गरे भगवान् श्रीकृष्णमे नहीं लगती । जो इन्द्रियोंसे दीखनेवाले बाह्य विषयोंको परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधोंके पीछे अंधोंकी तरह गड्डेमें गिरनेके लिये चले जा रहे हैं और वेदवाणीरूप रस्तीके काम्यकर्मोंके दीर्घ बन्धनमें वैधे हुए हैं। उनको यह बात माल्म नहीं कि हमारे स्वार्य और परमार्थ भगवान् विष्णु ही हैं । उन्हींकी प्राप्तिसे इमें सब पुरुपार्थोंकी प्राप्ति हो एकती है। जिनकी बुद्धि भगवान्के चरणकमर्जीका स्पर्श कर छेती है, उनके जन्म-मृत्युरूप अनर्थका सर्वया नाश हो जाता है। परन्तु जो लोग अकिञ्चन भगवत्प्रेमी महात्माओं के चरणोंकी धूलमें स्नान नहीं कर छेते, उनकी बुद्धि काम्यकर्मीका पूरा सेयन करनेपर भी भगवचरणोंका स्पर्श नहीं कर सकती ॥३०-३२॥

प्रहादजी इतना कहकर चुप हो गये। हिरण्यकशिषु क्रोधके मारे आग-वबूला हो गया। उतने उन्हें अपनी गोदसे उठाकर नीचे पटक दिया। प्रहादकी वातको वह सह न सका। रोपके मारे उसके नेत्र लाल हो गये। वह कहने लगा—दैत्यो! इसे यहाँसे बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही—जिसने

इसके चाचाको मार डाला, अपने सुहृद्-स्वजनींको छोड़कर यह नीच गुलामके समान उसी विष्णुके चरणोंकी पूजा करता है ! हो-न-हो, इसके रूपमें मेरे भाईको मारनेवाला विष्णु ही आ गया है। अतः यह विश्वासके योग्य नहीं है। पाँच वरसकी अवस्थामें ही जिसने अपने माता-पिताके दुस्त्यज वात्सल्यस्नेहको भुला दिया—वह कृतम भला, विष्णुका ही क्या हित करेगा ? कोई दूसरा भी यदि औपधके समान भलाई करे, तो वह एक प्रकारसे पुत्र ही है। पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोगके समान वह शत्रु है। अपने शरीरके ही किसी अङ्गसे सारे शरीरकी हानि होती हो, तो उसको काट डालना चाहिये। क्योंकि उसे काट देनेसे शेप शरीर तो सुखसे जी सकता है। यह स्वजनका वाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगीकी भोग-लोखप इन्द्रियाँ उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ही यह मेरा अहित करनेवाला है। इसलिये खाने, सोने, वैठने आदिके समय किसी भी उपायसे इसे मार डालों ।। ३३-३८ ॥

जन हिरण्यकशिपुने दैत्योंको इस प्रकार आज्ञा दी तय तीखी दाढ़, विकराल वदन और लाल-लाल दाढ़ी-मूँछ एवं केशोंवाले दैत्य हाथोंमें त्रिञ्चल ले-लेकर 'मारो, काटो'—इस प्रकार वड़े जोरसे चिल्लाने लगे। प्रह्लाद तो चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके मर्मस्थानोंमें झूलसे घाव कर रहे थे। उस समय प्रह्लादजीका चित्त उन परमात्मामें लगा हुआ या जो मन-वाणीके अगोचर, सर्वात्मा, समस्त



राक्तियोंके आधार एवं परव्रहा हैं । इसलिये उनके सारे

प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गये, जैसे भाग्यहीनोंके बड़े-बड़े उद्योग-धंधे व्यर्थ होते हैं। युधिष्ठिर! जब सूलोंकी मारसे प्रह्लादके शरीरपर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकशिपुको वड़ी शङ्का हुई। अव वह प्रह्लादको मार डालनेके लिये वड़े हठसे तरह-तरहके उपाय करने लगा। वड़े-वड़े मतवाले हाथियोंसे कुचलवाया, विषधर साँपोंसे डँसवाया, पुरोहितोंसे कृत्या राक्षसी उत्पन्न करायी, पहाड़की चोटीसे नीचे डलवा दिया, शम्बरासुरसे अनेकों प्रकारकी मायाका प्रयोग करवाया, अँधेरी कोठरियोंमें वंद करा दिया, विष दिलाया, खाना वंद कर दिया, वर्फीली जगह, दहकती हुई आग और समुद्रमें वारी-वारीसे डलवाया, आँधीमें छोड़ दिया तथा पर्वतींके नीचे दववा दिया; परन्तु इनमेंसे किसी भी उपायसे निष्पाप प्रह्लादका वाल भी बाँका न हुआ । अपनी वेत्रसी देखकर हिरण्यकशिपुको वड़ी चिन्ता हुई। उसे प्रह्लादको मारनेके लिये और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा ! वह सोचने लगा—'इसे मैंने बहुत-कुछ बुरा-भला कहा, मार डालनेके वहुत-से उपाय किये। परन्तु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारोंसे विना किसीकी सहायतासे अपने प्रभावसे ही वन्तता गया। यह वालक होनेपर भी समझदार है और मेरे पास ही निःशङ्क भावसे रहता है। हो-न-हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवस्य है। जैसे शुनःशेप अपने पिताकी करत्तों उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किये अपकारोंको न भूलेगा। न तो यह किसीसे डरता है और न इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्तिकी थाह नहीं है । अवश्य ही इसके विरोधसे मेरी मृत्यु होगी। सम्भव है, न भी हों ।। ३९-४७ ॥

इस प्रकार सोच-विचार करते-करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्यके पुत्र शण्ड और अमर्कने जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मुँह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकान्तमें जाकर उससे यह बात कही—'स्वामी! आपने अकेले ही तीनों लोकोंपर विजय प्राप्त कर ली। आपके भौंहें टेढ़ी करनेपर ही सारे लोकपाल काँप उठते हैं। हमारे देखनेमें तो आपके लिये चिन्ताकी कोई बात नहीं है। मला, बच्चोंके खिलवाड़में भी भलाई-बुराई सोचनेकी कोई बात है ! जबतक हमारे पिता शुक्राचार्यजी नहीं आ जाते, तबतक यह उरकर कहीं भाग न जाय। इसलिये इसे वरुणके पाशोंसे बाँधरिखये। प्रायः ऐसा होता है कि अवस्थाकी वृद्धिके साथ-साथ और गुरुजनोंकी सेवासे बुद्धि सुधर जाया करती है'॥ ४८-५०॥

हिरण्यकशिपुने 'अच्छा ठीक है' कहकर गुरु-पुत्रोंकी

सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मोंका उपदेश करना चाहिये, जिनका पालन गृहस्थ नरपित किया करते हैं। युधिष्ठिर! इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशालामें गये और कमश धर्म, अर्थ और काम-इन तीन पुरुपार्थोंकी शिक्षा देने लगे। प्रहाद वहाँ अत्यन्त नम्र सेवककी माँति रहते थे। परन्तु गुरुओंकी वह शिक्षा प्रहादको अच्छी न लगी। क्योंकि गुरुजी तो उन्हें केवल अर्थ, धर्म और कामकी ही शिक्षा देते थे। यह शिक्षा तो केवल उन लोगोंके लिये है, जो राग देव आदि हन्द्र और प्रिपयमोगोंमें रस ले रहे हों। एक दिन गुरुजी गृहस्थीके कामसे कहीं बाहर चले गये थे। घुटी मिल जानेके कारण समययस्क बालकोंने प्रहादजीनो रोलनेके लिये पुकारा। प्रहादजी तो स्व कुछ जाननेवाले

परम ज्ञानी थे, उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकोंको ही गड़ी मधुर वाणीं पुकारकर अपने पास बुला लिया। उनके उनके जनम मरणकी गित भी छिपी न थी। उनपर कृपा करके हॅं खते हुए-से उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर! वे सब अभी वालक ही थे, इसिल्ये राग देघपरायण विषय भोगी पुरुषोंके उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूपित नहीं हुई थी। इसीसे, और प्रह्लादजीके प्रति आदर बुद्धि होनेसे उन सबने अपनी रोल कृदकी सामग्रियोंको छोड़ दिया तथा प्रह्लादजीके पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गये और बढ़े प्रेमसे एकटक उनकी ओर देखने लगे। मगवानके परमप्रेमी मक्त प्रह्लादका हृदय उनके प्रति करणा और मैत्रीके भावसे भर गया तथा वे उनसे कहने लगे। ५१-५७॥

#### छठा अध्याय

#### प्रह्लादजीका असुरवालकोंको उपदेश

प्रह्लाद्जीने कहा—मित्रो । इस सस्तरम मनुष्यजन्म यड़ा दुर्हम है । इसके द्वारा अविनाशी परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । परन्तु पता नहीं कर यह चल बसे, इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको बुद्धापे या जवानीके भरोसे न रहकर बचपन



मे ही भगवान्की प्राप्ति करानेवाले साधर्नोका अनुष्टान कर लेना चाहिये । इस मनुष्यजनममे श्रीभगवान्के चरणोंकी द्वारण लेना ही जीवनकी एकमान सफलता है । क्योंकि भगवान् समस्त प्राणियोंके खामी, सुहृद्, प्रियतम और आत्मा हैं। भाइयो । इन्द्रियोंसे जो सुख भोगा जाता है, वह तो-जीव चाहे जिस योनिमें रहे—प्रारब्धके अनुसार वैसे ही मिलता रहता है जैसे बिना किसी प्रकारका प्रयत्न किये, निवारण करनेपर भी दु ख मिलता है । इस्टिये सासारिक सुलके उद्देश्यसे प्रयत्न करनेकी कोई आवस्यकता नहीं है । क्योंकि स्वय मिलनेवाली वस्तुके लिये परिश्रम करना आयु और शक्तिको व्यर्थ गँवाना है। जो इनमें उएस जाते हैं, उन्हें भगवान्के परम कर्ल्याणस्वरूप चरणकमलोंकी प्राप्ति नहीं होती । हमारे छिरपर अनेकों प्रकारके भय सवार रहते हैं । इसलिये यह शरीर—जो भगवद्याप्तिके लिये पर्याप्त है-जनतक रोग शोकादियस्त होकर मृत्युके मुखम नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान् पुरुषको अपने कल्याणके लिये प्रयत्न कर हेना चाहिये । मनुष्यकी पूरी आयु सौ वर्षकी है । जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको वश्में नहीं कर लिया है। उनकी आयुरा आधा हिस्सा तो यों ही बीत जाता है। क्योंकि वे रातमे घोर तमो गुण-अज्ञानसे प्रस्त होकर सीते रहते हैं, बचपनमे उहें अपने हित अहितका शान नहीं रहता, कुछ बड़े होनेपर कुमार अवस्थामें वे रोल कुदमे लग जाते हैं। इस प्रकार बीस वर्षमा तो पता ही नहीं चलता । जम बुढापा शरीरको अस लेता है, तम अन्तके वीस वर्षोमें कुछ करने धरनेकी शक्ति ही नहीं रह चाती। रह गयी बीचकी कुछ घोडी-सी आयु। उसमें क्मी न पूरी होनेवाली बड़ी-बड़ी कामनाएँ हैं, बलात् पकड़ रखनेवाला मोह है और घर द्वारकी वह आएकि है। जिससे

जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य-अकर्तव्यका. शान ही नहीं रहता । इस प्रकार वची-खुची आयु भी हायसे निकल जाती है ॥ १–८॥

दैत्यवालको ! जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, जो एक वार घर-गृहस्थीमें आसक्त हो गया और माया-ममताकी मजवूत फॉसीमें फॅस गया, वह तो अपनेको उससे छुड़ानेका साहस भी नहीं कर सकता । जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यन्त प्यारे प्राणोंकी भी वाजी लगाकर संग्रह करते हैं और इसलिये उन्हें जो प्राणोंसे भी अधिक वाञ्छनीय है-उस धन-की तृष्णाको भला, कौन त्याग सकता है । जो अपनी प्रियतमा पतीके सहवास, उसकी प्रेमभरी वातों और मीठी-मीठी सलाह-पर अपनेको निछावर कर चुका है, भाई-बन्धु और मित्रोंके स्नेह-पाशमें वॅंध चुका है और नन्हे-नन्हे शिशुओंकी तोतली वोलीपर छुमा चुका है-भला, वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी ससुराल गयी हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई-बहिनों और दीन अवस्थाको प्राप्त पिता-माता, वहुत-सी सुन्दर-सुन्दर वहुमूल्य सामग्रियींसे सजे हुए घरीं, कुलपरम्परागत जीविकाके साधनों तथा पद्मओं और सेवकोंके निरन्तर सारणमें रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है । जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रियके सुर्खोंको ही सर्वस्य मान वैठा है, जिसकी भोग-वासनाएँ कभी अघाती ही नहीं हैं, जो लोभवश कर्म-पर-कर्म करता हुआ रेशमके कीड़ेकी तरह अपनेको और भी कड़े वन्धनमें जकड़ता जा रहा है और जिसके मोहकी कोई सीमा नहीं है-वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा कुटुम्ब है, इस भावसे उसमें वह इतना रम जाता है कि उसीके पालन-पोपणके लिये अपनी अमूल्य आयुको गँवा देता है और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवनका वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला, इस प्रमादकी भी कोई सीमा है। यदि इन कामीं-में कुछ सुख मिले तो भी एक वात है; परन्तु यहाँ तो जहाँ-जहाँ जाता है वहीं-वहीं दैहिक, दैविक और मानसिक ताप उसके हृदयको जलाते ही रहते हैं। फिर भी वैराग्यका उदय नहीं होता | कितनी विडम्बना है ! कुडुम्बकी ममताके फेरमें पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धनके चिन्तनमें इतना घुल-मिल जाता है कि वह दूसरेका धन चुरानेके लैकिक-पारलैकिक दोपोंको जानता हुआ भी कामनाओं-को वशमें न कर सकनेके कारण इन्द्रियोंके भोगकी लालसासे चोरी कर ही वैठता है। भाइयो ! जो इस प्रकार अपने

कुटुम्बियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवद्भजन नहीं करता— वह विद्वान् हो, तो भी उसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती । क्यों कि अपने परायेका भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तमः प्रधान गित प्राप्त होती है । जो कामिनियों के मनोरखनका सामान—उनका खिलोना वन रहा है और जिसने अपने पैरों में सन्तानकी वेड़ी जकड़ ली है, वह वेचारा गरीय—चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो— किसी भी प्रकारसे अपना उद्धार नहीं कर सकता । इसलिये तुमलोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूरही से छोड़ दो और आदि-देव भगवान् नारायणकी शरण प्रहण करो । क्यों कि जिन्होंने संसारकी आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गित हैं ॥ ९-१८॥

मित्रो ! भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता । क्योंकि वे समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ताके रूपमें खयंसिद्ध वस्त हैं। ब्रह्मासे लेकर तिनकेतक छोटे-बड़े समस्त प्राणियोंमें, पञ्चभृतोंसे वनी हुई वस्तुओंमें, पञ्चभूतोंमें, सूक्ष्म तन्मात्राओंमें, महत्तत्वमं, तीनों गुणोंमं और गुणोंकी साम्यावस्था प्रकृतिमें एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान हैं। वे ही समस्त सौन्दर्य, माधुर्य और ऐश्वयोंकी खान हैं। वे ही अन्तर्यामी द्रशके रूपमें हैं और वे ही दृश्य जगत्के रूपमें भी हैं। सर्वथा अनिर्वचनीय होनेपर भी द्रष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापकके रूपमें उनका निर्वचन किया जाता है। सच वात तो यह है कि उनमें एक भी विकल्प नहीं है । वे केवल अनुभव-स्वरूप, आनन्दस्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही हैं। गुणमयी सृष्टि करनेवाली मायाके द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं । इसिलये तुमलोग अपने दैत्यपनेका, आसुरी सम्पत्तिका त्याग करके समस्त प्राणियोंपर दया करो । प्रेमसे उनकी भलाई करो । भगवान्-की प्रसन्नताका यही उपाय है । आदिनारायण अनन्त भगवान्के प्रसन्न हो जानेपर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती ! लोक और परलोकके लिये जिन धर्म, अर्थ आदिकी आवश्यकता वतलायी जाती है-वे तो गुणोके परिणामसे विना प्रयासके स्वयं ही मिलनेवाले हैं। जब हम श्री-भगवान्के चरणामृतका सेवन करने और उनके नाम-गुणोंका कीर्तन करनेमें लगे हैं, तब हमें मोक्षकी भी क्या आवश्यकता है ? यों शास्त्रोंमें धर्म, अर्थ और काम-इन तीनों पुरुषायोंका

मी वर्णन है । आत्मिवता, कर्मकाण्ड, न्याय, दण्डनीति और व्यापारके विविध विधान भी वैदिक सत्य हैं । परन्तु यदि ये अपने परम हितैपी, परम प्रियतम भगवान्को आत्मसमर्पण करनेमें सहायक हैं, तभी सार्थक हैं, अन्यया सत्रके सब निर्धक हैं । यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगोंको जतलाया है, बड़ा ही दुर्लम है । इसे पहले नर नारायणने नारदजीको उपदेश किया था । और यह ज्ञान उन सत्र लोगोंको प्राप्त हो सकता है, जिन्होंने भगवान्के अनन्यप्रेमी एव अित्ञ्चन भक्तोंके चरणकमलेंकी धूलिसे अपने दारीरको सरात्रोर कर लिया है । यह विज्ञानसहित ज्ञान विश्वद्ध भागवतधर्म है । इसे मैंने

मगवान्या दर्शन करानेवाले देवर्षि नारदजीके मुँहसे ही पहले-पहल सुना था ॥ १९-२८॥

महादर्जिके सहपाठियोंने पूछा—प्रहादजी। हमने और तुमने इन दोनों गुरुपुनीको छोड़कर और क्रिशिको तो गुरु वनाया नहीं। ये ही हम नालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे, जन्मसे ही महल्में अपनी माँके पास रहे हो। तुम्हारा नारदजीसे मिलना तो कुछ असम्भव-सी घटना मारूम पड़ती है। प्रियवर! यदि इस विपयमें विश्वास दिलानेवाली कोई बात हो, तो तुम उसे कहकर हमारी शङ्का मिटा दो।। २९ ३०।।

### सातवाँ अध्याय

माताके गर्भमें प्रह्लाद्जीका नारद्जीसे उपदेश प्राप्त करना

नारदजी कहते हैं—युधिष्ठर ! जब दैत्यजलकोंने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान्के परमप्रेमी भक्त प्रह्नाद जीको मेरी बातका स्मरण हो आया ! कुछ मुसकराते हुए उन्होंने दैत्यबालकोंसे कहा ॥ १॥

प्रह्लादजीने कहा-जिंग हमारे पिताजी तपसा करनेके लिये मन्दराचलपर चले गये, तब इन्द्रादि देवताओंने दानवींसे युद्ध करनेका बहुत बड़ा उद्योग किया । वे इस प्रभार कहने लगे कि जैसे चीटियाँ साँपको चाट जाती हैं। वैसे ही लोगों को सतानेवाले पापी हिरण्यक शिपुको उसके पाप सा मये। जब दैत्यसेनापतियोंको देयताओंकी भारी तैयारीका पता चला, तन उनका साहस जाता रहा । वे उनका सामना नहीं कर सके । मार खाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पशु और साज सामानकी कुछ भी परवा न करके वे अपने प्राण बचानेके लिये बड़ी जल्दीमें सनके सन इधर-उधर भाग गये । अपनी जीत चाहनेवाले देवतार्भीने राजमहलमें छूट खरोट मचा दी । यहाँतक कि इन्द्रने राजरानी मेरी माता क्याधुनो केंद्र कर लिया। मेरी माँ भयसे घनड़ाकर कुररी पक्षीकी मॉित रो रही थी और इन्द्र उसे बलात् लिये जा रहे थे। दैववद्य देवर्षि नारद उधर निक्ल आये और उन्होंने मार्गमें मेरी मॉको देख लिया । उन्होंने क्हा-'देवराज! यह निरपराध है। इसे छे जाना उचित नहीं। महाभाग ! इस सनी सान्वी परनारीका तिरस्कार मत करो । इसे छोड़ दो। तुरत छोड़ दो !'॥ २-८॥

इन्द्रने कहा—'इसके पेटमें देवद्रोही हिरण्यनशिपुका अत्यन्त प्रभावशाली वीर्य है। प्रसवपर्यन्त यह मेरे पास रहे। वालक हो जानेपर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूँगा ॥ ९ ॥

नारद्जीने कहा—'इसके गर्ममे भगवान्का शक्षात् परमप्रेमी भक्त, अत्यन्त बली, उनका सेवक और निष्पाप महात्मा है। तुममें उसको मारनेकी शक्ति नहीं है।' देवर्षि नारदकी यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इन्द्रने मेरी माताको छोड़ दिया। और पिर इसके गर्ममे भगवद्भक्त । है, इस भावसे उन्होंने मेरी माताकी प्रदक्षिणा की तथा अपने लोकमें चले गये॥ १०११॥

इसके बाद देवर्षि नारदजी मेरी माताको अपने आश्रम पर लिया गये और उसे समझा बुझाकर कहा कि—'बेरी! जबतक तुम्हारा पति तपस्या करके छीटे, तबतक तुम यहीं रहो। 'जो आशा' कहकर यह निर्भयतासे देवर्षि नारदके आश्रमपर ही रहने लगी और तबतक रही, जबतक मरे पिता घीर तपस्यासे लोटकर नहीं आये। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्य तिशु की मङ्गलकामनासे और इच्छित समयपर (अर्थात् मेरे पिताके लोटनेके बाद) सन्तान उत्पन्न करनेकी कामनासे बड़े प्रेम तथा मक्तिके साथ नारदजीकी सेवा शुश्र्मा करती रही॥ १२–१४॥

देवपि नारदजी बड़े दयालु और धर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी मॉको भागवतधर्मेवा रहस्य और विग्रद्ध ज्ञान दोनोंवा उपदेश किया । उपदेश करते समय वे मुझपर मी हृष्टि रखते थे । बहुत समय बीत जानेके कारण और स्त्री होनके कारण भी मेरी माताको तो अब उस शनवी स्मृति नहीं रही, परन्तु देवपिकी विशेष स्था होनेके कारण

# कल्याण

# प्रह्लादकी माताको नारदजीका उपदेश



नारदजीने भागवतधर्मका रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनोंका उपदेश किया ।

मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई । यदि तुमलोग मेरी इस वातपर श्रद्धा करो, तो तुम्हें भी वह शान हो सकता है। क्योंकि श्रद्धासे स्त्री और वालकोंकी बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वरमूर्ति कालकी प्रेरणासे वृक्षोंके फल लगते, बढते, पकते, क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं--वैसे ही जन्म, अस्तित्वकी अनुभृति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश-ये छः भाव-विकार शरीरमें ही देखे जाते हैं, आत्मासे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार शरीरके धर्मोंकी दृष्टिसे तो आत्मा विलक्षण है ही, वह अपने खरूपगत लक्षणोंसे भी शरीरकी अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण है । आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य; वह अविनाशी है तो यह विनाशी; वह गुद्ध है और यह मलिन; आत्मा एक है और शरीर अनेक; शरीर जड़ क्षेत्र है तो आत्मा उसका ज्ञाता क्षेत्रज्ञ; शरीर आंश्रित है और वह आश्रय; शरीर विकारी है और आत्मा निर्विकार; आत्मा स्वयंप्रकाश है और शरीर आदि पर-प्रकाशित; आत्मा कारण है और यह कार्य; वह न्यापक है और यह व्याप्य; आत्मा असङ्ग है और शरीर संसक्त;वह निरावरण है तो यह आवरणरूप । ये वारह आत्माके उत्कृष्ट लक्षण हैं । इनको जाननेवाले पुरुपको चाहिये कि शरीर आदिमें अज्ञानके कारण जो 'में' और 'मेरे'का झूठा भाव हो रहा है, उसे इनकी सहायतासे छोड़ दे । जिस प्रकार सुवर्णकी खानोंमें पत्यरमें मिले हुए सुवर्णको उसके निकालनेकी विधि जाननेवाला स्वर्णकार उस विधिसे उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अध्यात्मतत्त्वको जाननेवाला पुरुप उपर्युक्त आत्मयोगके द्वारा अपने शरीररूप क्षेत्रमें ही ब्रह्मपदका साक्षात्कार कर लेता है ॥ १५-२१ ॥

आचायोंने मूल प्रकृति, महत्तत्व, अहङ्कार और पञ्चतन्मात्राएँ—इन आठ तत्त्वोंको प्रकृति वतलाया है। उसके तीन
गुण हैं—सत्त्व, रज और तम। इनके विकार हैं सोलह—दस
इन्द्रियाँ, एक मन और शन्दादि पाँच विषय। इन सबमें
एक पुरुपतत्त्व अनुगत है। इन सबका समुदाय ही देह है।
यह दो प्रकारका है—स्थावर और जङ्गम। इसीमें अन्तःकरण, इन्द्रिय आदि अनात्मवस्तुओंका 'यह आत्मा नहीं
है'—इस प्रकार वाध करते हुए आत्माको हुँढ़ना चाहिये।
आत्मा सबमें अनुगत है, परन्तु है वह सबसे पृथक्। इस
प्रकार शुद्ध बुद्धिसे धीरे-धीरे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और
उसके प्रलयपर विचार करना चाहिये। उतावली नहीं करनी
चाहिये। जाग्रत्, स्वम और सुपुप्ति—ये तीनों बुद्धिकी वृत्तियाँ

हैं। इन वृत्तियोंका जिसके द्वारा अनुभव होता है—वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गन्धसे उसके आश्रय वायुका ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धिकी इन कर्मजन्य एवं बदलनेवाली तीनों अवस्थाओंके द्वारा इनके साक्षी आत्माको जाने। गुणों और कर्मोंके कारण होनेवाला जन्म-मृत्युका यह चक्र आत्माको ज्ञारीर और प्रकृतिसे पृथक् न करनेके कारण ही है। यह अज्ञानमूलक एवं मिथ्या है। फिर भी स्वप्नके समान जीवको इसकी प्रतीति हो रही है। १२२-२७॥

इसलिये तुमलोगोंको सबसे पहले इन गुणोंके अनुसार होनेवाले कर्मोंका वीज ही नष्ट कर देना चाहिये। इससे बुद्धि-वृत्तियोंका प्रवाह निवृत्त हो जाता है । इसीको दूसरे शब्दोंमें योग या परमात्मासे मिलन कहते हैं । यद्यपि इन त्रिगुणात्मक कमोंकी जड़ उखाड़ फेंकनेके लिये अथवा बुद्धि-वृत्तियोंका प्रवाह बंद कर देनेके लिये सहस्रों साधन हैं-परन्तु जिस उपायसे और जैसे सर्वशिक्तमान् भगवान्में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाय, वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है । यह बात स्वयं भगवान्ने कही है । गुरुकी प्रेमपूर्वक सेवा, अपनेको जो कुछ मिले वह सब प्रेमसे भगवान्को समर्पित कर देना, भ्गवत्प्रेमी महात्माओंका सत्सङ्ग, भगवान्की आराधना, उनकी कथा-वार्तामें श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओंका कीर्तन, उनके चरणकमलोंका ध्यान और उनके मन्दिर-मूर्ति आदिका दर्शन-पूजन आदि साधनींसे भगवान्में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरि समस्त प्राणियोंमें विराजमान हैं—ऐसी भावनासे यथाशक्ति सभी प्राणियोंकी इच्छा पूर्ण करे और हृदयसे उनका सम्मान करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर—इन छः शत्रुओंपर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान्की साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है ॥ २८-३३ ॥

जब भगवान्के लीलाशरीरोंसे किये हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चिरित्रोंको श्रवण करके अत्यन्त आनन्दके उद्रेक्से मनुष्यका रोम-रोम खिल उठता है, आँसुओं-के मारे कण्ठ गद्गद हो जाता है और वह सङ्कोच छोड़कर जोर-जोरसे गाने-चिछाने और नाचने लगता है; जिस समय वह ग्रह्मस्त पागलकी तरह कभी हँसता है, कभी करुणा-क्रन्दन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवद्भावसे लोगोंकी वन्दना करने लगता है; जब वह भगवान्में ही तन्मय हो जाता है और सङ्कोच छोड़कर श्वास-श्वासमें 'हरे! जगत्पते ॥ नारायण ॥ कहकर पुकारने लगता है-तव भक्तियोगके महान् प्रभावसे उसके सारे बन्धन कट जाते हैं और भगवद्भावकी ही भावना करते-करते उसका हृदय भी तदाकार-भगवनमय हो जाता है। उस समय उसके जनम मृत्युके बीजोंका खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्रीभगवान्को प्राप्त कर लेता है । इस अशुभ समारके दलदलमें पॅसकर अशुभमय हो जानेवाले जीवके लिये भगवान् की यह प्राप्ति ससरके चक्करको मिटा देनेवाली है । इसी यस्तुको कोई ब्रह्म और कोई निर्वाण मुख कहते है। इस्र छिये मित्रो । तुमलोग अपने अपने हृदयमें हृदयेश्वर भगवान्का भजन करो । भाइयो । अपने हृदयमें ही आकाशके समान नित्य विराजमान भगवान्का भजन करनेमें कौन-सा विशेष परिश्रम है १ वे समान रूपसे समस्त प्राणियोंके अत्यन्त प्रेमी मित्र हैं, और तो क्या, अपने आत्मा ही हैं । उनको छोड़कर विषयोंके लिये भटकना-राम! राम! कितनी मूर्खता है। अरे भाई । धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हायी, खजाना और भॉति मॉतिकी विभृतियाँ - और तो क्या, ससारका समस्त धन तथा भोग सामग्रियाँ इस क्षणभङ्गर मनुष्यको क्या सुरा दे समती हैं १ वे तो स्वय ही क्षणभङ्गर हैं। जैसे इस लोककी सम्पत्ति प्रत्यक्ष ही नारावान् है, वैसे ही यज्ञोसे प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि लोक भी नारावान् और आपेक्षिक—एक दूसरेसे छोटे-बड़े, नीचे ऊँचे हैं। इसलिये वे भी निर्दोप नहीं हैं। तब निर्दोप क्या है १ निर्दोप हें केवल परमात्मा । न तो किसीने उनमें दोष देखा है और न सुना है । अतः परमात्माकी प्राप्तिके लिये अनन्य भक्तिमे उन्हीं परमेश्वरका भजन करना चाहिये ॥ ३४-४० ॥

इसके सिवा अपनेको बड़ा विद्वान् माननेवाला पुरुष इस लोकमें जिस उद्देश्यसे बार-बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्यकी प्राप्ति तो दूर रही—उलटा उसे उसके विषरीत ही पल मिलता है, और निस्सन्देह मिलता है। क्मेंमे प्रवृत्त होनेके दो ही उद्देश्य होते हैं—सुख पाना और दु, खसे छूटना। परन्तु कामनाके कारण उसे यहाँ सदा स्वदा दु ख ही भोगना पड़ता है। साथ ही कामना होनेके पूर्व उसे जो निष्कामता का सुख था, उससे भी विद्यत हो जाता है। मनुष्य इस लोकमें सकाम कमोंके द्वारा जिस श्ररीरके लिये भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया—स्यार कुर्चोका मोजन और नाशवान् है। कभी वह मिल जाता है तो कभी विद्युद्ध जाता है। जब शरीरकी ही यह दशा है—तब इससे अलग

रहनेवाले पुत्र, स्त्री, महल, धन, सम्पत्ति, राज्य, खजाने, हायी घोड़े, मन्त्री, नौकर, चाकर, गुरुजन और दूसरे अपने कहलानेवालोंकी तो बात ही क्या है। ये तुच्छ विषय शरीरके साथ ही नए हो जाते हैं। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परन्तु हैं वास्तवमे अनर्थरूप ही । आत्मा स्वय ही अनन्त आनन्दका महान् समुद्र है। उसके लिये इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है १ भाइयो । तिनक विचार तो करो—जो जीव गर्भाधानसे लेकर मृत्युपर्यन्त सभी अवस्थाओं में अपने कमींके अधीन होकर क्षेत्रा ही क्षेत्रा भोगता है, उसका इस ससारमे स्वार्थ ही क्या है १ यह जीव सूक्ष्मशरीरको ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकारके कर्म करता है और कमों के कारण ही फिर दारीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्मसे शरीर और शरीरसे कर्मकी परम्परा चल पड़ती है। और ऐसा होता है केवल इन दोनोंको अपनेस पृथक न समझ लेनेके कारण । इसलिये निष्काम भावसे निष्क्रिय आत्मखरूप भगवान् श्रीहरिका भजन करना चाहिये । अर्थ, धर्म और काम-स्व उन्होंके आश्रित हैं, विना उनकी इच्छाके नहीं मिल सकते । भगवान् श्रीहरि समस्त प्राणियोंके ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम हैं । वे अपने ही बनाये हुए पञ्चभूत और सूक्ष्मभूत आदिके द्वारा निर्मित शरीरोंमें जीवके नामसे कहे जाते हैं । देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अयवा गम्धर्व-कोई भी क्यों न हो-जो भगवान्के चरणकमलीका सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याणका भाजन होता है । १४१-५०।।

देखवालको। भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, स्वाचार और विविध झानेंसि सम्पन्न होना, तथा दान, तप, यहा, शारीरिक और मानसिक शोच और बड़े बड़े बतोंका अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान् तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति ही प्रसन्न होते हैं। और सब तो केवल उत्पर उत्परकी बातें है। इसलिये दैत्यतालको । समस्त प्राणियोंको अपने समान ही समझकर स्वंत्र विराजमान, सर्वातमा, सर्वश्रीक्तमान् भगवान्की भक्ति करो। भगवान्की भक्ति प्रभावसे दैत्य, यक्ष्ण, राध्यस, स्त्री, शूद्र, गोपालक अहीर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवद्रावको प्राप्त हो गये हैं। इस सस्तरमें या मनुष्य-शरीरमें जीवका सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात् एकमान परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस मक्तिका स्वरूप है सदा-सर्वदा, सर्वत्र, स्व वस्तुओंमें भगवान्वा दर्शन।।५१-५५॥

#### आठवाँ अध्याय

## नृसिंहभगवान्का प्रादुर्भाव, हिरण्यकशिपुका वध और देवताओंद्वाराभगवान्की स्तुति

नारद्जी कहते हैं—प्रह्लादजीका प्रवचन सुनकर दैत्यवालकोंने उसी समयसे, निर्दोष होनेके कारण, उनकी वात पकड़ ली। गुरुजीकी दूषित शिक्षाकी ओर उन्होंने ध्यान ही न दिया। जब गुरुजीने देखा कि उन सभी विद्यार्थियोंकी बुद्धि एकमात्र भगवान्में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबड़ाये और तुरंत हिरण्यकशिपुके पास जाकर सब हाल कहा। अपने पुत्र प्रह्लादकी इस असह्य और अप्रिय अनीतिको सुनकर क्रोधके मारे उसका शरीर यर-यर काँपने लगा। अन्तमें उसने यही निश्चय किया कि प्रह्लादको अब अपने ही हाथसे मार डालना चाहिये॥ १-३॥

मन और इन्द्रियोंको वश्चमें रखनेवाले प्रह्लादजी बड़ी नम्रतासे हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपुके सामने खड़े थे । उनकी मूर्ति इतनी सौम्य यी कि कोई भी सत्पुरुष उनका तिरस्कार नहीं कर सकता था । परन्तु हिरण्यकशिपु तो स्वभावसे ही क्रूर था। प्रह्लादका यह हाल सुनकर पैरकी चोट खाये हुए साँपकी तरह वह फुफकारने लगा । उसने उनकी ओर पाप-भरी टेढ़ी नजरसे देखा और कठोर वाणीसे डाँटते हुए कहा- 'मूर्ख ! तू वड़ा उद्दण्ड हो गया है । स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुलके और बालकोंको भी फोड़ना चाहता है ! तूने वड़ी ढिठाईसे मेरी आज्ञाका उछाङ्चन किया है। आज ही तुझे यमराजके घर भेजकर इसका फल चलाता हूँ। मैं तनिक-सा क्रोध करता हूँ, तो तीनों लोक और उनके लोकपाल काँप उठते हैं। फिर मूर्ख ! तूने किसके वल-बूतेपर निडरकी तरह मेरी आज्ञाके विरुद्ध काम किया है ११ ॥ ४-७॥

प्रह्लाद्जीने कहा—दैत्यराज! ब्रह्मासे लेकर तिनके-तक सब छोटे-बड़े, चर-अचर जीवोंको भगवान्ने ही अपने वशमें कर रक्खा है। न केवल मेरे और आपके, बिल्क संसारके समस्त बलवानोंके बल भी केवल वही हैं। वे ही सर्वशक्तिमान् प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियोंके इन्द्रिय-बल, मनोबल, देहबल, धैर्य एवं इन्द्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियोंके द्वारा इस विश्वकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणोंके स्वामी हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिये। अपने मनको सबके प्रति समान बनाइये। इस संसारमें यदि सबसे बड़ा कोई शत्रु है, तो अपने बशमें न रहनेवाला कुमार्गगामी मन ही है। इसके अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं हैं। सबके प्रति समताका भाव ही भगवान्की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग इन छः इन्द्रियोंके रूपमें रहनेवाले सर्वस्वहारी डाकुओंपर तो विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने दसीं दिशाएँ जीत लीं, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेन्द्रिय महात्माने समस्त प्राणियोंके प्रति समताका भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञानसे पैदा होनेवाले काम-क्रोधादि शत्रु भी मर-मिट जाते हैं; फिर वाहरके शत्रु तो रहें ही कैसे ॥ ८-११ ॥

हिरण्यकशिपुने कहा-रे मन्दबुद्धि ! तेरे वहकनेकी भी अब हद हो गयी। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है । क्योंकि जो मरना चाहते हैं, वे ही ऐसी बेसिर-पैरकी बातें बका करते हैं। अभागे! तूने मेरे सिवा जो और किसीको जगत्का स्वामी बतलाया है, सो देखूँ तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है । अच्छा; क्या कहा, वह सर्वत्र है ? तो इस खंभेमें क्यों नहीं दीखता ? अच्छा, तुझे इस खंभेमें भी दिखायी देता है। अरे, तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है ? मैं अभी-अभी तेरा सिर घड़से अलग किये देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि, जिसपर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। वह मेरे सामने आवे तो सही। इस प्रकार वह महादैत्य भगवान्के परम प्रेमी प्रह्लादको बार-बार झिड़िकयाँ देता और सताता रहा। जब क्रोधके मारे वह अपनेको रोक न सका, तव हायमें खड्ग लेकर सिंहासनसे कूद पड़ा और वड़े जोरसे उस खंभेको एक घूँसा मारा। उसी समय उस खंभेमें एक वड़ा भयङ्कर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्माण्ड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालोंके लोकमें पहुँची तो उसे सुनकर ब्रह्मादिको ऐसा मालूम पड़ा, मानो उनके लोकोंका प्रलय हो गया हो। हिरण्यकशिपु प्रहादको मार डालनेके लिये बड़े जोरसे झपटा था, परन्तु दैत्यसेनापितयों-को भी भयसे कँपा देनेवाले उस अद्भुत और अपूर्व मोर शब्दको सुनकर वह घवड़ाया हुआ-सा देखने छगा कि यह शब्द करनेवाला कौन है। परन्तु उसे समाके भीतर कुछ भी दिखायी न पड़ा ॥ १२-१७ ॥

इसी समय अपने सेवक प्रह्वाद और ब्रह्माकी वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थोंमे अपनी व्यापकता दिखानेके लिये समाके भीतर उसी खमेमें बड़ा ही विचित्र रूप



धारण करके भगवान् प्रकट हुए । वह रूप न तो पृरा पूरा सिंह्ना ही या और न मनुष्यता ही । जिस समय हिरण्यकशिषु शब्द करनेवालेंनी इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खभेके भीतरसे निकलते हुए उस अद्भुत प्राणीको उसने देखा। वह सोचने लगा—अहो, यह न तो मनुष्य है और न पशु, पिर यह दृसिंहके रूपमे कौन-सा अलैकिक जीव है १ जिस समय हिरण्यकशिपु इस उधेड़ बुनमें लगा हुआ था, उसी समय उसके निल्कुल सामने ही रुसिंह भगवान खड़े हो गये। उनका वह रूप अयधिक भयावना या । तपाये हुए. सोनेके समान पीली पीली भयानक आँखें यीं । जैंभाइ छेनेसे गरदनके बाल इधर-उधर लहरा रहे थे । दाढें बड़ी पैनी यीं। तलवारकी तरह लपलपाती हुई, छुरेकी धारके समान तीखी जीभ यी। टेडी भौंहोंसे उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एव ऊपरकी ओर उठे हुए थ। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुँह पहाइकी गुपाके समान जान पड़ता था। पटे हुए जबड़ोंसे उसकी भयद्भरता बहुत बढ गयी थी । विशाल शरीर स्वर्गका स्पर्श कर रहा था। गरदन कुछ नाटी और मोटी थी। छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चन्द्रमाकी किरणींके समान शपेद रोऍ शरे शरीएर चमक रहे ये चारों ओर सैकड़ों भुजाएँ पैली हुई याँ, जिनके बड़े बड़े नख आयुधका काम देते थे। उनके पास पटकने तकका साइस किसीको न होता या। चक आदि अपने निज आयुधतया वज्र आदि अन्य शस्त्रोंके द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवोंको मगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचन लगा—हो न हो महामायावी विष्णुने ही मुझे मार डालनेके लिये यह ढग रचा है, परन्तु इसकी इन चालोंसे हो ही क्या सकता है।। १८-२३।।

'यह मेरा बाल भी बॉका नहीं कर सकता'—इस प्रकार कहता हुआ और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यक्शिपु हाथमे गदा लेकर नृषिद्दमगवान्पर टूट पड़ा। परन्तु जैसे पतिंगा आगमें गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान्के तेजके भीतर जाकर लापता हा गया। समसा शक्ति और तेजके आश्रय भगवान्के सम्बन्धमें ऐसी धटना मोई आश्चर्यजनक नहीं है । क्योंकि सृष्टिके प्रारम्भमें उ होंने अपने तेजरे प्रलयके निमित्त तमागुणरूपी घोर अधकारको भी पी लिया था। तदनन्तर वह दैत्य बड़े क्रोधरे लपका और अपनी गदाको बड़े जोरसे घ्रमाकर नृसिंहमगवानपर प्रहार किया। प्रहार करते समय दी-जैसे गरुड सॉपको पकड लेते हैं, वैसे ही भगवान्ने गदासहित उस दैत्यको पकड़ लिया | वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हायसे यैसे ही निकल गया जैसे कीड़ा करते हुए गरुइके चगुलसे सॉप झूट जाय ! युधिष्ठिर । उस समय सन-के-सब लोकपाल बादलोंमे लिपकर इस युद्धको देख रहे थे । उनका स्वर्ग तो हिरण्यकशिपुने पहले ही छीन लिया या। जब उन्होंने देखा कि वह तो भगवान्के हाथसे छूट गया, तब वे और भी डर गये। हिरण्यक्रियुने भी यही समझा कि नृसिंहने मेरे बल बीर्यंसे डरकर ही मुझे अपने हायसे छोड़ दिया है। इस विचारसे उसकी थकान जाती रही, और वह युद्धके लिये ढाल-तलवार लेकर भिर उनकी ओर दौड़ पड़ा । उस समय यह बाजकी तरह बड़े वेगसे ऊपर नीचे उछल कृदकर इस प्रकार ढाल-तलबारके पतिरे बदलने लगा कि जिससे उसपर आक्रमण करनेका अवसर ही न मिले। तव भगवान्ने बहे ऊँचे स्वरसे प्रचण्ड और भयद्वर अवहास किया। जिससे हिरण्यकशिपुकी ऑखें बद हो गयीं। पिर बड़े वेगसे झपटकर भगवान्ने उसे वैसे ही पकड़ लिया, जैसे साँप चूहको पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकशिपुके चमड़ेपर वज़की चोटसे भी खरोंच नहीं आयी थी, वही अब उनके पजेसे निकलनेके

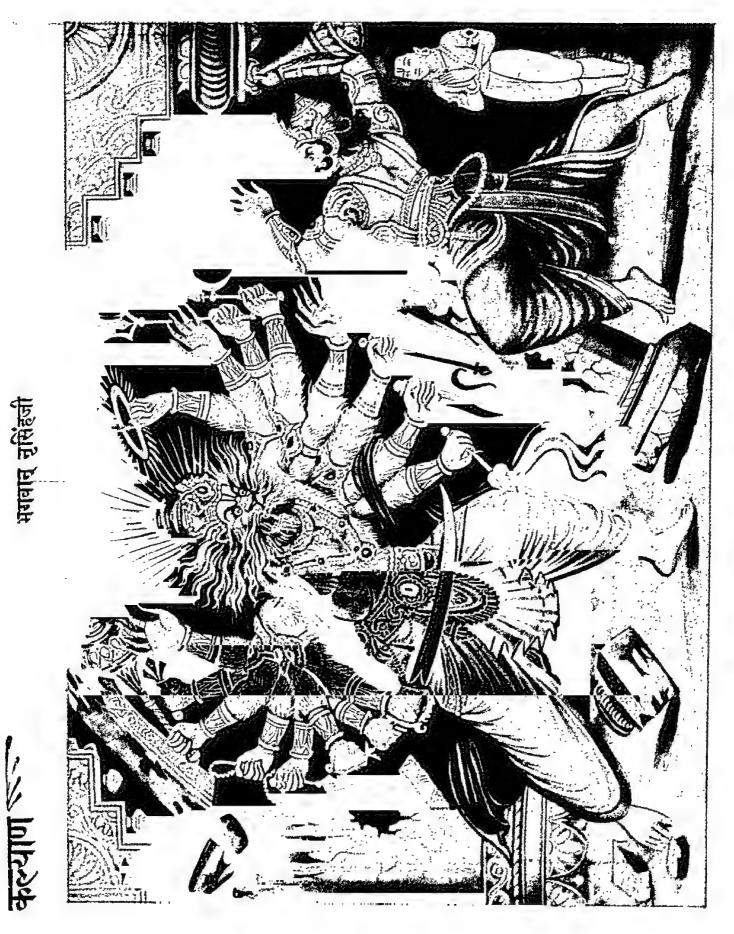

लिये जोरसे छटपटा रहा या। भगवान्ने सभाके दरवाज़ेपर ले जाकर उसे अपनी जाँघोंपर गिरा लिया और खेल-खेलमें अपने नखोंसे उसे इस प्रकार फाड़ डाला, जैसे गचड़ महाविपधर साँपको चीर डालते हैं। उस समय उनकी कोधसे भरी विकराल आँखोंकी ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभसे मुँहके दोनों कोने चाट रहे थे। खूनके छीटोंसे उनका मुँह और गरदनके वाल लाल हो रहे थे। हाथीको मारकर गलेमें आँतोंकी माला पहने हुए मृगराजके समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखोंसे हिरण्यकशिपुका कलेजा फाड़कर उसे जमीनपर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य-दानव हाथोंमें शस्त्र लेकर भगवान्पर प्रहार करनेके लिये आये। पर भगवान्ने अपनी भुजारूपी सेनासे, लातोंसे और नखरूपी शस्त्रोंसे चारों ओर खदेड़-खदेड़कर उन्हें मार डाला।। २४-३१॥

युधिष्ठिर ! उस समय भगवान् नृसिंहके गरदनके वालोंकी फटकारसे वादल तितर-वितर होने लगे । उनके नेत्रोंकी ज्वालासे स्य आदि ग्रहोंका तेज फीका पड़ गया । उनके श्वासके धके से समुद्र क्षुच्घ हो गये । उनके सिंहनादसे भयभीत होकर दिग्गज चिग्चाइने लगे । उनके गरदनके वालोंसे टकराकर देवताओंके विमान अस्त-व्यस्त हो गये । स्वर्ग डगमगा गया । उनके पैरोंकी धमकसे भूकम्प आ गया, वेगसे पर्वत उइने लगे और उनके तेजकी चकाचोंधसे आकाश तथा दिशाओंका दीखना बंद हो गया । इस समय नृसिंह- मगवान्का सामना करनेवाला कोई दिखायी न पड़ता या । फिर भी उनका कोध अभी बढ़ता ही जा रहा या । वे हिरण्यकशिपुकी राजसभामें ऊँचे सिंहासनपर जाकर विराज गये । उस समय उनके अत्यन्त तेजपूर्ण और कोधभरे भयङ्कर चेहरेको देखकर किसीका भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे ॥ ३२—३४ ॥

युधिष्ठिर ! जब स्वर्गकी देवियोंको यह ग्रुभ समाचार मिला कि तीनों लोकोंके सिरकी पीड़ाका मूर्तिमान् स्वरूप हिरण्यकशिषु युद्धमें भगवान्के हार्थों मार डाला गया, तो आनन्दके उल्लाससे उनका रोम-रोम खिल उठा । वे वार-वार भगवान्पर पुष्पोंकी वर्षा करने लगीं । आकाशमें विमानोंसे आये हुए भगवान्के दर्शनार्थों देवताओंकी भीड़ लग गयी । देवताओंके ढोल और नगाड़े वजने लगे । गन्धर्वराज गाने लगे, अप्सराएँ नाचने लगीं । इसी समय ब्रह्मा-इन्द्र-शङ्कर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापित, गन्धर्व, अप्सरा, चारण, यक्ष, किम्पुरुप, वेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनन्द-कुमुद आदि भगवान्के सभी पार्पद उनके पास आये । उन लोगोंने सिरपर अञ्जलि वाँधकर सिंहासनपर विराजमान अत्यन्त तेजस्वी नृसिंहभगवान्-की योड़ी दूरसे अलग-अलग स्तुति की ॥ ३५–३९॥

ब्रह्माजीने कहा—प्रभो ! आप अनन्त हैं । आपकी शक्तिका कोई पार नहीं पा सकता । आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र हैं । यद्यपि गुणोंके द्वारा आप लीलासे ही सम्पूर्ण विश्वका स्जन, पालन और प्रलय करते हैं—फिर भी आप उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं । मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ४०॥

श्रीरुद्रने कहा—आपके क्रोध करनेका समय तो कल्पके अन्तमें होता है। यदि इस दैत्यको मारनेके लिये ही आपने क्रोध किया है, तो वह तुच्छ दैत्य भी मारा जा चुका। उसका पुत्र आपकी शरणमें आया है। भक्तवत्सल प्रभो! आप अपने इस भक्तकी रक्षा कीजिये॥ ४१॥

इन्द्रने कहा—पुरुषोत्तम! आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यश्चभाग छोटाये हैं, वे वास्तवमें आपके ही हैं। क्योंकि अन्तर्यामीरूपसे आप ही तो समस्त यशोंके भोक्ता हैं। दैत्योंके आतङ्कसे हमारा हृदयकमल सङ्कृचित हो गया था। उसे आपने प्रफुछित कर दिया। परन्तु वह तो आपका ही निवासस्थान है। यह जो स्वर्गादिका राज्य हमलोगोंको पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब कालका ग्रास है। जो आपके सेवक हैं, उनके लिये यह है ही क्या? स्वामिन्! जिन्हें आपकी सेवाकी चाह है, वे तो मुक्तिका भी आदर नहीं करते। फिर अन्य भोगोंकी तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है!॥ ४२॥

ऋषियोंने कहा—पुरुषोत्तम! आपने तपस्याके द्वारा ही अपनेमें लीन हुए जगत्की फिरसे रचना की थी और कृपा करके उसी आत्मतेजःस्वरूप श्रेष्ठ तपस्याका उपदेश आपने हमारे लिये भी किया था। इस दैत्यने उसी तपस्याका उच्छेद कर दिया था। शरणागतवत्सल! उस तपस्याकी रक्षाके लिये अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिये फिरसे तपस्या करनेका ही उपदेश दिया है॥ ४३॥

पितरोंने कहा—प्रभो ! हमारे पुत्र हमारे लिये पिण्डदान करते थे, तो यह उन्हें वलात् छीनकर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थमें या संक्रान्ति आदिके अवसरपर नैमित्तिक तर्पण करते या तिलाञ्जलि देते, तो उसे भी यह पी जाता । आज आपने अपने नर्लोंसे उसका पेट पाइकर वह सब का-सब लौटाकर मानो हमें दे दिया । आप समस्त धर्मोंके एकमात्र रक्षक हैं । नृसिंहदेव ! हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ ४४ ॥

सिद्धोंने कहा—नृसिंहदेव ! इस दुष्टने अपने योग और तपस्याके बलसे हमारी योगसिद्ध गति छीन ली थी । अपने नखींसे आपने उस धमडीको पाड़ डाला है ! हम आपके चरणोंमें विनीत भावसे नमस्कार करते हैं ॥ ४५ ॥

विद्याधरोंने कहा—यह मूर्ल हिरण्यकशिपु अपने बल और वीरताके धमडमें चूर था। यहाँतक कि हम-लोगोंने विविध धारणाओं हे जो विद्या प्राप्त की थी। उसे इसने व्यर्थ कर दिया था। आपने युद्धमें यज्ञपशुकी तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीलां नृतिहं बने हुए भगवन्। इम आपको नित्य निरन्तर प्रणाम करते हैं॥ ४६॥

नागोंने कहा—इस पापीने हमारी मिणयों और हमारी श्रेष्ठ और सुन्दर स्त्रियोंको भी छीन लिया था। आज उसकी छाती पाइकर आपने हमारी पित्रयोंको बड़ा आनन्द दिया है। प्रभो! हम आपको नमस्कार करते हैं॥ ४७॥

मनुशाने कहा—देवाधिदेव ! हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं । इस दैत्यने हमलोगोंकी बाँधी हुई सारी धर्म मर्यादाएँ कुचल डाली यीं । आपने इस दुष्टको मारकर बड़ा अपकार किया है । प्रभो | हम आपके सेवक हैं । आज्ञा कीजिये, हम आपकी क्या सेवा करें ? ॥ ४८॥

प्रजापतियोंने कहा-परमेश्वर ! आपने हमें प्रजापति बनाया था । परन्तु इसके रोक देनेसे हम प्रजाकी सृष्टि नहीं कर पाते थे । इसीकी आपने छाती फाइ डाळी और यह जमीनपर सर्वदाके लिये सो गया । सत्त्वमय मूर्ति धारण करने बाले प्रमो! आपका यह अवतार ससारके सत्याणके लिये है।।४९॥

सन्धर्वीने कहा-प्रभो!हम आपके नाचनेवाले, अभिनय करनेवाले और सगीत सुनानेवाले सेवक हैं। इस दैत्यने अपने बल, वीर्य और पराक्रमसे हमें अपना सुलाम बना रक्ला या । उसे आपने इस दशाको पहुँचा दिया । सच है, कुमार्गसे चलनेवालेका भी क्या कभी कल्याण हो सकता है ? १५०।

चारणोंने कहा-प्रभो ! आपने सजनोंके हृदयको पीड़ा पहुँचानेवाले इस दुष्टको समाप्त कर दिया । इसल्ये हम आपके उन चरणकमलोंकी शरणमें हैं, जिनके प्राप्त होते ही जनम मृत्युरूप ससारचक्रसे छुटकारा मिल जाता है ॥ ५१॥

यहाँने कहा-भगवन् ! हमारे जीवनका एक वह भी समय या, जब अपने श्रेष्ठ कमोंके कारण हमलेग आपके सेवकोंमें प्रधान गिने जाते थे । परन्तु बड़े दुःखकी बात है कि हिरण्यकशिपुने हमें अपनी पालकी ढोनेवाला कहार बना रक्ला या । प्रशृतिके नियामक परमात्मा ! इसके कारण होनेवाले अपने निजजनोंके कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला है ॥ ५२ ॥

किम्पुरुपोंने कहा-हमलोग अत्यन्त तुच्छ किम्पुरुप हें और आप सर्वशक्तिमान् महापुरुप हैं। जब सत्पुरुषोंने इसका तिरस्कार किया—इसे धिकारा, तभी आज आपने इस कुपुरुप—नराधमको नष्ट कर दिया। १५३॥

वैतालिकॉने कहा-मगवन् ! वड़ी वड़ी सभाओं और शानयशोंमें आपके निर्मल यशका गायन करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे । इस तुष्टने हमारी वह आजीविका ही नष्ट कर दी यी । बड़े सौभाग्यकी बात है कि महारोगके समान इस दुष्टको आपने जड़ मूलसे उखाड़ दिया ॥ ५४॥

किसरोंने कहा-इम किसरगण आपके सेवक हैं। यह दैत्य इमसे बेगारमें ही काम छेता था। भगवन्! आपने कृपा करके आज इस पापीको नष्ट कर दिया। प्रभो। आप इसी प्रकार हमारा अम्युदय करते रहें॥ ५५॥

भगवान्के पार्पदांने कहा-शरणागतवत्सल ! सम्पूर्ण लोकोंको शान्ति प्रदान करनेवाला आपका यह अलोकिक नृशिंहरूप हमने आज ही देखा है। भगवन्। यह दैत्य दैत्य योड़े ही था। यह तो आपका यही आश्वाकारी सेवक था, जिसे सनकादिने शाप दे दिया था। हम समझते हैं, आपने कृपा करके इसके उद्धारके लिये ही इसका वध किया है।।५६॥

## नवाँ अध्याय

प्रहादकत सुसिंहस्तुति

नारव्जी कहते हैं-चिहिंद्मगवान् क्रोधावेशमें बैठे हुए थे। उनको शान्त करनेका कोई उपाय क्रिसीको नहीं स्तता था। यहाँतक कि सारे देवता, ऋषि मुनि और ब्रह्मा- शक्कर भी उनके पास न जा सके | देवताओंने उन्हें शान्त करनेके लिये खयं लक्ष्मीजीको भेजा | उन्होंने जाकर जब नृष्टिंहमगवान्का वह महान् अद्भुत रूप देखा, तो भयवश वे भी उनके पासतक न जा सकीं । उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा या और न सुना ही या। तब ब्रह्माजीने अपने पास ही खड़े प्रह्लादको ,यह कहकर भेजा कि 'वेटा ! तुम्हारे पितापर ही तो भगवान् क्रोधित हुए थे। अब तुम्हीं उनके पास जाकर उन्हें शान्त करो । भगवान्के परम प्रेमी प्रह्लाद 'जो आज्ञा' कहकर और धीरेसे भगवान्के पास जाकर हाय जोड़ पृथ्वीपर साष्टाङ्ग लोट गये । नृसिंहभगवान्ने देखा कि नन्हा-सा वालक मेरे चरणोंके पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दयासे भर गया । उन्होंने प्रह्लादको उठाकर उनके सिरपर अपना वह करकमल रख दिया, जो काल-.सर्पसे भयभीत पुरुषोंको अभयदान करनेवाला है । भगवान्के करकमहोंका स्पर्श होते ही उनके वचे-खुचे अशुभ संस्कार भी धुल गये । तत्काल उन्हें परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार हो गया । उन्होंने बड़े प्रेम और आनन्दमें मम होकर भगवानके चरणकमलोंको अपने हृदयमें धारण किया । उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया, हृदयमें प्रेमकी धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रोंसे आनन्दाशु झरने लगे। प्रह्लादजी निर्निमेष नयनोंसे भगवान्को देख रहे थे। उनका हृदय भी भगवानकी ओर खिंचा जा रहा था। अपने-आप उन्हें भावसमाधि लग रही थी। उन्होंने स्वयं एकाग्र हुए मनके द्वारा भगवान्के गुणोंका चिन्तन करते हुए प्रेमगद्गद वाणीसे उनकी स्तुति की || १-७ ||

प्रह्लादजीने कहा-ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि-मुनि और सिद्ध पुरुषोंकी बुद्धि निरन्तर सत्त्वगुणमें ही स्थित रहती है। फिर भी वे अपनी धारा-प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणोंसे आपको अवतक भी सन्तुष्ट नहीं कर सके । फिर मैं तो घोर असुर जातिमें उत्पन्न हुआ हूँ । क्या आप सुझसे सन्तृष्ट हो सकते हैं ? परन्तु मैं तो ऐसा समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, वल, पौरुष, बुद्धि और योग—ये सभी गुण परमपुरुष भगवान्को सन्तुष्ट करनेमें समर्थ नहीं हैं। परन्तु भक्तिसे तो भगवान् गजेन्द्रपर भी सन्तुष्ट हो गये थे । मेरी समझसे उपर्युक्त बारह गुणोंसे यक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाभके चरण-कमलोंसे विमुख हो, तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान्के चरणोंमें समर्पित कर रक्खे हैं; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुलतकको पवित्र कर देता है और वङ्प्पनका अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान् प्रभु अपने स्वरूपके साक्षात्कारसे ही परिपूर्ण

हैं । उन्हें अपने लिये क्षुद्र पुरुषोंसे पूजा ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं है । वे तो करुणावश ही मोले भक्तोंके हितके लिये उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं । इसका लाभ भी उन भक्तोंको ही होता है । जैसे अपने मुखका सौन्दर्य दर्पणमें दीखनेवाले प्रतिविम्बको भी सुन्दर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान्के प्रति जो-जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है । क्योंकि जीव तो भगवान्का अंश ही है न ? इसलिये सर्वथा अयोग्य और अनिधकारी होनेपर भी में विना किसी शङ्काके अपनी बुद्धिके अनुसार सब प्रकारसे भगवान्की महिमाका वर्णन कर रहा हूँ । इस महिमाके गायनका ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसारचक्रमें पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है ॥८-१२॥

भगवन् ! आप सत्त्वगुणके आश्रय हैं । ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये इम दैत्योंकी तरह आपसे द्रेष नहीं करते । प्रभो ! आप बड़े-बड़े सुन्दर-सुन्दर अवतार ग्रहण करके इस जगत्के कल्याण एवं अभ्यदयके लिये तथा उसे आत्मानन्दकी प्राप्ति करानेके लिये अनेकों प्रकारकी लीलाएँ करते हैं। जिस असुरको मारनेके लिये आपने क्रोध किया था, वह मारा जा चुका । अब आप अपना क्रोध शान्त कीजिये। जैसे बिच्छू और साँपकी मृत्युसे सजन भी सुखी ही होते हैं, वैसे ही इस दैत्यके संहारसे सभी लोगोंको वड़ा सुख मिला है। अब सब आपके शान्त स्वरूपके दर्शनकी बाट जोह रहे हैं । नृसिंहदेव ! भयसे मुक्त होनेके लिये भक्तजन आपके इस रूपका स्मरण करेंगे। परमात्मन्! आपका मुख बड़ा भयावना है। आपकी जीभ लपलपा रही है। आँखें सूर्यके समान हैं। भौंहें चञ्चल हो रही हैं। बड़ी पैनी दाढ़ें हैं। आँतोंकी माला, खूनसे लथपथ गरदनके वाल, वर्छेकी तरह सीधे खड़े कान और दिग्गजोंको भी भयभीत कर देनेवाला सिंहनाद एवं शत्रुओंको फाड़ डालनेवाले आपके इन नखोंको देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूँ । दीन-वन्धो! मैं भयभीत हूँ तो केवल इस असहा और उग्र संसार-चक्रमें पिसनेसे । मैं अपने कर्मपाशींसे वँधकर इन भयङ्कर जन्तुओं के वीचमें डाल दिया गया हूँ। मेरे स्वामी ! आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरणकमलोंमें बुलायेंगे, जो समस्त जीवोंकी एकमात्र शरण और मोक्षस्वरूप हैं ? अनन्त ! में जिन-जिन योनियोंमें गया, उन सभी योनियोंमें प्रियके वियोग और अप्रियके संयोगसे होनेवाले शोककी आगमें झलसता रहा । उन दुःखोंको मिटानेकी जो दवा है, वह भी

दु:खरूप ही है । मैं न जाने कमसे अपनेसे अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इघर-उधर भटक रहा हूँ । आप कृपा करके ऐसी बात वतलाइये जिमसे कि आपकी सेवा प्राप्तिका साधन आपके चरणकमलोंका मजन कर सकूँ। आप हमारे प्रिय हैं। अहैतुक हितैपी सुहृद् है । आप ही वास्तवमें स्प्रके आराध्यदेव हैं । मैं ब्रह्माजीके द्वारा गायी हुई आपकी लीला-कथाओंका गायन करता हुआ यडी सुगमताचे रागादि प्राकृत गुणींचे मुक्त होनर इस संसारकी कठिनाइयोंको पार कर जाऊँगा । क्योंकि आरके चरणयुगर्लोमें रहनेवाले भक्त परमहस महात्माओंका सग तो मुझे मिलता ही रहेगा। भगवन् ! इस लोकमें दुखियोंका दुःप मिटानेके लिये जो उपाय माना जाता है, वह आपके उपेक्षा करनेपर एक क्षणके लिये ही होता है। यहाँतक कि मॉ-चाप वालमकी रक्षा नहीं कर एकते, औपध रोग नहीं मिटा सकती और समुद्रमें इवते हुएको नौका नहीं बचा सकती । सत्त्वादि गुणोके कारण भिन्न-भिन्न स्वभावके जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालादि कनिष्ठ क्ती हैं, उनको प्रेरित करनेवाले आप ही हैं। ये आपकी प्रेरणासे जिस आधारमें स्थित होक्र जिन मिट्टी आदि उपकरणोंसे जिस समय जिन साधनोंके द्वारा जिस अदृष्ट आदिकी सहायतासे जिन प्रयोजनके उद्देश्यसे जिसलिये जिस विधिसे जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपान्तरित करते हें, वे सम और वह सब आपका ही स्वरूप है ॥१३-२०॥

पुरुपकी अनुभतिसे कालके द्वारा गुणोंने क्षोभ होनेपर माया मनःप्रधान लिङ्गशरीरका निर्माण करती है। यह लिङ्गशरीर बलवान, कर्ममय एव अनेक नाम रूपोमें आसक्त-छन्दोमय है। यही अविद्याके कारण मन, दस इन्द्रिय और पॉच तन्मा ना-इन सोलह विकाररूप अरोंसे युक्त सर्वार-चक है। जन्मरहित प्रभो ! आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है, जो इस मनरूप ससार चत्रको पार कर जाय ? सर्वशक्तिमान् प्रभो ! माया इस सोलह अरोवाले ससार चक्रमें डालकर ईखके समान मुझे पेर रही है। आप अपनी चैतन्यशक्तिसे बुद्धिके समस्त गुणोंको सर्वदा पराजित रखते हैं और कालरूपमे सम्पूर्ण साध्य और साधनोंको अपने अधीन रखते हैं। में आपकी शरणमें आया हूँ, आप मुझे इससे वचाकर अपनी सन्निधिमें खींच लीजिये। मगवन् ! जिनके लिये ससारीलोग बड़े लालायित रहते है, स्वर्गमें मिलनेवाली समसा लोकपालोंकी वह आयु, लक्ष्मी और ऐस्वर्य मैंने खूब देख लिये। जिस समय मेरे पिता तिन कोघ करके हॅसते ये और उससे उनकी माहे योड़ी देडी हो जाती थीं, तब उन स्वर्गको सम्पत्तियोंके लिये कहीं

ठिकाना नहीं रह जाता या, वे छटती फिरती यीं। किन्त आपने मेरे उन पिताको भी मार डाला ! इसिंखये भी ब्रह्मलोकतकभी आयु, लक्ष्मी, ऐस्वर्थ और वे इन्द्रियभोग, जिन्हें ससारके प्राणी चाहा करते हैं, नहीं चाहता ! क्योंकि मैं जानता हूँ कि अत्यन्त शक्तिशाली कालका रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस रक्ता है। इसलिये मुझे आप अपने दासोंकी सन्निधिमें हे चिह्नये। विषयभोगकी वातें सुननेमें ही अच्छी लगती हैं, वास्तवमं तो वे मृगतृष्णाके जलके समान नितान्त असत्य हैं और यह शरीर भी, जिससे वे भोग भोरे जाते हैं, अगणित रोगोंका उद्गमस्थान है। इन दोनोंकी क्षण भङ्गरता और असारता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता ! वह किंदनाईसे प्राप्त होनेवाले भोगके नन्हें नन्हें मध्विन्दुओंसे अपनी कामनाकी आग बुझानेकी चेष्टा करता है। प्रमो ! वहाँ तो इस तमोगुणी असुरवदामें रजोगुणसे उत्पन्न हुआ मे, और वहाँ आपनी अनन्त कृपा ! धन्य है ! आपने अपना परम प्रशादखरूप और सकल्सन्तापहारी वह करकमल मेरे िरपर रक्खा है जिसे आपने ब्रह्मा, शङ्कर और रूभीजीके सिरपर भी कभी नहीं रक्खा । दूसरे एसारी जीवोंके समान आपमें छोटे-बड़ेका भेदभाव नहीं है । क्योंकि आप सनके आत्मा और अकारण प्रेमी हैं। फिर भी क्ल्य वृक्षके समान आपका कृपा-प्रसाद भी सेवन भजनसे ही प्राप्त होता है। सेवाके अनुसार ही जीनोंपर आपकी कृपाना उदय होता है, उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। भगवन् !यह सतार एक ऐसा अधेरा कुओं है, जिसमें कालहप सर्प डॅसनेके लिये सदा तैयार रहता है। विषय मोगोंकी इच्छा वाले पुरुष उसीमें गिरे हुए हैं। मैं भी सङ्गवश उसीमे गिरने जा रहा था। परन्तु भगवन् ! देवर्षि नारदने मुझे अपनाकर बचा लिया। तर भला, में आपके मक्तजनोंकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ ? अविनाशी प्रमो ! जिस समय मेरे पिताने अन्याय करनेके लिये कमर क्षकर हायमें खड्म ले लिया और वह कहने लगा कि 'यदि मेरे सिया और कोई ईरवर है तो तुझे वचावे, मैं तेरा सिर काटता हूं, उस समय आपने मेरे प्राणोंकी रक्षा की और मेरे पिताका वघ किया। में तो ऐसा समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋपियोंका वचन सत्य करनेके लिये ही वैसा किया था ॥ २१-२९ ॥

भगवन्! यह सम्पूर्ण जगत् एकमात्र आप ही हैं। क्योंकि इसके आदिमें आप ही कारणरूपसे थे, अन्तमे आप ही अवधिके रूपमें रहेंगे और बीचमें इसकी प्रतीतिके रूपमें भी केवल आप ही हैं। आप अपनी मायासे गुणोंके परिणामस्वरूप इस जगत्की सृष्टि करके इसमें पहलेसे विद्यमान रहनेपर भी प्रवेशकी लीला करते हैं और उन गुणोंसे युक्त होकर आप एक एवं अद्वितीय होनेपर भी अनेक मालूम पड़ रहे हैं। भगवन्! यह जो. कुछ कार्य-कारण अथवा भाव-अभावके रूपमें प्रतीत हो रहा है, वह सब आप ही हैं और इससे भिन्न भी, इसके अभावमें भी, आप ही हैं। अपने-परायेका भेदभाव तो अर्थहीन शब्दोंकी माया है; क्योंकि जिससे जिसका जन्म, स्थिति, लय और प्रकाश होता है वह उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और बुक्ष कारण और कार्यकी दृष्टिसे भिन्न-भिन्न हैं, तो भी गन्ध-तन्मानकी दृष्टिसे दोनों एक ही हैं—वैसे ही यह सब कुछ आप-ही-आप हैं। ३०-३१॥

भगवन् ! आप इस सम्पूर्ण विश्वको स्वयं ही अपनेमें समेटकर आत्मसुखका अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जलमें शयन करते हैं। उस समय अपने स्वयंसिद्ध योगके द्वारा बाह्य दृष्टिको बंद कर आप अपने स्वरूपके प्रकाशमें निद्राको विलीन कर लेते हैं और तुरीय ब्रह्मपदमें स्थित रहते हैं । उस समय आप न तो तमोगुणसे ही युक्त होते और न तो विपयोंको ही स्वीकार करते हैं। आप अपनी कालशक्तिसे प्रकृतिके गुणोंको प्रेरित करते हैं, इसलिये यह ब्रह्माण्ड आपका ही शरीर है । पहले यह आपमें ही लीन या । जब प्रलय-कालीन जलके भीतर शेपशय्यापर शयन करनेवाले आपने योगनिद्राकी समाधि त्याग दी, तव वटके बीजसे विशाल बृक्षके समान आपकी नाभिसे ब्रह्माण्ड-क्रमल उत्पन्न हुआ । उसपर सूक्ष्मदर्शा व्रह्माजी प्रकट हुए । जव उन्हें कमलके सिवा और कुछ भी दिखायी न पड़ा, तव अपनेमें वीजरूपसे व्यास आपको वे न जान सके और आपको अपनेसे वाहर समझकर जलके भीतर घुसकर सौ वर्पतक हूँ उते रहे। परन्तु वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। यह ठीक ही है, क्योंकि अङ्कर उग आनेपर उसमें व्याप्त वीजको कोई वाहर अलग कैसे देख सकता है ? ब्रह्माको वड़ा आश्चर्य हुआ । वे हारकर कमलपर वैठ गये । बहुत समय वीतनेपर तीव्र तपस्या करनेसे जव उनका हृदय शुद्ध हो गया, तत्र उन्हें भूत, इन्द्रिय और अन्तःकरणरूप अपने शरीरमें ही ओतप्रोतरूपसे स्थित आपके सूक्ष्मरूपका साक्षात्कार हुआ-ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वीमें व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गन्धका होता है ॥ ३२-३५॥

व्रह्माजीको विराट् पुरुषका दर्शन करके वड़ा आनन्द हुआ । वह विराट् पुरुष सहस्रों मुख, चरण, सिर, हाय, भा० अं० ६७—

जङ्घा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधोंसे सम्पन्न या। चौदहों लोक उसके विभिन्न अंगोंके रूपमें शोभायमान थे। वह भगवान्की एक लीलामयी मूर्ति यी। रजोगुण और तमोगुणरूप मधु और कैटभ नामके दो बड़े वलवान् दैत्य थे। जब वे वेदोंको चुराकर ले गये, तब आपने हयग्रीव-अवतार ग्रहण किया और उन दोनोंको मारकर सत्त्वगुणरूप श्रुतियाँ ब्रह्माजीको लौटा दीं। वह सत्त्वगुण ही आपका अत्यन्त प्रिय शरीर है—महात्मालोग ऐसा वर्णन करते हैं। पुरुषोत्तम! इस प्रकार आप मनुष्य, पद्य, पक्षी, त्रृषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोकोंका पालन तथा विश्वके द्रोहियोंका संहार करते हैं। इन अवतारींके द्वारा आप प्रत्येक युगमें उसके धमोंकी रक्षा करते हैं। किलयुगमें आप छिपकर गुप्तरूपते ही रहते हैं, इसीलिये आपका एक नाम 'त्रियुग' भी है। ३६–३८॥

भक्तोंकी रक्षामें निरन्तर तत्पर रहनेवाले प्रभो ! मेरे मनकी वड़ी दुर्दशा है। वह पापवासनाओंसे तो कछपित है ही, स्वयं भी अत्यन्त दुष्ट है। वह प्रायः ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्प-शोक, भय एवं लोक-परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदिकी चिन्ताओंसे व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला-कथाओंमें तो रस ही नहीं मिलता । इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ । ऐसे मनसे मैं आपके स्वरूपका चिन्तन कैसे करूँ ? अपने स्वरूपमें नित्य-निरन्तर एकरस विराजित रहनेवाले प्रभो ! यह कभी न अघानेवाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसोंकी ओर खींचती रहती है। जननेन्द्रिय सुन्दरी स्त्रीकी ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्शकी ओर, पेट भोजन-की ओर, कान मधुर सङ्गीतकी ओर, नासिका भीनी-भीनी सुगन्धकी ओर और नेत्र सौन्दर्यकी ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेन्द्रियाँ भी अपने-अपने विपयोंकी ओर हे जानेका जोर लगाती ही रहती हैं । मेरी तो वह दशा हो रही है, जैसे किसी पुरुषकी बहुत-सी स्त्रियाँ उसे अपने-अपने शयनगृहमें ले जानेके लिये चारों ओरसे घसीट रही हों। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के वन्धनमें पड़कर इस संसाररूप वैतरणी नदीमें गिरा हुआ है। जन्मसे मृत्यु, मृत्यु-से जनम और दोनोंके द्वारा कर्मभोग करते-करते यह भय-भीत हो गया है । यह अपना है, यह पराया है-इस प्रकार-के भेद-भावसे युक्त होकर किसीसे मित्रता करता है तो किसी-से शत्रुता । आप इस मूढ़ जीव-जातिकी यह दुर्दशा देखकर करुणासे द्रवित हो जाइये । इस भव-नदीसे सर्वदा पार रहने-

वाले भगवन् । इन प्राणियोंको भी अब पार लगा दीजिये । आप ही निखिल प्राणियोंको शिक्षा दीक्षा देनेवाले गुरुदेव हैं और इस सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करनेवाले सर्वशक्तिमान् भी हैं। ऐसी अवस्थामे प्रभी । इन जीवोंको इस भव नदीके पार उतार देनेमें कोई प्रयास भी तो नहीं है। केवल आपके कृपासङ्कल्पसे ही इनका उदार हो जायगा। दीनजर्नोके परमहितेयी प्रभो । भूले भटके मृद ही तो महान् पुरुषोंके विरोप अनुप्रह्पान होते हैं। हमें तो उसकी कोइ आवश्यकता ही नहीं है । क्योंकि हम तो आपके प्रियजनोंकी सेवामे लगे रहते हैं, इसलिये पार जानेकी हमें कभी चिन्ता ही नहीं होती । इस भव वैतरणींसे पार उतरना दूसरे लोगों के लिये अवस्य ही कठिन है, परन्तु मुझे तो इससे तनिक भी भय या घबड़ाइट नहीं है। क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणीमें नहीं, आपकी उन लीलाओंके गायनमें मन रहता है, जो स्वगाय अमृतको भी तिरस्कृत करनेवाली-परमामृत स्वरूप हैं। मैं तो उन मृढ प्राणियोंके लिये शोक कर रहा हूँ जो आपके गुणगानसे विमुख रहकर इन्द्रियोंके विषयोंका मायामय झुठा सुरा प्राप्त करनेके लिये अपने सिरपर सोरे ससारका गोझ लादे हुए हैं। मेरे स्वामी ! बड़े गड़े ऋषि मुनि तो प्राय अपनी मुक्तिके लिये निर्जन वनमे जाकर मौनवत धारण कर लेते हैं। वे दूसरोंकी भलाईके लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते । परन्तु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं तो इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़ कर अवेला मुक्त होना नहीं चाहता । और इन भटकते हुए प्राणियोंके लिये आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखायी पड़ता ॥३९-४४॥

घरमें पँचे हुए लोगोंको जो मैथुन आदिका सुल मिलता है, वह अत्यन्त तुच्छ एव दु एरूप ही है—जैसे कोई दोनों हार्थोंसे खुजरा रहा हो तो उस खुजलीमें पहले उसे कुछ योड़ा सा सुल मार्म पड़ता है, परन्तु पीछेसे दु पही दु प होता है—ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दु ल मोगनेपर भी इन विपर्योंसे अधाते नहीं। परन्तु धीर पुरुष जैसे खुजलाहटको सह लेते हैं, वैसे ही कामादि बेगोंको भी सह लेते हैं। सहनेसे ही उनका नाश होता है। पुरुषोत्तम! मोक्षके दस साधन प्रसिद्ध हैं—मोन, ब्रह्मचर्य, शास्त्रअवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियोंसे शास्त्रविचार, एकान्तसेवन, जप और समाधि। परन्तु जिनकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, उनके लिये तो ये सम जीविकाके साधन—व्यापारमात्र रह जाते हैं।

और दिमभयोंके लिये तो जनतक उननी पोल खुलती नहीं, तरतक ये जीवननिर्वाहके साधन रहते हैं और भड़ा भोड़ हो जानेपर वह भी नहीं । वेदोंने बीज और अडूरके समान आपके दो रूप नताये हैं-कार्य और कारण । वास्तव में आप प्राकृत रूपसे रहित हैं। परन्तु इन कार्य और कारण रूपोंको छोड़कर आपके ज्ञानका और कोई साधन भी नहीं है । काष्ठमन्यनके द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है। उसी प्रकार योगीजन भक्तियोगकी साधनासे आपनो कार्य और नारण दोनोंमें ही हूँढ निकालते हैं। क्योंकि वास्तवमें ये दोनों आपसे पृयक् नहीं हैं, आपके खरूप ही हैं। अनन्त प्रभो । वायु, अग्नि, पृथ्वी, आक्रारा, जल, पञ्च तन्मात्राएँ, प्राण, इन्द्रिय, मन, चित्त, अहङ्कार, सम्पूर्ण जगत् एव सगुण और निर्गुण — सब कुछ केवल आप ही हैं। और तो क्या, मन और वाणीके द्वारा जो कुछ निरूपण किया जाता है और जो कुछ नहीं किया जा सकता, यह सब आपसे पृथक् नहीं है । समग्र कीर्तिके आश्रय भगवन् । ये सत्वादि गुण और इन गुणींके परिणाम महत्तत्वादि, देवता, मनुष्य एव मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जाननेमे समर्थ नहीं हैं। क्योंकि ये सब आदि अन्तवाले हैं और आप अनादि एय अनन्त हैं। ऐसा विचार करके ज्ञानीजन शब्दींकी माया से उपरत हो जाते हैं। वे वर्णनशैलीके भेदसे मोहित नहीं होते । परमपूज्य । आपकी सेताके छ अङ्ग है—नमस्कार, रतुति, समस्त कर्मोंका समर्पण, सेवा पूजा, चरणतमलींका चिन्तन और लीला कयाका श्रवण । इस सेवाके बिना आपके चरणकमलोंकी भक्ति कैंसे प्राप्त हो सकती है ! और भक्तिके विना आपकी प्राप्ति कैसे होगी १ प्रभो । आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनीके, परमहसीके ही सर्वस्व हैं ॥४५-५०॥

नारदजी कहते हैं—इस प्रकार मक प्रहादने बड़े प्रेमसे प्रकृति और प्राकृत गुणींसे रहित भगवान्के निज गुणींका—स्वरूपभूत गुणींका वर्णन किया। इसके वाद वे भगवान्के चरणोंमें सिर सुकारर चुप हो गये। अन तो मुसिहमगवान्का कोध शान्त हो गया, और वे बड़े प्रेम तथा प्रसन्नतासे नोले॥ ५१॥

श्रीनृसिंहभगवान्ने कहा—परम क्ल्याणस्तरूप प्रहाद । तुम्हारा क्ल्याणहो । दैत्यश्रेष्ठ । में तुमपर अत्यात प्रसन्न हूँ । तुम्हारी जो अभिलापा हो, मुझसे माँग लो । में जीवों की इच्छाओंको पूर्ण करनेवाला हूँ । आयुष्मन् । जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता, उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है। परन्तु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं, तब फिर प्राणीके हृदयमें किसी प्रकारकी जलन नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला हूँ। इसलिये सभी कल्याणकामी परम-भाग्यवान् साधुजन जितेन्द्रिय होकर अपनी समस्त

वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करनेका ही यल करते हैं ॥५२-५४॥ प्रहादजी भगवान्के अनन्य प्रेमी थे। इसिलये बड़े-बड़े लोगोंको प्रलोभनमें डालनेवाले वर्रोके द्वारा प्रलोभित किये जानेपर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की ॥५५॥

# दसवाँ अध्याय

#### प्रह्लादजीके राज्याभिषेक और त्रिपुरदहनकी कथा

नारद्जी कहते हैं—प्रह्लादजी अभी वालक ही ये; फिर भी उन्होंने यही समझा कि यह वरदान माँगनेकी वात तो प्रेम-भक्तिका विष्ठ है। इसलिये कुछ मुसकराते हुए वे भगवान्से वोले ॥ १॥

प्रह्लादजीने कहा-प्रभो ! में तो जन्मसे ही विषय-भोगों में आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरों के द्वारा आप छुभाइये नहीं । मैं उन भोगोंके सङ्गसे डरकर, उनके द्वारा होनेवाली तीव्र वेदनाका अनुभव कर उनसे छूटनेकी अभिलापासे ही आपकी शरणमें आया हूँ । भगवन् ! अवश्य ही अपने सेवकके हृदयकी वात जाननेके लिये आपने अपने भक्तको वरदान माँगनेकी ओर प्रेरित किया है । ये विषय-भोग तो हृदयकी गाँठको और भी मजबूत करनेवाले तथा वार-वार जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाले हैं । चराचरके गुक्देव! परीक्षाके सिवा ऐसा कहनेका और कोई कारण नहीं दीखता। क्योंकि आप परम दयाछ हैं । आपसे जो सेवक अपनी कामनाएँ पूर्ण करना चाहता है, वह सेवक नहीं; वह तो लेन-देन करनेवाला कोरा व्यापारी है । जो स्वामीसे अपनी कामनाओंकी पूर्ति चाहता है, वह सेवक नहीं; और जो सेवकसे सेवा करानेके लिये, उसका स्वामी वननेके लिये उसकी कामनाएँ पूर्ण करता है, वह स्वामी नहीं । मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकोंका प्रयोजनवश स्वामी-सेवकका सम्बन्व रहता है, वैसा तो मेरा और आपका सम्बन्ध है नहीं । अवस्य ही आप वर देनेवालोंमें श्रेष्ठ हैं एवं और किसी प्रयोजनसे नहीं, अपनी प्रसन्नताके लिये ही आप मुझे वर देना चाहते हैं-मेरी कामनाएँ पूर्ण करना चाहते हैं। मेरे स्वामी ! यह आपके अनुरूप ही है । अतः आप मुझे यह वर दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी किसी कामनाका वीज अङ्कारित ही न हो । हृदयमें किसी भी कामनाके उदय होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लजा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य-ये सव-के-सव नष्ट हो जाते हैं। कमलनयन ! जिस

समय मनुष्य अपने मनमें रहनेवाली कामनाओंका परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेता है। भगवन्! आपको नमस्कार है। आप सबके हृदयमें विराजमान, उदारशिरोमणि स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। अद्भुत नृसिंहरूपधारी श्रीहरिके चरणोंमें मैं वार-वार प्रणाम करता हूँ॥ २-१०॥

श्रीनृसिंहभगवान्ने कहा-प्रहाद ! तुम्हारे-जैसे मेरे एकान्तप्रेमी इस लोक अथवा परलोककी किसी भी वस्तुके लिये कभी कोई कामना नहीं करते । फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मन्यन्तरतक मेरी प्रसन्नताके लिये तुम इस लोकमें दैत्याधिपतियोंके समस्त भोग स्वीकार कर लो। डरना नहीं भला, समस्त प्राणियोंके हृदयमें यज्ञोंके भोक्ता ईश्वरके रूपमें में ही विराजमान हूँ । तुम अपने हृदयमें मुझे देखते रहना और मेरी लीला-कथाएँ, जो तुम्हें अत्यन्त प्रिय हैं, सुनते रहना। समस्त कर्मोंके द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारन्ध-कर्मका क्षय कर देना। भोगके द्वारा पुण्यकमोंके फल और पुण्यकमोंके द्वारा पापका नाश करते हुए समयपर शरीरका त्याग करके समस्त वन्धनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे । देवलोकमें भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्तिका गायन करेंगे । तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुतिका जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साय ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समयपर कमोंके बन्धनसे सुक्त हो जायगा ॥ ११-१४॥

महाद्जीने कहा—महेश्वर ! आप वर देनेवालोंके स्वामी हैं। आपसे में एक वर और माँगता हूँ। मेरे पिताने आपके ईश्वरीय तेजको और सर्वशक्तिमान् चराचरगुरु स्वयं आपको न जानकर आपकी वड़ी निन्दा की है। 'इस विष्णुने मेरे भाईको मार डाला है' ऐसी मिथ्यादृष्टि रखनेके कारण पिताजी क्रोधके वेगको सहन करनेमें असमर्थ हो गये थे। इसीसे उन्होंने आपका भक्त होनेके कारण मुझसे भी द्रोह किया। दीनवन्धो! यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी

मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दो नाश न होनेवाले दुस्तर दोपसे मेरे पिता शुद्ध हो जायँ ॥ १५-१७॥

थीनृसिंहभगवान्ने कहा-निष्पाप प्रहाद । तुम्हारे पिता और उसके वाप-दादोंकी तो वात ही क्या है, उसके पूर्वक्लोंकी भी इकीस पीढियाँ तर गर्यो । क्योंकि प्रहाद! तुम्हारे-जैसा कुलको पयित करनेवाला पुत उसको प्राप्त हुआ। मेरे शान्त, समदर्शी और सुखसे सदाचार पालन करनेवाले प्रेमी भक्तजन जहाँ-जहाँ निवाध करते हैं, वे स्थान चाहे कीक्ट ही क्यों न हों, पवित्र हो जाते हैं । देत्यराज ! मेरे भक्तिभावसे जिनकी कामनाएँ नष्ट हो गयी हैं, वे सर्वन आत्मभाय हो जानेके कारण छोटे-यड़े किसी भी प्राणीको क्िंधी भी प्रकारसे क्ष्ट नहीं पहुँचाते । ससारमे जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे, वे भी मेरे भक्त ही जावॅगे। वेटा ! तुम मेरे सभी भर्तों के आदर्श हो । यद्यपि मेरे अगोंका स्पर्श होनेसे तुम्हारा पिता पूर्णरूपसे पवित्र हो गया है, तथापि तुम उसकी अन्त्येष्टि किया करो । तुम्हारे-जैसी सन्तानके कारण उसे उत्तम लोकोकी प्राप्ति होगी । वत्त । तुम अपने पिताके पदपर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियोंकी आज्ञाके अनुसार मुझमें अपना मन लगाकर और मेरी शरणमें रहकर मेरी सेवाके लिये ही अपने सारे कार्य करो। 18८-२३॥

नारद्जीने कहा—युधिष्ठिर । भगवान्की आज्ञाके अनुसार प्रहादजीने अपने पिताकी अन्त्येष्टि किया की, इसके वाद श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने उनका राज्याभिषेक किया । इसी समय देयता, ऋषि आदिके साथ ब्रह्मजीने नृसिंहभगवान्की प्रसन्नवदन देखकर पवित्र वचनोंके द्वारा उनकी स्तृति की और उनसे यह बात कही ॥ २४ २५ ॥

ब्रह्माजीने कहा—देवताओं के आराध्यदेव । आप सर्वान्तर्यामी, जीवों के जीवनदाता और मरे भी पिता है। यह पापी दैत्य लेगों नो बहुत ही सता रहा या। यह वड़े सौभाग्यनी वात है कि आपने इसे मार डाला। मेंने इसे यर दे दिया या कि मेरी सृष्टिना नोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सनेगा। इससे यह मतवाला हो गया या। तपस्या, योग और बलके कारण उच्छुङ्कल होकर इसने वेदिविधियों का उच्छेद कर दिया था। यह भी बड़े सौभाग्यनी बात है कि इसके पुत्र परमभागवत शुद्धहृदय नन्हें-से शिशु प्रह्लादवो आपने मृत्युके मुखसे छुड़ा दिया, तथा यह भी बड़े आनन्द और मङ्गलनी बात है कि वह अब आपनी शरणमें है। भगवन्। आपके इस नृतिहरूपका ध्यान जो कोई एकाम मनसे करेगा, उसे यह स्व प्रकारके भयोंने बचा हेगा। यहाँतक कि मारनेकी इच्छासे आयी हुई मृत्यु भी उसका कुछ न त्रिगाड़ सकेगी ॥ २६–२९॥

श्रीनृसिंहभगवाम् योले—ब्रह्माजी । आप दैलाँको ऐसा वर न दिया करें । जो स्वभावसे ही दूर है, उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसा साँपोंको दूध पिलाना ॥३०॥

नारद्जी कहते हैं—युधिष्ठर । नृसिंहमगयान् इतना कहकर और ब्रह्माजीके द्वारा की हुई पूजाको स्वीकार करके वहीं अन्तर्धान हो गये। इसके याद प्रह्मादजीने भगयत्स्वरूप ब्रह्मा शङ्करकी तथा प्रजापित और देवताओंकी पूजा करके उह माथा टेककर प्रणाम किया। तब शुकाचार्य आदि मुनियोंके साथ ब्रह्माजीने प्रह्मादजीको समस्त दानव और दैत्योंका अधिपित बना दिया। फिर ब्रह्मादि देवताओंने प्रह्मादकी भी यथा विया और उन्हें शुभाशीर्याद दिये। प्रह्मादकीने भी यथा योग्य सप्तका सत्कार किया और ये लोग अपने अपने लोकोंको चले गये। ३१-३४॥

युधिष्टिर । इस प्रकार भगवानके वे दोनों पार्षद जय और विजय दितिके पुत्र दैत्य हो गये थे। वे भगवान्से वैरभाव रखते थे। उनके हृदयमें रहनेवाले भगवान्ने उनका उदार करनेके लिये उन्हें मार डाला । ऋपियोंके द्यापके कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई, वे फिरसे कुम्मकर्ण और रावणके रूपमें राक्षस हुए। उस समय मगवान् श्रीरामके पराकमसे उनका जन्त हुआ । युद्धमें भगवान् रामके वाणींसे उनका करेजा पट गया। वहीं पड़े-पड़े पूर्वज मकी तरह भगवान्का सरण करते करते उन्होंने अपने दारीर छोड़े। वे ही अब इस युगमें शिशुपाल और दन्तवम्यके रूपमें पैदा हुए थे। भगवान्के प्रति वैरभाव होनेके कारण तुम्हारे देखते ही देखते वे उनमें समा गये । युधिष्ठिर ! केवल शिशुपाल और दन्तवक्त्रकी ही बात नहीं, जितने भी श्रीकृष्ण्ये शत्रुता रखनेवाले राजा थे, उन सबने अन्तसमयमे श्रीकृष्णके समरणसे तद्रुप होकर अपने पूर्वकृत पापों और पापमय शरीरोंसे सदाके लिये मुक्ति प्राप्त कर ली-जैसे भृगीके द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भयसे ही उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार भगवान्के प्यारे भक्त अपनी भेदभावरहित अनन्य भक्तिके द्वारा भगवत्खरूप नो माप्त नर लेते हैं, वैसे ही शिशुपाल आदि नरपति भी मगथान्के वैरभावजनित अनन्य चिन्तनसे भगवान्के साह्य नो प्राप्त हो गये ॥३५-४०॥

युधिष्ठिर ! तुमने मुझसे पूछा या कि भगवान्से द्वेप करनेवाले शिशुपाल आदिको उनके सारूप्यकी प्राप्ति कैसे हुई । उसका उत्तर मेंने तुम्हें दे दिया । व्रहाण्यदेव परमात्मा श्रीकृष्णका यह परम पवित्र अवतार-चरित्र है। इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इन दोनों दैत्योंके वधका वर्णन है। इस प्रसङ्गमें भगवान्के परम भक्त प्रहादका चरित्र, भक्ति, शान, वैराग्य; एवं संसारकी सृष्टि, स्थिति और प्रलयके खामी श्रीहरिके यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओंका वर्णन है। इस आख्यानमें देवता और देत्योंके पदींमें कालक्रमसे जो महान् परिवर्तन होता है, उसका भी निरूपण किया गया है और साय ही जिसके द्वारा भगवान्की प्राप्ति होती है, उस भागवतधर्मका भी वर्णन है। अध्यात्मके सम्बन्धमें भी सभी जानने योग्य वार्ते इसमें हैं । भगवान्के पराक्रमसे पूर्ण इस पवित्र आख्यानको जो कोई पुरुप श्रद्धासे कीर्तन करता और सुनता है, वह कर्मयन्धनसे मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य परमपुरुप परमात्माकी यह श्रीनृसिंह-लीला, सेनापतियों-सहित हिरण्यकशिपुका वध और संतशिरोमणि प्रहादजीका पावन प्रभाव एकाग्र मनसे पढ़ता और सुनता है, वह भगवान्के अभवपद वैकुण्टको प्राप्त होता है ॥ ४१-४७ ॥

युधिष्टिर ! इस मनुष्यलोकमें तुमलोगोंके अत्यन्त प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घरमें साक्षात् परव्रहा परमात्मा मनुष्यका रूप धारण करके गुप्तरूपसे निवास करते हैं। इसीसे सारे संसारको पवित्र कर देनेवाले ऋषि-मुनि वार-वार उनका दर्शन करनेके लिये चारों ओरसे तुम्हारे पास आया करते हैं। वड़े-वड़े महापुरुप निरन्तर जिनको हुँ इते रहते हैं, जो मायाके लेशसे रहित परम शान्त परमानन्दानुभवखरूप परव्रहा परमात्मा हैं—वे ही तुम्हारे प्रिय, हितैपी, ममेरे भाई, पूज्य, आज्ञाकारी, गुरु और स्वयं आत्मा श्रीकृष्ण हैं। शङ्कर, ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर 'वे यह हैं'-इस रूपमें उनका वर्णन नहीं कर सके। फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। इम तो मौन, भक्ति और संयमके द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्तवत्सल भगवान् हमपर प्रसन्न हों । युधिष्ठिर ! यही एकमात्र आराध्यदेव हैं। प्राचीन कालमें बहुत बड़े मायाबी मयासुरने जब रहदेवकी कमनीय कीर्तिमें कलङ्क लगाना चाहा था, तब इन्हीं भगवान्

श्रीकृष्णने फिरसे उनके यशकी रक्षा और विस्तार किया था ॥४८-५१॥

राजा युधिष्ठिरने पूछा—नारदजी ! मय दानव किस कार्यमें जगदीश्वर रुद्रदेवका यश नष्ट करना चाहता था ? और भगवान् श्रीकृष्णने किस प्रकार उनके यशकी रक्षा की ? आप कृपा करके वतलाइये ॥५२॥

नारदजीने कहा—एक वार इन्हीं भगवान् श्रीकृण्णसे शक्ति प्राप्त करके देवताओंने युद्धमें असुरोंको जीत लिया या। उस समय सव-के-सव असुर मायावियोंके परमगुरु मय दानवकी शरणमें गये। शक्तिशाली मयासुरने सोने, चाँदी और लोहेके तीन विमान बना दिये। वे विमान क्या थे, तीन पुर ही थे। इतने विलक्षण थे वे कि उनका आना-जाना जान नहीं पड़ता या। उनमें अपरिमित सामग्रियाँ भरी हुई यीं। युधिष्ठिर! दैत्यसेनापतियोंके मनमें तीनों लोक और लोकपतियोंके प्रति वैरमाव तो या ही, अव उसकी याद करके उन तीनों विमानोंके द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। तब लोकपालोंके साथ सारी प्रजा भगवान् शक्करकी शरणमें गयी और उनसे प्रार्थना की कि 'प्रभो! त्रिपुरमें रहनेवाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं। हम आपके हैं; अतः देवाधिदेव! आप हमारी रक्षा कीजिये। ॥५३—५६॥

उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान् शङ्करने कृपापूर्ण शब्दों में कहा—'डरो मत।' फिर उन्होंने अपने धनुपपर वाण चढ़ाकर तीनों पुरोंपर छोड़ दिया। उनके उस वाणसे सूर्यमण्डलसे निकलनेवाली किरणोंके समान अन्य बहुत-से वाण निकले। उनमेंसे मानो आगकी लपटें निकल रही यीं। उनके कारण उन पुरोंका दीखना बंद हो गया और उनके स्पर्शसे सभी विमानवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। महामायावी मय बहुत-से उपाय जानता था, वह उन दैत्योंको उटा लाया और अपने बनाये हुए अमृतके कुएँमें डाल दिया। उस सिद्ध अमृत-रसका स्पर्श होते ही असुरोंका शरीर अत्यन्त तेजस्वी और वज्रके समान सुदृढ़ हो गया। वे वादलोंको विदीर्ण करनेवाली विजलीकी आगकी तरह उठ खड़े हुए ॥५७–६०॥

इन्हीं भगवान् श्रीकृष्णने जय देखा कि महादेवजी तो अपना सङ्कल्य पूरा न होनेके कारण उदास हो गये हैं, तव उन असुरोंपर विजय प्राप्त करनेके लिये इन्होंने एक युक्ति की। यही भगवान् विष्णु उस समय गौ वन गये और ब्रह्माजी वछड़ा बने । दोनों ही मध्याहके समय उन तीनों पुरीमें



गर्वे और उस सिद्धरसके कुएँका सारा अमृत पी गये। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनोंको देख रहे थे, फिर भी भगवानकी मायासे वे इतने मोहित हो गये कि उन्हें रोक न सके। जब उपाय जाननेवालोंमें श्रेष्ठ मयासुरको यह बात माल्म हुई, तब भगवानकी इस लीलाका स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। शोक करनेवाले अमृत-स्थकोंसे

उसने नहा-'भाई ! देवता, असुर, मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने, पराये अथवा दोनोंके लिये जो प्रारब्धका विधान है, उसे मिटा नहीं सकता। जो होना या, हो गया। शोक करके क्या करना है ? इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान् राङ्करके युद्धकी सामग्री तैयार की । उन्होंने धर्मसे रय, ज्ञानसे सार्या, वैराग्यसे ध्वजा, ऐश्वर्यसे घोड़े, तपस्यासे धनुप, विद्यासे कवच, क्रियासे बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियोंसे अन्यान्य वस्तुओंसा निर्माण किया । इन सामग्रियोंसे सजन्धजकर भगवान शहर रथपर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किया। भगवान् शङ्करने अभिजित् मुहूर्तमें धनुपपर बाण चढ़ाया और उन तीतों दुर्भेद्य विमानोंको मस कर दिया। युधिष्ठिर ! उसी समय स्वर्गमें दुन्दुभियाँ बजने लगी। धैकड़ों विमानींकी भीइ लग गयी। देवता, ऋषि, वितर और विद्धेश्वर आनन्दसे जय जयकार करते हुए पुष्पींकी वर्षा करने छगे। अप्सराएँ नाचने और गाने लगीं । युधिष्ठिर ! इस प्रकार उन तीनों पुरोको जलाकर भगवान् शहरने 'पुरारि'की पद्यी प्राप्त की और ब्रह्मादिकोंकी स्तुति मुनते हुए वे अपने धामको चले गये । युधिष्ठिर ! आत्मखरूप जगद्गुर भगवान् श्रीकृष्ण इस प्रकार अपनी मायासे जो मनुष्योंकी-सी ठीलाएँ करते हैं, ऋषिलोग उन्हीं अनेकों लोकपावन टीलाओंका गायन किया करते हैं। बताओ, अब मैं तुम्हे और क्या सुनाऊँ ! ॥६१-७१॥

## ग्यारहवाँ अध्याय

#### मानवधर्म, वर्णधर्म और खीधर्मका निरूपण

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—संतशिरोमणि भगवन्मय प्रहादजीके साधुसमाजमे सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर सुधिष्ठिरंको बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने नारदजीसे और भी पूछा॥ १॥ १

युधिष्टिरजीन कहा—भगवन् ! अब मैं वर्ण और आधमों के सदाचारके साथ मनुष्यों के सनातनधर्मका अवण करना चाइता हूँ। क्योंकि धर्मसे ही मनुष्यको शान, भगवछेम और साक्षात् परमपुरुप मगवान्की प्राप्ति होती है। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्माजीके पुत्र हैं और नारदजी ! आपकी तपस्या, योग एवं समाधिके कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके समान नारायण-परायण, दयाल, सदाचारी और शान्त ब्राह्मण धर्मके गुप्त-से- गुप्त रहस्यको जैसा यथार्यरूपसे जानते हैं, दूसरे स्टोग वैसा नहीं जानते ॥२-४॥

नारद्जीने कहा—सुविधिर! अजना भगवान् ही समस धर्मोंके मूल कारण हैं। वही प्रमु चराचर जगत्के कल्याणके लिये धर्म और दक्षपुत्री मूर्तिके द्वारा अपने अंधरे अवतीणे होकर बदिकाश्रममें तपस्या कर रहे हैं। उन नारायणभगवान्को नमस्कार करके उन्हींके मुखसे मुते हुए सनातनधर्मका मैं वर्णन करता हूँ। युधिधिर! सर्ववेदस्वरूप मगवान् धीहरि, उनका तत्त्व जाननेवाले महर्पियोंकी स्मृतियाँ और जिससे आत्मालानि न होकर आत्मप्रसादकी उपलिध हो, वह कर्म धर्मके मूल हैं॥ ५-७॥

मुधिष्ठिर ! धर्मके ये तीस लक्षण शास्त्रीमें कहे गये हैं-

सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका विचार, मनका संयम, इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, सन्तोष, समदर्शी महात्माओंकी सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंकी चेष्टासे निवृत्ति, मनुष्यके अभिमानपूर्ण प्रयत्नोंका फल उलटा ही होता है—ऐसा विचार, मौन, आत्मिचन्तन, प्राणियोंको अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्योंमें अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव, संतोंके परम आश्रय भगवान् श्रीकृष्णका श्रवण, कीर्तन और स्मरण; उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार; उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्म-समर्पण । यह सभी मनुष्योंका परम धर्म है । इसके पालनसे सर्वात्मा भगवान् प्रसन्न होते हैं ॥ ८–१२॥

धर्मराज! जिनके वंशमें अखण्डरूपसे संस्कार होते आये हैं और जिन्हें ब्रह्माजीने संस्कारके योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्मसे शुद्ध द्विजेंके लिये यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमींके विशेष कर्मोंका विधान है। अध्ययन-अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ कराना, यज्ञ कराना-ये छः कर्म ब्राह्मणके हैं। क्षत्रियको दान नहीं लेना चाहिये। प्रजाकी रक्षा करनेवाले क्षत्रियका जीवननिर्वाह ब्राह्मणके सिवा और सवसे यथायोग्य कर तथा दण्ड ( जुर्माना ) आदिके द्वारा होता है । वैश्यको सर्वदा ब्राह्मणवंशका अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एवं व्यापारके द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिये । शूद्रका धर्म है द्विजातियोंकी सेवा । उसकी जीविका-का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मणके जीवन-निर्वाहके साधन चार प्रकारके हैं-वार्ता, शालीन, यायावर और शिलोञ्छन् । इनमेंसे पीछे-पीछेकी वृत्तियाँ अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं । निम्नवर्णका पुरुष विना आपत्तिकालके उत्तम वर्णकी वृत्तियोंका अवलम्बन न करे । क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मणकी शेष पाँचों वृत्तियोंका अवलम्बन ले सकता है। आपत्तिकालमें तो सभी सब वृत्तियोंको स्वीकार कर सकते हैं । ऋत, असत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत—इनमेंसे किसी भी वृत्तिका आश्रय ले, परन्तु स्वानवृत्तिका अवलर्म्बन कभी न करे । बाजारमें पड़े हुए अन्न ( उञ्छ ) तथा खेतोंमें पड़े हुए अन्न ( शिल् ) को बीनकर 'शिलोञ्छ' वृत्तिसे जीविका-निर्वाह करना 'ऋत' है । विना माँगे जो कुछ मिल जाय, उसी अयाचित (शालीन) वृत्तिके द्वारा जीवन-निर्वाह करना 'अमृत' है। नित्य माँगकर लाना अर्थात् 'यायावर' वृत्तिके द्वारा जीवन-यापन करना

'मृत' है। कृषि आदिके द्वारा 'वार्ता' वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करना 'प्रमृत' है। वाणिज्य 'सत्यानृत' है। और निम्न-वर्णकी सेवा करना स्वानवृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रियको इस अन्तिम निन्दित वृत्तिका कभी आश्रय नहीं लेना चाहिये। क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय और क्षत्रिय सर्वदेवमय है। १३ – २०।

शम, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, सरलता, शान, दया, भगवत्परायणता और सत्य—ये ब्राह्मणके लक्षण हैं। युद्धमें उत्साह, वीरता, धीरता, तेजिस्वता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति, अनुप्रह और प्रजाकी रक्षा करना—ये क्षत्रियके लक्षण हैं। देवता, गुरु और भगवान्के प्रति भक्ति; अर्थ, धर्म और काम—इन तीनों पुरुषार्थोंकी रक्षा करना; आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यावहारिक निपुणता—ये वैश्यके लक्षण हैं। उच्च वर्णोंके सामने विनम्न रहना, पवित्रता, स्वामीकी निष्कपट सेवा, वैदिक मन्त्रोंसे रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा गौ-ब्राह्मणोंकी रक्षा करना—ये श्रुद्रके लक्षण हैं। २१—२४॥

पतिकी सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पतिके सम्बन्धियोंको प्रसन्न रखना और सर्वदा पतिके नियमोंकी रक्षा करना-ये पतिको ही ईश्वर माननेवाली पतिवता स्त्रियोंके धर्म हैं।साम्बी स्त्रीको चाहिये कि झाड़ने-बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदिसे घरको और मनोहर वस्त्राभूषणोंसे अपने शरीरको अलङ्कृत रक्खे । सामग्रियोंको साफ-सुथरी रक्खे । अपने पतिदेवकी छोटी-बड़ी इच्छाओं-को समयके अनुसार पूर्ण करे । विनय, इन्द्रिय-संयम, सत्य एवं प्रिय वचनोंसे प्रेमपूर्वक पतिदेवकी सेवा करे। जो कुछ मिल जाय, उसीमें सन्तुष्ट रहे; किसी भी वस्तुके लिये ललचावे नहीं।सभी कार्योंमें चतुर एवं धर्मज्ञ हो। सत्य और प्रिय बोले । अपने कर्तव्यमें सावधान रहे । पवित्रता और प्रेमसे परिपूर्ण रहकर, यदि पति पतित नहो तो, उसका सहवास करे। जो लक्ष्मीजीके समान पतिपरायणा होकर अपने पतिकी उसे साक्षात् भगवान्का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुण्ठलोकमें भगवत्सारूप्यको प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मीजीके समान उनके साथ आनिन्दत होती है ॥ २५-२९ ॥

युधिष्ठिर! जो चोरी तथा अन्यान्य पाप-कर्म नहीं करते— उन धोवी, चमार आदि अन्त्यज तथा चाण्डाल आदि अन्तेवसायी वर्णसङ्कर जातियोंकी वृत्तियाँ वे ही हैं जो कुल-परम्परांस उनके यहाँ चली आयी हैं। वेददर्शी ऋषि- सुनियोंने युग युगमे प्राय मनुष्योंके स्वभावके अनुसार धर्मनी व्यवस्था की है। वही धर्म उनने लिये इस लोक और परलोक्में कल्याणकारी है। जो स्वामायिक वृत्तिना आश्रय लेकर अपने स्वधर्मका पालन करता है, वह धीरे धीरे उन स्वामायिक कमोंसे भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। जिस प्रकार बार बार प्रोनेसे खेत स्वय ही हासि हीन हो जाता है और उसमें अहुर उगना वद हो जाता है। यहाँतक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है—

उशी प्रकार यह चित्त, जो वासनाओं ना खजाना है, विषयों का अत्यन्त सेवन करने से स्वय ही ऊब जाता है। पर तु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूँद धी डालने से आग नहीं बुझती, परन्तु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाय तो वह बुझ जाती है। महाराज जिस पुरुषके वर्णको बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्णवाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्णका समझना चाहिये॥ ३०-३५॥

#### वारहवाँ अध्याय

#### आश्रमधर्मका वर्णन

नारद्जी कहते हैं-धर्मराज ! गुरुकुलमे नियास करनेवाला ब्रह्मचारी अपनी इन्द्रियों को वशमें रखकर दासके समान अपनेको छोटा माने, गुरुदेवके चरणोंमें सुदृढअनुराग रक्से और उनके हितके कार्य करता रहे। सायङ्गाल और प्रात काल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं नी उपासना करे और मौन होनर एकाग्रतासे गायत्रीका जप करता हुआ दोनों समयकी सन्ध्या करे । गुरुजी जब बुलावें तभी पूर्णतया अनुशासनमे रहकर उनसे वेदोंका स्वाध्याय करे। पाठके प्रारम्भ और अन्तमे उनके चरणोंमे सिर ठेक कर प्रणाम करे। शास्त्रकी आशाके अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दण्ड, कमण्डलु, यज्ञोपवीत तथा हाथमें फुरा धारण करे । सायङ्काल और प्रात काल भिक्षा मॉगकर लावे और उसे गुरुजीको समर्पित कर दे । वे आज्ञा दें तब माजन करे, और यदि कभी आज्ञा न दें तो उपवास कर छै। अपने शीलकी रक्षा करे । योड़ा साय । अपने कार्मोको निपुणताके साय करे । श्रद्धा रक्ते और इन्द्रियोंको अपने वहामें रक्ते । छी और स्त्रियोंके वशम रहनेवालोंके साथ जितनी आवश्यकता हो, उतना ही व्यवहार करे। जो गृहस्य नहीं है और ब्रह्मचर्यका वत लिये हुए है, उसे ख्रियोंकी चर्चासे ही अलग रहना चाहिये । इन्द्रियाँ बड़ी बलवान् हैं। ये प्रयत्नपूर्विक साधन करनेवालों के मनको भी क्षुब्ध करके साच लेती हैं। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरुपिवयोंसे वाल मुलझवाना, दारीर मल्याना, स्नान करवाना, उत्रटन लगवाना इत्यादि कार्य न करावे । स्त्रियाँ आगके समान हैं और पुरुप घीके घड़िके समान, इनका एक साथ रहना हानिकारक है। एकान्तमें तो अपनी कन्याके साथ भी न रहना चाहिये। जब वह एकान्तमें न हो। तत्र भी आवश्यकताके अनुसार ही उधके

पास रहना चाहिये। जरतक यह जीर आत्मसाक्षा कारके द्वारा इन देह और इंद्रियोंको प्रतीतिमान निश्चय करके स्वतन्त नहीं हो जाता, तनतक 'में पुरुष हूं और यह स्त्री है'—यह द्वेत नहीं मिटता। और तबतक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्रीके ससर्गमें रहेंगे, तो उनकी उनमें भोग्यबुद्धि हो ही जायगी॥ १-१०॥

ये सब शील-रक्षादि गुण गृहस्यके लिये और सन्यासीके लिये भी विहित हैं। यहस्यके लिये गुरुकुलमें रहकर गुरुकी सेवा शुश्रुपा वैकित्पक है, क्योंकि ऋतुगमनके कारण उसे वहाँसे अलग भी होना पड़ता है । जो ब्रह्मचर्यका व्रत धारण करें, उन्हें चाहिये कि वे मुरमा या तेल न लगावे । उवटन न मले | स्त्रियांके चित्र न बनावें | मास और मयसे कोई सम्बन्ध न रक्षें । फूलेंकि हार, इन फुलेल, च दन और आभूषणींका त्याग वर दे । इस प्रकार गुरुकुलमें निवास करके दिजातिको अपनी शक्ति और आयश्यकताके अनुसार वेद, उनके अङ्ग—शिक्षा, करप आदि और उपनिपदींका अध्ययन तथा शान प्राप्त करना चाहिये। फिर यदि समर्घ्य हो तो गुरुको मुँहमाँगी दक्षिणा देनी चाहिये। इसके बाद उनकी आज्ञारी गृहस्थ, चानप्रस्य अपचा सन्यास आश्रममें प्रवेश करे या आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए उन्होंके घर रहे । यद्यपि भगवान् स्वरूपत सर्वत्र एकरस स्थित हैं, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता-पिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियोंमे अपने आश्रित जीवींके साथ वे विशेषरूपसे विराजमान हैं। इस्लिये उनपर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिये । इस प्रकार आचरण करनेवाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्य, सन्यासी अथवा ग्रहस्य विज्ञानसम्पन्न होकर परब्रह्म तत्त्वका अनुभव प्राप्त कर लेता है॥ ११-१६॥

अव मैं ऋषियोंके मतानुसार वानप्रस्थ-आश्रमके नियम बतलाता हूँ । इनका आचरण करनेसे वानप्रस्थ-आश्रमीको अनायास ही ऋषियोंके लोक महर्लोककी प्राप्ति हो जाती है। वानप्रख-आश्रमीको जोती हुई भूमिमें उत्पन्न होनेवाले चावल, गेहूँ आदि अन्न नहीं खाने चाहिये। विना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमयमें पका हो, तो उसे भी न खाना चाहिये। आगसे पकाया हुआ या कचा अन्न भी न खाय। केवल सूर्यके तापसे पके हुए कन्द, मूल, फल आदिका ही सेवन करे। जङ्गलोंमें अपने-आप पैदा हुए धान्यों-से नित्यनैमित्तिक चरु और पुरोडाशका हवन करे। जब नये-नये अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगें, तव पहलेके इकट्टे किये हुए अन्नका परित्याग कर दे । अग्निहोत्रके अग्नि-की रक्षाके लिये ही घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़की गुफाका आश्रय है । स्वयं तो शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घामका सहन करे । सिरपर जटा धारण करे और केश, रोम, नख और दाढी-मूँछ न कटवावे तथा मैलको भी शरीरसे अलग न करे। कमण्डलु, मृगचर्म, दण्ड, वल्कल-वस्त्र और अग्निहोत्रकी सामग्रियोंको अपने पास रक्खे । विचारवान् पुरुषको चाहिये कि बारह, आठ, चार, दो या एक वर्षतक वानप्रस्थ-आश्रमके नियमोंका पालन करे। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्याका क्लेश सहन करनेसे बुद्धि विगङ् न जाय ॥ १७-२२ ॥

वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापेके कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदान्त-विचार करनेकी भी सामर्थ्य न रहे, तो उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिये। अनशनके पूर्व ही वह अपने आहवनीय आदि अग्नियोंको अपने आत्मामें लीन कर ले। 'मैंपन' और 'मेरेपन'का त्याग

करके शरीरको उसके कारण भूत-तत्त्वोंमें यथायोग्य भलीभाँति लीन करे । जितेन्द्रिय पुरुप अपने शरीरके छिद्राकाशोंको आकाशमें, प्राणोंको वायुमें, गर्मीको अग्निमें, रक्त, कफ, पीव आदि जलीय तत्त्वोंको जलमें और हड्डी आदि ठोस वस्तुओंको पृथ्वीमें लीन करे। इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषणको उसके अधिष्ठातृ देवता अग्निमें, हाथ और उसके द्वारा होनेवाले कला-कौशलको इन्द्रमें, चरण और उसकी गतिको कालस्वरूप विष्णुमें, रति और उपस्थको प्रजापतिमें, एवं पायु और मलोत्सर्गको उनके आश्रयके अनुसार मृत्युमें लीन कर दे। श्रोत्र और उसके द्वारा सुने जानेवाले शब्दको दिशाओं में, स्पर्श और त्वचाको वायुमें, नेत्रसहित रूपको ज्योतिमें, मधुर आदि रसोंके सहित रसनेन्द्रियको जलमें, और युधिष्ठिर ! घाणेन्द्रिय एवं उसके द्वारा सूँवे जानेवाले गन्धको पृथ्वीमें लीन कर दे । मनोरयोंके साथ मनको चन्द्रमामें, समझमें आनेवाले पदायोंके सहित बुद्धिको ब्रह्मामें तथा अहंता और ममतारूप क्रिया करनेवाले अहङ्कारको उसके कमोके साथ रुद्रमें लीन कर दे। इसी प्रकार चेतनासहित चित्तको क्षेत्रज्ञ ( जीव ) में, और गुणोंके कारण विकारी-से प्रतीत होनेवाले जीवको परब्रह्ममें लीन कर दे। साथ ही पृथ्वीका जलमें, जलका अग्रिमें, अग्निका वायुमें, वायुका आकाशमें, आकाशका अहङ्कारमें, अहङ्कारका महत्तत्त्वमें, महत्तत्त्वका अव्यक्तमें और अव्यक्तका अविनाशी परमात्मामें लय कर दे । इस प्रकार अविनाशी परमात्माके रूपमें अवशिष्ट जो चिद्रस्तु है, वह आत्मा है, वह मैं हूँ —यह जानकर अद्वितीय भावमें स्थित हो जाय । जैसे अपने आश्रय काष्टादिके भस्म हो जानेपर अग्नि शान्त होकर अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाय ॥ २ं३-३१ ॥

#### तेरहवाँ अध्याय

यतिधर्मका निरूपण और अवध्त-प्रह्लाद-संवाद

नारद्जी कहते हैं—धर्मराज ! इस प्रकार लय-चिन्तन करनेके अनन्तर यदि वानप्रस्थीमें ब्रह्मविचारकी सामर्थ्य हो, तो शरीरके अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले; तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समयकी अपेक्षा न रखकर एक गाँवमें एक ही रात ठहरनेका नियम रुकर पृथ्वीपर विचरण करे । यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपीन, जिससे उसके गुप्त अङ्ग ढक जायँ। और जबतक कोई आपित्त न आवे, तबतक दण्ड तथा अपने आश्रमके चिह्नोंके सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तुको ग्रहण न करे। संन्यासीको चाहिये कि वह समस्त प्राणियोंका हितैषी हो, शान्त रहे, भगवत्परायण रहे और किसीका आश्रय न लेकर अपने-आपमें ही रमे एवं अकेला ही विचरे। इस सम्पूर्ण विश्वको कार्य और कारणसे अतीत परमात्मामें अध्यस्त जाने और कार्य-कारणरूप इस जगत्में ब्रह्मस्वरूप अपने आत्माको परिपूर्ण देखे। सुषुप्ति और जागरणकी सन्धिमें आत्मदर्शी संन्यासी अपने स्वरूपका साक्षात्कार करे और बन्धन तथा

मा॰ अं॰ ६८—६९°

मोक्ष दोनों ही केवल माया हैं। वस्तुतः कुछ नहीं-ऐसा समझे । न तो अवस्य होनेवाली शरीरकी मृत्युमा अभिनदन करे और न तो अनिश्चित जीवनमा। केवल समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और नादाके कारण कालकी प्रतीक्षा करता रहे । असत्य-अनात्म वस्तुका प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रोंसे प्रीति न करे, अपने जीवन निर्वाहके लिये कोइ जीविका न करे, केवल वाद विवादके लिये वोई तर्क न करे और संसारमें किसीका पक्ष न छे। शिष्य मण्डली न जुटाने, बहुत से ग्रन्थोंका अभ्यास न करे, व्याख्यान न दे और बड़े बड़े कार्मोंका आरम्भ न करे । शान्त, समदशा एव महात्मा सन्यासीके लिये किसी आश्रमका बन्धन धर्मका कारण नहीं है। वह अपने आश्रमके चिह्नोंको धारण करे, चाहे छोड़ दे। उसके पास कोई आश्रमका चिह्न न हो, परन्तु यह आत्मानुसन्धानमे मप्त हो। हो तो अत्यन्त थिचारशील, परन्तु जान पड़े पागल और बालककी तरह। वह अत्यन्त प्रतिभाशील होनेपर भी साधारण मनुष्योंकी दृष्टिसे ऐसा जान पड़े मानो बोई गूँगा है ॥ १-१० ॥

युधिष्ठिर । इस विषयमें महात्मालोग एक प्राचीन इतिहासका वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रह्लादका समाद । एक बार भगवान्के परमप्रेमी महादजी कुछ मन्त्रियों के साथ लोगों के हृदयकी यात जाननेकी इच्छासे लोकोंमें विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सहा पर्वतकी तराईमें वावरी नदीके तटपर पृथ्वीपर ही एक मुनि पडे हुए हैं। उनके शरीरकी निर्मल ज्योति अगोंके धृष्टि धूसरित होनेके कारण ढकी हुई थी। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण आश्रम आदिके चिह्नोंसे लोग यह नहीं समझ सकते थ कि वे कोई सिद्धपुरुष हैं या नहीं। भगवान्के परमप्रेमी भक्त प्रह्लादजीने अपने सिरसे उनके चरणींका स्पर्श करके प्रणाम रिया और विधिपूर्वक उनकी पूजा करके जाननेकी इच्छासे यह प्रश्न क्या भगवन् । आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हुए पुष्ट है । ससारका यह नियम है कि उद्याग क्रनेवालों को धन मिलता है, धनवानों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियोंना ही शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। और नोई दूसरा कारण तो नहीं हो सकता । भगवन् । आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यों ही पड़े रहते हैं। इसिटिये आफ्के पास धन सो है नहीं । पिर आपको भोग कहाँसे प्राप्त होंगे ? ब्राह्मणरेवता । जिना भोगके ही आपका यह दारीर इतना हुए पुष्ट वैसे है ? यदि हमारे सुननेयोग्य हो, तो अवस्य बतलाइये । आप निद्वान्, समर्थ और चतुर हैं । आपनी बात नदी अद्भुत और प्रिय होती हैं । ऐसी अवस्थामे आप सारे ससारको कर्म करते हुए देसकर भी समभावसे पड़े हुए हैं, इसना क्या कारण है <sup>११</sup> ॥ ११-१८ ॥

नारद्जी कहते हैं—धर्मराज । जर प्रह्लादजीने दत्तात्रेयजीसे इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे उनकी वाणीती मिठाससे खिंच गये और मुसकराते हुए उनसे बोले॥ १९॥

दत्तात्रेयजीने कहा—देत्यराज । सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं । मनुष्योंको कर्मोंकी प्रवृत्ति और उनकी निवृत्तिका क्या पल मिलता है, यह बात तुम अपनी शानदृष्टि जानते ही हो । क्योंकि तुम्हारी अनन्य भक्तिके कारण देवाधिदेव मगवान् नारायण तुम्हारे हृदयमें सदा विराजमान रहते हैं और जैसे सूर्य अन्धनारको नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञानको नष्ट करते रहते हैं । तो भी प्रह्लाद । मैंने जैसा कुछ जाना है, उसके अनुसार में तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ । क्योंकि आत्मग्रुद्धिके अभिलापियोंको तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिये ॥ २०-२२ ॥

प्रहादनी। तृष्णा एक ऐसी वस्तु है, जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी तृप्त नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्युके चक्करमें मटकना पड़ता है। तृष्णाने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाये और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझे जाना पड़ा। कर्मों के कारण जने को योनियों में भटकते भटकते दैयवरा मुझे यह मनुष्ययोगि मिली है। इसमें पुष्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पद्म पक्षी आदिकी योनि, निवृत्त हो जाय तो मोक्ष और दोनो प्रकारके कर्म किये जाय तो किर मनुष्य योनिकी ही प्राप्ति हो सकती है। परन्तु म देखता हूँ कि ससारके स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुखकी प्राप्ति और दु खकी निवृत्तिके छिये, परन्तु उसका पल उलटा ही होता है—ने और भी दु खमें पड़ जाते है। इसी खिये में कर्मों छे उपरत हो गया हूँ ॥ २३—-२५॥

मुख ही आत्माका खरूप है । चेषा नहीं, चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसके प्रकाशित होनेका स्थान है । इसलिये समस्त भोगों को मनोरथमात्र समझकर में अपने प्रारव्धको मोगता हुआ पड़ा रहता हूँ । मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात् वास्तविक सुखको, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिष्या दैतको सत्य मानता हुआ अत्यन्त भयद्भर और विचित्र जन्मों और मृत्युओमें भटकता रहता है । जैसे अज्ञानी मनुष्य जलमें उत्पन्न तिनके और सेवारसे ढके हुए जलको जल न समझकर

जलके लिये मृगतृष्णाकी ओर दौड़ता है, वैसे ही अपने आत्मासे भिन्न वस्तुमें सुख समझनेवाला पुरुप आत्माको छोड़कर विषयोंकी ओर दौड़ता है । प्रह्लादजी ! शरीर आदि तो प्रारव्धके अधीन हैं। उनके द्वारा जो अपने लिये सुख पाना और दुःख मिटाना चाहता है, वह कभी अपने कार्यमें सफल नहीं हो सकता । उसके वार-वार किये हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं । यदि मनुष्यको बड़े कप्टसे कुछ धन या भोगकी सामग्री मिल ही जाय, तो उससे क्या हो सकता है। एक क्षणके लिये भी तो वह मानसिक, शारीरिक आदि दुःखोंसे कभी छुटकारा नहीं पाता । इसके सिवा उसकी मृत्यु भी होनेवाली ही है । लोभी और इन्द्रियोंके वशमें रहने-वाले धनियोंका दुःख तो में देखता ही रहता हूँ। भयके मारे उन्हें नींद नहीं आती । वे किसीपर विश्वास नहीं कर सकते, सबपर उनका सन्देह बना रहता है । जो जीवन और धनके लोभी हैं — वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु-पक्षी, याचक और कालसे, यहाँतक कि 'कहीं मैं भूल न कर वैटूँ, अधिक न खर्च कर दूँ'--इस आशङ्कासे अपने-आपसे भी सदा डरते रहते हैं। इसलिये बुद्धिमान् पुरुपको चाहिये कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और अम आदिका शिकार होना पड़ता है—उस धन और जीवनकी स्पृहाका त्याग कर दे ॥ २६---३३ ॥

इस लोकमें मेरे सबसे बड़े गुरु हैं-अजगर और मधु-मक्खी । उनकी शिक्षासे मैंने वैराग्य और सन्तोष पाया है । मधुमक्खी जैसे मधु इकटा करती है, वैसे ही लोग बड़े कप्टसे धन-सञ्चय करते हैं; परन्तु दूसरा ही कोई उस धन-राशिके स्वामीको मारकर उसे छीन लेता है। इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय-भोगोंसे विरक्त रहना ही अच्छा है । मैं अजगरके समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और दैववश जो कुछ मिल जाता है, उसीमें सन्तुष्ट् रहता हूँ । और यदि कुछ नहीं मिलता, तो बहुत दिनोंतक धैर्य धारण कर यों ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत; कभी स्वादिए तो कभी नीरस-वेस्वाद; और कभी अनेकों गुणोंसे युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन । कभी कोई बड़ी श्रद्धासे

खिलाता है, कभी कोई विल्कुल अपमानके साथ। अपने-आप ही मिल जानेपर कभी दिनमें, कभी रातमें और कभी एक बार भोजन करके भी दुबारा कर लेता हूँ । मैं अपने प्रारव्धके भोगमें ही सन्तुष्ट रहता हूँ । इसलिये मुझे रेशमी या स्ती, मृगचर्म या चीर, वल्कल या और कुछ—जैसा भी वस्त्र मिल जाता है, वैसा ही पहन लेता हूँ। कभी तो मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राखके ढेरपर ही पड़ रहता हूँ तो कभी दूसरोंकी इच्छासे महलोंमें पलंगों और गदोंपर सो लेता हूँ ।दैत्यराज! कभी नहा-धोकर, शरीरमें चन्दन लगाकर सुन्दर वस्त्र, फूलोंके हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़ेपर चढ़कर चलता हूँ तो कभी पिशाचके समान बिल्कुल नंग-धड़ंग विचरता हूँ । मनुष्योंके स्वभाव भिन्न-भिन्न होते ही हैं। अतः न तो मैं किसीकी निन्दा करता हूँ और न स्तुति ही करता हूँ। मैं केवल इनका परम कल्याण और परमात्मासे एकता चाहता हूँ ॥ ३४--४२ ॥

सत्यका अनुसन्धान करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि जो नाना प्रकारके पदार्थ और उनके भेद-विभेद मालूम पड़ रहे हैं, उनको चित्तवृत्तिमें हवन कर दे। चित्तवृत्तिको इन पदार्थोंके सम्बन्धमें विविध भ्रम उत्पन्न करनेवाले मनमें, मनको सात्त्विक अहङ्कारमें और सात्त्विक अहङ्कारको महत्तत्त्व-के द्वारा मायामें हवन कर दे । इस प्रकार ये सब भेद-विभेद और उनका कारण माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस मायाको आत्मानुभूतिमें स्वाहा कर दे। अर्थात् आत्माके अतिरिक्त माया कोई वस्तु नहीं है, इस निश्चयमें स्थित हो जाय । इस प्रकार आत्मसाक्षात्कारके द्वारा आत्मखरूपमें स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाय । प्रह्लादजी ! मेरी यह आत्मकथा अत्यन्त गुप्त एवं छोक और शास्त्रहे परेकी वस्त है। तुम भगवानके अत्यन्त प्रेमी हो, इसलिये मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है ॥ ४३-४५ ॥

नारदजी कहते हैं---महाराज ! प्रह्लादजीने दत्तात्रेय मुनिसे परमहंसोंके इस धर्मका अवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर वड़ी प्रसन्नतासे अपनी राजधानी-के लिये प्रस्थान किया ॥ ४६ ॥

## चौदहवाँ अध्याय

गृहस्थसम्बन्धी सदाचार

राजा युधिष्टिरने पूछा--देवर्षि नारदजी ! मेरे-जैसा ग्रहासक्त ग्रहस्य विना विशेष परिश्रमकेइसपदको किस साधनसे रहे और ग्रहस्य-धर्मके अनुसार सव काम करे, परन्तु उन्हें प्राप्त कर सकता है, आप कृपा करके मुझे वतलाइये ॥ १ ॥

नारद्जी कहते हैं - युधिष्ठिर ! मनुष्य गृहस्थाश्रममें भगवान्के प्रति समर्पित कर दे । समय-समयपर संसारते विरक्त मगविष्रेमी लोगोंना सत्सङ्ग करे और श्रद्धापूर्वक मगवान्के अवतारोंकी लीला सुधाका सदा पान करता रहे। इसके अतिरिक्त स्वय वड़े बड़े मुनीश्वर सतोंकी सेवा भी करता रहे। जैसे स्वप्न टूट जानेपर मनुष्य स्वप्नके सम्बन्धियोंसे आसक्त नहीं रहता—वैसे ही प्यों प्यों सत्सगके द्वारा बुद्धि ग्रद्ध हो, त्यों ही त्यों शरीर, स्त्री, पुन, धा आदिकी आसक्ति स्वय छोडता चले। क्योंकि एक न एक दिन तो ये छूटनेहीवाले हैं। बुद्धिमान् पुरुषको आयश्यकताके अनुसार ही धर और शरीरकी सेवा करनी चाहिये, अधिक नहीं। भीतरसे विरक्त रहे और बाहरसे रागीके समान लोगोंमें साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार कर ले। माता पिता, भाई बधु, पुत्र मित्र, जातिवाले और दूसरे जो कुछ वहें। अथवा जो कुछ चाहे, भीतरसे ममता न रखकर उनका अनुमोदन कर दे॥ २—६॥

बुद्धिमान् पुरुष वर्षा आदिके द्वारा होनेवाले अन्नादि, पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले सुवर्ण आदि। अकसात् प्राप्त होनेवाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकारके धन भगवान्के ही दिये हुए हैं-ऐसा समझकर पारब्धके अनुसार उनका उपमोग करता हुआ सञ्चय न करे, उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मोंमें लगा दे। मनुष्यींका अधिकार देवल उतने ही धनपर है, जितनेसे उनकी भूख मिट जाय। इससे अधिक सम्पत्तिको जो अपनी मानता है, यह चोर है, उसे दण्ड मिलना चाहिये। हरिन, कँट, गधा, बदर, चूहा, साँप, पक्षी और मक्ती आदिको अपने पुत्रके समान ही समझे । उनमें और पुत्रोंमें अन्तर ही कितना है । यहस्य मनुष्यको भी धर्म, अर्थ और कामके लिये बहुत कप्ट नहीं उठाना चाहिये, बल्कि देश, काल और पारब्धके अनुसार ों कुछ मिल जाय, उसीमें सन्तोप करना चाहिये। अपनी समस्त भोग सामग्रियींको कुत्ते, पतित और चाण्डालपर्यन्त सब प्राणियोंको यथायोग्य बाँटकर ही अपने काममें लाना चाहिये । और तो क्या, अपनी स्त्रीको भी-जिसे मनुष्य समझता है कि यह मरी है-अतिथि आदिकी सेवामें नियुक्त रवले । लोग स्त्रीके लिये अपने प्राणतक दे डालते हैं । यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरुको भी मार डालते हैं। उस स्त्रीपरसे जिसने अपनी ममता हुटा ली, उसने स्वय नित्यविजयी मगवान्वर भी विजय प्राप्त कर ली । अरे भाई ! यह शरीर तो अतमें वीड़े, विद्या या राखकी देर होनर रहेगा । कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिये निसमें आएकि होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमाने आवाशको भी दक रखनेवाला अनन्त आत्मा 1 ॥ ७-१३ ॥

गृहस्यको चाहिये कि प्रारब्धि प्राप्त और पञ्चयह आदिसे बचे हुए अन्नसे ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान् पुरुष इसके सिया और किसी वस्तुमें खल नहीं रखते, उन्हें सतोंका पद प्राप्त होता है। अपनी वर्णाश्रम विहित वृत्तिके द्वारा प्राप्त सामग्रियोंसे प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्यः भूत और पितृगणका तथा अपने आत्माका पूजन करना चाहिये । यह एक ही परमेश्वरकी भिन्न भिन्न रूपोंमें आराधना है। यदि अपनेको अधिकार आदि यज्ञके लिये आवश्यक सब वस्तुऍ प्राप्त हों, तो बड़े बड़े यज्ञ या अप्रिहोन आदिके द्वारा भगवान्की आराधना करनी चाहिये। युधिष्ठिर । वैसे तो समस्त यहाँ हे भोत्ता भगवान् ही हैं, परन्तु ब्राह्मणके मुखमें अर्पित किये हुए हिवध्यान्नसे उनकी जैमी तृप्ति होती है, वैसी अभिके मुखमें हवन करनेसे नहीं। इस लिये ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियोंमें यथायोग्या उनके उपयुक्त समिपोंके द्वारा सबके हृदयमें अत्यामी रूपसे विराजमान भगवान्की पूजा करनी चाहिये। इनमे मधानता ब्राह्मणोंकी ही है ॥ १४-१८॥

द्विजातिमातको अपने सामर्थ्यके जनुसार आश्विन मासके कृष्णपक्षमें अपने माता पिताका महालय श्राद्ध करना चाहिये और धनवानोंको तो उनके भाई बन्धुओंका भीकरना चाहिये। इसके सिवा अयन (कर्क एव मकरकी सक्रान्ति), विपुव ( तुला और मेपकी सकान्ति), न्यतीपात, दिनक्षय, चन्द्रग्रहण या सूर्य प्रहणके समय, द्वादसीके दिन, श्रवण, धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रोंमें, वैशाल शुक्रा तृतीया (अक्षय तृतीया), कार्तिक शुक्रा नवमी (अक्षय नवमी), अगहन, पौप, माघ और पाल्गुन— इन चार महीनोंकी कृष्णाष्ट्रमी, माघ शुक्रा सप्तमी, माघकी मचा नक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीनेकी वह पूर्णिमा, जो अपने मास नक्षत्र चित्रा, विशाखा, ज्येष्टा आदिसे युक्त हो-चाहे चन्द्रमा पूर्ण हों या अपूर्ण, द्वादशी तिथिका अनुराधा, श्रवण, उत्तरामाल्पुनी, उत्तरापादा और उत्तरामाद्रपदाके साय योग, एकादशी निथिका तीनों उत्तरा नश्चत्रींसे याग अथवा जन्म नक्षत्र या अवण नक्षत्रसे योग—ये सारे समय पितृगणोंका श्राद करनेके योग्य हैं। ये योग केवल श्राद्धके लिये ही नहीं, सभी पुण्यकमों के लिये उपयोगी हैं। ये कल्याणकी सापनाके उपयुक्त और शुभनी अभिवृद्धि करनेवाले हैं। इन अवसरीपर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिये। इसीमें जीवनकी सपलता है । इन शुभ सयोगोंमें जो स्नान। जप, होम, बत तथा देवता और ब्राह्मणोंकी पूजा की जाती है

अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियोंको समर्पित किया जाता है—उसका फल अक्षय होता है। युधिष्ठिर! इसी प्रकार स्त्रीके पुंसवन आदि, सन्तानके जातकर्मादि तथा अपने यज्ञ-दीक्षा आदि संस्कारोंके समय, शब-दाहके दिन या वार्षिक श्राद्धके उपलक्ष्यमें अथवा अन्य माङ्गलिक कमोंमें जो कुछ दान-पुण्य किया जाता है—वह भी अक्षय फल-दायक होता है।। १९-२६।।

युधिष्ठिर! अब मैं उन स्थानोंका वर्णन करता हूँ। जो धर्म आदि श्रेयकी प्राप्ति करानेवाले हैं। सबसे पवित्र देश तो वह है, जिसमें सत्पात्र मिलते हों। जिनमें यह सारा चर और अचर जगत् स्थित है, उन भगवान्की प्रतिमा जिस देशमें हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणोंसे युक्त ब्राह्मणोंके परिवार निवास करते हो तथा जहाँ-जहाँ भगवान्की पूजा होती हो-वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। पुराणोंमें प्रसिद्ध गङ्गा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, सिद्ध पुरुषोंके द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, पुलहाश्रम, नैमिषारण्य, फल्गुनक्षेत्र, सेतुबन्ध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पम्पासर, विन्दुसरोवर, वदरिकाश्रम, अलकनन्दा, भगवान् सीतारामजीके आश्रम अयोध्या-चित्रकृटादिः महेन्द्र और मलय आदि समस्त कुलपर्वत और जहाँ-जहाँ भगवान्के अर्चावतार हैं-वे सव-के-सव देश अत्यन्त पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुपको वार-वार इन देशोंका सेवन करना चाहिये। इन स्थानोंपर जो पुण्यकर्म किये जाते हैं, मनुष्योंको उनका हजारगुना फल मिलता है ॥ २७-३३ ॥

युधिष्ठिर ! पात्र-निर्णयके प्रसङ्गमें पात्रके गुणोंको जाननेवाले विवेकी पुरुषोंने एकमात्र भगवान्को ही सत्पात्र वतलाया है। यह चराचर जगत् उन्होंका स्त्ररूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञकी तो वात है; देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकोंके रहनेपर भी अप्रपूजाके लिये भगवान् श्रीकृष्णको ही पात्र समझा गया। असंख्य जीवोंसे भरपूर इस ब्रह्माण्डरूप महावृक्षके एकमात्र मूल भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। इसिल्ये उनकी पूजासे समस्त जीवोंकी आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदिके शरीररूप पुरोंकी रचना की है तथा वे ही इन पुरोंमें जीवरूपसे शयन भी करते हैं। इसीसे उनका एक नाम 'पुरुष' भी है। युधिष्ठिर ! एकरस रहते हुए भी भगवान् इन मनुष्यादि शरीरोंमें उनकी विभिन्नताके कारण न्यूनाधिकरूपसे प्रकाशमान हैं। इसिल्ये पशु-पक्षी आदि शरीरोंकी अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है और मनुष्योंमें भी, जिसमें भगवान्का अंश तप्योगादि जितना ही अधिक है, वह उतना ही श्रेष्ठ है। ३४–३८॥

युधिष्ठर! त्रेता आदि युगोंमें जब विद्वानोंने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरेका अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगोंने उपासनाकी सिद्धिके लिये भगवान्की प्रतिमाकी प्रतिष्ठा की। तभीसे कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्रीसे प्रतिमामें ही भगवान्की पूजा करते हैं। परन्तु जो मनुप्यसे द्वेप करते हैं, उन्हें प्रतिमाकी उपासना करनेपर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। युधिष्ठिर! मनुष्योंमें भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र है। क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और सन्तोप आदि गुणोंसे भगवान्के वेदरूप शरीरको ही धारण करता है। महाराज! हमारी और तुम्हारी तो वात ही क्या—ये जो सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्ण हैं, इनके भी इष्टदेव ब्राह्मण ही हैं। क्योंकि उनके चरणोंकी धूलसे तीनों लोक पवित्र होते रहते हैं। ३९-४२॥

# पंद्रहवाँ अध्याय

#### मोक्षधर्मका वर्णन

नारदजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! कुछ ब्राह्मणोंकी निष्ठा कर्ममें होती है, तो कुछकी तपस्यामें; कुछ वेदोंके स्वाध्यायमें ही तन्मय रहते हैं, तो कुछ अपना सम्पूर्ण जीवन उनके प्रवचनमें ही व्यतीत करते हैं। कोई आत्मज्ञानका सम्पादन करके कृतकृत्य हो जाते हैं तो कोई भक्तियोग, कर्मयोग या अष्टाङ्मयोगका अभ्यास करते रहते हैं। गृहस्य पुरुषको चाहिये कि श्राद्ध अथवा देवपूजाके अवसरपर अपने कर्मका

अक्षय फल प्राप्त करनेके लिये ज्ञाननिष्ठ पुरुपको ही ह्व्य-कव्यका दान करे । यदि वह न मिले तो योगी, प्रवचनकार आदिको यथायोग्य और यथाक्रम देना चाहिये । देवकार्यमें दो और वितृकार्यमें तीन अथवा दोनोंमें ही एक-एक ब्राह्मणको भोजन कराना चाहिये । अत्यन्त धनी होनेपर भी श्राद्धकर्ममें अधिक विस्तार नहीं करना चाहिये । क्योंकि सगे-सम्बन्धी आदि स्वजनोंको बुलाकर अधिक विसार कर देनेसे देश कालोचित श्रद्धा, पदार्थ, पान और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते। देश और कालके प्राप्त होनेपर ऋषि मुनियोंके भोजन करनेयोग्य शुद्ध हविष्यान भगवान्को भोग लगाकर श्रद्धासे विधिपूर्वक योग्य पात्रको देना चाहिये। वह समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाल और अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, खजन और जपने आपनो भी अनका विभाजन करनेके समय परमारमम्बरूप ही देखे। । १–६ ॥

धर्मका मर्म जाननेवाला पुरुष श्राद्धमे मासका अर्पण न करे, और न तो स्वय ही उसे खाय, क्योंकि पितरोंकी ऋषि मुनियों के योग्य इविष्यान्नसे जैसी प्रसन्ता होती है, वैसी पश् हिंसासे नहीं होती। जो लोग सद्धर्मपालनकी अभिलापा रखते हैं, उनके लिये इससे बढकर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणीको मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकारका वष्ट न दिया जाय । इसीसे कोई कोई यह तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी ज्ञानके द्वारा प्रज्यलित आत्मसयम रूप अग्निमे इन क्मीमय यज्ञोंका हवन कर देते है और बाह्य कर्म क्लापोंसे उपरत हो जाते हैं। जब कोइ इन द्रव्यमय यहोंसे यजन करना चाहता है, तब सभी प्राणी डर जाते हैं, वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणींका पोपण करनेवाला निर्देशी मृर्फी मुझे अवस्य मार डालेगा ! इसलिये धर्मज्ञ मनुष्यको यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारव्धके द्वारा प्राप्त मुनिजनोचित हविध्यान्नसे ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे, तया उसीसे सर्वदा सन्तृष्ट रहे ॥ ७-११ ॥

अधर्मकी पाँच शालाएँ हैं—विधर्म, परधर्म, आमार, उपमा और छल। धर्मश पुरुप अधर्मके समान ही इनका भी त्याग कर दे। जिस कार्यको धर्मबुद्धिसे करनेपर भी अपने धर्ममें नाधा पड़े, वह 'विधर्म' है। किसी अन्यके द्वारा अन्य पुरुषके लिये उपदेश किया हुआ धर्म 'परधर्म' है। पालण्ड या दम्भका नाम 'उपधर्म' अथवा 'उपमा' है। शास्त्रके वचनोंका दूसरे प्रकारका अर्थ कर देना 'छल' है। और मनुष्य अपने आश्रमके विपरीत स्वेच्छासे जिसे धर्म मान रेता है, वह 'आभास' है। अपने अपने स्वभावके अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धर्म हैं, वे भला किसे शान्ति नहीं देते १ इसल्ये दूसरेके धर्मसे आप्तृष्ट न होकर अपने धर्ममें ही इद रहना चाहिये ॥ १२-१४॥

धर्मात्मा पुरुष निर्धन होनेपर भी धर्मके लिये अथवा

शरीर निर्वाहके लिये धन प्राप्त करनेकी चेष्टा न करे। क्योंकि जैसे विना किसी प्रकारकी चेष्टा किये अजगरकी जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्तिपरायण पुरुषकी निवृत्ति ही उसकी जीविकाका निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मामें रमण करनेवाले निष्क्रिय धन्तोषी पुरुषको मिलता है—वह कामना और लोभके उस किङ्करको भला कैसे मिल सकता है, जो धनके लिये हाय हाय करता हुआ इधर-उधर दौड़ता फिरता है। जैसे पैरोंमें जूता पहनकर चलनेवालेको क्कड़ और काँटोंसे कोई डर नहीं होता—वैसे ही जिसके मनमें सन्तोष है, उसके लिये सदा-सर्वदा और सब कही मुख ही मुख है, दु ख है ही नहीं । युधिष्ठिर । न जाने क्यों मनुष्य क्वल जलमात्रमे ही सन्तुष्ट रहकर अपने जीयनका निर्वाह नहीं कर लेता। अपित रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियके फेरमें पड़कर यह बेचारा घरकी चौरधी करनेवाळे कुत्तेके समान हो जाता है। जो ब्राह्मण सन्तोपी नहीं है, इन्द्रियों नी लोलपताके कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी सो बैठता है। भूख और प्यास मिट जानेपर खाने पीनेकी कामनाका अन्त हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शान्त हो जाता है। परन्तु यदि मनुष्य पृथ्वीकी समस्त दिशाओंको जीत ले और भोग ले, तब भी लोभका अन्त नहीं होता । अनेक विषयींके शाता, सङ्काओंका समाधान करके चित्तमें शास्त्रोक्त अर्थको बैठा देनेवाले. और विद्वत्सभाओंके समापति बड़े बड़े विद्वान् भी असन्तोप के कारण गिर जाते हैं ॥ १५-२१ ॥

धर्मराज । सङ्कल्योंके परित्यागरे कामको, कामनाओं के त्यागरे कोधको, ससारीलोग जिसे 'अर्थ' कहते हैं उसे अन्धं समझकर लोभको और तत्त्वके निचारसे भयको जीत लेना चाहिये । अध्यात्मिवद्यासे द्योक और मोहपर, सतोंकी उपासनासे दम्भपर, मौनके द्वारा योगके विघ्नेंपर और दारीर प्राण आदिको निक्षेष्ट करके हिंसापर निजय प्राप्त करनी चाहिये । आधिभौतिक दु खको दयाके द्वारा, आधिदैविक वेदनाको समाधिके द्वारा और आध्यात्मिक दु, खको योगवल से, एव निद्राको सात्त्विक मोजन, स्थान, सङ्ग आदिके मेवनसे जीत लेना चाहिये । सत्त्वगुणके द्वारा रजोगुण एव तमोगुण पर और उपरितके द्वारा सत्त्वगुणपर विजय प्राप्त करनी चाहिये । श्रीगुकदेवकी भक्तिके द्वारा साधक इन सभी दोषांपर मुगमतामे विजय प्राप्त कर सकता है । हृदयमें ज्ञानका दीपक

जलानेवाले गुरुदेव तो साक्षात् भगवान् ही हैं । जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र-अवण हायीके स्नानके समान व्यर्थ है । बड़े-बड़े योगेश्वर जिनके चरणकमलोंका अनुसन्धान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुषके अधीश्वर वे स्वयं भगवान् ही तो गुरुदेवके रूपमें प्रकट हैं । इन्हें लोग भ्रमसे मनुष्य मानते हैं । २२-२७ ।।

शास्त्रोंमें जितने भी नियमसम्बन्धी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर—इन छः शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर ली जाय अयवा पाँचों इन्द्रिय और मन—ये छः वशमें हो जायँ। ऐसा होनेपर भी यदि उन नियमोंके द्वारा भगवान्के ध्यान-चिन्तन आदिकी प्राप्ति नहीं होती, तो उन्हें केवल अम-ही-अम समझना चाहिये। जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी योग-साधनाके फल भगवत्प्राप्ति या मुक्तिको नहीं दे सकते—वैसे ही दुष्ट पुरुपके श्रोत-सार्त कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उलटा फल देते हैं॥ २८-२९॥

जो पुरुप अपने मनपर विजय प्राप्त करनेकें लिये उद्यत हो, वह आसक्ति और परिग्रहका त्याग करके संन्यास ग्रहण करे । एकान्तमें अकेला ही रहे और भिक्षा-वृत्तिसे शरीर-निर्वाह-मात्रके लिये स्वल्प और परिमित भोजन करे । युधिष्टिर ! पवित्र और समान भूमिपर अपना आसन विछाये और सीधे स्थिरभावसे समान और सुखकर आसनसे उसपर बैठकर ॐकारका जप करे । जनतक मन सङ्कल्प-विकल्पोंको छोड़ न दे, तवतक नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर पूरक, कुम्भक और रेचकद्वारा प्राण तथा अपानकी गतिको रोके। कामनाओं-का मारा हुआ चित्त जहाँ-जहाँ भटककर जाय, विद्वान् पुरुपको चाहिये कि वह वहाँ-वहाँसे उसे लौटा लाये और धीर-धीरे हृदयमें रोके । जब साधक थोड़े दिनोंतक निरन्तर इस प्रकारका अभ्यास करता है, तब ईंधनके विना जैसे अमि बुझ जाती है वैसे ही उसका चित्त शान्त हो जाता है । इस प्रकार जब काम-वासनाएँ चोट करना वंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियाँ अत्यन्त श्चान्त हो जाती हैं, तव चित्त ब्रह्मानन्द-के संस्पर्शमें मम हो जाता है और फिर उसका कभी उत्यान नहीं होता ॥ ३०-३५॥

जो संन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और कामके मूल कारण गृहस्थाश्रमका परित्याग कर देता है और फिर उन्हींका सेवन करने लगता है, वह निर्लंज अपने उगले हुएको खानेवाला कुत्ता ही है। जिन्होंने अपने शरीरको अनात्मा, मृत्युग्रस्त और विष्ठा, कृमि एवं राख समझ लिया या — वे ही मूढ़ किर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कर्मत्यागी गृहस्य, व्रतत्यागी व्रह्मचारी, गाँवमें रहनेवाला तपस्वी (वानप्रस्य) और इन्द्रियलोल्डप संन्यासी—ये चारों आश्रमके कल्क्क हैं और व्यर्थ ही आश्रमोंका ढोंग करते हैं। भगवान्की मायासे विमोहित उन मूढोंपर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिये। आत्मज्ञानके द्वारा जिसकी सारी वासनाएँ निर्मूल हो गयी हैं और जिसने अपने आत्माको परव्रह्मस्वरूग जान जिया है, वह किस इच्छा और किस कारणसे इन्द्रियलोल्डग होकर अपने श्रीरका पोषण करेगा ?॥ ३६—४०॥

उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रय है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं, इन्द्रियोंका खामी मन लगाम है, शब्दादि विपय मार्ग हैं, बुद्धि सारथि है, चित्त ही भगवान् के द्वारा निर्मित वाँधनेकी विशाल रस्ती है, दस प्राण धुरी हैं, धर्म और अधर्म पिह्ये हैं और इनका अभिमानी जीव रयी है । ॐकार ही उस रयीका धनुप है, गुद्ध जीवात्मा वाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ॐकारके द्वारा अन्तरात्माको परमात्मामें लीन कर देना चाहिये। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरेके गुणोंमें दोप निकालना, छल, हिंसा, दूसरेकी उन्नति देखकर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद-ये सव, और ऐसे ही दूसरे भी जीवोंके वहुत-से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुणप्रधान वृत्तियाँ अधिक हैं, कहीं-कहीं कोई-कोई सत्त्वगुणप्रधान भी होती हैं। यह मनुष्य-शरीररूप रथ जवतक अपने वशमें है और इसके इन्द्रिय-मन आदि सारे साधन अच्छी दशामें विद्यमान हैं, तभीतक श्रीगुरुदेवके चरणकमलोंकी सेवा-पूजासे द्यान धरायी हुई ज्ञानकी तीखी तलवार लेकर भगवान्के आश्रयसे इन शतुओं-का नाश करके अपने स्वासन्य-सिंहासनपर विशाजमान हो जाय, और फिर अत्यन्त शान्तभावसे इस शरीरका भी परित्याग कर दे । नहीं तो, तिनक भी प्रमाद हो जानेपर ये इन्द्रियरूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखनेवाला बुद्धिरूप सारिथ रयके स्वामी जीवको उलटे रास्ते ले जाकर विपयरूपी छुटेरोंके हाथोंमें डाल देगा । वे डाक़् सारिथ और घोड़ोंके सहित इस जीवको मृत्युके अत्यन्त भयावने घोर अन्धकारमय संसारके कुएँमें गिरा देंगे ॥ ४१-४६ ॥

वैदिक कर्म दो प्रकारके हैं—एक तो वे जो वृत्तियोंको उनके विषयोंकी ओर ले जाते हैं—प्रवृत्तिपरक, और दूसरे वे जो वृत्तियोंको उनके विषयोंकी ओरसे लौटाकर शान्त एवं

आत्मशक्षात्कारके योग्य बना देते हैं—निवृत्तिपरक। प्रवृत्ति परक कर्ममार्गां बार बार जन्म मृत्युकी प्राप्ति होती है और निवृत्तिपरक भक्तिमार्ग या ज्ञानमार्गके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति होती है। दयेनयागादि हिंसामय कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्ण मास, चातुर्मास्य, पशुयाग, रोमयाग, वैश्वदेय, वलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म 'इष्ट' बहलाते हैं । और देवालय, बगीचा, कुआँ आदि बनवाना तथा प्याक आदि लगाना 'पूर्त कर्म' हैं। ये सभी प्रवृत्तिपरक कर्म हें और सकामभावसे युक्त होनेपर अशान्तिके ही कारण बनते हैं। प्रवृत्तिपरायण पुरुष मरनेपर चर, पुरोडाशादि यशसम्बन्धी द्रव्योंके सूक्ष्मभागसे बना हुआ दारीर भारण कर धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है। पिर क्रमश रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायनके अभिमानी देवताओं के पास जाकर चन्द्रलोकमें पहुँचता है। वहाँसे भोग समाप्त होनेपर अमावस्याके चन्द्रमाके समान क्षीण होकर वृष्टिद्वारा क्रमश ओपिध, लता, अन्न और वीर्यके रूपमें परिणत होकर पिनृयान मार्गसे पुन ससारमें ही जनम लेता है । युधिष्ठिर ! गर्भाधानसे लेकर अन्त्येष्टिपर्यन्त सम्पूर्ण सस्कार जिनके होते हैं, उनको 'दिज' कहते हैं। उनमेंसे कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्तिमार्गका अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जानेवाले निवृत्तिमार्गका । निवृत्तिपरायण पुरुष इष्ट, पूर्व आदि कर्मींसे होनेवाले समस्त मर्श्नोको विषयोंका ज्ञान करानेवाले इन्द्रियोंमे हवन कर देता है अर्थात् विषयोंको उनके प्रकाशक इन्द्रियोंने ही अन्तर्भूत कर लेता है। फिर इन्द्रियोंको दर्शनादि-सङ्कलरूप मनमें, वैकारिक मनको परा वाणीमें और परा वाणीको वर्णसमुदायमें, वणसमुदायको 'अ उ म्' इन तीन खरों के रूपमें रहनेवाले ॐकारमें,ॐकारको बिन्दुमे, बिन्दुको नादमें, नादको स्त्रात्मारूप प्राणमें तथा प्राणको ब्रह्ममे लीन कर देता है। वह निष्टितिष्ठ शानी क्रमश अमि, सूर्य, दिन, सायङ्काळ, ग्रुह्नपक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायणके अभिमानी देवताओंके पास जाकर ब्रह्मलोकमे पहुँचता है और वहाँके भोग समाप्त होनेपर वह स्थूलोपाधिक 'विश्व' अपनी स्थूल उपाधिको लीन करके स्क्ष्मोपाधिक 'तैजस' हो जाता है। पिर सूक्ष्म उपाधिनो कारणमें लय करके 'प्राज्ञ' रूपसे स्थित होता है और अन्तमें कारणोपाधिका भी लय हो जानेपर सवसाक्षी 'तुरीय' रूपसे स्थित हो जाता है। यही मोश्चपद है। इसे 'देवयान' मार्ग कहते हैं। इस मार्गसे जानेवाता आत्मोपासक ससारकी ओरसे निवृत्त होकर क्रमश एकसे दूसरे देवताके पाछ होता हुआ ब्रह्मलोकमें जाकर अपने खरूपमें खित हो जाता है । नह प्रवृत्तिमार्गीके

समान पिर जन्म मृत्युके चक्करमें नहीं पड़ता ॥४७-५५॥

ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं । जो शास्त्रीय दृष्टिते इन्हें तत्त्वत, जान लेता है, वह ससारमें रहता हुआ भी उसमें मोहित नहीं होता । उन दोनों मागोंके तस्वको जाननेवाला यह पुरुष तो स्वय आत्मा ही है। पैदा होनेवाले पदार्थीके पहले भी और उनका अन्त हो जानेपर भी जो सत्ताके रूपमें विद्यमान रहता है, जो भीग्यरूपसे बाहर और भोक्तारूपसे भीतर है, ऊँचे और नीचे एकरस है, तथा जानना और जाननेका विषय, वाणी और वाणीका विषय, अन्धकार और प्रकाश—जो कुछ भी है, सब वह तत्त्ववेत्ता ही है। इसीसे मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। दर्पण आदिमें दीस पड़नेवाला प्रतिनिम्य विचार और युक्तिसे बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है नहीं, फिर भी वस्त के रूपमें तो दीखता ही है। वैसे ही इन्द्रियों के द्वारा दीखनेवाला वस्तुओं का भेद भाव भी विचार, युक्ति और आत्मानुभवसे असम्भव होनेके कारण वस्तुत न होनेपर भी सत्य सा प्रतीत होता है । पृथ्वी आदि पञ्चभूतोंसे इस शरीरका निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो न तो यह उन पञ्चभूतोका सङ्घात है और न तो विकार ही । क्योंकि यह अपने अवयधींसे न तो पृयक् है और न उनमें अनुगत ही है, अतएव मिथ्या है। इसी प्रकार दारीरके कारणरूप पञ्चभूत भी अवयवी होनेके कारण अपने अवयवोंसे भिन्न नहीं हैं, अवयवरूप ही हैं। इस प्रकार जब बहुत खोज बीन करनेपर भी अवयवोंके अतिरिक्त अवयवीका अस्तित्व नहीं मिरता-यह असत् ही सिद्ध होता है, तब अपने आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी असत्य ही हैं। जनतक अज्ञानके कारण एक ही परमतस्वमें अनेक वस्तुओं के मेद मालूम पड़ते रहते हैं, तदतक यह श्रम भी रह सकता है कि जो यस्तुएँ पहले थीं, वे अब भी हैं। और स्वप्नमें भी जिस प्रकार जाग्रत्, स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते ही हैं तथा उनमें भी विधि निपेधके शास्त्र रहते ह-यैसे ही जारतक इन भिन्नताआके अस्ति वका मोह बना हुआ है, तबतक यहाँ भी विधि निषेषके शास्त्र हैं ही ॥ ५६-६१ ॥

जो विचारशील पुरुष स्वानुभृतिसे आत्माके त्रिविध अद्देतका साक्षात्कार करते हैं—वे जायत्, स्वम, सुपृप्ति और द्रष्टा, दर्शन तया दृश्यके भदरूप स्वमको मिटा देते हैं। ये अद्देत तीन प्रकारके हैं—भावाद्देत, क्रियाद्देत और द्रव्या देत । जैसे वस्त्र सुतरूप ही होता है, वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है। क्योंकि भेद तो वास्तवमें है नहीं। इस प्रकार सबकी एकताका विचार 'भावाद्देत' है। युधिष्ठिर! मन, वाणी और शरीरसे होनेवाले सब कर्म स्वयं परव्रहा परमात्मामें ही हो रहे हैं, उसीमें अध्यक्त हैं—इस भावसे समस्त कर्मोंको समर्पित कर देना 'क्रियाद्देत' है। स्त्री-पुत्रादि सगे-सम्बन्धी एवं संसारके अन्य समस्त प्राणियोंके तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, उनमें अपने और परायेका भेद नहीं है—इस प्रकारका विचार 'द्रव्याद्देत' है॥ ६२–६५॥

युधिष्ठर! जिस पुरुषके लिये जिस द्रव्यको जिस समय जिस उपायसे जिससे ग्रहण करना शास्त्राज्ञाके विरुद्ध न हो। उसे उसीसे अपने सव कार्य सम्पन्न करने चाहिये; आपित्तकाल-को छोड़कर इससे अन्यया नहीं करना चाहिये। महाराज! भगवान्की भिक्त करनेवाला पुरुप घरमें रहते हुए भी वेदमें कहे हुए इन कर्मोंके तथा अन्यान्य स्वकमोंके द्वारा वैसे ही श्रीकृष्णकी गतिको प्राप्त करता है, जैसे युधिष्ठर! तुम अपने स्वामी भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा और सहायतासे वड़ी-वड़ी कठिन विपत्तियोंसे पार हो गये हो और उन्हींके चरणकमलोंकी सेवासे समस्त भूमण्डलको जीतकर तुमने वड़े-वड़े राजस्य आदि यज्ञ किये हैं॥ ६६-६८॥

पूर्वजन्ममें इसके पहलेके महाकल्पमें में एक गन्धर्व था।
मेरा नाम या उपवर्हण और गन्धवों में मेरा वड़ा सम्मान या।
मेरी सुन्दरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे
हारीरमें से सुगन्धि निकला करती और देखनेमें में बहुत
अच्छा लगता। स्त्रियाँ मुझसे बहुत प्रेम करतीं और में
सदा प्रमादमें ही रहता। में अत्यन्त विलासी या। एक
वार देवताओं के यहाँ ज्ञानसत्र हुआ। उसमें बड़े-बड़े संत आये
थे। भगवान्की लीलाका गायन करने के लिये उन लोगोंने
गन्धर्व और अप्सराओं को खुलाया। में जानता था कि वह
संतों का समाज है और वहाँ भगवान्की लीलाका ही गायन
होता है। फिर भी में स्त्रियों के साथ लोकिक गीतों का गायन
करता हुआ उन्मत्तकी तरह वहाँ जा पहुँचा। देवताओं ने देखा
कि यह तो हमलोगों का अनादर कर रहा है। उन्हों ने अपनी
हातिसे मुझे शाप दे दिया कि 'तुमने हमलोगों की अबहेलना

की है, इसिलये तुम्हारी सारी सौन्दर्य-सम्पत्ति नष्ट हो जाय और तुम शीघ ही शूद्र हो जाओ। ' उनके शापसे में दासीका पुत्र हुआ। किन्तु उस शूद्र जीवनमें किये हुए महात्माओं के सत्सङ्ग और सेवा-शुश्रूपाके प्रभावसे में दूसरे जन्ममें ब्रह्माजीका पुत्र-हुआ। संतोंकी अवहेलना और सेवाका यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत-सेवासे ही भगवान् प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों के पापनाशक धर्म वतला दिये। इस धर्मके आचरणसे गृहस्थ भी अनायास ही संन्यासियोंको मिलनेवाला परमपद प्राप्त कर लेता है। ६९-७४।

युधिष्ठर ! इस मनुष्यलोकमें तुमलोगोंके भाग्य अत्यन्त प्रशंसनीय हैं । क्योंकि तुम्हारे घरमें साक्षात् परब्रह्म परमात्मा मनुष्यका रूप धारण करके गुप्तरूपसे निवास करते हैं । इसीसे सारे संसारको पवित्र कर देनेवाले ऋषि-मुनि वार-वार उनका दर्शन करनेके लिये चारों ओरसे तुम्हारे पास आया करते हैं । बड़े-बड़े महापुरूप निरन्तर जिनको हूँढते रहते हैं, जो मायाके लेशसे रहित परम शान्त परमानन्दानुभवस्वरूप परब्रह्म परमातमा हैं—वे ही तुम्हारे प्रियं, हितैपी, ममेरे भाई, पूज्य, आशाकारी, गुरु और स्वयं आत्मा श्रीकृष्ण हैं । शङ्कर-ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर 'वे यह हैं'—इस रूपमें उनका वर्णन नहीं कर सके । फिर इम तो क्या कर सकते हैं । इम तो मौन, भिक्त और संयमके द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं । कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त-ब्रह्म भगवान हमपर प्रसन्न हों ।। ७५-७७ ।।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! देवर्षि नारदका यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिरको अत्यन्त आनन्द हुआ । उन्होंने प्रेम-विह्वल होकर देवर्षि नारद और भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा की । देवर्षि नारद भगवान् श्रीकृष्ण और राजा युधिष्ठिरसे विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गये । भगवान् श्रीकृष्ण ही परव्रह्म हैं, यह सुनकर युधिष्ठिरके आक्चर्यकी सीमा न रही । परीक्षित् ! इस प्रकार मेंने तुम्हें दक्ष-पुत्रियोंके वंशोंका अलग-अलग वर्णन सुनाया । उन्होंके वंशमें देवता, असुर, मनुष्य आदि और सम्पूर्ण चराचरकी सृष्टि हुई है ॥ ७८-८०॥

सप्तम स्कन्ध समाप्त





श्रीगणेशाय नमः

श्रीराधाकुण्णाभ्यां नमः

### श्रीमद्भागवत

अष्टिम् स्कृत्य

#### पहला अध्याय

🕶 नमी भगवते वासुदेवाय

#### मन्वन्तरोंका वर्णन

राजा परीक्षित्ने पूछा-गुरुदेव! आपने स्वायम्भुव मनुके वंशका विस्तारसे वर्णन किया। इसी वंशमें उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियोंने अपनी वंश-परम्परा चलायी थी। अब आप कृपा करके मुझे दूसरे मनुओं-का वर्णन सुनाइये। भगवान्की महिमा अनन्त है। जिस-जिस मन्वन्तरमें जो-जो अवतार ग्रहण करके भगवान्ने जैसी-जैसी लीलाएँ की हैं और महात्मालोगोंने जिनका वर्णन किया है, उन्हें आप अवश्य सुनाइये। हम बड़ी श्रद्धासे उनका श्रवण करना चाहते हैं। भगवन् ! विश्वभावन भगवान् वीते हुए मन्वन्तरों में जो-जो लीलाएँ कर चुके हैं, वर्तमान मन्वन्तरमें जो कर रहे हैं और आगामी मन्वन्तरों में जो कुछ करेंगे, वह सब हमें सुनाइये॥ १-३॥

श्रीशुकदेवजीने कहा-इस कल्पमें स्वायम्भुव आदि छः मन्वन्तर वीत चुके हैं। उनमेंसे पहले मन्वन्तरका तो मैंने वर्णन कर दिया, उसीमें देवता आदिकी उत्पत्ति हुई थी। स्वायम्भुव मनुकी पुत्री आकृतिसे यज्ञपुरुषके रूपमें धर्मका उपदेश करनेके लिये तथा देवहृतिसे किपलके रूपमें ज्ञानका उपदेश करनेके लिये भगवान्ने उनके पुत्ररूपसे अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित्! भगवान् किपलका वर्णन तो मैं पहले ही (तीसरे स्कन्धमें) कर चुका हूँ। अब भगवान् यज्ञ-पुरुपने आकृतिके गर्भसे अवतार लेकर जो कुछ किया, उसका वर्णन करता हूँ॥ ४-६॥

परीक्षित् ! भगवान् स्वायम्भुव मनुने समस्त कामनाओं और भोगोंसे विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया । वे अपनी पत्नी श्वातरूपाके साथ तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये । परीक्षित् ! उन्होंने सुनन्दा नदीके किनारे पृथ्वीपर एक पैरसे

खड़े रहकर सौ वर्पतक घोर तपस्या की । तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान्की स्तुति करते थे—॥ ७-८॥

मनुजी कहा करते थे-जिनकी चेतनताके स्पर्शमात्रसे यह विश्व चेतन हो जाता है किन्तु यह विश्व जिन्हें चेतनाका दान नहीं कर सकता—स्पर्शतक नहीं कर सकता, जो इसके सो जानेपर अर्थात् प्रलयमें भी जागते रहते हैं; जिनको यह नहीं जान सकता परन्तु जो इसे जानते हैं-वही परमात्मा हैं। यह सम्पूर्ण विश्व और इस विश्वमें रहनेवाले समस्त चर-अचर प्राणी—सब उन परमात्मासे ही ओतप्रोत हैं, भरे-पूरे हैं । इसलिये संसारके किसी भी पदार्थमें मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन-निर्वाहमात्रके लिये उपभोग करना चाहिये । तृष्णाका सर्वया त्याग कर देना चाहिये। भला, ये संसारकी सम्पत्तियाँ किसकी हैं ? भगवान् सबके साक्षी हैं । उन्हें बुद्धि-वृत्तियाँ या नेत्र आदि इन्द्रियाँ नहीं देख सकतीं। परन्तु उनकी ज्ञान-शक्ति अखण्ड है। समस्त प्राणियोंके हृदयमें रहनेवाले उन्हीं स्वयम्प्रकाश असङ्ग परमात्माकी शरण ग्रहण करो। जिनका न आदि है और न तो अन्त, फिर मध्य तो होगा ही कहाँसे ? जिनका न कोई अपना है और न पराया, फिर वाहर-भीतरकी तो कल्पना ही क्या हो सकती है ? वे विश्वके आदि, अन्त, मध्य, अपने-पराये, वाहर और भीतर—सव कुछ हैं। उन्हींकी सत्तासे विदवकी सत्ता है। वही अनन्त वास्तविक सत्य परब्रहा हैं। वही परमात्मा विश्वरूप हैं। उनके अनन्त नाम हैं और अनन्त शक्तियाँ हैं। वे सत्य, स्वयम्प्रकाश, अजन्मा और सनातन हैं । वे अपनी मायाशक्तिके द्वारा ही विस्वसृष्टिके जन्म आदिको स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्यायिक्तिके

निष्क्रिय. द्वारा सत्स्वरूपमात्र रहते हैं॥१३॥ इसीसे ऋषि-मनि नैष्कर्म्यस्थिति अर्थात् ब्रह्मसे एकत्व प्राप्त करनेके लिये पहले कर्मयोगका अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करनेवाला पुरुष हो अन्तमें निष्क्रिय होकर कमेंसि छुट्टी पा लेता है ॥ १४ ॥ यों तो सर्वशक्तिमान् भगवान् भी कर्म करते हैं, परन्तु वे आत्मलाभसे पूर्णकाम होनेके कारण उन कर्मोपि आसक्त नहीं होते। अतः उन्होंका अनुसरण करके अनासक रहकर कर्म करनेवाले भी कर्मबन्धनसे मुक्त ही रहते हैं ॥ १५ ॥ भगवान् ज्ञानस्वरूप हैं, इसलिये उनमें अहङ्कारका लेश भी नहीं है। वे सर्वतः परिपूर्ण हैं, इसलिये उन्हें किसी वस्तुकी कामना नहीं है। वे बिना किसीको प्रेरणाके खच्छन्दरूपसे ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनायी हुई मर्यादामें स्थित रहकर अपने कर्मोंक द्वारा मनुष्योंको शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मिक प्रवर्तक और उनके जीवनदाता हैं। मैं उन्हों प्रभुक्ती शरणमें है।। १६॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! एक बार स्वायम्भुव मनु एकाप्रचित्तसे इस मन्त्रभय उपनिषत्- स्वरूप श्रुतिका पाठ कर रहे थे। उन्हें नींदमें अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालनेके लिये उनपर टूट पड़े॥ १७॥ यह देखकर अन्तर्यामी भगवान् यज्ञपुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओंक साथ वहाँ आये। उन्होंने उन खा डालनेके निश्चयसे आये हुए असुरोंका संहार कर डाला और फिर वे इन्होंके पदपर प्रतिष्ठित होकर स्वर्गका शासन करने लगे॥ १८॥

परीक्षित् !दूसरे मनु हुए स्वारोजिय। वे अग्निक पुत्र थे। उनके पुत्रोंके नाम थे—द्युमान्, सुषेण और रोजिप्मान् आदि॥ १९॥ उस मन्यन्तरमें इन्द्रका नाम था रोजन, प्रधान देवगण थे तुषित आदि। ऊर्जस्तम्भ आदि वेदवादीगण सप्तर्षि थे॥ २०॥ उस मन्यन्तरमें वेदिशिरा नामके ऋषिकी पत्नी तुषिता थीं। उनके गर्भसे भगवान्ने अवतार प्रहण किया और विभु नामसे प्रसिद्ध हुए॥ २१॥ वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्होंके आवरणसे शिक्षा ब्रहण करके अठासी हजार ब्रतनिष्ट ऋषियोंने भी ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया॥ २२॥

तीसरे मनु थे उत्तम। वे प्रियव्रतके पुत्र थे। उनके पुत्रिक नाम थे—पयन, सृञ्जय, यज्ञहोत्र आदि॥ २३॥ उस मन्वन्तरमें विसष्ठजीके प्रमद आदि सात पुत्र सप्तिष्ठि थे। सत्य, वेदश्रुत और मद्र नामक देवताओंके प्रधान गण थे और इन्द्रका नाम था सत्यिजत्॥ २४॥ उस समय धर्मकी पत्नी सृनृताके गर्भसे पुरुषोत्तम भगवान्ते सत्यसेनके नामसे अवतार प्ररुण किया था। उनके साथ सत्यव्रत नामके देवगण भी थे॥ २५॥ उस समयके इन्द्र सत्यिजत्के सखा बनकर भगवान्ते असत्यपरायण, दुःशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं जीवद्रोत्ती भृतगणोंका संद्यार किया॥ २६॥

चौथे मनुका नाम था तामस । वे तीसरे मनु उत्तमके सगे भाई थे। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि दस पुत्र थे।। २७॥ सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इन्द्रका नाम था त्रिशिख । उस मन्वन्तरमें ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षि थे॥ २८॥ परीक्षित् ! उस तामस नामके मन्वन्तरमें विधृतिके पुत्र वैधृति नामके और भी देवता हुए। उन्होंने समयके फेरसे नष्टप्राय वेदोंको अपनी शक्तिसे बचाया था, इसीलिये ये 'वैधृति' कहलाये॥ २९॥ इस मन्वन्तरमें हरिमेधा ऋषिकी पत्नी हरिणीके गर्भसे हरिके रूपमें भगवान्ने अवतार यहण किया। इसी अवतारमें उन्होंने प्राहसे गजेन्द्रकी रक्षा की थी॥ ३०॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—मुनिवर ! हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान्ने गजेन्द्रको ग्राहके फंदेसे कैसे छुड़ाया था॥ ३१॥ सब कथाओंमें वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मङ्गलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओंके द्वारा गान किये हुए भगवान् श्रीहरिके पवित्र यशका वर्णन रहता है॥ ३२॥

सूतजी कहते हैं—शौनकादि ऋषियों! राजा परीक्षित् आपरण अनशन करके कथा सुननेके लिये ही वैठे हुए थे। उन्होंने जब श्रीशुक्टेबजी महाराजको इस प्रकार कथा कहनेके लिये प्रेरित किया, तब वे बड़े आनन्दित हुए और प्रेमसे परीक्षित्का अभिनन्दन करके मुनियोंकी भरी सभामें कहने लगे॥ ३३॥

### दूसरा अध्याय

#### ब्राहके द्वारा गजेन्द्रका पकड़ा जाना

श्रीश्कदेवजीने कहा—परीक्षित्! क्षीरसागरमें त्रिकृट नामका एक प्रसिद्ध सुन्दर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। यह दस हजार योजन ऊँचा था॥ १॥ उसकी लंबाई-चीडाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चाँदी, लोहे और सोनेके तीन शिखरोंकी छटासे समुद्र, दिशाएँ और आकाश जगमगाते रहते थे ॥ २ ॥ और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे, जो रहीं और धातुओंकी रंग-बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जातिके वृक्ष, लताएँ और झाड़ियाँ थीं। झरनोंकी झर-झरसे वह गुंजायमान होता रहता था॥३॥ सब ओरसे समुद्रको लहरें आ-आकर उस पर्वतके निचले भागसे टकरातीं, उस समय ऐसा जान पडता पानो वे पर्वतराजके पाँच पखार रही हों। उस पर्वतके हरे पन्नेके पत्यरोंसे वहाँकी भूमि ऐसी साँवली हो गयी थी, जैसे उसपर हरी-भरी दुब लग रही हो॥४॥ उसकी कन्दराओंमें सिद्धं, चारण, गन्धर्वं, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएँ आदि बिहार करनेके लिये प्राय: बने ही रहते थे॥५॥ जब उसके संगीतकी ध्वनि चड़ानोंसे टकराकर गुफाओंमें प्रतिध्वनित होने लगती थी. तब बड़े-बड़े गवींले सिंह उसे दूसरे सिंहकी ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जनासे उसे दवा देनेके लिये और जोरसे गरजने लगते थे॥ ६॥

उस पर्वतकी तलहटी तरह-तरहके जंगली जानवरोंके झुंडोंसे सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकारके वृक्षोंसे भरे हुए देवताओंके उद्यानमें सुन्दर-सुन्दर पक्षी मधुर कण्ठसे चहकते रहते थे॥ ७॥ उसपर बहुत-सी नदियाँ और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिनपर मणियोंकी बालू चमकती रहती थी। उनमें देवाक्षनाएँ स्नान करती थीं, जिससे उनका जल अत्यन्त सुगन्धित हो जाता था। उसकी सुरिभ लेकर भीनी-भीनी वायु चलती रहती थी॥ ८॥

पर्वतराज त्रिकृटकी तराईमें भगवत्त्रेमी महात्मा भगवान् वरुणका एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान्। उसमें देवाङ्गनाएँ क्रीडा करती रहती थीं॥ ९॥ उसमें सब ओर ऐसे दिव्य वृक्ष शोषायमान थे, जो फलों और फूलोंसे सर्वदा लदे ही रहते थे। उस उद्यानमें मन्दार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चम्या, तरह-तरहके आम, पयाल, कटहल, आमझ, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, वरगद, पलास, चन्दन, नीम, कचनार, साल, देवदार, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्र, आँवला, बेल, कैथ, नीबू और भिलावे आदिके वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यानमें एक वड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिल

रहे थे॥ १०-१४॥ और भी विविध जातिके कुमुद, उत्पल, कहार, शतदल आदि कमलोंकी अनूठी छटा छिटक रही थी। मतवाले भाँरे गूँज रहे थे। मनोहर पक्षी कलख कर रहे थे। हंस, कारण्डव, चक्रवाक और सारस दल-के-दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख और पपीहे कुज रहे थे। मछली और कछुअँक चलनेसे कमलके फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जलको सुन्दर और सुगन्धित बना देता था। कदम्ब, बेंत, नरकुल, कदम्बलता, बेन आदि वृक्षोंसे वह घिरा था ॥ १५-१७ ॥ करबक (कटसरैया), अशोक. कन्द. वनमल्लिका, लिसौंडा, हरसिंगार, सोनजुही, नाग, पुत्राग, जाती, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुन्दर-सुन्दर पुष्पवृक्ष एवं तटके दूसरे वृक्षोंसे भी-जो प्रत्येक ऋतुमें हरे-भरे रहते थे-वह सरोवर शोभायमान रहता था॥ १८-१९॥

उस पर्वतके बोर जंगलमें बहुत-सी हथिनियोंके साथ एक गजेन्द्र निवास करता था। वह वड़े-बड़े शक्तिशाली हाथियोंका सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वतपर अपनी हथिनियोंके साथ काँटेवाले कीचक, बाँस, बेंत, बडी-बडी झाडियों और पेडोंको रींदता हुआ घूम रहा था॥ २०॥ उसकी गन्धमात्रसे सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिस्र जन्त, नाग तथा काले-गोरे शरभ और चमरी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे।। २१।। और उसकी कुपासे भेड़िये, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगुर तथा कृते, बंदर, हरिन और खरगोश आदि क्षद्र जीव सब कहीं निर्भय विचाते रहते थे॥२२॥ उसके पीछे-पीछे हाथियोंके छोटे-छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े-बड़े हाथी और हथिनियाँ भी उसे घेरे हुए चल रही थीं। उसकी धमकसे पहाड एकबारंगी काँप उठता था। उसके गण्डस्थलसे टपकते हुए मदका पान करनेके लिये साथ-साथ भीरे उड़ते जा रहे थे। मदके कारण उसके नेत्र विद्वल हो रहे थे। वडे जोरकी ध्रुप थी, इसलिये वह व्याक्ल हो गया और उसे तथा उसके साथियोंको प्यास भी सताने लगी। उस समय दूरसे ही कमलके परागसे सुवासित वायुकी गन्ध सुँघकर वह उसी सरोवरकी ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगन्ध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी श्री देखें वेगसे चंलकर वह सरीवरके तटपर जा पहुँचा॥ २३-२४॥ उस सरोवरका जल अत्यन्त निर्मल एवं अमृतके समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलोंकी केसरसे वह महक रहा था। गजेन्द्रने पहले तो उसमें युसकर अपनी सुँइसे उठा-उठा जी भरकर जल पिया, फिर उस जलमें स्नान करके अपनी थकान मिटायी।। २५॥ गजेन्द्र गृहस्थ पुरुषोंको भौति मोहमस्त होकर अपनी सुँइसे

छिड़कता या और कभी पीता या । गजेन्द्र ग्रहस्थ पुरुषोंकी भॉति मोहमस्त होकर अपनी सूँड़ वे जलकी फुहारें छोड़ छोड़कर साथकी हियिनियों और वश्चोंको नहलाने लगा तथा उनके मुँदमें सूँड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान्की मायासे मोहित हुआ गजेन्द्र उन्मत्त हो रहा या। उस वैचारेको इस बातका पता ही न या कि मेरे सिरपर बहुत बड़ी विपत्ति मेंडरा रही है ॥ २०–२६॥

परीक्षित्। गजेन्द्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा या, उसी समय प्रारम्धकी प्रेरणासे एक बलवान् ग्राहने कोधमे भरकर उसका पैर पकड़ लिया । इस प्रकार अवस्मात् विपत्तिमे पडकर उस बलवान् गजेन्द्रने अपनी शक्तिके अनुसार अपनेको छुड़ानेकी बड़ी चेष्टा की, परन्तु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी, हथिनियों और उनके बचोंने देखा कि उनके स्वामीको बलवान् ग्राह बड़े वेगसे प्रींच रहा है और वे यहुत धवड़ा रहे हैं। उन्हें बडा दुःख हुआ। वे बड़ी विकलतासे चिग्धाडने लगे। बहुतोने उसे सहायता पहुँचाकर जलसे बाहर निकाल लेना चाहा, परन्तु इसमे भी वे असमर्थ ही रहे। गजेन्द्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर मिड़े हुए थे। कभी गजेन्द्र ग्राहको बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेन्द्रको मीतर खींच ले जाता। परीक्षित्। इस प्रकार उनको लड़ते-लड़ते एक हजार वर्ष बीत गये और दोनों ही जीते रहे । यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्य चिकत हो गये ॥२७-२९॥

अन्तमें बहुत दिनोंतक बार-वार जलमें खीचे जानेसे गजेन्द्रका शरीर शिथिल पड़ गया। न तो उसके शरीरमें यल रह गया और न मनमें उत्साह। शक्ति भी श्रीण हो गयी। इघर ग्राइ तो जलचर ही ठहरा। इसलिये उसकी शक्ति धीण होनेके स्थानपर यद गयी, वह बड़े उत्लाहसे और भी बल लगाकर गजेन्द्रको खींचने लगा । इस प्रकार देहाभिमानी गजेन्द्र अकस्मात् प्राण सङ्कटमे पड़ गया और अपने को छुड़ानेमें सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देरतक उसने अपने छुटकारेके उपाय पर विचार क्या, अन्तमे वह इस निश्चयपर पहुँचा-प्यह प्राह विधाताकी पाँसी ही है। इसमें पेंसकर में आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबरके हायी भी इस विपत्तिसे न उवार सके, तब ये देचारी हियनियाँ तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं ? इसलिये अन मैं सम्पूर्ण विश्वके एकमात्र आश्रय भगवान्वी ही शरण लेता हूँ । काल बड़ा बली है । यह सॉॅंपके समान यहे प्रचण्ड वेगसे सबको निगल जानेके लिये दौड़ता ही रहता है । इससे अत्यन्त भयभीत होकर जो कोई भगवान्की शरणमें चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य वचा लेते हैं। उनके भयसे भयभीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक-ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सनके आश्रय हैं। में उन्हींकी शरण ग्रहण करता हूँ' ॥ ३०-३३ ॥

#### तीसरा अध्याय

गजेन्द्रके द्वारा भगवान्की स्तुति

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! अपनी बुद्धिसे ऐसा निश्चय करके गजेन्द्रने अपने मनको हृदयमें एकाग्र किया और पिर पूर्वजनममें सीप्ते हुए श्रेष्ठ स्तोत्रके जपद्धारा भगवान्की स्तृति करने लगा ॥ १॥

गजेन्द्रने कहा—जो जगत्के मूल नारण हैं और सबके हृदयमें पुरुष के रूपमें विराजमान हैं एव समस्त जगत्के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसारमें चेतनताका विस्तार होता है—उन भगवान्कों में नमस्कार करता हूँ, प्रेमसे उनका घ्यान करता हूँ। यह ससार उन्होंमें स्थित है, उन्होंकी सत्तासे प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्यास हो रहे हैं और स्वय वे ही इसके रूपमें प्रकट हो रहे हैं। यह सबहोनेपर भी वे इस ससार और इसके कारण—प्रकृतिसे सर्वया परे हैं। उन स्वयम्प्रकाश, स्वयिद्ध सत्तात्मक भगवान्की म शरण ग्रहण करता हूँ।

यह विश्व प्रपन्न उन्होंको मायासे उनमें अध्यक्ष है। यह कभी प्रतीत होता है, तो कभी इसकी प्रतीतिका अभाव हो। जाता है। परन्तु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों—एक सी रहती है। वे इसके भाव और अभाव दोनोंके साक्षी हैं। वे उन दोनोंको ही देराते रहते हें। वे सबके मूल हें, और अपने मूल भी वही हैं। वोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त नार्य और कारणोंसे अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रत्यके समय लोक, लोकपाल और इन सबके कारण मम्पूर्णरूपसे नष्ट हो जाते हें। उस समय केवल अत्यन्त घना और गहरा अन्धकार ही अन्धकार रहता है। परन्तु अनन्त परमातमा उससे स्वया परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओंका रहस्य जानना बहुत ही कठन है। वे नटकी माँति अनेकों वेष धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप-

को न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही; फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है, जो वहाँतक जा सके और उसका वर्णन कर सके १ वे प्रभु मेरी रक्षा करें । जिनके परम मङ्गलमय स्वरूपका दर्शन करनेके लिये महात्मागण संसारकी समस्त आसक्तियोंका परित्याग कर देते हैं और वनमें जाकर अखण्ड-भावसे ब्रह्मचर्य आदि वर्तीका पालन करते हैं तथा अपने आत्माको सबके हृदयमें विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं—वही मुनियोंके सर्वस्व भगवान् मेरे सहायक हैं; वे ही मेरी गित हैं । न उनके जन्म-कर्म हैं और न तो नाम-रूप; फिर उनके सम्बन्धमें गुण और दोषकी तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है ? फिर भी विश्वकी सृष्टि और संहार करनेके लिये समय-समयपर वे उन्हें अपनी मायासे स्वीकार करते हैं । उन्हीं सर्वशक्तिमान् सर्वेश्वर्यमय परव्रहा परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ । वे अरूप होनेपर भी वहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यन्त आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ । स्वयम्प्रकाश, सबके साक्षी परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ । मन, वाणी और चित्त जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकते, जो इनसे अत्यन्त दूर हैं— उन परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २-१० ॥

विवेकी पुरुष कर्म-संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके द्वारा अपना अन्तः करण गुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं, तथा जो स्वयं तो नित्यमुक्त, परमानन्द एवं ज्ञानखरूप हैं ही, दूसरोंको कैवल्य-मुक्ति देनेकी सामर्थ्य भी केवल उन्होंमें है--उन प्रभुको में नमस्कार करता हूँ। जो सत्व, रज, तम-इन तीन गुणोंका धर्म स्वीकार करके क्रमशः शान्त, घोर और मूढ अवस्था भी धारण करते हैं, किन्तु फिर भी सर्वत्र समभावसे स्थित रहते हैं-किसी प्रकारकी ऊँ चाई-निचाई अथवा अल्पता-महत्ता आदि विशेषण उनका स्पर्श नहीं करते। ऐसी स्थितिमें भी साम्यावस्थाको प्राप्त प्रकृतिकी अपेक्षा उनमें यह महान् विलक्षणता है कि वे ज्ञानघन हैं। उनको में नमस्कार करता हैं। आप सबके खामी, समस्त क्षेत्रोंके एकमात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ । आप स्वयं ही अपने कारण हैं । पुरुष और मूल प्रकृतिके रूपमें भी आप ही हैं । आपके चरणोंमें मेरे बार-वार नमस्कार हैं । आन समस्त इन्द्रिय और उनके विषयोंके द्रष्टा हैं, समस्त प्रतीतियोंके आधार हैं। अहङ्कार आदि छायारूप असत् वस्तुओं के द्वारा आपहीका अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओंकी सत्ताके रूपमें भी केवल आप ही प्रकाशित हो रहे हैं। मैं

आपके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ । आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है। तथा कारण होनेपर भी आपमें विकार या परिणाम नहीं होता, इसीलिये आप अनोखे कारण हैं। आपको में नमस्कार करता हूँ । जैसे समस्त नदी-झरने आदिका परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रोंके परम तात्पर्य हैं। आप मोक्षस्वरूप हैं और समस्त संत आपहीकी शरण ग्रहण करते हैं; अतः आपको में नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञके काष्ठ अरिणमें अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञानको गुणोंकी मायासे दक रक्खा है। गुणोंमें क्षोभ होनेपर उनके द्वारा विविध प्रकारकी सिष्ट-रचनाका आप सङ्कल्प करते हैं । जो लोग कर्म-संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके द्वारा आत्मतत्त्वकी भावना करके वेद-शास्त्रोंसे ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्माके रूपमें आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपके चरणोंमें में नमस्कार करता हूँ ॥ ११–१६॥

जैसे कोई दयालु पुरुष फंदेमें पड़े हुए पशुका वन्धन काट दे, वैसे ही आप मेरे-जैसे शरणागतोंकी फाँसी काट देते हैं। आप नित्यमुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तोंका कल्याण करनेमें आप कभी आलस्य नहीं करते । आपके चरणोंमें मेरा नमस्कार है । समस्त प्राणियोंके हृदयमें अपने अंशके द्वारा अन्तरात्माके रूपमें आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सबैंश्वर्यपूर्ण एवं अनन्त हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ । जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, सम्पत्ति और स्वजनोंमें आसक्त हैं--उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है। क्योंकि आप स्वयं गुणोंकी आसक्तिसे रहित हैं। जीवनमुक्त पुरुष अपने हृदयमें आपका निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं। उन सर्वेश्वर्यपूर्ण ज्ञानखरूप भगवानुको मैं नमस्कार करता हूँ । धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी कामनासे मनुष्य उन्हींका भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकारका सुख देते हैं और अपने-ही-जैसा अविनाशी पार्षद-शरीर भी देते हैं । वे ही परमदयाछ प्रभु मेरा उद्घार करें । जिनके अनन्यप्रेमी भक्तजन उन्हींकी शरणमें रहते हुए उनसे किसी भी वस्तुकी-यहाँतक कि मोक्षकी भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मङ्गलमय लीलाओंका गायन करते हुए आनन्दके समुद्रमें निमम रहते हैं; जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इन्द्रियातीत और अत्यन्त सूक्ष्म हैं; जो अत्यन्त निकट रहने-पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं; जो आध्यात्मिक योग अर्थात्

ज्ञानयोग या भक्तियोगके द्वारा प्राप्त होते हैं—उन्हीं आदिपुरुप, अनन्त एव परिपूर्ण परब्रह्म परमात्माकी में स्तुति करता हूँ ॥ १७–२१॥

जिनकी अत्यन्त छोटी कलारे अनेकी नाम रूपके भेद भावने युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकोंकी स्रष्टि हुई है, जैसे घघकती हुई आगसे ल्पटें और प्रकाशमान सूर्यसे उनकी किरणें पार बार निकलती और लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयम्प्रकाश परमात्मासे बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शरीर-जो गुणोंके प्रवाहरूप है-बार-बार प्रकट होते हैं तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान् न देवता हैं और न तो असुर। वे मनुष्य और पशु पश्ची भी नहीं है। न वे स्त्री हैं न पुरुष और न नपुसक। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है। न वे गुण है और न कर्म, न नार्य हैं और न तो कारण ही । सनका निपेध हो जानेपर जो कुछ बच रहता है, वही उनका खरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं। वेही परमात्मा मेरे उदारके लिये प्रकट हों । मैं जीना नहीं चाहता । यह हाथीकी योनि बाहर और भीतर—सब ओरसे अज्ञानरूप आवरणके द्वारा ढकी हुई है, इसको रखकर करना ही क्या है १ मैं तो आत्मप्रकाशको ढकनेवाले उस अज्ञानरूप आवरणसे छूटना चाहता हूँ, जो कालक्रमसे अपने आप नहीं छूट सकता जो देवल भगवत्रूपा अयवा तत्वज्ञानके द्वारा ही नष्ट होता है। इसल्यि में उन परब्रहा परमात्माकी दारणमें हूँ, जो विश्वरहित होनेपर भी विश्वके रचयिता और विश्वखरूप हैं—साय ही जो विश्वकी अन्तरात्माके रूपमें विश्वरूप सामग्रीसे क्रीडा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परमपदस्वरूप ब्रह्मको में नमस्कार करता हूँ। योगीलोग योगके द्वारा कर्म, कर्म वासना और कर्म फलको भस्म करके अपने योगशुद्ध हृदयमें जिन योगेश्वर भगवान्का साक्षात्कार करते हैं--उन प्रभुको मैं नमस्कार करता हूं। प्रभो । आपकी तीन शक्तियों के—सत्त्व, रज और तमके रागादि वेग असब हैं। समस्त इन्द्रियों और मनके विषयोंके

रूपमें भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं । इसिलये जिनकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं है, वे तो आपकी प्राप्तिका मार्ग भी नहीं पा समते । आपकी शक्ति अनन्त है । आप शरणा गतवत्सल हैं । आपको में बार-बार नमस्कार करता हूँ । आपको माया अहबुद्धिसे आत्माका स्वरूप ढक गया है, इसीसे यह जीव अपने स्वरूपको नहीं जान पाता । आपकी महिमा अपार है । उन सर्वशक्तिमान् एव माधुर्वनिधि भगवान् की मैं शरणमें हूँ ॥ २२–२९ ॥

श्रीशुकर्वजी कहते हैं-परीक्षित् । गजेन्द्रने विना किसी भेदमावके निर्विशेषरूपसे मगवान्की स्तृति की थी, इसलिये भिन्न भिन्न नाम और रूपको अपना खरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करनेके लिये नहीं आवे। उस समय सर्वातमा होनेके कारण सर्वदेवस्वरूप स्वय भगवान श्रीहरि प्रकट हो गये । विश्वके एकमात्र आधार भगवान्ते देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीड़ित हो रहा है। अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुडपर सवार हो चक्रधारी भगवान् बड़ी शीघतां वहाँ के लिये चल पड़े, जहाँ गजेन्द्र अत्यन्त सङ्कटमें पड़ा हुआ या। उनके साय स्तुति करते हुए देवना भी आये । सरावरके मीतर बलवान् ग्राहने गजेन्द्रको पकड़ रक्ता या और वह अत्यन्त न्याकुल हो रहा या । जब उसने देखा कि आकारामें गरुइपर सवार होकर हाथमें चक लिने भगवान् श्रीहरि आ रहे हैं, तब अपनी सुँड्में कमलका एक मुन्दर पुष्प लेकर उसने ऊपरको उठाया और बड़े कप्टने बोला-- 'नारायण ! जगद्गुरो ! भगवन् ! आपको नमस्नार है।' जब भगवान्ने देखा कि गजेन्द्र तो अत्यन्त पीड़ित हो रहा है, तब वे एकबारगी गरुड़को छोड़कर कुद पहे और जुपा करके गजेन्द्रके साथ ही ग्राहको भी बड़ी शीघताने सरोवरसे बाहर निकाल लाये । फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान् श्रीहरिने चक्रसे ग्राहका मुँह पाइ डाला और गजे द्रको छुड़ा लिया ॥ ३०-३३ ॥

# चौथा अध्याय

गज और ग्राहका पूर्वचरित्र तथा उनका उद्धार

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् । उस समय ब्रह्मा, शङ्कर आदि देवता, सृषिऔर गन्धर्व श्रीहरि मगवान् के इस कर्मकी प्रश्तसा करने लगे तथा उनके उत्तर पूलोंनी चर्षा करने लगे। स्वर्गमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं, गन्धर्व और अप्सराएँ नाचने-गाने लगीं, ऋषि, चारण और

सिद्धगण भगवान् पुरुषोत्तमकी स्तुति करने लगे। इधर वह प्राहतुरत ही परम आश्चर्यमय दिन्य शरीरते सम्पन्न हो गया। यह ग्राह इसके पहले 'हूहू' नामना एक श्रेष्ठ गन्धर्य या। देवलके शापसे उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान्की सुपासे वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान्की चरणोंमें सिर रखकर प्रेणाम किया, इसके बाद वह भगवान्के सुयशका गायन करने लगा । वास्तवमें अविनाशी भगवान् ही सर्व- श्रेष्ठ कीर्तिसे सम्पन्न हैं। उन्हींके गुण और मनोहर लीलाएँ गायन करने योग्य हैं। भगवान्के कृपापूर्ण स्वर्शसे उसके सारे पाप-ताप नष्ट हो गये। उसने भगवान्की परिक्रमा करके उनके चरणोंमें प्रणाम किया और सबके देखते-देखते अपने लोककी यात्रा की ॥ १-५॥

गजेन्द्र भी भगवान्का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञानके वन्धनसे मुक्त हो गया। उसे भगवान्का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज वन गया। गजेन्द्र पूर्वजन्ममें द्रविड़ देशका पाण्ड्यवंशी राजा था। उसका नाम था इन्द्रसुम्न । वह भगवान्का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यन्त यशस्वी था। एक वार राजा इन्द्रसुम्न राजपाट छोड़कर मलयपर्वतपर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएँ वढ़ा लीं, तंपस्वीका वेष धारण कर लिया। एक दिन स्नानके वाद पूजाके समय मनको एकाग्र करके एवं मौनव्रती होकर वे सर्वशक्तिमान् भगवान्की आराधना कर रहे थे। उसी समय देवयोगसे परमयशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्यमण्डलीके साथ वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालन और ग्रहस्थोचित अतिथिसेवा आदि धर्मका परित्याग करके



तपस्वियोंकी तरह एकान्तमें चुपचाप नैठकर उपासना कर रहा है, इसलिये वे राजा इन्द्रद्युम्नपर क्रोधित हो गये। उन्होंने राजाको यह शाप दिया—'इस राजाने गुरुजनोंसे शिक्षा

नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकारसे निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाला यह हाथीके समान जडबुद्धि है। इसलिये इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथीकी योनि प्राप्त हो'॥ ६–१०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! शाप एवं वरदान देनेमें समर्थ अगस्त्य ऋृिप इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्यमण्डलीके साथ वहाँसे चले गये। राजर्षि इन्द्रचुमने यह समझकर सन्तोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। इसके वाद आत्माकी विस्मृति करा देनेवाली हाथीकी योनि उन्हें प्राप्त हुई। परन्तु भगवान्की आराधनाका ऐसा प्रभाव है कि हायी होने-पर भी उन्हें भगवान्की स्मृति हो ही गयी। भगवान् श्रीहरिने इस प्रकार गजेन्द्रका उद्धार करके उसे अपना पार्धद बना लिया । गन्धर्व, सिद्ध, देवता उनकी इस लीलाका गायन करने लगे और वे पार्पदरूप गजेन्द्रको साथ ले गरुडपर सवार होकर अपने अलौकिक धामको चले गये। कुरुवंश-शिरोमणि परीक्षित् ! मैंने भगवान् श्रीकृष्णकी महिमा तथा गजेन्द्रके उद्धारकी कथा तुम्हें सुना दी । यह प्रसङ्ग सुनने-वालोंके कलि-मल और दुःस्वप्नको मिटानेवाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देनेवाला है; इसीसे कल्याणकामी द्विजगण दुःस्वप्न आदिकी शान्तिके लिये प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित्! गजेन्द्रकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर सर्वन्यापक एवं सर्वभूतस्वरूप श्रीहरि भगवान्ने सब लोगोंके सामने ही उसे यह बात कही थी ॥ ११-१६ ॥

श्रीभगवान्ते कहा — जो लोग रातके पिछले पहरमें उठकर इन्द्रियनिग्रहपूर्वक एकाग्र चित्तसे मेरा, तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत एवं कन्दरा, वन, वेंत, कीचक और वाँसके झरमुट, यहाँके दिव्य वृक्ष तथा पर्वतिशिखर, मेरे, ब्रह्माजी और शिवजीके निवासस्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीरसागर, प्रकाशमय श्वेतद्वीप, श्रीवत्त, कौस्तुभ मणि, वनमाला, मेरी कौमोदकी गदा, सुदर्शन चक्र, पाञ्चजन्य शङ्ख, पिक्षराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कलास्वरूप शेषजी, मेरे आश्रयमें रहनेवाली लक्ष्मीदेवी, ब्रह्माजी, देविष नार्द, शङ्करजी तथा भक्तराज प्रह्माद, मत्या, कच्छप, वराह आदि अवतारोंमें किये हुए मेरे अनन्त पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, ॐकार, सत्य, मूलप्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी सनातनधर्म, चन्द्रमा, कश्चप और धर्मकी पत्नी दक्षकन्याएँ, गङ्का, सरस्वती, अलकनन्दा, यमुना, ऐरावत हाथी, भक्तिशरोमणि ध्रुव, सात ब्रह्मिं और पवित्रकीर्ति युधिष्ठरका तथा जनक एवं नल

कर्याण



भंगवाम् थीहरिन चक्तस प्राहका मुह फाड डाला आर गजेन्द्रको छुटा लिया।

आदि आदर्श मनुष्यों का स्मरण करते हैं — वे समस्त पापों से खूट जाते हैं । क्यों कि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं । प्यारे गजेन्द्र । जो लोग ब्राह्ममुहूर्तमें जगकर तुम्हारी की हुई स्तुतिसे मेरा स्तवन करेंगे, मृत्युके समय

उन्हें मैं निर्मल बुद्धिका दान कहँगा ॥ १७-२५॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्री कृष्णने ऐसा कहकर देवताओंको आनन्दित करते हुए अपना श्रेष्ठ शङ्ख बजाया और गरुड़पर सवार हो गये ॥ २६॥

## पाँचवाँ अध्याय

देवताओंका ब्रह्माजीके पास जाना और ब्रह्माछत भगवान्की स्तुति

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! भगवान्की यह गजेन्द्रमोक्षकी पवित्र-लीला समस्त पापीका नाश करनेवाली है। इसे मैने तुम्हे सुना दिया। अब रैवत मन्वन्तरकी कथा सुनो । पाँचवें मनुका नाम या रैवत । वे चौधे मनु तामसके सरो भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विनध्य आदि कई पुत्र ये । उस मन्वन्तरमें इन्द्रका नाम या विश्व, और भूतरय आदि देवताओं के प्रधान गण थे । परीक्षित् । उस समय हिरण्यरोमा, वेदशिरा, अर्घ्वबाहु आदि सप्तर्षि थे । उनमेंसे शुभ्र भृषिकी पत्नीका नाम या विकुण्ठा । उन्हींके गर्भसे वैकुण्ठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अश्रेस स्वय भगवानने वैकुण्ठ नामक अवतार घारण किया । उन्होंने लक्ष्मीदेवीकी प्रार्थनाए उनको प्रसन्न करनेके लिये वैकुण्ठधामकी रचना की थी। यह लोक समस्त लोकॉमें श्रेष्ठ है। उन वैकुण्ठनाथके कल्याणमय गुण और प्रभावका वर्णन में सक्षेपरे (तीसरे स्कन्धमें ) कर चुका हूँ । भगवान् विष्णुके सम्पूर्ण गुणींका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा करना तो मानो पृथ्वीके परमाणुओंकी गिनती कर लेना है ॥ १-६ ॥

छठे मनु चक्क पुत्र चाक्षुष थे। उनके पूर, पुरुष, मुद्युम आदि कई पुत्र थे। इन्द्रका नाम या मनत्रद्भम और प्रधान देवगण थे आप्य आदि। उस मन्वन्तरमें इविष्यमान् और वीरक आदि समर्पि थे। जगत्पति भगवान्ने उस समय भी वैराजकी पन्नी सम्भृतिके गर्भसे अजित नामका अशापतार ग्रहण किया या। उन्होंने ही समुद्र मन्थन करके देवताओं के लिये अमृत निकाला या, तथा वे ही कच्छपरूप धारण करके मन्दराचलकी मयानीके आधार बने थे॥ ७-१०॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् । भगवान्ने धीरसागरका मन्यन कैसे किया ! उन्होंने कच्छपरूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्यसे भन्दराचलको अपनी पीठपर धारण किया ! देवताओंको उस समय अमृत कैसे भिला ! और भी कौन-कौन-सी वस्तुएँ समुद्रसे निकर्ली ! भगवान्की यह लीला बड़ी ही अन्नुत है । आप कृपा करके अवस्य सुनाइये । आप भक्तव्सल भगवान्की महिमाका ज्यां-ज्यां व्याते । सेरा हृदय उसको और

भी सुननेके लिये उत्सुक होता जा रहा है। अधानेका तो नाम ही नहीं लेता। क्यों न हो, बहुत दिनींसे यह ससारकी ज्वालाओंसे जलता जो रहा है। || ११-१३ ||

सूतजीने कहा—शौनकादि मृिपयो। मगयान् श्रीशुकदेव जीने राजा परीक्षित्के इस प्रश्नका अभिनन्दन करते हुए भगवान्की समुद्र मन्यन लीलाका वर्णन आरम्भ किया ॥१४॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जिस समयकी यह बात है, उस समय अमुरोंने अपने तीले शस्त्रीं से देवताओं को पराजित कर दिया या । उस युद्धमें बहुतों के तो प्राणोंपर ही बन आयी, वे रणभूमिमें गिरकर पिर उठ न सके । इसका कारण या ! दुर्वासाके शापसे तीनों लोक और स्वय इन्द्र भी श्रीहीन हो गये थे । यहाँ तक कि यज्ञ यागादि धर्म कर्मोंका भी लोप हो गया या । यह सब दुर्दशा देखकर इन्द्र, वरुण आदि देवताओं ने आपसमें बहुत कुछ सोचा विचारा, परन्तु अपने विचारों से वे किसी निश्चयपर



नहीं पहुँच सके । तत्र वे सत्र-के सब मुमेरके शिखरपर खित ब्रह्माजीकी सभामें गये और वहाँ उन लोगोंने बड़ी नम्रतारे

ब्रह्माजीकी सेवामें अपनी परिस्थितिका विस्तृत विवरण उपस्थित किया । ब्रह्माजीने स्वयं देखा कि इन्द्र, वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गये हैं। लोगोंकी परिस्थिति बड़ी विकट, सङ्घटग्रस्त हो गयी है। और असुर इसके विपरीत फल-फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्माजीने अपना मन एकाग्र करके परमपुरुष भगवान्का स्मरण किया; फिर थोड़ी देर रुककर भगवन्मय ब्रह्माजीने प्रफुछित मुखसे देवताओंको सम्बोधित करते हुए कहा-दिवताओ! मैं, शङ्करजी, तुमलोग, तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु-पक्षी, वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट्रूपके एक अत्यन्त स्वल्पाति-स्वल्प अंशसे रचे गये हैं—हमलोग उन अविनाशी प्रभुकी ही शरण ग्रहण करें । यद्यपि उनकी दृष्टिमें न कोई वधका पात्र है और न रक्षाका, उनके लिये न तो कोई उपेक्षणीय है न कोई आदरका पात्र ही है-फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलयके लिये समय-समयपर वे रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणको स्वीकार किया करते हैं । उन्होंने इस समय प्राणियोंके कल्याणके लिये सत्त्वगुणको स्वीकार कर रक्खा है। इसिलये यह जगत्की स्थिति और रक्षाका अवसर है। अतः इम सब उन्हीं जगद्गुरु परमात्माकी शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय। इसलिये हम निजजनोंका वे अवश्य ही कल्याण करेंगे॥१५-२३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! देवताओं से यह कहकर ब्रह्माजी देवताओं को साथ लेकर भगवान् अजितके निजधाम वैकुण्डमें गये। वह धाम तमोमयी प्रकृतिसे परे है। इन लोगोंने भगवान् के स्वरूप और धामके सम्बन्धमें पहलेही से बहुत कुछ सुन रक्खा था, परन्तु वहाँ जानेपर उन लोगों को कुछ दिखायी न पड़ा। इसलिये वहाँ जाकर ब्रह्माजी एकाम मनसे वेदवाणी के द्वारा भगवान् की स्तुति करने लगे॥ २४-२५॥

ब्रह्माजी बोले—भगवन् ! आप निर्विकार, सत्य, अनन्त और आदिपुरुष हैं। सबके हृदयमें अन्तर्यामी-रूपसे विराजमान हैं। आपमें किसी प्रकारका अंश सम्भव नहीं है। तर्क और अनुमानके द्वारा आपका स्वरूप नहीं जाना जा सकता। मन जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ-वहाँ आप पहलेहीसे विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयम्प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहङ्कारके ज्ञाता हैं।

इन्द्रियाँ और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं । अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता । प्रकृतिके विकार मरने-जीनेवाले शरीरसे भी आप रहित हैं। जीवके दोनों पक्ष अविद्या और विद्या आपमें विल्कुल ही नहीं हैं। आप अविनाशी और सुखखरूप हैं। सत्ययुग, त्रेता और द्वापरमें तो आप प्रकटरूपसे ही विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। यह शरीर जीवका एक मनोमय चक्र ( रथका पहिया ) है । दस इन्द्रिय और पाँच प्राण-ये पंद्रह इसके अरे हैं। सत्त्व, रज और तम-ये तीन गुण इसकी नामि हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार—ये आठ इसमें नेमि (पहियेका घेरा) हैं। खयं माया इसका सञ्चालन करती है और यह बिजलीसे भी अधिक शीव्रगामी है। इस चक्रके धुरे हैं स्वयं परमात्मा । वे ही एकमात्र सत्य हैं । हम उनकी शरणमें हैं। जो एकमात्र ज्ञानस्वरूप, प्रकृतिसे परे एवं अदृश्य हैं; जो समस्त वस्तुओं के मूलमें स्थित अन्यक्त हैं और देश, काल अथवा वस्तुसे जिनका पार नहीं पाया जा सकता-वही प्रभु इस जीवके हृदयमें अन्तर्यामी रूपसे विराजमान रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्तियोगके द्वारा उन्हींकी आराधना करते हैं । जिस मायासे मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य अथवा स्वरूपको भूल गया है, वह उन्हींकी है और उसका पार पाना सम्भव नहीं है। परन्तु सर्वशक्तिमान् प्रभु तो अपनी उस माया तथा उसके गुणोंको अपने वशमें करके समस्त प्राणियोंके हृदयमें समभावसे विचरण करते रहते हैं। जीव अपने पुरुषार्थंसे नहीं, उनकी कृपासे ही उन्हें प्राप्त कर सकता है । हम उनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं । यों तो हमलोग एवं ऋषिगण भी उनके परमप्रिय सत्त्वमय शरीरसे ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनके वाहर-भीतर एकरस प्रकट वास्तविक स्वरूपको नहीं जानते । फिर रजोगुण एवं तमोगुणप्रधान असुर आदि तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं ? उन्हीं प्रभुके चरणोंमें इम नमस्कार करते हैं ॥ २६-३१ ॥

उन्होंकी बनायी हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वीपर जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज—ये चार प्रकारके प्राणी रहते हैं। वे परम स्वतन्त्र, परम ऐश्वर्यशाली, पुरुषोत्तम परब्रह्म हमपर प्रसन्न हों। यह परम शक्तिशाली जल उन्होंका वीर्य है। इसीसे तीनों लोक और समस्त लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते, बढ़ते और जीवित रहते हैं। वे

ऐश्वर्यशाली परब्रह्म हमपर एवं आयु है। वही वृक्षोंका सम्राट् एवं प्रजाकी वृद्धि करनेवाला है। ऐसे मनको स्वीकार करनेवाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हमपर प्रसन्न हो ॥ ३४ ॥ अग्नि प्रभुका मुख है। इसकी उत्पत्ति ही इसलिये हुई है कि वेदके यज्ञ-यागादि कर्मकाण्ड पूर्णरूपसे सम्पन्न हो सकें। यह अग्नि ही शरीरके भीतर जठराग्निरूपसे और समृद्रके भीतर बडवानलके रूपसे रहकर उनमें रहनेवाले अन्न, जल आदि घातुओंका पाचन करता रहता है और समस्त द्रव्योंको उत्पत्ति भी उसीसे हुई है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान् हमपर प्रसन्न हों॥ ३५॥ जिनके द्वारा जीव देवयानमार्गसे ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है, जो वेदोंकी साक्षात् मूर्ति और भगवान्के ध्यान करनेयोग्य धाम हैं, जो पुण्यलोकस्वरूप होनेके कारण युक्तिके द्वार एवं अमृतमय हैं और कालरूप होनेके कारण मृत्यु भी हैं—ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान् हमपर प्रसन्न हों ॥ ३६ ॥ प्रभुके प्राणसे ही चराचरका प्राण तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और इन्द्रिय सम्बन्धी बल देनेवाला वायु प्रकट हुआ है। वह चक्रवर्ती सम्राट् है, तो इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवता हम सब उसके अनुचर । ऐसे परम ऐश्वर्यशाली मगवान हमपर प्रसन्न हो॥ ३७॥ जिनके कानोंसे दिशाएँ, हृदयसे इन्द्रियगोलक और नाभिसे वह आकाश उत्पन्न हुआ है, जो पाँचों प्राण (प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान), दसों इन्द्रिय, मन, पाँचों असु (नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त और धनञ्जय) एवं शरीरका आश्रय है—ये परम ऐश्वर्यशाली भगवान् हमपर प्रसन्न हों ॥ ३८ ॥ जिनके बलसे इन्द्र, प्रसन्नतासे समस्त देवगण, क्रोधरो शहुर, वृद्धिसे ब्रह्मा, इन्द्रियौसे वैद और ऋषि तथा लिङ्गसे प्रजापति उत्पन्न हुए हैं—वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान् हमपर प्रसन्न हो ॥ ३९ ॥ जिनके वक्षःस्थलसे लक्ष्मी, छायासे पितृगण, स्तनसे धर्म, पीठसे अधर्म, सिरसे आकाश और विहारसे अप्सराएँ सम्पूर्ण प्राणियोंको और अपनी भी आराधना है ॥ ४९ ॥ प्रकट हुई हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान् हमपर प्रसन्न जो तीनों काल और उससे परे भी एकरस स्थित हैं, हों ॥ ४० ॥ जिनके मुखसे ब्राह्मण और अत्यन्त रहस्यमय जिनको लीलाओंका रहस्य तर्क-वितर्कके परे हैं, जो स्वयं वेद, भुजाओंसे क्षत्रिय और बल, जङ्गाओंसे वैश्य और गुणोसे परे रहकर भी सब गुणोके स्वामी है तथा इस समय उनको वृत्ति—व्यापारकुशलता तथा चरणोंसे वेदबाह्य सत्त्वगुणमें स्थित हैं—ऐसे आपको हम बार-बार नमस्कार शुद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है—वे परम करते हैं॥ ५०॥

ऐश्वर्यशाली भगवान हमपर प्रसन्न ही॥४१॥ जिनके प्रसन्न हों ॥ ३३ ॥ श्रुतियाँ कहती हैं कि चन्द्रमा उस अधरसे लोभ और ओष्टसे प्रीति, नासिकासे कान्ति, प्रभुका मन है। यह चन्द्रमा समस्त देवताओंका अत्र, बल स्पर्शसे पशुओंका प्रिय काम, भौहोंसे यम और नेत्रके रोमोंसे कालको उत्पत्ति हुई है—वै परम ऐश्वर्यशाली भगवान् हमपर प्रसन्न हो।। ४२॥ पञ्चभूत, काल, कर्म, सत्त्वादि गुण और जो कुछ विवेकी पुरुपेकि द्वारा बाधित किये जाने योग्य निर्वचनीय या अनिर्वचनीय विशेष पदार्थ हैं, वे सब-के-सब भगवानुकी योगमायास ही बन है—ऐसा शास्त्र कहते हैं। वे परम एंश्वर्यशाली भगवान् हमपर प्रसन्न हो ॥ ४३ ॥ जो मायानिर्मित गुणोमे दर्शनादि वृत्तियोंके द्वारा आसक्त नहीं होते, जो वायुके समान सदा-सर्वदा असङ्ग रहते हैं, जिनमें समस्त शक्तियाँ शान्त हो गयी हैं—उन अपने आत्मानन्दके लाभसे परिपर्ण आत्मखरूप भगवानको हमारे नमस्कार हैं॥ ४४॥

प्रभो ! हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मन्द-भन्द मुसकानसे युक्त आपका मुखकनल अपने इन्हीं नेत्रीसे देखें। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइये ॥ ४५ ॥ प्रभो ! आप समय-समयपर स्वयं ही अपनी इच्छासे अनेकों रूप धारण करते हैं और जो काम हमारे लिये अत्यन्त कठिन होता है, उसे आप सहजमें ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान् हैं, आपके लिये इसमें कौन-सी कठिनाई है ॥ ४६ ॥ विषयोंके लोभमें पड़कर जो देहानिमानी दःख भीग रहे हैं, उन्हें कर्म करनेमें परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है; परन्तु फल बहुत कम निकलता है। अधिकांशमें तो उनके विफलता ही हाथ लगती है। परन्तु जो कर्म आपको समर्पित किये जाते हैं, उनके करनेके समय ही परम सुख मिलता है। वे स्वयं फलरूप ही हैं॥ ४७॥ भगवानुको समर्पित किया हुआ छोटे-से-छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता। क्योंकि भगवान् जीवके परम हितीषी, परम प्रियतम और आत्मा ही हैं ॥ ४८ ॥ जैसे वृक्षको जड़को पानीसे सींचना उसकी बड़ी-बड़ी शाखाओं और छोटी-छोटी डालियोंको भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवानकी आराधना

#### छठा अध्याय

#### देवताओं और दैत्योंका मिलकर समुद्रमन्थनके लिये उद्योग करना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! जब देवताओंने सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरिको इस प्रकार स्तृति को तब वे उनके बीचमें ही प्रकट हो गये। उनके शरीरकी प्रभा ऐसी थी, मानो हजारी सूर्य एक साथ ही उग गये हों ॥ १ ॥ भगवान्को उस प्रभासे सभी देवताओंकी आँखें चौंघिया गर्यो। वे भगवानको तो क्या-आकारा. दिशाएँ, पृथ्वी और अपने शरीरको भी न देख सके ॥ २ ॥ केवल भगवान् राङ्कर और ब्रह्माजीने उस छविका दर्शन किया। बड़ी ही सुन्दर झाँकी थी। मरकतमणि (पन्ने)के समान खच्छ श्यामल शरीर, कमलके भीतरी भागके समान सुकुमार नेत्रॉमें लाल-लाल डोरियां और चमकते हुए सनहले रंगका रेशमी पीताम्बर ! सर्वोङ्गसन्दर शरीरके रोम-रोमसे प्रसन्नता फुटी पडती थी। धनुषके समान टेढी भींहें और बड़ा ही सुन्दर मुख। सिरपर महामणिमय किरोट और भुजाओंमें बाजुबंद। कार्नोक झलकते हुए कुण्डलोंकी चमक पड़नेसे कपोल और भी सुन्दर हो उठते थे, जिससे मुखकमल खिल उठता था। कमरमे करधनीकी लडियाँ, हाथोमें कंगन, गलेमें हार और चरणोंमें नुप्र शोभायमान थे। वक्षःस्थलपर लक्ष्मी और गलेमें कौस्तुभमणि तथा वनमाला सुशोभित थीं ॥ ३-६ ॥ भगवानुके निज अस्त सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओंने पृथ्वीपर गिरकर साष्ट्राङ्ग प्रणाम किया फिर सारे देवताओंको साथ ले शङ्करजी तथा ब्रह्माजी परम पुरुष भगवानको स्तृति करने लगे॥७॥

ब्रह्माजीने कहा—जो जन्म, स्थिति और प्रलयसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणीसे रहित एवं मोक्षस्वरूप परमानन्दके महान् समुद्र हैं, जो सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म हैं और जिनका खरूप अनन्त है—उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभुको हमलोग बार-बार नमस्कार करते हैं॥८॥ पुरुषोत्तम ! अपना कल्याण चाहनेवाले साधक वेदोक्त एवं पाछरात्रोक्त विधिसे आपके इसी स्वरूपकी उपासना करते हैं। मुझे भी रचनेवाले प्रभो ! आपके इस विश्वमय स्वरूपमें मुझे समस्त देवगणोंके सहित तीनों लोक दिखायो दे रहे हैं॥९॥ आपमें ही पहले यह जगत् लीन था, मध्यमें भी यह आपमें ही स्थित है और अन्तमें भी यह पुनः आपमें ही लीन हो जायगा। आप स्वयं

कार्य-कारणसे परे परम स्वतन्त्र हैं। आप ही इस जगतके आदि, अन्त और मध्य हैं-वैसे ही जैसे घड़ेका आदि, मध्य और अन्त मिड़ी है ॥ १० ॥ आप अपने हो आश्रय रहनेवाली अपनी मायासे इस संसारकी रचना करते हैं और इसमें फिरसे प्रवेश करके अन्तर्यामीके रूपमें विराजमान होते हैं। इसीलिये वियेकी और शास्त्रक पुरुष बड़ी सावधानीसे अपने मनको एकाप्र करके इन गुणाँकी, विषयोंकी भीडमें भी आपके निर्गुण खरूपका ही साक्षात्कार करते हैं॥ ११॥ जैसे मनुष्य युक्तिके धारा लकड़ीसे आग, गौसे अमृतके समान दूध, पृथ्वीसे अन तथा जल और व्यापारसे अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं-वैसे ही विवेकी परुष भी अपनी शद बदिसे पक्तियोग, ज्ञानयोग आदिके द्वारा आपको इन विषयोमें ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभृतिके अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं॥ १२ ॥ कमलनाम ! जिस प्रकार दावाग्निसे झुलसता हुआ हाथी गङ्गाजलमें डुबकी लगाकर सुख और शान्तिका अनुभव करने लगता है. वैसे ही आपके आविर्भावसे हमलोग परम सखी और शान्त हो गये हैं। खामी ! हमलोग बहुत दिनोंसे आफ्के दर्शनोंके लिये अत्यन्त लालायित हो रहे थे ॥ १३ ॥ आप ही हमारे बाहर और भीतरके आत्मा है। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्यसे आपके चरणोंकी शरणमें आये हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिये। आप सबके साक्षी है, अतः इस विषयमें हमलोग आपसे और क्या निवेदन करें ॥ १४ ॥ प्रामो ! मैं, शङ्करजी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति-सब-के-सब अग्निसे अलग रह चिनगारीकी तरह आपके ही अंश हैं और अपनेकी आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थितिमें प्रभो ! हमलोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण और देवताओंके कल्याणके लिये जो कुछ करना आवश्यक हो, उसका आदेश आप ही दीजिये और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिये॥ १५॥

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—ब्रह्मा आदि देवताओंने इस प्रकार स्तृति करके अपनी सारी इन्द्रियाँ रोक लीं और सब बड़ी सावधानींके साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गये। उनकी स्तृति सुनकर और उसी प्रकार उनके हदयकी बात जानकर भगवान् मेघके समान गर्म्भार वाणीसे बोले॥ १६॥ परोक्षित्! समस्त देवताओंके तथा जगत्के एकमात्र स्वामी भगवान् अकेले ही सब कुछ कर सकते थे, किर भी समुद्र-मन्थन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करनेकी इच्छासे वे देवताओंको सम्बोधित करके इस प्रकार कहने लगे ॥ १६-१७॥

श्रीमगवान्ते कहा-ब्रह्मा, शङ्कर और देवताओ ! तुमलोग सावधान होकर सेरी सलाह सुनो । तुम्हारे कल्याणका यही उपाय है। इस समय असुरोंपर कालकी कृपा है। इसलिये जवतक तुम्हारे अम्युद्य और उन्नतिका समय नहीं आता, तबतक दैत्य और दानवींके पास जाकर उनसे सन्धि कर लो। देवताओ ! कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुऑसे भी मेल मिलाप कर लेना चाहिये । यह बात अवश्य है कि काम बन जानेपर उनके साथ सॉंप और चूहेवाला बर्ताव कर सकते हैं। 🛊 तुम लोग विना विलम्बके अमृत निकालनेका प्रयत्न करो । उसे पी लेनेपर मरनेवाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले श्रीरसागरमें सब प्रकारके घास, तिनके, लताएँ और ओपिथ्याँ डाल दो। फिर तुमलोग मन्दराचलकी मथानी और वासुकि नागकी नेती बनाकर मेरी सहायतासे समुद्रका मन्यन करो । अब आलस्य और प्रमादका समय नहीं है। देवताओ ! विश्वास रक्लो-दैत्योंको तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परन्तु परू मिलेगा तुम्हीं लोगोंको । देवताओ ! अमुरलोग तुमसे जो नो चाहें, सबस्वीकार कर लो । शान्तिसे सब काम बन जाते हैं, क्रोध करनेसे कुछ नहीं होता। पहले समुद्रसे कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं । और किसी भी वस्तुके लिये कभी भी लोभ न करना । पहले तो किसी वस्तुकी कामना ही नहीं करनी चाहिये। परन्तु यदि कामना हो और वह पूरी न हो, तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिये ॥१८-२५॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! देवताओंको यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान् उनके बीचमें ही अन्तर्थान हो गये। वे अर्वशक्तिमान् एवं परम स्वतन्त्र जोठहरे! उनकी छीलाका रहस्य कौन समझे ! उनके चले जानेपर बहा। और शहरने पिरसे भगवान्को नमस्वार किया और

\* किसी मदारीकी पिटारीमें साँप तो पहलेसे या ही, सयोग-वदा उसमें एक चूहा मी जा घुसा ! चूहेके मयमीत होनेपर साँप-ने उसे प्रेमसे समझाया कि तुम पिटारीमें छेद कर दो, फिर इम दोनों भाग निकलेंग ! पहले तो साँचकी इस बातपर चूहेको विश्वास न हुआ, परन्तु पीछे उसने पिटारीमें छेद कर दिया ! इस प्रकार काम बन जानेपर साँप चूहेको निगल गया और पिटारीसे निकल मागा ! अपने-अपने लोकोंको चले गये, तदनन्तर इन्द्रादि देवता राजा बलिके पास गये। देवताओंको बिना अस्त्र शस्त्रके भी सामने आते देख दैत्यसेनापतियोंके मनमें बड़ा क्षोम हुआ। उन्होंने देवताओंको पकड़ लेना चाहा। परन्तु दैत्यराज बिल सिंध और विरोधके अवसरको जाननेवाले एवं पिवत्र वीर्तिसे सम्पन्न थे। उन्होंने दैत्योंको वैसा करनेसे रोक दिया। इसके बाद देवतालोग बलिके पास पहुँचे। बलिने तीनों लोकोंको जीत लिया या। वे समस्त सम्पत्तियोंसे सेवित एवं अहुर-सेनापतियोंसे सुरक्षित होकर अपने राजसिंहासनपर बैठे हुए



ये। बुद्धिमान् इन्द्रने बड़ी मधुर वाणीसे समझाते हुए राजा बिल्से वे सब बातें कहीं, जिनकी शिक्षा स्वयं मगवान्ने उन्हें दी थी। वह बात दैत्यराज बिल्को जँच गयी। वहाँ बैठे हुए दूसरे सेनापित शम्बर, अरिष्टनेमि और त्रिपुरिनवासी अमुर्रोको भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और अमुर्रोको भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और अमुर्रोने आपसमें एक दूसरेकी बात मानकर सिंध कर ली, और परीक्षित् ! वे सब मिलकर अमृतमन्थनके लिये उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्तिसे मन्दराचलको उखाई लिया और ललकारते तथा गरजते हुए इसेसमुद्रतटकी ओर ले चले। उनकी मुजाएँ परिधके समान थीं, शरीरको श्रीर ले चले। उनकी मुजाएँ परिधके समान थीं, शरीरको श्रीर ले चले। उनकी मुजाएँ परिधके समान थीं, शरीरको श्रीर ले चले। उनकी मुजाएँ परिधके समान थीं, शरीरको श्रीर ले चले। उनकी मुजाएँ परिधके समान थीं, शरीरको श्रीर ले चले। उनकी मुजाएँ परिधके समान थीं, शरीरको श्रीर ले चले। अपने अपने बलका धमंड तो था ही। परन्तु एक तो वह मन्दरपर्वत ही बहुत भारी या और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इन्द्र, बिल आदि सबके सब हार गये। जब ये किसी प्रकार भी मन्दराचलको आगे

न ले जा सके, तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्तेमें ही पटक दिया। वह सोनेका पर्वत मन्दराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत-से देवता और दानवोंको चकनाचूर कर डाला। १६-३५॥

उन देवता और असुरोंके हाथ, कमर और कंधे तो दूट ही गये थे, मन भी टूट गया था। उनका उत्साह भंग हुआ देख गरुड़पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गये। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वतके गिरनेसे पिस गये हैं। अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टिसे देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया, मानो उनके शरीरमें विल्कुल चोट ही न लगी हो। इसके बाद उन्होंने खेल-ही-खेलमें एक हाथसे उस पर्वतको उठाकर गरुड़पर रख लिया, और स्वयं भी सवार हो गये। फिर देवता और असुरोंके साथ उन्होंने समुद्रतटकी यात्रा की। पिक्षराज गरुड़ने समुद्रके तटपर पर्वतको उतार दिया। फिर भगवान्के बिदा करनेपर गरुड़जी वहाँसे चले गये॥ ३६—३९॥

# सातवाँ अध्याय

समुद्रमन्थनका आरम्भ और भगवान् राङ्करका विषपान

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! देवता और असुरोंने नागराज वासुिकको यह वचन देकर कि समुद्रमन्यन-से प्राप्त होनेवाले अमृतमें तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके वाद उन लोगोंने वासुकि नागको नेतीके समान मन्दराचलमें लपेटकर वड़े प्रेम और आनन्दसे सज-धजकर अमृतके लिये समुद्रमन्थन प्रारम्भ किया । उस समय पहले-पहल अजित भगवान् वासुकिके मुखकी ओर लग गये, इसलिये देवता भी उधर ही आ जुटे । परन्तु भगवान्की यह चेष्टा दैत्यसेनापतियोंको पसंद न आयी । उन्होंने कहा कि 'पूँछ तो साँपका अग्रम अङ्ग है । हम किस वातमें कम हैं कि पूँछ पकड़ें ! हमने वेद-शास्त्रोंका विधिपूर्वक अध्ययन किया है, ऊँचे वंशमें हमारा जन्म हुआ है और वहादुरीके वड़े-बड़े काम इमने किये हैं। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गये। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान्ने मुसकराकर वासुकिका मुँह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूँछ पकड़ ली । इस प्रकार अपना-अपना स्थान निश्चित करके देवतां और असुर अमृत-प्राप्तिके लिये पूरी तैयारीचे समुद्रमन्थन करने लगे ॥१-५॥

परीक्षित्! जब समुद्रमन्थन होने लगा, तब बड़े-बड़े बलवान् देवता और अमुरोंके पकड़े रहनेपर भी अपने भारकी अधिकता और नीचे कोई आधार न होनेके कारण मन्दराचल समुद्रमें डूबने लगा। इस प्रकार अपना सब किया-कराया मिट्टीमें मिलते देख उनका मन दूट गया। सबके मुँहपर उदासी छा गयी। वे करते ही क्या, अत्यन्त बलवान् देवपर उनका क्या वश था ! उस समय भगवान्ने देखा कि यह तो बिझराजकी करत्त है। इसलिये उन्होंने उसके निवारणका उपाय सोचकर अत्यन्त विशाल एवं विचिन्न

कच्छपका रूप घारण किया और समुद्रके जलमें प्रवेश करके मन्दराचलको जपर उठा दिया। भगवान्की शक्ति अनन्त है। वे सत्यसङ्कल्प हैं। उनके लिये यह कौन-सी वड़ी बात थी। देवता और असुरोंने देखा कि मन्दराचल तो ऊपर उठ आया है, तब वे फिरसे समुद्र-मन्थनके लिये उठ खड़े हुए। उस समय भगवान्ने जम्बूद्दीपके समान एक लाख योजन फैली हुई अपनी पीठपर मन्दराचलको धारण कर रक्खा या। परीक्षित् ! जव बड़े-बड़े देवता और असुरोंने अपने वाहुवलसे मन्दराचलको प्रेरित किया, तत्र वह भगवान्की पीठपर घूमने लगा। अनन्त शक्तिशाली आदिकच्छप भगवानको उस पर्वतका चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था, मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो । साथ ही समुद्र-मन्थन सम्पन्न करनेके लिये भगवान्ने असुरोंमें उनकी शक्ति और बलको वढ़ाते हुए असुररूपसे प्रवेश किया । वैसे ही उन्होंने देवताओंको उत्साहित करते हुए उनमें देवरूपसे प्रवेश किया और वासुकिनागमें निद्राके रूपसे । इधर पर्वतके ऊपर दूसरे पर्वतके समान बनकर सहस्रवाहु भगवान् अपने हाथोंसे उसे दवाकर स्थित हो गये । उस समय आकाशमें ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा करने लगे । इस प्रकार भगवान्ने पर्वतके ऊपर उसको दवा रखनेवालेके रूपमें, नीचे उसके आधार कच्छपके रूपमें, देवता और असुरोंके शरीरमें उनकी शक्तिके रूपमें, पर्वतमें दृदताके रूपमें और नेती वने हुए वासुकिनागमें निद्राके रूपमें-जिससे उसे कष्ट न हो-प्रवेश करके सब ओरसे सबको शक्तिसम्पन्न कर दिया । अब वे अपने बलके मदसे उन्मत्त होकर मन्दराचलके द्वारा बड़े वेगसे समुद्रमन्थन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहनेवाले मगर, मछली आदि

जीव क्षुच्य हो गये। नागराज वासुिक हे हजारों कठोर नेत्र,
मुख और स्वासींसे विषकी आग निकलने लगी। उसके
धूएँसे पौलोम, कालेय, बिल, इल्वल आदि असुर निस्तेज
हो गये। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानलसे
झुलसे हुए सालू हे पेड़ खड़े हों। देवता भी उससे न बच
सके। वासुिक देवासको लपटोंसे उनका भी तेज पीका पड़
गया। वस्त्र, माला, कवन्त एव मुख धूमिल हो गये।
उनकी यह दशा देखकर भगवान्की प्रेरणासे बादल
देवताओंके उपर वर्षा करने लगे एव वायु समुद्रकी
तरङ्गोंका स्पर्श करके शीतलता और सुगन्धिका सञ्चार
करने लगी॥ ६-१५॥

इस प्रकार देवता और असुरीके समुद्र मन्यन करनेपर भी जब अमृत न निकला, तब स्वय अजित्मगवान् समुद्र मन्यन ऋरने लगे । उस समय उनकी झाँकी अनूठी यी । मेधके समान साँवले शरीरपर सुनइला पीताम्बर, कार्नोमें बिजलीके समान चमकते हुए कुण्डल, विरूपर लहराते हुए घॅघराले बाल, नेत्रोंमें लाल-लाल रेखाएँ और गलेमें वनमाला सुशोभित हो रही थी । सम्पूर्ण जगत्को अभयदान करनेवाले अपने विश्वविजयी भुजदण्डोंसे वासुकि नागको पकड़कर जब गिरिवरधारी भगवान् मन्दराचलकी मथानीसे समुद्र मन्यन करने छगे। उस समय वे दूसरे पर्वतराजके समान बड़े ही सुन्दर लग रहे थे। जब अजितभगवान्ने इस प्रकार समुद्र-मन्यन किया, तब समुद्रमें बड़ी खलबली मच गयी। मछली, मगर, साँप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गये और इधर-उधर भागने लगे। तिमि तिमिङ्किल आदि मच्छा समुद्री हायी और प्राह व्याकुल हो गये । उसी समय पहले-पहल हालाहल नामका अत्यन्त उम्र विष निकला। वह अत्यन्त उम्र विष दिशा विदिशा में, ऊपर-नीचे सर्वत उड़ने और पैलने लगा। इस असहा विषष्ठे बचनेका कोई उपाय भी तो न या । भयभीत होकर सम्पूर्ण प्रजा और प्रजापति किसीके द्वारा त्राण न मिलनेपर भगवान् सदाशिवकी शरणमें गये । भगवान् शहर सतीजीके साय कैलास पर्वतपर विराजमान ये । बड़े-खड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहाँ तीनों लोकोंके अम्युदय और मोक्षके लिये तपस्या कर रहे ये । प्रजापतियोंने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया ॥ १६-२०॥

प्रजापतियोंने भगवान् रांकरकी स्तुति की-देवताओंके आराध्यदेव महादेव । आप समस्त प्राणियोंके मा ैर जनके जीवनदाता हैं। हमलोग आपनी शरणमे

आये हैं। त्रिलोकीको भस्म करनेवाले इस उग्र विषये आप हमारी रक्षा कीजिये। सारे जगत्को बॉधने और मुक्त करनेमें एकमात्र आप ही समर्य हैं। इसलिये विवेकी पुरुष आपशी ही आराधना करते हैं । क्नोंकि आप शरणागतकी पीड़ा नष्ट करनेवाले एव जगद्गुक हैं। प्रमो । अपनी गुणमयी शक्तिसे इस जगत्की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करनेके त्रिये आप अनन्त, एकरस होनेपर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप स्वयम्प्रकाश हैं। इसना कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्मतत्त्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पशी आदि सत् अयवा असत् चराचर प्राणी हैं--उनको जीवन दान देनेवाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है। क्योंकि आप आतमा है। अनेक शक्तियोंके द्वारा आप ही जगत्रू पर्मे भी प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ है। समस्त वेद आपहीं अं अंट हुए हैं। इसलिये आप समस्त ज्ञानीं के मूलस्रोत म्वत सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत्के आदिकारण महत्तत्व और त्रिविध अहङ्कार हैं । एव आप ही प्राण्र इन्द्रिय, पञ्च महाभूत तया शब्दादि विषयोंके भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वय ही प्राणियोंकी बृद्धि और ह्वास करनेवाले काल हैं, उनका कस्याण करनेवाले यज्ञ हैं एव सत्य और मधुर वाणी हैं। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही 'अ, उ, म्' इन तीन अक्षरोंसे युक्त प्रणय हैं अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति हें--ऐसा वेदवादी महातमा कहते हैं। सर्वदेवस्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकोंके अभ्युद्य करनेवाले शहूर । यह पृथ्वी आपना चरणकमल है। आप असिल देवस्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है। दिशाएँ कान हैं और वर्षण रसनेन्द्रिय हैं। आकारा नामि है, वायु खास है, सूर्य नेत्र हैं और जल वीर्य है। आपका अहङ्कार नीचे-ऊँचे सभी जीवींका आश्रय है। चन्द्रमा मन है और प्रमो! खर्ग आपका सिर है । वेदखरूप भगवन् । समुद्र आपकी कोख हैं । पर्वत हिंडूयाँ हैं। सब प्रकारकी ओपियाँ और घास आपके रोम हैं । गायत्री आदि छन्द आपकी सातों धातुएँ हैं । और सभी प्रकारके धर्म आपके द्भदय हैं । स्वामिन् ! सद्योजातार्दि पाँच उपनिषद् ही आपके तत्पुरुप, अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान नामक पाँच मुख हैं। उन्होंके पदच्छेदरे अइतीस कलात्मक मन्त्र निकले हैं । आप जब समस्त प्रपञ्चसे उपरत होकर अपने स्वरूपमें खित हो जाते हैं, ता उसी स्थितिमा नाम होता है 'शिव' । वास्तवम वही खयम्प्रकार

परमार्थतत्त्व है । अधर्मकी दम्भ-लोभ आदि तरङ्गोंमें आपकी छाया है। सत्त्व, रज और तम-ये तीन आपके नेत्र हैं । यही विविध सृष्टिके मूल हैं । प्रभो ! गायत्री आदि छन्द-रूप सनातन वेद ही आपका विचार है। क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रोंके रूपमें स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं। भगवन्! आपका परम ज्योतिर्मय खरूप स्वयं ब्रह्म है। उसमें न तो रजीगुण, तमीगुण एवं सत्त्वगुण हैं और न तो किसी प्रकारका भेदभाव ही है । आपके उस स्वरूपको सारे लोकपाल-यहाँतक कि ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इन्द्र भी नहीं जान सकते । आपने कामदेव, दक्षके यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकृट विष (जिसको आप अमी-अभी अवश्य पी जायँगे ) और अनेक जीवद्रोही असुरोंको नष्ट कर दिया है । परन्तु यह कहनेसे आपकी कोई स्तुति नहीं होती। क्योंकि प्रलयके समय आपका वनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्रसे निकली हुई आगकी चिनगारी एवं लपटसे जलकर खाक हो जाता है और आप इस प्रकार ध्यानमझ रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं चलता । जीवनमुक्त आत्माराम पुरुष अपने हृदयमें आपके युगल चरणोंका ध्यान करते रहते हैं, तथा आप स्वयं भी निरन्तर ज्ञान और तपस्यामें ही लीन रहते हैं। फिर भी सतीके साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त, एवं रमशानवासी होनेके कारण उग्र अथवा निष्टुर वतलाते हैं--वे मूर्ख आपकी लीलाओंका रहस्य भला क्या जानें ! उनका वैसा कहना निर्लजतासे भरा है। इस कार्य और कारणरूप जगत्से परे माया है और मायां भी अत्यन्त परे आप हैं। इसलिये प्रभो ! आपके अनन्त स्वरूपका माक्षात् ज्ञान प्राप्त करनेमें सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, फिर स्तति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्थामें उनके पुत्रोंके पुत्र हमलोग तो कह ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्तिके अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है । हमलोग तो केवल आपके इसी लीलाविहारी रूपको देख रहे हैं। आपके परम स्वरूपको हम नहीं जानते। महेश्वर! यद्यपि आपकी लीलाएँ अन्यक्त हैं, फिर भी संसारका कल्याण करनेके लिये आप व्यक्तरूपसे भी रहते हैं ॥२१-३५॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! प्रजाका यह सङ्कट देखकर संगस्त प्राणियोंके अंकारण वन्धु देवाधिदेव भगवान् शङ्करके दृदयमें कृपावश वड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिया सतीसे यह बात कही ॥३६॥

रिावजीने कहा—देवि! यह तो बड़े खेदकी बात है। देखो तो सही, समुद्र-मन्थनसे निकले हुए कालकूट विषक्षे कारण प्रजापर कितना बड़ा दुःख आ पड़ा है! ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणोंकी रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूँ। जिनके पास शक्ति-सामर्थ्य है, उनके जीवनकी सफलता इसीमें है कि वे दीन-दुखियोंकी रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षणभङ्कर प्राणोंकी बिल देकर भी दूसरे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा करते हैं। कल्याणि! अपने ही मोहकी मायामें फँसकर संसारके प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरेसे वैरकी गाँठ बाँधे बैठे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है, उसपर सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान् प्रसन्न हो जाते हैं, तब चराचर जगत्के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसल्ये अभी-अभी मैं इस विषको मक्षण करता हूँ, जिससे मेरी प्रजाका कल्याण हो। ।३७-४०।।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—विश्वके जीवनदाता भगवान् शङ्कर इस प्रकार सती देवीसे प्रस्ताव करके उस विषको खानेके लिये तैयार हो गये | देवी तो उनका प्रभाव जानती ही यीं, उन्होंने हृदयसे इस वातका अनुमोदन किया | भगवान् शङ्कर बड़े कृपाछ हैं | उन्हींकी शक्तिसे तो समस्त प्राणी जीवित रहते हैं | उन्होंने उस तीक्ष्ण हालाहल विषको



अपनी हथेलीपर उठाया और मक्षण कर गये। वह विष क्या था, वह था जलका पाप—उसका मल! उसने शङ्करजीपर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया, उससे उनका कण्ठ नीला



# शङ्करका विषपान



भगवान् शङ्कर उस तीक्ष्ण हलाहल विपको हथेलीपर उठाकर पी गये।

पड़ गया, परन्तु वह तो प्रजाका कल्याण करनेवाले भगवान् शङ्करके लिये भूषणरूप हो गया। परोपकारी सजन प्राय प्रजाका दु स टालनेके लिये स्वय दु ख झेला ही करते हैं। परन्तु यह दु ख नहीं है, यह तो सबके हृदयमें विराजमान भगवान्की परम आराधना है ॥४१-४४॥

देवाधिदेय भगवान् शङ्कर सबकी कामना पूर्ण करनेवाले

हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर सम्पूर्ण प्रजा, दक्षकन्या सती, ब्रह्माजी और स्वय विष्णुमगवान् भी उनकी प्रशास करने लगे। जिस समय भगवान् शङ्कर विषयान कर रहे थे, उस समय उनके हायसे योड़ा-सा विष टपक पड़ा था। उसे विच्छू, सॉप तथा अन्य विषेत्रे जीवों ने एवं विषेत्री ओपियोंने प्रहण कर लिया। १४५ ४६।।

#### आठवॉ अध्याय

समुद्रसे अमृतका प्रकट होना और भगवानका मोहिनी अवतार प्रहण करना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-इस प्रकार जब भगवान् शङ्करने विप पी लिया, तब देवता और असुरोंको पड़ी प्रसन्नता हुई। वे भिर नये उत्साहसे समुद्र मधने लगे। तम समुद्रसे काम धेनु प्रभट हुई । वह अग्निहोत्रकी सामग्री उत्पन्न करनेवाली थी। इसलिये ब्रह्मलोकतक पहुँचानेवाले यज्ञके लिये उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिये ब्रह्मवादी ऋषियोंने उसे ग्रहण किया । उसके बाद उच्चे श्रवा नामका घोड़ा निकला। वह चन्द्रमाके समान श्वेतवर्णका था। बलिने उसे लेनेकी इच्छा प्रकट की । इन्द्रने उसे नहीं चाहा, न्योंकि भगवान्ने उन्हे पहलेसे ही सिखा रक्ता या । तदनन्तर ऐरावत नामका श्रेष्ठ हाथी निकला । उसके बड़े बड़े चार दाँत थे, जो उज्ज्वलवर्ण कैलासकी शोभाको भी मात करते थे। तत्पश्चात् कौस्तुभ नामक पद्मरागमणि समुद्रसे निकली। उस मणिको अपने हृदयपर धारण करनेके लिये अजितभगवान्ने छेना चाहा । परीश्चित् ! इसके बाद स्वर्गछोककी शोभा बढानेवाला क्लपबृक्ष निक्ला । वह याचकोंकी इच्छाएँ उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है, जैसे पृथ्वीपर तुम सक्ती इच्छाऍ पूर्ण करते हो। तत्पश्चान् अप्सराएँ प्रकट हुईं । वे सुन्दर वस्त्रींसे मुसजित एव गलेमें हैकल हुमेल पहने हुए यीं | वे अपनी मनोहर चाल और विलासभरी चितवनसे देवताओंको सुख पहुँचानेवाली हुई । इसके बाद शोभाकी मूर्ति स्वय भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई । वे भगवान्की नित्यशक्ति हैं । उनकी निजलीके समान चमकीली छटाचे दिशाएँ जगमगा उठी। उनके सौन्दर्य, औदार्य, यौवन, रूप-रग और महिमासे सबका चित्त (पंच गया । देवता, असुर, मनुष्य-सभीने चाहा कि ये हमें मिल जायं। स्वय इन्द्र अपने हायों उनके बैठनेके लिये बड़ा विचित्र आसन ले आये । श्रेष्ठ नदियोंने मूर्तिमान् होकर उनके अभिषेकके लिये सोनेके पड़ींमें भर

भरकर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वीने अभिपेकके योग्य सन ओपधियाँ दीं । गौओंने पञ्चगव्य और वसन्त ऋतुने चैत्र वैशाखमे होनेवाले सब पूल पल उपस्थित कर दिये। इन सामग्रियोंसे ऋषियोंने विधिपूर्वक उनका अभिषेक सम्पन्न किया । गन्धवींने मङ्गलमय सगीतकी तान छेड दी। नर्तिकयाँ नाच नाच कर गाने लगीं। बादल सदेह होक्र मृदङ्ग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शङ्ख, वेणु और बीणा नड़े जोरसे बजाने लगे । तब भगवती लक्ष्मीदेवी हायमें कमल लेकर सिंहासनपर विराजमान हो गयीं। दिग्गर्जीने जलसे भरे कलशोंसे उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मणगण वेदमन्त्रोंका पाठ कर रहे थे । समुद्रने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहननेके लिये दिये। वरुणने ऐसी वैजयन्ती माला समर्पित की, जिसकी मधुमय सुगन्धसे भौरे मत्रवाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्माने मॉति मॉतिके गइने, सरस्वतीने मोतियोंका हार, ब्रह्माजीने कमल और नागोंने दो कुण्डल समर्पित किये ॥ १-१६ ॥

इसके बाद लक्ष्मीजी ब्राह्मणोंके स्वस्त्ययन-पाठ कर चुक्रनेपर अपने हार्थोमें क्मलकी माला लेकर उसे सर्व गुणसम्पद्ध पुरुषके गलेमे डालने चलीं । मालाके आस-पास उसकी सुगन्धसे मतवाले हुए भौरे गुजार कर रहे थे । उस समय लक्ष्मीजीके मुस्तकी द्योभा अवर्णनीय हो रही थी । सुन्दर क्पोलीपर कुण्डल लटक रहे थे । लक्ष्मीजी कुछ लजाके साथ मन्द मन्द्र मुसकरा रही थीं । उनकी कमर बहुत पतली थी । दोनों स्तन विस्कुल सटे हुए और सुन्दर थे । उनपर चन्दन और केसरका लेप किया हुआ था । जब वे इधर उधर चलती यीं तो उनके पायजेबसे बड़ी मधुर झनकार निकलती थी । ऐसा जान पड़ता या, मानो कोई सोनेकी लता इधर-उधर धूम पिर रही है । वे चाहती थीं कि मुझे कोई निर्दोप और समस्त उत्तम गुणोंसे नित्ययुक्त अविनाशी पुरुप मिले तो में उसे अपना आश्रय वनाऊँ, वरण करूँ । परन्तु गन्धर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदिमें कोई भी वैसा पुरुप उन्हें न मिला। वे मन-ही-मन सोचने लगीं कि 'दुर्वासा आदि तपस्वी तो हैं, परन्तु उन्होंने कोधपर विजय नहीं प्राप्त की है। वृहस्पति आदिमें ज्ञान तो है, परन्तु वे पूरे अनासक्त नहीं हैं। ब्रह्मा आदि हैं तो वड़े महत्त्वशाली, परन्तु वे कामको नहीं जीत सके हैं। इन्द्र आदिमें ऐश्वर्य भी बहुत है; परन्तु वह ऐश्वर्य ही किस काम-का, जब उन्हें दूसरोंका आश्रय लेना पड़ता है। परशुराम आदिके धर्मात्मा होनेमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु प्राणियोंके प्रति वे प्रेमका पूरा वर्ताव नहीं करते । शिवि आदिके त्यागी होनेमें कोई कसर नृहीं, परन्तु केवल त्याग ही तो मुक्तिका कारण नहीं है। कार्तवीर्य आदि किधी-किधीमें वीरता तो . अवस्य है, परन्तु वे भी कालके पंजेसे वाहर नहीं हैं। अवश्य ही सनकादि महात्माओं में विषयासक्ति नहीं है, परन्तु वे तो निरन्तर अद्वैत-समाधिमें ही तल्लीन रहते हैं। उनको कैसे वरण किया जा सकता है ? किसी-किसी मार्कण्डेय आदि ऋषिने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, परन्तु उनका शील-मङ्गल भी मेरे योग्य नहीं है। हिरण्यकशिपु आदिमें शील-मङ्गल भी था, परन्तु उनकी आयुका तो कुछ ठिकाना नहीं । अवस्य ही भगवान् शङ्कर आदिमें दोनों ही वातें हैं, परन्तु वे अमङ्गल वेषमें रहते हैं। रहे एक भगवान् विष्णु । उनमें सभी मङ्गलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परन्तु वे तो मुझे चाहते ही नहीं ।। १७-२२ ॥

इस प्रकार सोच-विचारकर अन्तमें श्रीलक्ष्मीजीने अपने चिर अभीष्ट भगवान्को ही वरके रूपमें चुना । क्योंकि उनमें समस्त सहुण नित्य निवास करते हैं । प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते और अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं, परन्तु वे किसीकी भी अपेक्षा नहीं रखते । सच पूछा जाय, तो लक्ष्मीजीके एकमात्र आश्रय भगवान् ही हैं । इसीसे उन्होंने उन्होंको वरण किया । लक्ष्मीजीने भगवान्के गलेमें वह नवीन कमलोंकी सुन्दर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झंड-के-झंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे । इसके वाद लजापूर्ण मुसकान और प्रेमपूर्ण चितवनसे अपने निवासस्थान उनके वक्षःस्थलको देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गयीं । जगत्पिता भगवान्ने जगजननी, समस्त सम्पत्त्रियोंकी अधिष्ठातृ-देवता श्रीलक्ष्मीजीको अपने वक्षःस्थलपर ही सर्वदा निवास करनेका स्थान दिया । लक्ष्मीजीने

वहाँ विराजमान होकर अपनी करणामरी चितवनसे



तीनों लोक, लोकपित और अपनी प्यारी प्रजाकी अभिवृद्धि की। उस समय शहु, तुरही, मृदङ्ग आदि वाजे वजने लगे। गन्धर्व अप्सराओं साय नाचने-गान लगे। इससे वड़ा भारी शब्द होने लगा। व्रह्मा, कद्र, अङ्गिरा आदि सव प्रजापित पुष्पवर्षा करते हुए भगवान् गुण, स्वरूप और लीला आदिके यथार्य वर्णन करनेवाले मन्त्रों से उनकी स्तुति करने लगे। परीक्षित्! देवता, प्रजापित और प्रजा—सभी लक्ष्मीजीकी कृपादृष्टिसे शील आदि उत्तम गुणों से सम्पन्न होकर बहुत सुखी हो गये। इधर जब लक्ष्मीजीने दैत्य और दानवोंकी उपेक्षा कर दी तो वे लोग निर्वल, उद्योगरहित, निर्लज और लोभी हो गये। १३३–२९॥

इसके वाद समुद्रमन्यन करनेपर कमलनयनी कन्याके रूपमें वारणी देवी प्रकट हुई। मगवान्की अनुमित्से देत्योंने उसे लेलिया। तत्पश्चात् देवता और असुरोंने अमृतकी इच्छासे जब और भी समुद्रमन्थन किया, तब उसमेंसे एक अत्यन्त अलौकिक पुरुप प्रकट हुआ। उसकी भुजाएँ लंबी एवं मोटी थीं। उसका गला शङ्क समान उतार-चढ़ाववाला या और आँखोंमें लालिमा थी। शरीरका रंग बढ़ा सुन्दर साँवला-साँवला था। गलेमें माला, अद्भ-अद्भ सब प्रकारके आभूपणोंसे सुसज्जित, शरीरपर पीताम्बर, कानोंमें चमकीले मणियोंके कुण्डल, चौड़ी छाती, तक्ण अवस्वा, सिंहके समान पराक्रम, अनुपम सौन्दर्य, चिकने और सुँपराले वाल लहराते हुए! उस पुरुपकी छित बढ़ी अनोखी थी। उसके

हायों में कंगन और अमृतसे भरा हुआ कल्या था। वह और कोई नहीं, साक्षात् विष्णुभगवान्के अंद्यांद्यः आयुर्वेदके प्रवर्तक और यश्मोक्ता सुप्रसिद्ध धन्वन्तरि थे। जब दैत्योंकी दृष्टि उनपर तथा उनके हाथमें अमृतसे भरे हुए



कलशपर पड़ी, तब उन्होंने शीघतासे बलात् उस अमृतके कलशको छीन लिया। वे तो पहलेसे ही इस ताकमें थे कि किसी तरह समुद्रमन्थनसे निकली हुई सभी वस्तुएँ इमें मिल जायँ! जब अमुर उस अमृतसे भरे कलशको छीन ले गये, तब देवताओंका मन विषादसे भर गया। अब वे मगवान्की शरणमें आये। उनकी दीन दशा देखकर भक्तवान्छाकल्यतक भगवान्ने कहा—'देवताओं! तुमलोग खेद मत करो। देखो, में अपनी मायासे उनमें आपसकी फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। ॥ ३०-३०॥

परीक्षित् ! फिर क्या था। दैत्योंमें अमृतके हिये आपसमें झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने हमें पहले में पीऊँगा, पहले में; तुम नहीं, तुम नहीं ।' उनमें जो दुर्बल थे, वे उन बलवान् दैत्योंका विरोध करने लगे जिन्होंने कल्दा छीनकर अपने हाथमें कर लिया या 1 वे ईर्प्यावश धर्मकी दुहाई देकर उनको रोकने और वार-बार कहने लगे कि 'भाई ! देवताओंने भी हमारे बरावर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञभागके समान इसका भाग मिलना ही चाहिये । यही सनातनधर्म है । इस प्रकार इधर दैत्योंमें 'तू-तू, में-में' हो रही थी और उधर सभी उपाय जाननेवालीं के स्वामी चतुरिशरोमणि भगवान्ने अत्यन्त अद्भुत और अवर्णनीय स्त्रीका रूप धारण किया। शुरीरका रंग नील कमलके समान स्याम एवं देखने ही योग्य या । अङ्ग-प्रत्यक्क बड़े ही आकर्षक ये। दोनों कान बरावर और कर्णपूलसे सुद्योमित थे । सुन्दर कपोल, ऊँची नासिका और रमणीय मुख ! नयी जवानीके कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्होंके भारसे कमर पतली हो गयी थी। मुखसे निकलती हुई सुगन्धके प्रेमसे गुनगुनाते हुए भारे उस्पर टूटे पहते थे, जिससे नेत्रोंमें कुछ धवड़ाइटका माय आ जाता या । अपने लंबे केशपाशों में उन्होंने खिले हुए बेलेके पुष्पींकी माला गूँथ रक्खी थी। सुन्दर गलेमें कण्ठके आभूपण और सुन्दर भुजाओंमें वाजूबंद सुशोभित थे। स्वच्छ वस्त्र पहने हुए यीं और कटिभागमें करधनी तथा मुन्दर चञ्चल चरणोंमें नूपुर इन श्चन, इन-श्चन कर रहे थे। अपनी ल्बामरी मुसकान, नाचती हुई तिरछी भौंहें और विलासमरी चितवनसे मोहिनीरूपधारी भगवान् दैत्य-सेतापतियों हे चित्तमें बार-बार कामोद्दीपन करने लगे।।३८-४६॥

#### नवाँ अध्याय

मोहिनीह्रपसे भगवान्के द्वारा अमृत वाँटा जाना

श्रीगुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! अगुर आपछके सदाय और प्रेमको छोड़कर एक-दूसरेकी निन्दा कर रहे ये और डाक्की तरह एक दूसरेके हायसे अगृतमा कल्या छीन रहे ये । इसी बीचमें उन्होंने देखा कि एक बड़ी मुन्दरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है । वे सोचने लगे—'कैसा अनुपम सौन्दर्य है ! शरीरमेंसे कितनी अद्मृत छटा छिटक रही है ! तिनक इसकी नयी उम्र तो देखो !' वस, अव क्या पूछना । वे आपसकी लगा-डॉट भूलकर उसके पास

दौड़ गये। उन लोगोंने काममोहित होकर उससे पृष्ठा— 'कमलनयनी! तुम कौन हो ! कहाँसे आ रही हो ! क्या करना चाहती हो ! सुन्दरी! तुम किसकी कन्या हो ! तुम्हें देखकर हमारे मनमें खलवली मच गयी है । हम समझते हैं कि अवतक देवता, दैत्य, सिद्ध, गन्धर्व, चारण और लोकपालोंने भी तुम्हें स्पर्धतक न किया होगा। फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू पाते! मुन्दरी! अवस्य ही विधाताने दया करके शरीरधारियोंकी सम्पूर्ण इन्द्रियों एवं मनको तृष्ठ करनेके लिये तुम्हें यहाँ भेजा है। मानिनी! वैसे तो हमलोग एक ही जातिके हैं। फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिये हममें डाह और वैरकी गाँठ पड़ गयी है। सुन्दरी! तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यपजीके पुत्र होनेके नाते सगे भाई हैं। हमलोगोंने अमृतके लिये बड़ा पुक्षार्थ किया है। तुम न्यायके अनुसार निष्पक्षमावसे इसे बाँट दो, जिससे फिर हमलोगोंमें किसी प्रकारका झगड़ा नहो।' असुरोंने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीलासे स्त्री-वेप धारण करनेवाले भगवान्ने तिनक हँसकर और तिरछी चितवनसे उनकी ओर देखते हुए कहा।। १-८।।

श्रीसगवान् ने कहा—आपलोग महर्षि कश्यपके पुत्र हैं और मैं हूँ कुलटा । आपलोग मुझपर न्यायका भार क्यों डाल रहे हैं ? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियोंका कभी विश्वास नहीं करते । दैत्यो ! कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियोंकी मित्रता स्थायी नहीं होती । वे दोनों ही नये-नये शिकार हूँदा करते हैं ॥ ९-१०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! मोहिनीकी परिहासभरी वाणीसे दैत्यों के मनमें और भी विश्वास हो गया। उन लोगोंने रहस्यपूर्ण भावसे हँसकर अमृतका कलश मोहिनीके हाथमें दे दिया । भगवान्ने अमृतका कलश अपने हाथमें लेकर तिनक मुसकराते हुए मीठी वाणीसे कहा—'में उचित या अनुचित जो कुछ भी करूँ, वह सय यदि तुमलोगोंको स्वीकार हो तो मैं यह अमृत वाँट सकती हूँ।' वड़े-बड़े दैत्योंने मोहिनीकी यह मीठी वात सुनकर उसकी वारीकी तो समझी नहीं, इसलिये सबने एक स्वरसे कह दिया 'स्वीकार है!' इसका कारण यह या कि उन्हें मोहिनीके वास्तविक स्वरूपका पता नहीं था। ११-१३॥

इसके वाद एक दिनका उपवास करके सबने स्नान किया। हिविष्यसे अग्निमें हवन किया। गौ, ब्राह्मण और समस्त प्राणियोंको घास-चारा, अन्न-धनादिका यथायोग्य दान दिया तथा ब्राह्मणोंसे स्वस्त्ययन कराया। अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सबने नये-नये वस्त्र धारण किये और इसके बाद सुन्दर-सुन्दर आमूषण धारण करके सब-के-सब उन कुशासनोंपर बैठ गये, जिनका अगला हिस्सा पूर्वकी ओर या। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूपसे सुगन्धित, मालाओं और दीपकोंसे सजें-सजाये मन्य भवनमें पूर्वकी ओर मुंह करके बैठ गये, तब हायमें अमृतका कलश लेकर मोहिनी सभामण्डपमें

आयी । वह एक वड़ी सुन्दर साड़ी पहने हुए थी । नितम्बेंकि भारके कारण वह धीरे-धीरे चल रही थी। आँखें मदसे विह्नल हो रही थीं। कलशके समान स्तन और गजशावककी सूँडके समान जङ्घाएँ थीं। उसके स्वर्णनूपुर अपनी झनकारसे सभाभवनको मुखरित कर रहे थे। सुन्दर कानोंमें सोनेके कुण्डल ये और उसकी नासिका, कपोल तथा मुख वड़े ही सुन्दर थे। स्वयं परदेवता भगवान् मोहिनीके रूपमें ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मीजीकी कोई श्रेष्ठ सखी वहाँ आ गयी हो । मोहिनीने अपनी मुसकानभरी चितवनसे देवता और दैत्योंकी ओर देखा, तो वे सब-के-सब मोहित हो गये। उस समय उनके स्तनोंपरसे अञ्चल कुछ खिसक गया था। भगवान्ने मोहिनीरूपमें यह विचार किया कि असुर तो जन्मसे ही कृर स्वभाववाले हैं। इनको अमृत पिलाना तो सपींको दूध पिलानेके समान वड़ा अन्याय होगा। इसलिये उन्होंने असुरोंको अमृतमें भाग नहीं दिया। भगवान्ने देवता और असुरोंकी अलग-अलग पंक्तियाँ वना दीं और फिर दोनोंको कतार वाँधकर अपने-अपने दलमें वैठा दिया । इसके बाद अमृतका कलश हाथमें लेकर भगवान दैत्योंके पास चले गये । उन्हें हाव-भाव और कटाक्षचे मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गये तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे, जिसे पी लेनेपर बुढ़ापे और मृत्युका नाश हो जाता है। परीक्षित्! असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञाका पालन् कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया या और वे स्त्रीसे झगड़नेमें अपनी निन्दा भी समझते थे। इसिलये वे चुपचाप बैठे रहे। मोहिनीमें उनका अत्यन्त प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम-सम्बन्ध टूट न जाय । मोहिनीने भी पहले उन लोगोंका बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी वॅंध गये थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनीको कोई अप्रिय बात नहीं कही, सब चुपचाप वैठे रहे ॥ १४-२३ ॥

जिस समय भगवान् देवताओंको अमृत पिला रहे थे। उसी समय राहु दैत्य देवताओंका वेष बनाकर उनके बीचमें आ बैठा और देवताओंके साथ उसने भी अमृत पी लिया। परन्तु तत्क्षण चन्द्रमा और सूर्यने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते-पिलाते ही भगवान्ने अपने तीखी धारवाले चक्रसे उसका सिर काट डाला। अमृतका संसर्ग न होनेसे उसकी धड़ तो नीचे गिर गयी, परन्तु सिर अमर



अपने द्वाव भाव और कटाक्षसे दैत्योंको मोद्दित करके भगवान् देवतामोंको अभृत पिलाने लगे।

हो गया और ब्रह्माजीने उसे 'ब्रह' बना दिया । वही राहु



पर्वके दिन ( पृणिमा और अमावस्थाने ) यैर मावसे बदल लेनेके लिये चन्द्रमा तथा सूर्यपर आक्रमण किया करता है। जब देवताओंने अमृत पी लिया तब समस्त लोनोंको

जीवनदान करनेवाले भगवान्ने बड़े-बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनीरूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। भरीधित् । देखी-देवता और दैत्य दोनोंने एक ही समय एक स्थानपर एक प्रयोजन तथा एक वस्तुके छिये एक विचारि एक ही कर्म किया था, परन्तु पत्में बड़ा भेद हो गया। उनमें देवताओंने तो बड़ी सुगमतासे अपने परिश्रमना फल-अमृत मात कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान्के चरणकमलोंनी रजना आश्रय लिया था। परन्तु उषधे विमुख होनेके बारण परिश्रम करनेपर भी असुरगण अमृतवे विञ्चत ही रहे। मनुष्य अपने प्राण, धन, वर्म, मन और वाणी आदिसे यरीर एव पुत्र आदिके लिये जो कुछ करता है—वह व्यर्थ ही होता है। क्योंकि उसके मूलमें मेदबुद्धि वनी रहती है। परन्तु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा मगवान्के लियं जो कुछ किया जाता है, वह सब भेदमावसे रहित होनेके कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त ससारके लिये सफल हो जाता है । जैसे वृक्षकी जड़में पानी देनेसे उसका तना, टहनियाँ और पत्ते—सन के सब किंच जाते हैं, वैधे ही मगवान्के लिये वर्म करने छे वे छत्रके लिये हो जाते हैं॥२४-र९॥

### दसर्गे अध्याय

#### देवासुर-संग्राम

श्रीशकदेवजी कहते हैं-परीक्षत्। यद्यपि दानव और दैत्योंने बड़ी सावधानीसे समुद्रमन्यनकी चेष्टा की यी, पिर भी भगवान्से विमुख होनेके कारण उन्हें अमृतवी प्राप्ति नहीं हुई । राजन् । भगवान्ने समुद्रको मयकर अमृत निकाला और अपने निजजन देवताओंको पिला दिया । फिर समके देखते-देखते वे मरुइयर सवार हुए और वहाँ से चले गये। जब दैत्योंने देखा कि इसारे शत्रुओंको तो बड़ी सपलता मिली, तब वे उनकी बदती सह न सके। उन्होंने तुरत अपने इिययार उठाये और देवताओंपर धावा बोल दिया । इधर देवताओंने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर टी यी और दुसरे उन्हें मगवान्के चरणकमलीका आश्रय या ही । बस, वे भी अपने अख-शक्षोंने सुनिजत हो दैत्योंने भिड़ गये । परीक्षित् ! श्रीरमागरके तटपर वड़ा ही रोमाञ्चकारी और अत्यन्त मयद्भर सप्राम हुआ । देवता और दैत्योंकी वह घमारान लड़ाई ही 'देवासुरस्त्राम' के नामसे कही जाती है। दोनों ही एक-दूसरेके प्रवल शत्रु हो रहे थे, दोनों

ही कोघरे भरे हुए थे। एक-दूसरेको आमने सामने पाकर तलवार, वाण और अन्य अनेकानेक अख्न-शस्त्रींचे परस्पर चोट पहुँचाने लगे । उस समय लड़ाईमें शङ्क, तुरही, मृदङ्ग, नगारे और इमरू बड़े जोरसे बजने लगे, दायियोंकी चिग्घाइ, घोड़ोंकी हिनहिनाइट, रयोंकी घरघराइट और पैदल सेनाकी चिलाइटसे बड़ा कोलाइल मच गया। रियमोंके साय रयी, पैदलके साथ पैदल, घुड़सवारीके साम घुड़सवार, एव हाथीवालोंके साय हायीवाले भिड़ गये। उनमेंसे मोई-कोई चीर ऊँटोंपर हायियोंपर और गर्धोपर चढकर लड़ रहे थे तो नोई-नोई गौर मृग, भाल, वाघ और विहीपर। कोई-बोई सैनिक गिद्ध, कड्क, वगुले, बाज और मास पश्चियोपर चढे हुए ये तो बहुत-से तिमिङ्गिल मच्छ, शरम, भैंसे, मेंडे, बैछ, नीलगाय और जड़ली साँडोंपर सवार ये । विसी-किसीने सियारिन, चूहे, गिरगिट और खरहींगर ही सवारी कर बी थी तो बहुत-से मनुष्य, बकरे, कृष्णसार मृग, इस और स्अरींगर चडे थे। इस प्रकार जल, खल एव आकारामें रहनेवाले तथा देखनेमें मयहर शरीरवाले

बहुत-से प्राणियोंपर चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओंमें आगे-आगे घुस गये ॥ १--१२॥

परीक्षित् ! उस समय रंग-विरंगी पताकाओं, स्फटिक मणिके समान स्वेत निर्मल छत्रीं, खींसे जड़े हुए दण्डवाले बहुमूल्य पंखीं, मोरपंखीं, चँवरीं और वायुसे उड़ते हुए दुपद्दों, पगड़ी, कलँगी, कवच, आभूषण तथा सूर्यकी किरणोंसे अत्यन्त दमकते हुए उज्ज्वल शस्त्रों एवं वीरोंकी पंक्तियोंके कारण देवता और असुरोंकी चेनाएँ ऐसी शोभायमान हो रही थीं, मानो जल-जन्तुओंसे भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हों। परीक्षित् ! रणभूमिमें दैत्यों के सेनापति विरोचनपुत्र विल मय दानवके वनाये हुए वैहायस नामक विमानपर सवार हुए। वह विमान चलाने-वालेकी जहाँ इच्छा होती थी, वहीं चला जाता था। युद्धकी सामग्रियाँ उसमें सुसजित थीं। परीक्षित्! वह इतना आश्चर्यमय या कि कभी दिखलायी पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहाँ है-जब इस वातका अनुमान भी नहीं किया जा सकता था, तव वतलाया तो कैसे जा सकता था। उसी श्रेष्ठ विमानपर राजा विल सवार थे। सभी बड़े-बड़े सेनापित उनको चारों ओरसे घेरे हुए थे। उनपर श्रेष्ठ चमर डुलाये जा रहे थे और छत्र तना हुआ या। उस समय विल ऐसे जान पड़ते थे, जैसे उदयाचलपर चन्द्रमा । उनके चारों ओर अपने-अपने विमानींपर सेनाकी छोटी-छोटी द्रकड़ियोंके स्वामी नमुचि, शम्बर, वाण, विप्रचित्ति, अयोमुख, द्विमूर्घा, कालनाम, प्रहेति, हेति, ह्ल्वल, शकुनि, भृतसन्ताप, वज्रदंष्ट्र, विरोचन, हयग्रीन, शङ्काशिरा, कपिल, मेघदुनदुभि, तारक, चक्राक्ष, शुम्भ, निशुम्भ, जम्भ, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेमि, त्रिपुराधिपति मय, पौलोम, कालेय और निवातकवच आदि स्थित थे। ये सब-के-सव समुद्रमन्थनमें सम्मिलित थे। परन्तु उन्हें अमृतके स्थानपर केवल क्लेश ही हाथ लगा था। इन असुरोंने एक नहीं, अनेक वार युद्धमें देवताओंको पराजित किया या । इसलिये वे बड़े उत्साहसे सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वरवाले शङ्ख वजाने लगे। इन्द्रने देखा कि हमारे शतुओंका मन वढ़ रहा है, ये मदोन्मत्त हो रहे हैं; तव उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिगाजपर सवार हुए । उसके कपोलें से मद वह रहा था । इसलिये इन्द्रकी ऐसी शोभा हुई, मानो भगवान् सूर्य उदयाचलपर आरूढ़ हों और उससे अनेकों झरने वह

रहे हों। इन्द्रके चारों ओर अपने-अपने वाहन, ध्वजा और आयुधोंसे युक्त देवगण एवं अपने-अपने गणोंके साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि लोकपाल हो लिये ॥ १३–२६॥

दोनों सेनाएँ आमने-सामने खड़ी हो गयीं। दो-दोकी जीड़ियाँ बनाकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था, तो कोई नाम ले-लेकर ललकार रहा या । कोई-कोई मर्मभेदी वचर्नोके द्वारा अपने प्रतिद्वन्द्वीको धिकार रहा था। बलि इन्द्रसे, तारकासुर स्वामिकार्तिकसे, हेति वरुणसे और प्रहेति भित्रसे भिड गये । यमराज कालनामसे, विश्वकर्मा मयसे, त्वष्टा शम्बरासुरसे तथा सविता विरोचनसे लड़ने लगे। नमुचि अपराजितसे, वृषपर्वा अश्विनीकुमारसे तथा बलिके वाण आदि सौ पुत्र सूर्यदेवसे युद्ध करने लगे। राहुके साथ चन्द्रमा और पुलोमाके साथ वायुका युद्ध हुआ । भद्रकाली देवी निशुम्भ और शुम्भपर झपट पर्झी । परीक्षित् ! जम्भासुरसे महादेवजीकी, महिषासुरसे अग्निदेवकी और वातापि तथा इल्वलसे ब्रह्माके पुत्र मरीचि आदिकी ठन गयी । दुर्मर्षकी कामदेवसे, उत्कलकी मातृगणोंसे, शुकाचार्यकी वृहस्पतिसे और नरकासुरकी शनैश्वरसे लड़ाई होने लगी। निवातकवचोंके सायं मरुद्रण, कालेयोंके साथ वसुगण, पौलोमोंके साथ विश्वेदेवगण तथा कोधवशोंके साथ रुद्रगणका संग्राम होने लगा ॥ २७-३४ ॥

इस प्रकार असुर और देवता रणभूमिमें एक-दूसरेसे भिड़कर अपने-अपने जोड़ीदारपर विजयकी इच्छासे उत्साह-पूर्वक तीखे वाण, तलवार और भालोंसे प्रहार करने लगे। वे तरह-तरहसे युद्ध कर रहे थे। वे भुशुण्डि, चक्र, गदा, ऋष्टि, पट्टिश, शक्ति, उल्मुक, प्रास, फरसा, तलवार, भाले, मुद्गर, परिघ और भिन्दिपालमे एक-दूसरेका सिर काटने लगे। उस समय अपने सवारोंके साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेकों प्रकारके वाहन और पैदल सेना छिन्न-भिन्न होने लगी। किसीकी भूजा, किसीकी जङ्गा, किसीकी गरदन और किसीके पैर कट गये तो किसी-किसीकी ध्वजा. धनुष, कवच और आभूषण ही टुकड़े-टुकड़े हो गये। उनके चरणोंकी धमक और रथके पहियोंकी रगड़से पृथ्वी खुद गयी । उस समय रणभूमिसे ऐसी प्रचण्ड धूल उठी कि उसने दिशा, आकाश और सूर्यको भी ढक दिया। परन्तु योही ही देरमें खूनकी धारासे भूमि आष्ट्रावित हो गयी और कहीं धृलका नाम भी न रहा । तदनन्तर लड़ाईका मैदान कटे हुए सिरोंसे भर गया । किसीके मुकुट और कुण्डल गिर गये

ये। किछी किछीने अपने दॉर्तोंचे होंठ दबा रक्खा या। बहुतोंकी आभूषणों और शस्त्रोंचे मुस्जित लगी-लबी मुजाएँ कटकर गिरी हुई याँ और बहुतोंकी मोटी मोटी जाँघें कटी हुई पड़ी थीं। इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीपण दीख रही यो। तब वहाँ बहुत से घड़ सहसा उठ खड़े हुए और अपने कटकर गिरे हुए सिरोंके नेत्रोंचे देखकर हायोंमें हिययार उठा वीरोंकी ओर दौड़ने लगे।। ३५-४०॥

राजा बिलने दस बाण इन्द्रपर, तीन उनके वाहन ऐरावतपर, चार ऐरावतके चार चरण-श्वकींपर, और एक मुख्य महावतपर—इस प्रकार कुल अठारह बाण छोड़े । इन्द्रने देखा कि बिलके बाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं। तब उन्होंने बड़ी फुर्तीसे उतने ही (दस) तीरों मल नामक बाणोंसे उनको वहाँतक पहुँचनेके पहले ही इसते हँसते काट डाला । इन्द्रकी यह प्रश्तसनीय फुर्ती देखकर राजा बिल और भी चिढ गये । उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति, जो बड़े भारी क्षेके समान जल रही यी, उठायी । किन्तु अभी वह उनके हाथमें ही यी—छूटने नहीं पायी यी कि इन्द्रने उसे भी काट डाला । इसके बाद बिलने एकके-पीछे एक क्रमश शूल, प्रास, तोमर और शक्ति उठायी । परन्तु वे जो जो शस्त्र हाथमे उठाते, इन्द्र उन्हें दुकड़े दुकड़े कर डालते । इस इसलाघवसे इन्द्रका ऐश्वर्य और भी चमक उठा ॥४१-४४॥

परीक्षित्। अब इन्द्रकी फुर्तीसे घबड़ाकर पहले तो बिल अन्तर्धांत हो गये, पिर उन्होंने आसुरी मायाकी सृष्टि की। तुरत ही देवताओंकी सेनाके ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वतसे दावापिसे जलते हुए वृक्ष और टाँकी जैसी तीरती धारवाले शिलरोंके साथ नुकीली शिलाएँ गिरने लगी। इससे देवताओंकी सेना चकनाचूर होने लगी। तत्पश्चात् बड़े बड़े साँप, विच्छू और अन्य विपैले जीव उछल-उछलकर काटने और इक मारने लगे। सिंह, बाध और सूअर देव-सेनाके बड़े-बड़े हाथियोंको पाइने लगे। परीक्षित्। हाथोंमें शूल लिये भारो काटो इस प्रकार चिलाती हुई सैकड़ों नग धड़ग राक्षसियों और राक्षस भी वहाँ प्रकट हो गये। सुछ ही क्षण बाद आकाशमें बादलोंकी धनघोर घटाएँ मेंइराने लगीं, उनके आपसमें टकरानेसे बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी, विजलियाँ चमकने लगीं और ऑधोंके शकशोरनेसे बादल अगारोंकी वर्षा

करने लगे । दैत्यराज बलिने प्रलयकी अग्निके समान बड़ी मयानक आगकी सृष्टि की । वह बात-की वातमें वायुकी सहायतासे देव सेनाको जलाने लगी । योड़ी ही देरमें ऐसा जान पड़ा कि प्रवल आँधीके यपेड़ोंसे समुद्रमें बड़ी-बड़ी ल्हरें और भयानक भँवर उठ रहे हैं और वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओरसे देव सेनाको घरता हुआ उमड़ा आ रहा है। इस प्रकार जब उन भयानक असुरीने बहुत बड़ी मायाकी सृष्टि की और स्वय अपनी मायाके प्रभावसे छिप रहे-न दीख़नेके कारण उनपर प्रहार भी नहीं किया जा सकता था, तब देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गये। परीक्षित्। इन्द्र आदि देवताओंने उनकी मायाका प्रतीकार करनेके लिये बहुत घुछ छोचा विचारा, परन्तु उन्हें कुछ न सूझा। तब उन्होंने विश्वके जीवनदाता भगवानुका ध्यान किया और ध्यान करते ही वे वहीं प्रकट हो गये। यड़ी ही सुन्दर झॉकी थी। गरड़के क्षेपर उनके चरणकमल विराजमान थे। नवीन कमलके समान बड़े ही कोमल नेत्र थे। पीताम्बर धारण किये हुए थे। आठ भुजाओं मे आठ आयुध, गलेमें कौरतुम मणि, मस्तकपर अमूल्य मुकुट एव कानोंमें कुण्डल झलमला रहे ये । देवताओंने अपने नेत्रींसे भगवान्की इस छविका दर्शन किया । परमपुरुष परमात्माके प्रकट होते ही उनके प्रभावसे असुरींकी वह कपटमरी माया विलीन हो गयी - ठीक वैसे ही, जैसे जग जानेपर स्वप्नकी वस्तुओंका पता नहीं चलता । ठीक ही है, भगवान्की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। इसके बाद कालनेभि दैत्यने देखा कि छड़ाईके मैदानमें गरुइवाइन भगवान् आ गये हैं, तब उछने अपने खिंहपर वैठे ही बैठे बड़े वेगसे उनके ऊपर एक निशूल चलाया । वह गरुड़के सिरपर लगनेहीवाला या कि खेल-खेलमें भगवान्ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूलसे उसके चलानेवाले कालनेमि दैत्य तथा उसके याइनको मार डाला। माली और सुमाली-दो दैत्य यद्दे बलयान् थे, भगवान्ने युद्धमें अपने चक्रसे उनके सिर भी काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पड़े । तदनन्तर माल्यवान्ने अपनी प्रचण्ड गदाचे गरुड्पर बड़े वेगके साथ प्रहार किया । परन्तु गर्जना करते हुए माल्यवान्के प्रहार करते-न करते ही भगवान्ने चक्रमे उसके सिरको भी घड्से अलग कर दिया ॥ ४५-५७ ॥

#### ग्यारहवाँ अध्याय

#### देवासुर-संग्रामकी समाप्ति

श्रीयुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! परमपुरुष भगवान्की अहैतकी कृपासे देवताओंकी धवड़ाहट जाती रही। उनमें नवीन उत्साहका सञ्चार हो गया । पहले इन्द्र, वायु आदि देवगण रणभूमिमें जिन-जिन दैत्योंसे आहत हुए थे, उन्होंके अपर अब वे पूरी शक्तिसे प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इन्द्रने विलसे लड़ते-लड़ते जव उनपर क्रोध करके वज उठाया, तब सारी प्रजामें हाहाकार मच गया। विल अस्त-शस्त्रते सुसनित होकर यड़े उत्साहसे युद्धभूमिमें वड़ी निर्भयतासे डटकर विचर रहे थे । उनको अपने सामने ही देखकर हाथमें वज लिये हुए इन्द्रने उनका तिरस्कार करके कहा-'मूर्ख ! जैसे नट नचौंकी आँखें वाँधकर अपने जाद्से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू मायाकी चालोंसे हमपर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि हमलोग मायाके स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं त्रिगाड़ सकती। जो मूर्ख मायाके द्वारा स्वर्गपर अधिकार करना चाहते हैं, और उसको लाँवकर ऊपरके लोकोंमें भी धाक जमाना चाहते हैं-उन छुटेरे मूखोंको में उनके पहले स्यानसे भी नीचे पटक देता हूँ । नासमझ ! तूने मायाकी वड़ी-त्रड़ी चालें चली हैं । देख, आज में अपने सौ धारवाले वज़से तेरा सिर धड़से अलग किये देता हूँ । तू अपने भाई-वन्धुओं के साय जो कुछ कर सकता हो, करके देख लें ॥ १—६॥

चितने कहा—इन्द्र! जो लोग कालशक्तिकी प्रेरणां अपने कर्मके अनुसार युद्ध करते हैं—उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अयवा मृत्यु मिलती ही है। इसीसे शानीजन इस जगत्को कालके अधीन समझकर न तो विजय होनेपर हर्पसे फूल उटते हैं, और न तो अपकीर्ति, हार अयवा मृत्युसे शोकके ही वशीभृत होते हैं। तुम इस तत्त्वसे अनिभन्न हो। जय हो या पराजय, यश हो या अपयश, बिक्त चाहे प्राणसे ही हाय क्यों न धोने पड़ें—उनके सम्बन्धमें हमें कोई चिन्ता नहीं है। तुमलोग अपनेको उसमें कारण मानते हो, तुम्हारा अभिमान अभी नष्ट नहीं हुआ है; इसीलिये ऐसी बात कह रहे हो। वास्तवमें तुम सजनोंके लिये शोचनीय हो। तुम्हारे ये मर्मस्पर्शी वचन हम ग्रहण ही नहीं करते, फिर हमें दुःख क्यों होने लगा १॥७-९॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—वीर विलने इन्द्रको इस प्रकार फटकारा। विलक्षी फटकारसे इन्द्र कुछ झैंप गये। भा० अं० ७२ तवतक वीरोंका मान मर्दन करनेवाले बिलने अपने धनुषको कानतक खींच-खींचकर बहुत-से बाण मारे। परीक्षित्! सत्यवादी देवशत्र बिलने इस प्रकार इन्द्रका अत्यन्त तिरस्कार किया। अन तो इन्द्र अङ्क्षशसे मारे हुए हाथीकी तरह और भी चिढ गये। विलका आक्षेप वे सहन न कर सके। शतु-घाती इन्द्रने बिलपर अपने अमोघ वज़का प्रहार किया। उसकी चोटसे विल पंख कटे हुए पर्वतके समान अपने विमानके साथ पृथ्वीपर गिर पड़े । बलिका एक बड़ा हितैपी और घनिष्ठ मित्र जम्भासर था। अपने मित्रके गिर जाने-पर भी उनको मारनेका वदला लेनेके लिये वह इन्द्रके सामने आ खड़ा हुआ। सिंहपर चढ़कर वह इन्द्रके पास पहुँच गया और वड़े वेगसे अपनी गदा उठाकर उनके जनुस्थान ( हॅसली ) पर प्रहार किया । साथ ही उस महावलीने ऐरावतपर भी एक गदा जमायी। गदाकी चोटसे ऐरावतको वड़ी पीड़ा हुई, उसने व्याकुलतासे घुटने टेक दिये और फिर मृच्छित हो गया ! उसी समय इन्द्रका सारिथ मातिल हजार घोड़ोंसे जुता हुआ रय ले आया और शक्तिशाली इन्द्र ऐरावतको छोड़कर तुरंत रथपर सवार हो गये। दानवश्रेष्ठ जम्भने मातलिके इस कामकी वड़ी प्रशंसा की और मुसकरा-



कर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया । मातलिने धैर्यके साथ इस असह्य पीड़ाको सह लिया । तब इन्द्रने कोधित होनर अपने वजसे जम्भवा सिर काट डाला ॥१०-१८॥

देवर्षि नारदसे जम्भासुरकी मृत्युका समाचार जानकर उसके भाई बन्धु नमुचि, वल और पाक झटपट रणभूमिमे आ पहुँचे । अपनी कठोर और मर्मस्पर्शा वाणीसे उन्होंने दन्द्रको बहुत बुछ बुरा भला कहा और जैसे मादल पहाइपर मूसल्धार पानी वरसाते हे, वैसे ही उनको प्राणोंसे दक दिया। पलने बड़े इस्तलाधवसे एक साथ ही एक हजार पाण चलाकर इन्द्रके एक हजार घोड़ोंको घायल कर दिया । पाकने सौ प्राणींसे मार्तालको और सौ बाणोसे रथके एक एक अङ्गको छेद डाला । युद्धभृमिमे यह वडी अद्भुत घटना हुई कि एक ही पार इतने पण उसने चढाये और चलाये । ममुचि ने पड़े बड़े पद्रह वाणोंसे, जिनमें सोनेके परा लगे हुए थे, इन्द्रको मारा और युद्धभूमिमे वह जल्से भरे नादलके समान गरजने लगा। जैसे वर्पाकालके वादल सूर्यको दक लेते हैं, बैसे ही असुरोंने गणोंकी वर्णासे इन्द्र और उनके रथ तथा सार्राथको भी चारों ओरसे ढक दिया । इन्द्रको न देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यन्त विह्वल होकर रोने चिलाने लगे । एक तो शतुओंने उन्हे हरा दिया या और दूसरे अन उनमा कोई सेनापति भी न रह गया था । उस समय देवताओं मी ठीम वैसी ही अवस्था हो रही थी, जैसे मीच समुद्रमं नान टूट जानेपर व्यापारियोंकी होती है। परन्तु योड़ी ही देरमें शतुओं के बनाये हुए प्राणों के पिंजड़से घोड़े। रथ, ध्रजा और सार्यिके साथ इन्द्र निक्ल आये। जैसे प्रात राल सूर्य अपनी किरणोसे दिशा, आकाश और पृथ्वीको चमना देत है, यैसे ही इन्द्रके तेजसे सन के सन जगमगा उठे । इन्द्रने देखा कि रातुओंने रणभूमिमें हमारी सेनाको राद डा ग है, तर उन्होंने रड़े कोघरे शतुका भार डालनेके लिये वज्र उठाया । उन्होंने उस जाठ धारवाल पैने चज्रसे वत्र और पाक्के सिर काट लिये । परीक्षित् । उस समय उन दैत्योंके भाई प्रन्धु भी भयभीत होकर यह काण्ड देख रहे थे ॥ १९-२८ ॥

परीतित् ! अपने भाइयोंको मरा हुआ देत नमुचि को नड़ा शोक हुआ । वह कोधके कारण आपसे वाहर होकर इन्द्रको मार डालनेके लिये जी जानसे प्रयास करने लगा । इन्द्र ! अन तुम नच नई। सक्ते?—इस प्रनार ल्लकारते हुए एक निश्चल उठाकर वह इन्द्रपर टूट पड़ा । वह निश्चल पौलादका नना हुआ था, सानेके आभूपणोंसे विभूषित था और उसमें घण्टे लगे हुए थे । नमुचिने कोधके मारे सिंहके

समान गरजकर इन्द्रपर वह त्रिशूल चला दिया। परीभित्। इन्द्रने देखा कि निश्ल बड़े बेगसे मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने प्राणींसे आमाद्यमें ही उसके हजारी दुवड़े कर दिये और इसके बाद देवराज इन्द्रने बडे कोधरे उसका सिर काट टेनेके लिये उसकी गर्दनपर वज्र मारा । यत्रीय इ.इ.ने पड़े वेगसे वह बज़ चलाया था, परन्तु उस परास्वी बज़मे उसके चमड़ेपर खरोंचतक नहीं आयी । यह नड़ी आश्चर्य जनक घटना हुई कि जिस युजने महायली वृत्रासुरका शरीर दुकड़े दुकड़े कर डाला या, नमचिके गलेकी विचाने उसका तिरस्कार कर दिया। जब यज्ञ नमुचिका कुछ न विगाइ सना तन इन्द्र उससे डर गये | वे सोचने लगे कि 'दैवयोगसे ससारभरको सशयमे डाल्नेवाली यह कैसी घटना हो गयी। पहरो युगमें जर ये पर्वत पाँखोंसे उड़ते थे और घूमते पिस्ते भारके कारण पृथ्वीपर गिर पड़ते थे, तम प्रजाका विनाश होते देखकर इसी वजसे मैने उन पहाड़ोकी पॉखें काट डारी यीं । त्यशकी तपस्याका सार ही वृत्रामुरके रूपमें प्रकट हुआ था। उसे भी मैंने इसी वजके द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य, जो बहुत बलवान् ये और किसी अस्न शस्त्र से जिनके चमड़ेको भी चोट न पहुँचायी जा सकी थी, इसी वज़से मेंने मृत्युके घाट उतार दिये थे । वहीं मरा वज्र मरे प्रहार करनेपर भी इस सुच्छ असुरको न मार सना, अत अप मै इसे जङ्गीकार मही कर सकता । यह ब्रह्मतेजसे बना है तो क्या हुजा, जब तो निकम्मा हो चुका है । इस प्रकार इन्द्र विपाद वरने लगे। उसी समय यह आकादावाणी हुइ—''यह दानव न तो सूपी वस्तुसे मर सकता है न गीलीसे। इसे म वर दे चुना हूँ कि 'सूखी या गीली वस्तुसे तुम्हारी मृत्यु न होगी।' इसिछये इन्द्र ! इस शतुको मारनेके लिये अन तुम कोइ दूसरा उपाय सोची ।" उस आकाशनाणीना सुनमर देवराज इन्द्र पड़ी एनाव्रतासे विचार करने लगे। सोचते-सोचते उह युझ गया कि समुद्रशा फेन तो सुखा भी है। गीला भी, इसलिये न उसे सृखा कह सकते हैं न गीला । अत इंद्रने उसे ही शतुरो मारनेना उपाय समझा और उस भेनसे नमुचिमा सिर बाट डाला । उस समय बड़े पड़े ऋषि मुनि भगतान् इन्द्रपर पुष्पोंकी वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे । गन्धर्वधिरामणि विश्वावसु तथा परावसु गायन करने लगे, देयताओं की दुन्दुमियाँ यजने लगी और नर्तिकयाँ आनन्दसे नाचने त्या । इसी प्रमार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओंने भी अपने शस्त्र अस्त्रोंने विपक्षियोंनो वैने ही मार गिराया जैसे सिंइ हरिनोको मार डालते हैं। परीक्षित्। इघर

ब्रह्माजीने देखा कि दानवोंका तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देवर्षि नारदको देवताओं के पास भेजा और नारदजीने वहाँ जाकर देवताओं को छड़नेसे रोक दिया ॥२९-४३॥

नारद्रजीने कहा—देवताओ ! भगवान्की भुजाओंकी छत्रछायामें रहकर आपलोगोंने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मीजीने भी अपनी कृपा-कोरसे आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिये आपलोग अब लड़ाई बंद कर दें ॥ ४४ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—देवताओंने देवर्षि नारदकी बात मानकर अपने क्रोधके वेगको शान्त कर लिया और फिर वे सब-के-सब अपने लोक स्वर्गको चले गये। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यशका गायन कर रहे थे। युद्धमें वचे हुए दैत्योंने देविष नारदकी सम्मतिसे वज्रकी चोटसे मरे हुए बिलको लेकर अस्ताचलकी यात्रा की। वहाँ शुक्राचार्यने अपनी सञ्जीवनी विद्यासे उन असुरोंको जीवित कर दिया, जिनके गरदन आदि अंग कटे नहीं थे, वच रहे थे। शुक्राचार्यके स्पर्श करते ही बिलकी इन्द्रियोंमें चेतना और मनमें स्मरणशक्ति आ गयी। बिल यह बात समझते थे कि संसारमें जीवन-मृत्यु, जय-पराजय आदि उलट-फेर तो होते ही रहते हैं। इसिलये पराजित होनेपर भी उन्हें किसी प्रकारका खेद नहीं हुआ। अप-४८।

# वारहवाँ अध्याय

#### मोहिनीरूपको देखकर महादेवजीका मोहित होना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब भगवान् शङ्करने यह सुना कि श्रीहरिने स्त्रीका रूप धारण करके असुरों-को मोहित कर लिया और देवताओंको अमृत पिला दिया, तब वे सती देवीके साथ बैलपर सवार हो समस्त भूतगणोंको लेकर वहाँ गये जहाँ भगवान् मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान् श्रीहरिने बड़े प्रेमसे गौरी-शङ्कर भगवान्का स्वागत-



सत्कार किया। वे भी सुखरे बैठकर भगवान्का सम्मान करके मुसकराते हुए बोले॥ १–३॥

श्रीमहादेवजीने कहा—समस्त देवोंके आराध्यदेव! आप विश्वव्यापी, जगदीश्वर एवं जगत्स्वरूप हैं। समस्त

चराचर पदायोंके मूल कारण, ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत्के आदि, अन्त और मध्य आपसे ही होते हैं; परन्तु आप आदि, मध्य और अन्तसे रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूपमें द्रष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्यका भेदभाव नहीं है । वास्तवमें आप सत्य, चिन्मात्र ब्रह्म ही हैं । कल्याण-कामी महात्मालोग इस लोक और परलोक दोनोंकी आसक्ति एवं समस्त कामनाओंका परित्याग करके आपके चरण-कमलोंकी ही आराधना करते हैं। आप अमृतस्वरूप, समस्त पाकृत गुणोंसे रहित, शोककी छायासे भी दूर, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म हैं। आप केवल आनन्दस्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परन्तु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके परम कारण हैं। आप समस्त जीवोंके ग्रुभाग्रुभ कर्मका फल देनेवाले स्वामी हैं। परन्तु यह वात भी जीवोंकी अपेक्षासे ही कही जाती है; वास्तवमें तो आप सबकी अपेक्षासे रहित, अनपेक्ष हैं। स्वामिन् ! कार्य और कारण, द्वेत और अद्वेत—जो कुछ है, वह सव एकमात्र आप ही हैं; ठीक वैसे ही जैसे आभूपणोंके रूपमें स्थित सुवर्ण और मूल सुवर्णमें कोई अन्तर नहीं है-दोनों एक ही वस्त हैं। लोगोंने आपके वास्तविक स्वरूपको न जाननेके कारण आपमें नाना प्रकारके भेद-भाव और विकल्पोंकी कल्पना कर रक्खी है। यही कारण है कि आपमें किसी प्रकारकी उपाधि न होनेपर भी गुणोंको लेकर भेदकी प्रतीति होती है। प्रभो! कोई-कोई आपको ब्रह्म समझते हैं, तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुषसे परे परमेश्वर मानते

हैं तो कोई विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, किया, योगा, प्रह्वी, सत्या, ईशाना और अनुब्रहा—इन नौ शक्तियासे युक्त परम पुरुष, तथा दूसरे क्लेश-कर्म आदिके बन्धनसे रहित, पूर्वजीके भी पूर्वज, अविनाशी पुरुषविशेषके रूपमें मानते हैं। प्रभो । मै, ब्रह्मा, और मरीचि आदि ऋषि-जो सत्त्वगुणकी सृष्टिके अन्तर्गत हें-जब आपकी बनायी हुई सृष्टिका भी रहस्त्र नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। पिर जिनका चित्त मायाने अपने वशमें कर रक्खा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कमोंमें लगे रहते हैं, वे असर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही वया । प्रभो ! आप सर्वात्मक एव ज्ञानस्वरूप हैं। इसीलिये वायुके समान आकाशमें अहश्य रहकर भी आप सम्पूर्ण चराचर जगत्में सदा-सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाहा, प्राणियों के कर्म एव ससारके बन्धन, मोक्स-सभीको जानते हैं। प्रभो। आप जब गुणींको स्वीकार करके लीला करनेके लिये बहुत-से अवतार प्रहण करते हें, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ । अब मैं आपके उस स्त्रीरूपका भी दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे दैत्योंको मोहित करके आपने देवताओं को अमृत विलाया। स्वामिन्। उसीको देखनेके लिये इम सब आये है । इमारे मनमें उसके दर्शनका बड़ा कीतृहल है ॥ ४-१३ ॥

श्रीशुक्देवजी कहते हैं—जब भगवान् शहरने विष्णुभगवान्से यह प्रार्थना की, तब वे गम्भीर भावसे हँसकर शहरजीसे बोले ॥ १४॥

श्रीविष्णुमगवान्ने कहा—ग्रहरजी । उस समय अमृतका कल्या दैत्यों के हायमें चला गया या । अत देवताओं का काम बनाने के लिये और दैत्यों का मन एक नये कौत्हल की ओर खींच लेने के लिये ही मैंने यह खीरूप धारण किया या । देविशिरोमणे । आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिये मैं आपको वह रूप दिखलाऊँगा । पर तु यह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्यों कि वह कामभावको उत्तेजित करनेवाला है । १५ १६ ॥

श्रीशुकदेंचजी कहते हैं—इसतरह कहते कहते विष्णु भगवान् वहीं अन्तर्धान हो गये और भगवान् शक्कर सती देवीके साथ चारों और दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं वैठे रहे। इतनेमें ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुन्दर उपवन है। उसमें भाँति माँतिके वृक्ष लग रहे हैं, जो रग विरगे पूल और लाल लाल कोपलेंसे भरे-पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवनमें एक सुन्दरी स्त्री गेंद उछाल-उछालकर

पोल रही है । वह बड़ी ही सुन्दर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमरमे करधनीकी लड़ियाँ लटक रही हैं। गेंदको उछालने और लपक्कर पकड़नेसे उसके स्तन और उनपर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता या, मानो इनके भारसे उसकी पतली कमर पग पगपर टूटते टूटते बच आती है । वह अपने लाल लाल परलवींके समान सुकुमार चरणींसे बड़ी कलाके साथ दुमुक दुमुक चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता या; तब वह लपककर उसे रोक लेती यी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चञ्चल आँपों दुछ उद्दिम सी हो रही थीं। उसके क्पोर्लीपर कार्नोके कुण्डलीकी आभा जगमगा रही यी और घुँघराली काली काली अलकें उनपर लटक आती यीं, जिससे मुख और भी उस्लिसत हो उठता। जब कभी खड़ी सरक जाती और केशोंकी वेणी खुलने लगती, तत्र अपने अत्यन्त सुकुमार बार्ये हाथसे वह उन्हें सम्हाल-सँवार लिया करती । उस समय भी वह दाहिने हायसे गेंद उछाल-उछालकर सारे जगत्को अपनी मायासे मोहित कर रही थी। गेंद्र से खेलते खेलते उसने तनिक सलज भावरी मुसकराकर तिरछी नजरसे शहरजीकी ओर देखा । बस्र, उनका मन हायसे निकल गया । वे मोहिनीको निहारने और उसकी चितवनके रसमें डूबकर इतने विह्नल हो गये कि उन्हें अपने आपकी भी सुधि न रही। पिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती । एक बार मोहिनीके हाथसे उछल कर गेंद थोड़ी दूर चला गया । यह भी उसीके पीछे दौड़ी । उसी समय शङ्करजीके देखते देखते वायुने उसकी झीनी-सी साड़ी करधनीके साथ ही उड़ा ली ! मोहिनीका एक एक अग वड़ा ही रुचिर और मनोरम था। जहाँ ऑर्पे लग जाती, लगी ही रहतीं। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशामें देखकर भगवान् शहर उसकी ओर अत्यन्त आकृष्ट हो गये । उसकी चेष्टाओंसे तो पहलेहीसे यह मार्म हो रहा था कि वह उन्हें चाहती है। उसने शहरजीश विवेक छीन लिया । वे उसकी चेष्टाओंसे कामाहर हो गये। भवानीके सामने ही वे ल्जा छोड़कर उस्की ओर चल पड़े || १७--२५ ||

मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी, शहरजीकी अपनी ओर आते देख बहुत लिजत हो गयी । वह एक वृक्षचे दूचरे वृक्षकी आड़में जाकर छिप जाती और हँचने लगती। परन्तु कहीं ठहरती न थी। भगवान् शहरकी हिन्द्रयाँ अपने वश्चमें नहीं रहीं, वे कामवश्च हो गये थे। वे हियनीके पीछे हाथीकी तरह उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगे।

उन्होंने अत्यन्त वेगसे उसका पीछा करके पीछेसे उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होनेपर भी उसे दोनों भुजाओंमें भरकर हृद्यसे लगा लिया। जैसे हाथी हियनीका आलिङ्गन करता है, वैसे ही भगवान् शङ्करने उसका आलिङ्गन किया । वह इधर-उधर खिसककर छुड़ानेकी चेष्टा करने लगी, इसी छीना-झपटीमें उसके सिरके बाल विखर गये। वास्तवमें तो वह भगवान्की रची हुई माया ही थी, इससे उसने किसी प्रकार शङ्करजीके भुजपाशसे अपनेको छुड़ा लिया और बड़े वेगसे भागी। भगवान् शङ्कर भी उन मोहिनी-वेषधारी अद्भुतकर्मा भगवान् विष्णुके पीछे-पीछे दौड़ने लगे ! उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानो उनके शत्रु कामदेवने इस समय उनपर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथिनीके पीछे दौड़नेवाले मदोन्मत्त हाथीके समान वे मोहिनीके पीछे-पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान् शङ्करका वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनीकी मायासे वह स्खलित हो गया। परीक्षित् ! भगवान् शङ्करका वीर्य पृथ्वीपर जहाँ-जहाँ गिरा, वहाँ-वहाँ सोने-चाँदीकी खानें बन गयीं; नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवनमें एवं जहाँ-जहाँ ऋषि-मुनि निवास करते थे, वहाँ-वहाँ मोहिनीके पीछे-पीछे भगवान् शङ्कर गये थे । परीक्षित् ! वीर्यपात हो जानेके बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई । उन्होंने देखा कि अरे, भगवान्की मायाने तो मुझे खूब छकाया ! वे तुरंत उस दुःखद प्रसङ्गसे अलग हो गये । इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान्की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ | वे जानते



थे कि भला, भगवान्की शक्तियोंका पार कौन पा सकता है। भगवान्ने देखा कि भगवान् शङ्करको इससे विषाद या लजा

नहीं हुई है, तब वे पुरुष-शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गये और वड़ी प्रसन्नतासे उनसे कहने लगे ॥ २६–३७॥

श्रीभगवान्ने कहा विवशिरोमणे ! मेरी स्त्रीरूपिणी मायासे विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठामें स्थित हो गये । यह बड़े ही आनन्दकी वात है । मेरी माया अपार है । वह ऐसे-ऐसे हाव-भाव रचती है कि अजितेन्द्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते । भला, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है, जो एक बार मेरी मायाके फंदेमें फँसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके । यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों-बड़ोंको मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी । क्योंकि स्रष्टि आदिके लिये समयपर उसे क्षोभित करनेवाला काल में ही हूँ, इसलिये मेरी इच्छाके विपरीत वह रजोगुण आदिकी स्रष्टि नहीं कर सकती ॥३८-४०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! इस प्रकार भगवान् विष्णुने भगवान् शङ्करका सत्कार किया । तव उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणोंके साथ कैलासको चले गये। भरतवंशिशोमणे! भगवान् शङ्करने वड़े-बड़े ऋषियोंकी सभामें अपनी अर्द्धाङ्गिनी सती देवीसे अपने विष्णुरूपकी अंशभूता मायामयी मोहिनीका इस प्रकार बड़े प्रेमसे वर्णन किया-'देवि ! तुमने परमपुरुष परमेश्वर भगवान् विष्णुकी माया देखी ? देखो, यों तो मैं समस्त कला-कौशल, विद्या आदिका स्वामी और स्वतन्त्र हूँ, फिर भी उस मायासे विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतन्त्र हैं ही; अतः वे मोहित हो जायँ-इसमें तो कहना ही क्या है। जब मैं एक हजार वर्षकी समाधिसे उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा या कि तुम किसकी उपासना करते हो । वे यही साक्षात् सनातन पुरुष हैं। न तो काल ही इन्हें अपनी सीमामें बाँध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है ! इनका वास्तविक स्वरूप अनन्त और अनिर्वचनीय है' ॥ ४१-४४ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—प्रिय परीक्षित् ! मैंने विष्णुमगवान्की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमका सुनायी, जिसमें समुद्र-मन्थनके समय अपनी पीठपर मन्दराचल धारण करनेवाले भगवान्का वर्णन है । जो पुरुष बार-बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता । क्योंकि पवित्रकीर्ति भगवान्के गुण और

लीलाओंना गायन ससारके समस्त बलेश और परिश्रमको मिटा देनेवाला है। दुष्ट पुरुषोंको भगवान्के चरणकमलोंकी प्राप्ति कभी हो नहीं सकती, वे तो भित्तभावसे युक्त पुरुषको ही प्राप्त होते हैं। इसीसे उन्होंने स्त्रीका मायामय रूप धारण करके देखोंनो मोहित किया और अपने चरणकमलोंके

शरणागत देवताओं को समुद्र मन्थनसे निकले हुए अमृतका पान कराया। केयल उन्हींकी बात नहीं—चाहे जो भी उनके चरणोंकी शरण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रमुक्ते चरणकमलों ने नमस्कार करता हूं॥ ४८-४७॥

#### तेरहवाँ अध्याय

#### अगुळे सात मन्वन्तरींका वर्णन

श्रीशुक्देवजी कहते हैं—परीक्षित् ! विवस्तान्के पुत्र यशस्त्री श्राद्धदेव ही सातवें (वैवस्त्रत ) मनु हैं । यह वर्तमान मन्त्रत्तर ही उनका कार्यकाल है । उनकी सन्तानवा वर्णन में करता हूं । वैवस्त्रत मनुके दस पुत्र हें— इक्ष्वाकु, नभग, घृष्ट, शर्याति, निर्ध्यन्त, नामाग, दिष्ट, करूम, पृप्रध और वसुमान् । परीक्षित् ! इस मन्त्रन्तरमं आदित्य, वसु, इद्र, विश्वदेव, मरुद्रण, अश्विनीकुमार और श्रमु—ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरन्दर उनका इन्द्र है । वस्त्रमं, अति, विश्वधि, विश्वधिमत्र, गौतम, जमदिश और भरद्वाज—ये सप्ति हैं । इस मन्त्रन्तरमें भी कश्यपकी पत्नी अदितिके गर्मसे आदित्योके छोटे भाई वामनके रूपमें भगवान् विष्णुने अवतार ग्रहण किया या ॥ १-६॥

परीक्षित् ! इस प्रकार मैंने सक्षेपसे तुम्हें सात मन्वन्तरींना वर्णन सुनाया, अब भगवान्त्री शक्तिसे युक्त अगले (आनेवाले) सात मन्वन्तरींका वर्णन करता हूँ ॥ ७॥

परीक्षित्। यह तो में तुम्हें पहले (छठे स्कन्धमें) बता चुका हूँ कि विवस्तान् (भगवान् सूर्य) की दोपितयाँ यीं—सजा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्माकी पुत्री थीं। छुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। (मेरे विचारसे तो सज्ञाका ही नाम बड़वा हो गया था।) उन सूर्यपित्रयों में सज्ञासे तीन सन्तानें हुई—यम, यमी और शाददेव। छायाके भी तीन सन्तानें हुई—सावर्णि, हानेश्वर और तम्ती नामकी कन्या, जो स्वरणकी पत्नी हुई। जब सज्ञाने बड़वाका रूप घारण कर लिया, तब उससे दोनों अधिनी सुमार हुए। आठवें मन्यन्तरमें सावर्णि मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्माक, निराजस्क आदि। परीक्षित्। उस समय सुत्या, विराज और अमृतप्रम नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इन्द्र होंगे विरोचनके पुत्र बलि। विष्णुभगवान्ने वामन अवतार प्रहण करके इन्होंसे तीन पर्य पृथ्वी माँगी थी। परन्तु इन्होंने उनको सारी निलोकी दे दी। राजा

वित्नो एक बार तो भगवान्ने बाँध दिया था, परन्तु पिर प्रमन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्गसे भी श्रेष्ठ सुतल लोकना राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इन्द्रके समान विराजमान हैं। आगे चलकर ये ही इन्द्र होंगे और समस्त ऐश्वर्योंसे परिपूर्ण इन्द्रपदका भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्यामा, प्रपाचार्य, प्राप्त्यश्च और इमारे पिता भगवान् व्यास—ये आठवें मन्वन्तरमें सप्तिष्ट होंगे। इस समय ये लोग योगवलसे अपने अपने आश्रम मण्डलमें स्थित हैं। देवगुह्मकी पत्नी सरस्वतीके गर्मसे सार्वभीम नामक भगवान्का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरन्दर इन्द्रसे स्वर्गका राज्य छोनकर राजा बलिको दे हेंगे॥ ८-१७॥

परीक्षित्। वरुणके पुत्र दक्षसावर्णि नर्ने मनु होगे। भूतकेतु, दीसकेतु आदि उनके पुत्र होगे। पार, मरीचिगर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नामके इन्द्र होंगे। उस मन्वन्तरमे बुतिमान् आदि सप्तर्णि होंगे। आयुष्मान्की पत्नी अम्बुधाराके गर्मसे ऋपभके रूपमे भगवान्का क्लावतार होगा। अद्भुत नामक इन्द्र उन्होंकी दी हुई तिलोक्नीका उपमोग करेंगे। १८-२०॥

दमवें मनु होंगे उपकार पुत्र बह्मसार्गण । उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे । भूरिपेण आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान्, सुञ्चित, सत्य, जय, भूर्ति आदि सप्तिष् । सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इन्द्र होंगे शम्सु । विश्वस्रज्की पन्नी विष्चिक गर्भसे भगवान् विष्वक्सेनके रूपमें अशावतार प्रहण करके शम्भुनामक इन्द्रसे मित्रता करेंगे ॥ २१-२३ ॥

ग्यारहर्षे मनु होंगे अत्यन्त सयमी धर्मसावर्णि । उनके सत्य, धर्म आदि दस पुत्र होंगे और निहन्नम, वामगम, निर्याणकचि आदि देवताओंके गण होंगे । अक्णादि सप्तर्पि

होंगे और वैधृत नामके इन्द्र होंगे । आर्यककी पत्नी वैधृताके गर्भसे धर्मसेतुके रूपमें भगवान्का अंशावतार होगा और उसी रूपमें वे त्रिलोकीकी रक्षा करेंगे ॥ २४–२६॥

परीक्षित्! वारहवें मनु होंगे रुद्रसावर्णि। उनके देववान्, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मन्वन्तरमें भ्रमृतधामा नामक इन्द्र होंगे और इरित आदि देवगण। तपोमूर्ति, तपस्वी आमीप्रक आदि सप्तर्पि होंगे। सत्यसहाकी पत्नी स्तृताके गर्भसे स्वधामाके रूपमें भगवान्का अंशावतार होगा और उसी रूपमें भगवान् उस मन्वन्तरका पालन करेंगे॥ २७-२९॥

तेरहवें मनु होंगे परम जितेन्द्रिय देवसावर्णि । चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे । सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे तथा इन्द्रका नाम होगा दिवस्पति । उस समय निर्मोक और तत्त्वदर्श आदि सप्तर्पि होंगे । देवहोत्रकी पत्नी वृहतीके गर्भसे योगेश्वरके रूपमें भगवान्का अंशावतार होगा और उसी रूपमें भगवान् दिवस्पतिको इन्द्रपद देंगे॥३०—३२॥

महाराज! चौदहवें मनु होंगे इन्द्रसावर्णि। उरु, गम्भीरबुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र, चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इन्द्रका नाम होगा शुचि। अप्ति, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तर्षि होंगे। उस समय सत्रायणकी पत्नी वितानाके गर्भसे वृहद्भानुके रूपमें भगवान् अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्मकाण्डका विस्तार करेंगे॥ ३३–३५॥

परीक्षित् ! ये चौदह मन्वन्तर भृत, वर्तमान और भविष्य—तीनों ही कालमें चलते रहते हैं । इन्हींके द्वारा एक सहस्र चतुर्युगीवाले कल्पके समयकी गणना की जाती है ॥३६॥

## चौदहवाँ अध्याय

#### मनु आदिके कर्मीका निरूपण

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! आपके द्वारा विर्णित ये मनु, मनुपुत्र, सप्तर्पि आदि अपने-अपने मन्वन्तरमें किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन-कौन-सा काम किस प्रकार करते हैं—यह आप कृपा करके मुझे वतलाइये ॥ १॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! मनु, मनुपुत्र, सप्तिपं और देवता—सवको नियुक्त करनेवाले तो स्वयं भगवान् ही हैं। राजन्! भगवान्के जिन यशपुरुप आदि अवतार-शरीरोंका वर्णन मैंने किया है, उन्हींकी प्रेरणासे मनु आदि विश्व-व्यवस्थाका सञ्चालन करते हैं। चतुर्युगीके अन्तमें समयके उलट-फेरसे जब श्रुतियाँ नष्टपाय हो जाती हैं, तब सप्तिपंगण अपनी तपस्यासे पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियोंसे ही सनातनधर्मकी रक्षा होती है। भगवान्की प्रेरणासे अपने-अपने मन्वन्तरमें बड़ी सावधानीसे सब-के-सब मनु पृथ्वीपर चारों चरणसे परिपूर्ण धर्मका अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मन्वन्तरमर काल और देश दोनोंका विभाग करके प्रजापालन तथा धर्मपालनका कार्य करते हैं। पञ्चमहायज्ञ आदि कर्मोंमें जिन ऋषि, पितर, भृत और मनुष्य आदिका सम्बन्ध है—उनके साथ देवता

उस मन्वन्तरमें यज्ञका भाग स्वीकार करते हैं। इन्द्र भगवान्की दी हुई त्रिलोकीकी अतुल सम्पत्तिका उपभोग और प्रजाका पालन करते हैं। संसारमें यथेष्ट वर्षा करनेका अधिकार भी उन्हींको है। भगवान् युग-युगमें सनक आदि सिद्धोंका रूप धारण करके ज्ञानका, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियोंका रूप धारण करके कर्मका और दत्तात्रेय आदि योगेक्वरोंके रूपमें योगका उपदेश करते हैं। वे मरीचि आदि प्रजापतियोंके रूपमें सृष्टिका विस्तार करते हैं। समार्यके रूपमें छुटेरोंका वध करते हैं और शीत, उप्ण आदि विभिन्न गुणोंको धारण करके कालरूपसे सबको संहारकी ओर ले जाते रहते हैं। नाम और रूपकी मायासे प्राणियोंकी बुद्धि विमृद्ध हो रही है। इसलिये वे अनेक प्रकारके दर्शनशास्त्रोंके द्वारा महिमा तो भगवान्की ही गाते हैं, परन्तु उनके वास्तविक स्वरूपको नहीं जान पाते।। २-१०॥

परीक्षित् ! इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवान्तर कल्पका परिमाण सुना दिया । पुराणतत्त्वके विद्वानोंने प्रत्येक अवान्तर कल्पमें चौदह मन्वन्तर वतलाये हैं ॥ ११॥

#### पंद्रहवाँ अध्याय

#### राजा वलिकी खगपर विजय

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! श्रीहरि तो स्वय ही सबके स्वामी हैं। पिर उन्होंने दीन हीनकी माँति राजा बिल्से तीन पग पृथ्वी क्यों माँगी ! तथा जो कुछ वे चाहते थे, वह मिल जानेपर भी उन्होंने बिल्को बाँधा क्यों ! मेरे हृदयमें इस बातका बड़ा कौत्हल है कि स्वय परिपूर्ण यहेश्वर भगवान्के द्वारा याचना और निरमराधका प्रन्थन— ये दोनों ही कैसे सम्भव हुए ! हमलोग यह जानना चाहते हैं॥ १२॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् । जब इन्द्रने बलिको पराजित करके उनकी सम्पत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिये, तम भृगुनन्दन शुक्राचार्यने उन्हें अपनी सञ्जीवनी विद्यासे जीवित कर दिया । इसपर शुकाचार्यजीके शिष्य महातमा बलिने अपना सर्वस्व उनके चरणींपर चढा दिया और वे तन मनसे गुढ़जीके साथ ही समस्त भृगुवशी ब्राह्मणीं में वा करने लगे । इससे प्रभावशाली भृगुवशी ब्राह्मण उनपर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्गपर विजय प्राप्त करनेकी इच्छावाले बलिका महामिषेककी विधिष्ठे अभिषेक करके उनसे विश्वजित् नामका यज्ञ कराया । यशकी विधिसे ह्विष्यों के द्वारा जय अमिदेवताकी पूजा की गयी, तय यशक्रण्डमेंसे सोनेकी चहरसे मढा हुआ एक वड़ा सुन्दर रय निकला । पिर इन्द्रके घोड़ों जैसे हरे रगके घोड़े और सिंहके चिह्नसे युक्त रथपर लगानेकी ध्वजा निकली। साथ ही सोनेके पत्रसे मढा हुआ दिव्य धनुप, कभी पाली न होनेवाले दो अक्षय तरकत और दिव्य कवच भी प्रकट हुए । दादा प्रह्लादजीने उन्हे एक ऐसी माला दी, जिसके पृष्ट कभी कुम्हराते न थे। तथा शुकाचार्यने एक शङ्ख दिया। इस प्रभार ब्राह्मणों भी कृपाले युद्धकी सामग्री प्राप्त क्रके उनके द्वारा स्वस्तिवाचन हो जानेपर राजा वलिने उन ब्राह्मणोंकी प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहादजीवे सम्भाषण करके उनके चरणोंमें नमस्कार निया । पिर वे भृगुवशी ब्राह्मणीं के दिये हुए दिव्य रथपर सवार हुए। जन महारयी राजा बलिने कवच धारण कर धनुप, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिये और दादाकी दी हुई मुन्दर माला धारण कर ली, तन उनकी बड़ी शोभा हुई । उननी भुजाओं में सोनेके बाजूबद और कार्नोमें मक्राकृत कुण्डल जगमगारहे थे। उनके कारण रयपर बैठे हुए

वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानी अग्निकुण्डमें अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्होंके समान ऐश्वर्य, बल और विभृतियाले दैत्यसेनापित अपनी अपनी सेना लेकर हो लिये। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आनासको पी जायों। और अपने कोधभरे प्रज्वलित नेनोंसे समस्त दिशाओंको, श्वितिजको भस्म कर डालेंगे। राजा बलिने इस बहुत बड़ी आसुरी सेनाको लेकर उसका युद्धके दगसे सञ्चालन किया तथा आकाश और अन्तरिक्षको कॅपाते हुए सकल ऐश्वर्योसे परिपूर्ण इन्द्रपुरी अमरावतीपर चढाई की ॥ ३-११॥

देवताओं की राजधानी अमरावतीमें बड़े सुन्दर मुन्दर नन्दन वन आदि उद्यान और उपवन हैं । उन उद्यानों और उपवनींमें पक्षियों के जोड़े चहवते रहते हैं। मधुलोभी भीरे मतवाले होक्र गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नये नये पचीं, फ्लों और पुध्पेंसे कल्पवृक्षोंकी शालाएँ लदी रहती हैं। वहाँके सरोवरोंमें इस, सारस, चकवे और बचलोंकी भीड लगी रहती है। उन्होंमें देवताओं के द्वारा सम्मानित देवाङ्गनाएँ जल्कीड़ा करती रहती हैं। ज्योतिर्मय आकाशगङ्गाने खाईकी भाँति अमरावतीको चारी ओरसे घेर खला है। उसके चारी ओर बहुत ऊँचा धोनेका परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थानपर बड़ी बड़ी अगरियाँ बनी हुई हैं। सोनेके कियाड़ द्वार द्वारपर लगे हुए हैं और स्पिनकमणिके गोपुर ( नगरके बाहरी पाटक ) हैं। उसमें अलग अलग बड़े-बड़े राजमार्ग हैं। स्वय विश्वकर्माने ही उस पुरीना निर्माण किया है। समाके खान, खेलके चयूतरे और रय चलनेके बड़े बड़े मार्गांसे यह शोभायमान है । दस करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हें और मणियोंके बड़े उड़े चौराहे एव हीरे और मूँगेकी वेदियाँ वनी हुई हैं। वहाँकी स्त्रियाँ सर्वदा सोल्ह वर्षकी-सी रहती हैं, उनका यौवन और सौन्दर्य खिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूपकी छटासे इस प्रकार देदीप्यमान होती हैं, जैसे अपनी ज्वालाओंसे अप्रि। देवाङ्गनाओं रे जूड़ेसे गिरे हुए नवीन सौगन्धिक पुर्धोकी सुगन्धि लेक्र वहाँके मार्गोंमें मन्द मन्द हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियोंमेसे अगरकी सुगन्धसे युक्त सफेद धूओं निकल निकलकर वहाँके मार्गोको दक दिया करता है। उसी मार्गसे देवाङ्गनाएँ जाती आती हैं। स्थान स्थानपर मोतियोंकी झालरींसे सजाये हुए चॅदोंने तने रहते हैं। सोनेकी

मणिमय पताकाएँ पहराती रहती हैं। छजोंपर अनेकों झंडियाँ लहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और मोंरे कलगान करते रहते हैं। देवाङ्गनाओंके मधुर संगीतसे वहाँ सदा ही मङ्गल छाया रहता है। मृदङ्ग, शङ्ख, नगाड़े, ढोल, वीणा, वंशी, मँजीरे और ऋष्टियाँ वजती रहती हैं। गन्धर्व बाजोंके साथ गाया करते हैं और अप्सराएँ नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटासे छटाकी अधिष्ठात्री देवीको भी जीत लिया है। उस पुरीमें अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषोंसे रहित हैं, वे ही वहाँ जाते हैं। असुरोंकी सेनाके स्वामी राजा वलिने अपनी बहुत वड़ी सेनासे वाहरकी ओर सब ओरसे अमरावतीको घेर लिया और इन्द्रपत्नियोंके हृदयमें भयका सञ्चार करते हुए उन्होंने ग्रुकाचार्यजीके दिये हुए महान् शङ्कको बजाया। उस शङ्ककी ध्वनि सर्वत्र फैल गयी॥ १२—२३॥

- इन्द्रने देखा कि विलने तो युद्धकी बहुत बड़ी तैयारी की है । अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पतिजी के पास गये और उनसे वोले—'भगवन् ! मेरे पुराने शत्रु विलने इस वार युद्धकी बहुत बड़ी तैयारी की है । मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हमलोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे । पता नहीं, किस शिक्ति इनकी इतनी बढ़ती हो गयी है । में देखता हूँ कि इस समय बिलकों कोई भी किसी प्रकारसे रोक नहीं सकता । वे तो प्रलयकी आगके समान बढ़ गये हैं और जान पड़ता है मुखसे इस विश्वकों पी जायँगे, जीभसे दसों दिशाओं को चाट जायँगे और नेत्रों की ज्वालासे दिशाओं को भस्म कर देंगे । आप कृपा करके मुझे बतलाइये कि मेरे शत्रुकी इतनी बढ़तीका, जिसे किसी प्रकार भी दवाया नहीं

जा सकता, क्या कारण है। इसके शरीरमें, मनमें, इन्द्रियोंमें इतना वल और इतना तेज कहाँसे आ गया है कि इसने इतनी वड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है ? ॥२४–२७॥

देवगुरु वृहस्पतिजीने कहा—'इन्द्र! में तुम्हारे शत्रु बलिकी उन्नतिकां कारण जानता हूँ । ब्रह्मवादी भृगुवंशियोंने अपने शिष्य बलिको महान् तेज देकर शक्तियोंका खजाना वना दिया है। सर्वशक्तिमान् भगवान्को छोड़कर तुम या तुम्हारे-जैसा और कोई भी वलिके सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता, जैसे कालके सामने प्राणी। इसलिये तुमलोग स्वर्गको छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समयकी प्रतीक्षा करो, जब तुम्हारे शत्रुका भाग्यचक्र पलटे । इस समय ब्राह्मणोंके तेजसे वलिकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । उसकी शक्ति वहुत वद गयी है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणोंका तिरस्कार करेगा, तत्र अपने परिवारके साथ नष्ट हो जायगा। १ वृहस्पतिजी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थके ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओंको सलाह दी, तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गये । देवताओं के छिप जानेपर वलिने अमरावती पुरीपर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोकोंको जीत लिया । जन विल विश्वविजयी हो गये, तव शिष्यप्रेमी भृगुवंशियोंने अपने अनुगत शिष्यसे सौ अश्वमेध यज्ञ करवाये। उन यज्ञोंके प्रभावसे वलिकी कीर्ति-कौमुदी तीनों लोकोंसे वाहर भी दसों दिशाओंमें फैल गयी और वे नक्षत्रींके राजा चन्द्रमाके समान शोभायमान हुए । ब्राह्मण-देवताओंकी कृपासे प्राप्त समृद्ध राज्य-लक्ष्मीका वे बड़ी उदारतासे उपभोग करने लगे और अपनेको कृतकृत्य-सा मानने लगे ॥ २८-३६ ॥

### सोलहवाँ अध्याय

#### कर्यपजीके द्वारा अदितिको पयोव्रतका उपदेश

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गये और दैत्योंने स्वर्गपर अधिकार कर लिया, तब देवमाता अदितिको वड़ा दुःख हुआ । वे अनाय-सी हो गयीं। एक बार बहुत दिनोंके बाद जब कश्यप मुनिकी समाधि दूटी, तब वे अदितिके आश्रमपर आये। उन्होंने देखा कि न तो वहाँ सुख-शान्ति है और न किसी प्रकारका उत्साह या सजावट ही है, चारों ओर उदासी छायी हुई है। परीक्षित् ! जब वे वहाँ जाकर आसनपर बैठ गये

और अदितिने विधिपूर्वक उनका सत्कार कर लिया, तव वे अपनी पत्नी अदितिसे—जिसके चेहरेपर वड़ी उदासी छायी हुई यी—वोले, 'कल्याणी! इस समय संसारमें ब्राह्मणोंपर कोई विपत्ति तो नहीं आयी है! धर्मका पालन तो ठीक-ठीक होता है! कालके कराल गालमें पड़े हुए लोगोंका कुछ अमङ्गल तो नहीं हो रहा है! प्रिये! ग्रहस्थाश्रम तो, जो लोग योग नहीं कर सकते, उन्हें भी योगका फल देनेवाला है। इस ग्रहस्थाश्रममें रहकर धर्म, अर्थ और कामके सेवनमें किसी

प्रभारका विष्न तो नहीं हो रहा है ? यह भी सम्भव है कि तुम कुडुम्बके भरण पोषणमें व्यय रही हो, अतिथि आये हों और तुमसे निना सम्मान पाये ही छीट गये हों; तुम खड़ी हो रर उनका सत्कार करनेमें भी असमर्थ रही हो । इसीसे तो तुम उदास नहीं हो रही हो ? जिन घरोंमें आये हुए अतिथिका जलसे भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही छीट जाते हें, वे घर अवश्य ही गीदड़ोंके घरके समान हैं । प्रिये ! सम्भव है, मेरे बाहर चले जानेपर कभी तुम्हारा चित्त उदिम रहा हो और समयपर तुमने हिवप्यसे अभियोंमें हवन न किया हो । सर्वदेवमय भगवान्के मुख हें—ब्राह्मण और अभि । यहस्य पुरुप याद इन दोनोंकी पूजा करता है तो उसे उन लेकोंकी प्राप्त होती है, जो समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं । प्रिये ! तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो; परन्तु तुम्हारे बहुत-से लक्षणोंसे में देख रहा हूं कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है । तुम्हारे सब लड़के तो दुशल-मङ्गलसे हें न ?' ॥ १ – १ ० ॥

अदितिने कहा—भगवन् ! ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी यह दासी—सब सकुशल हैं। मेरे स्वामी ! यह गृहस्य आश्रम ही अर्थ, धर्म और कामकी साधनामे परम सहायक है। प्रभो ! आपके निरन्तर सारण और क्ल्याण कामनासे अप्ति, अतिथि, सेवक, मिसुक और दूसरे याचकोंका भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। भगवन् ! जब आप जैसे प्रजापित मुझे इस प्रकार धर्म-पालनका उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मनकी ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी न हो जाय ! आर्यपुत्र ! समस्त प्रजा—वह चाहे सत्त्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो—आपकी ही सन्तान है। कुछ आपके सङ्कल्पसे उत्पन्न हुए हें और कुछ शरीरसे। भगवन् ! इसमें सन्देह नहीं कि आप सब सन्तानोंके प्रति—चाहे असुर हों या देवता—एक-सा भाव रखते हैं, सम हैं। तथापि स्वध परमेश्वर भी अपने भक्तोंकी अभिलापा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी !

ऐसा उपाय कीजिये जिससे कि मेरे पुर्नोको वे वस्तुएँ सिस्हे प्राप्त हो जायँ ॥ ११–१७॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—इस प्रकार अदितिने जा करयपजीने प्रार्थना की, तब वे कुछ बिस्मित से होकर बोले— 'बड़े आश्चर्यकी बात है। भगवान्की माया भी कैनी प्रकल है! यह सारा जगत् स्नेहकी रज्जुने विधा हुआ है। कहाँ भी यह पञ्चमूतोंसे बना हुआ अनात्मा श्वरीर और कहाँ प्रकृतिन परे आत्मा ! न किसीका कोई पित है, न पुत्र है और न भी सम्बन्धी ही है। मोह ही स्नेह-बन्धनमें जकड़कर मनुष्यकों नचा रहा है। प्रिये! तुम सम्पूर्ण प्राणियों के हृदयमें विराजमान, अपने भक्तों के दुःदा मिटानेवाले जगद्गुक भगवान् वासुदेवकी आराधना करो। वे बड़े दीनदयाछ हैं। अवस्य ही श्रीहरि तुम्हारी कामनाएँ पूर्ण करेंगे। मेरा यह हढ निश्चय है कि भगवान्की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है'॥ १८—२१॥

अदितिने पूछा—भगवन् ! मैं जगदीश्वर भगवान् की आराधना किस प्रकार करूँ, जिससे वे सत्यसङ्करप प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें ! पतिदेव ! मैं अपने पुत्रोंके साथ बहुत ही दुःख मोग रही हूँ । जिससे वे शीध ही मुझपर प्रसन्न हो जायँ, उनकी आराधनाकी वही विधि मुझे बतलाइये ॥ २२-२३॥

कद्यपजीने कहा-देवि ! जब मुझे सन्तानकी कामना हुई थी, तब मैंने भगवान् ब्रह्माजीरे यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवानको प्रसन्न करनेवाले जिस वतका उपदेश किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूं । पाल्गुनके शुक्रपक्षमें बारइ दिनतक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति भगवान् कमलनयनकी पूजा करे । अमावस्याके दिन यीद मिल सके तो सूअरकी खोदी हुई मिट्टीसे अपना शरीर मलकर नदीमें स्नान करे । उस समय यह मन्त्र पढना चाहिये-- 'त्व देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिञ्छता । उद्धृतासि नमस्तुभ्य पाप्मानं मे प्रणाद्यय ॥' ( है स्थान देनेकी इच्छासे , वराइ-देवि ! प्राणियोंको भगवान्ने रक्षातलसे तुम्हारा उद्घार किया या । तुम्हे मेरा नमुस्कार है । तुम मेरे पार्थोंको नष्ट कर दो । ) इसके बाद और नैमित्तिक नियमोंको पूरा बरके एकाम चित्त ी, सूर्य, जल, अप्ति और गुबदेवके रूपमें भगवान्ती

द्यः जलः आम् आरं गुरुद्वकं रूपम मगवान्यः इस प्रकार स्तुति बरे—'प्रभो ! आप सर्वशक्तिः-े और आराघनीय हैं । समल प्राणी आपमें और आप समस्त प्राणियोंमें निवास करते हैं। इसीसे आपको 'वासुदेव' कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत् और उसके कारणके भी साक्षी हैं। भगवन् ! मेरा आपको नमस्कार है। आप अन्यक्त और सूक्ष्म हैं। प्रकृति और पुरुषके रूपमें भी आप ही स्थित हैं। आप चौबीस गुणोंके जानने-वाले और गुणोंकी संख्या करनेवाले सांख्यशास्त्रके प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं, जिसके प्रायणीय और उदयनीय-ये दो कर्म सिर हैं । प्रातः मध्याह और तृतीय-ये तीन सवन ही तीन पाद हैं । चारों वेद चार सींग हैं। गायत्री आदि सात छन्द ही सात हाथ हैं। यह धर्ममय वृषभरूप यज्ञ वेदोंके द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा हैं स्वयं आप ! आपको मेरे नमस्कार हैं। आप ही लोककल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी चद्र हैं। समस्त शक्तियोंको धारण करनेवाले भी आप ही हैं। आपको मेरा वार-वार नमस्कार है! आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतोंके खामी हैं । आपके चरणोंमें नमस्कार ! आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत्के स्वरूप भी हैं। आप योगके कारण तो हैं ही, स्वयं योग और उससे मिलनेवाला ऐश्वर्य भी आप ही हैं। हे हिरण्यगर्भ ! आपके लिये मेरे नमस्कार ! आप ही आदिदेव हैं । सबके साक्षी हैं । आप ही नर-नारायण ऋषिके रूपमें प्रकट खयं भगवान् हैं। आपको मेरे नमस्कार ! आपका शरीर मरकतमणिके समान साँचला है। समस्त सम्पत्ति और सौन्दर्यकी देवी लक्ष्मी आपकी सेविका हैं। पीताम्बरधारी केशव! आपको मेरे वार-वार नमस्कार ! आप सव प्रकारके वर देने-वाले हैं । वर देनेवालों में श्रेष्ठ हैं । तथा जीवोंके एकमात्र वरणीय हैं । यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने क्ल्याणके लिये आपके चरणोंकी रजकी उपासना करते हैं। जिनके चरणकमलोंकी सुगन्ध प्राप्त करनेकी लालसासे समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मीजी भी सेवामें लगी रहती हैं, वे भगवान् मुझपर प्रसन्न हों ।' प्रिये ! भगवान् हृषीकेशका आवाहन तो पहले ही कर ले। फिर इन मन्त्रोंके द्वारा पादा, आचमन आदिके साथ अद्धापूर्वक पूजा करे । गन्ध, माला आदिसे पूजा करके भगवान्को दूधसे स्नान करावे । उसके वाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, आचमन, गन्ध, धूप आदिके द्वारा द्वादशाक्षर मन्त्रसे भगवान्की पूजा करे। यदि सामर्थ्य हो तो दूधमें पकाये हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शालिके चावलका नैवेद्य लगावे और उसीका द्वादशाक्षर मन्त्रसे ह्वन करे । उस नैवेद्यको भगवान्के भक्तोंमें वाँट दे

या स्वयं पा छे । इसके वाद आचमन करावे और पूजाके वाद ताम्बूल निवेदन करे । एक सौ आठ वार द्वादशाक्षर-मन्त्रका जप करे और स्तुतियोंके द्वारा भगवान्का स्तवन करे । प्रदक्षिणा करके वड़े प्रेम और आनन्दसे भूमिपर होट-कर दण्डवत्-प्रणाम करे। निर्माल्यको सिरसे लगाकर देवता-का विसर्जन करे । कम-से-कम दो ब्राह्मणोंको यथोचित रीतिसे खीरका भोजन करावे तथा दक्षिणा आदिसे उनका सत्कार करे । इसके वाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट-मित्रोंके साथ वचे हुए अन्नको स्वयं ग्रहण करे । उस दिन ब्रह्मचर्यसे रहे और दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि करके पवित्रता-पूर्वक पूर्वोक्त विधिसे एकाग्र होकर भगवान्की पूजा करे । इस प्रकार जवतक वत समाप्त न हो, तबतक दूधसे स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान्की पूजा करे । भगवान्की पूजामें आदर-बुद्धि रखते हुए केवल पयोवती रहकर यह वत करना चाहिये । पूर्ववत् प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण-भोजन भी कराना चाहिये । इस प्रकार पयोत्रती रहकर वारह दिनतक प्रतिदिन भगवान्की आराधना, होम और पूजा करे तथा ब्राह्मण-भोजन कराता रहे ॥ २४-४७ ॥

फाल्गुन ग्रुक्त प्रतिपदासे लेकर त्रयोदशीपर्यन्त ब्रह्मचर्यसे रहे, पृथ्वीपर शयन करे और तीनों समय स्नान करे । झूठ न बोले । पापियोंसे बात न करे । पापकी बात न करे । छोटे-बड़े सब प्रकारके भोगोंका त्याग कर दे । किसी भी प्राणीको किसी प्रकारसे कष्ट न पहुँचावे । भगवान्की आराधनामें लगा ही रहे । त्रयोदशीके दिन विधि जाननेवाले ब्राह्मणोंके द्वारा शास्त्रोक्त विधिसे भगवान् विष्णुको पञ्चामृतस्तान करावे। उस दिन धनका सङ्कोच छोड़कर भगवान्की वहुत वड़ी पूजा करनी चाहिये। और दूधमें चरु (खीर) पकाकर विष्णुभगवान्को अर्पित करना चाहिये । अत्यन्त एकाग्र चित्तसे उसी पकाये हुए चरुके द्वारा भगवान्का यजन करना चाहिये और उनको प्रसन्न करनेवाला गुणयुक्त तथा खादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिये । इसके वाद ज्ञानसम्पन्न आचार्य और ऋत्विजोंको वस्त्र, आभूपण और गौ आदि देकर सन्तुष्ट करना चाहिये । प्रिये ! इसे भी भगवान्की ही आराधना समझो । प्रिये ! आचार्य और ऋत्विजोंको तो शुद्ध, सान्विक और गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिये; दूसरे ब्राह्मण और आये हुए अतिथियोंको भी अपनी शक्तिके अनुसार भोजन कराना चाहिये । गुरु और ऋत्विजोंको यथायोग्य दक्षिणा देनी चाहिये। जो चाण्डाल आदि अपने-आप वहाँ आ गये हों,

उन सभीको, तया दीन, अधे और असमर्थ पुरुपीको भी अन्न आदि देकर एन्तुष्ट करना चाहिये । जब सब लोग खा चुकें, तब उन सबके सत्कारको भगवान्की प्रसन्नताका साधन समझते हुए अपने भाई-बन्धुओंके साय स्वय भोजन करे। प्रतिपदासे लेकर त्रयोदशीतक प्रतिदिन नाच-गान, याजे-गाजे, स्तुति, स्विताचन और भगवत्कयाओंसे भगवान्की पूजा करे-करावे ॥ ४८-५७ ॥

460

प्रिये। यह भगवान्की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है 'पयोवत' । ब्रह्माजीने मुझे जैसा बताया था, वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया । देवि ! तुम भाग्यवान् हो । अपनी इन्द्रियों

को वशमें करके शुद्ध भाव एव श्रद्धापूर्ण चित्तरे इस व्रतका भरीमाँति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान् की आराधना करो । कल्याणी । यह वत भगवान्को सन्तुष्ट करनेवाला है, इसलिये इसका नाम है 'सर्वयश' और 'सर्ववत'। यह समस्त तपस्याओंका सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान् प्रसन्न हों-वे ही सचे नियम हैं, वे ही उत्तम यम हैं, वे ही वास्तवमें तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ हैं। इसिलये देवि! सयम और श्रद्धासे तुम इस मतका अनुष्टान करो । भगवान् शीघ ही तुमपर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलापा पूर्ण करेंगे ॥ ५८-६२॥

# सत्रहवाँ अध्याय

भगवान्का प्रकट होकर अदितिको वर देना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! अपने पतिदेव महर्षि कश्यपजीका उपदेश प्राप्त करके अदितिने बड़ी सावधानीसे बारह दिनतक इस मतका अनुष्ठान किया। बुद्धिको सार्थि बनाकर मनकी लगामसे उसने इन्द्रियरूप दुष्ट घोड़ोंको अपने वशमें कर लिया और एकनिष्ट बुद्धिसे वह पुरुपोत्तम भगवान्का चिन्तन करती रही। जब उसने एकाग्र बुद्धिसे अपने मनको सर्वात्मा भगवान् वासुदेवमें पूर्णरूपसे लगाकर पयोवतका अनुष्ठान किया, तव पुरुषोत्तम भगवान् उसके सामने प्रकट हुए । परीक्षित् । वे पीताम्बर धारण किये हुए थे, चार भुजाएँ यीं और शहु, चक्र, गदी लिये हुए थे। अपने नेत्रींके शामने भगवान्को सहसा प्रकट हुआ देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और पिर प्रेमसे विह्नल होकर उसने पृथ्वीपर लोटकर उन्हें दण्डवत् प्रणाम किया । फिर उठकर, हाय जोड़, मगवान्की स्तुति करनेकी चेष्टा की, परन्तु नेत्रोंमे आनन्दके ऑस् उमङ् आये। उससे पोला न गया । सारा शरीर पुलकित हो रहा या, दर्शनके आनन्दोलाससे उसके अङ्गोंमें कम्प होने लगा या, वह चुपचाप खड़ी रही । परीक्षित् । देवी अदिति अपने प्रेमपूर्ण नेत्रीं लक्ष्मीपति, विश्वपति, यरोश्वर भगयान्को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें भी जायगी। पिर बहे प्रेमसे, गद्गद वाणीसे, धीरे धीरे उसने भगवान्की स्तृति की || १-७ ||

अदितिने कहा-आप यज्ञके खामी हैं और खय यत्र भी आप ही हैं। अच्युत । आपके चरणकमलौंका आश्रय छेकर लोग भवसागरसे तर जाते हैं। आपके यश कीर्तनका श्रवण भी सहारसे तारनेवाला है। आपके नामों के श्रनणमात्रसे ही कल्याण हो जाता है । आदिपुरुष! ं आपकी *दारणमे आ जाता* है। उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। मगवन् । आप दीनोंके स्वामी हैं । आप हमारा कल्याण कीनिये । आप विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके कारण हैं। धौर विश्वरूप भी आप ही है। अनन्त होनेपर भी खच्छन्दतारे आप अनेक बक्ति और गुणोंको स्वीकार कर लेते हैं। आप यदा अपने स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं । नित्य निरन्तर बहते हुए पूर्ण बोधके द्वारा आप हृदयके अन्धकारको नष्ट करते रहते हैं। भगवन्। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभो! अनन्त । जब आप प्रस्त्र हो जाते हैं, तब मनुष्योंने ब्रह्माजी नी दीर्घ आयु, उनका सा दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योगकी समस्त सिद्धियाँ, अर्य धर्म-कामरूप त्रिवर्ग और केवल ज्ञानतक प्राप्त हो जाता है। फिर शतुर्भोपर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी-छोटी कामनाएँ हैं, उनके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है ॥ ८-१० ॥

श्रीद्युकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! जर अदितिने इस प्रकार कमलनयन भगवान्की स्तुति की, तर्न समस्त प्राणियोंके हृदयमें रहकर उनकी गति-विधि जाननेवाले भगवान्ने यह बात कही ॥ ११॥

श्रीभगवान्ने कहा—देवताओंकी जननी अदिति! तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषाको मैं जानता हूँ । शत्रुओंने तुम्हारे पुत्रोंकी सम्पत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोक (स्वर्ग) से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्धमें तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और वली असुरोंको जीतकर विजयलक्ष्मी प्राप्त करें, तब तुम उनके साथ भगवान्की उपासना करो । तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इन्द्रादि पुत्र जब शत्रुओंको मार डालें, तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियोंको अपनी आँखों देख सको । अदिति ! तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्तिसे समृद्ध हो जायँ, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिरसे प्राप्त हो जायँ तथा वे स्वर्गपर अधिकार जमाकर पूर्ववत् विहार करें । परन्तु देवि ! वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है । क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जायगी, तो उससे सुख मिलनेकी आशा नहीं है। फिर भी देवि ! तुम्हारे इस व्रतके अनुष्ठानसे में बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिये मुझे इस सम्बन्धमें कोई-न-कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा । क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिये । उससे श्रद्धाके अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रोंकी रक्षाके लिये ही विधिपूर्वक पयोवतसे मेरी उपासना की है। अतः में अंशरूपसे कश्यपके वीर्यमें प्रवेश करूँगा और तुम्हारा पुत्र वनकर तुम्हारी सन्तानकी रक्षा करूँगा । कल्याणी ! तुम अपने पति कश्यपमें मुझे इसी रूपमें स्थित देखो और उन निष्पाप प्रजापतिकी सेवा करो । देवि ! देखो किसीके पूछनेपर भी यह बात दूसरेको मत वतलाना । देवि ! देवताओंका रहस्य जितना गुप्त रहता है। उतना होता है ॥ १२-२०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—इतना कहकर भगवान् वहीं अन्तर्धान हो गये । उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान् मेरे गर्भंचे जन्म लेंगे, अपनी कृतकृत्यताका अनुभव करने लगी। भला, यह कितनी दुर्लभ बात है! वह बड़े प्रेमचे अपने पतिदेव कश्यपकी सेवा करने लगी। कश्यपजी सत्यदर्शों थे, उनके नेत्रोंसे कोई बात लिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि-योगसे उन्होंने जान लिया कि भगवान्का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काठमें अग्निका आधान करती है, वैसे ही कश्यपजीने समाहित चित्तसे अपनी तपस्याके द्वारा चिर-सिश्चत वीर्यका अदितिमें आधान किया। जव ब्रह्माजीको यह बात माल्म हुई कि अदितिके गर्भमें तो स्वयं अविनाशी भगवान् आये हैं, तब वे भगवान्के रहस्यमय नामोंसे उनकी स्तुति करने लगे॥ २१–२४॥

ब्रह्माजीने कहा-समग्र कीर्तिके आश्रय भगवन ! आपकी जय हो । अनन्त शक्तियोंके अधिष्ठान ! आपके चरणोंमें नमस्कार है । ब्रह्मण्यदेव ! त्रिगुणोंके नियामक ! आपके चरणोंमें मेरे बार-बार प्रणाम हैं । पृक्षिके पुत्ररूपमें उत्पन्न होनेवाले ! वेदोंके समस्त ज्ञानको अपने अंदर रखनेवाले प्रभो ! वास्तवमें आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं वार-वार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभिमें स्थित हैं। तीनों लोकोंसे परे वैकुण्ठमें आप निवास करते हैं। जीवों के अन्तः करणमें आप सर्वदा विराजमान रहते हैं । ऐसे सर्वन्यापक विष्णुको में नमस्कार करता हूँ । प्रभो ! आप ही संसारके आदि, अन्त और इसलिये मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनन्तशक्ति पुरुषके रूपमें आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनकेको वहा ले जाता है, वैसे ही आप कालरूपसे संसारका धाराप्रवाह सञ्चालन करते रहते हैं। आप चराचर प्रजा और प्रजापतियोंको भी उत्पन्न करनेवाले मूल कारण हैं। देवाधिदेव! जैसे जलमें डूवते हुएके लिये नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्गसे भगाये हुए देवताओंके लिये एकमात्र आप ही आश्रय हैं ॥ २५-२८॥

#### अठारहवाँ अध्याय

#### वामनभगवान्का प्रकट होकर राजा विलक्षी यश्रशालामें जाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! इस प्रकार जन ब्रह्माजीने भगवान्की शक्ति और छीलाकी स्तृति की, तब जन्म-मृत्युरहित भगवान् अदितिके छामने प्रकट हुए। भगवान्के चार



मुजाएँ यीं; उनमें वे शङ्का, गदा, कमल और चक्र धारण किये हुए थे। कमलके समान कोमल और बड़े-बड़े नेत्र ये । पीताम्बर शोभायमान हो रहा या । विशुद्ध स्यामवर्णका दारीर था । मकराकृत कुण्डलोंकी कान्तिसे मुख कमलकी द्योभा और भी उल्लंखित हो रही यी। वश्वःखल्पर श्रीवत्सका चिह्न, हायोंमें कंगन और भुजाओंमें बाज्बंद, छिरपर किरीट, कमरमें करघनीकी लड़ियाँ और चरणोंमें न्पुर जगमगा रहे थे ! भगवान् गलेमें अपनी स्वरूपभूत वनमाला धारण किये हुए ये, जिसके चारों और झंड-के झंड भीरे गुंजार कर रहे थे। उनके कण्ठमें कौरतुभ मणि सुशोभित थी। भगवान्की अङ्ग-कान्तिसे प्रजापति क्रयपजीके घरका अन्धकार नष्ट हो गया । उस समय दिशाएँ प्रसन्न हो गयीं। नदी और सरोवरींका जल निर्मल हो गया । प्रजाके हृदयमें आनन्दकी बाद आ ग्रवी । सब ऋतुएँ एक साथ अरता-अरता ग्रुग प्रकट करने लगा । स्वर्गलोक, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत-इन सनके दृदयमें इर्पका सञ्चार हो गया ॥ १-४ ॥

परीक्षित् ! जिस समय भगवान्ने जन्म प्रहण किया, उस समय चन्द्रमा अवण नक्षत्रपर थे । भाद्रपद मासके शुह्रपक्षकी अवणनक्षत्रवाली द्वादशी थी। अभिजित् मुहूर्तमें मगवान्का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान्के जन्मको मङ्गलमय स्चित कर रहे थे। परीक्षित्! जिस तिथिमें भगवान्का जन्म हुआ था, उसे 'विजया द्वादशी' वहते हैं। जन्मके समय सूर्य आकाशके मध्यभागमें खित थे। भगवान्के अवतारके समय श्रृष्ठ, ढोल, मृदङ्ग, डफ और नगाई आदि बाजे बजने लगे। इन तरह-तरहके बाजों और तुरहियोंकी तुमुल ध्विन होने लगी। अध्सराएँ प्रसन्न होकर नाचने लगीं। अष्ट गन्धर्व गाने लगे। मृति, देवता, मनु, वित्तर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध, विद्याघर, किग्पुरण, किन्नर, चारण, यक्ष, राज्ञस, पक्षी, मुख्य-मुख्य नागगण और देवताओं अञ्चयर नाचने गाने और दिल खोलकर प्रशंस करने लगे तथा उन लोगोंने अदितिके आध्मको पुष्पोंनी वर्षासे दक्ष दिया॥ ५-१०॥

जब अदितिने अपने गर्भं प्रकट हुए परम पुरुष परमातमाको देखा, तो वह अत्यन्त आश्चर्यचिकत और परमानिद्त हो गयी। प्रजापित करवपजी भी भगवान्को अपनी योगमायाचे द्यार घारण किये हुए देख विस्मित हो गये और भगवान्की जय-जयकार करने हमे। परीक्षित ! भगवान् स्वयं अन्यक्त एवं चित्स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कान्तिमय आभूषण एवं आयुधीं युक्त द्यार प्रहण किया था, उसी दारीर के क्येप और अदितिके देखते देखते वामन ब्रह्मचारीका रूप घारण कर हिया—ठीक वैसे ही, जैसे नट अपना वेष वदल हे। क्यों न हो, भगवान्की हीला तो अन्तुत है हो!॥ ११-१२॥

भगवान्को वामन ब्रह्मचारीके रूपमें देखकर महर्पियोंको बड़ा आनन्द हुआ। उन लोगोंने करयप प्रजापतिको आगे करके उनके जातकर्म आदि सरकार करवाये। जन उनका उपनयन-संस्कार होने लगा, तब गायत्रीके अधिष्ठातृ-देवता स्वयं सविताने उन्हें गायत्रीका उपदेश किया। देवगुरु वृहस्पतिज्ञीने यहोपबीत और करयपने मेराला दी। पृथ्वीने कृष्णमृगका चर्म, वनके स्वामी चन्द्रमाने दण्ड, माता अदितिने कौपीन तथा उसके ऊपर धारण करनेका वस्न एवं आकाशके अभिमानी देवताने वामन-वेपधारी मगवान्को छन्न दिया। परीक्षित् ! अविनाशी प्रमुको ब्रह्माजीने कमण्डल, सप्तर्पियोंने

कुरा और सरस्वतीने रुद्राक्षकी माला समर्पित की। इस रीतिसे जब वामनभगवान्का उपनयन-संस्कार हो चुका, तब यक्षराज कुबेरने उनको भिक्षाका पात्र और सतीशिरोमणि जगजननी स्वयं भगवती उमाने भिक्षा दी। इस प्रकार जब सब लोगोंने बढुवेष-धारी भगवान्का सम्मान किया, तब वे ब्रह्मर्षियोंसे भरी हुई सभामें अपने ब्रह्मतेजके कारण अत्यन्त शोभायमान हुए। इसके वाद भगवान्ने स्थापित और प्रज्वलित अग्निका कुशोंसे परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और सिमधाओंसे ह्वन किया। १३-१९॥

परीक्षित् ! उसी समय भगवान्ने सुना कि सव प्रकारकी सामग्रियोंसे सम्पन्न यशस्वी विल भृगुवंशी ब्राह्मणोंके आदेशा-नुसार बहुत-से अरवमेध यज्ञ कर रहे हैं, तब उन्होंने वहाँके लिये यात्रा की । भगवान् समस्त शक्तियोंसे युक्त हैं । उनके चलनेके समय उनके भारते पृथ्वी पग-पगपर झुकने लगी। नर्मदा नदीके उत्तर तटपर 'भृगुकच्छ' नामका एक वड़ा सुन्दर स्थान है। वहीं विलक्षे भृगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञका अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगोंने दूरसे ही वामनभगवान्-को देखा, तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात् सूर्यदेवका उदय हो रहा हो । परीक्षित् ! वामनभगवान् के तेजसे ऋ त्विज, यजमान और सदस्य-सव-के-सव निस्तेज हो गये। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखनेके लिये सूर्य, अप्नि अथवा सनत्कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगुके पुत्र शुकाचार्य आदि अपने शिष्योंके साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएँ कर रहे थे। उसी समय हाथमें छत्र, दण्ड और जलसे भरा कमण्डलु लिये हुए वामनभगवान्ने अश्वमेध यज्ञके मण्डपमें प्रवेश किया। वे कमरमें मूँजकी मेखला और गलेमें यशोपवीत धारण किये हुए थे । वगलमें मृगचर्म या और सिरपर जटा थी । इस प्रकार वौने ब्राह्मणके वेषमें अपनी मायासे ब्रह्मचारी वने हुए भगवान्ने जव उनके यज्ञमण्डपमें प्रवेश किया, तत्र भृगुवंशी ब्राह्मण अपने शिष्योंके साथ उनके तेजसे

प्रभावित हो गये । वे सब-के-सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामनभगवान्का स्वागत-सत्कार किया । भगवान्के लघुरूपके अनुरूप सारे अङ्ग छोटे-छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे । उन्हें देखकर विलक्षो बड़ा आनन्द हुआ और उन्होंने वामनभगवान्को एक उत्तम आसन दिया । फिर स्वागत-वाणीसे उनका अभिनन्दन करके पाँच पखारे और सङ्गरिहत महापुरुषोंको भी अत्यन्त मनोहर लगनेवाले वामनभगवान्की पूजा की । भगवान्के चरणकमलोंका धोवन परम मङ्गलमय है । उससे जीवोंके सारे पाप-ताप धुल जाते हैं । स्वयं देवाधिदेव चन्द्रमौलि भगवान् शङ्करने अत्यन्त मिक्तमावसे उसे अपने सिरपर धारण किया था । आज वही चरणामृत धर्मके मर्मश राजा विलको प्राप्त हुआ । उन्होंने बड़े प्रेमसे उसे अपने मस्तकपर रक्खा ॥ २०–२८ ॥

विलने कहा-ब्राह्मणकुमार ! आप भले पधारे ! आप-को मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ ? आर्य ! ऐसा जान पड़ता है कि वड़े-बड़े व्रह्मियोंकी तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान् होकर मेरे सामने आयी है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गये । आज मेरा वंश पित्र हो गया । आज मेरा यह यश सफल हो गया। ब्राह्मणकुमार! आपके पाँच पखारनेसे मेरे सारे पाप धुल गये और विधिपूर्वक यज्ञ करनेसे, अझिमें आहुति डालनेसे जो फल मिलता, वह अनायास ही मिल गया । आपके इन नन्हे-नन्हे चरणों और इनके धोवनसे पृथ्वी पवित्र हो गयी । ब्राह्मणकुमार ! ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारीजी! आप जो चाहते हों-गाय, सोना, सामग्रियोंसे सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीनेकी वस्तु, विवाहके लिये कन्या, सम्पत्तियोंसे भरे हुए गाँव, घोड़े, हाथी, रथ-वह सच आप मुझसे माँग लीजिये । अवस्य ही वह सब मुझसे माँग लीजिये ॥ २९–३२ ॥

# 

# भगवान् वामनका विलसे तीन पग पृथ्वी माँगना, विलका वचन देना और शुक्राचार्यजीका उन्हें रोकना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजा विलक्षे ये वचन धर्मभावसे भरे और वड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर वड़ी प्रसन्नतासे भगवान्ने उनका अभिनन्दन किया और कहा ॥१॥

श्रीभगवान्ते कहा—राजन्! आपने जो कुछ कहा—वह आपकी कुलपरम्पराके अनुरूप, धर्मभावसे परि- पूर्ण, यशको वढ़ानेवाला और अत्यन्त मधुर है। क्यों न हो, परलोकहितकारी धर्मके सम्बन्धमें आप मृगुपुत्र शुक्राचार्यको परम प्रमाण जो मानते हैं। साय ही आपके कुलवृद्ध पितामह परम शान्त प्रह्लादजीकी आशा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी वंशपरम्परामें कोई धर्मदीन अथवा कपण एकत को

कभी हुआ ही नहीं, ऐसा भी कोई नहीं हुआ, जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो अथवा जो एक बार किसीको कुछ देने भी प्रतिज्ञा करके नादमें मुकर गया हो। दानके अवसरपर याचकींकी याचना सुनकर, और युद्धके अवसरपर शत्रुके ललकारनेपर उनकी ओरसे मुँह मोड़ लेनेवाला कायर आपके वरामें कोई भी नहीं हुआ। क्यों न हो, आपकी कुलपरम्परामें प्रह्वाद अपने निर्मल यशसे वैसे ही शोभायमान होते हैं, जैसे आकारामें चन्द्रमा । आपके कुलमें ही हिरण्याध जैसे वीरका जम हुआ या। वह वीर जम हाथमें गदा लेकर अकेला ही दिग्विजयके लिये निकला, तब सारी पृथ्वीमें घूमनेपर भी उसे अपनी जोड़का कोई वीर न मिला। सब विष्णुभगवान् जलमेंसे पृथ्वीका उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाईसे उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की । परन्तु उसके बहुत बाद भी उन्हें वार बार हिरण्याक्षकी दाक्ति और बलका स्मरण हो आया करता था। और उसे जीत लेनेपर भी वे अपनेको विजयी नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्षके भाई हिरण्यकशिपुको उसके वधका वृत्तान्त माळूम हुआ, तब वह अपने भाईका वध करनेवालेको मार डाळनेके लिये क्रोध करके भगवान्के निवासस्थान वैकुण्ठधान मे पहुँचा। विष्णुभगवान् माया रचनेवालींमें सबसे बड़े हैं और समयको तो खून पहचानते ही हैं। जन उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु तो हायमें शूल लेकर कालकी भाँति मेरे ही कपर घावा कर रहा है, तर उन्होंने विचार किया- 'जैसे ससारके प्राणियोंके पीछे मृत्यु लगी रहती है-वैसे ही मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा, वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा । इसलिये में इसके हृदयमें प्रवेश कर जाऊँ, जिससे यह मुझे देख न सके । क्योंकि यह तो वहिमुंख है, बाहरकी वस्तुएँ ही देखता है। अमुरिशरोमणे। जिस समय हिरण्यकशिपु उनपर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर्छ काँपते हुए विष्णुभगनान्ने अपने शरीरको सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणींके द्वारा नासिकामेंसे होकर हृदयमें जा बैठे। हिरण्यकशिपुने उनके लेकको भलीभाँति छान डाला, परन्तु उनका कहीं पता न चला। इसपर कोधित होकर यह सिंहनाद करने लगा। उस वीरने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकारा, पाताल और समुद्र—सत्र कहीं विष्णुभगवान्को हुँढा, परन्तु वे कहीं भी उसे दिलायी न दिये। उनको कहीं न देसकर वह कहने लगा--भौने सारा जगत् छान डाला, परन्तु वह मिला नहीं । अवस्य ही वह उस लोकमें चला गया, जहाँ जाकर भिर लौटना नहीं होता। वस, अप

उससे वैरभाव रखनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैर तो देहके साय ही समाप्त हो जाता है। क्रोधका कारण अज्ञान है और अहङ्कारसे उसकी बृद्धि होती है। राजन् ! आपके पिता प्रह्लादनन्दन विरोचन बड़े ही ब्राह्मणभक्त थे। यहाँतक कि उनके शत्रु देवताओंने ब्राह्मणोंका वेप बनाकर उनसे उनसी आयुका दान मॉगा और उन्होंने ब्राह्मणीने छलको जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्मेश आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्य बाह्मण, आपके पूर्वज प्रह्वाद और दूसरे यशस्वी वीरीने पालन किया है। दैत्येन्द्र । आप मुँहमाँगी वस्तु देनेवालोंमें श्रेष्ठ है। इसीसे मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी, केवल अपने पैरोंसे तीन डग माँगता हूँ। माना कि आप सारे जगत्के स्वामी और वड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता ! विद्वान् पुरुपको केवल अपनी आयश्यकताके अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिये। इससे वह प्रतिप्रहजन्य पापसे बच जाता है ॥ २-१७ ॥

राजा विलिने कहा—ब्राह्मणकुमार । तुम्हारी बार्ते तो वृद्धों जैसी हैं, परन्तु तुम्हारी बुद्धि अभी बचोंकी सी ही है । अभी तुम हो भी तो बालक ही न, इसीसे अपना हानि लाम नहीं समझ रहे हो। में तीनों लोकोंका एकमात्र अधिपति हूं और तुम्हें द्वीप का द्वीप दे सकता हूं । मुझे तुमने अपनी वाणीसे प्रसन्न कर लिया है । अब भला, मुझसे केबल तीन डग भूमि मॉगना कोई बुद्धिमानीकी बात है १ ब्रह्मचारीजी । जो एक बार बुळ मॉगनेके लिये मरे पास आ गया, उसे पिर कभी किसीसे कुळ मॉगनेकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये । अत अपनी जीविका चलानेके लिये तुम्हें जितनी भूमिकी आवश्यकता हो, उत्तनी मुझसे मॉग लो ।।१८-२०।।

श्रीमगवान्ने कहा—राजन्! ससारके सब के-सब प्यारे विषय एक मनुष्यकी कामनाओंको भी पूर्ण करनेमें समर्थ नहीं हैं, यदि यह अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखने वाला—सन्तोषी न हो। जो तीन पग भूमिसे सन्तोप नहीं कर होता, उसे नो वपोंसे युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाय तो भी यह सन्तुष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि उसके मनमें सातों द्वीप पानेकी इच्छा बनी ही रहेगी। मैंने सुना है कि पृष्ठ, गय आदि नरेश सातों द्वीपोंके अधिपति थे, परन्तु उतने धन और भोगकी सामग्रियोंके मिन्नेपर भी वे तृष्णाना पार न पा सके। जो बुछ प्रारंधि मिन्नेपर भी वे तृष्णाना पार न पा सके। जो बुछ प्रारंधि मिन्नेपर भी वे तृष्णाना पार हो रहनेवाला पुरुष अपना जीवन मुरुषे व्यतीत करता है।

कल्याण 🚞



भगवान् वामन

परन्तु अपनी इन्द्रियोंको बरामें न रखनेवाला तीनों लोकोंका राज्य पानेपर भी दुखी ही रहता है। क्योंकि उसके हृदयमें असन्तोषकी आग धधकती रहती है। धन और भोगोंसे सन्तोष न होना ही जीवके जन्म-मृत्युके चक्करमें गिरनेका कारण है। तथा जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीमें सन्तोष कर लेना मुक्तिका कारण है। जो ब्राह्मण स्वयंप्राप्त वस्तुसे ही सन्तुष्ट हो रहता है, उसके तेजकी वृद्धि होती है। उसके असन्तोषी हो जानेपर तो उसका तेज वैसे ही शान्त हो जाता है जैसे जलसे अग्नि। इसमें सन्देह नहीं कि आप मुँहमाँगी वस्तु देनेवालों-में शिरोमणि हैं। फिर भी उपर्युक्त कारणोंसे में आपसे केवल तीन पग भूमि ही माँगता हूँ। इतनेसे ही मेरा काम वन जायगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिये, जितनेकी आवश्यकता हो।। २१-२७॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—भगवान्के इस प्रकार कहनेपर राजा विल हँस पड़े । उन्होंने कहा—'अच्छी वात है; जितनी तुम्हारी इच्छा हो, उतनी ही ले लो ।' यों कहकर वामनभगवान्को तीन पग पृथ्वीका सङ्कल्प करनेके लिये उन्होंने जलपात्र उठाया । शुक्राचार्यजी तो सब कुछ जानते थे । उनसे भगवान्की यह लीला भी छिपी नहीं थी । उन्होंने राजा विलको पृथ्वी देनेके लिये तैयार देखकर उनसे कहा ॥२८-२९॥

शुक्राचार्यजीने कहा-विरोचनकुमार ! ये स्वयं अविनाशी भगवान् विष्णु हैं। देवताओंका काम वनानेके लिये करयपकी पत्नी अदितिके गर्भसे अवतीर्ण हुए हैं। तुमने यह न जानकर कि ये मेरा सव कुछ छीन छेंगे, इन्हें दान देनेकी प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्योंपर बहुतं बड़ा अन्याय होने जा रहा है। इसे मैं ठीक नहीं समझता। खयं भगवान् ही अपनी योगमायासे यह ब्रह्मचारी बनकर वैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति— सव कुछ तुमसे छीनकर इन्द्रको दे देंगे। ये विश्वरूप हैं। तीन पगर्में तो ये सारे लोकोंको नाप लेंगे । मूर्ख ! जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णुको दे डालोगे, तो तुम्हारा जीवन-निर्वाह कैसे होगा ? ये विश्वव्यापक भगवान् एक पगमें पृथ्वी और दूसरे पगमें स्वर्गको नाप लेंगे। इनके विशाल शरीरसे आकाश भर जायगा। तब इनका तीसरा पग कहाँ जायगा ? तुम उसे पूरा न कर सकोगे । ऐसी दशामें मैं तो समझता हूँ कि प्रतिश करके पूरा न कर पानेके कारण तुम्हें नरकमें ही

जाना पड़ेगा। क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेमें सर्वथा असमर्थ होओगे । विद्वान् पुरुष उस दानकी प्रशंसा नहीं करते, जिसके वाद जीवन-निर्वाहके लिये कुछ वचे ही नहीं । जिसका जीवन-निर्वाह ठीक-ठीक चलता है--वही संसारमें दान, यज्ञ, तप और परोपकारके कर्म कर सकता है । जो मनुष्य अपने धनको पाँच भागों में वाँट देता है—कुछ धर्मके लिये, कुछ यशके लिये, कुछ धनकी अभिवृद्धिके लिये, कुछ भोगोंके लिये और कुछ अपने स्वजनोंके लिये—वही इस लोक और परलोक दोनोंमें ही सुख पाता है । असुरिश्चरोमणे ! यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जानेकी चिन्ता हो, तो मैं इस विषयमें तुम्हें कुछ ऋग्वेदकी श्रुतियोंका आश्रय सुनाता हूँ, तुम सुनो । श्रुति कहती है-'किसीको कुछ देनेकी बात स्वीकार कर लेना तो सत्य है और नकार जाना अर्थात् अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है, और सत्य इसका फल-फूल है।परन्तु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल-फूल कैसे रह सकते हैं ? क्योंकि नकार जाना, अपनी वस्त दूसरेको न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह वचाये रखना-यही श्ररीररूप वृक्षका मूल है। जैसे जड़ न रहनेपर वृक्ष सूखकर थोड़े ही दिनोंमें गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देनेसे अस्वीकार न किया जाय तो यह जीवन सूख जाता है-इसमें सन्देइ नहीं। 'मैं दूँगा'—यइ वाक्य ही धनको दूर हटा देता है। इसिट्ये इसका उचारण ही अपूर्ण अर्थात् धनसे खाली कर देनेवाला है। यही कारण है कि जो पुरुष 'मैं दूँगा'-ऐसा कहता है, वह धनसे खाली हो जाता है। जो याचकको सव कुछ देना स्वीकार कर लेता है, वह अपने लिये भोगकी कोई सामग्री नहीं रख सकता । इसके विपरीत 'मैं नहीं दूँगा'-यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है, वह अपने धनको सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करनेवाला है। परन्तु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिये। जो सबसे, सभी वस्तुओं के लिये नाहीं करता रहता है, वह वदनाम हो जाता है । वह तो जीवित रहनेपर भी मृतकके समान ही है । स्त्रियोंको प्रसन्न करनेके लिये, हास-परिहासमें, विवाहमें कन्या आदिकी प्रशंसा करते समय, अपनी जीविकाकी रक्षाके लिये, प्राण-सङ्कट उपस्थित होनेपर, गौ और ब्राह्मणके हितके लिये तथा किसीको मृत्युसे वचानेके लिये असत्य-भाषण भी उतना निन्दनीय नहीं है ॥ ३०-४३॥

### वीसवॉ अध्याय

## भगवान् वामनजीका विराट्रूप होकर दो ही पगसे पृथ्वी और खर्गको नाप लेना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! जम कुलगुरु शुकाचार्यने इस प्रकार कहा, तम आदर्श गृहस्य राजा वलिने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानीसे शुकाचार्यजीके प्रति यों कहा ॥ १॥

राजा बलिने कहा-भगवन् । आपका कहना सत्य है। यहस्याश्रममें रहनेवालोंके लिये वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यदा और आजीविकामें कभी किसी प्रकार बाधा न पड़े । परन्तु गुरुदेय ! में प्रह्लादजीका पौत्र हूँ और एक बार देनेकी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ । अतः अब मैं धनके लोमसे धोखेबाजकी तरह इस बाह्मण है कैसे कहूँ कि 'में तुम्हें नहीं दूँगा? १ इस पृथ्वीने कहा है कि 'असत्यसे वढकर कोई अधर्म नहीं है । मैं सब क्षु उ सहतेमें समर्थ हूँ, परन्तु झुठे मनुष्यका भार मुझसे नहीं सहा जाता । में नरकसे, दरिद्रतासे, दुःराके समुद्रसे, अपने राज्यके नाशसे और मृत्युसे भी उतना नहीं डरता, जितना ब्राह्मणसे प्रतिज्ञा करके उसे घोखा देनेसे डरता हूँ । इस समारमें मर जानेके बाद धन आदि वस्तुएँ तो साय छोड़ ही देती हैं; यदि उनके द्वारा दान आदिसे ब्राह्मणोंको भी धन्तुष्ट न किया जा सका, तो उनके त्यागका लाम ही क्या रहा ! दधीचि, शिवि आदि महापुरुपीने अपने परमित्रय दुस्त्यज प्राणींका दान करके भी प्राणियोंकी मलाई की है। पिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देनेमें सोच विचार करनेकी क्या आवश्यकता है ! ब्रह्मन् । पहले युगमें बड़े-बड़े दैत्यराजीने इस पृथ्वीका उपमोग किया है । पृथ्वीमें उनका सामना करनेवाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोकको तो काल ला गया, परन्तु उनका यश अभी पृथ्वीपर ज्यों का-त्यों बना हुआ है। गुरुदेव ! ऐसे लोग तो ससारमें बहुत हैं, जो युद्धमें पीठ न दिखाकर अपने प्राणींकी बलि चढा देते हैं; परन्तु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं, जो सत्पात्रके प्राप्त होनेपर श्रद्धांके साम धनका दान करें । गुरुदेव ! यदि उदार और करणाशील पुरुष अपात्र याचककी कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है, तो वह दुर्गति भी उसके लिये शोभाकी बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मयेचा पुरुषोंको दान करनेसे दु:ख प्राप्त हो, तो उसके लिये क्या कहना है । इसलिये मैं इस ब्रह्मचारीकी अभिलापा अवस्य पूर्ण करूँगा । महर्षे । वेद विधिके जाननेवाले आपलोग बड़े आदरसे यज्ञ-यागादिके द्वारा जिनकी आराधना करते हैं-वे वरदानी विष्णु ही इस रूपमें हों अथवा कोई दूसरा हो, में इनकी इच्छाके अनुसार इन्हें

पृथ्वीका दान करूँगा। यदि मेरे अपराध न करनेपर भी वे अधर्म से मुझे बाँध लेंगे, तब भी में इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा। क्यों कि मेरे शत्रु होनेपर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मणका शरीर धारण किया है। यदि वे पवित्रकीर्ति भगवान् विष्णु ही हैं तो भला, ये मुझसे दान लेकर अपनी कीर्तिमें बद्रा क्यों लगायेंगे। ये यदि चाहें तो मुझे युद्धमें भारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं। और यदि कदाचित् ये कोई दूसरे ही हैं, तो मेरे बाणोंकी चोटसे सदाके लिये रण भूमिमें सो जायँगे॥ २-१३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं —जब शुकाचार्यजीने देखा कि मेरा यह शिष्य मेरी बातपर श्रद्धा नहीं कर रहा है तया मेरी आजाका उछाइन कर रहा है, तय देवकी प्रेरणांधे उन्होंने राजा बिटको शाप दे दिया—यद्यपि वे शापके पात्र नहीं थे, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञापर अटल और अत्यन्त उदार थे। शुकाचार्यजीने कहा—'मूर्ख! तू है तो अज्ञानी, परन्तु अपनेको यहुत बड़ा पण्डित मानता है! तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आजाका उछाइन किया है। इसिलये शीध से-शीध तू अपनी लक्ष्मी लो बैठेगा। राजा बिट बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेवके शाप देनेपर भी वे सत्यरे नहीं डिगे। उन्होंने वामनभगवानकी विधिपूर्वक पूजा की और



हायमें जल टेकर तीन पग भूमिका सङ्कल्प कर दिया। उसी समय राजा बलिकी पत्नी विनन्यावली, जो मोतियोंके गइनोंसे

मुसज्जित थी, वहाँ आयी । उसने अपने द्दाशों वामनभगवान्के चरण पखारनेके लिये जलसे भरा सोनेका कलश लाकर दिया । विलने स्वयं बड़े आनन्दसे उनके मुन्दर-मुन्दर युगल चरणोंको धोया और उनके चरणोंका वह विश्वपावन जल अपने सिरपर चढ़ाया । उस समय आकाशमें स्थित देवता, गन्धर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण—सभीलोग राजा बलिके इस अलौकिक कार्य तथा सरलताकी प्रशंसा करते हुए वड़े आनन्दसे उनके ऊपर दिल्य पुष्पोंकी वर्षा करने लगे । एक साथ ही हजारों दुन्दुभियाँ बार-वार वजने लगीं । गन्धर्व, किम्पुरुष और किन्नर गान करने लगे—'अहो धन्य है ! इस उदारशिरोमणि वलिने ऐसा काम कर दिखाया, जो दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन है । देखों तो सही, इन्होंने जान-बूझकर अपने शनुको तीनों लोकोंका दान कर दिया !' ॥ १४—२०॥

इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गयी। अनन्त भगवान्का वह त्रिगुणात्मक वामनरूप बढ्ने लगा । वह यहाँतक वढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएँ, खर्ग, पाताल, समुद्र, पशु-पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि—सन-के-सन उसीमें समा गये। भृत्विज, आचार्य और सदस्योंके साथ विलने समस्त ऐश्वयोंके एकमात्र स्वामी भगवान्के उस त्रिगुणात्मक शरीरमें पञ्चभूत, इन्द्रिय, उनके विषय, अन्तःकरण और जीवोंके साथ यह सम्पूर्ण त्रिगुणमय जगत् देखा । राजा वलिने विश्वरूप भगवान्के चरणतलमें रसातल, चरणोंमें पृथ्वी, पिंडलियोंमें पर्वत, घुटनोंमें पक्षी और जाँघोंमें मरुद्गणको देखा। इसी प्रकार भगवान्के वस्त्रीमें सन्न्या, गुह्मस्थानीमें प्रजापतिगण, जघनस्थलमें अपने सहित समस्त असुरगण, नामिमें आकाश, कोखमें सार्तो समुद्र और हृदयमें नक्षत्रसमूह देखे । उन लोगोंको भगवान्के हृदयमें धर्म, स्तनोंमें मधुर और सत्य वाणी, मनमें चन्द्रमा, वक्षः खलपर हार्थोमें कमल लिये लक्ष्मीजी, कण्ठमें सामवेद और सम्पूर्ण शब्दसमूह, वाहुओंमें इन्द्रादि समस्त देवगण, कानोंमें दिशाएँ, मस्तकमें स्वर्ग,

केशों में में में माला, नासिकामें वायु, नेत्रों में सूर्य और मुखमें अग्नि दिखायी पड़े। वाणीमें वेद, रसनामें वरुण, मौंहों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात। विश्वरूपके ललाटमें कोध, नीचे के होठमें लोभ, स्पर्शमें काम, वीर्यमें जल, पीठमें अधर्म, पद-विन्यासमें यत्र, छायामें मृत्यु, हँसीमें माया, शरीरके रोमों से सब प्रकारकी ओषधियाँ, नाड़ियों में निदयाँ, नखों में शिलाएँ और बुद्धिमें ब्रह्मा, देवता एवं ऋषिगण दीख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलिने भगवान्की इन्द्रियों और शरीरमें सभी चराचर प्राणियोंका दर्शन किया। २१-२९॥

परीक्षित् ! सर्वात्मा भगवान्में यह सम्पूर्ण जगत् देखकर सव-के-सव दैत्य अत्यन्त भयभीत हो गये। इसी समय भगवान्के पास असहा तेजवाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघके समान भयङ्कर टङ्कार करनेवाला शार्ङ्ग-धनुषः वादलकी तरह गम्भीर शब्द करनेवाला पाञ्चजन्य शङ्ख, विष्णुमगवान्-की अत्यन्त वेगवती कौमोदकी गदा, सौ चन्द्राकार चिह्नों-वाली ढाल और विद्याधर नामकी तलवार, अक्षय वाणींसे भरे दो तरकस तथा लोकपालोंके सहित भगवान्के सुनन्द आदि पार्षदगण सेवा करनेके लिये उपस्थित हो गये । उस समय भगवान्की वड़ी शोभा हुई। मस्तकपर मुकुट, बाहुओं-में वाज्वंद, कार्नोमें मकराकृति कुण्डल, वक्षःखलपर श्रीवत्स-चिह्न,गलेमें कौस्तुभ मणि, कमरमें मेखला और कंधेपर पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। वे पाँच प्रकारके पुष्पोंकी वनी वनमाला धारण किये हुए थे, जिसपर मधुलोभी भौरे गुंजार कर रहे थे । उन्होंने अपने एक पगसे बलिकी सारी पृथ्वी नाप ली, शरीरसे आकाश और भुजाओंसे दिशाएँ घेर लीं; दूसरे पगसे उन्होंने स्वर्गको भी नाप लिया। तीसरा पैर रखनेके लिये बलिकी तनिक-सी भी कोई वस्तु न बची । भगवान्का वह दूसरा पग ही ऊपरकी ओर जाता हुआ महर्लोक, जनलोक और तपलोक्से भी ऊपर सत्यलोकमें पहुँच गया ॥३०-३४॥

## 

#### वलिका वाँघा जाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान्का चरणकमल सत्यलोकमें पहुँच गया। उसके नखचन्द्रकी छटासे सत्यलोककी आभा फीकी पड़ गयी। खयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाशमें डूब-से गये। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनन्दन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े-बड़े योगियोंके

साय भगवान्के चरणकमलकी अगवानी की । वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदाङ्ग और पुराण-संहिताएँ— जो ब्रह्मलोकमें मूर्तिमान् होकर निवास करते हैं—तथा जिन लोगोंने योगरूप वायुसे ज्ञानाभिको प्रज्वलित करके कर्ममलको भस्म कर डाला है वे महात्मा, सबने भगवान्के

चन्दना की । इही चरणकमलके सारणभी महिमासे ये सन क्मेंके द्वारा प्राप्त न होनेशीय ब्रह्म ब्रोकमें पहुँचे हैं। भगवान् ब्रह्माकी कीर्ति वड़ी पवित्र है। वे विष्णुभगवान्के नामि कमछसे उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करनेके बाद उन्होंने स्वय विश्वरूप भगवान्के ऊपर उठे हुए चरणका अर्घ्य पाद्यसे पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्तिमे उन्होंने मगवान्वी स्तुति की ! परीक्षित् ! ब्रह्माके क्मण्डलुका वही जल विश्वरूप भगवान्के पाँव पखारनेसे पवित्र होने के कारण उन गङ्गाजीके रूपमें परिणत हो गया, जो आकाश मार्गंसे पृथ्वीपर गिरकर तीनों लोकोंको पवित्र करती हैं । ये गङ्गाजी क्या हैं, भगवान्की मूर्तिमान् उज्ज्वल कीर्ति । जर भगवान्ने अपने खरूपको युछ छोटा कर लिया, अपनी विभृतियोंको कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि तोक्पालोंने अपने अनुचरोंके राथ बड़े आदरभावरे अपने स्वामी भगवान्को अनेकों प्रकारकी भेंटें समर्पित की । उन लोगोंने जल, उपहार, माला, दिव्य गन्धीं भेरे अङ्गराग, सुगन्धित धूप, दीप, खील, अक्षत, पल, अङ्कर, भगवान्की महिमा और प्रभावसे युक्त स्तोत्र, जयघोप, नृत्य, बाजे गाजे, गायन एव शहु और दुन्दुभिके शब्दोंसे भगवान्की आराधना की । उस समय ऋधराज जाम्यवान् मनके समान वेगसे दौड़कर सब दिशाओंमें भगवान्की मङ्गलमय विजयकी घोषणा कर आये ॥ १-८ ॥

दैत्योंने देखा कि वामनजीने तीन पग पृथ्वी माँगनेके बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली ! तन वे सोचने लगे कि इमारे स्वामी बिल तो इस समय यज्ञमें दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं । इसलिये बहुत चिटकर वे आपसमें कहने लगे-'अरे, यह बाक्षण नहीं है। यह तो सबसे बड़ा मावाबी विष्णु है। ब्राह्मणके रूपमें छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। जय हमारे स्वामी यत्तमें दीश्वित होकर किसीको किसी प्रकारका दण्ड देनेसे उपरत हो गये हैं, तर इस शतुने ब्रह्मचारीका वेप बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। यों तो हमारे स्वामी खदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परन्तु यश्चमें दीक्षित होनेपर तो वे इस वातका विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणोंके बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदयमें दया भी बहुत है। इसलिये वे कभी झुठ नहीं बोल सकते । ऐसी अवस्थामें इमलोगींका मही धर्म है कि इस धनुको मार डालें। इससे इमारे स्नामी बलिकी सेवा भी होती है।' ऐसा सोचकर राजा वलिके

अनुचर असुरोंने अपने अपने इयियार उठा लिये । परीक्षित् । राजा परिकी इच्छा न होनेपर भी वे सब बड़े क्रोधरे सूल, पिंडरा आदि छे-छेकर वामनभगवान्को मारनेके लिये ट्रट पदें। परीक्षित्। जर विष्णुभगवान्के पार्पदीने देला कि दैत्योंके सेनापति आक्रमण करनेके लिये दौड़े आ रहे हैं, ता उन्होंने हँसकर अपने-अपने शस्त्र उठा लिये और उन्हे रोक दिया। नन्द, सुनन्द, जय, विजय, प्रवल, नल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विष्वक्षेन, गरुड, जयन्त, श्रुतदेय, पुष्पदन्त और सत्वत-ये सभी भगवान्के पार्यद दस दस हजार हाथियोंका बल रखते हैं। वे अमुरोंकी धेनाका सहार करने लगे। जन राजा बल्नि देखा कि भगवान्के पापद मेरे सैनिकोंको मार रहे हैं और वे भी क्रोघमें मरकर उनसे छड़नेके लिये तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुकाचार्य के शापका स्मरण करके उन्हें युद्ध करनेसे रोक दिया। उन्होंने विप्रचित्ति, राहु, नेमि आदि दैत्योंको सम्बोधित करके कहा- भाइयो । मेरी बात सुनो । छड़ो मत, वापिस लौट आओ । यह समय हमारे कार्यके अनुकूल नहीं है । दैत्यो ! जो काल समस्त प्राणियोंको सुख और दु.ख देनेकी सामर्थ्य रखता है-उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयक्तींसे दबा दूँ, तो यह उसकी शक्तिसे बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओंकी अवनतिके कारण हुए थे, वही कालभगवान् अप उनकी उन्नति और हमारी अवनतिके कारण हो रहे हैं। तल, मन्त्री, बुद्धि, दुर्ग, मन्त्र, ओषधि और सामादि उपाय-इनमेंसे किसी भी साधनके द्वारा अयवा सबके द्वारा मनुष्य कालपर विनय नहीं प्राप्त कर सकता। जब दैव तुमलोगोंके अनुकूल या, तम तुम लोगोंने भगवानके इन पार्घदोंको कई बार जीत लिया या। पर देखो, आज ये ही युद्धमें हमपर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि दैव हमारे अनुकूल हो जायगा, तो इम भी इन्हें जीत छेंगे । इसिटिये उस समयकी प्रतीक्षा करो, जो हमारी कार्यछिद्रिके लिये अनुकूल हो'॥ ९-२४॥

श्रीशुकद्वजी कहते हैं—परीक्षित् ! अपने खामी बिलकी बात सुनकर भगवान्के पार्पदोंसे हारे हुए दानव और दैत्यसेनापित रसातलमें चले गये । उनके जानेके बाद विश्वरूप भगवान्के हृदयकी बात जानकर गरुड़ने बरुणके पाशोंस बिलको बाँघ दिया । उस दिन उनके अश्वमेघ यशमें सोमपान होनेवाला या। जब सर्वशक्तिमान् भगवान् विष्णुने बिलको इस प्रकार बँधवा दिया तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग 'हाय-हाय!' करने लगे । यद्यपि विल वरुणके पाशों से वेधे हुए थे, उनकी सम्पत्ति भी उनके हाथों से निकल गयी थी—फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक यी और सब लोग उनके उदार यशका गायन कर रहे थे। परीक्षित् ! उस समय भगवान्ने बिल्से कहा—असुर! तुमने मुझे पृथ्वीके तीन पग दिये थे; दो पगमें तो मैंने सारी जिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। जहाँ तक सूर्यकी गरमी पहुँचती है, जहाँ तक नक्षत्रों और चन्द्रमाकी किरणें पहुँचती हैं और जहाँ तक बादल जाकर वरसते हैं—वहाँ तककी सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकारमें थी। तुम्हारे देखते-ही-देखते मैंने अपने एक पैरसे भूलोंक, शरीरसे आकाश और

दिशाएँ एवं दूसरे पैरसे खलाँक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर भी तुमने जो प्रतिशा की थी, उसे पूरा न कर सकनेके कारण अब तुम्हें नरकमें रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरुकी तो इस विषयमें सम्मति है ही; अब जाओ, तुम नरकमें प्रवेश करो। जो याचकको देनेकी प्रतिशा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे घोला देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्गकी वात तो दूर रही, उसे नरकमें गिरना पड़ता है। तुम्हें इस वातका बड़ा घमंड था कि में बड़ा धनी हूँ। तुमने मुझसे 'दूँगा'—ऐसी प्रतिशा करके फिर घोला दे दिया, अब तुम कुछ वपाँतक इस ध्रुटका फल नरक मोगो'॥२५-३४॥

## वाईसवाँ अध्याय

वलिके द्वारा भगवानुकी स्तुति और भगवानुका उसपर प्रसन्न होना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इस प्रकार भगवान्ने असुरराज बिल्का वड़ा तिरस्कार किया और उन्हें घैर्यसे विचलित करना चाहा । परन्तु चे तिनक भी विचलित न हुए, बड़े धैर्यसे बोले ॥ १॥

देत्यराज वलिने कहा—देवताओंके आराध्यदेव! आपकी कीर्ति तो बड़ी पवित्र है । क्या आप मेरी बातको असत्य समझते हैं ? ऐसा नहीं है। मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ। आप धोलेमें नहीं पहुँगे । आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिरपर रख दीजिये । मुझे नरकमें जानेका अथवा राज्यसे च्युत होनेका भय नहीं है । मैं पाशमें वँधने अयवा अपार दुःखर्मे पड्नेषे भी नहीं डरता । मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दण्ड दें, यह भी मेरे भयका कारण नहीं है । मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्तिसे । अपने पृजनीय गुरुजनींके द्वारा दिया हुआ दण्ड तो जीवमात्रके लिये अत्यन्त वाञ्छनीय है। क्योंकि वैसा दण्ड माता, पिता, भाई और सुहृद् भी मोहवश नहीं दे पाते । आप छिपे रूपसे अवस्य ही हम असुरोंको श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परमगुरु हैं। जब हमलोग धन, कुलीनता, यल आदिके मदसे अंधे हो जाते हैं, तय आप उन वस्तुओंको इमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं। आपसे हमलोगींका जो उपकार होता है, उसे में क्या वताऊँ ? अनन्य भावसे योग करनेवाले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत-से असुरोंको आपके साथ दृढ वैरभाव करनेसे ही प्राप्त हो गयी है। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी

अनन्त लीलाएँ, वही आप मुझे दण्ड दे रहे हैं और वरुण-पाशसे वाँघ रहे हैं ! इसकी न तो मुझे कोई लजा है और न तो कि धी प्रकारकी व्यया ही है । प्रभो ! मेरे पितामह प्रहादजीकी कीर्ति तो सारे जगत्में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तोंमं श्रेष्ठ माने गये हैं । उनके विता हिरण्यकशिपुने आपसे वैर-विरोध रखनेके कारण उन्हें अनेकी प्रकारके दुःख दिये । परन्तु वे आपके ही परायण रहे, उन्होंने अपना जीवन आपपर ही निछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीरको लेकर क्या करना है, जब यह एक-न-एक दिन साय छोड़ ही देता है। जो धन-सम्पत्ति हेनेके लिये स्वजन वने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्य ही क्या है ? पतीसे भी क्या लाभ है, जब वह जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रमें डालनेहीवाली है। जब मर ही जाना है, तव घरसे मोह करनेमें भी क्या स्वार्य है ? इन सव वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहादजीने यह जानते हुए भी कि आप लैकिक दृष्टि उनके भाई-वन्धुओंका नाश करनेवाले शत्रु हैं, आपके ही भयरहित एवं अविनाशी चरणकमलोंकी शरण ग्रहण की थी । क्यों न हो-वे संसारसे परम विरक्त, अगाध बोधसम्पन्न, उदारदृदय एवं संतिशरोमणि जो हैं। आप उस दृष्टिसे मेरे भी रात्रु हैं, फिर भी विधाताने मुझे वलात् ऐश्वर्य-लक्ष्मीसे अलग करके आपके पास पहुँचा दिया है । अच्छा ही हुआ; क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मीके कारण जीवकी बुद्धि जड हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि भेरा यह जीवन मृत्युके पंजेमें पड़ा हुआ और अनित्य है' ॥ २–११ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! राजा विल इस प्रकार कह ही रहे ये कि उदय होते हुए चन्द्रमांके



समान भगवान्के परम प्रेमी प्रहादजी वहाँ आ पहुँचे । राजा विटने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्रीसम्पन्न हैं। कमलके समान कोमल नेन हैं, लंबी-लंबी मुजाएँ हैं, मुन्दर ऊँचे और श्यामल शरीरपर पीताम्बर धारण किये हुए हैं। बिल इस समय वरुणपाश्चमें वैंधे हुए थे। इसलिये प्रहाद-जीके आनेपर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे, उस प्रकार न कर सके। उनके नेन आँमुओंसे बच्चल हो उठे, लजाके मारे मुँह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर सक्तक्त अगवान् वहीं विराजमान हैं और मुनन्दर, नन्द आदि पर्यद उनकी सेना कर रहे हैं। प्रेमके उद्रेक्त प्रहादजी-का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आँखोंमें ऑम् इलक आये। वे आनन्दपूर्ण हृदयसे सिर सुकाये अपने स्वामीकेपास गये और पृथ्वीपर सिर रखकर उन्हें साष्टाङ्क प्रणाम किया। १२-१५॥

प्रह्लादजीने कहा—प्रभो ! आपने ही तो बलिको यह ऐश्वर्यपूर्ण इन्द्रपद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया । आपका देना जैसा सुन्दर है, बैसा ही सुन्दर लेना भी! मैं तो समझता हूँ कि आपने इसपर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्माको मोहित करनेवाली राज्यल्ह्मीसे इसे अलग कर दिया । प्रभो ! टह्मीके मदसे तो विद्वान् पुरुष भी मोहित हो जाते हैं । उसके रहते भला, अपने वास्तविक स्वरूपको ठीक-ठीक कौन जान सकता है । अतः उस लह्मीको छीनकर महान् उपकार करनेवाले, समस्त जगत्के महार् ईश्वर, सबके हृदयमें विराजमान और सबके परम साक्षी श्रीनारायणदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १६-१७॥

श्रीशुकर्वेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! प्रहादबी अञ्चिल वॉधकर खद्दे थे ! उनके सामने ही भगवान् ब्रह्माजीने वामनभगवान्से कुछ कहना चाहा; परन्तु इतनेमें ही राजा विल्की परम सान्वी पत्नी विन्न्यावलीने अपने पतिको वैंधा देखकर भयभीत हो भगवान्के चरणोंमें प्रणाम किया और हाय जोड़, मुँह नीचा कर वह भगवान्से वोली !! १८-१९ !!

विन्ध्यावलीने कहा—प्रभी! आपने अपनी कीड़ा के लिये ही इस सम्पूर्ण जगत्वी रचना की है। जो होत कुड़िंद हैं, वे ही अपनेको इसका स्वामी मानते हैं। जन आप ही इसके कर्ता, मर्ता और संहर्ता हैं, तब आपकी माया में मोहित हो कर अपनेको झुटमूट कर्ता माननेवाले निर्लंज आपको समर्पण क्या करेंगे ! !! २०!!

ब्रह्माजीने कहा—समस्त प्राणियों के जीवनदाता, उनकें स्वामी और जगत्स्वरूप देवाधिदेव प्रमो ! अब आप इसें छोड़ दीजिये ! आपने इसका सर्वस्त छे लिया है, अतः अव यह दण्डका पात्र नहीं है । इसने अपनी सारी भूमि और पुण्यकमों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सर्वस्त तथा आत्मातक आपको समर्पित कर दिया है। एवं ऐसा करतें समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, यह धैर्यसे च्युत नहीं हुआ है । प्रमो ! जो मनुष्य सच्चे हृदयसे कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जलका अर्थ्य देता है और केवल दूर्वादलसे भी आपकी सची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है । किर बलिने तो बड़ी प्रसन्नतासे धैर्य और स्थिरता-पूर्वक आपको किलोकीका दान कर दिया है । तब यह दुः खका भागी कैसे हो सकता है ! ॥ २१-२३ ॥

श्रीमगवान्ते कहा—ब्रह्मानी ! में जिस्तर कृपा करता हूँ, उसका घन छीन लिया करता हूँ। क्योंकि जब मनुष्य घनके मदसे मतवाला हो जाता है, तब मेरा और लोगोंका तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मोंके कारण विवश होकर अनेक योनियोंमें महकता रहता है, जब कभी मेरी बड़ी कृपासे मनुष्यका शरीर प्राप्त करता है। मनुष्ययोनिमें जन्म लेकर यदि कुलीनता, वर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदिके कारण घमड न हो जाय तो समझना चाहिये कि मेरी बड़ी ही कृपा है। नहीं तो, कुलीनता आदि बहुत-से ऐसे कारण हैं, जो अभिमान और

जडता आदि उत्पन्न करके मनुष्यको कल्याणके समस्त साधनींसे विञ्चत कर देते हैं; परन्तु जो मेरे शरणागत होते हैं, वे इनसे मोहित नहीं होते । यह बिल दानव और दैत्य दोनों ही वंशोंमें अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ानेवाला है। इसने उस मायापर विजय प्राप्त कर ली है, जिसे जीतना अत्यन्त कठिन है। तुम तो देख ही रहे हो, इतना दुःख भोगनेपर भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया, राजपदसे अलग कर दिया, तरह-तरहके आक्षेप किये, शतुओंने बाँघ लिया, भाई-वन्धु छोड़कर चले गये, इतनी यातनाएँ मोगनी पर्झी - यहाँतक कि गुरुदेवने भी इसको डाँटा-फटकारा और शापतक दे दिया । परन्तु इस दृढ्वतीने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी । मैंने इससे छलभरी बातें कीं, मनमें छल रखकर धर्मका उपदेश किया; परन्तु इस सत्यवादीने अपना धर्म न छोड़ा । अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है, जो बड़े-बड़े देवताओंको भी बड़ी कठिनाईसे प्राप्त होता है। सावर्णि मन्वन्तरमें यह मेरा परमभक्त इन्द्र होगा । तवतक यह विश्वकर्माके बनाये हुए सुतल लोकमें रहे। वहाँ रहनेवाले लोग मेरी ऋपादृष्टिका अनुभव करते हैं। इसलिये उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तन्द्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओंसे पराजय और किसी प्रकारके विष्नोंका सामना नहीं करना पड़ता। विलको सम्योधित कर ] महाराज इन्द्रसेन ! तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम अपने भाई-बन्धुओंके साथ उस सुतल लोकमें जाओ, जिसे स्वर्गके देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े-बड़े होकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सर्केंगे, दूसरोंकी तो बात ही क्या है। जो दैत्य तुम्हारी आज्ञाका उछङ्घन करेंगे, मेरा चक्र उनके इकड़े-इकड़े कर देगा । मैं तुम्हारी, तुम्हारे अनुचरोंकी और भोगसामग्रीकी भी सब प्रकारके विघ्नोंसे रक्षा कलँगा । वीर विल ! तुम मुझे वहाँ सदा-उर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्योंके संसर्गसे तुम्हारा जो कुछ आसुरभाव होगा, वह मेरे प्रभावसे तुरंत दव जायगा और नष्ट हो जायगा ॥ २४-३६ ॥

## तेईसवाँ अध्याय

#### वलिका वन्धनसे छूटकर सुतल लोकको जाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—जब सनातनपुरुष भगवान्ने इस प्रकार कहा, तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराजके नेत्रोंमें आँसू छलक आये । प्रेमके उद्रेकसे उनका गला भर आया । वे हाथ जोड़कर गद्गद वाणीसे भगवान्से कहने लगे ॥ १॥

विलिने कहा—प्रभो ! मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करनेमात्रकी चेष्टा भर की । उसीसे मुझे वह फल मिला, जो आपके चरणोंके शरणागत भक्तोंको प्राप्त होता है । वड़े-वड़े लोकपाल और देवताओंपर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह मुझ-जैसे नीच असुरको सहज ही प्राप्त हो गयी ॥ २॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! यों कहते ही विल वरुणके पाशोंसे मुक्त हो गये। तब उन्होंने भगवान, ब्रह्माजी और शङ्करजीको प्रणाम किया और इसके वाद बड़ी प्रसन्नतासे असुरोंके साथ सुतल लोककी यात्रा की। इस प्रकार भगवान्ने विलसे स्वर्गका राज्य लेकर इन्द्रको दे दिया, अदितिकी कामना पूर्ण की और स्वयं उपेन्द्र बनकर वे सारे जगत्का शासन करने लगे। जब प्रह्मादने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा विल बन्धनसे छूट गये और उन्हें

भगवान्का कृपाप्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे भक्तिसे गद्गद हो गये। उस समय उन्होंने भगवान्की इस प्रकार स्तुति की ॥ ३-५॥

प्रह्लाद्जीने कहा-प्रभो ! यह कृपाप्रसाद तो कभी ब्रह्माजी, लक्ष्मीजी और शङ्करजीको भी नहीं प्राप्त हुआ, तव दूसरोंकी तो वात ही क्या है। मला, आप हम असुरोंके द्वर्गपाल-किलेदार होकर रहेंगे ? सम्पूर्ण विश्व जिनके चरणोंकी वन्दना करता है, वे ब्रह्मा आदि भी आपके चरणोंकी वन्दना करते रहते हैं। शरणागतवत्सल प्रभो! ब्रह्मा आदि लोकपाल तो आपके चरणकमलोंका मकरन्द-रस सेवन करनेके कारण सृष्टि-रचनाकी शक्ति आदि अनेक विभूतियाँ प्राप्त करते हैं । हमलोग तो जन्मसे ही खल और कुमार्गगामी हैं; हमपर आपकी ऐसी अनुग्रहपूर्ण दृष्टि कैसे हो गयी, जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गये ? अवश्य ही अहैतुकी कृपा है । आपने अपनी आपकी यह योगमायाके वलसे खेल-ही-खेलमें त्रिभुवनकी रचना कर दी। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं। फिर भी आपकी हीलाएँ वड़ी विलक्षण जान पड़ती हैं। आपका स्वभाव भी कभी कभी विषमतापूर्ण मालूम पड़ने लगता है; क्योंकि

और क्ल्यवृक्षका स्वभाव एक साहै। कल्पवृक्ष अपने आश्रितों हो मनचाही वस्तु देता है, वैसे ही आप अपने प्रेमी भक्तों से प्रेम करते हैं। इसीलिये आपके समदर्शी होनेपर भी जो आपकी भक्ति करेगा, वह तो आपके विशेष प्रसादका भाजन होगा ही।। ६-८॥

श्रीभगवान्ने कहा—वेटा प्रहाद ! तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम भी सुतल लोकमें जाओ । वहाँ अपने पौत बलिके साम आनन्दपूर्वक रहो और जाति वन्धुओंको सुली करो । वहाँ तुम मुझे नित्य ही गदा हाथमें लियेखड़ा देखोंगे। मेरे दर्शनके परमानन्दमें मन्न रहनेके कारण तुम्हारे सारे कर्मन्नचन नष्ट हो जायेंगे ॥ ९ १०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्। विश्व बुदिवाले प्रहादजीने 'जो आशा' कहकर, हाय जोड़, भगवान्का आदेश मस्तकपर चढाया। पिर समस्त दैत्यसेनाके स्वामी प्रहादजीने बिलके साय आदिपुरुष भगवान्की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर सुतल टोककी यात्रा की। परीक्षित्। उस समय भगवान् श्रीहरिने ब्रह्मवादी श्रुत्विजोंकी समामें अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्यजीसे कहा—'ब्रह्मन्। आपका शिष्य यज्ञ कर रहा या। उसमें जो बुटि रह गयी है, उसे आप पूर्ण कर दीजिये। क्योंकि कर्म करनेमें जो बुछ भूल चूक हो जाती है, वह ब्राह्मणोंकी कृपादृष्टिसे सुधर जाती है'।। ११-१४।।

शुकाचार्यजीने कहा—भगवन् ! जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकारसे यशेश्वर यशपुरुष आपकी पूजा की है—उसके कर्ममें कोई शुटि, कोई विषमता कैसे रह सकती है ! क्योंकि मन्त्रोंकी, अनुष्ठान पद्धतिकी, देश, काल, पान और यस्तुकी सारी भूलें आपके नामस्कीर्तन मात्रसे सुधर जाती हैं, आपका नाम सारी शुटियोंको पूर्ण कर देता है । तथापि अनन्त । जब आप स्वय कह रहे हैं, तथ में आपकी आजाका अवश्य पालन करूँगा । मनुष्यके लिये सबसे बड़ा कल्याणका साधन यही है कि वह आपकी आजाका पालन करे ॥ १५-१७॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—भगवान् श्रुकाचार्यने भगवान् श्रीहरिकी यह आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्मपियों के साथ, यशमें जो कभी रह गयी थी, उसे पूर्ण किया। परीक्षित् ! इस प्रकार वामनभगवान्ने बलिसे पृथ्वीकी भिक्षा माँगकर अपने बड़े भाई इन्द्रको स्वर्गका राज्य दिया, जिसे उनके शत्रुओंने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियोंके स्वामी ब्रह्माजीने देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अङ्गिग, सनत्कुमार और शङ्करजीके साथ करवप एव अदितिही प्रसन्ताके लिये तथा सम्पूर्ण प्राणियों के अभ्युद्ध के लिये समस्त लोक और लोकपालों के स्वामीके पदपर वामनभगवान्ता अभिपेक कर दिया। परीक्षित्। वेद, समस्त देवता, धर्म, यदा, लक्ष्मी, मङ्गल, ब्रत, स्वर्ग और अपवर्ग—सदके रक्षक रूपमें सन्दे परम कल्याणके लिये सर्वशितमान् वामनभगवान्को उन्होंने उपेन्द्रका पद दिया। उससमयसभी प्राणियोंको अत्यन्त आनन्द हुआ। इसके बाद ब्रह्माजीती अनुमतिसे लोकपालोंके साथ देवराज इन्द्रने वामनमगवान्को अनुमतिसे लोकपालोंके साथ देवराज इन्द्रने वामनमगवान्को सबसे आगे विमानपर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग



लिया ले गये । इन्द्रको एक तो त्रिमुचनका राज्य मिल गया और दूसरे, वामनभगवान्के करकमलोंकी छन्छाया ! स्वश्रेष्ठ ऐस्वर्यल्क्सी उनकी सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर आनन्दोत्सव मनाने लगे । ब्रह्मा, शङ्कर, सनत्कुमार, भगु आदि मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और विमानारोही देवगण भगवान्के इस परम अद्भुत एव अत्यन्त महान् कर्मका गायन करते हुए अपने अपने लोकको चले गये और सनने अदितिकी भी बड़ी प्रशास की ॥ १८–२७॥

परीक्षित् ! तुम्हं मैंने भगवान्नी यह सब लीला मुनायी । इसे मुननेवालोंके सारे पाप छूट जाते हैं । भगवान्की लीलाएँ अनन्त हैं, उनकी महिमा अपार है । जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है, वह मानो पृष्वीके परमाणुओंको गिन ढालना चाहता है । भगवान्के सम्बन्धमें मन्त्रद्रश महर्षि वसिष्ठने वेदोंमें कहा है कि 'ऐसा पुरुष न कभी हुआ। न है और न होगा, जो भगवान्की महिमाका पार पा सके ।' देवताओं के आराध्यदेव अद्भुतलीलाधारी वामनभगवान्के अवतार-चरित्रका जो श्रवण करता है, उसे परम गतिकी प्राप्ति

होती है। देवयन्न, पितृयन्न और मनुष्ययन्न—किसी भी कर्मना अनुष्ठान करते समय जहाँ-जहाँ भगवान्की इस लीलाका कीर्तन होता है, वह कर्म सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाता है। यह बड़े-बड़े महात्माओंका अनुभव है। १८८ – ३१॥

## चौबीसवाँ अध्याय

#### भगवान्के मत्स्यावतारकी कथा

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवान्के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योगमायां मतस्यावतार धारण करके बड़ी सुन्दर लीला की थी, में उनके उसीआदि अवतारकी कथा सुनना चाहता हूँ। भगवन्! उन्होंने यह मत्स्यका रूप क्यों धारण किया १ मत्स्ययोनि एक तो यों ही लोकनिन्दित है, दूसरे तमोगुणी और असह्य परतन्त्रतासे युक्त भी है। सर्वशिक्तमान् होनेपर भी भगवान्ने कर्मवन्धनमें वँधे हुए जीवकी तरह ऐसी लीला क्यों की १ भगवन्! महात्माओं के कीर्तनीय भगवान्का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देनेवाला है। आप कुपा करके उनकी वह सब लीला हमारे सामने पूर्णरूपसे वर्णन की जिये॥ १-३॥

सूतजी कहते हैं—शौनकादि ऋषियो ! जब राजा परीक्षित्ने भगवान् श्रीशुकदेवजीसे यह प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णुभगवान्का वह चरित्र, जो उन्होंने मत्स्यावतार धारण करके किया था, वर्णन किया ॥ ४ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! यों तो भगवान् सबके एकमात्र प्रभु हैं; फिर भी वे गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थकी रक्षाके लिये शरीर धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान् प्रभु वायुकी तरह नीचे-ऊँचे, छोटे-बड़े सभी प्राणियोंमें अन्तर्यामीरूपसे लीला करते रहते हैं। परन्तु उन-उन प्राणियोंके बुद्धिगत गुणोंसे वे छोटे-वड़े या ऊँचे-नीचे नहीं हो जाते । क्योंकि वे वास्तवमें समस्त प्राकृत गुणोंसे रहित—निर्गुण हैं। परीक्षित्!पिछले कल्पके अन्तमें ब्रह्माजीके सो जानेके कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ या । उस समय भूलोंक आदि सारे लोक समुद्रमें डूब गये थे। ब्रह्माजीके सोनेका समय आ गया था; इसिल्ये उन्हें नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुखसे निकल पड़े और उनके पास ही रहनेवाले हयग्रीव नामक वली दैत्यने उन्हें चुरा लिया। सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरिने दानवराज हयग्रीवकी यह चेष्टा जान ली। इसलिये उन्होंने मत्स्यावतार ग्रहण किया ॥ ५-९ ॥

भा० अं० ७५—

परीक्षित् ! उस समय सत्यवत नामके एक वड़े उदार एवं भगवत्परायण राजर्षि थे । वे केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे । वही सत्यवत वर्तमान महाकल्पमें विवस्वान् (सूर्य) के पुत्र श्राद्धदेवके नामसे विख्यात हुए और उन्हें भगवान्ने वैवस्वत मनु बना दिया । एक दिन वे राजर्षि कृतमाला नदीमें जलसे तर्पण कर रहे थे । उसी

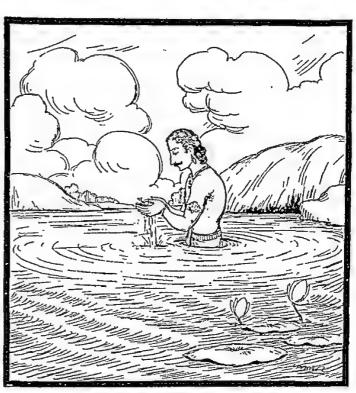

समय उनकी अञ्चलिके जलमें एक छोटी-सी मछली आ गयी। परीक्षित्! द्रिवेड देशके राजा सत्यवतने अपनी अञ्जलिमें आयी हुई मछलीको जलके साथ ही फिरसे नदीमें डाल दिया। उस मछलीने बड़ी करुणाके साथ परम दयाल राजा सत्यवतसे कहा—'राजन्! आप तो बड़े दीनदयाल हैं। आप जानते ही हैं कि जलमें रहनेवाले जन्तु अपनी जातिवालोंको भी खा डालते हैं। मैं उनके भयसे अत्यन्त व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इसी जलमें क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यवतको इस बातका पता नहीं था कि स्वयं भगवान् मुझपर प्रसन्न होकर कुपा करनेके लिये

गळलीके रूपमे पघारे हैं। इसलिये उन्होंने उस मछलीकी रक्षाका मन ही-मन सङ्कल्प किया । राजा सत्यवतने उस मछलीकी अत्यन्त दीनतां भरी यात सुन कर बड़ी दवाचे उसे अपने पानके जलमें रख लिया और अपने आश्रमपर ले आये। आश्रमपर लानेके बाद एक रातमें ही वह मछली उस कमण्डलुमें इतनी बढ़ गयी कि उसमें उसके लिये स्थान ही न रहा। उस समय मछलीने राजासे कहा- 'अब तो इस कमण्डलुमें मैं क्ष्यूर्विक भी नहीं रह सकती; अतः मेरे लिये कोई बड़ा-सा स्थान नियत कर दो, जहाँ मै आरामसे रह सकूँ। राजा सत्यवतने मछलीको कमण्डल्ले निकालकर एक बहुत बड़े पानीके मटकेमे रख दिया। परन्तु वहाँ डास्नेपर वह मछली दो ही घड़ीमें तीन हाय वढ़ गयी और फिर उसने राजा सत्यवतसे कहा—'राजन ! अब यह मटका भी मेरे लिये पर्याप्त नहीं है। इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। में तुम्हारी शरणमें हूँ, इसल्यि मेरे रहने-योग्य कोई यड़ा-सा स्थान मुझे दो । परीक्षित् ! सत्यवतने वहाँसे उस मछलीको उठाकर एक सरोवरमें डाल दिया। परन्तु वह योड़ी ही देरमें इतनी वद गयी कि उसने एक महामत्स्यका आकार घारण कर उस सरीवरके जलको घेर लिया और कहा-पाजन्! में जलचर प्राणी हूँ। इस सरोवरका जल भी मेरे सुखपूर्वक रहनेके लिये पर्याप्त नहीं है। इउितये आप मेरी रक्षा की जिये और मुझे किसी अगाध गरोवरनें रख दीजिये । मत्स्यमगवान्के इस प्रकार कहनेपर वे एक एक करके उन्हें कई अट्टूट जलवाले सरीवरोंमें ले गये; परन्तु जितना बड़ा सरीवर होता, उतने ही बड़े वे बन जाते। अन्तमें उन्होंने उन लीलामतस्यभी समुद्रमें छोड़ दिया। समुद्रमें डालते समय मत्स्यमगवान्ने सत्यवतसे कहा-'वीर ! समुद्रमें वहे वहे वली मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जायेंगे। इष्ठिये आप मुझे एमुद्रके जलमें मत छोड़ियें ॥१०-२४॥

मत्यभगवान्की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यवत तो मोहमुग्ध हो गये । उन्होंने कहा—'मत्स्यका रूप धारण करके मुझे मोहित करनेवाले आप कौन हैं ? आपने एक ही दिनमें चार सो कोसके विस्तारका सरोवर पेर लिया । आजतक ऐसी शक्ति रखनेवाला जलचर जीय तो न मैंने कभी देखा या और न सुना ही या । अवश्य ही आप साक्षाल् सर्वशक्तिमान् सर्वान्तर्यामी अविनाशी श्रीहरि हैं । जीवींपर अनुमह करनेके लिये ही आपने जलचरका रूप धारण किया है। पुरुपोत्तम! आप जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और



मलयके खामी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रमो! हम रारणागत भक्तोंके लिये आप ही आतमा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लोलायतार प्राणियोंके अम्युद्यके लिये ही होते हैं। तयापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उद्देश्य महण किया है। कमलनयन प्रभो! जैसे देहादि अनातमपदायों अपनेपनका अभिमान करनेवाले संसारी पुरुषोंका आश्रय व्यर्थ होता है उस प्रकार आपके चरणोंकी शरण तो व्यर्थ होता है उस प्रकार आपके चरणोंकी शरण तो व्यर्थ हो नहीं सक्ती; क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी, परम प्रियतम और आतमा है। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्धन दिना है, यह तो बड़ा ही अञ्चत है।।२५-३०।।

श्रीद्युकदेवजी कहते हैं — परीधित् ! भगवान् अभे अनन्यप्रेमी मर्कोपर अत्यन्त प्रेम करते हैं । जब जगत्पति मत्त्यमगवान्ने अपने प्यारे मक्त राजर्पि सत्यवतकी यह प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करनेके लिये, साय ही कल्यान्तके प्रलयकालीन समुद्रमें विहार करनेके लिये उनसे कहा ॥ ३१ ॥

श्रीमगवान्ने फहा—सत्यवत! आजसे सातवें दिन भूलोंक आदि तीनों लोक प्रलपके समुद्रमें हून जापेंगे। उस समय जब तीनों लोक प्रलयकालनी जलराशिमें हूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणासे तुन्होरे पास एक बहुत बड़ी नीना आयेगी। उस समय तुन समस्त प्राणियोंके स्रमध्यीरींको लेकर सप्तियोंके साय उस नौकापर चढ़ जाना और समस्त

धान्य प्रकारक वीजॉको लेना ॥ ३४ ॥ उस रह समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा। प्रकाश नहीं होगा । केवल ऋषियोंकी दिव्य ज्योतिके सहारे ही बिना किसी प्रकारकी विकलताके तुम उस बड़ी नावपर चढकर चारों ओर विचरण करना॥३५॥ जब प्रचण्ड आँधी चलनेके कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब में इसी रूपमें वहाँ आ जाऊँगा और तुम लोग वासुकि नामके द्वारा उस नावको मेरे सींगमें बाँध देना ॥ ३६ ॥ सत्यवत ! इसके बाद जयतक ब्रह्माजीकी रात रहेगी. तबतक मैं ऋषियोंके साथ तुम्हें उस नावमें बैठाकर उसे र्खीचता हुआ समुद्रमें विचरण करूँगा ॥ ३७ ॥ उस समय जब तुम प्रश्न करोंगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूँगा। मेरे अनुप्रहसे मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम 'परब्रह्म' है, तुम्हारे हृदयमें प्रकट हो जायगी और तुम उसे ठीक-ठीक जान लोगे॥ ३८॥ भगवान् राजा सत्यव्रतको यह आदेश देकर अन्तर्धान हो गये। अतः अब राजा सत्यवत इसी समयकी प्रतीक्षा करने लगे, जिसके लिये भगवान्ने आज्ञा दी थी ॥ ३९ ॥ क्सोंका अप्रभाग पूर्वकी ओर करके राजर्षि सत्यवत उनपर पुर्वेतिर मृखसे बैठ गर्व और मतस्यरूप भगवानके चरणोंका चिन्तन करने लगे॥ ४०॥ इतनेमें ही भगवान्कर बताया हुआ वह समय आ पहुँचा। राजाने देखा कि समृद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलयकालके भयडूर मेघ वर्षा करने लगे। देखते-ही-देखते सारी पृथ्वी इबने लगी॥४१॥ तब राजाने भगवानुकी आजाका स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गयी है। तब वे घान्य तथा अन्य बीजॉको लेकर सप्तर्षियेकि साथ उसपर सवार हो गये॥ ४२॥ सप्तर्षियोंने बड़े प्रेमसे राजा सत्यवतसे कहा—'राजन ! तुप भगवान्का ध्यान करो। वे ही हमें इस सङ्ख्ये वचार्येंगे और हमारा कल्याण करेंगे ॥ ४३ ॥ उनकी आज्ञासे राजाने भगवानका ध्यान किया। उसी समय उस

महान् समुद्रमें मत्स्यके रूपमें भगवान् प्रकट हुए। मत्स्यभगवान्का शरीर सोनेक समान देवीण्यमान था और शरीरका विस्तार था चार लाख कोस। उनके शरीरमें एक वड़ा भारी सींग भी था॥ ४४॥ भगवान्ने पहले जैसी आज्ञा दी थी, उसके अनुसार वह नौका वासुकि नागके द्वारा भगवान्के सींगमें बाँध दी गयी और राजा सल्यवतने प्रसन्न होकर भगवान्की स्तृति की॥ ४५॥

राजा सत्यव्रतने कहा-प्रभो! संसारके जीवीका आत्मज्ञान अनादि अविद्यासे रुक गया है। इसी कारण वे संसारके अनेकानेक क्लेशोंके भारसे पीडित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनग्रहसे वे आपकी जागणांचे पहुँच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिये हमें बन्धनसं छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देनेवाले परम गुरु आप हो हैं ॥ ४६ ॥ यह जीव अज़ानी है, अपने ही कमेंसि वधा हुआ है। वह स्खकी इच्छासे दुःखप्रद कर्मीका अनुष्टान करता है। जिनकी सेवासे उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ही घेरे परम गुरु आप मेरे हदयको गाँठ कट दे ॥ ४७ ॥ जैसे अग्निमें तपानसे सोने-चाँदीके मल दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा खरूप निखर आता है, वैसे ही आपकी सेवासे जीव अपने अन्तःकरणका अज्ञानरूप पल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूपमे स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान अधिनाशी प्रभु ही हमारे गुरुडनोंके भी परम गुरु हैं। अतः आप ही हमारे भी गुरु बनें ॥ ४८ ॥ जितने भी देवता, गुरु और संसारके दूसरे जीव हैं—वे सब यदि खतन्त्ररूपसे एक साथ मिलकर भी कपा करे, तो आपकी कपाके दस हजारवें अंशके अंशकी भी बराबरी नहीं कर सकते। प्रभो ! आप ही सर्वशक्तिमान् हैं। मैं आपकी शरण बहुण करता हूँ ॥ ४९ ॥ जैसे कोई अधा अधेको ही अपना पथप्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानीको ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्यके समान खयंप्रकाश और समस्त इन्द्रियोंक ह्रम आत्पतत्त्वके जिज्ञास आपको गुरुक

रूपमें वरण करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियोंको जिख शानमा उपदेश करता है, वह तो अज्ञान ही है। उसके द्वारा तो सरारहप घोर अन्धकारकी अधिकाधिक प्राति होती है। परन्तु आप तो उस अविनाशी और अमोध ज्ञानका उपदेश करते हैं, जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूपको प्राप्त कर छेता है। आप सारे लोकके सुदृद्, वियतम, इंश्वर और आत्मा हैं । गुरु, उसके द्वारा प्राप्त होनेवाला ज्ञान, और अभीष्टकी सिद्धि भी आपका ही खरूप है। पिर भी कामनाओं के बन्धनमें जकड़े जाकर लोग अधे हो रहे हैं, उन्हें इस वातका पता ही नहीं है कि आप उनके हृदयमें ही विराजमान हैं। आप देवताओं के भी आराध्यदेव, परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आपकी शरणमें आया हूँ । भगवन् ! आप परमार्थको प्रकाशित करनेवाली अपनी वाणीके द्वारा मेरे हृदयकी ग्रन्थि काट डालिये और अपने स्वरूपको प्रकाशित मीजिये ॥ ४६-५३ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते है—परीक्षित्। जन राजा सत्यवतने इस प्रकार प्रार्थना की, तय मत्स्यरूपधारी पुरुपोत्तम भगवान्ने प्रलयके समुद्रमें विहार करते हुए उन्हें आत्मतत्त्व-का उपदेश किया। भगवान्ने राजर्पि सत्यवतको अपने

स्वरूपके सम्पूर्ण रहस्यका वर्णन करते हुए ज्ञान, मिक्त और कर्मयोगसे परिपूर्ण दिन्य पुराणका उपदेश किया। जिसको 'मत्स्यपुराण' वहते हैं। सत्यवतने ऋषियोंके साथ नायमें बैठे हुए ही छन्देहरहित होकर मगवान्के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्मखरूप आत्मतत्त्वका श्रवण किया । इसके बाद जर पिछले प्रलयमा अन्त हो गया और ब्रह्माजीकी नींद टूटी, तब भगवान्ने हयप्रीव असुरको मारकर उससे वेद छीन लिये और ब्रह्माजीको दे दिये। भगवान्की कृपाछे राजा सत्यवत ज्ञान और विज्ञानसे सयुक्त होकर इस क्ल्पमें वैदस्वत मनु हुए। अपनी योगमायाचे मत्स्यरूप धारण करनेवाछे भगवान् विष्णु और राजर्षि सत्यव्रतका यह सवाद एव श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सव प्रकारके पापेंसि मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान्के इस अवतारका प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे सङ्गल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परमगतिकी प्राप्ति होती है। प्रल्यकालीन समुद्रमें ब्रह्माजी सो गये थे। उनके मुखसे निकली हुई श्रुतियोंको चुराकर इयमीव दैत्य पातालमें ले गया था। भगवान्ने उसे मारकर वे श्रुतियाँ ब्रह्माजीको लौटा दी एव सत्यवत तथा सप्तर्पियोंको ब्रह्मतत्त्वका उपदेश किया। उन समस्त जगत्के परमकारण लीलामस्य भगवान्को में नमस्कार करता हूँ ॥ ५४-६१ ॥

अप्रम स्कन्ध समाप्त



श्रीगणेशाय नमः

श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः

## श्रीमद्भागवत

حور علاورعم

#### नुसम् एक्टन्स्

#### पहला अध्याय

ॐ नमो भगवते वासदेवाय

#### वैवखत मनुके पुत्र राजा सुद्युम्नकी कथा

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन्! आपने सव मन्वन्तरों और उनमें अनन्त शिक्तशाली भगवान्के द्वारा किये हुए ऐश्वर्यपूर्ण चिरत्रोंका वर्णन किया, और मैंने उनका श्रवण भी किया। आपने कहा कि पिछले कल्पके अन्तमें द्रविड़ देशके स्वामी राजिष सत्यव्रतने भगवान्की सेवासे ज्ञान प्राप्त किया, और वही इस कल्पमें वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपित पुत्रोंका भी वर्णन किया। अब आप कृपा करके उनके वंश और वंशमें होने-वालोंका अलग-अलग चित्र वर्णन कीजिये। महाभाग! हमारे हृदयमें सर्वदा ही कथा मुननेकी उत्सुकता वनी रहती है। इसिलये वैवस्वत मनुके वंशमें जो भी पिवत्र कीर्तिवाले पुरुष हो चुके हों, इस समय विद्यमान हों और आगे होनेवाले हों—उन सबके चिरत्रका वर्णन कीजिये॥ १-५॥

स्तजी कहते हैं—शौनकादि ऋषियो ! ब्रह्मवादी ऋषियोंकी सभामें राजा परीक्षित्ने जब यह प्रश्न किया, तब धर्मके परम मर्मश्र मगवान् श्रीशुकदेवजीने कहा ॥ ६ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—परीक्षित्! तुम मनुवंशका वर्णन संक्षेपसे सुनो। विस्तारसे तो सैकड़ों वर्षमें भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे-वड़े सभी प्राणियोंके आत्मा हैं, प्रलयके समय केवल वही थे; यह विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। महाराज! उनकी नामिसे एक सुवर्णमय कमलकोष प्रकट हुआ। उसी-में चतुर्मुख ब्रह्माजीका आविर्भाव हुआ। ब्रह्माजीके मनसे मरीचि, और मरीचिके पुत्र कर्यप हुए। क्रयपकी धर्मपत्नी थीं दक्ष प्रजापतिकी पुत्री अदिति। उन्हींसे विवस्तान

(स्र्यं) का जन्म हुआ । विवस्तान्की संज्ञा नामक पत्नीसे श्राद्धदेव मनुका जन्म हुआ । परीक्षित् ! परम मनस्वी श्राद्धदेवने अपनी पत्नी श्रद्धाके गर्भसे दस पुत्र उत्पन्न किये । उनके नाम थे—इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूष, निर्ण्यन्त, पृष्ट्य, नमग और कवि ॥ ७–१२ ॥

वैवस्वत मनु पहले सन्तानहीन थे । उस समय सर्वसमर्थ भगवान् वसिष्ठने उन्हें सन्तान-प्राप्ति करानेके लिये मित्रा-वरुणका यज्ञ कराया था । यज्ञके आरम्भमें केवल दूध पीकर रहनेवाली वैवस्वत मनुकी धर्मपत्नी श्रद्धाने अपने होताके पास जाकर प्रणामपूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। तव अध्वर्युकी प्रेरणासे होता वने हुए ब्राह्मणने अखाके कथनका स्मरण करके एकाग्र चित्तसे वषट्कारका उच्चारण करते हुए यज्ञकुण्डमें आहुति दी। जब होताने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तो यज्ञके फलस्वरूप पुत्रके स्थानपर इला नामकी कन्या हुई । उसे देखकर श्राद्धदेव मनुका मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ । उन्होंने अपने गुरु वसिष्ठजी-से कहा-भगवन्! आपलोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देनेवाला कैसे हो गया ? अरे, यह तो बड़े दुःखकी बात है। वैदिक कर्मका ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिये। आप लोगोंका मन्त्रज्ञान तो पूर्ण है ही; इसके अतिरिक्त आपलोग जितेन्द्रिय भी हैं, तया तपस्याके कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्यकी प्राप्तिके समान आपके सङ्कल्पका यह उलटा फल कैसे हुआ ?' परीक्षित् ! हमारे पूर्वज भगवान् विषष्ठने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि होताने विपरीत सङ्कल्प किया है । इसिलये उन्होंने वैवस्वत मनुसे कहा---'राजन् ! तुम्हारे

होताके विपरीत सङ्कल्पने ही हमारा सङ्कल्प ठीक-ठीक पूरा नहीं हुआ । पिर भी अपने तपके प्रमावसे में तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूँगा । परीक्षित् । परम यहास्त्री मगवान् विरक्षने ऐसा



निश्चय करके उस इला नामकी कन्याको ही पुरुष वना देनेके लिये पुरुषोत्तम मगवान् नारायणकी स्तुति की। सर्व दाक्तिमान् भगवान् श्रीहरिने सन्तुष्ट होकर उन्हें मुँहमाँगा वर दिया, जिसके प्रभावसे वह कन्या ही सुद्युन्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गयी॥ १३-२२॥

परीक्षत् । एक बार राजा मुशुम्न शिकार पेलनेके लिये कुछ मन्त्रियोंके साथ सिन्धुदेशके घोड़ेपर सवार होकर बनमें गये । धीर मुशुम्न कवच पहनकर और हायमें मुन्दर धनुष एव अत्यत अद्भुत बाण लेकर हरिनोंका पीछा करते हुए उत्तर दिशामें बहुत आगे यह गये । अन्तमें मुशुम्न मेरु पर्वतकी तल्हरीके एक बनमें चले गये । उस बनमें मगवान् शक्कर पार्वतीके साथ विहार करते रहते हैं । उसमें प्रवेश करते ही चीरवर मुशुम्नने देखा कि में स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गया है । परीक्षित् । साथ ही उनके सब अनुचरीने भी अपनेको स्त्रीरूपमें देखा । वे सन एक-दूसरेका मुँद देखने लगे, उनका चित्त बहुत उदास हो गया ॥ २३–२७॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! उस भूखण्डमें ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया ! किसने उसे ऐसा बना दिया था ! हमें इस बातका बड़ा कीत्इल हो रहा है, आप कृपा कर हमारे इस प्रथका उत्तर दीजिये ॥ २८ ॥ श्रीशुकदेयजीने कहा—परीक्षित्। एक दिन भगवान् श्रह्मरका दर्शन करनेके लिये बद्दे-बद्दे व्रतधारी ऋषि अपने तेजसे दिशाओंका अन्धकार मिटाते हुए उस वनमें गये। उस समय अम्बिका देवी बम्बहीन थीं। ऋषियोंको सहसा आया देख वे अत्यन्त लिजत हो गर्यी। झटपट उन्होंने भगवान् शहरकी गोदसे उठकर बस्त्र धारण कर लिया। ऋषियोंने भी देखा कि भगवान् गौरी-शहर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिये वहाँसे लीटकर वे भगवान् नर नारायणके आधमपर चले गये। उसी समय भगवान् शहरने अपनी प्रिया भगवती अम्बिकाको प्रसन्न करनेके लिये कहा कि 'जो भी पुरुष इस स्थानमें प्रवेश करेगा, बही स्त्री हो जायगा।' परीक्षित्! तभीसे पुरुष उस स्थानमें प्रवेश नहीं करते। अव



सुयुम की हो गये थे। इसिलये वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरिके साय एक बनसे दूसरे वनमें विचरने लगे। उसी समय शिक्याली बुधने देखा कि मेरे आश्रमके पास ही यहुत सी स्त्रियोंने थियी हुई एक सुन्दरी स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाय। उस सुन्दरी स्त्रीने भी च द्रकुमार बुधको पित बनाना चाहा। इसपर बुधने उसके गर्मने पुरूरवा नामका पुन उत्यव किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुयुम स्त्री हो गये। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्थामें अपने सुलपुरोहित विध्रजीका समरण किया। सुयुमको यह दशा देखकर विध्रजीके इदयमें सुपावश अयत पीड़ा हुइ। उन्होंने सुयुमको पुन, पुरुष बना देनेके लिये मगवान शहरकी

आराधना की । भगवान् शङ्कर विसष्टजीपर प्रसन्न हुए । परीक्षित् ! उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये अपनी वाणीको सत्य रखते हुए ही यह वात कही—'विसष्ट ! तुम्हारा यह यजमान एक महीनेतक पुरुष रहेगा और एक महीनेतक स्त्री । इस व्यवस्थासे सुद्युम्न इच्छानुसार पृथ्वीका पालन कर सकता है ।' इस प्रकार विसष्टजीके अनुग्रहसे व्यवस्थापूर्वक पुरुषत्व लाभ करके सुद्युम्न पृथ्वीका पालन

करने लगे। परन्तु प्रजा उनका अभिनन्दन नहीं करती थी। उनके तीन पुत्र हुए—उत्कल, गय और विमल। परीक्षित्! वे सब-के-सब बड़े धर्मप्रेमी थे। उनका राज्य दक्षिणमें था। बहुत दिनोंके बाद बृद्धावस्था आनेपर प्रतिष्ठान नगरीके अधिपति सुद्युम्नने अपने पुत्र पुरूरवाको राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करनेके लिये बनकी यात्रा की।।२९-४२॥

### दूसरा अध्याय

#### पृषध्र आदि मनुके पाँच पुत्रोंका वंश

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इस प्रकार जब सुद्युम तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये, तय वैवस्वत मनुने पुत्रकी कामनासे यमुनाके तटपर सौ वर्षतक तपस्या की । इसके बाद उन्होंने सन्तानके लिये सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरिकी आराधना की और अपने ही समान इक्वाकु आदि दस पुत्र पैदा किये । उन मनु-पुत्रोंमेंसे एकका नाम या पृष्प्र । गुरु विसष्ठजीने उसे गायोंकी रक्षामें नियुक्त कर रक्खा था, अतः वह रात्रिके समय बड़ी सावधानीसे वीरासनसे



वैठा रहता और गायोंकी रक्षा करता । एक दिन रातमें वर्षा हो रही थी । उस समय गायोंके छुंडमें एक बाघ घुस आया । उससे डरकर सोई हुई गौएँ उठ खड़ी हुई । वे गोशालामें ही इधर-उधर भागने लगीं । बलवान् बाघने एक गायको पकड़ लिया । वह अत्यन्त भयभीत होकर

चिल्लाने लगी। उसका वह क्रन्दन सुनकर पृषध गायके पास दौड़ आया । एक तो रातका समय और दूसरे घनघोर घटाओंसे आच्छादित होनेके कारण तारे भी नहीं दीखते थे। उसने हाथमें तलवार उठाकर अनजानमें ही बड़े वेगसे गायका सिर काट लिया। वह समझ रहा था कि यही नाघ है । तलवारकी नोकसे बाघका भी कान कट गया, वह अत्यन्त भयभीत होकर रास्तेमें खून गिराता हुआ वहाँसे निकल भागा। वीर पृषप्रने तो यही समझा कि वाघ मर गया। परन्तु रात वीतनेपर उसने देखा कि मैंने तो गायहीको मार डाला है, इससे उसे वड़ा दुःख हुआ ! यद्यपि पृषध्रने जान-वूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुलपुरोहित विषष्ठजीने उसे शाप दे दिया कि 'तुम इस कर्मसे क्षत्रिय नहीं रहोगे; जाओ, शूद्र हो जाओ । पृषधने अपने गुरुदेवका यह शाप अञ्जलि वाँधकर स्वीकार किया और इसके वाद सदाके लिये मुनियोंको प्रिय लगनेवाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य-व्रतको धारण किया । वह समस्त प्राणियोंका अहैतुक हितेषी एवं सवके प्रति समान भावसे युक्त होकर भक्तिके द्वारा परम-विशुद्ध सर्वात्मा भगवान् वासुदेवका अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गर्यो । वृत्तियाँ शान्त हो गर्यो । इन्द्रियाँ वशमें हो गयीं। वह कभी किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ दैववश प्राप्त हो जाता, उसीसे अपना जीवन-निर्वाह कर लेता । वह आत्मज्ञानसे सन्तुष्ट एवं अपने चित्तको परमात्मामें स्थित करके प्रायः समाधिस्य रहता । कभी-कभी जड, अंधे और वहरेके समान पृथ्वीपर विचरण भी करता । इस प्रकारका जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वनमें गया । वहाँ उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील पृषध्रने अपनी इन्द्रियोंको उसी अग्निमें भस्म करके परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति की॥१-१४॥

मनुका सबसे छोटा पुत्र या किय । विपयों से वह अत्यन्त उदासीन या । यह राज्य छोड़कर अपने चन्धुजनों के साय वनमें चला गया और अपने हृदयमें स्वयम्प्रकाश परमात्माको विराजमान कर किशोर अवस्थामें ही परमपदको प्राप्त हो गया । यह ब्रह्मलीन हो गया ॥ १५ ॥

मनुपुत्र करूपसे कारूष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बहे ही ब्राह्मणभत्त, धर्मप्रेमी एव उत्तरीय प्रान्तीके रक्षक थे । धृष्टसे धार्ण्ट नामक क्षत्रिय हुए । अन्तर्मे वे इस दारीरसे ही ब्राह्मण वन गये । नृगका पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूतज्योति और भूतज्योतिका पुत्र यसु या। वसुका पुत्र प्रतीक और प्रतीकक्षा पुत्र ओघवान् । ओधवान्के पुत्रका नाम भी ओधवान् ही था। उनके एक ओधवती नामकी कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शनसे हुआ । मनु पुत्र नरिष्यन्तसे चित्रसेन, उससे ऋक्ष, ऋक्षसे मीद्वान् और मीद्वान्से कूर्चकी उलित हुई । कूर्चसे इन्द्रसेन, उससे वीतिहोत्र, उससे सत्यश्रवा और सत्यश्रवासे उरुश्रवाका जन्म हुआ । उष्प्रवाके देवदत्त और देवदत्तके अभिवेश्य नामक पुत्र हुए, जो स्वय अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कानीन एव महर्षि जात्कर्णके नामने विख्यात हुए। परीक्षित् । ब्राह्मणींका 'आग्निवेश्यायन' गोत्र उन्हींसे चला है। इस प्रकार नरिष्यन्तके बशका मैंने वर्णन किया, अन दिएका वश सुनो ॥ १६-२२॥

दिष्टके पुत्रका नाम या नामाग । यह उस नाभागसे अलग है, जिसका में आगे वर्णन करूँगा । यह अपने कर्मके कारण वैश्य हो गया । उसका पुत्र हुआ भलन्दन । भलन्दनका वत्सप्रीति, वत्सप्रीतिका प्राग्न और प्राग्नका पुत्र हुआ प्रमति । प्रमतिके खनित्र, खनित्रके चाक्षुष और उनके विविशति हुए । विविशतिके पुत्र रम्भ और रम्भके पुत्र खनि नेत—दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करन्धम और करन्धमके अवीक्षित्। महाराज परीक्षित्। अवीक्षित्के पुत्र महत्त्रों राजा हुए। उनसे अङ्गराके पुत्र महायोगी सवर्त्त ऋषिने यश कराया था। महत्तका यश जैसा हुआ, वैसा और किसीका नहीं हुआ। उस यशके समस्त छोटे-यड़े पात्र अत्यन्त सुन्दर एव सोनेके बने हुए थे। उस यशमें इन्द्र सोमपान करके मतवाले हो गये थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गये थे। उसमें परसनेवाले थे महद्रण और विस्वेदेव सभासद् थे। २३-२८॥

मरुत्तके पुत्रका नाम या दम। दमसे राज्यवर्धन, उससे सुधृति और सुधृतिसे नर नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। नरसे वेयल, केवलसे बन्धुमान्, बन्धुमान्से वेगवान्, वेगवान्से यन्धु और वन्धुसे राजा तृणियनदुका जन्म हुआ । तृणियनदु श्रेष्ठ गुणींके खजाने ये । अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुपा देवीने उनको वरण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इडविडा नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विभवाने अपने योगेस्वर पिता पुलस्त्यजीवे उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भमें छोक्पाल कुरेरको पुत्ररूपमें उत्पन्न किया। महाराज तृणविन्दुके अपनी धर्मपत्नीसे तीन पुत्र हुए-विशाल, शून्य वन्धु और धूम्रकेतु । उनमेंसे वशकी वृद्धि करनेवाले राजा विद्यालने वैद्याली नामकी नगरी बसायी। विद्यालसे हेमचन्द्र, हेमचन्द्रसे धूम्राक्ष, धूम्राक्षसे स्यम और स्यमसे दो पुत्र हुए— कृशास्व और देवज । कृशास्वके पुत्रका नाम या सोमदत्त । उसने अस्वमेध यज्ञोंके द्वारा यज्ञपति भगवान्की आराधना की और योगेश्वर सर्तोंका आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की । सोमदत्तका पुत्र हुआ सुमति और सुमतिसे जनमेजय । ये सव तृणिनिदुकी कीर्तिको वढानेवाले विशालवधी राजा हुए ॥ २९-३६ ॥

## तीसरा अध्याय

## महर्षि च्यवन और सुकन्याका चरित्र, राजा शर्यातिका वंश

श्रीद्युक्तदेवजी कहते हें—परीक्षित् ! मनुपुत राजा दार्याति वदींका निष्ठावान् विद्वान् या । उसने अङ्गिरा गोत्रके श्रुप्तियोंके यश्चमें दूसरे दिनका कर्म वतलाया या । उसकी एक यही सुन्दरी कत्या थी । उसका नाम या मुकन्या । एक दिन

राजा शर्यात अपनी कन्याके साय वनमे धूमते धूमते व्यवन ऋषिके आश्रमपर जा पहुँचे । सुकन्या अपनी सिवर्योके साय वनमें धूम धूमकर वृक्षोंका सौन्दर्य देख रही थी । उसने एक स्थानपर देखा कि वाँवी (दीमकोंकी एकत्रित की हुई मिटी) के छेदमेंसे जुगन्की तरह दो ज्योतियाँ दीख रही हैं। दैवकी कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी, सुकन्याने बालसुलभ चपलतासे एक



कॉंटेके द्वारा उन ज्योतियोंको वेध दिया । इससे उनमेंसे वहुत-सा खून वह चला। उसी समय राजा शर्यातिके सैनिकोंका मल-मूत्र रक गया। राजर्षि दार्यातिको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने अपने सैनिकोंसे कहा-'अरे, तुम-लोगोंने कहीं महर्षि च्यवनजीके प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया ? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हमलोगोंमेंसे किसी-न-किसीने उनके आश्रममें कोई अनर्थ किया है। 7 तब सुकन्याने अपने पितासे डरते-डरते कहा कि 'पिताजी ! मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजानमें दो ज्योतियोंको काँटेसे छेद दिया है ।' अपनी कन्याकी यह वात सुनकर शर्याति घवड़ा गये । उन्होंने धीरे-धीरे स्तुति करके बाँवीमें छिपे हुए च्यवन मुनिको प्रसन्न किया । तदनन्तर च्यवन मुनिका अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी । और इस सङ्घटसे छूटकर वड़ी सावधानीसे उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानीमें चले आये ॥ १-९ ॥

इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनिको अपने पतिके रूपमें प्राप्त करके वड़ी सावधानीसे उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्तिको जानकर उसके अनुसार ही वर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जानेपर उनके आश्रमपर दोनों अश्विनीकुमार आये। च्यवन मुनिने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि-'आप दोनों

समर्थ हैं, इसलिये मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिये। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिये, जिसे युवती स्त्रियाँ चाहती हैं। इसके वदलेमें मैं भी आपकी कुछ सेवा कर दूँगा। मैं जानता हूँ कि आपलोग सोमपानके अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञमें सोमरसका भाग दूँगा ।' वैद्य-शिरोमणि अश्वनीकुमारोंने महर्षि च्यवनका अभिनन्दन करके कहा, 'ठीक है।' और इसके वाद उनसे कहा कि-'यह सिद्धोंके द्वारा बनाया हुआ कुण्ड है, आप इसमें स्नान कीजिये।' च्यवन मुनिके शरीरको बुढापेने घेर रक्खा था। चारों ओर नसें दीख रही थीं, झुरियाँ पड़ जाने एवं बाल पक जानेके कारण वे देखनेमें बहुत भद्दे लगते थे। अश्विनी-कुमारोंने उन्हें अपने साथ लेकर कुण्डमें प्रवेश किया। उसी समय कुण्डसे तीन पुरुष वाहर निकले। वे तीनों ही कमलोंकी माला, कुण्डल और सुन्दर वस्न पहने एक से मालूम होते ये । वे बड़े ही सुन्दर एवं स्त्रियोंको प्रिय लगने-वाले थे। परम साध्वी सुन्दरी सुकन्याने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृतिके तथा सूर्यके समान तेजस्वी हैं, तब अपने पतिको न पहचानकर उसने अश्वनीकुमारोंकी शरण ली । उसके पातित्रत्यसे अधिवनीकुमार बहुत सन्तुष्ट हुए । उन्होंने उसके पतिको वतला दिया और फिर च्यवन मुनिसे आज्ञा लेकर विमानके द्वारा वे स्वर्गको चले गये ॥१०-१७॥

कुछ समयके वाद यज्ञ करनेकी इच्छासे राजा शर्याति च्यवन मुनिके आश्रमपर आये । वहाँ उन्होंने देखा कि उनकी



कन्या सुकन्याके पास एक सूर्यके समान तेजस्वी पुरुष वैठा

मा० अं० ७६--

हुआ है । मुकन्याने उनके चरणोंकी वन्दना की । धर्यातिने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न-से होकर बोले-'दुष्टे ! यह तूने क्या किया ! क्या तूने सबके वन्दनीय च्यवन मुनिको घोखा दे दिया ! अवस्य ईा त्ने उनको बूढ़ा और अपने कामका न समझकर छोड़ दिया और अब त् इस राह चलते जार पुरुषकी सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊँचे कुलमें हुआ या। यह उलटी बुद्धि तुसे कैसे प्राप्त हुई ! तेरा यह व्यवहार तो कुलमें कल्ड्स लगानेवाला है। अरे राम-राम ! तू निलंज होकर जार पुरुपकी सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पित दोनोंके वंशको घोर नरकमें ले जा रही है। 'राजा शर्यातिके इस प्रकार कड्नेपर पयित्र मुसकानवाली सुकन्याने तनिक मुसकराकर कहा-'पिताजी ! ये आपके जामाता स्वयं भृगुनन्दन महर्पि च्यवन ही हैं। इसके बाद उसने अपने पितासे महर्षि च्यवनके यौवन और सौन्दर्यकी प्राप्तिका सारा चुत्तान्त कह सुनाया । यह सब सुनकर राजा शर्याति अत्यन्त विस्मित हुए । उन्होंने बड़े प्रेमसे अपनी पुत्रीको गलेसे लगा लिया ॥ १८-२३ ॥

महर्षि च्यवनने वीर शर्यातिसे सोमयज्ञका अनुष्ठान कराया और सोमपानके अधिकारीन होनेपर भी अपने प्रभावसे अश्विनीकुमारीं हो सोमपान कराया । इन्द्र बहुत जल्दी कोध कर बैठते हैं । इसलिये उनसे यह सहा न गया । उन्होंने



चिद्कर शर्यातिको मारनेके लिये वज्र उठाया। महर्पि

च्यवनने वज्रके साथ उनके हाथको वहीं स्तम्मित कर दिया। तब सब देवताओंने अश्विनीकुमारोंको सोमका भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगोंने पहले यह फहकर कि ये तो वैद्य हैं, अश्विनीकुमारोंका सोमपानसे बहिष्कार कर दिया था। २४-२६॥

परीक्षित् ! दार्यातिके तीन पुत्र थे- उत्तानवर्हिः आनर्त और भूरियेण । आनर्तसे रेवत हुए । महाराज ! रेवतने समुद्रके भीतर कुशस्थली नामकी एक नगरी बसायी थी। उसीमें रहकर वे आनर्त आदि देशोंका राज्य करते थे। उनके सौ श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे ककुद्मी। ककुद्मी अपनी कन्या रेवतीको लेकर उसके लिये वर पूछनेके उद्देश्यमे ब्रह्माजीके पास गये । उस समय ब्रह्मलोकका रास्ता ऐसे लोगोंके लिये गेरोक टोक था। ब्रह्मलोकमें गाने-बजानेकी धूम मची हुई थी। बातचीतके लिये अवसर न मिलनेके कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गये। उत्सवके अन्तमें ब्रह्माजीको नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय कह सुनाया। उनकी बात सुनकर भगवान् ब्रह्माजीने हँसकर उनसे कहा-भहाराज ! तमने अपने मनमें जिन छोगोंके विषयमें सोच रक्ला था, वे सब तो कालके गालमें चले गये। अब उनके पुत्र, पीत्र अथवा नातियोंकी तो बात ही क्या है, गोत्रोंके नाम भी नहीं सुनायी पड़ते । इस बीचमें सत्ताईस चतुर्युगी-का समय बीत चुका है। इसिटिये तुम जाओ। इस समय भगवान् नारायणके अशावतार महाबळी बलदेवजी पृथ्वीपर विद्यमान हैं। राजन् ! उन्हीं नररतको यह कन्यारत तुम समर्पित कर दो । जिनके नाम, लीला आदिका अवण-कीर्तन बड़ा ही पावित्र है—ये ही प्राणियोंके जीवनसर्वस्व मगवान् पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अपने अंशसे अवतीर्ण हुए हैं। राजा ककुद्मीने ब्रह्माजीका यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणोंकी वन्दना की और अपने नगरमें चले आये। उनके वंशजोंने यक्षोंके भयसे वह नगरी छोड़ दी यी और जहाँ तहाँ यों ही निवास कर रहे थे। राजा ककुद्मीने अपनी सर्वोङ्गसुन्दरी पुनी परम बलशाली बलरामजीको सौंप दी और स्वयं तपस्या करनेके लिये भगवान् नर नारायणके आश्रम बदरीवनकी ओर चल दिये ॥ २७-३६ ॥

#### चौथा अध्याय

#### नाभाग और अम्बरीषकी कथा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! मनुपुत्र नभगके सबसे छोटे पुत्रका नाम था नाभाग । वह बड़ा विद्वान् था । उसने बहुत दिनोंतक गुरुकुलमें वास किया । उसके भाइयोंने उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी समझ पिताकी सारी सम्पत्ति आपसमें बाँट ली, उसके लिये कुछ न छोड़ा । अतः जब वह गुरुकुल्धे लौटकर आया, तव भाइयोंने उसे पिता नभगको ही उसके हिस्सेके रूपमें दिया। उसने अपने भाइयोंसे पूछा- भाइयो ! आपलोगोंने मुझे हिस्सेमें क्या दिया है ?' तब उन्होंने उत्तर दिया कि 'हम तुम्हारे हिस्सेमें पिताजीको ही तुम्हें देते हैं। उसने अपने पितासे जाकर कहा-(पिताजी ! मेरे बड़े भाइयोंने हिस्सेमें मेरे लिये आप-को ही दिया है ।' पिताने कहा—'वेटा ! तुम उनकी वात न मानो । देखो, ये वड़े बुद्धिमान् आङ्किरस-गोत्रके ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यश कर रहे हैं। परन्तु मेरे विद्वान् पुत्र ! वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्ममें भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्वदेवसम्बन्धी दो सूक्त बतला दो; जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे, तब यशसे बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे। इसलिये अब तुम उन्हींके पास चले लाओ । उसने अपने पिताके आज्ञानुसार वैसा ही किया। उन आङ्किरसगोत्री ब्राह्मणोंने भी यज्ञका बचा हुआ धन उसे दे दिया और वे स्वर्गमें चले गये ॥१-५॥

जब नाभाग उस धनको लेने लगा, तव उत्तर दिशासे एक काले रंगका पुरुष आया। उसने कहा—'इस यश्चभूमि-में जो कुछ वचा हुआ है, वह सब धन मेरा है।' इसपर नाभागने कहा कि 'ऋषियोंने इस धनको मुझे दिया है।' तब उस पुरुषने कहा—'हम दोनोंके इस विवादका निर्णय तुम्हारे पिता करें।' तब नाभागने जाकर अपने पितासे पूछा। पिताने कहा—'एक बार दक्षप्रजापतिके यश्चमें ऋषिलोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यश्भूमिमें जो कुछ बच रहता है, वह सब रुद्रदेवका हिस्सा है। इसलिये वह धन तो महादेवजीको ही मिलना चाहिये।' नाभागने जाकर

उन काले रंगके पुरुष रुद्रभगवान्को प्रणाम किया और



कहा कि 'प्रभो ! यज्ञभूमिकी सभी वस्तुएँ आपकी हैं, मेरे पिताने ऐसा ही कहा है। भगवन् ! मुझसे अंपराध हुआ, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा माँगता हूँ । तब भगवान रहने कहा-(तुम्हारे पिताने धर्मके अनुकूल निर्णय दिया है, और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है । इससे मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम वेदोंका अर्थ तो पहलेसे ही जानते हो । अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्मतत्त्वका ज्ञान देता हूँ । यहाँ यज्ञमें बचा हुआ मेरा जो अंश है, यह धन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ; तुम इसे स्वीकार करो ।' इतना कहकर सत्यप्रेमी भगवान् रुद्र अन्तर्धान हो गये। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्र चित्तसे इस आख्यानका सारण करता है वह प्रतिभा-शाली एवं वेदश तो होता ही है, साथ ही अपने स्वरूपको भी जान लेता है। नाभागके पुत्र हुए अम्बरीव। वे भगवान्के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे। जो ब्रह्मशाप कभी कहीं रोका नहीं जा सका, वह भी अम्बरीषका स्पर्श न कर सका || ६-१३ ||

राजा परीक्षित्ने पूछा-भगवन् ! मैं परमञ्जानी

राजिष अम्बरीपका चरित सुनना चाहता हूँ। वे तो बड़े प्रभावशाली थे। ब्राह्मणने क्रोधित होतर उन्हें ऐसा दण्ड दिया, जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, परन्तु वह भी उनका कुछ न बिगाइ सका। यह कैसी बात है। ॥१४॥

थीशुकदेवजीने कहा-परीक्षत् । अम्बरीप बहु भाग्यवान् थे। पृथ्वीके सातों द्वीप, अचल सम्पत्ति और अतुल्मीय ऐरवयं उनको प्राप्त था । यद्यपि ये सर साधारण मनुर्ध्यों के लिये अत्यन्त दुर्लम वस्तुएँ हैं। पिर भी वे इन्हें स्वमतुल्य समझते थे। क्योंिक वे जानते थे कि जिस धन वैभवके लोभमें पड़कर मनुष्य घोर नरकर्म जाता है। यह देवल चार दिनदी चाँदनी है। उसका दीपक तो बुसा-बुसाया है। मगवान् श्रीकृष्णमे और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम या। उस प्रेमके प्राप्त हो जानेपर तो यह रारा विश्व और इसकी समस्त सम्यत्तियाँ मिडीके देलेके समान जान पड़ती हैं। ये मनसे सर्वदा भगवान् थीरूणके चरणकमलींका स्मरण करते रहते । उनकी वाणी भगवान् श्रीकृष्णके गुण और लीलाओं के वर्णनमें ही निरन्तर रस लेती रहती। वे अपने हार्योंसे भगवान्के मन्दिर साइते उहारते। धोते और सजाते रहते। जब देखिये, उनके कान भगवान्की मधुर सङ्गलमयी लीला-कथाके अवणमें ही लगे रहते । अनने नेत्र भगवान्की स्मृति दिलानेवाले मन्दिर और मूर्तियोंमें ही रमे रहते । वे मगवान्के भक्त और उनके सेवकोंके शरीरके स्वर्धमें ही अपने शरीरकी मुफ्लता समझते। भगवान्के चरणकमलींपर समर्पित श्रीमती तुलसीनी दिव्य गन्य सूँघनेमें ही उनकी नासिका मत्त रहती ! वे रसनासे भगवान्के निवेदित नैवेद्यका ही स्वाद छेते । अम्बरीपके पैर भगवान्के क्षेत्र आदिकी पैदल यात्रा करनेमें ही लगे रहते और वे सिरसे मगवान् श्रीष्ट्रध्यके चरणकमलेंकी यन्दना किया करते । राजा अम्बरीपने माला, चन्दन आदि भोग-सामग्रीको भगवान्ती सेवामे समर्पित कर दिया था। भोगनेत्री इच्छारे नहीं, बल्कि इसल्ये कि इससे यह भगवछोम प्राप्त हो, जो पवित्रवीर्ति भगवान्के निज जनोंमें ही निवास करता है। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यशपुरुष, इन्द्रियातीत भगवान्के प्रति उन्हें सर्वातमा एव सर्वस्वरूप समझकर समर्पित कर दिये थे। और मगवद्भक्त ब्राह्मणोंकी आशाके अनुसार वे इस पृथ्वीका शासन करते थे। उन्होंने 'धन्व' नामके निर्जल देशमें सरखती नदीके ।प्रवाहके रामने विश्वयु, असित, गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्यों

द्वारा महान् ऐश्वर्यके कारण सर्वाङ्गपरिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणायाले अनेको अश्वमेध यज्ञ वरके यशाधिपति भगयान् वी आराधना वी यी। उनके यहोंमें देवताओं के साथ जर सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते थे, तन उनकी पलकें नहीं पड़ती यीं और वे अपने मुन्दर वस्त्र और दैसे ही रूपके कारण देवताओं के समान दिखायी पड़ते थे। उनकी प्रजा महात्माओंके द्वारा गाये हुए भगवान्के उत्तम चरिनीना क्सिं। समय बड़े प्रेमसे श्रवण करती और किसी समय उनमा गायन बरती । इस प्रकार उनके राज्यके मनुष्य देवताओं के अत्यन्त प्यारे स्वर्गकी भी इच्छा नहीं करते। वे अपने हृदयमें अनन्त प्रेमका दान करनेवाले श्रीहरिका नित्य निरन्तर दर्शन करते रहते थे। इसलिये उन लोगोंको वह भोग-सामग्री भी हर्पित नहीं कर पाती यी, जो बड़े-बड़े सिद्धोंको भी दुर्लभ है। वेवस्तुएँ उनके आत्मानन्दके सामने अत्यन्त तुच्छ और तिरस्कृत यीं । राजा अम्बरीष इस प्रकार तपस्यां युक्त भक्ति योग और प्रनापालनरूप स्वधर्मके द्वारा भगवान्को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकारकी आसक्तियोंका परित्याग कर दिया। घर, स्त्री, पुत्र, भाई-बन्धु, बड़े-बड़े हायी, रय, घोड़े एव पैदलेंकी चतुराङ्गणी सेना, अक्षय रत, आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुओं तथा कभी समाप्त न होनेवाले कोशों के सम्बन्धमें उनका ऐसा दढ निश्चय या कि ये सन-के-सन असत्य हैं। उनकी अनन्य प्रेममयी भित्त से प्रथन होकर भगवान्ने उनकी रक्षाके लिये मुदर्शन चकको नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियोंको भयभीत करने वाला एव भगवद्भक्तींकी रक्षा करनेवाला है।। १५-२८॥

राजा अम्बरीपनी पत्नी भी उन्होंके समान धर्मशील, इस्राएके, दिरस एक अस्मिप्रापण औं। एक बार उन्होंने अपनी पत्नीके साथ भगवान् श्रीकृष्णकी आराधना करनेके लिये एक वर्षतक द्वादशीप्रधान एकादशी व्रत करनेका नियम प्रहण किया। व्रतकी समाति होनेपर कार्तिक महीनेमें उन्होंने तीन रातका उपवास किया और एक दिन यमुनाजीमें सान करके मधुवनमें भगवान् श्रीकृष्णकी पृजा की। उन्होंने महा भिषेककी विधिसे सब प्रकारकी सामग्री और सम्पत्तिद्वारा भगवान्का अभिपेक किया और हदयसे तन्मय होकर बस्न, आभूपण, चन्दन, माला एव अर्घ्य आदिके द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महामाग्यवान् ब्राह्मणोंको इस पूजाकी कोई आवस्यकता नहीं थी, स्वय ही उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो चुनी यीं—वे सिद्ध थे—तथापि राजा अम्बरीपने

भक्तिभावसे उनका पूजन किया। तत्पश्चात् पहले ब्राह्मणोंको स्वादिष्ट और अत्यन्त गुणकारी मोजन कराकर उन लोगोंके घर साठ करोड़ गौएँ सुसज्जित करके भेज दीं। उन गौओंके सींग सुवर्णसे और खुर चाँदीसे मढ़े हुए थे। सुन्दर-सुन्दर वस्त्र उन्हें ओढ़ा दिये गये थे। वे गौएँ वड़ी सुशील, छोटी अवस्थाकी, देखनेमें सुन्दर, बछड़ेवाली और खूब दूध देनेवाली थीं। उनके साथ दुहनेकी उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भेजवा दी थी। जब ब्राह्मणोंको सब कुछ मिल चुका, तब राजाने उन लोगोंसे आज्ञा लेकर ब्रतका पारण करनेकी तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देनेमें समर्थ स्वयं दुर्वासा भी उनके यहाँ अतिथिके रूपमें पधारे। १२९-३५॥

राजा अम्बरीष उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गये, आसन देकर वैठाया और विविध सामग्रियोंसे अतिथिके रूपमें आये हुए दुर्वासाजीकी पूजा की । उनके चरणोंमें प्रणाम करके अम्बरीषने भोजनके लिये प्रार्थना की । दुर्वासा-जीने अम्बरीषकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मोंसे निवृत्त होनेके लिये वे नदीतटपर चले गये। त वे ब्रह्मका ध्यान करते हुए यमुनाके पवित्र जलमें स्नान करने -लगे । इधर द्वादशी केवल घड़ीभर शेष रह गयी थी । धर्मज्ञ अम्बरीषने धर्म-सङ्कटमें पड़कर ब्राह्मणोंके साथ परामर्श किया । उन्होंने कहा- 'ब्राह्मणदेवताओ ! ब्राह्मणको विना भोजन कराये स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना—दोनों ही दोष हैं । इसलिये इस समय जैसा करनेसे मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे, ऐसा काम करना चाहिये। ' तब ब्राह्मणोंके साथ विचार करके उन्होंने कहा-'ब्राह्मणो ! श्रुतियोंमें ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है। इसलिये इस समय केवल जलसे पारण किये लेता हूँ ।' ऐसा निश्चय करके मन-ही-मन भगवान्का चिन्तन करते हुए राजर्षि अम्बरीषने जल पी लिया, और परीक्षित् ! वे दुर्वासाजीके आनेकी वाट देखने लगे। दुर्वासाजी आवश्यक कर्मींसे निवृत्त होकर यमुनातरसे लौट आये। जब राजाने आगे वढकर उनका अभिनन्दन किया, तब उन्होंने अनुमानसे ही समझ लिया कि राजाने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासाजी वहुत भूखे थे। इसिलये यह जानकर कि राजाने पारण कर लिया है, वे क्रोधसे थर-थर कॉंपने लगे । भौंहोंके चढ़ जानेसे उनका मुँह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीषसे डाँटकर कहा-'देखो तो सही, यह कितना मृर

है ! यह धनके मदमें मतवाला हो रहा है । भगवान्की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गयी, और यह अपनेको बड़ा समर्थ मानता है । आज इसने धर्मका उछङ्घन करके बड़ा अन्याय किया है । देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ । इसने अतिथिसत्कार करनेके लिये मुझे निमन्त्रण भी दिया है, किन्तु फिर भी मुझे खिलाये विना ही खा लिया है। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चलाता हूँ। ऐसा कहते-कहते वे क्रोधसे जल उठे । उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीषको मार डालनेके लिये एक कृत्या उत्पन्न की । वह प्रलयकालकी आगके समान दहक रही थी। वह आगके समान जलती हुई, हाथमें तलवार लेकर राजा अम्बरीषपर टूट पड़ी । उस समय उसके पैरोंकी धमकसे पृथ्वी कॉंप रही थी। परन्तु राजा अम्बरीष उससे त्तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों-के-त्यों खड़े रहे । परमपुरुष परमातमाने अपने सेवककी रक्षाके लिये पहलेसे ही सुदर्शन चक्रको नियुक्त कर रक्खा या। जैसे आग कोधसे गुरति हुए साँपको भस्म कर देती है, वैसे ही चक्रने दुर्वासाजीकी कृत्याको जलाकर राखका ढेर कर दिया।



जब दुर्वासाजीने देखा कि मेरी वनायी हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत हो अपने प्राण बचानेके लिये जी छोड़कर एकाएक भाग निकले । जैसे ऊँची-ऊँची लपटोंवाला दावानल साँपके पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान्का चक्र उनके पीछे-पीछे दौड़ने लगा । जब दुर्वासाजीने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे

# दुर्वासाका क्रोध



कृत्या द्वायमें तलगार लेकर अम्बरीपपर दूद पडी ।



चक्र की ज्यालासे अलते हुए दुर्गासा राजा अम्यरीपकी श्रामणमें आये।

लग गया है, तब मुमेह पर्वतकी गुपामें प्रवेश करनेके लिये वे उधी ओर दोइ पहे । दुर्वाधानी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचेके लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा मुर्गञ्चत लोक एव स्वर्गतकमें गये, परन्तु जहाँ-जहाँ वे जाते, वहीं-वहीं असहा तेजवाला मुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा रहता । जब उनहें कहीं भी कोई रक्षक न मिला, तब तो ये और भी डर गये । अपने लिये त्राण दूँढते हुए वे देविशरोमणि ब्रह्माजीके पास गये और वोले—'ब्रह्माजी! आप स्वयम्भू हैं । भगवान्के इस तेजोमय चक्रसे मेरी रक्षा वीजिये' ॥ ३६-५२ ॥

ब्रह्माजीने कहा—'जब मेरी दो परार्थकी आयु समास होगी और भगवान् अपनी यह सृष्टि-लीला समेटने लगेंगे, तय वे कालमा रूप धारण कर लेंगे और इस जगत्को जलाना चाहेंगे। उस समय उनके भूमक्रमात्रसे यह सारा ससार और मेरा यह लोक भी लापता हो जायगा। में, शक्करजी, दस भगु आदि प्रजापति, भृतेश्वर, देवेश्वर आदि सम जिनके बनाये नियमोंमें बँधे हैं तया जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हमलोग ससारका हित करते हैं, उनके भक्त-के द्रोहीको बचानेमें हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्माजीने इस प्रमार दुर्वासाको निराश कर दिया, तम भगवान्के चकसे सन्तस होकर वे कैलासवासी भगवान् शक्करकी शरणमें गये॥५३-५५॥

श्रीमहादेवजीने कहा—'दुर्वांशजी । जिन अनन्त परमेश्वरमें ब्रह्मा-जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश इस ब्रह्माण्डके समान ही अनेकों ब्रह्माण्ड समयपर पैदा होते हैं और समय आनेपर पिर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें इमारे-जैसे इजारों चकर काटते रहते हैं--उन प्रमुके सम्बन्धमें इस बुरा भी करनेकी सामध्ये नहीं रखते। भैं, सनत्कुमार, नारद, भगवान् ब्रह्मा, क्षिलदेव, अपान्तरतम, देवल, धर्म, आमुरि तया मरीचि आदि दूसरे सर्वत्र विदेशर-ये इस सभी भगवान्ती मायाको नहीं जान सकते। न्योंकि हम उसीके घेरेमें हैं। यह चक्र उन विश्वेश्वरका राख्न है। यह हम लोगोंके लिये अखहा है। तुम उन्हींकी शाएमें जाओ । वे मगवान् ही तुम्हारा मङ्गल करेंगे ।' वहाँसे भी निराश होकर दुर्वाषा भगवान्के परमधाम वैकुण्डमें गये। लश्मीयति भगवान् लक्ष्मीके साय वहीं निवास करते हैं। दुवांसाजी मगवान्के चक्रकी आगसे जल रहे थे। वे कॉयते हुए मगवान्के चरणीमें गिर पहे । उन्होंने वहा-- हे अन्युत । हे अनन्त ! आप सर्नोके एकमात्र वाज्छनीय हैं। प्रमो । विश्वके जीवनदाता । में अपराधी हूँ । आप मेरी रक्षा कीनिये । आपका परम प्रमाव न जाननेके कारण ही मैंने आपके प्यारे मक्तका अपराध किया है । प्रमो ! आप



मुझे उससे बचाइये। आपके तो नामका ही उचारण करनेसे नारकी जीव भी मुक्त हो जाता है। ॥५६-६२॥

श्रीमगवान्ने कहा-दुर्वां छाजी ! मैं सर्वेया मर्चीके अधीन हैं । सुझमें तनिक भी खतन्त्रता नहीं है । मेरे सीधे सादे सरल मर्चोने मेरे हृदयको अपने हाथमें कर रक्ला है। मक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे । ब्रह्मन् । अपने भर्जीका एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ । इसलिये अपने षाधुस्वभाव भक्तिको छोड़कर मैं न तो अपने-आपको चाहता हूँ और न तो अपनी अर्दाङ्गिनी विनाशरित ल्स्मीको । जो मक्त स्त्रीः पुत्रः ग्रहः, गुरुजनः, प्राण, धनः इहलोक और परलोक—सबको छोड़कर क्वल मेरी शरणमें आ गये हैं, उन्हें छोड़नेका सहस्य भी मैं कैसे कर सकता हूँ ! जैसे सती स्त्री अपने पातिवत्यसे सदाचारी पतिको वशर्मे कर लेती है, वैसे ही भेरे साय अपने हृदयको प्रेम बन्धनसे वाँघ रखनेवाले समदर्शी खाधु मिक्कि द्वारा मुझे अपने वरामें कर लेते हैं। मेरे अनन्यप्रेमी मक सेवाने ही अपनेको परिपूर्ण-वृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवाके फल्स्वरूप जब उन्हें सालोक्य-सारूप्य आदि मुचियाँ प्राप्त होती हैं, तब वे सेवाका परित्याग करके उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाइते; फिर समयके फेरसे नष्ट हो जानेवाली वस्तुओंकी तो बात ही क्या है। दुर्वासाजी! मैं आपसे और क्या कहूँ, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तोंका हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। दुर्वासाजी! सुनिये, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जिसका अनिष्ट करनेसे आपको इस विपत्तिमें पड़ना पड़ा है, आप उसीके पास जाइये। निरपराध साधुओंके अनिष्टकी चेष्टासे अनिष्ट

करनेवालेका ही अमङ्गल होता है। इसमें सन्देह नहीं कि ब्राह्मणोंके लिये तपस्या और विद्या परम कल्याणके साधन हैं। परन्तु यदि ब्राह्मण उद्दण्ड और अन्यायी हो जाय, तो वे ही दोनों उलटा फल देने लगते हैं। दुर्वासाजी! आपका कल्याण हो। आप नाभागनन्दन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीषके पास जाइये और उनसे क्षमा माँगिये। तब आपको शान्ति मिलेगी। ६३-७१।

## पाँचवाँ अध्याय

दुर्वासाजीकी दुःख-निवृत्ति

श्रीयुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित ! जब भगवान्ने इस प्रकार आशा दी, तब सुदर्शन चक्रकी ज्वालासे जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीषके पास आये और उन्होंने अत्यन्त दुखी होकर राजाके पैर पकड़ लिये। दुर्वासाजीकी यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़नेसे लिजत होकर राजा अम्बरीष भगवान्के चक्रकी स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यन्त पीड़ित हो रहा था।। १-२॥

अम्वरीपने कहा-प्रभो सुदर्शन! आप अग्निखरूप हैं। आप ही परम समर्थ सूर्य हैं। समस्त नक्षत्रमण्डलके अधिपति चन्द्रमा भी आपहीके स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकारा, वायु, पञ्चतन्मात्रा और सम्पूर्ण इन्द्रियोंके रूपमें भी आप ही हैं। भगवानके प्यारे, हजार दाँतींबाले चकदेव! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । समस्त अस्त्र-शस्त्रोंको नष्ट कर देनेवाले एवं पृथ्वीके रक्षक ! आप इन ब्राह्मणकी रक्षा कीजिये। आप ही धर्म हैं, मधुर एवं सत्य वाणी हैं; आप ही समस्त यज्ञोंके अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकोंके रक्षक एवं सर्वलोकस्वरूप भी हैं। आप परमपुरुष परमात्माके श्रेष्ठ तेज हैं । सुनाभ ! आप समस्त धर्मोंकी मर्यादाके रक्षक हैं। अधर्मका आचरण करनेवाले असुरोंको भस्म करनेके लिये आप साक्षात् अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकोंके रक्षक एवं विश्वद्ध तेजोमय हैं। आपकी गति मनके वेगके समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं। में आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। वेदवाणीके अधीश्वर ! आपके धर्ममय तेजसे अन्धकारका नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषोंके प्रकाशकी रक्षा होती है। आपकी महिमाका पार पाना अत्यन्त कठिन है। कॅंचे-नीचे और छोटे-बड़ेके भेद-भावसे युक्त यह समस्त कार्य-

कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। सुदर्शन चक्र! आपपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता । जिस समय भगवान् आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवींकी सेनामें प्रवेश करते हैं, उस समय युद्धभूमिमें उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण और गरदन आदि निरन्तर काटते हुए आप अत्यन्त शोभायमान होते हैं । विश्वके रक्षक ! आप रणभूमिमें सबका प्रहार सह लेते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । भगवान्ने दृष्टोंके नाशके लिये ही आपको नियुक्त किया है। आप क्रुपा करके हमारे कुलके भाग्योदयके लिये दुर्वासाजीका कल्याण कीजिये । हमारे ऊपर यह आपका महान् अनुग्रह होगा । यदि मैंने कुछ भी दान किया हो। यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्मका पालन किया हो, यदि हमारे वंशके लोग ब्राह्मणोंको ही अपना आराध्यदेव समझते रहे हों, तो दुर्वां राजीकी जलन मिट जाय। भगवान् समस्त गुणोंके एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियोंके आत्माके रूपमें उन्हें देखा हो और वे मुझपर प्रसन्न हों, तो दुर्वासाजीके हृदयकी सारी जलन मिट जाय ॥ ३-११॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—जब राजा अम्बरीषने दुर्वासाजीको सब ओरसे जलानेवाले भगवान्के सुदर्शन चक्रकी इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थनासे चक्र शान्त हो गया। जब दुर्वासा चक्रकी आगसे मुक्त हो गये और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीषको अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे॥ १२-१३॥

दुर्वासाजीने कहा—धन्य है! आज मैंने मगवान्के प्रेमी भक्तोंका महत्त्व देखा। राजन्! मैंने आपका अपराध किया। फिर भी आप मेरे लिये मङ्गल-कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान् श्रीहरिके चरणकमलोंको हद्-प्रेमभावसे पकड़ लिया है—वे साधुपुरुष भला, क्या नहीं कर सकते । जिनका हृदय उदार है ये महातमा भला, किस वस्तुका परित्याग नहीं कर सकते । जिनके मङ्गलमय नामोंके श्रवणमानसे जीव निर्मल हो जाता है—उन्हीं भगवान्के चरणकमलोंके जो दास हैं, उनके लिये कौन-सा कर्तव्य शेप रह जाता है ? महाराज अम्बरीय ! आपका हृदय करणाभावसे परिपूर्ण है । आपने मेरे ऊपर महान् अनुग्रह किया । अहो, आपने मेरे अपराधको भुलाकर मेरे प्राणींकी रक्षा की है ! ॥ १४-१७ ॥

परीक्षित् ! जमसे दुर्वासाजी भागे थे, तबसे अवतक राजा अम्बरीषने भोजन नहीं किया या । वे उनके लौटनेकी बाट देख रहे थे । अब उन्होंने दुर्वासाजीके चरण पकड़ लिये और उन्हें प्रसन्न करके विविधूर्वक भोजन कराया । राजा अम्बरीष बड़े आदरसे अतिथिके योग्य सब प्रकारकी भोजन सामग्री ले आये । दुर्वासाजी भोजन करके तृप्त हो गये । अब उन्होंने आदरसे कहा—'राजन् । अब आप भी भोजन कीजिये । अम्बरीष ! आप भगवान्के परम प्रेमी भक्त हैं । आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मनको भगवान्की ओर प्रमृत्त करनेवाले आतिथ्यसे में अत्यन्त प्रसन्न और अनुग्रहीत हुआ हूं । स्वर्गकी देवाङ्गनाएँ बार बार आपके इस उज्ज्वल चरित्रका गायन करेंगी । यह पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमयी कीर्तिका यखान करती रहेगी' । १८—२१ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—दुर्वासाजीने बहुत ही सन्तुष्ट होकर राजा अम्बरीपके गुणींकी प्रशसा की और उसके बाद उनसे अनुमित लेकर आकाशमार्गसे उस ब्रह्मलोकनी यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्मसे ही प्राप्त होता है। परीक्षित् । जब सुदर्शन चक्रसे भयभीत होकर दुर्वासाजी भगे थे, तबसे हेकर उनके छीटनेतक एक वर्षका समय बीत गया । इतने दिनोंतक राजा अम्बरीय उनके दर्शनकी आकाङ्कासे केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वांसाजी चले गये, तब उनके भोजनसे बचे हुए अत्यन्त पवित्र अन्नका उन्होंने भोजन किया । अपने कारण दुर्वासाजीना दुःखमें पड़ना और पिर अपनी ही प्रार्थनासे उनका छूटना-इन दोनों बातोंको उन्होंने अपनेद्वारा होनेपर भी भगवान्की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीयमें ऐसे ऐसे एक नहीं, अनेकी गुण थे। अपने समस्त कर्मीके द्वारा वे परव्रह्म परमात्मा श्रीभगवान्में भक्तिभावकी अभिवृद्धि करते रहते थे। भक्ति भावकी ऐसी महिमा है कि उससे ब्रह्मलोकतकके समस्त भोगोंमें नारकीय यन्त्रणाका अनुभव होने लगता है । इसीसे राजा अम्बरीयने अपने ही समान भक्त पुत्रीपर राज्यका भार छोड़ दिया और स्वय वनमें चले गये। वहाँ वे वड़ी धीरताके साय आत्मस्वरूप भगवान्में अपना मन लगाकर गुणींके प्रवाहरूप समारसे मुक्त हो गये । परीक्षित् ! महाराज अम्बरीपका यह परम पवित्र आख्यान है। जो इसका सङ्कीर्तन और स्मरण करता है, यह भगवान्का भक्त हो जाता है ॥ २२–२७ ॥

#### छठा अध्याय

٠٠٠٤٨٥١٤٤

इक्वाकुके वंशका वर्णन, मान्धाता और सौमरि ऋपिकी कथा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! अम्बरीयके तीन पुत्र थे—विरूप, वेतुमान् और शम्भु । विरूपने पृषदश्व और उसका पुत्र रथीतर हुआ । रथीतर सन्तानहीन या । वश परमराभी रक्षाके लिये उसने अङ्गरा ऋषिने प्रार्थना की, उन्होंने उसकी पत्नीने ब्रह्मते जने सम्पन्न कई पुत्र उत्पन्न किये । यशिष ये सब रथीतरकी भाषांने उत्पन्न हुए थे, इसलिये इनका गोत्र वही होना चाहिये या जो रथीतरका या; पिर भी वे आङ्गिरस ही कहलाये । रथीतर वशमें यही सर्वश्रेष्ठ हुए । क्योंकि ये श्रित्रयोंके वशमें जन्म लेनेपर भी थे ब्राह्मण ही ॥ १—-३ ॥

परीक्षित् ! एक बार मनुजीके छींकनेपर उनकी नाविकावे इस्वाकु नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । इस्वाकुके सौ पुत्र थे । उनमें सबसे बड़े तीन थे—विकुक्षि, निमि और दण्डक । परीक्षित् ! उनसे छोटे पचीस पुत्र आर्यावर्तके पूर्वभागके और पचीस पश्चिमभागके तथा उपर्युक्त तीन मध्यभागके अधिपति हुए । रोष सैंतालीस दक्षिण आदि अन्य प्रान्तींके अधिपति हुए । एक बार राजा इक्ष्वाकुने अष्टका श्राद्धके समय अपने बड़े पुत्रको आज्ञा दी—'विकुक्षे ! शीम ही जाकर श्राद्धके पोग्य पवित्र पशुओंका मास लाओ ।' बीर विकुक्षिने 'बहुत अच्छा' कहकर बनकी यात्रा की । वहाँ उसने श्राद्धके योग्य बहुत-से पशुओंका शिकार किया । वह यक तो गया ही या, भूख भी लग आयी थी । इसलिये यह बात भूल गया कि श्राद्धके लिये मारे हुए पशुको स्वय न खाना चाहिये । उसने एक खरगोश खा लिया । विकुक्षिने बचा हुआ मास लाकर अपने पिताको दिया । इक्ष्वाकुने अब

अपने गुरुसे उसे प्रोक्षण करनेके लिये कहा, तब गुरुजीने वताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्धके अयोग्य है। परीक्षित्! गुरुजीके कहनेपर राजा इक्ष्वाकुको अपने पुत्रकी करत्त्तका पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधिका उछाडान करनेवाले पुत्रको कोषवश अपने देशसे निकाल दिया। तदनन्तर राजा इक्ष्वाकुने अपने गुरुदेव वसिष्ठसे ज्ञानविपयक चर्चा की। फिर योगके द्वारा शरीरका परित्याग करके उन्होंने परमपद प्राप्त किया। पिताका देहान्त हो जानेपर विकुक्षि अपनी राजधानीमें लौट आया और इस पृथ्वीका शासन करने लगा। उसने बड़े-बड़े यशोंसे भगवान्की आराधना की, और संसारमें शशादके नामसे प्रसिद्ध हुआ। विकुक्षिके पुत्रका नाम था पुरुखय। उसीको कोई 'इन्द्रवाह' और कोई 'ककुत्स्थ' कहते हैं। जिन कर्मोंके कारण उसके ये नाम पड़े थे, उन्हें सुनो॥ ४–१२॥

सत्ययुगके अन्तमें देवता और दानवोंका घोर संग्राम हुआ या। उसमें सब-के-सब देवता दैत्योंसे हार गये। तब उन्होंने वीर पुरक्षयको सहायताके लिये अपना मित्र बनाया। पुरक्षयने कहा कि 'यदि देवराज इन्द्र मेरे वाहन वनें, तो मैं युद्ध कर सकता हूँ।' पहले तो इन्द्रने अस्वीकार कर दिया, परन्तु देवताओं के आराध्यदेव सर्वशक्तिमान् विश्वातमा भगवान्की वात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गये। सर्वान्तर्यामी भगवान् विष्णुने अपनी शक्तिसे पुरक्षयको भर



दिया । उन्होंने कवच पहनकर दिन्य धनुप और तीखे वाण ग्रहण किये । इसके बाद बैलपर चढ़कर वे उसके ककुद भा० अं० ७०—

(डील) के पास बैठ गये। जब इस प्रकार वे युद्धके लिये तत्पर हुए, तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिमकी ओरसे दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरख्जयका दैत्यों के साथ अत्यन्त रोमाञ्चकारी घोर संग्राम हुआ। युद्धमें जो-जो दैत्य उनके सामने आये, पुरख्जयने वाणों के द्वारा उन्हें यमराजके हवाले कर दिया। उनके वाणों की वर्षा क्या थी, प्रलयकालकी धषकती हुई आग। जो भी उसके सामने आता, छिन्न-मिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने-अपने घरों में घुस गये। पुरख्जयने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य—सब कुछ जीतकर इन्द्रको दे दिया। इसीसे उन राजियको पुर जीतनेके कारण 'पुरख्जय', इन्द्रको वाहन बनानेके कारण 'इन्द्रवाह' और बैलके ककुदपर बैठनेके कारण 'ककुत्स्य' कहा जाता है॥ १३–१९॥

पुरज्ञयका पुत्र या अनेना । उसका पुत्र पृथु हुआ । पृथुके विश्वरिन्ध, उसके चन्द्र और चन्द्रके युवनाश्व। युवनाश्वके पुत्र हुए शावस्त, जिन्होंने शावस्तीपुरी वसायी। शावस्तके वृहदश्व और उसके कुवलयाश्व हुए । ये वड़े वली थे। इन्होंने उत्तङ्क ऋषिको प्रसन्न करनेके लिये अपने इकीस हजार पुत्रोंको साथ लेकर धुन्धु नामक दैत्यका वध किया। इसीसे उनका नाम हुआ 'धुन्धुमार' । धुन्धु दैत्यके मुखकी आगसे उनके सब पुत्र जल गये। केवल तीन ही वच रहे थे। परीक्षित् ! वचे हुए पुत्रोंके नाम थे—हढाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व । दृढाश्वसे हुर्यश्व और उससे निकुम्भका जन्म हुआ । निकुम्भके वर्हणाश्व, उसके कृशाश्व, कृशाश्वके सेनजित् और सेनजित्के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ । युवनाश्व सन्तान-हीन था, इसलिये वह बहुत दुखी होकर अपनी सौ स्त्रियोंके साय वनमें चला गया। वहाँ ऋषियोंने वही ऋषा करके युवनाश्वरे पुत्रप्राप्तिके लिये वड़ी एकाग्रताके साथ इन्द्रदेवता-का यज्ञ कराया । एक दिन राजा युवनाश्वको रात्रिके समय वडी प्यास लगी। वह यज्ञशालामें गया, किन्तु वहाँ देखा कि ऋपिलोग तो सो रहे हैं। तव जल मिलनेका और कोई उपाय न देख उसने वह मन्त्रसे अभिमन्त्रित जल ही पी लिया। परीक्षित् ! जब प्रातःकाल ऋपिलोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलशमें तो जल ही नहीं है, तत्र उन लोगोंने पृछा कि 'यह किसका काम है ? पुत्र उत्पन्न करनेवाला जल किसने पी लिया ?' अन्तमें जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान्की भेरणाचे राजा युवनाश्वने ही उस जलको पी लिया है, तो उन लोगोंने भगवान्के चरणोंमें नमस्कार किया और कहा- 'धन्य है। भगवान्का वल ही वास्तवमें वल है। वे जो पुछ चाहते हैं, वही होता है।' इसके बाद प्रसवका समय आनेपर युवनाश्वकी दाहिनी कोख पाइकर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह दूध पीनेके लिये बहुत रोने लगा, तय ऋषियोंने कहा—'यह बालक क्सिका



दूध पियेगा ११ तब इन्द्रने कहा, 'मेरा पियेगा ( मा धाता )' 'बेटा । त् रो मत ।' यह कहकर इन्द्रने अपनी तर्जनी अँगुली उसके मुँहमें डाल दी । ब्राह्मण और देवताओं के प्रसादसे उस बालको पिता सुपनाश्वभी भी मृत्यु नहीं हुइ । वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया । इन्द्रने उस बालकका नाम रक्ला त्रसद्दर्यः क्योंकि रावण आदि दस्यु ( लुटेरे ) उससे भयभीत रहत थे। युवनाश्वरे पुत्र मान्धाता (त्रसद्दस्य ) चक्रवर्ती राजा हुए । भगवान्के तेजसे तेजसी होकर उन्होंने अकेले ही सातों द्वीपवाली पृथ्वीका शासन किया । ये यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्मकाण्डकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं यी--पिर भी उन्होंने वडी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञींसे उन यज्ञस्वरूप प्रमुकी आराधना की जो स्वयम्प्रकाश, सर्व देवस्वरूप, सर्वात्मा एव इन्द्रियातीत हैं। भगवान्के अतिरिक्त और है ही क्या । यसकी सामग्री, मन्त्र, विधि विधान, यज्ञ, यजमान, ऋत्विज, धर्म, देश और काल-यह सबन्धा सब भगवान्का ही स्वरूप तो है। परीक्षित्। जहाँ से सूर्यका उदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं, वह सारा-का-सारा भूभाग युवनाश्वके पुत्र मान्धाताके ही अधिकारमें या ॥ २०-३७ ॥

राना मान्धाताकी पत्नी शराबिन्दुकी पुत्री बिन्दुमती थी। उसके गर्भसे उनके तीन पुत्र हुए-पुरुकुत्स, अम्बरीप (ये दूसरे अम्बरीप हैं ) और योगी मुचुकुन्द । इनकी पचास वहर्ने यीं । उन पचासीने अकेले सौभरि ऋषिको पतिके रूपमें वरण किया । सौभरिजी वहे तपस्वी थे । वे एक वार यमुनाजलमें डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक मस्यराज अपनी पित्रयोंके साथ वहुत मुसी हो रहा है। उसके इस मुखको देखकर ब्राह्मण सौभरिके मनमे भी विवाह करनेकी इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा मान्धाताके पास आकर उनकी पचास कन्याओं मेंसे एक कन्या माँगी । राजाने वहा- 'ब्रह्मन् । कन्या स्वयवरमे आपको चुन ले, तो आप उसे ले लीनिये। सौभरि मृपि राजा मान्धाताका अभिभाय समझ गये । उन्होंन सोचा कि 'राजाने इस्लिये मुझे ऐसा सखा जवार दिया है कि अब में बूढा हो गया हूँ, शरीरमें सुरिवॉ पड़ गयी हैं, बाल पक गये हैं और सिर कॉपने लगा है। अन कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती । अच्छी बात है। मै अपनेको ऐसा सुन्दर चनाऊँगा कि राजकन्याएँ तो क्या, देवाइनाएँ भी मेरे लिये लालायित हो जायंगी ।' ऐसा सोचकर समर्थ सीमरिजीने वैसा ही विया ॥ ३८-४२ ॥

पिर क्या या, अन्त पुरके रक्षकने सीमरि सुनिको कन्याओंके सजे-सजाये महलमें पहुँचा दिया। पिर तो उन



पचार्सी राजकन्याओंने एक सीमरिको ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओंका मन सीमरिजीमें इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिये आपसके प्रेमभावको तिलाञ्जलि देकर परस्पर कलह करने लगीं और एक-दूसरीसे कहने लगीं कि भ्ये तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य हैं। अमृग्वेदी सौभरिने उन सभीका पाणिग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्याके प्रभावसे बहुमूल्य सामग्रियोंसे सुसजित, अनेकों उपवनों और निर्मल जलसे परिपूर्ण सरोवरोंसे युक्त एवं सौगन्धिक पुष्पोंके बगीचोंसे घिरे महलोंमें बहुमूल्य शय्या, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, उवटन, मुखादु भोजन और पुष्पमालाओं-के द्वारा अपनी पितयोंके साथ विहार करने लगे । सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभूपण धारण किये स्त्री-पुरुष सदा-सर्वदा सर्वत्र उनकी सेवामें लगे रहते । कहीं पक्षी चहकते रहते, तो कहीं भौरे गुंजार करते रहते । और कहीं-कहीं वन्दीजन उनकी विरदावलीका वखान करते रहते । सातों द्वीपके राजा मान्धाता सौभरिजीकी इस ग्रहस्थीका सुख देखकर आश्चर्यचिकत हो गये । उनका यह गर्न कि, मैं सार्वभौम सम्पत्तिका स्वामी हूँ, जाता रहा । इस प्रकार सौभरिजी गृहस्थीके सुखमें रम गये और अपनी नीरोग इन्द्रियोंसे अनेकों विषयोंका सेवन करते रहे । फिर भी जैसे घीकी वूँदोंसे आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें सन्तोष नहीं हुआ ॥ ४३-४८ ॥

श्रुग्वेदाचार्य सौभरिजी एक दिन खस्य चित्तसे वैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराजके क्षणभरके सङ्गसे में किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपा तक खो वैठा। वे सोचने लगे—'अरे, में तो बड़ा तपस्वी था। मैंने भलीभाँति अपने व्रतोंका अनुष्ठान भी किया था। मेरा यह अधःपतन तो देखो! मैंने दीर्घकालसे अपने ब्रह्मतेजको अक्षुण्ण रक्खा था, परन्तु जलके भीतर विहार करती हुई एक मछलीके संसर्गसे मेरा वह ब्रह्मतेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्षकी इच्छा है, उस पुरुषको चाहिये कि वह भोगी प्राणियोंका सङ्क सर्वथा छोड़ दे और एक क्षणके लिये भी अपनी इन्द्रियोंको वहिर्मुख न होने दे । अकेला ही रहे और एकान्तमें अपने चित्तको सर्वशक्तिमान् भगवान्में ही लगा दे। यदि सङ्ग करनेकी आवश्यकता ही हो, तो भगवान्के अनन्यप्रेमी निष्ठावान् महात्माओंका ही सङ्ग करे। कितने खेदकी वात है कि जलमें रहनेवाली एक मछलीके सङ्गसे मैंने अपनी एकान्त तपस्या छोड़ दी और एकसे पचास हो गया! उतनेसे भी सन्तोप नहीं हुआ और फिर सन्तानरूपसे बढ़कर मेरी संख्या पाँच हजारतक पहुँच गयी । विषयोंमें सत्यबुद्धि होनेसे मायाके गुणोंने मेरी वृद्धि हर ली। अव तो लोक और परलोकके सम्बन्धमें मेरा मन इतनी लालसाओंसे भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता ।' इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनोंतक तो घरहीमें रहे । फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वनमें चले गये। अपने पतिको ही सर्वस्व माननेवाली उनकी पितयोंने भी उनके साथ ही वनकी यात्रा की । वहाँ जाकर परम संयमी सौभरिजीने बड़ी घोर तपस्या की, शरीरको सुखा दिया तथा आहवनीय आदि अग्रियोंके साथ ही अपने-आपको परमात्मामें लीन कर दिया । परीक्षित् ! उनकी पितयोंने जब अपने पित सौभरि मुनिकी आध्यात्मिक गति देखी, तव जैसे ज्वालाएँ शान्त अग्निमें लीन हो जाती हैं—वैसे ही वे उनके प्रभावसे सती होकर उन्हींमें लीन हो गयीं, उन्हींकी गतिको प्राप्त हुई ॥ ४९-५५ ॥

#### सातवाँ अध्याय

#### राजा त्रिशङ्क और हरिश्चन्द्रकी कथा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! मान्धाताके पुत्रोंमें सबसे श्रेष्ठ या अम्बरीष । उनके दादा युवनाश्वने उन्हें पुत्रके रूपमें स्वीकार कर लिया या। उनका पुत्र हुआ यौवनाश्व और यौवनाश्वका हारीत । मान्धाताके वंशमें ये तीन अवान्तर गोत्रोंके प्रवर्तक हुए । नागोंने अपनी वहिन नर्मदाका विवाह पुरुकुत्ससे कर दिया या। नागराज वासुकिकी आज्ञासे नर्मदा अपने पतिको रसातलमें ले गयी। वहाँ भगवान्की शक्तिसे सम्पन्न होकर पुरुकुत्सने वध करनेयोग्य गन्धवोंको

मार डाला । इसपर नागराजने प्रसन्न होकर पुरुकुत्सको वर दिया कि जो इस प्रसङ्गका स्मरण करेगा, वह सपोंसे निर्भय हो जायगा । राजा पुरुकुत्सका पुत्र त्रसहस्यु या । उसके पुत्र हुए अनरण्य । अनरण्यके हर्यस्व, उसके अरुण, अरुणके त्रिबन्धन और त्रिबन्धनके पुत्र सत्यव्रत हुए । यही सत्यव्रत त्रिराङ्कुके नामसे विख्यात हुए । यद्यपि त्रिराङ्कु अपने पिता और गुरुके शापसे चाण्डाल हो गये थे, परन्तु विश्वामित्रजीके प्रभावसे वे स्टारीर स्वर्गमें चले गये । देवताओंने उन्हें वहाँसे दनेल दिया और वे नीचेको सिर किये हुए गिर पदे। परन्तु विश्वामित्रजीने अपने तपोबल्से उन्हें आकाशमे ही



स्थिर कर दिया । वे अब भी आकाशमें लटके हुए दीलते हैं॥ १-६॥

त्रिशङ्कके पुत्र ये हरिश्चन्द्र । उनके लिये विश्वामित्र और विश्व एक दूसरेको शाप देकर पक्षी हो गये और बहुत वर्षी-तक लडते रहे । हरिश्रन्द्रको कोई छन्तान न थी । इससे वे बहुत उदार रहा करते थे। नारदके उपदेशसे वे वरुण-देवताकी शरणमें गये और उनसे प्रार्यना की कि 'प्रमी ! मुझे पुत्र प्राप्त हो । महाराज ! यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो में उसीसे आपका यजन करूँगा ।' वरुणने कहा—'ठीक है ।' तव वरुणकी कृपासे हरिश्चन्द्रके रोहित नामका पुत्र हुआ। पुत्र होते ही यरुणने आकर कहा-'हरिश्चन्द्र ! तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया । अब इसके द्वारा मेरा यह करो ।' हरिश्चन्द्रने कहा- जब आपका यह यज्ञपश्च (रोहित) दस दिनसे अधिकका हो जायगा, तब यहके योग्य होगा ।' दस दिन बीतनेपर वरुणने आकर पिर कहा- 'अब मेरा यश करो।' हरिश्चन्द्रने कहा-- 'जब आपदे यज्ञपशुके मुँहमें दॉत निकल आर्येंगे, तब वह यज्ञके योग्य होगा ।' दाँत उग आनेपर वर्णने कहा-'अब इसके दाँत निकल आये, मेरा यज्ञ करो।' हरिश्चन्द्रने कहा- जब इसके दूधके दाँत गिर जायँगे, तब यह यशके योग्य होगा । दूधके दाँत गिर जानेपर वरुणने कहा- अब इस यशपदाके दॉत गिर गये, मेरा यश करो। हरिश्चन्द्रने कहा-'जब इसके दुबारा दाँत आ जायँगे, तब

यह पशु यहके योग्य हो जायगा । दाँतीके फिर उग आनेपर वरुणने कहा- 'अव मेरा यज्ञ करो ।' हरिश्चन्द्रने कहा-'वरुणजी महाराज ! क्षत्रिय पशु तत्र यशके योग्य होता है, जब वह कवच धारण करने लगे ।' परीक्षित् ! इस प्रकार राजा हरिश्चन्द्र पुत्रके प्रेमसे हीला हवाला करके समय टालते रहे । इसका कारण यह था कि पुत्र स्नेहकी फॉसीने उनके द्धदयको जकड़ लिया था । वे जो जो समय बताते, वरुणदेवता उसी-की बाट देखते । जब रोहितको इस बातका पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं। तब वह अपने प्राणींकौ रक्षाके लिये हायमें धतुष लेकर वनमें चला गया। कुछ दिनके बाद उसे माछ्म हुआ कि घरणदेवताने रुष्ट होकर मेरे पिताजीपर आक्रमण किया है-जिसके कारण वे महोदर रोगरे पीड़ित हो रहे हैं, तब रोहित अपने नगरकी ओर चल पड़ा। परन्त इन्द्रने आकर उसे रोक दिया। उन्होंने कहा-'वेटा रोहित ! यशपशु वनकर मरनेकी अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रींका सेवन करते हुए पृथ्वीमें विचरना ही अच्छा है ।' इन्द्रकी बात मानकर वह एक वर्षतक और वनमें ही रहा । इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें वर्ष भी रोहितने अपने पिताके पास जानेका विचार किया; परन्त बुढे ब्राह्मणका वेध धारण कर हर बार इन्द्र आते और उसे रोक देते । इस प्रकार छः वर्षतक रोहित वनहींमें रहा । सातवें वर्ष जब वह अपने नगरको छौटने छगा। तब उसने



भजीगर्तसे उनके मॅसले पुत्र शुनःशेषको मोछ छे लिया और

उसे यज्ञपशु वनानेके लिये अपने पिताको सौंपकर उनके चरणोंमें नमस्कार किया । तब परम यशस्त्री एवं श्रेष्ठ चरित्र-वाले राजा हरिश्चन्द्रने महोदर रोगसे छूटकर वरुण आदि देवताओंका यजन किया । उस यज्ञमें विश्वामित्रजी होता हुए । परम संयमी जमदिशने अध्वयुंका काम किया । विसष्टजी ब्रह्मा वने और अयास्य मुनि साम गायन करनेवाले उद्गाता वने । उस समय इन्द्रने प्रसन्न होकर हरिश्चन्द्रको एक सोने-का रथ दिया था ॥ ७-२३ ॥

परीक्षित् ! आगे चलकर में शुनःशेपका माहात्म्य वर्णन कलँगा । हरिश्चन्द्रको अपनी पत्नीके साथ सत्यमें दृढतापूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्रजी बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने उन्हें उस ज्ञानका उपदेश किया, ज्ञिसका कभी नाश नहीं होता। उसके अनुसार राजा हरिश्चन्द्रने अपने मनको पृथ्वीमें, पृथ्वीको जलमें, जलको तेजमें, तेजको वायुमें और वायुको आकाशमें स्थिर करके, आकाशको अहङ्कारमें लीन कर दिया। फिर अहङ्कारको महत्तत्त्वमें लीन करके उसमें ज्ञान-कलाका ध्यान किया और उससे अज्ञानको भस्म कर दिया। इसके वाद निर्वाण-सुखकी अनुभूतिसे उस ज्ञान-कलाका भी परित्याग कर दिया और समस्त वन्धनोंसे मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूपमें स्थित हो गये, जो न तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है और न तो उसके सम्बन्धमें किसी प्रकारका अनुमान ही किया जा सकता है ॥ २४-२७॥

## आठवाँ अध्याय

#### सगर-चरित्र

रोहितका पुत्र या हरित । हरितसे चम्प हुआ । उसीने चम्पापुरी वसायी थी । चम्पका सुदेव, सुदेवका विजय, विजयका भरुक, भरुकका कृक और बुकका पुत्र हुआ वाहुक । शत्रुओंने वाहुकसे राज्य छीन लिया, तब वह अपनी पत्नीके साथ वनमें चला गया । वनमें जानेपर बुढ़ापेके कारण जब वाहुककी मृत्यु हो गयी, तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होनेको उद्यत हुई । परन्तु महर्षि और्वको यह मालूम या कि इसे गर्भ है । इसलिये उन्होंने उसे सती होनेके से रोक दिया । जब उसकी सौतोंको यह वात मालूम हुई, तो उन्होंने उसे भोजनके साथ गर (विष ) दे दिया । परन्तु गर्भपर उस विषका कोई प्रभाव न पड़ा; विलक उस विषको लिये हुए ही एक वालकका जन्म हुआ, जो गरके साथ पैदा होनेके कारण 'सगर' कहलाया । सगर बड़े यशस्वी राजा हुए ॥ १-४॥

सगर चक्रवर्ती सम्राट् थे। उन्हींके पुत्रोंने पृथ्वी खोद-कर समुद्र बना दिया था। सगरने अपने गुरुदेव और्वकी आज्ञा मानकर तालजङ्घ, यवन, शक, हैहय और वर्वर जाति-के लोगोंका वध नहीं किया, विक उन्हें विरूप बना दिया। उनमेंसे कुछके सिर मुँड्वा दिये, कुछके मूँछ-दादी रखवा

दी, कुछको खुले बालोंवाला बना दिया तो कुछको आधा मुँडवा दिया । कुछ लोगोंको सगरने केवल वस्त्र ओढनेकी ही आज्ञा दी, पहननेकी नहीं। और कुछको केवल लॅंगोटी पहनने-को ही कहा, ओढ़नेको नहीं । इसके बाद राजा सगरने और्व ऋषिके उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञके द्वारा सम्पूर्ण वेद एवं देवतामय, आत्मस्वरूप, सर्वशक्तिमान् भगवान्की आराधना की । उसके यश्रमें जो घोड़ा छोड़ा गया था, उसे इन्द्रने चुरा लिया । उस समय महारानी सुमतिके गर्भसे उत्पन्न सगरके. पुत्रोंने अपने पिताके आज्ञानुसार घोड़ेके लिये सारी पृथ्वी छान डाली । जव उन्हें कहीं घोड़ा न मिला, तव उन्होंने बड़े घमंडसे सारी पृथ्वीको खोद डाला । खोदते-खोदते उन्हें पूर्व और उत्तरके कोनेपर कपिल मुनिके पास अपना घोड़ा दिखायी दिया। घोड़ेको देखकर वे साठ हजार राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि 'यही हमारे घोड़ेको चुरानेवाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आँखें मूँद रक्खी हैं !यह पापी है। इसको मार डालो, मार डालो !' उसी समय कपिल मुनिने अपनी पल्कें खोलीं। इन्द्रने राजकुमारोंकी बुद्धि हर ली थी, इसीसे उन्होंने कपिलमुनि-जैसे महापुरुषका तिरस्कार किया । इस तिरस्कारके फलस्वरूप उनके शरीरमें ही आग जल उठी, जिससे क्षणभरमें ही वे

सन-के-सब जलकर खाक हो गये। परीक्षित् ! सगरके छड़के



किपलमुनिके कोघरे जल गये, ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो शुद्ध सत्वगुणके परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत्को पवित्र करता रहता है। उनमें मला, कोघरूप तमो गुणकी सम्मावना कैसे की जा सकती है। मला, कहीं पृथ्वी की भूलका भी आकाशसे सम्बन्ध होता है १ यह ससर-सागर एक मृत्युमय पय है। इसके पार जाना अत्यन्त कठिन है। परन्तु कपिलमुनिने इस जगत्में साख्यशास्त्रकी एक ऐसी हद नाय बना दी है, जिससे मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्रके पार जा सकता है। वे केवल परम शानी ही नहीं, स्वय परमात्मा हैं। उनमें भला, यह शत्रु है और यह मित्र—इस प्रकारकी भेदबुद्धि कैसे हो सकती है!॥५-१४॥

सगरकी दूसरी पत्नीका नाम या केशिनी । उसके गर्मसे उन्हें असमझस नामका पुत हुआ या । असमझसके पुत्रका नाम या अशुमान् । वह अपने दादा सगरकी आशाओं के पालन तया उन्होंकी सेवामें लगा रहता । असमझस पहले जन्ममें योगी थे । सङ्गके कारण वे योगसे विचलित हो गये थे, परन्तु अब भी उन्हें अपने पूर्वजन्मका सगरण बना हुआ या । इसल्ये वे ऐसे काम किया करते थे, जिनसे भाई-बधु उन्हें प्रिय न समझें । वे कभी-कभी तो अत्यन्त निदित कर्म कर बैठते और अपनेको पागल सा दिखलाते—यहाँतक कि खेलते हुए बच्चोंको सरसूमें डाल देते । इस प्रकार उन्होंने लोगोंको उद्दिम कर दिया या। अन्तमें उनकी ऐसी करत्त्व

देखकर पिताने पुत्र स्नेहको तिलाञ्चलि दे दी और उन्हें घर से निकाल दिया। तदनन्तर असमञ्जसने अपने योगवलसे उन सव बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिताको दिखाकर वे वनमें चले गये। अयोध्याके नागरिकोंने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आये, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगरको भी बड़ा पश्चात्ताप हुआ। इसके बाद राजा सगरकी आशासे अग्रमान् घोड़ेको दूँढनेके लिये निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्रके किनारे किनारे चलकर उनके शरीरके भस्मके पास ही घोड़ेको देखा। वहीं भगवान्के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए ये। उनको देखकर उदारहृदय अग्रमान्ने उनके चरणों में प्रणाम किया। पिर हाय जोड़कर वे एकाम मनसे उनकी स्तुति करने लगे॥ १५—२१॥

अंश्रमान्ने कहा-भगवन् । आप अज मा ब्रह्माजीसे भी परे हैं। इसीलिये वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखनेकी बात तो अलग रही-वे समाधि करते करते एव युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गये, किन्तु आजतक आपको समझ भी नहीं पाये । हमलोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धिसे होनेवाली सृष्टिके द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं। तब मला, इम आपको कैसे समझ सकते हैं १ ससारके दारीरधारी सत्त्वगुण, रजोगुण या तमोगुणप्रधान हैं। वे जाप्रत् और स्वप्न अवस्याओंमें केवल गुणमय पदायों, विपर्योको और मुपुप्ति अवस्थामें केवल अज्ञान ही अग्रान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी मायासे मोहित हो रहे है। वे वहिर्मुख होनेके कारण बाहरकी वस्तुओंको तो देखते हैं, पर अपने ही हृदयमें स्थित आपको नहीं देख पाते । आप एकरस, ज्ञानघन हैं । सनन्दन आदि मुनि, जो आमस्वरूपके अनुभवसे मायाके गुणींके द्वारा होनेवाले भेदभावको और उसके कारण—अज्ञानको नष्ट कर चुके हैं। आपका निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं। मायाके गुणोंमें ही भूला हुआ में मूढ किस प्रकार आपका चिन्तन करूँ १ माया, उसके गुण और गुणींके कारण होनेवाले कर्म एव कर्मोंके सस्कारसे बना हुआ लिङ्गशरीर आपमें है ही नहीं । न तो आपका नाम है और न तो रूप । आपमें न कार्य है और न तो कारण । आप सनातन आत्मा हैं । शनका उपदेश करनेके लिये ही आपने यह शरीर धारण कर रक्खा है । हम आफ्को नमस्कार करते हैं । प्रभो ! यह ससार आपकी मायानी करामात है। इसको सत्य समझकर काम, लोम,

ईंध्यों और मोहसे लोगोंका चित्त शरीर तथा घर आदिमें भटकने लगता है। लोग इसीके चक्करमें फँस जाते हैं। समस्त प्राणियोंके आत्मा प्रभो! आज आपके दर्शनसे मेरे मोहकी वह दृढ़ फाँसी कट गयी जो कामना, कर्म और इन्द्रियोंको जीवन-दान देती है। १२२-२७॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब अंग्रुमान्ने भगवान् कपिलमुनिके प्रभावका इस प्रकार गायन किया। तब उन्होंने मन-ही-मन अंग्रुमान्पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा—॥ २८॥ श्रीमगवान्ने कहा—'वेटा ! यह घोड़ा तुम्हारे जले पितामहका यज्ञपञ्च है। इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओंका उद्धार केवल गङ्गाजलसे होगा, और कोई उपाय नहीं है।' अंग्रुमान्ने वड़ी नम्रतासे उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़ेको ले आये। सगरने उस यज्ञपञ्चके द्वारा यज्ञकी शेष किया समाप्त की। तब राजा सगरने अंग्रुमान्को राज्यका भार सौंप दिया और वे स्वयं विषयोंसे निःस्पृह एवं वन्धनमुक्त हो गये। उन्होंने महर्षि और्वके वतलाये हुए मार्गसे परमपदकी प्राप्ति की।।२९-३१॥

## नवाँ अध्याय

#### भगीरथ-चरित्र और गङ्गावतरण

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! अंशुमान्ने गङ्गाजीको लानेकी कामनासे बहुत वर्षोतक घोर तपस्या की। परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली, समय आनेपर उनकी मृत्यु हो गयी। अंशुमान्के पुत्र दिलीपने भी वैसी ही तपस्या की। परन्तु वे भी असफल ही रहे, समयपर उनकी भी मृत्यु हो गयी। दिलीपके पुत्र थे भगीरय। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवती गङ्गाने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि—'में तुम्हें वर देनेके लिये

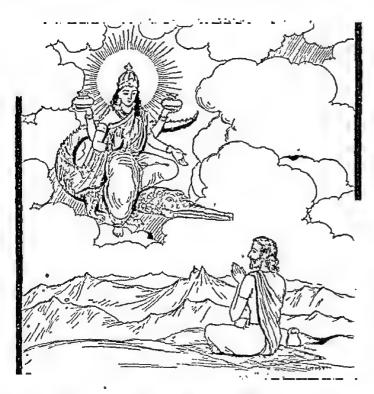

आयी हूँ ।' उनके ऐसा कहनेपर राजा भगीरथने बड़ी नम्रतासे निवेदन किया कि 'आप मर्त्यलोकमें चिलये।' गङ्गाजीने कहा—जिस समय में स्वर्गते पृथ्वीतलपर गिरूँ, उस समय मेरे वेगको कोई धारण करनेवाला होना चाहिये। मगीरथ! ऐसा न होनेपर मैं पृथ्वीको फोड़कर रसातल-में चली जाऊँगी। और असलमें तो मैं पृथ्वीपर आना ही नहीं चाहती। क्योंकि लोग तो अपने पाप मुझमें बहा देंगे, किन्तु मैं उनके वे पाप कहाँ धोने जाऊँगी १ मगीरथ! इस विषयमें तुम स्वयं विचार कर लो।। १-५॥

भगीरथने कहा-- भाता! जिन्होंने लोक-परलोक, घन-सम्पत्ति और स्त्री-पुत्रकी कामनाका संन्यास कर दिया है, जो संसारसे उपरत होकर अपने-आपमें शान्त हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकोंको पवित्र करनेवाले परोपकारी सजन हैं-वे अपने अङ्गस्पर्शसे तुम्हारे पापोंको नष्ट कर देंगे । क्योंकि उनके हृदयमें अधरूप अधासुरको मारनेवाले भगवान् सर्वदा निवास करते हैं। अब रही बात तुम्हारा वेग धारण करनेकी, सो समस्त प्राणियोंके आत्मा रुद्रदेव उसे धारण कर लेंगे। क्योंकि जैसे साड़ी स्तोंमें ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान् रुद्रमें ही ओतप्रोत है। ' परीक्षित्! गङ्गाजीसे इस प्रकार कहकर राजा भगीरथने तपस्याके द्वारा भगवान् शङ्करको प्रसन्न किया । थोड़े ही दिनोंमें महादेवजी उनपर प्रसन्न हो गये। भगवान् शङ्कर तो सम्पूर्ण विश्वने हितेषी हैं) राजाकी वात उन्होंने स्वीकार कर ली। फिर शिवजीने सावधान होकर गङ्गाजीको अपने सिरपर घारण किया । क्यों न हो, भगवान्के चरणींका सम्पर्क होनेके कारण गङ्गाजीका जल परम पवित्र जो है! इसके बाद राजर्षि भगीरथ त्रिभुवनपावनी गङ्गाजीको वहाँ ले गये, जहाँ उनके पितरोंके शरीर राखके ढेर वने पड़े थे। वे वायुके समान वेगसे चलनेवाले रथपर सवार होकर आगे-आगे

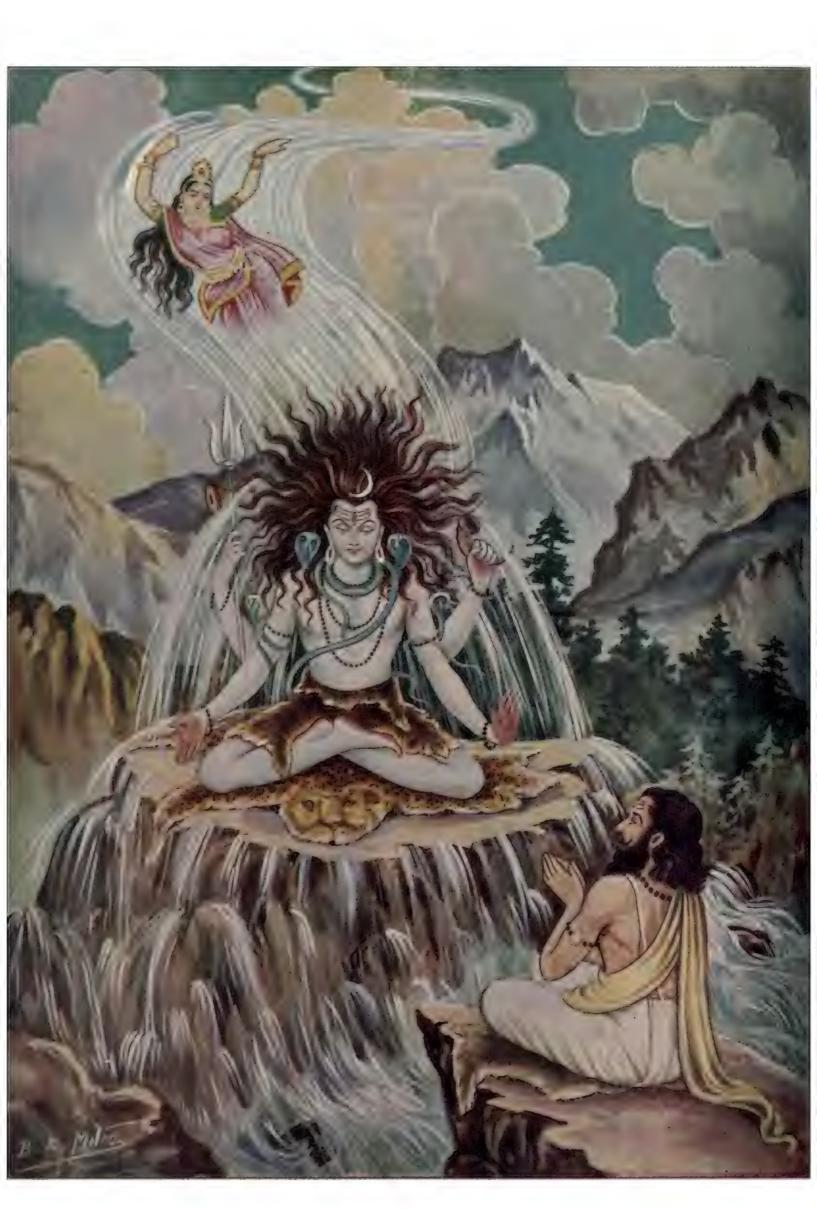

चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्गमे पड़नेवाले देशोंको पवित्र करती हुई गङ्गाजी दौड़ रही यीं। इस प्रकार गङ्गासागर-सङ्गमपर पहुँचकर उन्होंने सगरके जले हुए पुत्रोंको अपने जलमें डुबा दिया। यद्यपि सगरके पुत्र ब्राह्मणके तिरस्वारके कारण भस्म हो गये थे, इसल्ये उनके उदारका कोई उपाय न या-फिर भी केवल शरीरकी राखके साथ गङ्गाजलका स्पर्ध हो जानेसे ही वे खर्गमें चले गये। परीक्षित् । जब गङ्गाजल्से शरीरकी राखका स्पर्श हो जानेसे सगरके पुर्नोको स्वर्गकी प्राप्ति हो गयी, तब जो लोग श्रद्धाके साथ नियम लेकर श्रीगङ्गाजीका सेवन करते हैं उनके सम्बन्धमे तो कहना ही क्या है। मैंने गङ्गाजीकी महिमाके सम्बन्धमें जो कुछ कहा है, उसमें आश्चर्यकी कोई बात नई। है। क्योंकि गङ्गाजी भगवान्के उन चरणकमलें से निकली हैं, जिनका श्रद्धाके साथ चिन्तन करके वड़े-बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणोंके कठिन बन्धनको काटकर तुरत भगवत्स्वरूप यन जाते हैं। पिर गङ्गाजी ससारका बन्धन काट दें, इसमें कौन बड़ी बात है ॥ ६-१५॥

भगीरथका पुत्र या श्रुत,श्रुतका नाम।यह नाम पूर्वोक्त नाम के मिन्न है। नामका पुत्र या किन्धुद्दीप और किन्धुद्वीपका अयुतायु। अयुतायुके पुत्रका नाम या श्रुतुपर्ण। वह नलका मित्र या। उसने नलको पासा पॅकनेकी विद्याका रहस्य बतलाया था और बदलेमे उससे अश्वविद्या सीखी यो। श्रुतुपर्णका पुत्र सर्वकाम हुआ, और परीक्षित्। सर्वकामके पुत्रका नाम या सुदास। सुदासके पुत्रका नाम या सौदास, और सौदासकी पत्नीका नाम या मदयन्ती। सौदासको ही कोई कोई मित्रसह कहते हैं और कहीं-कहीं उसे कल्मापपाद भी कहा गया है। वह विस्वके द्यापसे राक्षस हो गया या और किर अपने कर्मोंके कारण सन्तानहीन हुआ।।१६-१८॥

राजा परीक्षित्ने पूछा-भगवन् । हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदासको गुरु विषष्ठजीने शाप क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया बतलाइये ॥१९॥

श्रीद्युकदेवजीने कहा—परीक्षित् ! एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गये हुए थे ! वहाँ उन्होंने किसी राक्षसको मार डाला और उसके भाईको छोड़ दिया । उसने राजाके इस कामको अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्युका बदला लेनेके लिये वह रसोइयेका रूप धारण करके उनके घर गया । जब एक दिन भोजन करनेके लिये गुरु विस्थाजी राजाके यहाँ आये, तब उसने मनुष्यका मास राँधकर उन्हें परस दिया । जब सर्वसमर्थ वसिष्ठजीने देखा कि परोसी जानेवाली वस्तु तो नितान्त अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजाको श्वाप दिया कि 'जा, इस कामसे न राक्षस हो जायगा ।' जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षसका है—राजाका नहीं, तन उन्होंने उस शापको केवल वारह वर्षके लिये कर दिया । उस समय राजा सौदासने भी अपनी अञ्जलिमें जल लेकर गुरु विस्थिको शाप देना चाहा, परन्तु उनकी पत्नी मदयन्तीने उन्हें ऐसा करनेसे रोक दिया । इसपर सौदासने विचार किया कि 'दिशाएँ, आकाश और

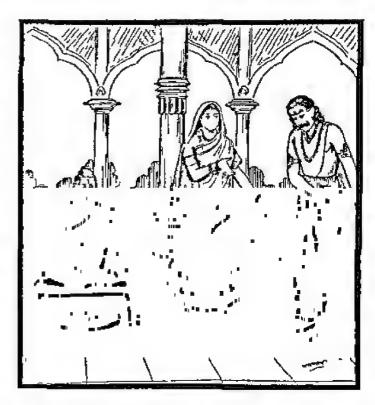

पृथ्वी—सब-के-सब तो जीवमय ही हैं। तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ें १' अन्तमें उन्होंने उस जलको अपने पैरोंपर हाल लिया। इसीसे उनका नाम 'मित्रसह' हुआ। उस जलसे उनके पैर काले पड़ गये थे, इसलिये उनका नाम 'क्ल्मापपाद' भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कल्मापपादने एक वनवासी ब्राह्मण दम्पतिको सहवासके समय देख लिया। कल्मापपादको भूख तो लगी ही थी, उसने ब्राह्मणको पकड़ लिया। ब्राह्मणपत्रीकी कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा—'राजन्! आप राक्षस नहीं हैं। आप महारानी मदयन्तीके पति और इक्ष्वासुवशके वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिये। मुझे सन्तानवी कामना है और इस ब्राह्मणकी भी कामनाएँ अभी पूर्ण नहीं हुई हैं। इसलिये आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिये। राजन्। यह मनुष्यश्रीर जीवको धर्म, अर्थ,

काम और मोक्ष-चारों पुरुषार्थोंकी प्राप्ति करानेवाला है। इसलिये वीर ! इस शरीरको नष्ट कर देना सभी पुरुपार्थोंको नष्ट कर देना है। फिर यह ब्राह्मण विद्यान है। तपस्या, शील और वड़े-वड़े गुणोंसे सम्पन्न है। यह उन पुरुषोत्तम परब्रह्मकी समस्त प्राणियोंके आत्माके रूपमें आराधना करना चाहता है। जो समस्त पदार्थोंमें विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक्-पृथक् गुणोंसे छिपे हुए हैं। राजन्! आप शक्तिशाली हैं। आप धर्मका मर्म मलीमाँति जानते हैं। जैसे पिताके हाथों पुत्रकी मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप-जैसे श्रेष्ठ राजर्पिके हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पतिका वध किसी प्रकार उचित नहीं है। आपका साधु-समाजमें वड़ा सम्मान है। भला आप मेरे परोपकारी, निरपराध, श्रोत्रिय एवं ब्रह्मचादी पतिका वध कैसे ठीक समझ रहे हैं ? ये तो गौके समान निरीह हैं ! फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं, तो पहले मुझे खा डालिये। क्योंकि अपने पतिके त्रिना मैं मुदेंके समान हो जाऊँगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूँगी। वाह्यणपत्नी वड़ी ही कर्मापूर्ण वाणीमें इस प्रकार कहकर अनायंकी मौति रोने लगीं। परन्तु सौदासने शापसे मोहित होनेके कारण उसकी पार्थनापर कुछ भी ध्यान न दिया और वह उस ब्राह्मणको वैसे ही खा गया, जैसे बाघ किसी पशुको खा जाय। जब ब्राह्मणीने देखा कि राक्षसने मेरे गर्भाधानके लिये उद्यत पतिको खा लिया, तब उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणीने कोघ करके राजाको शाप दिया कि 'रे पापी! मैं अभी कामसे पीड़ित हो रही थी। ऐसी अवस्थामें तूने मेरे पतिको खा डाला है। इस्रलिये मूर्ख ! जब तू स्त्रीसे सहवास करना चाहेगा, तभी तेरी मृत्यु हो जायगी ।' इस प्रकार मित्रसहको शाप देकर ब्राह्मणी अपने पतिकी अस्थियोंको धधकती हुई चितामें डालकर स्वयं भी सती हो गयी और उसने वही गति प्राप्त की, जो उसके पतिदेवको मिली थी । क्यों न हो, वह अपने पतिको छोड़कर और किसी लोकमें जाना भी तो नहीं चाहती थी ॥२०-३६॥

वारह वर्ष वीतनेपर राजा सौदास शापसे मुक्त हो गये। जब वे सहवासके लिये अपनी पत्नीके पास गये, तब उसने इन्हें रोक दिया। क्योंकि उसे उस ब्राह्मणीके शापका पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री-सुखका विल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्मके फलस्वरूप वे सन्तानहीन हो गये। तब विसण्ठजीने उनके कहनेसे मदयन्तीको गर्माधान कराया। मदयन्ती सात वर्षतक गर्म धारण किये रही, परन्तु

वचा पैदा नहीं हुआ। तव विषष्ठजीने पत्थरसे उसके पेटपर आघात किया। इससे जो वालक हुआ, वह अइम (पत्यर) की चोटसे पैदा होनेके कारण 'अश्मक' कहलाया । अश्मकसे मूलकका जन्म हुआ। जब परशुरामजी पृथ्वीको क्षत्रियहीन कर रहे थे, तव स्त्रियोंने उसे छिपाकर रख लिया था। इसीसे उसका एक नाम 'नारीकवच' भी हुआ। उसे मूलक इसलिये कहते हैं कि वह पृथ्वीके क्षत्रियहीन हो जानेपर उस वंशका मूल ( प्रवर्तक ) वना । मूलकके पुत्र हुए दशरथ, दशरथके ऐडविड और ऐडविडके राजा विश्वसह । विश्वसहके पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट् खट्वाङ्ग हुए । युद्धमें उन्हें कोई जीत नहीं सकता था । उन्होंने देवताओंकी प्रार्थनासे दैत्योंका वध किया था। जव उन्हें देवताओंसे यह मालूम हुआ कि अव मेरी आयु केवल दो ही घड़ी वाकी है, तब वे अपनी राजधानीमें लौट आये और अपने मनको उन्होंने भगवानमें लगा दिया। वे मन-ही-मन सोचने लगे कि भोरे कुलके इष्ट देवता हैं ब्राह्मण ! उनसे वढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणींपर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे. नहीं लगते। मेरा मन वचपनमें भी कभी अधर्मकी ओर नहीं गया । मैंने पवित्रकीर्ति भगवान्के अतिरिक्त और कुछ भी कहीं नहीं देखा। तीनों लोकोंके स्वामी देवताओंने मुझे मुँहमाँगा वर देनेको कहा । परन्तु मैंने उन भोगींकी लालसा विल्कुल नहीं की । क्योंकि समस्त प्राणियोंके जीवनदाता श्रीहरिकी भावनामें ही मैं मग्न हो रहा था। जिन देवताओं की इन्द्रियाँ और मन विपयोंमें भटक रहे हैं वे सत्त्वगुणप्रधान होनेपर भी अपने दृदयमें विराजमान, सदा-सर्वदा प्रियतमके रूपमें रहनेवाले अपने आत्मस्वरूप भगवान्को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं, वे तो जान ही कैंसे सकते हैं। इसलिये अब इन विषयों में नहीं रमता। ये तो मायाके खेल हैं । आकाशमें झुठमूठ प्रतीत होनेवाले गन्धर्व-नगरोंसे बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवद्य ही चित्तपर चढ़ गये थे। संसारके सच्चे रचयिता भगवान्की भावनामें लीन होकर मैं विषयोंको छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की श्ररण हे रहा हूँ। 'परीक्षित् ! भगवान्ने राजा खट्वाङ्गकी बुद्धिको पहलेहीसे अपनी ओर आकर्षित कर रक्खा था। इसीसे वे अन्त समयमें ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थोंमें जो अज्ञानमूलक आत्मभाव था, उसका परित्याग कर दिया और अपने

यासायिक आत्मस्वरूपमें स्थित हो गये । वह स्वरूप साधात् परब्रह्म है । वह स्कूमसे भी सूक्ष्म, शून्यके समान ही है। परन्तु वह शून्य नहीं, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तुको 'भगवान् वासुदेव' इस नामसे वर्णन करते हैं ॥३७-४९॥

## दसवाँ अध्याय

भगवान् श्रीरामको लीलाओंका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! खट्वाङ्गके पुत्र दीर्घवाहु और दीर्घवाहुके परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघुके अज और अजके पुत्र हुए महाराज दशस्य। देवताओंकी प्रार्थनांचे साक्षात् परमहस परमात्मा भगवान् श्रीहरि ही अपने अंशांशंचे चार रूप धारण करके राजा दशस्यके पुत्र हुए। उनके नाम थे—राम, लक्ष्मण, भरत और शतुष्ठ। परीक्षित्! छीतापति भगवान् श्रीरामका चरित्र तो तत्त्वदर्शी ऋषियोंने यहुत-युछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उछे सुना भी है॥ १–३॥

भगवान् श्रीरामने अपने पिता राजा दशरयके सत्यकी रक्षाके लिये राजपाट छोड़ दिया और वे वन-यनमें फिरते रहे। उनके चरणकमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्रीजानकीजीके करकमलेंका स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जय वनमें चलते-चलते थक जाते, तब हन्मान् और लक्ष्मण उन्हें दबा दबाकर उनकी यकावट मिटाते। शूर्पणलाको नाक-कान काटकर विरूप कर देनेके कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्रीजानकीजीका वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोगके कारण कोधवश उनकी मींहें तन गयीं, जिन्हें देखकर समुद्रतक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्रपर पुल, बॉधा और लक्कामें जाकर दुष्ट राझसोंको वैसे ही भस्म कर दिया, जैसे वृक्षोंकी रगड़से उत्पन्न हुई आग उन वृक्षोंको भस्म कर देती है। वे कोसल-नरेश हमारी रक्षा करें ॥ ४॥

भगवान् श्रीरामने विस्वामित्रके यशमें लक्ष्मणके सामने ही मारीच आदि राक्षसोंको मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसोंकी गिनतीमें थे। परीक्षित्! जनकपुरमें सीताजीका स्वयंवर हो रहा या। संसारके जुने हुए वीरोंकी सभामें भगवान् शङ्करका वह भयद्वर घनुष रक्खा हुआ या। वह इतना भारी था कि तीन सौ वीर बड़ी कठिनाईसे उसे स्वयंवरसमामें ला सके थे। भगवान् श्रीरामने उस घनुषको वात-की-बातमें उठाकर उसपर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचो-बीचरे उसके दो दुकड़े कर दिये— ठीक वैसे ही, जैसे हायीका बचा रोलते-खेलते ईख तोड़



सम्मानित किया है, वे श्रीलश्मीजी ही सीताके नामसे जनकपुरमें अवतीर्ण हुई याँ । वे गुण, शील, अवस्था, शरीरकी गठन और सौन्दर्यमें सर्वया भगवान् श्रीरामके अनुरूप थीं । भगवान्ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्याको छौटते समय मार्गमें उन परशुरामजीने मेंट हुई, जिन्होंने इक्षीस बार पृथ्वीको राजवंशके बीजसे भी रहित कर दिया या। भगवान्ने उनके बढ़े हुए गर्वको नष्टकर दिया। इसके बाद पिताके यचनको सत्य करनेके लिये उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरयने अपनी पक्षीक अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया या, फिर भी वे सत्यके बन्धनमें बँध गये थे ! इसलिये भगवान्ने अपने पिताकी आज्ञा शिरोधार्य की । उन्होंने प्राणींके समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैधी मित्र और महलोंको छोड़कर अपनी पत्नीके साथ वनकी यात्रा की; क्योंकि उन्हें किसीके प्रति कोई आसिक्त न थी । वनमें पहुँचकर भगवान्ने राक्षसराज रावणकी बहिन शूर्पणखाको विरूप कर दिया। नयोंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुपित, काम-वासनाके कारण अग्रुद्ध थी। उसके पश्चपाती खर, दूषण, त्रिशिरा आदि प्रधान-प्रधान भाइयोंको-



भगवान् श्रीरामने धनुपको उठाकर उसपर डोरी चढ़ा दी और खीचकर वीची-वीचसे उसके दी दुकड़े कर दिये।

जो संख्यामें चौदह हजार थे—हाथमें महान् धनुष लेकर भगवान् श्रीरामने नष्ट कर डाला; और अनेक प्रकारकी किनाइयों से पिरपूर्ण वनमें वे इधर-उधर विचरते हुए निवास करते रहे। परीक्षित्! जब रावृणने सीताजीके रूप, गुण, सौन्दर्य आदिकी वात सुनी तो उसका हृदय कामवासनासे आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिनके वेषमें मारीचको उनकी पर्णकुटीके पास मेजा। वह धीरे-धीरे भगवान्को वहाँ से दूर ले गया। अन्तमें भगवान्ने अपने बाणसे उसे बात-की-बातमें वैसे ही मार डाला, जैसे दक्षप्रजापतिको वीरमद्रने मारा था। जब भगवान् श्रीराम जंगलमें दूर निकल गये, तब (लक्ष्मणकी अनुपिस्थितिमें) नीच राक्षस रावणने मेड़ियेके समान विदेहनन्दिनी सुकुमारी श्रीसीताजीको हर लिया। तदनन्तर वे अपनी प्राणप्रिया सीताजीसे विछुड़कर



अपने भाई लक्ष्मणके साथ वन-वनमें दीनकी माँति घूमने लगे। और इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि 'जो स्त्रियोंमें आएक्ति रखते हैं, उनकी यही गित होती है।' इसके वाद भगवान्ने उस जटायुका दाह-संस्कार किया, जिसके सारे कर्म-वन्धन भगवत्सेवारूप कर्मसे पहले ही भसा हो चुके थे। फिर भगवान्ने कवन्धका संहार किया और इसके अनन्तर सुग्रीव आदि वानरोंसे मित्रता करके वालिका वध किया, तदनन्तर वानरोंके द्वारा अपनी प्राणिप्रयाका पता लगवाया। ब्रह्मा और शङ्कर जिनके चरणोंकी वन्दना करते हैं, वे भगवान् श्रीराम मनुष्यकी-सी लीला करते हुए वंदरोंकी

सेनाके साथ समुद्रतटपर पहुँचे । वहाँ उपवास और प्रार्थनासे जब समुद्रपर कोई प्रभाव न पड़ा, तब भगवान्ने क्रोधकी लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नजर समुद्रपर डाली। उसी समय समुद्रके बड़े-बड़े मगर और मच्छ खलबला उठे। डर जानेके कारण समुद्रकी सारी गर्जना शान्त हो गयी। तव समुद्र शरीरधारी वनकर और अपने सिरपर बहुत-सी भेंटें लेकर भगवान्के चरणकमलोंकी शरणमें आया और इस प्रकार कहने लगा-'अनन्त ! हम मूर्ख हैं; इसलिये आपके वास्तविक स्वरूपको नहीं जानते। जानें भी कैसे ? आप समस्त जगत्के एकमात्र खामी, पुरुषोत्तम एवं जगत्के समस्त परिवर्तनोंमें एकरस रहनेवाले हैं। आप समस्त गुणोंके स्वामी हैं। इसलिये जब आप सत्त्वगुणको स्वीकार कर लेते हैं तव देवताओंकी, रजोगुणको स्वीकार कर छेते हैं तव प्रजापतियोंकी, और तमोगुणको स्वीकार कर लेते हैं तव आपके क्रोधसे रुद्रकी उत्पत्ति होती है। वीरशिरोमणे ! आप अपनी इच्छाके अनुसार मुझे पार कर जाइये और त्रिलोकीको रुलानेवाले विश्रवाके कुपूत रावणको मारकर अपनी पत्नीको फिरसे प्राप्त कीजिये । परन्तु आपसे मेरी एक प्रार्थना है । आप यहाँ मुझपर एक पुल बाँघ दीजिये । इससे आपके यशका विस्तार होगा और आगे चलकर जब वड़े-वड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहाँ आर्येगे, तब वे आपके यशका गायन करेंगे? ॥ ५-१५ ॥

भगवान् श्रीरामजीने अनेकानेक पर्वतींके शिखरींसे समुद्रपर पुल वाँधा । जब बड़े-बड़े बंदर अपने हाथोंसे पर्वत उठा-उठाकर लाते थे, तत्र उनके वृक्ष और वड़ी-वड़ी चट्टानें थर-थर कॉंपने लगती थीं । इसके बाद विभीषणकी सलाहसे भगवान्ने सुग्रीव, नील, हनूमान् आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेनाके साथ लङ्कामें प्रवेश किया। वह तो श्रीहनूमान्जीके द्वारा पहले ही जलायी जा चुकी थी। उस समय वंदरोंकी सेनाने लङ्काके सैर करने और खेलनेके स्थान, अन्नके गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभामवन, छज्जे और पक्षियोंके रहनेके स्थानतकको घेर लिया । उन्होंने वहाँकी वेदी, ध्वजाएँ, सोनेके कलश और चौराहे तोड़-फोड़ डाले। उस समय लङ्का ऐसी मालूम पड़ रही थी, जैसे झुंड-के-झुंड हाथियोंने किसी नदीको मय डाला हो । यह देखकर राक्षसराज रावणने निकुम्भ, कुम्भ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरान्तक, नरान्तक, प्रहस्त, अतिकाय, विकम्पन आदि अपने सब अनुचरीं, पुत्र मेघनाद और अन्तमें भाई कुम्भकर्णको भी युद्ध करनेके लिये भेजा। राझमींकी वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुण, प्रास्त्र भूष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड्ण आदि शल अलोंने सुरिक्षत और अत्यन्त दुर्गम थी। भगवान् श्रीरामने सुप्रीय, लक्ष्मण, हन्मान्, गन्धमादन, नील, अङ्गद, जाम्बवान् और पनस आदि वीरींको अपने साथ लेकर राञ्चसोंकी सेनाका समना किया। रघुवंशिरोमणि भगवान् श्रीरामके अङ्गद आदि सब सेनापित राञ्चसोंकी चतुरिङ्गणी सेना—हायी, रथ, घुड़-सवार और पैदलोंके साथ द्वन्द्रयुद्धकी रीतिसे भिड़ गये और राञ्चसोंको बृक्ष, पर्वतशिखर, गदा और बाणोंसे मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था। क्योंकि वे उसी रावणके अनुचर थे, जिसका मङ्गल श्रीसीताजीको स्पर्श करनेके कारण पहले ही नष्ट हो चुना था॥ १६-२०॥

जय राध्यसाज रावणने देखा कि मेरी सेनाका तो नाश हुआ जा रहा है, तय वह क्रोधमें भरकर पुष्पक विमानपर आरूद हो भगवान् श्रीरामके सामने आया । उस समय इन्द्रका सार्यय मातिल बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उसपर भगवान् श्रीरामजी विराजमान हुए । रावण अपने तीखे वाणींसे उनपर प्रहार करने लगा । भगवान् श्रीरामजीने रावणसे कहा—'नीच राक्षस ! तुम कुत्तेकी तरह हमारी अनुपस्थितिमें हमारी प्राणिया पत्नीको हर लाये ! तुमने दुष्टताकी हद कर दी ! तुम्हारे-जैसा निर्लंज तथा निन्दनीय और कौन होगा । जैसे कालको कोई टाल नहीं सक्ता—कर्तापनेके अभिमानीको वह फल दिये विना रह नहीं सकता, यस ही आज में तुम्हें तुम्हारी वरनीका फल



चखाता हूँ । इस प्रकार रावणको फटकारते हुए भगवान्

श्रीरामने अपने घनुपपर चढ़ाया हुआ बाण उसपर छोड़ा। उस बाणने वज़के समान उसके हृदयको विदीर्ण कर दिया। वह अपने दसीं मुसींसे स्तून उगलता हुआ विमानसे गिर पड़ा—ठीक वैसे ही, जैसे पुण्यातमालोग मोग समास होनेपर स्वर्गसे गिर पड़ते हैं। उस समय उसके पुरजन परिजन 'हाय, हाय' करके चिल्लाने लगे।। २१–२३।।

तदनन्तर इजारी राक्षियाँ मन्दोदरीके साथ रोती हुई ल्डांसे निकल पड़ीं और रणभूमिमें आयीं। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन-सम्बन्धी छक्ष्मणजीके बाणींसे छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं | वे अपने हार्यो अपनी छाती पीट-पीटकर और अपने संगे सम्यन्धियोंको हृदयसे लगा लगाकर कँचे स्वरसे विलाप करने लगीं--'स्वामी ! आज हम सव नेमीत मारी गयी। एक दिन वह था, जब आपके भयसे समसा लोकोंमे त्राहि गाहि मच जाती थी। आज वह दिन आ पहुँचा कि आपके न रहनेसे हमारे बात्रु छङ्काकी दुर्दशा कर रहे हैं और यह प्रश्न उठ रहा है कि अव लड्डा किसके अधीन रहेगी। आप सब प्रकारसे सम्पन्न थे, किसी भी बातकी कमी न थी। परन्तु आप कामके वश हो गये और यह नहीं छोचा कि सीताजी कितनी तेजरिवनी हैं और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल आपकी इस दुर्दशाका कारण वन गयी। कभी आपके कार्मोंसे इम सब और समस्त राक्षमवंदा आनन्दित होता या और आज हम सब तथा यह सारी छड्डा नगरी विधवा हो गयी। आपका वह दारीर, जिसके लिये आपने सब झुछ कर डाला, आज गीघोंका आहार वन रहा है और अपने आत्माको आपने नरकका अधिकारी बना डाला। यह सब आपहीकी नासमझी और कामुकताका फलहै॥२४-२८॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! कोग्रलाधीश भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी आशांचे विभीषणने अपने स्वजन सम्बन्धियोंका पितृयज्ञकी विधिसे शास्त्रके अनुसार अन्त्येष्टि-कर्म किया । इसके बाद भगवान् श्रीरामने अशोकवाटिकाके आश्रममें अशोक बृक्षके नीचे बैठी हुई श्रीसीताजीको देखा । ये उन्होंके विस्हकी व्याधिसे पीड़ित एवं अत्यन्त दुर्वल हो रही याँ । अपनी प्राणिपया अर्थाङ्गिनी श्रीसीताजीको अत्यन्त दीन अवस्थामें देखकर श्रीरामका हृदय प्रेम और कृपासे भर आया । इसर भगवान्का दर्शन पाकर सीताजीका इदय प्रेम और आनन्दसे परिपूर्ण हो सथा, उनका मुख-कमल खिल उठा । भगवान्ने विभीषणको राक्षसींका स्वामिल, लङ्कापुरीका राज्य और एक कल्पकी आयु दी और इसके बाद पहले सीताजीको विमानपर बैटाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुप्रीव एवं सेवक हनूमान्जीके साथ स्वयं भी विमानपर सवार हुए। इस प्रकार चौदह वर्षका व्रत पूरा हो जानेपर उन्होंने अपने नगरकी यात्रा की। उस समय मागंमें ब्रह्मा आदि लोकपालगण उनपर बड़े प्रेमसे पुष्पाँकी वर्षा कर रहे थे॥ ३२-३३॥

इधर तो ब्रह्मा आदि बडे आनन्दसे भगवानुकी लीलाओका गान कर रहे थे और उधर जब भगवानुको यह मालूम हुआ कि भरतजी केवल गोमूत्रमें पकाया हुआ जीका दलिया खाते हैं, वल्कल पहनते हैं और पृथ्वीपर डाभ विछाकर सोते हैं एवं उन्हेंनि जटाएँ बढ़ा रक्खी हैं, तब वे बहुत दुखी हुए। उनकी दशाका स्मरण कर परम करुणाशील भगवानुका हृदय भर आया। जब भरतको मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान् श्रीरामजी आ रहे हैं, तब वे पुरवासी, मन्ती और पुरोहितोंको साथ लेकर एवं भगवान्की पादकाएँ सिरपर रखकर उनकी अगवानीके लिये चले। जब भरतजी अपने रहनेके स्थान नन्दिग्रामसे चले, तब लोग उनके साथ-साथ मङ्गलगान करते. बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार-बार वेदमन्त्रींका उच्चारण करने लगे और उसकी ध्वनि बारों ओर गूँजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएँ फहराने लगीं। सोनेसे मढ़े हुए तथा रंग-बिरंगी घ्वजाओंसे सजे हुए रथ, सुनहले साजसे सजाये हुए सुन्दर घोड़े तथा सोनेके कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ-साथ चलने लगे। सेठ-साङ्कार, श्रेष्ठ वाराङ्गनाएँ, पैदल चलनेवाले सेवक और महाराजाओंके योग्य छोटी-बड़ी सभी वस्तुएँ उनके साथ चल रही थीं। भगवान्को देखते ही प्रेमके उद्रेकसे भरतजीका हृदय गद्गद हो गया, नेत्रोंमें आँसू छलक आये, वे भगवान्के चरणॉपर गिर पड़े ॥ ३४-३९ ॥ उन्होंने प्रभुके सामने उनकी पादकाएँ रख दीं और हाथ जोड़कर खड़े हो गये। नेत्रोंसे आँसुकी घारा बहती जा रही थी। भगवान्ने अपने दोनों हाथोंसे पकड़कर बहुत देरतक भरतजीको हृदयसे लगाये रक्खा। भगवान्के नेत्रजलसे भरतजीका स्नान हो गया॥ ४०॥ इसके बाद सीताजी और लक्ष्मणजीके साथ भगवान् श्रीरामजीने ब्राह्मण और पूजनीय गुरूजनींकी नमस्कार किया तथा सारी प्रजाने बड़े प्रेमसे सिर झुकाकर भगवानके चरणेमिं प्रणाम किया ॥ ४१ ॥ उस समय उत्तरकोसल देशको रहनेवाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान्को बहुत दिनोंके बाद आये देख अपने दुपट्टे हिला-हिलाकर पुष्पोकी वर्षा करती हुई आनन्दसे नाचने लगी ॥ ४२ ॥ भरतजींने भगवान्की पादुकाएँ लीं, विभीषणने श्रेष्ठ चैवर, सुग्रीबने पंखा और श्रीहनृमान्जींने श्वेत छत्र प्रष्ठण किया ॥ ४३ ॥ परीक्षित् ! शत्रुघ्रजींने धनुष और तरकस, सीताजींने तीथोंके जलसे भरा कमण्डलु, अङ्गदने सोनेका खड्ग और जाम्बवान्ने हाल ले ली ॥ ४४ ॥ इन लोगोंके साथ भगवान् पुष्पक विमानपर विराजमान हो गये, चारों तरफ यथास्थान स्वियों बैठ गयों, वन्दीजन स्तुति करने लगे । उस समय पुष्पक विमानपर भगवान् श्रीगमकी ऐसी शोभा हुई, मानो ब्रह्नोंक साथ चन्द्रमा उदय हो रहे हों ॥ ४५ ॥

इस प्रकार भगवान्ने भाइयोंका अभिनन्दन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापूरीमे प्रवेश किया। उस समय वह पूरी आनन्दोत्सवसं परिपूर्ण हो रही थी। राजमहत्तमें प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौसल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबरके मित्रों और छोटोंका यथायोग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीने भी भगवानुके प्रति यथायोग्य सबके किया ॥ ४६-४७ ॥ उस समय जैसे मृतक शरीरमें प्राणींका सञ्चार हो जाय, वैसे ही माताएँ अपने पुत्रेकि आगमनसे हर्षित हो उठाँ। उन्होंने उनको अपनी गोदमें बैठा लिया और अपने आँसुओंसे उनका अभिषेक किया। उस समय उनका सारा शोक मिट गया॥ ४८॥ इसके बाद वसिष्ठजीने दूसरे गुरुजनोंके साथ विधिपूर्वक भगवान्की जटा उतरवायी और वृहस्पतिने जैसे इन्द्रका अभिषेक किया था, वैसे ही चारों समुद्रिक जल आदिसे उनका अभिषेक किया॥४९॥ इस प्रकार सिरसे स्नान करके भगवान् श्रीरामने सुन्दर वस्त्र, पुष्पमालाएँ और अलङ्कार धारण किये। सभी भाइयों और श्रीजानकीजीने भी सुन्दर-सुन्दर वस्न और अलङ्कार धारण किये। उनके साथ भगवान् श्रीरामजी अत्यन्त शोभायमान हुए॥ ५०॥ भरतजीने उनके चरणोंमें गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करनेपर भगवान् श्रीरामने राजसिंहासन खोकार किया । इसके बाद वे अपने-अपने धर्ममें तत्पर तथा वर्णाश्रमके आचारको निमानेवाली प्रजाका पिताके रमान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता हो मानती थी॥ ५१॥ परीक्षित्! जब समस्त प्राणियाँ परम धर्मज मगवान श्रीराम राजा तब

या तो त्रेतायुग, परन्तु माद्म होता या मानो सत्ययुग हो है। परीक्षित्। उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र—सब के-सब प्रजाके लिये कामधेनुके समान समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले बन रहे थे। इन्द्रियातीत भगवान् श्रीरामके राज्य करते समय किसीको मानसिक चिन्ता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुःख, शोक, भय और यकावट नाममात्रके लिये भी नहीं ये। यहाँतक कि जो मरना नहीं चाहते ये, उनकी मृत्यु

भी नहीं होती थी। भगवान् श्रीरामने एकपद्मीका व्रत धारण कर रक्खा था, उनके चरित्र अत्यन्त पवित्र एवं राजपियोंके-से थे। ये ग्रहस्थोचित स्वधर्मकी शिक्षा देनेके लिये स्वयं उस धर्मका आचरण करते थे। स्तीशिरोमणि सीताजी अपने पितके हृदयका भाव जानती रहतीं। उन्होंने प्रेमसे, सेवासे, शीलसे, अत्यन्त विनयसे तथा अपनी बुद्धि और लजा आदि गुणोंसे अपने पित भगवान् श्रीरामजीका चित्त चुरा लिया या॥ ४६-५६॥

## ग्यारहवाँ अध्याय

### भगवान् श्रीरामकी शेष लीलाओंका वर्णन

श्रीयुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! भगवान् श्रीरामने गुरु विषष्ठजीको अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामप्रियोंसे युक्त यशेंके द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव-खरूप खयम्प्रकाश आत्माका यजन किया । उन्होंने होताको पूर्व दिशा, ब्रह्माको दक्षिण, अध्वर्युको पश्चिम और उद्गाताको उत्तर दिशा दे दी । तथा उनके बीचमें जितनी भूमि बच रही यी, वह उन्होंने आचार्यको दे दी । उनका यह निश्चय या कि सम्पूर्ण भूमण्डलका एकमात्र अधिकारी निःस्पृह ब्राह्मण ही है। इस प्रकार सारे भूमण्डलका दान करके उन्होंने अपने शरीरके वस्त्र और अलङ्कार ही अपने पाछ रक्ते । इसी प्रकार महारानी सीताजीके पास भी केवल माङ्गलिक वस्त्र और आभूषण ही बच रहे । जब आचार्य आदि ब्राह्मणींने देखा कि भगवान् श्रीराम तो ब्राह्मणींको ही अपना इप्टेच मानते हैं, उनके हृदयमें ब्राह्मणोंके प्रति अनन्त स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेमसे द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान्को छौटा दी और कहा-'प्रभी ! आप सब लोकोंके एकमात्र स्वामी हैं। आप तो इमारे दृदयके मीतर रहकर अपनी ज्योतिसे अज्ञानान्धकार-का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थितिमें भला, आपने हमे क्या नहीं दे रक्खा है ? आपका ज्ञान अनन्त है । पवित्र भीर्तिवाले पुरुषोमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं । उन महात्माओंको, किसीको किसी प्रकारकी पीड़ा नहीं पहुँचाते, आपने अपने चरणकमल दे रक्खे हैं । ऐसा होनेपर भी आप ब्राह्मणींको अपना इष्टदेव मानते हैं। भगवन् [ आपके इस रामरूपको इम नमस्कार करते हैं ।। १-७ ॥

परीक्षित् ! एक बार अपनी प्रजाकी स्थिति जाननेके लिये भगनान् श्रीरामजी रातके समय छिपकर विना किसीको बतलाये घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसीकी यह वात सुनी। वह अपनी पत्नीसे कह रहा था—'अरी! तू दुष्ट और कुलटा है। तू पराये घरमें रह आयी है। अब में तुझे अपने घर नहीं रख सकता। में राम-जैसा स्त्रीलोभी नहीं हूँ कि फिरसे तुझे रख दूँ।' सचमुच सब लोगोंको प्रसन्न रखना टेढी खीर है। क्योंकि मूर्लोकी तो कभी नहीं है। अब मगवान् श्रीरामने बहुतोंके मुँहसे ऐसी बात सुनी, तो वे लोकापचादसे कुछ भयभीत से हो गये। उन्होंने श्रीसीताजीका परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनिके आश्रममें रहने लगीं। सीताजी उस समय गर्भवती थीं। समय आनेपर उन्होंने एक



साय ही दो पुत्र उत्पन्न किये । उनके नाम हुए—कुश और लव । वाल्मीकि मुनिने उनके जातकमांदि संस्कार किये।

लक्ष्मणजीके दो पुत्र हुए-अङ्गद और चित्रकेतु । परीक्षित् ! इसी प्रकार भरतजीके भी दो ही पुत्र थे--तक्ष और पुष्कल। तथा रात्रुप्तके भी दो पुत्र हुए--सुवाहु और श्रुतसेन । भरतजीने दिग्विजयमें करोड़ों गन्धवोंका संहार किया और उनका धन लाकर अपने वड़े भाई भगवान् श्रीरामकी सेवामें निवेदन किया । शत्रुप्तजीने मधुवनमें मधुके पुत्र लवण नामक राक्षसको मारकर वहाँ मथुरा नामकी पुरी वसायी। भगवान् श्रीरामके द्वारा निर्वासित सीताजीने अपने पुत्रोंको वाल्मीकिजीके हाथोंमें सौंप दिया और भगवान् श्रीरामके चरणकमलोंका ध्यान करती हुई वे पृथ्वीदेवीके लोकमें चली गयीं । यह समाचार सुनकर भगवान् श्रीरामने अपने शोकावेशको बुद्धिके द्वारा रोकना चाहा, परन्तु परम समर्थ होनेपर भी वे उसे रोक न सके । क्योंकि उन्हें जानकीजीके पवित्र गुण वार-वार स्मरण हो आया करते थे। परीक्षित! यह स्त्री और पुरुषका सम्बन्ध सब कहीं इसी प्रकार दुःखका कारण है । यह बात बड़े-बड़े समर्थ लोगोंके विषयमें भी ऐसी ही है, फिर ग्रहासक्त विषयी पुरुषके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है ॥ ८-१७ ॥

इसके वाद भगवान् श्रीरामने ब्रह्मचर्य धारण करके तेरह हजार वर्षतक अखण्डरूपसे अग्निहोत्र किया । तदनन्तर अपना स्मरण करनेवाले भक्तोंके हृदयमें अपने उन चरण-कमलोंको स्थापित करके, जो दण्डकवनके कॉर्टोंसे विंध गये थे, अपने स्वयम्प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाममें चले गये ॥१८-१९॥

परीक्षित् ! भगवान्के समान कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है । उन्होंने देवताओं की प्रार्थनासे ही यह लीला-विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थितिमें रघुवंश्वाशिरोमणि भगवान् श्रीरामके लिये यह कोई बड़े गौरवकी बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र-शस्त्रोंसे राक्षसों को मार डाला या समुद्रपर पुल वाँघ दिया । भला, उन्हें शत्रुओं को मारने के लिये बंदरों की भी आवश्यकता थी क्या ? यह सब उनकी लीला ही है । भगवान् श्रीरामका निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है । वह इतना फैल गया है कि दिग्ग जों का स्थामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठता है । आज भी बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि राजाओं की सभामें उसका गायन करते रहते हैं । स्वर्ग के देवता और

पृथ्वीके नरपित अपने कमनीय किरीटोंसे उनके चरणकमलीं-की सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंशिशरोमणि भगवान् श्रीरामचन्द्रकी शरण ग्रहण करता हूँ। जिन्होंने भगवान् श्रीरामका दर्शन और स्पर्श किया, उनका सहवास अयवा अनुगमन किया—वे सब-के-सब, तथा कोसलदेशके निवासी भी उसी लोकमें गये, जहाँ बड़े-बड़े योगी योगसाधनाके द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानोंसे भगवान् श्रीरामका चरित्र सुनता है— उसे सरलता, कोमलता आदि गुणोंकी प्राप्ति होती है। परीक्षित्! केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म-वन्धनोंसे सुक्त हो जाता है।। २०—२३॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवान् श्रीराम स्वयं अपने भाइयोंके साथ किस प्रकारका व्यवहार करते थे १ तथा भरत आदि भाई, प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान् श्रीरामके प्रति कैसा वर्ताव करते थे १ ॥ २४ ॥

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं - त्रिभुवनपति महाराज श्रीरामने राजसिंहासन स्वीकार करनेके वाद अपने भाइयोंको दिग्विजयकी आज्ञा दी और स्वयं अपने निजजनोंको दर्शन देते हुए अपने अनुचरोंके साथ पुरीकी देखरेख करने लगे। उस समय अयोध्यापुरीके मार्ग सुगन्धित जल और हाथियोंके मदकणोंसे सिंचे रहते । ऐसा जान पड़ता, मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान् श्रीरामको देखकर अत्यन्त मतवाली हो रही है। उसके महल, फाटक, सभाभवन, विहार और देवालय आदिमें सुवर्णके कलश रक्खे हुए थे और स्थान-स्थानपर पताकाएँ फहरा रही थीं। वह डंठलसमेत सुपारी, केलेके खंभे और मुन्दर वस्त्रोंके पट्टोंसे सजायी हुई थी। दर्पण, वस्र और पुष्पमालाओं से तथा माङ्गलिक चित्रकारियों और वंदनवारोंसे सारी नगरी जगमगा रही थी। नगरवासी अपने हार्थोमें तरह-तरहकी मेंटें लेकर भगवान्के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि 'देव ! पहले आपहीने वराह-रूपसे पृथ्वीका उद्धार किया या, अव आप ही इसका पालन कीजिये। 'परीक्षित्! उस समय जत्र प्रजाको मालूम होता कि वहुत दिनोंके वाद भगवान् श्रीरामजी इधर पधारे हैं, तव सभी स्त्री-पुरुष उनके दर्शनकी लालसासे घर-द्वार छोड़कर दीड़ पड़ते । वे ऊँची-ऊँची अटारियोंपर चढ़ जाते और

अतृप्त नेत्रीं के कमलनयन भगवान्को देखते हुए उनपर पुर्णोकी वर्षा करते ॥ २५-३०॥

इस प्रकार प्रजाका निरीक्षण करके मगवान् किर अपने महलें में आ गये । उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा छेवित थे । उनमें इतने बहे-बहे छत्र प्रकारके खजाने थे, जो कभी छमाप्त नहीं होते थे । वे बड़ी-बड़ी बहुमूल्य बहुत-सी सामग्रियोसे सुसजित थे । महलेंके द्वार तथा देहलियाँ मूँगेकी बनी हुई थीं । उनमें जो खंभे थे, वे वेदूर्यमणिके थे । मरकतमणिके बड़े सुन्दर-सुन्दर पर्श्य थे, तथा रपटिकमणिकी दीवारें चमकती रहती यी। रंग-विरंगी मालाओं, पताकाओं, मणियोंकी चमक, शुद्ध चेतनके समान उज्ज्वल मोती, सुन्दर-सुन्दर भोग-साम्प्र सुगन्धित धूप दीप तथा फूलोंके गहमोंसे वे महल ल्व सजाये हुए थे। आभूपणोंको भी भूपित करनेवाले देवताओंके समान स्त्री-पुरुप उसकी सेवामे लगे रहते थे। परीक्षित्! भगवान् श्रीरामजी आत्माराम जितेन्द्रिय पुरुषोंके शिरोमणि थे। उसी महलमें वे अपनी प्राणिप्रया प्रेममयी पत्नी श्रीक्षीता-जीके साथ विहार करते थे। सभी स्त्री-पुरुष जिनके चरण-कमलोका प्यान करते रहते हैं, वे ही मगवान् श्रीराम बहुत वर्षोतक धर्मकी मर्यादाका पालन करते हुए समयानुसार भोगोंका उपभोग करते रहे। ३१-३६॥

## बारहवाँ अध्याय

## इक्ष्वाकुवंशके शेप राजाओंका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! कुशका पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषध, निषधका नम, नमका पुण्डरीक, पुण्डरीकवा क्षेमधन्या, क्षेमधन्याका देवानीक, देवानीकका अनीह, अनीहका पारियात्र, पारियात्रका वटसाठ और यलखलका पुत्र हुआ वजनाम । यह सूर्यका अंश या । वज नाभि खगण, खगणहे विधृति और विधृति हिरण्यनाभकी उत्पत्ति हुई। यह जैमिनिका शिष्य और योगाचार्य या। कोसलदेशवासी याज्ञवल्क्य ऋषिने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यातमयोगको शिक्षा ग्रहण की थी । वह योग हृदयशी गाँठ काट देनेवाला तथा परम सिद्धि देनेवाला है। हिरण्यनामका पुष्या, पुष्यका भुवसान्यः। भुवसन्यका सुदर्शन, सुदर्शनका अग्निवर्ण, अग्निवर्णका शीध और शीघना पुत्र हुआ मर । महने योगशघनासे शिद्धि प्राप्त फर ही और वह इस समय भी कलाप नामक प्राप्तमें रहता है। कलियुगके अन्तमें सूर्यवंशके नष्ट हो जानेपर वह उसे फिरसे चलायेगा । मरुचे प्रदुशुत, उसचे चन्य और सन्धित अमर्घणका जन्म हुआ । अमर्पणका महस्वान् और महस्वान्-का विश्वसाह । विश्वसाहका प्रसेनजित्। प्रसेनजित्का तथक और तथकका पुत्र बृहद्वल हुआ । परीधित् !

इसी बृहदूलको तुम्हारे पिता अभिमन्युने युद्धमें मार डाला या ॥ १-८॥

परीक्षित् ! इस्वाकुवंशके इतने नरपति हो चुके हैं। अब आनेवालोंके विषयमें सुनो । बृहद्भलका पुत्र होगा वृहद्रण । बृहद्रणका उरुक्रिय, उसका वत्सवृद्ध, वत्सवृद्धका प्रतिव्योम, प्रतिव्योमका भानु और भानुका पुत्र होगा सेनापति दिवाक । दिवाकका वीर सहदेव, सहदेवका बृहदश्च, बृहदश्वका भानुमान्, भानुमान्का प्रतीकाश्व और प्रतीकाश्वका पुत्र होगा सुप्रतीक। सुप्रतीकका सबदेव, महदेवका मुनक्षत्र, मुनक्षत्रका पुष्कर, पुष्करका अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षका मुतपा और सुतगना पुत्र होगा अभित्रजित् । अभित्रजित्से वृहदाज, वृहदाजमे वहिं, वहिंगे कृतज्ञय, कृतज्ञयमे रणज्ञय और रणञ्जयसे सञ्जय होगा । सञ्जयका शाक्य, शाक्यका शुद्धोद और शुद्धोदका लाङ्गल, लाङ्गलका प्रमेनजित् और प्रधेनजित्का पुत्र क्षुद्रक होगा । क्षुद्रकसे रणकः, रणकसे मुरय और मुरयसे इस वंशके अन्तिम राजा मुमित्रका जन्म होगा । ये सब बृहद्दलके वंशघर होंगे । इक्ष्वाकुका यह वंश सुमित्रतक ही रहेगा। क्योंकि सुमित्रके राजा होनेपर किट्युगमे यह वंदा समाप्त हो जायगा ॥९-१६॥

### तेरहवाँ अध्याय

#### राजा निमिके वंशका वर्णन

श्रीगुकद्वजी कहते हैं—परीक्षित् ! इक्ष्वाकुके पुत्र थे निमि । उन्होंने यज्ञ आरम्भ करके महिषे विषष्ठको भ्रात्विजके रूपमें वरण किया । विषष्ठजीने कहा कि 'राजन् ! अपना शरीर त्यागकर मित्रावरुणके द्वारा उर्वशिके गर्भसे जन्म ग्रहण किया । राजा निमिके यनमें आये हुए श्रेष्ठ मुनियोंने राजाके शरीरको सुगन्धित वस्तुओंमें रख



इन्द्र अपने यज्ञके लिये मुझे पहले ही वरण कर चुके हैं। उनका यत्र पूरा करके में तुम्हारे पास आऊँगा। तवतक तुम मेरी प्रतीक्षा करना । यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और विसष्ठजी इन्द्रका यज्ञ कराने चले गये। विचार-चान् निमिने यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभद्भर है, विलम्य करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारम्भ कर दिया । जन्नतक गुरु वसिष्ठजी न लौटें, तन्नतकके लिये उन्होंने दूसरे ऋत्विजोंको वरण करं लिया। गुरु वसिष्ठजी जव इन्द्रका यज्ञ सम्पन्न करके छौटे, तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमिने तो उनकी वात न मानकर यश प्रारम्भ कर दिया है। उस समय उन्होंने शाप दिया कि 'निमिको अपनी विचारशीलता और पाण्डित्यका वड़ा घमंड है, इसलिये इसका शरीरपात हो जाय।' निमिकी दृष्टिमें गुरु विसष्टका यह शाप धर्मके अनुकूल नहीं, प्रतिकृल या। इसलिये उन्होंने भी शाप दिया कि 'आपने लोभवश अपने धर्मका आदर नहीं किया, इसलिये आपका शरीर भी गिर जाय।' यह करकर आत्मविद्यामें निपुण निमिने अपने शरीरका त्याग कर दिया । परीक्षित् ! इधर हमारे पूर्वज व सिष्ठजीने भी

भा॰ अं॰ ७९-८०-



दिया। जब सत्रयागकी समाप्ति हुई और देवतालोग आये, तब उन लोगोंने उनसे प्रार्थना की कि 'महानुभावो! आपलोग समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निभिका यह शरीर पुनः जीवित हो उठे।' देवताओंने कहा—'ऐसा ही हो।' उस समय निमिने कहा—'मुझे देहका बन्धन नरीं चाहिये। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धिको पूर्णरूपमें श्रीभगवान्में ही लगा देते हैं और उन्हींके चरणकमलोंका भजन करते हैं। एक-न-एक दिन यह शरीर अवस्य ही छूटेगा—इस भयसे भीत होनेके कारण वे इस शरीरका कभी संयोग ही नहीं चाहते; वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः में अब दुःख, शोक और भयके मूल कारण इस शरीरको धारण करना नहीं चाहता। जैसे जलमें मछलीके लिये सर्वत्र ही मृत्युके अवसर हैं, वैसे ही इस शरीरके लिये भी स्व कहीं मृत्युके अवसर हैं, वैसे ही इस शरीरके लिये भी स्व कहीं मृत्युके उन्हीं-मृत्यु हैं।।१-१०।।

देवताओंने कहा—'मुनियो! राजा निमि विना गरीकि ही प्राणियोंके नेत्रोंमें अपनी इच्छाके अनुमार निवास करें। वे वहाँ रहकर सुरमग्रीरसे भगवानुका चिन्तन करते गरें। पलक उठने और गिरनेसे उनके अस्तित्वका पता चलता रहेगा। दसके बाद महर्पियोंने यह सोचकर कि राजाके न रहनेपर लोगोंमें अराजकता पैल जायगी, निमिके शरीरका मन्यन किया। उस मन्यनसे एक कुमार उत्पन्न हुआ। जनम लेनेके कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेहसे उत्पन्न होनेके कारण पीदेह' और मन्यनसे उत्पन्न होनेके कारण उसी बालकका नाम भिष्टिल हुआ। उसीने मिथिलापुरी वसायी। १११-१३॥

परीक्षित्। जनका उदावसु, उदावसुका निदवर्दन, निदयर्दनका सुकेतु, सुकेतुका देवरात, देवरातका बृहद्रयः वृहद्रयमा महावीर्यः महावीर्यका सुर्धातः सुर्धतिमा पृष्टकेतुः, धृष्टकेतुका हर्यक्ष और हर्यक्षमा मह नामक पुत्र हुआ। महसे प्रतीपकः, प्रतीपकसे कृतिरयः, कृतिरयसे देवमीटः, देवमीटसे विश्रुत और विश्रुतसे महाधृतिका जन्म हुआ। महाधृतिका कृतिरातः, कृतिरातका महारोमा, महारोमाका स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ हस्वरोमा। इसी हस्वरोमाके पुत्र महाराज सीरव्यज्ञ थे। वे जब यज्ञके लिये धरती जोत रहे थे, तब उनके सीर (हल) के अप्रमाग (पाल) से सीताजीकी उत्पत्ति हुई। इसीसे उनका नाम सीरव्यज्ञ पड़ा सिरव्यज्ञ से प्रतिकाक हो पुत्र हुए —

कृतध्यज और मितध्यज। कृतध्यजके केशिध्यज औरमितध्यजके स्ताण्डिक्य हुए । केशिध्वज आत्मविद्यामें बड़ा प्रवीण या और खाण्डिक्य था कर्मकाण्डका सर्मश् । वह केशिध्यजसे भ्यभीत होकर भाग गया । केदिध्यजका पुत्र भानुमान् और भानुमान्का शतसुम्र या । शतसुम्रसे शुचिः शुचिसे सनदाज, सनदाजसे ऊर्ध्वनेतु, ऊर्ध्वनेतुसे अज, अजसे पुरुजित्, पुचित्रत्ये अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमिसे शुतायु, सुपार्खक, सुपार्खकसे चित्रस्य और चित्रस्यसे मिथिलापति क्षेमधिका जन्म हुआ । क्षेमविषे समरथ, समरथसे सत्यर्थ, सत्यरयसे उपगुरु और उपगुरुसे उपगुप्त नामक पुत्र हुआ । यह अग्निका अश या। उपगुप्तका वस्वनन्तः वस्वनन्तका युयुध, युयुधरा सुभाषण, सुभाषणका श्रुत, श्रुतका जय, जयका विजय और विजयका ऋत नामक पुत्र हुआ। भृतका शुनक, शुनकका यीतहृत्य, यीतहृत्यका धृति, धृतिका बहुलाखन, बहुलाश्वका कृति और कृतिका पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित् । ये मिथिलके वशमें उत्पन्न सभी नरपित 'मैथिल' कहलाते हैं । ये सब-के-सब आत्मशानसे सम्पन्न एव ग्रहसाश्रममें रहते हुए भी मुख दु.ख आदि इन्होंसे मुक्त थे । क्यो न हो, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरोंकी इनपर महान् कृपा जो थी ॥१४-२७॥

# चौदहवाँ अघ्याय चन्द्रवंशका वर्णन

थीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्। अव मैं तुम्हें चन्द्रमाके परम पवित्र दशका वर्णन सुनाता हूं । इस वशमें पुरूरवा आदि बड़े बड़े पवित्र मीर्तिवाले राजा हो गये हैं। सहस्रों सिरवाले विराट् पुरुष नारायणके नामि-सरोवरके कमल से ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्माजीके पुत्र हुए अति। महर्षि अति अपने गुणींने कारण ब्रह्माजीके समान ही थे। उन्हीं अतिने नेबींसे अमृतमय चन्द्रमाना जन्म हुआ। ब्रह्माजीने चन्द्रमासो ब्राह्मण, ओपधि और नक्षत्रींका अधिपति वना दिया। उन्होंने तीनों लोकोंपर विजय प्राप्त की और रानसूय यज्ञ क्रिया । इसमें उनका घमड कुछ यह गया और उन्होंने यलपूर्वक बृहस्पतिकी पत्नी ताराको हर लिया । देवगुक बृहस्पतिने अपनी पक्षीको लीटा देनेके लिये उनसे बार् बार याचना की, परातु वे इतने मतवाले हो गये थे कि उन्होंने रिसी प्रसार उननी पत्नीको नहीं लौटाया । ऐसी परिस्थितिमे उसके लिये देवता और दानवींमें घोर समाम जिड़ गया। शुक्राचार्यजीने वृहस्पतिजीके देवसे असुरोंके साथ चन्द्रमाका पक्ष छे लिया और महादेवजीने स्नेहवरा समस्त भूतगणींके साथ अपने विद्यागुर अद्गिराजीके पुत्र वृहस्पतिमा पश्च लिया। देवराज इन्द्रने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु वृहस्पतिजीका ही पक्ष लिया। इस प्रकार ताराके निमित्तसे देवता और असुरोंका सहार करनेवाला घोर सग्राम हुआ ॥ १-७॥

तदनन्तर अद्विरा ऋषिने ब्रह्माजीके पास जाकर यह युद्ध बद करानेकी प्रार्थना की। इस्पर ब्रह्माजीने चन्द्रमाको बहुत डॉटा पटकारा और ताराको उसके पति बृह्स्पतिजीके ह्वाले कर दिया। जब बृह्स्पतिजीको यह मार्स हुआ कि तारा तो गर्मवती है, तब उन्होंने कहा—'दुष्टे! मेरे क्षेत्रमें यह तो किसी दूसरेका गर्भ है। इसे तू अभी त्याग दे, तुरत त्याग दे। डर मत, में तुझे जलाऊँगा नहीं। क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी सन्तानकी कामना है। देवी होनेके कारण तू निदोंप भी है ही।' अपने पतिकी बात सुनकर तारा अत्यन्त लिजत हुई। उसने सोनेके समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भसे अलग कर दिया। उस बालक वो देखकर बृहस्पति और चन्द्रमा दोनों ही मोहित हो

गये और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाय। अब वे एक दूसरेसे इस प्रकार जोर-जोरसे झगड़ा करने लगे कि 'यह तुम्हारा नहीं, मेरा है।' ऋषियों और देवताओंने तारासे पूछा कि 'यह किसका लड़का है।' परन्तु ताराने लजावश कोई उत्तर न दिया। वालकने अपनी माताकी झूठी लजासे कोधित होकर कहा—'दुष्टे! तू वतलाती क्यों नहीं ! तू अपना कुकर्म मुझे शीब-से-शीब वतला दे।' उसी समय ब्रह्माजीने ताराको एकान्तमें बुलाकर बहुत कुछ समझा-बुझा-कर पूछा। तब ताराने धीरेसे कहा कि 'चन्द्रमाका।' इसलिये चन्द्रमाने उस वालकको ले लिया। परीक्षित्! ब्रह्माजीने उस वालकका नाम रक्खा 'बुध', क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गम्भीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चन्द्रमाको वहुत आनन्दं हुआ।। ८-१४॥

परीक्षित् ! बुधके द्वारा इलाके गर्भसे पुरूरवाका जनम हुआ । इसका वर्णन में पहले ही कर चुका हूँ । एक दिन इन्द्रकी समामें देविष नारदजी पुरूरवाके रूप, गुण, उदारता, शील-स्वभाव, धन-सम्पत्ति और पराक्रमका गायन कर रहे थे । उन्हें सुनकर उर्वशीके हृदयमें काम-भावका उदय हो आया और उससे पीड़ित होकर वह देवाङ्गना पुरूरवाके पास चली आयी । यद्यपि उर्वशीको मित्रावरुणके शापसे ही मृत्युलोकमें आना पड़ा था, फिर भी पुरुषशिरोमणि पुरूरवा मूर्तिमान् कामदेवके समान सुन्दर हैं—यह सुनकर सुर-सुन्दरी उर्वशीने धेर्य धारण किया और वह उनके पास



चली आयी । देवाङ्गना उर्वशीको देखकर राजा पुरूरवाके नेत्र

हर्षसे खिल उठे । उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । उन्होंने वड़ी मीठी वाणीसे कहा—॥ १५-१८॥

राजा पुरूरचाने कहा—सुन्दरी ! तुम्हारा स्वागत है । वैठो, में तुम्हारी क्या सेवा कहूँ ? तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनोंका यह विहार अनन्त कालतक चलता रहे ॥ १९॥

उर्वशीने कहा--'राजन् ! आप चौन्दर्यके मृर्तिमान् स्वरूप हैं। भला, ऐसी कौन कामिनी है जिसकी दृष्टि और मन आपमें आसक्त न हो जाय ? आपका यह विशाल वक्षः खल देखकर मेरी दृष्टि और मन वहीं अटक गये हैं-रम गये हैं, वहाँसे हटते ही नहीं । राजन् ! जो पुरुष रूप-गुण आदिके कारण प्रशंधनीय होता है, वही स्त्रियोको अभीष्ट होता है । अतः मैं आपके साथ अवस्य विहार करूँगी । परन्तु मेरे प्रेमी महाराज ! मेरी एक शर्त है । में आपको धरोहरके रूपमें भेड़के दो वच्चे सोंपती हूँ। आप इनकी रक्षा करना । वीरशिरोमणे ! मैं केवल घी खाऊँगी और मैथुनके अतिरिक्त और किसी भी समय आपको चस्रहीन न देख सकूँगी । ' परम मनस्वी पुरूरवाने 'ठीक है'-ऐसा कहकर उसकी दार्त स्वीकार कर ली और फिर उर्वशीसे कहा-'तुम्हारा यह सौन्दर्य अद्भुत है। तुम्हारा भाव अलौकिक है। यह तो सारी मनुष्य-सृष्टिको मोहित करनेवाला है। और फिर कुपा करके तुम स्वयं यहाँ आयी हो । तव कौन ऐसा मनुष्य है, जो तुम्हारा सेवन न करेगा ?' ॥ २०-२३ ॥

परीक्षित् ! तव उर्वशी कामशास्त्रोक्त पद्धितसे पुरुपश्रेष्ठ पुरुरवाके साथ विहार करने लगी । वे भी देवताओं की विहारस्थली चैत्ररथ, नन्दनवन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छन्द विहार करने लगे । देवी उर्वशीके शरीरसे कमलक्सरकी-सी सुगन्ध निकला करती थी । उसके साथ राजा पुरुरवाने बहुत वर्षोतक आनन्द-विहार किया । वे उसके मुखकी सुरिभसे अपनी सुध-बुध खो बैठते थे । इधर जब इन्द्रने उर्वशीको नहीं देखा, तब उन्होंने गन्धवों को उसे लाने के लिये भेजा और कहा—'उर्वशीके विना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता है ।' वे गन्धव आधी रातके समय धोर अन्धकारमें वहाँ गये और उर्वशीके दोनों भेड़ोंको, जिन्हें उसने राजाके पास धरोहर रक्खा था, चुराकर चलते वने । उर्वशीने जब अपने पुत्रके समान प्यारे भेड़ोंको 'वें-वें' सुनी, तब वह कह उठी कि 'अरे, में तो मारी गयी। यह नपुंसक अपनेको वड़ा वीर मानता है । यह तो किसी कामका

नहीं। यह मेरे भेड़ोको भी न बचा सका। इसीपर विश्वास करने के कारण छटेरे मेरे वच्चोंको छटकर लिये जा रहे हैं। में तो मर गयी। देखों तो सही, यह दिनमें तो मर्द बनता है और रातमें खियोंकी तरह डरकर सोमा रहता है। परीक्षित्। जैसे कोई हायीको अञ्चरासे बेघ डाले, वैसे ही उर्वशीने अपने वचनोंसे राजाको बींघ दिया। राजा पुरूरवाको बड़ा क्रोध आया और हायमें तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्थामें ही वे उस ओर दौड़ पड़े। गन्धवाने उनके झपटते ही भेड़ोंको तो वहाँ छोड़ दिया और राय गिजलीकी तरह चमकने लगे। जाराजा पुरूरवा भेड़ोंको लेकर लौटे, ता उर्वशीन उस प्रकाशमें उन्हें वस्त्रहीन अवस्थामें देख लिया। बस, वह उसी समय उन्हें छोड़कर चली गयी। २४-३१॥

परीक्षित्। राजा पुरूरवाने जब अपने शयनागारमे अपनी प्रियतमा उर्वशीको नहीं देखा, तो वे अनमने हो गये। उनका चित्त उर्वशीमे ही वसा हुआ था। वे उसके लिये शोपसे निहुल हो गये और उनमत्तकी भाँति इघर-उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्रमें सरस्वती नदीके तटपर उन्होंने उर्वशी और उसकी पाँच प्रस्तमुखी सिखर्थोको देखा और पड़ी मीठी वाणीसे कहा—ध्यये। तनिक उहर जाओ। एक पार मेरी यात मान लो। निष्ठुर। अब आज तो मुझे सुदी किये निना मत जाओ। अणभर उहरो, आओ, इम दोनों कुछ पार्ते तो कर लं। देवि। अन इस श्रीरपर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसीसे तुमने इसे दूर फेंक दिया है। अत मेरा यह सुन्दर शरीर अभी देर हुआ जाना है और तुम्हारे देखते देखते इसे मेडिये और गीध या जायेंगें।। ३२-३५॥

उर्वर्शनि कहा—राजन् । तुम पुरुष हो। इस प्रसार मत मरो। देखो, सचमुच ये भेड़िये तुम्हे खा न जायँ। तुमसे में सची बात कहती हूँ। स्त्रियोंनी किसीके साय मिनता नहीं हुआ करती। स्त्रियोंका हृदय और भेड़ियोंका हृदय बिरफुल एक जैसा होता है। स्त्रियों निर्दय होती है। कृरता तो उनमें स्वामाविक ही रहती है। तिनक सी बातमें चिढ जाती है और अपने मुस्तके स्थिय वडे बड़े साहसके काम कर बैठती हैं। योड़ेसे स्वार्थके स्थिय विश्वास दिलाकर अपने पति और भाईतक्कों मार डालती हैं। इनके हृदयमें सौहार्द तो है ही नहीं। मोलेमाले लोगोंको स्उम्उका विश्वास दिला कर पाँस लेती है और नये नये पुरुषकी चाटसे कुलटा और स्व स्वार्थणी वन जाती हैं। तो फिर तुम धीरज धरो।

तुम राजराजेश्वर हो । घनडाओ मत । प्रति एक वर्षके बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे । तन तुम्हारे और भी सन्तान होंगी ॥ ३६-३९॥

राजा पुरूरवाने देखा कि अवेशी गर्भवती है, इसलिये वे अपनी राजवानीमें लौट आये । एक वर्षके बाद पिर वहाँ गये । तत्रतक उर्वशी एक बीर पुत्रकी माता हो चुनी थी । उर्वशीके मिलनेसे पुरूरवाको पड़ा मुख मिला और वे एक रात उसीने साथ रहे। प्रात काल जर वे विदा होने लगे, तब निरहके दु रासे वे अत्यन्त दीन हो गये । उर्वशीने उनसे कहा कि 'तुम इन गन्धवाँकी स्तुति करो, ये चाहें तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। 'तर राजा पुरूरवाने गन्धवीं नी स्तुति की। परीक्षित् ! राजा पुरूरवाकी स्तुतिसे प्रसन्न होक्र गन्धवौंने उन्हें एक अग्निस्थाली ( अग्निस्थापन करनेका पात्र ) दी । राजाने समझा यही उर्वशी है, इस्रिये उसको हृदयसे लगा कर वे एक वनसे दूसरे वनमें घूमते रहे । जर उन्हे होश हुआ, तब वे स्थालीको वनमें छोड़कर अपने महल्मे लौट आये एव रातके समय उर्दशीका ध्यान करते रहे । इस प्रकार जब त्रेतायुगका प्रारम्भ हुआ, तत्र उनके हृदयमे तीनी वेद प्रकट हुए । फिर वे उस स्थानपर गये, जहाँ उन्होंने वह अनि स्थाली छोड़ी थी । अब उस स्थानपर शमीवृक्षके गर्भमें एक पीपलका बृक्ष उग आया था, उसे देखकर उन्होंने उससे दो अरणियाँ ( मन्यनकाष्ठ ) बनायीं । फिर उन्होंने उर्वशीलोक्की नामनासे नीचेकी अरणिको उर्धशी, ऊपरकी अरणिको पुरूरवा और बीचके काष्टको पुत्ररूपमे चिन्तन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करनेवाठे मन्त्रींसे मन्यन किया। उनके मन्यनसे 'जातवेदा' नामका अग्नि प्रस्ट हुआ। राजा पुरूरवाने अग्नि देवताको त्रयीविद्याके द्वारा आइवनीय, गाईपत्य और दक्षिणामि-इन तीन भागोंमें विभक्त करके पुत्ररूपमे स्वीकार कर लिया । पिर उर्वशीलोक्की इच्छासे पुरूरवाने उन तीनों अग्नियोद्वारा सर्वदेयस्वरूप इन्द्रियातीत यज्ञपति भगवान् श्रीहरिका यजन किया ॥ ४०-४७ ॥

परिश्वित् । तेताके पूर्व सत्ययुगमे एकमान प्रणव (ॐनार) ही वेद या । सारे वेद शास्त्र उसीके अन्तर्भृत थे । देवता थे एकमान नारायण, और कोई न या । अभि भी तीन नहीं, वेवल एक या और वर्ण भी केनल एक 'हस' ही या । परीश्चित् । त्रेताके प्रारम्भमें पुरूरवासे ही वेदत्रयी और अभि त्रयीका आविर्माव हुआ । राजा पुरूरवाने अभिको सन्तान रूपसे स्वीकार करके गन्धर्वलोककी प्राप्ति की ॥ ४८ ४९ ॥

## पंद्रहवाँ अध्याय

حور ولاورعب

# ऋचीक, जमदिश और परशुरामजीका चरित्र

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! उर्वशीके गर्भसे पुरूरवाके छः पुत्र हुए—आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायुका पुत्र था वसुमान्, सत्यायुका श्रुतञ्जय, रयका एक, जयका अमित और विजयका भीम । भीमका पुत्र हुआ काञ्चन, काञ्चनका होत्र और होत्रका पुत्र था जहु । ये जहु वही थे, जो गङ्गाजीको अपनी अञ्जित्में लेकर पी गये थे। जहुका पुत्र था पूरु, पूरुका वलाक, बलाकका अजक और अजकका कुश था। कुशके चार पुत्र थे—कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाम। इनमेंसे कुशाम्बुके पुत्र गाधि हुए॥१-४॥

परीक्षित् ! गाधिकी कन्याका नाम या सत्यवती। ऋचीक ऋषिने गाधिसे उनकी कन्या माँगी । गाधिने यह समझकर कि ये कन्याके योग्य वर नहीं हैं, उनसे कहा-'मुनिवर! हमलोग कुशिक-वंशके हैं। हमारी कन्या मिलनी कठिन है। इसिलये आप एक हजार ऐसे घोड़े लाकर मुझे गुल्करूपमें दीजिये, जिनका सारा शरीर तो क्वेत हो परन्तु एक-एक कान स्याम वर्णका हो। ' जब गाधिने यह वात कही, तब ऋ चीक मुनि उनका आश्य समझ गये और वरुणके पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आये तथा उन्हें देकर सत्यवतीसे विवाह कर लिया । एक वार महर्षि ऋ चीकसे उनकी पत्नी और सास दोनों-ने ही पुत्रप्राप्तिके लिये प्रार्थना की । महर्षि ऋ चीकने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनोंके लिये अलग-अलग मन्त्रींसे चर पकाया । जब वे स्नान करनेके लिये चले गये, तब सत्यवतीकी माँने यह समझकर कि ऋपिने अपनी पत्नीके लिये श्रेष्ठ चरु पक्ताया होगा, उससे वह चरु माँग लिया। इसपर सत्यवतीने अपना चरु तो माँको दे दियां और माँका चरु वह स्वयं खा गयी । जब ऋचीक मुनिको इस वातका पता चला, तव उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवतीसे कहा कि 'तुमने वड़ा अनर्थ कर डाला । अव तुम्हारा पुत्र तो लोगोंको दण्ड देनेवाला घोर प्रकृतिका होगा, और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेता।' सत्यवतीने ऋचीक मुनिको प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि 'स्वामी ! ऐसा नहीं होना चाहिये ।' तब उन्होंने कहा-- 'अच्छी वात है। पुत्रके बदले तुम्हारा पौत्र वैसा होगा। ' समयपर सत्यवतीके गर्भसे जमदिमका जन्म हुआ। सत्यवती समस्त लोकोंको पवित्र करनेवाली परम पुण्यमयी 'कौशिकी' नदी वन गयी । रेणु ऋषिकी कन्या थी

रेणुका। जमदिमने उसका पाणिग्रहण किया। रेणुकाके गर्म-से जमदिम ऋपिके वसुमान् आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुरामजी थे। उनका यश सारे संसारमें प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हैहयवंशका अन्त करनेके लिये स्वयं भगवान्-ने ही परशुरामके रूपमें अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियहीन कर दिया। यद्यपि क्षत्रियोंने उनका कोई बड़ा भारी अपराध नहीं किया था—फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट, ब्राह्मणोंके अभक्त, रजोगुणी और विशेष क्रके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वीके भार हो गये थे और इसीके फलस्वरूप भगवान् परशुराम-ने उनका नाश करके पृथ्वीका भार उतार दिया।। ५-१५।।

राजा परीक्षित्ने पूछा—मगवन् ! अवश्य ही उस समयके क्षत्रिय विषयलोलुप हो गये थे; परन्तु उन्होंने परशुरामजीका ऐसा कौन-सा अपराध कर दिया, जिसके कारण उन्होंने बार-बार क्षत्रियों के वंशका संहार किया ! ॥१६॥

श्रीशुकदेवजी कहने लगे--परीक्षित् ! उन दिनों हैहयवंशका अधिपति या अर्जुन । वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय या । उसने अनेकों प्रकारकी सेवा-शुश्रूपा करके भगवान् नारायणके अंशावतार दत्तात्रेयजीको प्रसन्न कर लिया और उनसे एक हजार भुजाएँ तथा कोई भी शत्रु युद्धमें पराजित न कर सके-यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इन्द्रियोंका अवाध वल, अतुल सम्पत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक वल भी उसने उनकी कुपासे प्राप्त कर लिये थे। वह योगेश्वर हो गया था । उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह स्हम-से-स्हम, स्थूल-से-स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियाँ उसे प्राप्त थीं। वह संसारमें वायुकी तरह सब जगह वेरोक-टोक विचरा करता । एक वार गलेमें वैजयन्ती माला पहने सहस्रवाहु अर्जुन वहुत-सी सुन्दरी स्त्रियोंके साथ नर्मदा नदीमें जल-विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्रवाहुने अपनी वाँहोंसे नदीका प्रवाह रोक दिया । दशमुख रावणका शिविर भी वहीं कहीं पासमें ही था। नदीकी धारा उलटी वहने लगी, जिससे उसका शिविर हुवने लगा। रावण अपनेको बहुत वड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिये सहस्रार्जुनके इस कामसे वह चिट गया । जब रावण सहस्रबाहु अर्जुनके पास जाकर बुरा-भला कहने लगा, तव उसने स्त्रियोंके सामने ही खेल-खेलमें रावण- को पकड़ लिया और अपनी राजधानी माहिष्मतीमें ले जाकर बदरके समान कैद कर लिया। पीछे पुलस्त्यजीके कहनेसे सहस्राहुने रावणको छोड़ दिया ॥ १७-२२॥

एक दिन सहस्रवाहु अर्जुन शिकार खेलनेके लिये वड़े धोर नगलमें निकल गया या । दैवनश यह जमदिम मुनिके आश्रमपर जा पहुँचा । परमतपस्वी जमदिम मुनिके आश्रम में नामधेनु रहती यी । उसके प्रतापसे उन्होंने सेना, मन्त्री और वाहनोंके साथ हैहयाधिपतिका सूत्र स्वागत-सत्कार क्या । चीर हैहयाधिपतिने देखा कि जमदिम मुनिका ऐस्वर्य ता मुझसे भी उढा चढा है। इसलिये उसने उनके म्वागत सत्वारमो कुछ भी आदर न देकर कामधेनुको ही ले लेना चाहा । उसने अभिमानयश जमदिश मुनिसे माँगा भी नहीं, अपने सेनकींको आज्ञा दी कि कामधेनुको छीन छे चरो । उसकी आज्ञासे उसके सेवक वछड़ेके साय 'बाँ-बाँ' डकराती हुइ नामधेनुको पलपूर्वक माहिष्मतीपुरी ले गये। जब वे सब चले गये। तव परशुरामजी आश्रमपर आये और उसरी दुष्टनाका वृत्तान्त सुनकर चोट खाये हुए सॉपकी तरह कोधरी तिलमिला उठे। वे अपना भयद्वर परसा, तरकस, ढाल एव धनुप लेकर पड़े बेगसे उसके पीछे दौड़े-जैसे बोई क्सिमे न दमनेवाला सिंह हायीपर दूट पड़े 11 २३-२८ ॥

सहस्रवाहु अर्जुन जभी अपने नगरमें प्रवेश कर ही रहा या कि उसने देखा परशुरामजी महाराज बड़े वेगसे उसीकी ओर झपटे आ रहे हैं ! उनकी बड़ी विलक्षण झाँकी थी ! वे हाथमें धनुप-वाण और परसा लिये हुए थे। दारीरपर काला मृगचर्म धारण निये हुए थे और उनकी जटाएँ सूर्यकी किरणोंके समान चमक रही यीं। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड्ग, वाण, ऋष्टि, शतभी और शक्ति आदि आयुधोंसे मुसनित एव हायी, घोड़े, रय तया पदातियोंसे युक्त जत्यन्त -भयद्वर सप्रह अक्षीहिणी सेना भेजी । भगपान् परशुरामने बात-भी बातमें अके ही उस सारी सेनाको नष्ट कर दिया। भगवान् परशुरामनीती गति मन और वायुके समान थी। बस, ने शत्रुकी सेना काटते ही जा रहे थ। जहाँ-जहाँ वे अपने परसेका प्रदार करते, वहाँ वहाँ सारिय और वाहर्नोंके साथ पड़े पड़े वारों नी पाँहे, जाँघें और क्षे कटकरकर पृथ्वागर गिरत जाते थे। हैइयाधिपति अर्जुनने देखा कि मेरी सेनाके सैनिक, उनके धनुप, ध्वजाएँ और ढाल भगवान् परगुरामके परसे और प्राणींस कर-कटकर खूनसे लय-पथ णाभूमिमें गिर गये हैं, ता उसे बड़ा कोध आया और वह

स्वय भिड़नेके लिये आ धमका । उसने एक साय ही अपनी हजार भुनाओं से पाँच सौ धनुपींपर प्राण चढाये और परशुरामजीपर छोड़े । पर तु परशुरामजी तो समस्त श्रष्ठ धारियों के शिरोमणि ठहरे । उन्होंने अपने एक धनुपार छोड़े हुए प्राणीं से एक साय सपनो काट डाला । अव है ह्याधिपति अपने हायों से पहाड़ और पेड़ उताड़कर बड़े बेगसे युद्धभूमिमें परशुरामनीकी ओर झपटा । परन्तु परशुरामजीने अपनी तीखी धारवाले परसेसे बड़ी पुतींक साय उसनी साँपों के समान भुजाओं को काट डाला । जय उसकी बाँहें कट गयाँ, तब उन्होंने पहाड़की चोटीकी तरह उसका ऊँचा सिर धड़से अलग कर दिया । निताके मर जानेपर उसके दस हनार लड़के डरकर भग गये ॥२९-३५॥

परीक्षित् । विपक्षी यीरोंके नाशक परगुरामजीने पछडेके साथ कामधेनु लौटा ली । वह पहुत ही दुखी हो रही यी ।



उन्होंने उसे अपने आश्रमपर लाक्स पिताजीको सींप दिया। और माहिष्मतीमें सहस्वताहुने तथा उन्होंने जो दुछ किया या, सन अपने पिताजी तथा माइयोंको कह मुनाया। सन दुछ सुनक्स जमदीन सुनिने कहा—'हाय, हाय, परशुराम! तुमने नड़ा पाप किया। राम, राम! तुम नड़े वीर हो, परन्तु सबदेवमय नरदेवका तुमने व्यथ हो वध किया। वेटा। हम लोग ब्राह्मण हैं। धमाक प्रभावस ती हम ससारमे दूजनीय हुए हैं। और तो क्या, सनक दादा ब्रह्माजी भी क्षमाके

बलसे ही ब्रह्मपदको प्राप्त हुए हैं॥३९॥ ब्राह्मणोंकी शोभा क्षमाके द्वारा ही सूर्यकी प्रभाके समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरि भी क्षमावानोंपर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं॥४०॥ बेटा! सार्वभीम राजाका वध ब्राह्मणकी हत्यासे भी बढ़कर है। जाओ, भगवान्का स्मरण करते हुए तीर्थीका सेवन करके अपने पापोंको धो डालों'॥४१॥

\*\*\*\*

# सोलहवाँ अध्याय

### परशुरामजीके द्वारा क्षत्रियसंहार और विश्वामित्रजीके वंशकी कथा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! अपने पिताकी यह शिक्षा भगवान परशागमने 'जो आज्ञा' कहकर स्वीकार की। इसके बाद वे एक वर्षतक तीर्थयात्रा करके अपने आश्रमपर लौट आये॥१॥ एक दिनकी यात है परश्रामजीकी माता रेणुका गङ्गातटपर गयी हुई थीं। वहाँ उन्होंने देखा कि गन्धर्वराज चित्ररथ कमलोंकी माला पहने अप्सराओंके साथ बिहार कर रहा है॥२॥ वे जल लानेके लिये नदीतटपर गयी थीं, परन्तु वहाँ जलक्रीडा करते हुए गन्धर्वको देखने लगीं और पतिदेवके हुयनका समय हो गया है-इस बातको भूल गर्यो । उनका मन कछ-कछ चित्ररथकी ओर खिंच भी गया था॥३॥ हवनका समय बीत गया, यह जानकर वे महर्षि जमदिग्निके शापसे भयभीत हो गर्यी और तुरंत वहाँसे आश्रमपर चली आयीं। वहाँ जलका कलश महर्षिक सामने रखकर हाथ जोड़ खड़ी हो गयीं॥४॥ जमदिग्न मनिने अपनी पत्नीका मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा-'मेरे पुत्रो ! इस पापिनीको मार डालो।' परन्तु उनके किसी भी पुत्रने उनकी वह आज्ञा स्वीकार नहीं की ॥ ५ ॥ इसके बाद पिताकी आज्ञासे परशुरामजीने माताके साथ सब भाइयोंको भी मार डाला। इसका कारण था- वे अपने पिताजीके योग और तपस्याका प्रभाव भलीगाति जानते परशुरामजीके इस कामसे सत्यवतीनन्दन महर्षि जमदिन बहुत प्रसन्न हुँए और उन्होंने कहा-'बेटा ! तुम्हारी जो इच्छा हो, वर माँग लो।' परश्रामजीने कहा--'पिताजी! मेरी माता और सब भाई जीवित हो जायँ तथा उन्हें इस बातकी याद न रहे कि मैंने उन्हें माए था'॥७॥ परशुरामजीके इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे,सब-के-सब अनायास ही सकुराल उठ बैठे। परशरामजीने अपने पिताजीका तपोबल जानकर ही तो अपने सहदोंका वध किया था॥८॥

परीक्षित्! सहस्रबाहु अर्जुनके जो लड़के परशुरामजीसे हारकर भाग गये थे, उन्हें अपने पिताके वधको याद निरन्तर बनी रहती थी। कहीं एक क्षणके लिये भी उन्हें चैन नहीं मिलता था॥ ९॥ एक दिनकी बात है, परशरामजी अपने भाइयेकि साथ आश्रमसे बाहर वनको ओर गये हुए थे। यह अवसर पाकर वैर साधनेके लिये सहस्रवाहुके लड़के वहाँ आ पहुँचे॥ १०॥ उस समय महर्षि जमदिग्न अग्निशालामें बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियोंसे पवित्रकीर्ति भगवानुके ही चिन्तनमें मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहरकी कोई सध न थी। उसी समय उन पापियोंने जमदिग्न ऋषिको मार डाला। उन्होंने पहलेसे ही ऐसा पापपूर्ण निधय कर रखा था ॥ ११ ॥ परशुरामकी माता रेणुका बड़ी दीनतासे उनसे प्रार्थना कर रही थीं, परना उन सबोंने उनकी एक न सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदिग्नका सिर काटकर ले गये। परीक्षित! वास्तवमें वे नीच क्षत्रिय अत्यना क्रार थे॥ १२॥ सती रेणुका दुःख और शोकसे आतुर हो गयों। वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट-पीटकर जोर-जोरसे रोने लगीं—'परशुराम! बेटा परशुराम! शीघ आओ॥ १३॥ परश्रामजीने बहुत दूरसे माताका 'हा राम!' यह करुण-क्रन्दन सन लिया। वे बड़ी शीवतासे आश्रमपर आये और वहाँ आकर देखा कि पिताजी मार डाले गये हैं॥ १४॥ परीक्षित् ! उस समय परशुरामजीको बड़ा दुःख हुआ। साथ ही क्रोध, असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोकके वेगसे वे अत्यन्त मोहित हो गये। 'हाय पिताजी! आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी ! आप तो धर्मके सच्चे पुजारी थे। आप हमलोगोंको छोडकर खर्ग चले गये'॥ १५॥ इस प्रकार विलापकर उन्होंने पिताका शरीर तो भाइयोंको सौंप दिया और खर्च हाथमें फरसा उठाकर क्षत्रियोंका संशार कर डालनेका निश्चय किया॥ १६॥

परीक्षित् ! परशुग्रमजीने माहिष्मती नगरीमें जाकर सहस्रवाहु अर्जुनके पुत्रौंके सिरोंसे नगरके बीचो-बीच एक वड़ा भारी पर्यंत खड़ा कर दिया। उस नगरकी शोधा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियोंकि कारण ही नष्ट हो चुकी थी॥ १७॥ उनके रक्तसे एक बड़ी भयद्भूर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मणद्रोहियोंका हृदय भयसे काँप उठता था। भगवान्ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अल्याचारी हो गये हैं। इसलिये ग्रजन्! उन्होंने अपने पिताके वधको निमित्त बनाकर हकीस

बार पृथ्वीको क्षात्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्रके समन्त पञ्चकमें ऐसे ऐसे पाँच तालान बना दिये, जो रक्तके जलसे भरे हुए थे। परशुरामजीने अपने पिताजीका सिर लाकर उनके धड़से जोड दिया और यहाँके द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान्का यजन किया । यज्ञोंमें उन्होंने पूर्व दिशा होताको, दक्षिण दिशा ब्रह्माको, पश्चिम दिशा अध्वर्युको और उत्तर दिशा साम गायन करनेवाले उद्गाताको दे दी । इसी प्रकार अग्रिकोण आदि विदिशाएँ मृत्विजोंको दीं, करयपजीको मध्यभृमि दी, उपद्रष्टाको आर्यावर्त दिया तथा दूसरे सदस्योंनो अन्यान्य दिशाएँ प्रदान कर दीं । इसके बाद यज्ञान्त स्नान वरके वे समस्त पापोंसे मुक्त हो गये और ब्रह्मनदी सरस्वतीके तटपर मेघरहित सूर्यके समान शोभायमान हुए । महर्षि जमदिमको स्मृतिरूप सङ्कल्यमय शरीरकी प्राप्ति हो गयी । परशुरामजीसे सम्मानित होकर वे सप्तर्पियोंके मण्डलमें सातर्वे ऋषि हो गये । परीक्षित् ! इसके बाद कमल्लोचन जमद्गिनन्दन भगवान् परशुरामने भी सौम्य रूप धारण कर लिया । जागामी मन्वन्तरमें सप्तर्पियोंके मण्डलमें रहकर वे वेदोंका विस्तार करेंगे । वे आज भी किसीको किसी प्रसारका दण्ड न देते हुए शान्त चित्तसे महेन्द्र पर्वतपर नियास करत हैं। वहाँ सिद्ध, गन्धर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर स्वरसे गायन करते रहते हैं । सर्वशक्तिमान् विश्वास्मा भगवान् श्रीहरिने इस प्रशार भृगुविशयों में अवतार प्रहण करके पृथ्वीके भारभूत राजाओं मा बहुत बार वध किया ॥१७-२७॥

महाराज गाधिके पुत्र हुए प्रज्वलित अग्निके समान परम तेजस्वी विस्वामित्रजी । इन्होंने अपने तपोबल्से क्षत्रियत्वका त्याग करके ब्रह्मतेज प्राप्त कर लिया। परीक्षित् । विश्वामित्रजीके सौ पुत्र थे । उनमें विचले पुत्रका नाम या मधुच्छन्दा । इसलिये सभी पुत्र 'मधुच्छन्दा'के ही नामसे विख्यात हुए ।

विस्वामित्रजीने भृगुवशी अजीगर्तके पुत्र अपने भानने शुन रोपको, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्ररूपमें स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रोंसे कहा कि 'तुमलोग इसे अपना बड़ा भाई मानो ।' यह वही प्रसिद्ध भृगुवशी शुन शेप था, जो हरिश्चन्द्रके यशमें यज्ञपनुके रूपमे मोल लेकर लाया गया था । विश्वामित्रजीने प्रजापति वरुण आदि देवताओंकी स्तुति करके उसे पाशबन्धनसे छुड़ा लिया था। देवताओं के यशमें इसी शुन शेपकी उन छोगोंने रक्षा की थी और गाधियशमें यही तपस्वी देवरातके नामसे विख्यात या। विस्वामित्रजीके पुत्रोंमें जो बड़े थे, उन्हें द्युन रोपको बड़ा भाई माननेकी बात अच्छी न लगी। इसपर विश्वामिनजीने कोधित होकर उन्हे शाप दे दिया कि 'दुष्टो ! तुम सब म्लेच्छ हो जाओ। रस प्रकार जब उनचास भाई म्लेच्छ हो गये, तय विश्वामित्रजीके विचले पुत्र मधुच्छन्दाने अपनेसे छोटे पचार्ची भाइयोंके साथ वहा-पिताजी । आप हमलोगोंको जो आज्ञा करते हैं, हम उसका पालन करनेके लिये तैयार हैं। यह कहकर मधुच्छन्दाने मन्त्रद्रष्टा शुन शेपको नड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि 'हम सब तुम्हारे अनुयायी— छोटे भाई हैं। तर विश्वामित्रजीने अपने इन आज्ञाकारी पुर्तीसे कहा- 'तुमलोगींने मेरी बात मानकर मेरे सम्मानकी रक्षा की है, इसलिये तुमलोगों जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं घन्य हुआ । मैं तुम्हे आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हे भी मुपुत्र प्राप्त होंगे । मेरे प्यारे पुत्रो । यह देवरात शुन शेप भी तुम्हारे ही गोतका है। तुमलोग इसकी आज्ञामे रहना। परीक्षित्! विस्वामित्रजीके अष्टक, हारीत, जय और क्रतुमान् आदि और भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्रजीकी सन्तानींसे कौशिक गोत्रमें कई भेद हो गये और देवरातको यङ्ग भाई माननेके कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया ॥२८-३७॥

## सन्नहवाँ अध्याय

क्षत्रवृद्ध, रज्ञि आदि राजाओंके वशका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हें—परीक्षित् । पुरूरवाका एक पुत्र या आयु । उसके पाँच ठड़के हुए—नहुप, क्षत्रहुद्ध, रिज, शिक्तशाली रम्भ और अनेना । अब क्षत्रशृद्धका वश सुनो । क्षत्रहुद्धके पुत्र थ सुहोत्र । सुहोत्रके तीन पुत्र हुए—कारय, दुश और एत्समद । एत्समदका पुत्र हुआ शुनक । इसी शुनकके पुत्र ऋग्येदियों मे श्रेष्ठ मुनिवर शौनकजी हुए । कारयना पुत्र काशि, काशिका राष्ट्र, राष्ट्रका दीर्घतमा

और दीर्घतमाके धन्वन्तरि । यही धन्यन्तरि आयुर्वेदके प्रवर्तक हैं । ये यहामागके भोचा और भगवान् वासुदेवके अहा हैं । इनके स्मरणमानसे ही सन प्रकारके रोग दूर हो जाते हैं । धन्वन्तरिका पुन हुआ वेतुमान्, वेतुमान्का भीमरय, भीमरयका दिवोदास और दिवोदासका द्युमान्—जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है । यही द्युमान् हानुजित्, ऋतध्वज, वत्स और दुवल्यास्यके नामसे भी प्रसिद्ध है । द्युमान्के ही पुत्र

अलर्क आदि हुए । परीक्षित् ! अलर्कके सिवा और किसी राजाने छासठ हजार वर्षतक युवा रहकर पृथ्वीका राज्य नहीं भोगा । अलर्कका पुत्र हुआ सन्तित, सन्तितका सुनीय, सुनीयका सुकेतन, सुकेतनका धर्मकेत और धर्मकेतका सत्यकेत । सत्यकेति धृष्टकेतु, धृष्टकेतुसे राजा सुकुमार, सुकुमारसे वीतिहोत्र, वीतिहोत्रसे भर्ग और भर्गसे राजा भार्गभूमिका जन्म हुआ ॥ १–९॥

ये सब-के-सब क्षत्रवृद्धके वंशमें काशिसे उत्पन्न नरपति हुए। रम्भके पुत्रका नाम था रमस, उससे गम्भीर और गम्भीरसे अक्रियका जन्म हुआ। अक्रियकी पत्नीसे ब्राह्मणवंश चला। अब अनेनाका वंश सुनो। अनेनाका पुत्र था शुद्ध, शुद्धका शुचि, शुचिका त्रिककुद्, त्रिककुद्का धर्मसारिथ और धर्मसारिथके पुत्र थे शान्तरय। शान्तरय आत्मज्ञानी होनेके कारण कृतकृत्य थे, उन्हें सन्तानकी आवश्यकता न थी। परीक्षित्! आयुके पुत्र रिजके अत्यन्त तेजस्वी पाँच सौ पुत्र थे। देवताओंकी प्रार्थनासे रिजने देत्योंका वध करके इन्द्रकी स्वर्गका राज्य दिया । परन्तु वे अपने प्रह्लाद आदि शतुओं से भयभीत रहते थे, इसिलये उन्होंने वह स्वर्ग फिर रिजको लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षाका भार भी सौंप दिया । जब रिजकी मृत्यु हो गयी, तब इन्द्रके माँगनेपर भी रिजके पुत्रोंने स्वर्ग नहीं लौटाया । वे स्वयं ही यशोंका भाग भी ग्रहण करने लगे ! तब गुरु वृहस्पतिजीने इन्द्रकी प्रार्थनासे अभिचार-विधिसे हवन किया । इससे वे धर्मके मार्गसे भ्रष्ट हो गये । तब इन्द्रने अनायास ही उन सब रिजके पुत्रोंको भार डाला । उनमेंसे कोई भी न बचा । क्षत्रवृद्धके पौत्र कुशसे प्रति और प्रतिसे सञ्जयका जन्म हुआ । सञ्जयसे जय, जयसे कृत, कृतसे राजा हर्यवन, हर्यवनसे सहदेव, सहदेवसे हीन और हीनसे जयसेन नामक पुत्र हुआ । जयसेनका सङ्कृति, सङ्कृतिका पुत्र हुआ महारथी वीरिशरोमणि जय । क्षत्रवृद्धकी वंश-परम्परामें इतने ही नरपति हुए । अब नहुषवंशका वर्णन सुनो ॥१०-१८॥

# अठारहवाँ अध्याय

#### ययाति-चरित्र

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जैसे शरीर-धारियों के छः इन्द्रियाँ होती हैं, वैसे ही नहुपके छः पुत्र थे । उनके नाम थे—यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति । नहुप अपने बड़े पुत्र यतिको राज्य देना चाहते थे । परन्तु उसने स्वीकार नहीं किया । क्योंकि वह राज्य पानेका परिणाम जानता था । राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दाव-पेंच और प्रवन्ध आदिमें भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्मस्वरूपको नहीं समझ सकता । जव इन्द्रंपत्नी शाचीसे सहवास करनेकी चेष्टा करनेके कारण नहुपको ब्राह्मणोंने इन्द्रंपदसे गिरा दिया और अजगर वना दिया, तव राजाके पदपर ययाति बैठे । ययातिने अपने चार छोटे भाइयोंको चार दिशाओंमें नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृष्पर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाको पत्नीके रूपमें स्वीकार करके पृथ्वीकी रक्षा करने रूगा ।। १-४॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! भगवान् शुक्राचार्यजी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय । फिर ब्राह्मणकन्या और क्षत्रिय वरका प्रतिलोम (उलटा) विवाह कैसे हुआ ! ॥ ५ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-राजन् ! दानवराज वृषपर्वाकी एक वड़ी मानिनी कन्या थी। उसका नाम था शर्मिष्ठा । वह एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवयानी और हजारों सिखयोंके साथ अपनी राजधानीके श्रेष्ठ उद्यानमें टहल रही थी। उस उद्यानमें सुन्दर-सुन्दर पुष्पोंसे लदे हुए अनेकों वृक्ष थे । उसमें एक वड़ा ही सुन्दर सरोवर था । सरोवरमें कमल खिले हुए थे और उनपर बड़े ही मधुर खरसे भौरे गुंजार कर रहे थे। जलाशयके पास पहुँचनेपर उन सुन्दरी कन्याओंने अपने-अपने वस्त्र तो घाटपर रख दिये और उस तालावमें प्रवेश करके वे एक-दूसरेपर जल उलीच-उलीचकर क्रीड़ा करने लगीं । उसी समय उधरसे पार्वतीजीके साथ वैलपर चढ़े हुए भगवान् शङ्कर आ निकले। उनको देखकर सव-की-सव कन्याएँ सकुचा गयीं और उन्होंने झटपट सरोवरसे निकलकर अपने-अपने वस्त्र पद्दन लिये । शीव्रताके कारण शर्मिष्ठाने अनजानमें देवयानीके वस्त्रको अपना समझकर पहन लिया। इसपर देवयानी क्रोधके मारे आग-ववूला हो गयी। उसने कहा-'अरे, देखो तो सही, इस दासीने कितना अनुचित काम कर डाला ! राम-राम, जैसे कुतिया यज्ञका हविष्य उठा ले जाय, वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिये हैं। जिन ब्राह्मणींने

अपने तपोवलसे इस ससारकी सृष्टि की है, जो परमपुरुप परमा माके मुखरूप हैं, जो अपने हृदयमें निरन्तर ज्योतिर्मय परमात्माको धारण किये रहते है और जिन्होंने सम्पूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिये वैदिक मार्गका निर्देश किया है, बड़ गड़े लोकपाल तथा देवराज इन्द्र ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणोंनी वन्दना और सेवा करते हें,-और तो क्या, रुश्मीजीके एकमात्र आश्रय परमपावन विश्वातमा भगवान् भी जिनमी वदना और स्तुति करते हैं — उन्हीं ब्राह्मणोंमें हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवशी हैं। और इसका पिता प्रथम तो असुर है, पिर हमारा शिष्य है । इसपर भी इस दुष्टाने जैसे सुद्र वेद पढ ले, उसी तरह हमारे कपड़ोंको पहन लिया है। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी, तब शर्मिष्ठा कोघरे तिलमिला उठी । वह चोट खायी हुई सर्पिणीके समान छत्री सॉस लेने लगी । उसने अपने दाँतींसे होठ दवानर कहा-भिखारिन । तू दतना बहक रही है। तुझे कुछ अपनी बातका भी पता है १ जैसे कीए और कुत्ते हमारे दरवाजपर रोटीके दुकड़ोंके लिये प्रतीक्षा करते रहते हैं, वैसे ही क्या तुमलोग भी हमारे घरीं नी ओर नहीं ताकती रहतीं ?? शर्मिष्ठाने इस प्रमार वड़ी कड़ी कड़ी बात कहमर गुरुपत्री देवयानीका



तिरस्मार क्या और कोधवश उसके वस्त्र छीन र उसे वृहें में दक्त दिया ॥ ६-१७॥

शर्मिष्टाने चले जानेके गाद स्योगवश शिनार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले । उद्दें जर्मी

आवरयकता थी, इसलिये कूएँमें पड़ी हुई देवयानीको उन्होंने देख लिया । उस समय वह वस्त्रहीन थी । इसलिये उन्होंने अपना दुपदा उसे दे दिया और दया करके अपने हायसे उसका हाय पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया । देवयानीने प्रेमभरी वाणीं वीर ययाति कहा-'वीरशिरोमणे राजन ! आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अन जन आपने मेरा हाय पकड़ लिया, तम कोई दूसरा इसे न पकड़े । वीर श्रेष्ठ ! क्ऍमें गिर जानेपर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ है, यह भगवान्का ही किया हुआ सम्बन्ध समझना चाहिये। इसमें हमलोगोंकी या और किसी मनुष्यकी कोई चेश नहीं है। बीरश्रेष्ठ । पहले मैंने बृहस्पतिके पुत्र कचनो शाप दे दिया या, इसपर उसने भी मुझे शाप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मणके साथ मेरा विवाह नहीं हो सकता । \* ययातिको शास्त्रप्रतिकृत होनेके कारण यह सम्बन्ध अभीष तो न था, परन्तु उन्होंने देखा कि प्रारब्धने खय ही मुझे यह उपहार दिया है, और मेरा मन भी इसकी ओर खिंच रहा है । इसलिये ययातिने उसकी बात मान ली ॥१८-२३॥

वीर राजा ययाति जब चछे गये, तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्यके पास पहुँची और शर्मिष्ठाने जो कुछ किया था, वह सब उन्हें कह मुनाया। शर्मिष्ठाने व्यवहार से भगवान् शुक्राचार्यजीका भी मन उचट गया। वे पुरोहिताई की निन्दा करने लगे। उन्होंने तोचा कि इसकी अपेक्षा तो रोत या बाजारमेसे कबूतरकी तरह कुछ बीनकर खा लेना अच्छा है। अत अपनी कन्या देवयानीको साथ लेकर वे नगरसे निकल पड़े। जब वृषपर्वाको यह मालूम हुआ, तो उनके मनमे यह शङ्का हुइ कि गुक्जी कहीं शत्रुओंकी जीत न करा दें, अथवा मुझे शाप न दे दें। अतएव वे उनको प्रसन्न करनेके लिये पीछे पीछे गये और रास्तेमे उनके चरणोंपर सिरके नल गिर गये। भगवान् श्रुक्ताचार्यजीका क्रोध तो जाधे ही क्षणका था। उन्होंने वृषपर्वासे कहा— धराजन्। मैं अपनी पुत्री देवयानीको नहीं छोड़ सनता।

\* बृहस्पतिजीका पुत्र कच शुक्राचार्यजीसे मृतसञ्जीवनी विद्या पढ़ताथा। अध्ययन समाप्त करके जब वह अपने घर नाने लगा, तो देवयानाने उसे वरण बरना चाहा। परातु गुक्रपुत्री होनेके कारण कचने उसका प्रस्ताव खीकार नहीं किया। इसपर देवयानाने उसे जाप दे दिया कि तुम्हारी पत्री हुई विद्या निष्कल हो जाय।' कचने भी उसे ज्ञाप दिया कि 'वोई भी बाह्मण तुम्हें पत्रीक्षमें खीकार न बरेगा।' इसिलये इसकी जो इच्छा हो, पूरी कर दो। फिर मुझे लौट चलनेमें कोई आपित न होगी। जब चूवपर्वाने 'ठीक है' कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, तब देवयानीने अपने मनकी बात कही। उसने कहा—'पिताजी मुझे जिस किसीको दे दें और मैं जहाँ कहीं जाऊँ, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियोंके साथ मेरी सेवाके लिये वहीं चले'।। २४–२८।।

शर्मिष्ठाने अपने परिवारवालोंका सङ्कट और उनके कार्यका गौरव देखकर देवयानीकी वात स्वीकार कर ली। वह अपनी एक हजार सहेलियोंके साथ दासीके समान उसकी सेवा करने लगी । ग्रुकाचार्यजीने देवयानीका विवाह राजा ययातिके साथ कर दिया और उनसे कह दिया-'राजन्! इस शर्मिष्ठाको अपनी सेजपर कभी न आने देना ।' परीक्षित् ! कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गयी। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठाने भी अपने ऋतुकालमें देवयानीके पति ययातिसे एकान्तमें सहवासकी याचना की । शर्मिष्ठाकी पुत्रके लिये प्रार्थना धर्मसंगत है-यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययातिने शुकाचार्यकी वात याद रहनेपर भी यही निश्चय किया कि समयपर प्रारब्धके अनुसार जो होना होगा, हो जायगा। देवयानीके दो पुत्र हुए-यदु और तुर्वसु । तथा वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाके तीन पुत्र हुए-दुह्य, अनु और पूर । जब मानिनी देवयानीको यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठाको भी मेरे पतिके द्वारा ही गर्भ रहा या, तव वह क्रोधसे बेसुध होकर अपने पिताके घर चली गयी। कामी ययातिने मीठी-मीठी वातें, अनुनय-विनय और चरण दवाने आदिके द्वारा देवयानीको मनानेकी चेष्टा की, उसके पीछे-पीछे वहाँतक गये भी; परन्तु वह मानी नहीं । शुक्राचार्यजीने भी क्रोधमें भरकर ययातिसे कहा-'तू अत्यन्त स्त्रीलम्पट, मन्दबुद्धि और झुठा है। जा, तेरे शरीरमें वह बुढ़ापा आ जाय, जो मनुष्योंको कुरूप कर देता हैं ।। २९-३६॥

ययातिने कहा—'ब्रह्मन् ! आपकी पुत्रीके साय विषय-भोग करते-करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शापसे तो आपकी पुत्रीका भी अनिष्ट ही है।' इसपर शुक्राचार्यजी-ने कहा—'अच्छा जाओ; जो प्रसन्नतासे तुम्हें अपनी जवानी दे दे, उससे अपना बुढ़ापा बदल लो।' शुक्राचार्यजीने जव ऐसी व्यवस्था दे दी, तब अपनी राजधानीमें आकर ययातिने अपने बड़े पुत्र यदुसे कहा—'बेटा! तुम अपनी जवानी सुझे दे दो और अपने नानाका दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो। क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र! मैं अभी विपयोंसे तृप्त नहीं हुआ हूँ । इसलिये तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षोंतक और आनन्द भोगूँगा' ॥ ३७–३९ ॥

यदुने कहा—'पिताजी ! विना समयके ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता । क्योंकि कोई भी मनुष्य जवतक विषय-मुखका अनुभव नहीं कर लेता, तबतक उसे उससे वैराग्य नहीं होता ।' परीक्षित् ! इसी प्रकार तुर्वसु, दुह्यु और अनुने भी पिताकी आज्ञा अस्वीकार कर दी । सच पूछो तो उन पुत्रोंको धर्मका तत्त्व माल्म नहीं या । वे इस अनित्य शरीरको ही नित्य माने वैठे थे । अव ययातिने अवस्थामें सबसे छोटे किन्तु गुणोंमें वड़े अपने पुत्र



पूरको बुलाकर पूछा और कहा—'वेटा ! अपने वड़े भाइयोंके समान तुम्हें तो मेरी वात नहीं टालनी चाहिये' ॥४०-४२॥

पूरने कहा—'पिताजी! पिताकी कृपासे मनुष्यको परमपदकी प्राप्ति हो सकती है। वास्तवमें पुत्रका शरीर पिताका ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्थामें ऐसा कौन है, जो इस संसारमें पिताके उपकारोंका वदला चुका सके? उत्तम पुत्र तो वह है, जो पिताके मनकी वात विना कहे ही कर दे। कहनेपर श्रद्धाके साथ आशापालन करनेवाले पुत्रको मध्यम कहते हैं। जो आशा प्राप्त होनेपर भी अश्रद्धासे उसका पालन करे, वह अधम पुत्र है। और जो किसी प्रकार भी पिताकी आशाका पालन नहीं करता, उसको तो पुत्र कहना ही मूल है। वह तो पिताका मल-मूत्र ही है।' परीक्षित्! इस प्रकार कहकर पूरुने वड़े आनन्दसे अपने

पिताका बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत् विषयोंका सेवन करने लगे॥४५॥ वे सातों द्वीपीक एकच्छत्र सम्राट् थे। पिताके समान भलीभाँति प्रजाका पालन करते थे। उनकी इन्द्रियोंमें पूरी शक्ति थी और वे यथावसर यथाप्राप्त विषयोंका यथेच्छ उपभोग करते थे॥४६॥ देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम ययातिको अपने मन, वाणी, शारीर और वस्तुओंके द्वारा दिन-दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकान्तमें सुख देने लगी॥४७॥ राजा ययातिने समस्त वेदोंके प्रतिपाद्य सर्वदेवस्वरूप यञ्चपुरुष भगवान् श्रीहरिका बहुत-से वड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञोंसे यजन किया॥४८॥ जैसे

आकाशमें दल-के-दल बादल दीखते हैं और कभी नहीं भी दीखते, बैसे ही परमात्मांके खरूपमें यह जगत् खप्र, माया और मनोराज्यके समान कल्पित है। यह कभी अनेक नाम और रूपोंके रूपमें प्रतीत होता है और कभी नहीं भी॥४९॥ वे परमात्मा सबके हदयमें विराजमान हैं। उनका खरूप सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशिक्तिमान् सर्वव्यापी भगवान् श्रीनारायणको अपने हृदयमें स्थापित करके राजा ययातिने निष्कामभावसे उनका यजन किया॥५०॥ इस प्रकार एक हजार वर्षतक उन्होंने अपनी उच्छृह्चल इन्द्रियोंके साथ मनको जोड़कर उसके प्रिय विषयोंको भोगा। परन्तु इतनेपर भी चक्रवतीं सम्राट् ययातिकी भोगोंसे तृप्ति न हो सकी॥५१॥

\*\*\*\*

# उन्नीसवाँ अध्याय

#### ययातिका गृहत्याग

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! राजा ययाति इस प्रकार स्त्रीके वशमें होकर विषयोंका उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधःपतनपर दृष्टि गर्या तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानीसे इस गाथाका गान किया ॥ १ ॥ 'भृगुनन्दिनी ! तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वीमें मेरे ही समान विषयीका यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषेकि सम्बन्धमें वनवासी जितेन्द्रिय पुरुष दुःखके साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा ?'॥ २॥ एक था बकरा। वह वनमें अकेला ही अपनेको प्रिय लगनेवाली वस्तुएँ ढूँढ़ता हुआ घृम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएँमें गिर पड़ी है ॥ ३ ॥ वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस वकरीको किस प्रकार कुएँसे निकाला जाय। उसने अपने सींगसे कुएँके पासकी घरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया ॥ ४ ॥ जब वह सुन्दरी बकरी क्एँसे निकली, तो उसने उस बकरेसे ही प्रेम करना चाहा। वह दाढी-मुँख्यण्डित बकरा हृष्ट-पृष्ट, जवान, वकरियोंको सुख देनेवाला, विहारकुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियोंने देखा कि कुएँमें गिरी हुई वकरीने उसे अपना प्रेमपात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसीको अपना पति बना लिया। वे तो पहलेसे ही पतिको तलाशमें थीं। उस वकरेके सिरपर कामरूप पिशाच सवार था। यह अकेला ही बहुत-सी बकरियोंके साथ विहार करने लगा और अपनी सब सुध-बुध खो वैठा ॥ ५-६ ॥ जब उसकी क्एँमेंसे निकाली हुई

प्रियतमा बकरीने देखा कि मेरा पति तो अपनी दुसरी प्रियतमा बकरीरो बिहार कर रहा है, तो उसे बकरेकी यह करतृत सहन न हुई॥७॥ उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेमका कोई भरोसा नहीं है और यह मित्रके रूपमें शत्रुका काम कर रहा है। अतः वह वकरी उस इन्द्रियलोलुप वकरेको छोड़कर बड़े दुःखसे अपने पालनेवालेके पास चली गयी॥८॥ वह दीन कामी वकरा उसे मनानेके लिये 'में-में' करता हुआ उसके पीछे-पीछे चला। परन्तु उसे मार्गमें मना न सका॥ ९॥ उस वकरीका स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोधमें आकर बकरेके लटकते हुए अण्डकोषको काट दिया। परन फिर उस बकरीका ही भला करनेके लिये फिरसे उसे जोड भी दिया। उसे इस प्रकारके बहत-से उपाय मालूम थे॥ १०॥ प्रिये! इस प्रकार अण्डकोष जुड़ जानेपर वह बकरा फिर कुएँसे निकली हुई बकरीके साथ बहुत दिनीतक विषयभोग करता रहा, परन्तु आजतक उसे सन्तीय न हुआ ॥ ११ ॥ सुन्दरी ! मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे प्रेमपाशमें बँधकर मैं भी अत्यन्त दीन हो गया। तुन्हारी मायासे मोहित होकर मैं अपने-आपको भी भूल गया हूँ॥ १२॥

'प्रिये! पृथ्वीमें जितने भी धान्य (चावल, जी आदि), सुवर्ण, पशु और स्तियाँ हैं— वे सब-के-सब मिलकर भी उस पुरुषके मनको सन्तुष्ट नहीं कर सकते, जो कामनाओंक प्रहारसे जर्जर हो रहा है॥ १३॥ विषयोंके भोगनेसे भोगवासना कभी शान्त नहीं हो सकती। बल्कि जैसे घीकी आहति डालनेपर आग और

भड़क उठती है, वैसे ही भोगवासनाएँ भी भोगोंसे प्रवल हो जाती हैं॥ १४॥ जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तुके साथ राग-द्वेषका भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिये सभी दिशाएँ सुखमयी बन जाती हैं॥ १५॥ विषयोंकी तृष्णा ही दुःखोंका उद्गम स्थान है। मन्दबुद्धि लोग बड़ी कठिनाईसे उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है. उसे शीघ्रसे-शीघ्र इस तुष्णा (धोग-वासना) कर त्याग कर देना चाहिये ॥ १६ ॥ और तो क्या-अपनी मा, बहिन और कन्याके साथ भी अकेले एक आसनपर सटकर नहीं बैठना चाहिये। इन्द्रियाँ इतनी बलवान् हैं कि वे बडे-बडे विद्वानोंको भी विचलित कर देती है। १७॥ विषयोंका बार-बार सेवन करते-करते मेरे एक हजार वर्ष पूरे हो गये, फिर भी क्षण-प्रति-क्षण उन भोगोंकी लालसा बढ़ती ही जा रही है ॥ १८ ॥ इसलिये में अब भोगोंकी वासना-तृष्णाका परित्याग करके अपना अन्तःकरण परमात्माके प्रति समर्पित कर दूँगा और शीत-उष्ण, सुख-दु:ख आदिके भावोंसे ऊपर उठकर मुक्त हरिनोंक विचर्हेगा ॥ १९ ॥ लोक-परलोक दोनेकि ही असत् हैं, ऐसा समझकर न तो उनका चिन्तन करना चाहिये और न भोग ही। समझना चाहिये कि उनके चिन्तनसे ही जन्म-मृत्युरूप संसारकी प्राप्ति होती है और उनके भोगसे तो आत्मनाश ही हो जाता है। वास्तवमें इनके रहस्यको जानकर इनसे अलग रहनेवाला ही आत्मजानी है'॥२०॥

परीक्षित्! ययातिने अपनी पत्नीसे इस प्रकार कहकर पूरुकी जवानी उसे लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिये कि अब उनके चित्तमें

विषयोंकी वासना नहीं रह गयी थी॥ २१॥ इसके बाद उन्होंने दक्षिण-पूर्व दिशामें दुह्यु, दक्षिणमें यदु, पक्षिममें तुर्वसु और उत्तरमें अनुको राज्य दे दिया॥ २२॥ सारे भूमण्डलको समस्त सम्पत्तियोंके योग्यतम पात्र पूरुको अपने राज्यपर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयोंको उसके अधीन बनाकर वे वनमें चले गये॥ २३॥ यद्यपि राजा ययातिने बहुत वर्षीतक इन्द्रियोंसे विषयीका मुख भोगा था-परन्तु जैसे पाँख निकल आनेपर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षणमें ही सब कुछ छोड़ दिया॥ २४॥ वनमें जाकर राजा ययातिने समस्त आसक्तियोसे छुट्टी पा ली। आत्म-साक्षात्कारके द्वारा उनका त्रिगुणमय लिङ्गशारीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया-मलसे रहित परब्रह्म परमात्मा वासुदेवमें मिलकर वह भागवर्ती गति प्राप्त की, जो बड़े-बड़े भगवान्के प्रेमी संतोंको प्राप्त होती है॥ २५॥

जब देवयानीने वह गाथा सुनी, तो उसने समझा कि ये मुझे निवृतिमार्गके लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्योंकि स्त्री-पुरुपमें परस्पर प्रेमके कारण विरह होनेपर विकलता होती है, यह सोचकर ही इन्होंने यह बात हँसी-हँसीमें कही है ॥ २६ ॥ खजन-सम्बन्धियोंका--जो ईश्वरके अधीन है-एक स्थानपर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है, जैसा प्याऊपर पधिकाँका। यह सब भगवानुकी मायाका खेल और स्वप्नके सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानीने सब पदार्थीकी आसक्ति त्याग दी और अपने मनको भगवान् श्रीकृष्णमें तन्मय करके बन्धनके हेत् लिङ्गशरीरका परित्यांग कर दिया—वह भगवान्को प्राप्त हो गयी॥ २७-२८॥ उसने भगवानुको नमस्कार करके कहा—'समस्त जगत्के रचयिता, सर्वान्तर्यामी, सबके आश्रयस्वरूप सर्वशक्तिमान् भगवान् वासुदेवको नमस्कार है। जो परम शान्त और अनन्त तत्व है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ'॥ २९॥

# बीसवाँ अध्याय

### पूरुके वंश, राजा दुष्यन्त और भरतके चरित्रका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! अब मैं राजा पूरुके वंशका वर्णन कर्हेगा। इसी वंशमें तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंशके वंशधर बहुत-से राजर्षि और ब्रह्मर्षि भी हुए हैं॥१॥ पूरुका पुत्र हुआ जनमेजय। जनमेजयका प्रचिन्वान्, प्रचिन्वान्का प्रवीर, प्रवीरका नमस्यु और नमस्युका पुत्र हुआ चारुपद॥२॥ चारुपदसे सुद्यु, सुद्युसे बहुगव, बहुगवसे संयाति, संयातिसे अहंयाति और अहंयातिसे रौद्राश्व हुआ॥ ३॥

परीक्षित् ! जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राणसे दस इन्द्रियाँ होती हैं, वैसे ही घृताची अप्सराके गर्भसे रौद्राश्वके दस पुत्र हुए-ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थण्डिलेयु, कृतेयु, जलेयु, सन्ततेषु, धर्मेषु, सत्येषु, व्रतेषु और सबसे छोटा वनेयु ॥ ४-५ ॥ परीक्षित् ! उनमेंसे ऋतेयुका पुत्र रन्तिभार हुआ और रन्तिभारके तीन पुत्र हुए-सुमित, घुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथके पुत्रका नाम था कण्य ॥ ६ ॥ मेधातिथि पत्र

हुआ । इसी मेघातियिसे प्रस्तव्य आदि ब्राह्मण उत्पन हुए । सुमतिका पुनरैम्य हुआ, इसीरैम्यका पुन दुम्यन्त या ॥१–७॥

एक बार दुष्यत वनमें अपने बुछ सैनिकोंके साथ शिकार खेलनेके लिये गये हुए थे। उघर ही वे कण्व मुनिकें आश्रमपर जा पहुँचे। उस आश्रमपर देवमायाके समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई यी। उसकी लक्ष्मीके समान अङ्गक्षान्तिसे वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुन्दरीको देखते ही दुष्यन्त मोहित हो गये और उससे बातचीत करने लगे। उसको देखनेसे उनको ग्रहा आनन्द मिला। उनके मनमें काम-वासना जाग्रत् हो गयी। यकावट दूर करनेके बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणीसे मुसकराते हुए उससे पूछा—'कमल्दलके समान सुन्दर नेत्रींवाली देवि। तुम कीन हो और किसकी पुत्री हों भेरे हृदयको अपनी और आकर्षित करनेवाली सुन्दरी। में स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी धानियमी कन्या हो। क्योंकि पूर्वशियोंका चित्त कभी अधर्मकी ओर नहीं सुनता।। ८-१२॥

राकुन्तलाने कहा—आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्रजीकी पुत्री हूँ। मेनका अप्सराने मुझे वनमें छोड़ दिया था। इस नातके साशी हैं मेरा पालन पोपण करने नाले महर्षि कण्य। वीरिशरोमणे! में आपकी क्या सेवा करूँ ! कमलनयन! आप यहाँ बैठिये और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें, उसे स्वीकार कीजिये! आध्रममें कुछ नीवार (सार्वेना मात) है। आपकी इच्छा हो तो मोजन कीजिये और जँचे तो यहाँ ठहरिये॥ १३ १४॥

दुष्यन्तने यहा—'मुन्दरी। तुम मुशिकवशमें उत्पत्त हुई हो, इसल्ये इस प्रवास्का आतिथ्य सत्वार तुम्हारे योग्य ही है। क्योंकि राजकन्याएँ स्वय ही अपने योग्य पतिको वरण कर लिया करती हैं।' पिर शमुन्तलाशी स्वीकृति मिल जानेपर देश, काल और शास्त्रशी आशाको जाननेवाले राजा दुष्यन्तने गान्धर्यविधिसे उसके साथ विनाह कर लिया। राजपि तुष्यन्तका वीर्य अमीघ या। राजिम वहाँ रहकर दुष्यन्तने शमुन्तलाका सहवास किया और दूसरे दिन संवेरे वे अपनी राजधानीमें चले गये। समय आनेपर शकुन्तलाको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कण्वने वनमें ही राजकुमारके जातक्रमें आदि सस्वार विधिपूर्वक सम्पत्न किये। यह प्रालक वचपनमें ही इतना प्रलगने या कि बड़े बड़े सिंहोंको यलपूर्वक प्रांध लेता और उनसे रहेला करता॥ १५–१८॥ वह वालक भगवान्का अशाशावतार या। उसका वरु विकम अपरिमित या। उसे अपने साथ लेकर शह तला अपने पतिके पास गयी। जब राजा दुष्यन्तने अपनी निर्दोप पत्नी और पुत्रको स्वीकार नहीं किया, तब सब लेगोंके सामने ही यह आकाशवाणी हुई—'पुत्र उत्पन्न करनेमें माता तो केवल धोंकनीके समान है। वास्तवमें पुत्र पिताना ही है। क्योंकि पिता ही पुत्रके रूपमें उत्पन्न होता है। इसल्ये दुष्यन्त ! तुम शकुन्तलाका तिरस्कार न करो, अपने पुत्रका भरण-पोषण करो। राजन् ! वशकी वृद्धि करनेवाल पुत्र अपने पितानो नरकसे अवार लेता है। शकुन्तलाका कहना निल्कुल ठीक है। इस गर्मको धारण करानेवाले तुम्हीं हो॥१९-२२॥

परीशित्। पिता दुप्यन्तकी मृत्यु हो जानेके बाद वह परमयशस्वी वालक चक्रवर्ती सम्राट् हुआ । उसका जन्म मगवान्के अशसे हुआ या, इसल्ये आज भी पृथ्वीपर उसकी महिमाका गायन किया जाता है। उसके दाहिने हायमें चक्रका चिह्न या और पैरोंमें कमलकोपका। महाभिषेककी विधिसे राजाधिराजके पदपर उसना अभिषेक हुआ। भरतभी शक्ति अपार थी। भरतने ममताके पुत दीर्घतमा मनिको प्ररोहित बनाकर गङ्गातटपर गङ्गाधागरसे लेकर गगोत्रीपर्यन्त पचपन पवित्र अस्वमेध यश किये। और इसी प्रकार यमुनातटपर भी प्रयागसे लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने अठहत्तर अरवमेध यहा किये। इन सभी यशोंमें उन्होंने अपार धनराशिका दान किया या। दुप्यन्त कुमार भरतका यज्ञीय अग्निस्यापन बड़े ही उत्तम गुणवाल स्थानमें किया गया या । उस स्थानमें भरतने इतनी गीएँ दान दी यीं कि एक हजार ब्राह्मणोंमें प्रत्येक ब्राह्मणको एक एक पह ( १३०८४ ) गौएँ मिली यी । इस प्रकार राजा भरतने उन यज्ञोंमें एक सौ तेंतीस ( ५५-७८ ) घोड़े बॉधनर (१३३ यज्ञ करके ) समस्त नर्गातयोंको असीम आश्चर्यमें डाल दिया। इन यज्ञींके द्वारा इस लोकमें तो राजा भरतनो परम यश मिला ही, अन्तमें उन्होंने मायापर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परमगुरु भगवान् श्रीहरिको प्राप्त कर रिया । यज्ञम एक कर्म होता है 'मण्णार' । उसमे भरतने मुवणसे विभूषित, इवेत दाँतींवाले तथा काले रगके चौदह लाख हाथी दान रिये। भरतने जो महान् कर्म दिया, वह न तो पहले कोई राजा कर सका या और न तो आगे ही कोइ कर सकेगा। अरे भाई, क्या कभी कोइ हायसे स्वर्गको छू सकता है १ भरतने दिग्विजयके समय विरात, हुण, यवन,

अन्त्र, कङ्क, खरा, राक और म्लेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण-द्रोही राजाओंको मार डाला। पहले युगमें बलवान् असुरोंने देवताओंपर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातलमें रहने लगे थे। उस समय वे बहुत-सी देवाङ्मनाओंको रसातलमें ले गये थे। राजा भरतने फिरसे उन्हें छुड़ा दिया। उनके राज्यमें पृथ्वी और आकाश प्रजाकी सारी आवश्यकताएँ पूर्ण कर देते थे। भरतने सत्ताईस हज़ार वर्षतक समस्त दिशाओंका एकछत्र शासन किया। अन्तमें सार्वमीम सम्राट् भरतने यही निश्चय किया कि लोकपालोंको भी चिकत कर देनेवाला ऐश्वर्य, सार्वभीम सम्पत्ति, अखण्ड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसारसे उदासीन हो गये॥ २३–३३॥

परीक्षित् ! विदर्भराजकी तीन कन्याएँ सम्राट् भरतकी पितयाँ थीं । वे उनका वड़ा आदर भी करते थे । परन्तु जब भरतने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, तब वे डर गयीं कि कहीं सम्राट् हमें त्याग न दें । इसिल्ये उन्होंने अपने बचोंको मार डाला । इस प्रकार सम्राट् भरतका वंश वितथ अर्थात् विच्छित्र होने लगा । तब उन्होंने सन्तानके लिये 'मरुत्सोम' नामका यश किया । इससे मरुद्गणोंने प्रसन्न होकर भरतको भरद्गाज नामका पुत्र दिया । भरद्गाजकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग यह है कि एक वार

बृहस्पतिजीने अपने माई उतथ्यकी गर्भवती पत्नीसे मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भमें जो वालक (दीर्घतमा) या, उसने मना किया । किन्तु वृहस्पतिजीने उसकी वातपर ध्यान न दिया और उसे 'तू अंधा हो जा' यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया । उत्तथ्यकी पत्नी ममता इस बातसे डर गयी कि कहीं मेरे पित मेरा त्याग न कर दें । इसलिये उसने वृहस्पतिजीके द्वारा होनेवाले लड़केको त्याग देना चाहा। उस समय देवताओंने गर्भस्य शिशुके नामका निर्वचन करते हुए यह कहा- 'बृहस्पतिजी कहते हैं कि अरी मृढे ! यह मेरा औरस और मेरे भाईका क्षेत्रज-इस प्रकार दोनोंका पुत्र (द्वाज) है; इसलिये तू डर मत, इसका भरण पोषण कर (भर) । इसपर ममताने कहा- 'बृहस्यते ! यह मेरे पतिका नहीं, हम दोनोंका ही पुत्र है; इसलिये तुम्हीं इसका भरण-पोषण करो ।' इस प्रकार आपसमें विवाद करते हुए माता-पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गये। इसलिये इस लड़केका नाम 'भरद्वाज' हुआ ।' देवताओंके द्वारा नामका ऐसा निर्वचन होनेपर भी ममताने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितथ अर्थात् अन्यायसे पैदा हुआ है। अतः उसने उस बच्चेको छोड़ दिया । अव मरुद्गणोंने उसका पालन किया और जब राजा भरतका वंश नष्ट होने लगा, तव उसे लाकर उनको दे दिया । यही वितय (भरद्राज) भरतका दत्तक पुत्र हुआ ॥ ३४-३९ ॥

## इकीसवाँ अध्याय

### भरतवंशका वर्णन, राजा रन्तिदेवकी कथा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित ! वितय अथवा भरद्राजका पुत्र था मन्यु । मन्युके पाँच पुत्र हुए— वृहत्क्षत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग । नरका पुत्र था संकृति । संकृतिके दो पुत्र हुए—गुरु और रन्तिदेव । परीक्षित् ! रन्तिदेवका निर्मल यश इस लोक और परलोकमें सब जगह गाया जाता है । रन्तिदेव धन कमानेके लिये कोई विशेष उद्योग नहीं करते थे । प्रारम्धके अनुसार जो कुछ मिल जाता, वही स्वीकार कर लेते । प्राप्त वस्तु भी रखते न थे; जो कुछ भी मिलता, दूसरोंको दे डालते और स्वयं भूखे रह जाते । वे न तो अपने पास कुछ रखते और निकसी वस्तुसे ममता ही करते । उनके हृदयमें वड़ा धैर्य या । रन्तिदेव अकेले ही नहीं, अपने कुडुम्बके साथ कष्ट भोगते रहते । एक बार तो लगातार अङ्तालीस दिन ऐसे

वीत गये कि उन्हें पानीतक पीनेको न मिला । उनचासवें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, लपसी और जल मिला । उनका परिवार वड़े सङ्कटमें या । भृख और प्यासके मारें वे लोग काँप रहे थे । परन्तु ज्यों ही उन लोगोंने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथिके रूपमें आ गया । रिन्तदेव सबमें श्रीमगवान्के ही दर्शन करते थे । अतएव उन्होंने चड़ी श्रद्धासे आदरपूर्वक उसी अन्नमेंसे ब्राह्मणको भोजन कराया। ब्राह्मणदेवता भोजन करके चले गये ॥१–६॥

परीक्षित् ! अव वचे हुए अन्नको रिन्तिदेवने आपसमें बाँट लिया और भोजन करना चाहा । उसी समय एक दूसरा शूद्र-अतिथि आ गया । रिन्तिदेवने भगवान्का स्मरण करते हुए उस वचे हुए अन्नमेंसे भी कुछ भाग शूद्रके रूपमें आये अतिथिको खिला दिया । जब शूद्र खा- पीरर चला गया, तब कुर्त्तीको लिये हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा—'राजन्। मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूपे हैं। हमें कुछ जानेको दीजिये।' रन्तिदेवने अत्यन्त आदरभावमे, जो कुछ वच रहा या स्त्र ना स्व



दे दिया और भगवन्मय होन्र उन्होंने कुत्ते और कुत्तोंके स्यामीके रूपमें आये हुए भगवान्को नमस्कार किया। अब केवठ जल ही बच रहा या और वह भी केवल एक मनुष्यके पीनेभरका या। वे उसे आपसमें बाँटकर पीना ही चाहते ये कि एक चाण्डा व और आ पहुँचा । उसने वहा-'मैं अत्यन्त नीच हूँ । मुझे जल पिला दीजिये ।' चाण्डालकी वाणी दीनतासे भरी हुई थी। ऐसा जान पडता या कि वह बहुत थका हुआ है। उसकी बात सुनकर रन्तिदेवना द्दय करणांचे भर गया, वे उसका दु ख देखकर पीड़ित हो गये। उस समय उनके मुखसे यह अमृतमयी वाणी निक्टी--भैं भगनान्हे आठों हिद्धियोंहे युक्त परम गति नहा चाहता। और तो क्या, मैं मोक्षत्री भी कामना नहीं करता । में चाइना हूँ तो केनल यही कि मैं सम्पूर्ण प्राणियों के हृदयमं स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दु स में ही सहन क्हूँ, जिससे और किसी भी प्राणीको दुखन हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता या। जल दे दनेंस इसके जीवनकी रक्षा हो गयी। अब मेरी भूरा प्यास ची पीड़ा, दारीरवी शियलता, दीनता; शोर विपाद और मोह—ये सन के स्प्र जाते रहे।

में मुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रन्तिदेवने वह चच हुआ जल भी उस चाण्डालको दे दिया । यद्यपि जलके विभा हे खय मर रहे थे, पिर भी खमावसे ही उनना हृदय इतन करुणापूर्ण या कि वे अपनेको रोक न सके । उनके धैर्यकी भी कोई सीमा है ? परीक्षित् ! वे अतिथि वास्तयमें अतिथि नई थे, भगवान्की रची हुई मायावे ही विभिन्न रूप थे। उनं. रूपमे स्वय भगवान् ही आये थे। अत्र परीक्षा पूरी ह जानेपर अपने भक्तींकी अभिलाघा पूर्ण करनेवाले त्रिभुवन. स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश-तीनों उनके सामने प्रकट हुए। रितदेवने उनके चरणोंमें नमस्कार किया। उन् कुछ लेना तो या नहीं। भगवान्की कृपासे वे आरुक्ति और स्पृहांचे भी रहित हो गये तथा परमप्रेममय भक्तिभावसे अपन मनको भगवान् वासुदेवमं तन्मय कर दिया । कुछ भी मॉगा नहीं । परीक्षित् । उन्हें भगवान्के सिवा और किसी भी वस्तुवी इच्छा तो थी नहीं, उन्होंने अपने मनको पूर्णेरूपसे भगवान्में लगा दिया। इसलिये त्रिगुणमयी माया उनरे सामनेसे खप्तके समान् लापता हो गयी। उनको भगवत्तत्वर साक्षात्कार हो गया । रन्तिदेवके अनुयायी भी उनके सगते प्रभावसे योगी हो गये और सब भगवान्के ही आश्रित परममक बन गये !! ७-१८ !!

मन्युपुत्र गर्गमे शिनि और शिनिष्ठे गार्ग्यका जन्म हुआ । यदापि गार्ग्ये क्षत्रिय या, फिर भी उससे ब्राह्मणवर चला । महावीर्यका पुत्र या दुरितक्षय । दुरितक्षयके तीन पु हुए-- त्रय्याकीण, कवि और पुष्कराकीण । ये तीनी ब्राह्मण हो गये । चृहत्क्षत्रका पुत्र हुआ हस्ती, उसीने हिस्तनापु वसाया या । इसीके तीन पुत्र ये-अजमीढ, द्विमीढ और पुरुमीट । अजमीदके पुत्रोंमें प्रियमेध आदि ब्राह्मण हुए इन्हीं अजमीदके एक पुत्रना नाम या वृहदियु । वृहदिपुका पुत्र हुआ बृहद्धनु, बृहद्धनुका बृहत्काय और बृहत्कायका जयद्रय हुआ। जयद्रयका पुत्र हुआ विशद और विशदक। सेनजित्के चार पुत्र हुए-रुचिराश्वः दृढहनु, भारय और वत्छ । रुचिराश्वका पुत्र पार या और पारना पृथुसेन । पारके दूसरे पुत्रका नाम नीप था । उसने सौ पुत्र थे । इसी नीपने छायाशुककी कन्या ऋत्वीसे विपाइ क्या था । उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वतीके गर्भसे विध्वर्षेन नामक पुत्र उत्पत्न किया । इसी निष्वक्षेत्रने जैगीपत्यके उपदेशसे योगशास्त्रती रचना नी । विष्वक्रुसेनना पुत्र या उदक्खन और उदक्स्वनका भलाद। ये सब वृहदिषुके वंशज हुए ॥ १९-२६ ॥

दिमीदका पुत्र या यवीनर, यवीनरका कृतिमान्, कृतिमान् का सत्यधृति, सत्यधृतिका दृढनेमि और दृढनेमिका पुत्र सुपार्श्व हुआ। सुपार्श्वसे सुमति, सुमितसे सन्नतिमान् और सन्नतिमान्से कृतिका जन्म हुआ। उसने दिरण्यनामसे योगिवद्या प्राप्त की थी और 'प्राच्यसाम' नामक ऋचाओं की छः संदिताएँ किही थीं। कृति-का पुत्र नीप था, नीपका उग्रायुध, उग्रायुधका क्षेम्य, क्षेम्यका सुवीर, सुवीरका रिपुज्जय और रिपुज्जयका पुत्र था बहुरथ। दिमीदके भाई पुरुमीदको कोई सन्तान न हुई। अजमीदकी दूसरी पत्नीका नाम था निल्नी। उसके गर्भसे नीलका जन्म हुआ। नीलका शान्ति, शान्तिका सुशान्ति, सुशान्तिका पुरुज, पुरुजका अर्क और अर्कका पुत्र हुआ मर्म्याश्व। मर्म्याश्व-के पाँच पुत्र थे—मुद्रल, यवीनर, बृहदिषु, काम्पित्य और सञ्जय। भर्म्याश्वने कहा—'ये मेरे पुत्र पाँच देशोंका शासन करनेमें समर्थ (पञ्च अलम्) हैं। रहित ये पञ्चाल नामसे प्रसिद्ध हुए। इनमेंसे मुद्गल ब्राह्मणोंके भौद्गल्य गोत्र- के प्रवर्तक हुए॥ २७–३३॥

मर्माश्वके पुत्र मुद्गलसे यमज ( जुड़वाँ ) सन्तान हुई । उनमें पुत्रका नाम या दिवोदास और कन्याका अहल्या । अहल्याका विवाह महर्षि गौतमसे हुआ । गौतमके पुत्र हुए शतानन्द । शतानन्दका पुत्र सत्यधृति था, वह धनुर्विद्यामें अत्यन्त निपुण था । सत्यधृतिके पुत्रका नाम था शरद्वान् । एक दिन उर्वशीको देखनेसे शरद्वान्का वीर्य मूँजके झाड़पर गिर पड़ा, उससे एक शुभ लक्षणवाले पुत्र और पुत्रीका जन्म हुआ । महाराज शन्तनुकी उसपर दृष्टि पड़ गयी, क्योंकि वे उधर शिकार खेलनेके लिये गये हुए थे । उन्होंने द्यावश दोनोंको उठा लिया । उनमें जो पुत्र था, उसका नाम कुपाचार्य हुआ और जो कन्या थी, उसका नाम हुआ कृपी । यही कृपी द्रोणाचार्यकी पत्नी हुई ॥३४–३६॥

# बाईसवाँ अध्याय

### पाञ्चाल, कौरव और मगघदेशीय राजाओंके वंशका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! दिवोदासका पुत्र युा मित्रेयु । मित्रेयुके चार पुत्र हुए-च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमकके सौ पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा जन्तु और सबसे छोटा पृषत या। पृषतके पुत्र द्रुपद थे, द्रुपदके द्रौपदी नामकी पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। धृष्ट-द्युमका पुत्र या धृष्टकेतु। भर्म्याश्वके वंशमें उत्पन्न हुए ये नरपति 'पाञ्चाल' कहलाये। अजमीढका दूसरा पुत्र या ऋक्ष। उनके पुत्र हुए संवरण । संवरणका विवाह सूर्यकी कन्या तपतीसे हुआ । उन्हींके गर्भसे कुरुक्षेत्रके स्वामी कुरुका जन्म हुआ । कुरुके चार पुत्र हुए-परीक्षित्, सुधन्वा, जह और निषधाश्व । सुधन्वासे सुहोत्र, सुहोत्रसे च्यवन, च्यवनसे कृती, कृतीसे उपरिचरवसु और उपरिचरवसुसे बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहद्रय, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यप्र और चेदिप आदि चेदिदेशके राजा हुए। वृहद्रथका पुत्र या कुशाग्र, कुशाग्रका ऋपभ, ऋषभका सत्यहित, सत्यहितका पुष्पवान् और पुष्पवान्के जहु नामक पुत्र हुआ । बृहद्रथकी दूसरी पत्नीके गर्भसे एक शरीरके दो दुकड़े उत्पन्न हुए, उन्हें माताने वाहर फेंकवा दिया। तव 'जरा' नामकी राक्षसीने 'जियो, जियो' इस प्रकार कहकर

खेल-खेलमें उन दोनें। दुकड़ोंको जोड़ दिया। उसी जोड़े



हुए वालकका नाम हुआ जरासन्ध । जरासन्धका सहदेव, सहदेवका सोमापि और सोमापिका पुत्र हुआ श्रुतश्रवा । कुरुके ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित्के कोई सन्तान न हुई । जहुका

पुत्र या मुरय, सुरयका विदूरय, विदूरयका सार्वभौम, सार्वभीमका जयसेन, जयसेनका राधिक, राधिकका अयुत, अयुतना कोघन, कोघनका देवातियि, देवातियिका ऋष्य, शृष्यका दिलीप और दिलीपका पुत्र प्रतीप हुआ । प्रतीपके तीन पुत्र थे-देवापि, शन्तनु और वाह्नीक । देवापि अपना पैतृक राज्य छोड़कर वनमें चला गया। इसलिये उसके छोटे भाई शन्तनु राजा हुए । पूर्वजन्ममें शन्तनुका नाम महामिप या । इस जनमर्ने भी वे अपने हार्योंसे जिसे छू देते थे, वह बूढेसे जवान हो जाता था। और उसे परम शान्ति मिल जाती थी । इसी करामातके कारण उनका नाम 'शन्तनु' हुआ। एक बार शन्तनुके राज्यमें बारह वर्षतक इन्द्रने वर्षा नहीं की । इसपर ब्राह्मणींने शन्तनुसे कहा कि 'तुमने अपने बड़े भाई देवांपिसे पहले ही विवाह, अभिहोत और राजपदको स्वीकार कर लिया; इसीसे तुम्हारे राज्यमें वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्रकी उन्नति चाहते हो। तो शीन-से-शीम अपने बड़े भाईको राज्य लौटा दो ।' जब ब्राह्मणींने शन्तनुसे इस प्रकार कहा, तब उन्होंने वनमें जाकर अपने बड़े भाई देवापिसे राज्य खीकार करनेका अनुरोध किया । परन्तु शन्तनुके मन्त्री अश्मरातने पहलेहीसे उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिये थे, जो वेदको दूपित करनेवाछे वचनोंसे देवापिको वेदमार्गसे विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापि वेदोंके अनुसार गृहस्याश्रम स्वीकार करनेकी जगह उनकी निन्दा करने छगे। इसलिये वे राज्यके अधिकारसे विञ्चत हो गये और तब शन्तनुके राज्यमें वर्षा हुई। देवापि इस समय भीयोग साधना कर रहे हैं और योगियोंके प्रिंख निवासस्थान कलापप्राममें रहते हैं। जब कलियुगमें चन्द्रवंशका नाश हो जायगा, तब सत्ययुगके प्रारम्भमें वे फिर उसकी स्थापना करेंगे । शन्तनुके छोटे भाई वाहीकका पुत्र हुआ सोमदत्त । सोमदत्तके तीन पुत्र हुए-भूरि, भूरिश्रवा और शल । शन्तनुके द्वारा गङ्गाजीके गर्मसे नैष्ठिक बहाचारी भीष्मका जन्म हुआ। वे समस्त धर्मजीके सिरमीर, भगवान्के प्रमंत्रेमी भक्त और प्रमहानी थे। वे संसारके समस वीरोंके अप्रगण्य नेता थे। औरोंकी तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु मगवान् परशुरामको भी युद्धमे सन्तुष्ट कर दिया था। शन्तनुके द्वारा दाशराजकी कन्याकके गर्भेंग्रे दो पुत्र हुए--

चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य । चित्राङ्गदको चित्राङ्गद नामक गन्धर्वने मार डाला । इसी दाशराजकी कन्या सत्यवतीसे पराद्यरजीके द्वारा मेरे पिता, मगवान्के कलावतार स्वय भगवान् श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासजी अवतीर्ण हुए थे । उन्होंने वेदोंकी रक्षा की । परीक्षित् ! मैंने उन्होंसे इस श्रीमद्भागवत-पुराणका अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय--अत्यन्त रहस्यमय है। इसीसे मेरे पिता भगवान् व्यासजीने अपने पैल आदि शिष्योंको इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा ! एक तो मैं उनका पुत्र या और दूसरे शान्ति आदि गुण भी मुझमें विशेषरूपसे थे। शन्तनुके दूसरे पुत्र विचित्रवीर्यने काशिराजनी कन्या अभिवका और अम्बालिकासे विवाह किया। उन दोनोंको भीष्मजी स्वयंवरसे बलपूर्वक ले आये थे । विचित्रवीर्य अपनी दोनों पितयों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राजयश्मा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गयी । माता सत्यवतीके कहनेसे भगवान् व्यासजीने अपने सन्तानहीन भाईकी स्त्रियेंसे धृतराष्ट्र और पाण्डु दो पुत्र उत्पन्न किये । उनकी दासींचे तीसरे पुत्र विदुरजी हुए ॥ १--२५ ॥

परीक्षित् ! भृतराष्ट्रकी पत्नी थी गान्धारी । गान्धारीके गर्भसे सी पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन । उसके एक बहन भी थी, उसका नाम या दुःशला। पाण्डुकी पत्नी थी कुन्ती। शापवशपाण्डु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे। इसलिये उनकी पत्नी कुन्तीके गर्भसे धर्म, वायु और इन्द्रके द्वारा कमशः युधिष्टिर, भीमसेन और अर्जुन नामके तीन पुत्र उत्पन्न हुए । ये तीनों-के तीनों महारथी थे । पाण्डुकी दूसरी पत्नीका नाम या माद्री । दोनों अश्विनीकुमारोंके द्वारा उसके गर्भंसे नकुल और सहदेवका जनम हुआ । परीक्षित् ! इन पाँच पाण्डवोंके द्वारा द्रीपदीके गर्भसे तुम्हारे पाँच चाचा उत्पन्न हुए । इनमेंसे युधिष्ठिरके पुत्रका नाम या प्रतिविन्ध्य, भीमसेनका पुत्र या श्रुतसेन, अर्जुनका श्रुतकीर्ति, नकुलका शतानीक और सहदेवका शुतकर्मा । इनके सिवा युधिष्ठिरके पौरवी नामकी पत्नीसे देवक, और भीमसेनके हिडम्बासे घटोत्कच और कालींसे सर्वगत नामके पुत्र हुए। सहदेवके पर्वतकुमारी विजयांचे सुहोत्र और नकुछके करेणुमतींचे नर्गमत्र हुआ । अर्जुनद्वारा नागकन्या उल्पीके गर्भसे इरावान् और मणिपूर नरेशकी वन्यासे वसुवाहनका जन्म हुआ । यमुवादन अपने नानाका ही पुत्र माना गया । क्योंकि पहलेहीसे यह वात ते हो चुकी यी । अर्जुनकी

यह यम्या वास्तवमें उपरिचरनसुके वीर्यसे मछर्चिक गर्मसे उत्पन्न दुई थी, किन्तु दाशों (केवटों) के द्वारा पालित होनेसे वह केवटीकी कन्या कहलायी।

सुभद्रा नामकी पत्नीसे तुम्हारे पिता अभिमन्युका जन्म हुआ । अभिमन्युने सभी अतिरिथयोंको जीत लिया या। अभिमन्युके द्वारा उत्तराके गर्भसे तुम्हारा जन्म हुआ । परीक्षित् ! उस समय कुरुवंशका नाश हो चुका था। अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रसे तुम भी जल ही चुके थे, परन्तु भगवान् श्रीकृष्णने अपने प्रभावसे तुम्हें उस मृत्युसे जीता-जागता बचा लिया ॥२६–३४॥

परीक्षित् ! तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं-इनके नाम हैं-जनमेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सव-के-सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षकके कार्यनेसे तुम्हारी मृत्यु हो जायगी, तव इस वातको जानकर जनमेजय बहुत कोधित होगा और यह सर्प-यज्ञकी आगमें सर्पोंका हवन करेगा । यह कावषेय तुरको पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओरसे सारी पृथ्वीपर विजय प्राप्त करके यज्ञोंके द्वारा भगवान्की आराधना करेगा। जनमेजयका पुत्र होगा शतानीक । वह याज्ञवल्क्य ऋषिसे तीनों वेद और कर्मकाण्डकी तथा कुपाचार्यसे अस्त्रविद्याकी शिक्षा प्राप्त करेगा एवं शौनकजीसे आत्मज्ञानका सम्पादन करके परमात्माको प्राप्त होगा। शतानीकका सहस्रानीक, सहस्रानीकका अश्वमेधज, अश्वमेधजका असीमकृष्ण और असीमकृष्णका पुत्र होगा नेमिचक्र । जब हस्तिनापुर गङ्गाजीमें वह जायगा, तव वह कौशाम्बीपुरीमें सुखपूर्वक निवास करेगा । नेमिचक्रका पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथका कविरथ, कविरथका वृष्टिमान्, वृष्टिमान्का

राजा सुषेण, सुषेणका सुनीय, सुनीयका तृचक्ष, तृचक्षका सुखीनल, सुखीनलका परिष्ठव, परिष्ठवका सुनय, सुनयका मेधावी, मेधावीका नृपञ्जय, नृपञ्जयका दूर्व और दूर्वका पुत्र तिमि होगा । तिमिसे वृहद्रथ, बृहद्रथसे सुदास, सुदाससे शतानीक, शतानीकसे दुर्दमन, दुर्दमनसे वहीनर, वहीनरसे दण्डपाणि, दण्डपाणिसे निमि और निमिसे राजा क्षेमकका जन्म होगा । इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंके उत्पत्तिस्थान सोमवंशका वर्णन सुनाया। वड़े-बड़े देवता और ऋषि इस वंशका सत्कार करते हैं। यह वंश कलियुगमें राजा क्षेमकके साथ ही समाप्त हो जायगा । अब मैं भविष्यमें होनेवाले मगध देशके राजाओंका वर्णन सुनाता हूँ ॥३५-४५॥

जरासन्धके पुत्र सहदेवसे मार्जारि, मार्जारिसे अत्रश्रवा, श्रुतश्रवासे युतायु और युतायुसे नरमित्र नामक पुत्र होगा । नरमित्रके सुनक्षत्र, सुनक्षत्रके बृहत्सेन, बृहत्सेनके कर्मजित्, कर्मजित्के स्तञ्जय, स्तञ्जयके विप्र और विप्रके पुत्रका नाम होगा शुचि । शुचिसे क्षेम, क्षेमसे सुव्रत, सुव्रतसे धर्मसूत्र, धर्मसूत्रसे शम, शमसे द्युमत्सेन, द्युमत्सेनसे सुमति और सुमतिसे सुबलका जन्म होगा । सुबलका सुनीय, सुनीयका सत्यजित्, सत्यजित्का विश्वजित् और विश्वजित्का पुत्र रिपुज्जय होगा । ये सब वृहद्रथवंशके राजा होंगे । इनका शासनकाल एक हजार वर्षके भीतर ही होगा ॥ ४६-४९ ॥

# तेईसवाँ अध्याय

अनु, दुह्यु, तुर्वसु और यदुके वंशका वर्णन श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! ययातिके पुत्र वित्रस्थ । यह चित्रस्थ अनुके तीन पुत्र हुए-समानर, चक्षु और परोक्ष। समानर-का कालनर, कालनरका सञ्जय, सञ्जयका जनमेजय, जनमेजयका महाशील, महाशीलका पुत्र हुआ महामना। महामनाके दो पुत्र हुए-- उशीनर एवं तितिक्षु । उशीनरके चार पुत्र थे-शिवि, वन, शमी और दक्ष । शिविके चार पुत्र हुए- वृपादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकेय। उशीनरके भाई तितिक्षुके दशद्रथ, दशद्रथके हेम, हेमके सुतपा और सुतपाके विल नामक पुत्र हुआ। राजा विलकी पत्नीके गर्भसे दीर्घतमा मुनिने छः पुत्र उत्पन्न किये — अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, मुहा, पुण्डू और अन्ध्र । इन लोगोंने अपने-अपने नामसे पूर्व-दिशामें छः देश वसाये । अङ्गका पुत्र हुआ खनपान, खनपानका दिविरय, दिविरयका धर्मरय और धर्मरयका

चित्ररथ । यह चित्ररथ ही रोमपादके नामसे प्रसिद्ध था । इसके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दश्ररथ । रोमपादको कोई सन्तान न थी। इसिलये दशरथने उन्हें अपनी शान्ता नामकी कन्या गोद दे दी। शान्ताका विवाह ऋष्यशृङ्क मुनिसे हुआ । ऋष्यशङ्क विभाण्डक ऋषिके द्वारा हरिणीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपादके राज्यमें वहत दिनोंतक वर्षा नहीं हुई । तव गणिकाएँ अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव-भाव, आलिङ्गन और विविध उपहारोंसे मोहित करके ऋष्यश्रङ्गको वहाँ ले आयीं। उनके आते ही वर्षा हो गयी। उन्होंने ही इन्द्र देवताका यज्ञ कराया, तब सन्तानहीन राजा रोमपादको भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथने भी उन्हींके प्रयत्नसे चार पुत्र प्राप्त किये। रोमपाद-का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंगका पृथुलाक्ष । पृथुलाक्षके बृहद्रय, बृहत्कर्मा और बृहद्रानु-तीन पुत्र हुए। बृहद्रयका पुत हुआ वृह्नमना और वृह्नमनाका जयद्रय । जयद्रथकी पत्नीका नाम या सम्भूति । उसके गर्भसे विजयका जन्म हुआ । विजयका धृति, धृतिका धृतमत, धृतमतका सत्कर्मा और सत्कर्मामा पुत्र या अधिरय । अधिरयको बोई सन्तान न यी । किसी दिन वह गङ्गातटपर कीडा कर रहा या कि देखा एक पिटारीमें नन्हा-सा शिशु वहा चला जा रहा है। वह वालक वर्ण या, जिसे कुन्तीने कन्यावस्थामें उत्पन होनेके कारण उस प्रकार वहा दिया या । अधिरयने उसीको अपना पुत्र यना लिया । परीक्षित् ! राजा वर्णके पुत्रका नाम या वृषसेन । ययानिके पुत्र दुधुषे यभुका जन्म हुआ । वभुका सेतु, सेतुका आरब्धः आरब्धका गान्धारः गान्धारका धर्म, धर्मना धृत, धृतका दुर्मना और दुर्मनाका पुत्र मचेता हुआ । प्रचेताके सौ पुत्र हुए, ये उत्तर दिशामें म्लेच्छोंके राजा हुए। ययातिके पुत्र तुर्वमुका विह्न, विह्नका भर्ग, भगका मानुमान्, भानुमान्का त्रिभानु, त्रिभानुका उदार युद्धि करन्यम और करन्यमका पुत्र हुआ मक्त । मक्त सन्तानहोन या । इसलिये उसने पूरवधी दुष्यन्तको अपना पुत्र बनाकर रक्खा या। परन्तु दुष्यन्त राज्यकी कामनारे अपने हो बशमें लौट गये । परीक्षित् । अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदुके वशका वर्णन करता हूँ ॥ १-१८॥

परीक्षित् । महाराज यहुका वदा परम पविन और मनुष्योंके समस्त पापींको नष्ट करनेवाला है। जो मनुष्य इसका अवण करेगा। वह समस्त पार्पेसे मुक्त हो जायगा। इसका कारण है। इस वशमें स्वय भगवान् परब्रह्म श्रीकृष्णने मनुष्यके से रूपमें अवतार लिया या। यदुके चार पुत्र थे—सहस्रजित्, भोष्टा, नल और रिपु । सहस्रजित्से श्वतित्मा ज म हुआ । श्वतित्के तीन पुत्र थे-महाहय, वेणुह्य और हैहय । हैहयका धर्म, धर्मका नेन, नेनका कुन्ति, कुन्तिका सोहजिः सोहजिका महिष्मान् और महिष्मान् सा पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेनके दो पुत्र थे-तुर्मद और घनक। धनकके चार पुत्र हुए-कृतवीर्यः कृतामि, कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर्यका पुत्र अर्जुन या। वह धातीं द्रीपना एकछन सम्राट् या। उसने भगवान्के अशावतार भीदत्तात्रेयजीसे योगविद्या और अणिमा लिघमा आदि बड़ी बड़ी रिदियाँ प्राप्त की भीं। इसमें सन्देह नहीं कि ससारका कोई भी सम्राट् यहा, दान, तपस्या, योग, शास्त्रज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणोंमें कार्तवीर्थ

अर्जुनकी बरावरी नहीं कर सकता। सहस्वाहु अर्जुन पचासी हजार वर्षतक छहीं इन्द्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीचमें न तो उसके शरीरका बल ही क्षीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि भेरे धनका नाश हो जायगा। उसके धनके नाशकी तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरणसे दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके एक हजार पुत्र थे, परन्तु उनमें से केवल पाँच ही जीवित रहे। शेप सब परश्चरामजीकी कोधानिमें भसा हो गये। बचे हुए पुत्रों के नाम थे—जयस्वज, श्रूरेन, वृषम, मधु और ऊजित ॥१९-रुआ

जयध्वजके पुत्रका नाम या तालजङ्ख । तालजङ्खके सौ पुत्र हुए । वे 'तालजङ्ख' नामक क्षत्रिय कहलाये । महर्पि और्वकी शक्ति राजा सगरने उनका सहार कर डाला। उन सी पुत्रोंमें सबसे बड़ा या बीतिहोत्र । वीतिहोत्रका पुत्र मधु हुआ । मधुके सौ पुत्र थे । उनमें सबसे बड़ा या वृष्णि । परीक्षित् ! इन्हीं मधु, वृष्णि और यदुके कारण यह वश माध्य, वार्ष्णेय और यादवके नामसे प्रसिद्ध हुआ | यदुपुत्र कोष्टुके पुत्रका नाम या वृज्ञिनवान् । वृज्ञिनवान्का पुत्र खाहि, स्वाहिका क्रोकु, क्रोकुका चित्ररथ और चित्ररयके पुत्रका नाम या दारायिन्दु । वह परम योगी, महान् भोगैरवर्य सम्पन्न और अत्यन्त पराक्रमी या। वह चौदह रलीं क्षा स्वामी, चक्रवर्ती और युद्धमें अजेय या। परमयशस्त्री शशबिन्दुके दस हजारपितयाँ यीं । उनमें हे एक एकके लाख लाख सन्तान हुई थीं। इस प्रकार उसके सौ करोड़--एक अख सन्तान उत्पन्न हुई। उनमें पृथुश्रवा आदि छ. पुत्र प्रधान थे। प्रथुश्रवाके पुत्रका नाम या धर्म। धर्मका पुत्र उराना हुआ । उसने सौ अरवमेध यश किये थे । उरानाका पुत्र हुआ रचक । रचकके पाँच पुत्र हुए--पुरुजित्, रवम, **चरमेषु, पृयु और ट्यामध । ज्यामधकी पत्नीका नाम या** दीव्या । उसे बहुत दिनींतक कोई सन्तान न हुई । परन्तु उसने अपनी पत्नीके भयसे दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रुके घरसे भीज्या नामकी बन्या हर लाया। जब दौब्याने पतिके रथपर उस कन्याको देखा, तन यह चिढकर अपने पतिसे बोली- 'क्पटी ! मेरे बैठनेकी जगह पर आज क्रिसे बैठाकर लिये आ रहे हो ११ प्यामधने कहा-'यह तो तुम्हारी पुत्रवधु है।' दीन्याने मुसक्राकर अपने

<sup>\*</sup> चौदह रत ये हैं—हाथी, धोड़ा, रथ, स्त्रों, बाण, खजाना, माला, वस्त, द्ध, शक्ति, पाश, भणि, छत्र और विमान ।

पतिसे कहा—'में तो जन्मसे ही वाँझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है। फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है ?' ज्यामधने कहा—'रानी! तुमको जो पुत्र होगा, उसकी यह पत्नी बनेगी।' राजा ज्यामधके इस बचनका विश्वेदेव और पितरोंने अनुमोदन किया । फिर क्या था, समयपर शैब्याको गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुन्दर बालक उत्पन्न किया । उसका नाम हुआ विदर्भ । उसीने शैब्याकी साध्वी पुत्रवधू भोज्यासे विवाह किया ॥ २८–३९ ॥

## चौबीसवाँ अध्याय

### विद्र्भके वंशका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! राजा विद्र्भकी भोज्या नामक पत्नीसे तीन पुत्र हुए--कुश, क्रथ और रोमपाद । रोमपाद विदर्भवंशमें बहुत ही श्रेष्ठ पुरुप हुए । रोमपादका पुत्र वभु, वभुका कृति, कृतिका उशिक और उशिकका चेदि । राजन् ! इस चेदिके वंशमें ही शिशुपाल आदि हुए। क्रयका पुत्र हुआ कुन्ति, कुन्तिका धृष्टि, धृष्टिका निर्वृति, निर्वृतिका दशाई, दशाईका न्योम, न्योमका जीमूत, जीमूतका विकृति, विकृतिका भीमरथ, भीमरथका नवरथ और नवरथका दशरथ । दशरथसे शकुनि, शकुनिसे करम्भि, करम्भिसे देवरात, देवरातसे देवक्षत्र, देवक्षत्रसे मधु, मधुसे कुरुवश, कुरुवशसे अनु, अनुसे पुरुहोत्र, पुरुहोत्रसे आयु और आयुरे सात्वतका जन्म हुआ। परीक्षित् ! सात्वतके सात पुत्र हुए-भजमान, भिज, दिच्य, वृष्णि, देवावृध, अन्धक और महामोज। भजमानकी दो पितयाँ थीं । एकसे तीन पुत्र हुए-निम्लोचि, किङ्किण और धृष्टि । दूसरी पत्नीसे भी तीन पुत्र हुए-राताजित्, सहस्राजित् और अयुताजित् । देवावृधके पुत्रका नाम या वभु । देवावृध और वभुके सम्बन्धमें यह वात कही जाती है—'हमने दूरसे जैसा सुन रक्खा या, अब वैसा ही निकट-से देखते भी हैं। वभू मनुष्योंमें श्रेष्ठ है और देवावृध देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि वभू और देवाब्रुधसे उपदेश लेकर चौदह हजार पैंसठ मनुष्य परमपदको प्राप्त कर चुके हैं। ' सात्वतके पुत्रोंमें महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा या । उसीके वंशमें भोजवंशी यादव हुए ॥१-११॥

परीक्षित् ! वृिष्णिके दो पुत्र हुए—सुमित्र और युधाजित् । युधाजित्के शिनि और अनिमत्र—ये दो पुत्र थे । अनिमत्रसे निम्नका जन्म हुआ । सत्राजित् और प्रसेन नामसे प्रसिद्ध यदुवंशी निम्नके ही पुत्र थे । अनिमत्रका एक और पुत्र था, जिसका नाम था शिनि । शिनिसे ही सत्यकका जन्म हुआ । इसी सत्यकके पुत्र युयुधान थे, जी सात्यकिके नामसे प्रसिद्ध हुए । सात्यकिका जय, जयका

कुणि और कुणिका पुत्र युगन्धर हुआ । अनिमत्रके तीसरे पुत्रका नाम वृष्णि था। वृष्णिके दो पुत्र हुए---श्वफल्क और चित्ररथ। श्वफल्ककी पत्नीका नाम था गान्दिनी । उनसे तेरह प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुए-अन्नूर, आसङ्ग, सारमेय, मृदुर, मृदुविद्, गिरि, धर्मशृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ, गन्धमादन और प्रतिबाहु । इनके एक वहिन भी थी, जिसका नाम था सुचीरा। अक्रूरके दो पुत्र थे--देववान् और उपदेव । श्वफल्कके भाई चित्ररथके पृथु, विदूरथ आदि बहुत-से पुत्र हुए-जो वृष्णिवंशियोंमें श्रेष्ठ माने जाते हैं । सात्वतके पुत्र अन्धकके चार पुत्र हुए-कुकुर, भजमान, शुचि और कम्बलबर्हि । उनमें कुकुरका पुत्र विह्न, विह्नका विलोमा, विलोमाका कपोतरोमा और कपोतरोमाका अनु हुआ। तुम्बुरु गन्धर्वके साथ अनुकी वड़ी मित्रता थी । अनुका पुत्र अन्धक, अन्धकका दुन्दुभि, दुन्दुभिका अरिद्योत, अरिद्योतका पुनर्वसु और पुनर्वसुके आहुक नामका एक पुत्र तथा आहुकी नामकी एक कन्या हुई। आहुकके दो पुत्र हुए-देवक और उग्रसेन । देवकके चार पुत्र हुए-देववान्, उपदेव, सुदेव और देववर्धन । देवकके सात कन्याएँ भी थीं-धृतदेवा, चान्तिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरिक्षता, सहदेवा और देवकी। इन सबका विवाह वसुदेवजीके साथ हुआ था। उग्रसेनके नौ लड़के थे—कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कङ्क, शङ्क, सुहू, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान् । उग्रसेनके पाँच कन्याएँ भी थीं-कंसा, कंसवती, कङ्का, शूरभू और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेवजीके छोटे भाइयोंसे हुआ या ॥१२-२५॥

चित्ररथके पुत्र विदूरथसे शूर, शूरसे भजमान, भजमानसे शिनि, शिनिसे स्वयम्भोज, स्वयम्भोजसे हृदीक और हृदीकसे तीन पुत्र हुए—देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमीढके पुत्र शूरकी पत्नीका नाम था मारिषा; उसके गर्भसे दस पुत्र हुए—वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक,

सुझय, दयामक, कङ्क, द्यमीक, वत्सक और वृक्त । ये सब-के-सत वड़े पुण्यातमा थे। वसुदेवजीके जन्मके समय देवताओंके नगारे और नीयत स्वयं ही बजने लगे थे। अतः वे 'आनकदुन्दुमि' भी क्हलाये । वे ही मगवान् श्रीकृष्णके पिता हुए । वसुदेव आदिनी पाँच बहनें भी यीं-पृया (कुन्ती), श्रुतदेवा, श्रुतभीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी। यसुदेयके पिता शूर्सेनके एक मित्र ये-कुन्तिमोन । कुन्तिमोजके कोई सन्तान न थी। इछिटये शूर्सेनने उन्हें पृया नामकी अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। पृथाने दुर्वांधा ऋषिको प्रधन्न करके उनसे देवताओंको बुलानेकी विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्याने प्रभावकी परीक्षा हेनेके लिये पृयाने परम पवित्र भगवान् सूर्यका आवाहन किया । उसी समय भगवान् सूर्य वहाँ आ पहुँचे । उन्हें देखकर कुन्तीका हृदय विसायसे भर गया । उसने वहा--भगवन् । मुझे क्षमा कीजिये । मैंने तो परीक्षा करनेके लिये ही इस विद्याका प्रयोग किया या। अब आप पधार सकते हैं।' सूर्यदेवने कहा-'देवि! मेरा दर्शन निष्पल नहीं हो सकता। इसिटिये हे सुन्दरी! अब मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करूँगा। हाँ, अवस्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूँगा ।' यह कहकर भगवान् सूर्यने गर्भ स्थानित कर दिया। और इसके बाद वे स्वर्ग चले गये। उसी समय उससे एक यहा मुन्दर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। यह देखनेमें दूसरे सूर्यके समान जान पड़ता या। पृथा लोकनिन्दासे इर गयी । इसलिये उसने वड़े दुःखसे उस बालकको नदीके जलमें छोड़ दिया। परीक्षित् ! उसी प्रयाना विवाह तुम्हारे परदादा पाण्डुसे हुआ या, जो वास्तवमें बड़े सच्चे चीर थे ॥२६-३६॥

परीक्षित्! पृथानी छोटी बहिन शुतदेवाना विवाह
करण देशके अधिपति वृद्धसमीते हुआ या। उत्तरे गर्भते
दन्तवननना जन्म हुआ। यह वही दन्तवनन है, जो
पूर्वजन्ममें सननादि ऋषियोंके शापने दिरण्याक्ष हुआ या।
शुतनीतिना निवाह नेनय देशके राजा धृष्टनेतुने हुआ या।
असनीतिना निवाह नेनय देशके राजा धृष्टनेतुने हुआ या।
असने सन्तर्दन आदि पाँच पुन हुए थे। राजाधिदेवीना
विवाह जयनेनसे हुआ या। उसके दो पुन हुए—विन्द
और अनुविन्द। वे दोनों ही अवन्तीके राजा हुए। शुतश्रवा
ना विवाह चेदिराज दमघोपने हुआ। उसना पुन याशिशुपाल,
जिसका वर्णन में पहले (सप्तम स्नन्धमें) नर चुका हूँ।
वमुदेवजीके भाइयोंमेंने देवभागनी पत्नी नसाके गर्मने दो
पुत्र हुए—चिनकेतु और बृहद्दल। देवशवानी पत्नी नसवतीने

सुवीर और इवुमान नामके दो पुत्र हुए । आनक्ष्मी पत्ती कक्का के गर्भित भी दो पुत्र हुए—शत्रु जित् और पुक्रित् । सक्का अपनी पत्ती राष्ट्रपारिक्त के गर्भित हुए और दुर्मिण आदि कई पुत्र उत्पन्न किये। इसी प्रकार स्थामकने श्रूरभूमि (श्रूरभू) नामकी पत्तीसे हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न किये। मिश्रकेशी अप्सराके गर्भित वत्सकके भी वृक्ष आदि कई पुत्र हुए। वृक्षने दुर्गाक्षीके गर्भित तक्ष, पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किये। श्रमीककी पत्ती सुंदामिनीने भी मुमित्र और अर्जुनपाल आदि कई वालक उत्पन्न किये। कक्की पत्ती कर्णिकाके गर्भित दो पुत्र हुए— श्रृतुधाम और जय। । ३७-४४॥

यसुदेवजीके बहुत सी पितयाँ याँ-पौरवी, रोहिणी, मद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि। रोहिणीके गर्भसे वसुदेवजीके बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और इत आदि पुत्र हुए ये। पौरवीके गर्भरे उनके वारह पुत्र हुए-भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद और भद्र आदि । नन्द, उपनन्द, कृतक, शूर आदि मदिराके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । कौषस्याने एक ही वंश-उजागर पुत्र उत्पन्न किया या। उनका नाम था केशी । रोचनाचे इस्त और हेमाबद आदि, तथा इलांचे उदवल्क आदि प्रधान यदुवशी पैदा हुए ! परीक्षित् ! वसुदेवजीको धृतदेवाके गर्भसे विष्ठष्ट नामना एक ही पुत हुआ। और शान्तिदेवासे अम और प्रतिशृत आदि कई पुत्र हुए । उपदेवाके पुत्र कल्पवर्ध आदि दस राजा हुए और श्रीदेवाके यसु, इस, सुवश आदि छः पुत्र हुए । देवरक्षिताके गर्मसे गद आदि नौ पुत्र हुए तथा जैसे स्वय धर्मने आठ वसुर्जीको उत्पन्न क्या या, वैसे ही वसुदेवजीने सहदेवाके गर्भसे पुरुविश्रुत आदि आठ पुत्र उत्पन्न किये। परम उदार वसुदेवजीने देवकीके गर्भेषे भी आठ पुत उत्पन्न किये, जिनमें सातके नाम हैं--वीर्तिमान्, सुपेण, भद्रसेन, ऋजु, समर्दन, भद्र और शेपावतार श्रीयलरामजी। उन दोनींके आठवें पुत्र श्रीभगवान् ही थे। परीक्षित्! तुम्हारी परम सौमाग्य-वती टादी सुमद्राभी देवनी जीकी ही कन्या थीं ॥ ४५-५५ ॥

जन-जन समारमें धर्मना हास और पापनी वृद्धि होती है, तम तम सर्वशिक्तमान् भगवान् श्रीहरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित् ! भगवान् समके द्रश और वास्तवमें असङ्ग आत्मा ही हैं। इसलिये उननी आत्मखरूपिणी योगमायाने अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्मना और कोई भी कारण नहीं है । उनकी मायाका विलास ही जीवके जन्म, जीवन और मृत्युका कारण है। और उनका अनुग्रह ही मायाको अलग करके आत्मस्वरूपको प्राप्त करानेवाला है। जब असुरोंने राजाओंका वेष धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकडी करके वे सारी पृथ्वीको रौंदने लगे, तव पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भगवान् मधुसूदन बलराम-जीके साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी-ऐसी लीलाएँ कीं, जिनके सम्बन्धमें बड़े-बड़े देवता मनसे अनुमान भी नहीं कर सकते-रारीरसे करनेकी वात तो अलग रही । पृथ्वीका भार तो उतरा ही, साथ ही कलियुगमें पैदा होनेवाले भक्तींपर अनुग्रह करनेके लिये भगवान्ने ऐसे परम पवित्र यशका विस्तार किया, जिसका गायन और श्रवण करनेसे ही उनके दु:ख, शोक और अज्ञान सन-के-सन नष्ट हो जायँगे । उनका यश क्या है, लोगोंको पवित्र करनेवाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतोंके कानोंके लिये तो वह साक्षात् अमृत ही है। एक वार भी यदि कानकी अँजुलियोंसे उसका आचमन कर लिया जाता है, तो कर्मकी वासनाएँ निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित् ! भोज, वृष्णि, अन्धक, मधु, शूरसेन, दशाई, कुरु, सुझय और पाण्डुवंशी वीर निरन्तर भगवान्की लीलाओंका आदर-पूर्वक वखान करते रहते थे । उनका क्यामल क्रारीर सर्वाङ्ग-सुन्दर था । उनकी प्रेमभरी मुसकान, मधुर चितवन, प्रसाद-पूर्ण वचन और पराक्रमपूर्ण-लीला--सद-की-सद सारे मनुष्य-लोकको आनन्दमें सराबोर कर देनेवाली थी । भगवान्के मुखकमलकी शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुण्डलेंसे

उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभारे कपोलोंका सौन्दर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलासके साथ हँस देते, तो उनके मुखपर निरन्तर रहनेवाले आनन्दमें मानो बाढ-सी आ जाती । सभी नर-नारी अपने नेत्रोंके प्यालींसे उनके मुखकी माधुरीका निरन्तर पान करते रहते, परन्तु तृप्त नहीं होते । वे उसका रस. ले-लेकर आनिन्दत तो होते ही, परन्त पलकें गिरनेसे उनके गिरानेवाले निमिपर खीझते भी। उन्हें यह बात सहन न होती कि पलकें गिरकर भगवान्के दर्शनमें बाधा डालें । लीलापुरुषोत्तम भगवान् अवतीर्ण हुए मथुरामें वसुदेवजीके घर, परन्तु वहाँ रहे नहीं; गोकुलमें नन्दबाबाके घर चले गये। वहाँ अपना प्रयोजन-जो ग्वाल, गोपी और गौओंको सुखी करना था-पूरा करके मथुरा लौट आये । व्रजमें, मथुरामें तथा द्वारकामें रहकर अनेकों शत्रुओंका संहार किया। बहुत-सी स्त्रियोंसे विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किये । साथ ही लोगोंमें अपने खरूपका साक्षात्कार करानेवाली अपनी वाणीखरूप श्रुतियों-की मर्यादा स्थापित करनेके लिये अनेक यज्ञोंके द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया । कौरव और पाण्डवोंके बीच उत्पन्न हुए आपसके कलहसे उन्होंने पृथ्वीका बहुत-सा भार हल्का कर दिया तथा युद्धमें अपनी दृष्टिसे ही राजाओंकी वहुत-सी अक्षौहिणियोंको ध्वंस करके संसारमें अर्जुनकी जीतका इंका पिटवा दिया । फिर उद्भवको आत्मतत्त्वका उपदेश किया और इसके बाद अपने परमधामको सिधार गये ॥ ५६-६७ ॥

#### नवम स्कन्ध समाप्त



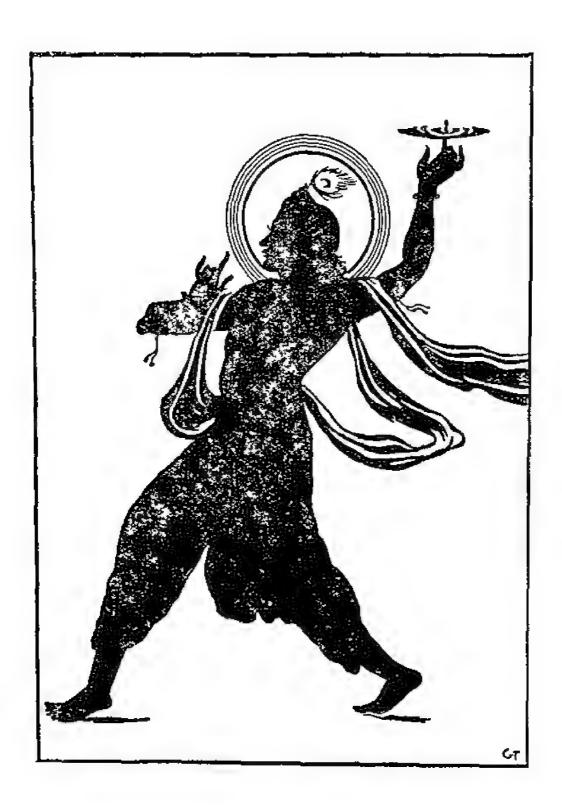

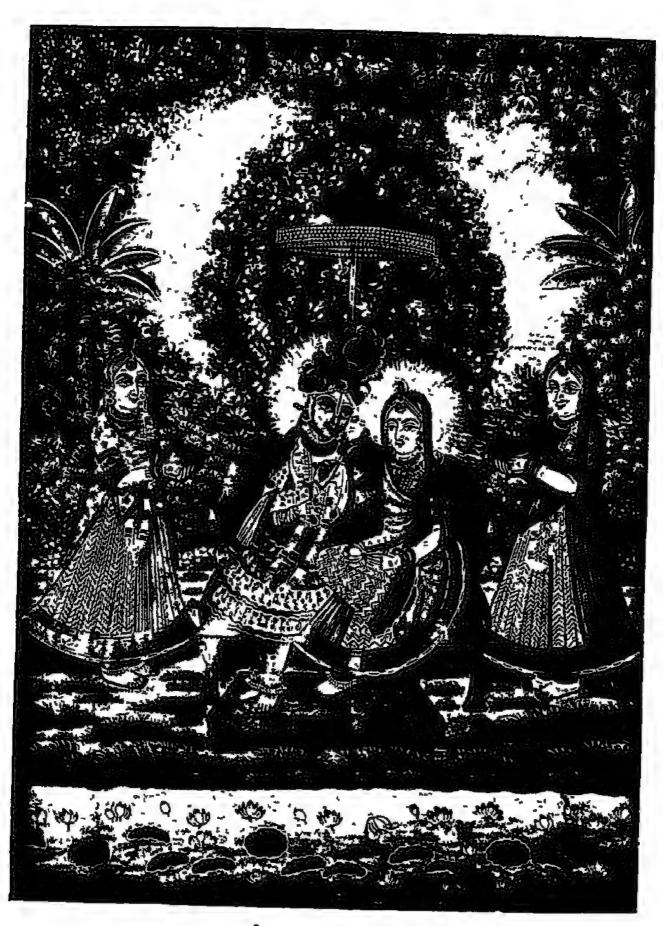

श्रीक्यामाक्यामकी झाँकी

श्रीगणेशाय नमः

श्रीराधाकुष्णाभ्यां नमः

# श्रीमद्भागवत

-constans-

हेग्रम् स्स्निच्य

( पूर्वार्ध )

पहला अध्याय

ॐ नमो मगवते वासदेवाय

### भगवान्के द्वारा पृथ्वीको आश्वासन, वसुदेव-देवकीका विवाह और कंसके द्वारा देवकीके छः पुत्रोंकी हत्या

राजा परीक्षित्ने पूछा-भगवन् ! आपने चन्द्रवंश और सूर्यवंशके विस्तार तया दोनों वंशोंके राजाओंका अत्यन्त अद्भुत चरित्र वर्णन किया । भगवान्के परमप्रेमी मुनिवर ! आपने स्वभावसे ही धर्मप्रेमी यदुवंशका भी विशद वर्णन किया। अव कृपा करके उसी वंशमें अपने अंश श्रीवलरामजीके साथ अवतीर्ण हुए भगवान् श्रीकृष्णके परम-पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइये । भगवान् श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंके जीवनदाता एवं सर्वातमा हैं। उन्होंने यदुवंशमें अवतार लेकर जो-जो लीलाएँ कीं, उनका विस्तारसे हम-लोगोंको अवण कराइये। भगवान् श्रीकृष्णके गुण और उनकी लीलाएँ इतनी मधुर और खभावसे ही इतनी सुन्दर हैं कि जिन मुक्त महापुरुषोंके हृदयमें किसी भी प्रकारकी लालसा-तृष्णा नहीं है, वे भी उनकी ओर आकर्षित होकर नित्य-निरन्तर उनका गायन किया करते हैं। जो लोग इस भव-रोगसे छुटकारा पाना चाहते हैं उनके लिये तो वे लीलाएँ औषधरूप ही हैं, जन्म-मृत्युके चक्करसे छुड़ा देनेवाली हैं। यहाँतक कि जो विषयप्रेमी हैं, उनके मन और कान भी उनमें रम जाते हैं। उन्हें भी उनमें बड़ा रस, बड़ा सुख मिलता है। ऐसी स्थितिमें पशुघाती अथवा आत्मघातीके अतिरिक्त ऐसा और कोई जीव नहीं हो सकता जो मुक्त, मुमुक्षु और विषयी सभीको मुख देनेवाली भगवान्की लीलाओंमें रुचि न करे-उनसे प्रेम न करे। इसके अतिरिक्त मेरे कुलते तो श्रीकृष्णका बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। जब कुरुक्षेत्रमें महाभारत-युद्ध हो रहा था, और देवताओंको भी

जीत छेनेवाले भीष्मपितामह आदि अतिरिययोंसे मेरे दादा पाण्डवोंका युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवोंकी सेना उनके लिये अपार समुद्रके समान यी--जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े-बड़े मच्छोंको भी निगल जानेवाले तिमिङ्गिल मच्छोंकी भाँति भय उत्पन्न कर रहे थे। परन्तु मेरे स्वनाम-धन्य पितामह भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलींकी नौकाका आश्रय टेकर उस समुद्रको अनायास ही पार कर गये-ठीक वैसे ही, जैसे कोई मार्गमें चलता हुआ स्वभावसे ही वछड़ेके खुरका गड्ढा पार कर जाय । महाराज ! दादाओं-की वात जाने दीजिये, मेरा यह शरीर—जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पाण्डव दोनों ही वंशोंका एकमात्र सहारा या-अश्वत्यामाके ब्रह्मास्त्रमे जल चुका या। उस समय मेरी माता जब भगवान्की शरणमें गयी, तब उन्होंने हायमें चक्र लेकर मेरी माताके गर्भमें प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं, वे समस्त शरीर-धारियोंके भीतर आत्मारूपसे रहकर अमृतत्वका दान कर रहे हैं, और बाहर कालरूपसे रहकर मृत्युका। मनुष्यके रूपमें प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हींकी ऐश्वर्य और माधुर्यसे परिपूर्ण लीलाओंका वर्णन कीजिये। वे मेरे कुलदेवता हैं, जीवनदाता हैं और समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं ॥ १-७ ॥

भगवन् ! आपने अभी वतलाया या कि वलरामजी रोहिणीके पुत्र थे । इसके वाद देवकीके पुत्रोंमें भी आपने उनकी गणना की । दूसरा श्ररीर धारण किये विना दो

भा॰ अं॰ ८२

माताओंना पुत्र होना नैसे सम्भव है ! असुरोंको सुक्ति देनेवाले और भक्तींको प्रम वितरण करनेवाले मगवान श्रीकृष्ण अपने वात्तस्य स्नेहसे भरे हुए पिताका धर छोड़ कर व्रजमें क्यों चले गये ! यदुवशियरोमणि भक्तवत्सल प्रमुने नन्द आदि गोपींके साथ कहाँ कहाँ निवास किया ? ब्रह्मा और शहरका भी शासन करनेवाले प्रभुने वजमें तथा मधुपुरीमें रहकर कौन-कौन-धी लीलाएँ की १ और महाराज ! यह तो बतलाइये कि उन्होंने अपनी माँके भाई मामा क्सको अपने हायों क्यों भार डाला १ यह काम तो उनके योग्य नहीं या । मनुष्याकार सिबदानन्दमय विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरीमें यदुवशियोंके साथ उन्होंने कितने वर्षीतक नियास किया १ और उन सर्वशक्तिमान् प्रभुकी पित्रयाँ कितनी थीं-उन्होंने क्तिने विवाह किये १ आप तो निरन्तर श्रीकृष्णकी लीलामें ही मग्न रहते हैं। मैने श्रीकृष्णकी जितनी लीलाएँ पृछी हैं और जो नहीं पूछी हैं, वे सन आप मुझे विस्तारसे सुनाइये । क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धांके साय उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवन्! अप्रकी तो बात ही क्या, मैंने जलका भी परित्याग कर दिया है। पिर भी वह भूख प्याम, जो लोगोंके लिये अत्यन्त असहा होती है, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है। इसका कारण यह है कि मैं आपके मुखकमल्से झरती हुई भगवान्की सुधामयी लीला-कयाजा पान जो कर रहा हूँ ! ॥ ८-१३ ॥

स्तजी कहते हैं—शीनकजी! मगवान्के प्रेमियों मं अग्रगण्य एवं सर्वेश श्रीशुक्देवजी महाराजने परीक्षित्का ऐसा प्रश्न सुनकर—जा सर्तोंकी समामें मगवान्की लीलाके वर्णन का हेत हुआ करता है—उनका अभिनन्दन किया और मगवान् श्रीकृष्णकी उन लीलाओंका वर्णन प्रारम्भ किया। जो समस्त क्लिमलोंको सदाके लिये घो डालती हैं ॥१४॥

श्रीशुकदेवज्ञीन वहा — मगवान्की लीटा-सके राविक राजपें! तुमने जो कुछ निश्चय किया है, वह बहुत ही सुन्दर और आदरणीय है। क्योंकि अब तुम मगवान् श्रीकृणकी लीला-कया सुननेके लिये स्वभावसे ही उत्सुक हो रहे हो। मगवान् श्रीकृष्णकी कथाके सम्बद्धमें प्रश्न करनेसे ही श्रोता, वत्ता और प्रश्नकों तीनों व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं—जैसे गङ्काजीका जल या भगवान् शालग्रामका चरणामृत सभीको पवित्र कर देता है।।१५-१६॥

परीक्षित् ! उस समय शासकगण घमडमें भरकर धमें मा उल्लाहन कर रहे थे । वे राजा नहीं थे, राजाओं के रूपमें असस्यों दैत्य ही प्रकट हो रहे थे । उनके असहा भारसे

पृथ्वीको बड़ी पीड़ा हुई। उसके निवारणके लिये वह बझाजीकी दारणमें गयी । उसने उस समय गौका रूप धारण वर रक्खा या। उसके नेत्रींसे ऑसू वह बहनर मुँहपर आ रहे थे। उसका मन तो खिद्य या ही, शरीर भी बहुत कुश हो गया या। वह बड़े करण स्वरसे रॅमा रही थी। ब्रह्माजीके पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कप्ट कहानी सुनायी। ब्रह्मानी ने बड़ी एहानुभृतिके साथ उसकी दु पा-गाया सुनी। उसके बाद वे भगवान् राह्मर, स्वर्गके अन्यान्य प्रमुख देवता तथा गौरे रूपमें आयी हुई पृथ्वीको अपने साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये। भगवान् देवताओंके भी आराध्यदेव हैं। वे अपने मक्तोंकी समस्त अभिलाषाएँ पूर्ण करते और उनके समस क्लेशोंको नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत्के एकमात स्वामी हैं। धीरसागरके तटपर पहुँचकर ब्रह्मा आदि देवताओंने 'पुरुपस्क'के द्वारा उन्हीं परमपुरुप सर्वोन्तर्योमी प्रभुकी स्तुति की । स्तुति करते-करते ब्रह्माजी समाधिस्थ हो गये । उ होंने समाधि अवस्थामें आकारावाणी सुनी । इसके बाद जगतके निर्माणकर्ता ब्रह्माजीने देवताओं से कहा-'देवताओं। मैंने भगवान्की वाणी सुनी है। तुमलोग भी उसे मरे द्वारा अभी मुन लो और पिर वैसा ही करो। उसके पालनमें विलम्य नहीं होना चाहिये । भगवानुको पृथ्वीके कप्टका पहले से ही पता है। वे ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं। अत अपनी कल शक्ति द्वारा पृथ्वीमा भार इरण करते हुए वे जवतक पृथ्वी पर लीला करें, तनतक तुमलोग भी अपने अपने असीं के साय यदुकुलमें जाम लेकर उनकी लीलामें सहयोग दो। वसुदेवजीके घर स्वय पुरुषोत्तम भगवान् प्रकर होंगे। उननी और उनके प्रेयसी-वर्गनी सेवाके लिंगे देवाङ्गनाएँ ज म ग्रहण करें । स्वयप्रकाश भगवान् शेष भी, जो भगवान्ती कला होनेके कारण अनन्त हैं (अनन्तका अश भी अनन्त ही होता है ) और जिनके सहस्र मुख हैं, भगवान्के प्रिय कार्य करनेके लिये उनसे पहले ही उनके यह भाइके रूपमें अवतार प्रहण करेंगे। भगवान्की वह ऐश्वर्यशालिनी योगमाया भी, जिसने सारे जगत्को मोहित कर रक्ता है, उनकी आज्ञारे उनकी खीलाके कार्य सम्पन करनेके लिये अदारूपमे अवतार ग्रहण करेगी ॥ १७-२५ ॥

श्रीद्युक्द्वजी कहते हैं—परीक्षित्। प्रजापतियों के स्वामी मगवान् ब्रह्मानीने देवताश्रीको इस प्रभार आहा दी और पृथ्वीको समझा-बुझाकर ढाढस बॅधाया। इसके बाद वे अपने उत्हृष्ट धाम सत्यलोकको चले गये। प्राचीन कालमें यदुवदी राजा थे श्र्रेसेन। वे मथुरापुरीमें रहकर माथुरमण्डल और श्रूरसेनमण्डलका राज्यशासन करते थे। उसी समयसे मथुरा ही

समस्त यदुवंशी नरपितयोंकी राजधानी हो गयी थी । मधुरा-की महिमा अपार है। वहाँ तो सर्वदा ही भगवान् श्रीहरि विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरामें शूरके पुत्र वसुदेवजी विवाह करके अपनी नविववाहिता पत्नी देवकीके साथ घर जानेके लिये रथपर सवार हुए । उग्रसेनका लड़का था कंस । 'उसने अपनी चचेरी वहिन देवकीको प्रसन्न करनेके लिये उसके रथके घोड़ोंकी रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा, यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोनेके वने हुए रथ चल रहे थे | देवकीके पिता थे देवक | अपनी पुत्रीपर उनका वड़ा प्रेम था । कन्याको विदा करते समय उन्होंने उसे सोनेके हारोंसे अलङ्कत चार सौ हायी, पंद्रह हजार घोड़े, अठारह सौ रथ तथा - सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभूवणोंसे विभूषित दो सौ सुकुंमारी दासियाँ दहेजमें दीं। विदाईके समय वर-वधूके मङ्गलके लिये एक ही साथ शङ्क, तुरही, मृदङ्ग और दुन्दुभियाँ वजने लगीं। मार्गमें जिस समय घोड़ोंकी रास पकड़कर कंस रय हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणीने उसे सम्बोधन करके कहा-'अरे मूर्ख ! जिसको तू रथमें बैठाकर लिये जा रहा है, उसकी आठवें गर्भकी सन्तान तुझे मार डालेगी ।' कंस वडा पापी था । उसकी दुष्टताकी सीमा नहीं थी। वह भोजवंशका कलङ्क ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी वहिनकी चोटी पकड़कर वह उसे मारनेके लिये तैयार हो गया।



वह अत्यन्त क्रूर तो या ही, पाप-कर्म करते-करते निर्लंज भी

हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेवजी उसको शान्त करते हुए बोले॥ २६-३६॥

वसुदेवजीने कहा-राजकुमार ! आप भोजवंशके होनहार वंशघर हैं । बड़े-बड़े शूरवीर आपके गुणोंकी सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहिन, और तीसरे यह विवाहका शुभ अवसर ! ऐसी स्थितिमें आप इसे कैसे मार सकते हैं ? वीरवर ! जो जन्म लेते हैं, उनके शरीरके साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या सौ वर्षके बाद-जो प्राणी है, उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीरका अन्त हो जाता है, तब जीव अपने कर्मके अनुसार दूसरे शरीरको ग्रहण करके अपने पहले शरीरको छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाता है और जैसे जोंक किसी अगले तिनकेको पकड़ लेती है, तब पहलेके पकड़े हुए तिनकेको छोड़ती है-वैसे जीव भी अपने कर्मके अनुसार किसी शरीरको प्राप्त करनेके वाद ही इस शरीरको छोड़ता है । जैसे कोई पुरुष जाग्रत् अवस्थामें राजाके ऐश्वर्य-को देखकर और इन्द्रादिके ऐश्वर्यको सनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिन्तन करते-करते उन्हीं बातों-में घुल-मिलकर एक हो जाता है तथा स्वप्नमें अपनेको राजा या इन्द्रके रूपमें अनुभव करने लगता है, साथ ही अपने दरिद्रावस्थाके शरीरको भूल जाता है। कभी-कभी तो जायत् अवस्थामें ही मन-ही-मन उन वातोंका चिन्तन करते-करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीरकी सुधि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्मके वश होकर अपने पहले शरीरको भूल जाता है तथा दूसरे शरीरको प्राप्त हो जाता है । जीवका मन अनेक विकारोंका पुञ्ज है। देहान्त-के समय वह अनेक जन्मोंके सञ्चित और प्रारव्ध कमोंकी वासनाओं के अधीन होकरं मायाके द्वारा रचे हुए अनेक पाञ्चभौतिक शरीरोंमेंसे जिस किसी शरीरके चिन्तनमें तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है । जैसे सूर्य-चन्द्रमा आदि चमकीली वस्तुएँ जलसे भरे हुए घड़ोंमें या तेल आदि तरल पदार्थोमें प्रतिविम्वित होती हैं, और हवाके झोंकेसे उनके जल आदिके हिलने-डोलनेपर उनमें प्रतिविम्वित वस्तुएँ भी चञ्चल जान पड़ती हैं-वैसे ही जीव अपनी अविद्याद्वारा रचे हुए शरीरोंमें राग करके उन्हें अपना खरूप मान बैठता है और मोहबश उनके आने-जानेको अपना



वसुद्यजी कमको साम और भेदनीतिसे समझान लगे।

आना-जाना मानने लगता है। इसिंख्ये जो अपना कल्याण चाहता है, उसे किसीसे द्रोह नहीं करना चाहिये। क्योंकि जीव कर्मके अधीन हो गया है और जो किसीसे भी द्रोह करेगा, उसको इस जीवनमें शत्रुसे और जीवनके बाद परलोकसे भयभीत होना ही पड़ेगा। कंस! यह आपकी छोटी बहिन अभी बची और बहुत दीन है। यह तो आपकी कन्याके समान है। इसपर, अभी-अभी इसका विवाह हुआ है, विवाहके मञ्जलचिह्न भी इसके शरीरपरसे नहीं उतारे हैं। ऐसी दशमें आप-जैसे दीनवत्सल पुरुषको इस बेचारीका वध करना उचिन नहीं है। ३७-४५॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! इस प्रकार वसुदेवजीने प्रशंखा आदि सामनीति और भय आदि भेदनीति-से कंसको बहुत समझाया । परन्तु वह कृर तो राक्षसींका अनुयायी हो रहा या; इसलिये उसने अपने घोर सङ्कल्पको नहीं छोड़ा। वसुदेवजीने कंसका विकट हठ देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिये। तब वे इस निश्चयपर पहुँचे कि 'बुद्धिमान् पुरुपको, जहाँ-तक उसकी बुद्धि और वल साय दें, मृत्युको टालनेका प्रयत करना चाहिये। प्रयत्न करनेपर भी वह न टल सके, तो फिर प्रयत करनेवालेका कोई दोप नहीं रहता । इसलिये इस मृत्युरूप कंसको अपने पुत्र दे देनेकी प्रतिशा करके में इस दीन देवकीको बचा लूँ। यदि मेरे छहके होंगे और तबतक यह कंस स्वयं नहीं मर जायगा, तब क्या होगा ? सम्भव है, उलटा ही हो। मेरा लड़का ही इसे मार डाले ! क्योंकि विधाताका विधान पहलेसे जान लेना बहुत कठिन है । मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी छौट आती है। जिस समय वनमें आग लगती है, उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन-धी न जले। दूरवी जल जाय और पासकी बच रहे-इन सब बातोंमें अदृष्टते विवा और बोई कारण नहीं होता । वैसे ही किस प्राणीका कौन-सा शरीर बना रहेगा और किस हेत्से कीन-सा शरीर नष्ट हो जायगा—इस बातका पता लगा लेना बहुत ही कठिन है। अपनी बुद्धिके अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेवजीने बहुत सम्मानके साम पापी कंसकी बड़ी प्रशंसा की । परीक्षित् ! कंस बड़ा कर और निर्लंभ या; अतः ऐसा करते समय वसुदेवजीके मनमे वड़ी पीड़ा भी हो रही यी । फिर भी उन्होंने ऊपरसे अपने मुल-कमलको प्रफुलित करके इँसते हुए कहा--॥४६-५३॥ यसुदेयजीने कहा - सौम्य ! आपको देवकीसे तोकोई

भय है नहीं, जैसा कि आकारावाणीने कहा है। भय है पुत्रीं-से, सो इसके पुत्र में आपको लाकर सौंप दूँगा ॥५४॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! कंस जानता या कि वमुदेवजीके वचन शुरु नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है, वह युक्तिसंगत भी है। इसिलये उसने अपनी बहिन देवकीको मारनेका विचार छोड़ दिया । इससे वसुदेवजी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आये। देवकी बड़ी स्ती-साध्वी थी । सारे देवता उसके शरीरमें निवास करते थे। समय आनेपर देवकीके गर्भसे प्रतिवर्ष एक-एक करके आठ पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई । पहले पुत्रका नाम या कीर्तिमान् । वसुदेवजीने उसे लाकर कंसको दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवस्य हुआ, परन्तु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस वातका या कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जायँ। परीक्षित् ! सत्यसन्य पुरुष बड़े-से-बड़ा कप्ट भी सह लेते हैं, श्रानियोंको किसी वातकी अपेक्षा नहीं होती, नीच पुरुष बुरे-से-बुरा काम भी कर सकते हैं और जो जितेन्द्रिय हैं—जिन्होंने भगवान्को हदयमें धारण कर रक्खा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। जब कंसने देखा कि वसुदेवजीका अपने पुत्रके जीवन और मृत्युमें



समान भाव है एवं वे अपने वचनके पालनमें हद भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हँसकर बोला— 'वसुदेवजी । आप इस नन्हें-ते सुकुमार बालकको ले जाइये। इससे मुझे कोई भय नहीं है । क्योंकि आकाशवाणीने तो ऐसा कहा था कि देवकीके आठवें गर्भसे उत्पन्न सन्तानके द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेवजीने कहा—'ठीक है' और उस बालकको लेकर वे लौट आये। परन्तु उन्हें माल्म था कि कंस वड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथमें नहीं है। वह किसी क्षण वदल सकता है। इसलिये उन्होंने उसकी बातपर विश्वास नहीं किया। ५५–६१॥

परीक्षित् ! इधर भगवान् नारद कंसके पास आये और उससे बोले कि 'कंस ! मजमें रहनेवाले नन्द आदि गोप, उनकी स्त्रियाँ, वसुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंशकी स्त्रियाँ और नन्द, वसुदेव दोनोंके सजातीय वन्धु-वान्धव और सगे-सम्बन्धी—सव-के-सव देवता हैं; जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, वे भी देवता ही हैं।' उन्होंने यह भी. वतलाया कि दैत्योंके कारण पृथ्वीका भार बढ़ गया है, इसलिये देवताओंकी ओरसे अब उनके वधकी तैयारी की जा रही है। जब देविष् नारद इतना कहकर चले गये, तब कंसको यह निश्चय हो गया

कि यदुवंशी देवता हैं और देवकीके गर्भसे विष्णुभगवान् ही मुझे मारनेके लिये पैदा होनेवाले हैं। इसलिये उसने देवकी और वसुदेवको हयकड़ी-वेड़ीसे जकड़कर कैदमें डाल दिया और उन दोनोंसे जो-जो पुत्र होते गये, उन्हें वह मारता गया। उसे हर वार यह शङ्का वनी रहती कि कहीं विष्णु ही उस वालकके रूपमें न आ गया हो। परीक्षित् ! पृथ्वीमें यह वात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणोंका ही पोषण करनेवाले लोभी राजा अपने स्वार्थके लिये माता-पिता, भाई-वन्धु और अपने अत्यन्त हितैषी इष्ट-मित्रोंकी भी हत्या कर डालते हैं। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमि असुर या और विष्णुने मुझे मार डाला था। इससे उसने यदुवंशियोंन्से घोर विरोध ठान लिया। कंस वड़ा वलवान् था। उसने यदु, भोज और अन्धक-वंशके अधिनायक अपने पिता उग्रसेनको कैद कर लिया और श्रूरसेन-देशका राज्य वह स्वयं करने लगा।।६२—६९॥

## दूसरा अध्याय

## भगवान्का गर्भ-प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ-स्तुति

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! कंस एक तो स्वयं वड़ा वली या और दूसरे, मगधनरेश जरासन्धकी उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके सायी थे-प्रलम्बासुर, वकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केशी और धेनुक। तथा वाणासुर और भौमासुर आदि वहुत-से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियोंको नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पञ्चाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषध, विदेह और कोसल आदि देशों-में जा वसे । कुछ लोग अपर-अपरसे उसके मनके अनुसार काम करते हुए उसकी सेवामें लगे रहे। जब कंसने एक-एक करके देवकीके छः वालक मार डाले, तव देवकीके सातवें गर्भमें भगवान्के अंशस्वरूप श्रीशेषजी-जिन्हें अनन्त भी कहते हैं-पधारे । आनन्दस्वरूप शेषजीके गर्भमें आनेके कारण देवकीको स्वामाविक ही हर्ष हुआ। परन्तु कंस शायद इसे भी मार डाल, इस भयस उनका शोक भी बढ़ गया ॥१-५॥

विश्वातमा भगवान्ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व माननेवाले यदुवंशी कंसके द्वारा बहुत ही सताये जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योगमायाकी यह आदेश

दिया- 'देवि ! कल्याणी ! तुम जजमें जाओ । वह प्रदेश वड़ा ही सुन्दर है। जहाँ देखो, वहीं ग्वाल और गायोंकी छटा छा रही है। वहाँ नन्दवावाके गोकुलमें वसुदेवकी पती रोहिणी निवास करती हैं । उनकी और भी पितयाँ कंससे डरकर गुप्त स्थानोंमें रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश, जिसे रोष कहते हैं, देवकीके उदरमें गर्भरूपसे स्थित है। उसे वहाँसे निकालकर तुम रोहिणीके पेटमें रख दो। कल्याणी! अव मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशोंके साथ देवकीका पुत्र वनूँगा । और तुम नन्दवावाकी पत्नी यशोदाके गर्भसे जन्म लेना । तुम लोगोंको मुँहमाँगे वरदान देनेमें समर्थ होओगी । मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाली जानकर धूप-दीप, नैवेद्य एवं अन्य प्रकारकी सामग्रियोंसे तुम्हारी पूजा करेंगे । पृथ्वीमें लोग तुम्हारे लिये बहुत-से स्थान बनायेंगे और दुर्गा, मद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चण्डिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अम्विका आदि वहुत-से नामोंसे पुकारेंगे । देवकीके गर्भमेंसे खींचे जानेके कारण शेषजीको लोग संसारमें 'संकर्षण' कहेंगे, लोकरज्ञन करनेके कारण 'राम' कहेंगे और वलवानोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण 'बलमद्र' भी कहेंगे ॥ ६-१३॥

जब मगवान्ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योगमायाने 'जो आज्ञा'—-ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य
की और उनकी परिक्रमा करके ने पृथ्नीछोकमे चछी
आयीं तथा भगवान्ने जैसा कहा था, वैसे ही
किया ॥ १४ ॥ जब योगमायाने देवकीका गर्म छे जाकर
रोहिणीके उदरमें रख दिया, तब पुरवासी बड़े दु:खके
साथ आपसमें कहने छगे—'हाय ! वे वारी देवकीका
यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया' ॥ १५ ॥

भगवान् भक्तोंको अभय करनेवाले हैं। वे सर्वत्र सब रूपमें हैं, उन्हें कहीं आना-जाना नहीं है। इसिक्ये वे वसुदेव जीके मनमे अपनी समस्त कळाओंके साथ प्रकट हो गये ॥ १६ ॥ उसमे विद्यमान रहनेपर भी अपनेको अन्यक्तसे न्यक कर दिया। मगत्रान्की ज्योतिको धारण करनेके कारण वसुदेवजी सूर्यके समान तेजसी हो गये, उन्हें देखकर छोगोंकी ऑखे चौधिया जातीं। कोई भी अपने बल, त्राणी या प्रमावसे उन्हें द्वा नहीं सकता था ॥ १७ ॥ भगवानुके उस ज्योतिर्मय अञ्चको. जो जगत्का परम मङ्गल करनेवाला है, बसुदेवजीके द्वारा आधान किये जानेपर देवी देवकीने प्रहूण किया । जैसे पूर्विदशा चन्द्रदेवको धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्त्रसे सम्पन्न देवी देवकीने विशुद्ध मनसे सर्वात्मा एवं आत्मखरूप मगवान्को धारण किया ॥ १८॥ भगवान् सारे जगत्के निवासस्थान हैं । देवकी उनका मी नित्रासस्थान वन गयी । परन्तु घड़े आदिके मीतर बंद किये हुए दीपकका और अपनी विद्या दूसरेको न देनेवाले ज्ञानखलकी श्रेष्ठ विद्याका प्रकाश जैमे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंसके कारागारमें वंद देवकीकी भी उतनी शोमा नहीं हुई ॥ १९ ॥ वेबकीके गर्भमें भगनान् निराजमान हो गये थे । उसके मुखपर पित्र मुसकान थी और उसके शरीरकी कान्तिसे बंदीगृह जगमगाने लगा था। जब कंसने उसे देखा, तब वह मन-ही-मन कहने लगा-- 'अबकी बार मेरे प्राणींके प्राह्म त्रिष्णुने इसके गर्भमें अवस्य ही प्रवेश किया है: क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी॥ २०॥ अत्र इस विषयमें शीघ-से-शीघ्र मुझे क्या करना चाहिये ? देवकीको भारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष खार्य-वश अपने पराक्रमको कलङ्कित नहीं करते । एक तो यह भी है, दूसरे बहिन और तीसरे गर्भवती है। इसको मारनेसे तो तक्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु

नष्ट हो जायगी || २१ || वह मनुष्य तो जीवित रहने-पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यन्त क्रूरताका न्यवहार करता है | उसकी मृत्युके बाद लोग उसे गाली देते हैं | इतना ही नहीं, वह देहामिमानियोंके योग्य घोर नरकमें भी अवस्य-अवस्य जाता है || २२ || यद्यपि कंस देवकीको मार सकता या, किन्तु खयं ही वह इस अत्यन्त क्रूरताके विचारसे निवृत्त हो गया+ | अव मगवान्के प्रति हद वेरका माय मनमें गाँठकर उनके जन्मकी प्रतीक्षा करने लगा || २३ || वह उठते-वैठते, खाते-पीते, सोते-जागते और चलते-फिरते—सर्वदा ही श्रीकृष्णके चिन्तनमें लगा रहता | जहाँ उसकी आँख पढ़ती, जहो कुछ खडका होता, वहीं उसे श्रीकृष्ण दीख जाते | इस प्रकार उसे सारा जगत् ही श्रीकृष्ण मय डीखने लगा || २४ ||

परीक्षित् ! भगवान् गद्धर और ब्रह्माजी कंसके कैटखानेमें आये । उनके साथ अपने अनुचरेकि सहित समस्त देवता और नारदादि ऋषि भी थे । वे छोग धुमधुर वचनोंसे सवकी अभिरापा पूर्ण करनेवाले श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति करने छगे ॥ २५॥ 'प्रभो ! आप सत्यसद्धल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्तिका श्रेष्ठ साधन है । सृष्टिके पूर्व, प्रख्यके पश्चात् और संसारकी स्थितिके समय—इन असत्य अवस्थाओंन भी आप सत्य हैं । पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-इन पाँच दृश्यमान सत्योंके आप ही कारण हैं। और वनमें अन्तर्यामी रूपसे विराजमान भी हैं। आप इस दर्यमान जगत्के परमार्थखद्य हे । आप ही मधुर वाणी और समदर्शनके प्रवर्तक हैं । भगवन् ! आप तो वस, सत्यखरूप ही हैं। इम सत्र आपकी गरणमें आये हैं || २६ || यह ससार क्या है, एक सनातन वृक्ष | इस बुक्षका आश्रय है-एक प्रकृति । इसके टो फल ई—- मुख और दु:ख; तीन जड़े ई---सत्त्व, रज और तम, चार रस ईं--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । इसके जाननेके पाँच प्रकार हैं-श्रीत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका ! इसके छः स्त्रमात्र हैं-पैदा होना, रहना, बढ़ना, बढ़ला, घटना और नष्ट हो जाना । इस चुक्तकी छाल हैं सात धातुएँ-रस, रुविर, मांस, मेद, अस्य, मजा और शुक्र । आठ शाखाएँ हैं--पॉच महामृत, मन, बुद्धि और अहद्वार । इसमें मुख आदि नवीं द्वार खोड़र हैं। प्राण, अयान, ज्यान, उदान, समान,

नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त और धनस्त्रय--ये दस प्राण ही इसके दस पत्ते हैं । इस संसारह्मप बृक्षपर दो पक्षी हैं--जीव और ईश्वर ॥ २७॥ इस संसारक्ष वृक्षकी उत्पत्तिके आधार एकमात्र आप ही हैं । आपमें ही इसका प्रखय होता है और आपके ही अनुप्रहसे इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी मायासे आवृत हो रहा है, इस सत्यको समझनेकी शक्ति खो वैठा है-वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्य करनेवाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्त्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूपमें केवल आपका ही दर्शन करते हैं ॥ २८॥ आप ज्ञानस्रद्धप आत्मा हैं । चराचर जगत्के कल्याणके छिये ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अशकृत सत्त्वमय होते हैं और सत पुरुपोंको वहुत सुख देते हैं । साथ ही दुर्शेको उनकी दुष्टताका दण्ड भी देते हैं। उनके लिये अमझलमय भी होते है ॥ २९ ॥ कमलके समान कोमल अनुप्रहमरे नेत्रीवाले प्रभो । कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थी और प्राणियोंके आश्रयखरूप रूपमे पूर्ण एकाग्रतासे अपना चित्त छगा पाते हैं और आपके चरणकमछरूपी जहाज-का आश्रय लेकर इस संसारसागरको वछडेके खुरके गहेके समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अवतकके संनेनि इसी जहाजसे संसारसागरको पार जो किया है।। ३०॥ परम प्रकाशबरूप परमात्मन् ! आपके भक्तजन सारे जगत्के निष्कपट ब्रेमी, सच्चे हितैयी होते हैं। वे स्त्रय तो इस भयद्भर और कप्टसे पार करनेयोग्य संसारसागरको पार कर ही जाते हैं, किन्तु औरोंके कल्याणके लिये भी वे यहाँ आपके चरण-कमळोंकी नौका स्थापित कर जाते हैं । वास्तवमें सःपुरुषोंपर आपकी महान् कृपा है । उनके छिये आप अनुप्रहखरूप ही है ॥ ३१ ॥ कमलनयन । जो लोग आपके चरणकमछोंकी शरण नहीं लेते तया आपके प्रति भक्तिभावसे रहित होनेके कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपनेको झूठ-मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तवमें तो वे वद्ध ही हैं। वे यदि वद्धी तपस्या और साधनाका कष्ट उठाकर किसी प्रकार कॅंचे-से-कॅंचे पदपर भी पहुँच जाय, तो भी वहाँसे नीचे गिर जाते हैं ॥३२॥ परन्तु भगवन् ! जो आपके अपने निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणोंमें अपनी सची प्रीति जोड़ रक्खी है, वे कमी उन ज्ञानामिमानियोंकी माँति अपने साधन-मार्गसे गिरते नहीं । प्रमो ! वे बड़े-बड़े विघ्न डालने-

वार्जोंकी सेनाके सरदारोंके सिरपर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं, कोई भी विष्न उनके मार्गमे रुकावट नहीं डाल सकते; क्योंकि उनके रक्षक आप जी हैं॥ ३३॥ आप संसारकी स्थितिके छिये समस्त देहधारियोंको परम कल्याण प्रदान करनेवाळा विशुद्ध सत्त्वमय, सिंबदानन्द-मय परम दिन्य मङ्गल-विप्रह प्रकट करते हैं। उस क्र्वे प्रकट होनेसे ही आपके मक्त वेद, कर्मकाण्ड, अष्टाक्रयोग, तपस्या और समाधिके द्वारा आपकी आराधना करते हैं | बिना किसी आश्रयके वे किसकी आराधना करेंगे ! ॥ ३ ४ ॥ प्रमो । आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्त्वभय निज खरूप न हो, तो अज्ञान और उसके द्वारा होनेवाले मेदमावको नष्ट करने-वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसीको न हो । जगत्में दीखनेवाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है । परन्तु इन गुणोंकी प्रकाशक बृत्तियोंसे आपके खरूपका केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक खरूपका साक्षात्कार नहीं होता। ( आपके खरूपका साक्षात्कार तो आपके इस विशुद सत्त्वमय खरूपकी सेवा करनेपर आपकी कृपासे ही होता है ) ॥ ३५॥ भगवन् । मन और वेद-वाणीके द्वारा केवल आपके खरूपका अनुमानमात्र होता है। क्योंकि आप उनके द्वारा दश्य नहीं; उनके साक्षी हैं। इसिंखेये आपके गुण, जन्म और कर्म आदिके द्वारा आपके नाम और रूपका निरूपण नहीं किया जा सकता । फिर भी प्रमो । आपके भक्तजन उपासना आदि कियायोगोके द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं || ३६ || जो पुरुष आपके मङ्गळमय नामों और रूपोंका श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरणकमर्लोकी सेवामे ही अपना चित्त लगाये रहता है-उसे फिर जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रमें नहीं आना पड़ता ॥ ३७ ॥ सम्पूर्ण दुःखेंके इरनेवाले भगवन् ! आप सर्वेश्वर् हैं । यह पृथ्वी तो आपका चरणक्सल ही है । आपके अवतारसे इसका भार दूर हो गया । धन्य है । प्रमो । हमारे छिये यह बढ़े सौमाय-की बात है कि हमलोग आपके सुन्दर-सुन्दर चिह्नोंसे युक्त चरणकमलोंके द्वारा विभूषित पृथ्वीको देखेंगे और स्वर्गछोकको भी आपकी कृपासे कृतार्थ देखेंगे ॥ ३८॥ प्रभी ! आप अजन्मा हैं । यदि आपके जन्मके कारणके सम्बन्धमें हम कोई तर्कना करें, तो यही कह सकते हैं इम कोई तर्कना करें, तो यही वह सकते हैं कि यह आपका एक लीला-विनोद है! ऐसा कहनेका कारण यह है कि आप तो दीतके लेशसे रहित सर्वाधिष्ठानस्वरूप हैं और इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय अज्ञानके द्वारा आपमें आरोपित हैं। प्रमो! आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयप्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हस, राम, परश्राम और वामन अवतार घारण करके हमलोगोंनी और तीनों लोकोंकी रक्षा की है—वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वीका भार हरण कीजिये! यदुनन्दन!हम आपके चरणोंमें वन्दना करते हैं। दिवकीजीको सम्योधित करके] 'माताजी! यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि

आपकी कोरामें हम सबका कल्याण करनेके लिये स्वय भगवान् पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अशोंके साय पधारे हैं। अब आप कससे तनिक भी मत डरिये। अब तो वह कुछ ही दिनोंका मेहमान है। आपका पुत्र यदुवशकी रक्षा करेगा। १५-४१॥

श्रीशुकद्वजी कहते हैं—परीक्षित्! ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान्त्री स्तुति की। उनका रूप 'यह है' इस प्रकार निश्चितरूपसे तो कहा नहीं जा सकता, स्व अपनी-अपनी मितिके अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शङ्करजीको आगे करके देवगण स्वर्गमें चले गये॥ ४२॥

## तीसरा अध्याय

#### भगवान् श्रीकृष्णका प्राकट्य

श्रीशुकदेवजी कहते हैं --परीक्षित् ! अब समल शुम गुणींसे युक्त बहुत सुहावना समय आया । रोहिणी नक्षत्र या । आकाशके सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शान्त—सौम्य हो रहे थे। दिशाएँ खच्छ-प्रसन्न यीं । निर्मल आवाशमे तारे जगमगा रहे ये। पृथ्वीके बद्दे-बद्दे नगर, छोटे-छोटे गाँव, अहीरोंकी वस्तियाँ और हीरे आदिकी खार्ने मङ्गलमय हो रही यीं। नदियोंना जल निर्मल हो गया था। रात्रिके समय भी सरोवरोंमें कमल खिल रहे थे। वनमें वृधोंकी पक्तियाँ रग विरगे पुष्पींके गुच्छोंसे छद गर्यी। कहीं पक्षी चह्क रहे थे, तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और पुण्य गन्धसे भरी वासु किसीको छू जाती थी, तो बड़ा सुख मिलता था। उसकी गति बड़ी धीमी थी । ब्राह्मणींके अग्निहोत्रकी कभी न बुझनेवाली अग्नियाँ कसके अत्याचारसे बुझ गयी यीं । परन्तु इस समय ये अपने आप जल उठीं। सत पुरुप पहलेहीसे चाहते थे कि असुरोंकी बढती न होने पाये । अब उनका मन सहसा प्रसन्नतासे भर गया । जिस समय भगवान्के आविर्मावका अवसर आया, स्वर्गमें देवताओंनी नौनतें अपने आप बज उठीं । क्लिर और गन्धर्व मधुर स्वरसे गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान्के मञ्जलमय गुर्णीका बखान करने लगे । विद्याधरियाँ अप्सराओं के साय नाचने लगीं । बहे-बहे देवता और ऋषि मुनि आनन्दसे भरकर पुर्ध्योकी वर्षा करने लगे। आधी रातका समय या । चारों ओर अन्धकारका साम्राज्य या। भगवान्के अवतारके समय जलसे भरे हुए वादल समुद्रके पास जाकर धीरे घीरे गर्जना करने लगे । उसी समय

सनके हृदयमें विराजमान भगवान् विष्णु देवरूपिणी देवकीके गर्भसे प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशामें सोलहों कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमाका उदय हो गया हो ॥ १-८ ॥

वसुदेवजीने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमलके समान कोमल और विशाल हैं। चार मुन्दर हार्योमें शङ्क, गदा, चक्र और कमल लिये हुएहै। वक्ष, स्थलपर श्रीवत्सका चिह्न-अत्यन्त मुन्दर मुवर्णमयी



रेखा है। गलेमें कौस्तुममणि झिलमिला रही । वर्षा है कालीन मेघके समान परम सुन्दर स्यामल शरीरपर मनोहर

पीताम्बर फहरा रहा है । बहुमूल्य वैदूर्यमणिके किरीट और कुण्डलकी कान्तिसे सुन्दर-सुन्दर घुँघराले बाल सूर्यकी किरणीं-के समान चमक रहे हैं । कमरमें चमचमाती करधनीकी. लड़ियाँ लटक रही हैं। बाँहोंमें बाजुबंद और कलाइयोंमें कङ्कण शोभायमान हो रहे हैं। बालकके अङ्ग-अङ्गसे अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेवजीने देखा कि मेरे पुत्रके रूपमें तो स्वयं भगवान् ही आये हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ; फिर आनन्दसे उनकी आँखें खिल उठीं । उनका रोम-रोम परमानन्दमें मझ हो गया । श्रीकृष्ण-का जन्मोत्सव मनानेकी उतावलीमें उन्होंने उसी समय ब्राह्मणोंके लिये दस हजार गायोंका सङ्कल्प कर दिया। परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णकी अङ्गकान्तिसे सूर्तिकाग्रह जगमगा रहा था । जब वसुदेवजीको यह निश्चय हो गया कि ये तो परमपुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान्का प्रभाव जान लेनेसे उनका सारा भय जाता रहा । अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान्के चरणोंमें अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे—॥९-१२॥

वसुदेवजीने कहा-मैं समझ गया कि आप प्रकृतिसे अतीत साक्षात् पुरुषोत्तम हैं । आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनन्द । आप समस्त बुद्धियोंके एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्गके आदिमें अपनी प्रकृतिसे इस त्रिगुणमय जगत्की सृष्टि करते हैं । फिर उसमें प्रविष्ट न होनेपर भी आप प्रविष्टके समान जान पड़ते हैं। जैसे जब-तक महत्तत्त्व आदि कारण-तत्त्व पृथक-पृथक् रहते हैं, तबतक उनकी शक्ति भी पृथक्-पृथक् होती है; जब वे इन्द्रियादि सोलह विकारोंके साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्माण्डकी रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसीमें अनुप्रविष्ट-से जान पड़ते हैं। परन्तु सची वात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थमें प्रवेश नहीं करते । ऐसा होनेका कारण यह है कि उनसे वनी हुई जो भी वस्तु है, उसमें वे पहलेहीसे विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धिके द्वारा केवल गुणोंके लक्षणोंका ही अनुमान किया जाता है और इन्द्रियोंके द्वारा केवल गुणमय विषयोंका ही ग्रहण होता है । यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणोंके ग्रहणसे आपका ग्रहण नहीं होता । इसका कारण यह है कि आप सत्र कुछ हैं, सबके अन्तर्यामी हैं और परमार्थ सत्य, आत्मस्वरूप हैं । गुणोंका आवरण आपको ढक नहीं सकता। इसलिये आपमें न वाहर है न भीतर। फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे ? इसिलये प्रवेश न करनेपर भी आप प्रवेश किये

हुएके समान दीखते हैं । जो अपने इन दृश्य गुणोंको अपने-से पृथक् मानकर सत्य समझता है, वह अज्ञानी है। क्योंकि आत्मतत्त्वके अतिरिक्त और कोई भी वस्तु युक्तिसङ्गत नहीं है, केवल नाममात्र है । विचारके द्वारा जिस वस्तुका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, विलक जो वाधित हो जाती है, उसको सत्य माननेवाला पुरुष बुद्धिमान् कैसे हो सकता है ? प्रभो ! कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारोंसे रहित हैं। फिर भी इस जगत्की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म परमात्मा आपके लिये असम्भव नहीं है । क्योंकि तीनों गुणोंके आश्रय आप ही हैं, इसल्यि उन गुणोंके कार्य आदिका आपहीमें आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोकोंकी रक्षा करनेके लिये अपनी मायासे सन्वमय गुक्कवर्ण ( पोषणकारी विष्णुरूप ) धारण करते हैं, उत्पत्तिके लिये रजःप्रधान रक्तवर्ण (सजनकारी ब्रह्मारूप) और प्रलयके समय तमोगुणप्रधान कृष्णवर्ण (संहारकारी रद्ररूप) स्वीकार करते हैं । प्रभो ! आप सर्वशक्तिमान् और सबके स्वामी हैं। इस संसारकी रक्षाके लिये ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि-कोटि असुर सेनापतियोंने राजाका नाम धारण कर रक्खा है और अपने अधीन वड़ी-बड़ी सेनाएँ कर रक्खी हैं। आप उन सबका संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्यदेव प्रभो ! यह कंस वड़ा दुष्ट है । इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होनेवाला है, तब उसने आपके भयसे आपके बड़े भाइयोंको मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतारका समाचार उसे सुनायेंगे और वह अभी-अभी हायमें दौडा आयेगा ॥ १३-२२॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इधर देवकीने देखा कि मेरे पुत्रमें तो पुरुषोत्तम भगवान्के सभी लक्षण मौजूद हैं । पहले तो उन्हें कंससे कुछ भय मालूम हुआ, परन्तु फिर वे बड़े पवित्र भावसे मुसकराती हुई स्तुति करने लगीं ॥ २३ ॥

माता देवकीने कहा—प्रभो ! वेदोंने आपके जिस रूपको अव्यक्त और सबका कारण वतलाया है, जो अनन्त ज्योतिःस्वरूप, समस्त गुणोंसे रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषणरहित—अनिर्वचनीय, निष्क्रिय एवं केवल विश्रद्ध सत्ताके रूपमें कहा गया है—वही बुद्धि आदिके प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्माकी पूरी आयु—दो

परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल्याक्तिके प्रभावसे सारे लोक मष्ट हो जाते हैं, पञ्च महाभूत अहङ्कारमे, अहङ्कार महत्तत्वमें और महत्तस्य प्रकृतिमें लीन हो जाता है—उस समय एकमान आप ही दोप रह जाते हैं। इसीसे आपका एक नाम 'दोप' भी है। प्रकृतिके एकमान सहायक प्रभो । निमेष्से लेकर वर्पपर्यन्त अनेक विभागोंमे विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टासे यह सम्पूर्ण विश्व सचेष्ट होता है और जिसरी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीलामात्र है । आप सर्वशक्तिमान् और परम क्ल्याणके आश्रय हैं । में आपकी शरण लेती हूँ । प्रमी। यह जीव मृत्युप्रसा हो रहा है। यह मृत्युरूप कराल व्याल्से भयभीत होकर सम्पूर्ण लोक लोकान्तरींमें भटकता रहा है, परन्तु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका। जहाँ यह निर्मय होकर रहे । आज बड़े भाग्यसे इसे आपके चरणोंकी शरण मिल गयी । अतः अत्र यह सुराकी नींद सो रहा है। औरोंनी तो बात ही क्या, खय मृत्य भी इससे भयभीत होकर भाग गयी है। प्रभो । आप हैं भक्त भयहारी। और इमलोग इस दुष्ट कससे बहुत ही भयभीत हैं। अत. आप हमारी रक्षा कीजिये। एक बात और है, आपका यह चतुर्भंज दिव्यरूप ध्यानकी वस्तु है । इसे केवल मास मजा मय शरीरपर ही दृष्टि रखनेयाले देहाभिमानी पुरुपींके सामने प्रकट मत कीजिये । मधुसूदन । इस पापी कसको यह बात मार्म न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिये में क्ससे बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन्। आपना यह रूप अलौक्कि है। आप शङ्का, चक, गदा और कमल्की शोमांचे युक्त अपना यह चतुर्भुजरूप िया लीजिये, सामान्य पालकका रूप धारण कर लीजिये। प्रत्यके समय आप इस सम्पूर्ण विश्वको अपने शरीरमें वैसे ही स्वामाविक रूपसे धारण करते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपने शरीरमें रहनेवाले जिद्ररूप आकाशको । वहीं परमपुद्य परमात्मा आप मेरे गर्भवानी हुए, यह आपनी अद्भुत मनुष्य-लीला नहीं तो और क्या है १॥ २४-३१॥

श्रीमगवान्ने पहा—देवि। स्वायम्भुव मन्वन्तरमें जब तुम्हारा पहला जनम हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था पृदिन और ये वसुदेव सुतपा नामके प्रनापति थे। तुम दोनोंके हृदय बढ़े ही शुद्ध थे। जन ब्रह्माजीने तुम दोनोंको सन्तान उत्पन्न करनेकी आहा दी, तब तुमलोगोंने इन्द्रियोंका दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनोंने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि कालके निभिन्न गुणोंका सहन क्या और प्राणायामके द्वारा अपने मनके मल धो डाले।

तुम दोनों कभी स्खे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर दी रह जाते । तुम्हारा चित्त बड़ा शान्त या । इस प्रकार तुमलोगोंने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करनेकी इच्छासे मेरी आराधना की। मुझमें चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्वर और घोर तप करते-करते देवताओं ने वारह हजार वर्ष नीत गये । पुण्यमयी देवि । उस समय में तुम दोनींनर प्रसन्न हुआ। क्योंकि तुम दोनोंने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्तिसे अपने हृदयमं नित्य निरन्तर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनोंकी अभिलाया पूर्ण करनेके लिये वर देनेवार्लीका राजा में इसी रूपसे तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जर मैने कहा कि 'तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझरे माँग लो', तब तुम दोनोंने मेरे-जैसा पुत्र माँगा। उस समयतक विपय भोगोंसे तुमलोगोंका बोई सम्बन्ध नहीं हुआ या। तुम्हारे कोई सन्तान भी न थी। इसल्यि मेरी मायाखे मोहित होकर तुम दोनोंने मुझसे मोक्ष नहीं माँगा। तुम्हें मेरे-जैसा पुत्र होनेका वर प्राप्त हो गया और मैं वहाँसे चला गया। जब सप्लमनोर्य होकर तुमलोग विषयोंका भोग करने लगे। मैंने देखा कि ससारमें शील स्वभाव, उदारता तथा अय गुणोंमें मेरे जैसा दूसरा वोई नहीं है। इसलिये में ही तुम दोनोंना पुत्र हुआ और उस समय में 'पृक्षिगर्भ' के नामसे विख्यात हुआ। पिर दूसरे जन्ममें तुम हुई अदिति और बसुदेव हुए कश्यप । उस समय भी में तुम्हारा पुत हुआ । उस समय मेरा नाम या 'उपेन्द्र' । शरीर छोटा होनेके कारण लोग मुझे 'वामन' भी कहते थे। सती देवकी। तुम्हारे इस तीसरे ज ममें भी मैं उसी रूपसे पिर तुम्हारा पुन हुआ हूँ । मेरी वाणी कभी झूठी नहीं होती। मैंने तुम्हे अपना यह रूप इसिन्ये दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारोंका स्मरण हो जाय । यदि म ऐसा नहीं करता, तो केवल मनुष्य शरीरसे मेरे अवतारकी पड्चान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्रभाव तथा निरन्तर ब्रह्मभाव रखना । इस प्रकार वात्सल्य-स्नेइ और चिन्तनके द्वारा तुन्हें मेरे परमपदनी प्राप्ति होगी ॥ ३२-४५ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते है—भगवान् इतना वहकर चुन हो गये। अब उन्होंने अपनी योगमायांचे पिता मातांके देखते देखते तुरत एक साधारण शिशुका रूप धारण वर विया। तम वसुदेवजीने भगवान्की प्रेरणांचे अपने पुत्रमें लेक्स स्तिकाग्रहंचे बाहर निक्लनेकी इच्छा की। उसी समय नन्दपक्षी यशोदांके गर्भने उस योगमायांका जम हुआ, जो भगवान्की शक्ति होनेके कारण उनके समान ही जन्म-रहित है। उसी योगमायाने द्वारपाल और पुरवासियोंकी समस्त इन्द्रिय-वृत्तियोंकी चेतना हर ली, वे सब-के-सब अचेत होकर सो गये। बंदीग्रहके सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े-बड़े किवाड़, लोहेकी जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके वाहर जाना वड़ा ही कठिन था। परन्तु वसुदेवजी भगवान् श्रीकृष्णको गोदमें लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचे, त्यों ही वे सब दरवाजे आप-से-आप खुल गये—ठीक वैसे ही, जैसे सूर्योदय होते ही अन्धकार दूर हो जाता है। उस समय वादल धीरे-धीरे गरजकर जलकी

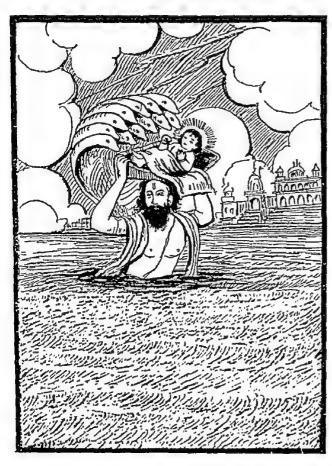

फुहारें छोड़ रहे थे, इसिलये शेषजी अपने फर्नोंसे जलको रोकते हुए भगवान्के पीछे-पीछे चलने लगे। उन दिनों बार-बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुनाजी बहुत बढ़ गयी यीं । उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया या । तरल तरङ्गों के कारण जलपर फेन-ही-फेन हो रहा या । सैकड़ों भयानक भँवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापित भगवान् श्रीरामजीको समुद्रने मार्ग दे दिया या, वैसे ही यमुनाजीने भगवान्को मार्ग दे दिया। वसुदेवजीने नन्दवावाके गोकुलमें जाकर देखा कि सब-के-सब गोप नींदसे अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्रको यशोदाजीकी शय्यापर



सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे वंदीग्रहमें लौट आये। जेलमें पहुँचकर वसुदेवजीने उस कन्याको देवकीकी शय्यापर सुला दिया और अपने पैरोंमें वेड़ियाँ डाल लीं तथा पहलेहीकी तरह वे वंदीग्रहमें वंद हो गये। उधर नन्दपत्नी यशोदाजीको इतना तो माल्म हुआ कि कोई सन्तान हुई है, परन्तु वे यह न जान सकीं कि पुत्र है या पुत्री। क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ या और दूसरे योगमायाने उन्हें अचेत कर दिया था।।४६-५३॥

## चौथा अध्याय

#### कंसके हाथसे छूटकर योगमायाका आकाशमें जाकर भविष्यवाणी करना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जन वसुदेवजी लौट आये, तन नगरके नाहरी और भीतरी सन दरवाजे अपने-आप ही पहलेकी तरह बंद हो गये । इसके नाद नवजात शिशुके रोनेकी ध्वनि सुनकर द्वारपालोंकी नींद दूटी । वे तुरंत भोजराज कंसके पास गये और देवकीको

सन्तान होनेकी बात कही । कंस तो बड़ी आकुलता और घवड़ाहटके साथ इसी बातकी प्रतीक्षा कर रहा था । द्वारपालोंकी बात सुनते ही वह झटपट पलँगसे उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघतासे स्तिकाग्यहकी ओर झपटा । इस बार तो मेरे कालका ही जनम हुआ है, यह सोचकर कल्याण

# योगमायाका प्रभाव



वसुदेवजी भगवान्को लेकर चले।

बह विह्नल हो रहा या और यही कारण है कि उसे इस बातका भी ध्यान न रहा कि उसके बाल विखरे हुए हैं। शस्तेमें कई जगह वह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। वंदीगृहमें पहुँचनेपर सती देवकीने बड़े दुःख और करणाके साथ अपने भाई कससे कहा—'मेरे हितैपी भाई! यह कन्या तो तुम्हारी पुत्रवधूके समान है। इस बेचारी अबला को तुम्हें न मारना चाहिये। मेरे प्यारे भाई! तुमने मेरे बहुत से आगके समान चमकते हुए बच्चे मार डाले। परन्तु उसमें तुम्हारा दोप नहीं, प्रारुध ही बैसा या। अब मुझे यह कन्या तो दे दो। अबस्य ही में तुम्हारी छोटी चहिन हूं। मेरे बहुत से बच्चे मर गये हैं, इसलिये में अत्यन्त दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई! तुम मुझ मन्दभागिनीको यह अन्तिम सन्तान अवस्य दे दो। १-६॥

श्रीगुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! वन्याको अपनी गोदमे छिपानर देववीजीने अत्यन्त दीनताके छाय रोते-रोते याचना वी। परन्तु वंस बड़ा दुष्ट या। उसने देवनीजीको



शिइक्कर उनके हायसे वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही-सी भानजीके पेर पकड़कर बंसने उसे बहे जोरसे एक चट्टानपर दे मारा। स्वार्यके कारण उसके हृदयसे सह्दयता तो पहलेसे ही कूच कर चुकी थी। परन्तु श्रीकृष्णकी वह छोटी बहिन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हायसे छूटकर तुरंत आकाशमें चली गयी और अपने बहे-बहे आठ हाथों में नायुध िये हुए दीन पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चन्दन और मणिमय आभूणों से विभूपित थी। उसके हाथों में घनुप, त्रिशूल, बाण, दाल, तल्वार, शहु, चक्र और गदा—ये आठ आयुध थे। सिद्ध, चारण, गन्धर्च, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत-सी मेंटवी सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवीने कंससे कहा—'रे मूर्स! नुझे मारने हे लिये किसी स्थानपर पैदा हो चुका है। अब त् वर्थ निदींप वालकोंकी हत्या न किया कर।' वंससे इस प्रकार कहकर भगवती योगमाया वहाँसे अन्तर्धान हो गर्थी और पृथ्वीके अनेक स्थानोंमें विभिन्न नामोंसे प्रसिद्ध हुई ॥ ७-१३॥

देवीकी यह बात सुनकर वंसको असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेवको कैदसे छोड़ दिया और बड़ी नम्रतासे उनसे कहा-भीरी प्यारी बहिन और यरनोईजी ! मैं बड़ा पापी हूं । राजस जैसे अपने ही बचोको मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत-से लड़के मार डाले । इस बातका मुझे बड़ा खेद है । में इतना दुष्ट हूँ कि करणाका तो मुझमें छेश भी नहीं है । मैने अपने भाई-बन्धु और हितैपियोंतक्का त्याग कर दिया। पता नहीं, अव मुझे किस नरकमें जाना पहेगा । वास्तवमें तो में ब्रह्मधातीके समान जीवित होनेपर भी सुदा ही हूँ । वेवल मनुष्य ही शुठ नहीं वोलते, विधाता भी शुठ बोलते हैं । उसीके घोगेमें आकर मैंने अपनी बहिनके बच्चे मार डाले । ओह! मैं कितना पापी हूं ! तुम दोनों महातमा हो । अपने पुत्रीं के लिये दोक मत बरो । उन्हें तो अपने कर्मना ही पल मिला है । सभी प्राणी प्रारम्भके अधीन हैं। इसीसे वे सदा सर्वदा एक साप नहीं रह सकते । जैसे मिटीके बने हुए पदार्थ बनते और तिगइते रहते हैं, परन्तु मिटीमें कोई अदल बदल नहीं होती-वैसे ही अरीरका तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परन्तु आत्मापर इसका कोई प्रभाव नहीं पहला। जो लोग इस तत्त्वको नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीरको ही आत्मा मान वैठते हैं। यही उलटी बुद्धि अयवा अज्ञान है। इसीके कारण जन्म और मृत्यु होते हैं। और जवतक यह अज्ञान नहीं मिटता, तवतक आवागमनरूप संधारते छुटकारा नहीं मिलता । मेरी प्यारी बहिन ! यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रोंको मार डाटा है, पिर भी तुम उनके टिये शोक न करो। नयोंकि सभी प्राणी अपने-अपने कमोंका पल भोगनेके लिये



# योगमाया

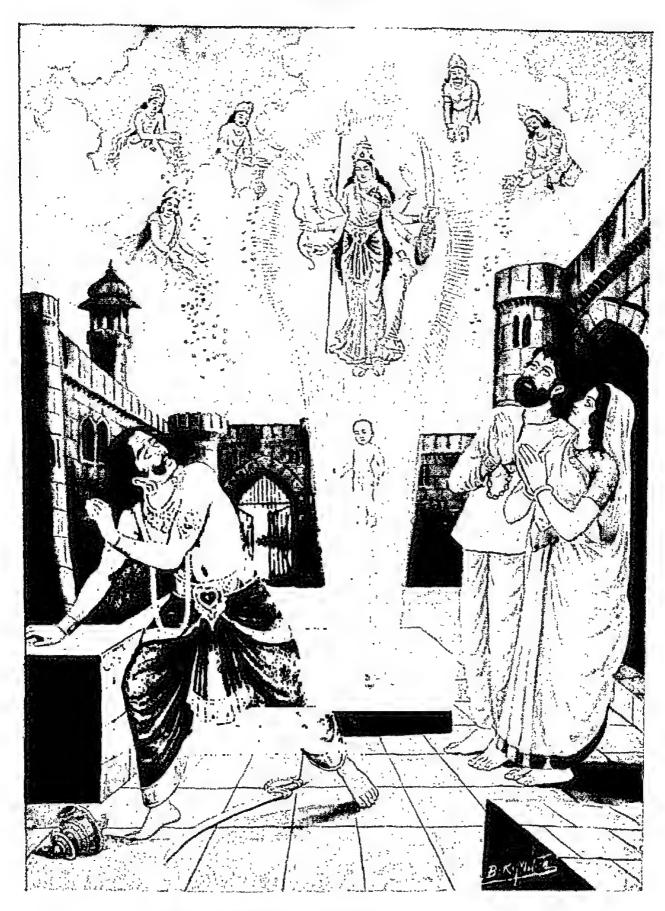

वह अपने बड़े-बड़े आठ हाथोंमें आयुध लिये दीख पड़ी।

सभी प्राणियोंको विवश होकर अपने कमींका फल भोगना पड़ता है ॥ २१ ॥ अपने खरूपको न जाननेके कारण जीव जनतक यह मानता रहता है कि भी भारनेवाला हूँ या मारा जाता हूँ", तवतक शरीरके जन्म और मृत्यु-का अभिमान करनेवाला वह अज्ञानी वाघ्य और वाधक भावको प्राप्त होता है । अर्थात् वह दूसरोंको दुःख देता है और खयं दु:ख भोगता है ॥ २२ ॥ मेरी यह दुएता तुम दोनों क्षमा करो; क्योंकि तुम बड़े ही साधुस्त्रभाव और दीनोंके रक्षक हो ।' ऐसा कहकर कंसने अपनी बहिन देवकी और वसुदेवजीके चरण पकड़ छिये। उसकी ऑंबोंसे ऑंस् वह-वहकर मुँहतक आ रहे थे।) २३॥ इसके बाद उसने योगमायाके वचनोंपर विश्वास करके देवकी और वसुदेवको कैदसे छोड़ दिया और वह तरह-तरहसे उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट काने लगा॥२४॥ जब देवक्रीजीने देखा कि भाई कंसको पश्चाचाप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया । वे उसके पहले अपराधोंको मूल गयी और वसुदेवजीने हँसकर कंससे कहा--।। २५॥ 'मनस्वी कंस । आप जो कहते हैं, वह ठीक वैसा ही है । जीव अझानके कारण ही शरीर आदि-को 'मैं' मान बैठते हैं। इसीसे अपने-परायेका भेद हो जाता है ॥ २६ ॥ और यह भेददृष्टि हो जानेपर तो वे शोक, हर्ष, मय, द्रेष, छोम, मोह और मदसे अन्चे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस वातका पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक मगवान् ही एक मावसे दूसरे भावका, एक वस्तुसे दूसरी वस्तुका नाश करा रहे हैं'॥ २७॥

श्रीशुकदेवजी कहते हें—परीक्षित् ! जब वसुदेव और देवजीने इस प्रकार प्रसन्त होकर निष्कपटमावसे कंसके साय वातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महलमें चला गया !! २८ !! वह रात्रि वीत जानेपर कंसने अपने मिन्त्रयोंको बुलाया और योगमाथाने जो कुछ कहा था, वह सब उन्हें कह सुनाया !!२९!! कंसके मन्त्री पूर्णतया नीतिनिपुण नहीं थे । दैत्य होनेके कारण खमावसे ही वे देवताओंके प्रति शत्रुताका भाव रखते थे । अपने खामी कंसकी बात सुनकर वे देवताओं-पर और भी चिढ़ गये और कंससे कहने लगे—॥३०॥ 'मोजराज ! यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े-बड़े नगरोंमें, होटे-होटे गाँनोंमें, अहीरोंकी वस्तियोंमें और दूसरे स्थानोंमें जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे दस दिनसे अधिकके हों या कमके, सबको आज ही मार डालेंगे॥ ३१॥

समरमीरु देवगण युद्धोद्योग करके ही क्या करेंगे ? वे तो आपके धनुषकी टह्नार सुनकर ही सदा-सर्वदा धवराये रहते हैं ॥ ३२ ॥ जिस समय युद्धमूमिमें आप चोट-पर-चोट करने छगते हैं, वाण-वर्षासे घायछ होकर अपने प्राणींकी रक्षाके लिये समराङ्गण छोड़कर देवतालोग पळायन-परायण होकर इधर-उधर माग जाते हैं ॥३३॥ कुछ देवता तो अपने अब-शस्त्र जमीनपर डाछ देते हैं और हाय जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने उगते हैं । कोई-कोई अपनी चोटीके बाज तथा कच्छ खोलकर आपकी शरणमें आकर कहते हैं कि-'इम भयमीत हैं, इमारी रक्षा कीजिये' ॥ ३४ ॥ आप वन शत्रुओंको नहीं मारते जो शख्न-अख़ मूळ गये हों, जिनका रय टूट गया हो, जो डर गये हों, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्यमनस्क हो गये हों, जिनका धनुष ट्रट गया हो या जिन्होंने युद्धसे अपना मुँह मोड़ लिया हो-उन्हें भी आप नहीं भारते ॥ ३५ ॥ देवता तो वस वहीं वीर बनते हैं, जहाँ कोई छड़ाई-झगड़ा न हो। रणभूमिके बाहर वे वड़ी-बड़ी डींग हॉकते हैं | उनसे तया एकान्तवासी विष्णु, वनवासी शहूर, अस्पवीर्य इन्द्र और तपस्ती ब्रह्मासे भी हमें क्या भय हो सकता है ॥ ३६ ॥ फिर भी देवताओं सी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये--ऐसी हमारी राय है । क्योंकि हैं तो वे शत्रु ही । इसिंखेये उनकी जड़ उखाड़ फेंकनेके छिये आप हम-जैसे विश्वासपात्र सेवकोंको नियुक्त कर दीजिये।।३७॥ जब मनुष्यके शरीरमें रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती--उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जब जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे इन्द्रियोंकी उपेक्षा कर देनेपर उनका दमन असम्भव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले रात्रुकी अपेक्षा कर दी जाय और वह अपना पॉव जमा छे, तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है ॥३८॥ देवताओंकी जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है, जहाँ सनातनधर्म है। सनातनधर्मकी जब् हैं-वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ, जिनमें दक्षिणा दी जाती है || ३९ || इसिक्टिये मोजराज | हमलोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्ती, याञ्चिक और यज्ञके छिये घी आदि ह्विष्य पदार्थ देनेवाली गार्योका पूर्णरूपसे नारा कर डार्लेंगे ॥ ४०॥ ब्राह्मण, गौ, नेद, तपस्या, सत्य, इन्द्रियद्मन, मनोनिप्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णुके शरीर हैं ॥ ४ १ ॥ वह विष्णु ही सारे देवताओं का

स्वामी तथा अमुरोंका प्रधान होपी है। परन्तु वह किसी
गुपामे छिपा रहता है। महादेव, ब्रह्मा और सारे देवताओंकी
जड़ वही है। उसको मार डाल्नेका उपाय यह है कि
भ्रमियोंको मार डाला जाय'॥ २८-४२॥

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं-परीक्षित् । एक तो क्सकी बुद्धि स्वय ही निगड़ी हुई यी, पिर उसे मन्त्री ऐसे मिले थे, जो उससे भी बदकर दुष्ट थे । इस प्रकार उनसे सलाह करके क्सने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणींको ही मार डाला जाय। वह असुर उस समय कालकी पॉसीमें पॅस गया था। उसने

हिंसाप्रेमी राक्षसोंको सत पुरुषोंकी हिंसा करनेका आदेश दे दिया। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर-उधर चले गये, तब कसने अपने महलमें प्रवेश किया। उन असुरोंकी प्रकृति यी रजोगुणी। तमोगुणके कारण उनका चित्त उचित और अनुचितके विवेक्से रहित हो गया या। उनके सिरपर मौत नाच रही यी। यही कारण है कि उन्होंने सतोंसे द्वेय किया। परीक्षित्। में सत्य कहता हूँ—जो लोग महान् सत पुरुषोंका अनादर करते हैं उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय मोग और सब के सब कल्याणके साधन नष्ट हो जाते हैं॥ ४३-४६॥

#### पाँचवाँ अध्याय

गोकुलमें भगवान्का जनममहोत्सव

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्। नन्दवाबा बड़े मनखी और उदार थे। पुत्रका जन्म होनेपर तो उनका द्दय विलक्षण आनन्दसे भर गया । उन्होंने सान किया और पवित्र होकर सुन्दर सुन्दर चस्त्राभूषण धारण क्ये । पिर वेदरा बाहाणींको बुलवाकर खिलवाचन और अपने पुत्रमा जातकमें सरमार करवाया । साथ ही देवता और वितरीं नी विधिपूर्वक पूजा भी करवायी । उन्होंने ब्राह्मणीं नो वस्त्र और आभूपणींसे सुसजित दो लाख गौएँ दान कीं। रतों और मुनइले वस्त्रोंसे दके हुए तिलके सात पहाड़ दान किये । पृथ्वी, दारीर, अपवित्र पदार्थ, गर्भादि, इन्द्रियाँ, द्विजाति वर्ण, धन और चित्त आदि समस्त पदार्थों री शुद्धि क्रमदा, काल, स्नान, शौच, सस्कार, तपस्था, यज्ञ, दान और सन्तोपसे होती है। आत्मानी शुद्धि तो आत्माके नित्य द्युद्ध स्वरूपमा शान होनेसे ही होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और वदीजन मङ्गलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने त्यो । गायक गाने लगे । मेरी और दुन्दुभियाँ बार नार बजने लगीं। वजमण्डलके सभी घरीके द्वार, आँगन और भीतरी माग क्षाइ बुहार दिये गये, उनमें मुगन्धित नलका छिड़कान किया गया, उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा पताका, पुष्पोंकी मालाएँ, रग विरगे वस्त्र और पत्तींकी बन्दन गरेंसि सजाया गया । गाया वैल और बउड़ों को इस्दी तेलसे रॅंग दिया गया, और उन्हें गेरू आदि रगीन धातुएँ, मोरपल, पूर्लोंके हार, तरइ-तरइके सुन्दर वस्त्र और सोनेकी जजीरोंसे सजा दिया गया । परीक्षित् ! सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, जॅगरपे और पगड़ियों से सुमजित होकर और

अपने हाथोंमें भेंटकी बहुत सी सामग्रियाँ छे लेकर नन्दवाबाके घर आये ॥ १-८॥

जब गोपियोंको यह बात माल्म हुई कि यशोदाजीके नालक हुआ है, तो उन्हें बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने सुन्दर सुन्दर वस्त्र, आभूपण और अञ्जन आदिसे अपना शृहार किया, भेंटमें देनेकी सामग्री लेकर यशोदाओं के पास जानेके लिये वे झटपट चल पड़ीं । उनके मुखकमल बड़े ही मुन्दर जान पड़ते ये । उनपर लगी हुई कुकुम ऐसी लगती मानो कमलकी केशर हो । उनके नितम्य बड़े यहे थे । जन वे जल्दी जरदी चलतीं, तब उनके पयोधर हिल्ने लगते । गोपियोंके कानोंमें चमन्ती हुई मणियोंके कुण्डल झिलमिला रहे थे। गलेमें सोनेके हार (हैकल या हुमेल) जगमगा रहे थे। वे बड़े सुन्दर सुन्दर रग विरगे वस्त्र पहने हुए थीं। मार्गमें उनकी चोटियोंमें गुँथे हुए पृल परसते जा रहे थे। हाथोंमें जड़ाऊ कमन अलग ही चमक रहे थे। उनके वानोंके युण्डल, पयोधर और हार दिलते जाते थे। इस प्रकार नन्दराबाके धर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अन्ठी जान पड़ती थी। नन्दबाबाके घर जाकर वे नवजात शिशुको आशीर्वाद देतीं 'यह चिरजीवी हो' और लोगोंपर हस्दी तेलसे मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊँचे खरसे मङ्गल गान करती यीं ॥९-१२॥

भगवान् श्रीकृष्ण समसा जगत्के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माध्यं, वात्सल्य—सभी अनन्त हैं। वे जन नन्दनावाके वजमें प्रकट हुए, उस समय उनके जन्मना महान् उत्सव मनाया गया। नहें बड़े विचित्र और महत्न्मय वाजे वजने लगे । आनन्दसे मतवाले होकर गोपगण एक दूसरेपर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे। एक-दूसरेके मुँहसे मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक-फेंककर आनन्दोत्सव मनाने लगे। नन्दवावा स्वभावसे ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपोंको बहुत-से वस्त्र, आभूषण और गौएँ दीं । सूत-मागध-त्रंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओंसे अपना जीवन-निर्वाह करनेवालों, तथा दूसरे गुणीजनींको भी नन्दवावाने उनकी मुँहमाँगी वस्तुएँ देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करनेमें उनका उद्देश्य यही था कि इन कमोंसे भगवान् विष्णु प्रसन्न हों और मेरे इस नवजात शिशुका मङ्गल हो। नन्दवावाने परम सौभाग्यवती रोहिणीजीका भी वङ्ग सत्कार किया। वे दिव्य वस्त्र, माला और गलेके भाँति-भाँतिके गहर्नोसे सुसजित होकर गृहस्वामिनीकी भाँति आने-जानेवाली स्त्रियोंका सत्कार करती हुई विचर रही थीं। परीक्षित्! उसी दिनसे नन्दवाबाके जजमें सव प्रकारकी श्रृद्धि-सिद्धियाँ अठखेलियाँ करने लगीं और भगवान् श्रीकृष्णके निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणोंके कारण वह लक्ष्मीजीका क्रीडास्थल वन गया ॥१३-१८॥

परीक्षित् ! कुछ दिनोंके वाद नन्दवावाने गोकुलकी रक्षाका भार तो दूसरे गोपोंको सौंप दिया और वे स्वयं कंसका सालाना कर चुकानेके लिये मधुरा चले गये। जव वसुदेवजीको यह माल्म हुआ कि हमारे भाई नन्दजी मधुरामें आये हैं और राजा कंसको उसका कर भी दे चुके हैं तव वे, जहाँ नन्दवावा ठहरे हुए थे, वहाँ आये। वसुदेवजीको देखते ही नन्दजी सहसा उठकर खड़े हो गये मानो मृतक शरीरमें प्राण आ गया हो। उन्होंने वड़े प्रेमसे अपने प्रियतम वसुदेवजीको दोनों हाथोंसे पकड़कर हृदयसे लगा लिया। नन्दवावा उस समय प्रेमसे विह्वल हो रहे थे। परीक्षित् ! नन्दवावाने वसुदेवजीका वड़ा स्वागत-सत्कार किया। वे आदरपूर्वक आरामसे वैठ गये। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रोंमें लग रहा था। वे नन्दवावासे कुशल-मङ्गल पूछकर कहने लगे।।१९-२२॥

चसुदेवजीने कहा—भाई ! तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अवतक तुम्हें कोई सन्तान नहीं हुई थी, यहाँतक कि अब तुम्हें सन्तानकी कोई आशां भी न थी।

यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि अव तुम्हें सन्तान प्राप्त हो गयी। यह भी वड़े आनन्दका विषय है कि आज हमलोगोंका मिलना हो गया। अपने प्रेमियोंका मिलना भी वड़ा दुर्लभ है। इस संसारका चक्कर ही ऐसा है। इसे तो एक प्रकारका पुनर्जन्म ही समझना चाहिये। जैसे नदीके प्रवल प्रवाहमें बहते हुए वेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे-सम्बन्धी और प्रेमियोंका भी एक स्थानपर रहना सम्भव नहीं है-यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है । क्योंकि सबके प्रारव्धकर्म अलग-अलग होते हैं । आजकल तुम जिस वृहद्दनमें अपने भाई-बन्धु और स्वजनोंके साथ रहते हो उसमें जल, घास और लता-पत्रादि तो भरे-पूरे हैं न ? वह वन पशुओंके लिये अनुकूल और सव प्रकारके रोगोंसे तो वचा है ? भाई ! मेरा लड़का अपनी माँ ( रोहिणी ) के साथ तुम्हारे व्रजमें रहता है। उसका लालन-पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिये वह तो तुम्हींको अपने पिता-माता मानता होगा। वह अच्छी तरह है न १ मनुष्यके लिये वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्रविहित हैं जिनसे उसके खजनोंको सुख मिले। जिनसे केवल अपनेको ही सुख मिलता है किन्तु अपने खजनोंको दुःख मिलता है वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं हैं ॥२३-२८॥

नन्दवायाने कहा—भाई वसुदेव ! कंसने देवकीके गर्भसे उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले । अन्तमें एक सबसे छोटी कन्या वच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गयी । इसमें सन्देह नहीं कि प्राणियोंका सुख-दुःख भाग्यपर ही अवलिम्बत है । भाग्य ही प्राणीका एकमात्र आश्रय है । जो जान लेता है कि जीवनके सुख-दुःखका कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होनेपर मोहित नहीं होता ॥ २९-३०॥

वसुदेवजीने कहा—भाई ! तुमने राजा कंसको उसका सालाना कर चुका दिया। हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिये। क्योंकि आजकल गोकुलमें बड़े-बड़े उत्पात हो रहे हैं ॥ ३१॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब वसुदेवजीने इस प्रकार कहा, तब नन्द आदि गोपोंने उनसे अनुमति हे, बैलोंसे जुते हुए छकड़ोंपर सवार होकर गोकुलकी यात्रा की ॥ ३२ ॥

#### छठा अध्याय

पूतना उद्धार

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! नन्दवाबा जव मथुरासे चले, तब रास्तेमें विचार करने लगे कि वसुदेवजीका कथन ध्वा नहीं हो सकता । इससे उनके मनमें उत्पात होनेकी आश्रद्धा हो गयी । तव उन्होंने मन-ही मन 'भगवान् ही दारण हैं, वे ही रक्षा करेंगे ऐसा निश्चय किया। पूतना नामकी एक बड़ी कूर राक्षसी यी। उसका एक ही काम या-वर्चोको मारना। कंसकी आज्ञासे वह नगर, ग्राम और अहीरोंनी बस्तियोंमें बचोंनी मारनेके लिये घूमा करती यी । जहाँके लोग अपने प्रतिदिनके कामों में राक्षसेंकि भयको दूर भगानेवाले भक्तवरसल भगवान्के नाम, गुण और लीलाओंका अवण, कीर्तन और सरण नहीं करते-वहीं ऐसी राधिंखोंना यल चलता है। वह पूतना आनारामार्गसे चल सकती थी और अपनी इच्छाके अनुसार रूप भी बना छेती यी । एक दिन नन्दबाबाके गोकुलके पास आकर उसने मायांचे अपनेको एक मुन्दरी युवती बना लिया और गोकुल-के भीतर घुष गयी। उसने बड़ा सुन्दर रूप बनाया या। उसकी चोटियोंमें बेलेके पूल गुँथे हुए थे। मुन्दर वस्र पहने हुए थी। जब उसके कर्णफूल हिलते थे, तब उनकी चमक्ते मुलकी ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो नाती यीं । उसके नितम्ब और कुच कल्या ऊँचे-ऊँचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुसकान और कटाक्षपूर्ण चितवनसे वजवासियोंका चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणीको हायमें कमल लेकर आते देख गोपियाँ ऐरी उत्प्रेश करने लगीं, मानो स्वयं लक्ष्मीजी अपने पतिका दर्शन करनेके लिये आ रही हैं ॥ १-६ ॥

प्तना बालकों के लिये ग्रहके समान यी। यह इधर-उधर वालकों को हुँद्वी हुई अनायास ही नन्दवाबाक घरमें घुस गयी। वहाँ उसने देखा कि बालक श्रीकृष्ण शय्यापर सोये हुए हूँ। परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्ण दुष्टों के काल हैं। परन्तु जैसे आग राखकी देशीमें अपनेको छिपाये हुए हो, देसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचण्ड तेजको छिपा रक्खा या। भगवान् श्रीकृष्ण चर-अचर सभी प्राणियों के आत्मा हैं। इसल्ये उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बर्चोंको मार डालनेवाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिये। जैसे कोई पुरुष भमवश सोये हुए साँपको रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने बालस्य भगवान् श्रीकृष्णको

पूतनाने अपनी गोदमें उठा लिया । मखमली म्यानके भीतर



छिपी हुई तीखी धारवाली तत्वारके समान पूतनाका हृदय तो बड़ा क्रुटिल या, किन्तु ऊपरसे वह बहुत मधुर और मुन्दर व्यवहार कर रही थी। देखनेमें वह एक भद्र महिलाके समान जान पड़ती थी । इसलिये रोहिणी और यशोदाजी उसके सौन्दर्यंसे प्रमावित हो गयीं; उन्होंने कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी-खड़ी देखती रहीं। इधर राक्षसी पूतनाने वालक श्रीकृष्णको अपनी गोदमें लेकर उनके मुँहमें अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयद्वर और किसी प्रकार न पच सकनेवाला विष लगा हुआ या । भगवान्ने कोधको अपना साथी बनाया और दोनों हायोंसे उसके स्तनोंको जोरसे दबाकर उसके प्राणींके साथ उसका दूध पीने लगे। ( वे उसका दूध पीने छगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा !)। अब तो पूतनाका एक एक मर्मस्थान फटने लगा। वह पुकारने लगी—'अरे छोड़ दे, छोड़ दे, अव बस कर !' वह बार-बार अपने हाय और पैर पटक-पटककर रोने लगी। उसके नेत्र उल्टर गये। उसका सारा शरीर परीनेसे लघपय हो गया। उसकी चिलाहरका वेग बड़ा भयद्वर या। उसके प्रभावसे पहाड़ोंके साथ पृथ्वी और प्रहोंके साथ अन्तरिक्ष हगमगा उठा । सातों पाताल और दिशाएँ गूँज उठीं । बहुत-से लोग चज्रपातकी आश्रद्धांसे

पृथ्वीपर गिर पड़े । परीक्षित् ! इस प्रकार निशाचरी पूतनाके स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपनेको छिपा न सकी, राक्षसीरूपमें प्रकट हो गयी । उसके शरीरसे प्राण निकल गये, मुँह फट गया, बाल विखर गये और हाथ-पाँव फैल



गये । जैसे इन्द्रके वज्रसे घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठमें आकर गिर पड़ी ॥७-१३॥

परीक्षित् ! पूतनाके शरीरने गिरते-गिरते भी छः कोसके वृद्धोंको कुचल डाला । यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई । परीक्षित् ! पूतनाका मुँह हलके समान तीखी और भयक्कर दाढ़ोंसे युक्त था । उसके नथुने पहाड़की गुफाके समान गहरे थे और स्तन पहाड़से गिरी हुई चट्टानोंकी तरह बड़े- बड़े थे । चारों ओर विखरे हुए लाल-लाल बाल बड़े ही विकराल थे । आँखें अंधे कूएँके समान गहरी; नितम्ब नदीके करारकी तरह भयक्कर; भुजाएँ, जाँधें और पैर नदीके पुलके समान तथा पेट सूखे हुए सरोवरकी भाँति जान पड़ता था । पूतनाके उस भयक्कर शरीरको देखकर सब-के-सब ग्वाल और गोपी डर गये । उसकी भयक्कर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही सूने-से हो गये थे । जब गोपियोंने देखा कि वालक श्रीकृष्ण उसकी छातीपर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घवड़ाहट और उतावलीके साथ झटपट वहाँ पहुँच गर्यी तथा श्रीकृष्णको

उठा लिया। इसके वाद यशोदा और रोहिणीके साथ गोपियों-ने गायकी पूँछ घुमाना आदि उपायोंसे वालक श्रीकृष्णके अंगोंकी सब प्रकारसे रक्षा की। उन्होंने पहले वालक श्रीकृष्ण-को गोमूत्रसे स्नान कराया, फिर सब अंगोंमें गोरज लगायी और फिर वारहों अंगोंमें गोवर लगाकर भगवान् के केशव आदि नामोंसे रक्षा की। इसके वाद गोपियोंने आचमन करके 'अज' आदि ग्यारह वीज-मन्त्रोंसे अपने अंगोंमें अङ्गन्यास एवं करन्यास किया और फिर बालकके अंगोंमें वीजन्यास किया॥ १४-२१॥

वे कहने लगीं- 'अजन्मा भगवान् तेरे पैरोंकी रक्षा करें, मणिमान् घुटनोंकी, यज्ञपुरुष जाँघोंकी, अच्युत कमरकी, हयग्रीव पेटकी, केशव हृदयकी, ईश वक्षः खलकी, सूर्य कण्ठकी, विष्णु वाँहोंकी, उचकम मुखकी और ईश्वर सिरकी रक्षा करें। चक्रधर भगवान् तेरे आगे रक्षा करें, पीछे गदाधर हरि, दोनों वगल क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करनेवाले भगवान् मधुसूदन और अजन, चारों कोनोंमें शङ्खधारी उरुगाय गरुड्वाह्न, उपेन्द्र ऊपर, हलधर पृथ्वीपर और भगवान् परमपुरुष तेरे सब ओर रहकर रक्षा करें । हृषीकेश भगवान् इन्द्रियोंकी और नारायण प्राणोंकी रक्षा करें । श्वेतद्वीपके अधिपति चित्तकी और योगेश्वर मनकी रक्षा करें । पृक्षिगर्भ तेरी बुद्धिकी और परमात्मा भगवान् तेरे अहङ्कारकी रक्षा करें। खेलते समय गोविन्द रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान् वैकुण्ठ और वैठते समय भगवान् श्रीपित तेरी रक्षा करें । भोजनके समय समस्त ग्रहोंको भयभीत करनेवाले यज्ञभोक्ता भगवान् तेरी रक्षा करें । डाकिनी, राक्षसी और कूष्माण्डा आदि वालग्रह; भृत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि; शरीर, इन्द्रिय तथा प्राणींका नारा करनेवाले उन्माद (पागलपन) एवं अपसार ( मृगी ) आदि रोग; स्वप्नमें देखे हुए महान् उत्पात; वृद्ध-ग्रह और वालग्रह आदि-ये सभी अनिष्ट भगवान् विष्णुका नामोचारण करनेसे भयभीत होकर नष्ट हो जायँगा२२-२९॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं— रिक्षित् ! इस प्रकार गोपियोंने प्रेमपाशमें वँधकर भगवान् श्रीकृष्णकी रक्षा की । माता यशोदाने अपने पुत्रको स्तन पिलाया और फिर पालनेपर सुला दिया । इसी समय नन्दवावा और उनके साथी गोप मथुरासे गोकुलमें पहुँचे । जब उन्होंने पूतनाका भयङ्कर शरीर देखा, तो वे आश्चर्यचिकत हो गये । वे कहने लगे—'यर तो बड़े आधर्यकी वात है। अवस्य ही वसुदेवके रूपमें किसी ऋपिने जन्म ग्रहण किया है । अथवा सम्भव है वमुदेवजी पूर्वजनमर्ने वोई योगश्वर रहे ही । क्योंकि उन्होंने जैसा यहा था, वैसा ही उत्पात यहाँ देखनेमे आ रहा है। तमतक वनवासियोंने कुल्हाड़ीसे पृतनाके शरीरको दुकड़े हुकड़े बर डाला और गोमुहसे दूर है जाकर रूकड़ियोंपर रखमर जला दिया । जन उसमा शरीर जलने लगा तन उसमें हे ऐसा धूओं निकला, जिसमें अगरवी ही सुगन्ध आ रही यी। क्यों न हो, भगवान्ने जो उसका दूध पी लिया या-जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गये थे। परीक्षित् । यों तो तुम जानत ही हो कि पूतना एक राक्षची थी। लोगोंके नचोंको मार डालना और उनका सून पी जाना-यही उसका काम या। भगवान्को भी उसने मार् डालने भी इच्छा से ही सान पिलाया या। पिर भी उसे वह परम गति मिली, जो सत्पुरुषोंको मिलती है। ऐसी स्थितिमें जो परब्रह्म परमात्मा भगवान् श्रीरूष्णको श्रद्धा और भित्ति से माताके समान अनुरागपूर्वक अपनी व्रिय-से व्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगनेवाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके सम्ब धर्मे तो कहना ही क्या है । भगवान्के चरणकमल सनके यादनीय ब्रह्मा, शहर आदि देवताओं के द्वारा भी यन्दित हैं। वे मक्ति हृदयकी पूँजी हैं। उन्हीं चरणोंसे भगवान्ने पृतनाका शरीर द्वाकर उसका सान-पान किया या। माना कि वह राजसी थी, परन्तु उसे उसम-से-उत्तम गति-जो माताको मिलनी चाहिये-पाप्त हुई। पिर जिनके सानका

दूध भगवान्ते नहें प्रेमसे पिया, उन गौओं और माताओं नी ता बात हो क्या है। परीक्षित्। देवनीनन्दन भगवान् कैवल्य आदि सब प्रकारकी मुक्ति और सन कुछ देनेवाले हैं। उन्होंने बजकी गोपियों और गौओं ना वह दूध, जो वालस्य स्नेहनी अधिकताके कारण स्वय ही झरता रहता या, भरपेट पान किया। वे गौएँ और गोपियों, जो नित्य-निरन्तर भगवान् श्रीकृष्णको अपने पुत्रके ही रूपमें देखती थीं, पिर जन्म मृत्युरूप ससारके चक्रमे कभी नहीं पड़ सकतीं, क्योंकि यह ससार तो अज्ञानके वारण ही है और वे अज्ञानके मुक्त थीं। ३०-४०॥

परीक्षित्। नन्द्राबाके साथ जानेवाले व्यवासियोंकी नाक्में जम चिताके धृएँकी सुगन्ध पहुँची, तब ध्यह क्या है है कहाँसे ऐसी सुग्ध आ रही है है है इस प्रकार कहते हुए वे वजमें पहुँचे। वहाँ गोपैनि उन्हें पृत्नाके आनेसे लेकर मरने तकका सारा वृत्तान्त कह सुनाया। वे लोग पृतनाकी मृत्यु और श्रीकृष्णके युदालपूर्वक यच जानेकी वात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचिति हुए। परीक्षित्। उदारिशरोमणि नद्यावाने मृत्युके मुदासे वचे हुए अपने वालकको गोदमें उठा लिया और वार-वार उसका किर सूँधकर मन ही मन वहुत आनन्दित हुए। यह धृतना मोक्षण भगवान् श्रीकृष्ण की अद्मुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रद्भत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे भगवान् श्रीकृष्णके प्रति अविचल प्रेम प्राप्त होता है॥ ४१-४४॥

## सातवाँ अध्याय

## शकटभञ्जन और तृणावर्त्त उद्धार

राजा परीक्षित्ने पूछा—प्रभी! सर्वशिवमान् भगवान् श्रीहरि अने में अवतार धारण करने बहुत की सुन्दर एवं कर्णमधुर लीलाएँ करते हैं। वे सभी मेरे हृदयमों बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवणमात्रके भगवत्कम्मन्धी क्यांसे अकिन और विविध विपयों में तृष्णा भाग जाती है। मनुष्यमा अन्त मरण शीम्र से शीम्र शुद्ध हो जाता है। भगवान् के चरणों में भिक्त और उनके भवजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवणका अधिकारी समझते हों, तो भगवान्की उन्हीं लीलाओं का वर्णन की निये। भगवान् श्रीकृष्णने मनुष्य-लोक में प्रकट हो सर मनुष्यों नी की लीलाएँ वी हैं। अवस्य ही वे अत्यन्त अद्भुत हैं, हम्रिये आप

अत्र उनकी दूसरी ताल लीला जींका भी वर्णन कीनिये ॥१—३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हं—परिक्षित्। एक बार भगवान् श्रीशृक्षदेवजी कहते हं—परिक्षित्। एक बार भगवान् श्रीशृक्षते करवट बदलने ना अभिषेक-उत्सव मनायां जा रहा या। उसी दिन उनका जन्मनक्षत्र भी था। घरमें नदुत-सी श्रियों नी भीड़ लगी हुई थी। गाना वजाना हो रहा था। ब्राह्मणलेग मन्त्र पढ-पढकर नन्दन दन श्रीशृष्णशा अभिषेक कर रहे थे। सती यशोदा यही सन कराने में व्यस्त यीं। नन्दरानी यशोदानीने ब्राह्मणोंना खून पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न वस्न, माला, गाय आदि मुँहमाँगी वस्तुएँ दी। जब स्वस्तिवाचन और अभिषेक आदि वार्य सम्पन्न हो गये, तन उन्होंने यह देखकर कि मेरे ल्लाके नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्रको धीरेसे शय्यापर सुला दिया। योड़ी देरमें स्यामसुन्दरकी आँखें खुलीं, तो वे स्तन-पानके लिये रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदाजी उत्सवमें आये हुए वजवासियोंके स्वागत-सत्कारमें बहुत ही तन्मय हो गयी यीं। इसिलये उन्हें श्रीकृष्णका रोना सुनायी नहीं पड़ा। तब वे श्रीकृष्ण रोते-रोते अपने पाँव उछालने लगे। वालक श्रीकृष्ण एक छकड़ेके नीचे सोये हुए थे। उनके पाँव अभी लाललाल कोंपलोंके समान बड़े ही कोमल और नन्हे-नन्हे थे। परन्तु वह नन्हा-सा पाँव लगते ही विशाल छकड़ां उलट



गया। उस छकड़िपर दूध-दही आदि अनेक रसोंसे भरी हुई मटिकयाँ और दूसरे वर्तन रक्खे हुए थे। वे सव-के-सव फूट-फाट गये और छकड़ेके पिहेंये तथा धुरे अस्त-व्यस्त हो गये, उसका जूआ फट गया। करवट वदलनेके उत्सवमें जितनी भी स्त्रियाँ आयी हुई यों—वे सव और यशोदा, शोहिणी, नन्दवावा और गोपगण इस विचित्र घटनाको देखकर व्याकुल हो गये। वे आपसमें कहने लंगे—'अरे, यह क्या हो गया? यह छकड़ा अपने-आप कैसे उलट गया?' वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहाँ खेलते हुए वालकोंने गोपों और गोपियोंसे कहा कि इस कृष्णने ही तो रोते-रोते अपने पाँवकी ठोकरसे इसे उलट दिया है, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु गोपोंने उसे 'वालकोंकी वात'

मानकर उसपर विश्वास नहीं किया । ठीक ही है, वे गोप उस वालकके अनन्त वलको नहीं जानते थे ॥ ४-१० ॥

यशोदाजीने समझा यह किसी ग्रह आदिका उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाड़ले लालको गोदमें लेकर ब्राह्मणों-से वेदमन्त्रोंके द्वारा शान्तिपाठ कराया और फिर वे उसे स्तन पिलाने लगीं। वलवान् गोपोंने छकड़ेको फिर सीधा कर दिया । उसपर पहलेकी तरह सारी सामग्री रख दी गयी। ब्राह्मणोंने इवन किया और दही, अक्षत, कुदा तथा जलके द्वारा भगवान्की पूजा की । जो किसीके गुणोंमें दोप नहीं निकालते, झूठ नहीं वोलते, दंभ, ईंप्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमानसे रहित हैं—उन सत्यशील ब्राह्मणोंका आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता । यह सोचकर नन्दवावाने वालकको गोदमें उठा लिया और बाह्मणोंसे साम, ऋक् और यजुर्वेदके मन्त्रोंद्वारा संस्कृत एवं पवित्र ओपधियोंसे युक्त जलसे अभिपेक कराया । उन्होंने वड़ी एकाग्रतासे स्वस्तययन-पाठ और इवन कराकर ब्राह्मणोंको अति उत्तम अन्नका भोजन कराया । इसके वाद नन्दवावाने अपने पुत्रकी उन्नति और अभिवृद्धिकी कामनासे ब्राह्मणोंको सर्वगुणसम्पन्न बहुत-सी गौएँ दीं । वे गौएँ वस्त्र, पुष्पमाला और सोनेके हारोंसे सजी हुई यीं । ब्राह्मणोंने उन्हें आशीर्वाद दिया । परीक्षित् ! यह वात स्पष्ट है कि जो वेदवेत्ता और योगयुक्त ब्राह्मण होते हैं) उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता ॥ ११–१७॥

एक दिनकी वात है, सती यशोदाजी अपने प्यारे ल्हाकों गोदमें लेकर दुलार रही थीं । सहसा श्रीकृष्ण चट्टानकें समान भारी वन गये । वे उनका भार न सह सर्की । उन्होंने भारसे पीड़ित होकर श्रीकृष्णको पृथ्वीपर वैठा दिया । इस नयी घटनासे वे अत्यन्त चिकत हो रही थीं । इसके बाद उन्होंने भगवान् पुरुषोत्तमका स्मरण किया और घरके काममें लग गयीं ॥ १८–१९॥

तृणावर्त नामका एक दैत्य या । वह कंसका निजी सेवक या । कंसकी प्रेरणासे ही ववंडरके रूपमें वह गोकुलमें आया और वैठे हुए वालक श्रीकृष्णको उड़ाकर आकारामें ले गया । उसने धूलसे सारे वजमण्डलको ढक दिया । लोगोंके नेत्र वंद कर दिये । उसके भयद्वर शब्दसे दसों दिशाएँ कॉप उठीं ! सारा वज दो घड़ीतक धूल और घोर अन्धकारसे



दका रहा। यशोदाजीने अपने पुत्रको जहाँ बैठा दिया या, वहाँ जाकर देखा तो श्रीकृष्ण यहाँ नहीं थे! उस समय तृणावर्तने ववंडररूपंचे इतनी बाद उदा रक्खी यी कि सभी होग अत्यन्त उद्विम और नेमुध हो गये थे! उन्हें अपना-पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा या। उस जोरकी आँधी और धूटकी वर्णामें अपने पुत्रका पता न पाकर यशोदाको बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्रकी याद करके बहुत ही दीन हो गयीं और बछड़ेके मर जानेपर गायकी जो दशा हो जाती है, वही दशा उनकी हो गयी। वे पृष्वीपर गिर पड़ीं। ववंडरके शान्त होनेपर जब धूटका उद्दना वंद हुआ, तब यशोदाजीके रोनेका शब्द सुनकर दूसरी गोपियाँ वहाँ दौड़ आयीं। नन्दनन्दन स्थामसुन्दर श्रीकृष्णको न देखकर उनके हृदयमें भी आग लग गयी, ऑखोंसे ऑस्की धारा वहने लगी। वे फूट-फूटकर रोने लगीं।। २०-२५।।

इधर तृणावर्त्त ववंडररूपसे जब भगवान् श्रीकृष्णको आकाशमें उठा ले गया, तब उनके भारी वोसको न सम्हाल सकनेके कारण उसका वेग शान्त हो गया । वह अधिक चल न सका । भगवान् उससे भी अधिक भारी हो गये थे ।

इसलिये वे उसे एक चट्टानके समान जान पड़ते थे। उसने उन्हें छुड़ाकर गिरा देनेकी चेष्टा की, परन्तु वह सफल न हुआ। उस अद्भुत बालकने उसके गलेको कसकर पकड़ रक्खा या । भगवान्ने इतने जोरसे उसका गला पकड़ रक्ला या कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया । उसकी आँखें बाहर निकल आर्यो । बोलती बंद हो गयी । प्राण-पखेरू उड़ गये और बालक श्रीकृष्णके साथ वह वजमें गिर पड़ा । वहाँ जो स्त्रियाँ इकटी होकर रो रही थीं, उन्होंने देखा कि वह विकरात दैत्य आकारासे एक चट्टानपर गिर पड़ा और उसका एक-एक अङ्ग चकनाचूर हो गया-ठीक वैसे ही, जैसे भगवान् शहरके वाणींसे आहत हो त्रिपुरामुर गिरकर चूर-चूर हो गया या। भगवान् श्रीकृष्ण उसके वश्वःखलपर लटक रहे थे । यह देखकर गोपियाँ विस्मित हो गर्यी ! उन्होंने झटपट वहाँ जाकर श्रीकृष्णको गोदमें ले लिया और लाकर उन्हें माताको दे दिया। बालक मृत्युके मुखसे सकुराल होैंट आया । यंदापि उसे राक्षस आकाशमें उठा है गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्रीकृष्णको फिर पाकर यशोदा आदि गोपियों तथा नन्द आदि गोपोंको अत्यन्त आनन्द हुआ । वे कहने लगे-- 'अहो, यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है। देखो तो सही, यह कितनी अद्भुत घटना घट गयी ! यह बालक राक्षसके द्वारा मृत्युके मुखमें डाल दिया गया या, परन्तु फिर जीता-जागता आ गया और उस दिंसक दुष्टको उसके पाप ही खा गये ! सच है, साधु पुरुष अपनी समतासे ही सम्पूर्ण भयों से बच जाता है । इमने ऐसा कौन-सा तप, भगवान्की पूजा, प्याज पौसरा, कुऑं-वावली, बाग वगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथवा जीवींकी मलाई की थी, जिसके फलमे इमारा यह बालक मरकर भी अपने खजनोंको सुखी करनेके लिये फिर लौट आया ? अवस्य ही यह बड़े सौभाग्य-की बात है। जब नन्दबाबाने देखा कि बृहद्दनमें बहुत-सी अद्भुत घटनाएँ घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचिकत होकर उन्होंने वसुदेवजीकी बातका बार-बार समर्थन किया॥ २६-३३॥

एक दिनकी बात है, यद्योदाजी अपने प्यारे शिश्चको

गोदमें लेकर बड़े प्रेमसे स्तन-पान करा रही थीं। वे वास्तत्य-स्नेहसे इस प्रकार सरावोर हो रही थीं कि उनके स्तनोंसे अपने-आप ही दूध झरता जा रहा था। परीक्षित्! यह उस समय-की वात है जब श्रीकृष्ण प्रायः दूध पी चुके थे। यशोदाजी उनके मन्द-मन्द मुसकराते हुए मुखको चूम रही थीं। ठीक उसी समय श्रीकृष्णको जँभाई आ गयी। जँभानेपर जब उनका मुँह खुला, तब यशोदाने देखा कि उसमें आकाश, अन्तरिक्ष, ज्योतिर्मण्डल, दिशाएँ, सूर्य, चन्द्रमा, अप्नि, वायु, समुद्र, द्वीप्, पर्वत, नदियाँ, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। परीक्षित्! अपने पुत्रके मुँहमें इस प्रकार यकायक सारा जगत् देखकर यशोदाजीका शरीर काँप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी-बड़ी आँखें बंद कर



र्सी । वे अत्यन्त आश्चर्य-चिकत हो गर्यो ॥ ३४-३७ ॥

## आठवाँ अध्याय

#### नामकरण-संस्कार और वाललीला

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षत् ! यदुवंशियोंके कुल-पुरोहित ये श्रीगर्गाचार्यजी । वे वड़े तपस्वी थे। वसुदेवजीकी प्रेरणासे वे एक दिन नन्दवावाके गोकुलमें आये। उन्हें देखकर नन्दवाबाको वड़ी प्रसन्नता हुई । वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए । उनके चरणोंमें प्रणाम किया । इसके वाद 'ये स्वयं भगवान् ही हैं'-इस भावसे उनकी पूजा की । जब गर्गाचार्यजी आरामसे बैठ गये और विधि-पूर्वक उनका आतिथ्य-सत्कार हो गया, तव नन्दवावाने वड़ी ही मधुर वाणीसे उनका अभिनन्दन किया और कहा-'भगवन् ! आप तो स्वयं पूर्णकाम हैं, आपको न किसी वस्तुका अभाव है और न आवश्यकता । फिर में आपकी नया सेवा करूँ ? आप-जैसे महात्माओंका हमारे-जैसे गृहस्थोंके घर आ जाना ही हमारे परम कल्याणका कारण है । हम तो घरोंमें इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपर्कोंमें हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि इम आपके आश्रमतक जा भी नहीं सकते । हमारे कल्याणके सिवा आपके आगमन-का और कोई हेतु नहीं है । प्रभो ! जो बात साधारणतः इन्द्रियोंकी पहुँचके वाहर है अथवा भूत और भविष्यके गर्भमें निहित है, वह भी ज्यौतिप-शास्त्रके द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्यौतिप-शान्त्रकी रचना की है। इसके सिवा आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिये मेरे इन दोनों वालकों के नामकरणादि संस्कार आप ही कर दीजिये। आप कह सकते हैं कि यह काम तो तुम्हें अपने कुलगुक्से ही कराना चाहिये। किन्तु आप तो जानते ही हैं कि ब्राह्मण जनमसे ही मनुष्यमात्रका गुरु है।। १-६॥

गर्गाचार्यजीते कहा—नन्दजी ! यह वात तो तुम जानते ही हो कि मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्यके रूपमें प्रसिद्ध हूँ । यदि मैं तुम्हारे पुत्रके संस्कार करूँगा, तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकीका पुत्र है । कंसकी नीयत यहुत हुरी है । वह पान ही सोचा करता है । जबसे देवकीकी कल्यासे उसने यह बात सुनी है कि उसको मारनेवाला और कहीं पैदा हो गया है, तबसे वह यही सोचा करता है कि देवकीके आठचें गर्मसे कल्याका जन्म तो नहीं होना चाहिये । वसुदेवजीके साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ट मित्रवा है । यदि मैं तुम्हारे पुत्रका संस्कार कर हूँ और यह इस बालव हो

वसुदेवजीका लड़का समझकर मार डाले, तो इमसे बड़ा अन्याय हो जायगा ॥७-९॥

नन्द्यायाने कहा—आचार्यंजी । आप चुपचाप इस एकान्त गोशालामें वेवल स्वस्तिवाचन करके इस बालकका दिजातिसमुचित नामकरण-संस्कारमान कर दीजिये । औरोंनी कौन कहे, मेरे संगे सम्बन्धी भी इस बातको न जानने पार्वे॥१०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—गर्गाचार्यंजी तो सस्वार करना चाहते ही थे। जब नन्दबावाने उनसे इस प्रकार



प्रार्थना की, तन उन्होंने एकान्तमें छिपकर गुप्तरूपचे दोनों बालकोंका नामकरण धरकार कर दिया ॥ ११ ॥

गर्गाचार्यज्ञांने कहा—'यह रोहिणीना पुत है। इसिन्ये इसका नाम होगा रौहिणेय। यह अपने संगे सम्बन्धी और मित्रोंको अपने गुणोंसे अत्यन्त आनित्त करेगा। इसिन्ये उनके रमणमें हेत होनेके कारण इसका दूसरा नाम होगा 'राम'। इसके बलकी कोई सीमा नहीं है, अत इसका एक नाम 'बल' भी है। यह यादवांमें और तुमलेगोंमें कोई भेदमाव नहीं रवसेगा और लोगोंमें पूट पड़नेपर मेल करावेगा, इसिन्ये इसका एक नाम 'सद्धर्पण' भी है। और यह जोसाँक्ल-साँवला है, यह प्रत्येक सुगमें शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगोंमें इसने क्रमश क्वेत, रक्त और पीत—ये तीन विभिन्न रग स्वीकार किये थे। अवकी यह कृष्णवर्ण हुआ है।

इस्रिये इसका नाम 'कृष्ण' होगा । नन्दजी ! यह तुम्हारा पुत पहले कभी वसुदेवजीके घर भी पैदा हुआ या, इसलिये इस रहस्यको जाननेवाले लोग इसे 'श्रीमान् वासुदेव' भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्रके और भी बहुत से नाम हैं, तथा रूप भी अनेक हैं ! इसके जितने गुण हैं और जितने वर्म, उन सरके अनुसार अलग-अलग नाम पड़ जाते हैं । मैं तो उन नामींको जानता हूँ, परन्तु ससारके साधारणलोग नहीं जानते। यह तुमलोगींका परम कट्याण करेगा। समस्त गोप और गौओंको यह बहुत ही आनन्दित करेगा । इसकी सहायतासे तुमलेग वड़ी उड़ी विपत्तियोंको बड़ी सुगमतासे पार कर लोगे। वनराज । पहले युगकी जात है । एक जार पृथ्वीमें कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओंने चारों ओर लूट खसोट मचा रक्सी थी । तव तुम्हारे इसी पुत्रने सजन पुरुषोंकी रक्षा की और इससे वल पात्रर उन लोगोंने छुटेरोंपर विजय प्राप्त की । नन्द्रामा । में तुमसे सच कहता हूँ - जो तुम्हारे इस साँवले शिशुसे प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान् हैं । जैसे विष्णुभगवान्के करकमलेंकी छत्र अयामें रहनेवाले देवताओं नो असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करनेवालींको भीतर या बाहर किसी भी प्रकारके शतु नहीं जीत सकते। नन्दजी! चाहे जिस दृष्टिसे देखें —गुणमें, सम्पत्ति और सौन्दर्यमें, कीर्ति और प्रभावमें तुम्हारा यह वालक साक्षात् भगवान् नारायणके समान है । तुम उड़ी सावधानी और तत्परतासे इसरी रक्षा करो । इस प्रकार नन्दबाबाको समझाकर, आदेश देकर गर्गाचार्यजी अपने आश्रमको होट गये। उनकी बात सुनकर नन्द नाबाको बड़ा ही आनन्द हुआ । उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सन आशा लालसाएँ पूरी हो गयी, मैं अन कृतकृत्य हूँ ॥१२–२०॥

परीक्षित्। मुछ ही दिनों में राम और रयाम घुटनों और हाथों के नल बनैयाँ चल चलकर गोकुलमें खेलने लगे। दोनों माई अपने न है-नन्हें पाँनोंको गोकुलकी कीचड़में घछीटते हुए चलते। उस समय उनके पाँव और कमरके घुँघर छन छन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वय वह ध्यनि सुनकर रिजल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किमी अज्ञात व्यक्तिके धीछे हो लेत। किर जय देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तम झक्से

रह जाते और डरकर अपनी माताओं रोहिणीजी और

थे। वे कहीं हरिन, गाय आदि सींगवाले पशुओंके पास



यशोदाजीके पास लौट आते । माताएँ यह सब देख-देखकर स्नेह्से भर जातीं । उनके स्तनींसे दूधकी धारा यहने लगती यी। जब उनके दोनों नन्हे-नन्हे-से शिशु अपने शरीरमें कीचड़का अङ्गराग लगाकर लौटते, तव उनकी सुन्दरता और भी वढ़ जाती थी। माताओंको की चड़का तो ध्यान ही न रहता । वे उन्हें आते ही दोनों हाथोंसे गोदमें लेकर हृदयसे लगा लेतीं और उन्हें स्तन-पान कराने लगतीं। जब वे दूध पीने लगते और वीच-वीचमें मुसकरा-मुसकराकर अपनी माताओंकी ओर देखने लगते, तत्र वे उनकी मन्द-मन्द मुसकान, छोटी-छोटी दॅंतुलियाँ और भोलाभाला मुँह देखकर आनन्दके समुद्रमें हुनने-उतराने लगतीं। जन राम और स्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तव त्रजमें घरके वाहर ऐसी-ऐसी वाललीलाएँ करने लगे, जिन्हें गोपियाँ देखती ही रह जातीं। जत्र वे किसी बैठे हुए बछड़ेकी पूँछ पकड़ लेते और वछड़े डरकर इधर-उधर भागते, तव वे दोनों और भी जोरसे पूँछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते । गोपियाँ अपने घरका काम-धंधा छोड़कर यही सव देखती रहतीं और हँसते-हँसते लोटपोट हो जातीं । फिर दौड़कर छुड़ार्ती और परम आनन्दमें मम हो जातीं। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चञ्चल और बड़े खिलाड़ी



दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आगसे खेलनेके लिये क्र्य पड़ते। कभी दाँतसे काटनेवाले कुत्तोंके पास पहुँच जाते, तो कभी आँख वचाकर तलवार उठा लेते। कभी रक्खा हुआ पानी ढरका देते तो कभी गड्देमें छपका खेलने लगते। कभी किसी पक्षीको पकड़नेके लिये धीरे-धीरे चलकर उसपर लपकते, और वह उड़ जाता तो उसकी छायाके साय-साय घुटनोंके वल दौड़ते। उन्हें काँटे और कुशका तो कोई ख्याल ही न या। माताएँ उन्हें वहुत वरजतीं, परन्तु उनकी एक न चलती। वे मानते तो केवल अच्छा-सा खिलोना पानेपर! ऐसी स्थितिमें माताएँ घरका काम-घंधा भी न सम्हाल पातीं। उनका चित्त वचोंको खिलाने-पिलानेकी तैयारी और उन्हें भयकी वल्तुआंसे वचानेकी सजगता—इन दोनोंके वीचमें ही लटकता रहता। २१-२५॥

परीक्षित्! गोकुलमें समयका तो पता ही न चलता या। कुछ ही दिनोंमें यशोदा और रोहिणीके लाड़ले लाल बुटनॉका सहारा लिये पिना अनायास ही खड़े होकर चलने लगे। परीक्षित्! ये प्रजवासियोंके कन्हेया स्वयं भगवान् हैं। परम सुन्दर और परम मधुर! देखों, अब ये बलराम और अपनी ही उम्रके ग्वालवालोंको अपने साथ लेकर खेलनेके लिये प्रजमें निकल पड़ते और प्रजकी भाग्यवती गोपियोंको निहाल

करते हुए तरह तरहके खेल रोलते! उनके बचपनकी चञ्चलताएँ पड़ी ही अनोखी होती थीं! गोपियोंको तो वे बड़ी ही सुन्दर और बड़ी ही मधुर लगतीं। एक दिन सब की



सब इक्डी होकर न द्याबाके घर आयीं और यशोदा माताको सुना सुनाकर व हैयाकी करतूत कहने लगीं-- 'अरी महर ! यह तेरा का हा वड़ा नटखट हो गया है। गाथ दुहनेका समय न होनेपर भी यह वजड़ों नो खोल देता है और हम डॉटती हैं, तो ठठा ठठाकर हॅसने लगता है। इतना ही नहीं, यह हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा-चुराकर खा जाता है। इसे चोरीके बड़े-बड़े उपाय मारूम हैं। इससे कुछ भी बचने नहीं पाता। वेवल अपने ही खाना तो भी एक बात यी, यह तो सारा दही दूध वानरोंको बाँट देता है। और जन सव पानर भरपेट खा लेते हैं, एककी भी भूख बाकी नहीं रहती, तब यह हमारे माटोंको ही भोड़ डालता है। यदि घरमें कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो घरवालींपर नहुत खीझता है और कहता है कि 'घरका खामी तो मैं हूं, मेरी स्य वस्तुएँ कहाँ छिपा दी हैं ? जब इसका और कोइ यस नहीं चलता, तो यशोदा रानी ! तुम्हारा लाइला हमारे उच्चींको क्लाकर भाग जाता है। जर इस दही दूधको छीकोंपर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाय वहाँनक नहीं पहुँच पाते, तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। वहीं दो चार पीढ़ोंको

एक के जगर एक रख देता है। कहीं ऊखल्पर चढ जाता है तो कहीं ऊखल्पर पीढा रख देता है। कभी-कभी तो अपने किसी साथीके कथेपर ही चढ जाता है। जब इतनेपर भी काम नहीं चलता, तो यह नीचेसे ही उन वर्तनों में छेद कर



देता है। इसे इस बातकी पक्की पहचान रहती है कि निस छीनेपर क्रिस वर्तनमें क्या रक्ला है। और ऐसे ढगसे छेद वरना जानता है कि किसीको पतातक न चले। जब हम अपनी वस्तुओंको बहुत अँधेरेमें छिपा देती हैं तम नन्दरानी। जो तुमने इसे बहुत सा हीरा मोती पहना रक्खा है, उनके प्रकाशने अपने आप ही सन कुछ देख लेता है। परातु इस वातपर कहीं तुम इसके गहने उतार न लेना । इसके दारीरमें ही ऐसी ज्योति है, जिससे इसे सय कुछ दीख जाता है । यह इतना चालाक है कि यन कौन कहाँ रहता है, इसका पता रखता है और जब इम सब घरके काम धर्षोमं उल्झी रहती हैं, तब यह अपना काम बना लेता है। तुम तो बड़ी धीधी-खादी हो । तुम्हें इसकी करतूर्तीका पता नहीं है । यह इतनी ढिठाई करता है कि इमारे लिपे पुते स्वच्छ घरोंमें मल-मूत्रतक कर देता है। तिनक देखों तो इसकी ओर, वहाँ तो चोरीके अनेकों दग निकालता है, तरइ-तरहकी चालाकियाँ करता है और यहाँ माद्रम हो रहा है मानो पंत्यरनी मृति खड़ी हो । बाह रे भोले-भाले साधु ! इस प्रकार गोपियाँ कहती जातीं और भगवान् श्रीकृष्णके भीत चिकत नेत्रीं युक्त

मुखकमलको देखती जातीं । उनकी यह दशा देखकर नन्द-रानी यशोदाजी उनके मनका भाव ताड़ लेतीं और उनके हृदयमें स्नेह और आनन्दकी बाढ़ आ जाती । वे इस प्रकार हॅस्ने लगतीं कि अपने लाड़ले कन्हैयाको इस यातका उलाहना भी न दे पातीं, डाँटनेकी वाततक नहीं सोच पातीं ॥ २६–३१ ॥

एक दिन वलराम आदि ग्वालवाल श्रीकृष्णके साथ खेल रहे थे। उन लोगोंने माँ यशोदाके पास आकर कहा—'माँ! कन्हैयाने मिट्टी खायी है।' यशोदा रानी डर गयी कि मिट्टी खानेसे कन्हैयाको रोग न हो जाय। उन्होंने श्रीकृष्णका हाथ पकड़ लिया। उस समय भगवान् श्रीकृष्णकी विचित्र हालत थी। उनकी आँखें डरके मारे नाच रही थीं। यशोदा मैयाने डॉटकर कहा—'क्यों रे नटखट! त् बहुत ढीठ हो गया है। त्ने अकेलेमें छिपकर मिट्टी क्यों खायी? देख तो तुझसे होड़ करनेवाले नहीं, तेरे दलके तेरे सखा क्या कह रहे हैं! केवल वे ही नहीं, तेरे वड़े मैया बलदाऊ मी तो उन्हींकी ओरसे गवाही दे रहे हैं'॥ ३२–३४॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-'माँ ! मैंने मिट्टी नहीं खायी । ये सब झुठ वक रहे हैं । यदि तुम इन्होंकी वात सच मानती हो तो मेरा मुँह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी ऑलोंसे देख हो !' यशोदाजीने कहा- 'अच्छी वात । यदि ऐसा है, तो मुँह खोल । माताके ऐसा कहनेपर भगवान् श्रीकृष्णने अपना मुँह खोल दिया । परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णका ऐरवर्य अनन्त है । वे केवल लीलाके लिये ही मनुष्यके वालक वने हुए हैं। यशोदाजीने देखा कि उनके मुँहमें चर-अचर सम्पूर्ण जगत् विद्यमान है । आकाश ( वह शून्य जिसमें किसीकी गति नहीं ), दिशाएँ; पहाड़, द्यीप और समुद्रोंके सहित सारी पृथ्वी; बहनेवाली वायु, वैद्युत अभि, चन्द्रमा और तारोंके साथ सम्पूर्ण ज्योतिर्मण्डल; जल, तेज, पवन, वियत् ( प्राणियोंके चलने-फिरनेका आकाश); वैकारिक अहङ्कारके कार्य देवता, मन-इन्द्रिय, पञ्चतन्मात्राऍ और तीनों गुण श्रीकृष्णके मुखमें दीख पड़े। परीक्षित्! कहाँतक कहूँ—जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदिके द्वारा विभिन्न रूपोंमें दीखनेवाला यह

भा० अं० ८५---८६

सारा विचित्र संसार, सम्पूर्ण वन और अपने-आपको भी



यशोदाजीने श्रीकृष्णके नन्हे-से खुले हुए मुखमें देखा। वे वड़ी शङ्कामें पड़ गयीं। वे सोचने लगी कि 'यह कोई स्वम है या भगवानकी माया ? कहीं मेरी बुद्धिमे ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है ? सम्भव है, मेरे इस वालकमें ही कोई जन्मजात योगसिद्धि हो ! यह सोचते-सोचते यशोदाजीकी समझमें वात आ गयी। उन्होंने कहा-'जो चित्त, मन, कर्म और वाणीके द्वारा ठीक-ठीक तथा सुगमतासे अनुमानके विषय नहीं होते, यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्तासे ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका खरूप सर्वथा अचित्त्य है—उन प्रभुको मै प्रणाम करती हूँ । यह मैं हूँ और ये मेरे पति, तथा यह मेरा लड़का है; साथ ही में वजराजकी समस्त सम्पत्तियोंकी स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ; ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं-जिनकी मायासे मुझे इस प्रकारकी कुमति वेरे हुए है, वे भगवान् ही मेरे एकमात्र आश्रव हैं—में उन्हीं वी शरणमें हूँ। भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि मेरी माता नो मेरा तत्त्व जान गर्या, अब में इनका वालस्य-स्नेह कैंगे पा सक्ँगा । यस, उन्होंने अपनी उस योगमानाको, जो उननी अपनी शक्ति है, पुत्र-स्नेहके रूपमें यशोदाजीके ट्रदयमें

जायत् कर दिया । यशोदाजीको तुरत यह घटना भूछ गयी । उन्होंने अपने दुरारे लालको गोदमें उठा लिया । जैसे पहछे उनके हृदयमें प्रेमना समुद्र उमइता रहता या, वैसे ही पिर उमइने लगा । सारे वेद, उपनिपद्, साख्य, योग और भक्तजन जिनके सुयशका गीत गाते गाते अधाते नहीं— उन्हीं भगवान्को यशोदाजी अपना पुत्र मानती थी।।।३५-४५॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् । नन्दबानाने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मङ्गलमय साधन किया या १ और परमभाग्यवती यशोदाजीने भी ऐसी कौन सी तपस्या की यी, जिसके कारण स्वय भगवान्ने अपने श्रीमुखसे उनमा स्तन पान किया १ भगवान् श्रीमुख्णकी वे बाललीलाएँ, जो वे अपने ऐस्वयं और महत्ता आदिको छिपाकर ग्वालवालीं में करते हैं, इतनी पवित्र हें कि उनमा अवण कीर्तन करनेवाले लोगों के भी सारे पाप ताप शान्त हो जाते हैं। निकालदर्शी श्रानी पुरुप आज भी उनका गायन करते रहते हें। वे ही सीलाएँ उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेवजीको तो देखनेतकको न मिलीं और नन्द यशोदा उनका अपार

मुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है १॥ ४६ ४७॥

श्रीद्युकदेवजीने कहा-परीक्षित् । नन्दबाबा पूर्व जन्ममें एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम या द्रोण और उनकी पत्नीका नाम या घरा । उन्होंने ब्रह्माजीके आदेशोंका पालन करनेनी इच्छासे उन्से कहा-'भगवन् ! जब हम पृथ्वीपर जन्म छें, तब जगदीश्वर भगवान् श्रीष्ट्रणमें हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो-जिस भक्तिके द्वारा ससारमं लीग अनायास ही दुर्गतियों नो पार कर जाते हैं। वहा जीने कहा-'ऐसा ही होगा।' वे ही परमयशस्वी भगवन्मय द्रोण वजमें पैदा हुए और उनका नाम हुआ नन्द । और वे ही घरा इस जन्ममे यशोदाके नामसे उनकी पती हुई । परीक्षित् । अब इस जन्ममें भगवान् उनके पुत्र हुए और समस्त गोप गोपियोंकी अपेक्षा इन पति पत्नी नन्द और यशोदाजीका भगवान्के प्रति अत्यन्त प्रेम हुआ। ब्रह्माजीकी बात सत्य करनेके लिये मगवान् श्रीकृष्ण वलराम जीके साथ वजमें रहकर समस्त वजवासियोंको अपनी बाल छीलासे आमन्दित करने लगे ॥४८-५२॥

## नवॉ अध्याय

#### श्रीकृष्णका अबलसे वॉधा जाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—गरीक्षित्। एक दिन नद रानी यशोदाजीने घरकी दासियोंको तो दूसरे कामोंमें लगा दिया और स्वय अपने लालको मक्सन खिलानेके लिये दही मथने लगीं। मैंने तुमसे अवतक भगवान्की जिन जिन बाल लीलओंका वर्णन किया है, उन सबका स्मरण करके वे उन्हे गाती भी जाती थीं और दही भी मयती जाती थीं। वे अपने स्यूल कटिभागमें स्तुसे बाँधकर रेशमी लहुँगा पहने हुए थीं। उनके स्तनोंमेसे पुत्र सेहकी अधिकतासे दूध चूता जा रहा था और वे काँप भी रहे थे। नेती र्याचते रहनेसे वाँहें कुछ यक गयी थी। हाथोंके कगन और कानोंके कर्णपूल हिल रहे थे। मुँहपर पधीनेकी बूँदें झलक रही थी। चोटीमें गुँथे हुए मालतीके मुन्दर पुष्प गिरते, जा रहे थे। सुदर माँहोंवाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही था। उसी समय भगवान् श्रीकृष्ण स्तन पीनेके लिये दही मथती हुई अपनी माताके पास आये। उन्होंने अपनी



माताके हृदयमें प्रेम और आनन्दको और भी वढाते हुए

दहीकी मयानी पकड़ ली तथा उन्हें मथनेसे रोक दिया।
माता यशोदाने श्रीकृष्णको अपनी गोदमें उठा लिया। वात्सल्यस्तेइकी अधिकतासे उनके स्तनोंसे दूध तो स्वयं झर ही रहा था।
वे पीने लगे और यशोदाजी मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त उनका
मुख देखने लगीं। इतनेमें ही दूसरी ओर अँगीठीपर रक्खे
हुए दूधमें उफान आया। उसे देखकर यशोदाजी उन्हें
अतृप्त ही छोड़कर जल्दीसे दूध उतारनेके लिये चली गर्या।
इससे श्रीकृष्णको कुछ कोध आ गया। उनके लाल-लाल
होठ फड़कने लगे। उन्हें दाँतोंसे दवाकर श्रीकृष्णने पास
ही पड़े हुए लोढ़ेसे दहीका मटका फोड़-फाड़ डाला, बनावटी



ऑस् ऑखोंमें भर लिये और दूसरे घरमें जाकर अकेलेमें माखन खाने लगे ॥१-६॥

यशोदाजी आंटे हुए दूधको उतारकर फिर मयनेके घरमें चली आया। वहाँ देखती हैं तो दहीका मटका (कमोरा) दुकड़े-दुकड़े हो गया है। वे समझ गर्या कि यह सब मेरे लालाकी ही करत्त है। साथ ही जब उन्होंने देखा कि मेरे लालाकी ही करत्त है। साथ ही जब उन्होंने देखा कि मेरे लाड़ले सप्त स्वयं लापता हैं, तब तो उनकी हंसी रोके भी न ककी। इधर-उधर हूँ ह नेपर पता चला कि श्रीकृष्ण एक उलटे हुए ऊखलपर खड़े हैं और छीकेपरका माखन ले-लेकर बंदरोंको खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर हैं कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाय, इसलिये चौकने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदारानी पीछेसे धीर-धीर उनके पास जा पहुँचीं। जब श्रीकृष्णने

देखा कि मेरी माँ हाथमें छड़ी लिये मेरी ही ओर आ रही है,



तव झटसे ओखलीपरसे कूद पड़े और डरकर भागे।
परीक्षित्! बड़े-बड़े योगी तपस्याके द्वारा अपने मनको
अत्यन्त सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं
,करा पाते, पानेकी बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान्के
पीछे-पीछे उन्हें पकड़नेके लिये यशोदाजी दीड़ी। जब इस
प्रकार माता यशोदा श्रीकृष्णके पीछे दौड़ने लगीं, तब कुछ



दी देरमें नितम्बोंकी स्थ्लताके कारण उनकी चाठ धीमी पड़ गयी। वेगसे दोड़नेके कारण चोटीनी गाँड दीली पड़

गयी । वे ज्यों ज्यों आगे बढर्ता, पीछे पीछे चोटीमें गुँधे हुए फूल गिरते जाते । इस प्रकार मुन्दरी यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सर्की । श्रीकृष्णका हाथ पकड़कर वे उन्हें उराने धमकाने लगीं। उस समय श्रीकृष्णकी झाँकी वड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही या, इसल्यि इलाई रोकनेपर भी न इक्ती थी। हाथोंसे ऑसें मत रहे थे, इस्टिये मुँहपर काजलकी स्याही फैल गयी थी। पिटनेके भयते आँखें उत्परकी ओर उठ गयी यीं। मॉकी ओर देखा ही न जाता था। जब यशोदाजीने देखा कि ल्ला पहुत डर गया है, तब उनके हृदयमे वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक यार बॉध तो देना ही चाहिये, नहीं तो यह और भी ऊधम मचायेगा । परीक्षित् ! सच पूछो तो यशोदा मैयाको अपने बालकके ऐश्वर्यका पता न या । भला, बताओं तो सही-जिसमें न बाहर है न भीतर, न आदि है और न अन्त, जो जगत्के पहले भी थे, बादमें भी रहगे, इस जगत्के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपोंमें भी हैं, और तो क्या, जगत्के रूपमें भी खय वही हैं, यही नहीं, जो समस्त इन्द्रियोंसे परे और अन्यक्त हें-उन्हीं भगवान्को मनुष्यका हा रूप धारण करनेके कारण पुत समझकर यशोदारानी ऊराल्से बॉधना चाहती है! और रस्सित करालमें ठीक वैसे ही याँघ देती हैं, जैसे कोई साधारण सा वालक हो ! जब माता यशोदा अपने ऊधमी और नटखट लड़केको रस्तीचे बॉधने लगी, तव वह दो अगुल छोटी पड़ गयी । तब उन्होंने दूसरी रस्की लाकर उसम जोड़ी | जब वह भी छोटी हो गयी तो उसके साय और जोड़ी । इस प्रकार वे ज्यों ज्यों रस्टी छाती और जोड़ती

गर्यों, त्यों त्यों जुड़नेपर भी वे सब दो दो अगुल छोरी पड़ती गयीं । यशोदारानीने घरकी सारी रस्मियाँ जोड़ डार्ली, **फिर भी वे भगवान् श्रीङ्गणाको न गाँध सर्की । उनकी** असफ्लतापर देखनेवाली गोपियाँ मुसकराने लगाँ और वे स्वय भी मुसकराती हुई आश्चर्यचित हो गर्यो । भगवान् श्रीमृष्णने देला कि मेरी मॉका शरीर पक्षीनेसे लथपथ हो गया है, चोटीमें गुँघी हुई मालाएँ गिर गयी हैं और वे बहुत यक भी गयी हैं; तर कृपा करके वे खब ही जपनी माँके बन्धनमें बंध गये । परीक्षित् । भगवान् श्रीवृष्ण परम स्वतन्त्र हैं। ब्रह्मा, इन्द्र आदिके साथ यह सम्पूर्ण जगत् उनके वरामे है। फिर भी इस प्रभार बॅधकर उन्होंने ससारको यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तोंके बदामें हूँ। मैं सच कहता हूँ, मुक्ति देनेवाले भगवान्ने बन्धनमें विधकर अपनी माता नन्दरानी यशोदापर वह कृपा की-उन्हें वह प्रसाद दिया--जो उनके पुत्र ब्रह्माजी, आत्मखरूप शङ्करजी और अर्घाङ्गिनी लक्ष्मीजीको भी कभी नहीं प्राप्त हुजा। यशोदानन्दन भगवान् श्रीकृष्णकी प्राप्ति भक्तीके लिये जितनी सुलम है, उतनी सुलम और किसी भी प्राणीके लिये नहीं है---यहाँतक कि भगवानुके आत्मस्यरूप तत्त्वशानियोंको भी नहीं है ॥७-२१॥

इसके बाद नन्दरानी यशोदाजी तो घरके काम धर्थों में उल्झ गयों और ऊल्लमें बँधे हुए भगवान् स्याममुन्दरने उन दोनों अर्जुन वृक्षोंको मुक्ति देनेकी सोची, जो पहले यक्षराज सुनेरके पुत्र थे। इनके नाम थे नलपूबर और मणिग्रीय। इनके पास घन, सौन्दर्य और ऐस्वर्यकी पूर्णता थी। इनका घमड देराकर ही देवर्षि नारदर्जीने इन्हें शाप दे दिया या और ये वृक्ष हो गय थे।। २२ २३।।

## दसवॉ अध्याय

## यमलार्जुनका उद्धार

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! आप कृपया यह बतलाइये कि नलकूबर और मणिग्रीवको शाप क्यों मिला । उन्होंने ऐसा कीन-सा निन्दित कर्म क्या या, जिसके कारण परम शान्त देवर्षि नारदजीको भी कोध आ गया ? ॥ १॥

श्रीशुक्तदेवजीने कहा-परीक्षित् । नलम्बर और मणिग्रीव—ये दोनीं एक तो धनाध्यक्ष कुनेरके लाइले लड़के थे, और दूसरे इनकी गिनती हो गयी रुद्रभगवान्के अनुचरींमें। इससे उनका घमड यह गया। घमडी तो धर्म का उद्यक्तन करता ही है। यही नारण है कि वे दोनों मन्दािननिके तटपर फैलाक रमणीय उपवनमें मदोन्मत्त होक्र रहा करते थे। एक दिन वे वाक्णी मदिरा पिये हुए थे। नरोके कारण उनकी ऑस्तें धूम रही थीं। बहुत ही स्त्रियाँ उनके साथ गा बजा नहीं थीं और वे पुष्पेंसे लदे हुए बनमें उनके साथ विहार कर रह थे। उस समय गङ्गा जीमें पात ने-पात कमल दिले हुए थे। वे स्त्रियोंने साथ उनके भीतर युस गये और जैसे हािथयोंका जोड़ा हिथिनियोंके

साय जलकीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवितयों के साय तरह-तरहकी क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित्! संयोगवश उधरसे परम समर्थ देविष नारदजी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष-युवकों को देखकर समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देविष नारदको देखकर चस्रहीन अपसराएँ लजा गर्या। शापके डरसे उन्होंने तो अपने-अपने कपड़े झटपट पहन लिये, परन्तु इन यक्षोंने कपड़े नहीं



पहने । जब देवर्षि नारदजीने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमदसे अंधे और मदिरापान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उनपर अनुग्रह करनेके लिये शाप देते हुए यह कहा—॥ २-७॥

नारद्जीने कहा—जो लोग अपने प्रिय विपयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धिको सबसे बढ़कर नष्ट करनेवाला है श्रीमद—धन सम्पत्तिका नशा । वैसे तो हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदिका अभिमान भी बुद्धिको नष्ट करता है; परन्तु श्रीमदके साथ-साथ तो स्त्री, जूआ और मिदरा भी रहती है । ऐश्वर्यमद और श्रीमदसे अंधे होकर अपनी इन्द्रियों के चश्में रहनेवाले कूर पुरुप अपने नाशवान् शरीरको तो अजर-अमर मान वैठते हैं और अपने ही-जैसे शरीरवालेपशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीरको 'भृदेव' 'नरदेव' 'देव' आदि नामों से पुकारते हैं—उसकी अन्तमें क्या गित होगी ? उसमें की इ पड़ जायँगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा वना देंगे या वह जलकर राखका ढेर वन

जायगा । उसी शरीरके लिये प्राणियोंसे द्रोह करनेमें मनुष्य अपना कौन-सा स्वार्थ समझता है ? ऐसा करनेसे तो उसे नरककी ही प्राप्ति होगी। वतलाओ तो सही, वह शरीर किसकी सम्पत्ति है ? अन्न देकर पालनेवालेकी है या गर्भाधान करानेवाले पिताकी ? यह दारीर उसे नौ महीने पेटमें रखनेवाली माताका है अथवा माताको भी पैदा करनेवाले नानाका ? जो यलवान् पुरुप यलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है अथवा दाम देकर खरीद लेनेवालेका ? चिता-की जिस धवकती आगमें यह जल जायगा उसका है अयवा जो कुत्ते-स्यार इसको चींय-चींयकर खा जानेकी आशा लगाये वैठे हैं उनका ? यह शरीर एक साधारण-सी वस्तु है। प्रकृतिसे पैदा होता है और उसीमें समा जाता है। ऐसी स्थितिमें मूर्ख पशुओंके सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान् है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरोंको कप्ट पहुँचांयगा, उनके प्राण लेगा ! जो दुए श्रीमदसे अंधे हो रहे हैं, उनकी ऑखोंमें ज्योति डालनेके लिये दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है । क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही-जैसे हैं ! जिसके शरीरमें एक वार काँटा गड़ जाता है, वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणीको काँटा गड़नेकी पीडा सहनी पड़े । क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होनेवाले विकारोंसे वह समझता है कि दूसरेकों भी वैसी ही पीड़ा होती है। परन्तु जिसे कभी काँटा गड़ा ही नहीं, वह उसकी पीड़ाका अनुमान नहीं कर सकता । दिरद्रमें घमंड और हेकड़ी नहीं होती; वह सब तरहके मदोंसे बचा रहता है । बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है, वह उसके लिये एक बहुत वड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजनके लिये अन्न जुटाना पड़ता है, भृखसे जिसका शरीर दुवला-पतला हो गया है, उस दरिद्रकी इन्द्रियाँ भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहतीं, सुख जाती हैं .और फिर वह अपने भोगींके लिये दूसरे प्राणियोंको सताता नहीं--उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्रके लिये ही मुलभ है। क्योंकि उसके भोग तो पहलेसे ही छूटे हुए हैं। अब संतोंके संगसे उसकी लालसा-तृष्णा भी मिट जाती है और शीव ही उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्तमें सबके लिये समता है, जो केवल भगवान्के चरणारिवन्दोंका मकरन्दरस पीनेके लिये सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणोंके खजाने और धनके मदसे मतवाले दृष्टोंकी क्या आवश्यकता है ? वे तो उनकी डपेक्षाके ही पात्र हैं । ये दोनों यक्ष वारुणी मदिराका पान

करके मताले और श्रीमदमे अधे हो रहे हैं। अपनी हिन्द्रयों के अधीन रहनेवाले इन स्त्री लम्पट यक्षों वा अज्ञान जिनत मद मे चूर-चूर कर दूंगा। देखों तो सही, कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुवेरके पुत्र होनेपर भी मदोन्मत्त हो रहे हैं और इनको इस प्रातका भी पता नहीं है कि हम जिल्कुल नग घड़ग हैं। इसिल्ये ये दोनों अप हक्षयों निमें जानेके योग्य हैं। ऐसा होनेसे इन्हें किर इस प्रकारका अभिमान न होगा। वृक्षयों निमें जानेपर भी मेरी हपाने इन्हें भग अन्तर्भ समृति बनी रहेगी और मेरे अनुप्रहसे देवता गोंके सौ वर्ष बीतनेपर इन्हें भगवान् श्रीकृष्णका साजिक्य प्राप्त होगा, और पिर भगवान्के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोकमें चले आयेगे॥८—२२॥

श्रीद्युकदेवजी कहते ह—देवपि नारद इस प्रकार क्हकर भगवान् नर नारायणके आश्रमपर चले गये। नत्प्रपर और मणिग्रीव-ये दोनो एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होक्र यमलार्जुन नामसे प्रसिद्ध हुए । मगयान् श्रीकृष्णने अपने परमप्रेमी भक्त देवर्षि नारदजीकी बात सत्य करनेके लिये घरि घरि जलल घसीटते हुए उस और प्रस्थान किया। जियर यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान्ने सोचा कि 'देवर्षि नारद मेरे अत्यन्त प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुवेरके लड़के हैं । इसलिये देवर्षि नारदने जो कुछ कहा है, उसे मैं ठीक उसी रूपमे पूरा करूँगा।' यह विचार क्रके भगवान् श्रीकृष्ण दोनों वृक्षीं ने नीचमें घुछ गये। वे तो दूसरी ओर निमल गये; परन्तु कपल टेढी होकर अटक गयी । दामोदर भगवान् श्रीकृष्णकी कमरमे रस्ती क्मी हुई यी। उन्होंने अपने पीछे छढकती हुई ऊसलको च्यों ही तिनक जोरसे र्सीचा, त्यों ही पेडोकी सारी जड़े उराड़ गया । समस्त बल-विजमके बेन्द्र भगपानका तनिक-सा जोर लगते ही पेड़ोंके तने, शाखाएँ, छोटी-छोटी डालियाँ और एक एक पत्ते कॉप उठे और वे दोनों नड़े जोरंगे तड़तड़ाते हुए पृथ्वीपर गिर पड़े । उन दोनों नृक्षोंमेसे अग्निके समान तेजम्बी दो सिद्ध पुरुष निमले। उनके चमचमाते हुए सीन्द्यमे दिशाएँ दमक उठीं । उन्होंने सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी भगवान् श्रीकृष्णके पास आकर उनके चरणोंमें छिर



रसकर प्रणाम किया और द्दाय जोड़कर गुद्ध हृदयसे वे उनकी इस प्रकार स्तृति करने लगे ॥ २३-२८॥

उन्होंने कहा—सचिदान-दखरूप ! सपनी अपनी ओर आर्मित बरनेवाले परम योगेश्वर । आप प्रकृतिसे अतीत स्वय पुरुषोत्तम हैं। वेद ज ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह ध्यक्त और अन्यत्त सम्पूर्ण जगत् आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियोके दारीर, प्राण, अन्त करण और इन्द्रियोंके स्वामी ह । तथा आप ही सर्वशिक्त मान् काल, सर्वव्यापक एव अविनाशी इंश्वर हें। आप ही महत्तत्त्व और वह प्रकृति है, जो अत्यात स्ट्रम एव सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणरूपा है। आप ही समस्त स्थूल और मूझ्म शरीरों कर्म, भाव, धर्म और सत्ताको जाननेवाले समके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियोंसे ब्रहण किये जानेवाले प्रकृतिके गुणों और विकारों के द्वारा आप पत्र इमें नहीं आ समते। स्थूल और स्थम शरीरके जावरणसे ढका हुआ ऐका कौन सा पुरुष है, जो आपको जान सके ? क्योंकि आप तो उन रारीरोंके पहले भी एकरस विद्यमान थे। समस्त प्रपञ्चके विधाता भगवान् वासुदेवको हम नमस्कार वरते हैं। प्रमा 1 आपके द्वारा प्रकाशित होनेवार गुणांसे ही आपने अपनी महिमा छिपा रक्सी है। परब्रह्मस्यरूप श्रीकृष्ण। इम आपनो नमस्कार करते हैं। भगवन्। आपनी लीलाएँ ऐसी हैं। जिन्हे साथारण पुरुष नहां कर समते । अनेक अपसरींपर यह मकर होता है कि आपनी दांक्तिके समान भी और

किसीकी शक्ति नहीं है, अधिककी तो बात ही क्या । वास्तवमें ऐसी लीलाओंसे ही यह बात जान पड़ती है कि शरीर-धारियोंमें शरीररहित आपने अवतार धारण किया है । प्रभो ! आपने समस्त लोकोंके अभ्युदय और निःश्रेयसके लिये इस समय अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंसे अवतार ग्रहण किया है। आप समस्त अभिलापाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। परम कल्याणस्वरूप ! आपको नमस्कार है । परम मङ्गलस्वरूप ! आपको नमस्कार है । परम शान्त ! सबके हृदयमें विहार करनेवाले यदुवंदाशिरोमणि श्रीकृष्णको नमस्कार है । अनन्त ! हम आपके दासानुदास हैं । आप यह स्वीकार कीजिये । देवपि भगवान् नारदके परम अनुग्रहसे ही हम अपराधियोंको आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अव आज्ञा दीजिये, हम अपने घर जायँ । परन्तु वहाँ हम आपको भूल न जायँ ! प्रभो ! हमारी वाणी आपके मङ्गलमय गुणोंका चर्णन करती रहे। हमारे कान आपकी रसमयी कथामें लगे रहें | हमारे हाय आपकी सेवामें और मन आपके चरण-कमलोंकी स्मृतिमें रम जायँ । यह सम्पूर्ण जगत् आपका निवासस्यान है । हमारा मस्तक सबके सामने झका रहे । संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं । हमारी आँखें उन्हें देखा करें ॥ २९-३८॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—भगवान्की लीला वड़ी विलक्षण है। गोकुलेश्वर श्रीकृष्णने नलक्वर और मणिगीवके इस प्रकार स्तुति करनेपर रस्तीते जललमें वॅघे-वॅघे ही हँसते हुए उनसे कहा—॥ ३९॥

श्रीभगवान्ने कहा—में पहले ही यह वात जानता या कि तुमलोग श्रीमदसे अंधे हो रहे थे; और परम कारुणिक देवर्षि नारदने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर इपा की। जिन लोगोंका चित्त नित्य-निरन्तर मुझमें लगा रहता है और संसारके प्राणियोंमें जो छोटे-वड़ेका भेदभाव नहीं रखते उनके दर्शनसे संसारका बन्धन नहीं मिलता, मुक्ति मिलती है। मला, सूर्य कभी नेत्रोंको अन्धकारमें डालते हें? इसल्ये नलक्वर और मणिग्रीव! तुमलोग मेरे परायण होकर अपने-अपने घर जाओ। तुमलोग मेरी वह अनन्य भक्ति चाहते थे, जिससे संसारका बन्धन मिट जाता है। जाओ, वह तुमलोगोंको प्राप्त हो गयी॥ ४०-४२॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—जब भगवान्ने इस प्रकार कहा, तब उन दोनोंने उनकी परिक्रमा की और वार-वार प्रणाम किया । इसके बाद अखलमें वैधे हुए सर्वेश्वरकी आशा प्राप्त करके उन लोगोंने उत्तर दिशाकी यात्रा की ॥४३॥

## ग्यारहवाँ अध्याय

#### गोकुलसे बृन्दावन जाना तथा वत्सासुर और वकासुरका उदार

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! वृक्षोंके गिरनेसे ' जो भयद्धर शब्द हुआ था, उसे नन्दवावा आदि गोपीने भी सुना । उनके मनमें यह शक्का हुई कि कहीं विजली तो नहीं गिरी ! सब-के-सब भयभीत होकर वृक्षोंके पास आ गये । यहाँ पहुँचनेपर उन लोगोंने देखा कि दोनों अर्जुनके वृक्ष गिरे हुए हैं । परीक्षित् ! यद्यपि वृक्ष गिरनेका कारण स्पष्ट था—वहीं उनके सामने ही रस्सीमें वँधा हुआ वालक ऊखल खींच रहा था, परन्तु वे समझ न सके । 'यह किसका काम है, ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गयी ?'—यह सोचकर वे कातर हो गये, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गयी । यहाँ कुछ वालक खेल रहे थे । उन्होंने कहा—'अरे, इसी कन्हेंयाका तो काम है । यह दोनों वृक्षोंके बीचमेंसे होकर निकल रहा था। ऊखल तिरछा हो जानेपर दूसरी ओरसे इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े । हमने तो इनमेंसे निकलते हुए दो पुरुप भी देखे हैं।' परन्तु गोपोंने वालकोंकी वात

नहीं मानी । वे कहने लगे—'एक नन्हा-सा वचा इतने वड़े वृक्षोंको उखाड़ डाले, यह कभी सम्भव नहीं है।' किसी-किसीके चित्तमें श्रीकृष्णकी पहलेकी लीलाओंका स्मरण करके सन्देह भी हो आया कि शायद इसीने उन्हें गिरा दिया हो! नन्दवावाने देखा उनका प्राणोंसे प्यारा वचा रहसीसे वॅथा हुआ उखल वसीटता जा रहा है। वे हँसने लगे और जल्दीसे जाकर उन्होंने रहसीकी गाँठ खोल दी॥ १–६॥

परीखित् ! भगवान्की एक-से-एक बढ़कर अनेकों लीलाएँ हैं । सर्वशक्तिमान् भगवान् कभी-कभी गोपियोंके फुसलानेसे साधारण बालकोंके समान नाचने लगते । कभी भोलेभाले अनजान बालककी तरह गाने लगते । कशाँतक कहूँ, वे उनके हायकी कटपुतली हो गये थे । कभी उनकी आज्ञासे पीढ़ा ले आते, तो कभी दुसेरी आदि तीलनेके बटखरे उठा लाते । कभी खड़ाक ले आते, तो कभी अरने प्रेमी भक्तोंको आनन्दित करनेके लिये पहल्यानोंकी तरह

ताल ठोंकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान् भगवान् अपनी बाल लीलओं से वजवासियों नो आनि दत करते और ससारमें जो लोग उनके रहस्वको जाननेवाले हैं, उनको यह दिखलाते कि मैं अपने मर्सोके वशमें हूँ ॥ ७–९॥

वहीं क्षि दिन पल बेचनेवाली पुनार उठती पर लो, पल । यह मुनते ही समसा क्में और उपासनाओं के पल देनेवाले भगवान अच्युत पल खरीदनेके लिये मचल पड़ते और अपनी छोटी-सी जँग्रलीमें अनाज लेकर दौड़ पड़ते । उनकी जँग्रलीमें अनाज तो रास्तेमें ही बिखर जाता, पर पल वेचनेवारी उनके दोनों हाथोंको पलसे मर देती।



इधर भगवान्ती ऐसी लीला होती कि उसकी पल रखनेवाली टोकरी रहोंसे भर जाती । जन श्रीकृष्ण और वलराम वालकों के साथ खेलते-खेलते यमुनातटपर चले जाते और खेलहीमें रम जाते, तब रोहिणीदेवी उन्हें पुकारतों 'ओ अर्जुन इक्षको तोड़नेवाले कृष्ण । ओ बलराम । जरदी आओ ।' परन्तु रोहिणीके पुकारनेपर भी वे आते नहीं। क्योंकि उनका खेल छोड़कर आनेकों जी नहीं करता । तब खेहिणी लीट आतीं और बात्सल्यस्नेहमधी यदोदाजीको भेजता। जब वर्धोंके साथ खेलते-खेलते श्रीकृष्ण और बलरामको बहुत देर हा जाती, खाने-धीनेका समय बीतने लगता, तब यशोदाजी उनका पुकारनेके लिये जातीं। उस समय वात्सल्यस्नेहके कारण उनके स्तनोंमेंसे दृष चुचुआता है ता। वे जोर-जोरसे पुकारने लगतीं—'मेरे प्यार क हैया।

ओ कृष्ण । कमलनयन । स्याममुन्दर । येग । आओ, अपनी माँका दूध थी लो । अब रोलते रोलते यक गये हो। वेटा । अब वस करो । खेलनेकी भी हद होती है । देखों तो सही, तुम भूखसे दुबले हो रहे हो । मेर प्यारे बेटा राम! तुम तो बडे अच्छे हो । अपने छोटे भाईको लेकर जल्दीने आ जाओं तो। देखों, माई। आज तुमने यहुत सबेरे कलें क क्या या। अब तो उम दोनोंको कुछ साना चाहिये। वेटा नलराम । वजराज भोजन करनेके लिये बैठ गये हैं, परन्तु अभीतक तुम्हारी बाट देख रहें हैं। आओ, अब हमे आनन्दित करो । बालको । अब तुमलोग भी अपने अपने घर जाओ । वेटा ! देखों तो सही, तुम्हारा एक एक अङ्ग धूल्से लथपय हो रहा है । आओ, जल्दीसे स्नान कर लो । आज तुम्हारा जाम-नक्षत्र है । पवित्र होकर बाहाणोंको गोदान करो । तुम देखते नहीं, तुम्हारे साथियोंको उनरी माताओंने नहला धुलाकर, भींज पींछकर वैसे मुन्दर सुन्दर गहने पहना दिये हैं। अब तुम भी नहा घोकर, खा-वीकर, पहन ओढकर तब खेलना । परीक्षित । माता यभोदाका सम्पूर्ण मन प्राण प्रेम-श्रन्धनसे वँधा हुना था ! वे चराचर जगत्के शिरोमणि भगवान्को अपना पुत्र समझर्ता और इस प्रकार कहकर एक हायस यलराम तथा दूसरे हायसे श्रीहणा को पकड़ लेतीं और अपने घर ले आतीं। इसके बाद जो कुछ उनके सङ्गलके लिये करना होता, यहे प्रेमि किया करतीं ॥ १०-२०॥

जब न दबाबा आदि बड़े बूढे गोपोंने देला कि बृहद्वनमें तो बड़े बड़े उतात होने तमें हैं, तब वे लोग इक्ट होकर 'अब बजबारियोंको क्या करना चाहिये!—इस विपयपर विचार करने लगे! उनमेंसे एक गोपका नाम था उपनन्द! वे अवस्थामें तो बड़े थे ही, शानमें भी बड़े थे। उन्हें इस बातका पता था कि फिस समय किस स्थानगर किस बस्तुरे कैसा व्ययहार करना चाहिये। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और स्थाम सुखी रहें, उनपर कोई विपति न आवे। उन्होंने क्हा—'माहयो। अब बृहद्दनमें ऐसे बड़े-बड़े उत्पात होने लगे हैं, जो बच्चोंके लिये तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसलिये यदि हमलोग गोकुल और गोकुलवासियोंका मला चाहते हैं, तो हमें यहाँसे अपना डेरा इडा उठाकर कूच बर देना चाहिये। देखा, यह समने बैठा हुआ नन्दरायका लाइला सासे पहले तो बच्चोंके लिये कालस्वरूपिणी हत्यारी पूतनाके चगुलसे किसी प्रवार छूटा। इनके बाद मगवान्की दूवरी क्या पह हुई कि इसके अनर उतना दड़ा हक्ड़ा गिरवे-गिरते दचा । उसके नाद तो बहुत वड़ी विनत्ति आयी । वबंडरत्यकारी दैल तो इसे आकारामें ही उठा है गया या। परन्दु वहाँ ते जब वह चद्दानगर गिरा, तव भी इनारे कुलदेवताओंने ही इस वालककी रक्षा की। यनलाईन वृक्षोके गिरनेके तमय उनके वीचमें आकर भी यह या और कोई वालक न मरा । इससे भी यही समझना चाहिये कि भगवान्ने हमारी रक्षा की । इसल्ये जवतक कोई वहुत वड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे ब्रजको नष्ट न कर दे: तनतक इमलोग अपने वचों और अनुचरोंको लेकर यहाँ से अन्यन चले चलें। यहाँसे थोड़ी ही दूरपर 'वृन्दावन' नामका एक वन है। उसमें छोटे-छोटे और भी बहुत-से नये-नये हरे-भरे वन हैं। वहाँ वड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी-भरी लता-वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिये तो वह बहुत ही हितकारी है। गोप, गोपी और गायों के लिये वह केवल सुविधाका ही नहीं, सेवन करनेयोग्य स्थान है। सो यदि तुम सव लोगोंको यह बात जँचती हो तो आज ही हमलोग वहाँके लिये कूच कर दें। देर न करें, गाड़ी-छकड़े जोतें और पहले गायोंको, जो हमारी एकमात्र सम्पत्ति हैं, वहाँ भेज दें ॥ २१-२९॥

उपनन्दकी वात सुनकर सभी गोपोंने एक स्वरसे कहा—'वहुत ठीक, बहुत ठीक।' इस विषयमें किसीका भी मतमेद न था। सब लोगोंने अपनी झंड-की-झंड गायें इकिंडी कीं और छकड़ोंपर घरकी सब सामग्री लादकर चृन्दावनके लिये चल पड़े। परीक्षित्! ग्वालोंने बूढ़ों, बचों, स्त्रियों और सब सामग्रियोंको छकड़ोपर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे-पीछे धनुष-वाण लेकर बड़ी सावधानी-से चलने लगे। उन्होंने गौ और वछड़ोंको तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे-पीछे सींग और तरही जोर-जोरसे बजाते हुए चले। उनके साथ-ही-साथ पुरोहित-लोग भी चल रहे थे। गोपियाँ अपने-अपने वक्षः स्वलपर नयी केसर लगाकर, सुन्दर-सुन्दर वस्त्र पहनकर गलेमें सोनेके हार धारण किये हुए रथोंपर सवार यीं और बड़े आनन्दसे भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंके गीत गाती जाती यीं।

दर्भ द्रांतर् द्रांत हो हो हो हो हो हा प्रदार करते.



अपने प्यारे पुन क्षीकृष्ण तथा वत्रामके साथ एक रुकहेपर शोभायमान हो रही थी। वे अपने दोनों वालकोंकी तोतली बोली सुन-सुनकर भी अधाती न थीं, और-और सुनना चाहती थी। वृन्दावन बड़ा ही सुन्दर वन है। चाहे कोई भी ऋतु हो, वहाँ सुख-ही-सुल है। उसमें प्रवेश करके खालोंने अपने छकड़ोंको अर्द्धचन्द्राकार मण्डल बाँधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधनके रहनेयोग्य सान बना लिया। परीक्षित्! वृन्दावनका हरा-भरा वन, अलान्त मनोहर गोवर्धन पर्वत और यसुना नदीके सुन्दर-सुन्दर पुलिनोंको देखकर भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीको बड़ी प्रसन्नता हुई॥ ३०—३६॥

राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बंली और अत्यन्त मधुर वालोचित लीलाओसे गांकुलकी ही तरह वृन्दावनमें भी मजवासियोंको आनन्द देते रहें। योदे ही दिनोंमें समय आनेपर वे बळड़े चराने छंगे। दूसरे ग्वालवालोंके साथ खेलनेके लिये बहुत-सी सामगी छेकर से परसे निकल पड़ते और गोशालाके पास ही अपने बळड़ोंको चराते। श्याम और राम कहीं बॉसुरी बजा रहे हैं तो कहीं सुलेल या ढेलबाँससे ढेले या गोलियाँ पीक रहे हैं। किसी समय अपने पैरोंके धुँघरूपर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं

बनावटी गाय और बैठ बनकर खेळ रहे हैं ॥ ३९ ॥ एक ओर देखिये तो सॉंड बन-बनकर हॅंकड़ते हुए आपस-मे छड़ रहे है तो दूसरी ओर मोर, कोयछ, बंदर आदि पशु-पक्षियोंकी बोलियों निकाल रहे है । परीक्षित् ! इस प्रकार सर्वशक्तिमान् मगवान् साधारण बालकोंके समान खेलते रहते ॥ ४० ॥

एक दिनकी बात है, स्थाम और बछराम अपने प्रेमी सखा ग्वालबार्लोके साथ यमुनातटपर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारनेकी नीयतसे एक दैत्य भाया।। ४१।। भगवान्ने देखा कि वह बनावटी बछड़ेका रूप धारणकर बछड़ों के झुंडमें मिल गया है। वे ऑखों के इशारेसे बलरामजीको दिखाते हुए धीरे-धीरे उसके पास पहुँच गये । उस समय ऐसा जान पड़ता या, मानो ने दैत्यको तो पहचानते नहीं और उस हट्टे-कट्टे झन्दर बछडेपर सुन्ध हो गये हैं ॥ ४२ ॥ मगवान् श्रीकृष्णने पूँछके साय उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाशमें घुमाया और मर जानेपर कैयके बृक्षपर पटक दिया। उसका छंबा-तगड़ा दैत्यशरीर बहुत-से कैयके वृक्षोंको गिराकर खयं भी गिर पड़ा || ४३ || यह देखकर ग्वाडवाडोंके आश्वर्य-की सीमा न रही । वे 'वाह-बाह' करके प्यारे कन्हेंयाकी प्रशंसा करने छगे। देवता भी बड़े आनन्दसे फूर्लोकी वर्षा करने छगे।। १४॥

परीक्षित्। जो सारे लोकोंके एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बल्राम अब बल्सपाल (बल्ड्डोंके चरवाहे) बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवेकी सामग्री ले लेते और बल्ड्डोंको चराते हुए एक बनसे दूसरे बनमें घूमा करते॥ ४५॥ एक दिनकी बात है,

सब ग्वालबाल अपने झुंड-के-झुंड बछडोंको पानी पिलाने-के लिये जलाशयके तटपर ले गये । उन्होंने पहले बछड़ोंको जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया ॥४६॥ ग्वाछवाछोंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव वैठा हुआ है । वह ऐसा माछ्म पड़ता था, मानो इन्द्रके वजसे कटकर कोई पहाडका टुकड़ा गिरा हुआ है ॥ ४७ ॥ म्बाळबाळ उसे देखकर डर गये । वह 'बका नामका एक बडा भारी अधुर था, जो बगुलेका रूप घरके वहाँ आया था । उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह खयं बड़ा बलत्रान् था । उसने क्षपटकर श्रीकृष्णको निगळ लिया ॥ ४८ ॥ जब बळराम आदि बाल्कोंने देखा कि वह बदा भारी बगुछा श्रीकृष्णको निगछ गया, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जानेपर इन्द्रियोंकी होती है। वे अचेत हो गये ॥ ४९॥ परीक्षित् । श्रीकृष्ण छोकपितामह ब्रह्माके भी पिता हैं। वे छीछासे ही गोपाछ-बाङक बने हुए हैं। जब वे बगुलेके ताछके नीचे पहुँचे, तब वे आगके समान उसका ताछ जलाने लगे । अतः उस दैत्यने श्रीकृष्णके शरीरपर बिना किसी प्रकारका घाव किये ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बडे क्रोधसे अपनी कठोर चौंचसे उनपर चोट करनेके लिये टूट पड़ा || ५० || कंसका सखा बकासर अभी भक्तवरसल भगवान् श्रीकृष्णपर अपट ही रहा या कि उन्होंने अपने दोनों हापोंसे उसके दोनों ठोर पकड़ लिये और म्वालवार्लोंके देखते-देखते खेल-ही-खेलमें उसे वैसे ही चीर डाला, जैसे कोई बीरण ( गाँडर, जिसकी जडका खस होता है ) को चीर डाले । इससे देवताओं-को बड़ा आनन्द हुआ ॥ ५१ ॥ सभी देवता भगवान् श्रीकृष्णपर नन्दनवनके बेळा, चमेळी आदिके फूळ बरसाने छगे तथा नगारे, शह्ब आदि बजाकर एवं स्तोत्रोंके द्वारा उनको प्रसन्न करने छगे । यह सब देख-कर सब-के-सब म्वाळबाळ आश्चर्यचिकत हो गये ॥५२॥ जब बल्राम आदि बालकोंने देखा कि श्रीकृष्ण बगुलेके मुँहसे निकलकर हमारे पास आ गये हैं, तब उन्हें ऐसा आनन्द हुआ मानो प्राणोंके सञ्चारसे इन्द्रियाँ सचेत और आनन्दित हो गयी हों । सबने मगवान्को अलग-अलग गले लगाया । इसके बाद अपने-अपने बछड़े

हॉककर सब वजमें आये और वहाँ उन्होंने घरके लोगोंसे सारी घटना कह सुनायी ॥ ५३ ॥

परीक्षित् ! बकासुरके वधकी घटना सुनकर सबके-सव गोपी-गोप आश्चर्यचिकत हो गये । उन्हें ऐसा
जान पडा, जैसे कन्हैया साक्षात् मृत्युक्ते मुखरे ही
छौटे हों । वे बडी उत्सुकता, प्रेम और आदरसे
श्रीकृष्णको निहारने छगे । उनके नेत्रोंकी प्यास बढ़ती ही
जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती थी ॥५४॥
वे आपसमे कहने छगे—'हाय । हाय ॥ यह कितने
आश्चर्यकी बात है । इस बालकको कई बार मृत्युके
मुँहमें जाना पड़ा । परन्तु जिन्होने इसका अनिष्ट करना
चाहा, उन्होंका अनिष्ट हुआ । क्योंकि उन्होने पहलेसे
दूसरोंका अनिष्ट किया था ॥ ५५ ॥ यह सब होनेपर
मी वे मयङ्गर असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते ।

आते हैं इसे मार डाळनेकी नीयतसे, किन्तु आगपर गिरकर पितगेंकी तरह उछटे खयं खाहा हो जाते हैं ॥ ५६ ॥ सच है, ब्रह्मवेत्ता महारमाओंके बचन कभी झूठे नहीं होते । देखो न, महारमा गर्गाचार्यने जितनी बातें कही थीं, सब-की-सब सोळहों आने ठीक उत्तर रही हैं'॥ ५७ ॥ नन्दबाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनन्दसे अपने स्थाम और रामकी बातें किया करते । वे उनमे इतने तन्मय रहते कि उन्हें ससारके दुःख-सङ्गटोंका कुछ पता ही न चळता ॥५८॥ इसी प्रकार स्थाम और बळराम खाळवाळोंके साथ कभी ऑखिमचौनी खेळते, तो कभी पुळ बॉबते । कभी बदरोंकी भॉति उछळते-कूदते, तो कभी और फोई विचित्र खेळ करते । इस प्रकारके बाळोचित खेळोंसे उन दोनोंने वजमें अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की ॥ ५९ ॥

# बारहवाँ अध्याय

अघासुरका उद्धार

श्रीगुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् । एक दिन नन्दनन्दन श्यामसुन्दर वनमें ही कलेत्रा करनेके विचारसे बडे तड़के उठ गये और सींगकी मधुर मनोहर ध्वनिसे अपने साथी म्वाळवाळोंको मनकी वात जनाते हुए उन्हें जगाया और वछड़ींको आगे करके वे व्रजमण्डलसे निकल पडे || १ || श्रीकृष्णके साथ ही उनके प्रेमी सहस्रों ग्वालवाल झुन्दर छींके, बेत, सींग और बॉझुरी लेकर तया अपने सहस्रों बछडोंको आगे करके बडी प्रसन्नतासे अपने-अपने घरोंसे चल पड़े ॥ २ ॥ उन्होंने श्रीकृष्णके अगणित बछहोंमें अपने-अपने बछडे मिला दिये और स्थान-स्थानपर वालोचित खेल खेलते हुए विचरने छगे ॥ ३ ॥ यधि सत्र-के-सन ग्वाछवाछ काँच, चुँघची, मणि और सुवर्णके गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने बुन्दावनके ठाळ-पीले-हरे फलोंसे, नयी-नयी कोंपडोंसे, गुच्छोंसे, रग-विरगे फूडों और मोरपखोंसे तया गेरू भादि रगीन धातुओंसे अपनेको सजा लिया ॥ ४ ॥ कोई किसीका छींका चुरा लेता, तो कोई क्रिसीकी वेत या बाँसुरी । जब उन वस्तुओंके खामी-

को पता चलता, तब उन्हें लेनेवाला किसी दूसरेके पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरेके और तीसरा और भी दूर चौयेके पास। फिर वे हॅसते हुए उन्हें छौटा देते॥ ५॥ यदि स्याम-सुन्दर श्रीकृष्ण वनकी शोमा देखनेके छिये कुछ आगे वढ जाते, तो 'पहले मैं छुऊँगा, पहले मैं छुऊँगा'---इस प्रकार आपसमे होड लगाकर सब-के सब उनकी ओर दौड़ पडते और उन्हें छु-छुकर आनन्दमग्न हो जाते ॥ ६ ॥ कोई बॉसुरी बजा रहा है, तो कोई सींग ही फूँक रहा है। कोई-कोई मीरोंके साथ गुनगुना रहे हैं, तो बहुत-से कोयर्लोके स्वरमें स्वर मिलाकर 'कुहू-कुहू' कर रहे हैं ॥ ७ ॥ एक ओर कुछ ग्वाटबाट आकाशम उड़ते हुए पक्षियोंकी छायाके साथ टौड छगा रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ हसोंकी चालकी नकल करते हुए उनके साय झुन्दर गतिसे चल रहे हैं। कोई बगुलेके पास उसीके समान आंखे मूंदकर वैठ रहे है, तो कोई गोरोंको नाचते देख उन्हींकी तरह नाच रहे हैं ॥ ८ ॥ कोई-कोई वंदरोंकी पूँछ पकडकर खींच रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ इस पेड़से उस पेड़पर चढ़ रहे हैं। कोई-

कोई उनके साथ मुँह बना रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ एक डाल्से दृसरी डाल्पर छलाँग मार रहे है ॥ ९ ॥ बहुत-से म्वाल्बाल तो नदीके क्लाएमे छपका खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेंढकोंके साथ खयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानीमे अपनी परछाई देखकर उसकी हँसी कर रहे हैं, तो दूसरे अपने शब्दकी प्रति-ध्वनिको ही बुरा-भंजा कह रहे हैं || १० || भगवान् श्रीकृष्ण ज्ञानी संतोंके छिये खयं ब्रह्मानन्दके मूर्तिमान् अनुमव हैं । दास्यमावसे युक्त मक्तोंके लिये वे उनके आराध्यदेव, परम ऐऋर्यशाली परमेश्वर हैं । और माया-मोहित विपयान्धोंके लिये वे केवल एक मनुष्य-बालक हैं । उन्हीं भगवान्के साथ वे महान् पुण्यात्मा ग्वालवाल तरह-तरहके खेळ खेळ रहे हैं ॥११॥ बहुत जन्मीतक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इन्द्रियों और अन्त:करणको वरामें कर लिया है, उन योगियोंके छिये भी भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमछोंकी रज अप्राप्य है। वही भगतान् खयं जिन वजवासी ग्वाळवाळोंकी ऑर्खोंके सामने रहकर सदा खेळ खेळते हैं, उनके सौभाग्यकी महिमा इससे अधिक क्या कही जाय ।।१२॥

परीक्षित् ! इसी समय अघाषुर नामका महान् देत्य भा घमका । उससे श्रीकृष्ण और ग्वाठबाठोंकी सुखमयी क्रीडा देखी न गयी । उसके हृदयमे जलन होने ठगी । वह इतना भयद्गर या कि अमृतपान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवनकी रक्षा करनेके लिये चिन्तित रहा करते थे और इस वातकी वाट देखते रहते थे कि किसी प्रकारसे इसकी मृत्युका अवसर आ जाय ॥ १३ ॥ अधासुर पूतना और बकासुरका छोटा
भाई तथा कंसका भेजा हुआ था । वह श्रीकृष्ण, श्रीदामा
आदि ग्वालवालोंको देखकर मन-ही-मन सोचने लगा कि
प्यही मेरे सने माई और विहनको मारनेवाला है । इसलिये आज मैं इन ग्वालवालोंके साथ इसे मार डालुँगा ॥ १ ४॥
जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों माई-बहिनोंके मृतनर्पणकी निलाझिल वन जायँगे, तब बजवासी अपनेआप मरे-जैसे हो जायँगे । सन्तान ही प्राणियोंके प्राण
हैं । जब प्राण ही न रहेंगे, तब शरीर कैसे रहेगा म्
इसकी मृत्युते बजवासी अपने-आप मर जायँगे ॥ १ ५॥
ऐसा निश्चण करके यह दुष्ट दंत्य अजगरका एक भारण

कर मार्गमें लेट गया । उसका वह अजगर-शरीर एक योजन छंवे बड़े पर्वतके समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकोंको निगल जानेकी थी, इसिल्ये उसने गुफाके समान अपना बहुत वड़ा मुँह फाड़ रक्खा था।। १६॥ उसका नीचे-का होठ पृथ्वीसे और ऊपरका होठ बादलोंसे लग रहा या। उसके जबड़े कन्दराओंके समान थे और दाई पर्वतके शिखर-सी जान पड़ती थीं। मुँहके भीतर बोर अन्धकार था। जीभ एक चौडी लाल सड़क सी दीखती थी। साँस ऑधीके समान थी और ऑखें दावानलके समान दहक रही थीं।। १७॥

अघासुरका ऐसा रूप देखकर बालकोंने समझा कि यह भी वृन्दावनकी कोई शोभा है।वे कौतुकवश खेल-ही-खेळमें उद्येक्षा करने छगे कि यह मानो अजगरका खुळा हुआ मुंह है ॥१८॥ कोई कहता—मित्रो। भला, बतलाओ तो, यह जो हमारे सामने कोई जीव-सा बैठा है, यह हमे निगळनेके छिये खुले हुए किसी अजगरके मुँह-जैसा नहीं है ?' !! १ ९ !! दूसरेने कहा—'सचमुच सूर्यकी किरणें पड़नेसे ये जो बादक ठाळ-ठाळ हो गये हैं, वे ऐसे मान्द्रम होते हैं मानो ठीक-ठीक इसका उपरी होठ ही हो । और उन्हीं बादलोंकी परछाईसे यह जो नीचेकी मूमि कुछ ठाल-ठाल दीख रही है, वही इसका नीचेका होठ जान पड़ता हैंग्॥२०॥तीसरे ग्वाछबाछने कहा-'हों, सच तो है । देखों तो सही, क्या ये दायीं और वायीं ओरकी गिरि-कन्दराएँ अजगरके जबड़ोंकी होड़ नहीं करती ? और ये जॅची-ऊँची शिखर-पक्तियाँ तो साफ-साफ इसकी दाढ़ें माछ्म पड़ती हैं? ॥२१॥ चौथे-ने कहा-- 'अरे माई । यह लंबी-चौड़ी सड़क तो ठीक अजगरकी जीभ-सरीखी माछम पड़ती है और इन गिरि-शृङ्गोंके वीचका अन्धकार तो उसके मुँहके भीतरी माग-को भी मात करता है'॥२२॥किसी दूसरे वाटबाटने कहा-'देखो, देखो । ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगलमें आग लगी है। इसीसे यह गरम और तीखी ह्वा आ रही है । परन्तु अजगरकी सॉसके साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया है । और उसी आगमे जले हुए प्राणिगंकी दुर्गन्य ऐसी जान पड़ती है, मानो अजगरके

पेटमें मरे हुए जीवेंकि मांसकी ही दुर्गन्य हों ।। २३ ॥ तब उन्हींमेंसे एकने कहा- यदि हमलोग इसके मुँहमें घुस जायँ, तो क्या यह हमें निगळ जायगा व अजी ! यह क्या निगलेगा । कहीं ऐसा करनेकी ढिठाई की तो एक क्षणमें यह भी बकासुरके समान नष्ट हो जायगा। इमारा यह कन्हेंया इसको छोड़ेगा थोड़े ही ।' इस प्रकार कहते हुए वे ग्वाळबाळ बकासुरको मारनेवाले श्रीकृष्णका सुन्दर मुख देखते और ताली पीट-पीटकर हँसते द्वर अवासुरके मुँहमें घुस गये ॥ २४ ॥ उन अनजान बचोंकी आपसमें की दुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान् श्रीकृष्णते सोचा कि 'अरे, इन्हें तो सबा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है ! परीक्षित् ! मगवान् श्रीकृष्ण जान गये कि यह राक्षस है । मला, उनसे क्या छिपा रहता ? वे तो समस्त प्राणियोंके इदयमें ही निवास करते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सखा म्वाल-बार्लोंको उसके मुँहमें जानेसे बचा र्छे ॥ २५॥ भगत्रान् इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब-के-सब ग्वालबाल वल्ड्बेंके साथ उस अद्वरके पेटमें चले गये । परन्तु अघासुरने सभी उन्हें निगळा नहीं । इसका कारण यह था

६८६

कि अधामुर अपने भाई वकामुर और पहिन पृतनाके वधकी याद करके इस वातकी बाट देख रहा या कि उनको मारने वाले श्रीकृष्ण मुँहमें आ जाय, तर सबको एक साथ ही निगल जाऊँ । भगवान् श्रीकृष्ण सबनो अभय देनेवाले हैं । जब उन्होंने देखा कि ये वेचारे ग्वाउ-वार-जिनमा एकमान रक्षक में ही हूं—सेरे हायसे निक्छ गये और जैसे कोई निनमा उडकर आगमें गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्युरूप ज्ञासुरके ग्रास उन गये, तर दैवकी इस विचित्र लीलापर भगवान्को बड़ा निस्मय हुआ और उनका हृदय दयासे द्रवित हो गया । ये सोचने लगे कि 'अब मुझे क्या करना चाहिये १ ऐसा कौन सा उपाय है, निससे इस दुएकी मृत्यु भी हो जाय और इन सत स्वभाव भोले भाले बालकों नी हत्या भी न हो १ ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं ११ परीक्षित्। भगवान् श्रीकृष्ण भूत, भविष्य, वर्तमान—सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं । उनके लिये यह उपाय जानना कोई विठिन न या । वे अपना क्रनव्य निश्चय करके स्वय उसके मुँहमे धुस गये । यह देखकर बादलींमे छिपे हुए दैवता भयत्रश 'हाय हाय' पुकार उठे और अधासुरके हितैपी क्स आदि राक्षस उसी समय समाचार पाकर हर्ष प्रकट करने लगे ॥ १८--२९॥

अघासुर वछड़ों और ग्वालबालोंके सहित भगवान् श्रीकृष्णको चवा जाना चाहता या। परन्तु उसी समय अविनाशी श्रीकृष्णने देवताओं की 'हाय हाय' मुनकर उसके गलेमें अपने शरीरको बड़ी फुर्तीं हे बढ़ा लिया। परीक्षित्। में तुमसे कह चुका हूँ कि अधासुरकों शरीर बड़ा विशाल था, परन्तु भगवान्ने अपने शरीरको इतना बड़ा कर लिया नि उसका गला ही चँघ गया। ऑखें उल्ट गयीं। वह व्याकुल होकर बहुत ही छटमटाने लगा । साँस रुकदर सारे शरीरमें भर गयी और अन्तमें उसके प्राण ब्रह्मरन्त्र पोड़कर निकल गये । प्राणींके साथ उसनी सारी इन्द्रियों भी शरीरसे वाहर हो गयीं । उसी समय भगवान्ने अपनी अमृतमयी दृष्टिसे मरे हुए वछड़ीं और ग्वालगलोंने जिला दिया और उन सबनो साथ लेकर वे अधामुरके मुँहसे बाहर निमल आये। उस अजगरके स्थृल शरीरसे एक अत्यन्त अङ्गत और महान् प्योति निकरी। उस समय उस प्योतिके प्रकाससे दसी दिशाएँ प्राचित हो उठीं । वह योड़ी देखन तो आनासमें

स्थित होकर भगवान्के निकलनेकी प्रतीक्षा करती रही। जर



वे याहर निकल आये, तब वह सत्र देवताओंके देखते देखते उन्होंमें समा गयी। उस समय देवताओंने पूछ बरसानरः जप्सराओंने नाचमर, गन्धवानेगावर, विद्याधरींने वाजे बजा कर, ब्राह्मणींने स्तुति पाठ कर और पार्पदींने जय जय कारके नारे लगाकर बड़े आनादसे भगवान् श्रीकृष्णका अभिन दन निया । क्योंकि भगवान् श्रीकृष्णने अघामुरका मारकर उन सबका बहुत बड़ा काम किया था। उन अद्भुत स्तुतियों, सुन्दर पार्जों, मङ्गलमय गीतों, जय जयकार और आनन्दोत्सर्वोक्ती मङ्गलभ्वनि ब्रह्मलोकके पास पहुँच गयी। जब ब्रह्माजीने वह ध्यनि सुनी, तब वे बहुत ही शीव अपने वाहनपर चढकर वहाँ आये और भगवान् श्रीकृष्णकी यह महिमा देखकर आश्चर्यचिकत हो गये। परीक्षित्। जन वृन्दावनमे अजगरका वह चाम सूत गया। तत्र ब्रजनासियोंके लिये नहुत दिनोंतक रोलनेशी एक अन्तृत गुपा-सी उना रहा। यह चे भगवान्ने अपने ग्यालगालोंको मृत्युके मुससे पचाया था और अधासुरके। मोक्ष दान किया था, वह लीला भगवान्ने अपनी कुमार अवस्थामे अर्पात् पाँचवें वपमें ही की यी। परन्तु ग्वालवालींने इसे पौगण्ड अवस्था अर्थात् छठे वपमें देखा और अत्यन्त जाश्चर्यचिकत होकर बनमे उसका वणन किया । परीजित् । अधासुर मृर्तिमान् अघ (पाप) ही या ।

भगवान्के स्पर्शमात्रसे उसके सारे पाप धुल गये और उसे उस सालप्य-मुक्तिकी प्राप्ति हुई, जो पापियोंको कभी मिल नहीं सकती। परन्तु यह कोई आश्चर्यकी वात नहीं है। क्योंकि मनुष्य-वालककी-सी लीला रचनेवाले ये वे ही परमपुरुष परमात्मा हैं, जो व्यक्त-अव्यक्त और कार्य-कारणरूप समस्त जगत्के एकमात्र विधाता हैं। परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्णके किसी एक अङ्गकी भावनिर्मित प्रतिमा यदि ध्यानके द्वारा एक वार भी हृदयमें बैठा ली जाय, तो उससे वह गति प्राप्त होती है जो भगवान्के बड़े-बड़े भक्तोंको मिलती है। तुम जानते हो कि भगवान् आत्मानन्दके नित्य साक्षात्कारस्वरूप हैं। माया उनके पासतक नहीं फटक पाती। वे ही स्वयं अधासुरके शरीरमें प्रवेश कर गये। क्या अब भी उसकी सद्गतिके विषयमें कोई सन्देह है है। ३०-३९॥

सूतजी कहते हैं—शौनकादि ऋषियो ! यदुवंश-शिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णने ही राजा परीक्षित्को जीवन-दान दिया था ! उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवनसर्वस्वका यह विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने फिर श्रीशुकदेवजी महाराजसे उन्होंकी पवित्रं लीलाके सम्बन्धमें प्रश्न किया । इसका कारण यह था कि भगवान्की अमृतमयी लीलाने परीक्षित्के चित्तको अपने वशमें कर रक्खा था ॥ ४० ॥

राजा परीक्षित्ने पूछा-भगवन् ! आपने कहा या

कि ग्वालवालोंने भगवान्की की हुई पाँचवें वर्षकी लीला त्रजमें छठे वर्षमें जाकर कही । अब इस विषयमें आप कृपा करके यह बतलाइये कि एक समयकी लीला दूसरे समयमें वर्तमान-कालीन कैसे हो सकती है ? मेरे सर्वज्ञ गुक्देव ! मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्यको जाननेके लिये बड़ा कौत्हल हो रहा है । आप कृपा करके वतलाइये । अवश्य ही इसमें भगवान् श्रीकृष्णकी विचित्र घटनाओंको घटित करनेवाली मायाका कुछ-न-कुछ काम होगा । क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा कैसे हो सकता है ? गुक्देव ! यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण-सेवासे विमुख होनेके कारण में अपराधी नाममात्रका क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविन्दसे निरन्तर झरते हुए परम प्वित्र मधुमय श्रीकृष्णलीलामृतका पान कर रहे हैं ॥ ४१-४३॥

स्तजी कहते हैं—भगवान्के परम प्रेमी भक्तोंमें श्रेष्ठ शौनकजी! जब राजा परीक्षित्ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब श्रीशुकदेवजीको भगवान्की वह लीला स्मरण हो आयी। और उनकी समस्त इन्द्रियाँ तथा अन्तःकरण विवश होकर भगवान्की नित्यलीलामें खिंच गये। कुछ समयके बाद धीरे-धीरे श्रम और कष्टसे उन्हें बाह्यश्चान हुआ। तब वे परीक्षित्से भगवान्की लीलाका वर्णन करने लगे॥ ४४॥

#### तेरहवाँ अध्याय

#### ब्रह्माजीका मोह और उसका नाश

श्रीशुंकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! तुम बड़ें भाग्यवान् हो । तुम्हारे हृदयमें भगवान्का परम प्रेम है । तभी तो तुमने इतना सुन्दर प्रश्न किया है । यो तो तुमहें वार-वार भगवान्की लीला-कथाएँ सुननेको मिलती हैं, फिर भी तुम उनके सम्बन्धमें प्रश्न करके उन्हें और भी सरस—और भी नृतन बना देते हो । रिक्षक संतोंकी वाणी, हृदय और कान भगवान्की लीलाके गायन, श्रवण और चिन्तनके लिये ही होते हैं—उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण-प्रतिक्षण भगवान्की लीलाओंको अपूर्व रसमयी और नित्य-नृतन अनुभव करते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे लम्पट पुरुपोंको स्त्रियोंकी चर्चामें नया-नया रस जान पड़ता है । परीक्षित् ! तुम एकाग्र चित्तसे श्रवण करो । यद्यपि भगवान्की यह लीला अत्यन्त रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ । क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने

प्रेमी शिष्यको गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान् श्रीकृष्णने अपने साथी ग्वालवालोंको मृत्युरूप अधासुरके मुँहसे बचा लिया। इसके वाद वे उन्हें यसुनाके पुलिनपर ले आये और उनसे कहने लगे—'मेरे प्यारे मित्रो! यसुनाजीका यह पुलिन अत्यन्त रमणीय है। देखो तो सही, यहाँकी वाल कितनी कोमल और खच्छ है! हमलोगोंके लिये खेलनेकी तो यहाँ सभी सामग्री मौजूद है। देखो, एक ओर रंग-विरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगन्यसे खिंचकर मोरे गुंजार कर रहे हैं; तो दूसरी ओर हरे-भरे वृक्षोंपर सुन्दर-सुन्दर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्विन जलमें सुनायी दे रही है। अब हमलोगोंको यहाँ भोजन कर लेना चाहिये। क्योंकि दिन वहुत चढ़ आया है और हमलोगोंको भूख भी खूब लग गयी है। वछड़ोंकी चिन्ता मत करो। उन्हें पानी

हाव

हमलोगोंको यहाँ मोजन कर लेना चाहिये। क्योंकि दिन बहुत चढ़ आया है और हमलोग मूखसे पीड़ित हो रहे हैं। बछडे पानी पीकर समीप ही धीरे-घीरे हरी-हरी घास चरते रहें। | ६ ||

ग्वालबार्लोने एक स्वरसे कहा-- 'ठीक है, ठीक है ।' उन्होंने बछड़ोंको पानी पिळाकर हरी-हरी घासमे छोड दिया और अपने-अपने छींके खोल-खोलकर भगवान्के साय बड़े आनन्दसे भोजन करने छगे ॥ ७ ॥ सबके बीचमें भगत्रान् श्रीकृष्ण बैठ गये । उनके चारों ओर ग्वालबार्लोने बहुत-सी मण्डलाकार पंक्तियाँ बना लीं और एक-से-एक सटकर बैठ गये । सबके मुँह श्रीकृष्णकी ओर थे और सबकी आँखें आनन्दसे खिल रही थीं। धन-मोजनके समय श्रीकृष्णके साथ बैठे हुए खालबाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो कमलकी कर्णिकाके चारों ओर उसकी छोटी-बड़ी पेंखुड़ियाँ सुशोभित हो रही हों ॥ ८ ॥ कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई-कोई पल्छन, अंकुर, फल, छींके, छाल एव पत्यरोंके पात्र बनाकर भोजन करने छने ॥ ९ ॥ सगवान् श्रीकृष्ण और ग्वालबाल सभी परस्पर अपनी-अपनी मिल-मिल रुचिका प्रदर्शन करते । कोई किसीको हँसा देता, तो कोई खर्य ही हैंसते-हैंसते छोट पोठ हो जाता। इस प्रकार वे सब भोजन करने छगे ॥ १०॥ ( उस समय श्रीकृष्णकी छटा सबसे निराठी थी।) उन्होंने मुरठीको तो कमरकी फेंटमें आगेकी ओर खोंस लिया या। सींग और बेत बगलमें दबा लिये थे। बायें हाथमें बड़ा ही मधुर घृतमिश्रित दही-मातका प्रास था और अँगुलियोंमें अदरक, नीवू आदिके अचार-मुरक्वे दबा रक्खे थे। खालबाल उनको चारों ओरसे घेरकर बैठे हुए थे और वे खय सबके बीचमें वैठकर अपनी विनोदमरी बातोंसे अपने साथी खालबालोंको हैंसाते जा रहे थे। जो समस्त यहाँकि एकमात्र मोक्ता हैं, वे ही मगवान् खाल-बालोंके साथ बैठकर इस प्रकार बाल-लीला करते हुए मोजन कर रहे थे और खर्गके देवता आश्चर्यचिकत होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। ११।

मरतवंशशिरोमणे ! इस प्रकार मोजन करते-करते ग्वालवाल भगवान्की इस रसमयी लीलामे तन्मय हो गये । उसी समय उनके बछड़े हरी-हरी घासके लालचसे घोर जंगलमें बड़ी दूर निकल गये ॥ १२ ॥ जब ग्वालवालों-का घ्यान उस ओर गया, तब तो वे मयमीत हो गये । उस समय अपने मक्तोंके मयको मगा देनेवाले मगवान् श्रीकृष्णने कहा—'मेरे प्यारे मित्रो ! तुमलोग मोजन करना बंद मत करो । मैं अभी बल्लोंको लिये आता हूँ'॥ १३ ॥ ग्वालवालोंसे इस प्रकार कहकर मगवान् श्रीकृष्ण हायमें दही-भातका कौर लिये ही पहालों, गुफाओं, कुक्तों एवं अन्यान्य मयक्कर स्थानोंमें अपने तथा साथियोंके बल्लोंको हूँ इने चल दिये ॥ १४ ॥ परीक्षित् !

व्रह्माजी पहलेसे ही आकाशमें उपिखत थे। अघासुरका मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीलासे मनुष्य-वालक वने हुए सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णकी कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिये। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो वछड़ोंको, और भगवान् श्रीकृष्णके 'चले जानेपर ग्वालवालोंको भी, अन्यत्र ले जाकर रख दिया और खयं अन्तर्धान हो गये॥ १२-१५॥

भगवान श्रीकृष्ण वछड़े न मिलनेपर यमुनाजीके पुलिन-पर लौट आये, परन्तु यहाँ क्या देखते हैं कि ग्वालवाल भी नहीं हैं । तव उन्होंने वनमें धूम-धूमकर चारों ओर वछड़ों और ग्वालवालोंको हूँढ़ा । परन्तु जब वे उन्हें कहीं न मिले, तव वे तुरंत जान गये कि यह सब ब्रह्माकी करतूत है। मला, उनसे क्या छिपा रहता ? वे तो सारे विश्वके एकमात्र श्राता हैं ! अब भगवान् श्रीकृष्णने वछड़ों और ग्वालबालोंकी माताओंको तथा ब्रह्माजीको भी आनन्दित करनेके लिये अपने-आपको ही वछड़ों और वालवालों — दोनोंके रूपमें बना लिया । उनके लिये यह क्या कठिन था । वे ही तो सम्पूर्ण विश्वके कर्ता हैं। परीक्षित् ! वे वालक और वछड़े संख्यामें जितने थे, जितने छोटे-छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ-पाँच जैसे-जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सींग, बाँसुरी, पत्ते और छीके थे, जैसे और जितने वस्त्राभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएँ जैसी थीं, जिस प्रकार वे खाते-पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपोंमें भगवान् श्रीकृष्ण प्रकट हो गये । उस समय 'यह सम्पूर्ण जगत् विष्णुरूप है'-यह वेदवाणी प्रत्यक्ष हो गयी। पहले जो भगवान्की लीलामें भेदभाव माल्म पड़ रहा था, उसके मिट जानेसे उनकी शोभा और भी बढ़ गयी । सर्वातमा भगवान् स्वयं ही वछड़े वन गये, और स्वयं ही ग्वालवाल । अपने आत्मखरूप वछड़ोंको अपने आत्मखरूप ग्वालवालोंके द्वारा घेरकर अपने ही साथ अनेकों प्रकारके खेल खेलते हुए उन्होंने वजमें प्रवेश किया । जिस ग्वालवालके जो वछड़े थे, उन्हें उसी ग्वालवालके रूपसे अलग-अलग ले जाकर उसकी वाखलमें घुसा दिया और विभिन्न वालकोंके रूपमें उनके भिन्न-भिन्न घरोंमें चले गये ॥ १६-२१॥

> ग्वालबालोंकी माताएँ वाँसुरीकी तान सुनते ही जल्दीसे भा० अं० ८७

दौड़ आयीं । ग्वालवाल वने हुए परव्रह्म श्रीकृष्णको अपने वच्चे समझकर हायों से उठाकर उन्होंने जोरसे हृदयसे लगा लिया । उनके स्तनोंसे वात्सल्य-स्नेहकी अधिकताके कारण सुधासे भी मधुर और आसवसे भी मादक दूधकी बूँदें टपक रही थीं । वे अपने पुत्रोंको स्तन-पान कराने लगीं । परीक्षित् ! इसी प्रकार प्रतिदिन सन्व्यासमय भगवान् श्रीकृष्ण उन ग्वालवालोंके रूपमें वनसे लौट आते और अपनी वालसुलभ लीलाओंसे माताओंको आनन्दित करते । वे माताएँ उन्हें



उवटन लगातीं, नहलातीं, चन्दनका लेप करतीं और अच्छे-अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से सजातीं। दोनों भोंहों के वीचमें नजरसे वचाने के लिये काजलका डिठौना लगा देतीं तथा भोजन करातीं और तरह-तरहसे वड़े लाड़-प्यारसे उनका लालन-पालन करतीं। गालिनों के समान गौएँ भी जब जङ्गलों में से चरकर जब्दी-जब्दी लौटतीं और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे वछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तो वे वार-वार उन्हें अपनी जीभसे चाटतीं और अपना दूध पिलातीं। परीक्षित्! उस समय स्नेहकी अधिकताके कारण उनके थनों से स्वयं ही दूधकी धारा वहने लगती। इन गायों और ग्वालिनों के चच्चे पहलेवाले न थे, स्वयं भगवान् थे। फिर भी उनका मातृभाव पहले-जैसा ही ऐश्वर्यज्ञानरहित और विद्युद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रोंकी अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवस्य अधिक या। इसी प्रकार मगवान् भी उनके पहले पुत्रोके समान ही पुत्रभाव दिखला रहे थे, परन्तु भगवान्में उन वालकों के जैहा मोहका भाव नहीं या कि मैं इनका पुत्र हूँ । अपने-अपने वालकों के प्रति वजवासियों की स्नेह-लता दिन-प्रतिदिन एक वर्षतक धीरे-धीरे बढ़ती ही गयी। यहाँ तक कि पहले श्रीकृष्णमें उनका जैहा असीम और अपूर्व प्रेम या, वैसा ही अपने इन वालकों के प्रति भी हो गया। वास्तवमें तो वे श्रीकृष्ण ही थे। इस प्रकार एक वर्षतक भगवान् श्रीकृष्णने ग्वालवालोंका रूप धारण करके अपने ही स्वरूपभूत बछड़ों का पालन किया और यन तथा गोष्ठमें अनेकों प्रकारकी कीड़ाएँ की ॥ २२-२७॥

जब एक वर्ष पूरा होनेमें पाँच-छः दिन बाकी थे, तब एक दिन भगवान् श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ बछड़ोंको चराते हुए बनमें गये। उस समय गौऍ बहुत दूर गोवर्धनकी चोटीपर घास चर रही यीं। वहाँसे उन्होंने मजके पास ही घास चरते हुए अपने बछड़ोंको देखा। बछड़ोंको देखते ही गौओंका वात्सल्य रनेह उमड़ आया। वे अपने-आपकी सुध-बुध खो बैठीं और ग्यालोंके रोकनेकी कुछ भी परवा न

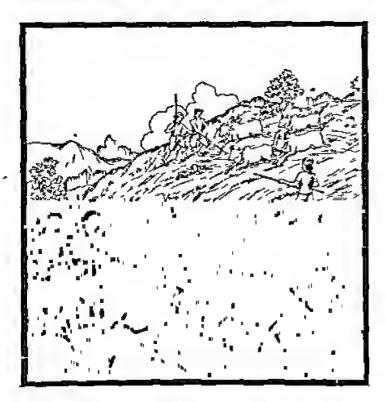

कर जिस मार्गसे वे न जा सकते थे, उस मार्गसे हुंकार करती हुई बड़े वेगसे दौड़ पड़ों । उस समय उनके यनोंसे दूध बहता जाता या और उनकी गरदनें सिकुइकर डील्से मिल

गयी यीं । वे पूछ तया खिर उठाकर इतने वेगसे दौड़ रही थीं कि मालूम होता या मानो उनके दो ही पैर हैं। जिन गौओं के और भी बछड़े हो चुके थे, वे भी गोवर्धनके नीचे अपने पहले वछड़ोंके पास दौड़ आयीं और उन्हें स्नेहका अपने-आप बहता हुआ दूध पिलाने लगीं। उस समय वे अपने वचोंका एक-एक अङ्ग ऐसे चावसे चाट रही थीं। मानो उन्हें अपने पेटमें रख लेंगी। गोपॉने उन्हें रोकनेका बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलतापर बुछ लजा और गायोंपर बड़ा क्षोध आया । जब ये बहुत कष्ट उठाकर उस क्ठिन मार्गसे उस स्थानपर पहुँचे, तब उन्होंने बछड़ोंके साथ अपने बालकींको भी देखा । अपने बचोंको देखते ही उनका हृदय प्रेम-एस सराबोर हो गया । बालकॉके प्रति अनुरामकी बाढ आ गयी, उनका क्रोध न जाने कहाँ लापता हो गया । उन्होंने अपने-अपने बालकोंको गोदमें उठाकर हृदयसे लगा लिया और उनका मस्तक सूँघकर अत्यन्त आनन्दित हुए । बूढ़े गोपीं-को अपने वालकोंके आलिङ्गनसे परम आनन्द प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गये । वे उन्हें छोड़कर बड़ी कठिनतासे जा सके । पीछे भी बालकों और उनके आलिङ्गनके सारणसे उनके नेत्रोंसे प्रेमके ऑसू वहते रहे ।। २८-३४ ॥

वलरामजीने देखा कि वजवाधी गोप, गौएँ और ग्वालिनोंका उन सन्तानींपर भी, जिन्होंने अपनी माँका दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण-प्रतिक्षण प्रेम और उसके अनुरूप उत्कण्ठा बढ़ती ही जा रही है। तब वे विचारमें पड़ गये। क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था। वे सोचने छगे— 'यह कैसी विचित्र बात है! सर्यातमा श्रीकृष्णमें वजवाधियोंका और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ोंपर भी बढ़ता जा रहा है। यह कौन-सी माया है! कहाँसे आयी है! यह किसी देवताकी है, मनुष्यकी है अयवा असुरोंकी! परन्तु क्या ऐसा भी सम्भव है! नहीं नहीं, यह तो मेरे प्रमुकी ही माया है। और किसीकी मायामें ऐसी सामर्थ्य नहीं, जो मुझे भी मोहित कर छ।' बलरामजीने ऐसा विचार करके ज्ञानहिंसे देखा, तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्यालवालोंके रूपमें केवल श्रीकृष्ण-ही-श्रीकृष्ण हैं। तब उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा—'भगवन्!

ये ग्वालवाल और वछड़े न देवता हैं और न तो कोई प्रमुषि ही। इन भिन्न-भिन्न रूपोंका आश्रय लेनेपर भी आप



अकेले ही इन रूपोंमें प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके योड़ेमें ही यह वतला दीजिये कि आप इस प्रकार वछड़े, वालक, सींग, रस्सी आदिके रूपमें अलग-अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं ?' तब भगवान्ने ब्रह्माकी सारी करत्त्त सुनायी और वलरामजीने सब वातें जान लीं। ३५-३९॥

परीक्षित् ! तवतक ब्रह्माजी ब्रह्मलोक्से ब्रजमें लौट आये । उनके कालमानसे अवतक केवल एक त्रुटि (जितनी देरमें तीखी स्ईसे कमलकी पँखुड़ी छिदे ) समय व्यतीत हुआ या । उन्होंने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण ग्वालवाल और वछड़ोंके साथ एक सालसे पहलेकी माँति ही क्रीड़ा कर रहे हैं । वे सोचने लगे—'गोकुलमें जितने भी ग्वालवाल और वछड़ें थे, उनको तो मैंने अपनी मायासे अचेत कर दिया या; वे तबसे अवतक सचेत नहीं हुए । तब मेरी मायासे मोहित ग्वालवाल और वछड़ोंके अतिरिक्त'ये उतने ही दूसरे वालक तथा वछड़े कहाँसे आ गये, जो एक सालसे भगवान्के साथ खेल रहे हैं ?' ब्रह्माजीने दोनों स्थानोंपर दोनोंको देखा और वहुत देरतक भ्यान करके अपनी ज्ञानदृष्टिसे उनका रहस्य खोलना चाहा; परन्तु इन दोनोंमें कौनसे पहलेके ग्वालवाल हैं और कौन-से पीछे वना लिये गये हैं, इनमेंसे कौन सचे हैं

और कौन बनावटी—यह वात वे किसी प्रकार न समझ सके ।
भगवान् श्रीकृष्णकी मायामें तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परन्तु
कोई भी माया-मोह भगवान्का स्पर्श नहीं कर सकता । ब्रह्माजी उन्हीं भगवान् श्रीकृष्णको अपनी मायासे मोहित करने
चले थे । किन्तु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे
अजन्मा होनेपर भी अपनी ही मायासे अपने-आप मोहित हो
गये । जिस प्रकार रातके घोर अन्धकारमें कुहरेके अन्धकारका
और दिनके प्रकाशमें जुगन्के प्रकाशका पता नहीं चलता,
वे अपनी सत्ता और महत्ता खो बैठते हैं—वैसे ही जब क्षुद्र
पुरुष महापुरुषोंपर अपनी मायाका प्रयोग करते हैं तब वह
उनका तो कुछ विगाड़ नहीं सकती, अपना ही प्रभाव
खो बैठती है ॥ ४०-४५ ॥

व्रह्माजी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते-देखते उसी क्षण सभी ग्वालवाल और वछड़े श्रीकृष्णके रूपमें दिखायी पड़ने लगे। सब-के-सब सजल जलधरके समान स्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, शङ्क, चक्र, गदा और पद्मसे युक्त—



चतुर्भुज । सबके सिरपर मुकुट, कानोंमें कुण्डल और कण्ठों-में मनोहर हार तथा वनमालाएँ शोभायमान हो रही यीं । यक्ष:स्थलपर सुवर्णकी सुनहली रेखा—श्रीवत्स, बाहुओंमें बाजूबंद, कलाइयोंमें शङ्काकार रत्नोंसे जड़े कंगन, चरणोंमें नूपुर और कड़े, कमरमें करधनी तथा अँगुलियोंमें अँगृठियाँ जगमगा रही यीं । वे नखरे शिखतक समस्त अंगोंमें कोमल और नृतन तुल्सीकी मालाएँ, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तींने पहनाथी थीं, धारण किये हुए थे। उनकी मुसकान चाँदनीके समान उज्ज्वल यी और रतनारे नेत्रोंकी कटास-पूर्ण चितवन वड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता या मानो वे इन दोनोके द्वारा सत्वगुण और रजोगुणका स्वीकार करके मक्तजनींके हृदयमें शुद्ध लालसाएँ जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्माजीने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्माचे लेकर तृणतक सभी चराचर जीव मूर्तिमान् होंकर नाचते गाते अनेक प्रकारकी पूजा सामग्रीसे अलग अलग भगवान्के उन एव रूपोंकी उपाधना कर रहे हैं । उन्हें अलग अलग अणिमा महिमा आदि सिदियाँ, माया विचा आदि विभृतियाँ। और महत्तत्त्व आदि चौबीसौं तत्त्व चारों ओरसे घेरे हुए हैं। प्रकृतिमे श्लोभ उत्पन्न करनेवाला काल, उत्रके परिणामका कारण स्वभाव, वासनाओं को जगानेवाला सस्कार, कामनाएँ, कर्म, विषय और पल-सभी मूर्तिमान् होकर भगवान् के प्रत्येक रूपकी उपासना कर रहे हैं। भगवान्की सत्ता और महत्ताके सामने उन सभीकी सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी । ब्रह्माजीने यह भी देखा कि वे सभी भूत, भविष्यत् और वर्तमान कालके द्वारा सीमित नहीं हैं, त्रिकालावाधित सत्य हैं। ये सन-के-सव स्वयप्रकाश और केवल अनन्त आनन्दस्वरूप हैं। उनमें जडता अथवा चेतनताका भेदभाव नहीं है । वे सब-के-सन एकरस हैं। यहाँतक कि तत्त्वशानियोंकी दृष्टि भी उनकी अनन्त महिमा-का स्पर्ध नहीं कर सकती । इस प्रकार ब्रह्माजीने एक साथ ही देखा कि वे सब के-सब उन परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णके ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाशसे यह सारा चराचर जगत् प्रकाशित हो रहा है ॥ ४६-५५ ॥

यह अत्यन्त आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा तो चिकत रह गये। उनकी ग्यारहीं इन्द्रियाँ (पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच शानेन्द्रिय और एक मन) क्षुच्घ एवं स्तब्ध रह गयीं। वे भगवान्के तेजसे निस्तेज होकर मीन हो गये। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर राड़े रह गये, मानो बजके अधिष्ठातु-देवताके पास एक पुतली खड़ी हो। परीक्षित्! भगवान्की महिमा तर्कसे परे है। यह स्वयंप्रकाश, आनन्दस्यरूप और मायासे अतीत है। श्रुतियाँ भी साक्षात्रूपसे उसका वर्णन बरनेमें असमर्य हैं। इसलिये उससे मिन्नका निपेध करके आनन्दस्यरूप ब्रह्मका किसी प्रकार कुछ सङ्केत करती हैं।

यद्यपि ब्रह्माजी समस्त विद्याओंके अधिपति हैं, तथापि भगवान्की इस महिमाको वे तनिक भी न समझ सके कियह क्या है। यहाँतक कि वे भगवान्के उन महिमामय रूपोंको देखनेमें भी असमर्थ हो गये। उनकी आँखें मुँद गयीं। भगवान श्रीकृष्णने ब्रह्माके इस मोह और असमर्थताको जानकर विना किसी प्रयासके तरत अपनी मायाका परदा हटा दिया। इससे ब्रह्माजीको बाह्मज्ञान हुआ । वे मानो मरकर फिर जी उठे । सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कप्टसे अपने नेत्र खोले । तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत् दिखायी पड़ा । फिर ब्रह्माजी जब चारों ओर देखने लगे, तब पहले दिशाएँ और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने मृन्दावन दिखायी पड़ा । वृन्दावन सबके लिये एक सा प्यारा है । जिधर देखिये, उधर ही फल और फूलेंसे लदे हुए, हरे हरे पत्तींसे लहलहाते हुए वृक्षींकी पाँतें शोभा पा रही हैं। भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाभूमि होनेके कारण वृन्दायन धाममें क्रोध, तृष्णा आदि दोप प्रवेश नहीं कर सकते और वहाँ स्वभावसे ही परस्पर दुस्त्यज वैर रखनेवाले मनुष्य और पशु-पश्ची भी प्रेमी मित्रोंके समान हिल मिलकर एक साय रहते हैं। ब्रह्माजी-ने चृन्दावनका दर्शन करनेके बाद देखा कि अद्वितीय परब्रहा गोपवशके बालकका सा नाट्य कर रहा है। एक होनेपर भी उसके सखा हैं, अनन्त होनेपर भी वह इधर उधर घूम रहा है और उसका शान अगाध होनेपर भी वह अपने ग्वालबाल और बछडोंको दूँढ रहा है। ब्रह्माजीने देखा कि जैसे मगवान् श्रीकृष्ण पहले अपने हायमें दही-भातका कौर लिये उन्हें हूँढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोजमें छगे हैं। भगवान्को देखते ही ब्रह्माजी अपने वाहन हसपरसे कूद पद्दे और सोनेके समान चमकते हुए अपने शरीरसे पृष्वीपर दण्डकी भाँति गिर पड़े । उन्होंने अपने चारों मुकुटोंके अग्रभागसे भगवान्के चरणकमलींका स्पर्श करके नमस्कार किया और आनन्दके आँसुओंकी धारांचे उन्हें नहला दिया । वे भगवान् श्रीकृष्णकी पहले देखी हुई महिमाका वार-बार सारण करते, उनके चरणोंपर गिरते और उठ-उठकर फिर-फिर गिर पड़ते । इसी प्रकार बहुत देरतक वे भगवान्के चरणोंमें ही पड़े रहे । फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रींके आँस् पोंछे । प्रेम और युक्तिके एकमान उद्गम भगवान्को देखकर उनका सिर छक गया। वे कॉपने लगे। अञ्जलि बॉधकर बड़ी नम्रता और एकाम्रताके साथ गद्गद वाणीसे वे भगवान्की स्तुति करने लगे ॥ ५६-६४ ॥

### चौदहवाँ अध्याय

#### ब्रह्माजीके द्वारा भगवान्की स्तुति

श्रीव्रह्माजीने स्तुति की—'प्रभो ! एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं । में आपके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ । आपका यह वर्षाकालीन मेघके समान स्थामल श्रीर, स्थिर विजलीके समान झिलमिल-झिलमिल करता हुआ पीताम्बर, गलेमें बुँघचीकी माला, कानोंमें मकराकृत कुण्डल, सिरपर मोरपंखोंका मुकुट—इनकी कान्तिसे मुखपर अनोखी छटा छिटक रही है । वक्षःस्थलपर लटकती हुई वनमाला और नन्ही-सी हथेलीपर दही-भातका कौर । बगलमें वेत और सींग तथा कमरकी फेंटमें आपकी पहचान बतानेवाली वाँसुरी शोभा पा रही है । आपके



कमल-से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल-वालकका सुमध्र वेष। मैं और कुछ नहीं जानता; वस, मैं तो इन्हीं चरणोंपर निछावर हूँ। स्वयंप्रकाश परमात्मन्! आपका यह श्रीविमह भक्तजनोंकी लालसा-अभिलाषा पूर्ण करनेवाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छाका मूर्तिमान् स्वरूप मुझपर आपका साक्षात् कृपा-प्रसाद है। मुझे अनुग्रहीत करनेके लिये ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पञ्चभूतोंकी रचना है ! प्रमो ! यह तो अपाकृत शुद्ध सच्चमय है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सचिदानन्द-विम्हकी महिमा नहीं जान

सकता । फिर आपके स्वरूपभूत हृदयमें जो आत्मसुखका साक्षात्कार है, आपके उस अनिर्वचनीय स्वरूपकी महिमा तो भला कोई जान ही कैसे सकता है । प्रभो ! जो लोग ज्ञानके लिये प्रयत न करके केवल सत्तंगमें रहते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषोंके द्वारा गायी हुई आपकी लीला-कथाका, जो उन लोगोंके पास रहनेसे अपने-आप सुननेको मिलती है, शरीर, वाणी और मनसे सेवन करते हैं-यहाँतक कि उसे ही अपना जीवन वना छेते हैं, उसके विना जी ही नहीं सकते-प्रभो ! यद्यपि आपपर त्रिलोकीमें कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आपपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, आप उनके प्रेमके अधीन हो जाते हैं। भगवन्! आपकी भक्ति सव प्रकारके कल्याणका मूलखोत उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञानकी प्राप्तिके लिये श्रम उठाते और दुःख भोगते हैं, उनको वस, क्लेश-ही-क्लेश हाथ लगता है--जैसे योथी भूसी कूटनेवालेको केवल अम ही मिलता है, चावल नहीं ॥ १-४ ॥

हे अन्युत ! हे अनन्त ! इस लोकमें पहले भी बहुत-से योगी हो गये हैं। जब उन्हें योगादिके द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणोंमें समर्पित कर दिये। उन समर्पित कमोंसे तथा आपकी लीलाकथासे उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्तिसे ही आपके स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने वड़ी सुगमतासे आपके परमपदकी प्राप्ति कर ली। यद्यपि आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपोंकी महिमा जानना अत्यन्त कठिन है, फिर भी जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है वे स्वयंप्रकाश आत्मस्वरूपसे आपके निर्गुण स्वरूपकी महिमा जान सकते हैं। उसके जाननेका और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आपका निर्गुण स्वरूप निर्विकार, अनुभवस्वरूप और वृत्तियोंका अविषय है। परन्तु भगवन् ! जिन समर्थ पुरुषोंने अनेक जन्मोंतक परिश्रम करके पृथ्वीका एक-एक परमाणु, आकाशके हिमकण ( ओसकी वूँदें ) तया उसमें चमकनेवाले नक्षत्र एवं तारों-तकको गिन डाला है—उनमें भी भला, ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूपके अनन्त गुणोंको गिन सके ? प्रभो ! आप केवल संसारके कल्याणके लिये ही अवतीर्ण हुए हैं।



### ब्रह्म-स्तुति



ब्रह्माजी अत्यन्त दीनताके साथ श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे।

सो भगवन्। आपकी महिमाका ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। इसिलये जो पुरुष क्षण-क्षणपर बड़ी उत्सुकतासे इस बातकी बाट देखता रहता है कि आपकी कृपा कब होगी, और प्रारम्धके अनुसार जो कुछ सुख या दु ख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मनसे भोग तेता है, एव जो प्रेमपूर्ण हृदय, गद्गद वाणी और पुलकित हारीरसे अपनेको आपके चरणोंमें समर्पित करता रहता है—इस प्रकार जीवन व्यतीत करनेवाला पुरुप ठीक वैसे ही आपके परमपदका अधिकारी हो जाता है, जैसे अपने पिताकी सम्पत्तिका पुत्र 1114—211

प्रभो । मेरी कुटिल्ता तो देखिये । आप अनन्त आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी मायाके चक्रमें हैं। फिर भी मैंने आपपर अपनी माया फैला कर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा । प्रभो । मैं आपके सामने हूँ ही क्या। क्या आगके सामने चिनगारीकी भी कुछ गिनती है १ भगवन् । मैं रजोगुणसे उत्पन्न हुआ हूँ । आपके स्वरूपको मैं ठीक ठीक नहीं जानता। इसीसे अपनेको आपसे अलग मसारका स्वामी माने बैठा था। मैं अज मा जगत्कर्ती हूँ - इस मायाकृत मोहके घने अन्धकारसे मैं अधा हो रहा या । इसलिये आप यह समझकर कि 'यह मेरे ही अधीन है-मेरा भृत्य है, इसपर कृपा करनी चाहिये, मेरा अपराध क्षमा कीजिये । मेरे स्वामी । प्रकृति, महत्तत्व, अहङ्कार, आकारा, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीरूप आवरणी से घिरा हुआ यह ब्रह्माण्ड ही मेरा शरीर है। और आपके एक एक रोएँके छिद्रमें ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्माण्ड उसी उड़ते पड़ते रहते हैं, जैसे झरोरोकी जालीमेंसे भानेवाली सूर्यकी किरणोंमें रजके छोटे-छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखायी पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाणसे साढे तीन हायके शरीरवाला अत्यन्त क्षुद्र में, और कहाँ आपकी अनन्त महिमा । वृत्तियोंकी पकड़में न आनेवाले परमात्मन् ! जब बच्चा माताके पेटमें रहता है, तब अज्ञानवरा अपने हाय पैर पीटता है, परन्तु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिये वह नोई अपराध होता है १ 'है' और 'नहीं है'—इन शब्दोंसे कही जानेवाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या, जो आपके भीतर न हो ! ऐसी स्थितिमें मैं भी तो आपकी कोखमें ही हूँ । इसलिये मेरा अपराध धमा कीजिये ॥९-१२॥

यही नहीं—श्रुतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनों लोक प्रलयकालीन जलमें लीन थे, उस समय उस जलमें स्थित

श्रीनारायणके नाभिकमलचे ब्रह्माका जन्म हुआ । उनका यह कहना किसी प्रकार असल्य नहीं हो सकता। तब अप ही बतलाइये, प्रभो । क्या में आपका पुत्र नहीं हूँ ! प्रभो ! आप समस्त जीवोंके आत्मा हैं । इसलिये आप नारायण ( नार-जीव और अयन-आश्रय ) हैं। आप समस्त जगत्के और जीवोंके अधीरवर हैं, इसलिये आप नारायण (नार—जीव और अयन-प्रवर्तक ) हैं। आप समस्त लोकोंके साक्षी हैं। इसिल्ये भी नारायण (नार—जीव और अयन—जाननेवाला) हैं। नरसे उत्पन्न होनेवाले जलमें निवास करनेके कारण जिन्हें नारायण (नार—जल और अयन—निवासस्थान) वहा जाता है, वे भी आपके एक अश ही हैं। परन्तु सच्ची बात तो यह है कि आप किसी भी देश या कालमें अशरूपसे नहीं रहते, पूर्णरूपेंसे ही रहते हैं, इसीलये वह अशरूपेंसे दीलना आपकी माया ही है । भगवन् । यदि आपका वह विराट् स्वरूप एचमुच उस समय जलमें ही या तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जब कि मैं कमलनालके मार्गसे उसे सी वर्षतक जलमें दूँढता रहा १ फिर मैंने जब तपस्या की, तब उसी समय मरे हृदयमें उसका दर्शन कैसे हो गया ! और पिर कुछ ही क्षणोंमें वह पुन क्यों नहीं दीखा, अन्तर्धान क्यों हो गया ? इससे सिद्ध है कि वह आपकी एक लीलामात्र थी । मायाका नाश करनेवाले प्रभो दूरकी बात कौन करे-अभी इसी अवतारमें आपने इस बाहर दीलनेवाले जगत्को अपने पेटमे ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चिकत हो गयी थीं । इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह सम्पूर्ण विश्व देवल आपकी माया ही माया है ! जब आपके सहित यह सम्पूर्ण विश्व जैसा बाहर दीखता है वैसा ही आपके उदरमें भी दीखा, तो क्या यह सब आपकी माथाके बिना ही आपमें प्रतीत हुआ ? अवश्य ही आपकी लील है। उस दिनकी बात जाने दीनिये, आजकी ही लीजिये। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्वको अपनी मायाका खेल नहीं दिखलाया है ! पहले आप अकेले थे । पिर सम्पूर्ण ग्वालबाल, बछड़े और छड़ी-छीके भी आप ही हो गये । उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे-सिहत सव-के सब तत्त्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग-अलग उतने ही ब्रह्माण्डींका रूप भी घारण कर िया था, परन्तु अब आप केवल अपरिमित अदितीय ब्रह्मरूपसे ही दोष रह गये हैं । प्रमो ! मेवल आप दी-आप हैं ! आपके अतिरिक्त और सब आपकी लीला है ॥ १३-१८ ॥

जो छोग अझानवरा आपके खरूपको नहीं जानते, उन्हींको आप प्रकृतिमें स्थित जीवके रूपसे प्रतीत होते हैं और उनपर अपनी मायाका परदा बालकर सृष्टिके समय मेरे ( ब्रह्मा ) रूपसे, पाळनके समय अपने (विष्णु) रूपसे और संहारके समय रुद्रके रूपमें प्रतीत होते हैं।। १९।। प्रमो । आप सारे जगत्के खामी और विधाता है। अजन्मा होनेपर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु-पक्षी और जलचर आदि योनियोंने अवतार प्रहण करते हैं---इस-लिये कि इन रूपोंके द्वारा दुष्ट पुरुषोंका घमड तोड दें और सत्पुरुर्षीपर अनुप्रद्य करें ॥ २०॥ मगनन् ! आप अनन्त परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योगमायाका विस्तार करके छीछा करने छाते है, उस समय त्रिकोकीमें ऐसा कौन हैं, जो यह जान संक कि आपकी छीछा कहाँ, किसिलिये, कन और कितनी होती है ॥ २१ ॥ इसिलिये यह सम्पूर्ण जगत् खप्तके समान असत्य, अज्ञानरूप और दु:ख-पर-दु:ख देनवाळा है । आप प्रमानन्ड, परम ज्ञानखरूप एवं अनन्त है । यह मायासे उत्पन्न एवं विछीन होनेपर भी आपमे आपकी सत्तासे सत्यके समान प्रतीत होता है ॥ २२ ॥ प्रभो ! आप ही एकमात्र सत्य हैं। क्योंकि आप सबके आसा जो हैं। आप पुराणपुरुष होनेके कारण समस्त जन्मादि विकारोंसे रहित हैं । आप खयप्रकाश हैं, इसिंख्ये देश, काल और वस्तु-जो परप्रकाश हैं-किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते । आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं । आप अविनाशी होनेके कारण नित्य है । आपका आनन्द अखिण्डत है। आपमें न तो किसी प्रकारका मछ है और न अमाव । आप पूर्ण, एक हैं । समस्त उपाधियोंसे मुक्त होनेके कारण आप अमृतस्वरूप हैं ॥ २३ ॥ आपका यह ऐसा खख्रप समस्त जीवोंका ही अपना खरूप है। जो गुरुरूप सूर्यसे तत्त्रज्ञानरूप दिन्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने खरूपके रूपमे साक्षात्कार कर लेते हैं, वे इस झूठे संसार-सागर-को मानो पार कर जाते हैं। (संसार-सागरके झूठा होनेके कारण इससे पार जाना भी अविचार-दशाकी दृष्टिसे ही है ) || २४ || जो पुरुष परमात्माको आत्माके रूपमें नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञानके कारण ही इस नामऋपारमक निखिन्न प्रपन्नकी उत्पत्तिका भ्रम हो जाता है। किन्तु ज्ञान होते ही इसका आत्यन्तिक प्रख्य हो जाता है। जैसे रस्सीमे श्रमके कारण ही साँपकी प्रतीति होती है और भमके निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है ॥ २५ ॥ संसार-सम्बन्धी बन्धन और उससे मोक्ष-ये दोनों ही नाम अज्ञानसे कल्पित हैं। वास्तव-में ये अज्ञानके ही दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञानखरूप परमात्मासे भिन्न अस्तित्व नहीं रखते । जैसे सूर्यमें दिन और रातका मेद नहीं है, वैसे ही विचार करनेपर अखण्ड चिस्लरूप केवल शुद्ध आत्मतत्त्वमे न बन्धन है और न तो मोक्ष ॥ २६॥ मगतन् ! कितने आश्चर्यकी बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं। और शरीर आदि हैं पराये, किन्तु उनको आत्मा मान बैठते है । और इसके बाद आपको कहीं अलग हूँढ़ने छगते है। भला, अज्ञानी जीवोंका यह कितना बड़ा अज्ञान है ॥ २७ ॥ हे अनन्त । आप तो सबके अन्तःकरणमे ही विराजमान है । इसिखये संतछोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको हूंढ़ते हैं। क्योंकि यथपि रस्सीमें सौंप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सॉॅंपको मिध्या निश्चय किये बिना मला, कोई सत्पुरुष सची रस्सीको कैसे जान सकता है ? ॥ २८ ॥

अपने मक्तजनींके हृदयमें स्वयं स्फुरित होनेवाले सगवन् ! आपके ज्ञानका स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञानकल्पित जगत्का नारा हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरणकमलोंका तनिक-सा भी कृपा-प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुगृहीत हो जाता है-वही आपकी सिचदानन्दमयी महिमाका तस्व जान सकता है । दूसरा कोई भी ज्ञान-वैराग्यादि साधनरूप अपने प्रयह्नसे बहुत कालतक कितना भी अनुसन्वान करता रहे, वह आपकी महिमाका यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता॥ २९॥ इसिक्ये भगवन् ! मुझे इस जन्ममें, दूसरे जन्ममें अथवा किसी पशु-पक्षी आदिके जन्ममे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासोंमेंसे कोई एक दास हो जाऊँ और फिर आपके चरणकमलींकी सेवा करूँ ॥ ३० ॥ मेरे स्वामी ! जगत्के बड़े-बड़े यज्ञ सृष्टिके प्रारम्भसे लेकर अबतक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सके । परन्तु आपने व्रजकी गायों और ग्वालिनोंके बळडे एवं बालक बनकर उनके स्तनोंका अमृत-सा दूध बद्दे उमंगसे पिया है। वास्तवमे उन्हींका जीवन सफल है, वे ही अत्यन्त धन्य हैं॥ ३१ ॥

अहो, नन्द आदि व्रजवासी गोपोंके धन्य भाग्य हैं। वास्तवमें उनका अहोभाग्य है । क्योंकि परमानन्दस्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने संगे-सम्बन्धी और सुद्धद् हैं। हे अच्युत ! इन वजवासियोंके सौभाग्यकी महिमा तो अलग रही-मन आदि ग्यारह इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवताके रूपमें रहनेवाले महादेव आदि हमलोग बड़े ही भाग्यवान् हैं । क्योंकि इन ब्रजवासियोंकी मन आदि ग्यारह इन्द्रियोंको प्याले बनाकर हम आपके चरणकमलोंका अमृतसे -भी मीठा, मदिरासे भी मादक मधुर मकरन्द-रस पान करते रहते हैं। जत्र उसका एक एक इन्द्रियसे पान करके हम धन्य-धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इन्द्रियोंसे उसका सेवन करनेवाले वजवासियोंकी तो बात ही क्या है ! प्रभो ! इस वजभूमिके किछी वनमें और विशेष करके गोकुलमें किछी भी योनिमें जन्म हो जाय, यही हमारे लिये बड़े सौभाग्यकी बात होगी! क्यों कि यहाँ जन्म हो जानेपर आपके किसी न किसी प्रेमीके चरणोंकी धृलि अपने ऊपर पड़ ही जायगी। प्रभो ! आपके प्रेमी वजवासियोंका सम्पूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवनके एकमात्र सर्वेख है। इसलिये उनके चरणोंकी धूलि मिलना आपके ही चरणोंकी धूलि मिलना है। और आपके चरणोंकी धूलिको तो श्रुतियाँ भी अनादि काल्छे अवतक हुँढ ही रही हैं। देवताओं के भी आराध्यदेव प्रभो ! इन वजवासियोंको इनकी सेवाके बदलेमें आप क्या फल देंगे ! सम्पूर्ण फलेंके फलस्वरूप ! आपसे बढकर और कोई फल तो है ही नहीं, यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर उन्रमुण नहीं हो सकते। क्योंकि आपके खरूपको तो उस पूतनाने भी अपने सम्बन्धियों--अधामुर, बकामुर आदिके साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल येप ही साध्वी स्त्रीका या पर जो हृदयसे महान् कृर थी। पिर, जिन्होंने अपने घर, धन, खजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन—सब कुछ आपके ही चरणोंमें समर्पित कर दिया है, जिनका सम कुछ आपके ही लिये है, उन वज-वासियोंको भी यही फल देकर आप कैसे उन्मूण हो सकते हैं ? सचिदानन्दस्वरूप स्यामसुन्दर ! तभीतक राग द्वेप आदि दोप चोरोंके समान सर्वस्य अपहरण करते रहते हैं, तभीतक घर और उसके सम्बन्धी कैदकी तरह सम्बन्धके

बन्धनों में बॉध रखते हैं और तभीतक मोह पैरकी बेड़ियोंनी तरह जकड़े रखता है-जबतक जीव आपकी शरणमें नहीं आ जाता, आपका नहीं हो जाता । प्रमो ! आप विश्वके बलेड्रेसे सर्वयां रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तजर्नीको अनन्त आनन्द वितरण करनेके लिये पृथ्वीमें अवतार छेकर विश्वके समान ही लीलाविलासका विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी ! बहुत कइनेकी आवश्यकता नहीं-जो लोग आपनी महिमा जानते हैं, वे जानते रहे; मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जाननेमें सर्वेया असमर्थ हैं। स्विदानन्द-स्वरूप श्रीकृष्ण ! आप सबके साक्षी हैं । इसलिये आप सब कुछ जानते हैं । आप समस्त जगत्के खामी हैं। यह सम्पूर्ण प्रपञ्च आपमें ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ ! अब आप मुझे स्वीकार कीजिये । मुझे अपने लोकमे जानेकी आज्ञा दीजिये । सबके मन प्राणको अपनी रूप-माधुरीसे आकर्षित करनेवाछे स्यामसुन्दर ! आप यदुवंशके कमलको विकसित करनेवाले सूर्य हैं। प्रभो ! पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशुरूप समुद्रकी अभिवृद्धि करनेवाले आप चन्द्रमा भी हैं। आप पालिण्डयोंके धर्मरूप रात्रिका घोर अन्धकार नष्ट करनेके लिये सूर्य और चन्द्रमा दोनोंके ही समान हैं। पृथ्वीपर रहनेवाले राक्षसीके नष्ट करनेवाले आप चन्द्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। भगवन् ! में अपने जीवनभर, महाकल्पपर्यन्त आपको नमस्कार ही करता रहूँ ॥२९-४०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित ! संवारके रचिता ब्रह्माजीने इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णकी रति की । इसके बाद उन्होंने तीन वार परिक्रमा करके उनके चरणोंमें प्रणाम किया और पिर अपने गन्तव्य स्थान सत्यलोकमें चले गये । ब्रह्माजीने बछड़ों और ग्वालवालोंको पहले ही ययास्थान पहुँचा दिया या । भगवान् श्रीकृष्णने ब्रह्माजीको विदा कर दिया और बछड़ोंको लेकर यमुनाजीके पुलिनपर आये, जहाँ वे अपने सला ग्वालवालोंको पहले छोड़ गये थे । परीक्षित् ! अपने जीवनसर्वस्व—प्राणविल्लभ श्रीकृष्णके वियोगमें यद्यपि एक वर्ष बीत गया या, तथापि उन ग्वालवालोंको वह समय आधे क्षणके समान जान पड़ा । क्यों न हो, वे भगवान्की विस्वविमोहिनी योगमायासे मोहित जो हो गये थे । जगत्के सभी जीव उसी मायासे मोहित होकर शास्त्र और आचायोंके

बार-वार समझानेपर भी अपने आत्माको निरन्तर भूले हुए हैं। वास्तवमें उस मायाकी ऐसी ही शक्ति है। भंला, उससे मोहित होकर क्या-क्या नहीं भूला जा सकता !।। ४१-४४॥

परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णको देखते ही ग्वालवालोंने बड़ी उतावलीसे कहा—'भाई ! तुम भले आये । स्वागत है, स्वागत ! अभी तो हमने तुम्हारे विना एक कौर भी नहीं



खाया है। आओ, इधर आओ; आनन्दसे भोजन करो।' तव हँसते हुए भगवान्ने . ग्वालवालींके साथ भोजन किया और उन्हें अघासुरके शरीरका ढाँचा दिखाते हुए वनसे व्रजमें लौट आये । उस समय श्रीकृष्णकी छटा दर्शनीय थी । उनके सिरपर मोरपंखका मनोहर मुकुट और बुँघराले वालोंमें सुन्दर-सुन्दर महँ-महँ महँकते हुए पुष्प गुँथ रहे थे। नयी-नयी रंगीन धातुओंसे स्याम शरीरपर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्तेमें कभी वाँसुरी, कभी पत्ते और कभी सींग ही बजाने लगते हैं। उनकी तालके अनुसार कभी-कभी तिनक नाचकर मुसकराते भी हैं। पीछे-पीछे खालबाल उनकी लोकपावन कीर्तिका गायन करते जा रहे हैं। कभी वे नाम ले-लेकर अपने वछड़ोंको पुकारते, तो कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते । मार्गके दोनों ओर गोपियाँ खड़ी हैं। जब वे कभी तिरछे नेत्रोंसे उनकी नजरमें नजर मिला देते हैं, तव गोपियाँ आनन्द-मुग्ध हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने वृन्दावनमें प्रवेश किया । परीक्षित् ! उसी दिन वालकोंने वजमें जाकर कहा कि 'आज यशोदा मैयाके लाड़ले नन्दनन्दनने वनमें एक वड़ा भारी अजगर मार डाला है, और उससे हम लोगोंकी रक्षा की है? || ४५-४८ ||

राजा परीक्षित्ने कहा—भगवन्मय महात्मन् ! व्रज-वासियोंके लिये श्रीकृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरेके पुत्र थे । फिर उनका श्रीकृष्णके प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ १ ऐसा प्रेम तो उनका अपने वालकोंपर भी पहले कभी नहीं हुआ था ! आप कृपा करके वतलाइये, इसका क्या कारण है !॥४९॥

श्रीश्रकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! संसारके सभी प्राणीअपने आत्मासे ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्रसे, धनसे या और किसीसे जो प्रेम होता है-वह तो इसिल्ये कि वे वस्तुएँ अपने आत्माको प्रिय लगती हैं। परीक्षित् ! यही कारण है कि सभी प्राणियोंका अपने आत्माके प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा अपने कहलानेवाले पुत्र, धन और गृह आदिमें नहीं होता । भगवान्के परम प्रेमी परीक्षित् ! जो लोग देहको ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीरसे जितना प्रेम करते हैं, उतना प्रेम शरीरके सम्बन्धी पुत्र-मित्र आदिसे नहीं करते । जब विचारके द्वारा यह मालूम हो जाता है कि 'यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है' तव इस शरीरसे भी आत्माके समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देहके जीर्ण-शीर्ण हो जानेपर भी जीनेकी आशा प्रवल रूपसे वनी रहती है। इससे यह वात सिद्ध होती है कि सभी पाणी अपने आत्मासे ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं, और उसीके लिये इस सारे चराचर जगत्से भी प्रेम करते हैं। इसके साय ही परीक्षित् ! तुम यह वात भी समझ लो कि श्रीकृष्ण ही सबके आत्माओंके आत्मा परमात्मा हैं। मंसारके कल्याणके लिये ही योगमायाका आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारीके समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान् श्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपको जानते हैं, उनके लिये तो इस जगत्में जो कुछ भी चराचर पदार्थ हैं, अथवा इससे परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि जो भगवत्खरूप हैं—सभी श्रीकृष्णस्वरूप ही हैं। सची वात यही है भाई! कि श्रीकृष्णके अतिरिक्त और कोई प्राकृत-अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओंकी--जो भावरूपसे अनुभवमें आती हैं--एक परम सत्ता है, कारण है । उसे चाहे प्रकृति कहो, चाहे और कुछ । उस कारणके भी परम कारण हैं भगवान् श्रीकृष्ण। तब भला बताओ, किस वस्तुको श्रीकृष्णसे भिन्न वतलायें ? संतपुरुष सदासे ही भगवान्के चरणकमलींका आश्रय लेते आये हैं। भगवान् श्रीकृष्णकी कीर्ति परम पवित्र है। जो उनके चरणकमलरूप्र

नौकाका आश्रय ले लेते हैं, उनके लिये यह भवसागर वछड़े के खुरके गड्देके समान हो जाता है। इसे पार करने में उन्हें दुछ भी श्रम नहीं होता। पद-पदपर उन्हें परमपदका साक्षात्कार होता रहता है! विपत्तियों से भरा-पूरा यह संसार उन्हें कभी नहीं प्राप्त होता! ॥५०-५८॥

परीक्षित् ! तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान्के पाँचवें वर्षकी लीला ग्वालवालीने छठे वर्षमें कैसे कही; उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान् श्रीकृष्णकी ग्वालवाली- के साथ वनकीड़ा, अधासुरको मारना, हरी हरी घारहे गुक्त भूमिपर वैठकर भोजन करना, अप्राकृतरूपधारी वठड़ों और ग्वाल्यालोंका प्रकट होना और ब्रह्माजीके द्वारा की दुई इस महान् स्तुतिको जो मनुष्य सुनता है और बहता है—उस की सारी अभिलापाएँ पूर्ण हो जाती हैं। परीक्षित् ! इस प्रकार श्रीकृष्ण और बलरामने कुमार अवस्थाके उपयुक्त लीलाएँ करते हुए ब्रजमें अपनी कुमार अवस्था व्यतीत की। वे कभी ऑलिमिचीनी खेलते, कभी पुल बाँधते, कभी बंदरोंकी तरह उछलते-कृदते; इस प्रकार अनेकों लीलाएँ करते रहते। ५९-६१।

## पंद्रहवाँ अन्याय

धेनुकासुरका उद्धार और ग्वाळवालोंको कालिय नागके विपसे वचाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीखित ! अब बलराम और श्रीकृष्णने पौगण्ड अवस्थामें अर्पात् छठे वर्षमें प्रवेश किया । अब उन्हें गौऍ चरानेकी स्वीकृति मिल गयी । वे अपने सला ग्वालवालोंके साथ गौऍ चराते हुए बृन्दावनमें जाते; उनके चरणिचहाँसे बृन्दावनकी भूमि और भी पवित्र होने लगी । एक दिन भगवान् श्रीकृष्णने बलरामजीके साथ



बाँसुरी बजाते हुए यड़ी सुन्दर लीला करनेकी इच्छासे उस परम मनोहर वनमें प्रवेश किया। उस बनमा एक एक वृक्ष और लता पुष्पोंसे लदी हुई थी। गौओं के लिये सब ओर हरी-हरी घास उग रही थी। भगवान्के आगे-आगे गौएँ चल रही थीं और पीठे-पीछे उनकी कीर्तिके मधुर गीत गाते हुए ग्वाख्याल चल रहे थे। उस वनमें कहीं तो मारे वहीं मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड-के झुंड हरिन चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुन्दर-सुन्दर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुन्दर-सुन्दर सरोवर थे, जिनका जल महात्माओं के हृदयके समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमे खिले हुए कमलों की सुरमिसे सुवासित होकर शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु उस बनकी सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था वह बन कि उसे देखकर मन-राहत मगवान्ने भी बन बिहार करने के लिये मनको स्वीकार किया। पूर्णकाम भगवान्ने भी कामना की। कहीं-कहीं बड़े-बड़े बुक्ष फल और फूलों के मारसे इतने लद गये थे कि वे झक-यर पृथ्वीका स्पर्श कर रहे थे। जब मगवान्ने देखा कि वे अपनी डालियों और नृतन कोंपलोंकी लालिमासे उनके चरणोंका स्पर्श कर रहे हैं, तब उन्होंने बड़े आनन्दसे कुछ मुसकराते हुए से अपने बड़े माई बलरामजीसे कहा। ११-४।।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—देविशिगणे ! यों तो विदेन्यहे देवता आपके चरणकमलोंकी पूजा करते हैं; परन्तु देखिये तो, ये वृक्ष भी अपनी डाल्योंसे सुन्दर पुष्प और फलोंकी सामग्री लेकर आपके चरणकमलोंमें झक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इन्होंने अपने अज्ञानका नाग्य करनेके लिये ही तो वृन्दावनधाममें वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। पुण्यमय पुरुषोत्तम! यद्यपि आप इस वृन्दावनमें अपने ऐश्वर्यस्पको लिपानर वालकोंनी सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ मक्त मुनिगण अपने इष्टरेवको पहचानकर यहाँ भी प्रायः मौरीके रूपमें आपके भ्रवन-पावन यशका निरन्तर गायन करते रहते हैं। वे एक क्षणके लिये भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। माईजी।

वास्तवमें आप ही स्तुति करनेयोग्य हैं । देखिये, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनोंसे आनिन्दत होकर नाच रहे हैं। हरिनियाँ मृगनयनी गोपियोंके समान अपनी प्रेमभरी तिरछी चितवनसे आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। देखिये न, ये कोयलें अपनी मधुर कुहू-कुहू ध्वनिसे आपका कितना सुन्दर स्वागत कर रही हैं ! ये वनवासी होनेपर भी धन्य हैं । क्योंकि सत्पुरुषीं-का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आये अतिथिको अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं । आज यहाँकी भूमि अपनी हरी-हरी घासके साथ आपके चरणोंका स्पर्श प्राप्त करके घन्य हो रही है। यहाँके वृक्ष, लताएँ और झाड़ियाँ आपकी अँगुलियोंका स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही हैं। आपकी दयाभरी चितवनसे नदी, पर्वत, पशु, पक्षी-सव कृतार्य हो रहे हैं और व्रजकी गोपियाँ आपके वक्षः खलका स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिये स्वयं लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, धन्य-धन्य हो रही हैं ॥ ५-८ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इस प्रकार परम सुन्दर वृन्दावनको देखकर भगवान् श्रीकृष्ण वहुत ही आनिन्दत हुए । वे अपने सखा ग्वालवालोंके साथ गोवर्धनकी तराईमें, यमुनातटपर गौओंको चराते हुए अनेकों प्रकारकी लीलाएँ करने लगे । एक ओर ग्वालवाल भगवान् श्रीकृष्णके चरित्रोंकी मधुर तान छेड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर

वलरामजीके साथ वनमाला पहने हुए श्रीकृष्ण मतवाले

भौरोंकी सुरीली गुनगुनाहटमें अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। कभी-कभी श्रीकृष्ण कूजते हुए राजहंसोंके साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं और कभी ग्वाल-वालोंको हँसाते हुए, नाचते हुए मोरोंके साथ स्वयं भी ठुमुक-दुमुक नाचने लगते हैं। कभी मेघके समान गम्भीर वाणीसे दूर गये हुए पशुओंको उनका नाम ले-लेकर बड़े प्रेमसे पुकारते हैं । उनके कण्ठकी मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वालबालोंका चित्त भी अपने वश्में नहीं रहता । कभी चकोर, क्रौंच ( कराँकुल ), चकवा, भरदूल और मोर आदि पिक्षयोंकी-सी बोली बोलते तो कभी वाघ, सिंह आदिकी गर्जनासे डरे हुए जीवोंके समान स्वयं भी भयभीतकी-सी लीला करते । जब बलरामजी खेलते-खेलते थककर किसी ग्वालबालकी गोदमें सिर रखकर लेट जाते तब श्रीकृष्ण उनके पैर दवाने लगते, पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाईकी थकावट दूर करते । जब ग्वालवाल नाचने-गाने लगते अथवा ताल ठोंक-ठोंककर एक-दूसरेसे कुश्ती लड़ने लगते, तव स्याम और राम दोनों भाई हाथमें हाथ डालकर खड़े हो जाते और हँस-हँसकर 'वाह-वाह' करते । कभी-कभी स्वयं श्रीकृष्ण भी ग्वालवालोंके साथ कुरती लड़ते-लड़ते थक जाते तथा किसी सुन्दर वृक्षके नीचे कोमल पल्लवोंकी सेजपर किसी ग्वालवालकी गोदमें सिर रखकर लेट जाते । परीक्षित् ! उस समय कोई-कोई पुण्यके मूर्तिमान् स्वरूप ग्वालवाल



भगवान् श्रीकृष्णके चरण दबाने लगते और कोई-कोई उन्हें

बड़े-बड़े पत्तीं या अँगोछियोंसे पंखा झलने लगते । विसी-किसीके हृद्यमें प्रेमकी धारा उमड़ आती, तो वह धीरे-धीरे भगवान्की लीलअंकि अनुरूप उनके मनको प्रिय लगनेवाले मनोहर गीत गाने लगता । भगवान्ने इस प्रकार अपनी योगमायासे अपने ऐश्वर्यमय स्वरूपको छिपा रक्खा या । वे ऐसी लीलाएँ करते, जो ठीक ठीक गोपबालकोंकी-सी ही माल्म पड़तीं । स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरणकमलोंकी सेवामें सुलुम रहती हैं, वे ही भगवान् इन ग्रामीण बालकोंके साथ बड़े प्रेमसे ग्रामीण रोल रोला करते थे । परीक्षित् ! ऐसा होनेपर भी कभी-कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएँ भी प्रकट हो जाया करतीं ॥ ९-१९॥

वलरामजी और श्रीकृष्णके सलाओंमें एक प्रधान गोप थे श्रीदामा । एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोककृष्ण ( छोटे कृष्ण ) आदि ग्वालबालींने स्याम और रामसे बड़े प्रेमके साथ कहा-'इम लोगोंको सर्वदा सुख पहुँचानेवाले बलरामजी । आपके बलकी तो कोई याह ही नहीं है । इमारे मनमोइन श्रीकृष्ण ! दुर्धोंको नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँसे घोड़ी ही दूरपर एक बड़ा भारी यन है। इम उसका क्या वर्णन करें ! बस, उसमें ताइके बुक्ष भरे पड़े हैं। जहाँ देखो, कतार-की-कतार खड़े हैं। वहाँ बहुत-से ताइके फल पक-पककर गिरते रहते हैं और बहुत-से पहले के गिरे हुए भी हैं। परन्तु वहाँ धेनुक नामका एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फर्लोपर रोक टोक लगा रक्ली है। वह उन्हें किसीको होने नहीं देता। बहरामजी और भैया श्रीकृष्ण ! वह दैत्य गधेके रूपमें रहता है । वह स्वयं तो बड़ा बलवान् है ही, उसके साथ और भी बहुत-से उसीके समान बलवान् दैत्य उसी रूपमें रहते हैं। मेरे चीर भैया ! उस दैत्यने अवतक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि छोग उससे डरते रहते हैं। मनुष्यों नी तो बात ही क्या। उसके डरके मारे पशु-पक्षी भी उस जगलमें नहीं जाते । उसके फल हैं तो बड़े सुगन्धित, परन्तु इमने कभी नहीं खाये । देखो न, चारों ओर उन्हींकी मन्द-मन्द सुगन्ध फैल रही है। तनिक-सा ध्यान देनेसे उस-वा रस मिलने लगता है। श्रीकृष्ण ! उनकी सुगन्धि इमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पानेके लिये मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवस्य खिलाओ। बलराम दादा! हमें उन फलोंकी बड़ी उत्कट अमिलापा है। आपको रूचे तो वहाँ अवस्य चलिये ॥ २०-२६ ॥

अपने सखा ग्वालबार्लीकी यह दात सुनकर भगवान्

श्रीकृष्ण और बल्रामजी दोनों हँचे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिये उनके साथ ताल्यन के लिये चल पड़े । उस यनमें पहुँचकर बल्रामजीने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हायी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोरसे हिलाया । देखते-देखते बहुत से फल नीचे आ पड़े । जब गधे के रूपमें रहने वाले दैत्यने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वीको कँ पाता हुआ उनकी ओर दोड़ा । वह बड़ा बल्ल्वान् था । उसने बड़े वेगसे बल्रामजी के सामने आकर अपने पिठले पैरों से उनकी छाती मे दुल्ती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोरसे रेंकता हुआ वहाँ से इट गया । वह गधा को धर्मे मरकर फिर रेंकता हुआ वहाँ से इट गया । वह गधा को धर्मे मरकर फिर रेंकता हुआ वहाँ से इट गया । वह गधा को धर्मे उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े को धसे अपने पिछले पैरों-की दुल्ती चलायी । बल्रामजीने अपने एक ही हायसे उसके दोनों पैर पकड़ लिये और उसे आका शर्मे घुमाकर एक



ताइके पेइपर दे मारा । घुमाते समय ही उष्ठ गधेके प्राण-परोरू उड़ गये थे । उसके गिरनेकी चोटसे वह महान् ताइका वृक्ष—जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल या—ख्यं तो तड़तड़ाकर गिर ही पड़ा, सटे हुए दूसरे वृक्षको भी उसने तोड़ डाला । उसने तीसरेको, तीसरेने चौथेको— इस प्रकार एक दूसरेको गिराते हुए बहुत से तालकृक्ष गिर पड़े । बलरामजीके लिये तो यह एक खेल था । परन्तु उनके द्वारा फेंके हुए गधेके शरीरसे चोट या पाकर वहाँ सब-के सन ताड़ हिल गये । ऐसा जान पड़ा, मानो बड़े जोरकी ऑधी आयी हो । परीक्षित् ! भगवान् बलराम

स्वयं जगदीश्वर हैं। उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है, जैसे सूतोंमें वस्त्र । तब भला, उनके लिये यह कौन आश्चर्यकी बात है। उस समय धेनुकासुरके भाई-बन्धु अपने भाईके मारे जानेसे क्रोधके मारे आगवबूला हो गये। सब-के-सब गधे वलरामजी और श्रीकृष्णपर बड़े वेगसे टूट पड़े । परीक्षित् ! उनमेंसे जो-जो पास आया, उसी-उसी-को बलरामजी और श्रीकृष्णने खेल-खेलमें ही पिछले पैर पकड़कर तालवृक्षोंपर दे मारा । उस समय वह भूमि ताड़के फलोंसे पट गयी और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्योंके प्राणहीन शरीरोंसे भर गयी। जैसे वादलोंसे आकाश ढक गया हो, उस भूमिकी वैसी ही शोभा होने लगी। बलरामजी और श्रीकृष्णकी यह मङ्गलमयी लीला देखकर देवतागण उनपर फूल बरसाने लगे। और बाने बजा-बजाकर स्तुति करने लगे । जिस दिन धेनुकासुर मरा, उसी दिनसे लोग निडर होकर उस वनके तालफल खाने लगे तथा पशु भी खच्छन्दता-के साथ घास चरने लगे ॥ २७-४० ॥

इसके बाद कमलनयन भगवान श्रीकृष्ण बड़े भाई बलरामजीके साथ वजमें आये। उस समय उनके साथी ग्वालबाल उनके पीछे-पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। क्यों न हो, भगवान्की लीलाओंका अवण-कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है ! उस समय श्रीकृष्णकी छटा अवर्णनीय थी। घुँघराली अलकोंपर गौओंके खुरोंसे उड़-उड़कर धूलि पड़ी हुई थी, सिरपर मोरपंखका मुकुट था और वालोंमें सुन्दर-सुन्दर जंगली पुष्प गुँथे हुए थे। उनकी मधुर चितवन और मनोहर मुसकान देख-देखकर लोग अपनेको निछावर कर रहे थे। श्रीकृष्ण मधुर-मधुर मुरली वजा रहे थे और साथी ग्वालवाल उनकी ललित कीर्तिका गायन कर रहे थे। वंशीकी ध्वनि सुनकर बहुत-सी गोपियाँ एक साथ ही त्रजसे वाहर निकल आयीं। उनकी ऑखें न जाने कवसे श्रीकृष्णके दर्शनके लिये तरस रही थीं। गोपियोंने अपने नेत्ररूप भ्रमरोंसे भगवान्के मुखारविन्दका मकरन्द-रस पान करके दिनभरके विरहकी जलन शान्त की । और भगवान्ने भी उनकी लाजभरी हँसी तथा विनयसे युक्त प्रेमभरी चितवनका सत्कार स्वीकार करके वजमें प्रवेश किया । उधर यशोदामैया और रोहिणीजीका हृदय वात्सल्य-स्तेहसे उमड़ रहा था। उन्होंने स्याम और रामके घर पहुँचते ही उनकी इच्छाके अनुसार तथा समयके अनुरूप पहलेसे ही सोच-सँजोकर रक्खी हुई वस्तुएँ उन्हें खिलायीं-पिलायीं और पहनायीं । माताओंने दिनभर घूमने-फिरनेकी यकान दूर होनेपर तेल-उबटन आदि लगाकर स्नान कराया और



सुन्दर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पोंकी माला पहनायी तथा चन्दन लगाया । फिर माताओंने अपने हाथसे परसकर उनको बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन कराया और इसके बाद बड़े लाइन् प्यारसे दुलार-दुलार कर सुन्दर शय्यापर सुलाया । श्याम और राम बड़े आरामसे सो गये ॥ ४१–४६ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण इस प्रकार चृन्दावनमे अनेकों लीलाएँ करते । एक दिन ग्वालबालोंके साथ वे यमुनातटपर गये।



उस दिन बलरामजी उनके, साय नहीं थे। उस समय जेठ-

आगादके घामसे गौएँ और ग्वालवाल अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे। पानीके बिना उनका हलक सूख रहा या। इस्रलिये उन्होंने यमुनाजीका विपैला जल पी लिया। परीक्षित्। होनहारके वहा उन्हें इस बातका स्थान ही नहीं रहा था। उस विपैले जलके पीते ही सब गौएँ और ग्वालवाल प्राणहीन होकर यमुनाजीके तटपर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्थामे देखकर योगेश्वरोंके भी ईश्वर मगवान् श्रीकृष्णने अपनी अमृत बरसानेवाली दृष्टिसे उन्हें जीवित कर दिया। श्रीकृष्णके अतिरिक्त उनका और रखक ही कीन या १ परीक्षित्। चेतना आनेपर वे सब यमुनाजीके तटपर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचिकत होकर एक-दूसरेकी और देखने लगे। अन्तमें उन्होंने यही निश्चय किया कि हमलोग विपैला जल पी हेनेके कारण मर खुके थे, परन्तु हमारे श्रीकृष्णने अपनी अनुग्रहमरी दृष्टिसे देखकर हुमे भिरसे जिला दिया है।।४७-५२॥

#### सोलहवाँ अध्याय

#### कालियपर कृपा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवात् श्रीकृष्णने देखा कि महाविपधर कालिय नागने यमुनाजीका जल निपेला कर दिया है। तब यमुनाजीको शुद्ध करनेके विचारसे उन्होंने वहाँसे उस सर्पको निकाल दिया ॥१॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् । आप सब जानते हैं । भगवान् श्रीकृष्णने यमुनाजीने अगाध जलमें किस प्रकार उस सर्पना दमन किया ! पिर काल्यि नागतो जलचर जीव नहीं या, ऐसी दशामें वह अनेक युगीतक जलमें क्यों और कैसे रहा ! कृपा करके अवश्य बतलाइये । ब्रह्मस्वरूप महातमन् ! भगवान् अनन्त हैं । वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छन्द विहार करते हैं । गोपालरूपसे उन्होंने जो लीला की है, वह तो बहुत ही मधुर और बहुत ही उदार है । वह अमृतसे भी बदकर है। भला, उसके सेवनसे कीन तृप्त हो सकता है । ॥२ ३॥

श्रीशुकद्यजीने कहा—परीक्षित् ! यमुनाजीमें कालिय नागका एक कुण्ड या ! उसका जल विषकी गर्मीसे खौलता रहता था । यहाँतक कि उसके जपर उड़नेवाले पक्षी भी मुलस्कर उसमें गिर जाया करते थे । उसके विपेले जलका स्पर्श करके तथा उसकी छोटी-छोटी बूँदें लेकर जम वायु बाहर आती और तटके घास-पात, कुक्ष, पशु पक्षी आदिका स्पर्श करती, तो वे उसी समय मर जाते थे । परीक्षित् ! भगवान्का अवतार तो दुष्टोंका दमन करनेके लिये होता ही है। जब उन्होंने देखा कि उस साँपका विष बड़ा प्रबल और भयद्वर है तथा उसके कारण मेरे विहारका स्थान यमुनाजी भी दूषित हो गयी है, तब मगवान् श्रीकृष्ण अपनी यमरका फेटा कसकर एक बहुत ऊँचे कदम्बके कुक्षपर चढ गये और यहाँसे ताल ठोंककर विपेले जलमें कृद पड़े! यमुनाजीका जल साँपके विपक्षे कारण पहलेसे ही खौल रहा था। उसकी तरकों लाल-पीनी और अत्यन्त भयद्वर उठ

रही यीं । पुरुपोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण के कृद पड़नेसे उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालियदहका जल इधर उधर उछलकर चार सौ हायतक पैल गया! अचिन्त्य अनन्त बलशाली भगवान् श्रीकृष्णके लिये इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । प्रिय परीक्षित् । भगवान् श्रीकृष्ण कालियदहमें कूदकर अतुल बल्शाली मतवाले गजराजके समान जल उछालने लगे । इस प्रकार जलकीड़ा करनेपर उनकी भुजाओंकी टकरसे जलमें बड़े जोरका शब्द होने लगा । आँखरे ही सुननेवाले कालिय नागने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवासस्थानका तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ। वह चिढकर भगवान् श्रीकृष्णके सामने आ गया । उसने देखा कि सामने एक साँवला सलोना बालक है । वर्षाकालीन मैघके समान अत्यन्त सुकुमार शरीर है, उसमें लगकर आँखें इटनेका नाम ही नहीं लेतीं । उसके वश्व स्थलपर एक सुनहरी रेखा--श्रीवत्सका चिह्न है और पीले रगका वस्त्र धारण किये हुए है । बड़े मधुर एव मनोहर मुखार मन्द मन्द मुसकान अत्यन्त शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुन्दर हैं, मानो कमलकी गद्दी हो। इतना आपर्वक रूप होनेपर भी जब बालिय नागने देखा कि बालक तिनक भी न डरकर इस विपैले जलमें भौजरी खेल रहा है, तब उसका होध और भी बढ़ गया। असने श्रीकृष्णको मर्मस्यानी में डॅंस्टर अपने शरीरके बन्धनसे उन्हें जकड़ लिया। भगवान् श्रीकृष्ण नागवाद्यमे वेचकर निश्चेष्ट हो गये। यह देखकर उनके प्यारे छखा ग्वालवाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दु ल, पश्चात्ताप और भवसे मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । परीक्षित् । ऐसा होना स्वामाविक ही या । क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुदृद्, धन सम्पत्ति, स्त्री,

पत्र, भोग और कामनाएँ—सब कुछ भगवान श्रीकृष्णको ही समर्पित कर रक्ला था । गाय, वैल, विद्या और वछड़े वड़े दु:खरे डकराने हगे । श्रीकृष्णकी ओर ही उनकी टकटकी वॅंघ रही थी । वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गये, मानो रो रहे हों । उस समय उनका शरीर हिल्ता-डोलतातक न था ॥ ४-११ ॥

इधर व्रजमें वड़े भयङ्कर-भयङ्कर तीनों प्रकारके उत्पात होने लगे । पृथ्वी, आकाश और शरीरोंमें ऐसे लक्षण दीखने लगे, जो इस बातकी सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ कोई अग्रभ घटना घटनेवाली है। नन्दवावा आदि गोपोंने पहले तो उन अशकुनोंको देखा और पीछेसे यह जाना कि आज श्रीकृष्ण विना वलरामके ही गाय चराने चले गये। वे भयसे व्याकुल हो गये । परीक्षित् ! सञ्ची वात तो यह है कि वे भगवान्का प्रभाव नहीं जानते थे। इसीलिये उन अशकुनोंको देखकर उनके मनमें यह वात आयी कि आज तो श्रीकृष्णकी मृत्यु ही हो गयी होगी । वे उसी क्षण दुःख, शोक और भयसे आतर हो गये । क्यों न हों, श्रीकृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे ! प्रिय परीक्षित् ! व्रजके बालक, बुद्ध और स्त्रियोंका स्वभाव गायों-जैसा ही वात्सल्य-पूर्ण था। वे मनमें ऐसी वात आते ही अत्यन्त दीन हो गये और अपने प्यारे कन्हैयाको देखनेकी उत्कट लालसासे घरद्वार छोड़कर निकल पड़े । वलरामजी स्वयं भगवान्के स्वरूप और सर्वशक्तिमान् हैं । उन्होंने जब वजवासियोंको इतना कातर और इतना आतुर देखा, तय उन्हें हँसी आ गयी। परन्तु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे। क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्रीकृष्णका प्रभाव मलीमाँति जानते थे । वजवासी अपने प्यारे श्रीकृष्णको हूँ ढने लगे । कोई अधिक कठिनाई न हुई क्योंकि मार्गमें उन्हें भगवान्के चरण-चिह्न मिलते जाते थे । जौ, कमल, अङ्करा आदिसे युक्त होनेके कारण उन्हें पहचान होती जाती यी। इस प्रकार वे यमुना-तटकी ओर जाने लगे ॥ १२-१७॥

परीक्षित् ! मार्गमें गौओं और दूसरोंके चरणिचहोंके वीच-वीचमें भगवान्के चरणिचह भी दीख जाते थे। उनमें कमल, जो, अङ्करा, वज्र और ध्वजाके चिह्न बहुत ही स्पष्ट थे । उन्हें देखते हुए वे बहुत ही शीवतासे चले। उन्होंने दूरसे ही देखा कि कालियदहमें कालिय नागके शरीरसे वॅधे हुए श्रीकृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं । कुंडके किनारेपर ग्वालयाल अचेत हुए पड़े हैं और गौएँ, वैल, वछड़े आदि वड़े आर्तस्वरसे डकरा रहे हैं । यह सब देखकर वे सब गोप अत्यन्त व्याकुल और अन्तमें मूर्छित हो गये। भगवान्

श्रीकृष्णमें गोपियोंका कितना प्रेम या, यह कहनेकी वात नहीं । वे तो नित्य-निरन्तर भगवान्के सौहार्द, उनकी मधुर मुसकान, प्रेमभरी चितवन तथा मीठी वाणीका ही चिन्तन करती रहती यीं। जब उन प्रेममयी गोपियोंने देखा कि हमारे प्रियतम स्यामसुन्दरको काले साँपने जकड रक्ला है, तव तो उनके हृदयमें वड़ा ही दुःख और वड़ी ही जलन हुई। अपने प्राणवछभ जीवनसर्वस्वके यिना उन्हें तीनों लोक सूने दीखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लालके पीछे कालियदहमें कृदने ही जा रही थीं, परन्त उनके समान उम्रकी सेहमयी गोपियोंने उन्हें रोक लिया । ऐसी वात नहीं कि उन गोपियोंके हृदयमें उनसे कम पीड़ा हो; उनके हृदयमें भी वैसी ही पीड़ा थी, वैसा ही शोक या। उनकी ऑलींसे भी ऑसुओंकी झड़ी लगी हुई यी। सबकी ऑलें श्रीकृष्णके मुखकमलपर लगी यीं। जिनके शरीरमें चेतना थी, वे व्रजमोहन श्रीकृष्णकी पूतना-वध आदिकी प्यारी-प्यारी ऐश्वर्यकी लीलाएँ कह-कहकर यशोदाजीको धीरज वँधाने लगीं । किन्तु अधिकांश तो मुर्देकी तरह पड़ ही गयी यीं । परीक्षित् ! नन्दवाचा आदिके जीवन-प्राण तो श्रीकृष्ण ही थे । वे श्रीकृष्णके लिये कालियदहमें घुसने लगे ।



परन्तु श्रीकृष्णका प्रभाव जाननेवाले भगवान् यलरामजीने समझा-बुझाकर यलपूर्वक और उनके हृदयाँमें प्रेरणा करके उन्हें रोक लिया ॥ १८-२२ ॥

परीक्षित् ! यह साँपके शरीरसे वैंध जाना तो श्रीकृष्णकी मन्प्यों-जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि मनके सभी लोग स्त्री और वचींके साथ मेरे लिये इस प्रकार अयन्त दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्ततक सर्पके बन्धनमें रहकर बाहर निकल आये। भगवान् श्रीकृष्णने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सॉपका द्यरीर टूटने लगा । वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोधसे आगवबूला हो अपने फण पैलाकर फ़ुफ़्क़ारें मारने लगा। घात मिलते ही श्रीकृष्णपर चोट करनेके लिये वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा । उस समय उसके नथुनोंसे विपकी फुहारें निकल रही यीं । उसकी आँखें स्थिर थीं और इतनी टाल-लाल हो रही यीं, मानो भडीपर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुँहसे आगकी टपर्टे निकल रही थी । उस समय कालिय नाग अपनी दुइरी जीभ लपलपाकर अपने होठोंके दोनों किनारोंको चाट रहा या और अपनी कराल ऑखोंसे विपकी प्वाला उगलता जा रहा या । अपने वाहन गरड़के समान भगवान श्रीकृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे। और बह सॉप भी उनपर चोट करनेका दाँव देखता हुआ पैतरा बदलने लगा । इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बरा क्षीण हो गया । तय भगवान् श्रीकृष्णने उसके बहे-बहे सिरीको तिनक दवा दिया और उछलक्र उनपर सवार हो गये। कालिय नागके मस्तकींपर बहुत-धी लाल-लाल मणियाँ थीं। उनके स्पर्रांचे भगवान्के सुकुमार तलुओंकी लालिमा और भी बढ़ गयी । दृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदिप्रवर्त्तक भगवान् श्रीकृष्ण उसके सिरोंपर कलापूर्ण नृत्य करने लगे । भगवान्के प्यारे भक्त गन्धर्व, सिद्ध, देवता, चारण और देवाङ्गनाओंने जब देखा कि भगवान् रृत्य करना चाइते हैं तव वे बड़े प्रेमसे मृदङ्ग, ढोल, नगारे आदि बाजे बजाते हुए, मुन्दर-मुन्दर गीत गाते हुए, पुर्धोंकी वर्षा करते हुए और अपनेको निजावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय मगवान्के पास आ पहुँचे । परीक्षित् ! कालिय नागके एक सौ-एक सिर ये। वह अपने जिस सिरको नहीं झकाता था, उसीको प्रचण्ड दण्डघारी भगवान् अपने पैरोंको चोटसे कुच डालते । इससे कालिय नागकी जीवनशक्ति श्रीण हो चली, वह मुँह और नयुनोंसे खून उगलने लगा। अन्तर्मे चकर काटते-काटते यह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आँखोंसे विष उगलने लगता और कोधके मारे जोर-जोरसे फ़ुफुकारें मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरोमेंसे जिस सिरको ऊपर उठाता, उसीको

नाचते हुए भगवान् श्रीकृष्ण अपने चरणींकी ठोकरहे झकाकर राँद डालते । उस समय पुराण-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णके चरणींपर जो खूनकी चूँदें पड़ती घीं, उनसे ऐस माल्म होता मानो रक्त-पुप्पेंसे उनकी पूजा की जा रही हो। परीक्षित् ! भगवान्के इस अद्भुत ताण्डव नृत्यसे कालियके फणरूप छत्ते छिन्न-भिन्न हो गये । उसका एक एक अंग चूर-चूर हो गया और मुँहसे खूनकी उलटी होने लगी। अब उसे सारे जगत्के आदिशिक्षक पुराणपुरुप भगवान् नारायणकी स्मृति हुई । यह मन ही-मन भगवान्की शरणमें चला गया। भगवान् श्रीकृष्णके उदरमें सम्पूर्ण विश्व है । इसलिये उनके भारी वोझसे कालिय नागके शरीरकी एक एक गाँउ ढीटी पड़ गयी । उनकी एड़ियोंकी चोटसे उसके छत्रके समान पण छिन्न भिन्न हो गये । अपने पतिकी यह दशा देखकर उसकी पितयाँ भगवान्की शरणमें चली आयीं । वे अत्यन्त आतुर हो रही थीं ! भयके मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त-व्यस्त हो रहे थे और केशकी चोटियाँ भी विराद रही थीं । उस समय उन साध्वी नागपितयोंके चित्तमें बड़ी घवड़ाहट थी। अपने बालकोंको आगे करके वे पृथ्वीपर लोट गर्या और हाय जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियोंके एकमात्र स्वामी भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम किया । भगवान श्रीकृष्णको शरणागत-वत्सल जानकर अपने अपराधी पतिको छुड़ानेकी इच्छासे उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की ॥ २३-३२ ॥

नागपितयोंने कहा-प्रभो ! आपका यह अवतार ही



दुर्धोंको दण्ड देनेके लिये हुआ है । इस्लिये इस अपराधीको



भगवान् श्रीकृष्णके सरणींपर जो खूनकी वूँदें पड़ती थीं उनसे मालूम होता था मानो रक्तकुसुमोंसे उनकी पूजा की जा रही हो।

दण्ड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टिमें शत्रु और पुत्रका कोई भेदभाव नहीं है। इसिलये आप जो किसीको दण्ड देते हैं, वह उसके पानोंका प्रायिश्वत्त कराने और उसका परम कल्याण करनेके लिये ही। आपने हमलोगोंपर यह बड़ा ही अनुग्रह किया। यह तो आपका कृपा-प्रसाद ही है। क्योंकि आप जो दुर्धोंको 'दण्ड देते हैं, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्पके अपराधी होनेमें तो कोई सन्देह ही नहीं है। यदि यह अपराधीन होता, तो इसे सर्पकी योनि ही क्यों मिलती ? इसिलये हम सच्चे हृदयसे आपके इस क्रोधको भी आपका अनुग्रह ही एमझती हैं। अवश्य ही पूर्वजन्ममें इसने स्वयं मानरहित होकर और दूसरोंका सम्मान करते हुए कोई वहुत बड़ी तपस्या की है। अथवा सब जीवोंपर दया करते हुए इसने कोई वहुत वड़ा धर्म किया है। तभी तो आप इसके ऊपर सन्तुष्ट हुए हैं। क्योंकि सर्व-जीवस्वरूप आपकी प्रसन्नताका यही उपाय है । भगवन् ! हम नहीं समझ पातीं कि यह इसकी किस साधनाका फल है, जो यह आपके चरण-कमलोंकी धृलका स्पर्श पानेका अधकारी हुआ हैं। आपके चरणोंकी रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिये आपकी अर्दाङ्गिनी लक्ष्मीजीको भी बहुत दिनोंतक समस्त भोगोंका त्याग करके नियमोंका पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। प्रभो! जो आपके चरणोंकी धूलकी शरण ले लेते हैं, वे भक्तजन स्वर्गका राज्य या पृथ्वीकी बादशाही नहीं चाहते। न वे रसातलका ही राज्य चाहते और न तो ब्रह्माका पद ही लेना चाहते हैं । उन्हें अणिमादि योग-सिद्धियोंकी भी चाह नहीं होती। यहाँतक कि वे जन्म-मृत्युसे छुड़ानेवाले कैवल्य-मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते । स्वामी ! यह नागराज तमोगुणी योनिमें उत्पन्न हुआ है और अत्यन्त कोधी है। फिर भी इसे आपकी वह परमपवित्र चरणरज प्राप्त हुई, जो दूसरोंके लिये सर्वथा दुर्लभ है तथा जिसको प्राप्त करनेकी इच्छामात्रसे ही संसारचक्रमें पड़े हुए जीवको संसारके वैभव-सम्पत्तिकी तो वात ही क्या-मोक्षकी भी प्राप्ति हो जाती है ॥ ३३-३८॥

प्रभो ! हम आपको प्रणाम करती हैं । आप अनन्त एवं अचिन्त्य ऐश्वर्यके नित्य निधि हैं । आप सबके अन्तःकरणोंमें विराजमान होनेपर भी अनन्त हैं । आप समस्त प्राणियों और

पदार्थोंके आश्रय तथा सब पदार्थोंके रूपमें भी विद्यमान हैं। आप प्रकृतिसे परे स्वयं परमात्मा हैं। आप सब प्रकारके ज्ञान और उनके अनुभवोंके खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनन्त है । आप अप्राकृत अनन्त शक्तियोंसे युक्त हैं, प्राकृतिक गुणों एवं विकारोंका कभी स्पर्श ही नहीं करते। व्रह्मस्वरूप ! हम आपको नमस्कार कर रही हैं । आप प्रकृतिमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाले काल हैं, कालशक्तिके आश्रय हैं और कालके क्षण-कल्प आदि समस्त अवयवोंके साक्षी हैं। आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके द्रष्टा हैं। आप उसके वनानेवाले निमित्तकारण तो हैं ही, उसके रूपमें वननेवाले उपादानकारण भी हैं। प्रभो ! पञ्चभूत, उनकी तन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि और इन सवका खजाना चित्त—ये सव आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्योंमें होनेचाले अभिमानके द्वारा आपने अपने साक्षात्कारको छिपा रक्खा है। आप देश, काल और वस्तुओंकी सीमासे वाहर-अनन्त हैं। सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और कार्य-कारणोंके समस्त विकारोंमें भी एकरस, विकाररहित और सर्वज्ञ हैं । ईश्वर हैं कि नहीं हैं, सर्वज्ञ हैं कि अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदोंके अनुसार आप उन-उन मतवादियोंको उन्हीं-उन्हीं रूपोंमें दर्शन देते हैं। समस्त शब्दोंके अर्थके रूपमें तो आप हैं ही, शब्दोंके रूपमें भी हैं तथा उन दोनोंका सम्बन्ध जोड़नेवाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं । प्रत्यक्ष-अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं, उनको प्रमाणित करनेवाले आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतःसिद्ध है। आप ही मनको लगानेकी विधिके रूपमें और उसको सव कहींसे हटा छेनेकी आज्ञाके रूपमें प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्ग हैं। इन दोनोंके मूल वेद भी खयं आप ही हैं। हम आपको बार-बार नमस्कार करती हैं। आप ग्रुद्धसत्त्वमय वसुदेवके पुत्र वासुदेव, सङ्कर्षण एवं प्रयुम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूहके रूपमें आप भक्तीं तथा यादवोंके स्वामी हैं । श्रीकृष्ण ! हम आपको नमस्कार करती हैं। आप अन्तःकरण और उसकी वृत्तियोंके प्रकाशक हैं, और उन्हींके द्वारा अपने-आपको ढक रखते हैं। उन अन्तः करण और वृत्तियोंके द्वारा ही आपके स्वरूपका कुछ-

कुछ सनेन भी मिनता है। आप उन गुणों और उनकी कृतियोंने साथी तथा स्वयमकाश हैं। हम आपको नमस्तर करती हैं। आपकी लीना हमारे ज्ञानका विषय नहीं है। आप मूल्यकृतिमें नित्य निहार करते रहते हैं। किर भी समस्त स्थूल और स्एम जगत्की सिद्धि आपने ही होती है। आप समस्त इित्योंके प्रवर्तक होनेपर भी आत्माराम हैं। आपनी यह आत्मारामता साधनिसद्ध नहीं है, बल्कि आपका अपने-आपमें रमण करना तो स्वत सिद्ध स्वमाव ही है। आप स्थूल, स्थम समस्त गतियोंने जाननेवाले तथा सबके साधी हैं। एक हिंसे आप समूर्ण विश्वसे रहित हैं, तो दूसरी हिंसे विश्वन्य हैं। बास्तवमें आप विश्वने माय और अपाव दोनोंके साथी हैं और विश्वने वारण भी आप ही हैं। आपने हमारा बार नार नमस्तार है ॥ ३९-४८॥

प्रभो ! यद्यपि क्रतापन न होनेके कारण आप कोई भी कर्म महीं बरते, निष्त्रिय हैं—तयापि अनादि मारशचिको स्वीकार करके प्रकृतिके गुणींके द्वारा आप इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयनी लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएँ अमोप हैं। आप सन्यसङ्ख्य हैं। इसलिये जीवोंके सस्तार रूपसे छिपे हुए स्वभावींको अपनी दृष्टिसे जायत् कर देते हैं। त्रिलोबीमें तीन प्रकारकी ये नियाँ हैं—सच्चगुणप्रधान शान्त, रजीगुणप्रधान अशान्त और तमीगुणप्रधान मूढ । वे सत-वी-सव आपकी लीलामृर्तियाँ हैं। पिर भी इस समय आपने सत्वगुणप्रधान ज्ञान्तजन ही विशेष प्रिय हैं। क्योंकि आपना यह अवतार और ये लीलाएँ राधुजर्नोंनी रक्षा तया धर्मवी रखा एव विस्तारके लिये ही है। प्रभो ! हमारा यह पति भी आपनी ही सन्तान और प्रजा है। इसने अनजानमें आपना अपराध निया है। एक बार तो इसे अपस्य ही क्षमा वर देना चाहिये। क्योंकि आप शान्तरूप हैं और यह मृद है। प्रमो ! देखिये, कृपा कीजिये, अन यह सर्प मरनेहीवाला है । साधु पुरुष सदासे ही हम अवलाओंवर दया करते आपे हैं। अन आप अवस्य ही छुपा करके हमें हमारे प्राणनायको दे दीनिये। हम आपकी दासी हैं। हमें आप आजा दीनिये, आपनी क्या छेता करें ! क्योंति जो शदारे साय आपनी आहाओंना पालन--आपनी सेवा नरता है, यह सन मकारने मयोंस झुटकारा पा जाता है ॥४९-८३॥

श्रीशुक्तेवजी कहते हैं—परीजित्। मगनान्के चर्ण की टोक्रीं है कारिय नागके पण छित्र मित हो गये थ। यह वेसुध हो रहा या। जन नागपितवों ने इस प्रक्रम् भगवान् की स्तृति की, तन उन्हों ने दया करके उसे छड़ दिया। धीरे धीरे कारिय नागकी इन्द्रियों और प्राणीमें कुछ कुछ केतना आ गयी। यह बड़ी कठिनता से श्वास टेने लग और योड़ी देरके बाद बड़ी दीनता से हाय जोड़कर भगवान् श्रीष्ट्रणा से इस प्रकार नोला। १५४ ५ ।।

कालिय नागने कहा-प्रभो ! हम जन्मसे ही उहे दुए, तमोगुणी और पहुत दिनों ने वाद भी बदल हेनेवाल-वहे नोधी जीन हैं। हमारा ऐसा स्वमाव ही बन गया है। आप जानते ही है कि सभी जीवोंके लिये अपना स्वभाव छोड़ देना प्रहुत विठन है। इसी स्वभावके कारण ससारके लग नाना प्रकारने दुराग्रहोंमें फॅंस जाते हैं। आपने ही इस ससार की रचना की है। इछिलये यह कहनेमें कोई सङ्घोच नहीं कि आपने ही गुणोंके भेदसे इस जगत्में नाना प्रमारके स्वमाव, वीर्य, प्रल, योनि, वीज, चित्त और आसारींना निर्माण किया है। भगवन् ! आपनी ही सृष्टिमें हम सर्व भी हैं। इस जन्मने ही बड़े भोधी होते हैं। इम इस मायाके चकरमें खय मोहित हो रहे हैं। पिर अपने प्रयत्तर इस मायादा त्याग वैसे करें १ आप सर्वज्ञ और सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस मायाके भी कारण हैं। अन आप अपनी इच्छासे—जैसा ठीक समझें— मुपा वीजिये या दण्ड दीनिये । हमें इस विपयमें कुछ भी कहना नहीं है ॥५६-५९॥

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—निलय नागनी वात मुनरर लीटा मनुष्य भगवान् श्रीष्ट्रणने कहा—'खर्ग ! अब नुक्ते यहाँ नहीं रहना चारिये। त् अपने जाति भादः, पुत और स्त्रिपेंति साथ श्रीम ही यहाँसे समुद्रमें चला जा। अब गीएँ श्रीर मनुष्य यमुना-जटना उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय नुक्षको दी हुई मेरी इस आशाना स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे साँगोंसे कभी मय न हो। मेंने इस काटियदहमें कीड़ा की है। इस्टिये जो पुरुष इसमें स्नान करके जटने देवना और पितरोंना तर्पण करेगा, एव उपबास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा—वह सबं पापेंसे मुक्त हो जायगा। में जानता हूँ कि तू गरुड़के भयसे रमणक द्वीप छोड़कर इस दहमें आ वसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरणचिह्नोंसे अङ्कित हो गया है। इसिल्ये जा, अब गरुड़ तुझे खायेंगे नहीं। १०-६३।।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—भगवान् श्रीकृष्णकी एक-एक लीला अद्भुत है। भगवान्की ऐसी आज्ञा पाकर कालिय नाग और उसकी पित्रयोंने आनन्दसे भरकर बड़े आदरसे उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमृत्य आभूपण, दिव्य गन्ध, चन्दन और अति उत्तम कमलोंकी मालासे जगत्के स्वामी गरुड्ध्वज भगवान् श्रीकृष्णका पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनन्दसे उनकी परिक्रमा की, वन्दना की ओर उनसे अनुमित ली। तब अपनी पित्रयों, पुत्रों और बन्धु-बान्धवोंके साथ रमणक द्यीपकी, जो समुद्रमें सपींके रहनेका एक स्थान है, यात्रा की। लीला-मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णकी कुपासे यमुनाजीका जल केवल विषहीन ही नहीं,



विन्त उसी समय अमृतके समान मधुर हो गया ॥६४-६७॥

### सत्रहवाँ अध्याय

#### वजवासियोंको दावानलसे वचाना

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! कालिय नागने नागोंके निवासस्थान रमणक द्वीपको क्यों छोड़ा था ? और उस अक्रेलेने ही ऐसा कौन-सा अपराध किया था, जिससे गरुड़ उसपर नाराज़ हो गये थे ॥ १ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा—गरीक्षित् ! पहले गरुड़ जी साँपों को खा जाया करते थे । इसिल्ये सपोंने यह नियम कर लिया या कि प्रत्येक मासमें निर्दिष्ट चूक्षके नीचे गरुड़ को एक सप्की विल दी जाय । इस नियमके अनुसार प्रत्येक अमावस्थाको सारे सप् अपनी रक्षाके लिये गरुड़ जीको अपना-अपना भाग देते रहते थे । उन्होंने भी कृपा करके यह बात स्वीकार कर ली थी । उन सपोंमें कद्रका पुत्र कालिय नाग भी या । वह अपने विष और वलके घमंडसे मतवाला हो रहा या । उसने गरुड़ को अत्यन्त तुच्छ समझा और स्वयं तो विल देना दूर रहा—दूसरे साँप जो गरुड़ को बिल देते, उसे भी वह खा लेता । परीक्षित् ! यह सुनकर भगवान् के प्यारे पार्षद महात्मा गरुड़ को बड़ा क्रोध आया । इसिल्ये

उन्होंने कालिय नागको मार डालनेके विचारसे वडे वेगसे उसपर आक्रमण किया। कालिय नागने जब देखा कि गरुड वहें वेगसे मुझपर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने एक-सौ-एक फण फैलाकर इसनेके लिये उनपर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दाँत, इसलिये उसने दाँतोंसे गरुडको डस लिया । उस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था, उसकी साँस लंबी चल रही थी और आँखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थीं। परीक्षित् ! गरुड़जी विष्णु-भगवान्के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिय नागकी यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीरसे झटककर फेंक दिया। इसके वाद गरुड़ने अपने सुनहले वायें पंखसे कालिय नागपर बड़े जोरसे प्रहार किया । गरुड़जी-के पंखकी चोटसे कालिय नाग घायल हो गया। वह घवडाकर वहाँसे भगा और यमुनाजीके इस कुण्डमें चला आया। यमुनाजीका यह कुण्ड गरुड़के लिये अगम्य था । वे इसमें

नहीं आ सकते थे। साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसर लोग भी नहीं जा सकते थे। गरुइजीके न आ सकने का यह कारण या कि पहले सीभरि ऋषि इसी स्थानपर तपस्या करते थे। एक बार उनके बहुत मना करनेपर भी गरुइजीने जपनी रुचिके अनुकृत प्रतपूर्वक एक मत्स्यराजको खा तिया। उस समय गरुइको बहुत भूख लगी हुई थी और वह मत्खरात म्बभावसे भी उनका मध्य ही था। अपने मुखिया मत्स्वराजके मारे जानेके कारण महिल्योंको पड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यन्त दीन और व्याकुल हो गर्यो । उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरिको पड़ी दया आयी । उन्होंने उस कुण्डमें रहनेवाले सब जीपोंकी भराईके रिये गरुइको यह शाप दे दिया कि 'यदि फिर कभी तुम इस युण्डमें युस्कर महिल्योंको पाओगे, तो उसी क्षण मर जाओगे । मेरी यह बात कभी झुठीनहीं हो सक्ती । परीक्षित् ! महर्पि सौमरिके इस शापकी बात कालिय नागके सिया और कोई साँप नहीं जानता या। इसिल्ये वह गरहके भयसे वहाँ रहने लगा या और अप भगवान् श्रीकृष्णने उसे निर्भय करके वहाँसे रमणक द्वीपमें वापसभेजदिया॥२-१२॥

परीक्षित् ! इधर भगवान् श्रीञ्चण्य दिव्य माला, गन्ध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्णमय आमृपर्णीसे विभृपित हो



उस सुण्डमे बाहर निकले। उनको देखकर सर के-सर प्रन्यामी इस प्रकार उठ खड़े हुए, जैसे प्राणोंको पाकर इन्द्रियों सचेत हो जाती हैं। सभी गोपोंका हृदय आनन्दसे भर गया। ये बड़े प्रेम और प्रसन्नतासे अपने कन्हैयाको

हृदयसे लगाने लगे। परीक्षित्। यशोदारानी, रोहिणीजी, नन्दवाबा, गोपी और गोप—सभी श्रीकृष्णके आते ही सचेत हो गये। उनका मनोरय सपल हो गया। वलरामजी तो भगवान्का प्रभाव जानते ही थे । वे श्रीकृष्णको हृदयसे लगा कर हॅसने लगे। श्रीकृष्णके बाहर आ जानेसे जड चेतन सभीको आनन्द हुआ। पर्वत, बुक्ष, गाय, बैल, बछड़े--सब के सव आनन्दमम हो गये। गोप्पेंके कुलगुर ब्राह्मणीने अपनी पत्निर्योके साय नन्दबाबाके पास आकर कहा--- न दजी! तुम्हारे पालकको कालिय नागने पकड़ लिया था। सो छूरकर आ गया। यह कितने सौभाग्यकी बात है। श्रीकृष्णके मृत्युके मुखरे लौट आनेके उपलक्ष्यमे तुम ब्राह्मणींको दान करो । १ परीक्षित् । ब्राह्मणोंकी बात सुनकर नन्दवावाको पड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने पहुत सा सोना और गौएँ ब्राह्मणींनो दान दीं । परमसौभाग्यवती देवी यशोदाजीने कालके गाल्से बचे हुए अपने लालको गोदमे छेकर हृदयसे चिपका लिया । उनकी ऑखोंसे आनन्दके ऑसुओंकी वृंदें वार-यार टपकी पड़ती यीं || १३--१९ ||

परीक्षित्। व्रजवासी और गौएँ सम बहुत ही थक गये ये। ऊपरसे भूरत प्यास भी लग रही थी। इसलिये उस रात वे व्रजमें नहीं गये, यहीं यमुनाजीके तटपर सो रहे। गर्मीके दिन थे, उधरका वन सूख गया था। आधी रातके समय उसमें आग लग गयी। उस आगने सोये हुए



मजवासियोंको चारों ओरसे घेर लिया और वह उन्हें जराने लगी। आगकी आँच लगनेपर मजवासी घनड़ाकर उठ खड़े

हुए और लीला-मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें गये। उन्होंने कहा—'प्यारे श्रीकृष्ण! श्यामसुन्दर! महाभाग्यवान् वलराम! तुम दोनोंका वल-विक्रम अनन्त है। देखो, देखो, यह भयक्कर आग तुम्हारे सगे-सम्यन्धी ख़जनोंको जलाना ही चाहती है। तुममें सब सामर्थ्य है। हम तुम्हारे सुद्धद् हैं, इसलिये इस प्रलयकी अपार आगसे हमें बचाओ। प्रभो! हम मृत्युसे नहीं डरते, परन्तु तुम्हारे चरणकमल हमसे नहीं छोड़े जाते । इसिल्ये गोविन्द ! तुम हमें अपने निर्भय चरणोंमें ही रक्खो ।' जब अनन्तशक्ति जगदीश्वर भगवान् । श्रीकृष्णने देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयङ्कर आगको पी गये । भगवान् अनन्त हैं । उनके लिये यह कौन-सी बड़ी बात है ? ॥ २०–२५ ॥

### अठारहवाँ अध्याय

#### प्रलम्बासुर-उद्धार

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण सकुराल कालियदहसे निकल आये और दावाग्रिसे सव लोगोंकी रक्षा हो गयी। इससे वजवासियोंको वड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान् श्रीकृष्णने उनके साथ वजमें प्रवेश किया । वजमें चारों ओर वड़ी सुन्दर-सुन्दर गौएँ शोभायमान हो रही थीं और उनके साथ चलनेवाले ग्वाल उनकी कीर्तिका गायन कर रहे थे। इस प्रकार अपनी योगमायासे ग्वालका-सा वेष वनाकर राम और श्याम वजमें कीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। उस ऋतुमें लोग वहत प्रसन्न-वहत सुखी नहीं रहते । परन्त चृन्दावनमें तो उसकी निराली ही छटा थी। उस स्थानके स्वाभाविक गुणोंसे वहाँ वसन्तकी ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था, वृन्दावनमें परम मधुर भगवान् स्यामसुन्दर श्रीकृष्ण और वलरामजी निवास जो करते थे! झींगुरोंकी तीखी झंकार झरनोंके मधुर झर-झरमें छिप गयी थी । उन झरनोंसे सदा-सर्वदा बहुत ठंडी जलकी फ़िह्याँ उड़ा करती थीं, जिनसे वहाँके वृक्षोंकी हरियाली देखते ही वनती थी। जिधर देखिये, हरी-हरी दूबसे पृथ्वी हरी-हरी हो रही है। नदी, सरोवर एवं झरनोंकी लहरोंका स्पर्श करके जो वायु चलती थी उसमें लाल-पीले-नीले, तुरतके खिले हुए, देरके खिले हुए-कल्हार, उत्पल आदि अनेकों प्रकारके कमलोंका पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल, मन्द और सुगन्ध वायुके कारण वनवासियोंको गर्मीका किसी प्रकारका क्लेश नहीं सहना पड़ता या । न दावाशिका ताप लगता या और न तो सूर्यंका घाम ही । निदयों में अगाध जल भरा हुआ या । वड़ी-बड़ी लहरें उनके तटोंको चुम जाया करती थीं । वे उनके पुलिनोंसे टकरातीं और उन्हें स्वच्छ बना जातीं । उनके कारण आस-पासकी भूमि गीली वनी रहती और सूर्यकी अत्यन्त उम्र तया तीखी किरणें भी वहाँकी पृथ्वी और हरी-भरी घासको नहीं सुखा सकती थीं। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वनमें वृक्षोंकी पाँत-की-पाँत फूलोंसे लद रही थी। जहाँ देखिये, वहींसे सुन्दरता फूटी पड़ती थी। कहीं रंग-विरंगे पक्षी चहक रहे हैं, तो कहीं तरह-तरहके हरिन चौकड़ी भर रहे हैं। कहीं मोर कूक रहे हैं, तो कहीं भौरे गुंजार कर रहे हैं। कहीं कोयलें कुहक रही हैं, तो कहीं सारस अलग ही अपना अलाप छेड़े हुए हैं। ऐसा सुन्दर वन देखकर स्थामसुन्दर श्रीकृष्ण और गौरसुन्दर वलरामजीने उसमें विहार करनेकी इच्छा की। आगे-आगे गौएँ चर्ली, पीछे-पीछे खालवाल और वीचमें अपने बड़े भाईके साथ वाँसुरी बजाते हुए श्रीकृष्ण !।। १-८॥

राम, स्याम और ग्वालवालोंने लाल-लाल मूँगों,



मोरपंखके गुच्छों, सुन्दर-सुन्दर पुष्पोंके हारीं और गेरू

राम, स्थाम और म्बाळवाळींने नच पल्ळवीं. मोरपंखके गुन्हों, सुन्दर-सुन्दर पुर्णोंके हारो और गेरू आदि रंगीन घातुओंसे अपनेको भौति-भौतिसे सजा लिया । फिर कोई आनन्टमें मय होकर नाचने छगा, तो कोई ताल ठोंककर कुरती लड़ने लगा और किसी-किसीने गग अछापना गुरू कर दिया ॥९॥ जिस समय श्रीकृष्ण नाचने छगते, उस समय कुछ ग्वाखवाछ गाने छगते और कुछ बॉसुरी तथा सीग बजाने छगते । कुछ हथेछीसे ही ताल देते, तो कुछ 'बाह-बाह' करने छगते ॥१०॥ परीक्षित् । उस समय नट जैसे अपने नायककी प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवतालोग ग्वालवालोंका रूप धारण करके वहाँ आते और गोपजातिमे जन्म लेकर छिपे हुए बल्राम और श्रीकृष्णकी स्तृति करने छगते ॥ ११॥ बुँघराछी अङकोंबाले स्याम और बलराम कभी एक-दूसरेका हाय पकड़कर कुम्हारके चाककी तरह चकर काटते--- घुमरी-परेता खेळते, कमी एक-दूसरेसे अधिक फॉर जानेकी इच्छासे कृवते - कूँड़ी डाकते, कभी कहीं होड़ लगाकर डेले फेंकते, तो कभी ताल ठींक-ठींककर रस्साकसी करते-एक दछ दूसरे दलके विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक-दूसरेसे कुस्ती छड़ते-छड़ाते । इस प्रकार तरह-तरहके खेळ खेळते ॥ १२ ॥ कहीं-कहीं जब दूसरे ग्वाळबाळ नाचने छगते तो श्रीकृष्ण और बळरामजी गाते या बॉसुरी, सींग आदि बजाते। और महाराज ! कमी-कमी वे धाह-बाह्य कहकर उनकी प्रशंसा भी करने उगते ॥ १३॥ कभी एक-दूसरेपर वेख, जायफळ या ऑवलेके पछ हायमें लेकर फेंकते । कभी एक-इसरेकी आँख बंट करके छिप जाते और वह पीछेसे हूँढ़ता-

इस प्रकार आँखिमचौनी खेळते । कभी एक दूसरेको छूनेके छिये वहुत दूर-दूरतक दौड़ते रहते और कभी पशु-पक्षियोंकी चेष्टाओंका अनुकरण करने ॥ १४॥

कहीं मेदनोंकी तरह फुदक-फुदककर चलते, तो कभी मुँह बना-बनाकर एक दूसरेकी हैंसी उदाते। कहीं रिस्त्योंसे धुक्षोंपर झूल ढालकर झूलते, तो कभी दो बालकोंको खड़ा कराकर उनकी वॉहोंके वलपरही लटकने लगते। कभी किसी राजाकी नकल करने लगते॥१५॥ इस प्रकार राम और स्थाम बृन्दावनकी नदी, पर्वत, धाटी, कुछ, बन और सरोवरोंमें वे सभी खेल खेलते, जो साधारण बच्चे संसारमे खेला करते हैं॥ १६॥

एक दिन जब बल्राम और श्रीकृण ग्वाल्वालोंके साथ उस बनमे गौएँ चरा रहे थे, तब ग्वालके वेषमें प्रलम्ब नामका एक असुर आया। उसकी इच्छा था कि मै श्रीकृण्य और बल्रामको हर ले जाउँ॥ १७॥ मगवान् श्रीकृण्य सर्वञ्च हैं। वे उसे देखते ही पहचान गये। फिर भी उन्होंने उसका मित्रताका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन-ही-मन यह सोच रहे थे कि किस युक्तिसे इसका वध करना चाहिये॥१८॥ ग्वाल्वालोंमें सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलोंके आचार्य श्रीकृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल्वालोकों बुलाकर कहा—'मेरे प्यारे मित्रो। आज हमलोग अपनेको उचित रीतिसे दो दलोंमें बॉट लें। और फिर आनन्दसे स्वेले॥ १९॥ उस खेलमें ग्वाल्वालोंने वल्राम और श्रीकृष्णको नायक खेलमें ग्वाल्वालोंने वल्राम और श्रीकृष्णको नायक

वनाया । कुछ श्रीकृष्णके साथी बन गये और कुछ वळरामके ॥ २० ॥ फिर उन छोगोंने तरह-तरहसे ऐसे गहुत-से खेळ खेळे, जिनमें एक दळके छोग दूसरे दळके छोगोंको अपनी पीठपर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थानपर छे जाते थे । जीतनेवाळा दळ चढ़ता था और हारनेवाळा दळ ढोता था ॥ २१ ॥ इस प्रकार एक दूसरेकी पीठपर चढ़ते-चढ़ाते श्रीकृष्ण आदि ग्वाळवाळ गौएँ चराते हुए माण्डीर नामक वटके पास पहुँच गये ॥२२॥

परीक्षित् ! एक बार बलरामजीके दल्त्राले श्रीदामा, वृषम भादि ग्वालवालोंने खेलमें वाजी मार ली । तव श्रीकृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठपर चढ़ाकर ढोने लगे ॥ २३ ॥ हारे हुए श्रीकृष्णने श्रीदामाको अपनी पीठपर चढ़ाया, मद्रसेनने चूषभको और प्रलम्बने बल्रामजीको ॥ २४ ॥ दानवपुङ्गत्र प्रलम्बने देखा कि श्रीकृष्ण तो बड़े बळवान् हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूँगा । अतः वह उन्होंके पक्षमे हो गया और बलरामजीको लेकर फ़र्तीसे भाग चला, और पीठपरसे उतारनेके लिये जो स्थान नियत या उससे आगे निकल गया ॥ २५ ॥ बलरामजी बड़े भारी पर्वतके समान बोझवाले थे । उनको लेकर प्रलम्बासुर दूरतक न जा सका, उसकी चाल रुक गयी । तब उसने अपना खामाविक दैत्यरूप घारण कर छिया । उसके काले शरीरपर सोनेके गहने चमक रहे थे और गौरसुन्दर बल्रामजीको धारण करनेके कारण उसकी ऐसी शोमा हो रही थी, मानो बिजलीसे युक्त काला बादल चन्द्रमाको धारण किये हुए हो ॥ २६॥ उसकी ऑखें आगकी तरह धधक रही यीं और दाढ़ें मींहोंतक पहुँची हुई बड़ी भयावनी थीं । उसके ठाळ-लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे, मानो आगकी लपटें

**उठ रही हों । उसके हाथ और पाँवोंमें कड़े, सिरपर** मुकुट और कानोंमें कुण्डल थे। उनकी कान्तिसे वह बड़ा अद्भुत छग रहा था ! उस भयानक दैत्यको बड़े वेगसे आकाशमें जाते देख पहले तो बलरामजी क्रक घनझा-से गये ॥ २७ ॥ परन्तु दूसरे ही क्षण अपने खरूपकी याट आते ही उनका भय जाता रहा। बल्सामजीने देखा कि जैसे चोर किसीका धन चराकर ले जाय, वैसे ही यह रात्रु मुझे चुराकर आकारा-मार्गसे लिये जा रहा है। उस समय जैसे इन्द्रने पर्वतोंपर वज चलाया था, वैसे ही उन्होंने कोध करके उसके सिरपर एक चूँसा कसकर जमाया ॥ २८ ॥ चूँसा ल्याना या कि उसका सिर चूर-चूर हो गया। वह मुँहसे खून उगछने छगा, चेतना जाती रही और बडा भयद्वर राज्द करता हुआ इन्द्रके द्वारा वज्रसे मारे हुए पर्वतके समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २९ ॥

बल्रामजी परम बल्राली थे । जब ग्वाल्बालोंने देखा कि उन्होंने प्रलम्बाधुरको मार डाला, तत्र उनके आर्ख्यकी सीमा न रही । वे बार-त्रार 'त्राह-त्राह' करने लगे ॥ ३० ॥ ग्वाल्वालोंका चित्त प्रेमसे विह्वल हो गया । वे उनके लिये शुभ कामनाओंकी वर्ष करने लगे और मानो मरकर लौट आये हों, इस भावसे आलिङ्गन करके प्रशंसा करने लगे । वस्तुतः बल्रामजी इसके योग्य ही थे ॥ ३१ ॥ प्रलम्बाधुर मूर्तिमान पाप था । उसकी मृत्युसे देवताओंको बड़ा सुख मिला । वे बल्रामजीपर फूल बरसाने लगे और 'बहुत अन्ला किया, बहुत अन्ला किया' इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ३२ ॥

#### उन्नीसवाँ अध्याय

#### गौओं और गोपेंको दावानससे वचाना

थीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! उस समय जव म्वालवाठ रोल-कृदमें लग गये, तय उनकी गौएँ वेरोकटोक चरती हुई वहुत दूर निकल गर्यी और हरी-हरी घासके लोभसे एक गहन वनमें घुस गर्यी । उनकी बकरियाँ। गायें और भैसें एक वनसे दूसरे वनमें होती हुई आगे वढ़ गयीं तया गर्मीके तापसे व्याकुल हो गर्मी | वे बेसुध-सी होकर अन्तर्मे डकराती हुई सरकंडोंके वनमे जा पहुँची । जब श्रीकृष्ण, बलराम आदि ग्वालवालोंने देखा कि हमारे पशुओंका तो क्हीं पता-टिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल-कूदपर बड़ा पछतावा हुआ और वे उनको ढूँढने छगे। परन्तु बहुत कुछ खोज-तलादा करनेपर भी वे अपनी गौओंका पता न लगा सके। गौएँ ही तो ब्रजवासियोंकी जीविकाका साधन थीं। उनके न मिलनेसे वे अचेत-से हो रहे थे ! अब वे गौओंके खुर और दाँतों से कटी हुई घास और पृथ्वीपर वने हुए खुर्रों के चिह्नोंसे उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े । अन्तमें उन्होंने देखा कि उनकी गौएँ मुँजमें रास्ता भूछकर इकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे छौटानेकी चेष्टा करने छगे। परीक्षित्! उस समय वे एकदम यक गये थे और उन्हें प्यास भी बड़े



जोरसे लगी हुई थी। इससे वे व्यायुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देलकर भगवान् श्रीकृष्ण अपनी मेघके समान गम्भीर वाणीसे नाम ले लेकर गौओंको पुकारने लगे। गौँए अपने नामकी ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई । वे भी उत्तरमें हुंकारने और रॅमाने लगीं ॥ १–६ ॥

परीक्षित्! इस प्रकार भगवान् उन गायों को पुकार ही रहे ये कि उस वनमें सब ओर अकस्मात् दावाप्ति लग गयी, जो बनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोरकी ऑधी भी चलने लगी। इससे वह चारों ओर फैल गयी और उसकी लपटें और भी भयद्वर हो गयों। उन लपटों की चंपेटमें आकर लताएँ, बृक्ष, पशु, पक्षी एवं मनुष्य भसा होने लगे। जय ग्वालों और गौओंने देखा कि दावानल चारों ओरसे हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे



अत्यन्त भयभीत हो गये। और मृत्युके भयसे डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान्की शरणमें आते हैं, धैसे ही वे श्रीकृष्ण और बलरामजीके शरणापन्न होकर उन्हें पुकारने लगे। उन्होंने कहा—'महावीर श्रीकृष्ण! प्यारे श्रीकृष्ण! परम बलशाली बलराम! हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो भाई, अब हम दावानलसे जलना ही चाहते हैं। तुम दोनों हमें इससे बचाओ। जिनके तुम्हीं भाई-बन्धु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकारका वप्ट नहीं होना चाहिये। श्रीकृष्ण! क्या तुम्हें भी धर्मका उपदेश करना पढ़ेगा! तुम तो सब धर्मोंका मर्म जानते हो। देखो, तुम्हीं हमारे एकमान खामी हो और हमें केवल तुम्हारा ही मरोसा है'॥ ७-१०॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं —अपने सखा ग्वालवालींके ये दीनतासे भरे वचन सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने कहा—



'डरो मत, तुम अपनी आँखें वंद कर लो।' भगवान्की आज्ञा सुनकर उन ग्वालवालोंने कहा 'बहुत अच्छा' और अपनी आँखें मूँद लीं। तब योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने उस भयद्वर आगको अपने मुँहसे पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर सङ्कटसे छुड़ा दिया। जब ग्वालवालोंने अपनी-अपनी आँखें खोलकर देखा, तब अपनेको भाण्डीर-बटके पास पाया। इस प्रकार अपने आपको और गौओंको दावानलसे बचा देख वे ग्वालवाल बहुत ही विस्मित हुए। श्रीकृष्णकी इस योगिसिद्धि तथा योगमायाके प्रभावको एवं दावानलसे अपनी रक्षाको देखकर उन्होंने यही समझा कि श्रीकृष्ण कोई देवता हैं॥ ११-१४॥

परीक्षित्! सायङ्काल होनेपर सबने गौएँ लौटायीं। वलरामजीके साथ भगवान् श्रीकृष्णने भी वंशी वजाते हुए गौओंके पीछे-पीछे ब्रजकी यात्रा की। उनके साथ-साथ ग्वाल्वाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर ब्रजमें गोपियोंको श्रीकृष्णके विना एक-एक क्षण सौ-सौ युगके समान हो रहा था। जब भगवान् श्रीकृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानन्दमें मम्न हो गयीं, निहाल हो गर्यी। १५-१६॥

#### बीसवाँ अध्याय

वर्पा और शरद् ऋतुका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! ग्वालवालीने घर पहुँचकर अपनी माँ, विहन आदि स्त्रियोंसे श्रीकृष्ण और वलरामने जो कुछ अद्भुत कर्म किये थे—दावानलसे उनको बचाना, प्रलम्बको मारना इत्यादि—सबका वर्णन किया। वड़े-वड़े बूढ़े गोप और गोपियाँ भी राम और स्यामकी अलौकिक लीलाएँ सुनकर विस्मित हो गर्या। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्रीकृष्ण और बलरामके वेषमें कोई बहुत बड़े देवता ही वजमें पधारे हैं।। १-२।।

इसके वाद वर्षा-ऋतुका ग्रुमागमन हुआ । इस ऋतुमें सभी प्रकारके प्राणियोंकी वढ़ती हो जाती है । उस समय सूर्य और चन्द्रमापर वार-वार मण्डल बैठने लगे । वादल, वायु, चमक, कड़क आदिसे आकाश क्षुच्ध-सा दीखने लगा । आकाशमें नीले और घने वादल धिर आते, विजली कौंधने लगती, वार-वार तड़प सुनायी पड़ती; सूर्य, चन्द्रमा और तारे ढके रहते । इससे आकाशकी ऐसी शोभा होती, जैसे ब्रह्मस्वरूप होनेपर भी गुणोंसे ढक जानेपर जीवकी होती

है। सूर्यने राजाकी तरह पृथ्वीरूप प्रजासे आठ महीनेतक जलका कर ग्रहण किया था, अन समय आनेपर वे अपने किरण-करोंसे फिर उसे बाँटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जव देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तव वे दयापरवश होकर अपने जीवन-प्राणतक निछावर कर देते हैं—वैसे ही विजलीकी चमकसे शोभायमान घनघोर बादल तेज हवाकी प्रेरणासे प्राणियोंके कल्याणके लिये अपने जीवनस्वरूप जलको बरसाने लगे । जेठ-आषाढ़की गर्मीसे पृथ्वी सूख गयी थी। अब वर्षाके जलसे सिंचकर वह फिर हरी-भरी हो गयी-जैसे सकामभावसे तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्वल हो जाता है, परन्त जब उसका फल मिलता है तब हुए-पुष्ट हो जाता है। वर्षाके दिनोंमें घना अँधेरा छा जानेके कारण ग्रह और तारोंका प्रकाश तो नहीं दिखलायी पड़ता, परन्तु सायङ्काल होते ही जुगन् चमकने लगते हैं—जैसे कल्युगमें पापकी प्रवलता हो जानेसे पाखण्ड मतोंका पचार हो जाता है

और वैदिक सम्प्रदाय छत हो जाते हैं। जो मेंढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलींकी गरज सुनकर टर्र टर्र करने टर्गे-जैसे नित्य नियमसे निवृत्त होनेपर गुरुके आदेशानुमार ब्रह्मचारी लोग वेदपाठ करने लगते है। छारी-छोटी नदियाँ, जो जेठ आपाढमे विल्कुल सुखनेको आ गयी यीं, ये अन्न उमइ धुमड़कर अपने घेरेसे बाहर यहने लगीं—जैसे परतन्त्र अथवा उच्छृह्वल पुरुपके श्रारीर और धन सम्पत्तियोंका कुमार्गमें उपयोग होने लगता है। पृथ्नीपर कहीं कहीं हरी हरी घासकी हरियाली यी, तो क्हीं कहीं बीरपहूरियोंको लालिमा और कहीं-क्हीं वरसाती छत्तों (सरेद कुकुरमुत्तों) के कारण वह सरेद मार्म देती थी। इस प्रनार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी। मानो किसी राजावी रग बिरगी सेना हो। सब खेत अनाजींसे भरे पूरे लहलहा रहे थे। उन्हें देखकर किसान त्तो मारे आनन्दके पूले न समाते थे, परन्तु सब कुछ प्रारब्धके अधीन है-यह प्रात न जाननेवाले धनियोंके चित्तमें बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पनेम कैसे रस सकेंगे। नये बरहाती जलके सेवनसे सभी जलचर और थलचर प्राणियोंकी सन्दरता बढ़ गयी यी, जैसे भगवान्की सेवा करनेसे बाहर और मीतरके दोनों ही रूप सुधर जाते हैं। वर्षा ऋतुमें हवाके झौंबोंसे समुद्र एक तो वीं ही उत्ताल तरहों से युक्त हो रहा था, अय नदियोंके स्योगसे वह और भी क्षुब्ध हो उठा-ठीक चैसे ही, जैसे वासनायुक्त योगीका चिच विषयोंका सम्पर्क होनेपर कामनाओं के उभारते भर जाता है। मूसल्घार चर्याकी चोट खाते रहनेपर भी पर्वतीको कोई व्यथा नहीं होती थी-जैसे दु र्लोकी भरमार होनेपर भी उन पुरुषीको क्ति नकारकी व्यया नहीं होती। जिन्होंने अपना चित्त भगवान्को ही समर्पित कर रक्खा है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किये जाते थे, वे घाससे दक गये और उनको पहचानना कठिन हो गया-जैसे जब दिजाति वेदोंका अभ्यास नहीं करते, तब काल्क्रमसे चे उन्हें भूल जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, पिर भी विचलियाँ उनमे स्थिर नहीं रहतीं—ठीक वैसे ही जैसे चञ्चल प्रेमवाली कुलटाएँ धन आदि देनेवाले गुणी पुरुषोंके पास भी नहीं टिक्तीं। आकाश मेघोंके गर्जन तर्जनसे मर रहा या। उसमें निगुण (बिना डोरीके) इन्द्रधनुषकी वैसी ही शोभा हुइ, जैसी सन्व-रन आदि गुणोंके खोमसे होनेवारे विस्वके बलेड्रेमें निर्मुण ब्रह्मकी। यद्यपि चन्द्रमाकी उज्ज्वल

चाँदनीसे ही प्रादलींका पता चलता या, पिर भी उन वादलोंने ही चन्द्रमाको ढककर शोभाहीन भी बना दिया या-ठीक वैसे ही जैसे पुरुषके आभाससे आभासित होनेवाला अहड्कार ही उसे ढककर प्रकाशित नहा होने देता। बादलोंके शमागमनसे मोरीका रोम रोम खिल रहा या। वे अपनी कुइक और नृत्यके दारा आन-दोल्पव मना रहे थे-ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थीके जजालमें पँसे हुए लोग, जो अधिमतर तीनों वापोंसे जलते और घबड़ाते रहते हैं, भगवान्के भर्तोंके श्रमागमन्ते आनन्दमग्र हो जाते हैं। जो वृक्ष जेठ आपादमें सूख गये थे, वे अब अपनी जड़ोंसे जल पीकर पत्ते, फूल तथा डालियोंसे खून सज धज गये-जैसे समामभावसे तपस्या करनेवाले पहले तो दुर्वल हो जाते हैं, परन्तु कामना पूरी होनेपर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित्। तालागीके तट बॉटे कीचड और जलके प्रहावके कारण प्राय अशान्त ही रहते थे, परन्तु सारस एक क्षणके लिये भी उन्हें नहीं छोड़ते थे--जैसे अगुद्ध हृदयवाले विषयी पुरुष काम धर्घोकी झझटसे कभी छुटकारा नहीं पाते, पिर भी घरों मे ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतुमें इन्द्रकी प्रेरणासे मूसलधार वर्षा होती है, इसस निदयों के बाँध और खेतोंकी मेर्डे टूट फूट जाती हैं — जैसे किंद्युगर्मे पालिण्डयोंके तरह-तरहके मिध्या मतवादोंसे वैदिक मार्गकी मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायुकी प्रेरणासे घने बादल प्राणियोंके लिये अमृतमय जलकी वर्षा करने लगते हैं--जैसे ब्राह्मणोंकी प्रेरणासे धनीलोग समय-समयपर दानके द्वारा प्रजाकी अभिलापाएँ पूर्ण करते हैं ॥ ३-२४ ॥

वर्षा ऋतुमें वृन्दावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनोंसे भर रहा था। उसी बनमे विहार करनेके लिये स्वाम और उल्लामने खालजाल और गोओं के साथ प्रवेश किया। गोएँ अपने यनोंके भारी भारके कारण उतुत ही धीरे धीरे चल रही थीं। जब भगवान् श्रीकृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते, तब वे प्रेमपरवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगतीं। परीक्षित् । उस समय उनके यनोंसे दूधकी धारा गिरती जाती थी। भगवान्ने देखा कि बनवासी भील और भीलनियाँ आनन्दमम हैं। वृक्षोंनी पिकयाँ मधुधारा उँडेल रही हैं। पर्यतोंसे झर झर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज उड़ी सुरीली जान पड़ती है और साय ही वर्षा होनेपर लियनेके लिये बहुत-सी गुपाएँ भी हैं। जज वर्षा होने लगती, तज श्रीकृष्ण कभी किसी वृक्षकी गोदमें या लोंडरमें जा लियते। कभी

कमी किसी गुफामें ही जा बैठते । कभी कन्द-मूल-फल खाकर ग्वालवालोंके साथ खेलते रहते, तो कभी जलके पास ही किसी चट्टानपर बैठ जाते और बलरामजी तथा ग्वाल-वालोंके साथ मिलकर घरसे लाया हुआ दही-भात खाते । उस समय जंगलकी भी बहुत-सी खानेकी वस्तुएँ होतीं । वर्षा ऋतुमें बैल, बछड़े और यनोंके भारी भारसे यकी हुई गोएँ योड़ी ही देरमें भरपेट घास चर लेतीं और हरी-हरी घासपर बैठकर ही आँख मूँदकर जुगाली करती रहतीं । वर्षा ऋतुकी सुन्दरता अपार थी । वह सभी प्राणियोंको सुख पहुँचा रही थी। इसमें सन्देह नहीं कि वह ऋतु, गाय, बैल, बछड़े—सब-के-सब भगवान्की लीलाके ही विलास थे।. फिर भी उन्हें देखकर भगवान् बहुत प्रसन्न होते और वार-वार उनकी प्रशंसा करते ॥ २५—३१॥

इस प्रकार स्याम और वलराम बड़े आनन्दसे वजमें वर्षा ऋतुका सुख ऌट रहे थे। योड़े ही दिनोंमें शरद् ऋतु आ गयी । अव आकाशमें वादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु वड़ी धीमी गतिसे चलने लगी । शरद् ऋतुमें कमलोंकी उत्पत्तिसे जलाशय खच्छ हो गये—ठीक वैसे ही जैसे योगभ्रष्ट प्रक्षोंका चित्त फिरसे योगका सेवन करनेसे निर्मल हो जाता है। शरद् ऋतुने आकाशके बादल, वर्षा-कालके बढ़े हुए जीव, पृथ्वीकी कीचड़ और जलके मटमैले-पनको नष्ट कर दिया-जैसे भगवान्की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्य और संन्यासियोंके सव प्रकारके कष्टों और अञ्चर्भों-का झटपट नाश कर देती है । यद्यपि वादलोंने अपना सर्वस्व वाँट दिया था, अव वे निर्जल हो गये थे, फिर भी उनकी कांन्ति पहलेसे अधिक उज्ज्वल हो गयी थी-ठीक वैसे ही जैसे लोक-परलोक, स्त्री-पुत्र और घन-सम्पत्तिसम्बन्धी चिन्ता और कामनाओंका परित्याग कर देनेपर संसारके वन्धनसे छूटे हुए परम शान्त संन्यासी शोभायमान होते हैं। अव पर्वतोंसे कहीं-कहीं झरने झरते थे और कहीं-कहीं वे अपने कल्याणकारी जलको नहीं भी बहाते थे-जैसे ज्ञानी पुरुष समयपर अपने अमृतमय ज्ञानका दान किसी अधिकारीको कर देते हैं और किसी-किसीको नहीं भी करते। छोटे-छोटे गड्ढोंमें भरे हुए जलके जलचर यह नहीं जानते कि इस गहुंका जल दिन-पर-दिन स्खता जा रहा है—जैसे कुटुम्बके भरण-पोषणमें भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण-क्षण छीज रही है। योड़े जलमें रहनेवाले प्राणियोंको शरत्कालीन सूर्यकी प्रखर किरणोंसे वड़ी पीड़ा होने लगी-जैसे अपनी इन्द्रियोंके वशमें रहनेवाले कृपण एवं दरिद्र कुटुम्बीको तरह-तरहके ताप सताते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे-धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास-पात धीरे-धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे—ठीक वैसे ही जैसे विवेकसम्पन्न साधक घीरे-घीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थोंमेंसे 'यह मैं हूँ और यह मेरा है' यह अहंता और ममता छोड़ देते हैं। शरद् ऋतुमें समुद्रका जल स्थिर, गम्भीर और शान्त हो गया-जैसे मनके निःसङ्कस्प हो जानेपर आत्माराम पुरुप कर्मकाण्डका झमेला छोड़कर शान्त हो जाता है। किसान खेतोंकी मेड़ मजबूत करके जलका बहना रोकने लगे—जैसे योगीजन अपनी इन्द्रियोंको विपयोंकी ओर जानेसे रोककर, प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञानकी रक्षा करते हैं। शरद् ऋतुमें दिनके समय वड़ी कड़ी धूप होती, लोगोंको बहुत कष्ट होता; परन्तु चन्द्रमा रात्रिके समय लोगों-का सारा सन्ताप वैसे ही हर लेते-जैसे देहाभिमानसे होने-वाले दुःखको ज्ञान और भगवद्विरहसे होनेवाले गोपियोंके दु:खको श्रीकृष्ण नप्ट कर देते हैं । जैसे वेदोंके अर्थको स्पष्ट रूपसे जाननेवाला सत्त्वगुणी चित्त अत्यन्त शोभायमान होता है, वैसे ही शरद् ऋतुमें रातके समय मेघोंसे रहित निर्मल आकाश तारोंकी ज्योतिसे जगमगाने लगा। परीक्षित्! जैसे पृथ्वीतलमें यदुवंशियोंके वीच यदुपति भगवान् श्रीकृष्णकी शोभा होती है, वैसे ही आकाशमें तारोंके वीच पूर्ण चन्द्रमा सुशोभित होने लगा । फूलोंसे लदे हुए वृक्ष और लताओंमें होकर वड़ी ही सुन्दर वायु बहती; वह न अधिक ठंडी होती और न अधिक गर्म । उस वायुके स्पर्शसे सब लोगोंकी जलन तो मिट जाती, परन्तु गोषियोंकी जलन और भी बढ़ जाती। क्योंकि उनका चित्त उनके हाथमें नहीं या। श्रीकृष्णने उसे चुरा लिया था। शरद् ऋतुमें गौएँ, हरिनियाँ, चिड़ियाँ और नारियाँ ऋतुमती—सन्तानीत्पत्तिकी कामनासे युक्त हो गयीं तथा साँड़, हरिन, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे--ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुषके द्वारा की हुई क्रियाओंका अनुसरण उनके फल करते हैं। परीक्षित्! जैसे राजाके शुभागमनसे डाकू-चोरोंके सिवा और संब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदयके कारण कुमुदिनी (कुँई या कोई) के अतिरिक्त और सभी प्रकारके कमल खिल गये । उस समय वड़े-बड़े शहरों और गाँवोंमें नवान्नप्राशन और इन्द्र-सम्बन्धी उत्सव होने लगे । खेतोंमें अनाज पक गये और पृथ्वी भगवान् श्रीकृष्ण तथा वलरामजीकी उपस्थितिसे अत्यन्त शोभायमान होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए

पुरुष जैसे समय आनेपर अपने देव आदि दारीरोंने प्राप्त होते हैं वैसे ही वैस्य, सन्यामी, राजा और स्नातक—जो

वर्षाके कारण एक खानपर कके हुए थे—वहाँसे चलकर अपने अपने अभीष्ट काम काजमें लग गये ॥ ३२-४९॥

### इकीसवाँ अध्याय

वेणुर्गात

श्रीशुकदेवजी कहंत है—परीक्षित्। शरद् ऋतुके वारण वह वन बड़ा सुदर हो रहा था। जल निर्मल या ओर जलाशयोंमें लिने हुए कमलोंकी सुगन्थसे सनकर वायु मद मन्द चल रही यी। भगवान् श्रीकृष्णने गौओं और ग्वाल्यालोंके साथ उस वनमें भवेश किया। उस वनके सगेवर, निदयाँ और पर्वत—स्य-वे-सब सुन्दर सुदर पुष्पींसे परिपृणं हरी हरी वृक्ष पिचयोंसे शोभायमान हो रहेथे। मतवाले भौरे स्थान स्थानपर गुनगुना रहे थे और तरह-तरहके पक्षी झड़ के-शुड़ अलग-अलग कलरव कर रहे थे। भगवान् श्रीकृष्णने बलरामकी और ग्वालवालोंके साथ उसके मीतर



घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी वाँसुरीपर वड़ी मधुर तान छेड़ी । श्रीकृष्णकी वह वशीध्विन भगवान्के प्रति प्रेम भायको, उनके मिलनकी आकाङ्काको जगानेवाली यी । उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेमसे परिपूर्ण हो गया । वे एकान्तमें अपनी सिखयों से उनके रूप, गुण और वशीध्विनके मभावका वर्णन करने लगीं । प्रजवी गोपियोंने बशीध्विनका माधुर्य आपसमे वर्णन करना चाहा तो अवस्य; परन्तु वशीका समरण होते ही उन्हें श्रीकृष्णकी मधुर चेष्टाओंकी, प्रेमपूर्ण चितवन, भींहों हे इशारे और मधुर मुसकान आदिकी याद हो आयी । उनकी भगवान्से मिलनेकी आकाङ्का और भी बढ गयी। उनका मन हायसे निकल गया। वे मन ही मन वहाँ पहुँच गर्यी, जहाँ श्रीकृष्ण थे । अब उनकी वाणी बोले कैसे १ वे उसके वर्णनमे असमर्थ हो गर्यो । वे मन ही मन देखने लगीं कि श्रीकृष्ण वृन्दावनमें प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिरपर मयूर पिच्छ है और कार्नोपर कनेरके पीले-पीले पुष्प, उनके शरीरपर सुनहरा पीताम्बर और गलेमे पाँच प्रकारके सुगन्धित पुर्षोकी बनी वैजयाती माला है । रग मञ्जपर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नयकान्सा क्या ही सुन्दर वेप है। वॉसुरीके छिद्रोंको वे अपने अधरामृतसे भर रहे हैं। उनके पींछे-पीछे ग्वालवाल उनकी लोकपावन कीर्तिका गायन करते हुए चल रहे हैं। इस प्रकार श्रीकृष्ण वैकुण्ठसे भी श्रेष्ठ इस वृन्दायनधामको अपने चरणचिह्नोंसे और भी रमणीय बना रहे हैं। परीक्षित्। यह वशीध्वनि जड, चेतन—समस्त भूतों ना मन चुरा लेती है । गापियोंने उसे मुना और मुनकर उसका वर्णन करने लगीं। यर्णन करते करते वे तामय हो गर्यी और श्रीकृष्णको पाक्स आलिङ्गन करने लगीं ॥ १–६ ॥

गोपियाँ आपसमें यातचीत करने छगीं—अरी सखी! हमने तो आँखवालों के जीवनकी और उनकी ऑग्वोंकी बस, यही—इतनी ही सफलता समझी है। और तो हमें कुछ माद्म ही नहीं है। यह कौन सा लाम है १ यह यही है कि जब स्थामसुन्दर श्रीष्ट्रणा और गौरसुन्दर बलराम खाल गलों के साथ गायोंको हाँ ककर वनमें छे जा रहे हों या लौटाकर बजमें ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरोंपर मुरली धर रक्खी हो और प्रेममरी तिरछी चितवनसे हमारी और देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरीका पान करती रहें। अरी सखी! जा वे आमकी नयी केंपलें, मोरोंके पख, पूलोंके गुच्छे, रग विरगे कमल और कुमुदकी मालाएँ धारण कर लेते हैं, श्रीकृष्ण के साँधरे दारीरपर पीताम्बर और यलरामके गोरे धरीरपर नीलाम्बर पहराने लगता है, तम उनका वेप बड़ा विचिन्न बन जाता है। खालवालोंकी गोष्टीमें वे दोनों बीचोबीच बैठ जाते हैं और मधुर सङ्गीतकी

तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी ! उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमञ्जपर अभिनय कर रहे हों ! मैं क्या वताऊँ कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है ! अरी भट्ट ! यह वाँसुरी तो वड़ी ढीठ हो गयी है । इसने पूर्वजन्ममें न जाने कौन-सी पुण्य-साधना की है, जिससे यह इयामसुन्दरके अधरामृतका पान करती ही रहती है। श्रीकृष्ण तो गोपियोंके अपने हैं। हमने उन्हें ऊखलतकमें वॉघा है। वह हमारी सम्पत्तिपर इस प्रकार क्यों अपना अधिकार जमाये बैठी है ? देखो तो सही, वह सब-का-सब अधरामृत पी जाती है, हम लोगोंके लिये तनिक भी नहीं छोड़ती । उसका यह सौभाग्य देखकर उसे अपने रससे पालन-पोषण करनेवाली पुष्करिणियाँ भी पुलकित हो जाती हैं। देखो तो सही, उनमें ये खिले हुए कमल उनके रोमाञ्च नहीं तो और क्या हैं ? उनकी यात जाने दो-जिनके वंशमें वह पैदा हुई है, वे वृक्ष भी अपने वंशमें इतनी सौभाग्यवतीका जन्म देखकर मधुधाराके मिस आनन्द और प्रेमके आँस् वहा रहे हैं: जैसे अपने वंदामें भगवत्प्रेमी सन्तान उत्पन्न होनेपर भक्तजन वहाया करते हैं ॥ ७-९ ॥

अरी सखी ! यह वृन्दावन तो वैकुण्ठलोकतक पृथ्वीकी कीर्तिका विस्तार कर रहा है। इसका क्या कारण है, सखी ? तुम नहीं जानती हो ? यशोदानन्दन श्रीकृष्णके चरणकमलेंकि चिह्नोंसे यह वृन्दावन चिह्नित जो हो रहा है ! सखी ! कहाँ-तक वताऊँ तुमसे, जव श्रीकृष्ण अपनी मुनिजनमोहिनी मुरली वजाते हैं, तब मीर मतवाले होकर उसकी तालपर नाचने लगते हैं। वे समझते हैं कि यह इयाममेघ ही मन्द-मन्द गरज रहा है । वाँसुरीकी धुनके साथ मोरींका नाचना देखकर पर्वतकी चोटियोंपर विचरनेवाले सभी पशु-पक्षी चुपचाप--शान्त होकर खड़े रह जाते हैं। अरी सखी ! तुमने नहीं देखा है क्या ? जब प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण विचित्र वेप धारण करके वाँसुरी वजाते हैं, तव मूढ़ बुद्धिवाली ये हरिनियाँ भी वंशीकी तान सुनकर अपने पति कृष्णसार मृगोंके साथ नन्दनन्दनके पास चली आती हैं और अपनी प्रेमभरी वड़ी-वड़ी आँखोंसे उन्हें निरखने लगती हैं। निरखती क्या हैं, अपनी कमलके समान वड़ी-वड़ी आँखें श्रीकृष्णके चरणोंपर निछावर कर देती हैं। वास्तवमें उनका जीवन धन्य है। हम वृन्दावनकी गोपी होनेपर भी इस प्रकार उनपर अपनेको निछावर नहीं कर पातीं, हमारे धरवाले कुढ़ने लगते हैं। कितनी विडम्बना है ! अरी सखी ! इरिनियोंकी तो यात ही

क्या है-स्वर्गकी देवियाँ जय युवतियोंको आनन्दित करने-वाले सौन्दर्य और शीलके खजाने श्रीकृष्णको देखती हैं और वाँसुरीपर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तव उनके चित्र-विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमानपर ही सुध-बुध खो बैठती हैं---मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे माल्म हुआ सखी ? सुनो तो, जब उनके हृदयमें श्रीकृष्णसे मिलनेकी तीव आकाङ्का जग जाती है तव वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं; उन्हें इस बातका भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियोंमें गुँथे हुए फूल पृथ्वीपर गिर रहे हैं । यहाँतक कि उन्हें अपनी साड़ीका भी पता नहीं रहता, वह कमरसे खिसककर जमीनपर गिर जाती है । अरी सखी ! तुम देवियोंकी वात क्या कह रही हो, इन गौओंको नहीं देखतीं ! जब हमारे कृष्ण-प्यारे वाँसुरी वजाने लगते हैं और गौएँ उनका मधुर सङ्गीत सुनती हैं, तव ये अपने दोनों कार्नोके दोने सम्हाल हेती हैं—खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों, इस प्रकार उस सङ्गीतका रस लेने लगती हैं! ऐसा क्यों होता है सखी ? अपने नेत्रोंके द्वारसे क्यामसुन्दरको हृदयमें ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन-ही-मन उनका आलिङ्गन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रींसे आनन्दके ऑसू छलकने लगते हैं! और उनके वछड़े, वछड़ोंकी तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायोंके थनोंसे अपने-आप दूध झरता रहता है, वे जव दूध पीते-पीते अचानक ही वंशीध्वृति सुनते हैं तव मुँहमें लिया हुआ दूधका घूँट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदयमें भी होता है भगवान्का संस्पर्श और नेत्रोंमें छलकते होते हैं आनन्दके आँस्। अरी सखी! गौएँ और वछड़े तो हमारी घरकी वस्तु हैं। उनकी वात तो जाने ही दो। वृन्दावनके पक्षियोंको तुम नहीं देखती हो ? उन्हें पक्षी कहना ही भूल है ! सच पूछो तो उनमेंसे अधिकांश वड़े-बड़े ऋषि-मुनि हैं ! सो कैसे ? देखती नहीं हो, वे चृन्दावनके सुन्दर-सुन्दर वृक्षोंकी नयी और मनोहर कोंपलोंवाली ड्रालियों-पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आँखें वंद नहीं करते, निर्निमेष नयनोंसे श्रीकृष्णकी रूप-माधुरी तथा प्यारमरी चितवन देख-देखकर निहाल होते रहते हैं, तथा कानोंसे अन्य सव प्रकारके शन्दोंको छोड़कर केवल उन्हींकी मोहनी वाणी और वंशीका त्रिभुवनमोहन सङ्गीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी ! उनका जीवन कितना धन्य है ! ॥१०-१४॥ अरी बीर ! देवता, गौओं और पिक्षयोंकी बात क्यों



श्रीकृष्ण जय मधुर तान छेड़ते हे तय सिद्धपितयाँ अपने पतियोंके साथ विमानोंपर चढ़कर आकाशमें आ जाती हैं।

करती हो १ वे तो चेतन हैं। इन जड निदयों को नहीं देखतीं १ इनमें जो भवर दीख रहे हैं, उनसे इनके हृदयमें स्याममुन्दर-से मिलनेकी तीव आराङ्खाका पता चलता है। देखती नहीं हो, उसके वेगसे ही तो ये वह नहीं रही हैं, इनका प्रवाह रुक गया है। ऐसा क्यों हुआ है सखी १ इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्रीकृष्णकी वशीध्यनि सुन ली है । देखो, देखो ! ये अपनी तरङ्गीके हार्यीसे उनके चरणीपर कमलके पूछ चढाकर उनका आहिङ्कन कर रही हैं, उनके चरणींपर अपने आपको निडावर कर रही हैं । अरी सखी ! ये नदियाँ तो इमारी पृथ्वीकी, इमारे शुन्दावनकी वस्तुएँ हैं; तिन इन यादरींको भी देखो! जब वे देखते हैं कि वजराजकुमार श्रीरूप्ण और बलरामजी ग्वाल्वालीके साथ धृपमें गौएँ चरा रहे हें और साय-साथ वाँमुरी भी वजाते जा रहे हैं। ता अनके हृदयमें प्रेम उमड आता है। वे उनके ऊपर मॅंड्सने लगते हैं और वे स्यामधन अपने सखा घनदयामके ऊपर अपने दारीरको ही छाता बना कर तान देते हैं । इतना ही नहीं, सखी ! ये जब उनपर नन्ही नन्ही फ़िहियोंकी वर्षा करने लगते हैं, तम ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुन्दर मुन्दर श्रेत कुसुम चढा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बदाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं ! ॥ १५-१६ ॥

अरी भट्ट! हम तो वृन्दावनकी इन भीलिनयों को ही घन्य और कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी ! अरी सखी, इनके हृदयमें तो वड़ा प्रेम है । जन ये हमारे कृष्ण प्यारेको देखती हैं, तन इनके हृदयमें भी उनके मिलनेकी तीव आकाह्वा जाग उठती है। इनके हृदयमें भी प्रेमकी ब्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, सखी ! सखी ! यह भी सुन लो ! हमारे प्रियतमकी प्रेयसी गोपियाँ अपने वधा खारेंगर जो केंसर लगाती हैं, वह स्थाममुन्दरके चरणों में

लगी होती है और वे जब बुन्दावनके धास पातपर चलते हैं, तव उनमें भी लग जाती है । ये सौभाग्यवती भीलनियाँ उन्हें उन तिनकींपरसे छुड़ाकर अपने स्तर्नी और मुखींपर मल लेती हैं और इस प्रभार अपने हृदयकी प्रेम पीड़ा शान्त करती हैं। अरी गोतियो। यह गिरिराज गोवर्डन तो भगवान्के भक्तोंमें बहुत ही श्रेष्ठ है । धन्य हैं इसके भाग्य ! देखती नहीं हो। हमारे प्राणवलम श्रीकृष्ण और नयनाभिराम वलरामके चरणकमलींका स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनित्त रहता है ! इसके भाग्यकी सराहना कौन करे १ यह तो उन दोनोंका-ग्वालगलों और गौओंका बड़ा ही सत्वार क्रता है। स्नान पानके लिये झरनोंका जल देता है, धूपके लिये गुग्गुल आदि सुगन्धित द्रव्य, सजानेके लिये पूल, पहननेके लिये वस्त्रः विश्राम करनेके लिये कन्दराएँ और सानेके लिये कन्द मूल फल देता है तथा मणियाँसे उनकी आरती भी तो उतारता है ! वास्तवमें यह धन्य है ! अरी सखी ! इन सॉयरे गोरे क्सोरोंकी तो गति ही निराली है। जब वे सिरपर नोवना ( दुइते समय गायके पैर वॉधनेकी रस्सी ) लपेटकर और क्योंपर पदा (भागनेवाली गायोको पकड़नेकी रस्ती) रखकर गायोंको एक वनसे दूसरे वनमें हॉक्कर है जाते हैं, सायमें ग्वाल्याल भी होते हैं और मधुर मधुर सगीत गाते हुए वॉसुरीकी तान छेड़ते हैं, उस समय सखी ! मनुष्योंकी तो बात ही क्या, अन्य शारीरघारियों में भी चलनेवाले चेतन पग्न पक्षी और बह नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमाञ्च हो आता है। जादूभरी वशीका और क्या चमत्कार सुनाऊँ, सखी ! ॥ १७--१९॥

परीक्षित् ! वृन्दायनविहारी श्रीकृष्णकी ऐसी ऐसी एक नहीं, अनेकों लीलाएँ हैं । गोपियाँ मतिदिन आपसमें उनका वर्णन करतीं और तन्मय हो जातीं । भगवान्की लीलाएँ उनके हृदयमें स्कृरित होने लगतीं ॥ २०॥

# चाईसवाँ अध्याय

चीरहरण-छीला

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्। शरद् ऋतुमें श्रीकृष्ण कीड़ा देख सुनकर गोपियाँ मोहित हो चुनी थीं। अन्न हेमन्त ऋतु आयी। उसके पहले ही महीनेमें अर्थात् मार्गशीपमें नन्दबाराके मजनी कुमारियाँ कात्यायनी देवीकी पूजा और बन करने लगीं। वे केवल हिविष्यान ही खाती थीं। राजन्! वे कुमारी कन्याएँ पूर्व दिशाका श्रितिज लाल होते- होते यमुना जल्में सान कर छेतीं और तटपर ही देवीकी बाडुकामयी मूर्ति बनाकर सुगन्धित चन्दन, फूलोंके हार, माँति मोंतिके नैवेदा, धूप दीप, छोटी बड़ी मेंटकी सामग्री, पहन, पल और चायल आदिसे उनकी पूजा करतीं। साथ ही 'हे कात्यायनी! हे महामाये! हे महायोगिनी! हे सबकी एकमात्र स्वामिनी! आप नन्दनन्दन श्रीकृष्णको हमारा पति वना दीजिये । देवि ! हम आपके चरणोंमें नमस्कार करती हैं ।'-इस मन्त्रका जप करती हुई वे कुमारियाँ



देवीकी आराधना करतीं। इस प्रकार उन कुमारियोंने, जिनका मन श्रीकृष्णपर निछावर हो चुका था, इस सङ्करपके साथ एक महीनेतक भद्रकालीकी भलीमाँति पूजा की कि 'नन्दनन्दन स्थामसुन्दर ही हमारे पित हों।' वे प्रतिदिन उषाकालमें ही नाम ले-लेकर एक-दूसरी सखीको पुकार लेतीं और परस्पर हाथ-में-हाथ डालकर ऊँचे स्वरसे भगवान् श्रीकृष्णकी लीला तथा नामोंका गायन करती हुई यमुना-जलमें सान करनेके लिये जातीं।। १–६॥

एक दिन सब कुमारियोंने प्रतिदिनकी भाँति यमुनाजीके तटपर जाकर अपने-अपने वस्र उतार दिये और भगवान् श्रीकृष्णके गुणोंका गायन करती हुई वड़े आनन्दसे जलकी इा करने लगीं। परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्ण सनकादि योगियों और शक्कर आदि योगेश्वरोंके भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियोंकी अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अकेले नहीं, अपने सखा ग्वालवालोंके साथ उन कुमारियोंकी साधना सफल करनेके लिये यमुना-तटपर गये। उन्होंने अकेले ही उन गोपियोंके सारे वस्त्र उठा लिये और वड़ी फुर्तीसे वे एक कदम्बके वृक्षपर चढ़ गये। साथी ग्वालवाल ठठा-ठठाकर हँसने लगे और स्वयं श्रीकृष्ण भी हँसते हुए गोपियोंसे हँसीकी वात कहने लगे—'अरी कुमारियों! तुम यहाँ आकर इच्छा हो, तो अपने-अपने वस्त्र ले जाओ।

में तुमलोगोंसे सच-सच कहता हूँ। हँसी विल्कुल नहीं करता। तुमलोग व्रत करते-करते दुवली हो गयी हो; भला, तुम भी क्या हँसी करनेयोग्य हो ! देखो, ये मेरे सखा ग्वालवाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी वात नहीं कही है। सुन्दरियो! तुम्हारी इच्छा हो तो अलग-अलग आकर अपने-अपने वस्त्र ले लो, या सब एक साथ ही आओ। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है'। ७-११॥

भगवान्की यह हँसी-मसखरी देखकर गोपियोंका हृदय प्रेमसे सराबोर हो गया । वे तिनक सकुचाकर एक-दूसरीकी ओर देखने और मुसकराने लगीं। वे जलसे वाहर नहीं निकलीं। जब भगवान्ने हॅसी-हॅसीमें यह बात कही, तव उनके विनोदसे कुमारियोंका चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया । वे ठंडे पानीमें कण्ठतक डूवी हुई थीं और उनका शरीर थर-थर काँप रहा था। उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा— 'प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम ऐसी अनीति मत करो । इम जानती हैं कि तुम नन्दवावाके लाङ्ले लाल हो। हमारे प्यारे हो। सारे व्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़ेके मारे ठिटुर रही हैं। हमें कॅपकॅपी छूट रही है। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो । प्यारे श्यामसुन्दर ! इम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे, उसे हम करनेको तैयार हैं। तुम तो धर्मका मर्म भलीभाँति जानते हो । हमें कप्ट मत दो । हमारे वस्त्र हमें दे दो; नहीं तो हम जाकर नन्दवावाधे कह देंगी ।। १२-१५॥

मगवान् श्रीकृष्णने कहा-'कुमारियो ! तुम्हारी
मुसकान पिनत्रता और प्रेमसे भरी है । देखो, जन तुम
अपनेको मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञाका
पालन करना चाहती हो, तो यहाँ आकर अपने-अपने वस्त्र
ले लो ।' परीक्षित् ! वे कुमारियाँ ठंडसे ठिउर रही थीं, काँप
रही यीं । भगवान्की ऐसी नात सुनकर वे अपने दोनों हाथोंसे
गुप्त अंगोंको छिपाकर यमुनाजीसे वाहर निकर्ली । उस समय
ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी । उनके इस गुद्ध भावसे
भगवान् बहुत ही प्रसन्न हुए । उनकी पिनत्रता देखकर
भगवान्ने उनके वस्त्र अपने कंधेपर रख लिये और वड़ी
प्रसन्नतासे मुसकराते हुए बोले—'अरी गोपियो ! तुमने जो
वत लिया था, उसे अच्छी तरह निभाया है—इसमें सन्देह
नहीं । परन्तु इस अवस्थामें वस्त्रहीन होकर तुमने जलमें
स्नान किया है, इससे तो जलके अधिष्ठातृ-देवता वरुणका तथा
यमुनाजीका अपराध हुआ है । अतः अब इस दोपकी ज्ञान्ति-

के लिये तुम अपने हाय जोड़कर सिर्छे लगाओं और उन्हें द्युककर प्रणाम करो, तदनन्तर अपने अपने वस्त्र हे जाओ।' भगपान श्रीकृष्णकी पात सुनकर उन बनकुमारियोंने ऐसा ही समझा कि वास्तवमें वस्त्रहीन होकर स्नान करनेसे हमारे वतमें त्रिट आ गयी। अत उसकी निर्विध पूर्तिके छिये उन्होंने समस्त कर्मों ने साभी श्रीकृष्णको नमस्कार किया। क्योंकि उन्हें नमस्कार करनेसे ही सारी त्रुटियों और अपराधोंना मार्जन हो जाता है। जर नन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि सब की सब बुमारियाँ मेरी आश्वाके अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदयमे करुणा उमड़ आयी और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिये। प्रिय परीक्षित् ! श्रीकृष्णने क्रमारियोंसे छलमरी बातें कीं। उनका लजा-सङ्कोच छुड़ाया, हॅसी की और उन्हें कठपुतिलयों के समान नचाया, यहाँतक कि उनके वस्त्रतक हर लिये। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई, उनकी इन चेष्टाओं नो दोप नहीं माना, विस्क अपने प्रियतमके सगसे और भी प्रस्त हुई । परीक्षित् । गोवियोंने अपने अपने वस्त्र पहन लिये । परन्तु श्रीकृष्णने उनके चित्तको इस प्रकार अपने वशमें कर रक्ता या कि वे वहाँसे एक पग भी न चल सर्की । अपने प्रियतमके समागमके लिये सजकर ये उन्होंनी ओर लजीली चितवनसे निहारती रहीं ॥ १६-२३ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि उन कुमारियोंने उनके चरणकमलेंके स्पर्शकी कामनासे ही ब्रत धारण किया है और उनके जीवनका यही एकमान सङ्खल्य है। तब गोरियोंके प्रेमके अधीन होकर ऊखलतकर्मे वँध जानेवाले भगवान्ने उनसे कहा-'मेरी परम प्रेयसी कुमारियो । मैं नुम्हारा यह सङ्गरूप जानता हूँ कि नुम मेरी पूजा करना चाहती हो । मैं तुम्हारी इस अभिलापाका अनुमोदन करता हूँ, तुम्हारा यह सङ्कल्प सत्य होगा । तुम मेरी पूजा कर सकोगी । जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रक्ला है-मुझमें लगा रक्ला है, उनकी कामनाएँ उन्हें सासारिक भोगों की ओर ले जानेमे समर्थ नहीं होती । क्योंकि उनकी कामनाओंका विषय होता हूं में, और मरे पास आते ही सारी कामनाएँ भुन जाती हैं--शुद्ध हो जाती हैं। जैसे भुने या उबाले हुए बीन फिर अड्डुरके रूपमें उगनेके योग्य नहीं रह जाते, वैसे ही मेरे प्रति की हुई कामनाएँ भी विषय सुख उत्पन्न करनेके योग्य नहीं रहती । इस्टिये कुमारियो । अन तम अपने अपने घर लौट जाओ । तुम्हारी साधना सिद्ध हो गयी है। तुम आनेवाली शरद ऋतुकी रात्रियोंमें मरे साथ विद्वार करना ! चितियो ! इधी उद्देश्यसे तो तुमलोगोंने

यह वत और काल्यायनी देवीकी पूजा की थीं ।।२४-२७॥ }

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—परीक्षित् । भगवान्की यह आज्ञा पाकर वे उमारियाँ भगवान् श्रीकृष्णके चरण कमलोंका ध्यान करती हुई जानेकी इच्छा न होनेपर भी यड़े कष्टसे वजमें गर्या। अव उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो चुकी थीं।। २८॥

प्रिय परीक्षित् । एक दिनकी नात है, भगवान् श्रीकृष्ण बल्रामजी और ग्वाल्यालोंके साथ गौऍ चराते हुए बृन्दावनसे बहुत दूर निकल गये। ग्रीब्म ऋतु थी। सूर्यकी किरणें बहुत ही प्रसर हो रही यी। परन्तु घने घने वृक्ष भगवान श्रीकृष्णके ऊपर छत्तेका काम कर रहे थे। भगवान् श्रीकृष्णने वृक्षींको छाया करते देख स्तोककृष्ण, अशु, श्रीदामा, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरूषप आदि खाल्यालेंको सम्बोधन करके कहा-अमेरे प्यारे मित्रो । देखो, ये वृक्ष कितने भाग्यवान् है। इनका सारा जीवन केवल दूसरोंकी भलाई करनेके लिये ही है। ये स्वय तो हवाके झोंके, वर्षा, धूप और पाला—सब कुछ सहते हैं, परन्तु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। धन्य है, में कहता हूँ कि इर्न्होंका जीवन सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियोंको सहारा मिलता है। उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सजन पुरुपके घरमे कोई याचक खाली हाय नहीं छौटता, वैसे ही इन वृक्षींसे भी सभीको कुछ न कुछ मिल ही जाता है । ये अपने पत्ते, पूल, पल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गन्ध, गोंद, राख, कोयला, अङ्कर और कोंपलेंसे भी लोगोंकी कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रो ! ससारमे प्राणी तो बहुत हैं, परन्तु उनके जीवनकी सफलता वस, इतनेमें ही है कि जहाँतक हो सके अपने धनसे, विवेक विचारसे, वाणीसे और प्राणींसे भी ऐसे ही कर्म किये जायँ, जिनसे दूसरोंकी भलाई हो ।' परीक्षित् । दोनों ओरके बृक्ष नयी नयी कोंपर्टी, गुच्छों, पर पूलों और पत्तींसे लद रहे थे । उनकी डालियाँ पृथ्वीतक झुकी हुई यीं । इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान् श्रीकृष्ण उन्होंके तीचसे यमुना तटपर निकल आये । यमुनाजीका जल वड़ा ही मधुर, शीतल, स्वादिष्ट और ध्वच्छ या । उन लोगोंने पहले गौओंको वह जल पिलाया और इसने नाद स्वय भी जी भरकर विया । परीक्षित् ! जिस समय वे यमनाजीके तटपर हरे मरे उपवनमें पड़ी स्वतन्त्रतासे अपनी गौएँ चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालोंने भगवान श्रीकृष्ण और पलरामजीके पास आकर यह वात कही-॥ २९-३८॥

### तेईसवाँ अध्यायं

--00<del>101</del>00-

#### यज्ञपितयोंपर कृपा

ग्वालवालोंने कहा—नयनाभिराम वलराम ! तुम बड़े पराक्रमी हो । हमारे चितचोर श्यामसुन्दर ! तुमने वड़े-बड़े दुष्टोंका संहार किया है । उन्हीं दुष्टोंके समान यह भूख भी हमें सता रही है । अतः तुम दोनों इसे भी बुझानेका कोई उपाय करो ॥ १ ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित् ! जय ग्वालवालीने नन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रार्थना की, तव उन्होंने मथुराकी अपनी भक्त ब्राह्मणपितयोंपर अनुब्रह करनेके लिये यह वात कही-भिरे प्यारे मित्रो ! यहाँसे थोड़ी ही दूरपर वेदवादी ब्राह्मणं स्वर्गकी कामनासे आङ्किरस नामका यज्ञ कर रहे हैं । तुम उनकी यज्ञशालामें जाओ । इसमें संकोच करनेकी कोई बात नहीं है। भला, तुम तो इमारे भेजनेसे जा रहे हो न ! वहाँ जाकर मेरे बड़े भाई भगवान् वलरामजीका और मेरा नाम वतलाना और कुछ योड़ा सा भात माँग लेना ।' जब भगवान्ने ऐसी आज्ञा दी, तब ग्वालवाल उन ब्राह्मणोंकी यज्ञ्ञालामें गये और उनसे भगवान्की आज्ञाके अनुसार ही अन्न माँगा । पहले उन्होंने पृथ्वीपर गिरकर दण्डवत्-प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा- 'पृथ्वीके मूर्तिमान् देवता ब्राह्मणो ! हम व्रजके ग्वाले हैं। भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामकी आज्ञासे हम आपके पास आये हैं । आप हमारी वात सुनें । आपका कल्याण हो। भगवान् बलराम और श्रीकृष्ण गौएँ चराते हुए यहाँसे योड़ी ही दूरपर आये हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आपलोग उन्हें थोड़ा-सा भात दे दें । ब्राह्मणो ! आप धर्मका मर्म जानते हैं । यदि आपकी अद्धा हो, तो उन भोजनार्थियोंके लिये कुछ भात दे दीजिये । सजनो ! यद्यपि यज्ञमें दीक्षित पुरुषका अन्न अग्राह्य है, परन्तु यह निषेध केवल दो ही प्रकारके यज्ञोंके लिये है-एक तो जिस यज्ञमें पशुविल होनेवाली हो, उसमें पशुवलिके पूर्व, और दूसरे सौत्रामणि यश्में । इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञमें दीक्षित पुरुषका अन्न खानेमें कोई दोष नहीं है। परीक्षित्! इस प्रकार भगवान्के अन्न माँगनेकी वात सुनकर भी उन ब्राह्मणोंने उसपर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्गादि तुच्छ फल, और उनके लिये वड़े-वड़े कमोंमें उलझे हुए थे। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञानकी दृष्टिसे थे बालक ही, परन्तु अपनेको वड़ा ज्ञानचृद्ध मानते थे। परीक्षित् ! देश, काल, अनेक प्रकारकी सामग्रियाँ, भिन्न-भिन्न कमोंमें विनियुक्त मन्त्र, अनुष्ठानकी पद्धति, ऋत्विज-ब्रह्मा आदि यज्ञकरानेवाले, अमि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म-इन सब रूपोंमें एकमात्र भगवान् ही प्रकट हो रहे हैं। वे ही इन्द्रियातीत परब्रह्म भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं ग्वालवालोंके द्वारा भात माँग रहे हैं ! परन्तु इन मूखोंने, जो अपनेको शरीर ही माने वैठे हैं, भगवान्को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया । परीक्षित् ! जब उन ब्राह्मणोंने 'हाँ' या 'ना'--कुछ नहीं कहा, तब ग्वालवालोंकी आशा टूट गयी; वे लौट आये और वहाँकी सब बात उन्होंने श्रीकृष्ण तथा बलरामसे कह दी । उनकी वात सुनकर सारे जगत्के स्वामी भगवान् श्रीकृष्ण हॅसने लगे। उन्होंने ग्वालवालोंको समझाया कि 'संसारमें असफलता तो बार-बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना . चाहिये; बार-बार प्रयत्न करते रहनेसे सफलता मिल ही जाती है। 'फिर उनसे कहा—'मेरे प्यारे ग्वालवालो ! इस वार तुमलोग उनकी पितयोंके पास जाओ और उनसे कहो कि राम और स्याम यहाँ आये हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी । वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं । उनका मन सदा-सर्वदा मुझमें लगा रहता है ।। २-१४॥

अवकी वार ग्वालवाल पत्नीशालामें गये। वहाँ जाकर देखा तो ब्राह्मणोंकी पिलयाँ सुन्दर-सुन्दर वस्त्र और गहनोंसे सज-धजकर वैठी हैं। उन्होंने उनको प्रणाम करके बड़ी नम्रतासे यह वात कही—'देवियो! हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। तुमलोग कृपा करके हमारी वात सुनो। भगवान् श्रीकृष्ण यहाँसे थोड़ी ही दूरपर आये हुए हैं और उन्होंने ही हमें तुम्हारे पास भेजा है। वे ग्वालवाल और वलरामजीके साथ गौएँ चराते हुए इधर वहुत दूर आ गये हैं। इस

समय उन्हें और उनके साथियोंको भूख लगी है। तुम उनके लिये कुछ भोजन दे दो ।' परीक्षित् ! वे ब्राह्मणियाँ बहुत दिनोंसे भगवान्की मनोहर छीलाएँ सुनती यीं। उनका मन उनमें रूग चुका या । ये सदा सर्वदा इस बातके लिये उत्सुक रहतीं कि किसी प्रकार श्रीकृष्णके दर्शन हो जायें। श्रीकृष्णके आनेकी बात सुनते ही वे उतावली हो गयीं ! उन्होंने यर्तनोंमें अत्यन्त स्वादिष्ट और हितकर मध्य, मोज्य, हेहा और चोष्य-चारी प्रकारकी भोजन-सामग्री छे ही तथा भाई-बन्धु, पति पुत्रींके रोकते रहनेपर भी अपने प्रियतम भगवान् श्रीकृष्णके पास जानेके लिये घरसे निकल पड़ी--ठीक वैसे ही जैसे निद्या समुद्रके लिये । क्यों न हो; न जाने कितने दिनोंसे पवित्रकीर्ति भगवान् श्रीकृष्णके गुण, लीला, सौन्दर्य और माधुर्य आदिका वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनके चरणींपर अपना हृदय निछावर जो कर दिया या ! ब्राह्मण पित्रयोंने जाकर देखा कि यमनाके तटपर नये-नये कींपलीं छे शोभायमान अशोक वनमें ग्वालबालोंसे घिरे हुए बलरामजीके साय श्रीकृष्ण इधर-उधर घूम रहे हैं। उनके साँवले शरीरपर सुनहला पीताम्बर झिलमिला रहा है। गलेमें वनमाला लटक रही है। मस्तकपर मोरपंखका मुकुट है। अङ्ग-अङ्गमें रंगीन धातुओं चित्रकारी कर रक्खी है। नये-नये कॉपलॉके गुच्छे शरीरमें लगाकर नटका-सा वेप बना रक्ला है। एक हाय अपने सला ग्वालबालके कधेपर रक्ते हुए हैं और दूसरे हाथसे कमलका पूल नचा रहे हैं। कार्नोमें कमलके कुण्डल हैं, क्योलींपर धुँपराटी अलकें लटक रही हैं और मुखकमल मन्द-मन्द मुसकानकी रेखाने अप्राष्ट्रत हो रहा है । परीक्षित् ! अवतक अपने प्रियतम स्थामसुन्दरके गुण और छीलाएँ अपने कार्नीं सुन-सुनकर उन्होंने अपने मनको उन्होंके प्रेमके रंगमें रँग डाला था, उसीमें सरावोर कर दिया था। अब नेत्रोंके मार्मसे उन्हें भीतर छे जाकर बहुत देरतक वे मन-ही-मन उनका आलिङ्गन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदयकी जलन शान्त की-ठीक वैसे ही जैसे जामत् और स्वम अवस्थाओंकी वृत्तियाँ 'यह मैं, यह भेरा' इस भावसे जलती रहती हैं, परन्त सुप्रित अवस्थामें उसके अभिमानी प्रारको पाकर उसीमें लीन हो जाती हैं और उनकी सारी जलन मिट जाती है।। १५-२३॥

प्रिय परीक्षित् ! भगवान् सबके हृदयकी बात जानते हैं, सबकी बुद्धियोंके साक्षी हैं । उन्होंने जब देखा कि ये ब्राह्मणपितयाँ अपने भाई-बन्धु और पित-पुत्रोंके रोकनेपर भी सब समे सम्बन्धियों और विषयोंकी आशा छोड़कर केवल



मेरे दर्शनकी लालसासे ही मेरे पास आयी हैं, तब उन्होंने उनसे कहा- भहामाग्यवती देवियो ! तुम्हारा स्वागत है। आओ, बैठो । कहो, हम तुम्हारा क्या खागत करें ! तुम-लोग इमारे दर्शनकी इच्छांचे यहाँ आयी हो, यह तुम्हारे-जैसे प्रेमपूर्ण हृदयवालों के योग्य ही है । इसमें सन्देह नहीं कि संशरमें अपनी सची भलाईको समझनेवाले जितने भी बुद्धिमान् पुरुष हैं, वे अपने प्रियतमके समान ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते है, जिसमें किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती-जिसमें किसी प्रकारका व्याधान, सङ्कोच, छिपाव, दुविधा या द्वैत नहीं होता । प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, खजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसारकी सभी वस्तुऍ जिसके लिये और जिसकी सन्निधिसे प्रिय लगती हैं—उस आत्मासे, परमात्मासे, मुझ श्रीङ्गणासे बढकर और कौन प्यारा हो सकता है ? इसल्यि तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेमका अभिनन्दन करता हूँ। परन्तु अप तुमलोग मेरा दर्शन कर चुकीं। अब अपनी यज्ञशालामें

लौट जाओ । तुम्हारे ब्राह्मण पति गृहस्य हैं । वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे ।।२४-२८॥

ब्राह्मणपित्योंने कहा—अन्तर्यामी श्यामसुन्दर! आपकी यह वात निष्ठुरतासे पूर्ण है। आपको ऐसी वात नहीं कहनी चाहिये। श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक वार भगवान्को प्राप्त हो जाता है, उसे फिर संसारमें नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिये। हम अपने समस्त सगे-सम्बन्धियोंकी आज्ञाका उछ्जद्वन करके आपके चरणोंमें इसिलये आयी हैं कि आपके चरणोंसे गिरी हुई तुलसीकी माला अपने केशोंमे धारण करें। सदा-सर्वदा आपकी ही शरणमें रहे। स्वामी! अब हमारे पित-पुत्र, माता-पिता, भाई-वन्धु और स्वजन-सम्बन्धी हमें स्वीकार नहीं करेंगे; फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या है। वीरशिरोमणे! अब हम आपके चरणोंमें आ पड़ी हैं। हमें और किसीका सहारा नहीं है। इसिलये अब आप ही हमें अपनी शरणमें रिखये॥ २९–३०॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—देवियो ! तुम अपने घर जाओ । तुम्हारे पति-पुत्र, माता-पिता, भाई-वन्धु—कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे । उनकी तो वात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा । इसका कारण है । अव तुम मेरी हो गयी हो, मुझसे युक्त हो गयी हो । देखो न, ये देवता मेरी वातका अनुमोदन कर रहे हैं । देवियो ! इस संसारमें मेरा अङ्ग-सङ्ग ही मनुष्योंमे मेरी प्रीति या अनुरागका कारण नहीं है । इसिलये तुम जाओ, अपना मन मुझमें लगा दो । तुम्हे वहुत शीष्ट्र मेरी प्राप्ति हो जायगी ॥ ३१-३२ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब भगवान्ने इस प्रकार कहा, तब वे ब्राह्मणपितयाँ यश्रशालामें लौट गर्यां । उन ब्राह्मणोंने अपनी स्त्रियोंमें तिनक भी दोषदृष्टि नहीं की । उनके साथ मिलकर अपना यश्र पूरा किया । उन स्त्रियोंमेसे एकको आनेके समय ही उसके पितने बलपूर्वक रोक लिया था । इसपर उस ब्राह्मणपित्रीने भगवान्के वैसे ही स्वरूपका ध्यान किया, जैसा कि बहुत दिनोंसे सुन रक्खा था । जब उसका ध्यान जम गया, तब मन-ही-मन भगवान्का आलिङ्गन करके उसने कर्मके द्वारा वने हुए अपने श्रिरको छोड़ दिया—शुद्धसत्त्वमय दिव्य शरीरसे उसने भगवान्की सिन्निधि प्राप्त कर ली । इधर भगवान् श्रीकृष्णने व्राह्मणियोंके लाये हुए उस चार प्रकारके अन्नसे पहले

ग्वालवालोंको भोजन कराया और फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। परीक्षित्! उनकी लीला अलैकिक है। इस प्रकार लीलामनुष्य भगवान् श्रीइष्णने मनुष्यकी-सी लीला की और अपने सौन्दर्य, माधुर्य, वाणी तथा कर्मोंने गौएँ, ग्वालवाल और गोपियोंको आनन्दित किया और स्वयं भी उनके अलैकिक प्रेमरसका आस्वादन करके आनन्दित हुए॥ ३३–३६॥

परीक्षित् ! इधर जव ब्राह्मणोंको यह माल्म हुआ कि श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान् हैं, तव उन्हें वड़ा पछतावा हुआ। वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामकी आज्ञाका उछाड्वन करके हमने वड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्यकी-सी लीला करते हुए भी परमेश्वर ही हैं। जव उन्होंने देखा कि हमारी पित्रयोंके हृदयमें तो भगवान्का अलौकिक प्रेम है और हमलोग उससे विल्कुल रीते हैं, तव वे पछता-पछताकर अपनी निन्दा करने लगे।



वे कहने लगे—'हाय! इम भगवान् श्रीकृष्णसे विमुख हैं। वहें ऊँचे कुलमें हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम दिजाति हुए, वेदाध्ययन करके हमने वहे-वहें यह किये; परन्तु वह सब किस कामका ! धिकार है, धिकार है! हमारी विद्या व्यर्थ गयी, हमारे वत बुरे सिद्ध हुए। हमारी इस बहुजताको धिकार है! ऊँचे वंशमें जन्म लेना, कर्मकाण्डमें निपुण होना किसी काम न आया। इन्हें वार-वार धिकार है! इसमें सन्देह नहीं, यह वात हमारे अनुभवसे सिद्ध हो गयी कि भगवान्की

माया बहे-बहे योगियोंको भी मोहित कर लेती है। तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परन्तु अपने सचे खार्थ और परमार्थके विषयमें बिल्कुल भूले हुए हैं। कितने आश्चर्यनी वात है। देखों तो सही-यद्यपि ये खियाँ हैं, तथापि जगदूर भगवान् श्रीकृष्णमें इनका कितना अगाध प्रेम है, अलग्ड अनुराग है। उसीसे इन्होंने गृहस्थीकी वह बहुत बड़ी पाँसी भी काट डाली, जो मृत्युके साथ भी नहीं कटती । इनके न तो द्विजातिके योग्य यज्ञोपवीत आदि सस्कार हुए हैं और न तो इन्होंने गुरुकुलमें ही निवास किया है। न इन्होंने तपस्या की है और न तो आत्माके सम्बन्धमें ही कुछ विवेक विचार किया है। उनकी बात तो दूर रही, इनमें न तो पूरी पवित्रता है और न तो शुभकर्म ही। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्यकीर्ति भगवान् श्रीकृष्णके चरणीं में इनका दृढ प्रेम है। और हमने अन्ने सस्कार किये हैं, गुरु कुलमें निवास किया है, तपस्या की है, आत्मानुसन्धान किया है, पवित्रताना निर्वाह किया है तथा अच्छे अच्छे कर्म किये हैं, पिर भी भगवान्के चरणोंमें हसारा प्रेम नहीं है । सची बात यह है कि हमलोग गृहस्थीके काम धर्घोमें मतवाले हो ग्ये थे, अपनी भलाई और बुराईको बिल्कुल भूल गये थे। अहो, भगवान्की कितनी प्रपा है। भक्तवसाल प्रभुने ग्वाल बालोंको भेजकर उनके वचनोंसे हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलायी । भगवान् स्वय पूर्णकाम है और कैवस्य मोक्षपर्यन्त जितनी भी कामनाएँ होती हैं, उनको पूर्ण करने बाले हैं । यदि हमें छचेत नहीं करना था, तो उनका हम सरीखे क्षद्र जीवेंसि प्रयोजन ही क्या हो सकता था १ अवस्य ही उन्होंने इसी उद्देश्यसे मॉगनेका वहाना बनाया । अन्यया उन्हें माँगनेकी भला क्या आवस्यक्ता थी ? स्वय लक्ष्मी अन्य

स्य देवताओंको छोड़कर, और अपनी चञ्चलता, गर्व आदि दोर्प्का परित्याग कर केवल एक बार उनके चरणकमलेंका स्पर्श पानेके लिये सेवा करती रहती है । ये ही प्रभु किसीसे भोजनकी याचना करें, यह लोगोंको मोहित करनेके लिये नहीं तो और क्या है ? देश, काल, पृथक् पृथक् सामग्रियों, उन उन कमोंमें विनियुक्त मन्त्र, अनुष्ठानकी पद्धति, ऋत्विज, अग्नि, देवता, यजमान, यश और धर्म-सव भगवान्के ही स्वरूप हैं। ये ही योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान् विण्यु स्वय श्रीकृष्णके रूपमें यदुविशयोंने अयतीर्ण हुए हैं, यह बात हमने सुन रक्ली थी, परन्तु हम इतने मूढ हैं कि उन्हें पहचान न सके। यह सब होनेपर भी हम धन्यातिधन्य हैं, हमारे अहो भाग्य हैं । तभी तो हमें बैसी पितयाँ प्राप्त हुई हैं ! उनकी भक्तिसे हमारी बुद्धि भी भगवान् श्रीकृष्णके अविचल प्रेमसे युक्त हो गयी है । प्रभो ! आप अचिन्त्य और अनन्त ऐश्वयों के स्वामी हैं। श्रीकृष्ण । आपका ज्ञान अवाध है । आपकी ही मायां हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और इम कर्मों के पचड़ेमें भटक रहे हैं । हम आपको बार-बार नमस्कार करते हैं । वे आदिपुरुघोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें । क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी मायासे मोहित हो रही है और हम उनके प्रभावको न जाननेवाले अज्ञानी हैं, इस्रिये हम क्षमारे विशेष पात्र हैं ॥ ३७-५१ ॥

परीक्षित्। उन ब्राह्मणोंने श्रीकृष्णका तिरस्वार किया या। अत उन्हें अपने अपराधकी स्मृतिसे वड़ा पश्चात्ताप हुआ और उनके हृदयमें श्रीकृष्णके दर्शनकी बड़ी इच्छा भी हुई, परन्तु कसके डरके मारे वे उनका दर्शन करने न जा सके ॥ ५२॥

### चौबीसवाँ अध्याय

#### इन्द्रयञ्च निवारण

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् । भगवान् श्रीशृष्ण वल्पामजीके साय बुन्दावनमें रहकर अनेकों प्रकारकी लीलाएँ कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँके सब गोप इन्द्र-यज्ञ करनेकी तैयारी कर रहे हैं। भगवान् श्रीकृष्ण सबके अन्तर्यामी और सर्वत्त हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। पिर भी बड़ी नम्रतासे उन्होंने नन्दबाबा आदि बड़े-बूढे गोपींसे पूछा—'पिताजी। आपलोगींके सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन-सा उत्सव आ पहुंचा है! इसका पल क्या है! किस उद्देश्यसे कौन लोग किन साधनोंके द्वारा यह यह किया करते हैं! पिताजी। आप मुझे यह अत्रश्य वतलाइये ॥ ३॥ आप मेरे पिता है और मैं आपका पुत्र ! ये बातें सुननेके छिये मुझे बड़ी उत्कण्ठा भी है। पिताजी । जो सत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते है, जिनकी दृष्टिमें अपने और परायेका मेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु और न उदासीन-उनके पास छिपानेकी तो कोई बात होती ही नहीं। पएन पिट ऐसी स्थिति न हो, तो रहस्यकी बात शत्रुकी भौति उदासीनसे भी नहीं कहनी चाहिये। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिये उससे कोई वात छिपायी नहीं जाती॥ ४-५॥ यह संसारी मनुष्य समझे-वेसमझे अनेकों प्रकारके कर्मीका अनुष्ठान करता है। उनमेंसे समझ-बृझकर करनेवाले पुरुपोंके कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे वेसमझ नहीं || ६ || अतः इस समय आपलोग जो क्रियायोग करने जा रहे है, वह सहदोंके साथ विचारित-शाससम्मत है अयवा छौकिक ही है-में यह सब जानना चाहता हूं; आप कृपा करके स्पष्टरूपसे वतलाइये' ॥ ७ ॥

नन्द्वावाते कहा—वेटा ! मगवान् इन्द्र वर्ण करने-वाले मेधोंके खामी है । ये मेघ उन्होंके अपने रूप हैं । वे समस्त प्राणियोंको तृप्त करनेवाला एवं जीवनदान करनेवाला जल बरसाते हैं ॥ ८ ॥ मेरे प्यारे पुत्र ! हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति मगवान् इन्द्रकी यहाँके ह्या पूजा किया करते हैं । जिन सामप्रियोंसे यह होता है, वे भी उनके वरसाये हुए शक्तिशाली जलसे ही उत्पन्न होती हैं ॥ ९ ॥ उनका यह करनेके बाद जो कुछ वच रहता है, उसी अनसे हम सब मनुष्य अर्य, धर्म और कामरूप त्रिवर्गकी सिद्धिके लिये अपना जीवन-निर्वाह करते हैं । मनुष्योंके खेती आदि प्रयत्नोंके फल देनेवाले इन्द्र ही हैं ॥ १० ॥ यह धर्म हमारी कुल-परम्परासे चला आया है । जो मनुष्य काम, लोम, भय अयवा हेपवश ऐसे परम्परागत धर्मको छोड़ देता है, उसका कभी महल नहीं होता ॥ ११ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! ब्रह्मा, शङ्कर आदिके भी शासन करनेवाले केशव मगत्रान्ने नन्दवाबा और दूसरे बजनासियोंकी वात सुनकर इन्द्रको क्रोध दिलानेके लिये अपने पिता नन्दवाबासे कहा ॥ १२ ॥

श्रीभगवान् ने कहा-पिताजी । प्राणी अपने कर्मके अनुसार ही पैदा होता और कर्मसे ही मर जाता है। उसे उसके कर्मके अनुसार ही सुख-दु:ख, मय और महस्के निमित्तोंकी प्राप्ति होती है ॥ १३ ॥ यदि कर्मोंको ही सब कुछ न मानकर उनसे मिन जीवोंके कर्मका फछ देनेवाळा ईश्वर माना सी जाय तो वह कर्म करनेवाळींको ही उनके कर्मके अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करनेवार्ळोपर उसकी प्रमुता नहीं चल सकती ॥ १२॥ जब सभी प्राणी अपने-अपने कर्मोंका ही फल मोग रहे हैं, तब हमें इन्द्रकी क्या आनश्यकता है ? पिताजी ! जब ने पूर्वसंस्कारके अनुसार प्राप्त होनेवाले मनुष्योंके कर्म-फलको बदल ही नहीं सकते—तब उनसे प्रयोजन १॥ १५॥ मनुष्य अपने खमाव (पूर्व-संस्कारों ) के अधीन है। वह उसीका अनुसरण करता है। यहाँतक कि देवता, असर, मनुष्य आदिको छिये द्वए यह सारा जगत् खमावमें ही स्थित है।। १६॥ जीव अपने कर्मी-के अनुसार उत्तम और अधम शरीरोंको प्रहण करता और छोड़ता रहता है । अपने कर्मोंके अनुसार ही ध्यह शत्र है, यह मित्र है, यह उदासीन हैं ---ऐसा व्यवहार करता है। कहॉतक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ष्ट्री ईश्वर ॥ १७ ॥ इसिंख्ये पिताजी ! मनुष्यको चाहिये कि पूर्वसंस्कारोंके अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुकुछ धर्मीका पाछन करता हुआ कर्मका ही आदर करे । जिसके द्वारा मनुष्यकी जीविका सुगमतासे चळती है, वही उसका इष्टदेव होता है ॥ १८॥ जैसे अपने विवाहित पतिको छोड़कर जार पतिका सेवन करनेवाळी व्यमिचारिणी स्त्री कभी शान्तिलाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलानेवाले एक देवताको छोड़कर किसी दूसरेकी उपासना करते हैं, उससे उन्हें कमी सुख नहीं मिलता ॥ १९ ॥ ब्राह्मण वेदोंके अध्ययन-अध्यापनसे, क्षत्रिय पृथ्वीपाळनसे, वैश्य वार्ती-वृत्तिसे और शृद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवासे अपनी जीविकाका निर्वाह करे ॥ २०॥



# पूज्य और पुजारी एक ही



भगवान् श्रीकृष्ण ही गिरिराजपर दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गये।

सेवासे अपनी जीविकाका निर्वाह करें । वैश्योंकी वार्तावृत्ति चार प्रकारकी है—कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना । हमलोग उन चार्रोमेंसे एक केवल गोपालन ही सदासे करते आये हैं । पिताजी ! इस संसारकी स्थिति, उत्पत्ति और अन्तके कारण क्रमशः सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं । यह विविध प्रकारका सम्पूर्ण जगत् स्त्री पुरुषके संयोगसे रजोगुणके द्वारा उत्पन्न होता है । उसी रजोगुणकी प्रेरणासे मेघगण सब कहीं जल वरसाते हैं । उसीसे अन्न, और अन्नसे ही सब जीवोंकी जीविका चलती है । इसमे मला, इन्द्रका क्या लेना देना है ? यह मला, क्या कर सकता है ? ॥१३-२३॥

पिताजी ! न तो हमारे पास किसी देशका राज्य है और न तो बड़े-बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। देश या नगरकी तो बात ही अलग रही, हमारे पास गाँव या घर भी नहीं हैं । हम तो सदाके वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसिलये इमलोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराजका यजन करनेकी तैयारी करें । इन्द्र यज्ञके लिये जो सामग्रियाँ इकडी की गयी हैं, उन्होंसे इस यज्ञका अनुष्ठान होने दें । अनेकों प्रकारके पकवान-स्वीर, इलवा, पूआ, पूरी आदिसे लेकर मूँगकी दालतक बनाये जायें। अजका सारा दूध एकत्र कर लिया जाय । वेदवादी ब्राह्मणींके द्वारा भलीभाँति इवन करवाया जाय तथा उन्हें अनेकों प्रकारके अन्न, गौएँ और दक्षिणाएँ दो जायँ । और भी, चाण्डाल, पतित तथा कुत्तीं-तकको यथायोग्य वस्तुएँ देकर गायोंको चारा दिया जाय और फिर गिरिराजकी भोग लगाया जाय । इसके बाद खूब प्रसाद खा पीकर, सुन्दर मुन्दर बस्न पहनकर, गहनौंसे सज सजा लिया जाय और चन्दन लगाकर गी, ब्राह्मण, अभि तथा गिरिराज गोवर्धनकी प्रदक्षिणा की जाय । पिताजी ! मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आपलोगोंको रुचे, तो ऐसा ही कीजिये। ऐसा यह गौ, ब्राह्मण और गिरिराजको तो प्रिय होगा ही; मुझे भी बहुत प्रिय है ॥२४-३०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान्की इच्छा यी कि इन्द्रका धमंड चूर-चूर कर दें । इसीलिये उन्होंने ऐसा कहा । वे स्वयं भी कालके रूपमें हैं, इसिलये उनकी बात कौन टाल सकता है ? नन्दबाबा आदि गोपोंने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार कर ली । भगवान् श्रीकृष्णने निस प्रकारका यह करनेको कहा या, वैसा ही यह उन्होंने प्रारम्भ किया। पहले ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर उसी सामग्रीसे गिरिराज और ब्राह्मणोंको सादर मेंटें दीं, गौओंको हरी हरी घास खिलायी, ब्राह्मणोंने आशीर्वाद दिये। इसके बाद नन्दवावा आदि गोपोंने गौओंको आगे करके गिरिराजकी प्रदक्षिणा की। उनमेंसे बहुत-से बैलेंपर जुते छकड़ोंपर भी चढ़े हुए थे। गोपियाँ भलीमाँति शङ्कार करके और गाड़ियोंपर सवार होकर भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंका गायन करती हुई गिरिराजकी परिक्रमा करने लगीं। भगवान् श्रीकृष्ण गोपोंको विस्वास दिलानेके लिये गिरिराजके ऊपर



एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गये, तथा 'में गिरिराज हूँ' इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे । भगवान् श्रीकृष्णने अपने उस स्वरूपको दूसरे ब्रज्जवासियोंके साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे—'देखों, कैसा आश्चर्य है ! गिरिराजने साक्षात् प्रकट होकर हमपर कृपा की है । ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं । जो बनवासी जीव इनका निरादर करते हैं, उन्हें ये नष्ट कर हालते हैं । आओ, अपना और गोओंका कल्याण करनेवाले इन गिरिराजको हम नमस्कार करें ।' इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णकी प्ररणासे नन्दबाबा आदि बड़े-बूढ़े गोपोंने गिरिराज, गौ और ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक पूजन किया तथा फिर श्रीकृष्णके साथ सब ब्रजमें लीट आये ॥३१–३८॥

#### पचीसवाँ अध्याय

#### गोवर्धन-धारणं

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! जब इन्द्रको पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गयी है, तब वे नन्दबाबा आदि गोपोंपर बहुत ही क्रोधित हुए। परन्तु उनके क्रोध करनेसे होता क्या, उन गोपोंके रक्षक तो स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण थे । इन्द्रको अपने पदका बड़ा घमंड या, वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकीका ईश्वर हूँ । उन्होंने क्रोधसे तिलमिलाकर प्रलय करनेवाले मेघोंके सांवर्तक नामक गणको व्रजपर चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी और कहा—'ओह! इन जंगली ग्वालोंको इतना घमंड ! सचमुच यह धनका ही नशा है। भला देखों तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्णके वलपर उन्होंने मुझ देवराजका अपमान कर डाला ! जैसे पृथ्वीपर वहुत-से मन्दबुद्धि पुरुष भवसागरसे पार जानेके सच्चे साधन ब्रह्मविद्याको तो छोड़ देते हैं और नाममात्रकी टूटी हुई नावसे-कर्ममय यज्ञोंसे इस घोर संसार-सागरको पार करना चाहते हैं। कृष्ण वक्तवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होनेपर भी अपनेको बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है । वह स्वयं मृत्युका ग्रास है। फिर भी उसीका सहारा लेकर इन अहीरोंने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये यों ही धनके नशेमें चूर हो रहे थे; दूसरे, कृष्णने इनको और वढ़ावा दे दिया है । अब तुमलोग जाकर इनके इस धनके धमंड और हेकड़ीको धूलमें मिला दो तथा उनके पशुओंका संहार कर डालो । मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे ऐरावत हाथीपर चढ़कर नन्दके व्रजका नाश करनेके लिये महापराक्रमी मरुद्रणोंके साथ आता हूँ' ॥ १-७ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इन्द्रने इस प्रकार प्रलयके मेघोंको आशा दी और उनके वन्धन खोल दिये । अब वे बड़े वेगसे नन्दबाबाके ब्रजपर चढ़ आये और मूसलधार पानी बरसाकर सारे ब्रजको पीड़ित करने लगे । चारों ओर विजलियाँ चमकने लगीं, बादल आपसमें टकराकर कड़कने लगे और प्रचण्ड आँधीकी प्रेरणासे वे बड़े-बड़े ओले बरसाने लगे । इस प्रकार जब दल-के-दल बादल बार-बार आ-आकर खंभेके समान मोटी-मोटी धाराएँ गिराने लगे, तब अमूिला कोना-कोना पानीसे भर गया और कहाँ नीचा है, जँचा—इसका पता चलना कठिन हो गया । इस प्रकार वर्षा तथा झंझावातके झपाटेसे जब एक-एक ठिटुरने और काँपने लगा, खाल और खालिनें भी ठंडके

मारे अत्यन्त व्याकुल होने लगीं, तब वे सब-के-सब भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें आये। मूसलधार वर्षांसे सताये जानेके कारण



सबने अपने-अपने सिर और बचोंको निहुककर अपने शरीरके नीचे छिपा लिया या और वे कॉपते-कॉपते भगवान्की चरण-शरणमें पहुँचे । गोप और गोपियोंने श्रीकृष्णसे कहा-प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम बड़े भाग्यवान् हो। अब तो कृष्ण ! केवल तुम्हारे ही भाग्यसे हमारी रक्षा होगी। प्रभो! इस सारे गोकुलके एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम्हीं हो। भक्तवत्सल! इन्द्रके कोधसे अव तुम्हीं हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान्ने देखा कि वर्षा और ओलोंकी मारसे पीड़ित होकर सब वेहोश हो रहे हैं। वे समझ गये कि यह सारी करतूत इन्द्रकी है । उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है । वे मन-ही-मन कहने लगे-(हमने इन्द्रका यज्ञ भङ्ग कर दिया है, इसीसे वे व्रजका नाश करनेके लिये बिना ऋतुके ही यह प्रचण्ड वायु और ओलोंके साय घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योगमायासे इसका मलीभाँति जवाब दूँगा । ये मूर्खतावश अपनेको लोकपाल मानते हैं, इनके ऐश्वर्य और धनका घमंड मैं चूर-चूर कर दूँगा । इनका यह अज्ञान मैं मिटाकर छोड़ॅगा । देवतालोग तो सत्त्वप्रधान होते हैं । इनमें अपने ऐश्वर्य और पदका अभिमान न होना चाहिये। अतः यह उचित ही है कि इन सत्त्वगुणसे न्युत दुष्ट देवताओंका में मान भन्न कर दूँ। इससे अन्तमें उहे शान्ति ही मिलेगी। इसमें सदेह नहीं कि यह सारा बन मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इनका रक्षक हूँ। अत में अपनी योगमायासे इनकी रक्षा करूँगा। स्र्तोंकी रक्षा करना तो मेरा बत ही है। अत उसके पालनका अयसर आ पहुँचा है। ॥८-१८॥

इस प्रकार कहकर भगवान् श्रीकृष्णने रोल-रोलमे एक ही हाथसे गिरिराज गोवर्डनको उखाड़ लिया और जैसे छोटे-छाटे वालक बरसाती छत्ते पृष्पको उखाड़कर हाथमे रख तेते हैं, वैसे ही उहोंने उस पर्वतको घारण कर लिया। इसके बाद भगवान् गोपोंसे कहा—'माताजी, पिताजी और मजवासियो। तुमलोग अपनी गौओं और सब सामप्रियोंके साथ इस पर्वतके गड्डेमें आकर आरामसे वैठ जाओ। देखो, तुमलोग ऐसी शङ्का न करना कि मेरे हाथसे यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुमलोग तिक भी मत डरो। इस ऑधी पानीके डरसे तुम्हे बचानेके लिये ही मैंने यह युक्ति रची है।' जब भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार सबनो आधासन दिया—ढाढस बँधाया, त्य सब ने सब ग्वाल अपने-अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्योंको अपने-अपने साथ लेकर सुभीतेके अनुसार गोवर्डनके



गड्ढेमें आ घुसे। भगवान् श्रीकृष्णने सब वजवासियोंके देखते देखते भूख प्यासकी पीड़ा, आराम विश्रामकी आवस्यकता

आदि सब कुछ भुलाकर सात दिनतक लगातार उस पर्यतको उठाये रक्खा, वे एक डग भी वहाँ से इधर उधर नहीं हुए । श्रीकृष्णकी योगमायाका यह प्रभाव देखकर इ.द्रके आश्चर्यका ठियाना न रहा। अपना सङ्कल्प पूरा न होनेके कारण उनकी सारी हेकड़ी बद हो गयी, वे भौंचके से रह गये। इसके बाद उन्होंने मेघोंको अपने आप वर्षा करनेसे रोक दिया । जब गोवर्द्धनधारी भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि वह भयद्भर आँघी और धनधोर वर्षा बद हो गयी, आकाश से बादल छँट गये और सूर्य दीखने लगे, तब उन्होंने गोपोंसे कहा-भिरे प्यारे गोपो । अन तुमलोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन तया बच्चोंके साथ बाहर निकल आओ। देखी, अब आँधी पानी बद हो गया तथा नदियोंका पानी भी उत्तर गया !' भगवानकी ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गाधन, स्त्रियों, बच्चों और बुढोंको साथ ले तया अपनी सामग्री छकड़ोंपर लादकर धीरे धारे सब लोग बाहर निकल आये । सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णने भी सब प्राणियोंके देखते देखते लेल खेलमें ही गिरिराजको पूर्ववत् उसके स्थानवर रख दिया ॥१९-२८॥

वजवासियोंका हृदय प्रेमके आवेगसे भर रहा था। पर्वतको रखते ही वे भगवान् श्रीकृष्णके पास दौड़ आये,

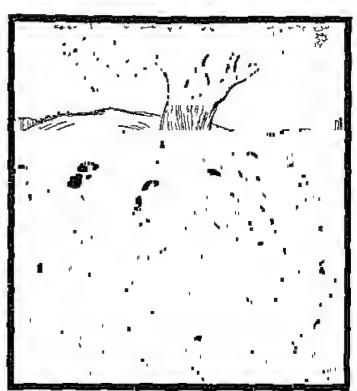

कोइ उहें हृदयसे लगाने और कोइ चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढी गोपियोंने बड़े आनन्द और खेहसे दही, चावल, जल आदिसे उनका मङ्गल तिलक किया और उन्मुक्त हृदयसे शुभ आशीर्वाद दिये।

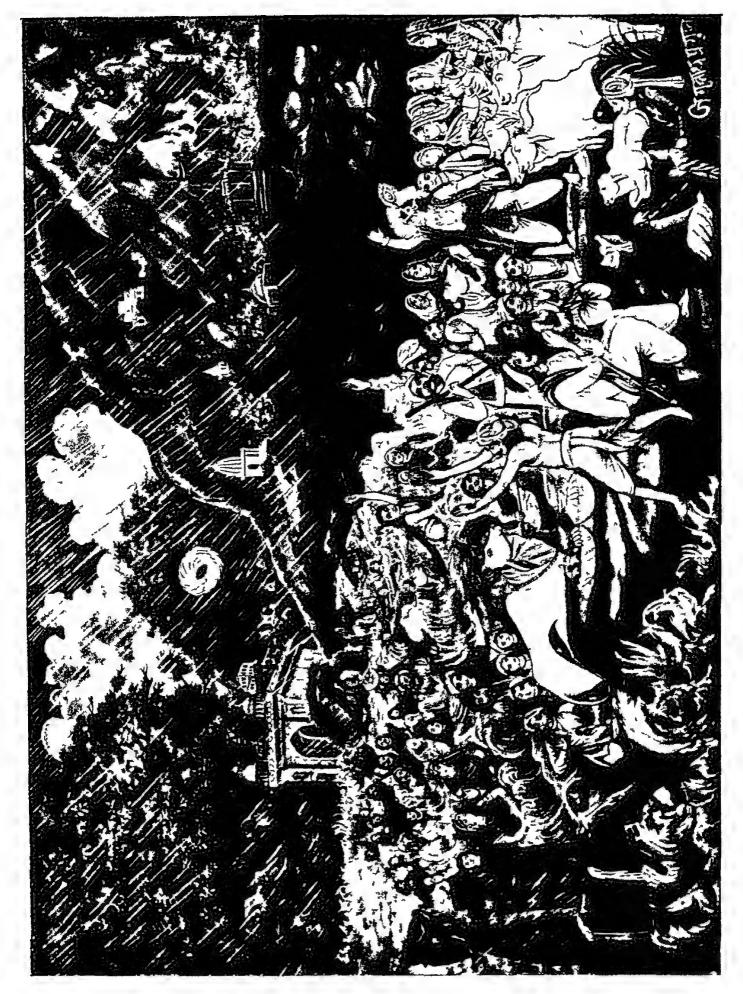

जैसे छोटे-छोटे बालक बरसाती छत्तेके पुष्पको उखाङ्कर हाथमें रख छेते हैं, बैसे ही उन्होंने गावर्झनको घारण कर लिया।

यशोदारानी, रोहिणीजी, नन्दबाबा और बलवानोंमें श्रेष्ठ वलरामजीने स्नेहातुर होकर श्रीकृष्णको हृदयसे लगा लिया तथा आशीर्वाद दिये। परीक्षित्! उस समय आकाशमें स्थित देवता, साध्य, सिद्ध और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान्की स्तुति करते हुए उनपर फूलोंकी वर्षा करने लगे। परीक्षित्! स्वर्गमें देवतालोग शङ्ख और नौवत वजाने लगे। तुम्बुक आदि गन्धर्वराज भगवान्की मधुर लीलाका

गायन करने लगे । इसके वाद भगवान् श्रीकृष्णने वजकी यात्रा की । उनके वगलमें वलरामजी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वालवाल उनकी सेवा कर रहे थे । उनके साथ ही प्रेममयी गोपियाँ भी अपने हृदयको आकर्पित करनेवाले, उसमें प्रेम जगानेवाले भगवान्की गोवर्द्धनधारण आदि लीलाओंका गायन करती हुई बड़े आनन्दसे वजमें लौट आयीं ॥२९-३३॥

# 

नन्दवावासे गोपोंकी श्रीकृष्णंके प्रभावके विपयमें वातचीत

श्रोगुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! त्रजके गोप मगवान् श्रीकृष्णके ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य-में पड़ गये। उन्हें भगवान्की अनन्त शक्तिका तो पता या नहीं, वे इकटे होकर आपसमें इस प्रकार कहने लगे-'इस बालकके जितने भी कर्म हैं, सभी बड़े अद्भुत-वड़े अलौकिक हैं। इसका हमारे-जैसे गँवार ग्रामीणोंमें जन्म लेना तो इसके लिये बड़ी निन्दाकी बात है। यह भला, कैसे उचित हो सकता है ? जैसे गजराज कोई कमल उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस. नन्हे-से सात वर्षके वालकने एक ही ह्ययसे गिरिराज गोवर्द्धनको उखाड़ लिया और खेल-खेलमें सात दिनोंतक उठाये रक्ला । यह साधारण मनुष्यके लिये भला, कैसे सम्भव है ? अभीकी बात जाने दो; जब यह नन्हा-सा बचा या उस समय वड़ी भयङ्कर राक्षसी पूतना आयी और इसने ऑख बंद किये-किये ही उसका स्तन तो पिया ही, प्राण भी पी डाले-ठीक वैसे ही, जैसे काल शरीरकी आयुको निगल जाता है। जिस समय यह केवल तीन महीनेका था और छकड़ेके नीचे सोकर रो रहा था, उस समय रोते-रोते इसने ऐसा पाँव उछाला कि उसकी ठोकरसे वह बड़ा भारी छकड़ा उलटकर गिर ही पड़ा। क्यों भाई! उस समय तो यह एक ही वर्षका या न, जब दैत्य ववंडरके रूपमें इसे बैठे-बैठे आकाशमें उड़ा ले गया या ! तुम सब जानते ही हो कि इसने उस तृणावर्त दैत्यको गला घोंटकर मार डाला ! उस दिनकी बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करनेपर यशोदारानीने इसे अखलसे वाँध दिया भा० अं० ९२

या। यह घुटनोंके बल बकैयाँ खींचते-खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन-वृक्षोंके बीचमेंसे निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। यह बात भी किसीसे छिपी नहीं है कि जब यह ग्वालवाल और बलरामजीके साथ वछड़ोंको चरानेके लिये वनमें गया हुआ था, उस समय इसको मार डालनेके लिये एक दैत्य वगुलेके रूपमें आया और इसने दोनों हाथोंसे उसके दोनों ठोर पकड़कर उसे तिनकेकी तरह चीर डाला । जिस समय इसको मार डालनेकी इच्छासे एक दैत्य वछड़ेके रूपमें वछड़ोंके झुंडमें घुस गया था, उस समय इसने उस दैत्यको खेल-ही-खेलमें मार डाला और उसे कैथके पेड़ोंपर पटककर उन पेड़ोंको भी गिरा दिया। इसने बलरामजीके साथ मिलकर गधेके रूपमें रहनेवाले घेनुकासुर तथा उसके भाई-वन्धुओंको मार डाला और पके हुए फलोंसे पूर्ण तालवनको सबके लिये उपयोगी और मङ्गलमय वना दिया। इसीने परम बलशाली वलरामजीके द्वारा प्रलम्बासुरको मरवा डाला तथा दावानलसे गौओं और ग्वालवालोंको उवार लिया। कौन नहीं जानता कि यमुनाजलमें रहनेवाला कालिय नाग कितना विषैला या १ परन्तु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे वलपूर्वक दहसे निकाल दिया और यमुनाजीका जल सदाके लिये अमृतमय वना दिया। इसके सिवा नन्दजी!हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस साँवले वालकपर हम सभी व्रजवासियोंका अनन्त प्रेम है और इसका भी हमपर स्वाभाविक ही स्नेह है। क्या आप वतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है ? भला, कहाँ तो यह सात वर्षका नन्हा-सा

चालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराजको सात दिनींतक उठाये रसना ! मजराज ! इसीसे तो तुम्हारे पुत्रके सम्बन्धमें हमें बड़ी शङ्का हो रही है ॥१-१४॥

नन्दवायाने कहा-गोपो ! तुमलोग सावधान होकर मेरी बात सुनो । मेरे बालक के विषयमें तुमलोग किसी प्रकारकी शङ्का मत करो । क्योंकि महर्पि गर्गने इस बालकको देरतकर इसके विषयमें ऐसा ही कहा था कि, 'तुम्हारा यह वालक प्रत्येक युगमें शरीर प्रहण करता है । विभिन्न युगोंमें इसने श्वेत, रक्त और पीत-ये भिन्न भिन्न रग स्वीकार किये थे। इस वार यह कृष्णवर्ण हुआ है। इसिलये इसका नाम होगा 'कृष्ण' । नन्दजी ! यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेवके घर भी पैदा हुआ या, इसल्यि इस रहस्यको जाननेवाले लोग 'इसका नाम श्रीमान् वासुदेव हैं'—ऐसा कहते हैं । तुम्हारे पुत्रके और भी बहुत से नाम हैं तथा बहुत से रूप इसके जिनने गुण हैं और जितने कर्म, उन स्वके अनुसार इसके अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामीको जानता हूँ। परन्तु संशरके साधारण रोग नहीं जानते । यह तुमलोगींका परम क्ल्याण करेगा, समस्त गोप और गौओंको यह बहुत ही आनन्दित करेगा । इसरी सहायतासे तुमलोग बड़ी वड़ी विपत्तियोंको बड़ी मुगमतासे पार कर लोगे। वजराज! पहले युगकी बात है, एक बार पृथ्वीमें कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओने चारों ओर खूट खसोट मचा रक्सी थी । तब तुम्हारे इसी पुत्रने सजन पुरुषोंकी रक्षा की और इससे वल पाकर उन लोगोंने छुटेरींपर विजय प्राप्त की । नन्दबाबा! में तुमसे एच कहता हूं--जो तुम्हारे इस सॉवले शिशुसे प्रेम

करते हैं, वे बड़े भाग्यवान् हैं। जैसे विष्णुभगवान्के कर-कमलों की छन्न-छायामें रहनेवाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करनेवालों को भीतरी या बाहरी— किसी भी प्रकारके शतु नहीं जीत सकते। नन्दजी! चाहे जिस दृष्टिसे देखें—गुणसे, ऐश्वर्य और सौन्दर्यसे, कीर्ति और प्रभावसे तुम्हारा बालक स्वयं भगवान् नारायणके ही समान है। अतः इस बालकके अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य न करना चाहिये।' गोषो! मुझे स्वयं गर्गाचार्यजी यह आदेश देकर्र अपने घर चले गये। तबसे में अलौकिक और परम सुखद कर्म करनेवाले इस बालकको भगवान् नारायणका ही अंश मानता हूँ। जब वजवासियोंने नन्दबाबाके मुखसे गर्गजीकी यह बात सुनी, तब उनका विस्मय जाता रहा! उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर नन्दबाबा और श्रीकृष्णकी भूरि-भूरि प्रशस्त की ॥ १५-२४॥

जिस समय अपना यश मङ्ग हो जानेके कारण इन्द्र कोधके मारे आग वब्ला हो गये ये और मूसलधार वर्षा करने लगे ये उस समय वज्रपात, ओलोंकी बौछार और प्रचण्ड ऑधीसे स्त्री, पशु तया ग्वाले अत्यन्त पीड़ित हो गये ये। अपनी शरणमें रहनेवाले वजवासियोंकी यह दशा देखकर मगवान्का दृद्य कहणासे भर आया। परन्तु फिर एक नयी लीला करनेके विचारसे ये तुरत ही मुसकराने लगे। जैसे कोई नन्हा-सा निर्वल बालक खेल रोलमें ही बरसाती छत्तेका पुष्प उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हायसे ही गिरिराज गोवर्डनको उखाड़कर थारण कर लिया और सारे वजकी रक्षा की। इन्द्रका मद चूर करनेवाले वे ही मगवान् गोविन्द हमपर प्रसन्न हों। २५॥

# सत्ताईसवाँ अध्याय

#### श्रीकृष्णका अभिपेक

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब भगवान् श्रीकृष्णने गिरिराज गोवर्द्धनको धारण करके मूसलधार वर्षांसे वजको बचा लिया, तब उनके पास गोलोकसे कामधेनु और स्वगंसे देवराज इन्द्र आये। भगवान्का तिरस्कार करनेके

कारण इन्द्र बहुत ही छजित ये । इसिलये उन्होंने एकान्त स्थानमें भगवान्के पास जाकर अपने सूर्यके समान तेजस्वी मुकुटसे उनके चरणोंका स्पर्श किया । परमतेजस्वी भगवान् श्रीकृष्णका प्रभाव देख-सुनकर इन्द्रका यह घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकोंका स्वामी हूँ।



अव उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की ॥ १-३॥

इन्द्रने कहा-भगवन् ! आपका स्वरूप परमशान्त, सर्वज्ञ, रजोगुण तथा तमोगुणसे रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्त्वमय है। यह गुणोंके प्रवाहरूपसे प्रतीत होनेवाला प्रपञ्च केवल मायामय है। आपमे तो इसका लेश भी नहीं है। क्योंकि आपका स्वरूप न जाननेके कारण ही आपमें इसकी प्रतीति होती है। जब आपका सम्बन्ध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होनेवाले देहादिसे है ही नहीं, फिर उन देह आदिकी प्राप्तिके कारण तथा उन्हींसे होनेवाले लोभ-क्रोध आदि दोप तो आपमें हो ही कैसे सकते हैं ? प्रभो ! इन दोपोंका होना तो अज्ञानका लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होनेवाले जगत्से आपका कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी धर्मकी रक्षा और दुष्टोंका दमन करनेके लिये आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह-अनुग्रह भी करते हैं। आप जगत्के पिता, गुरु और खामी हैं। आप जगत्का नियन्त्रण करनेके लिये दण्ड धारण किये हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तोंकी लालसा पूर्ण करनेके लिये स्वच्छन्दतासे लीला-शारीर प्रकट करते हैं और जो लोग हमारी तरह अपनेको ईश्वर मान वैठते हैं, उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकारकी लीलाएँ करते हैं। प्रभो ! जो मेरे-जैसे अज्ञानी और अपनेको जगत्का ईश्वर माननेवाले हैं वे जब देखते हैं कि बड़े-बड़े भयके अवसरीपर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्वरहित होकर संतपुरुषोंके द्वारा सेवित भक्तिमार्गका आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभो ! आपकी एक-एक चेष्टा दुष्टोंके लिये दण्डविधान है। प्रभो ! मैंने ऐश्वर्यके मदसे मत्त होकर आपका अपराध किया है। इसका कारण था—में आपकी शक्ति और प्रभावके सम्बन्धमे बिल्कुल अनजान या। प्रभो! आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधीका यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें भगवन् ! कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञानका शिकार न होना पड़े । स्वयंप्रकाश, इन्द्रियातीत परमात्मन् ! आपका यह अवतार इसलिये हुआ है कि जो असुर-सेनापति केवल अपना पेट पालनेमे ही लग रहे हैं और पृथ्वीके लिये वड़े भारी भारके कारण वन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाय, और जो आपके चरणोंके सेवक है-आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अभ्युदय हो--उनकी रक्षा हो। भगवन् ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । आप सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियोंके एकमात्र स्वामी, भक्तवत्सल एवं सबके चित्तको आकर्षित करनेवाले हैं। मै आपको वार-वार नमस्कार करता हूं। आपने जीवोके समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतन्त्रतासे अपने भक्तोंकी तथा अपनी इच्छाके अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञानस्वरूप है। आप सव कुछ है, सबके कारण हैं और सबके आत्मा हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ । भगवन् ! मेरे अभिमानका अन्त नहीं है। और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव, मेरे वशके बाहर है। जब मैने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलधार वर्पा और ऑधीके द्वारा सारे त्रजमण्डलको नष्ट कर देना चाहा । परन्तु प्रभो ! आपने मुझपर बहुत ही अनुग्रह किया । मेरी चेष्टा व्यर्थ होनेसे मेरे घमंडकी जड़ उखड़ गयी । आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरे आत्मा हैं। मैं आपकी शरणमे हूँ ॥ ४-१३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब देवराज इन्द्रने श्रीकृष्णकी इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हँसते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीसे इन्द्रको सम्बोधन करके कहा—॥ १४॥

श्रीभगवान्ने कहा—इन्द्र! तुम ऐश्वर्य और धन-सम्पत्तिके मदसे पूरे-पूरे मतवाले हो रहे थे । इसलिये तुमपर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यश भङ्ग किया है। यह इसलिये कि अब तुम मुझे नित्य-निरन्तर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन-सम्पत्तिके मदसे अधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं वालक्ष्यपरमेश्वरहायमें दण्ड लेकर उसके िरपर सवारहूँ । मैं जिसपर अनुमह करना चाहता हूँ उसका ऐश्वर्य और सम्पत्ति छीन लेता हूँ, नष्ट कर देता हूँ । इन्द्र ! तुम्हारा मङ्गल हो । अब तुम अपनी राजधानी अमरावतीमें जाओ और मेरी आशाका पालन करो । देखो, अब कभी घमंड न करना । नित्य निरन्तर मेरी सिशिधका, मेरे सयोगका अनुभव करते रहना और अपने अधिकारके अनुसार उचित रीतिसे मर्यादाका पालन करना ॥ १५-१७ ॥

परीक्षित्! भगवान् इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनिस्तिनी कामधेनुने अपनी सन्तानोंके साथ गोपवेपधारी परमेश्वर श्रीकृष्णकी वन्दना की और उनको सम्बोधित करके कहा—॥ १८॥

कामधेनुने कहा—सचिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण! आप महायोगेश्वर हैं। आप स्वय निश्व हैं, विश्वके परम कारण है। और वारण होनेपर भी आप विवारी अयवा परिणामी नहीं हैं, अपने एकरस स्वरूपमें स्थित हैं—अन्युत हैं। इन्द्रने हमें मारनेकी चेष्टा की, परन्तु समस्त लोकोंके एकमान स्वामी आपने हम गायोंको उनसे बचा लिया! आपने हमारी रक्षा की, इसलिये हम सनाय हो गर्यो। आप जगत्के स्वामी हैं। परन्तु हमारे तो परम पूजनीय आराध्यदेव ही हैं। प्रमो! इन्द्र त्रिलोक्षिके इन्द्र हुआ करें, परन्तु हमारे इन्द्र तो आप ही हैं। अतः आप ही गी, ब्राह्मण, देवता और साधुजनोंकी रक्षाके लिये हमारे इन्द्र वन जाइये, हमारा इन्द्रत्व स्वीकार कीजिये। हम गीएँ ब्रह्माजीकी प्रेरणासे आपको अपना इन्द्र मानकर अभिषेक करेंगी। विश्वात्मन्। आपने पृथ्वी-वाभार उतारनेके लिये ही अवतार धारण किया है। १९९-२१॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्। भगवान् श्रीकृष्णसे ऐसा कहनर कामधेनुने अपने दूधसे और देवमाताओं की प्रेरणासे देवराज इन्द्रने ऐरावतकी सुँडके द्वारा लाये हुए आकाशगङ्गाके जलसे देविषयों के साथ यहनाय श्रीकृष्णका अभिषेक किया और उन्हें 'गोविन्द' नामसे सम्बोधित किया। उस समय वहाँ नारद, तुम्बुर आदि ऋषिगण, गन्धर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहलेसे ही आ गये थे। वे समस्त संसारके पाप-तापको मिटा देनेवाले भगवान्के निर्मल



यशका गायन करने लगे और अप्सराएँ आनन्दसे भरकर तृत्य करने लगीं। मुख्य मुख्य देवता भगवान्की स्तृति करके उनपर नन्दनवनके दिव्य पुष्पींकी वर्षा करने लगे। तीनीं लोकोंमें परमानन्दकी बाढ आ गयी और गौओंके स्तनींसे आप ही आप इतना दूध गिरा कि सारी पृथ्यी गीली हो गयी। निद्यों में विविध रसींकी बाढ आ गयी। वृक्षींसे मधुधारा बहने लगी। विना जोते बोये पृथ्वीमें अनेकों प्रकारकी ओपधियाँ, अन्न पैदा हो गये। पर्वतींमें लिये हुए मणि-माणिक्य स्वय ही बाहर निकल आये। परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णका अभिपेक होनेपर जो जीव स्यभावसे ही भूर हैं, वे भी वैरहीन हो गये, उनमें भी परस्पर मिन्नता हो गयी। इन्द्रने इस प्रकार गौ और गोकुलके स्वामी श्रीगोविन्दका अभिपेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होनेपर देवता, गन्धर्व आदिके साथ स्वर्गकी याता की।। २२-२८।।

#### ------अट्टाईसवाँ अध्याय

वरणलोकसे नन्दर्जीको छुड़ाकर लाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीधित ! नन्दवाबाने कार्तिक शुक्र एकादशीका उपवास किया और भगवान्की

पूजा की तथा उसी दिन रातमें द्वादशी लगनेपर स्नान करनेके लिये यमुनाजलमें प्रवेश किया। नन्दवाबाको यह मालूम नहीं या कि यह असुरोंकी बेला है, इसिलये वे रातके समय ही यमुनाजलमें घुस गये। उस समय वरुणके सेवक एक असुरने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामीके पास ले गया। नन्दवावाके खो जानेसे वजके सारे गोप 'श्रीकृष्ण! अव तुम्हीं अपने पिताको ला सकते हो; बलराम! अव तुम्हारा ही भरोसा है'—इस प्रकार कहते हुए रोने-पीटने लगे। भगवान् श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान् हैं एवं सदासे ही अपने भक्तोंका भय भगाते आये हैं। जब उन्होंने वजवासियोंका रोना-पीटना सुना और यह जाना कि पिताजीको वरुणका कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुणजीके पास गये। जब लोकपाल वरुणने देखा कि समस्त जगत्के अन्तरिन्द्रिय और वहिरिन्द्रियोंके प्रवर्तक भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी वहुत बड़ी पूजा की।



भगवान्के दर्शनसे उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल उठा । इसके वाद उन्होंने भगवान्से निवेदन किया—॥ १-४॥

चरणजीने कहा—प्रभो! आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। आज मेरा जीवन सचमुच कृतार्थ हो गया। क्योंकि भगवन्! आज मुझे आपके चरणोंकी सेवाका शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। जिन्हें भी आपके चरणकमलोंकी सेवाका सुअवसर मिला, वे भवसागरसे पार हो गये। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप समस्त विशेषताओं से रहित, एकरस समसत्ता हैं। आप समस्त प्रकृति और प्राकृत पदार्थोंके आश्रय परमातमा हैं और आप ही अचिन्त्य-अनन्त

माधुर्य, सौन्दर्य, ऐश्वर्य आदि अपने स्वरूपभूत दिन्य कल्याणस्वरूप गुणोंसे नित्य युक्त हैं। यह विभिन्न लोक- सृष्टिकी कल्पना करनेवाली माया आपमें विल्कुल नहीं है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभो! मेरा यह सेवक वड़ा मूढ़ और अनजान है। वह अपने कर्तव्यको भी नहीं जानता। वही आपके पिताजीको ले आया है, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिये। गोविन्द! मैं जानता हूँ कि आप अपने पिताके प्रति वड़ा प्रेमभाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं। इन्हें आप ले जाइये। परन्तु भगवन्! आप सवके अन्तर्यामी, सवके साक्षी हैं। इसलिये विश्वविमोहन श्रीकृष्ण! आप मुझ दासपर भी कृपा कीजिये। मुझे भी अपना स्वीकार कीजिये। ५-८।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं- परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुणने इस प्रकार उनकी स्तृति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके वाद भगवान् व्रजवासी भाई-वन्धुओंको आनन्दित करनेके लिये अपने पिता नन्दजीको लेकर व्रजमें चले आये । नन्दवायाने वरुणलोकमें लोकपालके इन्द्रियातीत ऐश्वर्य और मुख-सम्पत्तिको देखा तथा यह भी देखा कि वहाँके निवासी उनके पुत्र श्रीकृष्णके चरणोंमें झुक-झककर प्रणाम कर रहे हैं । उन्हें वड़ा विसाय हुआ । उन्होंने व्रजमें आकर अपने जाति-भाइयोंको सब वार्ते कह सुनायीं । परीक्षित् ! भगवान्के प्रेमी गोप यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे, ये तो खयं भगवान् हैं। जय वरुणलोकका ही इतना वैभव है—तय जिनके चरणोंमें स्वयं वरुण देवताने प्रणाम किया, उन भगवान्के परमधामका वैभव तो न जाने कैसा होगा ? तव उन्होंने मन-ही-मन वडी उत्सकतासे विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्ण हमलोगोंको भी अपना वह मायातीत स्वधाम, जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं, दिखलायेंगे। परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं। मला, उनसे यह बात कैसे छिपी रहती ? वे अपने आत्मीय गोपोंकी यह अभिलापा जान गये और उनका सङ्कल्प सिद्ध करनेके लिये कृपासे भरकर इस प्रकार सोचने लगे-'इस संसारमें जीव अज्ञानवश शरीरमें आत्मबुद्धि करके भाँति-भाँतिकी कामना और उनकी पूर्तिके लिये नाना प्रकार-के कर्म करता है। फिर उनके फलस्वरूप देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ऊँची-नीची योनियोंमें भटकता फिरता है: अपनी असली गतिको--आत्मखरूपको नहीं पहचान पाता।

मेरे आत्मीय ये व्रजवासी ऐसे नहीं है । ये तो मेरी सेवामें आत्मसमर्पण करके इतने तन्मय हो गये हैं कि इन्हें अपने स्वरूपकी भी सुधि नहीं रही । परमदयाल भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार सोचकर उन गोपींको मायान्धकारसे अतीत अपना परमधाम दिखलाया। भगवान्के खरूपभूत परमधामका दर्शन महासाक्षात्कार कर चुकनेवाले पुरुषोंको ही होता है। इसलिये भगवान्ने पहले उनको उस ब्रह्मका साक्षात्कार करवाया जिसका खरूप सत्य, शान, अनन्त, सनातन और ज्योतिःस्वरूप है तथा समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देल

पाते हैं। परीक्षित् ! जिस जलाशयमें अकूरको भगवान्ने अपना स्वरूप दिखलाया या, उसी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्महृदमें भगवान् उन गोपींको ले गये। वहाँ उन लोगींने उसमें हुवकी लगायी। वे ब्रह्महृदमें प्रवेश कर गये। तब भगवान् ने उसमेंसे उनको निकालकर अपने परमधामका दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत्स्वरूप लोकको देखकर नन्द आदि गोप परमानन्दमें मझ हो गये। वहाँ उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान् होकर भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर वे सब के-सब परम विस्मित हो गये॥ ९-१७॥

# उन्तीसवाँ अध्याय

#### रासळीळाका आरम्भ

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! शरद् ऋत थी। बिना समयके ही बेला, चमेली आदि सुगन्धित पुष्प खिलकर महँ-महँ महँक रहे थे। भगवान्ने चीरहरणके समय गोपियोंको जिन रात्रियोंका सङ्केत किया या, वे सब की-सब पुञ्जीभूत होकर एक ही रात्रिके रूपमें उछित हो रही थीं। भगवान्ने उन्हें देखा। देखकर दिव्य वनाया । गोपियाँ तो चाहती ही यीं। अब भगवान्ने भी अपनी अचित्य महाशक्ति योगमायाके सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रामश्रीहा करनेवा सङ्कल्प किया। अमना होनेपर भी उन्होंने अपने प्रेमियोंकी इच्छा पूर्ण करनेके छिये मन स्वीकार किया। भगवान्के सहस्य करते ही चन्द्रदेवने प्राची दिशाके मुख-मण्डलपर अपने शीतल किरणरूपी करकमलेंसे लालिमाकी रोली-केशर मल दी, जैसे बहुत दिनोंके बाद अपनी प्राणिपया पत्नीके पास आकर उसके प्रियतम पतिने उसे आनिदत करनेके लिये ऐसा किया हो ! इस प्रकार चन्द्रदेवने उदय होकर न केवल पूर्वदिशाका, प्रत्युत संसारके समस्त चर-अचर प्राणियोंका सन्ताप—जो दिनमें शरत्कालीन प्रखर स्पंरिमयोंके नारण वढ गया था-दूर नर दिया। उस दिन चन्द्रदेवका मण्डल अप्रण्ड या। पूर्णिमाकी राति यी । वे नृतन वेशाके समान लाल-लाल हो रहे थे, कुछ सङ्कोचिमिश्रित अभिलापासे युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमण्डल लदमीजीके समान मान्द्रम हो रहा या। उनकी कोमल किरणींसे सारा बन अनुरागके रगमें रँग गया था ! वनके बोने-कोनेमें उन्होंने अपनी चाँदनीके द्वारा अमृतका समुद्र उद्देल दिया या । भगपान् श्रीकृष्णने अपने दिव्य उज्ज्वल रसके उद्दीपनकी पूरी सामग्री उन्हें और उस बनको

देखकर अपनी बाँसुरीपर व्रजसुन्दरियोंके मनको हरण



करनेवाली मधुर तान छेड़ी। भगवान्का वह वशी-वादन भगवान्के प्रेमको, उनके मिलनकी लालसाको अत्यन्त उकसानेवाला—बढ़ानेवाला था। यो तो श्यामसुन्दरने पहुछे से ही गोपियोंके मनको अपने वशमें कर रक्खा था। अब तो उनके मनकी सारी वस्तुएँ—भय, सहोच, धैर्य, मर्यादा आदिकी वृत्तियाँ भी—छीन लीं। वंशीध्विन सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गयी। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्रीकृष्णमो पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये, वे गोपियाँ भी एक दूसरेको सूचना न देकर—यहाँतक कि एक दूसरेसे छिपकर—जहाँ वे थे, वहाँके लिये चल पड़ीं। परीक्षित्! वे इतने वेगसे चली यीं कि अब भी मुझे उनके कार्नोंके हिलते हुए कुण्डल दीख-से रहे हैं॥ १-४॥

वंशीध्विन सुनकर जो गोपियाँ दूध दुह रही थीं, वे अत्यन्त उत्सुकतावश दूध दुहना छोड़कर चल पड़ीं। जो चू चूल्हेपर दूध औंटा रही थीं वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थीं वे पकी हुई लपसी विना उतारे ही ज्यों-की-त्यों छोड़कर चल दीं। जो भोजन परस रही



र्यों वे परसना छोड़कर, जो छोटे-छोटे वचोंको दूध पिला रही यीं वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पितयोंकी सेवा-ग्रुश्रूषा कर रही यीं वे सेवा-ग्रुश्रूषा छोड़कर और जो स्वयं भोजन कर रही यीं वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्णप्यारेके पास चल पड़ीं। जिस समय वाँसुरी वजी, उस समय कुछ गोपियाँ अपने शरीरमें अंगरागका लेप कर रही थीं। कुछ चन्दन, कुछ उवटन, तो कुछ आँखोंमें अंजन लगा रही यीं। वे सब-की-सब अपना-अपना काम छोड़कर चल पड़ीं। उन्हें यह भी सुध न रही कि हमने अपने कपड़े और गहने ठीक-ठीक पहने हैं या नहीं। उन्होंने उलटे-सीधे, आधे-चौयाई, जैसे-तैसे उन्हें पहन लिया और बड़ी उतावलीसे झटपट श्रीकृष्णके पास जानेके लिये दौड़ पड़ीं। इस प्रकार जब अर्थ, धर्म, काम और मोक्षसम्बन्धी कमोंको छोड़कर वे

श्रीकृष्णके लिये चलीं तब पिता और पितयोंने, भाई और जाति-बन्धुओंने उन्हें रोका, उनकी मङ्गलमयी प्रेमयात्रामें विम्न डाला । परन्तु वे इतनी मोहित हो गयी थीं कि



रोकनेपर भी न रुकीं, रुक न सकीं | रुकर्ती कैसे ? विश्व-विमोहन श्रीकृष्णने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ-का अपहरण जो कर लिया या । परीक्षित् ! उस समय कुछ गोपियाँ घरोंके भीतर थी। वे इतनी बेसुघ हो गयी कि उन्हें निकलनेका मार्ग ही न मिला या घरवालोंने उन्हें वही रोक दिया; वे बाहर न निकल सकीं। तब उन्होंने अपने नेत्र मूँद लिये और वे बड़ी तन्मयतासे श्रीकृष्णके सौन्दर्य, माधुर्य और लीलाओंका ध्यान करने लगीं। परीक्षित् ! अपने परम प्रियतम श्रीकृष्णके विरहकी तीव वेदनासे उनके हृदयमें इतनी व्यथा-इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारोंका लेशमात्र अवशेष था, वह भसा हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यानमें उनके सामने भगवान् श्रीकृष्ण प्रकट हुए । उन्होंने मन-ही-मन बड़े प्रेमसे, बड़े आवेगसे उनका आलिङ्गन किया । उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शान्ति मिली कि उनके सव-के-सव पुण्यके संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गये। परीक्षित्! उनका श्रीकृष्णके प्रति भगवद्भाव नहीं था, जारभाव था; परन्तु कहीं सत्य वस्तु भी भावकी अपेक्षा रखती है ?

उन्होंने ज़िनवा आलिङ्गन किया, चाहे किसी भी भावसे किया हो, वे स्वय परमातमा ही तो थे। इस्छिये उन्होंने



पाप और पुण्यरूप कर्मके परिणामसे उने हुए गुणमय श्ररीरका परित्याग कर दिया। और भगवान्की लीलामें सम्मिलित होनेने योग्य दिव्य अप्राष्ट्रत शरीर प्राप्त कर लिया। इस शरीरसे भोगे जानेवाले कर्मबन्धन तो ध्यान के समय ही जिन्न भिन्न हो चुके थे॥ ५-११॥

राजा परिक्षित्ने पूछा—भगवन् । गोपियाँ तो भगवान् श्रीकृष्णमो केवतः अपना परम प्रियतम ही मानती याँ । उनका उनमें ब्रह्मभाव नहीं या । इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणींमें ही आसक्त दीलती है । ऐसी स्थितिमें उनके लिये गुणींके प्रवाहरूप इस ससारकी निकृत्ति कैसे सम्भव हुई ! ॥ १२ ॥

श्रीशुनदेवर्जीने कहा—परीक्षित्। में तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि चेदिराज शिशुपाल भगवान्के प्रति द्वेप भाव रखनेपर भी अपने प्राष्ट्रत शरीरने छोड़कर अप्राकृत शरीरसे उनमा पार्यद हो गया। ऐसी स्थितिमें जो समस्त प्रकृति और उसके गुणोंसे अतीत भगवान् श्रीकृष्णकी प्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियाँ उन्हें प्राप्त हो जायँ—इसमें कीन सी आश्रर्यकी बात है १ परीक्षित् ! वास्तवमें भगवान् प्रकृतिसम्बन्धी दृद्धि विनाश, प्रमाण प्रमेय और गुण गुणीभावसे रहित हैं । वे अचित्त्य-अनन्त अप्राष्ट्रत परम कल्याणस्वरूप गुणोंके एकमान आश्रय हैं। उन्होंने यह

जो अपनेको तथा अपनी लीलाको पक्ट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण सम्पादन करे । इसलिये भगवान्से केवल सम्बन्ध हो जाना चाहिये। वह सम्बन्ध चाहे जैसा हो-कामका हो। कोधका हो या भयका हो, स्नेह, नातेदारी या सौहार्दका हो । चाहे जिस भावसे भगवान्में नित्य निरन्तर अपनी वृत्तियाँ जोड़ दी जायँ, वे भगवान्से ही जुड़ती हैं । इसलिये वृत्तियाँ भगव नमय हो जाती हैं, और उस जीवको भगवान्की ही प्राप्ति होती है। परीक्षित्। तुम्हारे जैसे परम भागवत, भगवान्का रहस्य जाननेवाले भक्तको श्रीकृष्णके सम्बन्धमें ऐसा सन्देह नहीं करना चाहिये। योगेश्वरोंके भी ईश्वर अजनमा भगवान्के ल्यि भी यह कोई आश्चर्यकी बात है १ अरे परीक्षित् ! उनके सङ्कल्पमा नसे -- भौहों के इशारेसे सारे जगत्का परम कल्याण हो समता है। तुम गोपियों के सम्बन्धमें क्या प्रश्न कर रहे हो १ अच्छा, अप आगेकी बात सुनो । जब भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि नजकी अनुपम विभृतियाँ गोपियाँ मेरे बिल्कुल पास आ गयी हैं, तब उन्होंने अपनी वाक्चातुरीचे उन्हें मोहित करते हुए क्हा । क्यों न हो-भूत, भविष्य और वर्तमान कालके जितने वक्ता हैं उनमें वेही सर्वश्रेष्ठ जो हैं ॥१३-१७॥

भगवान् श्रीर प्णाने कहा—महाभाग्यवती गोपियो। तुम्हारा स्वागत है। वतलाओ, तुम्हे प्रसन्न करनेके छिये मैं कौन सा नाम करूँ १ ब्रजमें तो सब कुशल महल है न १ इस



समय यहाँ आनेकी क्या आवस्यकता पड़ गयी ? सुन्दरी

गोपियो ! रातका समय है, यह स्वयं ही वड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े-बड़े भयावने जीव-जन्तु इधर-उधर घूमते रहते हैं । अतः तुम सब तुरंत व्रजमें लौट जाओ । रातके समय घोर जंगलमें स्त्रियोंको नहीं रुकना चाहिये। तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ-वाप, पति-पुत्र और भाई-वन्धु हुँढ़ रहे होंगे। उन्हें सूठ-मूठ तंग करनेसे क्या लाभ है ! समझा, तुमलोग रंग-विरंगे पुष्पोंसे लदे हुए इस वनको देखनेके लिये आयी होगी। क्यों न हो, बड़ा सुन्दर वन है। पूर्ण चन्द्रमाकी कोमल रिमयोंसे यह रँगा हुआ जो है, मानो उन्होंने अपने हार्थो चित्रकारी की हो। और मन्द-मन्द पवनसे झिलमिलाते हुए ये वृक्षोंके पत्ते तो और भी शोभायमान हो रहे हैं। इनकी यमुनामें पड़ी हुई चञ्चल परछाईं भी कम सुन्दर नहीं है। परन्तु अव तो तुमलोगोंने यह सब कुछ देख लिया। अब देर मत करो, शीघ-से-शीघ वर्जमें लौट जाओ । तुमलोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो; जाओ, अपने पतियोंकी सेवा-ग्रुश्रूपा करो । तुम्हारे हृदयमें दया भी नहीं रही क्या ? देखो, तुम्हारे घरके नन्हे-नन्हे वचे और गौओंके बछड़े रो-रॅभा रहे हैं; उन्हें दूध पिलाओ, गौएँ दुहो । अथवा यदि मेरे प्रेमसे परवश होकर तुमलोग यहाँ आयी हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई, यह तो तुम्हारे योग्य ही है। क्योंकि जगत्के पशु-पक्षीतक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देख-कर प्रसन्न होते हैं। परन्तु कल्याणी गोपियो! स्त्रियोंका परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई-वन्धुओंकी निष्कपट-भावसे सेवा करें और सन्तानका पालन-पोपण करें। जिन स्त्रियों-. को शुभगति प्राप्त करनेकी अभिलावा हो, वे पातकीको छोड़-कर और किसी भी प्रकारके पतिका परित्याग न करें । भले ही वह बुरे खभाववाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन ही क्यों न हो ! कुलीन स्त्रियोंके लिये जार पुरुषकी सेवा सव तरहसे निन्दनीय ही है । इससे उनका परलोक विगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोकमें अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यन्त तुच्छ, क्षणिक है ही; इसमें प्रत्यक्ष-वर्तमानमें भी कप्ट-ही-कष्ट है । मोक्ष आदिकी तो बात ही कौन करे, यह साक्षात् परम भय-नरक आदिका हेतु है । गोपियो ! यदि तुम मेरे अनन्य प्रेमकी आशा-अभि-लात्रासे यहाँ आयी हो तो यह समझ लो कि मेरी लीला और गुणोंके अवणसे, रूपके दर्शनसे, उन सबके कीर्तन और ध्यानसे मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेमकी प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम-की प्राप्ति पास रहनेसे नहीं होती । इसलिये तुमलोग अभी अपने-अपने घर लौट जाओ ॥१८-२७॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! भगवान् श्री-कृष्णका यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियाँ उदास, खिन्न हो गयीं । उनकी आज्ञा टूट गयी । वे चिन्ताके अथाह समुद्रमें डूबने-उतराने लगीं। उनके विम्बाफल ( पके हुए कुँदरू ) के समान लाल-लाल अधर शोकके कारण चलने-वाली लंबी और गरम साँससे सूख गये । उन्होंने अपने मुँह नीचेकी ओर लटका लिये, वे पैरके नखोंसे धरती कुरेदने लगीं । नेत्रोंसे दुःखके आँसू वह-बहकर काजलके साथ वक्ष:-खलपर पहुँचने और वहाँ लगी हुई केशरको धोने लगे। उनका हृदय दुःखरे इतना भर गया कि वे कुछ वोल न सकीं, चुपचाप खड़ी रह गयीं । गोपियोंने अपने प्यारे इयामसुन्दरके लिये सारी कामनाएँ, सारे भोग छोड़ दिये थे। श्रीकृष्णमें उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था । जव उन्होंने अपने प्रियतम श्रीकृष्णकी यह निष्ठुरतासे भरी वात सुनी, जो वड़ी ही अप्रिय माल्म हो रही थी, तव उन्हें वड़ा दुःख हुआ । आँखें रोते-रोते लाल हो गयीं, आँसुओंके मारे रुँघ गर्यो । उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आँखोंके आँस् पोंछे और फिर प्रणयकोपके कारण वे गद्गद वाणीसे कहने लगीं ॥ २८-३०॥

गोपियोंने कहा—प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम हमारे हृदयकी वात जानते हो । तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरताभरे वचन नहीं कहने चाहिये। हम सब कुछ छोड़कर-संसारके सभी विषयीं-से मुँह मोड़कर केवल तुम्हारे चरणोंमें ही प्रेम करती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि तुम स्वतन्त्र और हठीले हो । तुमपर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओरसे, जैसे भगवान् नारायण कृपा करके अपने भक्तींसे प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो । हमारा त्याग मत करो । प्यारे स्यामसुन्दर ! तुम सब धर्मोंका रहस्य जानते हो । तुम्हारा यह कहना कि 'अपने पति, पुत्र और भाई-वन्धुओंकी सेवा करना ही स्त्रियोंका स्वधर्म है'-अक्षरशः ठीक है।परन्तु यह उपदेश तो और भी तुम्हारी ही सेवा करनेकी प्रेरणा करता है । तुम साक्षात् भगवान् हो । पति-पुत्र आदिसे हमारा जो प्रेम-सम्बन्ध होना चाहिये, वह सब तुम्हींसे हो । क्योंकि तुम समस्त शरीरधारियोंके सुहृद् हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो । हमारे प्रियतम ! जो लोग तुम्हारे और अपने स्वरूपको जानते हैं, वे केवल तुम्हींसे प्रेम करते हैं। क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त जगत्की सभी वस्तुएँ अनित्य और दुःखद हैं। पति, पुत्र आदिकी यही स्थिति है। परन्तु तुम तो नित्य प्रिय,

परम प्रेमास्पद अपने आत्मा ही हो । इसीसे वे ज्ञानी पुरुप तुमसे ही सम्बन्ध रखते हैं, उनसे नहीं । इसिलये परमेश्वर श्रीकृष्ण । तुम इमपर कृपा करो । तुम्हारी ये आँखें व मल-सी कोमल और प्रेमने पूर्ण हैं। इमारी यहुत दिनोंकी लगी आशा तोड़ो मत, इसे पूरी करो । मनमोहन ! अवतक इमारा चित्त घरके काम धर्षीमें लगता था। इसीसे इमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे। परन्तु तुमने हमारे देखते-देखते हमारा वह चित्त लूट लिया । इसमे तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुखस्वरूप हो न ! परन्तु अब तो हमारी गति मति निराली ही हो गयी है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरणकमलोंको छोड़कर एक पग भी हटनेके लिये तैयार नहीं हैं, नहीं हट रहे हैं। पिर इम व्रजमें कैसे जायँ ! और यदि बहाँ जायँ भी तो करें क्या ! प्राणवल्ल्भ ! इमारे प्यारे सखा! तुम्हारी मन्द-मन्द मधुर मुसकात, प्रेमभरी चितवन और मनोइर सगीतने इमारे हृदयमें तुम्हारे प्रेम और मिलनकी आग धधका दी है। उसे तुम अपने अधरींकी रसधारासे बुझा दो । नहीं तो प्रियतम ! इम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह व्यथाकी आगसे हम अपने-अपने शरीर जला देंगी और ध्यानके द्वारा तुम्हारे चरणकमलोंको प्राप्त करेंगी ॥३१-३५॥

कमलनयन ! जीवनधन ! तुम वनवासियोंके प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इससे प्रायः तुम उन्हींके पास रहते हो । यहाँतक कि तुम्हारे जिन चरणकमलीं भी सेवाका अवसर स्वय लक्ष्मीजीको भी कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणोंका स्वर्ध हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन यह सौभाग्य हमें भिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनिद्त किया, उसी दिनसे हम और किसीके सामने एक क्षणके लिये भी ठहरनेमें असमर्थ हो गयी हैं--पति पुत्रादिकों की सेवा तो दूर रही । हमारे स्वामी ! जिन लक्ष्मीजीका द्वपा क्टाक्ष प्राप्त करनेके लिये बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मीजी तुम्हारे यक्ष स्थलमें विना किसीकी प्रतिद्दन्दिताके स्थान प्राप्त कर लेनेपर भी अपनी स्रोत तुलसी के साथ तुम्हारे चरणोंकी रज पानेकी अभिलाषा किया करती हैं। अवतक में सभी मर्कोंने उस चरणरजका सेवन किया है। हम भी तुम्हारी उसी चरणरजकी शरणमें आयी हैं। भगवन् ! अवतक जिसने भी तुम्हारे चरणोंकी शरण ली। उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिये । अन तुम हमपर छपा करो । हमें भी अपने प्रसादका भाजन बनाओ । हम तुम्हारी सेवा करनेकी आञ्चा-अभिलापासे घर, गाँव, कुटुम्ब-सब

कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणोंकी शरणमें आयी हैं। वियतम ! वहाँ तो तुम्हारी आराधनाके लिये अवकाश ही नहीं है । पुरुषभूषण ! पुरुषोत्तम ! तुम्हारी मधुर मुसकान और चाक चितवनने इमारे हृदयमें प्रेमकी-मिलनकी आकाञ्चाकी आग धधका दी है; हमारा रोम रोम उससे जल रहा है । तुम इमें अपनी दासीके रूपमें स्वीकार कर ले । हमें अपनी सेवाका अवसर दो । प्रियतम ! तुम्हारा सुन्दर मुखकमल, जिसपर बुँघराली अल्कें झलक रही हैं; तुम्हारे ये कमनीय कपोल, जिनपर सुन्दर सुन्दर कुण्डल अपना अनन्त सौन्दर्य विलेर रहे हैं; तुम्हारे ये मधुर अधर, जिनकी सुधा सुधाको भी लजानेवाली है, तुम्हारी यह नयन मनोहारी चितवन, जो मन्द मन्द मुसकानसे उछिसत हो रही है; तुम्हारी ये दोनों भुजाएँ, जो श्ररणागतींको अभयदान देनेमें अत्यन्त उदार हैं और तुम्हारा यह वश्वःखल, जो ल्ह्मीजीका —सौन्दर्यंकी एकमात्र देवीका नित्य क्रीडास्यल है, देखकर इम स्र तुम्हारी दासी हो गयी हैं। श्याम सुन्दर ! हमारी तो बात ही क्या है—तीनों लोकोंमें भी और ऐसी कीन-सी स्त्री है, जो मधुर मधुर पद और आरोह अयरोह-क्रमसे विविध प्रकारकी मूर्च्छनाओंसे युक्त तुम्हारी वशीकी तान सुनकर तया इस निलोकसुन्दर मोहिनी मूर्तिको — जो अपने एक बूँद सौन्दर्यंसे त्रिलोकीको सौन्दर्यका दान करती है एव जिसे देखकर गी, पक्षी, बृक्ष और हरिन भी रोमाञ्चित, पुलकित हो जाते हें -अपने नेत्रींसे निहारकर आर्य मर्यादासे विचलित न हो जाय, कुल कान और लोकलजाको त्यागकर तुममें अनुरक्त न हो जाय १ इमसे यह बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान् नारायण देवताओंकी रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम वजमण्डलका भय और दुःख मिटानेके लिये ही प्रकट हुए हो । और यह भी स्पष्ट ही है कि दीन दुखियोंपर तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है। प्रियतम ! इम भी बड़ी दुःखिनी हैं। तुम्हारे मिलनकी आनाशाकी धागचे हमारा वक्षःखल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियोंके वधःस्थल और सिरपर अपने कोमल करकमल रखकर इन्हें अपनालो; इमें जीवनदान दो ॥ ३६-४१ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—गरीक्षित्। भगवान् श्रीकृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरोंके भी ईश्वर् है। जब उन्होंने गोगियोंकी व्यथा और व्याकुलतासे भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दयासे भर गया और यद्यपि वे आत्माराम हैं—अपने-आपमें ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तुकी अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हँसकर उनके साथ कीडा प्रारम्भ की । भगवान् श्रीकृष्णने अपनी भाव-भङ्गी और चेष्टाएँ गोपियोंके अनुकूल कर दीं; फिर भी वे अपने खरूपमें ज्यों-के-त्यों एकरस स्थित थे, अन्युत थे। जब वे खुलकर हँसते, तब उनके उज्ज्वल-उज्ज्वल दाँत कुन्दकलीके समान जान पड़ते थे। उनकी प्रेमभरी चितवनसे और उनके दर्शनके आनन्दसे गोपियोंका मुखकमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी हो गयीं । उस समय श्रीकृष्णकी ऐसी शोभा हुई, मानो अपनी पत्नी तारिकाओंसे घिरे हुए चन्द्रमा ही हों। गोपियोंके शत-शत यूथोंके स्वामी भगवान् श्रीकृष्ण वैजयन्ती माला पहने वृन्दावनको शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियाँ अपने प्रियतम श्रीकृष्णके गुण और लीलाओं-का गायन करतीं, तो कभी श्रीकृष्ण गोपियोंके प्रेम और सौन्दर्यके गीत गाने लगते । इसके वाद भगवान् श्रीकृष्णने गोवियोंके साथ यमुनाजीके पावन पुलिनपर, जो कपूरके समान चमकीली वाल्से जगमगा रहा था, पदार्पण किया।

वह यमुनाजीकी तरल तरङ्गोंके स्पर्शेसे शीतल, और कुमुदिनी-की सहज सुगन्धसे सुवासित वायुके द्वारा सेवित हो रहा या । उस आनन्दप्रद पुलिनपर भगवान्ने गोपियोंके साथ क्रीड़ा की । हाथ फैलाना, आलिङ्गन करना, गोपियोंके हाथ दवाना, उनकी चोटी, जाँघ, नीवी और स्तन आदिका स्पर्श करना, विनोद करना, नखक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवनसे देखना और मुसकाना-इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिन्य कामरसको, परमोज्ज्वल प्रेमभावको उत्तेजितकरते हुए भगवान् श्रीकृष्ण उनके साथ कीड़ा करने लगे। उदारशिरोमणि सर्वव्यापक भगवान् श्रीकृष्णने जब इस प्रकार गोपियोंका सम्मान किया, तब गोपियोंके मनमें ऐसा भाव आया कि संसारकी समस्त स्त्रियोंमें हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं है । वे कुछ मानवती हो गयीं । जब भगवान्ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहागका कुछ गर्व हो आया है और अब मान भी करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शान्त करनेके लिये तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करनेके लिये वहीं-- उनके वीचमें ही अन्तर्धान हो गये ॥४२-४८॥

# तीसवाँ अध्याय

---07-0400-

#### श्रीकृष्णके विरहमें गोपियोंकी दशा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित् ! भगवान् यका-यक अन्तर्धान हो गये । उन्हें न देखकर वजयुवतियोंकी वैसी ही दशा हो गयी, जैसे यूथपित गजराजके विना हथिनियोंकी होती है। उनका हृदय विरहंकी ज्वालासे जलने लगा। उनका चित्त भगवान् श्रीकृष्णकी सिह-शावककी-सी चाल, प्रेमभरी मुसकान, विलासभरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न-भिन्न प्रकारकी लीलाएँ तथा शृङ्गार-रसकी भाव-भङ्गियोंके स्मरणमें तन्मय हो गया । वे प्रेमकी मतवाली गोपियाँ श्रीकृष्णमय हो गर्यी और फिर श्रीकृष्णकी विभिन्न चेष्टाओंका अनुकरण करने लगीं अपने प्रियतम श्रीकृष्णकी चाल-ढाल, हास-विलास और चितवन-वोलन आदिमें श्रीकृष्णकी प्यारी गोपियाँ उनके समान ही बन गयीं; उनके शरीरमें भी वही गति-मति, वही भाव-भङ्गी उत्तर आयी । वे अपनेको सर्वया भूलकर श्रीकृष्णस्वरूप हो गर्यी और भें श्रीकृष्ण ही हूँ'-इस प्रकार कहने लगीं। क्यों न हो, श्रीकृष्णके विविध लीला-विलासको देखकर वे अपनेको खो जो बैठी थीं ! वे सब परस्पर मिलकर ऊँचे स्वरसे उन्हींके गुणोंका गान करने लगीं और मतवाली होकर एक वनसे दूसरे वनमें, एक

झाड़ीसे दूसरी झाड़ीमें जा-जाकर श्रीकृष्णको हूँ दुने लगीं। परीक्षित्! मगवान् श्रीकृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गये थे। वे तो समस्त जड-चेतन पदार्थोंमें तथा उनके बाहर भी आकाशके समान एकरस स्थित ही हैं। वे वहीं थे, उन्हींमें थे; परन्तु उन्हें न देखकर गोपियाँ वनस्पतियोंसे—पेड़-पौधोंसे उनका पता पूछने लगीं।। १-४।।

परीक्षित्! गोपियोंने पहले बड़े-बड़े वृक्षोंसे जाकर पूछा—'हे पीपल, पाकर और वरगद! नन्दनन्दन इयाम-सुन्दर अपनी प्रेमभरी मुसकान और चितवनसे हमारा मन चुराकर चले गये हैं। क्या तुमलोगोंने उन्हें देखा है ११ गोपियोंको आशा यी कि ये बड़े वृक्ष बता देंगे; परन्तु उन्हें कुछ न बोलते देख वे आगे बढ़ीं। उन्होंने कुरवक, अशोक, नागकेशर और छोटी-बड़ी चम्पाको सम्बोधन करके कहा—'माई! क्या इधरसे बलरामजीके छोटे भाई, जिनकी मुसकानमात्रसे बड़ी-बड़ी मानिनियोंका मान-मर्दन हो जाता है, आये थे क्या १ तुमने उनकी मुसकान देखकर ही पहचान लिया होगा।' उन्हें कुछ न बोलते देख वे स्त्री-जातिके पौघोंकी ओर चलीं। उन्होंने

कहा-'बहिन तुलसी! तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है। तुम तो सभी लोगोंका कल्याण चाहती हो । भगवान्के चरणोंमें तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी तो भौरों के मंडराते रहनेपर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं । क्या तुमने अपने परम प्रियतम स्यामसुन्दरको देखा है ! गोवियोंने सोचा तुलसीको भी अपने सुद्दागका गर्व है। चलो अपने जैसी इन बिह्नोंसे पूछें-- 'प्यारी मालती! जाती और जूही! तुमलोगीने इमारे इयाममुन्दरको अवश्य देखा होगा । क्योंकि उन्होंने इधरसे जाते समय अपने कोमल करोंसे स्पर्श करके तुम्हें आनिदत किया होगा। उनके भी कुछ न बोलनेपर वे फल आदिके द्वारा परोपकार करनेवाले वृक्षीं से पूछने लगीं । उन्होंने रहाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौलिसरी, आम, कदम्ब और नीम तया अन्यान्य वृक्षोंको सम्बोधन करके कहा-'यमुनाके तटपर विराजमान सुखी तरुवरो ! तुम्हारा जन्म-जीवन केवल परोपकारके लिये है । श्रीकृष्णके विना हमारा जीवन स्ना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं। तुम हमें उन्हें पानेका मार्ग बता दो।' उनसे भी कुछ उत्तर न पाकर गोपियोंकी दृष्टि पृथ्वीपर गयी, उन्होंने कहा-'भगवान्की प्रेयसी पृच्वीदेवी ! तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्रीकृष्णके चरणकमलींका स्पर्श प्राप्त करके तुम आनन्द्र भर रही हो और तृण-छता आदिके रूपमें अपना रोमाञ्च प्रकट कर रही हो ? तुम्हारा यह उल्लास-विलास श्रीकृष्णके चरणस्पर्शके कारण है अथवा वामनावतारमें विस्वरूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था, उसके कारण है ? कहीं उनसे भी पहले बराइभगवान्के अंग-संगके कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है ? आखिर तो यह घरती ही है, यह क्या उत्तर देगी-यह सोचकर जब गोपियोंने समने देखा, तब इरिनियाँ दिखायी पड़ीं ! वे वोल उठीं-'अरी सखी हरिनियो ! हमारे श्यामसुन्दरके अग-अंगसे सुपमा-सौन्दर्यंकी धारा यहती रहती है, वे कहीं अपनी प्राणियाके साथ तुम्हारे नयनोंको परमानन्दका दान करते हुए इधरते ही तो नहीं गये हैं ? अनुमान तो ऐसा ही होता है। देखो, देखो; कुल्पति श्रीकृष्णकी कुन्दकलीकी मालाकी मनोहरं गन्ध आ रही है और उसमें उनकी परम

प्रेयसीके अंग संगरे मिले हुए कुच कुङ्कमकी सुवास भी जान



पड़ती है । वे अवश्य इधरमे ही गये हैं ! [फिर वृक्षोंको सम्बोधित कर कहती हैं—] तरुवरो । उनकी मालाकी तुल्लीमें ऐसी सुगन्ध है कि उसकी गन्धके लोभी मतवाले भौरे प्रत्येक क्षण उसपर मेंड्राते रहते हैं । उनके एक हायमें लीलाकमल होगा और दूसरा हाय अपनी प्रेयसीके कंधेपर रक्ले होंगे । हमारे प्यारे श्यामसुन्दर इधरसे विचरते हुए अवश्य गये होंगे । जान पड़ता है तुमलोग उन्हें प्रणाम करनेके लिये ही छुके हो । परन्तु उन्होंने अपनी प्रेमभरी चितवनसे भी तुम्हारी वन्दनाका अमिनन्दन क्या है या नहीं ! [ दूसरी ओर मुझकर ] अरी सली ! इन वृक्षोंसे पूछना व्यर्थ है । इन लताओंसे पूछो । ये अपने पति वृक्षोंको भुजपाशमें वाँधकर आलिङ्गन किये हुए हैं, इमसे क्या हुआ ! इनके शरीरमें जो पुलक है, रोमाझ है, वह तो भगवान्के नखोंके स्पर्शंसे ही है । अहो ! इनका कैसा सौमाग्य है । ॥५–१३॥

परीक्षित् ! इस प्रकार मतवाली गोपियाँ प्रलाप करती हुई भगवान् श्रीकृष्णको हूँ ढते-हूँ ढते कातर हो रही थीं । अव और भी गाढ आवेश हो जाने के कारण वे भगवन्मय होकर भगवान्की विभिन्न छी छा श्रीका अनुकरण करने छगीं। एक पूतना बन गयी, तो दूसरी श्रीकृष्ण बनकर उसका स्तन पीने छगी। कोई छकड़ा बन गयी, तो किसीने वालकृष्ण



गोपियाँ भगवन्मय होकर भगवान्की विभिन्न लीलाओंका अनुकरण करने लगीं।

बनकर रोते हुए उसे पैरकी ठोकर मारकर उलट दिया। कोई सखी बालकृष्ण यनकर बैठ गयी तो कोई तृणावर्त देत्यका रूप धारण करके उसे हर ले गयी। कोई गोपी पाँव धतीट-घतीटकर घटनोंके बल वकैयाँ चलने लगी और उस समय उसके पायजेब रनझन-रनझन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम, और बहुत-सी गोपियाँ ग्वालबालोंके रूपमें हो गर्यी। एक गोपी बन गयी वत्सासुर, तो दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियोंने अलग-अलग श्रीकृष्ण बनकर बत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियोंको मारनेकी लीला की। जैसे श्रीकृष्ण वनमें करते थे, बैसे ही एक गोपी बाँसुरी बजा-बजाकर दूर गये हुए पशुओंको बुलानेका खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियाँ 'वाह-वाह' करके उसकी प्रशंसा करने लगीं। एक गोपी अपनेको श्रीकृष्ण समझकर



दूसरी सखीके गलेमें वाँह डालकर चलती और गोपियोंसे कहने लगती—'मित्रो! में श्रीकृष्ण हूँ। तुमलोग मेरी यह मनोहर चाल देखो।' कोई गोपी श्रीकृष्ण बनकर कहती—'अरे त्रजवासियो! तुम आँधी-पानीसे मत डरो। मैंने उससे बचनेका उपाय निकाल लिया है।' ऐसा कहकर गोवर्द्धन-धारणका अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। परीक्षित्! एक गोपी वनी कालिय नाग, तो दूसरी श्रीकृष्ण बनकर उसके सिरपर पैर रखकर चढ़ी-चढ़ी बोलने लगी 'रे दुष्ट साँप! त् यहाँसे चला जा। में दुष्टीका दमन करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ हूँ।' इतनेमें ही एक गोपी बोली—'अरे खालो! देखो, वनमें वड़ी मयक्कर आग

लगी है। तुमलोग जल्दी-से-जल्दी अपनी आँखें मूँद लो, मैं अनायास ही तुमलोगोंको बचा लूँगा। एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी श्रीकृष्ण। यशोदाने फूलोंकी मालासे श्रीकृष्णको ऊखलमें बाँघ दिया। अब वह श्रीकृष्ण बनी हुई सुन्दरी गोपी हायोंसे मुँह ढापकर भयकी नकल करने लगी। १४-२३।।

परीक्षित्! इस प्रकार लीला करते-करते गोपियाँ वृन्दा-वनके वृक्ष और लता आदिसे फिर भी श्रीकृष्णका पता पूछने लगीं। इसी समय उन्होंने एक स्थानपर भगवान्के चरण-चिह्न देखे। वे आपसमें कहने लगीं—'अवश्य ही ये चरण-चिह्न उदारशिरोमणि नन्दनन्दन श्यामसुन्दरके हैं। क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वजा, अङ्कश्च और जौ आदिके चिह्न



स्पष्ट ही दीख रहे हैं। ' उन चरणिचहों के द्वारा व्रजवल्लम भगवान्को हूँ दती हुई गोपियाँ आगे वढ़ों, तब उन्हें श्रीकृष्णके साथ किसी व्रजयुवती के भी चरणिचह दीख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गर्यो। वे आपसमें कहने लगीं— 'जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गयी हो, वैसे ही नन्दनन्दन क्यामसुन्दरके साथ उनके कंधेपर हाथ रखकर चलनेवाली किस वड़भागिनी के ये चरणिचह हैं ! अवक्य ही सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णकी यह 'आराधिका' होगी। इसीलिये इसपर प्रसन्न होकर हमारे प्राणप्यारे क्यामसुन्दरने हमें छोड़ दिया है और इसे एकान्तमें ले गये हैं। प्यारी सिखयो ! भगवान् श्रीकृष्ण अपने चरणकमलसे जिस रजका स्पर्श कर देते हैं, वह धन्य हो जाती है। उसके अहोभाग्य



Q





हैं। क्योंकि ब्रह्मा, शहर और ब्रह्मी आदि भी अपने अशुम नष्ट करने के छिये उस रजको अपने सिरपर धारण करते हैं' ॥ २९ ॥ 'अरी सखी । चाहे कुछ भी हो-यह जो सखी हमारे सर्वख श्रीकृष्णको एकान्तमें ले जाकर अकेले ही उनकी अधर-सुधाका रस पी रही है, इस गोपीके उमरे हुए करणचिह्न तो हमारे हृदयमें बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं? ||३०|| यहाँ उस गोपीके पैर नहीं दिखलायी देते । माळूम होता है, यहाँ प्यारे स्यामसुन्दरने देखा होगा कि मेरी प्रेयसीके सुकुमार चरणकमछोंमें घासकी नोक गड़ती होगी; इसलिये उन्होंने उसे अपने कंचेपर चढ़ा लिया होगा ॥ ३१ ॥ संखियो । यहाँ देखो, व्यारे श्रीकृष्णके चरणचिह्न अधिक गहरे-बाद्धमें धँसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तुको उठाकर चले हैं, उसीके बोशसे उनके पैर जमीनमे धँस गये हैं। हो-न-हो यहाँ उस कामीने अपनी प्रियतमाको अवश्य कंषेपर चढाया होगा ॥ ३२ ॥ देखो-देखो, यहाँ परमप्रेमी व्रजवह्नभने फूळ चुननेके छिये अपनी प्रेयसीको नीचे उतार दिया है और यहाँ परम प्रियतम श्रीकृष्णने अपनी प्रेयसीके लिये फूल चुने हैं । उचक-उचककर फूल तोव्नेके कारण यहाँ उनके पंजे तो घरतीमें गड़े हर हैं और एड़ीका पता ही नहीं है || ३३ || परम प्रेमी श्रीकृष्णने कामी पुरुषके समान यहाँ अपनी प्रेयसीके केश सँवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूर्ज़िको प्रेयसीकी चोटीमें गूँयनेके लिये ने यहाँ अनस्य ही नैठे रहे होंगे। ॥३४॥ परीक्षित् । भगवान् श्रीकृष्ण आत्माराम हैं । वे अपने-आपमें ही सन्तुष्ट और पूर्ण हैं । जब ने अखण्ड हैं, उनमे दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें कामकी कल्पना कैसे हो सकती है ! फिर भी उन्होंने कामियोंकी दीनता—सीपरवशता और सियोंकी कुटिलता दिखलाते हुए वहाँ उस गोपीके साथ एकान्त-में कीडा की यी-एक खेळ रचा था।। ३५॥

इस प्रकार गोपियाँ मतवाळी-सी होकर--- अपनी सुध-बुध खोकर एक दूसरेको भगवान् श्रीकृष्णके चरणिवह दिखळाती दुई वन-वनमें भटक रही थीं । इधर भगवान् श्रीकृष्ण दूसरी गोपियोंको वनमें छोड़कर जिस भाग्यवती गोपीको एकान्तमें ले गये थे, उसने समझा कि भी ही समस्त गोपियोंमें श्रेष्ठ हूँ । इसीलिये तो हमारे प्यारे श्रीकृष्ण दूसरी गोपियोंको छोड़कर, जो उन्हे इतना चाहती है, केवल मेरा ही मान करते हैं। मुझे ही आदर दे रहे हैं ॥३६-३७॥ मगवान् श्रीकृष्ण ब्रह्मा और शहरके भी शासक हैं। वह गोपी वनमें जाकर अपने प्रेम और सौभाग्यके मदसे मतत्राली हो गयी और उन्हीं श्रीकृप्णसे कहने टगी-प्यारे ! मुझसे अब तो और नहीं चला जाता। मेरे सुकुमार पाँव यक गये हैं। अब तुम जहाँ चलना चाहो, मुझे अपने कंवेपर चढ़ाकर ले चलों ॥ ३८॥ अपनी प्रियतमाकी यह बात सुनकर श्यामसुन्दरने कहा-अन्स्र धारी ! तुम अब मेरे क्षेपर चढ़ हो। यह सुनकर वह गोपी ड्यों ही उनके कंघेपर चढ़ने चली, त्यों ही श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये और वह सौभाग्यवती गोपी रोने-पछताने छगी ॥ ३९॥ 'हा नाय ! हा रमण ! हा श्रेष्ठ ! हा महाभुज ! तुम कहाँ हो ! कहाँ हो !! मेरे सखा ! में तुम्हारी दीन-हीन दासी हूँ । शीव्र ही मुझे अपने सानिष्यका अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो' ॥ ४० ॥ परीक्षित् । गोपियौँ मगवान्के चरणचिहोंके सहारे उनके जाने-का मार्ग ढूँढ़ती-ढूँढती वहाँ जा पहुँचीं । योड़ी दूरसे ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतमके वियोगसे दुखी होकर अचेत हो गयी है ॥ ४१ ॥ जब **उन्होंने** उसे जगाया, तब उसने भगवान् श्रीकृष्णसे उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था, वह उनको सुनाया । उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावरा उनका अपमान किया, इसीसे वे अन्तर्धान हो गये। उसकी बात सुनकर गोपियोंके आश्चर्यकी सीमा न रही ॥४२॥ इसके बाद वनमें जहाँतक चन्द्रदेवकी चाँदनी छिटक रही थी, वहाँतक वे उन्हें हुँदती हुई गयीं। परन्तु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अन्वकार है—घोर जंगछ है—इम हूँदती जायंगी तो श्रीकृष्ण और भी उसके अंदर घुस जायँगे, तब वे उधरसे छीट आयीं।। ४३॥ परीक्षित् ! गोपियोंका मन श्रीकृष्णमय हो गया या। उनकी वाणीसे कृष्णचर्चिक अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीरसे केवल श्रीकृष्णके लिये और केवल श्रीकृष्णकी चेष्टाएँ हो रही थीं। कहाँतक कहुँ; उनका

रोम-रोम, उनकी आत्मा श्रीकृष्णमय हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थीं और उनमें इतनी तन्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने शरीरकी भी सुध नहीं थी, फिर घरकी याट कौन करता ! ॥ ४४ ॥ गोपियोंका रोम-रोम इस बातकी प्रतीक्षा और आकाङ्का कर रहा था कि जल्दी-से-जल्दी श्रीकृष्ण आयें । श्रीकृष्णकी ही भावनामें ह्वी हुई गोपियों यमुनाजीके पावन पुलिनपर—रमणरेतीमें छौट आयीं और एक साथ मिलकर श्रीकृष्णके गुणोंका गान करने लगीं ॥ ४५ ॥

# इकतीसवाँ अध्याय

#### गोपिकागीत

गोपियाँ विरहावेदामें गाने छगीं—प्यारे! तुम्हारे जन्मके कारण वैकुण्ठ आदि छोकोंसे भी वजकी महिमा बढ़ गयी है। तमी तो सौन्दर्य और मृदुछताकी देवी छहमीजी अपना निवासस्थान वैकुण्ठ छोड़कर यहाँ नित्य-निरन्तर निवास करने छगी है, इसकी सेवा करने छगी हैं। परन्तु प्रियतम! देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणोंमें ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, धन-वनमें मटककर तुम्हें हूँढ़ रही हैं॥ १॥ हमारे प्रेमपूर्ण इदयके खामी! हम तुम्हारी बिना मोछकी दासी हैं। तुम शरकाछीन जलाशयमें सुन्दर-से-सुन्दर सरसिज-की कर्णिकाके सौन्दर्यको चुरानेवाळे नेत्रोंसे हमें घायळ कर

चुके हो । हमारे मनोरथ पूर्ण करनेवाले प्राणेश्वर ! क्या नेत्रोंसे मारना वध नहीं है है अस्रोंसे हत्या करना ही वध है है ॥ २ ॥ पुरुषशिरोमणे ! यमुनाजीके विषेले-जलसे होनेवाली मृत्यु अजगरके रूपमें खानेवाले अघासुर, इन्द्रकी वर्णा, आँघी, बिजली, दात्रानल, वृषमासुर और न्योमासुर आदिसे एवं मिन-मिन अवसरोंपर सब प्रकारके भयोंसे तुमने बार-बार इमलोगोंकी रक्षा की है ॥ ३ ॥ तुम केवल यशोदानन्दन ही नहीं हो; समस्त शरीरधारियों-के हृदयमें रहनेवाले उनके साक्षी हो, अन्तर्यामी हो । सखे ! ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे विश्वकी रक्षा करनेके

िये तुम यदुवशमें अनतीर्ण हुए हो । परन्तु प्यारे । हो तो तुम हमारे स्था ही न ! अपने निरहकी प्वालामें हमें क्यों जला रहे हो है ॥ १-४ ॥

अपने प्रेमियोंनी अभिलापा पूर्णं बरनेवालोंमें अग्रगण्य यदुवर्शिरोमणे । जो लोग जन्म मृत्युरूप ससारके चक्ररसे इरका तुम्हारे चरणींकी शरण प्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे करकमल अपनी छत्रडायामें लेकर अभय कर देते हैं। इमारे प्रियतम । सबकी लाल्या अभिलाघाओंको पूर्ण करनेवाला वही करकमल, जिससे तुमने लक्ष्मीजीका हाय पकड़ा है। इमारे सिरपर रख दो ! वजवासियोंके दु ख दूर करनेवाले वीरशिरोमणि स्यामसुन्दर । हमारा मान और सुहागका मद देखकर अन्तर्धान होनेकी क्या आवश्यकता है ! तुम्हारी मन्द-मन्द मुधवानकी एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीजनींक सारे मान मदको चूर चूर कर देनेके लिये पर्याप्त है। हमारे प्यारे छखा। इमछे रूठो मत । हम तो तुम्हारी दाही हैं, तुम्हारे चरणांपर निछाउर हैं। हमें अपना यह परममुन्दर साँवला साँवला मुखकमल दिखलाओ । तुम्हारे चरणकमन्त्र शरणागत प्राणियों के सारे पार्वीको नष्ट कर देते हैं । वे समस सौन्दर्य, माधुर्यकी खान हैं और स्वय लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती रहती हैं। इम मजवासियोंके लिये वे कितने सुलम हैं १ तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ीं ने पीठे पीछे चलते हो और हमारे लिये उन्हें साँपके पणीतकपर रतनेमें भी सङ्कोच नहीं करते । हमारा हृदय तुम्हारी विरइ-व्ययानी आगसे जल रहा है, तुम्हारे मिलनकी आवाङ्का इमें सता रही है । तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्ष खल्पर रखकर हमारे हृदयकी प्वालाको शान्त कर दो । कमलनयन! तुम्हारी वाणी क्तिनी मधुर है ! उसका एक एक पद, एक-एक शब्द, एक एक असर मधुरातिमधुर है । वड़े-बड़े विद्वान् उसमें रम जाते हैं । उसपर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं । तुम्हारी उसी वाणीका रसास्वादन करके तुम्हारी आशानारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं। अब तुम अपना दिव्य अमृतमे भी मधुर अधर-रस पिलानर हमें जीवन दान दो । प्रभो ! तुम्हारी लीलाक्या भी अमृतस्वरूप है । विरहसे स्ताये हुए लोगोंके लिये सो वह जीवन-सर्वस्व ही है। वास्तवमें उन्हें वही जिलाये रखती है। यहे बड़े ज्ञानी महा माओंने असका गायन किया है, उसकी महिमाका यखान विया है । वह सारे पाप-ताप तो मिटाती ही है, साय ही परम मङ्गल-परम क्ल्याणना दान भी करती है।

यह परम मुन्दर, परम मघुर और बहुत विस्तृत भी है । जो तुम्हारी उस लीला-कयाका गायन करते हैं, वास्तवमें भूलोकमें यही सबसे बहे दाता हैं, सबसे अधिक दान करनेवाले हैं । उन्हींके द्वारा जगत्का सबसे अधिक उपकार होता है । जब तुम्हारी कथाकी ही यह महिमा है, तब सङ्कते वारेमें तो क्या कहें ? अन हमें और अधिक उससे बिझत न रक्खो । प्यारे । एक दिन वह या, जब तुम्हारी प्रेमभरी हँसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह-तरहकी कीड़ाओंका ध्यान करके हम आनन्दमें मझ हो जाया करती यीं । उसके बाद तुम मिले । तुमने एकान्तमें हृदयस्पर्धी ठिठोलियाँ कीं, प्रेमकी बातें कहीं । परन्तु हमारे कपटी मित्र ! अब वे सब बातें कहीं है ? अब तो उनकी याद आनेसे हमारा हृदय उलटा कुब्ध हो रहा है । इससे तो अच्छा या तुम मिलते ही नहीं । तुमसे मिलकर निखुड़ना तो नड़ा ही दु खदायी है ॥ ५-१० ॥

हमारे खामी। तुम्हारे चरण कमल्छे भी मुकोमल और मुन्दर हैं। जब तुम गौओंको चरानेके लिये बजसे निकछते हो तत्र कहीं तुम्हारे चरणोंमें करूड़, तिनके और कुश काँटे न गड़ जायँ-यह सोचकर हमारा मन वेचैन हो जाता है। प्रियतम! यह दिनका योड़ा सा समय भी हमारे लिये भारी हो जाता है और हमें बड़ा दु स होता है। दिन दलनेपर जब तुम वनसे घर लीटते हो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुखकमलपर नीली-नीली अल्कें लटक रही हैं और गौओंके खुरसे उड़-उड़कर घनी घूल पड़ी हुई है। इमारे बीर प्रियतम । इम तो तुम्हारा वह धीन्दर्य देखती हैं और तुम हमारे हृदयमें मिलनकी आकाङ्का-प्रेम उत्पन्न करते हो । इमारे प्रियतम ! एकमात्र तुम्हीं इमारे सारे दु खींको मिटानेवाले हो। तुम्हारे चरणकमल श्ररणागत भक्तोंकी समस्त अभिलापाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। ख़य लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती हैं और पृष्वीके तो वे भूषण ही हैं। आपत्तिके समय उनका समरण करनेसे सारी आपत्तियाँ कट जाती हैं। प्रभो । तुम अपने वे परम क्रव्याणस्वरूप चरणक्मल इमारे वक्ष खलपर द्वदयकी व्यथा शान्त कर दो। वीरशिरोमणे । तुम्हारा अधरामृत मिलनके मुखको, आकाङ्काको वढानेवाला है। वह विरहजन्य समस्त ग्रोक-सन्तापको नष्ट कर देता है। इमारी यह प्रार्थना किसी ऐसी वस्तुके लिये नहीं है, जो अल्म्य हो। यह गानेवाली बाँसुरी भलीमाँति उसे

चूमती रहती है। प्रभो! उसका यह एक बहुत बड़ा गुण है कि जिसने एक बार उसे पी लिया, उसे फिर दूसरों और दूसरोंकी आसक्तियोंका स्मरण भी नहीं होता । हमारे वीर! अपना वही अधरामृत वितरण करो, हमें पिलाओ। प्यारे! दिनके समय जब तुम वनमें विहार करनेके लिये चले जाते हो, तब तुम्हें देखे विना हमारे लिये एक-एक क्षण युगके समान हो जाता है और जब तुम सन्ध्याके समय लौटते हो तथा घुँघराली अलकोंसे युक्त तुम्हारा परम सुन्दर मुखारविन्द हम देखती हैं, उस समय पलकोंका गिरना हमारे लिये भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन पलकोंको वनानेवाला विधाता मूर्ख है। प्यारे वयामसुन्दर! हम अपने पति-पुत्र, भाई-बन्धु कुल-परिवारका त्याग कर, उनकी इच्छा और आज्ञाओंका उल्लान करके तुम्हारे पास आयी हैं। इम तुम्हारी एक-एक चाल जानती हैं, सङ्केत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गायनकी गति समझकर, उसीसे मोहित होकर यहाँ आयी हैं । कपटी ! इस प्रकार रात्रिके समय आयी हुई युवतियोंको तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है ? प्यारे ! एकान्तमें तुम मिलनकी आकाङ्का, प्रेम-भावको जगानेवाली वातें करते थे। ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेमभरी चितवनसे हमारी ओर देखकर मुसकरा देते थे और हम

.....

देखती थीं तुम्हारा वह विशाल वक्षःखल, जिसपर लक्ष्मीजी नित्य-निरन्तर निवास करती हैं। तबसे अबतक निरन्तर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। प्रियतम ! तुमने समस्त वजवासियोंका दुःख नष्ट करनेके लिये ही अवतार लिया है । तुम्हारे इस अवतारसे अपने-आप ही समस्त संसारका मङ्गल हो रहा है। हमारा हृदय तुम्हारे मिलनके लिये बहुत ही मचल रहा है। इसकी उत्सुकताकी सीमा नहीं है। अतः यह सूमपना छोड़कर तिनक हमें भी कुछ ऐसी दवा दो, जिससे तुम्हारी इन दासियोंके हृदयकी पीड़ा मिट जाय-यह जलन शान्त हो जाय । प्यारे ! इमें इसकी भी परवा नहीं, हमारा यह हृदय जल जाय; परन्तु एक वातसे हमें बड़ा दुःख हो रहा है। तुम्हारे चरण कमलसे भी सुकुमार हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनोंपर भी डरते-डरते वहुत धीरेसे रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाय। उन्हीं चरणींसे तुम रात्रिके समय घोर जङ्गलमें छिपे-छिपे भटक रहे हो ! कहीं उनमें कंकड़-पत्थरकी चोट न लग जाय, यह सोचकर ही हमें चकर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्रीकृष्ण ! स्यामसुन्दर ! प्राणनाथ ! हमारा जीवन तुम्हारे लिये है, हम तुम्हारे लिये जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं ॥ ११-१९ ॥

### वत्तीसवाँ अध्याय

### भगवान्का प्रकट होकर गोपियोंको सान्त्वना देना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! भगवान्की प्यारी गोपियाँ विरहके आवेशमें इस प्रकार भाँति-भाँतिसे गाने और प्रलाप करने लगीं। अपने कृष्ण-प्यारेके दर्शनकी लालसासे वे अपनेको रोक न सर्की, फूट-फूटकर रोने लगीं। ठीक उसी समय उनके बीचोबीच मुसकराते हुए भगवान् श्रीकृष्ण प्रकट हो गये। उनका मुखकमल मन्द-मन्द मुसकानसे खिला हुआ था। गलेमें वनमाला थी, पीताम्बर धारण किये हुए थे। उनका यह रूप क्या था, सबके मनको मय डालनेवाले कामदेवके मनको

भा० अं० ९४

भी मथनेवाला था। कोटि-कोटि कामोंसे भी सुन्दर परम मनोहर श्यामसुन्दरको आया देख गोपियोंके नेत्र प्रेम और आनन्दसे खिल उठे। वे सब-की-सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीरमें दिन्य प्राणोंका सञ्चार हो गया हो, शरीरके एक-एक अङ्गमें नवीन चेतना—न्तन स्फूर्ति आ गयी हो। एक गोपीने बड़े प्रेम और आनन्दसे श्रीकृष्णके करकमलको अपने दोनों हाथोंमें ले लिया और वह धीरे-धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपीने उनके चन्दनचर्चित भुजदण्डको अपने कंधेपर रत लिया । तीसरी सुन्दरीने भगवान्का चवाया हुआ



पान अपने हायोंमें ले लिया । चौथी गोपी, जिसके हृदयमें भगवान्के विरहसे बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गयी और उनके चरणकमलको अपने यक्षान्यलपर रख लिया । पाँचवी गोपी प्रणयकोपसे विह्नल होकर, भीहें चढाकर, दाँतींसे होठ दबाकर अपने कटाश्च-बाणोंसे बींघती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी अपने निर्निमेप नयनोंसे उनके मुखकमलका मकरन्द रस पान करने लगी। परन्तु जैसे सत पुरुष भगवान्के चरणींके दर्शनसे कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनकी मुख माधुरीका निरन्तर पान करते रहनेपर भी तृप्त नहीं होती यी। सातवीं गोपी नेत्रोंके मार्गसे भगवान्को अपने हृदयमें हे गयी और फिर उसने ऑसिं बंद कर ली। अब मन-ही मन भगवान्का आलिङ्गन करनेसे उसना शरीर पुलिन्त हो गया, रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियों के समान परमानन्दमें मझ हो गयी। परीक्षित्! जैसे मुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत पुरुपको प्राप्त करके ससारकी पीड़ासे मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियोंको भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनसे परम आनन्द और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरहके कारण गोपियोंको जो दुःस हुआ या, उससे वे मुक्त हो गर्यो और शान्तिके समुद्रमें झूवने उतराने लगीं । परीक्षित् ! यों तो भगवान् श्रीकृष्ण अन्युत और एकरस हैं। उनका

सौन्दर्य और माधुर्य निरित्यय है; पिर भी विरह व्ययासे मुक्त हुई गोपियों के बीचमे उनती शोभा और भी बढ गयी। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान, बल आदि शक्तियों से सेवित होनेपर और भी शोभायमान होता है।। १-१०॥

इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण उन जजमुन्दरियोंको साथ लेकर यमुनाजीके युलिनपर आये। उस समय खिले हुए कुन्द और मन्दारके पुष्पींकी मुरिम लेकर पड़ी ही शीतल और सुगन्धित मन्द मन्द वायु चल रही थी और उसकी मर्किस मतवाले होतर भौरे इधर-उधर मॅड्रा रहेथे। शरदपृर्णिमाके चन्द्रमाकी चाँदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही यी। उसके कारण रात्रिके अन्धकारका तो क्हीं पता ही न था। स्त्रीत आनन्द मङ्गलका ही साम्राज्य छाया था । वह पुलिन क्या या, यमुनाजीने स्वय अपनी लहरींके हायों भगवान्की लीलाके लिये सुकोमल बालुकाका रंगमञ्ज बना रक्ला था। परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनसे गोवियों के हृदयमें इतने आनन्द और इतने रसका उल्लास हुआ कि उनके हृदयकी सारी आधि व्याधि मिट गयी। जैसे कर्मकाण्डकी श्रुतियाँ उसका वर्णन करते करते अन्तमें शानकाण्डका प्रतिपादन करने लगती हैं और पिर वे समस्त मनोरयों से अपर उठ जाती हैं, कृतकृत्य हो जाती हैं - वैसे ही गोपियाँ भी पूर्णकाम हो गयाँ। अब उन्होंने अपने वक्ष स्थलपर लगी हुई रोली वेसरहे चिह्नित ओढनी को अपने परम प्यारे सुद्धद् श्रीकृष्णके विराजनेके लिये बिछा दिया। बहे-बहे योगेश्वर अपने योगसाधनसे पवित्र किये हुए हृदयमें जिनके छिये आसनकी कराना करते रहते हैं किन्तु, फिर भी अपने द्वदय सिंहा सन्पर वैठा नहीं पाते, वही सर्व-शक्तिमान् मगवान् यमुनाजीकी रेतीमें गोपियोंकी ओढनीपर बैठ गये । सहस्र-सहस्र गोवियों के बीचमें उनसे पूजित होकर भगवान् बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित् ! तीनीं लोकोंमें--तीनों कालोंमें जितना भी सौन्दर्य प्रकाशित होता है, वह सब तो भगधान्के बिन्दुमान सौन्दर्यका आभास भर है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान् श्रीकृष्ण अपने इस अलैकिक सौन्दर्यके द्वारा उनके प्रेम और आकाङ्काको और भी उभाइ रहे ये। गोपियोंने अपनी मन्द-मन्द मुखकान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भौंहोंने उनका सम्मान किया । किसीने उनके चरणकमलेंको अपनी गोदमें रख लिया, तो किसीने उनके करकमलेंको । वे अनके

# कल्याण रिष्

# गोपियोंके बीचमें भगवान्का प्रकट होना

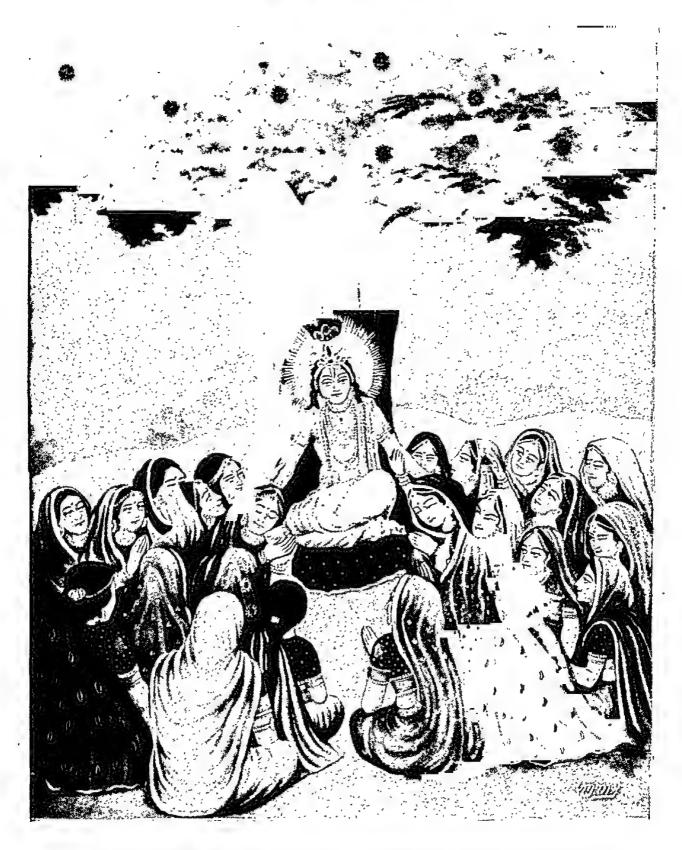

परम मनोहर क्यामसुन्दरको देखकर गोपियोंके नेत्र आनन्दसे खिल उठे।

संस्पर्शका आनन्द लेती हुई कभी-कभी कह उठती यीं— कितना सुकुमार है, कितना मधुर है! इसके बाद श्रीकृष्णके छिप जानेसे मन-ही-मन तिनक रूठकर उनके मुँहसे ही उनका दोष स्वीकार करानेके लिये वेकहने लगीं-॥११-१५॥

गोपियोंने कहा—नटनागर ! कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेवालोंसे ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम न करनेवालोंसे भी प्रेम करते हैं । परन्तु इन दोनोंसे विलक्षण एक तीसरे प्रकारके ऐसे लोग भी होते हैं, जो प्रेम करनेवालोंसे भी प्रेम नहीं करते—फिर न करनेवालोंकी तो वात ही क्या है । प्यारे ! इन तीनोंमें तुम्हें कौन-सा अच्छा लगता है ! ॥ १६ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-मेरी विय सिवयो ! जो प्रेम करनेपर प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उद्योग स्वार्थको लेकर है । लेन-देनमात्र है । न तो उनमें सौहार्द है और न तो धर्म । उनका प्रेम केवल स्वार्थके लिये ही है; इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। जो लोग प्रेम न करनेवालेसे भी प्रेम करते हैं - जैसे स्वभावसे ही करणाशील सजन और माता-पिता—उनका हृदय सौहार्दसे, हितैषितासे भरा रहता है और सच पूछो, तो उनके व्यवहार-में निश्छल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेवालोंसे भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करनेवालों-का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकारके होते हैं। एक तो वे, जो अपने स्वरूपमें ही मस्त रहते हैं--जिनकी दृष्टिमें कभी द्वैत भासता ही नहीं। दूसरे वे, जिन्हें दैत तो भासता है परन्तु जो कृतकृत्य हो चुके हैं; उनका किसीसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे वे हैं, जो कृतव्रतावश जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है; और चौथे वे हैं, जो जान-बूझकर अपना हित करनेवाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगोंसे भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोवियो ! यदि तुम मेरे वारेमें यह प्रश्न कर रही हों तो मेरी स्थित तो ऐसी है कि मैं प्रेम करनेवालोंसे भी प्रेमका वैसा व्यवहार नहीं करता, जैसा करना चाहिये। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता। में यैसा केवल इसीलिये करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझमें लगे, निरन्तर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुषको कभी बहुत-सा धन मिल जाय और फिर खो जाय तो उसका हृदय खोये हुए धनकी चिन्तासे भर जाता है, वह और सब कुछ भूलकर उसीकी चिन्तामें तन्मय हो जाता है-वैसे ही मैं भी मिल-मिलकर छिप-छिप जाता हूँ । गोपियो ! इसमें सन्देह नहीं कि तुम लोगोंने मेरे लिये लोक-मर्यादा, वेदमार्ग और अपने संग-सम्बन्धियोंको भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थितिमें तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाय, अपने सौन्दर्य और मुहागकी चिन्ता न करने लगे, मुझमें ही लगी रहे— इसीलिये में छिप गया था। में कहीं गया थोड़े ही था, तुम्हारे पास और तुम्हारे बीचमें ही था। तुम्हारी प्रेमभरी वातें सन रहा था । तुम्हारे प्रेमसे सरावोर हो रहा था । इसलिये तुमलोग मेरे प्रेममें दोष मत निकालो । तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ । मेरी प्यारी गोपियो ! तुमने मेरे लिये घर-गृहस्थीकी उन वेडियोंको तोड़ डाला है, जिन्हें वड़े-बड़े योगी-यति भी नहीं तोड़ पाते । मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीरसे-अमर जीवनसे अनन्त कालतक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्यागका वदला चुकाना चाहूँ तो नहीं चुका सकता। मैं जन्म-जन्मके लिये तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभावसे, प्रेमसे मुझे उन्धृण कर सकती हो। परन्तु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ ॥ १७-२२ ॥

### तैंतीसवाँ अध्याय

-constans

#### महारास

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण क्यों अन्तर्धान हो गये, इस प्रश्नको लेकर, गोपियोंके मनमें उनके आ जानेपर भी विरह्की कुछ पीड़ा अवशेष थी । अव उनकी मधुर और प्रेमपूर्ण वाणी सुनकर गोपियोंकी वह व्यथा भी मिट गयी । भगवान् श्रीकृष्णका संस्पर्श प्राप्त करके उनके सारे मनोरथ सफल हो गये । वे कृतकृत्य हो गर्यो । भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेयसी और सेविका गोपियाँ एक-दूसरेकी वाँह-में-वाँह डाले खड़ी थीं । उनके भाग्यकी प्रशंसा भला कौन करे ? उन स्त्रीरलोंके साथ यमुनाजीके पुलिनपर भगवान्ने अपनी रसमयी रासकीड़ा प्रारम्भ की । सम्पूर्ण योगोंके स्वामी भगवान् श्रीकृष्ण दो-दो गोपियोंके वीचमें प्रकट हो गये और उनके गलेमें अपना हाथ डाल

दिया । इस प्रकार एक गोपी और एक श्रीकृष्ण, यही क्रम या । सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव करती थीं कि इमारे प्यारे तो इमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्र-सहस्र गोपियों से द्योभायमान भगवान् श्रीकृष्णका दिव्य रासोत्सव प्रारम्भ हुआ | उस समय आकाशमें शत-शत विमानींकी भीड़ लग गयी । सभी देवता अपनी-अपनी पित्रयोंके साथ वहाँ आ पहुँचे । रासोत्सवके दर्शनकी लालमारे, उत्सुकतासे उनका मन उनके वशमें नहीं या । खर्मनी दिव्य दुन्दुभियाँ अपने-आप बज उठीं ! खगींय पुष्पींकी वर्गा होने लगी । गन्धर्व-गण अपनी-अपनी पितर्योके साथ भगवानके निर्मेल यशका गायन करने लगे । रासमण्डलमें सभी गोपियाँ अपने प्रियतम श्याममुन्दरके साय चृत्य करने लगीं। उनकी कलाइयोंके कंगन, पैरोंके पायजेव और करधनीके छोटे छोटे घुँघरू एक साय बज उठे । असंख्य गोपियाँ यीं, इसलिये यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोरकी हो रही यी । यमुनाजीकी रमणरेती-पर वजमुन्दरियोंके बीचमें भगवान् श्रीकृष्णकी बड़ी अनोखी शोभा हुई । ऐसा जान पड़ता था, मानो अगणित पीली-पीली दमकती हुई सुवर्ण-मणियोंके चीचमें ज्योतिर्मयी नील-



मणि चमक रही हों । नृत्यके समय गोपियाँ तरह-तरहरें दुमुक-दुमुककर अपने पाँच कमी आगे बदातीं और कमी पीछे हटा देतीं। कमी गतिके अनुसार धीरे-धीरे पाँच रखतीं, तो कभी बड़े वेगसे; कमी चाककी तरह धूम जातीं, कमी अपने

हाय उठा-उठाकर भाव वतातीं, तो कभी विभिन्न प्रकारहे उन्हें चमकार्ती । कभी बड़े करापूर्ण ढंगसे मुसकरार्ती, तो कभी भोंहें मटकातीं । नाचते-नाचते उनकी पतली कमर ऐधी लचक जाती थी, मानो टूट गयी हो । झकने, बैठने, उठने और चलनेकी फ़ुर्तींसे उनके स्तन हिल रहे ये तथा वस्र उद्दे जा रहे थे। कार्नोके कुण्डल हिल-हिलकर कपोर्लोपर आ जाते थे। नाचनेके परिश्रमसे उनके मुँहपर पसीनेकी बूँदें झलकने लगी यीं । केशोंकी चोटियाँ कुछ ढीली पड़ गयी याँ । नीवीकी गाँठें खुटी जा रही याँ । इस प्रकार नटवर नन्दलालकी परम प्रेयसी गोपियाँ उनके साथ गा-गाकर नाच रही थीं। परीक्षित ! उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानो बहुत-से श्रीकृष्ण तो सॉॅंबले-सॉंबले मेघ मण्डल हैं और उनके बीच-बीच में चमकती हुई गोरी गोपियाँ विजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। उनका सौभाग्य अपार या। गोपियोंका जीवन भगवान्की रति है, प्रेम है । वे श्रीकृष्णसे सटकर नाचते-नाचते ऊँचे स्वरसे मधुर गायन कर रही याँ। श्रीकृष्णका संस्पर्श पा-पाकर और भी आनन्दमम हो रही यीं । उनके राग-रागिनियोंचे पूर्ण गायनके द्वारा यह सारा जगत् गूँज उठा। कोई गोपी भगवान्के साय-उनके खरमें खर भिलाकर गा रही यी। वह श्रीकृष्णके खरकी अपेक्षा और भी ऊँचे खरहे राग अलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम खरको सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और बाह-बाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी रागको एक दूषरी चलीने घुपदमें गाया । उसका भी मगवान्ने बहुत सम्मान किया । एक गोपी नृत्य करते करते यक गयी । उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेला के पूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगलमें ही खड़े मुरली-मनोहर स्यामसुन्दरके कंधेको अपने वाँहसे कसकर पकड़ लिया। मगवान् श्रीकृष्णने अपना एक हाय दूसरी गोपीके कंधेपर रख रक्खा या। वह खभावते तो कमलके समान सुगन्धिसे युक्त या ही। उसपर बड़ा सुगन्धित चन्दनका लेप भी था । उसकी सुगन्धसे वह गोपी पुलकित हो गयी। उसका रोम रोम खिल उठा । उसने झटसे उसे चूम लिया । एक गोपी नृत्य कर रही थी । नाचनेके कारण उसके कुण्डल हिल रहे थे, उनकी छटासे उसके कपोल और भी चमक रहे थे । उसने अपने कपोलींको भगवान श्रीकृष्णके कपोलसे सटा दिया और भगवान्ने उसके मुँद्रमें अपना चवाया हुआ पान दे दिया । कोई गोपी नूपुर और करधनीके धुँघठओं को झनकारती हुई नाच और गा रही थी। वह जब बहुत यक



गयी, तव उसने अपने वगलमें ही खड़े श्यामसुन्दरके शीतल करकमलको अपने हृदयके दोनों ओर रख लिया ॥१–१४॥

परीक्षित् ! गोपियोंका सौभाग्य लक्ष्मीजीसे भी वढकर है। लक्ष्मीजीके परम प्रियतम एकान्तवल्लभ भगवान् श्रीकृष्णको अपने परम प्रियतमके रूपमें पाकर गोवियाँ गायन करती हुई उनके साथ विहार करने लगीं। भगवान् श्रीकृष्णने उनके गर्लोको अपने भुजपाशमें वाँघ रक्खा या । उस समय गोपियोंकी वड़ी अपूर्व शोभा थी । उनके कार्नोमें कमलके कुण्डल शोभायमान थे। बुँघराली अलकें कपोलींपर लटक रही यीं। पसीनेकी चूँदें झलकनेसे उनके मुखकी छटा निराली ही हो गयी थी। वे रासमण्डलमें भगवान् श्रीकृष्णके साथ नृत्य कर रही यीं। उनके कंगन और पायजेवोंके वाजे वज रहे थे। भौरे उनके ताल-सुरमें अपना सुर मिलाकर गा रहे थे। और उनके जूड़ों और चोटियोंमें गुँथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित् ! जैसे नन्हा-सा शिशु निर्विकारभावसे अपनी परछाईके साथ खेलता है, वैसे ही रमारमण भगवान् श्रीकृष्ण कभी उन्हें अपने हृदयसे लगा लेते, कभी हायसे उनका अंग स्पर्ध करते, कभी प्रेमभरी तिरछी चितवनसे उनकी ओर देखते तो कभी लीलासे उन्मक्त "सी हँसने लगते। इस प्रकार उन्होंने व्रजसुन्दरियोंके साथ कीड़ा की, विहार किया । परीक्षित् ! भगवान्के अर्झोका संस्पर्श प्राप्त करके गोपियोंकी इन्द्रियाँ प्रेम और आनन्दसे विह्वल हो गयीं । उनके केश विखर गये । फूलोंके हार टूट गये और गहने अस्त-व्यस्त हो गये । वे अपने केश, वस्त्र और कंचुकी-को भी पूर्णतया सम्हालनेमें असमर्थ हो गयीं । भगवान् श्रीकृष्णकी यह रासकीड़ा देखकर स्वर्गकी देवाङ्गनाएँ भी मिलनकी कामनासे मोहित हो गयीं और समस्त तारों तथा ग्रहोंके साथ चन्द्रमा चिकत, विस्मित हो गये। परीक्षित्! यद्यपि भगवान् आत्माराम हैं—उन्हें अपने अतिरिक्त और किसीकी भी आवश्यकता नहीं है-फिर भी उन्होंने जितनी गोपियाँ यीं, उतने ही रूप धारण किये और खेल-खेलमें उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जय वहुत देरतक गायन और नृत्य आदि विहार करनेके कारण गोपियाँ यक गर्या, तव करणामय भगवान् श्रीकृष्णने बड़े प्रेमसे खयं अपने सुखद करकमलोंके द्वारा उनके मुँह पोंछे। परीक्षित्! भगवान्के करकमल और नखस्पर्शंसे गोपियोंको वड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलोंके सौन्दर्यसे, जिनपर सोनेके कुण्डल झिलमिला रहे ये और घुँघराली अलकें लटक रही

यीं, तथा उस प्रेमभरी चितवनसे, जो सुवासे भी मीठी मुसकानसे उज्ज्वल हो रही थी, भगवान् श्रीकृष्णका सम्मान किया और प्रभुकी परम पवित्र लीलाओंका गायन करने लगीं। इसके वाद जैसे यका हुआ गजराज किनारोंको तोड़ता हुआ हिथिनियोंके साथ जलमें धुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेदकी मर्यादाका अतिक्रमण करनेवाले भगवान्ने अपनी यकान दूर करनेके लिये गोपियोंके साथ जलकीड़ा करनेके उद्देश्यसे यमुनामें प्रवेश किया। उस समय भगवान्की वनमाला गोपियोंके अंगकी रगड़से कुछ कुचल-सी गयी यी और उनके वक्षः खलकी केसरसे वह रँग भी गयी थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे-पीछे इस प्रकार चल रहे थे, मानो गन्धर्वराज उनकी कीर्तिका गायन करते हुए पीछे-पीछे चल रहे हीं। परीक्षित्! यमुनाजलमें गोपियोंने प्रेमभरी चितवनसे भगवान्की ओर देख-देखकर तथा हँस-हँसकर उनपर जलकी खूव वौछारें डालीं। जल उलीच-उलीचकर उन्हें खूव नहलाया । विमानींपर चढ़े हुए देवता पुष्पींकी वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुनाजलमें स्वयं आत्माराम भगवान् श्रीकृष्णने गजराजके समान जलविहार किया । इसके वाद भगवान् श्रीकृष्ण वजयुवतियों और भौरोंकी भीड़से घिरे हुए यमुनातट-के उपवनमें गये। वह वड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और खलमें वड़ी सुन्दर सुगन्धवाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मन्द-मन्द वायु चल रही थी। उसमें भगवान् इस प्रकार विचरण करने लगे, जैसे मदमत्त गजराज हियानियों के झंडके साथ घूम रहा हो । परीक्षित् ! शरद्की वह रात्रि जिसके रूपमें अनेक रात्रियाँ पुङ्जीभृत हो गयी यीं, बहुत ही सुन्दर थी। चारों ओर चन्द्रमाकी वड़ी सुन्दर चाँदनी छिटक रही थी। कान्योंमें शरद ऋतुकी जिन रस-सामग्रियोंका वर्णन मिलता है, उन सभीसे वह युक्त थी। उसमें भगवान् श्रीकृष्णने अपनी प्रेयसी गोपियोंके साथ यमुनाके पुलिन, यमुनाजी और उनके उपवनमें विहार किया। यह बात सारण रखनी चाहिये कि भगवान् सत्यसङ्कल्य हैं। यह सब उनके चिन्मय सङ्कल्पकी ही चिन्मयी लीला है। और उन्होंने इस लीलामें कामभावको, उसकी चेप्टाओंको तथा उसकी क्रियाको सर्वया अपने अधीन कर रक्खा या, उन्हें अपने-आपमें कैद कर रक्खा या ॥ १५-२६ ॥

राजा परीक्षित्ने पृछा—भगवन्! भगवान् श्रीकृष्ण सारे जगत्के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंग्र शीबलरामजीके सहित पूर्णरूपमें अवतार ग्रहण किया या। उनके अवतारका उद्देश ही यह था कि धर्मकी स्थापना हो और अधर्मका नादा, वे धर्ममर्यादाके बनानेवाले, उपदेश करनेवाले और रक्षक थे। पिर उन्होंने स्वय धर्मके विपरीत परिश्रयोंका स्पर्दा कैसे किया। में मानता हूँ कि भगवान् श्रीकृष्ण पूर्णकाम थे, उन्हें किसी भी वस्तुकी कामना नहीं थी, पिर भी उन्होंने किस अभिप्रायसे यह निन्दनीय कर्म किया। परम ब्रह्मचारी सुनीश्वर। आप कृपा करके मेरा यह सन्देह मिटाइये।। २७-२९।

श्रीगुकदेवजी कहते हें-सूर्य, अग्नि आदि ईरवर ( समर्थ ) कमी कभी धर्मका उल्जङ्घन और सहसका नाम करते देखे जाते हैं। परन्तु उन कार्मों उन तेजस्वी पुरुपों नो मोई दोप नहीं होता । देखो, अमि सब कुछ खा जाता है, परन्तु उन पदार्थोंके दोपसे लिप्त नहीं होता। जिन लोगोंमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मनसे भी वैसी पात कभी नहीं सोचनी चाहिये, शरीरसे करना तो दूर रहा । यदि मूर्जतायश कोई ऐसा काम कर बैठे, तो उसका नाश हो जाता है। भगवान् शङ्करने इलाइल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिये तो वह जलकर भस्म हो जायगा । इसिलये इस प्रकारके जो शङ्कर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकारके अनुसार उनके वचनको ही सत्य मानना और उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये । उनके आचरणका अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसलिये बुद्धिमान् पुरुपको चाहिये कि उनका जो आचरण उनके उपदेशके अनुकूल हो, उधीको जीवनमें उतारे। परीक्षित् । वे सामर्य्यवान् पुरुष अहङ्कारहीन होते हैं । शुभकर्म करनेमें उनका कोई साधारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करनेमें अनर्थ ( नुकसान ) नहीं होता । वे स्वार्थ और अन्यसे ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हींके सम्बन्धमें ऐसी बात है तब जो पद्म, पक्षी, मनुष्य, देवता आदि समस्त चराचर जीवोंके एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान् हैं, उनके साथ

मानवीय द्यभ और अञ्चभना सम्बन्ध कैसे जोड़ा जा एकता है ? जिनके चरणकमलेंकी रजका सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभावसे योगीजन अपने सारे कर्मवन्धन काट डालते हैं और विचार शील शानीजन जिनके तत्त्वका विचार करके तत्त्वरूप हो जाते हैं तथा एमस्त कर्मबन्धनींसे मुक्त होकर स्वच्छन्द विचरते हैं, वे ही मगवान् अपने भक्तोंकी इच्छासे अपना चिन्मय श्रीविग्रह प्रकट करते हैं, तब भला, उनमें कर्मबन्धनकी करुपना ही कैसे हो सकती है १ परीक्षित् ! तनिक भगवान्के स्वरूपके सम्बन्धमें विचार तो करो। गोपियोंके, उनके पतियों के और सम्पूर्ण शरीरधारियों के अन्त करणों मे जो आत्मारूपसे विराजमान हैं, जो सत्रके साक्षी और परमपति हैं, वही तो अपना दिव्य चिनमय शीविग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। भगवान् जीवॉपर कृपा करनेके लिये ही अपनेको मनुष्यरूपमें प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएँ करते हैं। जि'हें मुनकर जीव भगवत्परायण हो जायें । परीक्षित् ! वजवासी गोपोंने भगवान् श्रीकृष्णमें तनिक भी दोपबुद्धि नहीं की । वे उनकी योगमायासे मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पतियाँ हमारे पास ही हैं। ब्रह्माकी रात्रिके बराबर यह रात्रि बीत गयी । ब्राह्ममुहूर्त आया । यद्यपि गोपियों ती इच्छा अपने घर लौटनेकी नहीं थी, किर भी भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे वे अपने अपने घर चली गर्यो । क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टाचे, प्रत्येक सङ्कल्पचे केवल मगवानको ही प्रसन्न करना चाहती यीं ॥ ३०-३९ ॥

परीक्षित्। जो धीर पुरुष व्रचयुवितयों के साथ मगवान् श्रीकृष्णके इस चिन्मय रास विलासका श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे मगवान् के चरणों में परा भक्तिकी प्राप्ति होती है और वह बहुत ही धीव अपने हृदयके रोग—कामविकारसे छुटकारा पा जाता है। उसका काममाव सर्वदाके लिये नष्ट हो जाता है।। ४०।।

## चाॅतीसवाँ अध्याय

सुदर्शन और शहुचूडका उद्धार

श्रीद्युकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! एक बार नन्द बारा आदि गोपोंने शिवरात्रिके अवसरपर बड़ी उत्सुक्ताः कौत्हल और आनन्दसे भरकर बैलींसे जुती हुई गाड़ियोंपर सवार होकर अम्बिकावनकी याता की । वहाँ उन लोगोंने सरस्वती नदीमें स्नान किया और सर्वान्तर्यांगी पशुपति भगवान् शङ्करजी का तया भगवती अम्बिकाजीका बड़ी मिस अनेक प्रकारनी सामिप्रयोंके द्वारा पूजन किया। वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक गीएँ, सोना, बस्न, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणोंको दिये तथा उनको खिलाया पिलाया। यह स्वयं करनेमें उनका कोई सकाम माव नहीं या। वे यही साच रहे ये कि इससे देवाधिदेव भगवान् शङ्कर हमपर प्रंसन्न हों । उस दिन परम भाग्यवान् नन्द-सुनन्द आदि गोपोंने उपवास कर रक्खा था, इसलिये वे लोग केवल जल पीकर रातके समय सरस्वती नदीके तटपर ही वेखटके सो गये ॥ १-४॥

उस अम्बिकावनमें एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। दैववश वह उधर ही आ निकला और उसने सोये हुए नन्दजीको पकड़ लिया। अजगरके पकड़ लेनेपर नन्दरायजी चिल्लाने लगे—'बेटा कृष्ण! कृष्ण ! दौड़ो, दौड़ो । देखो बेटा ! यह अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी शरणमें हूँ। जल्दी मुझे इस सङ्कटसे बचाओ ।' नन्दबाबाका चिछाना सुनकर सब-के-सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगरके मुँहमें देखकर धनड़ा गये। अन वे लुकाठियों (अधजली लकड़ियों) से उस अजगरको मारने लगे। किन्तु छुकाठियोंसे मारे जाने और जलनेपर भी अजगरने नन्दबाबाको छोड़ा नहीं । इतनेमें ही भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण वहाँ आ पहुँचे । उन्हींने अपने चरणोंसे उस अजगरको छू दिया । भगवान्के श्रीचरणोंका स्पर्श होते ही अजगरके सारे अशुभ भसा हो गये और वह उसी क्षण अजगरका शरीर छोड़कर सर्वाङ्ग-सुन्दर विद्याधरोंका भी वन्दनीय वन गया । उसके शरीरसे दिव्य ज्योति निकल रही थी । वह सोनेके हार पहने हुए था । जब वह प्रणाम करनेके वाद हाय जोड़कर भगवान्के सामने खड़ा हो गया, तब भगवान्ने उससे पूछा—'तुम कौन हो ? तुम्हारे अंग-अंगसे सुन्दरता फूटी पड़ती है। तुम देखनेमें बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अत्यन्त निन्दनीय अजगर-योनि क्यों प्राप्त हुई थी ? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा?॥ ५-११॥

अजगरके शरीरसे निकला हुआ पुरुप वोला— भगवन्! में पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौन्दर्य तो था ही, लक्ष्मी मी बहुत थी। इससे में विमानपर चढ़कर यहाँ-से-वहाँ घूमता रहता था। एक दिन मैंने अङ्गिरा गोत्रके ऋषियोंको देखा। वे बड़े कुरूप थे। सुझे अपने सौन्दर्यका बहुत घमंड था, इसलिये मैंने उनकी हँसी उड़ायी। तब मेरे अपराधसे कुपित होकर उन लोगोंने मुझे अजगर-योनिमें जानेका शाप दे दिया। भगवन्! उन्होंने शाप नहीं दिया, वास्तवमें मेरे पापोंने ही दिया। परन्तु सच पूछिये तो उन ऋपाछ ऋषियोंने दण्डके लिये नहीं, अनुग्रहके लिये ही मुझे शाप दिया था। क्योंकि यह

उसीका प्रभाव है कि आज चराचरके गुरु स्वयं आपने अपने चरणकमलोंसे मेरा स्पर्ध किया है, इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गये । समस्त पापींका नाश करनेवाले प्रभी ! जो लोग जन्म-मृत्युरूप संसारसे भयभीत होकर आपके चरणीं-की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयोंसे मुक्त कर देते हैं । अब मैं आपके श्रीचरणोंके स्पर्शसे शापसे छूट गया हूँ और अपने लोकमें जानेकी अनुमति चाहता हूँ। भक्तवत्सल ! महायोगेश्वर ! पुरुषोत्तम ! में आपकी शरणमें हूँ। इन्द्रादि समस्त लोकेश्वरीके परमेश्वर ! स्वयंप्रकाश परमात्मन् ! मुझे आज्ञा दीजिये । अपने स्वरूपमें नित्य-निरन्तर एकरस रहनेवाले अच्युत! आपके दर्शनमात्रसे मैं ब्राह्मणोंके शापसे मुक्त हो गया, यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। क्योंकि जो पुरुष आपके नामोंका उचारण करता है, वह न केवल अपने-आपको विलक समस्त श्रोताओंको भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरणकमलोंसे स्पर्श किया है। तब भला, मेरी मुक्तिमें क्या सन्देह हो सकता है ? इस प्रकार सुदर्शनने भगवान् श्रीकृष्णसे विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया । फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोकमें चला गया और नन्दवावा इस भारी सङ्कटसे छूट गये। परीक्षित्! जब व्रजवासियोंने भगवान् श्रीकृष्णका यह अद्भुत प्रभाव देखा, तव उन्हें वड़ा विसाय हुआ । उन लोगोंने उस क्षेत्रमें जो नियम हे रक्ले थे, उनको पूर्ण करके वे वड़े आदर और प्रेमसे श्रीकृष्णकी उस लीलाका गायन करते हुए पुनः व्रजमें लौट आये ॥ १२-१९ ॥

एक दिनकी वात है, अलौकिक कर्म करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजी रात्रिके समय वनमें गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान् श्रीकृष्ण निर्मल पीताम्बर और वलरामजी नीलाम्बर धारण किये हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुन्दर-सुन्दर हार लटक रहे थे तथा शरीरमें अङ्गराग, सुगन्धित चन्दन लगा हुआ था और सुन्दर-सुन्दर आभ्रणण पहने हुए थे। गोपियाँ बड़े प्रेम और आनन्दसे लिलत स्वरमें उन्हीं के गुणों का गायन कर रही थीं। अभी-अभी सायङ्काल हुआ था। आकाशमें तारे उग आये थे और चाँदनी छिटक रही थी। बेलाके सुन्दर गन्धसे मतवाले हो कर भोरे इधर-उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाशयमें लिली हुई कुमुदिनीकी सुगन्ध लेकर बायु मन्द-मन्द चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजीने एक ही साथ मिलकर राग अलाप। उनका राग आरोह-अवरोह,

चढाव-उतारसे वहुत ही सुन्दर लग रहा था। वह जगत्के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनन्दसे भर देनेवाला था। उनका यह गायन सुनकर गोषियाँ मोहित हो गर्यो। परीक्षित्! उन्हें अपने शरीरकी भी सुधि नहीं रही कि वे उसपरसे खिसकते हुए वस्त्रों और चोटियोंसे विखरते हुए पुष्पों को सम्हाल सकें।। २०-२४॥

जिस समय बलराम और स्याम दोनों माई इस प्रकार स्वच्छन्द विहार कर रहें थे और उनमत्तकी भाँति गा रहे थे, उसी समय वहाँ शङ्खचूड नामका एक यक्ष आया। वह सुवेरका अनुचर था। परीक्षित्। दोनों भाइयोंके देखते-देखते वह उन गोपियोंको छेकर बेखटके उत्तरकी ओर भाग चला। जिनके एकमात्र स्वामी भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं वे गोपियाँ उस समय रो-रोकर चिल्लाने लगीं। दोनों भाइयोंने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओंको छूट ले जाय, बैसे ही यह यक्ष हमारी प्रेयिसयोंको लिये जा रहा है और वे 'हा कृष्ण! हा राम!' पुकारकर रो पीट रहीं हैं। उसी समय दोनों भाई

हायमें शालका वृक्ष लेकर बड़े वेगसे उसकी ओर दौड़ पड़े और 'डरो मत, डरो मत' इस प्रकार कहते हुए क्षण-भरमें ही उस नीच यक्षके पास पहुँच गये । यक्षने देखा कि काल और मृत्युके समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुँचे। तव वह मूढ घवड़ा गया । उसने गोपियोंको तो वहीं छोड़ दिया, खय प्राण वचानेके लिये भागा । तव ख्रियोंकी रक्षा करनेके लिये बलरामजी तो वहीं खड़े रह गये, परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण जहाँ जहाँ वह भागकर गया, उसके पीछे पीछे दौड़ते गये। वे चाहते थे कि उसके सिरकी चूड़ामणि निकाल हैं। कुछ ही दूर जानेपर भगवान्ने उसे पकड़ लिया और उस दुएके सिरपर एक ऐसा घूँसा कसकर लमाया कि चुड़ामणि तो निकल ही गयी, उसका सिर भी घड़से अलग हो गया। भगवान्के लिये यह कौन सी बड़ी बात थी। इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण शङ्खचूडको मारकर और वह चमकीली मणि लेकर लौट आये तथा सर गोपियोंके सामने ही उन्होंने बड़े प्रेमसे वह मिण बड़े भाई वलरामजीको दे दी ॥२५-३२॥

## पैंतीसवाँ अध्याय

#### युगलगीत

श्रीशुकदेवजी कहते हैं — परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्ण प्रतिदिन गौओं नो चराने के लिये वनमें चले जाते थे । उनके साथ गोपियों ना चित्त भी चला जाता या । उनना मन श्रीकृष्णका चिन्तन करता रहता और वे वाणीसे उनकी लीलाओं का गायन करती रहतीं। इस प्रकार ये बड़ी कठिनाईसे अपना दिन वितातीं।। १।।

गोपियाँ आपसमें कहतीं—अरी सखी! अपने प्रेमीजनोंको प्रेम वितरण करनेवाले और द्वेप करनेवालोंतकको
मोक्ष दे देनेवाले स्यामसुन्दर नटनागर जन अपने वार्ये कपोलको बार्या बाँहकी ओर लटका देते हैं और अपनी माँहें
नचाते हुए बाँहरीनो अधरोंसे लगाते हैं तथा अपनी मुकुमार
अगुलियोंको उसके छेदोंपर किराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं।
उस समय सिद्धपतियाँ आकाशमें अपने पति सिद्धगणोंके
साथ विमानोंपर चढकर आ जाती हैं और उस तानको
सुनकर अत्यन्त ही चिकत तथा विस्तित हो जाती हैं।
पहले तो उन्हें अपने पतियोंके साथ रहनेपर भी चित्तकी यह

दशा देखकर लजा माल्म होती है; परन्तु क्षणभरमें ही उनका चित्त कामबाणसे विंध जाता है, वे विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस वातकी भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गयी है और उनके वस्त्र खिसक गये हैं ॥२-३॥

अरी गोपियो ! तुम यह आश्चर्यकी बात जानती हो न है ये नन्दनन्दन कितने सुन्दर हैं। जब वे हँसते हैं तब हास्य-रेखाएँ हारका रूप धारण कर छेती हैं, ग्रुश्न मोती-सी चमकने लगती हैं। अरी धीर ! उनके बक्ष:स्यलपर छहराते हुए हारमें हास्यकी किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्ष:स्यलपर जो श्रीवत्सकी सुनहली रेखा है, वह तो ऐसी जान पड़ती है, मानो क्याम मेघपर विजली ही स्थिररूपसे बैठ गयी है। वे जब दुखी जनोंको सुरा देनेके छिये, विरिहरोंके मृतक शरीरमें प्राणींना सञ्चार करनेके छिये बाँसुरी बजाते हैं तब बजके संड-के झंड बैछ, गोएँ और हरिन उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं, सखी ! दाँतोंसे चवाया हुआ

घासका ग्रास उनके मुँहमें ज्यों-का-त्यों पड़ा रह जाता है,



वे उसे न निगल पाते और न तो उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिरभावसे खड़े हो जाते हैं मानो सो गये हैं या केवल भीतपर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह वाँसुरी-की तान उनके चित्तको चुरा जो लेती है॥ ४-५॥

अरी भट्ट ! जब वे नन्दके लाङ्के लाल अपने सिरपर मोर्एखका मुकुट वाँघ लेते हैं, घुँघराली अलकोंमें फूलके गुच्छे खोंस लेते हैं, रंगीन धातुओंसे अपना अंग-अंग रॅंग लेते हैं और नये-नये पछवोंसे ऐसा वेप सजा लेते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और फिर बलरामजी तथा ग्वालवालींके साथ वाँसुरीमें गौओंका नाम ले-लेकर उन्हें पुकारते हैं; उस समय प्यारी सिखयों ! निदयोंकी गति भी रक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतमके चरणोंकी धूल हमारे पास पहुँचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जायँ, परन्तु सखियो ! वे भी हमारेही-जैसी मन्दभागिनी हैं । जैसे नन्दनन्दन श्रीकृष्णका आलिङ्गन करते समय हमारी भुजाएँ काँप जाती हैं और जड़तारूप सञ्चारीभावका उदय हो ज़ानेसे हम अपने हाथोंको हिला भी नहीं पातीं, वैसे ही वे भी प्रेमके कारण काँपने लगती हैं। दो-चार वार अपनी तरङ्गरूप भुजाओंको काँपते-काँपते उठाती तो अवश्य हैं, परन्तु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेशसे स्तम्भित हो जाती हैं ॥ ६-७ ॥

अरी वीर ! जैसे देवता लोग अनन्त और अचिन्त्य भा॰ अं॰ ९५ ऐश्वयों के स्वामी भगवान् नारायणकी शक्तियों का गायन करते हैं, वैसे ही ग्वालवाल अनन्तसुन्दर नटनागर श्रीकृष्ण-की लीलाओं का गायन करते रहते हैं । वे अचिन्त्य-ऐश्वर्य-सम्पन्न श्रीकृष्ण जय चुन्दावनमें विहार करते रहते हैं और वाँसुरी वजाकर गिरिराज गोवर्द्धनकी तराईमें चरती हुई गौओं को नाम ले-लेकर पुकारते हैं, उस समय वनके वृक्ष और लताएँ फूल और फलोंसे लद जाती हैं, उनके भारसे डालियाँ झककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही



हों, वे वृक्ष और लताएँ प्रेमसे फूल उठती हैं, उनका रोम-रोम खिल जाता है और सब-की-सब मधुधाराएँ उँड़ेलने लगती हैं। ऐसा जान पड़ता है, मानो वे हमारे कुँवर कान्हको विष्णुभगवान् जानकर उनकी सेवा-ग्रुश्रूषा कर रहे हों॥८-९॥

अरी सखी ! जितनी भी वस्तुएँ संसारमें या उसके वाहर देखनेयोग्य हैं, उनमें सबसे सुन्दर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि हैं—ये हमारे मनमोहन । उनके साँवले ललाटपर केसरकी खौर कितनी फबती है—वस, देखती ही जाओ ! गलेमें घुटनोंतक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोयी हुई तुलसीकी दिन्य गन्ध और मधुर मधुसे मतवाले होकर झुंड-के-झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वरसे गुंजार करते रहते हैं । हमारे नटनागर दयामसुन्दर भौरोंकी उस गुनगुनाहटका आदर करते हैं और उन्हींके स्वर-में-स्वर मिलाकर अपनी वाँसुरी फूँकने लगते हैं । उस समय क्या वताऊँ सिख ! उस गुनिजनमोहन संगीतको सुनकर सरोवरमें

रहनेवाले सारस इस आदि पिश्वयों मा भी चित्त उनके हायसे निमल जाता है, छिन जाता है। वे निवश होकर प्यारे स्यामसुन्दरके पास आ बैठते हैं तथा ऑर्फे मूँद, चुपचाप, चित्त एकाय मरके उनमी आराधना करने लगते हैं—मानो कोइ विहन्नम वृत्तिके रिगम परमहस ही हों, भला कहो ता यह कितने आश्चर्यमी नात है। ॥ १०११॥

अरी वजदेवियो । वास्तवमें तुम भी देवी ही हो । नहीं तो तुम्हें ऐसा सौभाग्य कहाँसे मिलता १ इमारे स्यामसुन्दर जर पुष्पींके कुण्डल बनाकर अपने कानोंमें धारण कर लेते हैं तर रैसी छटा छा जाती है । और जर वे बलरामनीके साथ गिरिरानके शिखरोंपर राड़े होकर सारे जगत्को हपिन करते हुए पाँसुरी प्रजाने स्याते हें-याँसुरी क्या बजाते हैं, जानन्दमें भरकर उसकी ध्वनिके द्वारा सारे विश्वका आलिञ्जन करने रुगते हैं---उस ममय दयाम मेघ बॉसुरीकी तानके साथ मन्द मन्द गरजने लगता है । उसके चित्रमें इस बातकी शङ्का ननी रहती है कि कहीं में जोरसे गर्जना कर उठूं और वह कहीं बाँसुरीकी तानके विषरीत पड़ जाय, उनमें वेसुरा पन ले आये, तो मुझसे महा मा श्रीकृष्णका अपराध हो जायगा। अरी सखी । यह इतना ही नहीं करता, यह जब देगता है कि हमारे सरा घनस्यामको घाम लग रहा है। तद वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र यन जाता है। अरी वीर । यह तो प्रसन होकर पड़े प्रेमसे उनके ऊपर अपना जीवन ही निउावर कर देता है-नन्ही नन्ही फुहियोंके रूपमें ऐसा बरसने लगता है, मानो दिन्य पुष्पींकी वर्षा कर रहा हो। कभी कभी पादलॉकी ओटमें छिपपर देवतालोग भी पुष्पवर्षा कर जाया करते हैं ॥ १२ १३ ॥

न दरानी यशोदानी। सचमुच तुम सती हो। तमी तो तुम्ह ऐसे मुन्दर कुँवर मिले हें। वे ग्वाल्यालेंके साथ खेल रालनेमें नहें निपुण हें। रानीजी ! तुम्हारे लाइले लाल सबक प्यारे तो हैं ही, चतुर भी महुत हैं। देखी, उन्होंने बाँसुरी बनाना किमीसे भीखा नहा । अपने ही अने मों प्रकारवी राग-रागिनियाँ उन्होंने निमाल लीं। तुम जानती हो ! जम वे अपने लाल-लाल अधरोंगर बाँसुरी रखकर ऋपम, निपाद आदि स्वरोंकी अनेक जातियाँ मजाने लगते हैं, उस समय वधीनी परम मोहिनी और नयी तान सुनकर बहा, शहर और इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता भी—जो सर्वत्र हैं—उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त ता उनके रोकनेपर भी उनके हाथसे

निक्लकर वशीध्यनिमें तलीन हो ही जाता है, सिर भी झुक



जाता है, और वे अपनी सुध-बुध सोकर उसीमें तन्मय हो जाते हैं॥ १४१५॥

अरी वीर । तुमसे क्या कहूँ, उनके चरणकमलीं ध्वजा, यज्ञ, उमल, अद्भुद्ध आदिके विचित्र और मुन्दर मुन्दर चिह हैं ? जब वजमूमि गौओं के खुरसे खुद जाती है, ता वे अपने मुद्ध मार चरणोंसे उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराजके समान मन्दगतिसे आत हैं और वाँमुरी भी बजाते रहते हैं । उनकी यह वशीध्विन, उनकी वह चाल और उनकी वह विलासभरी चितवन हमारे हृदयमें प्रमन्ता, मिलनकी आवाक्षाका आवेग वढा देती है । हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोलतक नहीं सकतीं, मानो हम जड वृक्ष हों । अरी भट्ट । हमे तो इस जातका भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या वैंधा है, हमारे शरीरपरका वस्र उतर गया है या है ॥ १६ १७ ॥

अरी वीर ! उनके गलमें मिणयोंकी माला बहुत ही मली मार्म होती है। तुल्सीकी मधुर गन्ध उन्ह बहुत प्यारी है। इसीमे तुल्सीकी मालाको तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किये रहते हैं। जब वे स्थाममुन्दर उस मिणयोंकी मालासे गौओंकी गिनती करते करते किसी प्रेमी सराके गलेमें बाँह डाल देते हैं और भाव बता-बताकर बॉसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बनती हुई उस बॉसुरीके मधुर स्वरसे मोहित होकर कृष्णसार मृगोकी पत्नी हरिनियाँ भी

अपना चित्त उनके चरणोंपर निछावर कर देती हैं और जैसे हम गोपियाँ अपने घर-ग्रहस्थीकी आशा-अभिलापा



छोड़कर गुणसागर नागर नन्दनन्दनको घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटनेका नाम भी नहीं छेती। जब हरिनियोंकी यह दशा है, सखी! तब हम अपनी क्या बतावें ?॥ १८-१९॥

नन्दरानी यशोदाजी ! वास्तवमे तुम वड़ी पुण्यवती हो । तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं । तुम्हारे वे लाड़ले लाल वड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त वड़ा कोमल है । वे प्रेमी सखाओं को तरह-तरहसे सुख पहुँ चाते हैं । कुन्दकली का हार पहनकर जब वे अपने को सजा लेते हैं और ग्वालवाल तथा गौओं के साथ यमुनाजी के तटपर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज चन्दनके समान शीतल और सुगन्धित स्पर्शि मन्द-मन्द अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लालकी सेवा करती है और गन्धर्व आदि उपदेवता वंदी जनों के समान गान्वजाकर उन्हें सन्तुष्ट करते हैं तथा अने को प्रकारकी में टें देते हुए सब ओरसे घेरकर उनकी सेवा करते हैं ॥२०-२१॥

अरी सखी! स्यामसुन्दर व्रजकी गौओसे वड़ा प्रेम करते हैं। इसीलिये तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अव वे सब गौओंको लौटाकर आते ही होंगे; क्योंकि देखो, सायङ्काल हो चला है। तब इतनी देर क्यों होती है, सखी १ तुम नहीं जानती हो १ रास्तेमें बड़े-बड़े व्रह्मा आदि क्योंकुड़ और शङ्कर आदि ज्ञानकुद्ध उनके चरणोंकी वन्दना जो करने लगते हैं। फिर भी इतनी देर तो नहीं होनी चाहिये। नहीं-नही; अब गौओं के पीछे-पीछे बाँसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वालवाल उनकी कीर्तिका गायन कर रहे होंगे। देखों न, यह क्या आ रहे हैं। देखों, देखों; गौओं के खुरोंसे उड़-उड़कर बहुत-सी धूल वनमालापर पड़ गयी है। वे दिनभर जंगलों में घूमते-घूमते यक गये हैं। फिर भी वे अपनी इस शोभासे हमारी ऑखों को कितना सुख, कितना आनन्द दे रहे हैं। देखों, ये यशोदाकी कोखसे प्रकट हुए सबको आह्वादित करनेवाले चन्द्रमा हमारी भलाई के लिये, हमारी आशा-अभिलापाओं को पूर्ण करने के लिये ही हमारे पास चले आ रहे हैं। श्रीकृष्ण ! हमें भर आँख देखकर तृप्त हो लेने दो॥ २२-२३॥

सखी! देखों कैसा सौन्दर्य है! मदभरी आँखें कुछ चढ़ी हुई हैं। कुछ-कुछ ललाई लिये हुए कैसी भली जान पड़ती हैं। गलेमें वनमाला लहरा रही है। सोनेके कुण्डलोंकी कान्ति कोमल कपोलोंपर झिलमिला रही है। इसीसे मुँहपर अधपके बेरके समान कुछ पीलापन जान पड़ता है। और रोम रोमसे, विशेष करके मुखकमलसे प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखों, अब वे अपने सखा ग्वालबालोंका सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखों, देखों सखी ! ब्रजविभूषण



श्रीकृष्ण गजराजके समान मदभरी चालसे हमारी ओर आ रहे हैं। क्यों न हो, अब सायङ्काल जो हो गया है। अब ब्रजमें रहनेवाली गौओंका, हमलोगोंका दिनभरका असह्य विरह-ताप मिटानेके लिये इमारे ये क्याम चन्द्र—यही देखा, आ गये । ॥१४ २५॥

श्रीशुकदेवजी कहते है—परीक्षित् । बङ्भागिनी गोपियोंका मन श्रीकृष्णमें ही लगा रहता या । वे श्रीकृष्णमय हो गयी यीं । जब भगवान् श्रीकृष्ण दिनमे गौओंको चरानेके लिये वनमें चले जाते, तब वे उन्होंका चिन्तन करती रहतीं और अपनी अपनी सितियोंके साथ अलग अलग उन्होंकी लीलाओंका गायन करके उसीमें रम जातीं। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते ॥ २६॥

## छत्तीसवॉ अध्याय

अरिप्रासुरका उद्धार और वंसका श्रीअक्रूरजीको व्रज भेजना

श्रीश्रकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् । जिस समय मगवान् श्रीकृष्ण व्रजमें प्रवेश कर रहे थे और वहाँ आनन्दोत्सवकी धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नामका एक देख बैलका रूप धारण करके आया । उसका करुद् (कथेका पुढा ) या थुआ और डील डील दोनों ही बहुत यह यह थे। यह अपने खुरीको इतने जोरसे पटक रहा या कि उससे धरती कॉप रही थी। वह बड़े जोरसे दहाड़ रहा या और वैरोंने धृल उछालता जाता या । पूँछ पड़ी किये हुए या और सींगोंसे चहारदीवारी, धेतोंनी मेंड् आदि तोड़ता जाता या । नीच नीचमें नार बार मृतता और गीपर छोड़ता जाता या। ऑखें पाइकर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित् ! उसके जोरमे हॅंकड़नेसे-निष्युर गर्जनासे भयवश स्त्रियों और गौओं के तीन चार महीनेके गर्भ स्वित हो जाते थे और पाँच छ॰ महीने के गिर जाते थे। और ता नया कहूँ, उसके क्रुद्को पर्वतसमझकर बादल उसपर आकर उहर जाते थे। परीक्षित् <sup>।</sup> उस तीखे सींगवाले बैलको देखकर गोपियाँ और गोप सभी भयभीत हो गये। पशु तो इतने डर गये कि अपने रहनेका स्थान छोड़कर भाग ही गये । उस समय सभी वजवासी 'श्रीवृष्ण ! श्रीकृष्ण ! हमें इस भयसे बचाओं इस प्रकार पुकारते हुए भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें आये । भगवान्ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यन्त भयातर हो रहा है। तब उन्होंने 'डरनेकी कोई वाल नहीं है'--यह कहकर सबको ढाउस बँधाया और पिर वृपासुरवो ललकारा, 'अरे मूर्ख । महादुष्ट । तू इन गौओं और ग्वालोंको क्यों डरा रहा है १ इससे क्या होगा ? देख, तुझ-जैसे दुराभा दुर्शेके वलका घमड चूर चूर कर देनेवाला यह मैं हूँ। इस प्रशार ललकारकर भगवान्ने ताल ठोंकी और उसे क्रोधित करनेके लिये वे अपने एक सरााके गलेकें बाँह डालकर एउड़े हो गये । भगवान श्रीकृष्णकी इस चुनौतीरे वह कोधके मारे तिलमिला उडा और अपने खुरींने बहे जोरसे घरती खोदता हुआ श्रीष्ट्रप्णकी ओर सपटा ।

उस समय उसकी पटकारी हुई पूँछके घक्रेसे आकाशके वादल तितर वितर होने लगे। उसने अपने तीरो सींग आगे कर लिये। टकटकी लगाकर लाल लाल ऑलोंने श्रीकृष्णकी ओर मों देख रहा था, मानो उन्हें पी जाना चाहता हो। वह भगवान् श्रीकृष्णपर इतने वेगसे टूट पड़ा, मानो इन्द्रके हाथसे छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान् श्रीकृष्णने अपने दोनों हायोंसे उसके दोनों सींग पकड़ लिये और जैसे एक हाथी अपनेसे भिड़नेवाले दूसरे हायीको पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे अठारह पग पीछे ठेलकर गिरा दिया। भगवान्के इस प्रकार ठेल देनेपर वह पिर तुरत ही उठ खड़ा हुआ और कोधसे अचेत होकर लबी लबी साँस छोड़ता हुआ भिर उनपर सपटा। उस समय उसका सारा श्रीर पसीनेसे लथपथ हो रहा या। भगवान्ने जब देखा कि वह अब मुझपर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने



उ८के धींग पक्ड हिये और उसे लात भारकर जमीनपर



अरिष्ट, केशी और व्योमासुरका उद्धार

गिरा दिया और फिर पैरोंसे दनानर इस प्रकार उसका कानूमर निकाल, जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके वाद उसीका सींग उखाड़कर उसको खूव पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया।। १३॥ परीक्षित्। इस प्रकार वह दैत्य मुँहसे खून उगलता और गोवर-मृत करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी ऑखें उलट गयीं और उसने वड़े कप्टके साय प्राण छोड़े। अब देवतालोग भगवान्पर फूल बरसा-वरसाकर उनकी स्तृति करने लगे।। १४॥ जब भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार वैलके रूपमें आनेवाले अरिष्टासुरको मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बल्रामजीके साय गोष्ठमें प्रवेश किया और उन्हों देख-देखकर गोपियोंके नयन-मन आनन्दसे मर गये॥ १५॥

परीक्षित् ! मगत्रान्की छीछा अत्यन्त अद्मृत है । इधर जब उन्होंने अरिष्टासुरको मार डाळा, तब मगत्रन्मय नारद, जो छोगोंको शीष्ठ-से-शीष्ठ मगत्रान्का दर्शन कराते रहते हैं, कंसके पास पहुँचे । उन्होंने उससे कहा—॥१ ६॥ 'कंस! जो कन्या तुम्हारे हायसे छूटकर आकाशमें चळी गयी, वह तो यशोदाकी पुत्री थी। और वजमें जो श्रीकृष्ण हैं, वे देवकींके पुत्र हैं । वहाँ जो वळरामजी हैं, ने रोहिणीके पुत्र है । वसुदेवने तुमसे उरकर अपने मित्र नन्दके पास उन दोनोंको रख दिया है । उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्योंका वध किया है । उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्योंका वध किया है । यह बात सुनते ही कंसकी एक-एक इन्द्रिय कोधके मारे काँप उठी ॥ १७-१८ ॥ उसने वसुदेवजीको मार डाळनेके ळिये तुरंततीखी तळवार उठा छी, परन्तु नारदजीने रोक दिया। जब कंसको यह माळूम हो गया कि वसुदेवनको से छड़के ही हमारी मृत्युके कारण है, तब उसने देवकी

और वसुदेव दोनों ही पति-पत्नीको हथकड़ी और वेड़ीसे जकड़कर फिर जेलमे डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गये, तब कंसने केशीको बुछाया और कहा 'तुम बजमें जाकर वछ-राम और कुष्णको मार ढालो ।' वह चला गया। इसके बाद कंसने मुष्टिक, चाणूर, शरू, तोशळ आदि पहळवानों, मन्त्रियों और महावतोंको बुलाकर कहा-- वीरवर चाणूर और मुष्टिक ! तुमछोग घ्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। १९-२२। वसदेवके दो पुत्र बलराम और कृष्ण नन्दके त्रजमे रहते हैं । उन्हींके हाथसे मेरी मृत्यु बतलायी जाती है ॥२३॥ अतः जव वे यहाँ आर्वे, तब तुमखोग उन्हें कुस्ती **छड्ने-छड्नेके वहाने भार डाछना । अब तुमलोग मॉति-**भॉतिके मंच बनाओ और उन्हें अखाड़ेके चारों ओर गोळ-गोळ सजा दो । उनपर बैठकर नगरवासी और देशकी दूसरी प्रजा इस खच्छन्द दंगळको देखें।। २४॥ महावत । तुम बड़े चतुर हो । देखो माई । तुम दंगळके घेरेके फाटकपर ही अपने कुनलयापीड हाथीको रखना और जब मेरे शत्रु उधरसे निकले, तब उसीके द्वारा उन्हें मरना डाळना ॥ २५ ॥ इसी चतुर्दशीको निधि-पूर्वक धनुषयज्ञ प्रारम्भ कर दो और उसकी सफळताके छिये वरदानी मृतनाथ भैरवको बहुत-से पवित्र पशुओंकी विक चढ़ाओं ॥ २६ ॥

परीक्षित् ! कंस तो केवल खार्थ-साधनका सिद्धान्त जानना या, इसिलये उसने मन्त्री, पहल्वान और महाबत-को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूरको बुल्त्राया और उनका हाय अपने हायमें लेकर बोला — ॥२७॥ 'अक्रूरजी ! आप तो बड़े उदार दानी हैं । सत्र तरहसे मरे आदरणीय हैं । आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिये। क्योंकि भोजवशी और वृध्यिवशी यादवींमें आपसे पडकर मेरी भटाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह बाम बहुत वडा है, इसलिये मरे मित्र ! मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही। जैसे इन्द्र समर्थ होनेपर भी विष्णुका आश्रय छेकर अपना स्वार्थ माधता रहता है। आप नन्दरायके व्रजर्मे जाइये। वहाँ वसुदेवजीके दो पुत्र हैं। उन्हें इसी रयपर चढाकर यहाँ ले आइये। यस, अन इस काममें देर नहीं होनी चाहिते । मुनते हैं, विष्णुके भरोधे जीनेवाले देवताओंने उन दोनोंको मेरी मृत्युका कारण विश्वित किया है। इसल्यि आर उन दोनोंको तो ले ही आइये, साय ही नन्द आदि गोर्पोको भी बड़ी-बड़ी भेंटोंके साम ले आइये ! यहाँ आनेपर मैं उन्हें अपने कुचल्यापीड हाथींचे मरवा डालूँगा । आप मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, इसीलिये में आपको यह ग्रप्त वात बतला रहा हूँ। आप तो जानते ही हैं कि कुवल्यापीड हाथी कालके समान निकराल है। यदि ये कदाचित् उस हाथीसे वच गये, जो असम्मन है, तो मैं अपने वज्रके समान मजरूत और फुर्तीले पहल्वान मुण्कि चाणूर आदिसे उन्हें मरवा डाल्रॅगा । उनके मारे जानेपर वमुदेव आदि वृष्णि, भोज और दशाईवशी उनके माई-बन्धु शोकाकुल है। आयँगे। फिर उन्हें मैं अपने हार्थी मार डार्चुगा । मेरा विता उप्रसेन यों तो बूढा हो गया है। परन्तु अभी उसको राज्यका लोभ बना हुआ है।यह सब कर चुक्नेके बाद में उसनो, उसके भाई देवकको और दूसरे भी जो जो मुझसे द्वेप करनेवाले हैं—उन सबको तलवारके घाट उतार दूंगा। मेरे मिन अनूरजी। पिर तो में होऊँगा और आप हॉगे, तया होगा इस पृथ्वीका अक्टक

राज्य। आप तो जानते ही हैं कि जरासन्थ हमारे उद्दे-बूरे समुर हैं और वानरराज दिविद मेरे प्यारे सला हैं। राम्बरासुर, नरकासुर और बाणासुर—ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुँह देखते रहते हैं, इन सपत्री सहायतासे में देवताओं के पश्चपाती नरपितयों को मारकर पृष्वीका अकण्टक राज्य मोगूँगा। यह सप्र अपनी गुप्त बातें मैंने आपको पतला दों। अप आप जल्दी-से-जल्दी यलराम और कृष्णको यहाँ ले आहते। अभी तो वे उच्चे ही हैं। उनको मार डालनेमें क्या लगता है १ उनसे केवल इतनी ही प्रात कहियेगा कि वे लोग धनुषयज्ञके दर्शन और यहुविधारों की राजधानी मथुराकी शोभा देखनेके लिये यहाँ आ जायँ ११० –३ ३।

अक्रांनि कहा—महाराज । आप अपनी मृत्युः अन्ता अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसिल्ये आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्यको चाहिये कि चाहे समलता हो या असफलता, दोनोंके प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाय। रही फलकी बात, सो फल तो प्रयत्नसे नहीं, दैवी प्रेरणासे मिलते हैं। मनुष्य उडे-बड़े मनोरयोंके पुल बाँधता रहता है परन्तु वह यह नहीं जानता कि दैवने, प्रारव्धने इसे पहलेसे ही नष्ट कर रक्ता है। यही कारण है कि कभी प्रारब्धके अनुबूल होनेपर प्रयत्न सफल हो जाता है, तो वह हमसे पूल उठता है और प्रतिकृत होनेपर विफल हो जाता है तो शोकप्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आजाका पालन तो कर ही रहा हैं॥३८ ३९॥

श्रीशुकदेवजी कहते हे—यहने मिन्त्रियों और अनूरजीको इस प्रकारको आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदनन्तर वह अपने महल्में चला गया और अनूरजी अपने घर लौट आये ॥४०॥

## सतीसवाँ अध्याय

केशी और व्योमासुरका उद्धार तथा नारदर्जीके द्वारा भगवान्की स्तुति

श्रीशुकदेवजी कहते ह—परीक्षित्। वसने जिस केशी नामक दैत्यको भेजा था, वह उड़े भारी घोड़ेके रूपमें मनके समान वेगसे दौड़ता हुआ वजमें आया। उसकी निसंधे घरती खुदती जाती थी। उसकी गरदनके दितराये उथ वालों के सटकेसे आकाशके बादल और विमानोंकी भीड़ तितर क्तिर हो रही थी। उसकी भयानक हिन्हिनाहटसे सब के सब भयसे काँच रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आँखें थीं, मुँह क्या था, मानो किसी कुछका खोड़र ही हो। उसे देरानेसे ही डर लगता या। यही मोरी गरदन थी। श्रीर इतना विशाल या कि मार्म होता या काली काली बादलकी घरा है। उसनी नीयतमें पाप भरा या। वह श्रीकृष्णको मारकर अपने स्वामी कसका हित करना चाहता था। उसके चलनेसे भूकम होने लगता या। भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि उसनी हिनहिनाहटसे उनके आश्रित रहनेवाला गोकुल भयमीत हो रहा है और उसकी पूँछके वालीसे वादल तितर वितर हो रहे हैं, तथा वह लड़नेके लिये उन्होंको दूँढ भी रहा है-तब वे बढ़कर उसके सामने आ गये और उन्होंने सिंहके समान गरजकर उसे ललकारा। भगवान्को सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया तया उनकी ओर इस प्रकार मुँह फैलाकर दौड़ा, मानो आकाशको पी जायगा। परीक्षित् ! सचमुच केशीका वेग बड़ा प्रचण्ड या । उसपर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने कमलसे भी कोमल और वज़से भी कठोर भगवान्के पास पहुँचकर दुलत्ती छोड़ी। परन्तु भगवान्ने उससे अपनेको बचा लिया । भला वह इन्द्रियातीतको कैसे मार पाता ! उन्होंने उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिये और जैसे गरुड़ साँपको पकड़कर झटक देते हैं, उसी प्रकार कोधसे उसे घुमाकर बड़े अपमानके साथ चार सौ हायकी दूरीपर फेंक दिया और स्वयं अकड़कर खड़े हो गये। थोड़ी ही देरके बाद केशी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह क्रोधसे तिलमिलाकर और मुँह फाड़कर वड़े वेगसे भगवान्की ओर झपटा । उसको दौड़ते देख भगवान् मुसकराने लगे। उन्होंने अपना वाँया हाथ उसके मुँहमें इस प्रकार डाल दिया, जैसे सर्प विना किसी आशङ्काके अपने बिलमें घुष जाता है । परीक्षित् ! भगवान्का अत्यन्त कोमल कर-कमल भी उस समय ऐसा हो गया, मानो तपाया हुआ छोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केशीके दाँत टूट-टूटकर गिर गये और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देनेपर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्रीकृष्णका भुजदण्ड उसके मुँहमें बढ़ने लगा । परीक्षित् ! अचिन्त्यशक्ति भगवान् श्रीकृष्णका हाथ उसके मुँहमें इतना बढ़ गया कि उसकी साँसके भी आने-जानेका मार्ग न रहा। अब तो दम घुटनेके कारण वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीनेसे लथपथ हो गया, ऑखोंकी पुतली उलट गयी, वह मल-त्याग करने लगा। योड़ी ही देरमें उसका शरीर निश्चेण्ट होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा तथा उसके प्राण-पखेल उड़ गये। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होनेके कारण गिरते ही पकी ककड़ीकी तरह फट गया । महाबाहु भगवान् श्रीकृष्णने उसके शरीरसे अपनी भुजा खींच ली। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। विना प्रयक्तके ही राजुका नारा हो गया। देवताओंको अवस्य ही इससे वड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न



हो-होकर भगवान्के अपर पुष्प वरसाने और उनकी स्तुति करने लगे ॥ १-८॥

परीक्षित् ! देवर्षि नारदजी भगवान्के परम प्रेमी और समस्त जीवोंके सचे हितैषी हैं। कंसको भगवचिन्तनमें लगाकर वे अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णके पास एकान्तमें आये और उनसे कहने लगे--- (सिचदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आपका स्वरूप मन और वाणीका विषय नहीं है । संसारमें आपको प्राप्त करनेके लिये जो लोग योगका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें आप ही अपनी सामर्थ्यसे फल देते हैं। आप योगेश्वर हैं । उन्हींका क्यों, सारे जगत्का नियन्त्रण आप ही तो करते हैं। आप सबके हृदयमें निवास करते हैं और सन-के-सब आपके हृदयमें निवास करते हैं। आप भक्तोंके एकमात्र वाञ्छनीय, यदुवंशशिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लक्तड़ियोंमें व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं। आत्माके रूपमें होनेपर भी आप अपनेको छिपाये रखते हैं; क्योंकि आप पञ्चकोशरूप गुफाओंके भीतर जो रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तमके रूपमें, सबके नियन्ताके रूपमें और सबके साक्षीके रूपमें आपका अनुभव होता ही है। प्रभो ! आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठानरहित हैं । आपने सृष्टिके प्रारम्भमें अपनी मायासे ही गुणोंकी सृष्टि की और

उन गुणींनो ही स्वीकार करके जाप जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रत्य करते रहते हैं। यह सम करनेके लिये आपको अपनेसे अतिरिक्त और किसी भी वस्तुकी आवस्यकता नहीं है। क्योंकि जाप सर्वद्यक्तिमान् और सत्यसङ्कत्य हैं। वास्तवमें प्रभो! आप ऐसे ही हैं। वही आप दैत्य, प्रमय और राधसोंका, जिन्होंने आजक्त राजाओंका येप धारण कर रक्ता है, विनाश करनेके लिये तथा धर्मकी मर्यादाओंकी रक्ता करनेके लिये यदुवशमें अमतीण हुए है। यह बड़े आनन्दकी वात है कि आपने रोल ही रोलमें धोड़ेके रूपमें रहने याले इस केशी दैत्यको मार डाला। इसकी हिनहिनाहटसे डरकर देवतालोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे॥९-१४॥

प्रमो । अब परसी मैं आपके हायों चाणूर, मुध्कि,



दूसरे पहल्यान, युवल्यापीड़ हाथी और स्वय कसको भी मरते देखूँगा। उसके बाद शङ्कामुर, काल्यवन, मुर और नरकामुरका वध देखूँगा। आप स्वर्गमे कल्यवृक्ष उपाड़ लायेंगे और इन्द्रके चीं चपड़ करनेपर उनको उसना मजा चलायेंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, चीन्दर्य आदिका शुक्क देवर वीर कन्याओं विवाह करेंगे, और जगदीश्वर! आप द्वारकामें रहते हुए नृगको नापसे छुड़ायेंगे। आप जाम्बवतीके साय स्यमन्तर मणिको जाम्बवान्से ले आयेंगे और अपने धामसे बाह्मणके मरे हुए पुनोंको ला देंगे। इसके पश्चात् आप पौण्डक—मिय्यावामुदेयना वध करेंगे और उसके मित्र काशिराजके हिमायती उनकर आनेपर उनकी

राजधानी काशीपुरीको जला देंगे। युधिष्ठिरके राजस्य यज्ञमें चेदिराज शिशुपारको और वहाँसे लौटते समय उसके मौसरे भाई दन्तवकत्रको नष्ट करेंगे। प्रभो । द्वारकामें आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वीके उदे बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशीट पुरुष आगे चलकर गायेंगे। मै बह सब देखूँगा। इसके पाद आप पृथ्वीका भार उतारनेके लिये कालरूपसे अर्जुनके सारिय बनेंगे और अनेक अक्षीहिणी सेनाका सहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आँखोंसे देखूँगा। १५-२१॥

प्रभो। आप विशुद्ध विशानघन हैं। आपके स्वरूपमें और क्सीका अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरन्तर अपने परमानन्दस्वरूपमें स्थित रहते हैं। इसिलये सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही है। आपका सङ्कल्प अमोध है। आपकी विन्मयी शक्ति सामने माया और मायासे होनेवाला यह त्रिगुणमय ससार चक्र नित्यनिष्टत्त है—कभी हुना ही नहीं। ऐसे आप अखण्ड, एकरस, सिद्धानन्द स्वरूप, निरितशय ऐश्वर्यसम्ब मगवान्त्री में शरण प्रहण करता हूँ। आप सबके अन्तर्यामी और नियन्ता हैं। अपने आगमें स्थित, परम स्वतन्त्र हैं। जगत् और उसके अशेष विशेषों—माव अभावरूप सारे भेद विभेदोंकी क्ल्यना वेवल आपकी मायासे ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करनेके लिये मनुष्यकान्सा श्रीविग्रह प्रकट किया है। और आप यदु, वृष्णि तथा सात्वतविश्योंके शिरोमणि बने हैं। प्रभो में आपके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ। ॥२२ २३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् । मगवान्के परमप्रेमी मल देविष नारदजीने इस प्रकार मगवान्की रति और प्रणाम निया। भगवान्के दर्शनोंके आह्रादरे नारदजीना रोम-रोम सिल उठा। तदनन्तर उननी आशा प्राप्त करके वे स्वच्छन्द विचरण करनेके लिये चले गये। इधर भगवान् श्रीशृष्ण केशीको लड़ाईमें मारकर पिर अपने प्रेमी एव प्रस्त चित्त बालगलोंके साथ पूर्ववत् पशुपालनके काममें लग गये तथा मजवातियोंको परमानन्द वितरण करने लगे। एक समय वे बालगलोंके साथ पहाइकी चोटियोंपर गाय आदि पशुशोंको चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपानेका—छकाछकीका सील खेल रहे थे। परीक्षित्। उन लोगोंने अपनेको तीन मागोंमें बाँट लिया था। बुछ तो भेड़ बन गये थे और बुछ उनके रक्षक,

तथा कुछ चोर वन गये थे । इस प्रकार वे येखटके खेलमें

व्योमासुर वड़ा वली था। उसने पहाड़के समान अपना





रम गये थे। उसी समय ग्वालका वेप धारण करके व्योमासुर वहाँ आया। वह मायावियों के आचार्य मयासुरका पुत्र या और स्वयं भी वड़ा मायावी था। वह खेलमें अधिकतर चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत-से बालकों-को चुराकर छिपा आता, वह महान् असुर वार-वार उन्हें ले जाकर एक पहाड़की गुफामें डाल देता और उसका दरवाजा एक वड़ी चट्टानसे ढक देता। इस प्रकार ग्वाल-वालों में केवल चार-पाँच वालक ही वच रहे। भक्तवत्सल भगवान् उसकी यह करतूत जान गये। जिस समय वह ग्वालवालोंको लिये जा रहा था, उसी समय उन्होंने, जैसे सिंह भेड़ियेको दवोच ले उसी प्रकार, उसे धर दवाया।

असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपनेको छुड़ा हूँ। परन्तु भगवान्ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजेमें फाँस लिया या कि वह अपनेको छुड़ा न सका। तन भगवान् श्रीकृष्णने अपने दोनों हायोंसे जकड़कर उसे जमीनपर गिरा दिया और पश्चकी माँति गला घोंटकर मार डाला। देवतालोग विमानोंपर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे। अन भगवान् श्रीकृष्णने गुफाके दरवाजेपर लगे हुए चट्टानोंको पिहान तोड़ डाले और ग्वालवालोंको उस सङ्कटपूर्ण स्थानसे निकाल लिया। बड़े-बड़े देवता और ग्वालवाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान् श्रीकृष्ण - व्रजमें चले आये॥ २४-३३॥

## अड़तीसवाँ अध्याय

#### अक्रुरजीकी वजयात्रा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित ! देविप नारदकी प्रार्थना सुनकर इधर तो भगवान श्रीकृष्णने मथुरा जानेका सङ्कल्प किया, और उधर महामित अक्रूरजी भी वह रात मथुरापुरीमें विताकर प्रातःकाल होते ही रथपर सवार हुए और नन्दवावाके गोकुलकी ओर चल दिये। परीक्षित् ! इसमें सन्देह नहीं कि अक्रूरजी परम भाग्यवान् थे। तभी तो उन्हें मजकी यात्रा करनेका सुअवसर मिला और वे मार्गमें कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णकी परम प्रेममयी मक्तिसे परि-

पूर्ण हो गये । वे इस प्रकार सोचने लगे—'मेंने ऐसा कौन-सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन-सी श्रेष्ठ तपस्या की है अथवा किसी सत्पात्रको ऐसा कौन-सा महत्त्वपूर्ण दान दिया है, जिसके फल्खल्प आज मुझे भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन होंगे ? मैं वड़ा विपयी हूँ । मेरी एक-एक रग विपय-वासना-से अनुप्राणित है । ऐसी स्थितिमें, वड़े-बड़े सान्विक पुरुप भी जिनके गुणोंका ही गायन करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते—उन भगवान्के दर्शन मेरे लिये अत्यन्त दुर्लमं हैं, ठीक वैसे ही, जैसे स्दर्दन्तके यालमके लिये वेदोंका स्वाध्याय । परन्तु नहीं, मेरा ऐसा सीचना ठीक नहीं है । मुझ अधमको भी भगवान् श्रीरूष्णके दर्शन होंगे ही । क्योंकि जैसे नदीमें पहते हुए तिनके कभी-कभी इस पारसे उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समयके प्रवाहसे भी कहीं कोई इस ससार सागरको पार कर सकता है । अवस्य ही आज मेरे शरे अपुभ नष्ट हो गये । आज मेरा जन्म सफ्ल हो गया । क्योंकि आज में भगवान्के उन चरणक्मलोंमें साक्षात् नमस्कार करूँगा, बड़े-बड़े योगी-यति जिनके केनल ध्यानकी ही चेष्टा करते रहते हैं, ठीक-ठीक ध्यान भी नहीं कर पाते । कस-हों, क्स चाहे जिलना ही दुष्ट क्यों न हो उसने मेरे ऊपर लो आज यही ही छूपा की है। उसी कसके भेजनेसे तो मैं इस भूतलपर अवतीर्ण स्वय भगवान्के चरणकमलैंके दर्शन पाऊँगा। अहो। मेरे लिये यह कितने धौभाग्यकी बात होगी। जिनके नखमण्डलकी कान्तिका ध्यान करके पहले युगींके ऋषि महर्षि इस अज्ञानरूप अपार अन्धकार राशिको पार कर चुके हैं, स्वय वही भगवान् तो अवतार अहण करने प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा, शहर, इन्द्र आदि यड़े-यड़े देवता जिन चरणकमटौंकी उपासना करते रहते हैं, स्वय भगवती लक्ष्मी एक क्षणके लिये भी जिनकी सेवा नहीं छोड़तीं, प्रेमी भर्त्तीके साय वड़े-वड़े शानी भी जिनकी आराधनामें सलक रहते हैं—मगवान्के वे ही चरणकमल गौओंतो चरानेके लिथे ग्वालवारोंके साथ वन वनमें विचरते हैं। अरे, वे ही सुर मुनि-बदित श्रीचरण गोपियों के यश खलपर लगी हुई रोली केशरसे रँग जाते हैं, चिह्नित हो जाते हैं, मैं अवस्य अवस्व उन्ना दर्शन करूँगा। केवल चरणकमलका ही नहीं, धे प्रेम और मुक्तिके परम दानी श्रीमुक्तदके उस मुखकमलका भी आज अवस्य दर्शन करूँगा। अहा! कितना सुन्दर है वह वदनारविन्द । मरकतमणिके समान सुस्तिग्ध कान्तिमान् कोमल फपोल हैं, तोतेकी ठोरके समान नुवीली नासिका है, होठोंपर मन्द-मन्द मुखकान, प्रेगभरी चितवन, कमल-से कोमल रतनारे लोचन और क्पोलींपर धुँघराली अलर्के टटक रही हैं। मेरा यह मनोरय अवस्य ही सफल होगा, क्योंकि कितना द्युभ राकुन हो रहा है। हरिन मेरी दायीं ओरवे निकल रहे हैं। मगवान् विष्णु पृथ्वीमा भार उतारनेके लिये खेच्छाचे मनुष्यकी-ची लीला कर रहे हैं। वे सम्पूर्ण लावण्य के धाम हैं। सौन्दर्यकी मूर्तिमान् निधि हैं। आज मुझे उन्होंका दर्शन होगा। अवस्य होगा। आज मुझे सहलम् ही ऑलॉका पर मिल जायगा । भगवान् इस नार्य-कारण

रूप जगत्के द्रशमात्र हें, और ऐसा होनेपर भी द्रशपनका अहङ्कार उन्हें छूतक नहीं गया है । उननी चिन्मयी शक्ति अशानके कारण होनेवाला भेरभ्रम अशानसहित दूरसे ही निरस्त रइता है। वे अपनी योगमायासे ही अपने जापमें भूविलासमात्रसे प्राण, इन्द्रिय और बुद्धि आदिके सहित अपने स्वरूपभृत जीवोंकी रचना कर लेते हें और उनके साय वृन्दायनकी कुर्जीमें तथा गोपियोंके घरोंमें तरह-तरहकी लीलाएँ करते हुए प्रतीत होते हैं। जन समस्त पार्पिके नाशक उनके परम मङ्गलमय गुण, कर्म और जन्मकी लीलाओं हे युक्त होकर वाणी अनका गायन करती है, तब उस गायनसे ससारमें जीवननी स्पूर्ति होने लगती है, शोभाका सञ्चार हो जाता है, सारी अपवित्रताएँ धुरूकर पवित्रताना साम्राज्य छा जाता है, परन्तु जिस वाणीसे उनके गुण, लीला और जन्मकी क्याएँ नहीं गायी जातीं यह तो सुर्देको ही शौभित क्रानेवाली है, होनेपर भी नहीं के समान-व्यर्थ है। जिनके गुणगानका ही ऐसा माहात्म्य है, वे ही भगवान् स्वय यदुवरा में अवतीर्ण हुए हैं। क्रिस्टिये ! अपनी ही बनायी मर्यादाका पालन करनेवाले श्रेष्ठ देवताओंका कल्याण करनेके लिये। वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान् आज वजर्मे निवास कर रहे हैं और वहीं से अपने यशका विस्तार कर रहे हैं। उनका यदा कितना पवित्र है । अहो, देवतालोग भी उस सम्पूर्ण मङ्गलमय यशका गायन करते रहते हैं। इसमें छन्देह नहीं कि आन में अवस्य ही उन्ह देखूँगा । मेरे चित्त । धीरज धरो । उपताओ मत । देखो, वे बड़े बड़े सतों और लोकपालोंके भी एकमात्र आश्रय हैं । सबके परम गुरु हैं। और उनका धौन्दर्य १ त्रिलोकी उनके चरणींपर निद्धावर है । जो नेत्रवाले हैं, उनके लिये यह आनन्द और रखकी चरम सीमा हैं ! इंशेंसे स्वय रक्ष्मीजी भी, जो सौन्दर्यकी अधीश्वरी हैं, उन्हें पानेके निये ललकती रहती हैं। हाँ, तो मै उन्हें अवस्य देखूँगा । क्योंकि आज मेरा मङ्गल प्रमात है, आज मुझे भात काल्से ही अच्छे अच्छे शकुन दीख रहे हैं ॥१-१४॥

अच्छा, जब मैं उन्हें देखूँगा तम क्या करूँगा ! प्रकृति और पुरुषल्प वलराम तथा अक्षिणके चरणोंमें नमस्वार करनेके लिये तुरत रयसे कृद पहुँगा । उनके चरण पकड़ दूँगा । ओह, उनके चरण कितने दुर्लभ हैं ! बहे-बड़े योगी-यांत आत्मसाधात्वारके लिये मन ही मन अपने हृदयमें उनके चरणोंकी धारणा करते हैं और में, मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊँगा । और लोट जाऊँगा उनपर । उसके बाद उनके एक एक स्वा, एक एक खाल गलके चरणोंकी वन्दना

करूँगा । मेरे अहोभाग्य ! जब मैं उनके चरणकमलोंमें गिर जाऊँगा, तब वे अवश्य ही अपना करकमल मेरे सिरपर रख देंगे। अवस्य ही ऐसा करेंगे, क्योंकि वे मेरे हृदयकी वात जानते हैं न ! और उनके करकमल उन लोगोंको अभयदान देनेके लिये सर्वदा तैयार रहते हैं-अजी, पहलेसे ही दे रक्खा है-जो कालरूपी साँपके भयसे अत्यन्त घनड़ाकर उनकी शरण चाहते और शरणमें आ जाते हैं। तव क्या वे करकमल मुझे अभय नहीं करेंगे ? अवश्य करेंगे । इन्द्रने भगवान्के उन्हीं करकमलोंमें पूजाकी मेंट समर्पित की थी। वे तो देवता हैं, दैत्यराज विलने भी वैक्षा ही किया था । इसीलिये भगवान्के करकमलोंने दोनोंको तीनों लोकोंका खामी वना दिया। भगवान्के उन्हीं करकमलोंने, जिनमेंसे दिन्य कमलकी-सी सुगन्ध आया करती है, अपने स्वर्शसे रासलीलाके समय वजयुवितयोंकी सारी थकान मिटा दी थी। धन्य है ! आज वे ही करकमल भगवान् मेरे सिरपर रक्लेंगे। परन्तु एक शङ्का है। में कंसका दूत हूँ। उसीके भेजनेसे उनके पास जा रहा हूँ । कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ वैठेंगे ? राम राम ! वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते । यदि में शत्रु होऊँ, तो भी ऐसा नहीं समझेंगे; क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं। परन्तु ऐसी शङ्का ही क्यों की जाय ? वे तो सारे विश्वके साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं; वे चित्तके वाहर भी हैं और भीतर भी । वे क्षेत्रज्ञरूपरे स्थित होकर अन्तः करणकी एक-एक चेष्टाको अपनी निर्मल ज्ञानदृष्टि-के द्वारा देखते रहते हैं। तन मेरी शङ्का न्यर्थ है। हाँ, तो मैं उनके चरणोंमें हाथ जोड़कर विनीतभावसे खड़ा हो जाऊँगा । वे मुसकराते हुए दयाभरी स्निग्ध दृष्टिसे मेरी ओर देखेंगे । उस समय मेरे जन्म-जन्मके अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जायँगे । और मैं निःशङ्क होकर सदाके लिये परमानन्दमें मझ हो जाऊँगा । मैं उनके कुटुंम्वका हूँ। मेरे हृदयमें उनके प्रति कुछ-न-कुछ प्रेम भी अवश्य है। में उनका अनिष्ट नहीं चाहता, हित चाहता हूँ । और सच पूछो, तो उनके सिवा और कोई मेरा आराध्यदेव भी नहीं है। ऐसी स्थितिमें वे अपनी लंबी-लंबी वाँहोंसे पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदयसे लगा लेंगे। मेरा आलिङ्गन करेंगे। अहा ! उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरोंको पवित्र करनेवाली भी वन जायगी और उसी समय—उनका आलिङ्गन प्राप्त होते ही-मेरे कर्ममय वन्धन, जिनके कारण में अनादिकालसे भटक रहा हूँ, शिथिल हो जायँगे—टूट

जायँगे। जब वे मेरा आलिङ्गन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़, सिर झकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊँगा तव वे मुझे 'चाचा अकूर !' इस प्रकार कहकर सम्बोधन करेंगे ! क्यों न हो, इसी पवित्र और मंधुर यशका विस्तार करनेके लिये ही तो वे लीला कर रहे हैं । तव-वस, तव मेरा जीवन सफल हो जायगा । सच है; भगवान् श्रीकृष्णने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया-उसके उस जन्मको, जीवनको धिकार है। इसमें सन्देह नहीं कि वे सम हैं। न तो उन्हें कोई प्रिय है और न तो अप्रिय । न तो उनका कोई आत्मीय सुहृद् है और न तो शत्रु । उनकी उपेक्षाका पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्पवृक्ष अपने निकट आकर याचना करनेवालोंको उनकी मुँहमाँगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान् श्रीकृष्ण भी, जो उन्हें जिस प्रकार भजता है, उसे उसी रूपमें भजते हें—वे अपने प्रेमी भक्तोंसे ही पूर्ण प्रेम करते हैं । क्यों न हो, वे तो स्वयं प्रेम हैं। इसके बाद क्या होगा ? मैं तो उनके सामने विनीत भावसे सिर झकाकर खड़ा हो जाऊँगा और वलरामजी मुसकराते हुए मुझे अपने हृदयसे लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घरके भीतर छे जायँगे । वहाँ सव प्रकारसे मेरा सत्कार करेंगे । इसके वाद मुझसे पूछेंगे कि 'कंस हमारे घरवालोंके साथ कैसा व्यवहार करता है ? ।।१५-२३॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! अक्रूरजी यही चिन्तन करते-करते इतने आत्मविस्मृत हो गये कि उन्हें जाने-आनेकी कुछ सुधि ही न रही। उनका रथ तव कहीं जाकर नन्दगाँव पहुँचा, जब सूर्य अस्ताचलपर पहुँच चुके थे । अक्रूरजीने देखा कि पृथ्वीमें भगवान्के चरणचिह्न स्पष्ट दील रहे हैं । उनमें उमरे हुए कमल, यव, अङ्करा आदिके चिह्नोंसे पहचाननेमें कोई कठिनाई नहीं होती। उन्होंने सोचा कि पृथ्वीकी शोभा बढ़ानेवाले ये वे ही चरण-चिह्न हैं, जिनकी पवित्र धूलिको ब्रह्मा आदि वड़े-वड़े लोकपाल अपने मुकुटोंपर धारण करते हैं। उन चरणचिह्नों-के दर्शन करते ही अक्रूरजीके हृदयमें इतना आह्नाद हुआ कि वे अपनेको सँभाल न सके, विह्वल हो गये । प्रेमके आवेगसे उनका रोम-रोम खिल उठा, नेत्रोंमें आँसू भर आये और टपटप टपकने लगे। वे रथसे कूदकर उस धूलिमें लोटने लगे और नहने लगे—'अहो, यह इमारे प्रभुके चरणोंकी रज है । धन्य है यह रज और धन्य हूँ में !' परीक्षित् ! कंसके सन्देशसे लेकर यहाँतक अक्रूरजीके चित्तकी

# अक्रूका प्रेम



भगवान्के चरण चिहाँको देखकर अफ्रूजी उनपर लोटने लगे।



जैसी अवस्या रही है, यही जीवोंके देह धारण करनेका परम लाम है। इसलिये जीवमात्रका यही परम क्तव्य है कि दम्भ, भय और शोक त्याग कर भगवान्की मूर्ति (प्रतिमा, भक्त, आदि), चिह्न, लीला, स्थान तथा गुणोंके दर्शन अवण आदिके द्वारा ऐसा ही भाव सम्पादन करें।। २४-२७॥

व्रजमें पहुँचकर अनुरजीने श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाइयोंको गाय दुइनेके स्थानमें विराजमान देखा । स्थाम सुन्दर श्रीष्ट्रच्ण पीताम्बर धारण किये हुए थे और गौरसुन्दर वलराम नीलाम्बर । उन्होंने अभी किशोर अवस्थामे प्रवेश ही किया था। ग्यारह्वॉ वर्ष चल रहा या। वे दोनों निखल सौन्दर्थ की सान थे। शरल्मलीन कमलके समान सिले हुए सुन्दर नेत्र, घुटनोंका स्पर्ध करनेवाली लबी-लगी भुजाएँ, सुन्दर वदन, परम मनोहर और गजशायकके समान लिलत चाल वाले । दोनों बड़े उदार थे । उनके चरणोंमें ध्वजा, वज्र, अहुश और कमलके चिह्न थे। जब वे चलते थे, उनसे चिह्नित होकर पृथ्वी शोमायमान हो जाती थी । उनकी मन्द मन्द मुसनान और चितवन ऐसी यी, मानो दया वरस रही हो । उनकी एक एक लीला उदारता और युन्दर कलाये भरी थी । गलेमें वनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे । उन्होंने अभी-अभी स्नान करके निर्मेल वस्त्र पहने थे और शरीरमें पवित्र अङ्गराग तया चन्दनका रेप किया था। परीक्षित् । अकूरने देखा कि जगत्के आदिवारण, जगत्के परमाति, प्रधान और पुरुष ही स्सारनी रक्षाके लिये अपने

सम्पूर्ण अशोंसे बलरामजी और श्रीकृष्णके रूपमें अवतीर्ण होकर अपनी अङ्गकान्तिसे दिशाओंका अन्धकार दूर कर रहे



हैं। ये ऐसे भले मालूम होते थे, जैसे सोनेसे मढे हुए मरकत मणि और चाँदीके पर्वत जगमगा रहे हों। उन्हें देखते ही अकूरजी प्रेमानेगसे अधीर होकर रथसे क्द पड़े और भगवान् श्रीकृष्ण तथा बलरामके चरणोंके पास साष्टाङ्ग लोट गये। परीक्षित्! भगवान्के दर्शनसे उन्हें इतना आह्वाद हुआ कि उनके नेत्र आँस्से सर्वया भर गये। सारे शरीरमें पुलकावली छा गयी। उत्कण्ठावश गला भर आनेके कारण वे अपना नाम भी न बतला सके। शरणागतवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण उनके मनका भाव जान गये। उन्होंने बड़ी प्रसन्नतासे चका द्वित हार्योंके हारा उन्हें खींचकर उठाया और हृदयसे लगा लिया। इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्रीप्रलरामजीके सामने विनीत भावसे खड़े हो गये, तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाय श्रीकृष्णने पकड़ा तथा दूधरा बलरामजीने। दोनों भाई उन्हें घरलेगये॥२८-३७॥

घर छे जाकर मगयान्ने उनका बड़ा स्वागत सत्वार किया।

सुशल मङ्गल पूछकर श्रेष्ठ आसनपर बैठाया और विधिपूर्वक

उनके पाँच पखारकर मधुपर्क (शहद मिला हुआ दही)

आदि पूजाकी सामग्री मेंट की। इसके बाद मगवान्ने अतिथि
अनुरजीको एक गाय दी और पैर दयाकर उनकी यकावट
दूर की तथा बड़े आदर एव श्रद्धांसे उन्हें पवित्र और अनेक
गुणौंसे युक्त अन्नका मोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके,
तव धर्मके परम मर्मक मगवान् बलरामजीने मुखवास (पान

इलायची आदि) और सुगन्धित माला आदि देकर उन्हें अत्यन्त आनन्दित किया। इस प्रकार सत्कार हो चुकनेपर नन्दरायजीने उनके पास आकर पूछा—'अकूरजी! आपलोग निर्दयी। कंसके जीते-जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं ? अरे, वह तो मनुष्योंके लिये वैसा ही है, ज़ैसा मेड़ोंके लिये कसाई! और तो क्या कहूँ, उस पापीने अपनी बिलख़ती हुई वहनके नन्हे-नन्हे बच्चोंको मार डाला। किसलिये ? अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये! इससे बढ़कर दुष्टता क्या होगी? जिसने अपनी बहनकी ही यह दुर्दशा की उसकी प्रजा आपलोग मला, कैसे सुखी रह सकते हैं—हम तो इसका अनुमान भी नहीं कर सकते। जब इस प्रकार नन्दबाबाने मधुर वाणीसे अक्रूरजीसे कुशल-मङ्गल पूछा और उनका सम्मान किया तब अक्रूरजीके शरीरमें रास्ता चलनेकी जो कुछ थकावट यी, वह सब दूर होगयी। ३८-४३।

#### उन्तालीसवाँ अध्याय

#### श्रीकृष्ण-चलरामका मथुरागमन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजीने अकूरजीका मलीमाँति सम्मान किया। वे आरामसे पलँगपर बैठ गये। उन्होंने मार्गमें जो-जो अभिलाषाएँ की थाँ, वे सव पूरी हो गयीं। परीक्षित्! लक्ष्मीके आश्रयस्थान भगवान् श्रीकृष्णके प्रसन्न होनेपर ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो प्राप्त नहीं हो सकती ! फिर भी भगवान्के परमप्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तुकी कामना नहीं करते। परीक्षित्! देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने सायङ्कालका भोजन करनेके वाद अकूरजीके पास जाकर अपने स्वजनसम्बन्धियोंके साथ कंसके व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रमके सम्बन्धमें पूछा॥ १-३॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-चाचाजी! आपका हृदय वड़ा गुद्ध है। आपको यात्रामें कोई कष्ट तो नहीं हुआ ? स्वागत है। मैं आपकी मङ्गलकामना करता हूँ। मथुराके इमारे आत्मीय सुहृद्, कुटुम्बी तथा अन्य सम्बन्धी सब सकुराल और स्वस्थ हैं न ? हमारा नाममात्रका मामा कंस तो हमारे कुलके लिये एक भयङ्कर न्याधि है। जवतक उसकी बढ़ती हो रही है, तबतक हम अपने वंशवालों और उनके वाल-बचोंका कुश्चल-मङ्गल क्या पूछें ? चाचाजी ! हमारे लिये यह बड़े खेदकी बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता-पिताको अनेकों प्रकारकी यातनाएँ झेलनी पड़ीं-तरह-तरहके कष्ट उठाने पड़े । और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हयकड़ी-वेड़ीसे जकड़कर जेलमें डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गये। मैं वहुत दिनोंसे चाहता या कि आपळोगोंमेंसे किसी-न-किसीका दर्शन हो। यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूरी हो गयी। चाचाजी! अव आप कृपा

करके यह वतलाइये कि आपका ग्रुभागमन किस निमित्तसे हुआ १॥ ४-७॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! जब भगवान् श्रीकृष्णने अक्रूरजीसे इस प्रकार प्रश्न किया, तब उन्होंने वतलाया कि 'कंसने तो सभी यदुवंशियोंसे घोर वैर ठान रक्खा है। वह उनको मटियामेट कर डालना चाहता है। वसुदेवजीको तो वह पहले ही मार डालना चाहता था। परन्तु नारदजीके रोकनेसे रुक गया है। फिर भी उसकी नीयत अभी ठीक नहीं है। उसने सन्देश तो भेजा है धनुषयज्ञका, परन्तु मुझे दूत बनाकर भेजनेका अभिप्राय यही है कि वहाँ आपलोग चर्ले और वह पहलवानोंसे लड़वाकर आपको मरवा डाले। उसे अव नारदजीके द्वारा यह वात माल्म हो गयी है कि आप वास्तवमें वसुदेवजीके पुत्र हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो, कीजिये। अकूर-जीकी यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओंका दमन करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजी हँसने लगे और इसके वाद उन्होंने अपने पिता नन्दजीको कंसकी आज्ञा सुना दी। तव नन्दवावाने सब गोपोंको आज्ञा दी कि 'सारा गोरस एकत्रित करो। भेंटकी सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। कल प्रातःकाल ही हम सब मधुराकी यात्रा करेंगे और वहाँ चलकर राजा कैंसको गोरस देंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। उसे देखनेके लिये देशकी सारी प्रना इकडी हो रही है । हमलोग भी उसे देखेंगे । नन्दबाबाने गाँवके कोतवालके द्वारा यह घोषणा सारे व्रजमें करवा दी ॥ ८-१२ ॥

परीक्षित् ! जब गोपियोंने सुना कि हमारे मनमोहन क्यामसुन्दर और गौरसुन्दर बलरामजीको मथुरा लें जानेके लिये अक्रूरजी व्रजमें आये हैं, तब उनके हृद्यमें बड़ी व्यया हुई। वे व्याकुल हो गर्यी। क्यों न हों-ये वही गोपियाँ हैं न, जिन्हें भगवान्के विना एक एक क्षण सौ सौ युगके समान हो जाता है। भगवान् श्रीकृष्णके मधुरा जानेकी बात सुनते ही बहुतोंके हृदयमें ऐसी जलन हुई कि गरम साँस चलने लगी, मुखकमल कुम्हला गया। और बहुर्तोंकी ऐसी दशा हुई-वे इस प्रकार अचेत हो गयीं कि उन्हें खिसभी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कगन और ढीले हुए जूड़ींतकका पता न रहा। भगवान्के स्वरूपका भ्यान आते ही बहुत सी गोपियोंकी चित्तवृत्तियाँ सर्वधा निवृत्त हो गर्यी मानो वे समाधिख-आत्मामे खित हो गयी हों। और उन्हें अपने शरीर और मसारका कुछ ध्यान ही न रहा । बहुत-सी गोपियों के सामने भगवान् श्रीकृष्णका प्रेम, उनकी मन्द मन्द मुखनान और हृदयको स्पर्श करने वाली विचित्र पदौरे युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसमें तलीन हो गयीं । मोहित हो गयीं ! परीक्षित् ! गोपियाँ मन ही मन भगवान्की लटकीली चाल, भाव भङ्गी, प्रेमभरी मुसकान, चितवन, सारे शोकोंको मिटा देनेवाली ठिठोलियाँ तथा उदारतामरी लीलाओंका चिन्तन करने लगीं और उनके विरहके भयसे कातर हो गर्यी। उनका हृदय, उनका जीवन-सन सुछ भगवान्के प्रति समर्पित या। उनकी आँखोंसे आँस् बह रहे थे। वे झड की-झड इक्टी होकर इस प्रकार कहने लगीं ॥ १३-१८ ॥

गोपियोंने कहा-धन्य हो विधाता ! तुम सब बुछ विधान तो वरते हो, परन्तु तुम्हारे हृदयमें दयाका छेश भी नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेमसे जगत्के प्राणियोंको एक-दूसरेके साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपसमें एक कर देते हो। मिला देते हो, परन्तु अभी उनकी आशा अभिलापाएँ पूरी भी नहीं हो पातीं, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग-अलग कर देते हो ! सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ यचींके रोलकी तरह व्यर्थ ही है। यह कितने दु खकी बात है ! विधाता ! तुमने पहले हमें प्रेमका वितरण करनेवाले दयामसुन्दरका मुखकमल दिरालाया । क्तिना सुन्दर है वह ! माले-काले धुँघराले बाल कपोलींपर झलक रहे हैं। मरकत मणि-से चिकने सुरिनग्ध क्पोल और तोतेकी चींच सी सुन्दर नािका तया अधरोंपर मन्द मन्द मुसकानकी मुन्दर रेखा, जो सारे शोकोंको तत्क्षण भगा देती है। विधना ! तुमने एक बार तो हमें वह परम सुन्दर सुलक्षमल



दिखाया और अब उसे ही हमारी आँखोंसे ओझल कर रहे हो । सचमुच तुम्हारी यह करत्त बहुत ही अनुचित है । हम जानती हैं, इसमें अनूरका दोप नहीं है, यह तो साम तुम्हारी नूरता है । वास्तवमें तुम्हीं अनूरके नामसे यहाँ आये हो और अपनी ही दी हुई ऑखें तुम हमसे मूर्खिकी माँति छीन रहे हो । इन नेत्रोंने हमारा पड़ा उपकार किया या । इनके द्वारा हम स्यामसुन्दरके एक एक अङ्गमें तुम्हारी सृष्टिका सम्पूर्ण सौन्दर्थ निहारती रहती यीं । विधाता । तुम्हें ऐसा नहीं चाहिये ॥ १९-२१॥

अहो । नन्दनन्दन स्याममु दरको भी नये नये लोगोंसे नेह लगानेकी चाट पड़ गयी है । देखो तो सही—इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षणमें ही कहाँ चला गया १ हम तो अपने घर द्वार, स्वजन-सम्बन्धी, पित पुत्र आदिको छोड़कर इनकी दासी बनीं और ये हमारी ओर देखते भी नहीं कि उन्हींकी माव मङ्गी, मुसकान, चितवन आदिसे मोहित होकर उनके लिये हम कितनी बेहाल हो रही हैं । आजकी रातका प्रात. काल मथुराकी स्त्रियोंके लिये निश्चय ही बड़ा मङ्गलमय होगा । आज उनकी बहुत दिनोंकी अमिलापाएँ अवश्य ही पूरी हो जायँगी । जर हमारे वजराज स्थाममुन्दर अपनी तिरछी चितवन और मन्द मन्द मुसकानसे युक्त मुखारिवन्दका मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरीमें प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान करके धन्य धन्य हो जायँगी । यदापि • हमारे स्थाममुन्दर धैर्यवान् होनेके साथ ही नन्दनाना आदि गुक्जनोंकी आज्ञामें रहते हैं, तथापि मथुराकी मुवतियाँ अपने

मधुके समान मधुर वचनोंसे इनका चित्त बरवस अपनी ओर खींच छेंगी और ये उनकी सलज मुसकान तथा विलासपूर्ण भाव-भंगीसे वहीं रम जायँगे । फिर हम गँवार ग्वालिनोंके पास ये लौटकर क्यों आने लगे ! धन्य है । आज हमारे स्यामसुन्दरका दर्शन करके मथुराके दाशाई, भोज, अन्धक और वृष्णिवंशी यादवोंके नेत्र अवश्य ही परमानन्दका साक्षात्कार करेंगे । आज उनके यहाँ महान् उत्सव होगा । साथ ही जो लोग यहाँसे मथुरा जाते हुए रमारमण गुणसागर नटनागर देवकीनन्दन स्यामसुन्दरका मार्गमें दर्शन करेंगे, वे भी निहाल हो जायँगे । २२-२५ ॥

देखो सखी ! यह अकृर कितना निटुर, कितना हृदय-हीन है। इधर तो हम गोपियाँ इतनी दुःखित हो रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम नन्ददुलारे स्यामसुन्दरको हमारी आँखोंसे ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है और दो वात कहकर हमें धीरज भी नहीं वँधाता, आश्वासन भी नहीं देता । सचमुच ऐसे अत्यन्त कूर पुरुषका 'अकूर' नाम नहीं होना चाहिये था। सखी! अनूरकी बात तो अलग रही। हमारे ये श्यामसुन्दर भी तो कम निठुर नहीं हैं। देखो-देखो, वे भी रथपर बैठ गये । और मतवाले गोपगण छकड़ोंद्वारा उनके साथ जानेके लिये कितनी जल्दी मचा रहे हैं । सचमुच ये मूर्ख हैं । और हमारे बड़े-बूढ़े ! उन्होंने तो इन लोगोंकी जल्दवाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि 'जाओ जो मनमें आवे, करो।' उनसे भी श्यामसुन्दरके रोके जानेकी आशा नहीं रही। क्या करें ? सब तो सब, स्वयं विधाता भी आज हमारे प्रतिकृल चेष्टा कर रहा है। चलो, हम स्वयं ही चलकर अपने प्राणप्यारे क्यामसुन्दरको रोकेंगी; कुलके बड़े-बूढ़े और बन्धुजन हमारा क्या कर लेंगे ? अरी सखी ! हम आधे क्षणके लिये भी प्राणवल्लभ नन्दनन्दनका संग छोड़नेमें असमर्थ थीं। आज हमारे दुर्भाग्यने हमारे सामने उनका वियोग उपिथत कर दिया है, जिसके कारण हम अत्यन्त न्याकुल हो रही हैं। सखियो! जिनकी प्रेमभरी मनोहर मुसकान, रहस्यकी मीठी-मीठी वार्ते, विलासपूर्ण चितवन और प्रेमालिङ्गनसे हमने रासलीलाकी वे रात्रियाँ-जो बहुत विशाल थीं-एक क्षणके समान विता दी थीं । अव मला, उनके विना हम उन्हींकी दी हुई अपार विरहन्यथाका पार कैसे पावेंगी ? एक दिनकी नहीं, प्रतिदिनकी बात है सायङ्कालमें प्रतिदिन वे ग्वालवालोंसे घिरे हुए वलरामजीके साय वनसे गौएँ चराकर लौटते हैं। उनकी काली-काली घुँघराली अलकें और गलेके पुष्पहार गौओंके खुरकी रजसे

ढके रहते हैं । वे वाँसुरी बजाते हुए अपनी मन्द-मन्द मुसकान और तिरछी चितवनसे देख-देखकर हमारे हृदयको वेध डालते हैं । उनके विना भला, हम कैसे जी सकेंगी ? ॥ २६—३०॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! गोपियाँ वाणीसे तो इस प्रकार कह रही थीं; परन्तु उनका एक-एक मनो-भाव मगवान् श्रीकृष्णका स्पर्श, उनका आलिङ्गन कर रहा था। वे विरहकी सम्भावनासे अत्यन्त व्याकुल हो गयीं और लाज छोड़कर 'हे गोविन्द! हे दामोदर! हे माधव!'— इस प्रकार कँची आवाजसे पुकार-पुकारकर सुललित स्वरसे रोने लगीं। गोपियाँ इस प्रकार रो रही थीं! रोते-रोते सारी रात वीत गयी, स्योदय हुआ। अक्रूरजी सन्ध्या-वन्दन आदि नित्य कमोंसे निवृत्त होकर रथपर सवार हुए और उसे हाँक ले चले। नन्दवावा आदि गोपोंने भी दूध, दही, मक्खन, घी आदिसे भरे मटके और भेटकी वहुत सी सामग्रियाँ ले लीं तथा वे छकड़ोंपर चढ़कर उनके पीछे-पीछे चले। इसी समय अनुरागके रंगमें रंगी हुई गोपियाँ अपने प्राणप्यारे श्रीकृष्णके पास गर्या और उनकी चितवन, मुसकान आदि निरखकर कुछ-कुछ सुखी हुई। अव वे अपने प्रियतम



श्यामसुन्दरसे कुछ सन्देश पानेकी आकाङ्क्षासे वहीं खड़ी हो गयीं । यदुवंशिशरोमणि भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि मेरे मथुरा जानेसे गोपियोंके दृदयमें बड़ी जलन हो रही है, वे सन्तप्त हो रही हैं, तब उन्होंने 'मैं आऊँगा' यह प्रेम-सन्देश देकर उन्हें धीरज वँधाया । गोपियोंको जवतक रथकी ध्वजा और पहियोंसे उड़ती हुई धृल दीखती रही, तबतक उनके दारीर चित्र लिखित से वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे। परन्तु परीक्षित्! उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राणवलम श्रीकृष्णके साथ ही मेज दिया या। अभी उनके मनमें आद्या यी कि शायद श्रीकृष्ण कुछ दूर जाकर लीट आयें। परन्तु जब नहीं लीटे, तम वे निरादा हो गयीं और अपने-अपने घर चली आयीं। परीक्षित्। वे रात दिन अपने प्यारे स्यामसुन्दरकी लीलाओंका गायन करती रहतीं और इस प्रकार अपने द्योक सन्तायको हल्का करतीं। ३१-३७॥

परीक्षित् । इधर भगवान् श्रीङ्गण भी वलरामजी और अङ्ग्जीके साथ वायुके समान वेगवाले रथपर सवार होकर पापनाशिनी यमुनानीके किनारे जा पहुँचे । वहाँ उन लोगोंने हाथ मुँह घोकर यमुनाजीका मरकत मणिके समान नीला और अमृतके समान मीठा जल पिया । इसके वाद बलराम जीके साय भगवान् दृक्षींके झरमुटमे खड़े रथपर सवार हो गये । अकूरजीने दोनीं भाइयोंको रयपर बैठाकर उनसे आशा ली और यमुनाजीके कुण्ड (अनन्त तीय या ब्रह्महृद) पर आकर वे विधिपूर्वक स्नान करने लगे । उस कुण्डमें स्नान करनेके बाद वे जलमें डुवकी लगाकर गायत्रीका जर करने लगे । उसी समय जलके भीतर अक्रजीने देखा कि श्रीकृष्ण और वलराम दोनों भाई एक साम ही बैठे हुए हैं। अव उनके मनमें यह शङ्का हुई कि 'वसुदेवजीके पुत्रोंको तो में रयपर यैठा आया हूँ, अप ये यहाँ जलमें कैसे आ गये ? जब यहाँ हैं तो शायद रथपर नहीं होंगे।' ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकालकर देखा, तो वे उस रयपर भी पूर्ववत् बैठे हुए थे। उन्होंने यह साचकर कि मैने उन्हें जो जलमें देखा या, वह भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगायी परन्तु फिर उन्होंने देखा कि वहाँ साधात् अनन्तदेव श्रीदोपजी निरानमान हैं और सिद्ध, चारण, गन्धर्व एव असुर अनने अपने धिर झकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। दोपनीके इजार छिर ईं और प्रत्येक पणार मुकुट सुशोमित है। कमलनालके समान उज्ज्वल शरीरपर नीटाम्बर धारण किये हुए हैं, और उनकी ऐसी घोभा हो रही है, मानो सदस गिलरों से युक्त श्वेतिगरि कैलास शोभायमान हो । अक्राजीने देखा कि दोपजीकी गोदमें दयाम मेघके समान धनक्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं। यही ही शान्त चतुर्भुज मूर्ति है और कमलके रक्तदलके समान रतनारे नेत्र हैं। उनका यदन यदा ही मनोहर और प्रसन्ताका सदन है। उनका मधुर हास्य और चारु चितवन चित्तको चुराये लेती है । भौहें मुन्दर और नासिका तनिक ऊँची तथा बड़ी ही सुघड़ है। सुन्दर कान, क्पोल और लाल लाल अघरोंकी छटा निराली ही है । वाहें घुटनींतक लगी और तिनक मोटी हैं । क्षे ऊँचे और वध खल लक्ष्मीजीका आश्रयस्थान है । शङ्कके समान उतार चढाववाला सुडौल गला, गहरी नामि और त्रिवली युक्त उदर पीपलके पत्तेके समान शोभायमान है। स्थूल कटिप्रदेश और नितम्ब, हाथीशी सुँडके समान जाँघें, सुन्दर घुटने एव विंडलियाँ हैं। एड़ीके ऊपरवी गाँठें उभरी हुइ हैं और लाल-लाल नर्खोंसे दिन्य प्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। चरणक्मलकी अगुलियाँ और अगूठे नयी और कोमल पॅखुड़ियोंके समान सुशोभित हैं । अत्यन्त बहुमूल्य मणियोंसे जड़ा हुआ मुद्रुट, बड़े, वानूबद, करधनी, हार, नूपुर और कुण्डलोंसे तथा यज्ञोपवीतसे वह दिव्य मूर्ति अल्ड्रत हो रही है। एक हायमें पद्म शोभा पा रहा है और शेष तीन हायोंमें शङ्घ, चक्र और गदा, वश्च खल्पर श्रीवत्सका चिह्न, गरेमें कौरतुभ मणि और वनमारा लटक रही हैं। नन्द सुनन्द आदि पार्षद अपने 'स्वामी', सनकादि परमर्पि 'परब्रहा', ब्रह्मा महादेव आदि देवता 'सर्वेश्वर', मरीचि आदि नौ ब्राह्मण 'प्रजापति' और प्रह्लाद नारद आदि भगवान्के परम प्रेमी भक्त तथा आठों वसु अपने परम प्रियतम 'भगवान्' समझकर भिन्न भिन्न भाषींके अनुसार निर्दोप वेदवाणीसे भगवान्की स्तुति कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कान्ति, कीर्ति और तुष्टि ( अर्थात् ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यरा और वैराग्य--ये षडैश्वर्यहप द्यक्तियाँ ), इला ( सन्धनीहप पृथ्वी राकि), ऊर्जा (लीलाराकि), विद्या अविद्या (जीवेंकि मोध और ब धनमें वारणरूपा वहिरङ्ग शक्ति), हादिनी, चित् ( अन्तरङ्गा शक्ति ) और माया आदि शक्तियाँ मूर्ति मान् होकर उनकी सेवा कर रही हैं॥ ३८-५५॥

भगवान्की यह झाँकी निरत्वकर अक्रूजीका हृदय परमानन्दसे ल्याला भर गया | उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गयी | सारा शरीर हर्षविश्वे पुलक्ति हो गया | प्रेममावका उद्रेक होनेसे उनके नेत्र ऑस्से भर गये | अब अक्रूजीने अपना साहस बटोरकर भगवान्के चरणोमें सिर रखकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानीसे घीरे घीरे गद्गद स्वरसे भगवान्की स्तुति करने छ्ये ॥५६ ५७॥

#### चालीसवाँ अध्याय

#### अक्रूरजीके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति

अकृरजी चोले — प्रभो ! आप प्रकृति आदि समस्त कारणोंके परम कारण हैं । आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नामिकमलसे उन ब्रह्माजीका आविर्माव हुआ है, जिन्होंने इस चराचर जगत्की सृष्टि की है । मैं आपके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ । पृथ्वी, जल, अभि, वायु, आकाश, अहङ्कार, महत्तत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इन्द्रिय, सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषय और उनके अधिष्ठातृ देवता — यही सब चराचर जगत् तथा उसके व्यवहारके कारण हैं और ये सब-के-सब आपके ही अङ्गस्वरूप हैं। प्रकृति और प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले समस्त पदार्थ 'इदंवृत्ति' के द्वारा प्रहण किये जाते हैं, इसलिये ये सब अनात्मा हैं। अनात्मा होनेक कारण जड हैं और इसलिये आपका स्वरूप नहीं जान सकते। क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्माजी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं। परन्तु वे प्रकृतिको गुण रजससे युक्त हैं, इसलिये वे भी आपकी प्रकृतिका और उसके गुणोंसे परेका स्वरूप नहीं वे भी आपकी प्रकृतिका और उसके गुणोंसे परेका स्वरूप नहीं

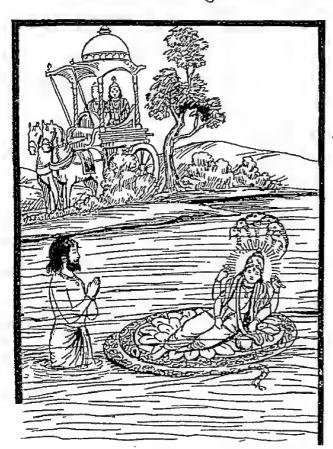

जान सकते । योगी-यति स्वयं सर्वशक्तिमान् पुरुषोत्तम आपकी उपासना तीन रूपोंमें करते हैं । एक तो अन्तःकरणमें स्थित 'अन्तर्यामी'के रूपमें; दूसरे समस्त भूत-भौतिक पदायोंमें व्याप्त

'परमात्मा'के रूपमें और तीसरे—सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि देवमण्डलमें स्थित 'इष्टदेवता'के रूपमें । वे सभी आपकी प्राप्तिके इच्छुक हैं। बहुत-से कर्मकाण्डी ब्राह्मण कर्ममार्गका उपदेश करनेवाली त्रयीविद्याके द्वारा, जो आपके इन्द्र, अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्रहस्त, सप्ताचि आदि अनेक रूप बतलाती है, बड़े-बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत-से ज्ञानी अपने समस्त कर्मोंका संन्यास कर देते हैं और शान्तभावमें स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार श्रानयज्ञके द्वारा ज्ञानस्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। और भी बहुत-से संस्कारसम्पन्न अथवा ग्रुद्धचित्त वैष्णवजन आपकी बतलायी हुई पाश्चरात्र आदि विधियोंसे तन्मय होकर आपके चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायणरूप एक स्वरूप-की पूजा करते हैं। भगवन्! दूसरे लोग शिवजीके द्वारा बतलाये हुए मार्गसे, जिसके आचार्य-भेदसे अनेक अवान्तर-मेद भी हैं, शिवस्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। स्वामिन्! जो लोग दूसरे देवताओंकी भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तवमें आपकी ही आराधना करते हैं। क्योंकि आप ही समस्त देवताओंके रूपमें हैं और सर्वेश्वर भी हैं। प्रभो ! जैसे पर्वतोंसे सब ओर बहुत-सी नदियाँ निकलती हैं और वर्षाके जलसे भरकर घूमती-घामती समुद्रमें प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सभी प्रकारके उपासना-मार्ग घूम-घामकर देर-सबेर आपके ही पास पहुँच जाते हैं ॥१-१०॥

प्रभो! आपकी प्रकृतिके तीन गुण हैं—सन्त, रज और तम। ब्रह्मांचे लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण चराचर जीव प्राकृत हैं और जैसे वस्त्र सूत्रोंसे ओतप्रोत रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृतिके उन गुणोंसे ही ओतप्रोत हैं। परन्तु आप सर्वस्वरूप होनेपर भी उनके साथ लिस नहीं हैं। आपकी दृष्टि निर्लिस है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियोंके साक्षी हैं। यह गुणोंके प्रवाहसे होनेवाली सृष्टि अज्ञानमूलक है और वह देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि समस्त योनियोंमें व्यास है; परन्तु आप उससे सर्वथा अलग हैं। इसलिये में आपको नमस्कार करता हूँ। अग्नि आपका मुख है। पृथ्वी चरण है। सूर्य और चन्द्रमा नेत्र हैं। आकाश्च नाभि है। दिशाएँ कान हैं। स्वर्ग सिर है। देवेन्द्रगण भुजाएँ हैं। समुद्र कोख है। और यह वायु ही आपकी प्राणशक्तिके रूपमें उपासनाके

लिये बलित हुई है। बूल और ओपधियाँ रोम हैं। मेघ सिरके देश हैं। पर्वत आपके अधिसमृह और नस हैं। दिन और रात पल्कोंका खोलना और मीचना है। ब्रह्मा जननेन्द्रिय हैं और वृष्टि ही आपना वीर्य है। अविनाशी भगवन् । जैसे जलमें बहुत-से जलचर जीव और गृलरके फ्लोंमें नन्ह-नन्हे मच्छर रहते हैं, उधी प्रकार उपाछनाके लिये स्वीकृत आपके मनोमय पुरुपरूपमें अनेक प्रकारके जीव-जन्तुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल किसत क्यि गये हैं। प्रमो । आप कीड़ा करनेके लिये पृथ्वीपर अनेकों रूप धारण करते हैं। वे सन अवतार लोगोंके शोक मोहको घो बहा देते हैं और भिर सन बड़े आनन्दसे आपके निर्मेट यशका गायन करते हैं। प्रमो ! आपने वेदों, ऋृिपयों, ओपधियों और सत्यवत आदिकी रक्षा दीनाके लिये मत्स्यरूप घारण क्या या और प्रलयके समुद्रमें स्वच्छन्द विहार क्या था। आपके मतस्यरूपको में नमस्कार करता हैं। आपने ही मधु और कैटभ नामके अमुरीका सहार करनेके लिये इयग्रीय अवतार ग्रहण किया या। में आपके उस रूपनो भी नमस्कार करता हूँ। आपने ही वह विशाल कच्छपरूप ग्रहण करके मन्दराचलको धारण किया या, आपनो में नमस्नार करता हूँ । आपने ही पृथ्वीके उद्धारकी लीला करनेके लिये बराहरूप स्वीकार किया या, आपको मेरे वार-यार नमस्कार। प्रहाद जैसे साधुजनींका भेदभय मिटानेवाले प्रभो । आपके उस अलौकिक नृष्टिहरूपको मैं नमस्त्रार करता हूँ। आपने वामनरूप ग्रहण करके अपने पर्गों तीनों लोक नाप लिये थे, आपको में नमस्कार करता हैं। जब घर्मना उल्ह्वन करनेवाले घमडी क्षत्रियोंकी भीड़ बहुत यद गयी यी, उस समय उसको मटियामेट कर देनेके लिये आपने परगुरामरूप ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूपको नमस्कार करता हूँ। रावणका नाग्र करनेके लिये आपने रघुवशर्मे मगवान् रामके रूपसे अवतार प्रहण क्या था ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । वैष्णव जनों तथा यहुविधयोंना पालन-पोपण करनेके लिये आपने ही अपनेको वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रयुक्त और अनिरुद--इस चतुर्ज्यूहके रूपमें प्रकट किया है। मैं आपको प्रार-वार नमस्कार करता हूँ । दैत्य और दानवींको मोदित करनेके लिये आर गुद्ध अहिंसामार्गके प्रवर्तक बुद्धका रूप ग्रहण मरेंगे । मैं आपको नमस्कार करता हूँ । और पृथ्वीके क्षतिय जर म्हेच्छपाय हो जायँगे, तब उनका नारा करनेके हिये

आप ही किक्के रूपमें अवतीर्ण होंगे । में आपको नमस्कार करता हूँ ॥११-२२॥

भगवन् । ये सब-वे-सन जीव आपकी मायासे मोहित हो रहे हैं और इस मोहके कारण ही प्यइ में हूँ और यह मेरा है इस झुठे दुराप्रहमें फॅलकर कर्मके पचडेमें परेशान हो रहे हैं-भटक रहे हैं। मेरे खामी ! इसी प्रकार मैं भी देह गेइ, पत्नी पुत्र और धन खजन आदिको सत्य समझकर उन्हों के मोहमें पँस रहा हूँ और भटक रहा हूँ । सची बात तो यह है कि वे सब स्वप्नमें दीखनेवाले पदार्थों के समान ही अवत् हैं, मिथ्या हैं | मेरी मूर्खता तो देखिये, प्रभो । मने अनित्य वस्तुओंको नित्य, अनात्माको आत्मा और दु खको सुख समझ लिया। भला, इस उलटी बुद्धिकी भी कोई सीमा है । इस प्रकार अज्ञानवश सासारिक सुख दु ख आदि इ द्वोंमें ही रम गया और यह जान विल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे सचे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जलके लिये तालावपर जाय और उसे उसींसे पैदा हुए सिवार आदि धार्री देवा देखकर ऐसा समझ हे कि यहाँ जह नहीं है, तया सूर्यकी किरणोंमें झूटमूठ प्रतीत होनेवाछे जलने लिये मृगतृष्णाकी ओर दौड़ पड़े, वैसे ही में अपनी ही मायासे छिपे रहनेके कारण आपको छोड़कर विषयोंमें मुखकी आकृष्ये भटक रहा हूँ । मैं अविनाशी अधर वस्तुके ज्ञानसे रहित हूँ । इसीसे मेरे मनमें अनेक वस्तुऑकी कामना और उनके लिये कर्म करनेके सङ्कल्प उठते हो रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये इन्द्रियों भी, जो बड़ी प्रमुख एवं दुर्दमनीय हैं, मनको मय मथकर बल्पूर्वक इधर उधर घुधीट छे जाती हैं। इधीलिये इस मनको एकाय करना तो दूर रहा, मैं इसके लिये प्रयत भी नहीं कर पाता । अत अब मैं आपके चरणकमलींकी शरणमे आया हूँ । यद्यपि आपके चरणींनी शरण भी दुर्हीके लिये दुष्प्राप्य ही है, भिर भी में ऐसा समझता हूँ कि प्रमो। आपने कृपा करके ही मुझे अपनी ओर सींच लिया है। पद्मनाभ प्रभो । जब जीवके ज म-मृत्युरूप संसारके अन्तका समय आता है, तमी सत पुरुषोंनी उपासनारे आपके चरण कमलोंमें बुदिकी प्रवृत्ति होती है । सो ऐसी दुर्लम वस्तु मुझे विना विसी प्रयासरे ही मिल गयी, यह आपना अनुप्रह नहीं तो और क्या है । प्रभो । आप केपल विज्ञानस्वरूप हैं, विज्ञानघन हैं। जितनी भी प्रतीतियाँ होती हैं, जितनी भी बृत्तियाँ हैं, उन सबने आप ही कारण और अधिष्ठान हैं। जीवके रूपमें एव जीवोंके मुख दु ख आदिके निमित्त कार,

कर्म, स्वभाव तथा प्रकृतिके रूपमें भी आप ही हैं। तथा आप ही उन सबके नियन्ता भी हैं। आपकी शक्तियाँ अनन्त हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभो! आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवोंके आश्रय (सङ्कर्षण) हैं; तया आप ही बुद्धि और मनके अधिष्ठातृ-देवता हृषीकेश (प्रद्युम्न और अनिरुद्ध) हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ। प्रभो! आप मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये॥२३–३०॥

# इकतालीसवाँ अध्याय

श्रीकृष्णका मथुराजीमें प्रवेश

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! अकूरजी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान् श्रीकृष्णने जलमें अपने दिन्यरूपके दर्शन कराये और फिर उसे छिपा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनयमें कोई रूप दिखाकर फिर उसे परदेकी ओटमें छिपा दे। जब अकूरजीने देखा कि भगवान्का वह दिन्यरूप अन्तर्धान हो गया, तब वे जलसे वाहर निकल आये और फिर जल्दी-जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथपर चले आये। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान् श्रीकृष्णने उनसे पूछा— 'चाचाजी! आपने पृथ्वी, आकाश या जलमें कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या ? क्योंकि आपकी आकृति देखनेसे ऐसा ही जान पड़ता है'॥ १-३॥

अक्रूरजीने कहा—'प्रभो ! पृथ्वी, आकाश या जलमें और सारे जगत्में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे सब आपमें ही हैं | क्योंकि आप विश्वरूप हैं | जब मैं आपको



ही देख रहा हूँ तय ऐसी कौन-सी अद्भुत वस्तु रह जाती है,

जो मैंने न देखी हो । भगवन् ! जितनी भी अद्भुत वस्तुएँ हैं, वे पृथ्वीमें हों या जल अथवा आकाशमें—सव-की-सव जिनमें हैं, उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ ! फिर भला, मैने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन-सी देखी ११ गान्दिनीनन्दन अक्रूरजीने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान् श्रीकृष्ण तथा वलरामजीको लेकर दिन ढलते-ढलते वे मथुरापुरी जा पहुँचे। परीक्षित् ! मार्गमें स्थान-स्थानपर गाँवोंके लोग मिलनेके लिये आते और भगवान् श्रीकृष्ण तथा वलरामजीको देखकर आनन्दमम हो जाते । वे एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते । नन्दवावा आदि व्रजवासी तो पहलेसे ही वहाँ पहुँच गये थे, और मथुरापुरीके वाहरी उपवन-में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुँचकर जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्णने विनीतभावसे खड़े अक्रूरजीका हाथ अपने हाथमें लेकर मुसकराते हुए कहा—'चाचाजी! आप रथ लेकर पहले मथुरापुरीमें प्रवेश कीजिये और अपने घर जाइये । हमलोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखनेके लिये आयेंगे? ॥ ४-१० ॥

अकूरजीने कहा—'प्रभो ! आप दोनोंके विना में मधुरामें नहीं जा सकता । स्वामी ! में आपका भक्त हूँ । भक्तवत्मल प्रभो ! आप मुझे मत छोड़िये । भगवन् ! आइये, चलें । मेरे परम हितैषी और सच्चे मुहुद् भगवन् ! आप वलरामजी, ग्वालवालों तथा नन्दरायजी आदि आत्मीयोंके साथ चलकर हमारा घर सनाय कीजिये । हम ग्रहस्थ हैं । आप अपने चरणोंकी धूलसे हमारा घर पवित्र कीजिये । आपके चरणोंकी धोवन (गङ्गाजल या चरणामृत) से अग्नि, देवता, पितर—सव-के-सव तृप्त हो जाते हैं । प्रभो ! आपके युगल चरणोंको पखारकर महात्मा विल्ने वह यदा प्राप्त किया, जिसका गायन संत पुरुप करते हैं । केवल यदा ही नहीं—उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गित प्राप्त हुई, जो अनन्य प्रमी भक्तोंको प्राप्त होती है । आपके चरणोदक—गद्गाजीने तीनों लोक पवित्र कर दिये । सचमुच वे मृतिमान् पवित्रता हैं । उन्हींके स्पर्शसे सगरके पुत्रोंको सद्गति प्राप्त हुई और

उसी जलको स्वयं भगवान् दाङ्करने अपने विरयर धारण विया । यदुवशिशोमणे । आप देवताओं के भी आराध्यदेव हैं । जगत्के स्वामी है । आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन यहां ही मझलकारी है । उत्तम पुरुष आपके गुणोंका कीर्तन करते रहते ह । नारायण । में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ११-१६॥

श्रीभगवान्ने कहा—चाचाजी ! मैं भाईजीके साथ आपके घर आऊँगा और अपने सभी मुद्धद् स्वजनीं ना प्रिय बार्य करूँगा । परन्तु पहले इस यदुविशयों के द्रोही कसनो मार तो हैं ॥ १७॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् । भगवान्के इस प्रकार कहनेपर उनके परम प्रेमी भक्त अकूरजी कुछ अनमने से हो गये। उन्होंने पुरीमें प्रवेश करके कससे श्रीकृष्ण और प्रहरामके हे आनेका समाचार निवेदन किया और पिर अपने घर गये। दूसरे दिन तीसरे पहर उत्रामजी और ग्वाल्बालों के साथ भगवान् श्रीकृष्णने मथुरापुरी ने देखने के लिये नगरमें प्रवेश किया। भगवान्ने देखा कि नगरके परकोरेमें स्पटिकमणि (बिलीर) के बहुत कँचे कँचे गोपुर (प्रधान दरवाजे) तथा घरोंमें भी बड़े-बड़े पाटक बने हुए हे। उनमें धोनेके बड़े-बड़े किवाड़ लगे है और सोनेके ही तोरण (बाइरी दरवाजे) बने हुए हैं। नगरके चारों ओर तोंने और पीतलकी चहारदीवारी पनी हुई है। खाईके कारण और कहींसे उस नगरमें प्रवेश करना बहुत कठिन है । स्थान स्थानपर मुन्दर मुन्दर उद्यान और रमणीय उपवन (केवल स्त्रियों के उपयागमें आनेवाले बगीचे ) शोभायमान है। बड़े अच्छे अच्छे चौराहे, धनियोंके महल, उन्हींके सायके नगीचे, सुनार आदि कारीगरींनी दूकानें, मजदूरींके आराम करने के भवन, प्रजावर्गके समा भवन ( टाउनहाट ) और दूसरे प्रकारकी इमारतें नगरकी शोभा पढ़ा रही हैं। वैदूर्य, हीरे, स्पटिक (बिलीर), नीलम, मूँगे, मोती और पन्ने आदिसे अड़े हुए छजे, चबूतरे, झरोपे एव पर्श आदि जगमगा रहे हैं। उनपर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भाँति भाँतिकी बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गरी एव चौराहोंपर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान स्थानपर पूर्लोंके गजरे, जबारे (बौके अङ्कर), सील और चावल बिखरे हुए हैं । धरों के दरवाजापर दही और चन्दन आदिसे चर्चित जल्से भरे हुए कल्दा रक्षे हैं और वे पूल, दीपक, नयी नयी नींपर्ले, पलसहित केले और सुपारीके वृक्ष, छोटी छोटी शडियों और रेशमी वस्त्रोसे मलीमाँति सजाये हुए हैं॥ १८-२३॥

परीक्षित् ! बसुदेवनन्दन भगवान् श्रीरूष्ण और बलरामजीने ग्वालबालींके साथ राजपयसे मथुरा नगरीमें प्रवेश रिया । उस समय नगरकी नारियाँ बड़ी उत्सुरतासे उन्हें देखनेके लिये झटपट अटारियोंपर चढ गर्यी । निसी निसीने जल्दीके कारण अपने यस्त्र और गहने उल्टे पहन लिये ! किसीने भूलसे युण्डल, कगन आदि जोड़ेसे पहने जानेवाले आभूपणोंमें एक ही पहना और चल पड़ी, बोई एक ही कानपर पत्ता बना पायी थी, तो किसीने एक ही पाँवमें पायजेच पहन रक्खा या। नोई एक ही आँखर्में अञ्चन आँज पायी यी और दूसरीमें तिना आँजे ही चल पड़ी। कई रमणियाँ तो भोजन कर रही थीं। वे हायका बौर पेंककर चल पड़ीं । धरका मन उत्साह और आन दसे मर रहा था। कोई कोई उपटन लगवा रही थीं, वे दिना सान क्ये ही दौड़ पड़ीं। जो हो रही थीं, वे कोलाहल मुनकर उठ एउड़ी हुई और उसी अवस्थामें दौड़ चर्ला। जो माताएँ बचींको दूध पिला रही याँ, वे उन्हें वहीं छोड़कर भगवान् श्रीष्ट्रणको देखनेके लिये चल पड़ीं। परीक्षित् ! कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण मतवाले गजराजके समान बड़ी मस्तीसे चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मीको भी आनन्दित करने वाले अपने स्यामसुन्दर विग्रहसे नगरनारियोंके नेर्जीको पड़ा आनन्द दिया और अपनी निलासपूर्ण प्रगरम हैंसी तया प्रेमभरी चितवनसे उनके मन चुरा लिये। मयुरावी म्बियाँ बहुत दिनोंसे भगवान् श्रीकृष्णकी अञ्चत लीलाएँ सुनती आ



रही यीं । उनके चित्त चिरकालसे श्रीकृष्णके लिये चञ्चल,

व्याकल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान् श्रीकृष्णने भी अपनी प्रेमभरी चितवन और मन्द मुसकान-की सुधासे सींचकर उनका सम्मान किया। परीक्षित्! उन स्त्रियोंने नेत्रोंके द्वारा भगवान्को अपने हृदयमें ले जाकर उनके आनन्दमय खरूपका आलिङ्गन किया । उनका शरीर पुलकित हो गया और वहुत दिनोंकी विरह्-व्याधि शान्त हो गयी। मथुराकी नारियाँ अपने-अपने महलोंकी अटारियोंपर चढ़कर बलराम और श्रीकृष्णपर पुष्पोंकी वर्षा करने लगीं । परीक्षित् ! उस समय उन स्त्रियों के मुखकमल प्रेमके आवेगसे खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंने स्थान-स्थानपर दही, अक्षत, जलसे भरे पात्र, फूलोंके हार, चन्दन और भेंटकी सामग्रियोंसे आनन्दमग्न होकर भगवान् श्रीकृष्ण और वल्रामजीकी पूजा की। भगवान्को देखकर सभी पुरवासी आपसमें कहने लगें- 'धन्य है ! धन्य है !' गोवियोंने ऐसी कौन-सी महान् तपस्या की है, जिसके कारण वे मनुष्यमात्रको परमानन्द देनेवाली इन दोनीं मनोहर मूर्तियोंको देखती रहती हैं ॥ २४-३१ ॥

इसी समय भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि एक घोबी, जो कपड़े रॅंगनेका भी काम करता था, उनकी ओर आ रहा है। भगवान् श्रीकृष्णने उससे धुले हुए उत्तम-उत्तम कपड़े माँगे । भगवान्ने कहा—'भाई ! तुम हमें ऐसे वस्त्र दो, जो हमारे शरीरमें पूरे-पूरे आ जायं । वास्तवमें हमलोग उन वस्त्रोंके अधिकारी है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि तम हमलोगोंको वस्त्र दोगे, तो तुम्हारा परम कल्याण होगा।' परीक्षित् ! भगवान् सर्वत्र परिपूर्ण हैं । सव कुछ उन्हींका है। फिर भी उन्होंने इस प्रकार मॉगनेकी छीछा की। परन्तु वह मूर्ख राजा कंसका सेवक होनेके कारण मतवाला हो रहा या। भगवान्की वस्तु भगवान्को देना तो दूर रहा, उसने क्रोधमें भरकर आक्षेप करते हुए कहा- 'तुमलोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलोंमें। क्या वहाँ ऐसे ही वस्त्र पहनते हो ? तुमलोगोंका हौसला वढ़ गया है। तभी तो ऐसी वढ़-वढ़कर वातें करते हो । अव तुम्हें राजाका धन लूटनेकी इच्छा हुई है। अच्छा ! अरे, मूर्खो ! जाओ, भाग जाओ । यदि कुछ दिन जीनेकी इच्छा हो तो फिर इस तरह मत माँगना। समझ लो कि राजकर्मचारी तुम्हारे-जैसे उच्छृङ्खलोंको कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है, छीन लेते हैं।' जब वह भोबी इस प्रकार बहुत कुछ वहक-वहककर वार्ते करने लगा, तव भगवान् श्रीकृष्णने तिनक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर धड़ामसे धड़से नीचे जा गिरा। यह देखकर उस धोबीके अधीन काम करनेवाले सब-के-सब कपड़ोंके गहर वहीं छोड़कर इधर-उधर भग गये। भगवान्ने उन वस्त्रोंको ले



लिया। परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजीने मनमाने वस्त्र पहन लिये तथा बचे हुए वस्त्रोंमेंसे बहुत-से अपने साथी ग्वालवालोंको भी दिये। बहुत-से कपड़े तो वहीं जमीनपर ही डाल दिये॥ ३२—३९॥

भगवान् श्रीकृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े,



तव उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान्का अनुपम सौन्दर्थ

देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग-विरंगे सुन्दर वस्त्रोंको उनके शरीरपर ऐसे ढंगसे सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक पत्र गये। अनेक प्रकारके वस्त्रोंसे विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हुए। ऐसे जान पड़ते, मानो उत्सवके समय खेत और श्याम गजनशावक महीमाँति सजा दिये गये हों। भगवान् श्रीकृष्ण उस दर्जीपर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोकमें भरपूर धन सम्पत्ति, बल-ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूरतक देखने-सुनने आदिकी इन्द्रियसम्बन्धी शक्तियाँ दी और मृत्युके वादके लिये अपना सारूष्य मोक्ष भी दे दिया ॥४०-४२॥

इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण सुदामा मालीके घर गये। दोनों भाइयोंको देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वीपर सिर रखकर उन्हें भणाम किया। फिर उनको आसन-पर बैठाकर उनके पाँच परारि, हाथ धुलाये और तदनन्तर



ग्वालवालोंके सहित सबकी पूलोंके हार, पान, चन्दन आदि सामग्रियोंसे विधिपूर्वक पूजा की । इसके पश्चात् उसने

प्रार्थना की--- प्रभो ! आप दोनों के शुभागमनसे इमारा जन्म सफल हो गया। इमारा कुल पवित्र हो गया। आज इम पितर, ऋषि और देवताओंके ऋणसे मुक्त हो गये। वे इमपर परम सन्तुष्ट हैं। आप दोनों संसारके परम कारण हैं। आप संसारके अम्युदय-उन्नति और निःश्रेयस-मोक्षके लिये ही इस पृथ्वीपर अपने शान, यल आदि अंशोंके साथ अवतीर्ण हुए हैं। यदापि आप प्रेम करनेवालीं ही प्रेम करते हैं, भजन करनेवालों हो भजते हैं—फिर भी आपनी दृष्टिमें विषमता नहीं है। क्यों कि आप सारे जगत्के परम मुहृद् और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदायों में समरूपसे स्थित हैं। मैं आपका दास हूँ। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं आपलोगोंकी क्या सेवा करूँ । भगयन् ! जीवपर आपका यह यहुत बड़ा अनुग्रह है, पृणै कृपा प्रसाद है कि आप उसे आशा देकर किसी कार्यमें नियुक्त करते हैं। 'परीक्षित्! सुदामा माछीने इस प्रशार प्रार्थना करनेके वाद भगवान्का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनन्दसे भरकर अत्यन्त सुन्दर-सुन्दर तथा सुगन्धित पुष्पेंसि गूँथे हुए द्वार उन्हे पदनाये । जन खालवाल और वलरामजीके साथ मगवान् श्रीकृष्ण उन सुन्दर सुन्दर मालाओंसे अलङ्कृत हो चुके, तद उन्होंने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत मुदामाको श्रेष्ठ वर दिये। सच पूछो तो परीक्षित् ! वे ही चर देनेवाले हैं । सुदामा मालीने उनसे यही वर माँगा कि ध्रमी ! आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। सर्वस्वरूप आपके चरणोंमें मेरी अविचल मित्त हो। आपके भक्तोंसे मेरा सौहार्द, मैत्रीका सम्बन्ध हो और समस्त प्राणियों ने प्रति अहैतुक दयाका भाव बना रहे ।' भगवान् श्रीकृष्णने सुदामाको उसके माँगे हुए वर तो दिये ही--ऐसी लक्ष्मी भी दी, जो वंशपरम्पराके साय-साय बदती जाय; और साय ही वल, आयु, कीर्ति तया कान्तिका भी वरदान दिया । इसके वाद भगवान् श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ वहाँसे विदा हुए ॥ ४३-५२ ॥

## वयालीसवाँ अध्याय

कुञ्जापर रूपा; धनुपभङ्ग और कंसकी घवड़ाहर

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं -परीक्षित ! इसके बाद भगजान श्रीकृष्ण जब अपनी मण्डलीके साथ राजमार्गने आगे बढ़े, तब उन्होंने एक खुवती स्त्रीको देखा। उसका मुँह तो सुन्दर था, परन्तु वह शरीरसे कुबड़ी यी। इसीसे

उसका नाम पड़ गया या 'कुन्जा'। वह अपने हाथमें चन्दनमा पात्र लिये हुए जा रही यी। भगवान् श्रीकृष्णने कृपापूर्वक उसे अपना स्वरूपभूतरस अथवा शृङ्गारममा मुख देना चाहा। इसलिये उन्होंने "सते हुए उससे पृष्टा कि 'सुन्दरी ! तुम कौन हो ? यह चन्दन किसके लिये ले जा रही हो ? कल्याणी ! हमें सब बात सच-सच वतला दो । यह उत्तम चन्दन, यह अङ्गराग हमें भी दो । इस दानसे शीघ ही तुम्हारा परम कल्याण होगा' ।। १-२ ॥

उवटन आदि लगानेवाली सैरन्ध्री कुन्जाने कहा-'परम सुन्दर! में कंसकी प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं । मेरा नाम त्रिवका (कुन्जा ) है । मैं उनके यहाँ चन्दन, अङ्गराग लगानेका काम करती हूँ । मेरे द्वारा तैयार किये हुए चन्दन और अङ्गराग भोजराज कंसको बहुत भाते हैं। परन्तु आप दोनोंसे बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है ।' परीक्षित् ! भगवान्के सौन्दर्य, सुकुमारता, रिक्तता, मन्दहास्य, प्रेमालाप और चार चितवनसे कुन्जाका मन हाथसे निकल गया। उसने भगवान्-पर अपना हृदय न्योछावर कर दिया । उसने दोनों भाइयोंको वह सुन्दर और गाढ़ा अङ्गराग दे दिया। तब भगवान् श्रीकृष्णने अपने साँवले शरीरपर पीले रंगका और बलरामजीने अपने गोरे शरीरपर लाल रंगका अङ्गराग लगाया तथा नाभिसे ऊपरके भागमें अनुरखित होकर वे अत्यन्त सुशोभित हुए । भगवान् श्रीकृष्ण उस कुन्जापर वहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने अपने दर्शनका प्रत्यक्ष फल दिखलानेके लिये तीन नगहसे टेढ़ी किन्तु सुन्दर मुखवाली कुन्जाको सीधी करनेका



विचार किया। भगवान्ने अपने चरणोंसे कुव्जाके पैरके दोनों पंजे दया लिये और हाय ऊँचा करके दो अँगुलियाँ

उसकी ठोड़ीमें लगायों तथा उसके शरीरको तिनक उचका दिया। परीक्षित् ! पहले कुन्जाकी कमर, छाती और गला—ये तीनों ही टेढ़े थे । अब भगवान्के उचकाते ही उसके सारे अङ्ग सीधे और समान हो गये तथा उनके स्पर्शंसे वह तत्काल विशाल नितम्ब तथा पीन पयोधरोंसे युक्त एक उत्तम युवती वन गयी। प्रेम और मुक्तिके दाता भगवान्के लिये यह कौन-सी बड़ी वात है ॥ ३-८॥

परीक्षित् ! उसी क्षण कुन्जा रूप, गुण और उदारतासे सम्पन्न हो गयी । उसके मनमें भगवान्के मिलनकी कामना जाग उठी । उसने उनके दुपट्टेका छोर पकड़कर मुसकराते हुए कहा—'वीरिशरोमणे ! आइये, घर चलें । अब में आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती । क्योंकि आपने मेरे नित्तको मय डाला है । पुरुपोत्तम ! मुझ दासीपर प्रसन्न होइये ।' जब वलरामजीके सामने ही कुन्जाने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान् श्रीकृष्णने अपने साथी ग्वालवालोंके मुँहकी ओर देखकर हँसते हुए उससे कहा—'सुन्दरी ! में तुम्हारे घर आऊँगा । क्योंकि संसारी लोग तुम्हारे-जैसोंके घर जाना अपनी मानसिक न्याधि मिटानेका साधन समझते हैं । किन्तु पहले मुझे अपना काम तो कर लेने दो । हमारा यहाँ घर- द्वार थोड़े ही रक्खा है ! हमारे-जैसे बटोहियोंको तुम्हारा ही तो आसरा है ।' इस प्रकार मीठी-मीठी वार्ते करके भगवान्



श्रीकृष्णने उसे विदा कर दिया । जब वे व्यापारियोंके बाजारमें पहुँचे तब उन व्यापारियोंने उनका तथा बलरामजीका पान,

पूलोंके हार, चन्दन और तरह तरहकी भेंट-उपहारों से पूजन किया। उनके दर्शनमानसे स्त्रियोंके दृदयमें प्रेमका आवेग, मिलनकी आकाङ्का जग उठती यी। यहाँतक कि उन्हें अपने शरीरकी भी सुध न रहती। उनके वस्ल, जूड़े और क्गन ढीले पड़ जाते थे तया वे चिन्नलिखित मूर्तियोंके समान ज्यों-की त्यों खड़ी रह जाती थीं॥ ९-१४॥

इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण पुरवाधियों ध धनुषयशका स्थानपूछते हुए रगशालामे पहुँचे और वहाँ उन्होंने इन्द्रधनुषके समान एक अद्भुत धनुष देखा । उस धनुषमें बहुत सा धन लगाया गया या, अनेक महुमूल्य अल्झारें से उसे सजाया गया या । उसकी खूब पूजा की गयी थी और बहुत-से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे । भगवान् श्रीकृष्णने रक्षकों के रोकनेपर भी उस धनुषको बलात्कारसे उठा लिया । भगवान्ने सबके देखते देखते उस धनुषको वार्ये हायसे उठाया, उसपर



होरी चढायी और एक क्षणमें खींचकर बीचोबीचसे उसी प्रकार उसने दो उनहें कर डाले जैसे बहुत बलवान् मतवाला हाथी खेल ही खेलमें ईखको तोड़ डालता है। जब धनुष टूटा तब उसने शब्दसे आकाश, पृथ्वी और दिशाएँ भर गयीं, उसे मुनकर कस भी मयभीत हो गया। अब धनुषके रक्षक आततायी असुर अपने सहायकोंके साथ बहुत ही बिगदे। वे भगवान् श्रीकृष्णको घरकर खड़े हो गये और

उन्हें पकड़ लेनेकी इच्छासे चिलाने लगे--पकइ लो, बाँध लो, जाने न पावे ।' उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलरामजी और श्रीरूण भी तनिक क्रोधित हो गये और उस धनुपके दकड़ोंको उठाकर उन्हींसे उनका काम तमाम कर दिया। उन्हीं धनुपलण्डींसे उन्होंने उन असुरीकी सहायताके लिये कसकी भेजी हुई सेनाका भी सहार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशालाके प्रधान द्वारसे होनर बाहर निश्नल आये और बड़े आनन्दसे मथुरापुरीकी शोभा देखते हुए विचरने लगे। जब नगरनिवासियोंने दोनों माइयोंके इस अद्भुत पराक्रमकी वात सुनी और उनके तेज, साइस तया अनुपम रूपको देखा तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो-न हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हैं। इस प्रभार भगवान् श्रीकृष्ण और वल्रामजी पूरी खतन्त्रतासे मशुरापुरीमें विचरण करने लगे । जब सूर्योत्त हो गया तब दोनी माई ग्वालबालीने धिरे हुए नगरने बाहर अपने डेरेपर, जहाँ छकड़े थे, लौट आये। परीधित्! तीनों लोनोंके बड़े बड़े देवता चाहते ये कि लक्ष्मी हमें मिलें, परन्तु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहनेवाले भगवानुका वरण किया। उन्हींको सदाके लिये अपना निवासस्थान बना लिया । मधुरावासी उन्हीं पुरुष भूपण भगवान् श्रीकृष्णके अद्ग अद्गका सौन्दर्य देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है ! वजमें भगवानकी यात्राके समय गोपियोंने विरहात्र होकर मधुरावाधियोंके सम्बन्धर्मे जी-जो बातें कही थीं, वे सर वहाँ अक्षररा. सत्य हुई । सचपुच वे परमानन्दमें मझ हो गये। परीक्षित् । फिर हाय पैर घोकर श्रीकृष्ण और वलरामजीने दूधसे बने हुए खीर आदि पदार्थोंका भोजन किया और वस आगे क्या करना चाहता है। इस यातका पता लगाकर उस रातको वही आरामसे सो गये ॥ १५-२५ ॥

जब करने सुना कि श्रीकृष्ण और वलरामने धनुप तोइ हाला, रक्षको तया उनकी सहायताके लिये भेजी हुई सेनाका भी सहार कर डाला और यह सब उनके लिये केवल एक रितलवाइ ही था—इसके लिये उन्हें कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी—तब वह बहुत ही डर गया, उस दुर्बुहि यो बहुत देरतक नींद न आयी। परीक्षित्! उसे जामन् अवस्थामें तथा स्वप्नमें भी बहुत से ऐसे अपराकुन हुए, जो उसकी मृत्युके स्चक थे। जामन् अवस्थामें उसने देखा कि जल या दर्पणमें दारीरकी परछाई तो पड़ती है, परन्तु सिर नहीं दिखायी देता, अँगुली आदिकी आड़ न होनेपर भी चन्द्रमा, तारे और दीपक आदिकी ज्योतियाँ उसे दो-दो दिखायी पड़ती हैं; छायामें छेद दिखायी पड़ता है और कानोंमें अँगुली डालकर सुननेपर भी प्राणोंका घूँ-घूँ शब्द नहीं सुनायी पड़ता। वृक्ष सुनहले प्रतीत होते हैं और वाल् या कीचड़में अपने पैरोंके चिह्न नहीं दीख पड़ते। कंसने स्वप्रावस्थामें देखा कि वह प्रेतोंके गले लग रहा है, गधेपर चढ़कर चलता है और विप खा रहा है। उसका सारा श्रीर तेलसे तर है, गलेमें जपाकुसुम (अड़हुल) की माला है और नम होकर कहीं जा रहा है। स्वप्न और जाम्रत्-अवस्थामें उसने इसी प्रकारके और भी बहुत-से अपशकुन देखे। उनके कारण उसे बड़ी चिन्ता हो गयी, वह मृत्युसे डर गया और उसे नींद न आयी॥ २६—३१॥

परीक्षित् ! जव रात वीत गयी और सूर्यनारायण उदय हुए, तव राजा कंसने दंगलका महोत्सव प्रारम्भ कराया । राजकर्मचारियोंने रंगभूमिको भलीभाँति सजाया । तुरही, मेरी आदि वाजे बजने लगे। लोगोंके बैठनेके मञ्च पूलोंके गजरों, झंडियों, वस्त्र और बंदनवारोंसे सजा दिये गये। उनपर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी—सव ययास्यान बैठ गये। राजालोग भी अपने-अपने निश्चित स्थानपर जा डटे। राजा कंस अपने मिन्त्रयोंके साथ मण्डलेश्वरों ( छोटे-छोटे राजाओं ) के बीचमें सबसे श्रेष्ठ राजासिंहासनपर जा बैठा। इस समय भी अपशकुनोंके कारण उसका चित्त घवड़ाया हुआ था। तव पहलवानोंके ताल ठोंकनेके साथ ही वाजे वजने लगे और गरवीले पहलवान खूब सज-धजकर अपने-अपने उस्तादोंके साथ अखाड़ेमें आ उतरे। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल आदि प्रधान-प्रधान पहलवान वाजोंकी सुमधुर ध्वनिसे उत्साहित होकर अखाड़ेमें आ-आकर बैठ गये। इसी समय भोजराज कंसने नन्द आदि गोपोंको बुलवाया। उन लोगोंने आकर उसे तरह-तरह-की मेंटें दीं और फिर जाकर वे एक मञ्चपर बैठ गये। ३२—३८॥

### तैंतालीसवाँ अध्याय

#### कुवलयापीड़का उद्धार और अखाड़ेमें प्रवेश

श्रीयुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजी शौच आदिके कामसे पीछे रह गये थे, नन्दवावाके साथ रंगभूमिमें नहीं आये थे। जव दंगलके अनुरूप नगाड़े वजने लगे और पहलवानीने ताल ठोंका, तब वे उत्सव देखनेके लिये पहुँचे। भगवान् श्रीकृणाने रंगभूमिके दरवाजेपर पहुँचकर देखा कि वहाँ महावतकी प्रेरणासे कुवलयापीड़ नामका हायी खड़ा है। तव भगवान् श्रीकृष्णने अपनी कमर कस ली और घुँघराली अलकें तिनक समेट लीं तथा मेचके समान गम्भीर वाणीसे महावतको ललकारकर कहा- 'महावत, ओ महावत ! हमं दोनोंको रास्ता दे दे। हमारे मार्गसे हट जा। अरे, मुनता नहीं ? देर मत कर। नहीं तो में हायीके साथ अभी तुझे यमराजके घर पहुँचाता हूँ। भगवान् श्रीकृष्णने महावतको जब इस प्रकार डाँटा-फटकारा, तब वह क्रोधसे तिलमिला उठा और उसने काल, मृत्यु तथा यमराजके समान अत्यन्त भयङ्कर कुवलयापीड़को अंकुशकी मारसे कुद करके श्रीकृष्णकी ओर वढ़ाया। कुवलयापीड़ने भगवान्-की ओर झपटकर उन्हें वड़ी तेजीसे सूँड़में लपेट लिया, परन्तु भगवान् कुछ पतले वनकर सूँड्से बाहर 'सरक आये और उसे एक घूँसा जमाकर उसके पैरोंके बीचमें जा छिपे। उन्हें अपने सामने न देखकर कुवलयापीड़को वड़ा क्रोध हुआ । उसने सूँघकर भगवान्को अपनी सूँड़से टटोल लिया और पकड़ा भी, परन्तु उन्होंने वलपूर्वक अपनेको उससे छुड़ा लिया। इसके वाद भगवान् उस वलवान् हायीकी पूँछ पकड़कर खेल-खेलमें ही उसे सौ हायतक पीछे घसीट लाये जैसे गरुड़ साँपको घसीट लाते हैं। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़ेके साथ वालक घूमता है अथवा स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण जिस प्रकार वछड़ोंसे खेलते थे, वैसे ही वे उसकी पूँछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे । जब वह दायेंसे घूमकर उनको पकड़ना चाहता, तत्र वे वायें आ जाते और जत्र वह वायेंकी ओर घूमता, तव वे दायें घूम जाते। इस प्रकार वहुत देरतक वे कुवलयापीड़के साथ खेलते रहे । इसके वाद हाथीके सामने आकर उन्होंने उसे एक घूँसा जमाया और इस प्रकार उसके सामनेसे भागने लगे मानो वह अव छू लेता है, तय छू लेता है। वे उसे गिरानेकी फिक्रमें लगे। भगवान् श्रीकृष्णने दौड़ते-दौड़ते एक वार खेल-खेलमें ही पृथ्वीपर गिरनेका अभिनय किया और झट वहाँसे उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोधसे जल-भुन रहा या। उसने समझा कि वे गिर पड़े और वड़े जोरसे अपने दोनीं

दाँत धरतीयर मारे । जब कुवलयापीइका यह आक्रमण व्यर्थ हो गया, तब वह और भी चिढ गया । महायतोंकी प्रेरणांचे वह कोधंचे आग ब्रब्ल होकर भगवान् श्रीकृष्णपर दूट पड़ा । परीक्षित् । मधु दैत्यका सहार करनेवाले भगवान्के लिये वह हायी क्या वस्तु है १ उन्होंने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा, तब उसके पास चले गये और अपने एक ही हायसे उसकी सूँड पकड़कर उसे धरतीयर पटक दिया । उसके गिर जानेपर भगवान्ने सिंहके समान रोल ही-रोलमें उसे पैरोंसे दबाकर उसके



दाँत उखाइ लिये और उन्हींसे हाथी और महावर्तोका काम तमाम कर दिया॥ १-१४॥

परीक्षित्। मरे हुए हाथीको छोड़कर भगवान् श्रीकृष्णने हायमें उसके दाँत लिये लिये ही रगभूमिमें प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। उनके कथेपर हाथीका दाँत रक्खा हुआ या, शरीर रक्त और मदकी बूँदों से सुशोभित या और मुखकमल्पर परीनेकी बूँदें झलक रही थीं। परीक्षित्। मगवान् श्रीकृष्ण और बल्राम दोनोंके ही हायोंमें कुवल्यापीड़के पड़े-बड़े दाँत रास्त्रके रूपमें मुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वालबाल उनके साथ-साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रगभूमिमें प्रवेश किया। जिस समय भगवान् श्रीकृष्ण बल्रामजीके

साथ र्गभृमिमें पधारे उस समय बहे-बड़े पहल्वान यह समझकर कि इनका दारीर वज़ सा कठोर है, रौद्र-रहमा अनुभव करने लगे। साधारण मनुष्यींने ऐसा समझा कि ये कोई श्रेष्ठ मनुष्य हैं और इसी अवस्थामें उनकी विचित्रताओंका सरण करके अद्भुत रसनी अनुभूति की । स्त्रियोंको ऐसा जान पड़ा, मानो ये मूर्तिमान् कामदेव हैं। वे शङ्कार-रक्षे अनुभृतिमें तन्मय हो गर्यो । ग्वालगाउ उन्ह अपना स्वजन समझकर हँसने लगे और हास्य-रसना आखादन करने लगे । पृथ्वीके दुष्ट शासकोंने यह समझकर कि ये हमारा शासन करनेवाले-हमें दण्ड देनेवाले हैं। उनमें वीर-रसका अनुभव किया और माता पिताके समान बड़े-बूढोंने उन्हें नहे नहे बचोंके रूपमें अपादेमें आते देख करणा रसकी अनुभूति प्राप्त की। क्सने समझा कि यह तो हमारा काल ही है और इस प्रकार वह भयानक रसरी अनुभूतिमें हुव गया । अश्वानियोंने उनके शरीरपर हायीका स्तून, मद आदि लगा देखकर विज्ञतरूपकी कस्पना की, इसलिये उन्हें वीमत्त रसना अनुमव हुआ। योगियोंने उन्हें परमतन्य समझकर शान्त रसका साक्षात्कार किया तथा भगवान्के भक्त और प्रेमी वृष्णिवशी उन्हें अपना इष्टदेव समझकर प्रेम और मिक्तके रहमें डूच गये। परीक्षित् ! वैसे तो कस बड़ा धीर बीर या, पिर भी जब उसने देखा कि इन दोनोंने कुवल्यापीइको मार डाला, त्य उसकी समझमें यह बात आयी कि इनको जीतना तो बहुन कठिन है। उस समय वह घयड़ा गया। श्रीकृष्ण और बलरामकी बाँहें उड़ी लगी-लबी थीं। पुर्ध्वोके हार, वस्त्र और आभूपण आदिसे उनका वेप विचित्र हो रहा या, ऐसा जान पड़ता या मानो उत्तम वेप घारण करके दो नट अभिनय करनेके लिये आये हीं । जिनके नेन, एक वार उनपर पड़ जाते बस, लग ही जाते । यही नहां, वे अपनी कान्तिसे उसका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनीं रगभूमिमें शोभायमान हुए । परीक्षित् । मर्ज्ञोपर जितने लोग बैठे ये--वे चाहे मथुराके नागरिक हों या उसके पाहरके--पुरुपोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीको देखकर उन्हें इतना आनन्द हुआ कि उनके नेत्र और मुराकमल खिल उठे, उत्मण्ठांसे भर गये। वे नेत्रींके द्वारा उनशी मुख माधुरीका पान करते करते तृप्त ही न होते थे। उनवी सारी इन्द्रियाँ श्रीकृष्ण और बलरामकी ओर इस प्रकार लग रही यीं मानो वे उन्हें नेत्रोंसे वी रहे हों, जिह्वासे चाट

रहे हों, नासिकासे सूँघ रहे हों और भुजाओंसे पकड़कर



हृदयसे सटा रहे हों । उनके सौन्दर्य, गुण, माधुर्य और निर्भयताने मानो दर्शकोंको उनकी लीलाओंका स्मरण करा दिया और वे लोग आपसमें उनके सम्बन्धकी देखी-सुनी वार्ते कहने-सुनने लगे ॥ १५-२२ ॥

वे आपसमें कहने लगे-ये दोनों साक्षात् भगवान् नारायणके अंश हैं। इस पृथ्वीपर वसुदेवजीके घरमें अवतीर्ण हुए हैं। [ अँगुलीसे दिखाकर ] ये साँवले-सलोने कुमार देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। जनमते ही वसुदेव-जीने इन्हें गोकुल पहुँचा दिया था। इतने दिनोंतक ये वहाँ छिपकर रहे और नन्दजीके घरमें ही पलकर इतने बड़े हुए । इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, यमलार्जुन, शङ्गुचूड़, केशी और धेनुक आदिका तथा और भी दुए दैत्योंका वध किया है। इन्होंने ही गो और खालोंको दावानलकी ज्वालासे वचाया था। कालिय नागका दमन और इन्द्रका मान मर्दन भी इन्होंने ही किया था। अरे भाई! तुम जानते हो ? इन्होंने सात दिनोंतक एक ही हायपर गिरिराज गोवर्धनको उठाये रक्खा और उसके द्वारा ऑधी-पानी नग वजपातसे गोकुलको बचा लिया। गोपियाँ इनकी मन्द्रमन्द्र। मुतकान, मधुर चितवन ंऔर सर्वदा एकरस प्रसन रहनेवाले मुखारविन्दके दर्शनसे आनन्दित रहती थीं और अनायास ही सब प्रकारके तार्पीसे मुक्त हो जाती

र्थी । कहते हैं कि ये यदुवंशकी रक्षा करेंगे । यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान् समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा । ये दूसरे इन्हीं स्थामसुन्दरके यड़े भाई कमल्नयन श्रीवलरामजी हैं । हमने किसी-किसीके मुँहसे ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्रलम्यासुर, वत्सासुर और यकासुर आदिको मारा है ॥ २३—३०॥

जिस समय दर्शकोंमें यह चर्चा हो रही थी और अखाड़ेमें तुरही आदि वाजे वज रहे थे, उस समय चाणूरने भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामको सम्बोधन करके यह वात कही-'नन्दनन्दन श्रीकृष्ण और वलरामजी ! तुम दोनों वीरोंके आदरणीय हो । हमारे महाराजने यह सुनकर कि तुमलोग कुस्ती लड़नेमें बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखनेके लिये तुम्हें यहाँ बुलवाया है। देखो भाई! जो प्रजा मन, वचन और कर्मसे राजाका प्रिय कार्य करती है, उसका भला होता है और जो राजाकी इच्छाके विपरीत काम करती है, उसे हानि उठानी पड़ती है। यह सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चरानेवाले ग्वालिये प्रतिदिन आनन्दसे जंगलींमें कुरती लड़-लड़कर खेलते रहते हैं और गायें चराते रहते हैं। इसलिये आओ, हम और तुम मिलकर महाराजको प्रसन्न करनेके लिये कुरती लड़ें। ऐसा करनेसे इमपर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजाका प्रतीक हैं । । ३१-३५॥

परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे दो हाय करें । इसिलये उन्होंने चाणूरकी वात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश-कालके अनुसार यह वात कही—'चाणूर ! हम भी भोजराज कंसकी वनवासी प्रजा हैं । हमें इनको प्रसन्न करनेका प्रयन्न अवश्य करना चाहिये । इसीमें हमारा कल्याण है । किन्तु चाणूर ! हमलोग अभी वालक हैं । इसिलये हम अपने समान वलवाले वालकोंके साथ ही कुरती लड़नेका खेल करेंगे । कुरती समान वलवालोंके साथ ही होनी चाहिये, जिससे देखनेवाले सभासदोंको अन्यायके समर्थक होनेका पाप न लगे? ॥३६–३८॥

चाग्रने कहा—अजी! तुम और वलवानोंमं श्रेष्ठ वलराम न वालक हो और न तो किशोर। तुमने अभी-अभी हजार हाथियोंका वल रखनेवाले कुवलयापीइको खेल-ही-खेलमें मार डाला। इसलिये तुम दोनोंको इम-जैसे वलवानोंके साथ ही लइना चाहिये। इसमें अन्यायकी कोई वात नहीं है। इसलिये श्रीकृष्ण! तुम मुझपर अपना जोर आजमाओं और वलरामके साथ मुश्कि लड़ेगा। १३९-४०॥

## चौत्रालीसवाँ अध्याय

चाणूर, मुष्टिक आदि पहल्वानंका तथा वंसका उद्धार

श्रीगुक्देवजी कहते ह-परीक्षित् ! बुस्ती लड़नेके सम्बन्धमें चाणूरने जैसी बात कही यी, भगवान् श्रीष्ट्रप्णने भी उसे स्वीनार कर लिया । जोड़ यद दिये जानेपर भगवान् श्रीकृष्ण चाणूरसे और पलरामजी मुण्टिस जा मिद्रे। वे लाग एक दूसरेको जीत छेनेकी इच्छासे हाय से हाय बाँपनर और पैरों में पैर अझाउर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। वे पर्जों हे पने, घुटनों हे घुटने, माथेस माया और छाती-से छाती भिड़ा नर एक-दूसरेपर चोट करने लगे। इस प्रकार दाँव पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदारको पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोरसे अकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देत, छूटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे। इस प्रकार एक-दू छरेको रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदारको पछाड़ देनेकी चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाता, तो दूसरा उसे घुटनों और पैरॉमें दनकर उठा लेता। हार्थीं पे पकड़कर ऊपर हे जाता। गलेमें लिपट जानेपर दक्त देता और आवश्यक्ता होनेपर हाय पाँच इक्हें करके गाँठ वॉध देता ॥ १-५ ॥

परीक्षित् । इस दगलको देखनेके लिये नगरकी बहुत सी महिलाएँ भी आयी हुई थीं। उन्होंने जब देखा कि नड़े बड़े पहल्यानींके साथ ये छोटे-छोटे बलहीन बालक लड़ाये जा रह हैं। तब वे अलग-अलग टोलियाँ बनाकर करणावश आपसमें बातचीत करने लगीं। वे कहने लगीं—'यहाँ राजा क्सके सभासद् बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने सेदकी बात है कि राजाने सामने ही ये वली पहल्यानों और निर्वल बालकोंके युद्धका अनुमोदन करते हैं। बहिन। देखों, इन पहलवानींका एक एक अङ्ग वज्रके समान कठार है। ये देखनेमें बड़े भारी पर्वत से मारूम होते हैं। परन्तु श्रीकृष्ण और वल्राम अभी जवान भी नहीं हुए हैं। किशोर अवस्या है। इनका एक एक अङ्ग अत्यन्त सुदुभार है। क्हाँ ये और क्हाँ वे। दोनोंमें महान् अन्तर है। जितने लोग यहाँ इक्टे हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें अवस्य अवस्य धर्मीलङ्घनका पाप लगेगा । सखी । अत्र हर्में भी यहाँसे चल देना चाहिये। जहाँ अधर्मकी प्रधानता हो। वहाँ कभी न रहे, यही शास्त्रका नियम है। देखी, शास्त्र क्इता है कि सभासदोंके दोपोंको जानते हुए, सभामें जाना

ही टीक नहीं है । बुद्धिमान् पुरुपको यथासम्मन ऐसी सभाओं से नचना ही चाहिये, क्यों कि वहाँ जाकर उन अवगुणींनो कहना, चुप रह जाना अथवा में नहीं जानता ऐसा कह देना-तीनी ही पात मनुष्यको दोपमागी पनाती हैं। देखो, देखो, श्रीकृष श्रुके चारों ओर पैंतरा बदल रहे हैं। उनके मुखपर पसीनेनी बूँदे ठीक वैस ही शोमा दे रही हैं, जैमें कमल्की क्लीवर जल्की बूँदें।' किमीने वहा—'सियो ! देखो, देखो, वलरामजीवा मुँह कैसा शोभायमान हो रहा है। क्या तुम नहीं देख रही हो कि वे मुष्टिकपर काधित हैं १ इसके कारण उनकी आँरों कुछ लाल लाल हो रही हैं, निर भी मुखनर मनोहर हास्य रेखा स्पष्टत दीय रही है। स्यी ! सच पूछो तो वनभूमि ही परम पवित्र और घन्य है। क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्यके वेपमें छिपकर रहते हैं। स्वय भगवान् शङ्कर और लदमीजी जिनके चरणोंकी पूजा करती हैं, वे ही प्रमु वहाँ रग विरगे जगली पुर्धोंकी माला धारण कर लेते हैं तथा पलरामजीके साय वाँसुरी बजाते, गीएँ चराते और तरइ-तरइके रोल खेलते हुए आनन्द्र विचरते हैं। सखी ! पता नहीं, गोपियोंने कीन सी तपस्या की यी, जो नेत्रोंके दोनोंसे नित्य निरन्तर इनकी रूप माधरीका पान करती रहती हैं। इनका रूप क्या है, लावण्यका सार । ससारमें या उससे परे किसीका भी रूप इनके रूपके समान नहीं है, पिर बढकर होनेकी तो बात ही क्या है। सो भी निसीके सेवारने-सजानेसे नहीं, गहने कपड़ेसे भी नहीं, विक स्वयसिद्ध है। इस रूपको देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती। नर्योकि यह प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नृतन है। समग्र यश, सौन्दर्य और ऐश्वर्य इसीके आश्रित हैं। सिरायो। परन्तु इसका दर्शन तो बड़ा ही दुर्लंभ है। वह तो गोपियों के ही भाग्यमें बदा है । सखी । ब्रजनी गोपियाँ धन्य हैं । निरन्तर श्रीकृष्णमें ही चित्त लगा रहनेके कारण प्रेमभरे हृदयमे, ऑसुओंके कारण गद्गद कण्ठसे वे इन्होंकी लीलाओंका गायन करती रहती हैं। वे दूध दुइते, दही मयते, धान क्टते, घर लीपते, वालकोंनो झला झलाते, रोते हुए बालकोंको चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, धरोंको झाड़ते-बुहारते—कहाँतक क्हें, सारे काम काज करते समय श्रीकृष्णके गुणोंके गायनमें ही मस्त रहती हैं। ये श्रीकृष्ण जब प्रात काल गौओंको चरानेके लिये व्रजसे वनमें जाते हैं और सायङ्काल उन्हें लेकर व्रजमें लौटते हैं, तब बड़े मधुर स्वरसे वाँसुरी वजाते हैं। उसकी टेर सुनकर गोपियाँ घरका सारा कामकाज छोड़कर झटपट रास्तेमें दौड़ आती हैं और श्रीकृष्णका मन्द-मन्द मुसकान एवं दयाभरी चितवनसे युक्त मुखकम्ल निहार-निहारकर निहाल होती हैं। सचमुच गोपियाँ ही परम पुण्यवती हैं। ॥६-१६॥

परीक्षित् ! जिस समय पुरवासिनी स्त्रियाँ इस प्रकार बातें कर रही थीं, उसी समय योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने मन-ही-मन शत्रुको मार डालनेका निश्चय किया । स्त्रियोंकी ये भयपूर्ण वातें माता-पिता देवकी-वसुदेव भी पासके ही जेललानेसे सुन रहे थे। वे पुत्रस्तेहवश शोकसे विह्वल हो गये। उनके हृदयमें बड़ी जलन, वड़ी पीड़ा होने लगी। परीक्षित् ! सचमुच उनके मनमें अबतक अपने पुत्रोंके चलकी कल्पना ही न थी। भगवान् श्रीकृष्ण और उनसे भिड़नेवाला चाण्र दोनों ही भिन्न-भिन्न प्रकारके दाँव-पेचका प्रयोग करते हुए आपसमें लड़ रहे थे। इसी प्रकार वलरामजी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे। भगवान्के अङ्ग-प्रत्यङ्ग वज़से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़से चाणूर-की रग-रग ढीली पड़ गयी। वार-वार उसे ऐसा माल्म हो रहा या मानो उसके शरीरके सारे वन्धन ट्रट रहे हैं। उसे बड़ी ग्लानि, बड़ी न्यथा हुई । अब वह अत्यन्त क्रोधित होकर बाजकी तरह झपटा और दोनों हाथोंके घूँसे वाँधकर उसने भगवान् श्रीकृष्णकी छातीपर प्रहार किया । परन्तु उसके प्रहारसे भगवान् तनिक भी विचलित न हुए। भला, कहीं फूलोंके गजरेकी मारसे गजराज भी विचलित होता है ? उन्होंने चाणूरकी दोनों भुजाएँ जकड़कर पकड़ लीं और उसे अन्तरिक्षमें वड़े वेगसे कई बार घुमाकर धरतीपर दे मारा । परीक्षित् ! चाणूरके प्राण तो धुमानेके समय ही निकल गये थे। उसकी वेप-भूषा अस्त-व्यस्त हो गयी, केश और मालाएँ विखर गयीं, वह इन्द्रध्वज ( इन्द्रकी पूजाके लिये खड़े किये गये बड़े झंडे ) के समान गिर पड़ा। इसी प्रकार मुष्टिकने भी पहले बलरामजीको एक घूँसा मारा । इसपर बलरामजीने उसे बड़े जोरसे एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगनेसे वह कॉंप उठा और ऑंधीसे उखड़े हुए वृक्षके समान अत्यन्त न्यियत और अन्तमें प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा। परीक्षित् ! इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान् बलरामजीने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवानको खेल-खेलमें

ही बाँयें हाथके घूँसेसे उपेक्षापूर्वक मार डाला । उसी समय



भगवान् श्रीकृष्णने पैरकी ठोकरसे शलका सिर धड़से अलग कर दिया और तोशलको तिनकेकी तरह चीरकर दो दुकड़े कर दिया। इस प्रकार दोनों मर गये। जब चाणूर, मुधिक, कूट, शल और तोशल—ये पाँचों पहलवान मर चुके तब जो बच रहे थे, वे अपने प्राण बचानेके लिये स्वयं वहाँसे भाग खड़े हुए। उनके भाग जानेपर भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजी अपने समवयस्क ग्वालवालोंको खींच-खींचकर उनके साथ भिड़ने और नाच-नाचकर भेरीध्वनिके साथ अपने न्पुरोंकी झनकारको मिलाकर मल्लकीडा— कुश्तीके खेल करने लगे।।१७—२९।।

भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामकी इस अद्भुत लीला-को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनन्द हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष 'धन्य है, धन्य है'—इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परन्तु कंसको इससे बड़ा दुःख हुआ। वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मार डाले गये और बचे हुए सब-के-सब भाग गये, तब भोजराज कंसने अपने बाजे-गाजे बंद करा दिये और अपने सेवकोंको यह आज्ञा दी—'अरे, बसुदेवके इन दुश्चरित्र लड़कोंको नगरसे बाहर निकाल दो। गोपोंका सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नन्दको कैद कर लो।

वसुदेव भी वड़ा कुनुद्धि और दुष्ट है। उसे शीघ मार बालो और उग्रसेन मेरा पिता होनेपर भी अपने अनुयायियोंके साथ शत्रुओंसे मिला झुआ है । इसलिये उसे भी जीता मत छोड़ों ।।३३॥ कस इस प्रकार वढ़-बढ़कर वकवाद कर रहा या कि अतिनाजी श्रीकृष्ण कुपित होकर फुर्तीसे वेगपूर्वक उछल्कर लीलासे ही उसके ऊँचे मञ्चपर जा चढे ॥३४॥ जब मनली कंसने देखा कि मेरे मृत्युरूप भगवान् श्रीकृष्ण सामने आ गये, तव वह सहसा अपने सिंहासनसे उठ खड़ा हुआ और हाथमें ढाल तथा तल्वार वठा की ॥३५॥ हायमे तळवार केकर वह चोट करनेका अत्रसर हुँदता हुआ पैतरा बदछने छगा । आकाशमें उद्दे हुए वाजके समान वह कभी दायीं ओर जाता तो कभी वायीं ओर । परन्तु भगत्रान्का प्रचण्ड तेज अत्यन्त दुरसह है। जैसे गरुड़ सौंपको पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान्ने वलपूर्वक उसे पकड़ लिया ॥ ३६॥ इसी समय कंसका मुकुट गिर गया और भगवान्ने उसके केरा पकड़कर उसे भी उस ऊँचे मझसे रंगभूमिमें गिरा दिया । फिर परम खतन्त्र और सारे त्रिष्ठके आश्रय भगवान् श्रीकृष्ण उसके ऊपर खयं कृद पडे || ३७ || उनके कूदते ही कंसकी मृत्यु हो गयी । सबके देखते-देखते भगवान् श्रीकृष्ण कंसकी छाशको धरतीपर उसी प्रकार घसीटने छगे, जैसे सिंह हाथीको घसीटे। नरेन्द्र! उस समय सबके मुँहसे 'हाय । हाय ।' की बड़ी ऊँची आवाज सुनायी पड़ी ॥ ३८॥ कंस नित्य-निरन्तर बड़ी घवड़ाहरके साथ श्रीकृष्णका ही चिन्तन करता रहता था। वह खाते-शीते, सोते-चलते, बोलते और साँस छेते- सब समय अपने सामने चक हाथमे छिये मगनान् श्रीकृष्णको ही देखता रहता था। इस नित्य चिन्तनके फलखरूप — वह चाहे द्वेषभावसे ही क्यों न किया गगा

हो—उसे भगवान्के उसी रूपकी प्राप्ति हुई, सारूप्य-मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति वड़े-बड़े तपत्नी योगिर्वेके लिये भी कठिन है ॥ ३९॥

कंसके कहू और न्यप्रोध आदि आठ छोटे माई थे। वे अपने बड़े माईका बदला लेनेके लिये क्रोधसे आग-बबूले होकर भगवान् श्रीकृष्ण और बल्रामकी ओर दौड़े ॥ ४० ॥ जब मगत्रान् बङ्गमजीने देखा कि वे बड़े वेगसे युद्धके छिये तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिघ उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला, जैसे सिंह पशुओको मार डाळता है ॥ ४१ ॥ उस समय आकाशमें दुन्दुभियाँ बजने छगीं । भगवान्के विभूति-खरूप ब्रह्मा, शङ्कर आदि देवता बड़े आनन्दसे पुर्श्योंकी वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने छगे । अप्सराएँ नाचने लगीं ॥ ४२ ॥ महाराज । कंस और उसके भाइयोंकी ब्रियॉ अपने आत्मीय खननोंकी मृत्युसे अस्पन्त दु खित हुई । वे अपने सिर पीटनी हुई ऑर्लोर्ने ऑसू भरे वहाँ आर्थी ॥ ४३ ॥ वीरशय्यापर सोये हुए अपने पतियोंने लिपटकर वे शोकप्रस्त हो गयी और बार-बार भाँस् बहाती दूई ऊँचे खरसे विराप करने रूपीं ।। ४४ ॥ 'हा नाय ! हे प्यारे ! हे धर्मज ! हे करुणामय ! हे अनायत्रत्सल ! आ नदी मृत्युसे हम सबकी मृत्यु हो गयी । आज हमारे घर उजड़ गये । हमारी सन्तान अनाय हो गयी ॥ ४५॥ पुरुषश्रेष्ठ ! इस प्रतिके आप ही खामी थे। आपके तिरहसे इसके उत्सव समाप्त हो गये और मङ्गलिह उतर गये । यह हमारी ही भॉति विधवा होकर शोमाहीन हो गयी ॥ ४६ ॥ खामी ! कापने निरपराध प्राणियोंके साथ घोर द्रोह किया या, अन्याय किया या, इसीसे आपकी यह गति हुई । सच है, जो जगत के जीवों से

करता है, उनका अहित चाहता है, उसे कभी शान्ति नहीं मिल सकती। ये भगवान् श्रीकृष्ण जगत्के समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके आधार हैं। यही रक्षक भी हैं। जो इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है; वह कभी सुखी नहीं हो सकता ॥४०-४८॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्ण ही सारे संसारके जीवनदाता हैं। उन्होंने रानियोंको ढाढ़स वँधाया, सान्त्वना दी; फिर लोकरीतिके अनुसार मरनेवालोंका जैसा क्रिया-कर्म होता है, वह सब कराया। तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजीने जेलमें जाकर अपने माता-पिताको बन्धनसे छुड़ाया और सिरसे स्पर्श करके उनके चरणोंकी वन्दना की। किन्तु उनके प्रणाम करनेपर भी देवकी और वसुदेवने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदयसे नहीं लगाया। उन्हें शङ्का हो गयी कि हम जगदीश्वर-



को पुत्र कैसे समझें । वे हाथ जोड़े खड़े रहे ॥ ४९-५१ ॥

## पैंतालीसवाँ अध्याय

श्रीकृष्ण, वलरामका यज्ञोपवीत और गुरुकुलप्रवेश

्श्रीयुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि पिता-माताको मेरे ऐश्वर्यका, मेरे भगवद्-भावका ज्ञान हो गया है। परन्तु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं, इससे तो ये पुत्र-स्नेहका सुख नहीं पा सकेंगे-ऐसा सोचकर उन्होंने उनपर अपनी वह योगमाया फैला दी, जो उनके स्वजनींको मुग्ध रखकर उनकी लीलामें सहायक होती है। यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण बड़े भाई बलरामजीके साय अपने माँ-वापके पास जाकर आदरपूर्वक और अत्यन्त नम्रतासे 'मेरी अम्मा ! मेरे पिताजी !' इन शब्दोंसे उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे--'पिताजी! माताजी!हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिये सर्वदा उत्कण्ठित रहे हैं, फिर भी आप हमारे बचपनसे लेकर किशोर अवस्थातकका सुख हमसे नहीं पा सके । दुदैंववश हमलोगोंको आपके पास रहनेका सौमाग्य ही नहीं मिला । इसीसे बालकोंको माता-पिताके घरमें रहकर जो लाइ-प्यारका सुख मिलता है, वह हमें भी नहीं मिल सका । पिता और माता ही इस शरीरको जन्म देते हैं और इसका लालन-पालन करते हैं। तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अयवा मोक्षकी प्राप्तिका साधन बनता है। मला, कोई मनुष्य सौ वर्षतक जीकर माता और पिताकी सेवा करता रहे तब भी क्या वह उनके उपकारका बदला चुका सकता है ? नहीं, विल्कुल असम्भव है! जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ-वापकी शरीर और धनसे सेवा नहीं करते, उनके मरनेपर यमदूत उन्हें उनके अपने शरीरका मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता-पिता, सती पत्नी, वालक सन्तान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागतका भरण-पोपण नहीं करता—वह जीता हुआ भी मुर्देके समान ही है। पिताजी! हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गये। क्योंकि कंसके भयसे सदा उद्दिश्चित्त रहनेके कारण हम आपकी सेवा करनेमें असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिताजी! आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय! दुष्ट कंसने आपको इतने-इतने कष्ट दिये, परन्त हम

परतन्त्र रहनेके कारण आपकी कोई सेवा ग्रुश्रूपा न कर मकें ।। १-९ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इसमें सन्देह नहीं कि विश्वातमा मगवान् ही अपनी लीलासे मनुष्यका सा वेप धारण किये हुए हैं ! उनकी लीला तो पूर्ण होकर ही रहेगी ! उन्होंने जब देवनी और वमुदेवजीसे इस प्रकार कहा, तब वे मोहित हो गये ! उन्होंने झट श्रीष्टण्ण और बलदेवको गोदमें उठा लिया और वात्सस्यभावसे उन्हें हृदयसे सटा लिया ! परीक्षित् ! उस समय उन्हें अभीम आनन्दका अनुभव हुआ । वे स्नेह-पाशंसे बंधकर पूर्णतः मोहित हो गये और ऑसुओंनी धारासे उनका अभिवेक करने लगे ! यहाँतक कि ऑसुओंके कारण गला देंघ जानेसे वे बुछ शेल भी न सके ॥ १०-११ ॥

देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार अपने माता पिताको सान्त्यना देकर अपने नाना उप्रधेनको यदु-



चंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा—'महाराज! हम आपकी प्रजा हैं। आप हम छोगोंपर शासन कीजिये। राजा ययातिका शाप होनेके कारण यतुवशी राजिसहासनपर नहीं बैठ सकते। परन्तु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसल्यि आपको कोई दोष न होगा। जब मैं सेवक वनकर आपकी सेवा करता रहूँगा, तब दूसरे नरपतियों के बारेमे तो कहना ही क्या-विदेशहे देवता भी सिर सुकाकर आपको भेंट देंगे। परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्ण ही सारे विश्वके विधाता हैं। उन्होंने जो बंसके भवसे व्याकुल होकर इधर-उधर भाग गये थे उन यदु, वृष्णि, अन्यक, मधु, दासाई और कुकुर आदि वंशोंमें उत्पन्न समस्त सजातीय सम्यन्धियोंनो हुँद-हुँदवर बुलवाया । उन्हें घरसे बाहर रहनेमें बड़ा होस उठाना पड़ा था। भगवान्ने उनका सत्कार किया, सान्यना दी और उन्हें खूब धन-सम्पत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने-अपने घरोंमें वसा दिया। अब सारे-वे-सारे यदुवशी भगवान् श्रीकृष्ण तथा वल्रामजीके बाहुबल्से मुरक्षित थे। उनकी कृपासे उन्हें किसी प्रकारनी व्यया नहीं थी, दुःख नहीं या। उनके सारे मनोरथ सफल हो गये थे। वे कृतार्थ हो गये थे। अब वे अपने-अपने घरोंमें आनन्दसे विहार करने लगे। भगवान् श्रीकृष्णका वदन आनन्दका सदन है। वह नित्य प्रफुहित, कभी न कुम्दलानेवाला कमल है। उसका सौन्दर्य अपार है। सदय द्वास और चितयन उसपर सदा नाचती रहती है । यदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनन्दमग्न रहते । परीक्षित् ! मधुराके मृद्ध पुरुष भी अवर्कोके समान अत्यन्त वलवान् और उत्साही हो गये थे। इसका कारण था, वे अपने नेत्रीके दोनीसे भगवानके मुखारविन्दका मक्ररन्द रस अमृतमय रहते थे॥ १२-१९॥

विय परीक्षित् ! अन देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण और वल्रामजी दोनों ही नन्दबावाके पास आये और गले लगमेके बाद उनसे कहने लगे- पिताओ ! आपने और माँ यशोदाने बड़े स्नेह और दुलारसे हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि माता पिता सन्तानपर अपने शरीरमें भी अधिक स्नेह करते हैं । जिन्हें पालन-पोपण न कर सकनेके कारण स्वजन-सम्बन्धियोंने त्याग दिया है, उन बालकोंनो जो लोग अपने पुत्रके समान लाइ-प्यारमे पालते हैं। वेही वास्तवमें उनके माँ-बाप हैं। पिताजी ! अन आपलोग वजमें जाइये। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे बिना वात्त्रत्य रनेहके बारण आप खोर्गोको बहुत दुःख होगा । परन्तु इस समय नया बरा है ? यहाँ के सुद्धद्-सम्बन्धियों को सुखी कर के हम आपलोगोर्स मिलनेके लिये आर्येगे। यरीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णने नन्दवारा और दूसरे व्रजवासियोंको इस प्रकार समझा-बुझाकर बड़े आदरके साय चल्ल, आभूपण और अनेक धातुओंके वने बरतन आदि देकर उनका सत्कार

किया । भगवान्की बात सुनकर नन्दबाबाने प्रेमसे अधीर होकर दोनों भाइयोंको गले लगा लिया और फिर नेत्रोंमें आँसू भरकर गोपोंके साथ ब्रजके लिये प्रस्थान किया ॥२०-२५॥

परीक्षित् ! इसके वाद व्रमुदेवजीने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणोंसे दोनों पुत्रोंका विधिपूर्वक द्विजाति-समुचित यशोपवीत-संस्कार करवाया । उन्होंने विविध



प्रकारके वस्त्र और आभूषणींसे ब्राह्मणींका सत्कार करके उन्हें बहुत-सी दक्षिणा तथा बछड़ोंवाली गौएँ दीं। सभी गौएँ गलेमें सोनेकी माला पहने हुए यीं तथा और भी बहुत-से आभूषणों एवं रेशमी वस्त्रकी मालाओंसे विभूषित यीं। महामित वसुदेवजीने भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीके जन्म-नक्षत्रमें जितनी गौएँ मन-ही-मन सङ्कल्प करके दी थीं, उन्हें पहले कंसने वेईमानी करके छीन लिया या। अव उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणोंको वे फिर्से दीं | इस प्रकार यद्ववंशके आन्वार्य गर्गजीसे संस्कार कराकर बलरामजी और भगवान् श्रीकृष्ण दिजत्वको प्राप्त हुए । उनका व्रह्मचर्यव्रत अखण्ड तो या ही, अब उन्होंने गायत्रीपूर्वक अध्ययन करनेके लिये उसे नियमतः स्वीकार किया। परीक्षित् ! श्रीऋष्ण और वलराम जगत्के एकमात्र खामी हैं। सर्वज्ञ हैं। सभी विद्याएँ उन्हींसे निकली हैं। उनका निर्मल ज्ञान स्वतःसिद्ध है। फिर भी उन्होंने मनुष्यकी-सी लीला करके उसे छिपा रक्खा था ॥ २६-३०॥

> परीक्षित् ! इसके बाद गुरुकुलमें निवास करनेकी भा० अं० ९९

इच्छासे वे अवन्तीपुर (उजैन) में रहनेवाले कश्यपगोत्री सान्दीपनि नामक आचार्यके पास गये । वे विधिपूर्वक गुक्जीके पास रहने लगे। उस समय वे वड़े ही सुसंयत, अपनी चेष्टाओंको सर्वया नियमित रक्खे हुए थे। गुरुजी तो उनका आदर करते ही थे, भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजी भी गुरुकी उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिये, इसका आदर्श लोगोंके सामने रखते हुए बड़ी भक्तिसे इष्टदेवके समान . उनकी सेवा करने लगे । गुरुवर सान्दीपनिजी उनकी गुद्धभावसे युक्त सेवासे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयोंको छहों अङ्ग और उपनिषदोंके सहित सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा दी । इनके सिवा मन्त्र और देवताओं के ज्ञानके साय धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदोंका तात्पर्य बतलानेवाले शास्त्र, तर्कविद्या (न्यायशास्त्र ) आदिकी भी शिक्षा दी । साथ ही सन्धि, विग्रह, मान, आसन, हैंध और आश्रय-इन छः भेदोंसे युक्त राजनीतिका भी अध्ययन कराया । परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण और वलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्यका-सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरुजीके केवल एक वार कहनेमात्रसे सारी विद्याएँ सीख लीं। केवल चौसठ दिन-रातमें ही संयमीशिरोमणि दोनों भाइयोंने चौसठों कलाओं क्षका ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन

\* चौंसठ कलाएँ ये हैं--

१ गानविद्या, २ वाद्य--भाँति-भाँतिके वाजे वजाना, ३ नृत्य, ४ नाट्य, ५ चित्रकारी, ६ बेल-बूटे बनाना, ७ चावल और पुष्पादिसे पूजाके उपहारकी रचना करना, ८ फूलोंकी सेज वनाना, ९ दाँत, वस्त्र और अङ्गीकी रँगना, १० मणियोंकी फर्श वनाना, ११ शय्या-रचना, १२ जलको बाँध देना, १३ विचित्र सिद्धियाँ दिखलाना, १४ हार-माला आदि बनाना, १५ कान और चोटीके फूलोंके गहने बनाना, १६ कपड़े और गहने बनाना, १७ फूलोंके आभूषणीसे शृङ्गार करना, १८ कानीके पत्तीकी रचना करना, १९ सुगन्थ वस्तु एँ-इन्न, तेल आदि वनाना,२० इन्द्रजाल--जाद्गरी, २१ चाहे जैसा वेप धारण कर लेना, २२ हाथकी फुर्तीके काम, २३ तरह-तरहकी खानेकी वस्तुएँ बनाना, २४ तरह-तरहके पीनेके पदार्थ बनाना, २५ सूईका काम, २६ कठपुतली बनाना, नचाना, २७ पहेली, २८ प्रतिमा आदि बनाना, २९ कूटनीति, ३० अन्योंके पढ़नेकी चातुरी, ३१ नाटक, आख्यायिका आदिकी रचना करना, ३२ समस्यापूर्ति करना, ३३ पट्टो, वेंत, वाण भादि वनाना, ३४ गलीचे, दरी आदि वनाना, ३५

समास होनेपर उन्होंने सान्दीपनि सुनिसे पार्थना की कि 'आपकी जो इच्छा हो, गुक्दिशणा माँग छें।' परीक्षित्। सान्दीपनि सुनिने उनकी अञ्जुत महिमा और अलैकिक बुद्धिका अनुभव कर लिया या। इसलिये उन्होंने अपनी पत्तीसे सलाह करके यह गुक्दिशणा माँगी कि 'प्रभासक्षेत्रमें



हमारा बालक समुद्रमे डूबकर मर गया था, उसे तुमछोग छा दो। परीक्षित्। बलरामजी और श्रीकृष्णका पराक्रम

बर्टरेकी कारीगरी, ३६ इमारत आदि बनानेकी कारीगरी, ३७ सोने, चौदी सादि धातु तथा हीरे पने आदि रहीं की परीक्षा, ३८ सीना, चाटी आदि बना छेना, ३९ मणियों के रग हो पहचानता, ४० खानींकी पहचान, ४१ वृक्षींकी चिकित्सा, ४२ मेड़ा, मुर्गा, बटेर आदिको लडानेका रोति, ४३ तीता मैना भादिकी बोलियाँ बोलना, ४४ उच्चाटनको विधि, ४५ केट्रोंकी सफाइका कीशल, ४६ सुद्रीकी चात या मतकी बात बना देता, ४७ म्हेब्छ का॰वींका समझ हेना, ४८ विभिन्न देशोंकी भाषाका श्चान, ४९ शकुन अपश्चन जानना, प्रसांके उत्तरमें शुमाशुप दत्रलाना, ५० नाना प्रकारके मात्रकायन्य वताना, ५१ रहींनी नाना प्रवारके आकारीमें काटना, ५२ साङ्केतिक भाषा बनाना, ५३ मतमें कटकरचना करना, ५४ नयी-नयी बातें निकालना, ५५ छल्से याम निवालना, ५६ समस्त कोशींका ज्ञान, ५७ समस्त छन्दोंका जान, ५८ वस्त्रीको छिपाने या बदलनेकी विद्या, ५९ धृतकोडा, ६० दूरके मनुष्य या वस्तुओंना आकर्षण कार केना, ६१ बालकांकि खेल, ६२ मञ्जिबा, ६३ वित्रय माप्त करानेवाली विद्या, ६४ वेताल सादिको वसमें रखनेरी विद्या।

अनन्त या। दोनों ही महार्यी थे। उन्होंने 'बरुत अन्छा' कहरर गुक जीनी आहा स्वीनार की और रयपर छनार होकर पभाषक्षेत्रमं गये। ये समुद्रतटपर जाकर धणभर बैटे रहे। उस समय यह जानकर कि ये साधार प्रशिक्षर हैं, अनेकों प्रभारकी पूजा-सामग्री लेकर समुद्र उनके धामने उपस्थित हुआ। भगवान्ते समुद्रसे कहा—'समुद्र! तुम यहाँ अपनी यही वही तरझोंसे हमारे जिस गुक्युनको बहा ले गये थे, उसे लाकर शीध हमें दो'॥ ३१–३९॥

मनुष्यवेषधारी समुद्रने कहा—'भगवन्। मैंने उस वालकको नहीं िया है। मरे जलमें पञ्चजन नामका एक बड़ा भारी देत्य जातिका अधुर शङ्कके रूपमें रहता है। अवश्य ही उसीने वह बालक सुरा िया होगा।' समुद्रकी गत सुनरर भगवान् तुरत ही जलमें जा घुसे और शङ्कामुर को मार डाला। परन्तु वह बालक उसने पेटमें नहीं मिला। ता उसके धरीरका शङ्क लेकर भगवान् रयपर चले आपे और यमराजनी प्रिय पुरी स्यमनीकी और चले। वहाँ जाकर बल्रामजीके साथ भगवान् औकृष्णने अपना शङ्क बजाया। शङ्कका शब्द मुनकर सारी मजाना श्रायन करनेवाले यमराजने उनका स्वागत किया और मिक्तमाद्यसे भरकर विधिपूर्वक उनकी पहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्नतासे



शुक्कर समस्त प्राणियोंके हृदयमे विराजमान सन्विदानन्दे स्वरूप मगवान् श्रीकृष्णसे कहा—'लीलासे ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर ! में आप दोनोंकी क्या सेवा करूँ !' ॥ ४०-४४॥ श्रीभगवान्ने कहा—'यमराज! यहाँ अपने कर्म-वन्धनके अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करों और उसके कर्मपर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ।' यमराजने 'जो आज्ञा' कहकर भगवान्का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला दिया। तब यदुवंशिशरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजी उस वालकको लेकर उज्जैन लौट आये और उसे अपने गुरुदेवको सौंपकर कहा कि 'आप और जो कुछ चाहें। माँग लें'॥ ४५-४६॥

गुरुजीने कहा—'वेटा ! तुम दोनोंने भलीमाँति
गुरुदक्षिणा दी । अब और क्या चाहिये ? जो तुम्हारे-जैसे
दूसरे पुरुषोंका गुरु है, उसका भी कोई मनोरथ अपूर्ण नहीं
रहता; फिर मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ । अब तुम दोनों अपने
घर जाओ । तुम्हें लोकोंको पिवत्र करनेवाली कीर्ति प्राप्त हो ।
तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोकमें सदा नवीन
बनी रहे, कभी विस्मृत न हो ।' परीक्षित् ! फिर गुरुजीसे
आज्ञा लेकर वायुके समान वेग और मेघके समान शब्दवाले
रथपर सवार होकर दोनों माई मथुरामें लौट आये। मथुराकी
प्रजा बहुत दिनोंतक श्रीकृष्ण और बलरामको न देखनेसे

अत्यन्त दुखी हो रही थी । अब उन्हें आया हुआ देख



सव-के-सव परमानन्दमें मग्न हो गये, मानो खोया हुआ घन मिल गया हो ॥ ४७-५०॥

## छियालीसवाँ अध्याय

उद्धवजीकी व्रजयात्रा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! उद्भवजी वृष्णि-वंशियोंमें एक प्रधान पुरुष थे । वे साक्षात् वृहस्पतिजीके शिष्य और परम बुद्धिमान् थे । उनकी महिमाके सम्बन्धमें इससे वढ़कर और कौन-सी वात कही जा सकती है कि वे भगवान् श्रीकृष्णके प्यारे सखा तथा मन्त्री भी थे। एक दिन शरणागतोंके सारे दुःख हर लेनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने अपने प्रिय भक्त और एकान्तप्रेमी उद्धवजीका हाथ अपने हाथमें लेकर कहा- 'भाई उद्धव ! तुम व्रजमें जाओ । वहाँ मेरे पिता-माता नन्दबाबा और यशोदामैया हैं। उन्हें आनन्दित करो; और गोपियाँ मेरे विरहकी व्याधिसे बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे सन्देश सुनाकर उस वेदनासे मुक्त करो । प्यारे उद्भव ! मैं तुमसे सच कहता हूँ, गोपियोंका मन नित्य-निरन्तर मुझमें ही लगा रहता है । उनके प्राण, उनका. जीवन, उनका सर्वस्व में ही हूँ । मेरे लिये उन्होंने अपने पति-पुत्र आदि सभी सगे-सम्बन्धियोंको छोड दिया है। उन्होंने बुद्धिसे भी मुझीको अपना प्यारा, अपना प्रियतम— नहीं, नहीं, अपना आत्मा मान रक्खा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिये लौकिक और पारलौकिक धर्मोंको छोड़



देते हैं, उनकी देख-रेख मैं खयं करता हूँ । प्यारे उद्भव!

में उन गोपियोंका परम प्रियतम हूँ । मेरे यहाँ चले आने से मेरा स्मरण करके वे अत्यन्त मोहित हो रही हैं, बार-बार मूच्छित हो जाती हैं । वे मेरे विरहकी व्यथासे विह्नल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे लिये उत्कण्ठित रहती हैं । मेरी गोपियां, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही कप्र और यक्षसे अपने प्राणोंको किसी प्रकार रख रही हैं । मेंने उनसे कहा या कि में आऊँगा । वही उनके जीवनका आधार है । उद्धय । और तो क्या कहूँ, में ही उनकी आत्मा हूँ । वे नित्य निरन्तर मुझमें ही तामय रहती हैं । १-६ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् । जब भगवान् श्रीकृष्णने यह बात कही, तब उद्धवजी बड़े आदरसे अपने स्वामीका छन्देश लेकर रथपर सवार हुए और नन्दगाँवके लिये चल पड़े । परम सुन्दर उद्धवजी सूर्यास्तके समय नन्द-बाबाके वजमें पहुँचे । उस समय जगलसे गौएँ लौटरही यीं। उनके खुरीके आघातसे इतनी धूल उड़ रही यी कि उनका रथ दक गया या। इसीसे दूसरे लोग उसे न देख सके। वजभूमिमें ऋतुमती गौओंके लिये मतवाले साँड दहाइ-दहाइकर आपसमें लड़ रहे थे। योड़े दिनोंकी ब्याई हुई गौएँ अपने यनोंके भारी भारते दबी होनेपर भी अपने अपने बछड़ोंकी ओर दीड़ रही थीं । सपेद रगके वछड़े इधर उधर उद्यल-कृद मचाते हुए बहुत ही भले माल्म होते थे । गाय दुइनेकी 'धर घर' ध्वनिसे और बाँसुरियोंकी मधुर टेरसे अब भी वजकी अपूर्व शोभा हो रही थी । गोपी और गोप सुन्दर सुन्दर वस्त्र तथा गहर्नोंसे सज घजकर श्रीकृष्ण तथा बलरामजीके चरिनोंका गायन कर रहे थे और इस प्रकार वजकी शोमा और भी बढ गयी थी। गोपोंके घरोंमें अग्नि, सूर्य, अतिथि, मौ, ब्राह्मण और देवता पितरींकी पूजा की हुई थी। धूपकी सुगन्य चारों ओर पैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे। इनसे तथा पुष्पींकी सजावटसे सारा मज और भी मनोरम हो रहा या । चारों ओर वन-पंक्तियाँ फूलों से लद रही थीं। पश्ची चहक रहे ये और भीरे गुजार कर रहे थे। वहाँ जल और खल दोनों ही कमलीके वनसे शोभायमान थे और इस, बत्तल आदि पक्षी उनमें विहार कर रहे थे ॥ ७-१३ ॥

जब भगवान् श्रीकृष्णके प्यारे अनुचर उद्धवजी वजमें आपे, तब उनसे मिलकर नन्दबाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धवजीको गले लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया, मानो स्वय भगवान् श्रीकृष्ण आ गये हों। समयपर उत्तम

अनवा मोजन कराया और जब वे आरामसे पर्लेगपर वैट गये, सेवर्नोने पाँव दवाकर, पखा झलकर उनकी यनावट दूर कर दी। तब नन्दबाताने उनसे पृछा-'परम भाग्यवान् उदवनी । अप हमारे सरा। वसुदेवनी जेल्से छूट गये । उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं । इस समय वे सब बुरालसे तो हैं न १ यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि पापी कर अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे श्रीकृष्णने नहीं मारा, उसके पापीने ही उसको मटियामेट कर दिया । उद्दवजी ! यदुवशी लोग स्वभावसे ही धार्मिक, परमसाध हैं, कम उनमे बड़ा देप करता या । अन्डा उद्ववजी । आप यह तो वतलाइये कि श्रीकृष्ण कभी इसलेगोंकी भी याद करते हैं ? यह उनकी माँ है, स्वजन सम्बन्धी हैं, छला हैं, गोप हैं, उन्हींको अपना स्थामी और सर्वस्व माननेवाला यह वज है, उन्हींकी गीएँ, बुन्दावन और यह गिरिराज है, क्या वे कभी इनका सरण करते हैं। आप यह तो बतलाइये कि इमारे गोविन्द अपने सुहृद्-यान्धवींको देखनेके छिये एक बार भी यहाँ आर्येंगे स्या ! यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी वह तोतेनी चींच-धी नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवनसे युत्त मुखक्मल देख तो हेते ! उद्भवजी ! इम श्रीकृष्णके गुणीमा क्या वर्णन करें ! उनका हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनन्त है, उन्होंने दावानलसे, ऑंधी-पानीसे, वृपासुर और अजगर आदि अनेकीं मृत्युके निमित्तींसे---जिन्हें टालनेका कोई उपाय न या-एक बार नहीं, अनेक वार हमारी रक्षा की है । उद्भवजी । हम श्रीकृष्णके विचित्र चरिन, उनकी विलाधपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर मापण आदिका सारण करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई काम-काज नहीं हो पाता । जब इम देखते हैं कि यह वहीं नदी है, जिसमें श्रीमृष्ण जलकीड़ा करते थे, यह वही गिरिराज है, जिसे उन्होंने अपने एक हायपर उठा लिया था, ये वही वन हैं। जहाँ वे गौएँ चराते हुए बाँसुरी बजाते थे, और ये वही स्थान हैं, जहाँ वे अपने मुखाओंके साथ अनेकों प्रभारके रोल रोलते थे। और साय ही यह भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरणचिह्न अभी प्यों-के-त्यों मौजूद हैं, मिटे नहीं हैं, तब उन्हें देखकर इमारा मन श्रीकृष्णमय हो जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि मैं श्रीकृष्ण और बलरामको देविदारोमणि मानता हूँ और यह भी मानता हूँ कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन धिद करनेके लिये यहाँ आये हुए हैं। स्वय भगवान् गर्गा चार्यजीने मुझसे ऐसा कहा या । उद्भवजी । आप तो जानते

ही हैं कि जैसे छिंह विना किसी परिश्रमके पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल-खेलमें ही दस हजार हाथियों-का वल रखनेवाले कंस, उसके दोनों अजेय पहलवानों और महान् वलशाली गजराज कुवलयापीड़ को मार डाला। उन्होंने तीन ताल लंबे और अत्यन्त दृढ़ धनुषको वैसे ही तोड़ डाला, जैसे कोई हाथी किसी छड़ीको तोड़ डाले। आपने सुना होगा कि हमारे प्यारे श्रीकृष्णने एक हाथसे सात दिनोंतक गिरि-राजको उठाये रक्खा था। वहाँकी वात जाने दीजिये। यहीं सबके देखते-देखते खेल-खेलमें उन्होंने प्रलम्ब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त और वक आदि उन बड़े-बड़े दैत्योंको मार डाला, जिन्होंने समस्त देवता और असुरोंपर विजय प्राप्त कर ली थी। १४-२६॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! नन्दबाबाका हृदय यों ही भगवान् श्रीकृष्णके अनुराग-सागरमें डूबा रहता या। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओंका एक-एक करके स्मरण करने लगे तब तो उसमें प्रेमकी बाढ़ ही आ गयी, वे विह्वल हो गये और मिलनेकी अत्यन्त उत्कण्ठा होनेके कारण उनका गला देंघ गया। वे चुप हो गये। यशोदारानी भी वहीं बैठकर नन्दबाबाकी बातें सुन रही यीं, श्रीकृष्णकी एक-एक लीला सुनकर उनके नेत्रोंसे आँस् बहते जाते थे और पुत्रस्नेह्की बाढ़से उनके स्तनोंसे दूधकी घारा बहती जा रही थी। उद्धवजीने यह सब देखा-सुना और इसका भी अनुमान किया, अनुभव किया कि नन्दबाबा और यशोदारानीके हृदय-मं भगवान् श्रीकृष्णके प्रतिकैसा अगाध अनुराग है! वे आनन्द-मग्र होकर नन्दबाबा और यशोदारानीके कहने लगे।।२७-२९॥

उद्भवजीने कहा—नन्दवावा ! इसमें सन्देह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियोंमें अत्यन्त भाग्यवान् हैं, सराहना करनेयोग्य हैं। क्योंकि जो सारे चराचर जगत्के बनानेवाले और उसे ज्ञान देनेवाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदयमें ऐसा वात्सल्य-स्नेह—पुत्रभाव है। बलराम और श्रीकृष्ण पुराणपुरुष हैं; वे सारे संसारके उपादानकारण और निमित्तकारण भी हैं। भगवान् श्रीकृष्ण पुरुष हैं तो बलरामजी प्रधान (प्रकृति)। ये ही दोनों समस्त शरीरोंमें प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन-दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यन्त विलक्षण जो ज्ञानस्वरूप जीव है, उसका

नियमन करते हैं। जो जीव मृत्युके समय अपने शुद्ध मनको



एक क्षणके लिये भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म-वासनाओंको धो वहाता है और शीव ही सूर्यके समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गतिको प्राप्त होता है। वे भगवान् ही, जो सत्रके आत्मा और परम कारण हैं, भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वीका भार उतारनेके लिये मनुष्यका-सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनोंका ऐसा सुदृद् वात्सल्यभाव है; फिर महात्माओ ! आप दोनोंके लिये अव कौन-सा ग्रुभ कर्म करना शेप रह जाता है ? भक्तवत्सल यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण योड़े ही दिनोंमें व्रजमें आयेंगे और्र आप दोनोंको-अपने माँ-वापको आनन्दित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियोंके द्रोही कंसको रंगभूमिमें मार डाला और आपके पास आकर कहा कि 'मैं नजमें आऊँगा, ' उस कथनको वे सत्य करेंगे। नम्दबावा और माता यशोदाजी! आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। आप खेद न करें । आप देखेंगे कि श्रीकृष्ण तो आपके पास ही हैं। क्योंकि जैसे काएमें अग्नि सदा ही व्यापक रूपसे रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियोंके हृदयमें सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक शरीरके प्रति अभिमान न होनेके कारण न तो कोई उनका प्रिय है और न तो अप्रिय। वे सबमें और सबके प्रति समान हैं; इसलिये उनकी दृष्टिमें न तो कोई उत्तम है और न तो अथम। यहाँतक कि

विषमताका भाव रखनेवाला भी उनके लिये विषम नहीं है। न तो उनकी मोई माता है और न पिता। न पत्नी है और न तो पुत्र आदि । न अपना है और न तो पराया । न देह है और न तो जन्म । वे संसारमें कभी देयता आदि सात्विक योनियों में अवतार छेते हैं तो कभी मत्स्य आदि तामस योनियोंमे, और कभी-कभी मनुप्य आदि राजस योनियोंमें भी शरीर धारण करते हैं । परन्तु यह वैसा जन्म नहीं है, जैसा जीवोंका कर्मवश होता है। उनके तो कर्म ही नहीं हैं। तब वे अवतार क्यों लेते हैं ! केवल लीलाके लिये। परन्तु यह लीला भी सत्पुरुपोंनी रक्षा, उनके परित्राणका कारण बनती है । भगवान् अजन्मा हैं। उनमें प्राष्ट्रत सत्त्व, रज आदिमेंसे एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणोंसे अतीत होनेपर भी लीलाके लिये खेल-रोलमें वे सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणींको स्वीकार कर छेते हैं और उनके द्वारा जगत्की रचना, पालन और संहार करते हैं। जब बच्चे घुमरीपरेता रोलने लगते हैं या मनुष्य बेगसे चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें छारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तवमें सब कुछ करनेवाला चित्त ही है। परन्तु उस चित्तमें अहंबुद्धि हो जानेके करण, भ्रमवश उसे आत्मा-अपना 'में' समझ हेनेके कारण, जीव अपनेको कर्ता समझने लगता है। भगवान् श्रीकृष्ण वेयल आप दोनोंके ही पुत नहीं हैं, वे समस्त प्राणियोंके पुत्र हैं। केवल पुत्र ही नहीं, पिता भाता और स्वामी भी हैं। क्हाँतक कहूँ, वे ही सबके आत्मा हैं। वावा! जो कुछ देखा या सुना जाता है-वह चाहे भूतमे सम्बन्ध रखता हो। वर्तमानमे अयवा भविष्यक्षे; स्थावर हो या जङ्गम हो, महान् हो अथवा अल्प हो-ऐसी वोई वस्तु ही नहीं है, जो भगवान् श्रीकृष्णसे पृयक् हो । वाना ! श्रीकृष्णके अतिरिक्त ऐसी नोई वस्तु नहीं है, जिसे वस्तु वह सर्कें। वालवर्मे सन यही हैं, वही परमार्थ सत्य हैं !! ३०-४३ !!

परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णके एखा उद्धव और नन्दवाबा इसी प्रकार आपसमें बान करते रहे और वह रात बीत गयी । कुछ रात वाक्षी रहनेपर गोपियाँ उठीं, दीपक जलाकर उन्होंने घरकी देहिल्योंपर वास्तुदेवका पूजन किया, अपने घरोंको झाड़-बुहारकर साफ किया और फिर दही मयने लगीं । दही मथनेके समय उनकी झाँकी बड़ी अन्ठी यी । उनकी क्लाइयोंमें कंगन शोभायमान हो रहे थे, रस्सी प्रीचित समय वे बहुत भरी माल्म हो रही थीं। उनके नितम्य, स्तन और गलेके हार हिल रहे थे। वानोंके कुण्डल हिल हिलकर उनके कुड़ु ममण्डित कपोलोंकी लालिमा वडा रहे ये। उनके आभूपणोंकी मणियाँ दीपकवी प्योतिसे और भी जगमगा रही थीं और इस प्रकार वे अत्यन्त शोमासे सम्पन्न होकर दही मय रही थीं। परीक्षित्। उस समय गोपियाँ—जिनकी स्वर लहरी सन ओर फैलकर दिशाओंका अमङ्गल मिटा देती है, कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णके उन मङ्गलमय चरिनोंका गायन कर रही थीं। उनका वह सङ्गीत दही मयनेकी ध्वनिसे मिलकर और भी अद्मुत हो गया तथा स्वर्गलोकतक जा पहुँचा। ४४-४६॥

जब भगवान् भुवनभास्करका उदय हुआ, तब वजाङ्गनाओंने देखा कि नन्दबाराके दरवाजेपर एक सोनेका रय



खड़ा है। वेएक-वृसरेसे पूछने हर्गी 'यह किसका स्य है !' किसी गोपीने कहा—'वंसका प्रयोजन सिद्ध करनेवाला अनूर ही तो कहीं फिर नहीं आ गया है! सखी! वही कमलनयन प्यारे स्थामसुन्दरको यहाँ से मथुरा हो गया था!' किसी वृसरी गोपीने कहा—'क्या अब वह हमें हो जाकर अपने मरे हुए स्थामी कसका पिण्डदान करेगा! अब यहाँ उसके आनेका और क्या प्रयोजन हो सकता है!' मजबासिनी खियाँ इसी प्रकार आपसमें बातचीत कर रही थीं कि उसी समय नित्यक्षीसे निवृत्त होकर उद्धवजी आपहुँचे॥४७-४९॥

## सैंतालीसवाँ अध्याय

उद्भव और गोपियोंकी वातचीत और भ्रमरगीत

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षत् ! गोपियोंने देखा कि रामने जो पुरुष आ रहा है, उसकी आकृति और वेपभूपा श्रीकृष्णसे मिलती-जुलती है। बुटनींतक लंबी-लंबी भुजाएँ हैं, नूतन कमलदलके समान कोमल नेत्र हैं, शरीरपर पीताम्बर धारण किये हुए है, गलेमें कमलपुष्पींकी माला है, कानोंमें मणिजटित कुण्डल झलक रहे हैं और मुखारविन्द अत्यन्त प्रफुछित है। पवित्र मुसकानवाली गोपियोंने आपसमें कहा- 'यह पुरुष देखनेमें तो बहुत मुन्दर है ! परन्तु यह है कौन ? कहाँसे आया है ? किसका दूत है ? इसने श्रीकृष्ण-जैसी वेपभूषा क्यों धारण कर रक्खी है ?' सव-की-सब गोपियाँ उनका परिचय प्राप्त करनेके लिये अत्यन्त उत्सुक हो गयीं और उनमेंसे बहुत-सी पवित्र-कीर्ति भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलींके आश्रित तथा उनके सेवक-सखा उद्धवजीको चारों ओरसे घेरकर खड़ी हो गयीं। जव उन्हें माल्म हुआ कि ये तो रमारमण भगवान् श्रीकृष्णका सन्देश लेकर आये हैं, तव उन्होंने विनयसे झुककर सलज हास्य, चितवन और मधुर वाणी आदिसे उद्धवजीका अत्यन्त सत्कार किया तथा एकान्तमें आसनपर वैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगीं—'उद्भवजी! इम जानती हैं कि आप इमारे व्रजनाथ--- नहीं-नहीं, अव यदुनायके पार्षद हैं। उन्हींका सँदेसा लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामीने अपने माता-पिताको सुख देनेके लिये आपको यहाँ भेजा है। नहीं तो, अब इस नन्दगाँवमें-गौओंके रहनेकी जगहमें ऐसी कौन-सी वस्तु है, जिसका वे वहाँ वैठे-वैठे सारण करें ? पर इतनी वात तो सच है कि वड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी अपने सगे-सम्बन्धियोंका स्नेह-वन्धन वड़ी कठिनाईसे छोड़ पाते हैं। इसलिये माता-पिताकी याद तो श्रीकृष्णको भी आती ही होगी। अपने माता-पिता-जैसे घनिष्ठ सम्बन्धियोंको छोड़कर जो दूसरींके साय प्रेम-सम्बन्ध किया जाता है, वह तो किसी-न-किसी स्वार्थके लिये ही होता है। जनतक अपना मतलन नहीं निकल जाता, तयतक प्रेमका स्वॉग किया जाता है; काम

निकला और प्रेमका दिवाला हुआ। भौरींका पुर्णीसे और पुरुपोंका स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थका प्रेम-सम्बन्ध होता है। जहाँ देखो, संधारमें स्वार्थजन्य प्रेमका ही बोलबाला है। देखो न, जब वेश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आनेवालेके पास घन नहीं है, तो उसे वह धता वता देती है। जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तव वह उसका साय छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जानेपर कितने शिष्य अपने आचार्योंकी सेवा करते हैं ? यज्ञकी दक्षिणा मिली कि कृ ऋतिवजलोग चलते वने । जब वृक्षपर फल नहीं रहते, तव पक्षीगण वहाँसे विना कुछ सोचे-विचारे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेनेके वाद अतिथिलोग ही ग्रहस्थकी ओर कव देखते हैं ? वनमें आग लगी कि पशु भाग खड़े हुए। चाहे स्त्रीके हृदयमें कितनी भी आसक्ति हो, व्यभिचारी पुरुष अपना काम बना टेनेके वाद उलटकर भी तो नहीं देखता। हाँ तो उद्धवजी! संसारके प्रेम-सम्बन्ध ऐसे ही होते हैं। परीक्षित् ! गोपियोंके मन, वाणी और रारीर श्रीकृष्णमें ही तल्लीन थे। जब भगवान् श्रीकृष्णके दूत वनकर उद्भवजी वजमें आये, तव वे उनसे इस प्रकार कहते-कहते यह भूल ही गयीं कि कौन-सी वात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिये। भगवान् श्रीकृष्ण-ने वन्तपनसे लेकर किशोर अवस्थातक जितनी भी लीलाएँ की थीं, उन सबकी याद कर-करके गोपियाँ उनका गायन करने लगीं। उनके हृदयमें एक-एक करके जितनी भी स्मृतियाँ जगतीं, रलाये विना न छोड़तीं । वे आत्मविस्मृत होकर स्त्री-सुलभ लजाको भी भूल गर्यो और फूट-फूटकर रोने लगीं। एक गोपीको उस समय सारण हो रहा या भगवान् श्रीकृष्णके मिलनकी लीलाका । उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भौंरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्रीऋष्ण-ने मनानेके लिये दूत भेजा हो। वह गोनी भौरिषे इस प्रकार कहने लगी ॥१-११॥

गोपीने कहा--मधुकर! त् कपटीका खला है; इसिस्ये

तू भी कपटी है। तू इमारे पैरोंको मत छू। झुडे प्रणाम करके इमसे अनुनय विनय मत कर। इम देख रही हैं कि श्रीऋष्ण-



की जो वनमाला इमारी सौतींके वक्षःखलके स्पर्शेस मसली हुई है, उसका पीला पीला युद्धम तेरी भूँछोंपर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुमुमसे प्रेम नहीं करता, यहाँ-से-वहाँ उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी, वैसा ही तू । मधुपति श्रीकृष्ण मथुराकी मानिनी नायिकाओंको मनाया करें; उनका वह कुडू मरूप छपा-प्रसाद, जो यदुवशियोंकी सभाम उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रक्लें । उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजनेकी क्या आवश्यकता है ? जैसा त् काला है, वैसे ही वे भी है । तू भी पुर्णीका रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले । देख तो, उन्होंने इमें केवल एक बार हाँ, ऐसा ही लगता है-केवल एक बार अपनी तिनक-सी मोहिनी और परम मादक अधरमुधा पिलायी थी और फिर इस भोलीभाली गोपियोंको छोड़कर वे यहाँ से चले गये । पता नहीं, मुक्तमारी लक्ष्मी उनके चरणकमलींकी सेवा कैसे करती रहती हैं ! अवस्य ही वे छैल-छबीले शी-कृष्णकी चिकनी चुपड़ी वातोंमें आ गयी होंगी । चितचोरने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। और भ्रमर ! हम वन-चासिनी है। इमारे तो घर-द्वार भी नहीं है। तू इमलोगोंके सामने यदुवंशशिरोमणि श्रीकृष्णका वहुत-सा गुणगान क्यों कर रहा है ? यह सब कला इसलोगोंको मनानेके लिये ही तो ? परन्तु नहीं नहीं, वे इमारे लिये कोई नये नहीं हैं। इमारे लिये तो जाने पहचाने, बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलसी

हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँसे चला जा और जिनके साय सदा विजय रहती है, उन श्रीकृष्णकी मधुपुर-वासिनी सिखरोंके सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नयी हैं, उनकी लीलाएँ कम जानती हैं और इस समय ये उनकी प्यारी हैं, उनके हृदयकी पीड़ा उन्होंने मिटा दी है; वे तेरी प्रार्यना स्वीकार करेंगी, तेरी चापल्र्सीने प्रसन होकर तुझे मुँहमाँगी वस्तु दॅगी। भौरे। वे हमारे लिये छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है ! उनकी कपट-भरी मनोहर मुखनान और मींहोंके इद्यारिके जो बदामें न हो जायँ, उनके पास दौड़ी न आवं-ऐसी कौनसी सियाँ हैं ? अरे अनजान ! स्वर्गमें, पातालमें और पृथ्वीमें ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरोंकी तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मीजी भी उनके चरणरजनी सेवा किया करती हैं। पिर इम श्रीष्ट्रणाके लिये किस गिनतीमें है ? परन्तु तू उनके पार जाकर कहना कि 'तुम्हारा नाम तो 'उत्तमहलोक' है। अच्छे-अच्छे लोग तुम्हारी कीर्तिका गायन। करते हैं; परन्तु इसकी सार्यकता तो इसीमें है कि तुम दीनोंपर दया करो। नहीं तो श्रीकृष्ण ! तुम्हारा 'उत्तमस्लोक' नाम झुठा पड जाता है।' अरे मधुकर ! देख, तू मेरे पैरपर छिर मत टेक । में जानती हूँ कि त् अनुनय विनय करनेमें, क्षमा-याचना करनेमें बड़ा निपुण है । माळ्म होता है तू श्रीकृष्ण-से ही यह सीखकर आया है कि रूठे हुएको मनानेके लिये दूतको-सन्देशवाहकको कितनी चाडुकारिता करनी चाहिये। परन्तु तू समझ हे कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलनेकी। देख, इमने श्रीकृष्णके छिये ही अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगोंको छोड़ दिया। परन्त उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं | ये ऐसे निर्मोही निक्ले कि हमें छोड़कर चलते बने ! अब त् ही बता। ऐसे अङ्गतक्षपर इम क्या विश्वास करें ! क्या तू अब भी कहता है कि अनगर विश्वास करना चाहिये ? धे रे मधुप ! शायद तुझे इस बातका पता न हो। इस तो उनके जन्म-जन्मको बात जानती हैं कि वे कितने निष्टर हैं। जब वे राम बने थे, तब उन्होंने कपिराज बालिको व्याधके समान छिपकर बड़ी निर्दयतासे मारा था। वेचारी शूर्पणला कामवश उनके पास आयी थी, परन्तु उन्होंने अपनी स्त्रीके वरा होकर उस बेचारीके नाक-कान कार लिये और इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया । जाने दो उस समयनी बात, ब्राह्मणके घर वामनके रूपमे जन्म छेकर उन्होंने क्या किया ? विने तो उनकी पूजा भी, उनकी मुँहमाँगी वस्तु दी और

उन्होंने क्या किया ? उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे यरुणपाशसे वाँधकर पातालमें डाल दिया। ठीक वैसे ही, जैसे कौआ विल खाकर भी विल देनेवालेको अपने अन्य साथियोंके साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे; हमें कृष्णसे क्या, किसी भी काली वस्तुसे कोई प्रयोजन नहीं है। हम कालोंकी मित्रतासे वाज आयों। परन्तु यदि तृ यह कहे कि 'जन ऐसा है तन तुम-लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो ? तो भ्रमर ! हम सच कहती हैं, एक बार जिसे उसका चसका लग जाता है, वह उसे छोड़ नहीं सकता । ऐसी दशामें हम चाहनेपर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकतीं। क्या करें ? देख न, श्रीकृष्णकी लीलारूप अमृतकी कुछ योड़ी-सी वूँदें जिसके कानोंमें पड़ जाती हैं, जो उसके एक कणका भी रसास्वादन कर लेता है, उसके राग-द्वेप आदि सारे द्वन्द्व छूट जाते हैं । संसारके सुख-दु:ख उसके सामनेसे भाग खड़े होते हैं। यहाँतक कि बहुत-से लोग तो अपनी दुःखमय-दु:खसे सनी हुई घर-ग्रहस्थी छोड़कर अिक खन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह-परिग्रह नहीं रखते, और पक्षियों-की तरह चुन-चुनकर-भीख माँगकर अपना पेट भरते हैं, दीन-दुनियासे जाते रहते हैं। फिर भी श्रीकृष्णकी लीला-कथा छोड़ नहीं पाते । वास्तवमें उसका रस, उसका चसका ऐसा ही है । यही दशा हमारी हो रही है । जैसे कृष्णसार मृगकी पत्नी भोलीभाली हरिनियाँ व्याधके सुमधुर गानका विश्वास कर लेती हैं और उसके जालमें फँसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोलीभाली गोपियाँ भी उस छलिया कृष्णकी मीठी-मीठी वार्तोमें आकर उन्हें सत्वके समान मान वैठीं और उनके नखरपरीसे होनेवाली कामव्याधिका वार-वार अनुभव करती रहीं । इसलिये अब इस विषयमें तू और कुछ मत कह । तुसे कहना ही हो तो कोई दूसरी वात कह! [ इतनेमें ही मीरा उड़कर दूसरी ओर चला जाता है और तुरंत ही फिर लौट आता है। उसे लौटा हुआ देख गीपी फिर कुछ आदरसे कहने लगती है- ] हमारे प्रियतमके प्यारे सखा! जान पड़ता है तुम एक वार उधर जाकर फिर लौट आये हो। अवस्य ही हमारे वियतमने मनानेके लिये तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर ! तुम सब प्रकारसे हमारे माननीय हो । कहो तुम्हारी क्या इच्छा है ? हमसे जो चाहो, सो माँग हो। अच्छा, तुम सच बताओ, क्या हमें वहाँ है चलना चाहते हो ? अजी, उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। इम तो उनके पास जा चुकी हैं। परन्तु तुम हमें वहाँ ले

जाकर करोगे क्या ? प्यारे भ्रमर ! तिनक समझदारी हे काम खो । उनके साय—उनके वक्षः स्यलपर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती हैं न ? तय वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा ? अच्छा, हमारे प्रियतमके प्यारे दूत मधुकर ! हमें यह वतलाओं कि आर्यपुत्र भगवान् श्रीकृष्ण गुरुकुल्से लोटकर मधुपुरी में अब सुखसे तो हैं न ? क्या वे कभी नन्द-वाबा, यशोदारानी, यहाँ के घर, सगे-सम्बन्धी और ग्वालबालों-की भी याद करते हैं ? और क्या हम दासियों की भी कोई बात कभी चलाते हैं ? प्यारे भ्रमर ! हमें यह भी वतलाओं कि कभी वे अपनी अगरके समान दिल्य सुगन्धसे युक्त भुजा हमारे सिरोंपर रक्षेंगे ? क्या हमारे जीवनमें कभी ऐसा शुभ अवसर भी आयेगा ? ॥ १२—२१ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् !गोपियाँ भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनके लिये अत्यन्त उत्सुक—लालियत हो रही यीं, उनके लिये तड़प रही थीं । उनकी वातें सुनकर उद्धवजीने उन्हें उनके प्रियतमका सन्देश सुनाकर सान्त्यना देते हुए इस प्रकार कहा ॥२२॥

उद्भवजीने कहा-गोपियो ! तुम कृतकृत्य हो । तुम्हारा जीवन सफल है । देवियो ! तुम सारे संधारके लिये पूजनीय हो। क्योंकि तुमलोगोंने इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णको अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है । भगवान् श्रीकृष्णके प्रति प्रेमभक्तिका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है। दान, व्रत, तप, होम, जन, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याणके अन्य विविध साधनींके द्वारा भगवान्की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयन्न किया जाता है। यह यड़े सौमाग्यकी वात है कि तुमलोगोंने पवित्रकीर्ति भगवान् श्रीकृष्णके प्रति वही सर्वोत्तम प्रेमभक्ति प्राप्त की है और उसीका आदर्श स्थापित किया है, जो यहे-यहे ऋपि-मुनियोंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है। सचमुच यह कितने सौभाग्यकी बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरोंको छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृणाको, जो सबके परम पति हैं, पतिके रूपमें बरण किया है। महाभाग्यवती गोषियो ! भगवान् श्रीकृष्णके वियोगसे तुमने उन इन्द्रियातीत परमात्माके प्रति वह भाव प्राप्त कर द्विया है, जो छभी वस्तुओंके रूपमें उनका दर्शन कराता है । तुमहोगोंका वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ, यह मेरे ऊंदर तुम देवियाँ-की यड़ी ही दया है। में अपने स्वामीका गुप्त काम करनेवाला वूत हूँ । तुम्हारे भियतम भगवान् श्रीकृष्णने तुमन्दोगीको परम मुख देनेके छिये यह प्रिय सन्देश भेजा है। कल्नाणियो ! यहा

लेकर में तुमलोगोंके पास आया हूँ अब उसे सुनो ॥२३–२८॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा है-में सपना उपादान कारण होनेसे सबका आत्मा हूँ, सबमें अनुगत हूँ; इसलिये मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार-की सभी वस्तुओंमे आकारा, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी-ये पाँचों भूत व्याप्त हैं, इन्हींसे सब वस्तुएँ बनी हैं और यही उन वस्तुओंके रूपमें हैं; वैसे ही में मन, प्राण, पञ्चभूत, इन्द्रिय और उनने विषयों का आश्रय हूँ । वे मुझमें हैं, मैं उनमें हूँ और एच पूछो तो मैं ही उनके रूपमें प्रकट हो रहा हूँ । मैं ही अपनी मायाके द्वारा भूत, इन्द्रिय और उनके विषयोंके रूपमें होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तया स्वयं निमित्त भी बनकर अपने-आपको ही रचता हूँ। पालता हूँ और समेट लेता हूँ । आत्मा माया और मायाके कार्यों पृथक् है। यह विश्वद ज्ञानस्वरूप जड प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदोंने रहित सर्वया ग्रुद्ध है । कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते । मायाकी तीन वृत्तियाँ हैं - मुपुति, स्वप्न और जामत्। इनके दारा वही अलण्ड, अनन्त बोधस्वरूप आत्मा कभी प्राञ्च, तो कभी तैजस और कभी विश्वरूपसे प्रतीत होता है। मनुष्यको चाहिये कि वह समझे कि स्वप्नमें दीखनेवाले पदायोंके समान ही जाग्रत् अवस्थामें इन्द्रियोंके विषय भी प्रतीत हो रहे हैं। वे मिथ्या हैं। इसीलिये उन विपयोंका चिन्तन करनेवाले मन और इन्द्रियोंको रोक ले और मानो सोकर उठा हो, इस प्रकार जगत्के स्वाप्तिक विपर्योको स्याग कर मेरा साक्षात्कार करे (जिस प्रकार सभी नदियाँ धूम पिरकर समुद्रमें ही पहुँचती हैं उसी प्रकार मनस्वी पुरुपोंका वेदाम्यास, योग साधन, आत्मानात्मविवेक, त्याग, तपस्या, इन्द्रियसंयम और सत्य आदि समस धर्म, मेरी प्राप्तिमें ही समाप्त होते हैं। सबका सद्या फल है मेरा साक्षात्कार । क्योंकि वे सब मनको निरुद्ध करके मेरे पास पहुँचाते हैं ॥२९-३३॥

गोपियो ! इसमें सन्देह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनोंका ध्रुवतारा हूँ । तुम्हारा जीवन सर्वस्य हूँ । किन्तु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ, उसका कारण है । वह यही कि तुम निरन्तर मेरा ध्यान कर सको, धरीरसे दूर रहनेपर भी मनसे तुम मेरी सिक्षिका अनुभव करो, अपना मन मेरे पास रक्तो । क्योंकि स्त्रियों और अन्यान्य प्रेमियोंका चिस्त अपने परदेशी प्रियतममें जितना निश्चल भावसे लगा रहता है उतना आँखोंके सामने, पास रहनेवाले प्रियतममें नहीं लगता । इस

प्रकार जय तुमलोग मेरे ही स्मरण—चिन्तनमें मम हो जाओगी तय तुम्हारे चित्तनी वृत्तियाँ वहीं नहीं जायँगी, सारी शान्त हो जायँगी। तय तुम्हारा पूरा मन मुझमें प्रनेश कर जायगा और तुमलोग नित्य निरन्तर मेरे अनुसारणमें मम रहकर शीव से शीव मुझे सदाके लिये पा लोगी। तय फिर मेरा और तुम्हारा वियोग कभी न होगा। तुम तो जानती ही हो, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कल्याणियो। जिस समय मेने वृन्दावनमें शारदीय पूर्णिमानी रानिमें राष्ठ-क्षीड़ा की थी उस समय जो गोपियाँ स्वजनोंके रोक लेनेसे बज़में ही रह गयीं—मेरे साथ रास-विहारमें समिलित न हो सकी, वे मेरी लीलाओंका स्मरण करनेसे ही मुझे प्राप्त हो गयी थीं। तुम्हें भी में मिल्हेंगा अवस्थ, निराश होनेकी कोई वात नहीं है।।३४-३७॥

श्रीद्युक्तदेयजी कहते हैं —परीक्षित् ! अपने प्रियतम श्रीकृष्णका यह सँदेशा सुनकर गोपियोंको बड़ा आनन्द हुआ ! उनके सन्देशसे उन्हें श्रीकृष्णके स्वरूप और एक एक हीहाकी याद आने हगी । प्रेमसे भरकर उन्होंने उद्भवजीसे कहा ॥ ३८॥

गोपियोंने कहा-अद्यजी! यह बड़े धीमायकी और आनन्दनी बात है कि यदुवंशियोंको सतानेवाला पापी कंस अपने अनुसायियोंके साथ मारा गया । यह भी कम आनन्द-की बात नहीं है कि श्रीकृष्णके बन्धु-बान्धव और गुरुजनोंके सारे मनोरथ पूर्ण हो गये तथा अन हमारे प्यारे स्यामसुन्दर उनके साय सकुराल निवास कर रहे हैं ! किन्तु उद्धवजी ! एक बात आप हमें यतलाइये । 'जिस प्रकार इस अपनी प्रेमभरी लजीली मुसकान और उन्मुक्त चितवनसे उनकी पूजा करती यीं और वे भी इमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुराकी स्त्रियोंसे भी वे प्रेम करते हैं या नहीं ?? तवतक दुसरी गोपी बोल उठी-'अरी सखी ! त् यह क्या पूछती है ! हमारे प्यारे स्यामसुन्दर तो प्रेमकी मोहिनी कलाके विशेषश हैं न ! सभी श्रेष्ठ स्त्रियाँ उनसे प्यार करती हैं, प्यार क्यि बिना रह नहीं एकतीं। फिर भला जब नगरकी स्त्रियाँ उनसे मीठी मीठी बार्ते करेंगी और हाव मावसे उनकी ओर देखेंगी तब वे उनपर क्यों न रीझेंगे ?' दूसरी गोपियाँ बोर्डी---'अजी, जाने दो इन यातींको । उदवजी ! आप तो बड़े परोपकारी हैं। आप यह तो बतलाइये कि जब कभी पुर-नारियोंकी मण्डलीमें कोई बात चलती है और इमारे प्यारे स्वच्छन्दरूपसे, विना किसी सङ्कोचके जब प्रेमकी बातें करने

लगते हैं तन क्या कभी हम गँवार ग्वालिनोंकी भी याद करते हैं ?' कुछ गोपियोंने कहा- 'उद्भवजी ! हमें तो उन वातोंकी वहुत याद आती है। क्या कभी श्रीकृष्ण भी उन रात्रियोंका स्मरण करते हैं, जब कुमुदिनी तथा मोगरेके पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चाँदनी छिटक रही थी और वृन्दावन अत्यन्त रमणीय हो रहा था ! उन रात्रियोंमें ही उन्होंने रास-मण्डल वनाकर हमलोगोंके साथ नृत्य किया था। कितनी सुन्दर थी वह रास-लीला! अजी, हमलोगोंके नूपुरकी ध्वनिने ही बड़े-बड़े वाजोंको मात कर दिया था। इमलोग उन्हींकी सुन्दर-सुन्दर-लीलाओंका गायन कर रही थीं और वे हमारे साथ नाना प्रकारके विहार कर रहे थे !' कुछ दूसरी गोपियाँ बोल उठीं—'उद्धवजी! हम सब तो उन्हींके विरहकी आगसे जल रही हैं। देवराज इन्द्र जैसे जल वरसाकर वनको हरा-भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्रीकृष्ण भी अपने कर-स्पर्श आदिसे हमें जीवन-दान देनेके लिये यहाँ आवेंगे ?' तवतक एक गोपीने कहा-- 'अरी सखी! त् तो बहुत भोली है। अब तो उन्होंने शत्रुओंको मारकर राज्य पा लिया है; जिसे देखो, वही उनका सुदृद् बना फिरता है। अब वे बड़े-बड़े नरपितयोंकी कुमारियोंसे विवाह करेंगे, उनके साथ आनन्दपूर्वक रहेंगे; यहाँ हम गँवारिनोंके पास क्यों आयेंगे ?' दूसरी गोपीने कहा—'नहीं सखी ! श्रीकृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं । उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण ही हैं, वे कृतकृत्य हैं । इम वनवासिनी ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियोंसे उनका कोई प्रयोजन नहीं है। इमलोगोंके विना उनका कौन-सा काम अटक रहा है ? देखो वेश्या होनेपर भी पिङ्गलाने क्या ही ठीक कहा है—संसारमें किसीकी आशा न रखना ही सबसे वड़ा सुख है। यह बात हम जानती हैं, फिर भी हम भगवान श्रीकृष्णके लौटनेकी आशा छोड़नेमें असमर्थ हैं। उनके शुभागमनकी आशा ही तो हमारा जीवन है। हमारे प्यारे श्याम-सुन्दरने, जिनकी कीर्तिका गायन बड़े-बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकान्तमें जो मीठी-मीठी प्रेमकी वार्ते की हैं उन्हें छोड़नेका, भुलानेका उत्साह भी हम कैसे कर सकती हैं ? देखो तो, उनकी इच्छा न होनेपर भी खयं लक्ष्मीजी उनके चरणोंसे लिपटी रहती हैं, एक क्षणके लिये भी उनका अङ्ग-सङ्ग छोड़कर कहीं नहीं जातीं । उद्भवजी ! यह वही नदी है, जिसमें वे विहार करते थे । यह वही पर्वत है, जिसके शिखर-पर चढ़कर वे वाँसुरी बजाते थे। ये वे ही वन हैं, जिनमें वे रात्रिके समय रास-लीला करते थे, और ये वे ही गौएँ हैं,

जिनको चरानेके लिये वे सुवह-शाम हमलोगोंको देखते हुए जाते-आते थे । और यह ठीक वैसी ही वंशीकी तान हमारे कानोंमें गूँजती रहती है, जैसी वे अपने अधरोंके संयोगसे छेड़ा करते थे। वलरामजीके साथ श्रीकृष्णने इन सभीका सेवन किया है। यहाँका एक-एक प्रदेश, एक-एक धूलकण उनके परम सुन्दर चरणकमलोंसे चिह्नित है। इन्हें जव-जव इम देखती हैं, सुनती हैं—दिनभर यही तो करती रहती हैं— तव-तव वे हमारे प्यारे श्यामसुन्दर नन्दनन्दनको हमारे नेत्रों-के सामने लाकर रख देते हैं। उद्भवजी! हम किसी भी प्रकार- मरकर भी उन्हें भूल नहीं सकतीं। उनकी वह हंसकी-सी सुन्दर चाल, उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन और मधुमयी वाणी ! ओह ! उन सबने हमारा चित्त चुरा लिया है, हमारा मन हमारे वशमें नहीं है; अव हम उन्हें भूलें तो किस तरह १ हमारे प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम्हीं हमारे जीवनके स्वामी हो । सर्वस्व हो । प्यारे ! तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ ! हमारे लिये तो व्रजनाथ ही हो न ! हम व्रजगोपियोंके एक-मात्र तुम्हीं सच्चे खामी हो । स्यामसुन्दर ! तुमने वार-वार इमारी व्यथा मिटायी है, हमारे सङ्कट काटे हैं। गोविन्द ! तुम गौओंसे बहुत प्रेम करते हो । क्या हम गौएँ नहीं हैं ! तुम्हारा यह सारा गोकुल-जिसमें ग्वालवाल, पिता-माता, गौएँ और हम गोपियाँ, सब कोई हैं -- दुःखके अपार सागरमें डूब रहा है । तुम इसे वचाओ, आओ, हमारी रक्षा करो। ॥३९-५२॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं - प्रिय परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णका प्रिय सन्देश सुनकर गोपियोंके विरह्की व्यथाशान्त हो गयी थी। वे इन्द्रियातीत भगवान् श्रीकृष्णको अपने आत्माके रूपमें सर्वत्र स्थित समझ चुकी थीं । अव वे वड़े प्रेम और आदरसे उद्धवजीका सत्कार करने लगीं। उद्धवजी गोपियोंकी विरह-व्यथा मिटानेके लिये कई महीनोंतक वहीं रहे । वे भगवान् श्रीकृष्णकी अनेकों लीलाएँ और वार्ते सुना-सुनाकर व्रजवासियोंको आनन्दित करते । नन्दवावाके व्रजमें जितने दिनोंतक उद्धवजी रहे उतने दिनोंतक भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाकी चर्चा होते रहनेके कारण उन्हें ऐसा जान पड़ा, मानो अभी उनको आये एक ही क्षण हुआ हो! भगवान्के परमप्रेमी भक्त उद्धवजी कभी नदीतटपर जाते, कभी वनोंमें विहरते और कभी गिरिराजकी गुफाओं और तराइयोंमें विचरते । कभी रंग-विरंगे फूलोंसे लदे हुए वृक्षोंमें ही रम जाते और यहाँ भगवान् श्रीकृष्णने कौन-सी लीला की है, यह पूछ-पूछकर वजवासियोंको भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी लीलाके सारणमें तन्मय कर देते ॥५३-५६॥

उद्दवजीने वजमें रहकर गोपियोंकी इस प्रकारकी प्रेम विकलता तया और भी बहुत-सी प्रेम चेष्टाएँ देखीं। उनवी इस प्रकार श्रीकृष्णमे तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनन्दसे भर गये। अब वे गोपियोंको नमस्कार करते हुए इस प्रभार गायन करने लगे-- 'इस पृथ्वीपर केवल इन गोपियों का ही जीवन घारण करना सफल है। क्योंकि ये सर्वात्मा मगयान् श्रीजृष्णके पर्म प्रेममय दिव्य महाभावमें स्थित हो गयी हैं। प्रेमकी यह ऊँची से ऊँची स्थिति समारके भयसे भीत मुमुसुजर्गीके लिये ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों-- मुक्त पुरुपों तथा इमलोगोंके--भनोंके लिये भी अभी वाञ्छनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्ह भगवान् श्रीकृष्णकी लीलकथाके रसका चषका लग गया है उन्हें कुलीमताकी, दिजातिसमुचित संस्कारकी और बड़े उड़े यज्ञ-यागीमें दीक्षित होनेकी क्या आज्ञस्यकता है ! अपवा यदि भगवान्की कथाका रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकर्योतक बार-बार ब्रह्मा होनेसे ही क्या न्लाभ १ अहो, एक तो ये सस्कारधून्य स्त्री हैं, दूसरे इनका म्बभाव भी वनीम इधर-उधर धूमते-भटकते रहनेना है। यदि सदाचारकी दृष्टिसे देखें, तो भी ये श्रीकृष्णमें जार भाउ ही रखती हैं। फिर भी इन्हें भगवान् श्रीकृणाके प्रति परम प्रेममय महाभावकी प्राप्ति हुई। कहाँ ये गाँवकी गाँवार ग्वालिने और कहाँ भगवान्का वह परम प्रेम । अहो, धन्य है । धन्य है । इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई भगवान्के स्वरूप और रहस्यको न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भनन करे, तो बे स्वय अपनी दाक्तिसे, अपनी कृपासे उसका परम बल्याण कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजानमें भी अमृत पी ले तो यह अपनी वस्तु शक्तिसे ही पीनेवालेका अमर बना देता है। मगवान् श्रीकृष्णने रासोत्समके समय इन गोपियोंके गलेमें मॉह डाल-डालकर इनके मनोरय पूर्ण क्ये । इन्हें भगवान्ने जिस चृपा प्रसादका विसरण किया, इन्हें जैसा प्रेमदान किया, वैसा भगवानुकी परमप्रेमपती नित्यसङ्गिनी वक्ष खल्पर विराजमान ल्ब्मीजीको भी नहीं प्राप्त हुआ । ऐसी स्थितिमे वह प्रसाद कमलकी-सी सुगन्ध और कान्तिसे युक्त देवाङ्गनाओंको तो मिल ही वैसे सकता है । पिर दूसरी क्षियों की बात ही क्या करें ' मेरे लिये तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस बृन्दावनधाममें कोई ल्ता वन जाऊँ, छोटा पौधा वन जाऊँ अथवा कोई तिनका ही वन जाऊँ । अहा । यदि भै ऐसा बन जाऊँगा, तो मुझे इन वजाञ्चनाओंकी चरणधूल निर तर सेवन करनेके विभे मिलती रहगी। इनकी चरण रजमें

स्नान करके में धन्य हो जाऊँगा। धन्य हैं ये गोपियाँ। देखो तो सही, निनमो छोड़ना अत्यन्त कठिन है, उन खजन सम्यन्धियों तथा लोक वेदकी आर्य मर्यादा—शिएननानित सनातन यागंका-सतीधर्मना परित्याग करके इन्होंने भगवान् की पदवी, उनके साय तत्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है--औरोंकी तो पात ही क्या-भगवदाणी, उनकी नि श्वासरूप समस्त श्रुतियाँ, उपनिषदें भी अवतक भगवान्के परम प्रेममय स्वरूपको हुँढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती । स्वय भगवती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा करती रहती हैं, ब्रह्मा, शङ्कर जादि परम समर्थ देवता, पूर्णकाम आत्माराम और बहे-बहे योगेश्वर अपने द्वदयमें जिनका चिन्तन करते रहते हैं, भगवान् श्रीकृष्णके उन्हीं चरणारविन्दींको रास लीलाके समय गोपियोंने अपने वश खलपर रक्ता और उनका आलिङ्गन वरके अपने हृदयकी जलन, विरह व्यथा शान्त **बी । उन्हीं परम भाग्यवती गोपियोंकी चरणधूल मुझे प्राप्त** होती रहे और म बार बार नित्य निरन्तर उधीकी वन्दना करता रहूँ। धन्य है ! नन्दवाबाके मजकी इन गोपियोंने मगवान् भीकृष्णकी लीलाकयाके सम्बन्धमें जो कुछ गायन विया है, वह तीनों लोकोंको पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा? !! ५७-६३ !!

श्रीयुक्देवजी कहते ह--गरीक्षित् । इस प्रकार कई महीनीतक बर्गमें रहकर उद्धवजीने अब मधुरा जानेके लिये गापियों के, नन्दबाना और यदोदामैयां आज्ञात्राप्त की। ग्वाल बार्लेसे पृछताछकर वे स्थपर सवार हुए। जब उनका स्थ मजसे बाहर निकला, तब नन्दबाबा आदि गोपगण बहुत-सी भेंटकी सामग्री लेकर उनके पास आये और ऑस्नेंमें ऑस् भरकर उन्होंने बड़े पेंमसे कहा-- 'उदवर्जी ! अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मनकी एक एक वृत्ति, एक एक सङ्कल्य श्रीकृष्णके चरणकमलींके ही आधित रहे । उन्हींकी सेवाके लिये उठे और उन्होंमें लगा भी रहे । हमारी वाणी नित्य निरन्तर उ हीं के नामोंका उचारण करती रहे और दारीर उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हींके आज्ञा-पालन और सेवामें लगा रहे । उद्भवजी ! इम सच कहते हैं, हम मोधकी इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान्की इच्छासे अपने कर्मोंके अनुसार चाहे जिस योनिमें जन्म लें--वहाँ ग्रुम आचरण करें, दान करें और उसका पल यरी पार्वे कि भगवान् श्रीकृष्णके चरणीमें हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढती रहे। 'प्रिय परीक्षित्। नन्दबाबा आदि गोपी ने इस प्रकार और एण मित्तके द्वारा उद्भवजीका सम्मान किया।

अव वे भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा सुरंक्षित मथुरापुरीमें लौट आये। वहाँ पहुँ चकर उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम किया और उन्हें वजवासियोंकी प्रेममयी भक्तिका उद्रेक, जैसा

उन्होंने देखा था, कह सुनाया। इसके बाद नन्दबाबाने भेंट-की जो-जो सामग्री दी थी वह उनको, वसुदेवजी, वलरामजी और राजा उग्रसेनको दे दी॥ ६४-६९॥

## अड़तालीसवाँ अध्याय

#### भगवान्का कुञ्जा और अक्रूरजीके घर जाना

श्रीयुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! संसारके मूल-कारण गुण, उनके द्वारा प्रेरित भाव और भावके अनुसार होने-वाली समस्त कियाएँ, उन सबका अभाव और इस भाव-अभावकी सीमासे परे भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्त है-वह सब भगवान् ही हैं; वे सर्वातमा हैं। इसीसे समस्त प्राणियों-के चित्तमें जो भी दर्शन, अनुभव या शान होता है-उसका स्वरूप चाहे कुछ भी हो-वह है भगवान् ही; क्योंकि वे सर्व-दर्शन हैं । यही कारण है कि प्रत्येक भाव और क्रियाका उनके साय सामझस्य है। उद्भवजीके आनेके वाद भगवान्को कुव्जाकी याद हो आयी । उन्होंने उसके घर आनेको कहा या । अतः उद्भवजीको यह दिखानेके लिये कि गोपियोंकी तो वात ही क्या, में कुन्जाकी भी उपेक्षा नहीं करता, भगवान् मिलनकी आकांक्षासे व्याकुल कुन्जाको आनन्दित करनेके लिये उसके घर गये। कुन्जाका घर बहुमूल्य सामग्रियोंसे सजा हुआ था। उसमें शृङ्गार-रसका उद्दीपन करनेवाली वहुत-ची साधन-सामग्री भी भरी हुई थी। मोतीकी झालरें और स्थान-स्थानपर झंडियाँ भी लगी हुई यीं। चँदोवे तने हुए थे। सेनें विछायी हुई यीं और वैठनेके लिये बहुत सुन्दर-सुन्दर आसन लगाये हुए थे। धूपकी सुगन्ध फैल रही यी।दीपककी शिखाएँ जगमगा रही याँ । स्थान-स्थानपर फूलोंके हार और चन्दन रक्ले हुए थे। भगवान्को अपने घर आते देख कुन्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसनसे उठ खड़ी हुई और सिलयों-के साथ आगे बढ़कर उसने विधिपूर्वक भगवान्का स्वागत-सत्कार किया । फिर श्रेष्ठ आसन देकर विविध उपचारोंसे उनकी विधिपूर्वक पूजा की । कुन्जाने भगवान्के परमभक्त उद्भवजीकी भी समुचित रीतिसे पूजा की; परन्तु वे उसके सम्मानके लिये उसका दिया हुआ आसन छूकर धरतीपर ही बैठ गये। अपने स्वामीके सामने उन्होंने आसनपर वैठना उचित न समझा । भगवान् श्रीकृष्ण सचिदानन्दस्वरूप होने-पर भी लोकाचारका अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी वहुमूल्य सेजपर जा बैठे । तब कुन्जा स्नान, अङ्गराग, वस्त्र, आभूपण, हार, गन्ध ( इत्र आदि ), ताम्बूल और सुधासव

आदिसे अपनेको खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुसकान तथा हाव-भावके साथ भगवान्की ओर देखती हुई उनके पास आयी । कुब्जा नवीन मिलनके सङ्कोचसे कुछ झिझक रही थी । तब स्यामसुन्दरं श्रीकृष्णने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकणसे मुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास त्रैठा लिया और उसके साथ क्रीडा करने लगे। परीक्षित्! कुन्जाने इस जन्ममें केवल मगवानुको अङ्गराग अर्पित किया या, उसी एक ग्रुभकर्मके फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला । कुन्जा भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंको अपने हृदय, वक्षः खल और नेत्रींपर रखकर उनकी दिव्य सुगन्ध लेने लगी और इस प्रकार उसने अपने दृदयकी सारी आधि-•याधि शान्त कर ली। भगवान् श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके लिये उसके अन्तःकरणमें बहुत दिनोंसे जो जलन हो रही थी, उसे उसने अपने हृदयके बीचमें आनन्दमूर्ति प्रियतम भगवान्का आलिङ्गन प्राप्त करके शान्त किया । परीक्षित् ! कुन्जाने केवल अङ्गराग समर्पित किया था। उतनेसे ही उसे उन सर्वशक्तिमान् भगवान्की प्राप्ति हुई, जो कैवल्य-मोक्षके अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है । परन्तु उस दुर्भगाने उन्हें प्राप्त करके भी वजगोपियोंकी भाँति सेवा न माँगकर यही माँगा-'वियतम ! आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिये। क्योंकि हे कमलनयन! मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता । परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण सवका मान रखनेवाले और सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त उद्भवजीके साथ अपने सर्वसम्मानित घरपर लौट आये । परीक्षित् ! मगवान् ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरींके भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी जीवके लिये बहुत ही कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विपय-सुख माँगता है, वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है। क्योंकि वास्तवमें विषय-सुख अत्यन्त तुच्छ--नहींके वराबर है ॥ १-११ ॥

तदनन्तर एक दिन सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्ण बलरामजी और उद्धवजीके साथ अक्रूरजीकी अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेनेके लिये उनके घर गये। अकूरजीने दूरसे ही देख लिया कि इमारे परम बन्धु मनुष्यलेक शिरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजी आदि पधार रहे हैं। ये तुरत उठकर आगे गये तथा आनन्दसे भरकर उनका अभिनन्दन और आलिङ्गन किया। अकूरजीने भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामको नमस्कार किया वया उद्धवजीके साथ उन दोनों भाइयोंने भी उन्हें नमस्कार किया। जब सब लोग आरामसे आसनोंपर बैठ गये, तब अकूरजी उन लोगों



की विधिवत् पूजा करने लगे । परीक्षित् । उन्होंने पहले भगवान् के चरण धोकर चरणोदक सिरपर धारण किया और पिर अने को प्रकारकी पूजा-सामग्री, दिच्य यस्त, गन्ध, माला और श्रेष्ठ आभूपणोंसे उनका पूजन किया, सिर झकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणोंको अपनी गोदमें लेकर दबाने लगे । उसी समय उन्होंने अत्यन्त नम्रतासे भगवान् श्रीकृष्ण और बल्हरामजीसे कहा ॥१२-१६॥

उन्होंने कहा—'भगवन्। यह बड़े ही आनन्द और सीमाग्यकी बात है कि पापी क्स अपने अनुयायियों के साय मारा गया। उसे मारकर आप दोनोंने यदुवशको बहुत बड़े सङ्कटसे बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है। आप दोनों जगत्के कारण और जगत्कप, प्रधान एव पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न कारण और न तो कार्य। परमात्मन्। आपने ही अपनी द्यक्तिसे इसकी रचना की है और आप ही अपनी काल, माथा आदि

शक्तियों हसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएँ देखी और सुनी जाती हैं, उनके रूपमें प्रतीत हो रहे हैं। जैसे पृथ्वी आदि कारणतत्त्वींसे ही उनके वार्य स्थावर-जङ्गम धरीर वनते हैं, वे उनमें अनुप्रविष्ट से होतर अनेक रूपोंमें प्रतीत होते हैं, परन्तु वास्तवमें वे वारणरूप ही हैं। इसी प्रकार हैं तो क्षेवल आप ही, परन्तु अपने कार्यरूप जगत्में स्वेच्छासे अनेक रूपोंमें प्रतीत होते हैं। यह भी आपनी एक लील ही है। प्रभी । आप रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणरूप अपनी द्यक्तियों के कमरा. जगत्वी रचना, पालन और सहार करते हैं। किन्तु आप उन गुणोंसे अयवा उनके द्वारा होनेवाले कमोंसे वन्धनमें नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध शानखरूप हैं। ऐसी स्थितिमें आपके लिये वन्धनका कारण ही क्या हो सकता है ! प्रभो ! स्वय आत्मवस्तुमें स्थूलदेह, स्इमदेह आदि उपाधियाँ न होनेके कारण न तो उसमें जन्म-मृत्यु है और न किसी प्रकारका भेदभाव। यही कारण है कि न आपमें बन्धन है और न मोक्ष । आपमें अपने-अपने अभिप्रायके अनुसार यन्धन या मोक्षकी जो कुछ कल्पना होती है, उसका कारण केवल हमारा अविवेक ही है। आपने जगत्के कल्याणके लिये यह सनातन वेदमार्ग प्रकट किया है। जव जब इसे पालण्ड-पयसे चलनेवाले दुर्धोके द्वारा क्षति पहुँचती है, तब तब आप शुद्ध सत्त्वमय शरीर ग्रहण करते हैं। प्रभो । वही आप इस समय अपने अग्र श्रीयलरामजीके साय पृथ्वीका भार दूर करनेके लिये यहाँ वसुदेवजीके घर अवतीर्ण हुए हैं। आप असुरों के अशसे उत्पन्न नाममात्रके द्यासकोंकी सी सी अक्षीहिणी सेनाका सहार करेंगे और यहुवदाके यशका विस्तार करेंगे । इन्द्रियातीत परमातमन् । सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति हैं। आपके चरणोंकी धोयन गङ्गाजी तीनों लोकोंको पवित्र करती हैं। आप सारे जगत्के एकमात्र पिता और शिश्वक हैं। वही आज आप इमारे घर पधारे ! इसमें सन्देह नहीं कि आज हमारे घर धन्य धन्य हो गये । उनके सौभाग्यकी सीमा न रही । प्रभो ! आप प्रेमी भक्तींके परम प्रियतम, सत्यवक्ता, अकारण हित् और कृतच हैं—जरा धी सेवाको भी मान छेते हैं। भला, ऐसा कौन बुद्धिमान् पुरुष है जो आपनो छोड़कर किसी दूसरेकी शरणमें जायगा ? आप अपना भजन करनेवाले प्रेमी भक्त की समस्त अभिलापाएँ पूर्ण कर देते हैं। यहाँतक कि जिसकी कभी क्षति और बृद्धि नहीं होती—जो एकरस है, अपने उस आत्माका भी आप दान कर देते हैं। भक्तोंके

कष्ट मिटानेवाले और जन्म-मृत्युके वन्धनसे छुड़ानेवाले प्रभो ! बड़े-बड़े योगिराज और देवराज भी आपके स्वरूपको नहीं जान सकते । परन्तु हमें आपका साक्षात् दर्शन हो गया, यह कितने सौमाग्यकी वात है ! प्रभो ! हम स्त्री, पुत्र, धन, स्वजन, गेह और देह आदिके मोहकी रस्सीसे वधे हुए हैं । अवश्य हो यह आपकी मायाका खेल है । आप कृपा करके इस गाढ़े बन्धनको शीघ काट दीजिये ॥ १७–२७॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! इस प्रकार भक्त अक्रूरजीने भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा और स्तुति की । इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने मुसकराकर अपनी मधुर वाणीसे उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा ॥ २८॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'तात! आप इमारे गुरु— हितोपदेशक और चाचा हैं। हमारे वंशमें अत्यन्त प्रशंसनीय तथा हमारे सदाके हितेषी हैं। हम तो आपके वालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपाके पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंको आप-जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान् संतोंकी सर्वदा सेवा करनी चाहिये। आप-जैसे संत देवताओंसे भी वढ़कर हैं। क्योंकि देवताओंमें तो स्वार्थ रहता है, परन्तु संतोंमें नहीं। केवल जलके तीर्थ (नदी, सरोवर आदि) ही तीर्थ नहीं हैं; केवल मृत्तिका और शिला आदिकी बनी हुई मूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं। चाचाजी ! उनकी तो वहुत दिनोंतक श्रद्धांसे सेवा की जाय, तव वे पवित्र करते हैं। परन्तु संत पुरुप तो अपने दर्शन-मात्रसे पवित्र कर देते हैं। चाचाजी ! आप हमारे हितैषी सुद्धदोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिये आप पाण्डर्वोका हित करनेके लिये तथा उनका कुशल-मङ्गल जाननेके लिये हस्तिनापुर जाइये । हमने ऐसा सुना है कि राजा पाण्डुके मर जानेपर अपनी माता कुन्तीके साय युधिष्ठिर आदि पाण्डव बड़े दुःखमें पड़ गये थे । अव राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुरमें ले आये हैं और वे वहीं रहते हैं। आप जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबलकी भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और उसके अधीन होनेके कारण वे पाण्डवोंके साथ अपने पुत्रों-जैसा-समान व्यवहार नहीं कर पाते । इसिलये आप वहाँ जाइये और माट्स कीजिये कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी । आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूँगा, जिससे उन सुहदोंको सुख मिले। ' सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्ण अकूरजीको इस प्रकार आदेश देकर वलरामजी और उद्धवजीके साथ वहाँसे अपने घर लौट आये ॥ २९-३६ ॥

## उनचासवाँ अध्याय

~co<del>;0</del>;00~

अक्रूरजीका हस्तिनापुर जाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित् ! भगवान्के आज्ञानुसार अकूरजी हस्तिनापुर गये । उन्होंने देखा कि वहाँ एक-एक वस्तु पुरुवंशी नरपितयोंकी अमरकीर्तिका गायन कर रही है । वे पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुन्ती, बाह्नीक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्यामा, युधिष्ठर आदि पाँचों पाण्डव तथा अन्यान्य इष्ट-मित्रोंसे मिले । जब गान्दिनीनन्दन अकूरजी सब इष्ट-मित्रों और सम्बन्धियोंसे मलीभाँति मिल चुके, तब उनसे उन लोगोंने अपने मथुरावासी स्वजन-सम्बन्धियोंकी कुशल-क्षेम पूछी । उनका उत्तर देकर अकूरजीने भी हस्तिनापुरवासियोंके कुशल-मङ्गलके सम्बन्धमें पूछताछ की । परीक्षित् ! अकूरजी यह जाननेके लिये कि, धृतराष्ट्र पाण्डवोंके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनोंतक वहीं रहे । सच पूछो, तो धृतराष्ट्रमें अपने दुष्ट पुत्रोंकी इच्छाके विपरीत कुछ भी करनेका साहस न था ।

वे शकुनि आदि दुष्टोंकी सलाइके अनुसार ही काम करते थे। अकूरजीको कुन्ती और विदुरने यह बतलाया कि धृतराष्ट्रके लड़के दुर्योधन आदि पाण्डवोंके प्रभाव, शस्त्रकोशल, बल, वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देख-देखकर उनसे जलते रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पाण्डवोंसे ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं और पाण्डवोंका अनिष्ट करनेपर उतारू हो जाते हैं। अवतक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रके पुत्रोंने पाण्डवोंपर कई बार विषदान आदि बहुत-से अत्याचार किये हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। इस प्रकार सब बातें उन लोगोंने बतार्यी। १-६॥

जब अक्रूरजी कुन्तीके घर आये, तब वह अपने भाईके पास जा बैठों। अक्रूरजीको देखकर कुन्तीके मनमें गाँव-घरकी स्मृति जग गयी और नेत्रोंमें आँस् भर आये। उन्होंने कहा—'प्यारे भाई! क्या कभी मेरे माँ-बाप, भाई-बिहन,



बाप हस्तिनापुर जाइये और पता लगाएंय-पाण्डचॉकी स्थिति अच्छी है या बुरी |

भतीते, कुलकी स्त्रियाँ और सपी सहेलियाँ मेरी याद करती हैं ! मेंने सुना है कि इमारे भतीने भगवान् श्रीकृष्ण



और क्मलनयन बलराम बहे ही भक्तवत्वल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने पुषेरे माई मेरे लड़कोंको याद करते हैं १ मैं शत्रुओं के बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूं। मेरी वही दशा है, जैसे कोई हरिनी भेड़ियोंके बीचमें पड़ गयी हो । मेरे बच्चे विना वापके हो गये हैं । क्या हमारे श्रीकृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाय बाल्कोंको सान्त्वना देंगे, ढाढस बेंघायेंगे ११ परीक्षित् । श्रीकृष्णको अपने सामने समझकर कुन्ती महने लगीं-- 'सिचदानन्द खरूप श्रीङ्ण । तम महायोगी हो । हमारे उदारके अनेकी उपाय जानते हो । तुम विश्वातमा हो । इमारा कष्ट तुमसे जिपा नहीं है। तुम सारे विश्वके जीवनदाता हो । इसलिये हमें भी जीवनदान कर सकते हो । गोविन्द ! तमने गायों के लिये गोवर्द्धन धारण किया था । भैं गायके समान ही अपने यचीं के साथ सतायी जा रही हूँ। दु ख पर दु ख भोग रही हूं। में तुम्हारी शरण हूँ। मेरी रक्षा करो । मेरे बचीको बचाओ । मेरे श्रीकृष्ण । यह ससार मृत्युमय है और तुम्हार चरण मोक्ष देनेवाले हैं। मैं देखती हूँ कि जो लोग इस ससारसे डरे हुए हैं, उनके लिये तुम्हारे चरणकमलीके अनिरिक्त और कोई शरण, और कोई सहारा नहीं है। श्रीकृष्ण । तुम मायाके लेशसे रहित, परम शुद्ध हो । तुम स्वय परब्रह्म परमातमा हो । तुम समस्त साधनी, योगी और

उपायोंके स्वामी हो तथा स्वय योग भी हो । श्रीहणा । मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूं । तुम मेरी रक्षा करों । १०-१३॥

श्रीगुकदेनजी कहते है-परीधित्! बुम्हारी परदादी उन्ती इस प्रकार अपने समे सम्मन्ध्यों और अन्तमें जगदीश्वर भगवान् श्रीइप्णानो स्मरण करके अत्यन्त दु खित हो गयी और पपक पपककर रोने लगी। अकूरजी और विदुरजी दोनों ही सुरा और दु खरो समान दृष्टि देखते थे। फिर भी कुन्तीना दुपा देखकर उन लोगींकी भी छाती भर आयी । दोनों यशस्वी महात्माओंने कुन्तीको उसके पुत्रोंके जन्मदाता वर्म, वायु आदि देवताओंकी याद दिलायी और यह कहकर कि, तुम्हारे पुत्र अधर्मका नाग्र करनेके लिये ही पैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया बुझाया और सान्त्वना दी। अनुरजी जब मधुरा जाने लगे, तर राजा धृतराष्ट्रके पास आये । अनतक यह स्पष्ट हो गया या कि राजा अपने पुत्रोंका पक्षपात करते हैं और मतीजेंकि साथ अपने पुर्तोप्ता-सा बर्ताव नहीं करते । अब अकरजीने कौरवोंकी भरी सभामें श्रीकृष्ण और जलरामजी आदिका हितैपितासे भरा सन्देश वह सुनाया ॥१४-१६॥

अक्रूरजीने कहा-महाराज धृतराष्ट्रजी । आप कुरुवदियों नी उज्ज्वल कीर्तिको और भी बढाइये । आपको यह काम विशेषरूपंचे इसलिये भी करना चाहिये कि अपने भाई पाण्डुके परलोक छिघार जानेपर अब आप राज्य सिहासनके अधिकारी हुए हैं । वह भी तभीतक, जबतक पाण्डव अपना काम सम्हाल नहीं लेते । आप धर्मसे पृथ्वीका पालन कीजिये । अपने सद्यवहारसे प्रजाको प्रसन रिलये और अपने स्वजनींके साम समान बर्ताव की जिये । ऐसा करनेसे ही आपको लोकमें यहा और परलोकमें सद्गति प्राप्त होगी । यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लेकमें आपकी निन्दा होगी और मरनेके बाद आपको नरकमें जाना पद्देगा। इसलिये मैं आपसे कहे देता हूँ कि अपने पुत्रों और पाण्डवींके साय समानताका वर्ताव कीनिये। आप जानते ही हैं कि इस ससारमें कभी वहीं कोई किसीके साय सदा नहीं रह सकता । जिनसे जुड़े हुए हैं, उनसे एक दिन बिछुड़ना पड़ेगा ही। राजन्। यह बात अपने शरीरके लिये भी सोलहों आने सत्य है । पिर स्त्री, पुत्र, धन आदि छोड्नर जाना पहेगा, इसके विषयमें तो कहना ही क्या है। जीव अक्ला ही पैदा होता है और अक्ला ही मरकर जाता है। अपनी करनी धरनीका, पाप पुर्ण्यका परु भी अकेला ही भुगतता है। जिन स्त्री-पुत्रोंको हम अपना समझते हैं, वे तो 'हम तुम्हारे अपने हैं, हमारा भरण-पोषण करना तुम्हारा धर्म है'-इस प्रकारकी बातें बनाकर मूर्ख प्राणीके अधर्मसे इकटे किये हुए धनको छ्ट छेते हैं, जैसे जलमें रहनेवाले जन्तुओंके सर्वस्व जलको उन्हींके सम्बन्धी चाट जाते हैं। यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता-पोसता है वे ही प्राण, धन और पुत्र आदि इस जीवको असन्तुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं। जो अपने धर्मसे विमुख है—सच पूछिये, तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता । जिनके लिये वह अधर्म करता है, वे तो उसे छोड़ ही देंगे; उसे कभी सन्तोषका अनुभव न होगा और वह अपने पापींकी गठरी सिरपर लादकर स्वयं घोर नरकमें जायगा। इसलिये महाराज! यह वात समझ लीजिये कि यह दुनिया चार दिनकी चाँदनी है, सपनेका खिलवाड़ है, जादूका तमाशा है और है मनका वनाया हुआ शेलचिलीका महल ! आप अपने प्रयत्तसे, अपनी दाक्तिसे चित्तको रोकिये। ममतावदा पक्षपात न कीजिये। आप समर्थ हैं, समत्वमें स्थित हो जाइये। और इस संसारकी ओरसे उपराम--शान्त हो जाइये ॥१७-२५॥

राजा धृतराष्ट्रने कहा—दानपते अक्रूरजी ! आप मेरे कल्याणकी, मलेकी बात कह रहे हैं । जैसे मरनेवालेको अमृत मिल जाय तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातोंसे तृप्त नहीं हो रहा हूँ । फिर

भी हमारे हितैषी अक्राजी ! मेरे चञ्चल चित्तमें आपकी यह प्रिय शिक्षा तिनक भी नहीं ठहर रही है। क्योंकि मेरा द्धदय पुत्रोंकी ममताके कारण अत्यन्त विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पर्वतके शिखरपर एक बार विजली कौंधती है और दूसरे ही क्षण अन्तर्धान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशोंकी है। अकूरजी! अब जो होना हो, सो हो। सुना है कि सर्वशक्तिमान् भगवान् पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यदुकुलमें अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है, जो उनके विधानमें उलट-फेर कर सके ? उनकी जो इच्छा होगी, होगा। भगवान्की मायाका मार्ग अचिन्त्य है। वे उसके द्वारा कव क्या करना चाहते हैं, किसीको पता नहीं चलता। उसी मायाके द्वारा इस संसारकी सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्मफर्लोका विभाजन कर देते हैं। इस संसार-चक्रकी बेरोक-टोक चालमें उनकी अचिन्त्य लीलाशक्तिके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं परमैश्वर्यशाली प्रभुको नमस्कार करता हूँ ॥२६-२९॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! इस प्रकार अक्रूरजी महाराज धृतराष्ट्रका अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन-सम्बन्धियों छे प्रेमपूर्वक अनुमति लेकर मधुरा लौट आये। उन्होंने वहाँ भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीके सामने धृतराष्ट्रका वह सारा व्यवहार-वर्ताव, जो वे पाण्डवोंके साथ करते थे, कह सुनाया। क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजनेका वास्तवमें उद्देश्य भी यही था।।३०-३१॥

## दशम स्कन्ध पूर्वोर्घ समाप्त



#### **Missing Pages**

Following pages were missing in the original scanned copy. All these pages are replaced with the similar pages from other scanned copies of Shrimadbhagwat available online. Only Page numbers 82, 156, 157, 158, and 159 could not be replaced.

Lekh: 82, 110, 111, 156, 157, 158, 159

Mahatmya: 161

Pratham Skandh: 229

Dwitiya Skandh: No page missing

Tritiya Skandh: 281, 285,

Chaturth Skandh: 329, 350, 369, 401,

Pancham Skandh: 408, 409, 420, 421, 441

Shashtham Skandh: 485,

Saptam Skandh: No page missing

Ashtam Skandh: 548, 549, 556, 557, 595

Navam Skandh: 621, 631, 636, 637

Dasham Skandh Purvardh: 654, 655, 661, 682, 683, 684, 685, 688, 695, 710, 711, 725, 742, 743, 757, 782

Dasham Skandh Uttarardh, Ekadsh and Dwadash Skandh are missing. Only few pages are available which are given below:



भ्रशिरोमणि श्रीकृष्ण

कल्याण 🐃

#### कालयवनका उद्धार



मुचुकुन्दकी क्रोधभरी दृष्टि पड़ते ही कालयवन अपने ही शरीरसे उत्पन्न अग्निसे जलकर भसा हो गया ।

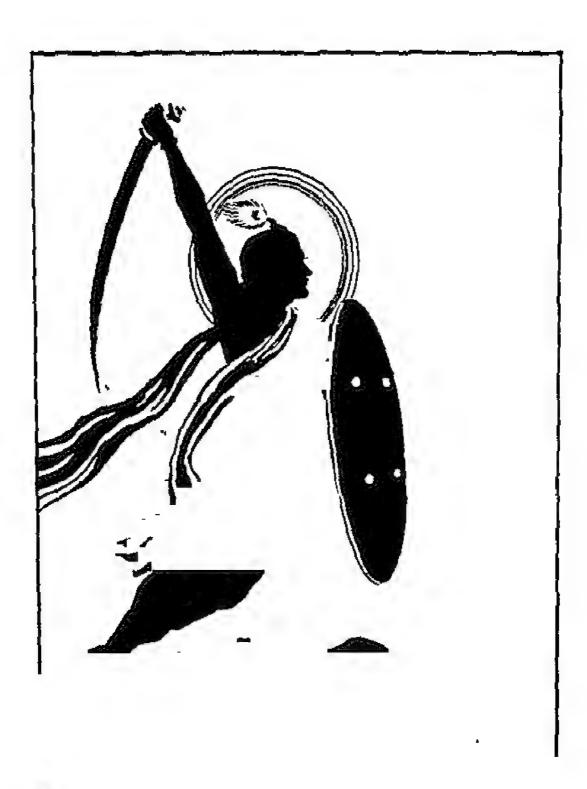

CH

. - -11 1

श्रीगणेशाय नमः श्रीराधाकृष्णाम्यां नमः

# श्रीमद्भागवत

द्वाम रक्वा

(उत्तरार्घ)

पचासवाँ अध्याय

ॐ नमी भगवते वासुदेवाय

जरासन्धसे युद्ध और द्वारकापुरीका निर्माण

श्रीशुकदेवजी कहते हैं— प्रिय परीक्षित्! कंसकी दो रानियाँ याँ—अस्ति और प्राप्ति। पतिकी मृत्युचे उन्हें वड़ा दुःख हुआ और वे अपने पिताकी राजधानीमें चली गयाँ। उन दोनोंका पिता था मगधराज जराम्ह । उससे उन्होंने अपनी सारी कष्ट-कहानी सुनायी और विधवा होनेके कारणोंका वर्णन किया। परीक्षित्! यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासन्धको बड़ा शोक हुआ, परन्तु पीछे वह कोघसे तिलमिला उठा। उसने यह निश्चय करके कि, में पृथ्वीपर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूँगा, युद्धकी बहुत वड़ी तैयारी की और तेईस अक्षोहिणी सेनाके साथ यदुवंशियोंकी राजधानी मथुराको चारों ओरसे घेरलिया। १-४।।

भगवान् श्रीकृष्णने देखा--जरासन्धकी सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओरसे हमारी राजधानी घेर ली है और हमारे खजन तथा पुरवासी भयभीत हो रहे हैं। परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्ण पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही मनुष्यका-सा वेष धारण किये हुए हैं। अन उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतारका क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थानपर मुझे क्या करना चाहिये। उन्होंने सोचा यह वड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासन्धने अपने अधीनस्य नरपतियोंकी पैदल, घुड़सवार, रयी और हाथियोंसे युक्त कई अक्षीहिणी सेना इकडी कर ली है। यह सब तो पृथ्वीका भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुँचा है। मैं इसका नाश करूँगा। परन्तु अभी मगधराज जरासन्धको नहीं मारना चाहिये। क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिरसे असुरोंकी वहुत-सी सेना इकडी कर लायेगा। मेरे अवतारका यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वीका वोझ हल्का कर दूँ, साधु-सजनोंकी रक्षा करूँ और दुष्ट-

दुर्जनोंका संहार । समय-समयपर धर्म-रक्षाके लिये और वढ़ते हुए अधर्मको रोकनेके लिये मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता हूँ ॥ ५-१०॥

परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाशसे सूर्यके समान चमकते हुए दो रय

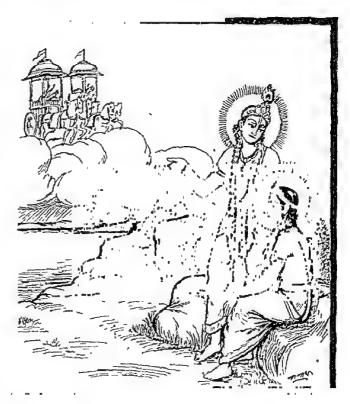

आ पहुँचे । उनमें युद्धकी सारी सामग्रियाँ सुसजित यीं और दो सारथी उन्हें हाँक रहे थे । इसी समय भगवान्के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने-आप वहाँ आकर उपस्थित हो गये । उन्हें देखकर भगवान् श्रीकृष्णने अपने बड़े भाई वलरामजीसे कहा—'भाईजी। आप बड़े शक्तिशाली हैं । इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनाय हैं, उनपर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिये, यह आपना रथ है और आपके प्यारे आयुध हल-मूमल भी आ पहुँचे हैं। अब आप इसपर सवार होकर शत्रु सेनाका सदार की जिये और अपने स्वजनींनो इस विपत्तिसे वचाइये। मगवन्! साधुओंका कल्याण करनेके लिये ही हम दोनोंने अवतार ग्रहण किया है। अत अर आप यह तेईस अक्षीहिणी सेना, पृथ्वीका यह विपुल भार नष्ट की जिये। भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीने यह सलाइ रखे कवच धारण किये और रयपर सवार होकर वे मधुरासे निकले। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिये हुए में और छोटी सी सना उनके साथ साथ चल रही थी। उनका रय हाँ रहा या दारुक । पुरीसे बाहर निकटरर उन्होंने अपना पाञ्चजन्य शहू जजाया । उनके शहूकी भयद्वर ध्वनि सुनकर शतु पक्षकी सेनाके वीरोंका हृदय हरके मारे यर्रा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासन्धने कहा-'पुरुषाधम कृष्ण । तू तो अभी निरा बचा है। अपेले तेरे साथ लड्नेमें मुझे लाज लग रही है। इतने दिनोतक तू न जाने कहाँ वहाँ छिपा पिरता या। और मन्द । तू तो अपने मामाना इत्यारा है। इसिटये में तेरे साथ नहीं लड़ सक्ता। जा, मरे सामनेसे भाग जा। बलराम। यदि तेरे चित्तमें यह श्रद्धा हो कि युद्धमें मरनेपर स्वर्ग मिलता है तो त् आ, हिम्मत बॉधनर मुझसे लड़। मेरे बाणोंसे छित भिन्न हुए शरीरको यहाँ छोड़कर स्वर्गमें जा, अथवा यदि तुझमे शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल' ॥ ११-१९॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—मगधराज । जो श्र्वीर होते हैं, वे तुम्हारी तरह डींग नहीं होंकते, बहक-बहक्कर बातें नहीं करते, वे अपना पल-पौरप दिखलाते हैं। देखों, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिरपर नाच रही है। तुम वैसे ही अकबक कर रहे हो, जैसे मरनेके समय कोई सिनपातका रोगी करें। बक लो, में तुम्हारी वातपर ध्यान नहीं देता।।२०॥

श्रीद्युकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्। जैसे वायु बादलोंसे सूर्यको और धूएँसे आगको दक लेती है, किन्तु वास्तवमें वे दक्ते नहीं, उनका प्रकाश पिर पैलता ही है, वैसे ही मगधराज जरास-धने मगवान् श्रीकृष्ण और बलरामके सामने आकर अपनी बहुत बड़ी, बल्वान् और अपार सेनाके द्वारा उन्हें चारों ओरसे घेर लिया—यहाँतक कि उनकी सेना, रक्ष ध्वजा, घोड़ों और सारिधयोंका दीखना भी बद हो गया। मधुरापुरीकी स्त्रियाँ अपने महलेंकी अटारियों और छजींगर चढकर युद्धका कीतुक देख रही थीं। जग उन्होंने देखा कि युद्धभूमिम मगनान् श्रीकृष्णकी गरुद्धश्रिद्धसे चिहित और मलरामजीकी वाल-चिह्नसे चिहित ध्यजायाले रम नहीं दीख रहे हैं तब वे शोक्के आयेगसे मृर्छित हो गर्यी। जग मगवान् श्रीकृष्णने देखा कि शत्रु-सेनाके चीर हमारी सेनापर इस प्रकार वाणोंकी वर्षा कर रहे हैं, मानो नादल पानीकी अनगनित बूँदें बरसा रहे हों, और हमारी सेना उससे अत्यन्त पीड़ित, व्यथित हो रही है, तब उन्होंने अपने देवता और असुर-दोनोंसे



सम्मानित शार्क्वधनुपका टङ्कार किया। इसके याद वे तरकशमें याण निकालने, उन्हें धनुपपर चढाने और धनुपकी डोरी खींचकर झड-के झड गण छोड़ने लगे। उस समय उनका वह धनुप इतनी फुर्तीं पूम रहा था, मानो कोई बड़े वेगसे अलातचक ( खकारी ) धुमा रहा हो। इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण जरास धकी चनुरिह्मणी— हायी, घोड़े, रय और पैदल सेनाका सहार करने लगे। इससे बहुत से हाथियों के सिर कट गये और वे मर मरकर गिरने लगे। वाणों की बौछारसे अने को घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गये। घोड़े, ध्वजा, सार्यि और रिययों के नष्ट हो जाने से बहुत-से रथ बेनाम हो गये। पैदल सेनाकी गाँहें, जाँघ और सिर आदि अङ्ग प्रयङ्ग कट कटकर गिर पड़े। उस युद्धमें अपार तेजस्वी भगवान् बलरामजीने अपने मूसलकी चोटसे बहुत से मतवाले शतुओं को मार मारकर उनके अङ्ग

प्रत्यङ्गसे निकले हुए खूनकी सैकड़ों नदियाँ वहा दीं। कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हायी और घोड़े छटपटा रहे हैं। उन नदियोंमें मनुष्योंकी भुजाएँ सॉपके समान जान पड़तीं और सिर इस प्रकार माल्म पड़ते, मानो कछुओंकी भीड़ लग गयी हो । मरे हुए हाथी द्वीप-जैसे और घोड़े ग्राहोंके समान जान पड़ते । हाथ और जाँघें मछलियोंकी तरह, मनुष्योंके केश सेवारके समान, धनुष तरंगोंकी माँति और अस्त्र-शस्त्र लता एवं तिनकोंके समान जान पड़ते। ढालें ऐसी माल्रम पड़र्ती, मानो भयानक भँवर ही । बहुमूल्य मणियाँ और आभूषण पत्थरके रोड़ों तथा कंकड़ोंके समान बहे जा रहे थे। उन नदियोंको देखकर कायर पुरुष डर रहे थे और वीरोंका आपसमें खूब उत्साह बढ़ रहा था । परीक्षित् ! जरासन्वकी वह सेना समुद्रके समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाईसे जीतने योग्य थी। परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजीने थोड़े ही समयमें उसे नष्ट कर डाला । वे सारे जगत्के स्वामी हैं । उनके लिये एक सेनाका नाश कर देना केवल खिलवाड़ ही तो है ! परीक्षित् ! भगवान्के गुण अनन्त हैं। वे खेल-खेलमें ही तीनों लोकोंकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं । उनके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है कि वे शतुओंकी सेनाका इस प्रकार वात-की-वातमें सत्तानाश कर दें । तथापि जन्न वे मनुष्यका-सा वेष धारण करके मनुष्यकी-सी लीला करते हैं। तब उसका भी वर्णन किया ही जाता है ॥ २१-३० ॥

इस प्रकार जरासन्धकी सारी सेना मारी गयी। रथ भी
दूट गया। शरीरमें केवल प्राण बाकी रहे। तब भगवान्
श्रीवलरामजीने जैसे एक सिंह दूसरे सिंहको पकड़ लेता है,
वैसे ही बलपूर्वक महावली जरासन्धकोपकड़ लिया। जरासन्धने
पहले बहुतसे विपक्षी नरपितयोंका वध किया था, परन्तु
आज उसे बलरामजी वरुणकी फाँसी और मनुष्योंके फंदेसे
वाँध रहे थे। भगवान् श्रीकृष्णने यह सोचकर कि
यह छोड़ दिया जायगा तो और भी सेना इकटी करके लायेगा
तथा हम सहज ही पृथ्वीका भार उतार सकेंगे, बलरामजीको
रोक दिया। बड़े-बड़े श्रुरवीर जरासन्धका सम्मान करते थे।
इसलिये उसे इस बातपर बड़ी लजा माल्स हुई कि मुझे
श्रीकृष्ण और बलरामने दया करके दीनकी भाँति छोड़ दिया

है। अव उसने तपस्या करनेका निश्चय किया। परन्तु



रास्तेमें उसके साथी नरपितयोंने बहुत समझाया कि 'राजन्! यदुवंशियोंमें क्या रक्खा है ? वे आपको विल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे। आपको प्रारब्धवश ही नीचा देखना पड़ा है। उन लोगोंने भगवान्की इच्छा, फिर विजय प्राप्त करनेकी आशा आदि वतलाकर तथा लोकिक दृष्टान्त एवं युक्तियाँ दे-देकर यह बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं करनी चाहिये। परीक्षित्! उस समय मगधराज जरासन्धकी सारी सेना मर चुकी थी। भगवान् बलरामजीने उपेक्षापूर्वक उसे छोड़ दिया था। इससे वह बहुत उदास होकर अपने देश मगधको चला गया। ३१-३५॥

परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णकी चेनामें किसीका वाल भी वाँका न हुआ और उन्होंने जरावन्थकी तेईस अक्षीहिणी सेनापर, जो समुद्रके समान थी, सहज ही विजय प्राप्त कर ली । उस समय बड़े-बड़े देवता उनपर नन्दनवनके पुष्पोंकी वर्षा और उनके इस महान् कार्यका अनुमोदन—प्रशंक्षा कर रहे थे । जरासन्धकी सेनाके पराजयसे मथुरावासी भयरहित हो गये थे और भगवान् श्रीकृष्णकी विजयसे उनका हृदय आनन्दसे भर रहा था । भगवान् श्रीकृष्ण आकर उनमें मिल गये । सूत, मागध और वंदीजन उनकी विजयके गीत गा रहे थे । जिस समय भगवान् श्रीकृष्णने नगरमें प्रवेश किया उस समय वहाँ शङ्ख, नगारे, भेरी, तुरही, वीणा, वाँसुरी

और मृदङ्ग आदि बाजे रजने लगे थे। मथुराकी एक एक सड़क और गलीमें छिड़काय कर दिया गया था। चारों ओर हँसते खेलते नागरिकोंको चहल पहल यो। सारा नगर छोटी-छोटी झिडियों और बड़ी नहीं विजय पताकाओं से सजा दिया गया था। बाहाणोंकी वेदध्यिन गूँज रही थी और सब ओर आनन्दोत्सवके स्चक बदनवार बाँच दिये गये थे। जिस समय श्रीहण्ण नगरमें प्रवेश कर रहे थे, उस समय नगरकी नारियाँ प्रेम और उत्कण्ठासे भरे हुए नेत्रोंसे उन्हें स्नेहपूर्वक निहार रही थीं और पूलोंके हार, दही, अक्षत और जो आदिके अहुरोंकी उनके ऊपर वर्षा कर रही यीं। भगवान श्रीहण्ण रणभूमिसे अपार धन और वीरोंके आभूषण ले आये थे। बह सब उन्होंने यदुविरायों हे राजा उग्रस्निके पास भेज दिया। ३६-४१।

परीक्षित्। इस प्रकार सत्रह बार तेईस तेईस अक्षीहिणी सेना इकडी करके मगधराज जरासन्धने मगवान् श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित यदुविश्योंसे युद्ध किया। किन्द्र यादवीने भगवान् श्रीकृष्णकी शक्ति सर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जन सारी सेना नष्ट हो जाती, तब यदुविश्योंके उपेक्षापूर्वक छोड़ देनेपर जरासन्ध अपनी राजधानीमें लौट जाता। जिस समय अठारहवाँ सप्राम छिड़नेही बाला या, उसी समय नारदजीका भेजा हुआ काल्यवन दिखायी पढ़ा। युद्धमें काल्यवनके सामने खड़ा होनेवाला बीर ससारमें दूसरा कोई न या। उसने जन यह सुना कि यदुवशी हमारे ही जैसे बलवान् हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब तीन करोड़ म्लेन्छोंकी सेना लेकर उसने मथुराको धेर लिया। ४२-४५।

काल्यवनकी यह असमय चढाई देखकर भगवान् श्रीकृष्णने बलरामजीके साथ मिलकर पिचार किया—'अही, इस समय तो यदुविशियोंगर जरासक्य और काल्यवन—पे दो दो विपत्तियाँ एक साथ ही मँडरा रही हैं। आज इस परम बलशाली यनने हमें आकर घेर लिया है। और जरासक्य भी आज, कल या परसीमें आना ही चाहता है। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़नेमे लग गये और उसी समय जरास्य आ पहुँचा, तो वह हमारे बन्धु-गोंको मार डालेगा या तो कैंद करके अपने नगरमें ले जायगा। सचमुच वह बहुत बल्वान् है। इसलिये आज हमलोग एक ऐसा दुर्ग-ऐसा किला बनायेंगे, जिसमें किसी भी मनुष्यका प्रवेश करना अत्यत कठिन होगा। अपने स्वजन सम्बन्धियोंको उसी किलमें पहुँचाकर पिर इस यवनका बधकरायेंगें। बन्दामजीसे इस प्रकार सलाइ करके भगवान् श्रीष्ट्रच्याने समुद्रके मीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनगाया, जिसमें सभी वस्तुएँ अद्मुत यो और उस नगरकी लवाई चौदाई अइतालीस कोसनी यो। उस नगरकी एक एक वस्तुमें विश्वकर्माका विज्ञान (वास्तुविश्वान) और शिल्पकलाकी निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तुशास्त्रके अनुसार नहीं वदी सद्दर्ग, चौराहों,



और गल्यिका ययास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। वह नगर ऐसे सुन्दर सुन्दर उद्यानों और विचित्र विचित्र उपवर्नीसे युक्त याः जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएँ लहलहाती रहती यीं । सोनेके इतने ऊँचे ऊँचे शिखर थे, जो आकाशसे बार्ते करते थे। स्परिकमणिकी अटारियाँ और ऊँचे-ऊँचे दरवाजे बड़े ही सुन्दर लगते थे। अन्न रखनेके लिये चाँदी और पीतलके बहुत से कोटे बने हुए थे। यहाँके महल सोनेके बने हुए थे और उनपर कामदार सोनेके कलश सजे हुए थे। उनके शिखर खोंके थे तथा गच पन्नेकी ननी हुई बहुत भली मारूम होती यी। इसके अतिरिक्त उस नगरमें वास्तुदेवताके मंदिर और छक्जे भी बहुत सुन्दर सुन्दर बने हुए ये। उसमें चारी वर्णके लोग निवास करते थे और सबके बीचमें यदुनशियोंके प्रधान उग्रसेनजी, वसुदेव जी, बलरामजी तया भगवान् श्रीकृष्णके महल जगमगा रहे थे । परीक्षित् ! उस समय देवराज इन्द्रने भगवान् श्रीकृष्ण के लिये पारिजात वृक्ष और सुधर्मा समाको भेज दिया। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्यको भूख प्यास आदि मर्यिलोकके धर्म नहीं छू पाते थे। यहणजीने ऐसे वहुत-से दवेत घोड़े भेज दिये, जिनका एक-एक कान श्याम-वर्णका या, और जिनकी चाल मनके समान तेज थी। धनपति कुवेरजीने अपनी आठों निधियाँ भेज दीं और दूसरे लोक-पालोंने भी अपनी-अपनी विभृतियाँ भगवान्के पास भेज दीं। परीक्षित्! सभी लोकपालोंको भगवान् श्रीकृष्णने ही उनके अधिकारके निर्वाहके लिये शक्तियाँ और सिद्धियाँ दी हैं। जब भगवान् श्रीकृष्ण पृथ्वीपर अवतीर्ण होकर

लीला करने लगे, तत्र सभी विद्वियाँ उन्होंने भगवान्के चरणोंमें समर्पित कर दीं। भगवान् श्रीकृष्णने अपने समस्त स्वजन-सम्बन्धियोंको अपनी अचिन्त्य महाशक्ति योगमायाके द्वारा द्वारकामें पहुँचा दिया। शेष प्रजाकी रक्षाके लिये बलरामजीको मथुरापुरीमें रख दिया और उनसे सलाह लेकर गलेमें कमलोंकी माला पहने, विना कोई अस्त्र-शस्त्र लिये स्वयं नगरके बड़े दरवाजेसे बाहर निकल आये ॥४६–५८॥

## इक्यावनवाँ अध्याय

कालयवनका भसा होना, मुचुकुन्दकी कथा

श्रीद्युकदेवजी कहते हैं-प्रिय परीक्षित्! जिस ंसमय भगवान् श्रीञ्चण्य मथुरा नगरके मुख्य द्वारसे निकले, उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशासे चन्द्रोदय हो रहा हो । उनका स्थामल शरीर अत्यन्तं ही दर्शनीय था। उसपर रेशमी पीताम्बरकी छटा निराली ही थी; वक्षःस्थलपर स्वर्णरेखाके रूपमें श्रीवत्स-चिह्न शोभा पा रहा या और गले-में कौस्तुभमणि जगमगा रही थी। चार भुजाएँ थीं, जो लंबी-लंबी और कुछ मोटी-मोटी यीं। हालके खिले हुए कमलके समान कोमल और रतनारे नेत्र थे। मुखकमलपर राशि-राशि आनन्द खेल रहा था। कपोलींकी छटा निराली ही थी । मन्द-मन्द मुसकान देखनेवालोंका मन चुराये लेती थी। कानोंमें मकराकृत कुण्डल झिलमिल-झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर कालयवनने निश्चय किया कि 'यही पुरुप वासुदेव है। क्योंकि नारदजीने जो जो लक्षण वतलाये ये-वक्षः स्थलपर श्रीवत्सका चिह्न, चार भुजाएँ, कमलके-से नेत्र, गलेमें वनमाला और सुन्दरताकी सीमा; वे सब इसमें मिल रहे हैं। इसलिये यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय यह विना किसी अस्त्र-शस्त्रके पैदल ही इस ओर चला आ रहा है, इसलिये में भी इसके साथ विना अस्त्र-रास्त्रके ही लड्डॅ्गां' ॥ १–५ ॥

ऐसा निश्चय करके जब कालयवन भगवान् श्रीकृष्णकी ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुँह करके रणभूमिसे भाग चले और उनको पकड़नेके लिये कालयवन उनके पीछे-पीछे दौड़ने लगा। परीक्षित्! तुम तो जानते ही हो कि योगियों- का विशुद्ध मन भी दौड़ते-दौड़ते यक जाता है, किन्तु भगवान्को नहीं पकड़ पाता; तब काल्यवनकी क्या विसात यी, जो वह उन्हें पकड़ पाता? रणछोड़ भगवान् लीला करते हुए भग रहे थे; काल्यवन पग-पगपर यही समझता

या कि अव पकड़ा, तव पकड़ा! इस प्रकार भगवान् उसे



चहुत दूर एक पहाड़की गुफामें ले गये। कालयवन पीछेसे बार-वार आक्षेप करता कि 'ओर भाई! तुम परम यशस्त्री यहुवंशमें पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है।' परन्तु परीक्षित्! अभी उसके अशुभ निःशेप नहीं हुए थे, इसलिये वह भगवान्को पानेमें समर्थ न हो सका। उसके आक्षेप करते रहनेपर भी भगवान् उस पर्वतकी गुफामें शुस गये। उनके पीछे-पीछे कालयवन भी शुसा। वहाँ एक दूसरा ही मनुष्य सो रहा या। उसे देखकर कालयवनने सोचा 'देखों तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अय इस लरह—मानो इसे कुछ पता ही न हो—साधुवावा वनकर सो रहा है।' यह सोचकर उसने उसे कसकर एक लात

मारी | परीक्षित् | उसने मूर्पंतानी हद कर दी, तभी तो उस होये हुए मनुष्यको श्रीकृष्ण समझ लिया | वह पुरुप वहाँ बहुत दिनोंसे सोया हुआ या | पैरकी ठोकर लगनेसे वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आँखें खोलीं | इधर उधर देखनेपर पास ही कालयवन खड़ा हुआ दिरायी दिया | वह पुरुप इस प्रकार ठोकर मारकर जगाये जानेसे कुछ रुष्ट हो गया था | उसकी दृष्ट पड़ते ही कालयवनके



द्यरीरमें आग पैदा हो गयी और वह क्षणभरमें जलकर राखका देर हो गया ॥ ६-१२॥

राजा परोक्षित्ने पूछा—भगवन् । जिसके दृष्टिपात मात्रसे कालयवन जलकर भसा हो गया, वह पुरुष कीन या १ किस वशका या १ उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसना पुत्र या १ आप कृपा करके यह भी पतलाइये कि वह पर्वतकी गुपामें जाकर क्यों सो रहा था १ ॥ १३ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हं—गरीखित् । वे इस्वासु वशी महाराजा मान्धाताके पुत्र राजा मुचुजुन्द थे। वे ब्राह्मणोंके परम भक्त, सत्यपतिश और महापुरुप थे। एक बार इन्द्रादि देवता असुरोंसे अत्यन्त भयभीत हो गये थे। उन्होंने अपनी रक्षाके लिये राजा मुचुसुन्दसे प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनोंतक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनोंके बाद देवताओंको सेनापतिके रूपमें खामि कार्तिक मिल गये, तब उन लोगोंने राजा मुचुसुन्दसे कहा—'राजन्! आपने हम लोगोंकी रक्षाके लिये बहुत श्रम

और कप्ट उठाया है। अब आप विश्राम कीजिये। बीर शिरोमणे ! आपने हमारी रक्षाके लिये मनुष्यलेक्का अपना अकण्टक राज्य छोड़ दिया और जीवनकी अभिलापाएँ तथा भोगोंका भी परित्याग कर दिया । अब आपके पुत्र, रानियाँ, बन्धु-बान्धव और अमात्य मन्त्री तथा आपके समयवी प्रजामें से वोई नहीं रहा है। सर के-सब कालके गालमें चले गये। काल समस्त बलवानींसे भी प्रत्वान् है। वह स्वय परम समर्य, अविनासी और भगवत्स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वरामें रखते हैं, वैसे ही वह खेल-खेलमें सारी प्रजाको अपने अधीन रसता है ! राजन् ! आपका कल्याण हो । आपरी जो इच्छा हो हमसे माँग लीजिये। इम कैवल्य मोश्वके अतिरिक्त आपको स्य कुछ दे सकते हैं। क्योंकि कैवल्य मोध देनेकी सामर्घ्य तो केवल अविनाशी भगवान् विष्णुमें ही है। १ परम यशस्वी राजा मुचुसुन्दने देवताओं के इस प्रकार कहनेपर उननी वन्दना की और बहुत यके होनेके कारण निद्रामाही वर माँगा, तथा उनसे वर पानर वे नींद्रे भरकर पर्वतकी गुपामें जा होये । उस समय दैवताओंने वह दिया या कि धानन्! सोते समय यदि आपको मोई मूर्ख बीचमें ही जगा देगा, तो वह आपकी दृष्टि पहते ही उसी क्षण भसा हो जायगा ।। १४-२२॥

परीक्षित्। जद वालयवन भस्म हो गया, तब यदुवश शिरोमणि भगवान् श्रीष्ट्रध्णने परम बुद्धिमान् राजा मुचुकुन्द को दर्शन दिया। भगवान् श्रीष्ट्रध्णका श्रीविषद् वर्णाकालीन मेघके समान साँवला या। रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए थे। वक्ष स्थलपर श्रीवत्स और गलेमें कौस्तुभमणि अपनी दिव्य प्योति विखेर रहे थे। चार भुजाएँ याँ। वैजयन्ती माला अलग ही घुटनांतक लटक रही या। मुखकमल अत्यन्त मुन्दर और प्रमन्नतासे खिला हुआ या। कानोंमे मकराष्ट्रत खुण्डल जगमगा रहे थे। होठोंपर प्रेमभरी मुसक्राहट या और नेनोंकी चितवन अनुरागकी वर्षा कर रही या। अत्यन्त दर्शनीय तक्ष्ण अवस्था और मतवाले सिंहके समान निर्माक चाल! राजा मुचुकुन्द यद्यपि बड़े बुद्धिमान् और धीर पुरुष थे, पिर भी भगवान्की यह दिव्य ज्योतिर्भयी मूर्ति देखकर कुछ चिकत हो गये, सक्ष्यना गये! उन्होंने तिनक शिक्कत होकर भगवान्से पूछा॥२३–२७॥

राजा मुचुकुन्दने कहा—'आप कौन हैं। इस काँटोंसे भरे हुए घोर जगलमें आप कमलके समान नोमल चरणींसे क्यों विचर रहे हैं। और इस पर्वतकी गुपामें ही पधारनेका क्या प्रयोजन या। क्या आप समस्त तेजिस्वयोंके

मूर्तिमान् तेज अथवा भगवान् अग्निदेव तो नहीं हैं ? सम्भव है आप सूर्य, चन्द्रमा, देवराज इन्द्र या कोई दूसरे लोकपाल हों ! में तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य-देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शङ्कर-इन तीनींमेंसे पुरुषोत्तम भगवान् नारायण ही हैं। क्योंिक जैसे श्रेष्ठ दीपक अँधेरेको दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अङ्गकान्तिसे इस गुफाका अँधेरा भगा रहे हैं। पुरुपश्रेष्ठ ! यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र वतलाइये; क्योंकि हम सचे हृदयसे उसे सुननेके इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम! यदि आप हमारे वारेमें पूछें तो हम इक्वाकुवंशी क्षत्रिय हैं, मेरा नाम है मुचुकुन्द और मैं युवनाश्वनन्दन महाराज मान्धाताका पुत्र हूँ। भगवन् ! बहुत दिनोंतक जागते रहनेके कारण में यक गया था। निद्राने मेरी समस्त इन्द्रियोंकी शक्ति छीन ली थी, उन्हें वेकाम कर दिया था, इसीसे में इस निर्जन स्थानमें निर्द्दन्द सो रहा या। अभी-अभी न जाने किसने मुझे जगा दिया! अवस्य उसके पापोंने ही उसे जलाकर खाक कर दिया है। इसके बाद शतुओं के नाश करनेवाले परम सुन्दर आपने मुझे दर्शन दिया। महाभाग ! आप समस्त प्राणियोंके माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असहा तेजसे मेरी शक्ति खो गयी है। मैं आपको बहुत देरतक देख भी नहीं सकता।' जब राजा मुचुकुन्दने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियोंके जीवनदाता भगवान् श्रीकृष्णने हँसते हुए मेघध्वनिके समान गम्भीर वाणीसे कहा--।। २८-३६ ॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिय मुचुकुन्द! मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं। वे अनन्त हैं, इसिलये में भी उनकी गिनती करके नहीं वतला सकता। यह सम्भव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मोंमें पृथ्वीके छोटे-छोटे धूल-कणोंकी गिनती कर डाले; परन्तु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामोंको कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। राजन्! सनक-सनन्दन आदि परमर्षिगण मेरे त्रिकालसिद्ध जन्म और कर्मोंका वर्णन करते रहते हैं, परन्तु कभी उनका पार नहीं पाते। ऐसा होनेपर भी में अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामोंका वर्णन करता हूँ, सुनो। प्रिय मुचुकुन्द! पहले ब्रह्माजीने मुझसे धर्मकी रक्षा और पृथ्वीके भार वने हुए असुरोंका संहार करनेके लिये प्रार्थना की थी। उन्हींकी प्रार्थनासे मैंने यदुवंशमें वसुदेवजीके यहाँ अवतार ब्रह्म किया है। अव मैं वसुदेवजीका पुत्र हूँ, इसिलये लोग मुझे

'वासुदेव' कहते हैं। अबतक मैं कालनेमि असुरका, जो कंसके रूपमें पैदा हुआ या, तथा प्रलम्ब आदि अनेकों संतद्रोही असुरोंका संहार कर चुका हूँ। राजन्! यह कालयवन या, जो मेरी ही प्रेरणासे तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्स हो गया। वही में तुमपर कृपा करने के लिये ही इस गुफामें आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और में हूँ भक्त-बत्सल। इसलिये राजर्षे! तुम्हारी जो अभिलाषा हो, मुझसे माँग लो। में तुम्हारी सारी लालसा, अभिलाषाएँ पूर्ण कर दूँगा। जो पुरुप मेरी शरणमें आ जाता है उसके लिये फिर ऐसी कोई बस्तु नहीं रह जाती जिसके लिये वह शोक करे। ३७-४४।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—जब भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा, तब राजा मुचुकुन्दको वृद्ध गर्गका यह कथन याद आ गया कि यदुवंशमें भगवान् अवतीर्ण होने-वाले हैं। वे जान गये कि ये स्वयं भगवान् नारायण हैं। आनन्दसे भरकर उन्होंने भगवान्के चरणोंमें प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की ॥ ४५॥

मुचुकुन्दने कहा-प्रभो ! जगत्के समस्त नर-नारी, सभी प्राणी आपकी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहे हैं। उनकी दृष्टि अपने असली स्वार्थ--नहीं-नहीं, परमार्थरूप आप-पर नहीं जमती। वे आपसे विमुख करनेवाले अनर्थरूप संसारको ही देखते रहते हैं। यही कारण है कि वे आपका भजन तो करते नहीं, मुखके लिये घर-ग्रहस्थीके उन झंझटोंमें फॅस जाते हैं, जो असलमें सारे दुःखोंके मूल स्रोत हैं, जहाँसे जीवनके सारे दुःख पैदा होते हैं। इस तरह सब ठगे जा रहे हैं । इस पापरूप संसारसे सर्वथा रहित प्रभो ! यह भूमि अत्यन्त पवित्र कर्मभूमि है, इसमें मनुष्यका जन्म होना अत्यन्त दुर्लभ है । मनुष्य-जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजनके लिये कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान्की अहैतुक कृपारे उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति, गति असत् संसारमें ही लगा देते हैं और तुच्छ विषयसुखके लिये ही सारा प्रयत करते हुए घर-गृहस्थीके अँधेरे कूएँमें पड़े रहते हैं---भगवान्-के चरणकमलोंकी उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते; वे तो ठीक उस पशुके समान हैं, जो तुच्छ तृणके लोभसे अँधेरे कूएँमें गिर जाता है । भगवन् ! मैं राजा या, राज्य-लक्मीके मदसे मैं मतवाला हो रहा या। इस मरनेवाले शरीरको ही तो मैं आत्मा-अपना खरूप समझ रहा या और

राजकुमार, रानी, खजाना तया पृथ्वीके लोभ मोहमें ही पँचा हुआ या। उन वस्तुओंकी चिन्ता दिन रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मैंने अपने जीवनका यह अमूल्य समय बिल्कुल वेकार-व्यर्थ खो दिया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीतके समान मित्रीका है और हस्य होनेके कारण उन्हींके समान अपनेसे अलग भी है, उसीको मैने अपना स्वरूप मान लिया या और पिर अपनेको मान बैठा या 'नरदेव' । इस प्रकार मैंने मदान्य होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं, रय, हाथी, घोड़े और पैदलमी चतुरिङ्गणी चेना तथा चेनापतियोंचे धिरकर में पृथ्वीमें इधर-उधर घूमता रहता। मुझे यह करना चाहिये और यह नहीं करना चाहिये, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्योंकी चिन्तामं पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत्याप्तिसे विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। ससारमें बाँध रखनेवाले विषयोंके लिये उसकी लालसा दिन-दूनी रात चौगुनी बढती ही जाती है और उन विपयोंके मिलनेपर भी उसकी तृष्णाका अन्त नहीं होता, लरापती करोड़पति और करोइपति अरबपति पनना चाइता है। परन्तु जैसे भूखके कारण जीभ लपलपाता हुआ साँप असावधान चूहेको दबोच छेता है, दें ही कालरूपमें सदा सर्वदा सावधान रहनेवाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणीपर ट्रंट पहते हैं और उसे हे बीतते हैं। अन क्या गति होती है ! जो पहले सोनेके रथींपर अथवा बहे-बड़े गजराजींपर चढकर चलता या और नरदेव कहलाता या, वही शरीर आपके अवाध कालका प्राप्त बनकर बाहर फेंक देनेपर पक्षियोंकी विष्ठा, घरतीमें गाड़ देनेपर सड़कर कीड़ा और आगमें जला देनेपर राखका ढेर बन जाता है । प्रभो । आपसे ससारकी व्यवस्था क्या कहूँ १ जिसने सारी दिशाओंपर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे छड़नेवाला ससारमें कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासनपर बैठता है और बड़े बड़े नरपति, जो पहले उसके समान थे, अब जिसके चरणोंमें थिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय मुख भोगनेके लिये, जो घर गृहस्थीकी एक विशेष वस्तु है, स्त्रियोंके पास जाता है तब उनके हायका खिलीना, उनका पालत् पशु बन जाता है । बहुत-से लीग विषय मोग छोड़ देते हैं, बहुत-सा दान पुण्य करते हैं और बड़ी बड़ी तपस्या साधते हैं, परन्तु किसलिये ! उनका भयोजन केवल यही होता है कि मुझे और भी भोग मिलें, मैं पिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतन्त्र सम्राट् होऊँ।

परन्तु भगवन् ! जर वे इस प्रकार स्वय ही तृष्णाकी आग घधका रहे हैं, तब क्या उन्हें कभी एक क्षणके लिये भी चैन मिल सकता है ! अपने स्वरूपमें एक्रस स्थित रहनेवाले भगवन् । जीव अनादिकालसे जन्म मृत्युरूप संसारके चक्करमें भटक रहा है। जब उस चक्करसे छूटनेका समय आता है तब सत पुरुपने प्रति प्रेम होता है, उसना समागम होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्सग प्राप्त होता है उसी क्षण सर्तोके आश्रय कार्य नारणहर जगत्के एकमान स्वामी आपमें जीवकी बुद्धि अत्यन्त दृदतासे लग जाती है। भगवन् ! में तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुप्रह्की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रमके-अनायास ही मेरे राज्यका बन्धन टूट गया । साधु स्वभावके चकवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड्कर एकान्तमे भजन साधन करनेके उद्देश्यसे वनमें आना चाहते हैं तव उसके ममता बन्धनसे मुक्त होनेके लिये बड़े प्रेमसे आपसे प्रार्थना किया करते हैं। अन्तर्यांमी प्रभो ! आपसे क्या छिपा है ? मैं आपके चरणोंकी सेवाके अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता। क्योंकि जिनके पास किसी प्रकारका सप्रह परिप्रह नहीं है अयवा जो उसके अभिमानसे रहित हैं, वे लोग केवल आपके चरणकमलींकी सेवाके लिये ही प्रार्यना करते रहते हैं। भगवन् ! भला, वतलाइये तो सही-मोक्ष देनेवाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ट पुरुष होगा, जो अपनेको बाँधनेवाले सासारिक विपर्योका वर माँगे ! इसलिये प्रमो ! मैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से सम्बन्ध रखनेयाली समस्त नामनाओंको छोड़कर केवल मायाके लेशमात्र सम्बन्धसे रहित, गुणातीत, एक--अद्वितीय, चित्स्थरूप परमपुरुप आपकी शरण ग्रह्ण करता हूँ। भगवन्। में अनादिकाल्से अपने कर्मफ्लोंको भोगते भोगते अत्यन्त आर्त हो रहा या, उनकी दु.खद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे छ शत्रु (पाँच इन्द्रिय और एक मन ) कभी शान्त न होते थे, उनकी विधयोंकी प्यास बढती ही जा रही यी। भगवन् ! कभी किसी प्रकार एक क्षणके लिये भी मुझे शान्ति न मिली । शरणागत वत्तल भगवन्। अत्र में आपके भय, मृत्यु और शोकसे रिहत चरणकमर्शिकी दारणमें आया हूँ। सारे जगत्के एकमान स्वामी ! मेरे जीवनाधार ! आप मुझ श्ररणागतकी रक्षा वीजिये ॥ ४६-५८ ॥

भगवान् श्रीष्टणाने कहा—सार्वभौम महाराज।
तुम्हारी मित, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊँची

कोटिका है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार-बार वर देनेका प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। मैंने तुम्हें जो वर देनेका प्रलोभन दिया, इसका यह अर्थ नहीं कि मैं वर माँगना अच्छा समझता हूँ। वह तो तुम्हारी सावधानीकी परीक्षा के लिये ही या, और इसलिये भी कि दूसरे लोग मेरे भक्तकी सावधानी—उसकी निष्कामता देख सकें। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर-उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदिके द्वारा अपने मनको वशमें करनेका कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएँ क्षीण नहीं होतीं, और राजन्। उनका मन फिरसे

विषयोंके लिये मचल पड़ता है । तुम अपने मन और सारे मनोभावोंको मुझे समर्पित कर दो, मुझमें लगा दो, और फिर स्वच्छन्दरूपसे पृथ्वीपर विचरण करो । मुझमें तुम्हारी विषयवासनाश्चन्य निर्मल भिक्त सदा बनी रहेगी। तुमने क्षित्रयधर्मका आचरण करते समय शिकार आदिके अवसरों-पर बहुत-से पशुओंका वध किया है। अब एकाग्रचित्तसे मेरी उपासना करते हुए तपस्याके द्वारा उस पापको धो डालो । राजन् ! अगले जनममें तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियोंके सच्चे हितैषी, परम सुद्धद् होओगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञानधन परमात्माको प्राप्त करोगे ॥ ५९-६४॥

## वावनवाँ अध्याय

#### द्वारकागमनः श्रीवलरामजीका विवाह तथा श्रीकृष्णके पास रुक्मिणीजीका सन्देशा लेकर ब्राह्मणका थाना

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् !मगवान् श्रीकृष्ण-ने इस प्रकार कालयवनका संहार करवाया और राजा मुचुकुन्द-पर अनुग्रह किया । अब मुचुकुन्दजीने भगवान्की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और इसके वाद वे गुफासे बाहर निकले । उन्होंने वाहर आकर देखा कि सब-के-सब मनुष्य, पश्च, लता और वृक्ष-वनस्पति पहलेकी अपेक्षा बहुत छोटे-छोटे आकारके हो गये हैं । इससे यह\_जानकर कि कल्युग आ गया, वे उत्तर दिशाकी ओर चल दिये । महाराज मुचुकुन्द तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्तिसे युक्त एवं संशय-सन्देहसे मुक्त थे । वे अपना चिक्त भगवान् श्रीकृष्णमें लगाकर गन्धमादन पर्वतपर जा पहुँचे और भगवान् नर-नारायणके नित्य निवासस्थान बदरिकाश्रममें जाकर बड़े शान्तभावसे गर्मी-सर्दी आदि इन्द्र सहते हुए तपस्थाके द्वारा भगवान्की आराधना करने लगे ॥ १–४ ॥

इघर भगवान् श्रीकृष्ण मथुरापुरीमें लौट आये। अव-तक कालयवनकी सेनाने उसे घेर रक्खा था। अव उन्होंने म्लेष्लोंकी सेनाका संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारकाको ले चले। जिस समय भगवान् श्रीकृष्णके आज्ञानुसार मनुष्यों और वैलोंपर वह धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासन्ध फिर (अठारहवीं वार) तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर आ धमका। परीक्षित्! शज्ञु-सेनाका प्रबल वेग देखकर भगवान् श्रीकृष्ण और वलराम उसके सामनेसे वड़ी फ़र्तींके साथ भाग निकले। वे उस समय मनुष्योंकी-सी लीला कर रहे थे। इसमें सन्देह नहीं कि उनके मनमें तिनक भी भय न था। फिर भी मानो अत्यन्त भयभीत हो गये हों—इस प्रकारका नाट्य करते हुए, वह सब-का-सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनोंतक वे अपने कमलदलके समान सुकोमल चरणोंसे ही—पैदल भागते चले गये। जब महाबली मगधराज जरासन्धने देखा



कि श्रीकृष्ण और वलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हँसने लगा और अपनी रथ-सेनाके, साथ उनका पीछा करने

अधिकाश द्यमिक समान छोटे और वँटीले वृक्ष ही रह जायँगे। यादलीमें निजली तो बहुत चमकेंगी, परन्तु वर्षा कम होगी। गृहस्थिकि पर अतिय सरकार या वेद ध्यनिसे रहित होने के परण अथवा जनसञ्या घट जाने के कारण सने सने हो जायँगे। परीक्षित्। अधिक वया कह—कियुगका अन्त होते होते मनुष्यों का स्वभाव गर्धों-जैसा दु सह बन जायगा, लोग प्राय गृहस्थीका भार ढोनेवाले और विषयी हो जायँगे। ऐसी स्थितिमें धर्मती रक्षा करने के लिये सत्त्र गुण स्वीकार करके स्वय भगवान् अपतार प्रदण करेंगे। १२-१६॥

विय परीक्षित् ! सर्वव्यापक भगवान् विष्णु सर्वशक्तिमात् हैं। वे सर्वस्त्ररूप होनेपर भी चराचर जगत्ये सच्चे शिक्षर — सद्गुरु हैं। वे धाधु-- धजन पुरुषोंके धर्मती रखाते लिये। उनके वर्मना पायन काटनर उन्ह जाम मृत्युके चन्ने छुड़ानेके लिये अनुनार प्रहण करते हैं। उन दिनों शम्भल प्राममें विष्णुयश नामने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनना हृदय बड़ा उदार एव भगवद्गतिसे पूर्ण होगा। उन्हींके घर कित्रभगवान् अवतार ग्रहण करंगे । श्रीमगवान् ही अप्टिं बियों के और उमल सद्गुणों के एक्मात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत्वे वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीष्रगामी घोड़ेपर खवार होकर दुर्घोको तल्यारके घाट उतारकर टीक करेंगे। उनके रोम रोमधे अतुलनीय तेजनी निर्णे डिटक्ती होंगी। वे अपने चीम गामी घोड़ेसे पृथ्वीपर सर्वत्र निचरण करेंगे और राजाके छिपकर रहनेवाठे बोटि बोटि द्यानु ऑका सहार करेंगे || १७-२० ||

पिय परीक्षित्। जन सन डाउ औं ना सहार हो चुनेगा,
तब नगरनी और देशनी सारी प्रजाना हृदय पवित्रतासे
भर जायगा, नयों नि भगवान् वित्यने शारीरमें हगी हुए
अगरागना स्पर्श पाकर अत्यत पवित्र हुई वायु उनना
स्तर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान्के श्रीविष्रह्मी
दिव्य गन्ध प्राप्त पर सर्वेगे। उनने पवित्र हृदयों में सत्त्वमूर्नि
भगवान् वायुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी सन्तान
पहलेकी भाँति हृष्ट पुष्ट और वलवान् होने लगेगी। प्रिय
परीक्षित्। प्रजाके नयन मनोहारी हिर ही धर्मने रक्षक और
स्वामी हैं। वे ही भगनान् जब कित्वने रूपमें अवतार
प्रहण करेंगे, उसी समय सत्ययुगका प्रारम्भ हो जायगा।
उस समय प्रजाकी सन्तान परम्परा स्तय ही सत्वगुणसे युक्त
हो जायगी। जिस समय च द्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक
ही समय एक ही साय पुष्य नक्षत्रके प्रयम पलमें प्रवेश

वरते हैं। एक राशियर आते हैं। उसी समय सचयुक्त। प्रारम्भ होता है। २१-२४ ॥

परीक्षित् ! चन्द्रमश और स्वंतरामं निनने सा हो गये हैं या होंगे, उन सबना मैंने अनेषे वर्णन कर दिया। तुम्हारे जनमरे लेकर राजा नन्दके अभिषेकतक एक हजार, एक शो पद्रह वर्षना समय लगेगा । निष्ठ समय आकारमें समियोंका उदय होता है, उस समय पहले उनमेंसे दो ही तारे दिसायी पहते हैं । उनने बीचमें दिशिणोचर रेखार समयाममें अदिरनी आदि नक्षत्रोंमेंसे एक नक्षत्र दिसायी पहता है। उस नक्षत्रके साम सम्प्रिंग्य मगुण्योंकी गणनासे सी यर्पतक रहते हैं। वे तुम्हारे बाके समय और इस समय भी मया नक्षत्रपर रियत हैं।।२०-२८॥

स्यय धर्वव्यापक सर्वेशक्तिमान् भगवान् ही श्रीहणके रूपमें मनट हुए थे। ये जिस समय अपनी लील स्वरण करके परमधामनो पधार गये, उसी समय किन्युगने ससारमें प्रवेश किया । क्लियुगके कारण ही मनुप्योंकी मित गति पापकी ओर दलक गयी । जबतक लक्ष्मीपति मगपान् श्रीकृष्ण अपने चरणकमलेखि पृथ्वीना स्पर्ध करते रहे। तरतक कियुग पृष्वीपर अपना पैर न जमा सका। परीजित् ! जिस समय सप्तिषं मधा नद्मश्रपर निचरण करते रहते हैं, उसी समय कलियुगका प्रारम्भ होता है। कलियुग की आयु देवताओं की वर्षगणनासे बारह सी वर्षों ने अर्थात् मनुर्घोती गणनाके अनुसार चार लास, बचीस हनार वर्षेत्री है। जिस समय सप्तर्षि मधासे चलकर पूर्वापादा नशत्रम जा चुके होंगे, उस समय राजा नदका राय रहेगा । तभीने कल्युगकी शृद्धि शुरू होगी । पुरातत्ववेता ऐतिहासिक विदानीका कहना है कि जिस दिन भगवान् श्रीकृष्णने अपने परमधामको प्रयाण किया, उसी दिन क्लियुगका प्रारम्भ हो गया । परीक्षित् ! जब देवताओंकी वर्षगणनाके अनुसार एक इजार वर्ष बीत चुकेंगे। तब क्लियुगके अन्तिम दिनीमें पिरसे क्लिभगवान्की वृपासे मनुप्येंकि मनमें सारिवकताका सञ्चार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूपको जान सर्वेगे, और तमीसे सत्ययुगना प्रारम्भ भी होगा ॥ २९-३४ ॥

परीक्षित् ! मेंने तो तुमसे केवल मनुवशका, सो भी सक्षेपसे वर्णन किया है । जैसे मनुवशकी गणना होती है, वैसे ही प्रत्येक युगमें ब्राह्मण, वैश्य और श्रद्धोंनी भी वश परम्परा समझनी चाहिये । राजन् ! जिन पुर्धों और



समान तेजस्वी है। शरीरपर वाषंत्रर धारण किये हुए हैं और हायोंमें शूल, खट्वांग, ढाल, बद्रालमाला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुप लिये हैं। मार्कण्डेय मुनि अपने हृदयमें अकस्मात् भगवान् शद्धरका यह रूप देखकर विस्मित हो गये। 'यह क्या है ? कहाँसे आया ?' इस प्रकारकी वृत्तियोंका उदय हो जानेसे उन्होंने 'अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आँखें खोर्ली, तव देखा कि तीनों होकोंके एकमात्र गुरु भगवान् शहर श्रीपार्वतीजी तथा अपने गणींके साथ पधारे हुए हैं । उन्होंने उनके चरणोंमें माया टेककर प्रणाम किया । तदनन्तर मार्चण्डेय मुनिने स्वागत, आसन, पाद्य, अर्च, गन्य, पुष्पमाला, धृष और दीप आदि उपचारीं से भगवान् शहर, भगवती पार्वती और उनके गणींकी पूजा की। इसके पश्चात् मार्कण्डेय मुनि उनसे कहने लगे—'सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान् प्रभो । आप अपनी आत्मानुभूति और सिंद्माचे ही पूर्णकाम हैं। आपकी शान्ति और सुखसे ही सारे जगत्में सुख-शान्तिका विस्तार हो रहा है, ऐसी अवस्थामें में आपकी क्या सेवा करूँ ! में आपके त्रिगुणातीत नदाशिव स्वरूपको और सस्वगुणसे युक्त शान्तस्वरूपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपके रजोगुणयुक्त सर्वप्रवर्तक स्वरूप एवं तमोगुणयुक्त अघोर स्वरूपको नभस्कार करता हूँ | 2-१७ ॥

श्रीरमृतजी फहते हैं—शौनकजी ! जब मार्कण्डेय मुनिने संतोंके परम आश्रय देवाधिदेव भगवान् शङ्करकी इस प्रकारं स्तुतिकी, तब वे उनपर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए और बढ़े प्रसन्न चित्तसे हँसते हुए कंइने लगे॥ १८॥

भगवान् शद्धारने कहा—मार्कण्डेयजी ! ब्रह्मा, विष्णु तथा में—हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं, हमलोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं ज़ाता । हमलोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अमृतत्वकी प्राप्ति कर लेता है । इसिल्ये तुम्हारी जो इच्छा हो, वही वर मुझसे माँग लो । ब्राह्मण स्वभावसे ही परोपकारी, शान्तिचित्त एवं अनासक्त होते हैं । वे किसीके साथ वैरभाव नहीं रखते और समदर्शी होनेपर भी प्राणियों-का कष्ट देखकर उसके निवारणके लिये पूरे हृदयसे जुट जाते हैं । उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं । सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणोंकी बन्दना, पूजा और उपासना किया करते हैं । केवल वे ही क्यों; में, ब्रह्मा तथा स्वयं सर्वशिक्तमान् भगवान् विष्णु भी उनकी सेवामें संलग्न रहते हैं। ऐसे शान्त महापुरुष मुझमें, विष्णुभगवान्में, ब्रह्मामें, अपनेमें और सव जीवोंमें किसी प्रकारका भेद नहीं देखते । सदा सर्वदा, सर्वत्र और सर्वया एकरस आत्माका ही दर्शन करते हैं। इसलिये हम तुम्हारे-जैसे महात्माओंकी स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कण्डेयजी! केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते, तथा केवल जड मृतियाँ ही देवता नहीं होतीं ! सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे-जैसे संत हैं। क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनोंमें पवित्र करते हैं, परन्तु तुमलोग दर्शनमात्रसे ही पवित्र कर देते हो। हमलोग तो ब्राह्मणोंको ही नमस्कार करते हैं। क्योंकि वे चित्तकी एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा हमारे वेदमय शरीरको धारण करते हैं। मार्कण्डेयजी ! बड़े-बड़े महापापी और अन्त्यज भी तुम्हारे-जैसे महापुरुपोंके चरित्रश्रवण और दर्शनसे ही ग्रुद्ध हो जाते हैं। फिर वे तुमलोगींके सम्भापण और सहवास आदिसे शुद्ध हो जायँ, इसमें तो कहना ही क्या है ॥ १९-२५॥

श्रीस्त्रजी कहते हैं—शौनकादि भृषियो ! चन्द्रभृषण भगवान् शङ्करकी एक-एक वात धर्मके गुप्ततम रहस्यसे परिपूर्ण थी । उसके एक-एक अक्षरमें अमृतका समुद्र भरा हुआ या । मार्कण्डेय मुनि अपने कानोंके द्वारा पूरी तन्मयताके साय उसका पान करते रहे, परन्तु उन्हें तृप्ति न हुई । वे चिरकालतक विण्णुभगवान्की मायासे भटक चुके थे और बहुत यके हुए भी थे । भगवान् शिवकी कल्याणी वाणीका अमृतपान करनेसे उनके सारे क्लेश नष्ट हो गये । उन्होंने भगवान् शङ्करसे इस प्रकार कहा ॥२६–२७॥

मार्कण्डेयजीने कहा—सचमुच सर्वशिक्तमान् भगवान् की यह लीला सभी प्राणियोंकी समझके परे हैं। भला, देखों तो सही—ये सारे जगत्के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहनेवाले मेरे-जैसे जीवोंकी वन्दना और स्तुति करते हैं! धर्मके प्रवचनकार प्रायः प्राणियोंको धर्मका रहस्य और स्वरूप समझानेके लिये उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं तथा कोई धर्मका आचरण करता है; तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखलाता है और उन खेलोंसे उसके प्रभावमें कोई अन्तर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी स्वजनमोहिनी मायाकी वृत्तियोंको स्वीकार करके किसीकी वन्दना-स्तुति आदि करते हैं तो केवल इस कामके द्वारा आपकी महिमामें कोई श्रुटि नहीं आती। आपने स्वप्नद्रशके समान अपने मनसे ही सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि की है और इसमें स्वय प्रवेश करके कर्ता न होनेपर भी कर्म करनेवाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। भगवन्। आप त्रिगुणस्वरूप होनेपर भी उनके परे उनकी आत्माके रूपमें स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञानके मूल, केवल, अदितीय ब्रह्मस्वरूप हैं। में आपको नमस्कार करता हूँ। अनन्त। आपके श्रेष्ठ दर्शनसे बढकर ऐसी और कौन सी वस्तु है, जिसे में बरदानके रूपमें माँगूँ ? मनुष्य आपके दर्शनसे ही पूर्णकाम और सत्यसङ्कर्प हो जाता है। आप स्वय तो पूर्ण हैं ही, अपने भन्तोंकी भी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। इसलिये में आपका दर्शन प्राप्त कर लेनेपर भी एक वर और माँगता हूँ। वह यह कि भगवान्में, उनके शरणागत भन्तोंमें और आपमें मेरी अविचल मिक्त सदा सर्वदा वनी रहे। १२८-३४॥

श्रीस्त्रजी कहते हैं—शौनकजी! जब मार्कण्डेय मुनिने मुमधुर वाणीसे इस प्रकार भगवान् शक्करकी स्तुति और पूजा की, तम उन्होंने भगवती पार्यतीकी प्रसाद प्रेरणासे यह बात कही—'महर्षे! तुम्हारी सारी कामनाएँ पूर्ण हों। इन्द्रियातीत परमात्मामें तुम्हारी अनन्य भिक्त स्वा-सर्वदा बनी रहे। क्यापर्यन्त तुम्हारा पवित यश पैले और तुम अजर एव अमर हो जाओ। बहान्! तुम्हारा बहातेज तो सर्वदा अञ्चण्ण रहेगा ही। तुम्हे भृत, भविष्य और वर्तमानके समस्त विशेष शानोंका एक अधिष्ठानस्य शान, स्वरूप स्थिति और वैराग्यकी प्राप्ति हो जाय। तुम्हें पुराणका आचार्यत्य भी प्राप्त हो।।३५-३७॥

श्रीसृतजी कहते हूं-शीनक्जी ! इस प्रमार निलेचन भगवान् शङ्कर मार्कण्डेय मुनिको वर देकर भगवती पार्वतीसे मार्कण्डेय मुनिकी तपस्या और उनके प्रलयसम्बधी अनुभवींका वर्णन करते हुए वहाँसे चले गये। भृगुवश शिरोमणि मार्कण्डेय मुनिनो उनके महायोगका परम पल प्राप्त हो गया । वे भगवान्के अनन्यप्रेमी हो गये । वे अन भी भक्तिभावभरित हृदयसे पृथ्वीपर विचरण किया करते हैं। परमज्ञानसम्पन्न मार्कण्डेय मुनिने भगनान्त्री योगमायां जिस अद्भुत लीलाना अनुभव निया या, वह मेंने आपलोगोंको सुना दिया । शौनकबी । यह भगवान् की आक्सिक माया थी। सर्गक्रममें जो कालका विभाग है, उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसीसे वटपत्रशायी मगवान् के स्वास प्रस्वासद्वारा सात बार उनके उदरमें जाने और प्रलयका अनुभव करनेसे मार्कण्डेयजीकी आयु सात कल्पकी वतलायी जाती है। किन्तु जिन लोगोंको इस रहस्यका पता नहीं है, वे भगवान्की इस मायिक लीलाको सर्वसाधारण सृष्टिमें अनियत कालतक क्रमश सात बार हुआ प्रत्य ही यतलाते हैं। इसलिये आपको यह शङ्का नहीं करनी चाहिये कि इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कण्डेयजी की आयु इतनी लबी कैसे हो गयी। मृगुवराधिरोमणे! मैंने आपको यह जो मार्नण्डेयचरित्र सुनावा है, वह भगवान्के प्रभाव और महिमासे भरपूर है। जो इसका अवण एव कीर्तन करते हैं, वे दोनों ही कर्म-वासनाओं के कारण प्राप्त होनेवाले आवागमनके चक्ररसे सर्वदाके लिये छूट जाते हैं ॥ ३८-४२ ॥

# ग्यारहवाँ अध्याय

भगवान्के अङ्ग, उपाङ्ग और आयुर्धोमा रहस्य तथा निभिन्न सूर्यगणींका वर्णन

शौनकजोने कहा—सूतजी। आप भगवान्के परम भक्त और वहुशोंमें शिरोमणि हैं। हमलोग समस्त शास्त्रोंके सिद्धान्तके सम्बन्धमें आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्भश्न हैं। हमलोग कियायोगका ययावत् शान प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि उसका कुश्चलतापूर्वक ठीक ठीक आचरण करनेसे मरणधर्मा पुरुष अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अत आप हमें यह बतलाइये कि पाञ्चरात्रादि तन्त्रोंकी विधि जाननेवाले लोग केवल श्रीलक्ष्मोपति भगवान्की आराधना करते समय किन किन तत्त्योंसे उनके चरणादि अङ्ग, गरुड़ादि उपाङ्ग, सुदर्शनादि आयुघ और कौरनुभादि आभूषणोंकी कत्यना करते हैं। भगवान् आपका कल्याण करें॥ १-३ ॥

श्रीस्तजीने कहा—शौनकजी । ब्रह्मदि आचारोंने, वेदोंने और पाञ्चरानादि तन्त्र प्रन्योंने विष्णुभगवानकी जिन विभूतियोंका वर्णन किया है में श्रीगुरुदेवके चरणोंमें नमस्कार करके आपलोगोंको वही सुनाता हूँ। भगवानके जिस चेतनाधिष्ठित विराट् रूपमें यह निलोकी दिखायी देती है वह प्रकृति, स्नातमा महत्तव, अहङ्कार और पञ्चत मात्रा—इन नौ तत्त्वोंके सहित ग्यारह इन्द्रिय तथा पञ्चभूत—इन सोलइ विकारोंसे बना हुआ है। यह भगवान

का ही पुरुषस्प है। पृथ्वी इसके चरण हैं, स्वर्ग मस्तक है, अन्तरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र हैं, वायु नासिका है, दिशाएँ कान हैं, प्रजापित लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपालगण भुजाएँ हैं, चन्द्रमा मन है और यमराज भौंहें हैं। लजा ऊपरका होठ है, लोम नीचेका होठ है, चन्द्रमाकी चाँदनी दन्तावली है, भ्रम मुसकान है, दृक्ष रोंम हैं और वादल ही विराट् पुरुषके सिरपर उगे हुए वाल हैं। शौनकजी! जिस प्रकार यह व्यष्टिपुरुष अपने परिमाणसे सात वित्तेका है, उसी प्रकार वह समष्टिपुरुष भी इस लोकसंस्थितिके साथ अपने सात वित्तेका है।। ४-९।।

स्वयं भगवान् अजन्मा हैं। वे जीव-चैतन्यरूप आत्मज्योतिको ही कौरतुभमणिके वहाने अपने वक्षःस्थलपर धारण करते हैं । उसकी सर्वव्यापिनी प्रभा ही वहाँ श्रीवत्स-रूपसे विराजमान है। वे अंपनी सत्त्व, रज आदि गुणोंवाली मायाको वनमालाके रूपसे, वेदोंको पीताम्बरके रूपसे तथा अ+उ+म्--इन तीन मात्रावाले प्रणवको यज्ञोपवीतके रूपमें धारण करते हैं। देवाधिंदेव भगवान् सांख्य और योगरूप मकराकृत कुण्डल तथा ब्रह्मलोकको ही सव लोकोंको अभय करनेवाले मुकुटके रूपमें धारण करते हैं। मूलप्रकृति ही उनकी शेषशय्या है, जिसपर वे विराजमान रहते हैं और धर्म-ज्ञानादियुक्त सत्त्वगुण ही उनके नाभिकमलके रूपमें वर्णित हुआ है। मन, इन्द्रिय और रारीरसम्बन्धी राक्तियोंसे युक्त प्राणतत्त्वकी ही कौमोदकी गदा है। जलतत्त्वरूप पाञ्चजन्य शङ्ख, तेजस्तत्त्वरूप सुदर्शन-चक, आंकाशके समान निर्मल आकाशस्त्ररूप खड्ग, तमोमय अज्ञानरूप ढाल, कालरूप शार्ङ्गधनुप और कर्मका ही तरकस धारण किये हुए हैं । इन्द्रियोंको ही भगवान्के वाणोंके रूपमें कहा गया है। क्रियाशक्तियुक्त मन ही रथ है। तन्मात्राएँ रथके वाहरीं भाग हैं और वर-अभय आदि मुद्राओंसे उनकी वरदान, अभयदान आदिके रूपमें क्रिया-शीलता प्रकट होती है । सूर्यमण्डल अथवा अग्निमण्डल ही भगवान्की पूजाका स्थान है, अन्तःकरणकी शुद्धि ही मन्त्र-दीक्षा है और अपने समस्त पापोंको नष्ट कर देना ही भगवान्की पूजा है ॥ १०-१७ ॥

समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यहा, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य— इन छः पदायोंका नाम ही लीला-कमल है, जिसे भगवान् अपने करकमलमें धारण करते हैं। धर्म और यहाको कमहाः चॅवर एवं व्यजन (पंखे) के रूपसे तथा अपने निर्मय धाम वैकुण्ठको छत्ररूपसे धारण किये हुए हैं। तीनों वेदीं-

का ही गरुड नाम है । वे ही अन्तर्यामी परमात्माका वहन करते हैं। आत्मखरूप भगवान्की उनसे कभी न विछुड़ने-वाली आत्मराक्तिका ही नाम लक्ष्मी है। मैगवान्के पार्षदोंके नायक विश्वविश्रुत विष्वक्सेन पाञ्चरात्रादि आगमरूप हैं। भगवान्के स्वाभाविक गुण अणिमा, महिमा आदि अष्ट-सिद्धियोंको ही नन्द-सुनन्दादि आठ द्वारपाल कहते हैं। शौनकजी! खयं भगवान् ही वासुदेव, सङ्कर्पण, प्रद्युम और अनिरुद्ध—इन चार मूर्तियोंके रूपमें अवस्थित हैं; इसिलिये उन्हींको चतुर्व्यूहके रूपमें कहा जाता है। वे ही जाप्रत् अवस्थाके अभिमानी 'विश्व' वनकर शब्द, स्पर्श आदि वाह्य विषयोंको ग्रहण करते और वे ही स्वमावस्थाके अभिमानी 'तैजस' वनकर बाह्य विषयोंके विना ही मन-ही-मन अनेक विषयोंको देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुपुप्ति अवस्थाके अभिमानी 'प्राज्ञ' वनकर विषय और मन-के संस्कारींसे युक्त अज्ञानसे ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी 'तुरीय' रहकर समस्त ज्ञानोंके अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अर्ङ्ग, उपाङ्ग, आयुध और आभूषणोंसे युक्त तथा वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध—इन चार मूर्तियोंके रूपमें प्रकट सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरि ही क्रमशः विश्व, तैजस, प्राज्ञ एवं तुरीयरूपसे प्रकाशित होते हैं ॥ १८-२३ ॥

शौनकजी ! वही सर्वस्वरूप भगवान् वेदोंके मूल कारण हैं, वे स्वयंप्रकाश एवं अपनी महिमासे परिपूर्ण हैं । वे अपनी मायासे ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामोंसे इस विश्वकी सृष्टि, स्थिति और संहार सम्पन्न करते हैं । इन सब कमों और नामोंसे उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता । यद्यपि शास्त्रोंमें भिन्नके समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परन्तु वे अपने भक्तोंको आत्मस्वरूपसे ही प्राप्त होते हैं । सचिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आप अर्जुनके सखा हैं । आपने यदुवंशिशरोमणिके रूपमें अवतार ग्रहण करके भूमिके भारभृत भूपालोंको भस्म कर दिया है । आपका पराक्रम सदा एकरस रहता है । बजकी गोपबालाएँ और आपके नारदादि प्रेमी निरन्तर आपके पवित्र यशका गायन करते रहते हैं । गोविन्द ! आपके नाम, गुण और लीलादिका श्रवण करनेसे ही जीवका मझल हो जाता है । हम सब आपके सेवक हैं । आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिये ॥ २४-२५ ॥

पुरुषोत्तम भगवान्के चिह्नभूत अङ्गः, उपाङ्ग और आयुघ आदिके इस वर्णनका जो मनुष्य भगवान्में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातन्त्राल पाठ करेगा, उसे सबके दृदयमें रहनेवाले ब्रह्मस्वरूप परमात्मात्रा ज्ञान हो जायगा ।२६।

शौनकजीने कहा-स्तजी! भगवान् श्रीशकदेव जीने श्रीमद्भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित्से (पञ्चम स्वन्धमें) कहा या कि श्रृपि, गन्धर्य, नाग, अप्तरा, यक्ष, राक्षस और देवताओंका एक सौरगण होता है और ये सातों प्रत्येक महीनेमे बदलते रहते हैं। ये बारह गण अपने स्वामी द्वादश आदित्योंके साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अन्तर्गत व्यक्तियोंके नाम क्या है १ सूर्यके रूपमे भी स्वय भगवान् ही हैं, इसल्ये उनके विभागको हम बड़ी श्रद्धाके साथ सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके वहिये॥ २७ २८॥

श्रीस्तर्जीने कहा—समस्त प्राणियों के आत्मा भगयान् विष्णु ही हैं। अनादि अविद्यासे अर्यात् उनके वास्तविक स्वस्पके अज्ञानसे ही समस्त लोकों के व्यवहार और उनके प्रवर्तक स्प्रीका निर्माण हुआ है। वही लोक लोकान्तरों में भ्रमण क्या करते हैं। असलमें समस्त लोकों के आत्मा एव आदिकत्तों एकमात्र श्रीहरि ही सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि भ्रमियोंने उनका बहुत स्पोमें वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक कियाओं के मूल हैं। श्रीनक्जी! एक भगवान् ही मायाके द्वारा काल, देश, यशादि किया, कत्तों, सुवा आदि करण, यागादि कर्म, वेदमन्त्र, साकला आदि द्रव्य और पलस्पसे नी प्रकारके कहे जाते हैं। कालक्ष्यधारी भगवान् सूर्य लोगोंका व्यवहार ठीक ठीक चलानेके लिये चैत्रादि वारह महीनोंमें अपने मिन्न मिन्न बारह गर्णोंके साथ चक्कर लगाया करते हैं॥२९—३२॥

शौनकजी । चैत्र मासमें धाता नामक सूर्य, इतस्थरी अपसरा, हेति राक्षस, वासुकि सर्य, रयकृत यक्ष, पुलस्त्य ऋषि और तुम्बुर गन्धर्व अपना-अपना कार्य सम्पन्न करते हैं। वैशाख मासके सूर्य होते हैं अर्यमा। उस समय पुल्ह ऋषि, अयोजा यक्ष, प्रहेति राक्षस, पुष्तिकस्थली अपसरा, नारद गन्धर्व और कच्छनीर सर्प रहते हैं। ज्येष्ठ मासके सूर्यका नाम होता है मित्र। उनके साथ अत्रि ऋषि, पौरुपेय राक्षस, तस्रक सर्प, मेनका अपसरा, हाहा गन्धर्व और रयस्वन यक्ष रहते हैं। आपादमें वरुण नामक सूर्यके साथ विषष्ठ ऋषि, रम्भा अपसरा, सहजन्य यक्ष, हुहू गन्धर्व, शुक्र नाम और चित्रस्वन राक्षस अपने-अपने कार्यका निर्वाह

करते हैं। श्रावण मास इन्द्र नामक सूर्यना वार्यकाल है। उनके साय विश्वावस गन्धर्व, श्रोता यक्ष, एलापभ नाग, अङ्गरा ऋषि, प्रम्लोचा अप्सरा एवं वर्ष नामक राक्षस रहते हैं। भादपदके सूर्यका नाम है विवस्तान्। उनके साथ उपसेन गन्धर्व, व्याघ राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुम्लोचा अपसरा और बाह्यपाल नाग रहते हैं। १३३-३८॥

शौनकजी । माघ मासमें पूपा नामके सूर्य रहते हैं। उनके साय धनञ्जय नाग, वात राक्षस, सुपेण गन्धर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्हरा और गौतम ऋषि रहते हैं। पाल्गुन माहका कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्यका है। उनके साय मतु यश्च, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजित् अप्सरा, विश्व गन्धर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्य मासमें सूर्यका नाम होता है अशु । उनके साय करयप ऋषि, तार्स्य यक्ष, ऋतसेन गन्धर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युच्छन् राक्षस और महाशङ्ख नाग रहते हैं। पौप मासमें भग नामक सूर्यके साथ स्पूर्ज राधस, अरिष्टनेमि गन्धर्व, ऊर्ण यश्च, आयु ऋषि, पूर्वेचित्ति अप्सरा और क्कोंटक नाग रहते हैं। आदिवन मासमें त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कम्बल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षम, शतजित् यक्ष और भृतराष्ट्र गन्धर्वका कार्यका है । तथा कार्तिकमें विष्णु नामक सूर्यके साथ अस्वतर नाग, रम्मा अप्सरा, सूर्यवर्चा गन्धर्व, सत्यजित् यञ्च, विश्वामिन ऋषि और मलापेत राक्ष्म अपना अपना कार्य सम्पन्न करते हैं।३९-४४!

शौनकजी । ये सब मगवान् सूर्यकी विभूतियाँ हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रांत काल और सायकाल सारण करते हैं। उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्यदेव अपने छ गणींके साथ बारहों महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोकमें विवेक मुद्धिका विस्तार करते हैं। सूर्यभगवान्के गणोंमें ऋषिलोग तो सूर्यसम्बन्धी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोंद्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गन्धर्व उनके सुयराका गायन करते रहते हैं। अप्सराएँ आगे-आगे **नृत्य करती चलती हैं और नागगण रस्तीकी तरह उन**के रथको क्से रहते हैं। यञ्चगण रथका साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछेसे ढकेलते हैं। इनके सिवा वालखिल्य नामके साठ इजार निर्मलस्वभाव ब्रह्मिय सूर्यकी ओर मुँह करके उनके • आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि, अनन्त, अजन्मा भगवान् श्रीहरि ही कल्प कल्पमें अपने स्वरूपका विभाग करके लोकोंका पालन-पोपण करते रहते ई ॥ ४५-५०॥

### बारहवाँ अध्याय

### श्रीमद्भागवतकी संक्षिप्त विषय-सूची

श्रीसृतजी कहते हैं—भगवद्धिकरूप महान् धर्मको नमस्कार है। विश्वविधाता भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणोंको नमस्कार करके श्रीमद्भागवतोक्त सनातनधर्मोंका संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। शौनकादि ऋषियो! आपलोगोंने मुझसे जो प्रश्न किया था, उसके अनुसार मैंने भगवान् विष्णुका यह अद्भुत चरित्र सुनाया। यह सभी मनुष्योंके श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद्भागवत-पुराणमें सर्वपापापहारी खयं भगवान् श्रीहरिका ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदयमें विराजमान, सबकी इन्द्रियोंके स्वामी और प्रेमी भक्तोंके जीवनधन हैं। इस श्रीमद्भागवत-पुराणमें परम रहस्यमय—अत्यन्त गोपनीय ब्रह्मतत्त्वका वर्णन हुआ है। उस ब्रह्ममें ही इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकी प्रतीति होती है। इस पुराणमें उसी परमतत्त्वका अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्तिके साधनोंका स्पष्ट निर्देश है॥ १-४॥

शौनकजी! इस महापुराणके प्रथम स्कन्धमें भक्तियोगका भलीभाँति निरूपण हुआ है, और साथ ही भक्तियोगसे उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखनेवाले वैराग्यका भी वर्णन किया गया है। परीक्षित्की कथा, और व्यास-नारद-संवादके प्रसङ्गसे नारदचरित्र भी कहा गया है। राजर्षि परीक्षित् ब्राह्मणका शाप हो जानेपर किस प्रकार गङ्गातटपर अनशन-त्रत लेकर बैठ गये और ऋषिप्रवर श्रीशुकदेवजीके साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारम्भ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कन्धमें ही है॥ ५-६॥

योगधारणाके द्वारा शरीरत्यागकी विधि, ब्रह्मा और नारदका संवाद, अवतारोंकी संक्षिप्त चर्चा तथा महत्तत्व आदिके कमसे प्राकृतिक सृष्टिकी उत्पत्ति आदि विषयोंका वर्णन द्वितीय स्कन्धमें हुआ है ॥ ७॥

तीसरे स्कन्धमें पहले-पहल विदुरजी और उद्धवजीके और तदनन्तर विदुर तथा मैत्रेयजीके समागम और संवादका प्रसङ्ग है। इसके पश्चात् पुराणसंहिताके विषयमें प्रश्न है और फिर प्रलयकालमें परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं, इसका निरूपण है। गुणोंके क्षोभरे प्राकृतिक सृष्टि और महत्तत्व आदि सात प्रकृति-विकृतियोंके द्वारा कार्य-सृष्टिका वर्णन है। इसके वाद ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति और उसमें विराट

पुरुषकी स्थितिका स्वरूप समझाया गया है। तदनन्तर स्थूल और स्क्षम कालका स्वरूप, लोक-पद्मकी उत्पत्ति, प्रलय-समुद्रसे पृथ्वीका उद्धार करते समय वराह्मगवान्के द्वारा हिरण्याक्षका वध; देवता, पशु, पक्षो और मनुष्योंकी सृष्टि एवं रुद्रोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग है। इसके पश्चात् उस अर्द्ध-नारी-नरके स्वरूपका विवेचन है, जिससे स्वायम्भुव मनु और स्त्रियोंकी अत्यन्त उत्तम आद्या प्रकृति शतरूपका जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापतिका चरित्र, उनसे मुनिपित्योंका जन्म, मरीचि आदि नौ प्रजापतियोंकी उत्पत्ति, महात्मा भगवान् कपिलका अवतार और फिर कपिलदेव तथा उनकी माता देवहूतिके संवादका प्रसङ्ग आता है।।८-१३॥

चौथे स्कन्धमें दक्षयज्ञका विष्वंस, राजिष ध्रुव एवं पृथुका चरित्र तथा प्राचीनविह और नारदजीके संवादका वर्णन है। पाँचवें स्कन्धमें प्रियत्रतका उपाख्यान; नाभि, भ्रष्ट्रभ और भरतके चरित्र; द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियोंका वर्णन; ज्योतिश्चक्रके विस्तार एवं पाताल तथा नगरोंकी स्थितिका निरूपण हुआ है॥ १४–१६॥

शौनकादि ऋषियो ! छठे स्कन्धमें ये विषय आये हैं—प्रचेताओं से दक्षकी उत्पत्ति; दक्ष-पुत्रियों की सन्तान देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पिक्षयों का जनमकर्म; वृत्रासुरकी उत्पत्ति और उसकी परम गति । अव सातवें स्कन्धके विषय वतलाये जाते हैं । इस स्कन्धमें सुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकशिषु और हिरण्याक्षके जनमकर्म एवं दैत्यशिरोमणि महातमा प्रह्लादके उत्कृष्ट चरित्रका निरूपण है ।।१७-१८।।

आठवें स्तन्धमें मन्वन्तरोंकी कथा, गजेन्द्रमोक्ष, विभिन्न मन्वन्तरोंके भगवदवतार—कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वन्तरि, ह्यग्रीव आदि; अमृत-प्राप्तिके लिये देवताओं और दैत्योंका समुद्र-मन्थन और देवासुर-संग्राम आदि विषयोंका वर्णन है। नवें स्तन्धमें मुख्यतः राजवंशोंका वर्णन है। इक्ष्वाकुके जन्मकर्म, वंश-विस्तार; महात्मा सुशुम्न, इला एवं ताराके उपाख्यान—इन सबका वर्णन किया गया है। सूर्यवंशका वृत्तान्त, शशाद और तृग आदि राजाओंका वर्णन, सुकन्याका चरित्र; शर्याति, खट्वाङ्ग, मान्धाता, सौभरि, सगर, बुद्धिमान् ककुतस्थ और कोसलेन्द्र भगवान् रामके

सर्वपापापहारी चरित्रका वर्णन भी इसी स्कन्धमें है। तदनन्तर निमिना देह-त्याग, जनमोकी उत्पत्ति, भृगुबद्याद्यारोमणि परशुरामजीना क्षत्रिय सहार, चन्द्रवशी नरपति पुरूरवा, ययाति, नहुप, दुष्यन्तनन्दन भरत, शन्तनु और उनके पुत्र भीष्म आदिकी सक्षिप्त कथाएँ भी नवम स्वन्धमें ही हैं। सनके अन्तमें ययातिके बड़े लड़के यदुका वश्चित्तार कहा गया है॥ १९-२६॥

शौनकादि ऋषियो ! इसी यदुवशमे जगत्यति भगवान् श्रीकृष्णने अवतार ग्रहण किया या । उन्होंने अनेक असुरोंका महार किया । उनकी लीलाएँ इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता । पिर भी दशम स्वन्धमे उनका कुछ कोर्तन किया गया है । यसुदेवनी पत्नी देवकीके गर्भसे उनका ज म हुआ । गोकुलमें नन्दबामके घर जाकर बढ़े । पूतनाके प्राणीकी दूधके साथ पी लिया । बचपनमें ही छमड़ेको उलट दिया । तृणावर्त, वकासुर एव वत्सासुरको पीस डाला । सपरिवार धेनुकासुर और प्रलम्बासुरको सद्गति दी ! दावानल्से घिरे गोपोंकी रक्षा की । कालिय नागरा दमन किया । अजगरसे नन्दबाबाको छुड़ाया । इसके बाद गोपियोंने भगवान्को पतिरूपसे प्राप्त करनेके लिये वत किया और भगवान् श्रीकृष्णने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया । भगवान्ने यज्ञपित्रयोंपर कृपा की । उनके पतियों-व्राह्मणोंको बङ्ग पश्चात्ताप हुआ । गोवर्द्धनधारणकी लीला करनेपर इन्द्र और कामधेतुने आकर भगवान्का अभिषेक किया । शरद् ऋतुकी रात्रियों में वजमुन्दरियोंके साथ रासकीड़ा की । दुष्ट राङ्खचूड, अरिष्ट और देशीके वधकी लीला हुई। तदनन्तर अनुरजी मधुरासे चृन्दावन आये और उनके साथ भगवान् श्रीकृष्ण तया बलरामजीने मथुराके लिये प्रस्थान किया । उस प्रसगपर व्रजन्मुन्दरियोंके विलापकी कथा ता अवर्णनीय है। राम और स्यामने मथुरामें जाक्रेर यहाँकी सजावट देखी और कुवल्यापीड़ हाथी, मुष्टिक, चाणूर एव क्स आदिका सहार किया । सान्दीपनि गुरुके यहाँ विद्याध्ययन करके उनके मृत पुत्रको लौटा लाये । शौनकादि ऋषियो । जिस समय मगवान् श्रीकृष्ण मधुरामें निवास कर रहे ये, उस समय उन्होंने उद्धव और वलरामजोके साथ यदुविश्योंका सब प्रकारसे प्रिय और हित किया। जरासन्ध कई बार बड़ी-बड़ी सेनाएँ लेकर आया और भगवान्ने उनका उदार करके पृथ्वीका भार इल्का किया। कालययनको मुचुकुन्दसे भसा करा दिया । द्वारकापुरी वसाकर राती-रात सबको वहाँ पहुँचा दिया और स्वर्गसे कल्पऋक्ष एव सुधर्मा सभा ले आये।

भगवान्ने दल के दल शतुओं को युद्धमें पराजित करके रिवमणीका हरण किया। वाणामुरके साथ युद्धके प्रसिद्ध महादेवजीपर ऐसा वाण छोड़ा कि वे जमाई लेने लगे और इसर नाणामुरकी भुजाएँ काट डालीं। प्राग्योतिपपुरके स्वामी भीमामुरको मारकर सोलह हजार कन्याएँ प्रहण की। शिशुपाल, पौण्ड्रक, शाल्व, दुष्ट दन्तवकन, शम्बरामुर, दिविद, पीठ, मुर, पञ्चजन आदि दैत्यों के यल-पौरुपका वर्णन करके यह वात बतलायी गयी कि भगवान्ने उन्हें कैसे-कैसे मारा। भगवान्के चक्रने काशीको जला दिया और पिर उन्होंने भारतीय युद्धमें पाण्डवों को निमित्त बनाकर पृथ्वीका बहुत बड़ा भार उतार दिया। २७-४०॥

द्यौनकादि ऋपियो ! ग्यारहर्वे स्वन्धर्मे इस बातका वर्णन हुआ है कि मगवान्ने ब्राह्मणोंके शापके बहाने किस प्रकार यदुवशका सहार किया । इस स्कन्धमें मगवान् श्रीकृष्ण और उद्धवका सवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें सम्पूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णयका निरूपण हुआ है। और अन्तमें यह बात बतायी गयी है कि भगवान् श्रीकृष्णने अपने आत्मयोगके प्रभावसे किस प्रकार मर्त्यंतीकका परित्याग किया । बारहर्वे स्कन्धमें विभिन्न युगोंके लक्षण और उनमें रहतेवाछे छोगींके व्यवहारका वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि कलियुगमें मनुष्यों नी गति विपरीत होती है । चार प्रकारके प्रलय और तीन प्रकारकी उत्पत्तिका वर्णन भी इसी स्वन्धमें है । इसके बाद परमज्ञानी राजर्पि परीक्षित्के दारीरत्यागनी वान कही गयी है। तदनन्तर वेदोंके शाखा विभाजनका प्रसङ्ग आया है। मार्कण्डेयजीकी सुन्दर कया, भगवान्के अङ्ग-उपाङ्गीका खरूपकथन और सबके अन्तर्मे विश्वातमा भगवान् सूर्यके गणींका वर्णन है । शौनकादि ऋषियो । आपलेगोंने इस सत्सगके अवसरपर मुससे जो कुछ पूछा था, उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें सन्देह नहीं कि इस अवसरपर मैंने इर तरहसे भगवान्की लीला और उनके अवतार चरित्रींका ही कीर्तन किया है ॥४१-४५॥

जो मनुष्य गिरते पड़ते, िएसलते, दु ख मोगते अयवा हींकते समय विवशतारे भी ऊँचे स्वरसे बोल उठता है— 'हरये नम', वह सव पापींसे छूट जाता है। यदि देश, काल एव वस्तुसे अपरिच्छित्र भगवान् श्रीष्ट्रणके नाम, लीला, गुण आदिका सङ्घीर्तन किया जाय अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदिका श्रवण किया जाय तो वे स्वय ही हृदयमें आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करनेवाले पुरुषके सारे दु ख मिटा

देते हैं-ठीक वैसे ही, जैसे सूर्य अन्धकारको और आँधी बादलोंको तितर-वितर कर देती है। जिस वाणीके द्वारा घट-घटवासी अविनाशी भगवान्के नाम, लीला, आदिका उचारण नहीं होता वह वाणी भावपूर्ण होनेपर भी निरर्थक है-सारहीन है, सुन्दर होनेपर भी असुन्दर है और उत्तमोत्तम 'विषयोंका प्रतिपादन करनेवाली होनेपर भी असत्कया है । जो वाणी और वचन भगवान्के गुणोंसे परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पवित्र हैं, वे ही मङ्गलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं । जिस वचनके द्वारा भंगवान्के परम पवित्र यशका गायन होता है वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया-नया जान पड़ता है। उससे अनन्त कालतक मनको परमानन्दकी अनुभूति होती रहती है। मनुष्योंका सारा शोक, चाहे वह समुद्रके समान लंबा और गहरा क्यों न हो, उस वचनके प्रभावसे सदाके लिये सूख जाता है। जिस वाणीसे—चाहे वह रस, भाव, अलङ्कार आदिसे युक्त ही क्यों न हो-जगत्को पवित्र करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णके यशका कभी गायन नहीं होता, वह तो कौओंके लिये उच्छिष्ट फेंकनेके स्थानके समान अत्यन्त अपवित्र है । मानस-सरोवरनिवासी हंस अथवा ब्रह्मधाममें विहार करनेवाले भगवचरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते । निर्मेल हृदयवाले साधुजन तो वहीं निवास करते हैं, जहाँ भगवान् रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुन्दर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदिकी दृष्टिसे द्षित शन्दोंसे युक्त भी है, परन्तु जिसके प्रत्येक श्लोकमें भगवान्के सुयशस्चक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगोंके सारे पापोंका नाश कर देती है । क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणीका श्रवण, गायन और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात् साधन है, यदि भगवान्की भक्तिसे रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती । फिर जो कर्म भगवान्को अर्पण नहीं किया गया है-वह चाहे कितना ही ऊँचा क्यों न हो-सर्वदा अमङ्गल-रूप, दु:ख देनेवाला ही है; वह तो शोभन-वरणीय हो ही कैसे सकता है।वर्णाश्रमके अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदिके लिये जो बहुत वड़ा परिश्रम किया जाता है उसका फल है-केवल यश अथवा लक्ष्मीकी प्राप्ति । परन्तु भगवान्-के गुण, लीला, नाम आदिका श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्रीचरणकमलोंकी अविचल स्मृति प्रदान करता है । भगवान्-के श्रीचरणकमलींका निरन्तर चिन्तन सारे पाप-ताप और अमङ्गलोंको नष्ट कर देता और परम शान्तिका विस्तार करता

है । उसीके द्वारा अन्तःकरण ग्रुद्ध हो जाता है, भगवान्की भिक्त प्राप्त होती है एवं परवैराग्यसे युक्त भगवान्के स्वरूपका ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है । भगवान् ही समस्त प्राणियोंके वास्तविक स्वरूप—आत्मा हैं । वे ही सर्वान्तर्यामी, सबके आराध्यदेव एवं सब देवोंसे अतीत हैं । उनका ज्ञासन अखण्ड है । ज्ञानकादि ऋषियो ! सचमुच आपलोग वड़े ही भाग्यवान् हैं कि सदा-सर्वदा उन्हें अपने हृदयमें रखते हैं और प्रेममयी अनन्य भिक्तके द्वारा उनकी आराधना करते हैं । जिस समय राजर्षि परीक्षित् अनज्ञन करके बड़े-बड़े ऋषियोंकी भरी सभामें सबके सामने श्रीशुकदेवजी महाराजसे श्रीमद्वागवतकी कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परमर्षिके मुखसे इस आत्मतत्त्वका श्रवण किया था । आपलोगोंने उसका स्मरण कराकर मुझपर वड़ा अनुग्रह किया । मैं इसके लिये आपलोगोंका वड़ा ऋणी हूँ॥४६—५६॥

शौनकादि ऋपियो ! भगवान् वासुदेवकी एक-एक लीला सर्वदा अवण-कीर्तन करनेयोग्य है । मैंने इस प्रसङ्गमें उन्हींकी महिमाका वर्णन किया है, जो सारे अञ्चभ संस्कारोंको घो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्र चित्तसे एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धाके साथ इसका अवण करता है, वह अवस्य ही शरीरसहित अपने अन्तः करणको पवित्र वना लेता है । जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशीके दिन इसका श्रवण करता है, उसकी आयु लंबी हो जाती है और जो संयमपूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है उसके पहलेके पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पापकी प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इन्द्रियों और अन्तः करणको अपने वशमें करके उपवासपूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारकामें इस पुराणसंहिताका पाठ करता है वह सारे भयोंसे मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका अवण या उचारण करता है उसके कीर्तनसे देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपित सन्तुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएँ पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके पाठसे ब्राह्मण-को मधुकुल्या, घृतकुल्या और पयःकुल्या ( मधु, घी एवं दूधकी नदियाँ अर्थात् सब प्रकारकी सुख-समृद्धि ) की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद्भागवतके पाठसे भी मिलता है । शौनकादि ऋपियो ! जो पुरुष संयमपूर्वक इस पुराणसंहिताका अध्ययन करता है, उसे उसी परमपदकी प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान्ने किया है। इसके अध्ययनसे ब्राह्मणको ऋतम्भरा प्रज्ञा (तत्त्वज्ञानको प्राप्त करानेवाली बुद्धि ) की प्राप्ति होती है और क्षत्रियको समुद्र-

कल्याण

# मार्कण्डेयजीपर शङ्करकी कृपा



मार्कण्डेयजीने देखा भगवान् शङ्कर श्रोपार्वतीजी तथा अपने गणींके साथ पघारे हैं।

पर्यन्त भूमण्डलका राज्य प्राप्त होता है। वैस्य कुवेरका पद प्राप्त करता है और सुद्र सारेपापींसे छुटकारा पा जाता है॥५७–६४॥

भगवान् ही सबके स्वामी हैं और समूह के-समूह कित्र बहुत से पुराण हैं, परन्त उनमें सर्वन और निरन्तर लिये बहुत से पुराण हैं, परन्त उनमें सर्वन और निरन्तर भगवान्का वर्णन नहीं मिळता। श्रीमद्भागवत महापुराणमें तो प्रत्येक कथा प्रसङ्गमें पद पदपर सर्वस्वरूप भगवान्मा ही वर्णन हुआ है। वे जन्म-मृत्यु आदि विकारों से रिहत, देश-कालदिकृत परिन्छेदों से मुक्त एव स्वय आत्मतन्त्व ही हैं। जगत्की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाली शक्तियाँ भी उनकी स्वरूपभृत ही हैं, भिन्न नहीं। न्नहा, शङ्कर, इन्द्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेशमात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एकरस सिबदानन्दस्वरूप परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने अपने स्वरूपमें ही प्रश्ति आदि जी शक्तियोंका सङ्कल्प करके इस चराचर जगत्मी सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठानरूपने स्थित हैं, तथा जिनका परम पद केवल अनुभूतिस्वरूप है, उन्हीं देवताओं के आराध्यदेव समातन भगवान्के चरणींमें मैं नमस्कार करता हूँ ॥६५-६७॥

श्रीशुकदेवजी महाराज अपने आत्मानन्दमें ही निमग्न थे। इस अखण्ड अद्वेत स्थितिसे उनकी भेददृष्टि सर्प्या निवृत्त हो जुकी थी। पिर भी मुरलीमनोहर स्थाममुन्दरकी मधुमयी, मङ्गलमयी, मनोहारिणी लीलाओंने उनकी वृत्तियोंको अपनी ओर आक्षित कर लिया और उन्होंने जगत्के प्राणियोंपर कृपा करके भगवत्तत्वको प्रकाशित करनेवाले इस महापुराणका विस्तार किया। में उन्हीं सर्वपापहारी मगवान् श्रीशुकदेवजीके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ॥ ६८॥

# तेरहवाँ अध्याय

### विभिन्न पुराणोंकी स्रोक-संख्या और श्रीमद्भागवतकी महिमा

श्रीसृतजी कहते हैं-वहा, वरुण, इन्द्र, रुद्र और महद्रण दिव्य स्तुतियोंके द्वारा जिनकी स्तुतिमे एलम रहते हैं; साम सङ्गीतके मर्भज्ञ ऋषि-मुनि अङ्ग, पद, कम एव उपनिषदींके सहित वेदींदारा जिनका गायन करते रहते हैं; योगीलोग ध्यानके द्वारा निश्चल एव तल्हीन मनसे जिनका भावमय दर्शन प्राप्त करते रहते हैं। किन्तु यह सब करते रहनेपर भी देवता, दैत्य, मनुष्य- कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूपको पूर्णतया न जान सका उन स्वयप्रकाश परमातमानो नमस्कार है। जिस समय भगवान्ने कच्छपरूप धारण किया या और उनकी पीठपर बड़ा भारी मन्दराचल मयानी की तरह घूम रहा या, उस समय मन्दराचलकी चट्टानीके नोक्से खुजलानेके कारण भगवान्को तनिक सुख मिला। वे सो गये और श्वासकी गति वनिक बढ गयी। उस समय उस श्वासवायुमे जो समुद्रके जलको घका लगा या, उसका सस्नार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्रासवायुके यपेड़ोंके फलस्वरूप ज्वार माटोंके रूपमें दिन रात चढ़ता-उतरता रहता है, उसे अवतक विश्राम न मिला । भगवान्की वही परमप्रभावशाली श्वासवायु आप-लोगोंकी रक्षा करे ॥ १-२ ॥

शौनकजी ! अब पुराणींकी अलग अलग स्टांक सख्या तया उनका जोड़ सुनिये । श्रीमद्भागनतका प्रतिपाद्य विषय

और उसका प्रयोजन भी सुनाना है। इसके दानकी पद्धति, तथा दान और पाठकी महिमा भी आपलोग अवण कीजिये! ब्रह्मपुराणमें दस हजार कोक, पद्मपुराणमें पचपन हजार, शीविष्णुपुराणमें तेईस इजार और शिवपुराणकी स्रोक-छंख्या चौबीस इजार है । श्रीमद्भागवतमें अठारह इजार, मारदपुराणमें पचीस हजार, मार्कण्डेयपुराणमें नौ इजार तथा अभिपुराणमें पंद्रह इजार, चार सौ स्रोक हैं। मविष्यपुराणनी स्रोक छख्या चौदह इजार, पाँच सी है और बहावैवर्तपुराणकी अठारह इजार । लिङ्गपुराणमें म्यारह इजार स्टोक हैं और वराहपुराणमें चीवीस इजार । स्वन्दपुराणकी क्लोक-संख्या इक्यामी हजार, एक सौ है और वामनपुराणकी दस इजार । कृम्पुराण सत्रह हजार कोकॉका और मल्यपुराण चौदह हजार श्लोकॉका है । गरुडपुराणमें उचीस हजार क्ष्रोक हैं और ब्रह्माण्डपुराणमें बारह हजार। इस प्रकार सब पुराणोंकी श्लोक-संख्या कुल मिलाकर चार लाख होती है । उनमें श्रीमद्भागवत, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अठारह इजार स्रोकॉका है ॥ ३-९ ॥

शीनकजी । पहले-पहल भगवान् विष्णुने अपने नामि कमलपर स्थित एव संसारसे भयभीत ब्रह्मपर परम करणा करके इस पुराणको प्रकाशित किया या । इसके आदि, मध्य और अन्तमें वैराग्य उत्पन्न करनेवाली बहुत-सी कथाएँ हैं। इस-महापुराणमें जो भगवान् श्रीहरिकी लीला-कथाएँ हैं, वे तो अमृतस्वरूप हैं ही; उनके सेवनसे सत्पुक्ष और देवताओं-को वड़ा ही सुख मिलता है। आपलोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदोंका सार है ब्रह्म और आत्माका एकत्वरूप अद्वितीय सद्वस्तु परब्रह्म। वही श्रीमद्भागवतका प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माणका प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य-मोक्षं ॥१०-१२॥

जो पुरुष भाद्रपद मासकी पूर्णिमाके दिन श्रीमद्भागवत-को सोनेके सिंहासनपर रखकर उसका दान करता है, उसे परमगति प्राप्त होती है। संतोंकी सभामें तभीतक दूसरे पुराणोंकी शोभा होती है, जवतक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद्भागंवत महापुरांणके दर्शन नहीं होते । यह श्रीमद्भागवत समस्त उपनिषदींका सारं है। जो इस रस-सुधाका पान करके छक चुकां है, वह किसी और पुराण-शास्त्रमें रम नहीं सकता। जैसे नदियोंमें गङ्गा, देवताओंमें विष्णु और वैष्णवोंमें श्रीराङ्करजी सर्वश्रेष्ठ हैं वैसे ही पुराणोंमें श्रीमद्भागवत है। शौनकादि ऋषियो ! जैसे सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद्भागवतका स्थान सबसे ऊँचा है। यह श्रीमद्भागवतपुराण सर्वया निर्दोष है । भगवान्के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराणमें जीवनमुक्त परमहंसोंके सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय एवं मायाके लेशसे रहित ज्ञान-का गायन किया गया है । इस ग्रन्थकी सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नैष्कर्म्य अर्थात् कर्मोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति भी ज्ञान-वैराग्य एवं भक्तिसे युक्त है। जो इसका अवण, पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान्की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है ॥१३-१८॥

यह श्रीमद्भागवत भगवत्तत्त्वज्ञानका एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलनामें और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहले-पहल स्वयं भगवान्ने ब्रह्माजीके लिये प्रकट किया या। फिर उन्होंने ही ब्रह्माजीके रूपसे देवर्षि नारदको उपदेश किया और नारदजीके रूपमें भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासको । तदनन्तर उन्होंने ही व्यासरूपसे योगेन्द्र शुकदेवजीको और श्रीशुकदेवजीके रूपसे अत्यन्त करणावश राजर्षि परीक्षित्को उपदेश किया । वे भगवान् परम ग्रुद्ध एवं मायामलसे रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पासतक नहीं फटक सकते । हम सब उन्हीं परम सत्यस्वरूप परमेश्वर-का ध्यान करते हैं। हम उन सर्वसाक्षी भगवान् वासुदेवको नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी व्रह्माजीको इस श्रीमद्भागवत महापुराणका उपदेश किया! साथ ही हम उन योगिराज ब्रह्मस्वरूप श्रीशुकदेवजीको भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण सुनाकर संसार-सर्पसे डसे हुए राजर्षि परीक्षित्को मुक्त किया। देवताओं के आराध्यदेव सर्वेश्वर ! आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिये कि बार-बार जन्म ग्रहण करते रहनेपर भी आपके चरणकमलोंमें हमारी अविचल भक्ति बनी रहे । जिन भगवान्के नामोंका सङ्कीर्तन सारे पापोंको सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान्के चरणोंमें आत्मसमर्पण, उनके चरणोंमें प्रणति सर्वदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंको शान्त कर देती है उन्हीं परमतत्त्वस्वरूप श्रीहरिको में नमस्कार करता हूँ ॥१९-२३॥

#### द्वादश स्कन्ध समाप्त



भा॰ अं॰ १३३—१३४—

इति च परमगुद्धां सर्वभिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुङ्गं विलोक्य । जगति शुककथातो निर्भेलं नास्ति किञ्चित् पिव परसुखहेतोद्वीद्दशरकन्घसारम् ॥ (पद्मपुराण)

'शौनकजी! मैने सब शास्त्रोंको देखकर आपको यह परम गुह्य रहस्य सुनाया है। सब शास्त्रोंके सिद्धान्तोंका यही निचोड़ है। संसारमें इस शुक्तशास्त्रसे अधिक पित्र और कोई वस्तु नहीं है; अत. आपलोग परमानन्दकी प्राप्तिने लिये इस द्वादशरकन्धकृत रसका पान करें।'

#### श्रीगणेशाय नमः

#### श्रीराधाकुष्णाभ्यां नमः

# श्रोमद्भागवत-माहात्म्य

### पहला अध्याय

## परीक्षित् और वज्रनाभका समागम, शाण्डिल्यमुनिके मुखसे भगवान्की लीलाके रहस्य और वजभूमिके महत्त्वका वर्णन

महर्षि व्यास कहते हैं—जिनका खरूप है सचिदा-नन्दघन, जो अपने सौन्दर्य और माधुर्यादि गुणोंसे सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा-सर्वदा अनन्त सुखकी वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्तिसे इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं—उन भगवान् श्रीकृष्णको हम भक्तिरसका आस्वादन करनेके लिये नित्य-निरन्तर प्रणाम करते हैं ॥ १ ॥

नैमिपारण्यक्षेत्रकी बात है, श्रीसूतजी खस्य चित्तसे अपने आसनंपर बैठे हुए थे। उस समय भगवान्की अमृत-मयी लीलाकयाके रिसक, उसके रसास्वादनमें अत्यन्त कुशल शौनकादि ऋषियोंने सूतजीको प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया।। २॥

ऋषियोंने पूछा स्तजी ! धर्मराज युधिष्ठिर जब मधुरामण्डलमें अनिरुद्धनन्दन वज्रका और इस्तिनापुरमें अपने पौत्र परीक्षित्का राज्याभिषेक करके हिमालयपर चले गये, तब राजा वज्र और परीक्षित्ने कैसे-कैसे कौन-कौन-सा कार्य किया ? ॥ ३ ॥

स्तजी बोले—भगवान् नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यासको नमस्कार करके शुद्ध-चित्त होकर भगवत्त्त्वको प्रकाशित करनेवाले इतिहास-पुराणरूप 'जय'का उच्चारण करना चाहिये। शौनकादि ब्रह्मांच्ये! जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पाण्डवगण स्वर्गा-रोहणके लिये हिमालय चले गये, तब सम्राट् परीक्षित् एक दिन मथुरा गये। उनकी इस यात्राका उद्देश्य इतना ही या कि वहाँ चलकर वज्रनाभसे मिल-जुल आर्ये। जब वज्रनाभको यह समाचार माल्यम हुआ कि मेरे पितातुल्य परीक्षित् मुझसे मिलनेके लिये आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेमसे भर गया। उन्होंने नगरसे आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणोंमें प्रणाम किया और बड़े प्रेमसे उन्हें अपने महलमें ले आये। वीर परीक्षित् भगवान् श्रीकृष्णके परमप्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य-निरन्तर आनन्दधन श्रीकृष्ण-

चन्द्रमें ही रमता रहता या। उन्होंने मगवान् श्रीकृष्णके प्रपौत्र वज्रनामका बड़े प्रेमसे आलिङ्गन किया। इसके वाद अन्तः पुरमें जाकर भगवान् श्रीकृष्णकी रोहिणी आदि



पितयोंको नमस्कार किया । रोहिणी आदि श्रीकृष्ण-पितयोंने भी सम्राट् परीक्षित्का अत्यन्त सम्मान किया । वे विश्राम करके जब आरामसे बैठ गये, तब उन्होंने वज्रनाभसे यह बात कही ॥ ४-८॥

राजा परीक्षित्ने कहा—तुम्हारे पिता और पितांमहोंने मेरे पिता-पितामहको बड़े-बड़े सङ्घटोंसे बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय बज़नाम! यदि मैं उनके उपकारोंका बदला चुकाना चाहूँ तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिये मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुख-पूर्वक अपने राजकाजमें लगे रहो। तुम्हें अपने खजानेकी, सेनाकी तथा शत्रुओंको दबाने आदिकी तिनक भी चिन्ता न करनी चाहिये। तुम्हारे लिये कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही; वह यह कि तुम्हें अपनी इन माताओंकी खूब प्रेमसे मलीमाँति सेवा करते रहना चाहिये। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति-विपत्ति आये अथवा किसी कारणवश्च तुम्हारे

हृदयमे अधिक क्लेशका अनुभव हो, तो मुझसे बताकर निश्चिन्त हो जाना, मैं तुम्हारी सारी चिन्ताएँ दूर कर दूँगा। सम्राट् परीक्षित्की यह बात सुनकर वज्रनाभको बड़ी प्रसन्ता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित्से कहा॥ ९-१२॥

यज्ञनाभ योले—महाराज । आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं, वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिताने भी मुझे धनुर्वेदकी शिक्षा देकर मेरा महान् उपकार किया है। इसलिये सुझे किसी बातकी तिनक भी चिन्ता नहीं है। क्योंकि उनकी कृपारे में क्षत्रियोचित सूर्वीरतारे मली भॉति सम्पन्न हूँ । मुझे चिन्ता है, तो केवल एक बातकी । सचमुच वह बहुत बड़ी चिन्ता है, आप उसके सम्बन्धमें कुछ निचार कीजिये। वह चिन्ता यह है कि यद्यपि मैं मधुरा मण्डलके राज्यपर अभिषिक्त हूँ, तथापि मै यहाँ निर्जन वनमें ही रहता हूँ। इस बातका मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ नी प्रजा कहाँ चली गयी। क्योंकि राज्यका मुख तो तभी है, जब प्रजा रहे। जब वज्रनामने परीक्षित्से यह प्रात कही, तब उन्होंने यजनाभका सन्देह मिटानेके लिये महर्पि शाण्डिल्यको बुलवाया । ये ही महर्पि शाण्डिल्य पहले नन्द आदि गोर्पेके पुराहित थे । परीक्षित्का सन्देश पाते ही महर्पि शाण्डिल्य अपनी सुटी छोड़कर यहाँ आ पहुँचे । यजनामने विधिपूर्वक उनका खागत-सत्कार किया और वे एक ऊँचे आसनपर विराजमा । हए । राजा परीक्षित्ने वज्रनाभनी बात उन्हें वह मुनायी । इसके बाद महर्षि शाण्डिल्य बड़ी प्रसन्तासे उनको सान्त्वना देते हुए कहने लगे--- [[१३-१८]]



द्याण्डिल्यजीने कहा-प्रिय परीधित् और बज्जनाम ।

में तुमलोगोंसे वजभूमिका रहस्य बतलाता हूँ। तुम एकाप्र होकर सुनो । 'वज' शब्दका अर्थ है ब्याप्ति । व्यापक होनेके बारण ही इस भूमिना नाम 'बज' पड़ा है। सत्व, रज, तम-इन तीन गुणींसे अतीत जो परव्रहा है, वही व्यापक है। इसलिये उसे 'ब्रज' बहते हैं। वह सदानन्दस्वरूप, परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है । जीवनमुक्त पुरुप उसीमें स्थित रहते हैं। इस परब्रह्मस्वरूप वजधाममें नन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्णका निवास है । उनका एक एक अग सिचदानन्दस्वरूप है। वे आत्माराम और आप्तनाम हैं। प्रेमरसमें डूबे हुए रिक्कजन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान् श्रीकृष्णकी आत्मा हैं-राधिका, उनसे रमण करनेके कारण ही रहस्य रसके मर्मश्र शानी पुरुप उन्हें 'आत्माराम' कहते हैं। 'काम' शब्दका अर्थ है, कामना-अभिलाया, वजर्मे भगवान् श्रीकृष्णके वान्छित पदार्य हैं--गौएँ, ग्वाल्वाल, गोपियाँ और उनके साथ लील विहार आदि, वे सब-रे सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं । इसीसे श्रीकृष्णरो 'आप्तकाम' कहा गया है। भगवान् श्रीकृष्णकी यह रहस्य लीला प्रकृतिसे परे हैं। वे जिस समय प्रकृतिके साथ रोलने रुगते हैं उस समय दूसरे होग भी उनकी छीलाका अनुभव करते हैं। प्रकृतिके साथ होनेवाली लीलामें ही रजीगुण, सन्वगुण और तमोगुणके द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलयकी प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान्को छीला दो प्रकारकी है-एक वास्तवी और दूसरी व्यावहारिकी । वास्तवी लीला स्वसवेदा है-उसे स्वय भगवान् और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं ! जीवोंके सामने जो लीला होती है, यह व्यावहारिकी लीला है। वास्तवी लीलाके बिना व्यायहारिकी लीला नहीं हो सकती। परन्तु व्यावहारिकी लीलाका वास्तविक लीलाके राज्यमें कभी प्रवेश नहीं हो सकता । तुम दोनों भगवान्की जिस लीलाको देख रहे हो, यह व्याप्रहारिकी लीला है । यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि छोक इसी लीलाके अन्तर्गत हैं। इसी पृथ्वीपर यइ मथुरामण्डल है । यहाँ वह ब्रजभूमि है, जिसमें भगवान्दी वह वास्तवी रहस्य लीला गुप्तरूपचे होती रहती है। वह कभी-कभी प्रेमपूर्ण हृदयवाले रिक्क भक्तीको सब ओर दीखने लगती है। कभी अहाईसर्वे द्वापरके अन्तर्मे जब भगवान्की रहस्य छीलाके अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हें, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान् अपने अन्तरङ्ग प्रेमियोंके साथ अवतार लेते हैं। उनके अयतारका यह प्रयोजन होता है कि रहस्य

लीलाके अधिकारी मक्तजन भी अन्तरङ्ग परिकरोंके साथ सम्मिलित होकर लीला-रसका आस्वादन कर सकें । इस प्रकार जब भगवान् अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवान्के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब ओर अवतार लेते हैं ॥ १९–३०॥

अभी-अभी जो अवतार हुआ था, उसमें भगवान् अपने सभी प्रेमियोंकी अभिलाषाएँ पूर्ण करके अव अन्तर्धान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले तीन प्रकारके भक्तजन उपस्थित थे; ऐसा माननेमें तनिक भी सन्देह-के लिये गुंजाइश नहीं है । उन तीनोंमें प्रथम तो उनकी श्रेणी है, जो भगवान्के नित्य 'अन्तरंग' पार्षद हैं—जिनका भगवान्से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं, जो एकमात्र भगवानको पानेकी इच्छा रखते हैं — उनकी अन्तरंग लीलामें अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणीमें देवता आदि हैं। इनमेंसे जो देवता आदिके अंशसे अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान्ने व्रजभूमिसे हटाकर पहले ही द्वारका पहुँचा दिया था; फिर जब ब्राह्मणोंके शापसे यदुवंशका संहार करने-के लिये साम्बके पेटसे मूसल प्रकट हुआ, और उस मूसलके चूरेसे प्रभासक्षेत्रमें एरका नामकी घास उत्पन्न हो गयी, उस समय परस्पर कलह होनेपर सभी यदुवंशी उन एरकाओंसे एक-दूसरेको मारकर मर गये। इस प्रकार भगवान्ने उस मूसलके मार्गसे यदुकुलमें उत्पन्न हुए देवताओं को खर्गमें भेजकर पुनः अपने-अपने अधिकारपर स्थापित कर दिया । तथा जिन्हें एकमात्र भगवान्को ही पानेकी इच्छा थी, उन्हें प्रेमानन्द-स्वरूप वनाकर श्रीकृष्णने सदाके लिये अपने नित्य अन्तरंग पार्घदोंमें सम्मिलित कर लिया । जो नित्य पार्षद हैं, वे यद्यपि यहाँ गुप्तरूपसे होनेवाली नित्यलीलामें सदा ही रहते हैं, परन्तु जो उनके दर्शनके अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुषोंके लिये वे भी अहस्य हो गये हैं। जो लोग न्यावहारिक लीलामें स्थित हैं, वे नित्यलीलाका दर्शन पानेके अधिकारी नहीं हैं;

इसीलिये यहाँ आनेवालोंको सब ओर निर्जन वन—सूना-ही-सूना दिखायी देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीलामें स्थित भक्तजनोंको देख नहीं सकते ॥ ३१–३५॥

इसलिये वजनाभ ! तुम्हें तिनक भी चिन्ता न करनी चाहिये । तुम मेरी आज्ञासे यहाँ बहुत-से गाँव बसाओ; इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरयोंकी सिद्धि होगी । भगवान् श्रीकृष्णने जहाँ जैसी लीला की है, उसके अनुसार उस स्थानका नाम रखकर तुम अनेकों गाँव वसाओ और इस प्रकार परम उत्तम व्रजभूमिका सम्यक् प्रकारसे सेवन करते रहो । गोवर्धन, दीर्घपुर ( डीग ), मथुरा, महावन ( गोकुल ), निन्दिग्राम (नन्दगाँव) और बृहत्सानु (बरसाना) आदिमें तुम्हें अपने लिये छावनी वनवानी चाहिये और उन-उन स्थानोंमें रहकर भगवान्की लीलाके खल नदी, पर्वत, कन्दरा, सरोवर और कुण्ड तथा कुञ्ज-वन आदिका सेवन करते रहना चाहिये । ऐसा करनेसे तुम्हारे राज्यमें प्रजा बहुत ही सम्पन्न होगी और तुम भी अत्यन्त प्रसन्न रहोगे। यह व्रजभूमि सचिदानन्दमयी है-इसके कण-कणमें भगवान् श्रीकृष्ण रम रहे हैं; अतः तुम्हें हर तरहसे प्रयत्नपूर्वक इस भूमिका सेवन करना चाहिये। मैं आशीर्वाद देता हूँ; मेरी कृपासे भगवान्की लीलाके जितने भी खल हैं, सबकी तुम्हें ठीक-ठीक पहचान हो जायगी । वज्रनाम ! एक और वड़े महत्त्वकी बात बतलाता हूँ । इस वजभूमिका सेवन करते रहनेसे तुम्हें किसी दिन उद्भवजी मिल जायँगे । फिर तो अपनी माताओं-सहित तुम उन्हींसे इस भूमिका तथा भगवान्की लीलाका रहस्य भी जान लोगे ॥ ३६–४१ ॥

मुनिवर शाण्डिल्यजी उन दोनोंको इस प्रकार समझा-बुझाकर भगवान् श्रीकृष्णका सारण करते हुए अपने आश्रम-पर चले गये। उनकी बार्ते सुनकर राजा परीक्षित् और बज्रनाम दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४२॥

### दूसरा अध्याय

### यमुना और श्रीकृष्णपितयोंका संवाद, कीर्तनोत्सवमें उद्धवजीका प्रकट होना

न्द्रुपियोंने पूछा—स्तजी ! अव यह बतलाइये कि परीक्षित् और वज्रनाभको इस प्रकार आदेश देकर जव शाण्डिल्य मुनि अपने आश्रमको लौट गये, तब उन दोनों राजाओंने कैसे-कैसे और कौन-कौन-सा काम किया ! ॥ १॥

सूतजी कहने लगे—महाराज परीक्षित्को भगवान् श्रीकृष्णने ही जीवन-दान दिया था; अतः वे उनके पौत्र वज्रनाभके लिये क्या नहीं कर सकते थे ? अखिल भूमण्डल-के सम्राट्तो थे ही, उनकी आज्ञा कौन नहीं मानता ? उन्होंने इन्द्रप्रस्य (दिली) से इजारों बड़े बड़े सेठोंको बुलवाकर उन्हें मधुरामें रहनेकी जगह दी। इनके अतिरिक्त मधुरामण्डलके ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरोंको, जो भगवान् के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदरके योग्य समझकर मधुरा नगरीमें बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित्की सहायता और महर्षि शाण्डिल्यकी कृपासे वज्रनाभने क्रमशः उन सभी खानोंकों खोज की, जहाँ भगनान् श्रीकृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियोंके साथ नाना प्रकारकी लीलाएँ करते थे। छीलाखानोंका ठीक ठीक निश्चय हो जानेपर उन्होंने वहाँ-बहाँकी लीलाके अनुसार उस उस खानका नाम करण निया, भगवान्के छीलाविप्रहोंको स्थापना की तथा उन उन स्थानोंपर अनेकों गाँव बसाये। स्थान स्थानपर भगवान्के



नामसे उण्ड और कुएँ खुदवाये। युज और वगीचे लगवाये, शिव आदि देवताओं की स्थापना की तथा गोविन्ददेव, •हरिदेव आदि नामों से भगनदिग्रह स्थापित किये। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा बज़नाभने अपने राज्यमें सन ओर एकमान श्रीकृष्णभक्तिका प्रचार किया और ऐसा करके वे बड़े ही प्रसन्न हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनन्द या, वे सदा भगवान् के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में सल्म हो परमानन्दके समुद्र में हुवे रहते थे और सदा ही बज़नाभके राज्यनी प्रशक्त किया करते थे। २-७॥

एक दिनकी बात है, भगवान् श्रीकृष्णकी सोलह हजार रानियाँ यमुनाके तटपर स्नानके लिये गर्यी । वे सभी निरन्तर भगतान्की विरद-वेदनासे व्याकुल रहती थीं । यमुनाजी भी भगवान्की ही पन्नी थीं, पर उनपर भगवान्के वियोगका कुछ असर न या । श्रीकृष्णकी पित्रयोंने देखा—यमुनाजी बहुत प्रसन हैं, उनके अंदरसे आनन्दकी लहरें उठ रही हैं। धौतकी यह प्रसन्नता देखकर भी रानियोंके मनमें डाइ नहीं हुई, वे सरलभावसे पूछ बैठीं ॥ ८॥

श्रीरुष्णकी रानियोंने यहा—बहिन कालिन्दी! जैसे इम सब श्रीकृष्णकी धर्मपत्नी हैं, बैसे ही तुम भी तो हो। इम तो उनकी विरहामिमें जली जा रही हैं, उनके वियोग-दुःखसे इमारा दृदय न्यित हो रहा है; किन्तु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है, तुम प्रस्त हो। इसका क्या कारण है! कल्याणी! कुछ बताओं तो सही।। ९॥

उनमा प्रश्न सुनकर यमुनाजी हैंस पड़ीं। साथ ही यह सोचकर कि मेरे पियतमकी पत्नी होनेके कारण ये भी मेरी ही बहिनें हैं, पिघल गर्यी, उनका हृदय दयासे द्रवित हो उठा। अतः वे इस प्रकार कहने लगीं॥ १०॥



यमुनाजी योलीं—अपनी आत्मामें ही रमण करनेके कारण मगवान् श्रीकृष्ण आत्माराम हैं और उनकी आत्मा हैं—श्रीराधाजी! में दासीनेंं) माँति राधाजीकी सेवा करती रहती हुँ; अवस्य ही उननी सेवाका यह पल है कि में प्रस्त्र हूँ। उनकी दासताके प्रभावसे ही विरह्योंक मुझे छू भी नहीं सकता। भगवान् श्रीकृष्णकी जितनी भी रानियाँ हैं, सब की सब श्रीराधाके ही अग्रमा विस्तार हैं। भगवान् श्रीकृष्ण और राधा सदा एक दूसरेके सम्मुख हैं, उनका परस्पर नित्य सयोग है, इसलिये राधाके स्वरूपमें अग्रतः विद्यमान जो